## त्रागस्त् १६५१

गुरडारा ब्रिटिंग ब्रेस (रामसर रोड),

3 -- ) -

|                        | <b>ं</b> ना | •                       | पंना           |
|------------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| त्रापणा भउ तिन         | ३५          | मनु तनु धनु जिनि प्रम   | 80             |
| विनु गुर रोगु न तुटई   | ३६          | मेरा तनु अर धनु मेरा    | ४७             |
| तिना श्रनंदु सदा सुखु  | ३६          | सरिंग पए प्रभु त्रापि   | ४८             |
| गुगावंती सचु पाइत्रा   | ३६          | उद्ग्रु करि हरि जाप     | 8=             |
| श्रापे कारण करता       | ३७          | सोई सासतु सउग्र         | 8=             |
| सुिण सुिण काम गहे      | ३७          | रसना सचा सिमरीऐ         | 38             |
| इकि पिरु राविं         | ३८          | संत जनहु मिलि माई       | 38             |
| हरि जी सचा सचु तू      | ्३⊏         | मिठा करि क खाइश्रा      | Я°             |
| जिंग हउमैं मैं जु दुखु | 38          | गोइलि ग्राइग्रा         | y o            |
| (महला ४)               |             | तिचरु वसिंह सुहेल       | ं ४०           |
| मै मिन तनि विरह        | 38          | करण कारण एक             | म १            |
| नामु मिलै मनु तृपती    | 80          | संच हरि धनु पूजि सत     | . પ્ર <b>१</b> |
| गुण गावा गुण विथरा     | 80          | दुकृत सुकृत मंधे        | ५१             |
| हउ पंथु दसाई नित       | 88          | तेरे भरोसे पित्रारे में | प्र१           |
| रसु श्रंमृतु नामु रसु  | ४१          | संत जना मिलि भाई        | ५२             |
| दिनसु चड़े फिरि आथ     | ४१          | गुरु परमेसरु पूजीए      | ५ २            |
| (महला ५)               |             | संत जनद्र सुणि भाई      | ५ २            |
| किया तू रता देखि के    | ४२          | म० १ ऋसटपदीत्रा         |                |
| मनि विलासु बहु रंगु    | ४२          | त्रांबि त्रांबि मनु वाव | ५३             |
| भलके उठि परोलीऐ        | ४३          | सभे कंत महेलीत्रा       | A8             |
| घड़ी मुहत को पाइगा     | ४३          | त्रापे गुग् त्रापे कथै  | <i>A8</i>      |
| सभे गला विसरनु         | ४३          | मञ्जुली जालु न जागि     | प्रष्ठ         |
| सभे थोक परापते जे      | 88          | मनि जूठै तनि जूठि है    | ४५             |
| सोई धिम्राईऐ जीम्र     | 88          | जपु तपु संजम्र साधीऐ    | 4६             |
| नामु धित्राए सो सुखी   | 88          | गुर ते निरमलु           | ७,४            |
| इकु पछ।ग्रू जीत्र का   | 8 પ્ર       | सुणि मन भुले बावरे      | थ्र            |
| जिना सतिगुर सिउ        | ८४          | बिनु पिर धन सीगार       | भ्द            |
| मिलि सतिगुर सम्र       | ४६          | सतिगुरु पूरा जे मिलैं   | 38             |
| पूरा सतिगुरु जे मिलै   | ४६          | रे मन ऐसी हरि सिउ       | 34             |
| प्रीति लगी तिसु सचु    | ४६          | मनमुखि अलै अलाई         | ξo             |

| $\sim$                                   | }          |                            | पंना       |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| १ यों सतिगुर प्रसादि ॥                   | 1          | त्रमञ्ज करि घरती           | २३         |
|                                          | पंना       | सोई मउला जिनि              | રષ્ટ       |
| सिरीराग                                  | 1          | .एक सुझानु दृह सुझा        | २६         |
| (महला १)                                 |            | एका सुरित जैते है जी       | 28         |
| मोती व मंदर ऊसरहि                        | <b>\$8</b> | त् दरीबाउ दाना बीना        | રય         |
| कोटि कोटी मेरी आरजा                      | 88         | कीता कहा करे मनि           | <b>3</b> 4 |
| लेखें बोलखु बोलगा                        | 8.4        | श्रहल छलाई नह              | રપ         |
| लबु कुता कुड़ चृहहा                      | १५         | अध्य असार गर्व<br>(महला ३) | 44         |
| भमलु गलोला कड़ का                        | १५         | इंड सतिगुर सेशी            | २६         |
| जालि मोह घसि मस                          | १६         | बद्ध भेख करि भरमा          | २६         |
| सभि रस मिठे मंतिए                        | 18         | जिस ही की सिर कार है       | २७         |
| कुंगू की कांध्या रत                      | १७         |                            | २७         |
| गुणवंती गुण वीथरे                        | 80         | जिनी इक मनि नासु           | २⊏         |
| त्रावडु मेंगो गलि मिल                    | 80         | 1 -                        | ર⊏         |
| भनी सरी जिंड बरी                         | <b>?</b> = |                            | 38         |
| घातु मिलै फुनि घातु                      | ₹=         | 2 2 2 2                    | 3.8        |
| पृगु जीवलु दोहामणी                       | ?5         | 2                          | 38         |
| सुओ देह डरावणी जा                        | 28         | मचा साहिय से गीए           | રૂ ૦       |
| वनु जिल बिल माटी                         | 3.5        | 4 4                        | 30         |
| नानक वेड़ी सच की                         | 20         | अंमृतु छोडि विखिशा         | 38         |
| सुर्थि मनि मित्र विश्रा                  | २०         |                            | ३१         |
| मर्श्य की चिंता नहीं                     | २०         |                            | 38         |
| इड मनु मृश्तु लोभी                       | 7?         |                            | ३२         |
| इकु तिलु विकारा                          | २१         |                            | ३२         |
| हिं। इति इति जवहु                        | २२         |                            | ३२         |
| मरमे माहि न जिस्ती जे                    | २३         |                            | ३३         |
| वणज करहु वणजारि                          | 23         |                            | \$3        |
| भनु जोवनु भरु फुनदा<br>भारे रशीक्षां आवि | ₹          | . 1                        | ३४         |
| भार रहाओ जाप<br>इंद्र तनु घरती बीज       | र:<br>२    |                            | 3 B<br>3 A |

| [00mmy 11]                         | पन्ना              | 62 22                                             | पंना       |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------|
| (महला ५)<br>मेरा मनु लोचें गुर     | 8 इ                | जिथै नाम्रु जपीऐ                                  | १०५        |
|                                    |                    | चरण ठाकुर के रिदे                                 | ₹ ० म      |
| सा रुति सुदावी जितु                | <i>v</i> 3         | मीहु पङ्त्रा परमेसरि                              | १०५        |
| त्रनहदु वाजै सहजि                  | 03                 | मनु तनु तेरा धनु भी                               | १०६        |
| जितु घरि पिरि सोहा                 | ७३                 | पारत्रहम प्रभि मेघु                               | १०६        |
| खोजत खोजत दरसन                     | 23                 | समे सुख भए प्रभ तुठे                              | १०६        |
| पारत्रहमु ऋपरंपर                   | _ 8⊏               | कीनी दइआ गोवाल                                    | १०७        |
| किह्या करणा दिता                   | <i>≈</i> 3         | सो सचु मंदरु जितु सचु                             | 009        |
| दुखु तदे जा विसरि                  | 23                 | रें णि सुहावड़ी दिनसु                             | १०७        |
| लाल गुपाल दह्या                    | 33                 | ऐथे तं है आगे आपे                                 | 00\$       |
| धंतु सु वेला जितु मै               | 33                 | मनु तनु रता राम                                   | १०८        |
| सगल संतन पहि                       | 33                 | सिमरत नामु रिदे सुख                               | १०८        |
| विसरु नाही एवड                     | १००                | सोई करणा जि आपि                                   | १०=        |
| सिफति सालाहणु ते                   | १००                | भृंठा मंगग्र जे कोई                               | 305        |
| तूं जलनिधि हम मीन                  | १००                | म० १ असटपदीश्रा                                   |            |
| श्रंमृत नाम्रु सदा निर             | ₹00                | सवदि रंगाए हुकमि                                  | 308        |
| निधि सिधि रिधि हरि                 | १०१                | म०३ असटपदीआ                                       |            |
| प्रभ किरपा ते हिर हिर              | १०१                | करमु होवैं सतिगुरू                                | 308        |
| श्रोति पोति सेवक संगि              | १०१                | मेग प्रभु निरमलु                                  | ११०        |
| सभ किछु घर महि                     | १०२                | इको अ।पि फिरें                                    | १११        |
| तिसु कुरवाणी जिनि                  | १०२                | सबदि मर्रे सु मुखा                                | 188        |
| तू पेडु साख तेरी फ़ुली             | १०२                | ंश्रंदरि हीरा लालु                                | ११२        |
| सफल सु बागी जितु                   | १०३                | सम् घट आपे भोगण                                   | ११३        |
| श्रंमृतु बाणी हरि                  | १०३                | अंमृत बागी गुर की                                 | ११३        |
| तूं मेरा पिता तू है मेरा           | १०३                | श्रापे रंगे सहज सुभा                              | ११४        |
| जीअ प्रान प्रभ मनहि                | १०३                | सतिगुरु सेविए वडी                                 | ११४        |
| सुणि सुणि जीवा सोइ                 | 808                | त्रापु वजाए ता सभ                                 | ११५        |
| हुकमी वरसण लागे<br>आउ साजन संत मीत | १०४<br>१०४         | तेरीत्रा खागी तेरीत्रा<br>ऐथै साचे सु त्रागै साचे | ११६        |
| अाउ साजन सत मात<br>भए कृपाल गोविंद | <b>₹</b> ०५<br>१०४ | ्रथ साच सु आग साच<br>उत्तपति परलुड                | ११६<br>११७ |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ****       | <b>K</b> 故事事故 或 表                       | 243          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------|
| द्यमता साइया मोइ राम नामि मन्न देधिया चिने दिमहि घउल द्गर देखि दरारणो श्वनास करि चरारणो श्वनास करि चरारणो श्वनास करि चरारणो गुरम्भित क्या करे इउमै करम रमायदे पसी निरामु सुझारहा गुरम्भित नामु चिन्ना माइया मोहु मेरे शिम सहने नो सम लोचदी सिनिग्रे सिन्में मन्न मान्य साम्रा से स्वन | पंना       |                                         | <b>น</b> ่สร |
| त्मना माइया मोइ                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ę۶         | (महला ५ छन)                             |              |
| राम नामि मनु नेधिया                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ęp         | मन पिश्रारिया जीउ                       | 0=           |
| चिते दिमहि घउल                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ęρ         | हरु सकाह मा पिरी                        | Eo           |
| डगरु देखि दरायणो                                                                                                                                                                                                                                                                      | £3         | (महला ४ वराजारा)                        |              |
| मुहामु करि घरि नेम                                                                                                                                                                                                                                                                    | ξÿ         | इरि हरि उनम् नामु                       | = ?          |
| म॰ ३ अमरपदीया                                                                                                                                                                                                                                                                         | ``         | (मिरी राग की वार म०                     | ٤) "         |
| गुरमुखि क्या करे                                                                                                                                                                                                                                                                      | દ્દછ       | सलोक महला ३                             |              |
| हउमै करम समायदे                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ęy         | रागा विचि मी रागु है                    | 53           |
| पानी निग्तु सुद्दानद्दा                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6</b> 8 | (क्यीर जीउ)                             |              |
| गुरमुखि नामु घित्रा                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55         | जननी जानत मृतु                          | \$3          |
| माड्या मोहु मेरे प्रमि                                                                                                                                                                                                                                                                | ६७         | (त्रिलोचन)                              |              |
| सहतें नी सम लोचदी                                                                                                                                                                                                                                                                     | €=         | माइश्रा मोद्रु मनि                      | 53           |
| सतिगुरि मिलिए फेरु                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33         | (मगत क्यीर जीउ)                         |              |
| मतिगुरि सेशिए मनु                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33         | अवरज एक सुनहु रे                        | દ ર          |
| म॰ ४                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | (मगत वेखी जीउ)                          |              |
| जाकर समक्तु श्रति                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90         | रे भर गरम कुंडल                         | ६३           |
| जानउ नहीं मात्रे क्यन                                                                                                                                                                                                                                                                 | 109        | (गैविदास जीउ)                           |              |
| (बदला १)                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | वोही मोही मोही वोही                     | €3           |
| जोगी अंदरि जागीया                                                                                                                                                                                                                                                                     | ७१         |                                         |              |
| (महला ५)<br>पै पाड मनाई साह                                                                                                                                                                                                                                                           | ৩३         | राग माभ                                 |              |
| (महला १)                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७३         |                                         |              |
| पहिली पहरी रेशि के                                                                                                                                                                                                                                                                    | ७३         | (महला ४)                                |              |
| पहिलें पहरे रेशि के                                                                                                                                                                                                                                                                   | y e        | हरि हरि नामु में                        | 88           |
| (महला ४)<br>पहिलं पहर रेखा दे                                                                                                                                                                                                                                                         |            | मधुम्दन मेरे मन तन                      | 88           |
| मार्क नहरं राख ऋ                                                                                                                                                                                                                                                                      | ७इ         | इरि गुण पडीएे इनि                       | 83           |
| पहिलं पहर रिशा के<br>(पहला ४)<br>पहिलं पहर रिशा के<br>(महला ४ ७७)                                                                                                                                                                                                                     | ૭૭         | इरि जन संत मिलहू<br>इरि गुर गियानु इरि  | 8 4          |
| (महला ४ ७४)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93         | हार शुर गिथानु हार<br>हउ गुन गोविंद हरि | 54           |
| मुध इत्राणी पेई बहु                                                                                                                                                                                                                                                                   | v=         | श्रामहु भैंगे तुनी                      | ६५<br>६६     |

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

डरि घरु घरि डरु तेरे भगत सोहहि 848 १२२ माता मति पिता संशोख आतम राम परगास १२३ 848

पउसे पासी अगनी इसु गुफा महि असुट १२४ १५२

गुरम्बलि मिले मिला सुणि सुणि चुमै मानै १५२ 828 एका जोति जोति है जातो जाइ कहा ते आवे १२५ १५२ मेरा प्रम भरपूरि काम क्रोधु माहब्रा महि 125 843

हरि आपे मेले सेव उलटियो कमल बह १२६ १५३ ऊतम जनम सुधानि है सतिगुर मिलें सु मर १२७ १५३ मनमुख पहिंह पडित १२७ किरत पहचा नह १५३ निरगुणु सरगुणु जिनि अक्यु कहाइ १२८ 848

माइत्रा मोहु जगतु जनमि मरै त्र गुण 355 म॰ ४ असटपदीआ अंमृतु काइआ रहे आदि पुरख् अपरंपरु अपरि पंच हम एक 355 म० ५ असटपदीआ मुद्रा ते घट भीतरि मु श्रंतरि श्रलखु न जाई श्रउलघ मंत्र मृलु मन 130 १४६ कउणु सु मुकता कउ कत की माई बापू कत १३१ १४६

प्रभु अविनासी ता रैणि गवाई सोइ के 131 ₹46

निव निव देशु समाली हरणी होवा बनि बसा 132

840

हरि जपु जपे मनु धीरे जै घरि कीरति आसी **१३**२ 240

(बोरहमाहा मानः म० ५) (महला ३) किरति करम के वीख **१३३** गुरि मिलिए हरि

|                                       | पंना       |                                        | पंना       |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|
| गुर ते गिश्रानु पाए                   | १ ५=       | जिउ जननी सुत जिए                       | १६=        |
| सु थाउ सचु मनु                        | 84=        | जिसु मिलिए मिन हो                      | १६=        |
| इकि गावत रहे मनि                      | १५⊏        | हरि दह्यालि                            | १६=        |
| मनु मारे घातु मरि                     | ३५६        | जगजीवन अपरंपर                          | 335        |
| इउमे विचि सभु जगु                     | १५६        | करहु किरपा जगजीव                       | १६६        |
| सो किउ विसरे जिसके                    | 348        | तुम दह्त्र्याल सरव                     | १६६        |
| तृं स्रकथु किउ कथित्रा                | १६०        | मेरे मन सो प्रभु सदा                   | १७०        |
| एकस ते सभि रूप दिह                    | १६०        | इमरे प्रान वसगति                       | १७०        |
| मनमुखि स्ता माइत्रा                   | १६०        | इहु मन्त्रा खिनु न                     | १७०        |
| सचा श्रमरु सचा पोति                   | १६१        | कामि करोधि नगर                         | १७१        |
| जिना गुरमुखि धिश्रा                   | १६१        | इसु गड़ महि हरि                        | १७१        |
| गुर सेवा जुग चारे हो                  | १६१        | हरि हरि ऋरथ सरी                        | १७१        |
| सतिगुर मिलै वड                        | १६२        | हम अहंकारी अहंका                       | १७२        |
| जैसी धाती ऊपरु                        | १६२        | गुरमति वाजै सवदु                       | १७२        |
| सभु जगु कालें वसि है                  | १६२        | गुग्मुखि जिंद जपि                      | १७२        |
| पईश्रड़े दिन चारि                     | १६२        | त्राउ सर्वी गुँग काम                   | १७३        |
| सतिगुर ते गिश्रानु                    | १६३        | मन माही मन माही                        | १७३        |
| (महला ४)                              | 0.00       | चोजी मेरे गोविंदा चोजी                 | १७४        |
| पंडितु सासत सिमृत                     | १६३        | मैं हरिनामें हरि                       | १७५        |
| निरगुण कथा कथा है                     | १६४        | मेरा विरही नाम्र                       | १७५        |
| माता प्रीति करे पुत                   | १६४        | (महला ५)                               |            |
| भीखक प्रीति भीख प्रम                  | १६४        | किन विधि कुसलु होतु                    | १७५        |
| सतिगुर सेवा सफल                       | १६५        | किउ अमीए अमु किस                       | १७६        |
| हरि त्रापे जोगी डंडा                  | १६५        | कई जनम भए कीट                          | १७६        |
| साहु हमारा तू धर्णी<br>जिउ जननी गरग्र | १६५        | करम भूमि महि बोखडु                     | १७६        |
| ाजउ जनना गरम्र<br>किरसागी किरसाग्र    | १६५<br>१६६ | गुर का वचनु सदा                        | १७७        |
| नित दिनसु राति                        | १६६<br>१६६ | जिनि कीता माटी ते                      | १७७        |
| हमरे मिन चिति हरि                     | १५५<br>१६७ | तिसकी सरिंग नाही<br>सुग्गि हरि कथा उता | १७७        |
| कंचन नारी महि जीउ                     | १६७        | खाय हार कथा उता<br>अगले मुए सि पाँछै   | १७≂<br>१७≂ |

| THE PROPERTY OF THE       |             | *****                           |            |
|---------------------------|-------------|---------------------------------|------------|
|                           | पंना        |                                 | पंना       |
| अनिक जतन नहीं होत         | १७=         | रेमन मेरे तु ताकउ               | १=७        |
| बहुत द्रब करि मन          | 308         | मीत करें सोई हम                 | १=७        |
| बहु रंग माइष्या बहु       | 305         | जाकउ तुम भए सम                  | 8==        |
| प्राची जाणें इह तनु       | \$20        | दुलम देइ पाई वड                 | 8==        |
| तड कृपा ते मारगु          | ₹=0         | काकी माई काको वाप               | 8==        |
| त्रान रसा जेते हैं चाखे   | ₹=0         | वडे वडे जो दीसह                 | ?==        |
| मनु मंदर तन साजी          | १८०         | पूरा मारगु पूरा इस              | १==        |
| रें णि दिनसु रहे इक       | ₹=9         | सिंत की घूरि मिटे अध            | १८८        |
| तू मेरा सखा तू ही मेरा    | (=)         | हरि गुख जपत कमलु                | 3=8        |
| विभाषत इरख सोग            | १=१         | एकसु सिउ जाका मनु               | 3=8        |
| नैनहु नीद पर इस           | १=२         | नामु मगत के प्रान               | 3=8        |
| जार्रे विस खान मुल        | १⊏२         | संत प्रसादि हरि नामु            | 3=8        |
| सतिगुर दरसनि              | ₹=३         | कर करि टहल रसना                 | 3=\$       |
| साघ समि जिपित्रो          | ≀≃३         | जाकउ अपनी किरपा                 | 980        |
| यधन ताड़ि बोलावें         | ₹=३         | छाडि सिद्यानप बहु               | \$80       |
| जिसु मनि वसै तरै          | <b>१</b> ≂४ | राखि लीबा गुरि पूरे             | 850        |
| जीय जुगति जाकै            | १८४         | अनिक रसा खाए जैसे               | 8 €=       |
| गुरपरसादि नामि            | 8=8         | काल कलेस गुर<br>साथ संगि ताकी   | 939        |
| इसत पुनीत होहि            | ₹=4         | साथ साम वाका<br>सके हरे कीए खिन | 838        |
| (महला ४)<br>जा पराइयो सोई |             | ताप गए पाई प्रमि                | ?3?<br>?3? |
| कलञुग महि मिलि            | 8=8         | ्मले दिनस मले                   | 222<br>838 |
| दम धनरंत भागठ             | 8=#<br>\$=# | गुर का सबद                      | 939        |
| हरि हरि मरते जब           | १⊏५<br>१⊏६  | जिसु सिमरत दूरा सभु             | 838        |
| जा का मीत साजनु है        | १⊏६         | मै महि रचित्रो समु              | १६२        |
| बाहे दुलु सुसु सम करि     | १=६         | तुमरी कृषा ते जधीए              | 939        |
| भगम रूपका मन              | १=६         | कख विना जैसे थोयर               | 989        |
| करन रूप तेरा              | १⊏६         | त् समरथु त् ह मेरा              | \$83       |
| भाषन तनु नही              | १=७         | ताका दरमु पहिए                  | \$38       |
| गुरके पाण उत्परि          | १≂७         | इरि सिमरत वेरी                  | \$31       |

|                                                      |       | LLEZZZ                   | a ea ac  | e Kar          |
|------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------|----------------|
| 然物語。西語語。思認                                           | 西藏    | 远远远远远不过                  | A DE SEC | e W            |
|                                                      | •     |                          |          | 189            |
|                                                      | पंनो  | mann arm -0-2-           | पंना     | 13             |
| हिरदें चरन कमल                                       | १६३   | महजरु भूठा कीतोनु        | 33\$     | 13             |
| गुर जी के दरसन                                       | १६३   | जन की धूरि मनि मीठ       | 338      | 18             |
| कर दुहकरम दिखावे                                     | १६४   | जीवन पदवी हिर के         | २००      | 图              |
| कर दुहकरम दिखावें<br>राम रंगु कदे उतरि               | १६४   | साति मई गुर गोविद        | २००      | 廢              |
| सिमरति सुत्रामी                                      | १६४   | नेत्र प्रगासु कीत्रा     | २००      | 榜              |
| हिर चरनी जा का मनु                                   | १६४   | धनु ब्रोहु मसतक धनु      | २००      | 份              |
| हरि सिमरत सभि                                        | १६४   | त्हे मसलति त्हे          | २००      | 13             |
| जिस का दीत्रा पैन                                    | . १६४ | सतिगुरु प्रा भइत्रा      | २००      | 機              |
| प्रभ के चरन मन माहि                                  | ¥3\$  | धोती खोल विछाए हेठि      | २०१      | 数              |
| खादा पैनदा मुकरि                                     | १६५   | थिरु घरि वैसद्घ हरि      | २ १      | TOTAL POST     |
| अपने लोम कउ कीनो                                     | १८५   | हरि संगि राते भाहि       | २०१      | TAT I          |
| कोटि विघन हिरे खिन                                   | १६५   | उद्मु करत सीतल           | २०१      | TOTAL STATE OF |
| करि किरपा भेटे गुर                                   | १६६   | कोटि मजन कीनो            | २०२      | NO.            |
| विस्त राज ते अंधुला                                  | १६६   | सिमरि सिमरि              | २०२      | 123            |
| श्री श्राठ पहर संगी                                  | . १६६ | अपने सेवक को             | २०२      | 版              |
| थाती पाई हरि को                                      | १६६   | राम को वल पूरन           | २०२      |                |
| जिल थिल महीत्रल                                      | १६६   | भुज वल बीर ब्रहम         | २०३      |                |
| हरि हरि नामु मजन                                     | १६७   | दय गुसाई मीतुला          | २०३      | *              |
|                                                      | 380   | है कोई राम पित्रारो      | २०३      | 日              |
| 22 (-2-2-2-                                          | 380   | कवन गुन प्रानपति         | २०४      | 150 X          |
| वाहार सार्वित्रा रिद                                 | ?E0   | प्रम मिलवे कउ            | २०४      |                |
| जो प्रानी गोविंद                                     | 280   | निकसु रे पंखी सिमरि      | २०४      |                |
| जा प्राना गाविद<br>हरि के दास सिउ<br>सो मत निरमल कही | 38    | हरि पेखन कउ              | २०४      | 100            |
| सा मत निरमल कही                                      | 38≈   | किन विधि मिली            | २०४      |                |
| अध्या एसा आत जावद                                    | 239   | ऐसो परचउ पाइत्रो         | २०५      | 100            |
| राम रसाइण जो जन                                      | 238   | अउधु घटें दिनसु          | २०५      | 8              |
| नित प्रति नावणु राम                                  | 338   | राखु पिता प्रभ मेरे      | २०५      |                |
| सो किछु करि जितु मलु                                 | 338   | ओहु अविनासी राइ          | २०६      | 機              |
| जीवत छाडि जाहि                                       | 338   | होडि छोडि रे विखित्रा के | २०६      | 體              |
| गरीवा उपरि जि                                        | 338   | तुभ बिनु कवन हमारा       | २०६      |                |
| 影響語語語語語                                              | 洪洪洪   | <b>水水水水水水水</b>           | 西水市      | 100gg 1        |
|                                                      |       |                          | TAN ITAN | PAGE (         |

| <b>建建筑建筑 建</b>                                       | RPP         | <b>泰泰泰泰泰泰</b>                        | <b>单单生</b>  |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
|                                                      | पंना        |                                      | पंना        |
| तुभः विजु कवजु                                       | २०७         | पाइश्रो बालबुधि                      | २१४         |
| 411 2 2 2                                            | २०७         | मावनु तिश्रागिश्रो री                | 218         |
| मिलहु पियारे जी<br>इउ ताकै बिलहारी<br>जोग जुगति सुनि | २०७         | पाइत्रा लाल रतन                      | २१५         |
| जोग जुगति सुनि                                       | २०ट         | उबरत राजा शम                         | २१४         |
| अन्प पदारशु नामु                                     | २०⊏         | मो कउ इह विधि को                     | 214         |
| दइया महस्रा करि                                      | ₹0⊏         | हरि चिनु अवर कुश्रा                  | २१६         |
| तम रहि मेरी भने                                      | ₹08         | माघउ हरि हरि हरि                     | <b>२१</b> ६ |
| सहित्र समाहको                                        | 308         | दीन दइश्राल दमो                      | <b>२१६</b>  |
| पारबह्म पूरन                                         | 308         | श्राउ हमारे राम                      | 113         |
| 71 -6 -6                                             | <b>२</b> १० |                                      | २१७         |
| प्राची क्षेत्र क्षेत्र न मन<br>प्राची सुखुनाही रेहिर | २१०         | सुणि सुणि साजन मन                    | २१७         |
| मन भर तरवे हरि                                       | 280         | त् मेरा बहु भाग करते                 | २१७         |
| दीवातु हमारी तुही                                    | 280         | दुख भंजनु तेरा नाम्                  | २१⊏         |
| जीबरे कोल्हा नाम का                                  | 288         | हरि राम राम राम<br>मीठे हरि गुगा नाउ | २१=         |
| बारने बलिहारने                                       | 288         | ं (महला १)                           | २१⊏         |
| हरि हरि हरि आराची                                    | 288         | साधो मन का मान                       | 319         |
| मन राम नाम गुन                                       | 288         | साधा रचना राम                        | 335         |
| रसना अपीए एक                                         | 288         | प्रानी कउ देरि जसु                   | 288         |
| जा कउ विसरे राम                                      | २१२         | साधो इडु मनु गहित्रो                 | ₹₹&         |
| नरमु घडा मृह्य इतनो                                  | २१२         | साधो गोविंद के गुन                   | २१६         |
| मोहि दासरो ठाकुर को                                  | २१२         | काऊ माई भ्रुलिया मनु                 | २२०         |
| है कोई ऐसा इउमे                                      | २१२         | साधो राम सरनि                        | २२०         |
| विदामिया करणायक                                      | 292         | A 7                                  | 1 2         |

२१२

२१२

२१३

२१३

२१३

२१३

२१४

२१४

रे कहा महस्रो तै

म० १ असटपदीश्रा निधि सिधि निरमञ्ज

नरु अचेत पाप ते उरु

मनु कुंचरु काइआ

इउमें करतिआ नइ

द्वी माह्या जगत

ना मनु मरे न कारज

२२०

२२०

२२०

२२१

२२२

२२२

२२३

चिंतामणि करुणामण्

मेरे मन सरिए प्रभू

मेरे मन गुरु गुरु इसना बिरले ही की

समह को रसु हरि हो गुन कीरति निधि

मातो हरि रंगि मोतो

इरि नाम लेडु मीता

**张帝帝帝帝帝帝帝帝帝** 

जिप मना तूं रोम

सुणि सखीए मिलि

गुरदेव माता गुरदेव

आदि गुरए नमह

(वावन अखरी म० ५)

(सुखमनी महला ५)

385

388

२४०

२६२

२३४

२३४

२३५

२३६

२३६

करहले मन परदेसी

मन करहला वीचारी

म० ५ असटपदीत्रा

गुर सेवा ते नामे लागा

जब इहु मन महि

गुर का सबदु रिदे

| <b>建筑海滨海海</b>                          | - 34.34.   | जार जार जार जार जार जार जार                | 1 15   |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------|
|                                        | पना        |                                            | पंना 🕌 |
| (थिती गउड़ी म० ५                       | )          | विखित्रा वित्रापित्रा                      | ३२⊏    |
| जलि थलि महीयलि                         | ₹६६        | जिह कुलि पूतु न                            | ३२=    |
| ( गउड़ी वार म० ४ )                     | 1          | जो जन लेहि लसम को                          | ३२⊏    |
| सतिगुरु पुरखु                          | ३००        | गगन रसाल चुएे                              | ३२८ 📜  |
| ( गउड़ी वार म० ५ )                     | )          | मन का सुभाउ मनहि                           | ३२६    |
| हरि हरि नाम्रु जो जनु                  | ₹₹=        | त्रोइ जो दीसहि शंवरि                       | ३२६    |
| (कवीर जीउ)                             |            | बेद की पुतरी                               | 378    |
| अब मोहि जलत राम                        | ३२३        | देह ग्रहार लगाम                            | 308    |
| माध्य जल की                            | ३२३        | जिहि मूल पांचउ                             | ३२६    |
| जब इम एको एकु करि                      | ₹ ⊀8       | आपे पावकु आपे                              | 348    |
| नगन फिरत जी                            | ३२४        | ना मै जोग घिद्यान चित                      | 376    |
| संधित्रा प्रातु इम                     | ३२४        | ना न जाग ।वजान ।चतु<br>जिहि सिर्दि रचि रचि | 330    |
| कियाजपुकियातपु                         | ३२४        | विह साग्त दुसु आर्थे                       | 330    |
| गरमगास सिंह कुल                        | ३२४        | श्रहिनिसि एक नाम जो                        | ₹₹° #  |
| अधकार सुखि                             | ३२५        | रे जोग्र निलंज लाज                         | 330    |
| जाति की जाति जाति                      | ३२५        | कुउनुको पृतु पिता की                       | 238 H  |
| जो जनु परमिति पर                       | ३२४        | अव मोक्ड भए राजा                           | 338    |
| उपने निपर्ने निपन्नि                   | ३२५        | जिल है सतक थलि है                          | 338    |
| भार मृए किया सोग                       | ३२५        | मनारा एक निवेरह                            | 338    |
| धसयोगर जंगम                            | ३~४        | देखउ भाई ज्ञान की                          | 338    |
| एसो अवरज देखिया                        | ३२६        | इरि जम्र श्रुनहि                           | 332    |
| जिउ जिल छोडि बाहरि                     | ३२६        | जीवत वितर न माने                           | 332    |
| चोधा चंदन मन्दन                        | ३२६        | जीवत गरें गरें फ्रिन                       | 332    |
| जम ते उत्तरि मए है                     | રૂરફ       | उलटत पवन चक्र                              | 333 1  |
| पिंड मूप जीउ किह                       | ३२७        | 1                                          | ३३३    |
| कंचन सिउ पाईए                          | ३२७        | 0.21.0                                     | ३३३    |
| ी जिह मरने मस जगतु                     | ३२७        | 1                                          | ३३३    |
| कृत नहीं ठउठ मृलु<br>जारे हिंर सा ठाइक | ३२७        |                                            | ३३४    |
| वित्र सत मतो होइ                       | ३२=<br>३२= |                                            | ३३४    |
| 101                                    |            | मात ।सडाव देई                              | ३३४    |
| 5世 市市市市市 田田                            | 388        | *********                                  | 1      |
|                                        |            |                                            | 可以中华   |

BEERREE BEERREE BEERREE BEERREE BEERREE पंना पंना कूषु भरित्रो जैसे दादरा ३४६ 33 y गज नव गज दस गज सतजुगि सतु त्रेता एक जोत एका मिली ३३५ 388 जेते जतन करत ते ३३५ ३३५ कालंबुत की हसतनी राग ग्रासा अगनि न दहै पवनु ३३६ जिउ कपि के कर ३३६ (महला १) पानी मैला माटी गोरी ३३६ सोदरु तेरा केहा सो घरु ३४७ राम जपउ जीश्र ऐसे 330 (महला ४) जोनि छाडि जउ जग 330 सो पुरख निरंजन हरि 385 सुरग बासु न बाछीऐ 330 (महला १) रे मन तेरो कोइ नही 330 सुगा वडा ऋषिं सम 38₽ पंथु निधारे कामनी 330 आखा जीवा विसरे मरि 388 33⊏ त्रास पास घनु तुरसी जो दरि मांगत कक 388 बिपल बसत्र केते है 33≂ ताल मदीरे घटके 388 मन रे छाडहु भरमु 33⊏ जेता सबदु सुरति फ़ुरमानु तेरा सिरै 33⊏ वाजा मति पखावज्र लख चउरासीह जीग्र 33≥ पउग्रु उपाइ धरी निंदउ निंदउ मोकउ 388 करम करत्रति येलि ३५१ राजा राम तु ऐसा 3 + 8 मै गुण गला के सिरि 348 खट नेम कर कोठडी 3\$8 करि किरपा अपने माई मोहि अवरु 358 3 4 8 गृहु वनु समसरि बावन अछर लोक त्रैं ३५१ 380 एको सरवरु कमल पंद्रह थितीं सात वार ३४३ ३५२ गुरमति साची हुजति बार बार हरि के गुन ३४४ ३५२ जो तिनि कीत्रा सो सचु (नामदेख जीउ) 342 देवा पाहन तारी ऋले इकि आवहि इकि ३४५ ३५३. निवि निवि पाइ (रविदास जीउ) 3 x 3 मेरी संगति पोच सोच किस कड कहिं ३४५ ३५३ कोई भीखकु भीखिआ वेगमपुरा सहर को ३४५ ३५४ दुध विनु घेनु पंख विनु 384 घट अवघट ह्गर **《宋志·志志志志·志志志志志志志·法》** 

| 4                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | [8]                   | 21-25- | 4    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------|------|
| ere c               | क्षा का का का का का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>BURBARA</b>        | ST ST  |      |
| il <del>Cal</del> l | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -          |                       |        | 118  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र्षना      |                       | पंना   | 18   |
| in in               | काइया बहमा मनु है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३५५        | गुरु साइरु सविगुरु    | ३६३    | II   |
| 14                  | मेनक दासु मगतु जनु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३्प्रथ     | सवदि मरै तिस सदा      | ३६४    | 10   |
|                     | काची गागरि देह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३५५        | निरति करे बहु वाजे    | ३६४    | 15   |
|                     | मोडु इटंव मोडु सम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३५६        | इरि के भागे सविगुरु   | ३६५    | 10   |
| 遊遊遊遊                | मापि करे सचु प्रज्ञ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३५६        | (महला ४)              |        | 接    |
|                     | विदिश्रा बीचारी तां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३५६        | त् करता सचित्रार      | ३६४    | 撒    |
|                     | एक न मरीआ गुख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३५६        | किसही घड़ा की आ       | ३६६    | E    |
| 盟                   | पेनकड़ें धनखरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३५७        | हिरदे सुणि सुणि मनि   | ३६६    | 100  |
| BEBEREE BEBEE       | न किमका पूतुन किम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३५७        | मेरें मनि तनि प्रेष्ठ | 344    | iğ   |
| î êi                | नितु सरवर्ड मईले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३५७        | गुस गावा गुण बोली     | ३६७    | ië.  |
| 相                   | डिम पर छिम गुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | र ४७       | नाम सुणी नामी मनि     | ३६७    | 18   |
| 抱                   | लग्व लमकर लख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३४⊏        | गुरप्रश्लि इरि इरि    | ३६७    |      |
| 開發                  | दीवा मेरा एक नाम्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34€        | इरि इरि नाम की मनि    | ३६७    | 法    |
|                     | देवनिभा दरसन कै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34≥        | इधि करि ततु वजावे     | ३६⊏    | 18   |
| 13                  | भीवरि पंच गुपत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 348        | कब को भालें धुधरू     | ३६⊏    | 100  |
|                     | मतु मोती जे गहया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 348        | सवसंगवि मिलीप         | ३६⊏    | i    |
|                     | कीना दोने करे कराइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 348        | व्यास्मा मरणु धुरा    | 348    | 10   |
| . 0                 | गुर का सबदु मने महि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 348        | जनमु पदारभु पाइ       | 348    | 15   |
| 10                  | गुडु करि गिमानु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३६०        | इउ अनदिनु इरि         | 358    | 18   |
| 10                  | सुरामान सममाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३६०        | माई मेरो शीवस सम्     | 388    | 擾    |
| 9                   | (महता ३)<br>हरि दग्मन पवि वड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | (बहला ४)              | . , ,  | 120  |
| 0                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३६०<br>३६१ | बिनि लाई प्रीति सोई   | 300    | 整    |
| ije                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 355        | मय ते पिरि कीनी       | ०७६    | 15   |
| Øij                 | मेग प्रमु माचा गहिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 348        | निव मगती सीलांनी      | ३७०    | 16   |
| : 6                 | दुने मार मगै दुनु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३५२        | मना करत मो पक्षनि     | ३७१    | 要    |
| i e                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4६२        | प्रयमे मता जि पत्री   | રેંં∘ફ | 接    |
| 7,€                 | The second of th | 3 € २      | पग्देश महानि मउदे     | ર્જ    | 18   |
|                     | मनद्विष् भूटो भूट<br>भगति रता अनु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 6 3      | गुनु सागनु मेरी कहु   | ३७२    | 10   |
|                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३६३        | दानु देश करि प्वा     | ३७२    | 1    |
| 1. 3                | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                       |        | (42) |

| 1 | 5年本本本本本本                             | 东东西         | 逐步逐步逐步                              | 東東         |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|
|   |                                      | पंना        |                                     | पंना       |
|   | द्ख रोग भए गतु तन                    | ३७३         | म्रमु महि सोई सगल                   | ३८०        |
|   | अरइावे विललावे                       | ३७३         | जो तुघु भावे सो परवाना              | ३८०        |
|   | जउमें कीओ सगल                        | ३७३         | जनम जनम की मलु                      | 350        |
|   | प्रथमे तेरी नोकी जाति                | ४७६         | नाहरु घोइ अंतरु मनु                 | 3⊏8        |
|   | जीवत दीसे तिसु सर                    | ३७४         | उदम्र करत होवे मनु                  | ₹ 25       |
|   | पुतरी तेरी विधि करि                  | ३७४         | अधम चंडाली भई                       | ३८१        |
| ۱ | इक घड़ी दिनसु सो                     | ३७४         | वंधन काटि बिसारे                    | ३⊏२        |
| l | हरि सेवा महि परम                     | ३७४         | जातूं साहिबु तामउ                   | ३⊏२        |
|   | प्रभु होड कृपालु त                   | ३७५         | श्रंमृतु नाम्नु तुम्हारा            | ३⊏२        |
|   | करि किरपा हरि                        | ३७५         | यागे ही ते सभु किछु                 | ३≂३        |
|   | जैसे किरसाणु बोवे                    | ३७५         | तूं विसरिह तां सभ्र को              | ३⊏३        |
|   | नउनिधि तेरै सगल                      | ३७६         | करि किरपा प्रभु                     | ३⊏३        |
|   | निकटि जीश्र के सद                    | ३७६         | मोह मलन नीद ते                      | ३⊏३        |
|   | हरिरसु छोडि होछै रसि                 | ३७६         | लालु चोलना तै तनि                   | ३८४        |
|   | जीख्र प्रान धतु हरि की               | ३७६         | दुखु धनो जब होते दूरि               | ३८४        |
|   | श्चनद् विनोद भरे पुरि                | ३७६         | साचि नामि मेरा मनु                  | ३≂४        |
|   | गुर के सबदि                          | <i>७७</i> इ | पावतु रलीत्रा जोवनि                 | ३८५        |
|   | बुधि प्रगास भई मति                   | ३७७         | एक बगीचा पेड घन                     | ३८५        |
|   | हरि रसु पीवत सदही                    | <i>७७</i> इ | राज लीला तेरे नामि                  | ३⊏४        |
|   | काम कोधु लोग्न मोह                   | <i>७७</i> इ | तीरथि जाउ त हउ                      | ३≂५        |
|   | मई प्रापति मानुख                     | ३७≂         | घरि महि स्रख बाहरि                  | ३८५        |
|   | तुभा बिनु अवरु नाही                  | ≉⊘≂         | जहा पठावहु तह तह                    | ३⊏६        |
|   | हरिंजन लीने प्रभू                    | ३७⊏         | ऊठत चेठत सोवत<br>जाके सिमरनि स्रख   | ३८६        |
|   | <b>अउखधु खाइ</b> ऋो हरि              | ३७८         | जाक ।समरान ध्रुख<br>जिसु नीच कउ कोई | ३⊏६        |
|   | बांछत नाही सु वेला<br>सदा सदा त्रातम | ₹%=<br>₹%=  | एको एकी नैन निहार                   | ३८६<br>३८६ |
|   | जाका हरि सुत्रामी                    | ३७८         | कोटि जनम के रहे                     | २८६<br>३८७ |
|   | काम क्रीध माह्या मद                  | ३७६         | मिटी तिञ्चास अगि                    | ३८७        |
|   | त् विश्रंतु श्रविगतु                 | 308         | सतिगुरु अपना सद                     | ३८७        |
|   | राज मिलक जोवन                        | ३७६         | आपे पेडु विसथारी                    | ३≂७        |

|                           | पंना |                          | पंना        |
|---------------------------|------|--------------------------|-------------|
| श्रपने सेवक की आपे        | ४०३  | हरि हरि हरि गुनी हां     | ४०४         |
| नद्रश्रा भेख दिखावे वहु   | ४०३  | एका ओट गहु हां           | . ४१०       |
| गुरपरसादि मेर             | 808  | मिलि हरि जसु             | ४१०         |
| चारि वरन चउहा के          | 808  | कारन करन तूं हां         | ४१०         |
| नीकी जीय की हरि           | 808  | छोइ परदेसीच्चा हो        | ४११         |
| हमारी विश्वारी            | 808  | (महला ६)                 |             |
| नीकी साध संगानी           | 808  | विरथा कहुउ कउन           | ४११         |
| तिश्रागि सगल              | ८०४  | म० १ असटपंदीआ            | - 11        |
| जीउ मनु तनु प्राण         | 8° त | उतरि अवघटि               | ४११         |
| डोलि डोलि महां दुखु       | ४०५  | सभि जप सभि तप            | ४१२         |
| उदमु करहु करावहु          | ४०४  | लेख ग्रसंख लिखि          | ४१२         |
| त्रगम त्रगोचरु दग्सु      | ४०६  | एकु मरें पंचे मिलि       | ४१३         |
| सतिगुर वचन तुमारे         | ४०६  | त्रापु वीचारै सु परखे    | ४१३         |
| वावर सोइ रहे              | ४०६  | गुरमुखि गित्रानु         | ४१४         |
| श्रोहा प्रेम पिरी         | ४०६  | गावहि गीते चीति          | 818         |
| गुरिह दिखाइत्रो           | ४०७  | मनु मैगलु साकतु          | 884         |
| हरि हरि नामु अमीला        | ७०४  | तनु विनसे धनु काको       | ४१६         |
| अपुनी भगति निवा           | ७०४  | गुरु सेवे सो ठाकुरु जाने | ४१६         |
| ठाकुर चरन सुहावे          | ४०७  | जिनि सिरि सोहनि          | ८१७         |
| एक सिमरि मन माही          | ४०७  | कहा सुखेल तवेला          | ७१४         |
| हरि विसरति सो मूत्रा      | ४०७  | जैसे गोइल गोइली          | 81=         |
| श्रोहु नेहु नवेला         | ४०७  | चारे कुंडा ढुंढी आ       | 81=         |
| मिलु राम पित्रारे तुम     | 805  | मनसा मनिह समाइ           | 318         |
| विकार माइत्रा मादि        | ४०८  | चले चलगहार वाट           | 3१४         |
| बापारि गोविंद नाए         | 802  | कित्रा जंगल ढूंढी जो     | १२०         |
| कोऊ विखम गार तारै         | 805  | जिनी नामु विसारि         | ं ४२०       |
| कामु क्रोधु लोभु तित्रागु | S∘⊏  | रूड़ो ठाकुर माहरो रूड़ी  | ४२१         |
| हरख सोग वैराग             | 808  | केता त्राखणु त्राखीऐ     | ४२ <b>१</b> |
| गाविंद गोविंद करिहां      | 308  | मनु रातउ हरि नाइ         | ४२२         |
| मनसा एक मानिहां           | 308  | त्रावण जाणो किउ रहै      | ४२२         |

3=8

3=8

3=8

360

380

380

.60

358

988

388

389

384

सतिगुर साचै दीभा गुर पूरे राखिया दे मै बदा बैखरीदु मञ्ज सरव मुखा मै मालिया साई अलख अपारु लाख मगत झाराघडि हमे योक रिमार हिका जिन्हा न निसरी नाम से पुरि रहिया सरव ठाइ किया सोउहि नाम कोड न जिमही समि जिस सिमरति दुर् गोबिंदु गुणी निधानु आपद मीत इक्य उदम कीमा कराइ जो का ठाउुरु तुही प्रम जा प्रम की हउ चेरुली 382 सता की होड़ दासरी 382 दीधन होला तीलउ 382 स्रव सहज आनद् घणा £3£ .चित्राउ चित्रति सरव \$83 \$3\$ अवरि गामह बाहरि जिसनो तु अस्रियर 388 358 अपुसर नात ते भई रे मुखे लाहे कउ न 838 835 मिथिया सनि सनि 358

10

10

उकति मिश्रानप हरि हरि अखर दह जिम का सभ किछ तिम जउ सप्रसन होइझो कोमि क्रोधि ऋहकारि त् मेरा तर्गु इम मीन रायनहारै भूठु क्याना सोट रही प्रम खबरि चरन कपल की व्यास मनु त्वतानो मिटै ठाहर सिउ जाकी जउमै ऋपुना सति धनदिनु मृगा लाजु उनके सगि तु करती ना ब्रोह मरता ना हम अनिक मांति करि सेवा प्रभ की प्रीति सदा सुख

भूपति होड के राज

इन्ड सिउ प्रीति करी

सगल ख़ल जपि एकै

साधु समि सिखाइक्री

सोध सगति वरित्रा

इरि का नाम्र रिट नित

मीठी आगिआ पिर की

माथै त्रिकुटी इसदि

सरव दुख जब विसरे

नाम जपत भनु तनु

ब्याठ पहर निकटि

श्राठ पहर उदक

जिह पैंडी लटी

**西西西西西西西西西西西西** 

|                           | पंना |                          | पंना         |
|---------------------------|------|--------------------------|--------------|
| श्रपने सेवक की श्रापे     | ४०३  | हिर हिर हिर गुनी हां     | 308          |
| नट्टश्रा भेख दिखाने वह    | ४०३  | एका ओट गहु हां           | ८१०          |
| गुरपरसादि मेर             | ४०४  | मिलि हरि जसु             | ४१०          |
| चारि वरन चउहा के          | 808  | कारन करन तं हां          | ८१०          |
| नीकी जीख्र की हरि         | 808  | श्रोइ परदेसीत्रा हो      | ४११          |
| हमारी निश्रारी            | 808  | (महला ६)                 |              |
| नीकी साघ संगानी           | ४०४  | विरथा कहुउ कउन           | <b>८१</b> १  |
| तिश्रागि सगल              | 801  | म० १ असटपदीआ             |              |
| जीउ मनु तनु प्राण         | ८०४  | उतिर अवघटि               | 822          |
| डोलि डोलि महां दुखु       | ४०४  | सभि जप सभि तप            | 812          |
| उदमु करह करावहु           | ८०४  | लेख असंख लिखि            | <b>४</b> १२  |
| श्रगम श्रगोचरु दग्सु      | ४०६  | एकु मरें पंचे मिलि       | ४१३          |
| सतिगुर वचन तुमारे         | ४०६  | आपु वीचारे सु परखे       | ४१३          |
| वावर सोइ रहे              | ४०६  | गुरमुखि गित्रानु         | 8\$8         |
| श्रोहा प्रेम पिरी         | ४०६  | गावहि गीते चीति          | 8,8          |
| गुरिह दिखाइत्रो           | ४०७  | मनु मैगलु साकतु          | 8 <b>{</b> ¥ |
| हरि हरि नामु श्रमोला      | ४०७  | तनु विनसे धनु काको       | ४१६          |
| ऋषुनी भगति निवा           | ४०७  | गुरु सेवे सो ठाकुरु जाने | ४१६          |
| ठाकुर चरन सुहावे          | ४०७  | जिनि सिरि सोहिन          | ४१७          |
| एक सिमरि मन माही          | ७०४  | कहा सुखेल तबेला          | 810          |
| हरि विसरित सो मूआ         | ४०७  | जैसे गोइल गोइली          | 8{⊏          |
| त्र्योहु नेहु नवेला .     | ४०७  | चारे कुंडा दुंढीआ        | 8१≂          |
| मिलु राम पित्रारे तुम     | ४०८  | मनसा मनहि समाइ           | 318          |
| विकार माइत्रा मादि        | 80=  | चले चलगहार वाट           | ३१४          |
| वापारि गोविंद नाए         | 80=  | कित्रा जंगल दृंदी जो     | ४२०          |
| कोऊ विखम गार तारै         | 80=  | जिनी नामु विसारि         | ४२०          |
| कामु क्रोधु लोभु तित्रागु | Soc  | रूड़ो ठाकुर माहरो रूड़ी  | ४२१          |
| हरख सोग वैराग             | 308  | केता त्राखणु त्राखीऐ     | ४२१          |
| गात्रिंद गोतिंद करिहां    | 308  | मनु रातं हिर नाइ         | ४२२          |
| मनसा एक मानिहां           | 308  | श्रावण जाणा किउ रहै      | ४२२          |

| <ul> <li>३ श्वसटपदीया</li> <li>१ सिमृति</li> <li>१ श्वरित सम्रु वपु</li> <li>१ श्वरित सम्रु वित्रम् वि</li> <li>१ सम्यु ति निम्मृति</li> <li>१ सम्यु वित्रम् च्या</li> <li>१ सम्यु वित्रम् च्या</li> <li>१ सम्यु वित्रम् च्या</li> <li>१ सम्यु वित्रम् च्या</li> <li>१ सम्यु व्या</li> </ul> | पैना<br>धरर<br>४२२<br>४२२<br>४२२<br>४२२<br>४४२<br>४४२<br>४४२<br>४४२<br>४४२<br>४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मेरा मन्न मेरा मन्न त् समनी थाई जिय तृ सुखि हरया कालि (महला ३) हम घरे साचा सोहिला साजन मेरे प्रोतमह (महला ४) जीवनो में जीउन्न किवि किसे किलि किलि हरि हरि करता द्व सत्जुणि सञ्ज संतील हरि कीरति मनि मनि नाष्ठ जपाना हरि वहा मेरा गोविंद् हरि खंदन भिने गुरक्षित दृढि              | 학리<br>당 30<br>당 3 도<br>당 3 도<br>5 당 3 도<br>5 S<br>5 S<br>5 S<br>5 S<br>5 S<br>5 S<br>5 S<br>5 S<br>5 S<br>5 S |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ासतु चेट्ट सिंग्यृति रातिग्रुर इमरा भरम्र राता खास फरे सम्र को रूर ते सांति उपर्जे वृद्धि मन मंनि वसाइ वृद्धि अंदरि सम्र वपु है हार्षे आपु पद्धाखिका दोडामणी महस्तु सम्भ नार्वे नो लोचदी सस्च रतीजा सोडामणी अंमृतु निन्हा चखाइ सतिग्रुर ते गुख सबदी ही भगत जापदे अनरस महि भोलाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 왕 2 3<br>왕 2 3<br>왕 2 3<br>왕 2 3<br>왕 2 5<br>왕 2 5<br>왕 2 5<br>왕 2 5<br>왕 2 5<br>왕 2 5<br>왕 2 5<br>8 2 5 | त्ं समनी याई जिय तृं सुषि हरसा कालि (महला ३) हम परे साचा सोहिला साजन मेरे जीतमहु (महला ४) जीवनों में जीउग्र क्रिलि सिमे किर्मि किर्मि हरि हरि करता दृख सतजुरि। सम्र संतील हरि हरि करता दृख सतजुरि। सम्र संतील हरि हरि सा हरि वहिं सोरित मनि वानि नाम्र जपाना हरि वहा मेरा गोविंद् | 88=<br>88=<br>88=<br>884<br>884<br>885<br>885<br>885<br>83=<br>83=<br>83=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तिगुर इमरा भरम्  तोमा ब्यास करे सम्र को  पूर ते सांति उपर्जें  पूर्ण मन मंनि वसाइ  पूर्व अंदरि सम्र वणु है  हार्ग बाजु पद्धास्त्रिमा  दोझामणी महस्तु  सम्म नार्व नो लोचदी  सम्म नार्व नो लोचदी  सम्म त्र ते से निरमले  अमृतु जिन्हा चर्साइ  सतिगुर ते गुख  समदी ही मगत जापदे  अनरस मिंह मोलाइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 왕 2 3<br>왕 2 3<br>왕 2 3<br>왕 2 3<br>왕 2 5<br>왕 2 5<br>왕 2 5<br>왕 2 5<br>왕 2 5<br>왕 2 5<br>왕 2 5<br>8 2 5 | वें सुख हरया कालि (महला दे) हम घरे साचा सोहिला साजन मेरे प्रीतमह (महला ४) जीवनों में जीउछ मिक्रिय मिक्रिय स्तिम मिक्रिय हरि हरि करता दृख सत्तजुधि सक्ष संवेशक हरि कीरति मिन मिन नाह्य जपाना हरि वहां भेरा योविंदु हरि संस्न                                                       | 88=<br>880<br>880<br>884<br>884<br>885<br>885<br>885<br>885<br>885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| रोमा ब्यास करे सञ्ज को  पूर ते सांति उत्पर्जे  पूर्ण मन मंनि वसाइ  पूर्ण बंदरि सञ्ज वणु है  हार्गे बाणु पद्धाखिका  दोडामणी महस्तु  स्म नार्वे नो लोचदी  सम्ब रती बा सोडामणी  श्रमुतु जिन्हा चखाइ  सविगुर ते गुख  सवदी ही मगत जापदे  श्रमरस महि मोलाइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 844<br>848<br>848<br>848<br>848<br>848<br>848<br>848<br>848<br>848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (महला दे) हम घरे साचा सोहिला साजन मेरे प्रोतमह (महला ४) जीवनों में जीउन्न फिवि फिमे किमि फिमि हरि हरि करता दुख सतजुप्ति सह संतरेख हरि कीरति मनि मनि नाम्न जपाना हरि वडा मेरा गोविंदु हरि खंग्नन मिने                                                                              | 88=<br>880<br>884<br>884<br>884<br>885<br>885<br>885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| र ते सांति उपर्जें वृद्धि मन मंनि वसाइ वृद्धि सम् मंनि वसाइ वृद्धि अंदरि सम्ध नणु है हार्षे आणु पद्धास्त्रिमा दोडामणी महस्तु सम् नार्वे नो लोचदी सम्बद्धि स्तीया सोडामणी अंमृतु जिन्हा चस्ताइ समिगुर ते गुख समदी ही मगत जापदे अनरस महि मोलाइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 888<br>889<br>889<br>889<br>889<br>889<br>888<br>888<br>888<br>888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | हम घरे साचा सोहिला<br>साजन मेरे प्रोतमह<br>(महला ४)<br>जीवनों में जीउन्न<br>मिटिय सिक्से किसि किसि<br>हरि हरि करता दुख<br>सतजुति सञ्च संतरेख<br>हरि कीरति मनि<br>मनि बाग्न जपाना हरि<br>बडा मेरा गोविंदु<br>हरि खंग्नन मिने                                                       | 252<br>253<br>253<br>253<br>253<br>253<br>253<br>253<br>253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| वित्त मन मंनि वसाइ वर्षे अंदरि सञ्च वर्षे है हार्षे आपु पद्माध्यमा दोडामणी महत्तु समे तते से निरमले सम नार्वे नो लोचदी सस्त्रि ततीआ सोडामणी अंमृतु निन्हा चत्ताड़ सविग्रर ते गुण्य सवदी ही मगत जापदे अनरस महि मोलाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 824<br>824<br>826<br>826<br>826<br>826<br>827<br>827<br>827<br>827<br>827<br>827<br>827<br>827<br>827<br>827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | साजन मेरे प्रोतमह<br>(महला ४)<br>जीवनों में जीउन्छ<br>मिक्रिय मिक्रिय स्थित<br>हरि हरि करता दृख<br>सत्तजुति सञ्च संत्रोख<br>हरि कीरति मनि<br>मनि नाम्च जपाना हरि<br>बडा मेरा गोविंदु<br>हरि क्षंत्रन मिने                                                                         | 252<br>253<br>253<br>253<br>253<br>253<br>253<br>253<br>253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ते अंदरि सम्र वयु है जारे बायु पद्धास्त्रिमा दोडामणी महस्तु सवे तो से निगमले सम नावे नो लोचदी सस्ति रतीचा सोडामणी अंमृतु जिन्हा चस्ताइ सतिगुर ते गुण सवदी ही मगत जापदे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४२४<br>४०६<br>४२६<br>४२७<br>४२७<br>४२ <u>०</u><br>४२ <u>८</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (महला ४) जीवनों में जीउन्त मिन्नी मिन्नी मिन्नी मिन्नी मिन्नी मिन्नी हिर्दि हिर करता दृख सतजुति सञ्च संतोख हिर कीरति मनि मनि नाम्न जपाना हिर चडा मेरा गोविंदु हिर्दे स्तृत मिने                                                                                                   | 885<br>885<br>885<br>885<br>885<br>885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| हारे बायु पद्धायिका<br>दोडामणी महस्तु<br>समे रते से निरमले<br>सम नार्व नो लोचदी<br>सस्त्र रतीचा सोडामणी<br>ब्रमृतु जिन्हा चखाड<br>सतिगुर ते गुख<br>सबदी ही मगत जापदे<br>अनरस महि मोलाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४·६<br>४२६<br>४२७<br>४२७<br>४२=<br>४२=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | जीवनों में जीउन्त<br>फिवि फिवे किवि फिवि<br>हरि हरि करता दृख<br>सतजुति सञ्च संतोख<br>हरि कीरति मनि<br>मनि बाग्न जपाना हरि<br>बडा मेरा गोविंदु<br>हरि संमृत भिने                                                                                                                   | 88=<br>88=<br>880<br>884<br>884<br>888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| रोडामणी महत्तु<br>सम नार्व नो लोचदी<br>सम नार्व नो लोचदी<br>सचि रतीचा सोडामणी<br>ब्रमृतु जिन्हा चखाड<br>सतिगुर ते गुण<br>सबदी ही भगत जापदे<br>ब्रमरस महि मोलाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४२६<br>४२७<br>४२७<br>४२ <u>०</u><br>४२ <u>०</u><br>४२ <u>८</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | िकिय किये कियि कियि<br>हिर हिर करता दूख<br>सतजुति सञ्च संवेश्व<br>हिर कीरति यनि<br>यनि नाम्च जपाना हिर<br>चडा मेरा गोविंदु<br>हिर संमृत भिने                                                                                                                                      | 88=<br>88=<br>880<br>884<br>884<br>888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| रोडामणी महत्तु<br>सम नार्व नो लोचदी<br>सम नार्व नो लोचदी<br>सचि रतीचा सोडामणी<br>ब्रमृतु जिन्हा चखाड<br>सतिगुर ते गुण<br>सबदी ही भगत जापदे<br>ब्रमरस महि मोलाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82€<br>826<br>825<br>825<br>825<br>825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | हरि हरि करता दृख<br>सतजुति सञ्च संवेशव<br>हरि कीरति मनि<br>मनि नाम्च जपाना हरि<br>चडा मेरा गोविंदु<br>हरि श्रंम्टन मिने                                                                                                                                                           | 888<br>888<br>884<br>888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सम नावें नो लोचदी<br>सचि रतीजा सोडागशी<br>अंमृतु जिन्हा चखाड<br>सतिगुर ते गुख<br>सबदौ ही मगत जापदे<br>अनरस महि भोलाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 856<br>85€<br>85€<br>85€<br>85€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सतजुपि सञ्च संवेशव<br>हरि कीरति मनि<br>मनि नाम्च ज्यांना हरि<br>चडा मेरा गोविंदु<br>हरि संस्टा मिने                                                                                                                                                                               | 288<br>288<br>886<br>\$88<br>\$88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सचि रतीया सोदागकी<br>श्रंमृतु जिन्हा चखाइ<br>स्रतिगुर ते गुख<br>सबदौ ही भगत जापदे<br>श्रनरस महि भोलाइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४२७<br>४२≈<br>४२≈<br>४२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | हरि कीरति मनि<br>मनि नाम्च जपाना हरि<br>चडा मेरा गोर्चिट्ड<br>हर्षि कंमन मिने                                                                                                                                                                                                     | 888<br>886<br>886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सचि रतीया सोदागकी<br>श्रंमृतु जिन्हा चखाइ<br>स्रतिगुर ते गुख<br>सबदौ ही भगत जापदे<br>श्रनरस महि भोलाइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४२७<br>४२≈<br>४२≈<br>४२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मनि नाष्ट्र जपाना हरि<br>वडा मेरा गोविंदु<br>हर्षि बंधन मिने                                                                                                                                                                                                                      | 88=<br>88=<br>880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सतिगुर ते गुण<br>सबदौ ही भगत जापदे<br>श्रनरस महि भोलाइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४२=<br>४२=<br>४२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वडा मेरा गोविंदु<br>इति बंसन मिने                                                                                                                                                                                                                                                 | 88=<br>88=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| सतिगुर ते गुण<br>सबदौ ही भगत जापदे<br>श्रनरस महि भोलाइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | इरि श्रंमृत मिने                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| सबदौ ही मगत जापदे<br>श्रनरस महि भोलाइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| श्रनरस महि भोलाइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ् गुरश्चाख हु।ढ                                                                                                                                                                                                                                                                   | 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -6                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| म० ५ असटपदीया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | इरि श्रमृत भगति                                                                                                                                                                                                                                                                   | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पच मनाए पंच रुमाए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | जिन भसतिक धुरि<br>जिन श्रंतरि हरि हरि                                                                                                                                                                                                                                             | 84°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मेरे मन इरि सिख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | जिन्हा मेटिया मेरा                                                                                                                                                                                                                                                                | 874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (महला ४ बिरहरू)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मेरे मन परदेनी वे                                                                                                                                                                                                                                                                 | 844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पारबहस्र प्रस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (महाला प)                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| जनम मरण दुख कटी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | बाउने बाउन प्रणा में भो                                                                                                                                                                                                                                                           | કપ્રર                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अक्षा हरि श्रक्थ                                                                                                                                                                                                                                                                  | 883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ង្គង                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | इरि चरन कमल मनु                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (महला ३)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - ( (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | जाकउ मए कृपाल                                                                                                                                                                                                                                                                     | 848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| अयो अंडै सम्र जगु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ห <sup>ู้</sup> จุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | जल द्घ नित्राई                                                                                                                                                                                                                                                                    | 848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (महला १)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | जाकउ खोजहि श्रसंख                                                                                                                                                                                                                                                                 | ८४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | and a series after the self.                                                                                                                                                                                                                                                      | 846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| कनहदो श्रनहेदु वाजे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | विरु संवन सोहागु मरी                                                                                                                                                                                                                                                              | ८४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सभ विध तुमही जान<br>(महत्ता )<br>ससै सोइ सुसटि<br>(महत्ता ३)<br>अयो अंडै सम्र जगु<br>(महत्ता १)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सभ विध तुमही जान ४३२<br>(महला )<br>ससै सोइ सुसटि ४३२<br>(महला ३)<br>अयो और सञ्ज जगु ४३६<br>(महला १)<br>मुधि जोवनि बालहोस् ४३१                                                                                                                                                     | जनम मरण हुल कटा ४२१<br>सम विध तमही जान ४२२<br>(महला )<br>ससे सोह समिट ४३२<br>(महला ३)<br>अयो अर्ड सह जमु ४३४<br>(महला १)<br>मुध जीवनि बालहीए ४३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                        | पंनो        |                         | पंना             |
|------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| मिलउ संतन के संगि      | ८५७         | लंका सा कोट समुंद सी    | ४८१              |
| पुरख पते भगवान         | ८४⊏         | पहिला पूतु पिछै री      | ४=१              |
| भिनी रैनड़ीऐ           | 848         | विंदु ते जिनि विंडु     | ४=१              |
| उठि वंजु वटाऊङ्ग्रा    | 848         | तनु रैनी मनु पुनरपि     | ४⊏२              |
| वंज मेरे आलसा हरि      | ४६०         | सासु की दुखी ससुर की    | ४⊏२              |
| दिनु राति कमाइड़ो      | ४६१         | हम घरि स्रुतु तनहि      | 8=२              |
| कमला भ्रम भीति         | . ४६१       | जग जीवनु ऐसा            | ४८२              |
| (त्र्यासा की वार म० १  | )           | जउ मैं रूप कीए बहु      | ४⊏२              |
| आपीनै आपु साजिओ        | ४६३         | रोजा घरै मनावे अलह      | ુ .<br>8⊏ફ       |
| (कवीर जीउ)             |             | कीओ सिंगारु मिलन        | ४≂३              |
| गुरचरन लागि हम         | ४७४         | हीरें हीर वेधि पवन      | 8=3              |
| गज साहे ते ते घोतीत्रा | ४७४         | पहिली कुरूपि            | ४⊏३              |
| वापि दिलासा मेरो       | ४७६         | मेरी वहुरीत्रा को       | 8 <b>≃</b> 8     |
| इकतु पतिर भरि          | ४७६         | रहु रहु री बहुरीआ       | 828              |
| जोगी जती तपी           | ४७६         | करवतु भला न करवट        | 8=8 <sub>.</sub> |
| फीलु रबाबी बलदु        | 800         | कोरी को काहू मरमु न     | 8=8              |
| बटूत्रा एकु बहतरि      | <i>७७४</i>  | अंतरि मेलु जे तीरथ      | 8=8              |
| हिंदू तुरक कहा ते      | ७७४         | (स्री नाम देव जीउ)      |                  |
| जब लगु तेलु दीवे       | <i>७७</i> ४ | एक अनेक विद्यापक        | ८⊏४              |
| सनक सनंद श्रंत नही     | 80≈         | त्रानीले कुंभ भराई      | . 8⊏ñ            |
| बाती स्की तेलु नि      | 80≈         | मन मेरो गज जिहवा        | 8<br>इ           |
| सुतु श्रपराघ करत है    | 208         | सापु कुंच छोडे बिखु नही | ८⊏४              |
| हज हमारी गोमती         | 805         | पारब्रहम जि चीन्हसी     | ४≂६              |
| पाती तोरै मालिनी       | 308         | (स्री रविदास जीउ)       |                  |
| बारह बरस बालपन         | 308         | मृग मीन भुंग पतंग       | ४८६              |
| काहू दीने पाट पटंबर    | 308         | संतु तुभी तनु संगति     | ४⊏६              |
| हम मसकीन खुदाई         | 820         | तुम चंदन हम इरंड        | ४≂६              |
| गगनि नगरि इकि          | 85°         | कहा मङ्ग्रा जउ तनु      | ४८६              |
| सरपनी ते ऊपरि          | 850         | हरि हरि हरि हरि         | ४८७              |
| कहा सुत्र्यान कउ सिमृ  | 8=0         | माटी को पुतरा कैसे      | ७≂४              |

(स्रो कबीर जी) मन सगल सिद्यानप प्रश् चार पाव दुइ सिंग ४२४ हरि प्रान प्रभू सुखदाते प्रश मुसि मुसि रोवें कवीर प्र२४ सा प्रभ जत कत पेखिओ 430 (स्रा नावदेव जी हरि राम नाम जिप ५३० जड राज़ देहि त कवन प्र२५ मन कह अहंकारि 4३0 मलै न लाछ पारमलो प्रध सो प्रम नेरें हू ते नेरें 4३0 (स्री रविदास जी) मन गुर मिलि नाम् 4३0 द्धु त बछरे थनह भरभ माई जो प्रभ के गुन ५३१ (स्री त्रिलोचन जी) चंचल सुपने ही ध३१ अंतरु मलि निरमलु ५२५ सरव सुखा गुर चरना ५३१

**海波 远远远远远远远远** 

| <u> </u>             | to sto sto        | <u> </u>                         |            |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|------------|
|                      | पेना              |                                  | पंन        |
| श्रपुने हरि पहि      | ५३१               | ( महला ६ )                       |            |
| गुर के चरन रिंदै     | ५३१               | हरि की गति नहि कोऊ               | ५३७        |
| माई प्रभ के चरन      | प्र३१             | ( महला ४ )                       |            |
| प्रभ जीउ पेखड दरसु   | ध३२               | इरि इरि नाधु                     | y3v        |
| तेरा जनु राम रसाइ    | प्र३२             | श्रंमृत हरि हरि नाम्र            | ¥3£        |
| माई गुर बिनु         | प्र३२             | जिंग सुकृतु कीरति                | ¥38        |
| ठाकुर होइ ऋषि        | ४३२               | हउ बलिहारी तिन                   | ५३६        |
| ऋपुने सतिगुर पहि     | प्र३३             | जिन हरि हरि नाम्                 | A So       |
| श्रनाथ नाथ प्रम इमा  | भ३३               | समि जीव्य तेरे व्                | 484        |
| प्रम इहे मनोरथु मेरा | प्रवृष्           | (महलाध)                          |            |
| मीता ऐसे हरि जी      | ध३३               | हरिका एक अचंगउ                   | 484        |
| दरसन नाम कउ मनु      | ध३३               | अति त्रीतम मनु                   | प्रथ       |
| श्रमृता प्रिय गचन    | ४३४               | करि किरपा गुर पार                | #83        |
| हरि जपि से उक्क पारि | ४३४               | वधु सुख रैनड़ीए प्रिश्च          | <b>#88</b> |
| करत फिरे बन भेख      | प्रवेश            | हरि चरन सरोवर वह                 | 484        |
| मै पेखिश्रो री ऊचा   | त्रइष्ट           | खोजत संत फिरहि प्रम              | 488        |
| म बहु विधि पैखिक्री  | ४३४               | श्रनकाए रातविद्या                | 486        |
| एके रे हरि एके जान   | प्रकृष            | सुनहु वेनंतीया                   | 480        |
| जानी न जाई ताकी      | प्रकृष            | वोलि सुधरमीदिशा                  | # 8.0      |
| विभाए गोए कानें      | ४३४               | विदागड़े की बार म० ४             |            |
| उलटी रेमन उलटी       | યર્ય              | सम वेरी त समस दा                 | 보양=        |
| सम दिन के समस्य      | ५३६               |                                  |            |
| (महला ६)             |                   | रागु वडहंस                       |            |
| यह मनु नैकुन कहियो   | ४३६               | 1                                |            |
| सम किंदु जीवत की     | भ३६               | (महला १)<br>जमली जमलुन           |            |
| जगत में भूठी देखी    | ४३६               | गुणवंती सह रातिमा                | थ ५७       |
| राग विद्यागद         | न                 | योरी रुवामुख<br>मोरी रुवामुख     | - XXO      |
| (महला ५)             |                   |                                  | S & R      |
| द्तन संगरोधा         | <i>७</i> , इ.स. १ | ( महला ३ )<br>मनि मैले सम्र किछु |            |
| *******              |                   | •                                | ¥¥⊏        |

ंना पंना नदरी सितगुर सेवीऐ ५५६ मन मेरिआ तू सदा ५६६

सोहागणी सदा मुख रतन पदारथ वराजी 334 344 सचा सउदा हिर नामु अंमृत नामु सद मीठा 344 ०ए४ ए मन मेरिश्रा श्रावा गुरमुखि सचु संजमु 344 १७१ रसना हरि साचि y E o (महला ४ मेरे मिन मेरे मिन पूरे गुर ते नामु पाइ प्र६० ५७२ हउ गुर बिनु हउ गुर हउमे नावै नालि 4६0 १७२ हरि सतिगुरु हरि (महला ४) १७३ हरि किरपा हरि सेज एक एको प्रभु ४७४ ५६० मेरा हरि प्रश्च सुंदरु में (महला ४ घोड़ी आं) प्रहर में मनि वडी आस हरे देह तेजिए जी रामि ५६१ प्रथप देह तेजनड़ी हिर नव (महला ४) 304 (महला ५) त्रति ऊचा ताका 4६२ गुर मिलि लधा जी धंतु सुवेला जितु प्र६२ 304 किया सुगोदो कूड़ तू वेश्रंतु को विरला ४६२ **७**७५ प्रभ करण कारण अंतरिजामी सो प्रभु ५६३ コのな महला १ अलाहगािआं तु वडहाता अंतर ५६३ साध संगि हरि श्रंमृतु ५६३ धंतु सिरंदा सचा ガるド विसरु नाही प्रभु दीन ५६३ आबहु मिलहु सहेली 304 तु जागाइहि ता कोई ५६३ सचु सिरंदा सचा जागी 420 मेरे अंतरि लोचा ५६४ जिनि जगु सिरजि ४८१ म० ३ असटपदीत्रा बाबा आइआ है उठि प्रदर् (महला ३) सची बागो सचु धुनि **४**६८ प्रमुसचड़ा हरि प्रदर मनुत्रा दहदिस ५६५ सुणिश्रद्ध कंत महेली ४८३ (महला १) रोवहि पिरह विछुंनी ४⊏४ काइश्रा कुड़ि ५६५ इद्ध सरीरुज जरी है करहु दइश्रा तेरा ५६६ ध≈४ (वडहंस की वार म० ४) (महला ३) त् अपि ही आपि आपि श्रापर्णे पिर के रंगि थ इ ७ ガロガ

**淡水水水、水水水水水水水水水水水** 

|                        | पंना        | C &                     | ंपंना |
|------------------------|-------------|-------------------------|-------|
| रतनु छाडि कउडी         | ६१५         | हिरदे नामु वसाइहु       | ६२१   |
| गुग गावहु पूरन         | ६१५         | गुरि पूरे किरपाधारी     | ६२१   |
| करण करावणहार           | ६१५         | साहिव गुनी गहेरा        | ४२२   |
| प्रभ की सरिण सगल       | ६१५         | स्रव सहज त्रानंदा       | ६२२   |
| माइत्रां मोह मगनु      | ६१६         | टांढि पाई करतारे        | ६२२   |
| पात्रहमु होत्रा सहा    | ६१६         | विचि करता पुरखु         | ६२३   |
| विनसे मोहु मेरा शरु    | ६१६         | पारत्रहमि निवाही        | ६२३   |
| सगल बनसपति             | ६१७         | गुरि प्रै चरनी          | ६२३   |
| जाके सिमराणि होइ       | ६१७         | गुरि पूरे कीती पूरी     | ६२४   |
| काम क्रोध लोभ भूठि     | ६१७         | दहिदिसि छत्र मेघ घटा    | ६२४   |
| जाकै सिमरिण सञ्च       | ६१७         | गई वहोड़ू वंदी छोड़ू    | ६२४   |
| त्रविनासी जीत्रन को    | ६१७         | सिमरि सिमरि प्रभ        | ६२५   |
| जनम जनम के दूख         | ६१८         | गुरु पूरा नमसकारे       | ६२५   |
| त्रंतरि की गति तुमही   | ६१८         | राम दास सरोवरि          | ६२५   |
| भए कृपाल गुरू          | ६१=         | जितु पारेब्रहमु चिति    | ६२६   |
| गुरु के चरन बसे रिद    | ६१८         | त्रागै सुखु गुरि दीत्रा | ६२६   |
| संचिन् करउ नाम्र       | ६१८         | गुर का सबदु रखवारे      | ६२६   |
| गुर पूरे अपनी कल       | ६१८         | गुर अपने विलहारी        | ६२६   |
| स्ख मंगल कलिश्राग      | ६१६         | तापु गवाइश्रा गुरि      | ६२६   |
| साधू संगि भइत्रा       | 488         | सोई कराइ जो तुधु        | ६२७   |
| गए कलेस रोग सभि        | . ६१६       | हरिनामु रिदे परोइ       | ६२७   |
| सिमरि सिमरि गुरु       | ६१६         | गुर मिलि प्रभू चिता     | ६२७   |
| हमरी गणत न गणी         | <b>इ१</b> ६ | पारत्रहमि साजि          | ६२७   |
| दुरतु गवाइत्रा हरि     | ६२०         | सदा सदा हरि जापे        | ६२७   |
| वसित्रा पारब्रहम       | ६२०         | अपना गुरू धिस्राए       | ६२७   |
| भए कृपाल सुत्रामी      | ६२०         | परमेसर दिता वंना        | ६२⊏   |
| संतद्घ हरि हरि नाम्र   | ६२०         | ऐथे श्रोथे रखवाला       | ६२८   |
| मेरा सतिगुरु रख        | ६२०         | स्तिगुर पूरे भोगा       | ६२८   |
| जीत्र जंत्र सभि तिस के | ६२१         | गरीवी गदा हमारी         | ६२८   |
| मिलि पंचहु नही         | ६२१         | गुरि पूरे पूरी कीनी     | ६२८   |

|     |                                           | 2          |                                     |                |
|-----|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|
| 计计  | <b>成本故志</b> 称古法                           | ***        | KRRRRRR.                            | ***            |
|     |                                           | पंना       |                                     | पंना           |
|     | गुर पूरा आरोधे                            | ६२६        | त् गुण दातौ निरमलो                  | ६३६            |
|     | भुखे खायत लाज न                           | ६२६        | म० ३ असटपदीश्रा                     |                |
|     | सुख सांदि घरि आइ                          | ६२६        | मगता दी सदा त्                      | ६३७            |
|     | प्रमु अपूना रिदे                          | ६२६        | निगुखिया नो आपे                     | ξ3=            |
|     | हरि मन तनि वसिद्या                        | ६२६        | हरि जीउ सबदे जाप                    | इइह            |
| *   | धारी सुख मेरे मीना                        | ६३०        | म० ५ जमटपदीमा                       |                |
| #   | नालि नगइणु मेरे                           | ६३०        | सम् जगु जिनहि                       | 353            |
| 15  | सरव सुखां का दाना                         | ६३०        | मात गरम दुख सागरी                   | ६४०            |
| 15  | करन करायन हरि                             | ६३०        | पाठ पड़िस्रो सरु पेद                | ६४१            |
| 31  | महत्रो कुपालु                             | ६३०        | (मोरिंठ की बार म॰                   | 8)             |
| *   | सिमरउ श्रपना सांई                         | ६३१        | त् त्रापे सृसिट करता                | ६४२            |
| X   | सुनहु विनंती ठाडुर                        | ६३१        | (स्री कवीर जीउ)                     |                |
| 3   | जीश्र जंत सिम वसि                         | ६३१        | मुति प्ञि प्ति हिंद्                | ६४४            |
|     | (पहला ६)                                  |            | जब जरीएे तब जोइ                     | ६५४            |
|     | रे मन राम सिंउ करि                        | 983        | बेद पुरान समे मत                    | ६५४            |
| 計   | मन की मन ही माहि                          | 983        | दुइ दुइ लोचन पेला                   | <b>ई</b> ते ते |
| 왕   | मन रे कउन इत्मित तै                       | ६३२        | अको निगम द्धको                      | ∉ ४४           |
| の発用 | मन रे प्रम की सरनि                        | ६३२        | तिह बाभ्र न जीव्या                  | <b>ई</b> प्रेप |
|     | प्रानी कउनु उपाउ                          | ६३२        | किया पड़ीऐ किथा                     | ६५५            |
| 0   | माई मैं किह विधि                          | ६३२        | हुदै कपट मुख                        | ६४६            |
|     | माई मनु मेरो वसि                          | ६३२        | बहु परपंच करि<br>मंतह मन पवने सुल   | ६४६            |
| 3   | रे नर इद साची जीव्य<br>इद जीग मीत न देखिओ | ६३३<br>६३३ | भूखे मगति न कीजै                    | ६५६            |
| 3   | मन रे गहित्रो न गुर                       | 433        | भूल नगात न काज<br>(स्री नाम देव जीउ | ६ ॥ ६          |
| 9   | जो नरु दुख में दुखु नही                   | ६३३        | जब देखा तब गावा                     | ६५६            |
| ā   | प्रीतम जानि लेह मन                        | 438        |                                     | ६५७            |
| 2   | म०१ असटपदीका                              | ***        | अस महित्रा मद्लु                    | ६४७            |
| 2   | दुविधा न पड़उ हरि                         | ६३४        | (स्री रिवदास जीउ                    |                |
| ě   | मासा मनसा बंधनी                           | ६३४        | अब हम होते तब तू                    | ६५७            |
| į   | जिनी सतिगुर सैवि                          | ६३६        | जड हम बांघे मोह फास                 | ६५⊏            |
| _   | 亚亚古西西西亚亚州                                 | 海南市        | <b>西西西西西西</b>                       |                |

|                                      | पंना                       |                                  | पंन         |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| दुलभु जनमु पुंन फल                   | ६४८                        | हम भीखक भेखारी तेरे              | <b>६</b> ६६ |
| मुख सागर मुर तर                      | ६५८                        | (महला ४)                         |             |
| जड तुम गिरिवर तड                     | ६५८                        | जो इरि सेविह संत                 | ६६६         |
| जल की भीति पवन का                    | ६५६                        | इरि के संत जना हरि               | ६६७         |
| चंगरटा गांठि                         | 343                        | हरि का संतु सतगुरु               | ६६७         |
| (स्री भीखन जीउ)                      | •                          | हम श्रंधले श्रंध विखे            | ६६७         |
| नैनहु नीर नहें तनु                   | 343                        | हरि हरि चूंद भए                  | ६६=         |
| ऐसा नाम् रतनु                        | ६५६                        | कलिजुगका धरमु                    | ६६=         |
| रागु धनासरी                          |                            | उर घारि वाचारि                   | ६६८         |
|                                      |                            | गुन कहु हरि लहु करि              | ६६६         |
| (महला १)<br>जीउ डरतु है आपणा         | 22-                        | हरि पडु हरि लिख                  | ६६६         |
|                                      | ६६०                        | चउरासीह सिध                      | <b>६६</b> ८ |
| हम श्रादमी हां इक<br>किउ सिमरी सिमरि | ६६•<br>६६१                 | सेवक सिख पूज्या सभि              | ६६६         |
| नदिर करे तां सिमिरि                  | ५५१<br>६६१                 | इछा प्रक सरव सुख                 | ३३३         |
| नदार कर ता ।समार<br>जीउ तपतु है बारो | ५५ <i>६</i><br>६६ <b>१</b> | मेरे साहा मै हरि दरस<br>(महला ५) | ६७०         |
| चोरु सलाहे चीतु न भीजें              | ६६२                        | भव खंडन दुख भंजन                 | ६७०         |
| काइत्रा कागदु मनु                    | ६६२                        | बिनु जल प्रान तजे है             | €00         |
| काल नही जोगु नाही                    | ६६२                        | करि किरपा दीत्रो सो              | ६७१         |
| (म० १ आरती)                          |                            | जब ते दरसन भेटे                  | ६७१         |
| गगन मैं थालु रवि                     | ६६३                        | जिस का तनु मनु धनु               | ६७१         |
| (महला ५)                             |                            | वडे वडे राजनु ऋर                 | ६७२         |
| इहु धनु ऋखुदु न                      | '६६३                       | लवे न लागन कउ है                 | ६७२         |
| हरि नाम्च धनु निरम                   | ६६४                        | बारि जाउ गुर ऋपुने               | ६७२         |
| सदा धनु अंतरि                        | ६६४                        | जिह करगी होत्रहि                 | ६७३         |
| जगु मैला मैंलो होइ                   | ६६४                        | पानी पखा पीसउ संत                | ६७३         |
| जो हिर सेविह तिन                     | ६८४                        | जिनि कीने वसि अपने               | ६७३         |
| मनु मरे धातु मरि                     | ६६५                        | तुम दाते ठाकुर प्रति             | ६७४         |
| काचा धन संचिह मूरख                   | ६६५                        | पूजा वरत तिक                     | ६७४         |
| नावें की कीमत मिति                   | ६६६                        | वंधन ते छुटकावे प्रभू            | ६७४         |

|        |                                      | पना             |                            | पना        |
|--------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------|
|        | हरि हरि लीने सत                      | ६७४             | चतुर दिसा कीनो वलु         | ६⊏१        |
|        | श्रव हरि राखनहारु                    | ६७४             | भाउसी घड़ी न देखण          | ६=२        |
| Į.     | मेरा लागो राम सिउ                    | ६७४             | जिस कड विसरे प्रान         | ξ⊏₽        |
| ı      | श्चउखधु तेरी नामु                    | ६७४             | जन केपूरन होए काम          | ६=२        |
| l      | हा हा प्रभ राख लेडू                  | ६७५             | मांगउ राम ते इक            | ६⊭२        |
|        | दीन दरद नियारि                       | <b>६</b> ७५     | मांगड राम ते समि           | ६=२        |
| ۱      | फिरत फिरत भेटे                       | ६७६             | त्रमना युक्ते हरि के       | ६⊏२        |
| ľ      | छोडि जाहि से करहि                    | ६७६             | जन की कीनी पार             | ६⊏३        |
| ۱      | मोहि मसकीन प्रभु                     | इ७इ             | इरि चरन सरन                | ६⊏३        |
| ۱      | सो कत डरें जि खसग्र                  | ६७७             | इत्तति सुसु पलति           | ६⊏३        |
| Ì      | घरि बाहरि तेरा                       | एए इ            | बदना हरि बदना              | ६⊏३        |
| ۱      | सगल मनोरथ प्रभ ते                    | एए ३            | रुपति मई सचु               | ६८४        |
|        | जह जह पेखउ तह                        | ६७७             | गुर के चरन जीझ का          | ३⊏४        |
|        | जिनि तुम भेजे विनहि                  | ६७⊏             | क्तिं प्रकारि न तूर्ड      | ६≂४        |
|        | सुनहु सत पिआरे                       | 50≂             | (पहला ६)<br>कोहेरे बन खोजन | ६=४        |
|        | मेरे लाल मलो रे मलो                  | \$७≂            | साधी इह अगु भरमु           | ६=४<br>६=४ |
| •      | इरि एकु सिमरि एकु                    | 303             | तिह जोगी कड जुनति          | द¤४<br>६⊏४ |
| 1      | सिमरउ सिमरि सिमरि                    | 303             | अब में कउनु उपाउ           | ५⊏४<br>६⊏५ |
| -      | भए कृपाल दश्त्रा<br>दरमवतु दरमु देखि | 303<br>303      | म० १ असटपदीआ               | 4-4        |
| Ą      | जाकउ हरि रगु लागे                    | ξ <b>Ξ</b> ο    | गुरु सागरु रतनी            | ६≂५        |
| 知知。就能於 | जतन करें मानुग्व                     | ,<br>\$20       | सहजि मिलैं मिलिश्रा        | ξ⊏ξ        |
| ŭ      | नाम्र गुरि दीक्षो है                 | <b>&amp;</b> E0 | म्० ५ असटपदी               |            |
| ń      | नेत्र पुनीत मए दरस                   | ξ=0             | जो जो जूनी श्राइयो तिह     | ६⊏६        |
| y      | अपनी उकति खलानै                      | 8€0             | (महला १)                   |            |
| ł      | सत कृपाल दह                          | ६≂०             | तीरथ नावण जाउ              | ६≂७        |
| Ĭ      | छडाइ लीओ महो                         | ६≂१             | जीवा तेरे नाइ मनि          | ६⊏⊏        |
| *      | परहरना लोग्र फुठ                     | ६⊏१             | पिर समि मृठहीए             | ३≍३        |
| į      | सिमरि सिमरि                          | ६⊏१             | (महला ४)                   |            |
| á      | द्त दुसमन समि सुभः                   | ६⊏१             | हरि जीउ कृपा करे तां       | ६६०        |

35.

|                        | पंना |                                 | पंन         |
|------------------------|------|---------------------------------|-------------|
| (महला ५)               |      | हीरा लालु अमोलकु                | ६८६         |
| सतिगुर दीन दइआ         | १३३  | हम बोरिक कछूत्र न               | . 886       |
| · (भगत कवीर जीउ)       |      | सतिगुरु साजनु पुरखु             | ६६७         |
| सनक सनंद महेस          | १३३  | जिन हरि हिरदै नामु              | . ६६७       |
| दिन ते पहर पहर ते      | १३३  | सत संगति साध पाई                | ६६ट         |
| जो जनु भाउ भगति        | ६६२  | हरि हरि सिमरहु                  | ६६८         |
| इंद्र लोक सिव लोकहि    | ६६२  | हरि हरि हरि हरि                 | ६६=         |
| राम सिमरि राम          | ६६२  | रसि रसि राम्र रसाल              | <i>३</i> ८३ |
| (भगत नामदेव जी)        |      | ग्रापे जोगी जुगति               | 333         |
| गहरी करि के नीव        | ६६२  | मिलि सत संगति संगि              | 333         |
| दस वैरागनि मोहि        | ६६३  | (महला ५)                        |             |
| मारवाड़ि जैसे नीरु     | ६६३  | कोई जानै कवनु ईहा               | <b>9</b> 00 |
| पहिल पुरीए पुंडर       | ६६३  | देहु संदेसरो कही अउ             | 900         |
| पतित पावन माधड         | ६६४  | भीरउ सुनि भीरउ                  | 900         |
| (भगत रविदास जी)        | •    | लोड़ीदड़ा साजनु मेरा            | 900         |
| हम सरि दीनु दइत्रा     | ६६४  | अव मैं सुख पाइत्रो              | ७०१         |
| चित सिमरनु करउ         | ६६४  | मन महि सतिगुर                   | ७०१         |
| नाम तेरो आरती          | ६६४  | जा कउ भए गोविंद                 | ७०१         |
| (स्री त्रिलोचन जीउ)    |      | गोविंद जीवन प्रान               | ७०१         |
| नाराइण निंदसि          | ६६५  | कोई जनु हिर सिउ                 | ७०१         |
| (स्री सैंख)            |      | चातृक चितवत                     | ७०२         |
| धूपदीप घृत             | ६६५  | मनि तनि बसि रहे                 | ७०२         |
| ( पीपा जी )            |      | आए अनिक जनम                     | ७०२         |
| कायउ देवा काइग्रउ      | ६६५  | हरि जन सिमरहु                   | ७०२         |
| (भगत धंना)             |      | ्र (महला ६)<br>भूलियो मनु माइया | ७०२         |
| गोपाल तेरा आरता        | ६८५  | हरि जू राखि लेहु पति            | ७०२<br>७०३  |
| रागु जैतसरी            |      | मन रे साचा गहो                  | ७०३         |
| (महला ४)               |      | (महला ५)                        | 054         |
| मेरें ही अरे रतनु नाम् | ६६६  | सुशि यार हमारे                  | ७०३         |

| ¥ | e de la compansión de l | to the     |                          |              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| _ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पंना       |                          | पंना         |
| 1 | जिउ जानह तिउ राख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 908        | रूड़ो मनु इरि रंगो लोड़ै | ७१५          |
|   | पाधारम् संसारु गारवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200        | गरिव गहिलही              | তংখ          |
|   | (बार जैतसरी की म० ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | ऐसो गुन मेरो प्रम जी     | ७१६          |
|   | इरि एकु निरंजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300        | माई मेरे मन की प्रीति    | ७१६          |
|   | (भगत रविदास जी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 004        | प्रभ जी मिलु मेरे प्रान  | ७१६          |
|   | नाय कञ्चय न जोनउ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७१०        | प्रम तेरे पग की धृरि     | ७१६          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3(0        | माई मेरे मन की           | ७१६          |
|   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | हरि हरि पवित पाव         | ७१७          |
|   | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | माई माइमा छन्न           | ७१७          |
|   | राग टोडी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | मोई चरन गुरि मीठे        | <b>ত</b> १ ७ |
| 1 | (महला ४)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | साथ संगि हरि हरि         | ७१७          |
| - | इरि विसु रहि न सकै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७११        | माई मेरे मन को सख        | ७१७          |
|   | (महला ४)<br>संतन अवर न काह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | इरि इरि चरन रिदे         | ७१=          |
| ١ | सत्तव अवर न काह्<br>इरि विसरत सदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७११        | (महला २)                 | -,-          |
| I | भाइक्षोरे मन दह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७११<br>७१२ | कहउ कहा भपनी             | ৩१=          |
| I | मानुख भिन्न चुकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७१२<br>७१२ | (स्ती नामदेव जी)         | - 1 -        |
| l | क्रपानिधि बसहु रिट्रै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ७१२        | कोई बोलै निरवा           | ७१ट          |
| ١ | मागड दानु ठाकुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७१३        | कउनु को कलंडु            | ७१=          |
| ١ | प्रभ जी को नाम् मनहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ७१३        | तीन छंदे लेख बाह्रे      | ७१ट          |
| ١ | नीके गुर्च गाउ मिट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 \$ ¢     | रागु वैराड़ी             |              |
|   | सविगुर बाइब्रो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 590        | (भहता ४)                 |              |
|   | रसना गुण गोपाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ७१३        | सुनि मन अक्य कथा         | ७१६          |
| į | निंदकु गुर किरपा ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७१४        | मनि मिलि संत जना         | ७१०          |
| Ì | किरपन तन मन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ७१४        | हरि जनु राम नाम          | ७१६          |
| į | दरि के चरन कमल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ७१४        | जपि मन राम नामु          | ७२०          |
| ĺ | इरि इरि नाष्ट्र सदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,8        | जपि मन हरि निरं          | ७२०          |
| ١ | स्वामी सरनि परिश्रो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,8        | जपि मन इरि हरि           | ७२०          |
|   | र्दा हां लपटिओ रे मृदे<br>हमारे एकें हरी हरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५१७        | । (लक्ला अ)              |              |
| Š | G-116 241 641 641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ৢ৩१४       | संत जना मिलि हरि         | ७२०          |

|                                          | पंना        |                        | पंन        |
|------------------------------------------|-------------|------------------------|------------|
| राग तिलंग                                |             | राग सूही               |            |
| (महला १)                                 |             | (महला १)               |            |
| यक अरज गुफतम                             | ७२१         | र्माडा घोइ बैसि ध्रुपु | ७२८        |
| मउ तेरा भांग खलड़ी                       | ७२१         | श्रंतिर वसे न वाहरि    | ७२८        |
| इंडु तनु माइआ                            | ७२१         | उजलु केँहा चिलकणा      | ७२६        |
| इञ्चानड़ीए मानड़ा                        | ७२२         | जपु तपु का वंधु वेड़   | ७२६        |
| जैसी मै आवे खसम की                       | ७२२         | जिन कउ माडे भाउ        | ७२६        |
| (महला ४)                                 |             | मांडा हला सोइ जो       | ७२६        |
| सिम आए हुकमि                             | ७२३         | जोगी होवै जोगवै भोगी   | ७३०ं       |
| नित निहफल करम                            | ७२३         | जोगु न खिंथा जोगु न    | ७३०        |
| (महला ५)                                 |             | कउणु तराजी कवणु        | ७३०        |
| खाक नूर करदं                             | ७२३         | (महला ४)               | •          |
| तुधु विनु द्जा नाही का                   | ७२३         | मनि राम नाष्ट          | ७३१        |
| मिहरवानु साहिसु                          | ७२४         | हरि हरि नाम भजित्रो    | ७३१        |
| करते कुदरती                              | ७२४         | हरि नामा हरि रंडु है   | ७३१        |
| मीरां दानां दिल साच                      | ७२४         | हरि हरि करिह नित       | ७३ २       |
| , (महत्ता १∙)                            |             | गुरमत नगरी खोजि        | ७३२        |
| जिनि कीश्रा तिनि                         | ७२४         | हरि किरपा करे मनि      | ७३२        |
| हरि कीम्रा कथा                           | ७२५         | जिह्वा हरि रसि रही     | ७३३        |
| (महला ६)                                 | ७२६         | नीच जाति हरि जप        |            |
| चेतना है तउ चेत लें<br>जागि लेंहु रे मना | ७२५<br>७२६  |                        | ७३३        |
| हरि जसु रे मना गाइ                       | <b>७</b> २७ | तिनी श्रंतरि हरि       | ७३३        |
| (भगत कत्रीर जी)                          | - , -       | जिथे हरि आराधीए        | ७३३        |
| बेद कतेब इफतरा                           | ७२७         | जिस नो हिर सुप्रसंनु   | ७३४        |
| (स्री नामदेव जीउ)                        |             | तेरे कवन कवन गुगा      | ७३४        |
| में अंधुले की टेक तेरा                   | ७२७         | त्ं करता सञ्च किछु     | <b>७३५</b> |
| हले यारां हले यारां                      | ७२७         | जिन के अंतरि वसित्रा   | ७३५        |

**西西西西西西西西西西西西西西** पंजा वंना ७४२ ७३६ दीन छडाइ दुनी जो कीता करणा सरव प्रोतहकालि हरि (महला ४) 699 बाजीसरि जैसे बोजी गर परे जब मए 580 ७३६ कीता सोइहि मो प्रस 380 सो संजात करह मेरे ७४३ घन सोहागनि जो प्रभ ७३७ बहती जात कदे ESO साधमंति तरे भी गृह वसि गृरि कीना ७३७ ७४४ उमकिश्रो हीश्रो ७३७ GSS यह का काज न जाणी किया गण तेरे सारि संत प्रमादि निहचल **5**€0 ७४४ OSS, सेवा थोरी मांगन श्रंमृत वचन साघ की ७३⊏ बरे काम कड ऊठि ವಕ್ರ गोबिंदा गुख गाउ ७४४ यर महि ठोकक तिस बिन दशा अवरु ७३⊏ ७४४ लालन राविद्या दरसन कड लोचे सम् 3€0 ७४४ मली सहावी छापरी तुं जीवन तुं प्रान 380 1880

स्रव महल जाके ऊच हरि का संत परान धन GRA 380 जाकै दरसि पाप काटि जिनि मोहे ब्रहमंड खंड ७४४ 350 त्रीति त्रीति गरीआ ७४६ रहणा न पानहि 380 षट घट अंतरि तमहि रासि मंडल कीनो ৩৪६ ०५७

तउ म बाइब्रा सरनी कवन काल माहमा 390 ७४० सिमरि सिमरि सतिगुर पासि बेनंती ७४६ 980 गुर के बचनि रिटे वेश भाषा तही ७४७ 080 लोम मोहि मगन विसरहि नाही जित 980 ७५७ पेग्बत चाखत कही ऋत \$ 80 करम धरम पाखंड **७**१७ ७४१

जीवत मरे बुकी प्रम जो किछ करें सोई प्रम ७४⊏ गरु परमेसरु करखे 986 महा व्यगनि ते तथ ७४८ गुर अपूने ऊपरि 9 ७४२ जब कछुं न सीओ तब ७४८ दरसन् देखि जीना 4 मागठहे हरि संत 188 98= मीत साजन सव ७४२ पारब्रहम परमेतर 380 ö गुण गोपाल प्रम के ७४२ तुषु चिति आए महा 380 ā वैकुठ नगरु जहां सत जिस के सिर ऊपरि व ७४२ 380 श्रनिक चींग दास के ७४२

Ě Ę E B Ū

化聚化化化物

1

E

K

H

संगल तिश्राशि 940

| _                                                           | पंना        |                       | पंना              |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| (म० १ ऋसटपदीआ)                                              |             | (महला ३)              |                   |
| सभि अवगण में गुणु                                           | ७५०         | सुख सोहिसड़ा हरि      | ७६७               |
| कचा रंगु कसुंभ को                                           | १५७         | भगत जना की हरि        | ७६=               |
| मानस जनमु दुलंभु                                            | ७५१         | सबदि सचै सचु          | ७६६               |
| जिउ श्रारणि लोहा                                            | ७५२         | जुग चारे धनु जे भने   | ७६६               |
| मनहु न नामु विसारि                                          | ७५२         | हिर हरे हिर गुण       | ७७०               |
| (म० ३ त्रसटपदीत्रा)                                         | )           | जे लोड़िह वरु वालड़ी  | १७७               |
| नामें ही ते सम्र किछु                                       | ७५३         | सोहिलङ्ग हरि राम      | ७७२               |
| काइश्रो कामिण श्रति                                         | ७४४         | (महला ४)              |                   |
| दुनीत्रा न सालाहि जो                                        | ७५५         | सतिगुरु पुरखु         | ७७२               |
| हरि जी स्वमु श्रममु                                         | ७५६         | हरि पहिलड़ी लाव       | १७७               |
|                                                             |             | गुरम्रुखि हरि गुण     | ४७७               |
| (म० ४ श्रसटपदीश्रा)                                         |             | श्रावहो संत जनहु गुगा | ७७५               |
| कोई आणि मिलावे                                              | ७५७         | गुर संत जना पित्रारा  | ३७७               |
| श्रंदिर सचा नेहु                                            | ०४⊏         | मारेहि सु वे जन हउमै  | ७७६               |
| (म० ५ ऋसटपदीऋा                                              | •           | (महला ५)              |                   |
| उरिक रहिश्रो विखित्रा                                       | ७५६         | सुिण वावरे तू काए     | <i>७७७</i>        |
| मिथन मोह अगनि                                               | ७६०         | हरि चरण कमल की        | <i><b>୧୯୧</b></i> |
| जिन डिठिया मनु<br>  जे भुली जे चुकी सांई                    | ७६०<br>७६१  | गोविंद गुगा गावगा     | 200               |
| ल बुला ज बुका साइ<br>सिमरति वेदु पुराख                      | ७५१<br>७६१  | तू ठोकुरो चैरागरो में | 300               |
| (महला १)                                                    | 541         | साजनु पुरखु सतिगुरु   | '७८०              |
| मञ् कुचजी श्रंमाविशा                                        | ७६२         | करि किरपा मेरे        | 920               |
| जा तृता मै सभु को                                           | ७६२         | हरि जपे हरि मंदरु     | ७≂१               |
| जो दीसे गुर सिखड़ा                                          | ७६३         | भैं सागरो भै सागरु    | ७८२               |
| मरि जोवनि मैं मत                                            | <b>⊏</b> ६३ | श्रविचलु नगरु         | ७=३               |
| हम घरि साजन त्र्राए                                         | ७६४         | संतां के कारजि आपि    | ७≂३               |
|                                                             | ७६४         | मिठ बोल्रङ्ग जी हरि   | ७८४               |
| श्रावहु सजगा हउ<br>जिनि कीश्रा तिनि<br>मेरा मन राता गगा रवै | ७६५         | (वार सही को म०        | ₹)                |
| मेरा मनु राता गुण रवे                                       | ७६६         | श्रापे तखत रचाइश्रोनु | ७≂५               |

जिस ते उपजित्रा तिस 473 जगु कंऊमा मुख चच 432 दोवे याव रखे गुर धरे ⊒રય म० ४ असरपदीमा दरसन देखत दोख दर६ वापे बापु खाह इत तन घण ओबन चलत **⊏33** ⊏२६ हरि इरि नाम् सीतव भपना प्रभू पाइचा ⊏२६ **⊏**३३ गोविंद सिमरि होआ गुरम्स्य अगम ८२६ =38 पारबह्म श्रम मधे सविगुरु परचै मनि ⊏२६ ⊏३४ मु लालन विउ त्रीति अंतरि पिश्रामि स्त्री ८२७

पंना पंना में मनि तनिप्रेमु दरमांदे ठाढे **=3**€ =48 डंडा मुंद्रा खिथा म० ५ असटपदीआ zyξ उपमा जात न कही इन माइत्रा जग **≈**₹७ ट: ५७ सरीर सरोवर भीतरे प्रभ जनम मरन **230** 240 जनम मरन को भ्रमु एकम एकंकारु ವಕ್ಕಿ =40 (महला ३) चरन कमल जा कै CHO (स्री नामदेव जीउ) श्रादित वार श्रादि =88 आदि पुरख आपे सफलु जनम् मोकउ **=83** ZYO (स्री रविदास जीउ) (महला १) दारिद देखि सभ को मुंघ नवेल इी आ **८**8३ ニガニ मै मन चाउ घगा जिह कुल साधु वैसनो **⊏83** ニガニ (स्री सदना जीउ) (महला ४) नृप कंनिया के कारने मेरा हरि प्रभु सेजे ≈88 ~ ¥ ~ मेरा हरि प्रभु 드유권 राग गौंड (महला ५) (महला ४) मंगल साजु भइत्रा ≂८४ जे मनि चिति आस भागि सुलखणा हरि 2 H 2 ≂४६ ऐसा हरि सेवीऐ नित सखी आउ सखी वस **≂ξ**ο **~**80 हरि सिमरत सदा सुख सागर प्रभु **≂**ξο **⊏8**⊏ जिसने साह पोतिसाइ हरि खोजहु वडमागी **=**ξ ? ことに हरि श्रंतरजामी सभ बिलावल की वार द्रह हरि दरसन कड मेरा महला ४ = 4 8 त् हरि प्रभ आपि **≈88** (महला ५) (स्री कबीर जीउ) सभु करता सभु भुगता ⊏६२ ऐसी इहु संसारु फाकित्रो मीन कपिक ~ ¥ ¥ = € ? विदिश्रा न परउ बाद जीत्र प्रान कीए जिन  $\simeq$   $\forall$   $\forall$ ८६२ गृहु तजि बन खंड नाम संग कीनो これだ **≖**६३ नित उठि कोरी निमाने कउ जो देतो द्र¥६ द६३ कोऊ हरि समानि नही जाक संगि इहु मनु द्रपृ६ =६३ राखि लेड्ड इमते गुर की मूरति मन महि ⊏४६ द्ध

€७⋾

घंतु गुपाल घंतु गुरु

राम जना मिल

हरि के सखा साथ जन

==0

|                        |                                              | <b>波波波波波波</b> 波                         | • 24 24 24     |
|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| ने नक्यान होत्तर वज    | पंना<br>८८१                                  | नीन्संब इक् कीर                         | पंना           |
| जे वडमाग होवहि वड      | بر<br>الالالا                                | बीजमंत्र हरि कीर<br>संत के संगि राम रंग | \$33           |
| सतिगुरु दह्आ           |                                              |                                         | 83≈            |
| सतगुरु दाता वडा        | <b>55</b>                                    | गहु करि पकरी न                          | \$32           |
| (महला ४)               |                                              | श्रातम राम सरव                          | 28₹            |
| किरपा करडु दीन         | ददर                                          | दीनो नाम् कीक्यो पवितु                  | <b>८</b> ६२    |
| पवहु चरणा तलि          | ೯೭೩                                          | कउडी वदलै                               | ⊏६२            |
| श्रावत हरख न जावत      | ೯೭३                                          | रैं शि दिनसु जपउ                        | <b>₹83</b>     |
| त्रे गुगा रहत रहे निरा | <b>ಜದೆ</b> ಕೈ                                | तेरी सरिण पूरे गुर                      | £83            |
| श्रंगीकारु की आ प्रभि  | 228                                          | रतन जवेहर नाम                           | ⊏६३            |
| त्दाना त् अविचल        | ZZ:8                                         | महिमा न जानिह वेद                       | 83=            |
| कर करिताल पखा          | 228                                          | किछह काज न कीश्रो                       | 83≈            |
| भ्रोअंकारि एक धुनि     | <b>ビビガ</b>                                   | राखनहार दहऋाल                           | ≈ <i>8</i> 8   |
| कोई बोलें राम राम      | ZZ.                                          | सगल सिञ्चानप छाडि                       | ⊏ <i>६</i> प्र |
| पवनै महि पवनु          | ಜದಗ                                          | होवें सोई भल मान                        | ⊏६४            |
| जपि गोविंदु गोपाल      | ZZ¥                                          | दुलम देह सवारि                          | ×3≥            |
| चारि पुकारिह ना तू     | <b>ಜ</b> ಜಕ                                  | जिस की तिस की करि                       | <b>=8</b> €    |
| तागा करि के लाई        | ದದಕ್                                         | मन माहि जापि                            | <b>=</b> εξξ   |
| करन करावन सोई          | <b>ಜ</b> ಜಕಿ                                 | विरथा भरवासा                            | =8६            |
| सेवकु लाइश्रो श्रपनी   | 220                                          | कारन करन करीम                           | <b>≂</b> ६६    |
| तन ते छुटकी ऋपुनी      | 220                                          | कोटि जनम के विनसे                       | 03≈            |
| मुख़ ते पड़ता टीका     | ಶವಾ                                          | दरसन कउ जाईऐ                            | 033            |
| कोटि विघन् नही         | 222                                          | किसुं भरवासै विच                        | Z8Z            |
| दोस्र न दीजै काहू लोग  | - ===                                        | इह लोके सुखु पाइत्रा                    | Z8Z            |
| पंच सबद तह पूरन        | <b>エ</b> エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ エ | गऊ कड चारे सार                          | Z8Z            |
| भेटत संगि पारब्रह्म    | 322                                          | पंच सिंघ राखे प्रभि                     | 33⊐            |
| तेरे काजि न गृह        | 322                                          | ना तनु तेरा ना मनु                      | 332            |
| सिंचिह दरबु देहि       | 322                                          | राजा राम की सर                          | 332            |
| करि संजोग्र बनाई       | ~£0                                          | ई धन ते वैसंतरु भागै                    | 800            |
| जो किन्नु कर सोई सुखु  | 033                                          | जा तिसु भाने सो थीआ                     | 600            |
| कोंटि जाप ताप विस्नाम  | 033                                          | ऐसा पूरा गुरदेउ                         | 003            |

पंनो दरसञ्ज भेटत पाप 803 १०३ मनु तनु राता राम \$03 903 \$03 503 १०३

गावह राम के गुण

नर नरह नमसकार

रूप रंग सगंध भीग

रे मन ओटि लेह हरि

साधो कउनु जुगति

प्रानी नाराइनि सुधि

म ०१ असटपदीया

जग परवोधहि सही

खड़ मड़ देही मज़

साहा गणहि न करहि

हठ नियह करि काइ

श्रंतर उत्तम्भज्ञ छवह

जिउ श्राह्या विड

जतु सतु संजम साच

धउ६ि इसत मड़ी

म०३ असटपदी आ

भगति खजाना गुर

इम क्रचल द्रचील

नाम् खजाना ग्र ते

म० ५ असटपदीओं

किनही कीआ परविस्त

इस पानी वे जिनि स

कार्ड विहार्व रंग रस

दावा भगनि रहे हरि

जीश जैत समि पैली

सरमें दीका मुद्रा कंनी

हरि की पूजा दुर्लम है

सोई चंद चडिंह से तारे

( यहला ६ )

गुरु पूरा मेरा गुरु

मन बच क्रमि शम

६०२

ۥ3

803

808

Ro3

803

303

003

003

203

303

0 \$3

0 \$3

\$\$3

883

£13

ε₹३

883

£ ? 4

धनंद महम्मा मेरी जिंग दाता सोइ साजनदा मेरा साजन हरि हरि धियाह रुग्ध्रुक्तणो सबद अनाहद चरन कमल सरखा रण भूमनदा गाउ करि बंदन प्रम पार

(सद्) (म० ५) (महला १) (दलगी बोबंकार) भोश्रंकारि महमा उत (सिध गोसटि) सिंध समा करि

सचे तलत रचाइमा

थटखहारे थाड आपे

नाउ करवा कादर

काइया कलालनि

गुड करि विद्यान

**马尔苏东西市市市市市市市市市** 

(रामकली की वार)

राह बलबंडि तथा

सर्वे इमि भावी

(स्री कवीर जीत)

(म०३ मनंद्र)

(रामकली की वा॰ म॰ ३)

299 £73 ६२४ 883 ६२५ **६२६** ६२७ ७१३ 353 2₹3 0133 (रामकली की वा० म० ४). 270 8 इ.इ 223

र्धना

1883

६१६

283

| 表表表表表表表表表表表表表表表表      |             |                                 |             |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
|                       | पंना        |                                 | पंता        |
| तूं मेरो मेरु परवतु   | 333         | कोई आनि सुनावे हरि              | ७७३         |
| संता मानउ द्ता        | 333         | (महला ५)                        |             |
| जिह भुख बेंदु गाइत्री | 003         | राम इउ किया जाना                | ८७⊏         |
| तरवरु एकु अनंत        | 003         | उलाहनो मैं काहू न               | 203         |
| मुंद्रा मोनि दइआ      | ०७३         | जाकउभई तुमारी                   | 203         |
| कवन काज सिरजे         | ०७३         | श्रपना जनु श्रापहि              | 303         |
| जिह सिमरनि होइ        | १७३         | हरि हरि मन महि                  | 303         |
| वंधिच वंधनु पाइत्रा   | १७३         | चरन कमल संगि                    | 303         |
| चंदु सरजु दोइ जोति    | ६७२         | मेरे मन जपु जिप                 | 303         |
| दुनीमा हुसीम्रार      | १७३         | मेरे सरवसु नाम्र                | 303         |
| (स्ती नाम देव जीउ)    |             | इंड वारि वारि जांड              | 850         |
| त्रानीले कागदु        | ६७३         | कोऊ है मेरो साजन मीत            | 650         |
| चेद पुरान सासत्र      | <b>१७३</b>  | म० ४ असटपदीआ                    |             |
| माइ न हाती वाप न      | ६७३         | राम मेरे मनि तनि                | ە23         |
| वानारसी तपु करें      | ६७३         | राम हम पाथर निर                 | 8=8         |
| (स्री रविदास जीउ)     |             | राम हरि श्रंमृत सरि             | 8=3         |
| पड़ीऐ गुनीऐ नाम्र     | १७३         | राम गुर सरनि प्रभू              | ६=२         |
| स्त्री वेगी जीउ)      |             | राम करि किरपा लेडु              | ६८२         |
| इड़ा विगुला अउर       | ४७३         | मेरे मन भज्ञ ठाकुर              | ६⊏३         |
| नट नाराइग्र           |             | माली गउड़ा                      |             |
| (महला ४)              |             | (महला ४)                        |             |
| मेरे मन जिप           | K03         | अनिक जतन करि                    | 823         |
| राम जिप जिन रामे      | १७३         | जिप मनु राम नाम                 | 823         |
| मेरे मन जिप हरि       | १७३         | सिम सिध साधिक मुनि              | 824         |
| मेरे मन जिप इरि       | <b>३७</b> ३ | मेरा मन राम नाम                 | k≈3         |
| मेरे मन जिप हरि       | ३७३         | मेरे मन भजु इरि हर              | <b>८</b> ⊏४ |
| मेरे मन कलि कीरति     | ३७३         | मेरे मन इरि मज सम               | ६⊏६         |
| मेरे मन सेव सफल       | <i>७७३</i>  | (महला ५)                        |             |
| मन मिलु संत संगति     | ୧७७         | रे मन टहल हरि सुख               | 8≈६         |
| मेरे मन सेव सफल       | <i>७७३</i>  | मेरे मन इरि भज्ञ सभ<br>(महला ५) | ६⊏६         |

|                     |                                   | ( 8        | ? )                                  |      |     |
|---------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|------|-----|
| 學                   | REPRESEN                          | 22         | ***                                  | PPP  | 2%  |
| 8                   |                                   | 1          |                                      |      | 18  |
| <u>₽</u>            |                                   | पंना       |                                      | पंना | 10  |
|                     | राम नाम कउ नमस                    | ६⊏६        | सचि रते से टोलि लहु                  | 833  | 18  |
| <b>G</b>            | ऐसो सहाई हरि को                   | ६⊏६        | मारू ते सीतलु करे                    | 833  | 10  |
|                     | इही हमारे मफल                     | 8≃3        | . (महला ४)                           |      | 120 |
|                     | सम के संगी नाही दृरि              | 033        | जिपयो नामु सुक जन                    | ¥33  | 1   |
|                     | इरि समस्य की                      | 033        | सिष समाधि जपिश्रो                    | ¥33  |     |
| (2)                 | प्रम समस्य देव                    | 333        | हरि हरि नामु निधा                    | 333  | 護   |
| <b>西西西西西西西西西西</b> 西 | मनि तनि वसि रहे                   | 523        | हउ पूंजी नामु दसाह                   | 333  | 源   |
| iei                 | ( मगत नामदेव जी )                 |            | हरि हरि कथा सुखाइ                    | 733  | i   |
| er l                | र्धनि धनि को राम बेनु             | 223        | इरि माउ लगा                          | 033  | 15  |
| 10                  | मेरी बापु माधउ                    | 8⊏⊏        | इरि इरि मगति भरे                     | 033  | 袋   |
| Oi.                 | समें घट राष्ट्र बोलें             | 223        | हरि हरि नाम्न जपहु                   | =33  | 16  |
|                     | राग मारू                          |            | (महला ५)                             |      | 报 : |
| 地                   |                                   |            | उरपे घरति आकासु                      | 88≡  | 播   |
|                     | (महला १)                          |            | पांच बरख को अनाधु                    | 333  | 速》  |
|                     | साजन तेरे घरन                     | 323        | वित नमित अमिस्रो                     | 333  | 據   |
| 150                 | मिलि माव पिता विंडु               | 3=3        | कवन यान धीरियो है                    | 333  | 握   |
| (läi                | करणी कागदु मनु                    | 033        | मान मोह ऋरु लोभ                      | 2000 | 噩   |
| lei                 | विमल मभारि बससि                   | 033        | खुलिया करम् कवा                      | 2000 | 器   |
| Oi                  | सस्ती सहेली गरवि                  | •33        | जो समरथु सरव गुज्                    | १००० | 12  |
| 01                  | प्रस सरीदी लाला                   | \$33       | श्रवरजामी सभ विधि                    | 2000 | 10  |
| H <del>OI</del>     | कार बार्ल भूतना को                | \$33       | चरन कमल प्रभ राखे                    | १००१ | 10  |
| ii Gi               | १इ घनु सरव                        | \$33       | प्रान सुखदाता जी <b>श</b>            | १००१ | 18  |
| ((3)                | धर सरु सोसि लै सो                 | \$33       | गुपतु करता संगि सो                   | १००१ | 1   |
|                     | मार्मा हुई न मनु                  | 533        | बाहरि ढ्डन ते छूटि                   | १००२ | 10  |
| U.S.                | जोगी जुगति नामु<br>महिनिस जागै नी | 883        | जिसिंग साजि निवाजि                   | १००२ | 10  |
| 12                  | : []                              | <b>₹33</b> | पृटो मांडा मरम का                    | १००२ | 报   |
|                     | (महला३)<br>जह वैसालहि सह          | €33        | बेद प्रकार सुख ते                    | १००३ | 理   |
| (iA                 | भावणु जाया ना धीपे                | ६३३        | कोटि लाख सरेव को<br>ओर्मकारि उतपाती  | १००३ | 报   |
| 19                  | विद्यले गुनह बग्बमा               | 833        | आमकार उत्पादी<br>मोहनी मोहि लीए त्रै | १००३ | 流   |
| 100                 |                                   |            |                                      | १००४ |     |
| 1,5                 |                                   | がある        | 西西西西西西西西                             | 西海市  | 洛   |
|                     |                                   |            |                                      |      | 744 |

|                                             | पंनो                         |                                   | पंना           |
|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| सिमरहु एकु निरंजन                           | 8008                         | ना जाणां मूरखु है कोई             | १०१५           |
| कत कर डहकावर                                | १००५                         | म० ३ ऋसटपदीत्रा                   |                |
| मेरो ठाकुरु अति भारा                        | १००५                         | जिस नो प्रेष्ठ मंनि               | १०१६           |
| पतित उधारन                                  | १००५                         | म० ५ असटपदीत्रा                   |                |
| तृपति आघाए संता                             | १००६                         | लख चउगसाह अमते                    | १०१७           |
| छोडि सगल सित्राण                            | १००६                         | करि ऋनुग्रहु राखि                 | १०१७           |
| जिनी नामु विसारि                            | १००६                         | ससत्रि तीखिए काटिं                | १०१७           |
| पुरानु पूरन सुखह                            | १००६                         | चांदना चादनु श्रांगु              | १०१=           |
| चलत वैसत सोवत                               | १००६                         | त्राउ जी तू त्राउ हमा             | ं१०१=          |
| तजि आपु विनसी                               | १००७                         | जीवना सफल जीवन                    | १०१८           |
| प्रतिपाल माता                               | १००७                         | ( म० ५ श्रंजुलीश्र                | π)             |
| पतित पावन नामु जा                           | १००७                         | जिस गृहि बहुतु तिसै               | 3909           |
| संजोगु विजोगु धुरहु                         | १००७                         | बिरखें हेठि सभि जंत               | 3909           |
| वैंदो न वाई भैगो न                          | १००८                         | (महला १)                          |                |
| (महला ६)                                    | ,                            | साचा सचु सोई ऋवरु                 | १०२०           |
| हरि को नाम्र सदा सुखु                       | १००८                         | .त्र्रापे घरती घउल                | १०२१           |
| अब मैं कहा करउ री                           | १००८                         | दूजी दुरमति अंनी                  | १०२२           |
| माई मै मन को मानु न                         | ₹00=                         | श्रादि जुगादी श्रपर               | १०२३           |
| .म० १ असटपदीत्रा                            |                              | साचे मेले सबदि                    | १०२४           |
| वेद पुराण कथे सुणे                          | १००८                         | <b>अापे करता पुरखु</b>            | १०२५           |
| बिखुं बोहिथा लादिश्रा                       | 3008                         | केते जुग वरते गुवारे              | १०२६           |
| सबदि मरे ता मारि                            | १०१०                         | हरि सा मीतु नाही मै               | १०२७           |
| साची कारि कमावणी                            | १०१०                         | श्रमुर संघारण रामु                | १०२८           |
| लालै गारवु छोडित्रा                         | १०११                         | घरि रहु रे मन मुगध                | १०३०           |
| हुकमु भइत्रा रहणा                           | ४०१२                         | सरिंग परे गुरदेव                  | १०३१           |
| मनमुखु लहरि घरु                             | १०१२                         | साचे साहिव सिरजणु                 | १०३२           |
| मात विता संजोग                              | <b>१</b> ०१३                 | काइच्या नगरु नगर                  | १०३३           |
| (म०१ काफी)                                  |                              | दरसन पावा जे तुधु                 | १०३४           |
| त्र्यावउ वंञउ डुंमग्गी<br>ना भैगा भरजाईश्रा | <b>१०१</b> ४<br><b>१</b> ०१४ | अरवद नरवद धुंधू<br>श्रापे आप उपाइ | १०३५ -<br>१०३६ |

|                                                                                                                         | पंना         |                       | पंना         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| पुंन फला अपरंपरि                                                                                                        | 6030         | नदग मगता लेंडु        | ₹04⊏         |
| जह देखा तह दीन                                                                                                          | १०३८         | (महला ४)              |              |
| इरि घनु संचहु रे जन                                                                                                     | 35०१         | साचा त्रापि सवारण     | 3309         |
| मचु कहडू सचै घरि                                                                                                        | १०४०         | इरि अगम अगोचरु        | 9000         |
| काम क्रोघ परदरु पर                                                                                                      | 1081         | (महला ४)              |              |
| कुदरति करनेहार                                                                                                          | १०४२         | कला उपाइ घरी          | 9009         |
| (महला ३)                                                                                                                |              | संगी जोगी नारि        | 800€         |
| इक्सी महजे सुमिट                                                                                                        | १०४३         | करें अनंदु अनंदी      | 8003         |
| एको एकु वस्ते सम्                                                                                                       | \$ = 88      | गुरु गोपालु गुरु      | 8008         |
| जगुजीवनु साचा एको                                                                                                       | \$ 084       | श्रादि निवंजनु प्रश्र | १०७५         |
| जो चाइया सा सब को                                                                                                       | 6.80         | को दीसे सो एको तु है  | १०७६         |
| सच् सालाही गहिर                                                                                                         | ₹08=         | स्रगति देखि न भूलु    | 8000         |
| एको मेवी सदा चिरु                                                                                                       | 3088         | सिमरे घाती अरु        | 2009         |
| सचै सचा तखतु रचाइ                                                                                                       | 80%0         | त्रम समरथ सरव सुख     | १०८०         |
| श्रापे श्रापु उपाइ                                                                                                      | १०४१         | त् साहियु हउ सेवकु    | १०=१         |
| व्यापे करता सञ्च जिस                                                                                                    | १०५२         | श्रजुत पारत्रहम       | १०=२         |
| सो सचु सेनिद्र सिरजण                                                                                                    | १०५३         | अलह अराम खुदाई        | १०=३         |
| सतिगुर सेवन से घड                                                                                                       | १०४४         | पारब्रहम सम ऊच        | १०८४         |
| इरि जीउ सेविहु                                                                                                          | १०४४         | चरन कमल हिरदे         | १०८८४        |
| मेरे प्रभि साचे इक्क                                                                                                    | १०४६         | (मारू की वार म        | ۵)           |
| निइचलु एकु सदा                                                                                                          | ६०४७         | पुर वे गिश्रानु       | १०८७         |
| गुरमुखि नाद घेद                                                                                                         | १०५८         | (मारू की बार व        | म० ५)        |
| सितगुर सेवन से घड<br>इरि जीउ सेविडु<br>मेरे प्रभि साचे इड्ड<br>निहचलु एकु सदा<br>गुरश्चरिव नाद घेद<br>आपे सुप्तिट डुकमि | 3408         | 2                     | १०६४         |
| भाद जुगाद दस्या                                                                                                         | १०६०         |                       | 3)           |
| जुग छतीह की ह्यो<br>हरि जीउ दाता झगम                                                                                    | १०६१         |                       | ११०२         |
|                                                                                                                         | १०६३         |                       | ११०३         |
| जो तुध करणा सो करि<br>काइमा कंचनु सबदु                                                                                  | १०६३<br>१०६१ |                       | ११०३         |
| निरंकारि आकारु                                                                                                          | १०५१<br>१०६! |                       | ११०३         |
| धाम समोचर                                                                                                               | 8061         |                       | ११०४<br>११०४ |

| देही गावा जीउ घर                | पंना<br>११०४ |                                      | पंदा          |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|
| अनमु किने न देखि                | ११०४         | राग केदारा                           | •             |
| राजन कउन तुमारे                 | ११०५         | (महला ४)                             |               |
| गगन दमोमा बाजिस्रो              | ११०५         | मेरे मन राम नाम                      | ११ <b>१</b> = |
| (स्रो नामदेव जीउ)               | -            | मेरे मन हरि हरि गुन                  | १११८          |
| चारि मुकति चार सिधि             | ११०५         | (महला ४)                             | ///~          |
| दीतु विसारिश्रो-रे              | ११०५         | माई संत संगि जागी                    | 3555          |
| (स्री जै देव जीउ)               |              | दीन विनउ सुनु                        | 3888          |
| चंदुसत भेदिश्रो ना              | ११०६         | सरनी श्राइश्रो नाथ                   | 3888          |
| रामु सिमरु पह्य                 | ११०६         | हरि के दरसन को मनि                   | 3888          |
| (स्री रविदास जीउ)               |              | वित्र की वीति पिश्रारी               | ११२०          |
| ऐसी लाल तुभ विनु                | ११०६         | हरि हरि हरि गुन                      | ११२०          |
| सुख सागर सुरि तरु               | ११०६         | हरि विन जनम                          | ११२०          |
|                                 |              | हरि विन कोइ न                        | ११२०          |
| राग तुखारी                      |              | विसरत नाहि मन ते                     | ११२१          |
| (महला १)                        |              | श्रीतम बसत रिद महि                   | ११२१          |
| तू सुिंग किरत करंमा             | ११०७         | रसना राम राम                         | ११२१          |
| पहिले पहरे रेगा                 | १११०         | हरि के नाम को अधारु                  | ११२१          |
| तारा चड़िश्रा लंगा              | १११०         | हरि के नाम वितु धृगु                 | ११२१          |
| भोलावड़ भुली भुलि               | ११११         | संतह धुरि ले मुख                     | ११२१          |
| मेरे लाल रंगीले हम              | १११२         | हिर के नाम की मन                     | १ २२          |
| ए मन मेरिश्रा तू सम             | १११२         | मिलु मेरे प्रीतम                     | ११२२          |
| (महला ४)                        | -            | (स्री कवीर जी)                       |               |
| श्रंतर पिरी पिश्रार             | १११३         | उसतित निंदो दोऊ                      | ११२३          |
| हरि हरि ऋगम                     | \$\$\$8      | किनही बनजिश्रा<br>री सम्बद्धाः       | ११२३          |
| तू जगजीवसु जग                   | १११५         | री कलवारि गवारि<br>कांमु होध तसना के | ११२३          |
| नावणु पुरवु त्रभीचु<br>(महला ४) | १११६         | कास काथ देसना क<br>टेढी पाग टेढे चले | ११२४          |
| घोलि घुनाई लालना                | १११७         | चारि दिन अपनी                        | ११२४<br>११२४  |

| <b>K</b> 32  | <b>西波西部苏</b> 森山                                                   | :25.25.2 | Paratestanta atom                                  |                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>西班班班班</b> |                                                                   | पंना     |                                                    | पेना               |
| ă l          | (स्री रविदास बीउ)                                                 |          | मनसा मनहि समाइ                                     | ११३२               |
|              | खदु करम्र इन्त संज                                                | ११२४     | बामु गुरू जगतु                                     | ११३२               |
|              |                                                                   |          | हउमै माइश्रा मोहि                                  | ११३२               |
| SI I         | रागु भैरउ                                                         | }        | मेरी पटीचा लिखहु                                   | ११३३               |
| SI I         | (पहला १)                                                          |          | आपे दैत लाइ दिते                                   | ११३३               |
| N.           | तुभः ते बाहरि कछ् न                                               | र्रद्ध   | (बहसा ४)                                           |                    |
| 遊遊遊遊         | गुर के सबदि तरे                                                   | `११२४    | इरिजन संत                                          | 8638               |
| Č.           | नैनी इसिंट नहीं                                                   | ११२४     | बोलि इरिनामु सफल                                   | ११३४               |
| <b>341</b>   | भूंडी चाल चरण कर                                                  | ११२६     | सुकृतु करवी सारु                                   | ११३४               |
| 福            | संगली रें खि सोवत                                                 | ११२६     | समि घटि तेरे तू                                    | 8838               |
| 日            | गुर के संगिरहै                                                    | ११२६     | इरिका संतु इरि की                                  | ११३५               |
| 8            | 0.0                                                               | ११२७     | ते साधु इरि मेलडु                                  | ११३५               |
|              | जग न होम पुंन तप                                                  | ११२७     | संत संगति साई हरि                                  | ११३५               |
| のの発明         | (महला ३)                                                          |          | (महला ५)                                           |                    |
|              | जाति का गरबु न करी                                                | ११२८     |                                                    | ११३६               |
| 10           |                                                                   | ११२⊏     |                                                    | ११३६               |
| 16           | 🚹 जा कड राखे अपखी                                                 | ११२=     |                                                    | ११३६               |
| ( 8          | मै कामिख भेरा कंतु                                                | ११२=     | 644 64444 4644                                     | ११३६               |
|              | सो धनि जिमन की                                                    | ११२ः     | जे सउ लोचि लोचि                                    | ११३६               |
| 1) {         | रोम नामु जगत                                                      | ११२      | जीउ प्राया जिनि                                    | ११३७               |
| 11           | नामे उधरे समि जित                                                 | ११२      |                                                    | ११३७               |
| Ĭ.           | गोविंद प्रीति सन                                                  | ११२      | district to the contract                           | ११३५               |
| ii           | कल्जाग माह राम                                                    | ११२      | the section and in                                 | ११३५               |
| 11           | कलजुम महि बहु                                                     | ११३      |                                                    | ११३ः               |
| 1            | दुविधा मनग्रुख रोगि                                               | ११३      | ० साच पदारशु गुरमुखि                               | ११३                |
| 1            | मनमुखि दुविधा सदा                                                 | 553      | _                                                  | ११३                |
| - !          | द्वीत विचि जैमें दुखि                                             |          |                                                    | ११३                |
| 1            | धी सपदु बीचारे सो जनु<br>सममुख द्यासा नही                         |          |                                                    | ११३                |
|              | विशे सचदु बीचारे सो जनु<br>मनमुख द्यासा नहीं<br>फलि महि प्रेनि जि |          | ३१   चन महि पेलिको स्था<br>३१   निकटि जुकी सो प्रा | ११३<br>१ <b>१३</b> |
|              | (वि                                                               | 2.2      | रा । नकाद मुका सा धुरा                             | ( ( 2              |

|                                          | पंना                 |                                           | पंना          |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------|
| जिसु तू गेखहि तिसु                       | ३६११                 | करण कारण समाथु                            | ११४६          |
| तउ कड़ीए जे होवें                        | 1880                 | मनु तनु राता राम                          | ११५०          |
| विनु वाजे कैंसो निरत                     | ११४०                 | नामु लैत किछु विघनु                       | (११४०         |
| इउमें रोगु मानुख कउ                      | <b>१</b> १४०         | आपे सांसतु आपे वेदु                       | ११४०          |
| चीति श्रावें तां महा                     | ११४१                 | भगता मनि आनंदु                            | ११५१          |
| बापू हमारा सद                            | <b>११</b> ४१         | -मैं कड भउ पड़िश्रा                       | ११५१          |
| निरवें रु पुरख सति                       | ११४१                 | पंच मजमी जो पंचन                          | ११५१          |
| सतिगुरु मेरा वे मुह                      | ११४२                 | निंदक कउ फिटके                            | <b>१</b> १५१  |
| नामु लैत मनु परगडु                       | ११४२                 | दुइ करि जोरि करउ                          | ११५२          |
| नमसकार तो कउ                             | ११४२                 | सतिगुर अपने सुनी                          | ११५२          |
| मोहि दुहागनि आहि                         | ११४३                 | परतिपोल प्रभ                              | ११५३          |
| चितवत पाप न आ                            | ११४३                 | म० १ ऋसटपदीऋा                             |               |
| अपणी दहन्रा करे सो                       | ११४३                 | श्रातम महि रामु राम                       | ११५३          |
| नाम हमारे अंतर                           | <b>११</b> ४४         | (महला ३)                                  |               |
| तू मेरा पिता तू है मेरा                  | ११४४                 | तिनि करते इक्क                            | 8848          |
| सभ ते ऊचा जा का दर                       | \$\$88<br>8          | गुर सेवा ते अंमृत                         | ११४४          |
| रोवनहारी रोज़ बना                        | <b>848</b> A         | म० ५ असटपदीत्रा                           |               |
| संत की निंदा जोनी<br>नाम्र हमारे वेद अरु | \$ <b>\$</b> 884     | जिसु नामु रिदे सोई                        | ११५५          |
|                                          | <b>१</b> १४४         | कोटि विसन कीने अभ                         | ११५६          |
| निरधन कउ तुम                             | ११४६                 | सतिगुरि मोकउ कीनो                         | ११५७          |
| संत मंडल महि हरि<br>रोगु कवन जां राखे    | ११४६<br>१ <b>१४६</b> | (स्री कवीर जी)                            |               |
| तेरी टेक रहा कलि                         | \$ ? 8 Y             | इहु धनु मेरे हिर के                       | \$ \$ NO      |
| प्रथमे छोडी पराई                         | \$ 180               | नांगे आवतु नांगे<br>मैला ब्रहमा मैला इंदु | ११५७          |
| सुखु नाही वहुते धनि                      | ११४७                 | मला ब्रह्मा मला इंदु<br>मनुःकरि मका किवला | ११४⊏          |
| गुर मिलि तित्रागित्रो                    | 118=                 | मञ्जूकार मका किवला<br>गंगा के संग सल्तिता | <b>११.</b> त⊏ |
| सम ते ऊचा जा का नाउ                      | ११४८                 | माथे तिलक्क हथि                           | <b>११</b> ४८  |
| जिसु सिमरत मनि                           | ११४=                 | उत्तरि जाति कुल                           | <b>११</b> 4≈  |
| लाज मरें जो नाम्र                        | \$888<br>770=        | निरधन आदरु कोई                            | 8848<br>884≈  |
| गुर सुप्रसंन होइ भड                      | 3888                 | गुर सेवा ते भगति                          | \$\$AE        |

पंना ११८४ ११८४ ११८५ ११८५ ११८५ 3258 ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ 0= ? ? 0209 ??=0 ११८८ तिसु वसंतु जिसु प्रभ 2820 चंचलु चीतु न पावै 3288 जीअ प्राण तुम पिंड ११८१ मत भसम ऋंधृले 3=99 प्रभ प्रीतम मेरे संगि ? ? = ? दुत्रिधा दुरमति श्रंधु 0388 मिलि पाणी जिउ हरे ? ? = ? आपे भवरा फुल बेलि 0388 तुम बखदाते दे रहे ??=? (महला १) तिसु तू सेवि जिनि तू ११८२ नउ सत चउदह तीसि 0319 जिसु बोलत मुखु **१**१=२ (महला ४) मन तन भीतरि लागी ११८२ काइआ नगरि इकु 9389 राम रंगि सम गए ११⊏३ ं (महला ५) सचु परमेसरु नित ११८३ सुणि साखी मन जिप ११६२ गुर चरण सरेवत ११८३ अनिक जनम अमे ११६२ सगल इछा जिप पुनी बसंत की वार म० ५ ११≂४ किलविख बिनसे \$\$**=**8 हरि का नोम्र धित्राइ. ११६३

| <b>亚达亚亚亚亚</b> 亚                                                                                                                       | <b>张忠忠</b>                | <b>表本表表表 由</b>            | ***  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|
| (स्री क्वीर जीव)<br>मउली घरती मउलि<br>पंडित जन माते पड़<br>जोड स्वसम्र है जाडमा                                                       | पंना                      |                           | पंना |
| (स्त्री कवीर जीड)                                                                                                                     |                           | काहे पूत अगरत             | १२०० |
| मउली घरवी मउलि                                                                                                                        | ११६३                      | जपि मन जर्गनाथ            | १२०० |
| पंडित जन माते पह                                                                                                                      | F388                      | जपि मन नरहरे नर           | १२०१ |
| जोर स्वयम है जारूमा                                                                                                                   | 8388                      | जिंप मन माघो मधसद         | १२०१ |
| प्रहलाद पठाए                                                                                                                          | 8355                      | जपि मन निरमउ              | १२०१ |
| प्रदेशकार पटाए<br>इस तजु मन मधे<br>नाइकु एकु बनजारे<br>माता जूडी पिता भी<br>(सी रामानंद जीर<br>कत जाईए रे घरि<br>साहिजु संकटबें सेवकु | 8315                      | जपि मन गोविंदु हरि        | १२०२ |
| नाइकु एकु बनजारे                                                                                                                      | <b>१</b> १६४              | जपि मन सिरी राम           | १२०२ |
| माता जुठी पिता भी                                                                                                                     | <b>११६</b> ॥              | ( महला ५ )                |      |
| (स्त्री रामानंद जीव                                                                                                                   | 3)                        | सतिगुर मूरति कउ           | १२०२ |
| कत जाईए रे घरि                                                                                                                        | <b>११</b> ६५              | हरि जीउ अंतरलामी          | १२०२ |
| (स्री नामदेव जीव                                                                                                                      | 3)                        | अब मीरो नाचनो रही         | १२०३ |
| साहियु संकटवे सेवकु                                                                                                                   | ११६४                      | थव पूछे किया कहा          | १२०३ |
| सोम सहिर अति                                                                                                                          | ११६६                      | माई घीरि रही              | १२०३ |
| सहज व्यवलि पृष्टि                                                                                                                     | 7188                      | माई सवि सवि सवि           | १२०४ |
| (स्री रविदास जीव                                                                                                                      | 3)                        | मेरं मन वासिबो गुर        | १२०४ |
| तुभादि सुभाता कलू                                                                                                                     | ११६६                      | श्रव मोहि राम मरोसउ       | १२०४ |
| (स्री कवीर जीव                                                                                                                        | )                         | मोइ सुख का सिउ            | १२०५ |
| धरह की जैसी वेश                                                                                                                       | ११६६                      | विखई दिनु रैनि इव         | १२०५ |
| संग्र सारा                                                                                                                            | τ                         | श्रवार समि भूले भ्रमत     | १२०५ |
| (महला ।)                                                                                                                              |                           | अनदिन राम के गुरा         | १२०६ |
| अपुने ठाकुर की इउ                                                                                                                     | 9355                      | मलिहारी गुर देव           | १२०६ |
| इरि दिन किंउ रही ऐ                                                                                                                    | ११६७                      | गाइओ री मैं गुरा          | १२०६ |
| द्रि नाही मेरी प्रश्च                                                                                                                 | e3\$\$                    | कैसे कहउ मोह जीध          | १२०६ |
| (महला ४)                                                                                                                              |                           | रे मुद्दे तु किंउ सिमरत   | १२०७ |
| हरिके संत जनाकी                                                                                                                       | 2388                      |                           | १२०७ |
| गोविंद चरनन कउ                                                                                                                        | - 3385                    |                           | १२०७ |
| हिर्देश विश्वव नाम्न<br>भौतिद की ऐसी कार                                                                                              | 3388                      |                           | १२०८ |
| सा मरा मनु राम नामि                                                                                                                   | 33\$\$<br>33 <b>\$</b> \$ |                           | १२०८ |
| जिप मन राम नाध                                                                                                                        | ₹₹ <b>०</b> ०             | मन सदो मंगल<br>इरि जन सगल | ₹२°⊏ |
| <b>6</b>                                                                                                                              |                           | 40 040                    | १२०⊏ |

|                                                   | पंना         |                                        | पंना          |
|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------|
| हरजन राम राम                                      | १२०८         | मन ते भे भड़ दृहि                      | १२१४          |
| मोहन घरि श्रावहु                                  | १२०६         | अंमृत नामु मनहि                        | <b>र २१</b> ४ |
| अव किया सोचउ सोच                                  | 305 9        | बिनु प्रम रहनु न                       | <b>१</b> २१५  |
| अव मोहि सरव                                       | 1208         | रसना जपती तृही                         | १२१५          |
| श्रव मोहि लवधिश्रो है                             | १२०६         | जाहू काहू अपुनो ही                     | १२१५          |
| मेरा मनु एकै ही प्रिश्र                           | १२०६         | भूठो माइश्रा को मद                     | १२१५          |
| अब मेरो ठाकुर सिउ                                 | १२१०         | अपुनी इतनी कळू                         | - १२१६        |
| मरे मिन चीति त्राए                                | १२१०         | मोहना मोहत रहै                         | १२१६          |
| हरि जीउ के दरसन                                   | १२१०         | कहां करहि रे खाटि                      | १२१६          |
| अब मेरो पंचा ते संगु                              | १२१०         | गुर जीओ संगि                           | १२१६          |
| <b>अब मेरो ठाकुर सिउ</b>                          | १२१०         | हरि हरि दीओ सेवक                       | १२१६          |
| मोहन सिम जीय तेरे                                 | 8 488        | तू मेरे मीत सखा हरि                    | १५१६          |
| अब मोंह धनु पाइश्रो                               | १२११         | करहु गति दइआल                          | १२१७          |
| मेरे मिन मिसट लगे                                 | १२११         | ठाकुर विनती करन                        | १२१७          |
| रसना राम कहत गुगा                                 | १२११         | जाकी राम नाम लिव                       | १२१७          |
| नैनहु देखिश्रो चलतु                               | १२११         | अब जन ऊपरि को                          | १२१७          |
| चरनह गोबिंद मारग                                  | १२१२         | हरि जन छोडिया                          | . १२१७        |
| धिआइओ अंति वार                                    | १२१२         | मेरे गुरि मोरो सहसा                    | १२१⊏          |
| गुरि मिलि ऐसे प्रभू                               | १२१२         | सिमरत नाम्रु प्रान                     | १२१=          |
| मरे मान सबदु लगा                                  | १२१२         | अपूने गुर पुरे                         | १२१८          |
| इरि इरि नाम्न दीस्रो                              | १२,२         | बिनु हरि है को कहा                     | १२१=          |
| रे मुड़े आन काह कति                               | १२१३         | ठाकुर तुम सरणाई                        | १२१=          |
| श्रात्रं प्रित्र भीति चीति                        | १२१३         | हरि के नाम की गति                      | १२१६          |
| मन आह दिनस धनि                                    | १२१२         | जिहने अंमृत गुण                        | १२१६          |
| अन मेरा सहसा दृखु<br>प्रभु मेरो इत उत             | १२१३         | होती नहीं कवन कछ                       | १२१६          |
| अधु भरा इत उत<br>अपना मीतु सुत्रामी               | १२१३         | फीके हरि के नाम विज                    | १२१६          |
| त्रांना नातु क्षुत्रामा<br>स्रोट सताग्री प्रभ जीउ | १२:४         | त्राइत्रो सुनन पड़न<br>धन वंत नाम के   | १२१६          |
| त्रम सिमरत द्ख                                    | १२१४<br>१३१४ | पन पत नाम क<br>प्रम जी मोहि कवनु       | १२२०          |
| मेरो मनु जत कत                                    | १२१४         | त्रम जा माहि कवनु<br>अ।वै राम सरिशा वथ | १२२०<br>१२२०  |

हरि के नाम के जन

माली राम की तुमाली

माई री काटी जम की

माई री ऋरियो श्रेम

नीकी राम की धनि

हरि के नाम कीमति

मानी तृ राम के दरि

हरि मजि ज्ञान करम

सुम बचन बोलि गुन

कंचना यह दत करा

राम राम राम जापि

हरि चिन्न तेरे को न

बहा मन विखित्रो

तुब चरन बासरोई

西西西西西西西西西西 पंता पना पोधी परमेसर का १२२६ जाते साध मरण गही १२२० वृठा सरव थाई मेह रमना राम को अस २२२६ १२२० गोविंद जीउ त मेरे १२२६ वैकट गोविंद चरन 1220

१२२२

१२२२

१२२२

१२२२

१२२२

१२२२

१२२३

१२२३

१२२३

१२२३

निवही नाम की सज १२२१ माई री पेखि रही १२२१

साचे सतिगुरु दावारा गुर के चरन बमे मन माई री माती चरण जीवनु तड गनीऐ १२२१

विनमें काच के विट

निमरन राम को इड़ १२२१ **西西西西西西西西西** वाते करण पलाह करे

परत सोई जि धुर कड १२२१

हरि हरि मंत जना की

हरि के नाम हीन

मनि तनि शम को विड

इरि के नाम हीन मति चितवउ वा अउसर

मेरा प्रश्च सरो अंतरि

जा के राम को बल

जीवत राम के गुण

ei ei

800

मन रे दाम का सख विराज्ञत राम को पर

भातुरु नाम् वितु

西西西西西西西西西西 रमण कउ शम के कीने पाप के बहु कोट

श्रंधे खावडि विश्व के

रेमना जलत बहु

टरी निंदक की अध रेपापी च कवन

माई री भान विमरि

इरि काटी कृटिसवा

माई री चरनइ भोट माई री मत मेंगे

१२२३ मेला इरि के नाम वित्र १२२४ 1258

१२२४ १२२४ १२२४ ११२४

१२२५ १२२५

१२२४

१२२५

११२४

ऐसी होड़ परी करत केल विस्त्रे मेल

इरि इरे इरि असड़ नाम भगति माग संत गुन लाल गावउ गुर मनि विसमौगी साल साल मोहन

(महला ६)

१२२६

१३२६

१२२७

१२२७

१२२७

१२२७

१२२७

१२२७

१२२=

१२२=

११२⊏

१२२=

₹**२**२=

१२२६

3778

ē

१२३० १२३१

१२३१

१२३१

\$ ₹ \$ ₹

Ø

| _                     | पंना      |                            | पंना      |
|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| कहा नर अपनो जनमु      | १२३१      | राग मलार                   | •         |
| मन कर कवहू न हरि      | १२३१      | *                          |           |
| म० १ असटपदीत्रा       |           | (महला १)<br>खागा पीगा हसगा | 0 2 11 12 |
| हरि बिनु किउ जीवा     | १२३२      |                            | १२५४      |
| हरि विनु किउ घीरैं    | १२३२      | करड विनड गुर               | १२७४      |
| म० ३ असटपदीश्रा       |           | साची सुरति नामि न          | १२५५      |
| मन मेरे हिर के नामि   | १२३३      | जिनि धन पिर का             | १२५५      |
| मन मेरे हरि का नामु   | १२३३      | परदारा परधनु पर            | १२५५      |
| मन मेरे हरि की अकथ    | १२३४      | पवर्गे पागी जागै           | १२५६      |
| म० ५ असटपदीत्रा       | - · ·     | दुखु वेछाड़ा इक्क दुखु     | १२५६      |
| गुसांई परतापु         | १२३५      | दुखु महुरामारण् हरि        | . १२५६    |
| त्रगम त्रगाधि सुनहु   | १२३५      | बागे कापड़ बोलै बैगा       | १२५७      |
| ( महला ५ )            | 1114      | (महला ३)                   |           |
| सभ देखीए अनमें का     | १२३६      | निरंकार अकारु है           | १२५७      |
| सारंग की बार          | , , , , , | जिनी हुकम पछािंग           | १२५=      |
| (महत्ता ४)            |           | गुरमुखि कोई विरले          | १२५८      |
| श्रापे श्रापि निरंजना | १२३७      | गुरु सालाही सदा सुख        | १२५८      |
| (स्री कवीर जीउ)       | -         | गरा गंधरव नामे             | १२५६      |
| कहा दर गरबसि          | १२४१      | सतिगुर ते पाने घरु         | १२५६      |
| राजास्त्रम मिति नही   | १२५२      | जीउ पिंडु प्राग् सिम       | १२६०      |
| (स्त्री नामदेव जीउ)   |           | मेरा प्रभु साचा द्ख        | १२६०      |
| काएं रे मन विखित्रा   | १२५२      | हउमै बिखु मनु मोहि         | ११६०      |
| वदं की न होड माधंउ    | १२४२      | इहु मनु गिरही कि           | ४१६१      |
| दास ऋर्निन मेरो निज   | १२५२      | अमि अमि जीनि मन            |           |
| ते नर कित्रा पुरान    | १२५३      | जीवत मुकत गुरमती           | १२६२      |
| छाडि मनु हरि विम्रुख  | १२५३      | रसना नाम्र सभु कोई         | १२६२      |
| (स्री स्रदास जो)      |           | (महला ४)                   |           |
| हरि के संग वसे हरि    | १२५३      | अनदिनु हरि हरि             | १२६२      |
| (स्री कवीर जीउ)       |           | गंगा जमना गोदावरी          | १२६३      |
| हरि विनु कउनु सहा     | १२५३      | किसु जन कउ हरि             | १२६३      |

| <b>西西西西西西</b>                             | 表語語          | <b>表表表表表来</b>                            | ***    |  |
|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------|--|
|                                           | पंना         |                                          | र्पना  |  |
| जितने जीय जंत प्रमि                       | १२६३         | मतु धने अमे बने                          | १२७२   |  |
| जिन के ही यर बिमियो                       | १२६४         | प्रिथ की सोम सुहावनी                     | १२७२   |  |
| थ्यगृष्ट्र यगोपरु नामु                    | १२६४         | गुर प्रीवि पिश्रारे                      | १२७२   |  |
| गुर परसादी अंमृत                          | १२६५         | बरसु सरसु श्रागिमा                       | १२७२   |  |
| इरि जन बोजन स्त्री                        | १२६५         | गृन गोपाल गाउ ना                         | १२७२   |  |
| राम राम बीलि बोलि                         | १२६४         | घतु गरजत गोबिंद                          | १२७३   |  |
| (महत्ता ५)                                |              | हे गोबिंद हे गापाल है                    | १२७३   |  |
| किया तु सोचिह किया                        | १२६६         | म० १ श्रमटपदीश्रा                        | ,      |  |
| खीरि श्रवारि वारिकु                       | १२६६         | चक्कवो नैन नीद नहि                       | १२७३   |  |
| सगल विघी जुनि                             | १२६६         | जागतु जागि रहै गुर                       | १२७३   |  |
| राज वे कीट कीट वे                         | १२६७         | चातृक मीन जल ही वे                       | १२७४   |  |
| प्रम मेरे छोइ दौरागी                      | , २६७        | श्रसती ऊंडी जलु मर                       | १२७५   |  |
| माई मोहि प्रीतम्न देहु                    | १२६७         | मरण मुकति गति                            | १२७४   |  |
| बरसु मेघ जी तिल्ल                         | १२६८         |                                          |        |  |
| श्रीतम सोचा नाम्र                         | १२६=         | क्राम होवें वा सविगुरु                   | १२७६   |  |
| त्रम मेरे प्रीतम प्रान                    | १२६=         | वेद बाखी जग्र बरव                        | १२७६   |  |
| अब अपने श्रीतम                            | १२६⊏         | इरि इरि कुपा करे                         | १२७७   |  |
| पनिहर वरिस सगल                            | १२६=         | (महला ४)                                 | •      |  |
| षिद्धरत किउ जीवे                          | १२६⊏         | त्रीतम प्रेम मगति के                     | १२७≂   |  |
| हरि के मजनि कउन                           | १२६६         | मलार की बार म० १                         |        |  |
| बातु में वैसिक्षो हरि                     | १२६६         | श्रापीनै त्रापु साजित्रा                 | ३७१    |  |
| बहु निधि माइक्रा मोह                      | १२६६         | (स्री नामदेव जीउ)                        |        |  |
| दुमट प्रुए बिल्लु लाई                     | १२६६         | सेवाले गोपाल राइ                         | १२६२   |  |
| मन मेरी हिस के चरन                        | १२६६         | मोक्र त् न विसारित                       | १२६२   |  |
| प्रभ को मगति वछ्नु<br>गुरम्रुख दीसे ब्रहम | १२६६         | (स्री रविदास जीउ)<br>नागर जनां मेरी जाति |        |  |
| भा गुरहल दास ब्रहम<br>भा गुर के चरन हिरदे | १२७०         | 1                                        | \$3F\$ |  |
| परमेसरु होबा दहबाल                        | १२७०<br>१२७१ | मिलत पित्रारे प्रान                      | \$35\$ |  |
| गुर सरणाई सगल                             | १२७१         | 10-                                      | १२६३   |  |
| गुर मनारि श्रिम                           | १२७१         |                                          |        |  |
| *****                                     | 12,012010    | *****                                    |        |  |

जिप मन गोबिंद माघा सिमरत नाम मनहि १३०३ १२६७ मेरे मन श्रीति चरण १३०३ हरि जस गावह 2385 (महला ५) १३०३ कुहकत कपट खपट गाईऐ गुग गोपाल १२६८ जीअ प्रान मान दाता-१३०३ श्राराघउ तुक्तहि १२६= अविलोकउ राम को १३०४ कीरति प्रभ की गाउ 2385 त्रभ पूजहो नाम 8088 2358 ऐसी मांगु गोबिंद ते जगत उधारन नाम १३०४ भगति भगतन हुं 3355 ऐसी कउन विधे दर १३०५ तेरो जनु हरिजसु सुन 3359

रंगा रंग रंगन के

१३०५

संतन पहि आपि उधा 335\$ तिख चुिक गई १३०५ विसरि गई सभ 3359 तिश्रागीएं गुमान १३०५ ठाकुरु जीउ तुहारो 3359 प्रभ कहन मलन दह १३०६ साध सरिन चरिन 2300 पतित पावन भगति १३०६ हरि के चरन हिरदी 2300 चरन सरन दहन्रा .१३०६ कथीए संत संगि प्रभ वारि वारउ अनिक 2300 १३०६ साध संगति निधि हरि १३०० अहं तोरो मुखु जोरो १३०६ ताते जापि मना हरि साधू हरि हरे गुन १३०० ₹300 पेखि पेखि विगसाउ १३०० ऐसो दानु देहु जी संत १३०७ **然该还还还还还还还还还还还还还还还还还没**  टाउ दाउ दाउ दाउ दाउ दाउ दाउ दाउ दाउ

|                   | पंना         |                          | पंना         |
|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| सहज सुभाए छापन    |              | जाचिकु नाम्र जाचे जा     | 83.8         |
| गोविंद ठाकुर मिलन |              | मेरे लालन की सोमा        | १३२२         |
| माई सिमरत राम     | €00          | तेरै मानि इरि इरि        | १३२२         |
| जन को प्रभु संगे  | १३०=         | गुन नाद धुनि भनंद        | १३२२         |
| करत करत घरच       | १३०=         | कउनु विधि ताकी           | १३२२         |
| म० ४ असटपदीका     |              | प्रान पति दहमाल          | १३२२         |
| जपि मन रोम नाम्   | ₹३0⊏         | मनि तनि जापी             | १३२२         |
| जपि मन हरि हरि    | 308          | श्रम्भ मेरा श्रंतरज्ञामी | १३२३         |
| मञ्ज गुरमति रसि   | 308          | इरि चरन सरन              | १३२३         |
| मनु हरि रंगि रोता | १३१०         | म० ४ असटपदीचा            |              |
| मनु गुरमति चाल    | <b>१</b> ३१० | रामा रम रामो सुनि        | १३२३         |
| मनु सतिगुर सरनि   |              | राम गुरु वारसु परसु      | १३२४         |
| "                 | ला भ )       | रामा रम रामो राष्ट्र     | १३२४         |
| से उधरे जिन राम   |              | रामा रम रामो पूज         | १३२४         |
| कान देकी बार म    |              | रामा में साध् चरन        | १३२५         |
| त् आपे ही विध     |              | रामा हम दोसन दास         | १३२६         |
| HII "             | बदेव जीउ )   | राग प्रभाती              |              |
| पेसो राम राइ अंत  | = \$ \$ \$   | - (महला १)               | •            |
| 3 11              | लिग्रान      | नाइ तरें तरेगा           | १३२७         |
| A 11              | (ला ४)       | तेरा नाधु रतन            | १३२७         |
| रामा रम रामे औ    | •            | 10 - 1                   | १३२=         |
| इरि जनु गुन गाव   |              | जाकें रूप नाही जाति      | १३२=         |
| मेरे मन जयु जपि   | <b>१३२</b> ० |                          | १३२=         |
| मेरे मन जपि हरि   |              |                          | १३२८         |
| इमरी चितवनी इ     |              | गुर परसादी विदि          | १३२६         |
| प्रम कीजै कृपा    | * * * * *    |                          | १३२६         |
| पार महस्र परमेख   | * * * *      | दिसटि विकारी वंध         | <b>१३</b> २६ |
|                   | (महला ५)     |                          | १३३०         |
| हमारे एह किरप     | 1,554        | जागत निगसैं मूठो         | १३३०         |

|                                                                             | पंना         |                      | पंना                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| मसटि करउ मूरखु                                                              | १३३०         | गुर पूरा पूरी ता की  | १३३६                 |
| खाइआ मैलु वधाइ                                                              | १३३१         | सतिगुरि पूरे नामु -  | <b>\$</b> 380        |
| गीत नाद हरख चतु                                                             | १३३१         | पारनहमु प्रभ सुघड़   | १३४०                 |
| श्रंतरि देखि सबदि                                                           | १३३१         | क्ररवोणु जाई गुर     | <b>१</b> ३४०         |
| बारह महि रावल                                                               | १३३२         | गुरु गुर करत सदा     | १३४१                 |
| संता की रेख साधु जन                                                         | १३३२ .       | श्रवरु न द्जा ठाउ    | <b>१</b> ३४१         |
| (महला ३)                                                                    |              | रम राम राम राम जा    | <b>१</b> ३४ <b>१</b> |
| गुरमुखि विरला कोई                                                           | १३३२         | चरन कमल सरनि         | १३४१                 |
| निरगुणीत्रारे कउ                                                            | १३३३         | (म० १ असटपदीआ)       |                      |
| गुरमुखि हरि सालाहि                                                          | १३३३         | दुविधा बउरी मनु      | १३४२                 |
| जो तेरी सरणाई हरि                                                           | १३३३         | माइत्रा मोहि सगल     | १३४२                 |
| गुरमुखि हरि जीउ                                                             | १३३४         | निवली करम भुश्रंग    | १३४३                 |
| आपे भांति वसाए वहु                                                          | १३३४         | गोतमु तपा अहिलिया    | <b>१</b> ३४३         |
| मेरे मन गुरु अपणा                                                           | १३३४         | श्राखण सुनणा नामु    | <b>१</b> ३४४         |
| (महला ४)                                                                    |              | राम नामु जपि श्रंतरि | १३४५                 |
| रसिक रसिक गुन गा                                                            | १३३५         | इकि धुरि चखसि लए     | १३४५                 |
| उगवै सरु गुरम्रुखि                                                          | १३३५         | १३३५ (म०३ असटपदीआ)   |                      |
| इकु खिनु हरि प्रभि                                                          | १३३५         | गुरप्रसादी वेख तू    | १३४६                 |
| श्रगम दहश्राल                                                               | <b>१</b> ३३६ | भै भाइ जागे से जन    | १६४६                 |
| मनि लागी प्रीति राव                                                         | १३३६         | (म॰ ५ त्रसटपदी आ)    |                      |
| गुर सतिगुरि नामु                                                            | १३३७         | मात विता भाई सुत     | १३४७                 |
| जिप मन हरि हरि<br>(महला ४)                                                  | १३३७         | मन महि क्रोधु महा    | १३४७                 |
| मनु हरि की श्रा तनु                                                         | १३३७         | सिमरत नामु किल       | १३४⊏                 |
| प्रभ की सेवा जन की                                                          | १३३८         | (स्री कबीर जीव       | <b>1</b> ) .         |
| गुन गावत मनि होइ                                                            | १३३⊏         | मरन जीवन की संका     | 3888                 |
| गुन गावत मिन होइ<br>सगले दूख मिटे सुख<br>सिमरत नाम्न किल<br>करि किरपा ऋषुने | १३३८         | अलडु एकु मसीति       | 3888                 |
| सिमरत नाम्र किल                                                             | १३३६         | अवलि अलह नूरु        | 388\$                |
| करि किरपा ऋपुने                                                             | १३३६         |                      | १३५०                 |
| से धनवंत सेई सचु                                                            | १३३६         |                      | ३१५०                 |

(चउवाल महला ४)

(मलोक भी कवीर जी के)

(भशोक मेम प्रभीद)

ब्रित दिहारे धन वरी १३७७

1363

8368

संबन अउ इस प्रेम

क्रवीर मेरी निमानी

गुन गोविंद गाइमा

थाल विचि निनि यस

शग एक संगि पंच

(मुदावकी महला ४)

(राग पाला)

本市市市市市市市市市

१४२६

3585

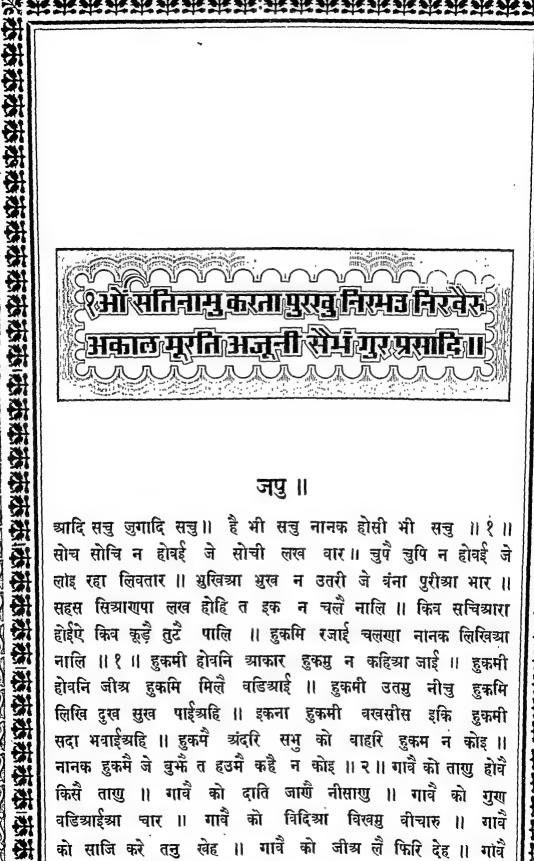

## जपु ॥

सचु नानक होसी

भी

सचु

11

है भी

यादि सचु जुगादि सचु॥

IN LOCAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL T

चुपै होवई होवई जे सोच सोचि न सोची चुपि जे वार ॥ न लख वंना भुखित्रा जे लिवतार ॥ उतरी भुख न पुरीआ भार 11 चलै होहि सहस सित्राग्पा लख त इक न नालि ॥ किव सचित्रारा तुरै रजाई होईऐ ॥ हुकमि किव पालि चलगा नानक लिखिया कहिया जाई होवनि ॥ हुकमी आकार न 118 हुकमु - | | हुकमी वडिश्राई मिलै हुकमी जीश्र हुकामि H नीचु हुक्रमि उत्रम वस्तीस पाईग्रहि लिखि सुख हुकमी दुख 11 इकना इकि हुकमी ॥ हुकमै सदा भवाईश्रह **ग्रंद**िर कोइ सभु को वाहरि हुकम न 11 बुभै हउमें कहै हुकमै ॥ २ ॥ गावै को ताणु होवै जे न कोइ नानक गावै जाग्रै किसै नीसाणु गावै n को दाति ताग्र H गुग् गावै वडिय्राईय्रा गावै को विदिश्रा विखमु वीचारु 11 चार n गावै गांवै को जीय लै फिरि को साजि खेह II

**张宏宏宏张张·张宏宏宏** 

को जापे दिसे दृरि ॥ गार्वे को वैस्त्रे हादरा हद्दि ॥ कथना

कोटि ॥ कथी न द्याचे तोटि ॥ कथि कथि कथी कोटी कोटि

देदा दे लैंदे थकि पाहि ॥ जुगा जुगंतरि खाही खाहि हुकमी 11

हुकमु चलाए राहु ॥ नानक विगसै वेपरवाहु ॥ ३ ॥ साचा

नाइ भारतिया माउ अपारु ॥ व्यालिह मंगहि

देहि देहि दाति करे दातारु ॥ फेरि कि अमें रखीऐ जितु मही कि योलणु बोलीऐ जित दिसै दरभारु 11

सुणि धरे पित्रारु ॥ श्रंमृत वेला सचु नाउ विड्याई वीचारु ॥ करमी श्रावे एवं जागीए सम्र आपे फपहा नदरी मोख दुखारु ॥ नानक

।। आपे आपि ॥ ४ । थापिया न जाइ कीता न होइ गावीए निरंजन सोई ॥ जिनि सेविद्या विनि पाईत्रा मान 11 नानक

गसी निघान ॥ गावीए सुर्गीएं मनि रखीए भाउ दुख् 11 परहरि सुख घरि लैं जाइ।। गुरम्रुखि नार्द गुरमुखि वेदं गुरमृखि

रहिआ समाई ॥ गुरु ईसरु गुरु गोरख बरमा गुरु पारवती माई जे हुउ जाणा श्रासा नाही कहणा कथनु न जाई ॥ गुरा इक देहि

चुमाई ॥ समया जीवाका इक दाता सो मै विसरि न जाई ॥ 8 11 तीरिथ नावा जे तिस्र भावा विष्णु भाखे कि नाइ करी ॥ जेती

सिरिंठ उपाई बेखा विशु करमा कि मिले लई ॥ मति विचि रतन जबाहर माणिक जे इक ग्रर की सिख श्राणी।। ग्ररा इक देहि ब्रमाई।। समना जीया का इक दाता सो मै निसरि न आई॥६ ॥ जे छुग

चारे बारजा होर दब्रणी होड ।। नवा खंडा विचि जाणीए नालि चलें सम् कोह ॥ चंगा नाउ रखाइ के जसु कीरति जिप लेह ॥ जे नदिर न व्यावह त बात न पुछ के ॥ कीटा ब्रंदरि कीट करि दोमी दोसु घरे ॥ नानक निरमुणि गुसु करे गुण्वंतिया हे

सुमई जि विसु गुणु कोइ करे ॥ ७ ॥ सुणिए सिंघ पीर सुरिनाय ॥ सुखिए घरति घवल आकास ॥ सुखिए दीप लोग्र पाताल ॥ सुरिष्एं पोद्दि न सकें कालु ॥ नानक मगवा सदा विगास ॥ सुणिए द्ख पाप का नासु ॥ = п संशिष्ट ईसरु मुणिए मुलि सालाहण मंदु ॥ मुखिए जोग

जगति

सुशिए सासत सिमृति वेद नानक भगता 本市市 本市市市市市市市市

**表表表表表表表表表表表表表 (表) 表 (表) 表** सुगिऐ दूख पाप नासु ॥ ६ ॥ सुशिए विगास -11 सदा का सुगिए **अठसिठ** संतोख गिश्रान इसनानु 11 का लागै पावहि सुगिऐ सहजि पडि मानु II II सुशिए सदा विगास भगता II द्ख पाप नासु का H सुशिए स्रिणिए सेख सरा गुणा के गाह 11 पीर पातिसाह सुशिएे पावहि होवें राहु 11 हाथ H भगता सदा विगास ।। स्रिणिए द्ख पाप का नास । 11 मंने की गति कही न जाइ।। जे को कहै पिछै पछुताइ।। कागदि कलम ऐसा ा। मंने का वहि करनि वीचारु 11 नाम् निरंजन जे को मंनि जाएँ मनि कोइ॥ १२ ॥ मंने सुर्रात होवे मनि मंनै मुहि की सुधि ॥ सगल भवन चोटा के साथि न जाइ ॥ ऐसा नाम्र निरंजनु होई को जार्यौ मनि कोइ ॥ १३ ॥ मंनै मारगि ठाक न पाइं ॥ मंनै पति मंनै चलै पंथु मंनै न मग् H सेती होइ जे को नाम्र निरंजनु मंनि ॥ ऐसा 11 १४॥ मंने पावहि मोख दुत्रारु ॥ मंनै परवारै साधारु मंन ॥ मंने नानक भवहि न भिख तरे तारे गुरु सिख नाम को मंनि जाएँ मनि कोइ॥ होइ ॥ जे १५ ।। पंच परवारा पंच परधान ॥ पंचे पांवहि दरगहि मानु ॥ पंचे सोहहि दरि राजानु ॥ पंचा का गुरु एक धित्रानु॥ जे को कहै करे वीचारु॥ करते के करणी ॥ घोलु घरमु दङ्त्रा का पृतु ॥ संतोखु थापि रखिआ **बु**भौ होवै जिनि स्रति ॥ जे को सचिश्रारु धवलै उपरि 11 भारु ॥ धरती होरु परे होरु होरु ॥ तिस ते भारु तलै कवणु जीत्र जाति रंगा के नाव ॥ सभना लिखिया बुड़ी कलाम लेखा लिखि जार्ये कोइ 11 लेखा लिखिया केता होइ 11 सुत्रालिह रूपु ।। केती दाति जाणै कौणु ॥ कीता कृत् कवाउ ।। तिस ते होए लख दरीत्राउ ।। कुदरति कवण कहा वारिश्रा न जावा एक वार ॥ जो तुधु भावे साई भली कार सलामति निरंकार १६ H ॥ असंख जप असंख श्रसंख ॥ असंख गरंथ मुखि वेद पोठ ॥ ताउ

मिन रहिंदि उदाम ॥ असंख मगत गुर्थ गिआन वीचार ॥ असंख सती अमंख दातार ॥ अमंख सर प्रुह मख मार ॥ असंख मोनि लिन लाइ तार । असंख कहा वीचार ॥ वारिआ न जाना एक वार ॥ जो तुषु माने साई मली कार ॥ तु सदा मलामित निरंशर ॥ १७ ॥ असंख मृरख अंघ पोर ॥ असंख चोर हरामखोर ॥ अमंख अमर करि जाहि जोर ॥ असंख गलनढ हतिआ क्षाहि ॥ असंख पापी पापु करि जाहि ॥ असंख कृष्टिआर रूढ़ें किसाहि ॥ असंख मलेड मलु मित खाहि । असंख निदक मिरि करिंह मार । नानक नीचु कहें बीचार ॥ वारिआ न जाना एक

वार ॥ जो तुषु मार्ने साई मजी कार ॥ तू सदा सजामिते

निरंकार ॥ १८ ॥ अमंस्न नार असंस्त थार ॥ अमंस धर्मम असंस्त

लोध ॥ अमंस कद्दि सिरि मारु होइ ॥ अस्तरी नाष्ट्र अस्ति।

मालाइ ॥ अस्तरी गिथ्राजु गीन गुख गाइ ॥ अस्तरी लिस्स्य गोल्यु

पाणि ॥ अस्तरा मिरि संजोगु बरमाणि ॥ जिनि एहि लिस्ते तिद्वः

मिरि नाहि ॥ जिन फुरमाए तिन तिर पाहि ॥ जेता कीता तेता

नाउ ॥ रिणु नानै नाही थे। थाउ ॥ इत्स्ति क्रस्य कहा वीचारु ॥

याणिया न जारा एक बार ॥ जो तुस् मार्ने साई मनी कार ॥ त्र मदा मनामित निरंकार ॥ १६ ॥ मरोए हुए पॅक तजु देह ॥ पास्त्री घोनै जनस्यु

स्पेद ॥ मृत पश्चीती रुपक होई ॥ दे सार्ग्यु नर्देश खोडु घोई ॥ मरोए सत्ति पार्ग

यानिका न जारा एक बार ॥ जो तुषु सार्वे साई मली कार ॥ त ।। त ।। स्वा मलामित निर्मकार ॥ १६ ॥ मरीए हणु पॅक तजु देह ॥ पाणी घोते जतरख विहा ।। मून पत्तीजी कपहु हो ।। ये सारूणु निर्मे थ्रीह घो ।। भरीए मित पाणा के मीत ॥ थ्रीह घोष नार्व के सीत ॥ पुनी पाणी थ्राराणु नाहि ॥ वरि करि परणा निपर ले जाहू ॥ व्या ये वी वि थ्राप ही खाहू ॥ नालक हुर मी थ्रावह जाहू ॥ २० ॥ वीरिष् तरह दाजु ॥ जे के पाव तिल का माजु ॥ धुनियम मंतिका मित भीता माजु ॥ अंतरगति तीरिष मिल जाउ ॥ सिम गुगियम मंतिका मित भीता माजु गुग को ते मालि न हो हा मुक्सति भाषि पाणी वरमाज ॥ मित गुहाणु महा मित चाडा ॥ करणु प चेना वर्गत काणु बरग पिति करणु वाक ॥ करणि वि कर्ती माहु ।। इस्तु वि करणु वात ॥ वर्गत वर्जत वर्गत वर

विति बार ना बोगो बारी रित माहू ना बोहै ॥ वा बरना विरही कर गांवे भारे बारी मोहे ॥ विरहित सारम हिन मानाही दिन बरनी विन करना करना सारमा करना सारमा करना सारमा करना सारमा

H

淡本志志志志志志志志志或主意或言言: 张慈慈慈慈志志。 报 जागा ।। नानक आखिंग सम्र को आखें इकद् इकु सित्रागा साहिचु वडी नाई कीता जा का होवै 11 नानक जे को त्रापौ जागौ त्रगौ गइत्रा न सोहै ॥ 28 ॥ पाताला पाताल त्रागासा लख त्रागास **ञ्रो**ड़क - [1 श्रोड़क भालि थके वेद कहिन इक सहस त्रठारह कहिन कतेवा त्रप्रुलू इक्र धातु बात ॥ 11 लिखीऐ लेखें होइ विगामु ॥ नानक वडा त्राखीए त्रापे जार्षे त्रापु ॥ २२ ॥ सालाही सालाहि एती सुरति न पाईत्रा॥ अतै वाह पवहि समुंदि न जागीत्रहि 11 समुंद सुलतान गिरहा सेती मालु धनु ।। कीड़ी तुलि न साह होवनी मनहु न वीसरिह ।। २३ ।। अंतु न सिफती कहिंगा न अंतु ।। अंतु न करणै देिण न अंतु ॥ अंतु न वेखिण सुणिण न अंतु ॥ अंतु न जापै किश्रा मिन मंतु ॥ श्रंतु न जापै कीता श्राकारु ॥ श्रंत् जापे श्रंत कारिंग केते विललाहि ॥ ता के श्रंत न पाए जाहि॥ एहु श्रंतु न जार्षे कोइ ।। वहुता कहीऐ बहुता होइ ।। वडा साहिबु अचा थाउ ।। अचे उपरि अचा नाउ ॥ एवडु अचा होवे कोइ ॥ ऊचे कउ जार्गे सोइ ॥ जेवडु त्रापि जार्गे त्रापि त्रापि ॥ नानक नदरी करमी दाति ॥ २४ ॥ वहुता करमु लिखित्रा ना जाइ ॥ वडा दाता तिल्लु न तमाइ ॥ केते मंगहि जोध ऋपार ॥ केतिया गणत नहीं वीचारु ।। केते खिप तुटिह वेकार ।। केते लैं लैं मुकरु पाहि ॥ केते मुरख खाही खाहि।। केतित्रा दूख भूख सद मार ॥ एहि भि दातार ॥ बंदिखलासी भागौ होइ ॥ होरु श्राखि न सकें कोइ ॥ जे को खाइकु त्राखिण पाइ ॥ त्रोहु जाण जेतीत्रा महि खाइ ॥ त्रापे जार्गे त्रापे देइ॥ त्राखिह सि भि केई केइ ॥ जिसनो वखसे सिफति सालाह ॥ नानक पातिसाही पातिसाहु त्रमुल गुरा त्रमुल वापार ॥ त्रमुल वापारीए त्रमुल भंडार ॥ अमुल त्राविह त्रमुल लै जाहि ॥ त्रमुल भाइ त्रमुला समाहि ॥ त्रमुलु धरमु अमुलु दीवाणु ॥ अमुलु तुलु अमुलु परवाणु ॥ अमुलु वलसीस अमुलु नीसाणु ॥ अधुलु करमु अमुलु फुरमाणु ॥ अमुलो अमुलु आखिआ न जाइ ॥ त्रांखि त्रांखि रहे लिव लाइ ॥ त्रांखिह वेद पाठ पुराग ॥ त्राखिह पड़े करिह विखित्राण ॥ त्राखिह वरमे त्राखिह इंद ॥ त्राखिह गोपी तै

· 水水水水水水水水水水水水

Kadadadadadadadadada गोनिंद ॥ श्राखिह ईसर श्राखिह सिघ ॥ श्राखिह कीते चुध ॥ श्रालहि दानन श्रालहि देव ॥ श्रालहि सुरि नर मुनि जन सेन।। केते आखिह आखिण पाहि।। केते कहि कहि उठि उठि जाहि ॥ एते कीते होरि करेहि ॥ ता श्राखि न सकहि केई केह ॥ जेन्द्र भाने तेन्द्र होड़ ॥ नानक जाखे साचा सोड़ ॥ जे को आखे बोलुपियाइ ॥ ता लिखीए सिरि गोवारा गावारु ॥ २६ ॥ सो दरु केहा सो पर केंद्रा जिल वहि सरा समाले ॥ वाजे नाद अनेक असंला केते वावणहारे ॥ केते राग परी सिउ कहीश्रनि केते गानणहारे॥ तुइनी पउलु पाणी वैसंतरु गावी राजा धरमु दुआरे ॥ गापहि चित्र गुपत् लिखि जासहि लिखि लिखि धरम् बीचारे ॥ चरमा देवी सोहनि सदा सवारे ॥ गानहि ईसरु इदासिण वैठे देवतिया दरि नाले ॥ गावहि सिध समाधी श्रंदिर गावनि साध विचारे ॥ गावनि जती सती संतीखी गावहि वीर करारे ॥ गार्जन पंडित पढ़िन रखीसर जुग जुग बेदा गाउहि नाले मोहणीया मन मोहनि शुरगा मछ पहत्राले ॥ गाउनि रतनि तेरे घटमठि तीरथ नाले ॥ गात्रहि जोघ महात्रल सुरा लागी गावहि चारे ॥ गानहि लंड मडल वरमंडा करि करि रखे चारे ॥ सेई गायहि को तथु भारति रते तेरे भगत रसाले ॥ होरि केते गायति से मैं चिति न आविन नानक किया वीचारे ॥ सोई सोई सदा सच साहिए साचा साची नाई ॥ है भी होसी जाड़ न जासी रचना जिनि रचाई ॥ रंगी रंगी भाती करि वरि जिनसी माइआ जिनि उपाई ॥ करि करि वेर्स कीता आपचा जित्र तिस दी विद्याई ॥ जो तिस्र करसी हुउछ न करणा आई ॥ सो पाविसाह साहा पार्तिसाहिप्र नानक रहणु रवाई ॥ २७ ॥ मुदा संवोद्ध सरम् पत् मीनी पिमान की करिंद विभृति ॥ लिया काल इचारी काइमा जगति रहा परवीति ॥ भाई पंथी मगल जमावी मनि जीते जग जीत ॥ मादेगु तिमी मादेगु ॥ मादि मनीलु मनादि भनाइति जुगु लगु एको वेश ॥ २= ॥ श्रगति गिमानु दहमा र्मंडारिक घटि पटि वाजहि नाद् ॥ आपि नाधु नायी सम जा की रिधि मिधि मजीगु कारस विश्रोगु 11 38 चलार्याह पार

**西西西西西西西西西西西西西西西西西** 

还远还还还还还还还还还是 法法法 भाग ॥ त्रादेस तिसँ लेखे श्रावहि **आदे**स 11 श्रनाहति अनादि एको ग्रनील जुगु जुगु वंस 11 NAME OF THE PARTY माई जुगति वित्राई तिनि चेले 38 परवाख एका भंडारी इक्क संसारी लाए दीवाण्य ।। जिय तिस 11 इक इक् होवे फ़रमाणु ॥ त्रोहु चलावै जिव वेखे य्योना नदरि न बहुता एहु विडाणु ॥ त्रादेसु तिसै त्रादेसु 11 आदि जुपु एको वेसु ॥ अनाहति जुग 30 ॥ श्रासरा लोइ लाइ जो किछु पाइत्रा भंडार स्र एका बार ॥ करि करि वेखें 11 सिरजणहारु।। नानक सचे की साची कार ॥ **आदेस तिसै आदेस** अनीलु अनादि अनाहति जुगु जुगु एको वेसु ॥ ३१ II जीमों लख होहि लख होवहि लख वीस ॥ लखु लखु गेड़ा त्राखीत्रहि जगदीस ।। एतु राहि पति पवडीत्रा चड़ीएं होइ इकीस एक नाम कीटा आई रीस ।। नानक नदरी पाईऐ कूड़ी सुिण गला श्राकास की ३२ ॥ त्राखिण जोरु चुपै नह जोरु ॥ जोरु न मंगिण देणि जोरु न जीविण मरिण नह जोरु ।। जोरु न राजि मालि सीरु ।। जोरु न सुरती गित्रानि वीचारि 11 जोरु जुगती जिसु हथि जोरु करि वेखे सोइ ॥ नानक उत्रम कोइ ॥ ३३ ॥ राती रुती थिती वार ॥ पत्रण पाणी अगनी विचि घरती थापि रखी घरमसाल ॥ तिस विचि जीअ जुगति के रंग।। तिन के नाम अनेक अनंत ॥ करमी होइ वीचारु।। सचा त्रापि सचा दरवारु।। तिथै सोहनि पंच परवाणु ॥ नदरी करिम पवै नीसाण ॥ कच पकाई त्रोथै पाड -11 नानक गडग्रा जापे जाइ।। ३४॥ धरम खंड का एहो धरम् ॥ 'गित्रान का वैसंतर केते पवरा पारगी केते कान घाडति घडी ऋहि रूप रंग के वेस ॥ केतीआ भमी करम केते इंद चंद केते उपदेस ॥ स्र केते मंडल बुध नाथ केते केते देवी वेस ॥ देव केते सिध मुनि दानव केते रतन समुद् ॥ केतीत्रा खाग्गी केतीत्रा बागाी केते केतीत्रा सेवक सुरती केते पात नरिंद - 11 नानक गित्रान खंड महि गित्रान ३५ ॥ -11 **悉运还还还还** 

(अअभिक्षेत्र क्षेत्र स्वरूक्ष स्वरूक्ष स्वरूप स्वर

\_\_(.=\.=

बहुतु अनुष्ठ ॥ ता कीआ गला कथीआ ना जाहि ॥ जे को कहें रिखें पहुताह ॥ तिर्घ घड़ीएं सुरति मित मित बुधि ॥ तिर्घ घड़ीएं सुरा सिघा की सुधि ॥ ३६ ॥ करम खंड की बायी जोरु ॥ तिर्घ होरु न कोई होरु ॥ तिर्घ जोघ महा बल सर ॥ तिन महि राम्र रहिआ भरपुर ॥ तिर्घ सीतो सीता महिमा माहि ॥ ताके रूप न कथने जाहि ॥ ना अगेहि मरिह

न ठागे आहि ॥ जिन कै राम्च वसै मन मोहि ॥ तियै मगत वसहि के लोझ ॥ करहि अनंदु सचा मिन सोइ ॥ सच खंडि वसै निरंकार॥ किर किर वेसै निरंकार॥ किर किर वेसै निरंकार॥ के की किर के ने अंत न अंत ॥ तिथै लोझ आकार ॥ जिन जिन इस्प्र किरी तिवे तिव कार ॥ वेसै विगसे किर वीचार ॥ नानक कथना करहा सका ॥ अल्ला ॥ अल्ला मित वेर

सारु ।। ३७ ।। जतु पाहारा घीरजु सुनिजारु ।। जहरिए मित वेंद्र हपीजारु ।। भठ खला जगनि वपताउ ।। भांडा भाउ अंस्तु वितु दालि ।। पड़ीपे सनदु सची टकसाल ।। जिन कठ नदिर करस् विन कार ।। नानक नदरी नदिर निहाल ।। ३० ।। सलोकु ।। पन्छ ग्रुरू पाणी पिता माता घरति महतु ।। दिवसु राति दुइ दाई दाइआ रवेलै समल जगतु ।। चंभिकाईआ सुरिकाईआ वाचै घरस्र हदरि ।। करमी

आपा आपयी के नेड़े के दूरि ॥ जिनी नाष्ट्र धिआइआ गए मसकति यालि ॥ नानक ते प्रत उजले केती छुटी नालि ॥ १ ॥

सो दर रागु ज्ञासा महला १

१ व्यों सतिगुर प्रसादि ॥

सा दरु तेरा केहा सो घरु केहा जितु बहि सरब समाले ॥ वाजें तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वारणहारे ॥ केते तेरे राग परी सिउ कहीअहि केते तेरे गारणहारे ॥ गावनि तुषनो परणु पाणो चैसंतरु गावै राजा घरमु दुआरे ॥ गावनि तुषनो चितु गुपतु लिखि जाणनि लिखि हिस्लि घरमु बैचारे ॥ गावनि तुषनो ईसरु ब्रहमा देवी सोहिन तेरे सदा सनारे ॥ गाननि तुषनो ईसरु ब्रहमा देवी सोहिन तेरे सदा सनारे ॥ गाननि तुषनो इंद्र इंद्रासिण वैठे देवतिआ दिर नाले ॥ गाननि तुषनो साप बीचारे ॥

जती सती संतोखी गाविन तुधनो वीर करारे ॥ गाविन तुधनो पंडित पड़िन रखीसुर जुगु जुगु वेदा नाले ॥ तुधनो मोहगीत्रा मनु मोहनि सुरगु मछ पङ्ग्राले ॥ गावनि रतन उपाए तेरे अठसठि तीरथ नाले ॥ गावनि तुधनो जोध महावल स्रा गाविन तुधनो खाणी चारे ॥ गाविन तुधनो खंड ब्रहमंडा करि करि रखे तेरे धारे ॥ सेई तुधनो गावनि जो तुधु भावनि रते तेरे भगत रसाले ॥ होरि केते तुधनो गावनि से मैं चिति न श्राविन नानकु किस्रा वीचारे ।। सोई सोई सदा सचु साची नाई ॥ है भी होसी जाइ न जासी रचना रचाई जिनि रंगी रंगी भाती करि करि जिनसी माइत्रा जिनि उपाई ॥ करि देखें कीता त्रापणा जिउ तिस दी विद्याई ॥ जो तिस्र जाई ।। सो पातिसाहु साहा पतिसाहिन् करसी फिरि हुकम्रु न करणा नानक रहणु रजाई ॥ १ त्रासा महला १॥ - 11

सुखि वडा त्राखें समु कोइ ॥ केवड वडा डीठा होइ ॥ पाइ न कहित्रा जाइ ॥ कहराँ वाले तेरे रहे समाइ ॥ १॥ वडे मेरे साहिया गहिर गंभीरा गुणी गहीरा ॥ कोइ न जाएँ तेरा चीरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सभि सुरती मिलि सुरति कमाई॥ सभ कीमति मिलि कीमित पाई ॥ गित्रानी धित्रानी गुर गुरहाई - 11 विद्याई ॥ २ ॥ सभि सत तेरी तिल्ल सभि सभि चंगित्राईत्रा ॥ सिधा पुरसा कीत्रा विद्याईत्रा ॥ तुधु सिधी किनै न पाईआ ॥ करामि मिलै नाही ठाकि रहाईआ ॥ ३ वाला कित्रा वेचारा ॥ सिफती भरे तेरे भंडारा ॥ जिसु तू देहि तिसै किञ्रा चारा ॥ नानक सचु सवारणहारा ॥ ४॥२ ॥ त्रासा महला श्राखा जीवा विसरै मरि जाउ ॥ श्राखिण अउखा साचा साचे नाम की लागें भूख।। उतु भूखें खाइ चलीग्रहि दृख॥ १।। सो किउ विसरै मेरी माइ॥ साचा साहितु साचै नाइ॥ १॥ रहाउ ॥ साचे नाम की तिलु विडिम्राई।। माखि थके कीमित नहीं पाई।। जे सिम मिलि त्राखण पाहि ॥ वडा न होवें घाटि न जाइ ॥ २ ॥ ना त्र्रोहु मरें न होवें सोगु ॥ देदा रहै न चूकै भोगु ॥ गुखु एहो होरु नाही कोह॥ ना को होत्रा ना को होइ।। ३॥ जेवड त्रापि तेवड तेरी दाति ॥ जिनि दिनु

तिर्थ नाद निनोद कोड व्यनंद ॥ सरम खंड की बाखी रूप ॥ तिर्थ घाइति घड़ीऐ यहुतु श्रनुषु ॥ ता कीया गला कथीश्रा ना जाहि ॥ जे को कहे पिछे पहुताइ ॥ तियें घड़ीएं गुरति मति मनि ज़िंघ ॥ तिथे घडीएं सरा सिधा की सुधि ॥ ३६ ॥ करम खंड की बाखी जोरु ॥ तिथे होरु न कोई तिथं जोघ महा वल द्वर ।। तिन महि राम्र रहिन्ना भरपूर ॥ तिथै सीतो सीता महिमा माहि ॥ ताके रूप न कथने जाहि ॥ ना श्रोहि मरहि न टागे जाहि ॥ जिन के राम्र वसे मन मोहि ॥ तिथे मगत वसहि के लोग्र ॥ करहि श्रनंदु सचा मनि सोइ ॥ सच खंडि यसै निरंकारु॥ करि करि वेखे नदिर निहाल।। विथे खंड मंडल वरभंड कथै त श्रंत न श्रंत ॥ तिथै लोध लोश आकार ॥ जिब जिब हुक्धु तिर्व तित्र कार ॥ वेखें विगसे करि वीचारु ॥ नानक ।। जत पाहारा धीरज धुनिम्रारु ।। श्रहरिया मति वेदु ३७ भउ खला भगनि तपताउ ॥ भांडा भाउ थंसृत तितु दोलि ॥ पदीऐ सबदु सची टकसाल ॥ जिन कउ नदरि फार ।। नानक नदरी नदरि निहाल ।। ३८ ।।सलोक II पवसा गरू पाणी विता माता धरति महतु ॥ दिवसु राति दुइ दाई दाइश्रा खेली सगल जगतु ॥ चंगिमाईमा पुरिवाईमा वाचै धरमु हदरि थापा भाषणी के नेहें के दरि ॥ जिली नाम धिभाइया गए मसकति धालि ॥ नानक ते प्रख उजले केती छटी नालि ॥ १ ॥ सो दरु रागु ज्यासा महला १ १ वों सविगर प्रसादि ॥ मा दरु तैरा फेहा सो घरु केहा जिल पहि सरव समाले ॥ पाजे तेरे नाद अनेक असीला केते तेरे वावणहारे ॥ केते तेरे राग परी सिउ षडीयदि फेते तेरे गावणहारे ॥ गावनि तुधनो पवणु पाणी पसंतरु राजा घरम् दश्रारे ॥ गापनि तघनो चितु गुपतु लिखि जाणनि लिखि लिखि घरम बीचारे ॥ गायनि तथनो ईसरु महमा देवी तेरे सदा सनारे ॥ गाननि तथनी इंद्र इंडासिंग वैठे देवतिया दरि नाले ॥ मात्रनि तुपनो सिघ समाधी अंदरि गावनि तुपनो साध पीचारे ॥

**表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** गावनि तुधनो जती सती संतोखी गावनि तुधनो वीर करारे।। गावनि तुधनो पंडित पड़नि रखीसुर जुगु जुगु वेदा नाले ॥ गावनि तुधनो मोहणीत्रा मनु मोहनि सुरगु मछ पद्दञाले ॥ गावनि रतन उपाए तेरे अठसिंठ तीरथ नाले ।। गावनि तुधनो जोध महावल स्रा गावनि तथनो खाणी चारे ॥ गावनि त्रधनो खंड ब्रहमंडा करि करि रखे तेरे धारे ॥ सेई तुधनो गावनि जो तुधु भावनि रसाले ।। होरि केते तुधनो गावनि से मैं चिति न रते तेरे भगत त्र्याविन नानकु कित्रा वीचारे ।। सोई सोई सदा सचु साहिबु साची नाई ॥ है भी होसी जाइ न जासी रचना जिनि रंगी रंगी भाती करि करि जिनसी माइश्रा जिनि उपाई ॥ करि करि देखें कीता त्र्यापणा जिउ तिस दी वित्र्याई ॥ जो तिसु भावें सोई करसी फिरि हुकमु न करणा जाई ।। सो पातिसाहु साहा पतिसाहिच्च नानक रहणु रजाई ॥ १ ॥ त्रासा महला १॥ सुित वडा त्र्यासै सम्रु कोइ ॥ केवडु वडा डीठा होइ ॥ कहित्रा जाइ ॥ कहराँ वाले तेरे रहे समाइ ॥ १॥ वडे मेरे साहिया गहिर गंभीरा गुर्गी गहीरा ।। कोइ न जार्गे तेरा केता केवड चीरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सभि सुरती मिलि सुरति कमाई॥ सभ कीमति मिलि कीमित पाई ॥ गित्रानी धित्रानी गुर गुरहाई ॥ कह्युं न तेरी तिल्ल विष्ठग्राई ॥ २ ॥ सभि सत सभि तप चंगित्राईत्रा ॥ सिधा पुरखा कीत्रा विडित्राईत्रा ॥ तुधु विखु सिधी किनै न पाईश्रा ।। करमि मिलै नाही ठाकि रहाईश्रा ।। ३ ।। श्राखग वाला कित्रा वेचारा ॥ सिफती भरे तेरे भंडारा ॥ जिस्र तू देहि तिसै चारा ॥ नानक सचु सवारगहारा ॥ ४॥ २ ॥ आसा महला त्र्याखा जीवा विसरे मरि जाउ ॥ श्राखिण ग्रउखा साचे नाम की लागे भूख।। उत् भूखे खाइ चलीत्रहि द्ख ॥ १ ।। सो किउ विसरे मेरी माइ।। साचा साहित्र साचै नाइ।। १।। रहाउ ।। की तिलु विजयाई ॥ अवास्ति थके कीमित नहीं पाई ॥ जे सिम मिलि कें त्राखण पाहि ॥ वडा न होवै घाटि न जाइ ॥ २ ॥ ना त्रोहु मरे न होवै सोग़ ॥ देदा रहै न चुकै भोग्र ॥ गुखु एहो होरु नाही कोइ॥ ना को होत्रा ना को होइ।। ३॥ जेव़ड त्रापि तेवड तेरी दाति ॥ जिनि दिन्त

कें कीती राति ॥ खसम्र विसारहि ते कमजाति ॥ नानक नार्वे बास्त सनाति ॥ ४ ॥ ३ ॥ रायु गूजरी महला ४ ॥ हरि के जन सविगुर सवपुरत्वा निनंड करंड गुर पासि ॥ इम कीरे किरम सित्युर सरखाई करि दक्ष्या नाम्र परगासि ॥ १ ॥ मेरे मीत गुरदेव मोकउ राम नामु परगासि ॥ १ ॥ गुरमति नामु मेरा प्रान सलाई हरि कीरति इमरी रहरासि ॥ र ॥ रहाउ ॥ हरिजन के माग वहरे जिन हरि हरि सरघा हरि पिश्रास ॥ हरि हरि मिली नुपतासहि मिलि संगति गुख परमासि ॥ २ ॥ जिन हरि हरि हरिस्सु नामु न पाइका ते मागहीय जम पासि ॥ जो सित्या सरिए संगति नहीं बाए ध्य जीवे ध्य जीवासि ॥ ३ ॥ जिन हरिजन सतिगुर संगति पाई तिन शुरि मसविक लिखिन्छ। लिखासि ॥ धनु धंतु सतसंगति जितु इरिरसु पाइत्रा मिलि जन मन चितवहि उदम्र जा आहरि हरि जीउ परिश्रा ॥ सैंस पथर महि जंत उपाए ता का रिज्ञ आगै करि घरिआ !! १ !! मेरे माध्य जी सतसंगति मिले सु तरित्रा ॥ गुर परसादि परमपढु पाइया सके कासट हरिया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जननि पिता लोक सूत बनिवा कोड न किस की धरिया ॥ मिरि सिरि रिजक सै कोसा जिसु पार्छ वचरे छरिया ॥ तिन कराणु खलावे कराणु चुगावें मन महि सिमरतु करिया ॥ ३ ॥ समि निधान दसम्रसट

नानक नाम्रु परमासि ॥ ४ ॥ ४ ॥ रागु गूजरी महला ४ ॥ काहे रे 🖁 संबाहे ठाकुरु काहे मन भउ करिया ॥ २ ॥ ऊडे ऊडि आवे 🖁 मिधान ठाकुर करतल घरिया ॥ जन नानक चलि चलि सद चलि जाईऐ तेरा श्रंत न पारापरित्रा ॥ ४ ॥ ४ ॥ राम श्रासा महला ४ सो प्रस्व

१ श्रों सर्विगुर श्रसादि ॥ ॥ सो पुरस्य निरंजनु हरि पुरस्य निरंजनु व्यगना त्रमम अपारा ॥ समि घिआवहि समि घिआवहि तुषु जी हरि सचे सिरजयहारा ॥ समि जीअ तुमार जी त् अीत्रा का दातारा ।। हरि घित्रानहु संवहु जी सिम दुख निमारखहारा ॥ इरि आपे ठावुरु इरि आपे सेवक जी 

drandar radioassandar जंत विचारा ॥ १ ॥ किश्रा नानक त् घट घट अंतरि सरव दाते हरि एको पुरखु समागा ॥ इकि इकि भेखारी जी सभि तेरे चोज विडाणा ॥ तूं श्रापे दाता श्रापे जी भ्रगता ।। तुं वितु अवरु न जागा बेश्रंत हउ पारत्रहम् जो सेवहि जो तेरे किया गुग याखि वखागा ॥ जो तुध्र हरि जी तिन धिश्रावहि हरि नानक कुरवाणा ॥ २ 11 जी से जन जुग महि सुखवासी ॥ धित्रावहि तुधु हरि धित्राइत्रा जी तिन तृटी जम जिन की फासी ।। जिन हरि निरभउ धित्राइत्रा जी तिन का सभ्र गवासी ।। जिन सेवित्रा। जिन सेवित्रा मेरा हरि जी रूपि समासी ।। से धंतु से धंतु जिन हरि धित्राइत्रा जी जन ॥ ३ ॥ तेरी भगति वलि जासी तरी भगति भंडार वेद्यंता ॥ तेरे भगत तेरे भगत सलाहनि भरे विश्रंत हरि अनिक अनेक अनंता ॥ तेरी अनिक तेरी अनिक पूजा जी तपु तापहि जपहि वेश्रंता ॥ तेरे अनेक तेरे जी करि किरिश्रा खटु सासत करम मेरे हरि भगवंता भगत से भगत भले जन नानक जी जो भावहि ॥ ४ ॥ तुं आदि पुरखु अपरंपरु करता जी तुधु जेवडु अवरु न कोई॥ तुं जुगु जुगु एको सदा सदा तूं एको जी तू निहचलु करता सोई॥ त्रधु आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करहि सु होई ॥ तुध्र ससिट सभ उपाई जी तुधु त्रापे सिरजि सभ गोई ॥ गुण गार्वे करते के जी जो समसै का जार्योई ।। ४।। १।। त्रासा महला ४।। तूं करता सचित्रारु मैंडा सांई ।। जो तउ भावें सोई थीसी सोई हउ पाई ॥ १ रहाउ ॥ सभ तेरी धित्राइत्रा ॥ जिस नो करहि तिनि कुपा नाम रतनु गुरमुखि लाधा मनमुखि गवाइआ।। तुधु आपि विछोड़िआ आपि मिलाइआ।। ॥ १॥ तं दरीत्राउ सभ तुभ ही माहि ॥ तुभ विनु दूजा कोई नाहि ॥ जीत्र जंत सिम तेरा खेलु ।। विजोगि मिलि विछुड़िश्रा सजोगी मेलु ॥ २ ।। जिस नो तूं जागाइहि सोई जनु जागै ॥ हिरगुण सद ही त्राखि वखागै॥ जिनि हरि सेवित्रा तिनि सुखु पाइत्रा ॥ सहजे ही हरिनामि समाइत्रा

可以可以可以可以

**地面 水水水水 地址水水水水水水水水水水** तूं यापे करता तेरा कीया सभ्र होइ ॥ तुषु वितु द्वा अवरु न कोइ ॥ तू क्रि करि वेखिंह जाखिंह सोइ॥जन नानक गुरम्रुखि परगड होइ ॥४ ॥ २ ॥ यासा महत्ता १ ॥ तित सरवरहें भईले निवासा पाणी पावक्र तिनदि कीया ॥ पंकज मोह पग नहीं चालै हम देखा तह हवी अले ॥ १ ॥ मन एकुन चेतिस मृडु मना।। इरि विसरत तेरे गुण गलिया ।। १ ।। रहाउ ॥ ना हउ जती सती नही पहिआ प्रस्य ग्रमधा जनम् महन्ना ॥ प्रख्यति नानक विन की सरखा जिन तुं नाही वीसरिया ॥ २ ॥ ३ ॥ यासा महला ४ ॥ भई परापति मानुख देहरीश्रा ॥ गोविंद मिलग की इह तेरी बरीक्रा ॥ अवरि काज तेरैं किते न काम ॥ मिल साध संगति भज्ज केवल नाम ॥ १ ॥ सरंजामि लागु मवजल तरन कै ॥ जनमु पृथा जात रंगि माइम्रा कै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जप्र तप्र संजम्र धरम् न कमाइत्रा ॥ सेवा साघ न जानिया हरि राइत्रा।। कह नानक हम नीच करंमा ॥ सरशि परे की राखहु सरमा ॥ २ ॥ ४ ॥ सोहिला राग्र गउडी दीपकी महला १

१ औं सतिगर प्रसादि॥ ॥ जै घरि कीरति आखीए करते का यीचारो ॥ तितु घरि गोनहु सोहिला सिवरिह

मेरे निरभड का सोहिला ॥ गानह जितु सोहिले सदा सुर्प्न होइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नित नित जीक्रहे समालीयनि देखैगा देवणहारु ॥ वेरे दानै कीमति पर्चे

> सज्ज असीमहीया जिउ हाँवै साहिब सिउ एहो पाइचा सदडे नित पर्वनि

lt.

दाते करण समारु ॥ २ ॥ संत्रति साहा लिखिया मिलि

तेल ॥ देह

सदखहारा सिमरीए नानक में दिह बार्नि॥ ४॥१॥ रागु बासा महला १ ॥ दिब घर दिय गुर दिय उपदेश ॥ गुरु गुरु एको वेस अनेक परि करते कीरति होइ ॥ सो घरु रास्त वडाई तोइ निमुए चिममा घडीया पहरा थिती वारी होमा एको रुति अनेक 11 नानक

故事故歌: 亦志 感哉哉: 亦或故故或或或或或或 गगनमै रागु धनासरी महला १ ॥ II वेस 11 २ 2 11 चंदु जनक मोती दीपक वने तारिका मंडल मलञ्चानलो चवरो करे पवराप सगल ध्रुपु वनराइ कैसी आरती होइ आरती भवखंडना तेरी 2 11 11 नैन वाजंत भेरी । १ ॥ रहाउ ॥ सहस तव अनहता सबद नन मूरित नना एक तोही 11 कउ सहस पद एक पद गंध बिनु सहस तव गंध इव चलत मोही।। २।। द है सोइ जोति जोति तिस चानिए 11 चानणु होइ ॥ गुरसाखी जोति होइ जो परगट्ट 11 तिस 11 हरि चरग मकरंद लोभित मनो 3 आरती - 11 कवल देहि नानक सारिंग त्राही पित्रासा ॥ कृपा मोहि जलु जा ते तेरे वासा ॥ ४ ॥ ३ ॥ राग्र गउडी प्रवी नाइ करोधि भरिश्रा मिलि नगरु बहु 11 लिखे गुरु पाइत्रा मनि हरि पूरवि लिखत लिव मंडल मंडा है ॥ १ ॥ करि साधृ अंजुली पुनु वडा है ॥ करि ।। रहाउ ।। साकत हरिरस सादु न जागिश्रा तिन 8 श्रंतिर हउमै कंडा हे ॥ जिउ जिउ चलहि चुभै दुखु पावहि जमकालु हरिजन हरि हरि 11 7 11 नामि समारो हे दुखु जनम मरगा भव खंडा हे ।। श्रविनासी पुरखु पाइश्रा परमेसरु वहु सोभ खंड ब्रहमंडा है ॥ ३ ॥ हम गरीव मसकीन प्रभ तेरे हरि राखु राखु वडा हे ॥ जन नानक नामु अधारु टेक है हरिनामे ही सख ४ ॥ ४ ॥ रागु गउड़ी पूरवी महला ५ ॥ करउ वेनंती मेरे मीता संत टहल की वेला ॥ ईहा खाटि चलह हरिलाहा त्रागे वसनु सुहेला ॥ १ ॥ अउध घटै दिनसु रैगा रे ॥ मन गुर मिलि सवारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इहु संसारु विकार संसे महि तरिद्यो गित्रानी ।। जिसहि जगाइ पीत्रावे इहु रसु अकथ जा कउ आए सोई विहामहु हरि गुर ते जानी २ ॥ बहुरि पावहु सहजे सुख निजघरि महल्र न वसेरा [] फेरा ॥ ३ ॥ अंतरजामी पुरख विधाते सरधा मन की पूरे ॥ नानक दासु इहै सुखु मागै मो कउ किर संतन की धुरे 118 11 थ।



## रागु सिरीरागु महला पहिला १ घर

लीपि স্থাব

ऊमरहि चंदनि

चिति ন

नानका सम वाउ ॥ मत

स्तर्नः

नाउ 11 8 11 हरि विन

चिति

पृत्ति देखिश्रा गुरु श्चापंगा हीरे जडती पलि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ धरती त लाल सोहै करे रंगि पसाउ ॥ मतु ।) मोहणी मिख मगी देखि बीसरे तेरा चिति न आवै नाउ ॥ २ ॥ सिप्त होना सिधि लाई रिधि व्यासा जाउ ॥ गुपतु परगृहु होई वैसा लोकु रास्त्रै भाउ ॥ न श्रावे नाउ ॥ ३ ॥ शुलवानु चिति तेस तखि पाउ ।। इकस हासल संखा はははははならなら देखि वीसर देस

देखा सुपने सउगा म चंद्र सरज दृह भी तेरी कीमति ना पत्रे हउ केनड आला नाउ ॥ १ निरंकारु सुचि संशि ऋखिण रहाउ क्सा कटीआ वार वार पीसिक पीसा सेती पाइ जालीग्रा मसम गलि केनड्र ग्राखा नाउ ॥ 11 9 पंखी किस भग तदरी ভাত

नाउ ।। ४ ।। १ ।। सिरीरागु महला १ ॥ कोटि कोटी मेरी आरजा पच्छा

## **表表表表示|表表表表表表表表表表表表表表表表** किञ्ज पीत्रा न खाउ ।। भी तेरी कीमति ना पवै केवड हउ **आखा** पिं कीचे भाउ ॥ मस नाउ ।। ३ ।। नानक कागद लख मणा पडि तेरी कीमति ना पये पउणु चलाउ ॥ भी तोटि न आवर्ड लेखिए । सिरीरागु हउ केवड आखा नाउ।। ४॥ २ 8 11 मंहला वोलणु वोलणा लेखें खागा खाउ । लेखें वाट चलाईत्रा लेखे साह लवाई अहि पड़े कि पुछ्या जाउ -11 **अंधे** नाम्र विसारिश्रा धोह 11 ना ।। रहाउ ।। जीवरण मरणा जाइ के एथे खाजै कोलि॥ वहि समक्राईऐ तिथै कोइ न चलित्रो नालि ॥ रोवणवाले जेतड़े पंड परालि ।। २ ।। सभु को त्राखेँ बहुतु बहुतु घटि न त्राखेँ कीमति किनै न पाईत्रा कहिए न वडा होइ त होरि जीत्रा केने लोग्र ।। ३॥ नीचा तिन कै संगि जाति नीची ह अति नीचु ॥ नानकु साथि जिथे नीच समालीश्रनि तिथै तेरी - 11 बखसीस ॥ ४ ॥ ३ ॥ सिरीरागु महला १ ॥ लव कुता चूहडा पर निंदा पर मलु मुख सुधी ठिंग खाधा मुरदारु H रस कस आपु सलाहणा मरे Œ करम बाबा बोलीए पति होइ।। ऊतम से दरि ऊतम कही ऋहि बहि रोइ ॥ १॥ रहाउ ॥ रसु सुइना रसु कामिण रस रुपा रस सेजा की वासु ॥ रसु घोडे मंदर रसु मीठा रसु घटि नाम निवासु ॥ २ ॥ जितु बोलिए पति पाईए सो वोलिया परवाणु ॥ फिका बोलि विगुचणा सुणि मूरख भावहि से भले होरि कि कहरा वखाग् II 3 मति तिन पति तिन पलै जिन हिरदै रहि आ धनु अवर सुआ्रालिउ तिन का किया सालाह्या काइ।। नानक वाहरे राचिह दानि न नाइ ॥ ४ ॥ ४ ॥ सिरि रागु कड़ का दिता देवगहारि अमल गलोला मती 11 मर्ख ॥ सचु मिलिया तिन सोफीया खसी कीती दिन चारि राखगा दरवारु ॥ १ ॥ नानक साचे कउ सचु ॥ जितु जाग् संविऐ सुख पाईऐ तेरी दरगह चलै माणु ॥१॥ रहाउ 11 सचु वाहरा

H

H

#

पाईऐ

मिलै

॥ क्रमि

( १६ ) जिमु निचि सचा नाउ ॥ सुणहि बलासहि जेतहे हउ तिन बलिहारै जाउ ॥ ता मनु स्तीरा जाणीए जा महत्तो पाए थाउ ॥ २ ॥ नाउ हारे उजला नीरु चंगित्राईत्रा सतु परमञ्जू तनि वासु ॥ ता मुख लख दानी इक दानि ॥ दल निसै पहि आखीअहि सुल जिसै ही पानि ॥ ३ ॥ सो किउ मनहु निमारीऐ जा के जीव पराण ॥ विसु समु भ्रपनितु है जेता पहिनलु खालु ॥ होरि गलां सभि कृडीब्रा तुत्रु भावे परवाखु ॥ ४ ॥ प्र ॥ मिरीरागु महलु १ जानि घसि मसु करि मति कागद करि सारु कलम गुर पुछि लिखु बीचारु ॥ लिखु नाष्ट सालाह निःस् लिख् श्रंत न पारामरु ॥१॥वाम एह लेखा लिखि जाणु

॥ तिथै लेखा मंगीए तिथै होइ सचा नीमाणु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तिथे मिलहि बडिझाईझा सद सु**मी**झा मद चाउ ॥ तिन मुखि

टिके निकनिह जिन मनि सचा नाउ

जाहि दश्राउ ॥ ॥ इकि आपहि इकि 2 ।। इकि उपाए मंगते इकना वडे नाव सलार दरगर ॥ अमै गइमा जाखीए निखु नावै वेकार ॥ ३ ॥ भै तेरै डरु भगला स्वपि स्वपि छित्रै देह ॥ नाम जिना सुत्तवान स्वान होदे हिठे खेंद्र॥ नानक उठी चलिया सभि कहे तटे नेइ ॥ ४ ॥ ६ ॥ सिरीराग मंनिए सुणिए ।। मिम रम मिठे सालोग्रे खट तुरमी पृत्ति बोलखा मारण नाद कीए ॥ छतीह श्रंमृत माउ एक

जा कड नदिर करेड ॥ १ ॥ बाना होरु लाखा सुसी सुधारु ॥ जित लार्घ वतु पीडीऐ मन महि चनहि निकार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रता पनणु मनु रता मुपेदी मतु दानु॥ नीली मिश्राही कदा करणी पहिराणु पैरे घिमानुं। कमरबंदु संतोग्न का घनु जोपनु तेरा नामु ॥ २ ॥ षाया होत पैनणु गुमी खुद्यारु ॥ जितु पैथे तनु पीडीए मन महि चलहि विरार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ घोडे पालर सुहने साखित वेरी वृभ्य ॥ तरकम तीर कमाय सांग तेमनंद गुण धात 11 वाजा नेजा पति सिउ परगदु करमु तेरा मेरी जाति ।। ३ ।। याचा होरु पदना सुमी सुभार ॥ जितु चड़िए तनु पीड़ीए मन महि चनहि निकार ॥ १ ॥ गदाउ ॥ घर मदर सुमी नाम की नदिर तेरी परवारु ॥

医苏苏苯苯苯苯苯苯苯苯苯苯苯苯苯基苯基 भावसी होरु आखणु बहुतु अपारु ॥ नानक सोई तुबु सचा पानिसाहु पूछि न करे बीचारु ॥ ४ ॥ बाबा होरु खुसी सउगा खुश्रारु ॥ जितु सुनै तनु पीड़ीए मन महि चलहि विकार रहाउ ॥ ४ ॥ ७ ॥ सिरोरागु ॥ महला १ ॥ कुंगू की कांइत्रा रतना की अगरि वास तिन सास ॥ अठसठि तीरथ का श्रोतु मती सालाहणा तित घटि मति विगास 11 सचु नाम्र गुगतासु कुड़ ॥ बाबा होर मित होर होर ॥ जे वेर . कमाईऐ सउ 11 कूड़ा जोरु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पूज लगै पीरु आखीऐ सभु मिलै संसारु ॥ सदाए आपणा होवे सिधु पति लेखे सुमारु ॥ जा खुआरु ॥ २ ॥ जिन कउ सतिगुरि थापित्रा तिन मेटि पूज निधानु है नामो श्रोना अंदरि नामु श्रखंडु सरा सचु संनीऐ सोइ ॥३॥ खेह खेह नाउ केहा है।इ II जलीश्रा सभि जीउ सिआ्रागपा नामि विसारिए दरि नानक 11 गइत्रा किञ्रा ॥ सिरीरागु महला १ 11 गुरा वीथरे 8 11 = गुग्यवंती अउगुणवंती भूरि जे लोड्हि वरु1 कामगी नह - 11 मिलीऐ पिर कूरि ॥ ना वेड़ी ना तुलहड़ा ना पाईऐ पिरु द्रि ॥ १ पूरे तखित अडोलु ॥ गुरमुखि पूरा जे करे पाईऐ साचु अतोलु ॥ १॥ हरिमंदरु सोहणा तिसु महि माग्यक लाल -11 ॥ विनु पउड़ी हीरा निरम्ता कंचन कोट रीसाल गडि गुरु पउड़ी बेड़ी गुर हरि धिश्रान निहाल ॥ २ ॥ गुरू गुरु तुलहा सरु सागरु वोहिथो गुरु तीरथ दरीआउ ॥ गुरु नावशु ॥ पूरो भावें ऊजली सतसरि जाउ ॥ ३ पूरो तखित निवास ॥ पूरे थानि सुहावर्णे पूरे त्रास निरास 11 ।। ४ ।। ६ ।। सिरीरागु महला १ ।। घारै मिलें किउ गुणतास भेगो सहेलड़ीत्राह गलि मिलह ग्रंकि मिलि П कीत्राह ॥ साचे साहिव संम्रथ कंत सभि गुरा सिम असाह ॥ १ ॥ करता सभु को तेरैं जोरि ॥ एक सबदु बीचारीए जा तू ता कित्रा होरि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जाइ पुछहू सोहागणी तुसी रात्रित्रा किनी गुणी।। संहजि संतीखि सीगारीत्रा मिठा बोलगी ॥ पिरु

ऊपजे सच महि साचि समाइ ॥ सुरति होरी पति ऊरारी गुरवचनी भउ खाइ ।। नानक सचा पातिसाह आपे लए मिलाइ ।। ४ ।। १० ।। सिरीतारा महला १ ॥ भन्नी सरी जि उपरी हउसै ग्रह घराह ॥ दूत लगे फिरि चाकरी सर्तिगुर का वेमाडु ॥ क्लप तिश्रामी बादि है सचा वेपरवाह ॥ १ ॥ मन रे सच मिजी मउ जाइ ॥ निरभउ किउ थीए गुरुखि सबदि समाइ ॥ १ ॥ रहाउ श्चात्वण आरबीएँ श्चात्विण तीटि न होड़ ॥ मंगस वाले केनडे दाता एको सोइ ॥ जिसके जीय पराण हिंह मनि वसिए सुख होइ ॥ २ ॥ जग्र सपना बाजी बनी खिन महि खेटा खेलाइ ॥ संजोगी मिलि एक से निजीमी उठि जाइ ॥ जो तिस भाषा सो थीए व्यारु न करणा जाइ ॥ ३ ॥ गुरम्भव वसत वेसाहीए सच वखरु सच रासि ॥ जिनी सच्च वर्णजिया गुर पुरे सावासि ॥ नानक सच सउदा जिस्र पासि ॥ ४ ॥ ११ ॥ सिरीराग् महल् १ ॥ घात कड सिफती सिफति समाइ u गहबरा सचारंग चड़ाउ ॥ सचु मिलै संतोखीका हरि जपि एकै भार ।। १ ॥ माई रे संत जना की रेख ।। संत समा गुरु पाईपे प्रकृति पदारय घेळ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऊचड थानु सहावसा ऊपरि प्रसारि ॥ सच करणी दे पाईएे दरु घरु महलु पिकारि ॥ गुरसुलि मन समभाईऐ आतमराम् बीचारि ॥ २ ॥ त्रिवधि करम फमाईअहि िउउ गुर विज त्रिकटी होइ ॥ होइ ।। निजचरि महल पछार्खीएँ नदरि घोड़ ॥ ३ ॥ बिन ग्रर मैं लून उत्तरें बिन्त हरि किउ घर वास ॥ ऐको वीचारीएं अपर तिआमें आस ॥ नानक देखि दिखाईएं हउ वित्तहारै जासू ॥ ४ ॥ १२ ॥ सिरीरागु महला १ ॥ भूग दुनै माइ ॥ कत्तर केरी कंघ जिउ सर्द मुख ना थीऐ पिर विनु

**医玻璃板板板板板板板板板** लहै दरगह भूठु खुत्रारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्रापि ना सुजाणु न भुजई सचा वड किरसाणु ॥ पहिला घरती साधि के सच नामु दे दाणु ॥ नउ निधि उपजे नामु एक करिम पर्वे नीसाणु ॥२॥ जागई किया तिमु चजु गर कउ जाणि न यवार ॥ यंधुलै विसारिया मनगुखि यांधु गुवारु ॥ चुकई आवणु जाणु न जनमें होह खुआरु ॥ ३ ॥ चंदनु मोति अणाह्या कुंगू मांग संध्रु चोत्रा चंदनु वहु घणा पाना नानि कपूरु ॥ जे धन कंति न भावई त सिभ चाडंबर कूड़ु ॥ ४ ॥ सिभ रस भोगण वादि हिह सिभ सीगार भेदीऐ किउ साह विकार ॥ जवलगु सबदि न गुरदुआरि जिन सिंह नालि पित्रारु ॥ ५ ॥ १३ ॥ सुहागणी सिरीराग्र महला १ ॥ सुंजो देह डरावणी जा जीउ विचह जाइ ॥ भाहि वलंदी न निकसिउ काइ ॥ पंचे रंने दुखि भरे विनसे भाइ ।। १ ।। मुड़े राम्र जपहु गुण सारि ।। हउमै ममता मोहणी मुठी श्रहंकारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिनी नामु विसारित्रा दजी कारै लिग ॥ दुविधा लागे पचि ग्रुए अंतरि तृसना अगि ॥ गुरि राखे से होरि मुठी धंधै ठिग ॥ २ ॥ मुई परीति पित्रारु गङ्गा विरोध ।। धंधा थका हउ मुई ममता माइब्रा क्रोधु ॥ करमि सदा निरोधु ॥ ३ ॥ कारै गुरमृखि सची सो नरु जंमै ना मरै ना गरमति पले पाइ आवै - 11 ना पैधा सो दरगहि जाइ परधान 11 8 11 जिल विल माटी सिरीरागु महला १ ॥ तनु भइआ मोहि मनूरु ॥ अउगण फिरि लागू भए कूरि वजावै तूरु ॥ विनु सबदै भरमाईऐ दुत्रिधा डोंबे पूरु ॥ १ ॥ मन रे सबदि तरहु चितु जिनि गुरमुखि नामु न चुिकत्रा मरि 'जनमै आरे जाइ ॥ रहाउ ॥ तनु सूचा सो त्राखीए जिसु महि साचा नाउ ॥ भै सचि देहरी जिहवा सचु सुत्राउ ॥ सची नदिर निहालीए न पाव ताउ ॥ २ ॥ साचे ते पवना भइत्रा पवन ते जलु होइ ॥ जल ते त्रिभवण साजित्रा घटि घटि जोति समोइ ॥ निरमलु मैला ना थीऐ सबदि रते पित हो इ।। इहु मनु साचि संतोखिश्रा नदिर करे तिसु माहि ।। पंच भूत **武法宏宏 农农农农农农 农农农农农农农**农农

१९४४ प्राप्त प्राप्त

मिरीरागु महला १ ॥ नानक बेडी सच की तरीए गुर बीचारि ॥
इकि आवहि इकि जारही पूरि भरे अहंकारि ॥ सनहिठ मती वृडीए 
गुरु: िन मच सु तारि ॥ १ ॥ गुर िन्छ किंउ तरीए सुरु होइ ॥ जिउ 
भार्म तिउ रास्तु तू में अपरु न दुजा कोड ॥ १ ॥ रहाउ ॥ आगे देखउ 
डउ जल पार्छ हरियो धंगुरु ॥ जिस ने उपजे तिस ने विनसे पिट 
पिट सचु भरपूरि ॥ थापे मेलि मिजानही सार्च महिल हद्दि ॥ २ ॥

घटि सचु भरपृति ॥ व्यापे मींले भिजान्हा साच महाल हर्ष ॥ र ॥ माहि साहि तुकु संमला करे न निमारेज ॥ जिउ जिउ साहिषु मिन वमें गुग्रुमि व्यक्ष्य पेउ ॥ मनु तनु तरा तु ध्यो गरख निरारि समेउ ॥ ३ ॥ प्रानि एहु जगतु उपाइमा विभागु करि मानार ॥ गुरुमुचि चान् खु जायोपे मनमुख्ति सुग मु गुवाह ॥ घटि घटि जोनि निरंतरी पूर्म गुरुमित मारु ॥ धा गुरुमुख्ति जिन्ही जायिका निम भीचे सामासि ॥ सचे मेती र जिप्ति सचे गुष परमासि ॥ नानम नामि

जाणीएे गुर मिजीएे संक गति उतारि ॥ जित् मुइग्रा मारि जाईऐ तित् जीवदिश्रा मरु ॥ अनहर सुहात्रणे सबद वासी पाईसे हउमै वीचारि ॥ २ ॥ अनहद सेवे कुरवार्ग **य्रापगा** सतगरु हउ सद तास 11 पैनाईऐ मुखि हरिनाम निवासु ॥ 3 11 देखा जह रहे सिर सकती का मेलु ॥ त्रिहु गुण वंधी देहुरी जो ।। विजोगी दुलि विछुड़े मनशुखि लहहि न मेलु भै राता वसे सच घरि होइ H गि श्रान भोगवे वाहुड़ि भूख होइ ॥ नानक इहु मनु मारि विद्ध भी न सिरीरागु महला 11 ¥ 11 १८ II 8 एह लोभे **लो**भानु लगा ॥ सबदि भीजै न दुरमति आगनु जानु ॥ साव सतगुरु जे विले पाईऐ ता गुगी हउमें छोडि गुमानु रे १ ॥ मन II हरिगुरु सेवि त् पावहि दरगह मानु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रामनाम्र हरि दिनस राति गुरम्खि धनु जान - 11 सभि हरि रस गित्रानुः पिति संत निति अहिनिसि 11 हरि प्रभ्र सेवित्रा दोश्रा सतग्ररि नामु 11 3 11 क्रकर गुरनिंदा पचै पचानु भरमे 11 भूला दुख घगा जम् खुलहानु ॥ मनमुखि सुखु न पाईऐ गुरमुखि सुखु सुभानु 3 11 धंयु पिटाईऐ सचु जिखतु परवानु 11 हरि सज्र गुर नानक वीसरै परधान ॥ नामु न करमि सचै नीसाख सिरीरागु १ ॥ इंक तिलु पिश्रारा वोसरै महला वडा मन माहि ॥ किउ दरगह पति पाईऐ जा हरि न वसै माहि ॥ गुरि मिजिएे सुखु पाईऐ अगनि मरे गुगा माहि मन रे अहिनिसि हिर्ग्ण सारि Ш जिन खिनु पलु नाम ते जन शिरले संसारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जोती जोति मिलाईऐ सुरति संजोगु।। हिंसा हउमै गतु गए नाही सहसा सोगु जिसु हिर मिन वसै तिसु मेले गुरु संजोगु॥ २॥ काइत्रा कामिण जे करी भोगणहारु ।। तिसु सिउ नेहु न की जई जो दीसे चलणहारु ।। गुरमुखि सोहागणी सो प्रभु सेज भतारा। ३ ॥ चारे अगृनि निवारि मरु गुरमुखि हरि जलु

पाइ ॥ ग्रंतरि कमजु प्रगासिमा अंगृतु मरिमा अधाइ॥ नानक मतगुरु मीतु करि पावहि दरगह जाइ ॥ ४ ॥ २०॥ सिरीराग महत्ता १॥ हरि हरि जपहु पित्रारिक्षा गुरमित ले हरि योजि॥ मतु मन कमनदी लाईऐ तुलीऐ पूरैं तीलि ॥ कीमति किनै न पाईऐ रिंदु मार्गक में। इं अमोलि ॥ १ ॥ भाई रे हरि हीरा गुर माहि ॥ मनमंगति मनगरु पाईए ब्याइनिमि सबदि सजाहि॥ १ मचु बलक धर्ने राति हैं पाईएे गुर परगामि ॥ जिउ अगनि मरें जील पाइए निउ तुमना दासनिदासि ॥ जम अंदारु न लगई इउ मउजलु तरं तरामि ॥ २ ॥ गुरस्रुखि कूडु न भावई सचि रते सच भाड़ ।। माकत सचुन मावई कुई कुड़ी पांड़ ।। सचि रते गुरि मेजिए सचे मिंच मनाइ ॥ २ ॥ मन महि मार्खकु लालु नामु रतनु पदारशु हीरु ॥ मनु बखर धनु नामु है घटि घटि गहिर गंभीरु ॥ नानक गुरमुखि पार्रेए दहन्ना करे हिर ही का। ४ ॥ २१ ॥ सिरीरागु महला १॥ माम भादि न विकर्ष जे मर्ब दिसंतर देस ॥ श्रेवरि मैलु होत कित भगति न हो गई पितु उनरं धिग जीवलु धुग वेतु ॥ सिनगर के उपदेम ॥ १ ॥ मन रे गुरमुखि अगनि निवारि ॥ गुर का क्रिया मिन वर्षे हउमै तुमना मारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनु माखकु निग्मोलु है राजनामि पति पाइ ॥ मिलि सनसंगति हरि पाईपे गुम्भुनि हरि जिन लाह ॥ बाहु गहुमा मुखु पाहुका मिलि सललें मनन समाइ ॥ २॥ जिनि हेरि हरि नामुन चैतियो सु अउगुणि आर्थ जाइ ॥ जिसु मनगुरु पुरसु ने मेटियो सु भउजीत पर्च पचाइ ॥ इह माराह जीउ निरमीलु है इउ कउडी बदल बाह ॥ ३॥ जिना सतगुरु रिन मिन में परे पुरस्त गुजारा ॥ गुर मिलि भउजलु लंघीए दरगह पनि परशासु ॥ नानक ने मुख उज्ञले घुनि । उपजै सबद् नीमासु ॥ ४ ॥ ॥ २२ ॥ मिरीरामु महला १ ॥ वसनु चरु बल्झारिही वसक लेहु ममानि ॥ गर्मी यमतु रिमाहीऐ जैमी निवह नाति ॥ धर्म साहु मुजालु ई लेंगी यमतु समाति॥ १॥ माई रे रामु कड्डु चितु लाइ ॥ चनद सह देख पनीमाइ 11

तिना

गमि न मनु

1ि-3

तिना

त्रक्षक्षक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक सुख़ होइ ।। खोटैं वर्णान वर्णानिएं मनु तनु खोटा होइ।। फाही फाथे जिउ दुखु घणो नित रोइ ॥ २ ॥ खोटे पोतै न पन्नहि तिन हरिगुर दरसु न होइ।। खोटे जाति न पति है खोटि न सीभसि कोइ।। खोटे खोडु कमावणा ब्राइ गड्ब्रा पति खोइ ॥ ३ ॥ नानक मनु के सवदि सालाह।। रामनाम रंगि रतिया भारु न समभाईऐ गुर ।। हरि जपि लाहा श्रगला निरभउ हरि मन माह।। ४।। २३।। सिरीराम महला १ घरु २।। धनु जीवनु अरु फुलड़ा ।। पत्रिण केरे पत जिउ ढिल ढुन्नि जुंमग्रहार ॥१॥ लें पित्रारित्रा जोवनु नउहुला ॥ दिन माग्रि जा थके भइत्रा पुराणा चोला ॥१॥ रहाउ॥ सजरा मेरे रंगुले जाइ सुते जीराणि ॥ हंभी वंजा इंमणी रोवा भीणी वाणि ॥ २ ॥ की न सुर्गेही गोरीए श्रापण कंनी सोड़ ।। लगी श्रावहि सांहरे नित न पेईआ होइ ॥ ३॥ नानक सुती पेईऐ जाणु विरती संनि ॥ गुणा गवाई गंठड़ी अवगण चली वंनि ॥ ४॥ २४॥ सिरीरागु महला १ घरु श्रापे रसीश्रा श्रापि रसु श्रापे रावणहारु ॥ श्रापे होवै चोत्तड़ा त्राने सेज भतारु ॥ १॥ रंगि रता मेरा साहिचु रवि रहिया भरपूरि॥ १।। रहाउ ॥ श्रापे माछी मछुली त्र्यापे पाणी जालु ॥ श्रापे जाल मणकड़ा त्रापे अंदरि लालु ॥२॥ त्रापे बहुविधि मेरा लालु ॥ नित रवे सोहागणी देखु हमारा हालु ॥ ३॥ प्रण्णे नानकु वेनती तू सरवरु तू हंसु ।। कउलु तू है कवीत्रा तू है सिरीरागु महला १ विगस् ॥ ४॥ २५॥ घरु 3 तनु करो धरती सलिल करमा सारिंगपागी श्रापाउ मनु किरसाणु हरि रिदे जंमाइ लै इउ पावसि निरवाणी॥ पदु 11 8 काहे गरवसि मृड्रे माइत्रा ।। पित सुतो सगल तेरो कालत्र श्रंति सखाइश्रा ॥ रहाउ॥ विस्वै विकार दुसट किरखा करे इन तजि आतमै होइ धियाई ॥ जपु तपु संजमु कमलु विगसै मधु त्रास्त्रमाई ॥ २ ॥ वीस सपताहरो सारै ॥ दस संग्रहै तीनि खोडा नित कान्त अठार भै तारै चीनै कहै इत्र एकु नानक H 3 11 २६ सिरीरागु महला घरु ३ श्रमलु 11 धरती

बीज मादी करि मच की जान नित देहि पासी॥ होड किरसास इमाउ जंपाउ ले भिमतु दोजकु मृद्दे एउ जाणी ॥१॥ मतु जाणमहिगली पाइया ॥ माल के मार्थ रूप की मोमा इत् विधी जनमु गनाइया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऐर तिन चिकड़ो इहु मनु मीडको कमल की मार नहीं मृलि पार्ड ॥ भउठ उमताद नित भाखित्रा वोले किउ पूर्क जा नद पुभाई ॥ २ ॥ श्राह्मणु सुनला पउल की बाली हरू रता महत्र्या ॥ खसम की नद्दरि दिलहि पर्मिदे ण्यु धिश्राद्वश्रा ॥ ३ ॥ तीह करि रखे पंत्रि करि मायी नाउ सैतानु मत कटि जाई ॥ नामक आर्ख राहि पै चलणा माल धन किनक मंजियाही ॥ ४ ॥ २७ ॥ मिरीरानु महला १ घरु ४ ॥ सोई मउला तिनि जमु मउनिया हरिया कीया संनारो ॥ यान घंनु मिरजणहारो ॥ १ ॥ मरणा मुला मरणा करनारह टररा। ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ता त् मुला ता त् काजी जाणहि नामु गुटाई ॥ जे बहुतेन पहित्रा होतहि को रहे न भरीए पाई ।। २ ॥ मोई काजी जिनि बापु तजिया इक नामु कीया श्राधारो ॥ र्द मी है।मी जाइ न जामी सचा मिरजण्हारो ॥ ३ ॥ पंजि वस्तत निराज गजागीई पहाँदे करोज कुराला ॥ नानकु आले गोर सर्देई

नामु गुराह ॥ ज बहुतम पहिष्या हार्नाह का रहे न मरीए पाह ॥ १ ॥ मोई फाजी जिनि कापु तिज्ञथा हकु नामु कीका प्राधारो॥ है मी होनी जाह न जामी सचा मिरजणहारो ॥ ३ ॥ पंजि बस्तत निराज गुजारिह पहिंदि करेन हराखा ॥ माननू कास्तै गोर सर्देई रिक्रमे पीला साला ॥ ॥ ॥ १ = ॥ मिरीममु महत्ता १ परु ४ ॥ एकु गुमातु रृष्ट मुक्षानी नालि ॥ मलके भउरिह मदा यर्द्यालि॥ एकु सुगा मुटा मुग्दारु ॥ धायक रूपि रहा करनार ॥ १ ॥ मैं पति पी पंदि न पर्मा है गाता ॥ इउ विगई रूपि रहा विरुग्त ॥ नेता एह नामु नारे मंगारु ॥ ई एहा काम पहो क्यापटा ॥ १ ॥ मेरा एकु नामु नारे मंगारु ॥ मैं एहा काम पहो क्यापटा ॥ १ ॥ मेरा हिन्दा साला दिनु गिले ॥ पर्मा जोही नीच मनाि॥ धामु मार्ग तिल मार्ग पंदान ॥ धामुरु रूपि रहा

नानम् नीष् वर्ध वीचार ॥ धाराक्र स्थि यहा करनार ॥ ४॥ २६॥ विकार मुगी जेते हैं जीय॥ पृथी प्रिया क्षेप्र न वीच ॥ जेही सुगी नेहा पिन

परनार ॥ २॥ पासी सुरति मल्ही चेतु॥ हउ उत्पादा उती देतु॥ त्या निकामा पहुला भार ॥ भोगर रूपि रहा करतार ॥ ३॥ मैं पीता न जाना हतमायोर ॥ हउ किया मृहु देखा इसुद पीता॥

**苯苯苯苯苯苯 苯苯苯苯苯苯苯苯苯** राहु ॥ लेखा इको आवहु जाहु ॥ १ ॥ काहे जीअ करहि चतुराई हिल न पाई ।। १ ।। रहाऊ ।। तेर जीय जीया का जे तू साहिव आवहि कित कउ साहिव आवहि रोहि ॥ रोहि श्रोना का तेरे ग्रोहि ॥ २ ॥ श्रसी बोलविगाड विगाडह वोल n तोल तोलहि पूरी **अं**दरि ।। जह करगी तह कैसा घटे घटि ॥ ३ ॥ प्रगावति नानक्र गित्रानी पछाराँ वुभी सोइ गुर परसादि करें वीचारु ॥ सो -11 11 30 11 सिरीरागु महला दरगह परवाण्य ॥ ४ 8 घरु 8 त्र बीना में मछुली कैसे श्रंतु लहा ॥ जह दरीश्राउ दाना तह तह तू है तुभ ते निकसी फ़ूटि मरा ॥ १॥ न जागा जाली ।। जा दुखु लागै ता तुभौ समाली ।। 8 11 रहाऊ H मै दुरि जानिश्रा ा। जो तेरे कछ्र करी स्र तेर कंमि न तेरी म्रकरि पाउ हउ 11 तेता हउ खाउ ॥ विश्रा दरु नाही एक कहै अरदासि ॥ जीउ पिंडु सभ तेरे पासि 3 नेड़े दूरि श्रापे ही श्रापे मंभि मिश्रानो ॥ श्रापे वेखे भावै जो -11 तिस्र सोई परवानो हुकम्र नानका घरु ४ ॥ कीता कहा िसिरीरागु महला १ करे मनि ।। देवगहारे कै हथि H भावे देह न देई दानु के कहिए कित्रा होइ 8 ॥ आये भावै सचु तिसु -11 ॥ जा के रुख विरख ॥ १॥ रहाऊ आराउ लिखिया ॥ फुल भाउ फल पाइ खाइ ॥ ॥ कची कंघ कचा विचि २ आवे रासि आगो नानक II ॥ सिरीराग्र महला १ घरु ५ ॥ अञ्चल 3 ३२ छलै नह घाउ कटारा करि सकै ॥ जिउ साहिब्र राखे तिउ इस लोभी का जीउ टलपले ॥ १ ॥ विनु तेल दीवा किउ रहाउ ॥ पोथी पुराण कमाईए ॥ भउ वटी इतु तनि पाईऐ ॥ जलाईऐ ॥ २ ॥ इह तेलु दीवा इउ जज्ञै॥ करि चानग्र इतु तनि लागै वाशािश्रा ॥ रहाउ ॥

क्षार्वाच्या ।। सम दुनीया आरण जालीया ॥ ३॥ विचि दुनीया सेर कमाईए ॥ ता दरगह बैंसणु पाईए ॥ कहु नानक गह जुडाईऐ ॥ ४ ॥ ३३॥

्रिसीरागु महला ३ घरु १ १ कों सतिगुर प्रसादि ॥ हउ सनिगुरु सेवी श्रापला इकमनि त भाड ॥ सतिगुरु मनकामना तीरण है जिम नो देह

चाखु तिख जाइ ।) जिनी ग्रुरप्रिल चालिया सहजे रहे समाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिनी सितगुरू सेविया तिनी पाइया नामु निचालु ॥ खंतिर हिरस्सु रिप्त रहिया 'चुका मनि अभिमालु ॥ हिर्दि कमलु प्रगासिया एत्ता सहजि धियालु ॥ मनु निरमलु हिर रिप्त रहिया पाइया दरणहि मालु ॥ २ ॥ सनिगुरू सेविन कापणा ते िस्से संसारि ॥ हउनै ममना मारि कै हिर रास्त्रिया उरधारि ॥ हुत तिन कैं

पलिहारसे जिना नामे लगा पिआरु ॥ सेई सखीए चह जुमी जिना

हुमाइ || मनर्विदिया वरु पावणा जो हछै सो फलु पाइ || नाउ धिद्याईए नाउ मंगीए नामे सहिज समाइ || १ || मन मेरे हरिस्स

नाहू अराह अवारु ॥ ३ ॥ गुर मिलिए नाहु पाईए चुकै मोह पियास ॥ हि सेती मनु रिव रिह्मा घर ही साहि उदाख ॥ जिना हिर का साहु आहुआ हु उतिन विल्हार जासु ॥ नानक नदरी पाईए सन्नु नाहु गुणतानु ॥ ४ ॥ १ ॥ ३४ ॥ मिरीसमु सहला ३ ॥ वहु भेल कि भरमाईए मिन हिर के क्या ॥ हिर का महलु न पाई मिर दिस्टा माहि समाह ॥ १ ॥ मन रे गृह ही माहि उदासु ॥ सनु संज्ञह करणी सो करे गुग्हिल होह परणासु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुर के सर्वाद मनु जीनिया गिन हुम्ति घर महि पाई ॥ इरि का नाहु पियाईए सिनम्ंगि मेहि मिजाई ॥ २॥ जे लख इस्तरीया मंगा फरीह नस्संड राजु कमाहि ॥ विज्ञ सनगुर सुरा न पावही

फिरि फिरि जोनी पाहि ॥ ३ ॥ इरि हारू कंठि जिनी

घरणी दितु लाइ ॥ तिना पिछै रिधि सिधि फिरै

पहिरिश्रा गर

न तमाइ ॥ ४ ॥ जो प्रभ भावै सो थीए अवरु न करणा जाइ जनु नानकु जीवे नामु ले हरि देवहु सहजि सुभाइ ॥ ५ ॥ २ ॥ ३ ॥ सिरीराग महला ३ घरु १ ॥ जिस ही की सिरकार है तिस ही गुरमुखि कार कमावणी सच्च घटि परगद्ध 11 श्रंतरि जिस के सञ्च वसे सचे सची सोइ ॥ सचि मिले मेरे राम में हरि विछडिह तिन निजधिर वासा होइ ॥ १ ॥ सच प्रभु निरमला सबदि 11 सतग्ररु ॥ रहाउ ॥ सबदि मिलें सो मिलि रहै जिस नउ होड़ ॥ १ लए मिलाइ ॥ दुजै भाइ को ना मिले 'फिरि फिरि श्रावै महि इक् वरतदा एको रहिया समाइ ॥ जिस नउ दह्त्र्यालु होइ सो गुरम्रुखि नामि समाइ ॥ २ ॥ पड़ि पडि पंडित जोतकी वाद करहि वीचारु ॥ मति ग्रुधि भवी न बुमही लोभ विकारु ।। लख चउरासीह भरमदे भ्रमि भ्रमि होइ ख्यारु लिखिया कमावणा कोइ न मेटणुहारु ॥ ३ पूरवि ॥ सतग्रर सेवा गाखड़ी सिरु दीजे चापु गवाह ।। सबदि मिलहि हरि पर्वे सभ थाइ ॥ पारिस परिसप्टे मिलै सेवा पारस जोति समाइ ।। जिन कउ पूरवि लिखिश्रा तिन मिलिञ्चा सतगुरु श्राइ।। ४ ॥ मन भुरवा भुरवा मत करिह मत तू करिह पूकार ॥ लख सभसै देइ सिरी जिनि अधारु निरभउ 11 सदा करदा सार ॥ नानक **बुभीऐ** सभना गुरम्रस्व मोखदुआरु ।। ४ ।। ३ ।। ३६ ।। सिरीरागु, महला ३ ।। जिनी सुणि मंनिया तिना निजवरि वासु ॥ गुरमती सालाहि गुणतासु ।। सवदि रते से निरमले हउ . सद विलहारे जासु जिन के हिर वसे तितु घटि है परगासु ॥ १ ॥ मन मेरे हिर हरि निरमल धरि मसतिक जिन कउ लिखिया से गुरुम्रुखि रहे लाइ ।। १ ।। रहाउ ।। हरि संतहु देखहु नइरि करि निकटि वसै भरपूरि ।। गुरमित जिनी पछाणित्रा से देखिह सदा हद्रि जिन गुगा П सद मनि वसै अउगुण्वंतिया दूरि ॥ मनमुख गुण् तै नावै मरदे भूरि ॥ २ ॥ जिन सचिद गुरू सुणि मंनिया तिन धिआइआ हरि सोइ ॥ अनदिनु भगती

( २८ )

गटमा पछताइ ॥ जिसु नद्रि करे सो उपरे हिर सेती लिय थ ॥ देखा देखी सम करे मनकृष्टि वृक्त न पाइ ॥ जिन शुरकृष्टि हिरदा सुध है सेव पई तिन थाइ ॥ हरिगुण गावहि हरि नित पड़िह हरिगुरा गाइ समाइ ॥ नानक तिन की बागी सदा सच है जि नामि रहे लिव लाइ ॥ ४ ॥ ४ ॥ ३७ ॥ सिरीरागु महला ३ ॥ जिनी इक्मिन नाम धित्राहमा गरमती बीचारि ॥ तिन के मुख सद नित सर्च दरबारि ॥ ओड अमृत पीविह सदा सदा सच्चै नामि पियारि ॥ १ ॥ भाई रे गुरसुखि सदा पति होइ ॥ हरि हरि सदा थिआईऐ मल हउमै कट्टै घोड़ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनद्वाल जाएनी बिछ नावे पति जाइ ॥ सपर्दे साद न आइओ लागे भाइ ॥ विसटा के की है पबिह विचि विसटा से विसटा माहि समाइ ॥ २ ॥ तिन का जनम् सफल है जो चलहि सतगर भाड ॥ कुल उधारिह भाषणा धंतु जर्णेदी माइ ॥ हिर हिर नाम धिमाईए जिस नउ किरपा करे रजाइ ।। ३ ।। जिनी गुरमुखि नाम विचाइचा गवाह ।। ब्योह अंदरह बाहरउ निरमले सचे सचि समाह ॥ नानक गरमती माए से परवाण हटि जिन हरि धियाइ ॥ मिरीरागु महला ३ ॥ हरि भगवा हरिधनु रासि है करहि वापारु ॥ हरिनामु सलाहिन सदा सदा ॥ गरि पूर्व हरिनाम्र **रड़ा**धा ॥ माई रे इसु मन कउ समसाइ भतद मंहारु ॥ 2 गुरहृत्ति नामु धिमाइ ॥ १ करहि ॥ रहाउ ॥ इरिमगति इति का पिमारु है जे गुरहुलि करे बीचारु ॥ पारांडि भगति न हो उई दुनिधा बोलु सुद्रमारु ॥ सो जनु रलाइमा स रलं विषेक बीचान ॥ २ ॥ सो सेवक हरि श्चाखींए हरि गार्ग उरि धारि॥ मनु तनु सउरे धरे यार्ग गुरद्वसि सो परवाणु ŧ

तनु निरमन्तु होह ॥ कुड़ा रंगु करुपुंभ का विनित्त जाड़ दुखु रोह ॥ जिसु अंदिर नाम प्रमासु है ओहु सदा सदा थिरु होह ॥ ३ ॥ हुटु जनसुपदारसु पाह के हरिनासु न चेतें लिव लाह ॥ पिम विसिर्स रहणा नहीं कार्स ठउठ न पाड ॥ ओहु बेला हथि न आवर्ड अंति

NATURAL SEASON SEASON ॥ ३ ॥ करमि मिलै ता पाईऐ विखु करमै पाइश्रा न जाइ ॥ लख चउरासीह तरसदे जिसु मेले सो मिले हरि आइ ।। नानक गुरमुखि हरि पाइत्रा सदा हरिनामि समाइ ॥ ४॥ ६॥ ३६॥ सिरीरागु है गुरम्रुखि पाइत्रा हरिनामु जाइ 11 रचै हरि सहजे नामि **अंदरु** समाइ 11 सच ॥ १॥ भाई रे जगु दुखीया द्जै भाइ ॥ अनदिनु नाम्र धित्राइ ॥ १॥ रहाउ ॥ साचे निरमलु हरि धिश्राइ ॥ गुरमुखि सबदु पञ्जागीऐ प्रचंड गुर गित्रानु 11 वलाइश्रा समाइ मैले मलु भरे हउमै तसना ॥ मनमुख जाइ॥ २ विकारु उतरें मरि जंमहि होइ खुत्रारु गुरमुखि रहे ना उरवारु न पारु -11 3 H धियाईऐ के नामि पिश्रारु ॥ गुरभुखि सदा एकु नानक नामु धित्राईऐ सभना जीश्रा का अधारु ॥ ४ ॥ ७ ॥ मोहि विश्रापिश्रा 11 मनमखु न होइ ।। सत्रदु न चीनै सदा दुखु हरि दरगहि पति खोइ ।। नामि रते सुखु होइ ॥१॥ मेरे मन ब्रहिनिसि रही नित त्र्यासा ।। सतगुरु सेवि मोहु परजलै घर ही माहि उदासा ॥ रहाउ ॥ गुरमुखि करम कमावे विगसे हरि वैरागु अहिनिसि भगति करे दिनु राती हउमै मारि निचंदु वडें सतिसंगति पाई हरि पाइत्रा सहिज श्रनंदु सो 11 2 अंतरि लागि न तामसु नामु वसाए ॥ मूले गवाए ॥ नामु निधानु सतगुरू दिखालिया हरिरसु पीया यवाए ॥ ३॥ जिनि किनै पाइत्रा साधसंगती पूरे भागि वैरागि ॥ हउमै **अंदरि** लागि नानक हरिनामि रंगाए विनु भे केही लागि ॥ ४ ॥ = ॥ ४१ ॥ सिरीराग महला ३ ॥ घर ही सउदा पाईए अंतरि सभ वशु होइ ॥ खिनु गुरमृखि पावै कोइ 11 निधानु नामु होइ परापति मेरे वडभागि 11 11 मनि तजि

निंदा हउमें अहंकारु॥ हरि जीउ सदा घिआइ तू गुरमुखि एकंकारु ॥१॥रहाउ॥ उजले गुरसबदी बीचारि ॥ इलति मरारि lt घर २ ॥ सतगुर ते जो मह फेरहि मथे तिन काले ॥ गरसवदी बीचारि ॥ धनदित दुख कमा दि नित जोहे जमजाले ।। सुपर्ने सुख ॥ ३ ॥ समना का दाता एक कहरणा किञ्च न जावई जिस्र भावे विस् देइ त्रावे जारी सोह ॥ ४ 11 3 11 83 ॥ सचा साहितु सेंतीए , सचु चडिम्राई देह करेड ॥ इह मनु धावत ता भाई रे गुरम्रुखि हरिनाम् महली पार्वे थाउ ॥ १ ॥ रहाउ मनु तनु श्रंयु है तिम नड ठउर न ठाउ ॥ बहु गुरमती घटि বানযা ॥ भ्रै गुरा विलिश्रा श्रंध है माइमा मोह गुवार श्रन कड सेवदे पड़ि वेदा करहि प्रकार ॥ विखित्रा पारु ।। ३ ।। माइया मोहि विसारिआ ।। बामह गुरू अचेत है नानक गुरमति उत्ररे सचा नाम्र समालि ॥ 8 11 ३ ॥ त्रै गुरा माइम्रा मोहु है मुस्स्ति चउथा करि किरया मेलाइश्रनु हरिनामु पार्व जिन के पुंचु है विन सन्संगति मेलाइ ॥ १ ॥ साचि रहाउ ॥ साची साचु कमावणा साचै सबदि मिलाउ ॥ १ ॥रहाउ॥ जिनी नामु पद्माणिया तिन रिटहु बलि जाउ। थापु छोडि चरणी लगा चला विन के माद ॥ लाहा हरि हरि नामु मिलै सहजै नामि समाइ ॥२॥ महतु न पाईऐ नाम्र न परापति होइ ॥ ऐसा लडु जिद् पाईएँ सचु सोइ ॥ असुर संघारी तिसु मार्च मु होइ ॥ ३ ॥ जेहा सतिगुरु करि जास्त्रिया ॥ गृहु महमा मृले नाही माउ लाए जनु कोह एक जोति दुइ मृतती सर्वाद मिलाग होइ ॥ ४ ॥ ११

表表表表表表表 表表表表表表表表表表表表 सिरीरागु महिला ३ ॥ श्रंमृतु छोडि विखिश्रा लोभागे सेवा करहि विडागी ।। श्रापणा घरमु गवाबहि बुभहि नाही अनदिनु दृखि विहाणी ।। मनमुख अंधु न चेतही हृवि मुए विनु पाणी ।। १ ।। मन रे सदा भजह हिर सरगाई ॥ गुर का सवदु श्रंतरि वसै हरि विसरि न जाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इहु सरीरु माइश्रा का प्रतला विचि हउमै दुसरी पाई ॥ त्रावसु जासा जंमसु मरणा मनग्रुख गवाई ।। सतगुरु सेवि सदा सुखु पाइत्रा जोती जोति मिलाई ॥ २ ॥ सतगुर की सेवा अति सुखाली जो इंब्रै सो फलु पाए ॥ जतु सत् तपु पत्रित सरीरा हरि हरि मंनि वसाए ॥ सदा अनंदि रहै राती मिलि श्रीतम सुखु पाए ॥३॥ जो सत्ग्रर की सरणागती विल जाउ ॥ दरि सचै सची विडिम्राई सहजे सचि समाउ ॥ नानक नदरी पाईऐ गुरम्ख मेलि मिलांड II ४५ ॥ सिरीरागु महला ३ ॥ मनमुख करम कमावरों जिंड दोहागरी। तिन सीगारु ।। सेजै कंतु न श्रा ३ई नित नित होइ खुश्रारु ।। पुर का महत्तु न पाबई ना दीसै घरु वारु ॥ १॥ भाई रे इकमिन नाम्र धित्राइ ॥ संता संगति मिलि रहै जपि रामनामु सुख् पाइ ॥ गुरमुखि सदा सोहागणी पिरु राखित्रा उरधारि बोलिह निवि चलिह सेजै रवै भतारु ॥ सोभावंती सोहागणी जिन गुर का हेतु त्रपारु ॥ २ ॥ पूरै भागि सतगुरु मिलै जा भागै उदउ होइ ॥ श्रंतरह दुखु अग्रु कटीऐ ग्रुखु परापति होइ ॥ गुर चलै दुखु न पानै कोइ ॥ ३ ॥ गुर के भागो निचि ब्रमृत सहजे पावे कोइ।। जिना परापति तिन पीत्रा हउमै विचहु नानक गुरमुखि नामु धित्राईऐ सचि मिलावा होइ ॥ ४॥ १३ जागौ सिरीरागु पिरु 11 जा श्रापगा तन् ।। सोहागर्गा करम कमाबदीत्रा सेई करम करेइ ।। सहजे साच मिलावड़ा साचु वडाई देइ ॥ १ ॥ भाई रे गुर विनु भगति न होइ॥ भगति न पाईरे जे लोचे सभु कोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ लख चउरासीह फेरु पङ्या कामणि द्जे भाइ ॥ विनु गुर नीद न आवर्ड दुखी रेंगा विहाइ ॥ विनु सबदै पिरु न पाईऐ विरथा

गराइ ॥२॥ हउ हउ करती जगु फिरी न घनु रापें नालि ॥ श्रधी नामु न चेतई सभ नाघी जमकानि ॥ सतगुरि मिलिएे धनु पाइआ हरिनामा रिदे समानि ॥ ३ ॥ नामि रते से निरमले गुर र्के सहजि सुभाइ ॥ मृतु तुतु राता र ग सिउ रसना रसन रसाइ ॥ रगुन उतरै जो हरि धुरि छोडिया लाइ ॥ ४ ॥ १४ ॥ ४७ ॥ सिरीरागु महला ३॥ गुरप्रुलि कृपा करे भगति कीजै नितु गुर भगति न होई ॥ श्रापे आपु मिलाए वृभी ता निरमलु होते सोई ॥ हरि जीउ साचा साची वासी समिद मिलाम होई ॥ १ ॥ माई रे काहे जिम आह्या ॥ पूरे गुर की सेंग न कीनी निरथा गमाह्या ॥ १ ॥ रहाउ ॥ आपे जगजीरचु सुखदाता आपे पखसि मिनाए II जीय जंत ए किश्रा वेचारे किया को श्रास्ति सुराए II गुरमुखि यापे देइ वडाई श्रापे सेर कराए ॥ २ ॥ देखि कुटयु मोहि लोभाणा चलदिया नानि न जाई ॥ सतगरु सेनि गुणनिधानु पाइया तिस दी कीम न पाई ॥ हरिश्रम सखा मीत त्रभु मेरा अते होड सखाई ॥ ३ ॥ आपर्यं मिन चिति कहै कहाए बित गर आप न जाई ।। हरि जीउ दाता भगति । छल है करि सोभा सरित देइ प्रभ आवे गुरम्रुखि ।। नानक देवडिब्राई ॥ ४ ॥ १५ ॥ ४८ ॥ मिरीरागु महला ३ ॥ धनु जननी निनि जाध्या घन पिता परधान ।। सतगरु सेरि सुख पाइया निचहु गहमा गमानु दरि सेशनि Ħ खडे सतजन गुणी निधानु ॥ १ ॥ मेरे मन गुरम्नुखि धिब्राइ हरि सोइ ॥ गर का सबद मिन वसी मनु तनु निरमन्त्र होइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करि किरपा घरि आइआ आरे मिलिआ आइ ॥ गर सनदी सालाहीए रगे सहजि सुमाइ ॥ सचै सचि समाइश्रा मिलि रहै न निछडि जाड ॥ २ ॥ नो फिछु करणा स करि रहिया अनरु न करणा जाड विद्व ने मेलियनु सतगर पनै पाइ ॥ त्रापे कार कराइसी करणा नाइ।। ३ ।। मनु तन रता रंग सिउ हउमै तजि व्यहिनिसि हिरदै रि रहे निरमउ नामु निरकार मिनाइयनु पूरै सपदि अपार ॥ ४ ॥ १६ ॥ ४६ ॥ सिरीरागु महला ३ ॥ निधानु है यतु न पाइग्रा

हउमे पाईऐ विचहु जाइ ॥ सत्ग्ररि मिलिए मनि ग्राइ॥१॥भाईरे वृभौ गुरमुखि कोइ विनु 11 जनम्र पदारथु खोइ ॥ कमावर्णे. १॥ रहाउ 11 जिनी पाइत्रा विनु चाखे सादु नामु है कहगा कञ्च न जाइ।। पीवत साचा परवाणु भइत्रा पूरे समाइ ॥ २॥ आपे देइ सबदि त देवणवाले कें हथि है दाति किछु न जाइ॥ गुरू जेहे कीतोन तेहा होग्रा करम कमाइ ॥ ३॥ जत नावै निरमलु न होइ॥ नामु है त्रिणु पूरे भागि सत मनि वसे सबदि मिलावा होइ ॥ नानक सहजे ही रंगि पाव सोइ ॥ ४ ॥ १७ ॥ ५० ॥ सिरीरागु हरिगुण महला 311 उरध तपु करें विचहु हउमे न जाइ **अधिश्रातम** -11 कै ॥ ंगुर करम जे करे नाम्र न कवही पाइ सन्नदि जीवत मेरे भजु हरिनामु वसे मनि श्राइ ॥ १॥ सुगि मनु सतगुर सरणा ॥ छुटीऐ विखु भगजलु सवदि गुर तरणा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पड़ सभा धातु है दूजा भाउ विकारु ॥ पंडितु वंधन वृभौ विखिया पित्रारि ॥ सतगुरि मिलिए त्रिक्टी दुआरु ॥२॥ गुर ते चउथै पदि मुकति पाईऐ मारगु मरे ता उधरै ॥ सबदि पाए मोखदुश्रारु गुवारु II रहे करतारु ॥ ३ ॥ इहु मन्त्रा सचु नाम्र श्रति सवल छडे उपाइ ॥ दुजै ंदुखु न भाइ लाइदा लगे से नामि उबरे हउमै सबदि गवाइ ॥ सिरीरागु महला ३ ॥ किरपा करे गुरु पाईऐ किनै गुर न पाइऋो विरथा जनम् दरगह मिलें कमावर्णे सजाइ H 8 11 मन वसै गुर सेवा तेरै ंहरि चुकाइ।। अंतरि सुखु पाइ ॥ रहाउ ॥ वाणी सचु सवदु है जा सचि धरे पिश्रारु हरि -11 मनि मनि निरमल वसै हउमै क्रोध निवारि ॥ धिआईऐ नाग्र पाए मोखदुश्रारु ॥ २ ॥ हउमै विचि जगु विनसदा मरि जंमै आवै जाइ 11 जासनि पति गवाइ ॥ गुर मनग्रंख सबद न जागानी सेवा पाईऐ नाउ

(华华)华华华华华华华华东东东东东东东东东东东 सचे ें रहै समाइ ॥ ३ ॥ सत्रदि मंतिऐ गुरु पाईऐ िचहु आपु गवाइ।। त्रानदिनु भगति करे सदा साचे की लिंग लाइ।। नाम्र पदारथु मनि बसिया नानक सहिज समाइ ॥ ४ ॥ १६ ॥ ५२ ॥ सिरीरागु महत्ता ३ ॥ जिनी पुरखी सतगुरु न सेविश्री से दुःचीए जुग चारि ॥ घरि होदा पुरखु न पछाशिष्या अभिमानि मुठे ब्रहंकारि।। सतगुरू किया फिटकिया मंगि थके संसारि।। सचा रुबदु न सेवियो सिम काज सवारणहारु ॥ १ ॥ मन मेरे सदा हरि वेखु हद्रि ॥ जनम मरन दुखु परहरैं सवदि रहिश्रा भरपूरि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सचु सजाहिन से सचे सचा नाम्र अधारु ।। सची कार कमावसी मचे नाजि पिआरु ।। सचा साह वरतदा कोइ न मेटखहारु ॥ मनमुख महलु न पाइनी कुड़ि मुठे कुड़िआर ॥ २ ॥ हउमैं फरता जगु सुआ गुर विनु घीर श्रंधारु ॥ माह्या मोहि विसारिया सुखदाता दातारु ॥ सतगुरु सेवहि ता उवरहि सच्च रखहि उरधारि ॥ किरपा ते हरि पाईऐ सचि सबदि वीचारि ॥ ३ ॥ सतगुरु सेथि मनु निरमला हउमै तजि थिकार ॥ **याप्र छोडि जीवत मरें गुर कै सर्वाद वीचार ।। धंधा धावत रहि** गए लागा साचि पित्रारु ॥ सचि रते ग्रख उजले तित साचै ॥ ४ ॥ मतगुरु पुरख न मंनिक्षो सबदि न लगी पियारु ॥ इसनातु दानु जेता करहि दुजै भाह खुव्यारु ॥ हरि जीउ त्रापणी कृपा करे ता लागे नाम पिश्रारु ॥ नानक नामु समाति तू गुर कै हेति व्यपारि ॥ ४ ॥ २०॥ ४३ ॥ मिरीरागु महत्ता ३ हउ सेवी किश्रा जपू करी सतगुर पूछउ जाह ।। सतगुर का भागा मंनि लई निचह आपु गवाड ॥ एहा सेना चाकरी नामु श्राह ।। नामें ही ते मूख पाईएे सचै सबदि सुहाइ ॥ १॥ मन मेरे अनदिनु जाग हरि चेति ॥ आपणी खेती राखि लें क'ज पहेंगी ।। रहाउ ॥ मन कीया इला पूरीया सपदि रहिया मरपूरि ॥ में भाइ भगति करेहि दिनु राती हरि जीउ वेखें सदा हदिर ॥ सचै समिद सदा मनु राता अमु गइया सरीरह दूरि ॥ निरमलु साहित्र पाइया माचा गुणीगहीरु ॥ २ ॥ जो जागे से उनरे सते गए महाइ ॥

सचा सनदु न पछाणियो सुपना गइश्रा विहाइ ॥ सुने घर का पाटुणा जिउ

तिउ मनमुख जनमु विरथा आइआ 11 जाइ गङ्ग्रा किश्रा मुहु देसी जाइ ॥ ३ ॥ सभ किछु त्रापे त्रापि है हउमै विचि न जाइ ॥ गुर के सबदि पछाणीए दुख़ हउमे विचहु गवाइ ॥ ञ्रापणा हउ तिन के लागउ पाइ सेवनि H नानक दिर सचित्रार हिह हउ तिन विलहारे जाउ ॥ ४॥ २१॥ ४४॥ जे वेला वखतु वीचारीएं ता कितु वेला भगति होइ ॥ इक तिलु अनदिनु नामे रतिया सचे सची सोइ ॥ पिश्रारा भगित किनेही होइ ॥ मनु तनु सीतलु साच सिउ सासु कोइ।। १।। मेरे मन हरि का नाम्र थियाइ।। साची वसै मनि त्राइ ॥ १॥ रहाउ ॥ सहजे खेती राहीए सच नामु बीज पाइ॥ खेती अंमी अगली मनूबा रजा सहजि सुभाइ ॥ श्रंमृतु है जितु पीते तिख जाइ ॥ इहु मनु साचा सचे रहिआ समाइ ॥ २ ॥ आखणु वेखणु वोक्तणा सबदे रहिश्रा समाइ ॥ वाणी वजी चहु जुगी सची सचु सुणाइ ॥ हउमै गइत्रा सचै लइत्रा मिलाइ ।। तिन कउ महलु जो सचि रहे जित्र लाइ ॥ ३ ॥ नदरी नामु धित्राईए विश्र पाइया न जाइ ।। पूरें भागि सतसंगति लहै सतगुरु भेटै जिसु ब्राइ ॥ यनदिनु नामे रिनया दृखु विखिया विचहु जाइ ॥ मिल्लाब्ड़ा नामे नामि समाइ ॥ ४॥ २२ ॥ ४४॥ सिरीरागु महला ३॥ श्रापणा भेउ तिन पाइश्रोनु जिन गुर का सवदु बीचारि ॥ रहे सचे के सतसंगती सदा मिश्चि गुग सारि॥ मेंलु दुविधा उरधारि ॥ सची चुकाईअन हरि राखिया वाग्गी सचु नात्ति पित्रारु ॥ १ ॥ मन मेरे हउमै मैलु भर नात्ति ॥ हरि निरमलु सदा सोहणा सवदि सवारणहारु ॥ १॥ रहाउ ॥ सचै सबदि मन अनिद्नु आपे लए मिलाइ ॥ नामे रतिया जोती जापदा बिनु सतगुर जोति समाइ ।। जोती हू प्रभु वूक न पाइ॥ जिन कउ पूरवि लिखिया सतगुरु भेटिया तिन याइ 11 २ বিয়া ड्रमगी दुजै भाइ खुत्राइ ॥ तिसु विनु न दुखी विहाइ ॥ भरमि रेंगि अ धुला जीवदी भुलागा फिरि फिरि 11 नदरि करे प्रभु आपगी जाइ

स्थिति है से स्थान स्था

जाइ। पापो पापु कमावदे पापे पचिह पचाइ ॥ सो प्रभु नदिर न श्रावर्द मनद्वित वृक्षिन पाइ ॥ जिछु वेखाले सोई वेखें नानक गुरुद्वित पाइ ॥ ४ ॥ २३ ॥ ४६ ॥ सीरागु महला ३ ॥ विज् गुर रोगु न तुर्द्द हउमें पोड़ न जाइ ॥ गुर परसादी मिन वसे नामे रहें ममाइ ॥ गुरमवदी हिर पाईऐ विजु मवदें मरिम भुलाइ ॥ १ ॥

ममाइ ॥ गुरस्वरी हिर पाईए विजु सबदें मरिम भुलाइ ॥ १ ॥ मन रे निजपिर वासा होइ ॥ रामनाम्ड सालाहि तू फिरि आवणजाण्ड न होइ ॥ १ ॥ रहाज ॥ हिर इको दाता वरतदा दूजा अवरु न कोइ ॥ सबदि सालाही मनि वसें सहजे ही सुखु होइ ॥ सम नदरी अंदिर वेसदो जै मार्वे ते देह ॥ २ ॥ हउमें समा गण्यत है

न काइ || सर्वाद सालाहा मान वस सहज हा सुलु हाह || सम नदरी अंदरि केलदो जे मार्च ते देह || २ || हउमे समा गणत है गणते नउ सुलु नाहि || विस्तु की कार कमावर्णी विलु ही माहि समाहि || विजु नावे ठउठ न पाइनी जमपुरि दूख सहाहि || ३ || जीउ पिंडु सञ्च तिस दा तिसे दा आधारु ॥ गुर परसादी हुम्मीऐ ता पाए मोलदुआरु || नानक नाम्न सलाहि त् अंतु न पाराबाठ || ।| १ || २४ || ४७ || सिरीराग महला ३ || तिना अर्वद सदा सुख है

कित्पा करे रजाह ॥ २ ॥ मंमा इहु संसाक है मुतिया रेखि विहाइ ॥ देकि व्यापण मार्ग किंद लह्यनु आपे लह्योनु मिलाह ॥ आपे ही भाषि मनि विस्था माहभा मोहु चुकाह ॥ आपि वहाई दिवीअनु गुग्मिल देह चुकाह ॥ ३ ॥ समना का दाता एकु है सुलिया लए मममाह ॥ इकि आपे आपि सुआहयनु द्वै छडिअनु लाह ॥ गुरमती हरि पाईऐ जोती जोति मिलाह ॥ अनदिनु नामे रितथा नामक नामि समाह ॥ ४ ॥ २४ ॥ ४८ ॥ सिरीरागु महला ३ ॥ गुण्यंती सचु पाहया नुमना तिज निकार ॥ गुरसवदी मनु रंगिथा रसना

।। विनु सतिगुर किनै न पाइत्रो करि वेखहु मनमुख मैलु न उतरै जिचरु गुरसवदि न करे पित्रारु॥ कै भागौ चलु ॥ निजघरि मेरे सतिगुर वसहि गुणु सुख लहिह महलु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अउगुणवंती नही वहिंग न मिले हदूरि ॥ मनमुखि सबदु न जागई अवगिंग दूरि ॥ जिनी सचु पछाणिया सचु रते भरपूरि ॥ मनु वेधिया प्रभु मिलिया स्त्रापि हद्रि ॥ २ ॥ स्रापे रंगणि सवदे लइश्रोतु मिलाइ ॥ सचा रंगु न उतरै जो सचि ।। चारे कुंडा भि थके मनमुख बूक्त न पाइ ।। जिसु सो मिले सचे सर्वाद समाइ ॥ ३॥ मित्र घणेरे करि थकी ्दुखु काटै कोइ ।। मिलि प्रीतम दुखु कटित्रा सवदि मिलावा होइ।। सचु खटणा सचु रासि है सचे सची सोइ।। सचि मिले न विछुड़िह नानक गुरम़ुखि होइ ॥ ४॥ २६ ॥ ५६ ॥ महला ३ ॥ त्रापे कारणु करता करे सृसिट देखें त्रापि उपाइ ॥ सभ वरतदो अलखु न लिख्या जाइ ॥ आपे प्रभू दइश्रालु त्रापे देइ बुक्ताइ।। गुरमती सद मनि वसित्रा सचि रहे लिव १।। मन मेरे गुर की मंनि लैं रजाइ।। मनु तनु सीतलु नाम्रु वसै मनि श्राइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिनि करि कारख धारिश्रा सोई सार करेइ ।। गुर के सवदि पछार्गाऐ जा आपे नदरि से जन सबदे सोहणे तितु सचै दरवारि ॥ गुरम्रुखि सचै श्रापि मेले करतारि ॥ २ ॥ गुरमती सचु सलाहणा जिस दा पारावारु ॥ घटि घटि श्रापे हुवमि वसै हुकमे करे बीचारु ॥ सालाहीऐ खोइ ॥ साधन नावे बाहरी हउमै विचहु अवगणवंती रोइ ॥ ३॥ सचु सलाही सचि लगा सचै नाइ वीचारी गुरा संग्रहा अवगुरा कढा घोड़ ॥ आपे मेलि मिलाइदा फिरि वेछोड़ा न होइ ॥ नानक गुरु सालाही सोइ ॥ ४ ॥ २७ ॥ ६० ॥ सिरीराग्र प्रभू काम गहेलीए किश्रा चलहि ३ ॥ सुरिष सुरिष वाह पछागाही किआ मुहु देसहि न पञ्जािग्रज्ञा तिन हउ जिनी सखी

तिन हो जैसी थी रहा सतसंगति मेलि मिलाइ॥१॥ मुंघे कूड़ि मुठी कृड़िआरि ॥ विरु प्रेमु साचा सीहणा पाईए गुर बीचारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनप्रुखि कंतु न पछारणई तिन किंउ रेशि विहाइ ॥ गरवि ञज्ञहि दुखु पावहि दुजै भाइ ॥ सपदि रतीत्रा सोहागणी तिन निचह हउपै जाइ ॥ सदा विरु रावहि तिना सुखे मुखि विहाइ ॥ २ ॥ गित्रान विहरणी पिर मतीआ पाइया जाइ।। यगियान मती अंधेरु है बिन्न पिर जाइ।। आपनु मिलहु सहेलीहो मै पिरु देह मिलाइ।। पूरी भागि सतिग्रुरु मिलं पिरु पाइया सचि समाइ ॥ ३ ॥ से सहीत्रा कड नदरि करेड ॥ खसम्र पञ्जागृहि भ्रापणा तनु मन आगे देह ॥ घरि वरु पाइम्रा आपणा हउमै दरि करेह ॥ नानक सोमावंतीया सोहागणी यनदिन भगति करेड ॥ ४ ॥ २० ॥ ६१ ॥ सिरीरागु महला ३॥ इकि पिरु रावहि आपशा हउ के दिर पछउ जाइ ।। सतिग्ररु सेनी भाउ करि मैं पिरु देह मिलाइ।। सञ्च उपार श्राने वेलैं किस्तु नेईं किस्तु दूरि।। जिनि पिरु संगे जाणित्रा पिरु सारे मदा इदरि ॥ १ ॥ ग्रंधे त. चलु गुर के भाद ॥ धनदिल रा १ हि पिरु त्रापणा सहजे सचि समाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सबिर रतीया मोहागणी सचै सबदि सीगारि ॥ हरिवरु वाइनि थापर्ण गुरु के हेनि पिखारि॥ सेज सहावी हरि रंगि रवै भगति भरे भंडार ॥ मो प्रभु प्रीतसु मनि वसै जि सभर्स देइ ब्राधारु ॥ २ ॥ पिरु साज्ञाहिन व्यापणा निन के हउ सद बलिहारै जाउ॥ मन तन भरपी मिरु देई तिनकैं लागा पाइ ॥ जिनी इकु पछाणिया दुजा भाउ चरतह ॥ गुरमुखि नाम् पछागीपै नानक सचि समाइ ॥ ३ ॥ २६ ॥ ६२ ॥ मिरीरागु महला ३ ॥ हरि जी सचा सच त सभ किछ . वर्र चीरं ॥ लख चउमसीह तरसदे फिरे निच ग्रर मेटे पीरं ॥ हिं। जीउ वरवने वरविन लए सह सदा सरीर ॥ गुर परसादी सेउ मनु गहिर गंमीर ॥ १ ॥ मन मेरे नामि रते सुरु [होइ ॥ नामु मलाहीएँ दूजा अपन न कोइ॥१॥ रहाउ ॥ घरमराइ नी घरमु बीचारि ॥ दुन भाइ दुसदु आतमा मोह तेरी मरकार यधियातमी हरि गुएतामु मनि

एकु मुरारि ॥ तिनकी सेवा 'धरमराइ करें धंतु सवारणहारु ॥२॥ मन के विकार मनहि तजै मनि चुंकै मोहु अभिमानु ॥ आतमरामु पछाणित्रा पाईऐ मनमृखि सहजे नामि समान ॥ विनु सतिग्रर हुकति न न चीने कथनी बदनी करे विखित्रा दिवान ॥ सबद समात् ॥ ३ ॥ सभ्र किछ त्रापे श्रापि है दुजा अवरु न कोइ ॥ जिउ बोलाए तिउ बोलीए जा त्रापि बुलाए सोइ॥ गुरम्रखि वागाी है सबदि मिलावा होइ ॥ नानक नाम्र समालि तू जित सेविए होइ ॥ ४ ॥ ३० ॥ ६३ ॥ सिरीरागु महला ३ ॥ जिम इउमे मैलु दुखु पाइत्रा मलु लागी दुजै भाइ॥ मलु हउमै धोती किवै न उतरे जे सउ तीरथ नाइ ॥ बहुबिधि करम कमावदे द्गी मूल लागी श्राइ।। पड़िएे मैलु न उतरे पूज़हु गिश्रानीश्रा जाइ ॥ १ ॥ मन मेरे श्रावे ता निरमञ्ज होइ ॥ मनप्रुख हरि हरि मैलु न सकी धोइ ॥१॥ रहाउ ॥ मनि मेलै भगति न न पाइश्रा जाइ ॥ मनमुख मैले मैले मुए जासनि पति गवाइ॥ गुर मलु हउमै जाइ समाइ।। जिउ वसै मंनि **अंधेरें** वालीऐ तिउ गुरगित्रानि त्रागित्रान तजाङ 11 7 11 कीआ हम हम करहगे हम मुरख गावार ॥ करगौवाला विसरिश्रा जेवडु ।। माइश्रा दुखु नहीं सभि भवि संसारु ॥ पाईऐ सचु नाम्र उरधारि ॥ ३॥ जिस मेले सो मिले हउ तिसु बलिहारै जाउ ॥ ए मन भगती रतिश्रा मनि रते रती हिरिगुग् जिहवा सचे माहि समाउ ॥ ४ ॥ ३३ ॥ ३१ ॥ ६४ ॥ सिरीराग् नाम्रु न वीसरे सचे १ ॥ मैं मिन तिन विरह ऋति अगला मिलै घरि आइ॥ जा देखा प्रभु प्रभि आपगा देखिए जाइ॥ तिन कितु विधि मिलै जाइ सजगा प्रभु मिलाइ ॥ १ ॥ कोइ विनु अवरु त्भ न H हम किरपा मेले हरि सोइ कारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मिलावें ऋषि सोइ ॥ प्रभु हरिनाम का सतिगुरि कोइ जेवड बुभिया अवरु न गुर हउ गुरसरणाई दुःश्रा मेले प्रभु सोइ मनहिं 11711

पाइच्या करि उपार थरे सम्रु कोइ ॥ सहस मित्राराप करि रहे मिन कोरें रगु न होइ ॥ कृडि कपटि किनै न पाइओ जो बीजै खार्वे मोइ ॥ ३ ॥ सभना तेरी त्र्यास प्रभ सम जीत्र तेरे तू रासि ॥ प्रम तुधदु खाली को नहीं दरि गुरमुखा नो सामासि ।। निख भउजल इनदे किं ले जन नानक की व्यरदासि ॥४॥१॥६४॥ नुपतीऐ 8 1 मिलै मन् साम मिलै मे जे कोई गुरम्रखि सज्र् गुणतासु ॥ इउ तिसु निटहु चउरवनीऐ मैं नाम करे परगास ॥ १ ॥ मेरे प्रीतमा हउ जीता नामु घिश्राइ । तितु नावै जीतरा न थीऐ नामु दढाइ ॥१॥ रहाउ ॥ नामु श्रमोलक रतन सतिगुर पासि ॥ सतिगुर सेनै लगित्रा कढि रतन परगामि ॥ धनु वडभागी वडभागीया जो आह मिले गर पासि पुरसु न मेटिओ से भागहीस ॥२॥ जिमा सतिग्ररु ॥ श्रोइ फिरि फिरि जोनि मर्नाईश्रहि निचि निसटा करि निकराल।। य्रोना पासि दुव्यासि न मिटीऐ जिन

पर ।। जिना सातगुरु पुरसु न भाटमा स भागहाथ पास फाल ॥ श्रोह फिरि फिरि जोनि अनाईश्रीह नििच निसटा करि निरुत्तल ॥ श्रोना पासि दुश्रासि न भिटीए जिन खतरि प्रोष्ठ चंहाल ॥ ३ ॥ सतिगुरु पुरसु अमृतत्तरु वडमागी नानहि आह ॥ उन जनम जनम की मैंलु उतर निरमल नाम्रु ट्टाइ ॥ जन नानक उतमपद पाइम्रा गतिगुर की लिन लाह ॥ ४ ॥ २ ॥ ६६ ॥ सिरीरागु महला ४ ॥ ग्या गाना गुण निवरा गुण नोली मेरी माह ॥ गुरमुल्सि सच्खु गुणुकारीआ मिलि सच्छ हरिगुख गाह ॥ ईंग हीरु मिलि नेथिआ रिग चल्लै नाह ॥ १ ॥ मेरे गानिदा गुणु गाना त्यांत मनि होइ ॥ अवरि पिआस हरिनाम की गुरु तुसि

॥१॥ रहाउ ॥ मन रगह बडमागीही गुरु ररे पमाउ ॥ गुरु नामु दहाए रग सिउ हुउ सतिगर सनिगर हरिनाप्र लगई ন लख क्माउ ॥ २ ॥ जिलु भागा मतिगरु ना मिल धरि गेटिया नित पासि ॥ अनिर अगियान दुर्र भरत है विचि पहदा पर्देश्यामि ॥ तितु मनिगुर मेटे कातु ना धीणे मनसुरु लोह वृडा पेडी पानि ॥३॥ मतिगुरु बोहियु हरिनोर है दितु विधि

जार ॥ मनिष्ठा के मार्ज को चर्न तिचि वोहिथ वैटा बाह॥ पतु पतु वटमामी नानशा निना मनिष्ठुरु सण मिनाइ॥४॥३॥६७॥

SECTION DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO पंथु दसाई निन खड़ी ह्उ कोई 11 जिनी मेरा पिश्रारा राविया निन पीछै लागि फिराउ॥ भे प्रभु मिलग का करि जोदडी चाउ॥१॥ मेलि मिलाइ ॥ हउ हरि त्रभु सतिगर प्रभु दीया दिखाइ ॥ १ ॥ रहाउ हरि होइ निमागी 11 निमाणिया सनिगुर पासि दहि 11 गुरु न रजऊ मैं सावासि 11 हउ गुरु सालाहि ना को लोचदा जेता सनिग्रर सभ्र जगत थीऐ भागहीरा रोइ जो ना वहि हरि प्रभ्र मेटै थीआ धरि लिखिया न कोइ 11 3 11 सतिगुरु ऋापे यारे मेनि मिलाइ आपि 11 करि मेलसी दइआ जगजीवनु जिंग त्रापि पाइ सभु 11 जन ॥ ६= ॥ सिरीरागु 8 11 8 महला -11 मिन्नै कित विधि अति भना रसु खाइ पुछह मिलिश्रा किउकरि त्रभु ऋाइ 11 धोवा मलि मलि तिन पाइ 11 भाई सतिगुरु सारि सज् पुरख हउमै गुरमुखीत्रां सोहागगी रहाउ 11 तिन दइआ रतंनु के जो वचन मंने स्र जागोश्रहि जिन हरिरसु खाधा गुरभाइ २ इह है भागहीरा विशा तिशा सभतु नही विनु खाइ 11 रहे विललाइ ओइ सतिगुर 11 आगै ॥ हरि 113 हरि हरि वलाइ आपि देवसी दङ्या करि गुरमुखि अंमृत् मन हरिया होइया हरि वसिश्रा मनि नानक सोइ चडै दिनसु ॥ ५ ॥ ६९ ॥ सिरीराग सहला ४ ॥ फिरि ऋाथवै **बु**भौ घरै निति नरु न मुसा लाजु गुड़ मिठा माइत्रा पसरित्रा मनमुखु लगि माखी पचै पचाइ॥१॥ रहाउ॥ प्रभु सोइ है ग्रंति -11 मोहु सखा प्रत कलतु विख् होइ 8 11 रहाउ

THE CHANGE WAS A STATE OF THE CONTROL OF THE CONTRO त्तिम उमरे श्रतिपतु रहे सरगाइ ॥ श्रोनो चल्णु सदा निहात्तिश्रा हरि सरच लीओ पनि पाइ ॥ शुरमुखि दरमह मनीअहि हरि आपि लए गति लाइ।। २ ॥ गुरमुला नो पंषु परमटा दरि ठाफ न कोई हरिनाम सलाइनि नाम मनि नामि रहनि लिउ श्चनहद धनी दरि बजदे दरि सचै सोमा पाइ ॥ ३ ॥ जिनी गुरस्रवि नाम्र सलाहिया तिना सम को कहै सामापि ॥ तिन की संगति देहि प्रम में जाचिक की अरदासि ॥ नानक भाग वहें निना गुरस्रका मिरोराग जिन धानरि नाम परगासि 11 8 11 ξ 11 190 महला ५ परु १ ॥ किया द रना देखि के पत्र कलत्र सीमार ॥ रस संसीया करहि मासह रंग अपार । करता चिति न आगई फरमाइसी वरतहि होड श्रफार मेरे मन सुखदाता हरि सोइ गरपरमारी 11 9 11 l1 पाईऐ रुर्गम परापनि होइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कपडि भीगि लपडाहमा मुद्दना रुपा खाकु ॥ हैनर गैंबर बहुतमे कीए स्य व्यथाक ॥ किम ही

चिनि न पानही निमरिक्षा सम साम ॥ सिरजणहारि छुलाहमा निष्य नार्ये नापारु ॥ २ ॥ लैंडा चटटक्षाइ त' माहमा करिंड इतन ॥

जियनो तूं पतीयाहदा सो सण् तुमी अनित ॥ अहं कारु करहि श्रहंरारीया वियापिया मन की मनि ਰਿਜਿ 11 भुलाह्या ना निमु जानि न पति ॥ ३॥ सित्युरि पुरस्यि मिलाध्या इको सज्ञा सोइ ॥ हरिजन का राखा एक है किया माणम हउसे रीइ ॥ जो इरिजन भारी सो करे दिर फेरु न पाने कोड़ ॥ जग महि चानण होर ॥ ४ ॥ १ ॥ ७१ ॥ धणा दमटिभूनि ॥ मनि विलामु बह रग रामीया ॥ भग्रधार बादिमाहीया निचि सहसे ॥ निविधा लेख तिनि प्रसिव रे सुन्न साधमाग पारश्रा विधान दुर्स सहसा मिटि गुड़बा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जेते धान धनतरा थार्या ॥ धनपानी वडभूमीया मेरी मेरी

पिया ॥२॥ दुरमु चलार तियंगु होई वर्रत व्यक्तरमा ॥ सम्रु को यगगति परि लक्ष्योतु विज्ञ नार्प स्ताहु गनिया॥ ३ ॥ कोटि तेनीस

!! गिरंगारी

दरि श्वरिया

माधिर

गेररा निप

k 本本本 本本本本本本本本本本本本本本本本本本 सुपनु धीत्रा ॥ ४ ॥ २ ॥ ७२ ॥ सिरीरागु महला ४ ॥ सभ्र नानक पर्वालीएं त्रिणु बुभ्ते सुगध अजाणि ॥ सो प्रभु चिति उठि न त्राइत्रो छुटैगी- वेवाणि ॥ सतिगुर सेती चितु लाइ सदा रंगु मािण ।। १ ।। प्राणी तूं आइआ लाहा लेेिण ।। कुफकड़े सभ मुकदी चली रैंगि।। १।। रहाउ।। कुदम करे पसु पंखीया नाही कालु ॥ त्र्रोतै साथि मनुखु है फाथा माइत्रा जालि ॥ भालीग्रहि जि नाम्र समाजि ॥ सचा २ छडि गवावणा सो लगा मन माहि ॥ जिथै जाइ त्रव वरतगा तिस की चिंता नाहि ॥ फाथे सेई निकले जि गुर की पैरी पाहि ॥ ३ ॥ कोई रिव न सकई दुजा को न दिखाइ ॥ चारे कु'डा भालि सरणाइ ॥ नानक सचै पातिसाहि पइत्रा डुवदा लइआ कडाइ ॥ ४ ॥ ३ ॥ ७३ ॥ सिरीरागु महला ५ ॥ घड़ी मुहत पाहुणा काज सवारणहारु ।। माइत्रा कामि वित्रापित्रा समभै नाही गावारु ॥ उठि चित्तिया पद्धताइया परिया वसि जंदार ॥ १ ॥ यंधे तूं बैठा कंधी पाहि ॥ जे होवी पूरिब लिखित्रा ता गुर का बचनु कमाहि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरी नाही नह डड्री पकी वढगाहार पहुतिया लावे करि तई यारु ।। जा लै दात किरसाण दा ता लुणि मिणित्रा खेतारु।। २ ॥ पहिला भरि सोइत्रा ॥ तीजै भांख भखाइत्रा चउँयै गइश्रा भइत्रा ।। कद ही चिति न ब्राइत्रो जिनि जीउ पिंडु दीत्रा 3.11 संगति कउ वारित्रा जीउ कीत्रा क्रंरवाणु ॥ जिस साध पई मिलित्रा पूरखु सुजागु ॥ नानक डिठा सदा हरि श्रंतरज्ञामी जाणु ॥ ४ ॥ ४ ॥ ७४ ॥ सिरीरागु महला ५ सभे गला त्रिसरनु इको त्रिसरि न जाउ ॥ धंधा सभु जलाइ के गुरि नामु दीत्रा सचु सुआउ ।। आसा समे लाहि कै इका आस कमांउ।। जिनी सतिगुरु सेविआ तिन अगै भिलिआ थाउ।। १ ॥ मन मेरे करते नो सालाहि ॥ सभे छिड सिआणपा गुर की पैरी पाहि ॥१॥ रहाउ॥ दुख भुख न त्रित्रापई जे सुखदाता मनि होइ॥ कित ही कंमि न छिजीए जा हिरदे सचा सोइ ।। जिसु तुं रखिह इथ दे तिसु मारि न सकै कोइ ॥ सुखदाता गुरु सेवीऐ सभि अवगण कढै मंगै सेवको घोइ सेवा लाईआं २ 11 श्रपनी

**经过去还还还还还还还还还还还** 

साधू संगु मनकते तुठै पाना देव ॥ सम्रु किञ्ज वनगति साहिबै आपे करेर ॥ सतिगुर के वितहारर्ण मनसा सभ पूरेर ॥ ३ ॥ इको सजराो इको माई मीतु ॥ इकनै दी सामगरी इकसै दी है **डिमै** इकस सिउ मन मानिया वा होया निहचल चीत् ॥ सच खाला सञ्च पैनला टेक नानक सञ्च कीत्।। ८ ॥ ४ ॥ ७४ ॥ सिरीराय महला ५ ॥ समे थोक परापते जे जानै इक हथि ॥ जनम् सफल है जे मचा सबद कथि ॥ गुर ते महस्त परापते जिस्न लिखिया १ ॥ मेरे मन एकम सिउ चितु लाइ ॥ एकस रिन्तु सभ धंयु है सम मिथिया मोहुमाइ ॥ १॥ रहाउ ॥ लख सुसीया पातिसाहीश्रा जे सतिगुरु नद्रि करेड ।। निमख एक हरिनाम् देड तनु सीतलु होइ ॥ जिस कउ पूर्वि निखिया तिनि मेरा चरन गहे ॥ २ ॥ सफल मृश्तु सफला घडी जितु सचे नालि सतिगुर संताप न लगई जिस्र हरि का नाम्र अधारु ॥ वाह पक्रिड गुरि काढिया सोई उ रिया पारि ।। ३ ।। थानु सुहारा पवित है जिये सत सभा ॥ ढोई तिस ही नो मिलें जिनि पूरा गुरू लभा ॥ मानक वधा घरु तहां जिथे मिरत न जनम् जरा ॥ ४ ॥ ६ ॥ ७६ ॥ स्रीरागु महला ५ li . सोई घित्राईए, जीयड़े सिरि साहां पातिसाह !! की करि आस मन जिस का समग्र बेसाह ॥ सभि मियागुपा छडि के गुर की चरणी पाहु ॥ १ ॥ मन मेरे गुरू सहज सेती जपि, नाउ ।। आठ पहर प्रभ्र धियाइ तुं गुण गोइद नित गाउ रहाउ ॥ तिस की सरनी परु मना जिल्ला जेनह अवरु न कोइ ॥ जिमु सिमरत मुखु होई घणा दुखु दरदु न मृले होई प्रश्न साहित सचा सोह ॥ २ साध संगति होइ चाकरी 11 कटीएँ जम की फास ॥ मुखदाता भेभंजना तिस धारी करि श्ररदामि ॥ मिहर करे जिसु मिहरदानु तां कारजु आर्न रासि ॥

ानसायापा छाड क शुर का चरणा पाडु ॥ १ ॥ धन भर शुल सहज सता जिए ताउ ॥ थाठ पहर प्रश्न धिसाइ तुं गुण गोइद नित गाउ ॥ १ ॥ रहा ।। तिस की सरनी परु मना जिल्ल को इह ध्यक न को इ॥ जिल्ल हो हो इस याणा दुरा दरद न मूले हो इस मदा सदा करि चारती प्रश्न साहिश्च सना सोइ॥ २ ॥ साथ संगति हो इतिरमला कटीए जम की कास ॥ सुल्दरता मैं मंजनो तिसु व्यागी करि व्यादानि ॥ मिहर करे जिल्ल मिहरताता मैं मंजनो तिसु व्यागी करि व्यादानि ॥ महरा करे जिल्ल महर्ता करा आहे। वरना चिहना पाइरा की मित कहि न सरु। अने करा थाउ॥ वरना चिहना पाइरा की मित कहि न सरु। अने जन्म महस्या करि सचु देवह व्यश्चा नाउ॥ ४॥ ॥ गाथ ।। नानरु कर प्रम महस्या करि सचु देवह व्यश्चा नाउ॥ ४॥ ॥ गाथ ।। सीरामु महला ४॥ नामु धिमाए सो सुली तिम हुर इस उज्जल होइ॥ पूर गुर ते पाईए परगड समनी लोर ॥ गाथमंगिन के परि वस एको सचा सोइ॥ १॥ मेरे मिन हिर हिर

नामु घित्राइ ।। नामु सहाई सदा संगि त्रागे लए छड़ाइ ।। १ ।। रहाउ ॥ दुनीत्रा कीत्रा विडियाईया कवने यावहि कामि जातो विनसि निदानि ॥ सभ्र फिका जा पूरा परधानु ।। २ ।। साधृ की होह रेखुका अपगा ग्रापु ।। उपात्र सित्राणप सगज्ञ छडि गुर की चरणी होइ जिसु मसतिक होवें भागु ॥ ३ ॥ निसहि परापति रतनु भाईहो जिस देवे प्रस ग्रापि ॥ सतिगर की सेवा करे जिस्र विनसे हडमें ताप ॥ नानक कड गुरु भेटिश्रा सगल संताप ॥ ४ ॥ = ॥ ७= ॥ सिरीरागु महला ४ ॥ इकु पछाणु जीत्र रखणहारु।। इकस का मनि श्रासरा इको प्राग तिस सरणाई सदा सुखु पारत्रहमु करतारु ॥ १ ॥ मन मेरे सगल उपाव तिश्रागु ॥ गुरु पूरा श्राराधि नित इक्स की लिय लागु इको भाई मितु इकु इको मात पिता ॥ इकस की हे जिनि जीउ पिंडु दिता ॥ सा प्रभु मनहु न बिसरे सभ्र किछ वसि कीता ॥ २ ॥ घरि इको वाहरि इको थान थनंतरि त्रापि ।। जीय जंत सभि जिनि कीए ग्राठ पहर सोग संतापु ॥ सेती रनिश्रा न होवी ३ ॥ पारब्रहम् है द्जा नाही कोइ ॥ जीउ पिंडु सभ्र तिस का जो तिसु भावे सु होइ ॥ गुरि पूरै पूरा भइत्रा जिप नानक सचा सोइ ॥ ४ ॥ ६ ॥ ७६ ॥ सिरीरागु महला ५ ॥ जिना सतिगुर सिउ चित् से पूरे परधान ।। जिन कउ आपि दहआलु होइ तिन उपजै गित्रात ॥ जिनकड मसुतकि लिखिआ तिन पाइश्रा मेरे नाम्र धिश्राइ ॥ सरव सुखा सुख दरगह पेधा जाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जनम मरगा का गइत्रा निरमला भगति गोपान П साधू संगति की कटीऐ मरग मलु गुरदरसञ् थनंतरि रत्रि रहिञ्जा पारब्रहम्र ॥ थान त्रभु नाही कोइ ।। तिसु सरगाई छुटीऐ कीता सभना दाता एक है दुजा लोड़े सु होइ ॥ ३ ॥ जिन मनि वसित्रा पारब्रहम् से पूरे तिन की सोभा निरमली परगढु भई जहान ॥ जिनी मेरा प्रभु धिश्राइश्रा

नानक तिन कुरवान ॥ ४ ॥ १० ॥ ८० ॥ सिरीरागु महत्ता ५ ॥

but a tractactacta

दुखु गइत्रा हरिसुखु वसित्रा मनि श्राह ॥ सतिगर मित्रि सभु जोति प्रमामीत्रा एकस मिठ जिन लाड ॥ मिजि साधू मुख ऊजला पूर्गव जिलिया पाइ ॥ गुण गोर्निद नित गात्रखे निरमज सार्चे नाइ ॥ १ ॥ मेरे मन गुरसबदी सुख़ होइ ॥ गुर चाकरी विरथा जाड न कोड ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मन कीया इछां पूरीया पार्या नामु निघानु ॥ श्रंतरजामी सदा संगि करणेंद्रारु पछानु ॥ ऊजला जपि नाम्र दानु इसनानु ॥ काम्र होधु लोस विनिसिया तजिथा सम्र यभिमानु ॥ २ ॥ पाइया लाहा नाम् पूरन होए काम ॥ करि किरपा प्रमि मेलिया दीया श्रपणा नाम् ॥ थावरा जासा रहि गइमा मापि होमा मिहरवानु ॥ सञ्च महलु घरु पाइमा गुर का सबदु पळानु ॥ ३ ॥ भगत जना कउ राखदा आपणी किरपा धारि ॥ इलति पलति मुख ऊजले साचे फे गुण सारि ॥ त्राठ पहर गुण सारदे रते रंगि ऋपार ॥ पारबहसु सुख सागरो नानक सद बजिहार ॥ ४ ॥ ११ ॥ =१ ॥ सिरीरागु महला ४ ॥ पूरा सतिगुरु जे मिनी पाईपे सबद निधान ॥ करि किरपा प्रभ यापसी जपीरे अंमृत नासु ॥ ञनम लार्ग सहित धित्रानु ॥ १ ॥ मेरे मन त्रम सरलाई पाइ ॥ हरि विनुद्रजा को नही एको नै।स घिन्नाइ ॥१॥ रहाउ ॥ कीमित कहणु न जाईऐ सागरु गुणी अथाहु ॥ वडमागी मिलु संगती सचा करि सेवा सुखमागरे सिरि पातिसाह सबदु निसाह ।। साहा का श्रासरा दुजा नाही ठाउ ॥ मैं धर तेरी ॥२॥ चरख कमल पारत्रहम तेरै ताणि रहाउ ॥ निमाणित्रा त्रम माणु त् श्राराघीएे आठ पहर गोविंद ॥ समाउ॥ ३॥ हरि जपीएे प्राण तन धन रखे करि किरपा राग्वी जिंदु ॥ नानक सगले दोख उतारियनु प्रभु पारवहम बखसिंद ॥ ४ ॥ १२ ॥ ८२ ॥ **प्रीति** लगी तिस सच सिउ मरैन आवे जाइ ॥ ना वेद्योड़िया विद्युई सभ महि रहिया समाह ॥ दीन र्क सतमाइ п श्रचरज गुरि <u>स्त्र</u>प ।।१।। माई रे मीत सोइ ॥

राष्ट्रकार प्रयोग प माइत्रा मेह परीति धृगु सुखो न दीसै कोइ ॥१॥ रहाउ ॥ दाना दाता सीलवंतु निरमलु रूपु अपारु ॥ सखा सहाई अति वडा ऊचा वडा श्रपारु ॥ वालकु विरिध न जाणीए निहचलु तिसु दुरवारु ॥ जो मंगीऐ सोई पाईऐ निधारा आधारु ॥ २ ॥ जिसु पेखत किलविख मनि तनि होत्रे सांति ॥ इकमनि एक धित्राईऐ मन की ।। गुरण निघानु नत्रतनु सदा पूरन जा की दाति - 11 सदा सदा त्राराधीएं दिनु विसरह नहीं राति ॥ ३ ॥ जिन कउ पूरवि तिन का सखा गोबिंदू ॥ तनु मनु धनु अरपी सभो सगल वारीए इह जिंदु ॥ देखें सुणै हद्रि सद घटि घटि बहस अकिरतघणा नो पात्तदा प्रभ नानक सद वखसिंदु -11 =३ ।। सिरीरागु महला ५ ।। मनु तनु धनु जिनि प्रभि दीत्रा सहजि संशारि सरव कता करि 11 थापिश्रा जोति श्रपार ॥ सदा सदा प्रभु सिमरीऐ श्रंतरि रख़ उरधारि त्रवरु न कोइ ॥ प्रभ सरगाई सदा मेरे मा हरि बिनु १ ॥ रहाउ ॥ रतन पदारथ मार्गका रुपा सुइना खाकु ॥ मात पिंता सुत वंधपा कूड़े सभे साक जिनि कीता 11 जागाई **ऋं**तरि मनमुख पस्र नापाक न -11 २ 11 जार्गे दृरि रिश रहिश्रा तिस नो लागी ॥ तसना हउमै **अंतरि** कूरि 🌡 भगती H विह्रिणित्रा आवहि वंञहि पूर राखि लेहु - 11 जीग्र जंत करि ॥ विज्ञ प्रभ कोइ न दङ्ग्रा वीसाउ करि अपूनी हरि महा विकट जम भइत्रा ॥ नानक नामु न मङ्त्रा ॥ ४ ॥ १४ ॥ ८४ ॥ सिरीरागु महला ५ ॥ मेरा तनु अरु धनु मेरा राज रूप मैं देसु ॥ सुत दारा वनिता त्र्यनेक बहुत रंग ब्रह वेस ॥ हरिनाम रिदे न वसई कारजि किते न लेखि ॥ १ ॥ मेरे मन हरि हरि नाम्र घित्राइ।। करि संगति नित साध की गुरचरगी नामु निधानु धित्राईऐ मसतिक चित्र लाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भागुं।। कारज सिम सवारी ब्रहि गुर की चरणी लागु ॥ हउमै रोगु अग्रु कटीऐ ना आवै ना जागु ॥ २ ॥ किर संगति तू साध की अठसिठ तीरथ नाउ ॥ जीउ प्राण मनु तनु हरे साचा एहु सुग्राउ ॥ ऐथे मिलडि

वडाईमा दरगहि पावहि थाउ॥३॥ करे कराए आपि प्रमु समु किछु तिम ही हाथि।। मारि यापे जीवालदा अंतरि वाहरि साथि।। नानक प्रभ सरखागती सरव घटा के नाथ ॥ ४ ॥ १५ ॥ ८५ ॥ मिरीरागु ॥ सरिए पए प्रभ यापणे गुरु होया किरपाल ॥ कै उपदेसिए निनसे सरव अंजाल ॥ अंदरु लगा रामनामि श्रंमृत नदरि निहाल ॥ १ ॥ मन मेरे मतिगुर सेवा सारु ॥ यरे दहश्रा प्रसु श्रापणी इक निमल न मनहु निमारु ॥ रहाउ ॥ गुण मीर्विद गानीयहि श्रवगुरा कटसहार ॥ नितु हरिनाम न सुखु होइ करि डिठे विसथार ॥ सहजे मिफनी रतिया भाजलु उतरे पारि ॥ २ ॥ तीरथ वरत लख संजमा पाईए साधु धरि ॥ लुकि कमावै किम ते जा वेलें सदा हद्दि ॥ थान थनंतरि रि रहिन्ना प्रभु मेरा भरपूरि ॥ ३ ॥ सञ्ज पातिमाही श्रमरु सञ्च सचे सचा थान ॥ सची ऋररति धारीश्रनु सचि मिरजियोन जहान ॥ नानक जपीए सच नाम हउ सदा करवानु ॥ ४ ॥ १६ ॥ =६ ॥ मिरीराग् महला ४ ॥ उद्गु जापणा वडमागी धन खाटि ॥ संत संगि हरि मिमरणा मनु जनम जनम की कोटि॥१॥मन मेरे रामनामु जपि जापु॥ मन इस्त्रे फल भुंचि तू सम्र चुकै सीगु संताप्र ॥ रहाउ ॥ जिसु फारणि तन धारिया सो प्रभु डिठा नानि ॥ जलि थलि महीश्रनि पृरिया प्रभु यापणी नदरि निहालि ॥२॥ मनु तनु निरमनु होइथा लागी साच परीति ॥ चरण भन्ने पारब्रहम के सभि जप तप तिन ही कीति ।। ३ ॥ रतन जनेहर माणिका श्रमृत हरि का नाउ ॥ धरव सहज आनंद रस जन नानक हिर्मुण गाउ।। ४ ॥ १७॥ =७॥ मिरीरागु महला थ ॥ सोड सासत सउल सोड जित जपीए हरिनाउ ॥ चरणकमत गुरि धन दीया गितिया निधाने थाउ ॥ साची पंजी सचु संजमो ब्याठ पहर गुण गाउ ॥ करि किरपा प्रश्न भेटिब्रा मरण न श्राप्त जाउ ॥ १ ॥ मेरे मन हरि भज सदा इकरंगि ॥ घट घट र्यंतरि रिव रहिया मटा सहाई संगि॥१॥ रहाउ ॥ सखा की मिति किया गणी जा निमरी गोरिंदु ॥ जिन चालिया से त्पनानिया उह

स्याक्षा अस्य क्षेत्र क संगति मनि वसै जागौ ॥ संता श्रीतम्र वखसिंद जिंद त्रभ सोई नरिंद ग्रउसरि प्रभ ग्रापणा राज 11 Ą 11 कोटि रमगा जित् मजन इसनान 11 रसना पुजै **इस**िट धारि मनि दानु 11 तनि गुणवती प्ररख़ मिहरवान ॥ जीउ पिंडु तिस धन दा हर सदा कदे विछुड़े जो मेलिया 3 न करतारि 11 साचै सिरजगहारि मारगि - 11 भूला वंधन कटिया पाइश्रोन गुरा तिसु सर्गागती II जि अवगुख नानक घटा सिरीरागु 8= 11 == 11 महला y 11 रसना सचा पिता निरमलु होइ तनु II मात अगले साक करे जे आपणी चसा न विसरे मिहर कोइ 11 सेवि जिचरु सासि विनु साचा सभ साहिच्च मेरा विनास ॥ १॥ रहाउ 11 निरमला तिस मेरे मनि तनि भुख अति अगली कोई जाइ चारे भालीया विनु अवरु न जाइ॥ २॥ क़ डा सह अरदासि करि मेले जो करतारु - 11 सतिगुरु सालाही ऐ -11 सदा सदा भंडारु श्रंत न दे सालाहीऐ जिस अनेक चलत सदा मति विसेख मनि तनि तिसु 11 मिठा जिसु लेख 113=113811811 सिरीरागु महला 11 भाईहो मिलि समालि तोसा सचा नाम्र 11 श्रीय नाति ॥ गुर पूरे ते पाईऐ जीय का ऐथै अपगी नदरि निहालि होवै नो इोइ जिस तिस दङ्खाल 11 8 को कोइ दुजा सुभौ थाउ न II तिसु मिले पदारथ ॥ सगल Ш से जिन मनु लगा वडभागी माइ गुरु दाता रहिश्रा समाइ॥ गुरु महि परमेसरु गुरु ॥२॥ कितु मुखि गुरु सालाहीए करणकारण गुरु लए तराइ जिन गुरि रहे निहचल धारिश्रा अंमृतनामु पीत्रालिया जनम मरन का पथु॥ गुरु परमेसरु सेविया भै भंजन

श्रयपंडु ॥ जिनि गुरु सेनिश्रा श्रापणा जमदृत न लागै डंडु ॥ गुर नालि तुलि न लगई खोजि हिठा बहमंड ॥ नाम्र निधानु सतिगुरि

महला ४ ॥ मिठा करि कै साह्र्या कउड़ा उपित्रया साहु ॥ भार्रे मीत मुस्दि कीए विस्त्रिया रचित्रा बाहु ॥ जाँदे विलम न होवर्रे विष्णु नावे विसमादु ॥ १ ॥ मेरे मन सतगुर की सेवा लागु

३ ॥ सतिगृह गहिर गमीह है सुल सागह

मन महि मंडु ॥ ४ ॥ २०॥ ६०॥ सिरीरागु

दुख

नानक

जो दीमें सो निसमसा मन की मित तिआग 11 जिउ कुकर हरकाडमा घानै दहदिस जाई ॥ लोभी अंतु न मलु श्रमलु सभ स्वाइ ॥ काम क्रोघ मदि विश्वापिया ॥ २ ॥ माइत्रा जाल पमारिया भीतरि चोग रुपना पंत्री फासिया निकसुन पाए माई ॥ जिनि कीता न जार्गाई फिरि फिरि व्यानै जाइ ॥ ३ ॥ व्यनिक प्रकारी मोहिस्रा षहु विधि इहु संसारु ॥ जिमनो रखे सो रहै संम्रिपु पुरखु हरिजन हरि लिय उघरे नानक सद बलिहारु ॥ ४ ॥ २१ ॥ ६१ ॥ सिरीरागु महला ४ घरु २ ॥ गोइलि ब्राइब्रा गोइली किया तिसु इंफ पशारु ।। ग्रहलति<sup>त</sup> प्र'नी चलगा तूं संमन्त हिराय गाउ मना सतिगुरु सेनि पित्रारि ॥ कित्रा धोड़ड़ी गुमाल ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जैसे रैं शि पराहुशे उठि चलसहि परभावि॥ किया तुं स्ता गिरसत मिउ सभ फुला की बागावि ॥ मेरी किया करहि जिनि दीया सो यस लोड़ि ॥ सरपर उठी चलगा जामी लख करोड़ि ॥ ३ ॥ लख चउरासीह अमितका दुलम जनमु पाइश्रोह ।। नानक नामु समालि तु सो दिन नेडा श्राहश्रोह । ४ ॥ २२ ॥ ६२ ॥ सिरीरागु महला ४ ॥ तिचरु वसहि सहेलडी जिचरु साथी नालि॥ जा साथी उठी चलिया ता घन खाङू रालि ॥ १ ॥ मनि वैराग्र महत्रा दरसन् देखरी का चाउ ॥ धंन स तेरा थानु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिचक वसिया कृत घरि जीउ जीउ समि कहाति।। जा उठी चलसी कंतडा ता कोइ न प्रखे तेरी बात ।। पेईयड़े सह सेन तूं साहरड़े सुखि वस ॥ गुरमिति चजु आचारु मिख न लगे दुख ॥३॥ समना साहुरै वंत्रणा सभि मुकलापणहार ॥

森森:森森森森 森森森森森森森森森 सह नालि पित्रारु ॥ ४ ॥ २३ ॥ ६३ ॥ नानक धंतु सोहागणी जिन श्रोही सिरीराग्र महला घरु ६ 11 करणकारण एकु जिनि ¥ श्राकारु ॥ तिसहि धित्रावहु मनं मेरे को आधार सरव ॥१॥गर महि धित्राइ 11 छोडि सगल सित्रागपा साचि कलेस ॥ रहाउ H दुख् न भउ ॥ कोटि करि रहे गुर विनु तरिश्रो न कोइ जतना साधार सगले पाप जाहि मन हउ वलिहारणे जि गुर की पैरी पाहि ॥३॥ साध संगति मनि हरि का नाउ ॥ से वडभागी नानका जिना मनि इह भाउ 11811 सिरीरागु महला ५ ॥ संचि हरिधनु पूजि सतिगरु विकार ॥ जिनि तुं साजि सवारिश्रा हरि सिमरि जपि मन नामु एकु अपारु ॥ प्रान मनु दीया रिदे का आधारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कामि क्रोधि अहंकारि माते संत सरगी पउ - 11 लाग्र कमावै श्रंधारु ॥ २ ॥ सत् संतोख दङ्या एह देइ रेगा जिसु निरंकारु ॥ प्रभु ३॥ जो कहु नानक गुरि पसरिश्रा पासारु 11 सगल ब्रहम बीचारु ॥ ४ ॥ २४ ॥ ६४ ॥ सिरीराग्र महला सगलागा ॥ दुहहूं ते रहत भगत सरवे समाणा II ॥ ठाक्ररु कहउ वडपुरखु सुजाणा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मान अभिमान कोई कोटि संतह मंधाही समदरसी कथन कहन ते 11 करला मुकता अवगति कछु न आइआ॥ संतन की नदरि दानु पाइत्रा ॥ ४॥ २६॥ ६६॥ सिरीरागु महला y भूलिह पिऋारे में लाड लडाइग्रा 11 हरि पिता II ξ सहला माइश्रा II 11 8 तेरा विख्म भावनु H II रहाउ हउ माग्र तेरा ताग्र जानउ हउ - श्रापा ही सभ मधि सभिह वेग्रहताज पिता वापा 11 11 जानउ

नाही तेरी कवन खुगता बंधन मुकतु संतहु मेरी राखें ममता ॥३॥ भए किरपाल ठाकुर रहियो यात्रण जाणा ॥ गुर मिलि नानक पारब्रहमु पद्धारमा ॥ ४ ॥ २७ ॥ ६७ ॥ सिरीराग् महला ४ घरु १ ॥ संत मिलि भाईया कटियडा जमकाल ।। सचा साहित मनि वठा होत्रा दह्यालु ॥ पूरा सतिगुरु मेटिया विनसिया सम् जंजाल ॥ १ ॥ सतिग्ररा हुउ तुधु विटहु करवाण ॥ तेरे दरसन कड यलिहारसै तमि दिता श्रमृतनाम् ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिन त सेनिया माउ स्रजान ॥ निना पिछ छटीए डिन श्रंदरि निधान ॥ ग्रर जेगड दाता को नहीं जिनि दिता आतम दान ॥ २ ॥ गुरु मिलिया सुभाइ ॥ सचै श्राए से परवाण हति जिन रतिया दरगह बैसण जाड़ ॥ करते हथि बढिआईया परवि लिखिया पाइ।। ३।। सञ्च करता सञ्च करणहारु सञ्च साहित्र सञ्च टेक ।। सची सच बखासीरे मची बुधि बिबेक ॥ सरब निरंतरि राप्ति रहिया नानक जीवें एक ॥ ४ ॥ २८ ॥ ६८ ॥ मिरीरागु महला ४ ॥ परमेसूरु पूजीए मनि तनि लाइ पित्रारु ॥ सतिगुरु दाता जीय का समसै देह अघारु।। सतिग्ररु वचन कमावर्षे सचा एह घीचारु।। नित साथ संगति रितया माइया मोह सभ छारु ॥ १ ॥ मेरे साजन हरि मनि वसै पूरन होवें हरि नाम् समालि ॥ साथ संगति घाल ॥१॥ रहाउ ॥ गुरु समस्य अपारु गुरु वडमागी ॥ गुरु अगोचरु निरमला गुरु जेउड अउरु न कोइ ॥ गुरु करता फरणहारु गुरम्भील सची सोड ॥ गुर वे बाहरि रिख्न नहीं गुर कीता लोड़े सु होइ ॥ २ ॥ गुरु तीरथ शुरु पारजातु गुरु मनमा गुरु दाना हरिनाम देइ उधर सम ममग्यु गुरु निरंकारु गुरु ऊचा ध्यमम अपारु ॥ गुर की महिमा ध्यम किया कर्य कथनहारु ॥ ३ ॥ जितदे फल मनि वाछीयहि पामि ॥ पर्रात लिखे पात्रथे साच नाम दे रासि ॥ सतिगर मतिग्रर मग्सी श्राह्यां बाहुडि नही निनासु ॥ इरि नानक ञीउ पिट्र तेग माम् 11 8 п 35 11 33 मिरीगग मिंग महला 11 संत माईहो मार्च नाइ n गुर सरेपण

**戏戏戏戏戏玩玩玩玩玩玩玩** तीरथ हरि का नाउ ।। त्रागै दरगिह मंनीत्रहि मिलै निथावे थाउ ।।१।। भाई रे साची सितगुर सेव ।। सितगुर तुठै पाईऐ पूरन अलख अभेव ।।१।। रहाउ ।। सतिगर विटह वारिश्रा जिनि दिता सचु नाउ ॥ श्रनदिन सलाहणा सचे के गुण गाउ ।। सचु स्वाणा सचु पैन्हणा सचे सचा नाउ ॥ २ ॥ सासि गिरासि न निसरै सफनु मूरति गुरु त्रापि ॥ गुर जेवडु अवरु न दिसई आठ पहर तिसु जापि ॥ नदरि करे नामु गुणतासि ।। ३ ।। गुरु परमेसरु एकु है सभ महि रहित्रा समाइ।। जिन कउ पूरवि लिखिया सेई नामु धियाइ ॥ नानक गुर सरणागती मरे न त्रावै जाइ ॥ ४ ॥ ३० ॥ १०० ॥ १ त्रों सतिगर प्रसादि ॥ सिरीराग्र 8 महला त्रसटपदीत्रा ।। त्राखि त्राखि मनु वाव**गा जिउ जिउ** जिस नो वाइ सुणाईऐ सो केवडु कितु थाइ ॥ त्राखण वाले जेतडे सभि श्राखि रहे लिव लाइ ॥ १॥ वाबा अलहु अगम नाई पाक सचा परवदिगारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तेरा थाइ जापी केतड़ा लिखि न जागौ कोइ॥ जे सउ साइर मेलीत्र्यहि तिल्ल न पुजावहि रोइ ।। कीमति किनै न पाईआ सभि सुगा पैकामर **ब्राखिह सोइ ॥ २ ॥ पीर** सालक सादक सेख मसाइक काजी मुला दरि दरवेस रसीद ॥ वरकति पड़दे रहनि दरूद ।। ३ ।। पृछि न साजे पृछि त्रमली पुछि न देवै लेइ।। श्रापणी कुदरति श्रापे जागौ ।। सभना वेखे नदिर करि जै भावे ते देइ ।। ४ ।। थावा नाव जाग्गीत्रहि नावा केवडु नाउ ।। जिथै वसै मेरा पातिसाहु सो केवडु थाउ ।। अंबिड कोइ न सकई हउ किस नो पुछिण जाउ ।। ५ ।। वरना वरन न भावनी जे किसै वडा करेइ ॥ वडे हथि विड्याईग्रा हुकमि सवारे त्रापर्गे भावे देइ ढिल चसा न सभु को आलै वहुत वहुत लेंगे कै केरइ ॥ ६ ॥ 11 क दे **आखीऐ** रहिया केवड दाता न त्रावई तेरे तोटि ज्रगह जुगह भंडार ॥

宏宏 宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏

( 88 )

the startest and a st ॥ ७ ॥ १ ॥ महला १ ॥ सभे कंत सहेलीया सगलीया करहि सीगारु ॥ गणत गर्गावर्गि आईआ सहा वेसु विकार ॥ पार्लंडि श्रेष्ठ न पाईऐ खोटा पाजु खुआरु १ ॥ हरि जीउ इउ पिरु रावै नारि ॥ तयु भावनि सोहागर्णी श्रपणी किरपा लैहि सवारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरसवदी सीमारीया तनु मनु पिर के पासि ॥ दुइ कर जोड़ि खड़ी तके सच कहे अरदासि ॥ लालि रती सच भै वसी भाइ रती रंगि रासि ॥ २ ॥ प्रित्र की चेरी कांढीऐ लाली मानै नाउ ॥ साची प्रीति न तुर्द्ध साचे मेलि मिलाउ॥सर्वाद रती मन वेधिया हुए सद बलिहार जाए ।। ३ ।। साधन रंड न वैसई सतिगुर माहि समाइ ॥ पिरु रीसालु नउतनो साचउ मरै न नित रवे सोहागणी साची नदिर रजाइ॥४॥साच्च धड़ी धन माडीऐ कापड् प्रेम सीगारु ॥ चंदनु चीति बसाइत्रा मंदरु दसवा दुआरु ।। दीपक सबदि विगासित्रा रामनाम उर हारु श्रंटरि सोहग्री मसतकि मणी पित्रारु ॥ सोभा सरति साचै प्रोमे अपार ।। बिन्नु पिर पुरखु न जाग्यई साचे गुर कै हेति ।। निसि श्रंधियारी सतीए किउ पिर विन्त रैंसि पिछारि विहार ॥ अंक जलउ तनु जालीश्रउ मनु धनु जलिबलि जाह ॥ जा धन कंति न राबीमा ता त्रिरथा जीवनु जाइ॥७॥ सेजै कंत सती युभः न पार ॥ इउ सती पिरु जागणा किस कउ पूछउ जार ॥ सतिगुरि मेली में वसी नानक प्रेम्न सलाइ ॥ = ॥ २ ॥ सिरीरागु महला १ ॥ आपे गुरा आपे कर्षे आपे सुखि वीचारु ॥ आपे रतसु परिव त् आपे मोलु अपारु ॥ साचउ मानु महतु त् आपे देवणहारु ॥ १ ॥ जीउ तं करता करतारु ॥ जिउ भाषे तिउ राख्य तं हरिनाम मिले श्राचारु ।। १ ।। रहाउ ।। आपे हीरा निरमला आपे रंगु मजीठ ।। श्चापे मोती ऊजलो श्रापे भगव बसीठु॥२॥ गुर के सबदि सलाहणा पटि डीड़ श्रदीठ ॥ २ ॥ त्रापे सागरु बोहिया द्यापे पारु

ानल आपार ॥ र ॥ रहाउ ॥ आप हारा । नरमली आप रेगु मजाठ ॥ आप भागेत । उर फें समिद सलाहया घटि घटि शहीइ ॥ २ ॥ आप सामक बोहिया आपे पार मणा । ॥ आपे सामक बोहिया आपे पार मणा । ॥ सामि सामक बोहिया जिल्हा मणा । ॥ आपे सामक बोहिया जिल्हा उर्च सामित । निविष्या उर्च जायोप पार गुरू गुवाह ॥ २ ॥ असिवह करता देलीपे होह के नी यावे वाह ॥ आपे निरमल एक दे होर अंधी धंधें पार ॥ गुरि राले से उनरें सामे सिउ

SELECTION OF SELEC

表示:京表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表 हरि जीउ सबदि पछागीए साचि 11 8 11 लिव लाइ मैलु न लगई सच घरि जिसु रते ग्रुर वाकि तनि तित 11 करे सचु पाईऐ विनु नावे किया साक श्रोताकु ॥ नदरि हउमै सच पछाणित्रा से सुखीए जुग चारि II तसना मारि के सचु रिल्या उरधारि ॥ जगु महि लाहा एकु नामु पाईऐ लादीऐ लाभ्र सदा सचु रासि ॥ वखरु गुर वीचारि ॥ ६ ॥ साचउ वैसई भगति सची अरदासि पति सिउ 11 परगासि ॥७॥ ऊचा नाम्र ऊचउ आखीऐ कहउ देखा तह एक तूं सितगुरि जाइ ॥ जह दीया जार्गाएं नानक सहिज सुभाइ ॥ = ॥ ३ ॥ सिरीरागु जोति निरंतरि जागिश्रा महला १ ॥ मछली न जालु सरु खारा सोहग्री किउ कीतो वेसाह श्रति सिश्राग्री H कोते कारिए पाकडी कालु न टलै सिराहु ॥ १ ॥ भाई रे इउ सिरि जाग्रह मागासा पर्वे अचिंता जिउ मछी तिउ जालु ॥ १॥ रहाउ ॥ सभ्र काल को बिनु गुर कालु अफारु ॥ सचि रते से उबरे दुविधा छोडि विकार ॥ इउ तिन के विज्ञहारणे दिर सचै सचित्रार॥ २ ॥ सीचाने जिउ पंखीत्रा जाली विधक हाथि ॥ गुरि राखे से उबरे होरि फाथे चोगे साथि ।। वितु नावै चुिण सुटीब्रहि कोइ न संगी साथि ।। ३ ॥ सचो सचा त्राखीएे सचे सचा थानु ॥ जिनी सचा मंनित्रा तिन मनि सचु घित्रातु॥ मनि मुखि सचे जाणीत्रहि गुरमुखि जिना गित्रातु॥ ४॥ सितगुरि अगै अरदासि करि साजनु देइ मिलाइ ॥ साजनि मिलिएे सुख पाइत्रा जमद्त मुए विखु खाइ ॥ नावै श्रंदिर हउ वसां नाउ वसे मनि श्राइ।। ५ ॥ वामु गुरू गुवारु है विनु सबदै वृक्ष न पाइ ॥ गुरमती परगास होइ सचि रहे लिव लाइ ॥ तिथे कालु न संचरे जोती जोति समाइ ॥ ६ ॥ तूं है साजनु तूं सुजाणु तूं त्रापे मेलणहारु ॥ गुर सबदी सालाहीएे ॥ तिथै कालु न ऋपडे जिथै श्रंत गुर का अपारु ॥ ७ ॥ हकमी सभे ऊपजहि हकमी कार कमाहि हुकमी कालै वसि है हुकमी साचि समाहि - 11 नानक वसि किछ नाहि जंता इना H जूठै मनि सिरीराग्र जुठि महला 11 जिहवा **经过过还还还还还还** 

A STANDARD S ज्ठी होइ ॥ मुखि भूठै भूछ बोज्ञणा किउकरि सूचा होइ ॥ विनु अभ सबद न मांजीए माचे ते सच होइ॥ १॥ मुंघे गुएहीणी मुखु केहि॥ पिरु रलीया रिस मास्पुसी साचि सबदि सुर्यु नेहि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पिरु परदेसी जे थीए धन वांढी ऋरेड़।। जिउ जलि थोड़े मछली करण पलाव करेड़ ॥ पिर भावै सुखु पाईऐ जा त्र्यापे नदिर करेड़ ॥ २ ॥ पिरु सालाही त्रापर्या सखी सहेली नालि।। तनि सोहै मनु मीहित्रा रती रंगि निहालि ॥ सबदि सबारी सोहखी पिरु रावे गुरा नालि ॥३॥ कामणि कामि न आवर्ड खोटी अवगणिआरि ॥ ना पेईऐ साहरें भूठि जली वेकारि ॥ त्राप्त वंत्रणु डाखड़ो छोडी कंति विसारि ॥ ४ ॥ पिर की नारि सहावर्षी मुती सो कितु सादि - 11 पिर के कामि न आर्र्ड बोले फादिल बादि॥ दरि घरि ढोई ना लहै छुटी दुजै सादि ॥ ४ ॥ पंडित वाचिह पोधीया ना वृस्तिह वीचारु ॥ श्रन कउ मती दे चलहि माइया का वापारु ॥ कथनी ऋठी रहणी सबद्ध सु सारु ।। ६ ।। केते पंडित जोतकी वेदा करहि वीचारु ।। वादि विरोधि सलाहरो वादे श्रावण जाग्र ॥ विन्तु गुर करम न छटसी गुणवंती यारित वसाख्य ॥ ७ ॥ सभि **याखीयहि** फोड हरि नारि महावसी में H वरु सोइ ॥ नानक सनदि मिलावड़ा ना वेछोड़ा होह ॥ = ॥ ४ ॥ जपु तपु संजपु साधीए तीरिय कीचे वास ॥ - 11 8 प्र'न दान चंगित्राईया नित्त साचे किया तालु ॥ जेहा राधे तेहा लुएँ नितु गुरू जनम्र निसास ॥ १ ॥ मुधे गुरू दासी सुख होइ ॥ श्चरगण तियोगि समाईएे गुरमति पूरा सोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ निख रासी वापारीत्र्या तके कुंडा चारि ॥ मृलु म धुर्म त्र्यापखा वसतु रही घरवारि ॥ निशु वस्तर दुरा अगला कृड़ि मुठी कृहियारि लाहा थिइनिसि नउतना परले वीचारि ॥ वसत लंहे परि रतनु यापर्ण पर्ल कारज सारि ॥ वर्णजारिया सिउ वर्णज करि मदसु यीचारि ॥ ३ ॥ संतां संगति पाईऐ जे मेले मेलखहारु मिलिया होइ न निष्टुई जिसु यंतरि जीति अपार ॥ सर्च थासणि सर्च ग्रेम पियार ॥ ४ ॥ जिनी पछाणिया यापु महि मदल गुयाइ 11 सचे सेनी रतिया सचो

TATALA TA त्रिभविण सो प्रभु जाणीएं साची साचै नाइ।। ५।। 11 पिरु जाता संगि ॥ सुहाश्यी जिनि महली िपरु रावे रंगि ॥ सचि सुहागिण सा भली पिरि संगि ॥६॥ भूली भूली थित चड़ा थित चड़ि जे फिरा हिनु वुभा न पाउ गुर् फिरि ग्रावउ 11 ॥ पुछह जाउ 9 जाइ पधाऊत्या होइ ॥ राजनु जागाहि त्रापगा दरि घरि ठाक न होइ ॥ नानक रहिया दुजा अवरु न कोइ ॥ = ॥ ६ ॥ सिरीरागु महला जाणीए निरमल देह सरीरु ॥ निरमलु साचो 8 11 गुर ते निरमल सहजें ते सुख़ सो जाएँ अभ पीर ॥ अगलो ना लागे तीरु ।। १ ।। भाई रे मेलु नाही निरमल जलि नाइ ॥ निरमल् त होरु मैलु भरी सभ जाइ ॥ १॥ रहाउ ॥ रवि कीआ करणेहारि ससि 11 दीप त्रिभविण जोति कोठड़ी हाट पटण गड़ सचु सउदा वांपार ॥ ग्रपार ॥ श्रंजनु भैभंजना देखु निरंजन भाइ गुपतु प्रगट्ट 11 जाणीएं जे मनु राखें ठाइ ॥ ऐसा सतिग्ररु जे मिले ।। ३ ।। कसि कसवटी लाईऐ परखे हित्र चित पाइनी खरे खजाने पाइ ॥ **अंदेसा** ग्रास द्रि जाइ समाइ॥ ४ ॥ सुख कउ मागै सभु को त्रगला मनमुखि वृभ दुख् न होइ ॥ जाणीत्रहि सवदि भेदि सुखुं होइ 11 4 11 व्रहम ॥ मुनिजन सेवक विश्रापु साधिका ।। सचि रते से जिग्णि गए हउ सद विलहारे भरे जिन मुखि नामु न होइ ॥ चहु जुगि मैले मलु भगती विह्रिणित्रा मुहु काला पति खोइ ॥ जिनी नामु विसारित्रा खोजत खोजत पाइत्रा डरु करि मिलै त्रापु पछाग्रे घरि वसै हउमै तृसना जाइ ॥ नानक निरमल जो राते हरिनाइ ॥≈॥७॥ सिरीरागु महलां १ ॥ सुणि मन भूले की चरणी लागु।। हरि जिप नामु धित्राइ तू जमु डरपे दुख द्खु घणो दोहागणी किउ थिरु रहै सुहागु ॥ १ ॥ भाई रे अवरु नाही

में थाउ ॥ में घतु नाष्ठु निषातुहै गुरि दीत्रा बिल कि अपने कि

महत्तु न पाईपे जपलग्र साचु न चीति ॥ सबदि रपे घरु पाईपे नित्मायो पदु नीति ॥ ४ ॥ इउ ग्रुर पूजर व्यापखे ग्रुर पुछि कार कमाउ ॥ सबदि सलाही मनि वसे हउमे दुखु बलि बाउ ॥ सहजे होइ मिलाउइा साचे साचि मिलाउ ॥ ४ ॥ सबदि रते से निरमले तिज काम कोशु व्यवंकारु ॥ नाम्र सलाहिन सद सदा हरि राखि

उरधारि ॥ सो किउ मनहु किसारीपे सभ जीजा का आधार ॥ ६॥ सबिद मरे सो मिर रहे फिरि मरें न दुजी बार ॥ सबदे ही ते पाईपे हरिनामे लगे पिआरु ॥ बिजु तबदें जगु भूला फिरें मिर जनमें वारो बार ॥७॥ सभ सालाई आप कउ बढहु बडेरी होह ॥ गुर बिजु आगु न चीनीपे कहे कुखे किमा होह ॥ नानक सबदि पक्षायीपे हडमैं करें न कोह ॥ = ॥ = ॥ सिरीरागु बहला रे ॥ पिनु पिर धन सीनारिपे जोनजु बादि गुजार ॥ ना माखे जुलि सेजड़ी बिजु पिर बादि सीनारु ॥ दूरु पखों दोहागयी ना परि सेज मतारु ॥ र ॥ मन रे रामु जयह जुगु होहे ॥ बिजु गुर मेमु न पाईपे समदि

मिले रंगु होह ॥ १ ॥ रहाउँ ॥ ग्रुर सेवा सुखु पाईएे हरि वरु ॥ सचि माणे पिर सेजड़ी गुड़ा हेत पियार ॥ सहज्ञि सीगारु गुरप्रस्ति जागि मिजाणीएँ गुरि मेली गुण चारु ॥ २ ॥ सचि मिलहु मोही रंगु लाइ ॥ मनु तनु साचि निगसिया पिरि कीमति बहुए। च जाइ ॥ हरि वरु घरि सोहागणी निरमल साचै नार ॥ ३ ॥ मन महि मनुत्रा जे मरे ता पिरु रात्र नारि ॥ इकत तार्ग रिल मिलै गलि मोनीश्रन का हारु ॥ संतसभा सुरा ऊपन यधारु ॥ ४ ॥ विन महि उपजें खपै नाम खिनि गिन भागे विन पद्रार्षे रि रहे जाइ ॥ तिस सरदु

संताइ ॥ साहिचु ऋतुलु न तोलीएं कथनि न पाइऋा जाइ॥ ५॥ वणजारिया याए वजहु लिखाइ ॥ कार कमावहि सच ।। पूंजी साची गुरु मिलै. ना तिसु तिलु न तोलि तोलाइसी सच तराजी तोल 11 आसा बोल्र ॥ तुलाए तोलसी पूरे त्र्यापि छुटीऐ ना पड़ि पुसतक भार П काइश्रा न पिआर हरि भगति ॥ नानक नाम्र सिरीरागु H 11 3 II करतार こ H जे मिलै पाईऐ रतनु वीचारु मनु पाईऐ मुकति पाईऐ पिआरु॥ सरव पदारथ अवगण. ॥ भाई रे गुर विनु गित्रानु न होइ 11 धुनि कोइ 11 ξ ॥ रहाउ - 11 गिश्रानु कहावै सोइ ॥ सफलिश्रो विरखु हरोश्रावला जवेहर माणकी ग्रर भंडारे लाल ॥ गुर पाईऐ निरमल नाम पित्रारु ॥ साची वखरु संचीएे पूरे मेटणो सतिगुरु दुख संघारु सुखदाता असुरु 3 विखम्र डरायणो ना कंधी ना पारु ॥ बेड़ी ना भे सतिगुरु वोहिथा  $\Pi$ मलारु का पित्रारा विसरे लागै उतारु ॥ ४ ॥ इक् तिल्र दुखु जपै जलावणी नामु न जिहवा रसाइ पकड़े पछुताइ ॥ ५ ॥ मेरी करि गए तनु धनु कलतु मेरी वितु नावै धतु नेह वादि भूलो मारगि आथि आवै अकथो काथि गरेमखि 11 ६ H पूर्वि लिखिश्रा मेटीऐ कमाइ मिलै मिलाइ हरिनाम न छुटीऐ गुरमति जीउ परानु नही का ममता श्रभिमानु बलउ जलउ II नानक सबदु निधानु . १० ॥ सिरीरागु गुणी 11 H महला ㄷ जैसी ऐसी हरि करि सिउ जल 11 भी विगसै श्रसनेहि पञ्जाङ्गीऐ लहरी 11 महि

п

जीय उपार के नित्र जल मरण निनेहि॥१॥ मन रे फिउ छुटहि गुरमृत्वि यंतरि रवि रहिया बखरे

॥ १ ॥ रहाउ ॥ रे मन ऐसी हरि मिउ प्रींति वरि जैसी महुनी नोर ॥ जिउ अधिकड तिउ सुसू घणो मनि तनि मांति मरीर ॥ नित्र जल घडी न जीवई प्रभ्र जार्यो अम पीर ॥ २ ॥ रे मन ऐसी हिंग मिंड प्रीति करि जैसी चात्रिक मेह ।। सर भिंग थल इरोब्रावले इक युंट न पबर्ट केड़ ॥ करिम मिलैं मो पाईएै किरत् पट्या मिरि देह ॥ ३ ॥ रे मन ऐसी हरि मित्र प्रीति करि जैसी जल

इघ होट ।। आपटणु आपे खर्प इघ कड खपिण न देह ॥ आपे मैसि विद्यु निद्या मचि बटिआई देउ ॥ ४ ॥ रे मन ऐसी हरि मिउ प्रीति प्रति जैमी चक्की मुर ॥ म्बिनु पतु नीद् न मोर्ग्ड हजरि॥ मनमुखि मोभी ना पर्व ग्रसमित सदा हजरि मनमुखि गणन गणावणी करना करे स होड़ ॥ ता की कीमनि ना पर्न जे लोर्च सम्र कोड़ ॥ गुरमति होड़ त पाईऐ मचि मिर्ज सुख होड़ा।६॥ मचा नेह न तटई जे सतिग्रुक भेटे मोड़ पडारथ पार्डेए त्रिभरण सोक्षी होड ॥ निरमल नाम न वीसर्र जे गुण रा गाहक होट ॥ ७ ॥ सेति गर मे पलला जो निल्।। घडो कि महनि कि चल्ला खेल्ला अनु कि विल्।। जिसु तुं मैनहि मो मिर्लजाटमचा पिड्रमिता।⊏।। बितु गुर शीनि न ऊपर्त हुउर्म मेलु न जाड़ ॥ मोहं आप पहासीपे पर्तायाह ॥ गुरमुन्ति व्याप पठाणीपे यार कि करे कराह ॥ ६ ॥ मिलिया का किया मेलीएँ समीट मिले पतीमाइ ॥ मनशुरित बीहुडि चोटा खाइ ॥ नानक दरु घरु एक ह १॥ मनमुखि भुल भुलाईऐ जाइ ॥ १० ॥ ११ ॥ मिरीरागु महला को न दिलाउई अधी आर्य जाई।। गुर निज् भनी ठउर न काइ॥ ठिंगिआ मुठा आइ ॥ १ ॥ याना गियान परार्ध खोइया मरिन सुनाइ ॥ मरिन भुनी डोहागरी ना पिर व्यक्ति समाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भूनी फिर्र दिमनरी भूली गृह तजि जाइ ॥ भूली इ'गरि धलि पई भरम मनु दोनार ॥ धरह बिहु नी किउ मिले गर्गी मुठी निलनार ॥२॥ भिन्दरिमा गुरु भैननी हरि रिन नाम पिम्रारि ॥ माचि सहित्र सोमा घणी

भै रखु तूं भावै **अधारि ॥ जिउ** तिउ नाम हरिग्ण तुभा विनु कवनु भतारु ॥ ३॥ अखर पड़ि पड़ि भुलीए भेखी वहुतु श्रभिमानु ॥ तीरथ नाता किश्रा करे मन महि मैलु गुमानु ॥ गुर त्रिनु किनि समक्ताईऐ मन राजा सुलतानु ॥ ४ ॥ प्रेम पदारथु पाईऐ गुरम्रखि ततु वीचारु ॥ साधन त्रापु गवाइत्रा गुर के सबदि सीगारु ।। घर ही सो पिरु पाइत्रा गुर के हेति त्रपारु ।। ५ ॥ गुर की सेवा चाकरी मनु निरमलु सुखु होइ ॥ गुर मनि वसिया हउमै विचहु खोइ ॥ नाम्रु पदारथु लाभ्र सदा मनि होइ ॥ ६ ॥ करिम मिलै ता पाईऐ आपि न लङ्ग्रा जाइ॥ गुर की चरणी लगि रहु विचहु आपु गशाइ॥ सचे सेती रतिआ सचो पलै पाइ॥७॥ अलगा अंदरि सभु को अभुलु गुरू करतारु॥ गुरमति मत् समभाइत्रा लागा तिसै पित्रारु ।। नानक साचु न वीसरै मेले सवद ॥ १२ ॥ सिरीराग्र महला 8 11 माइश्रा तुसना जोगनि नारि ॥ धनि ठगिश्रा वंधप घर जग मुई ।। मोह ठगउली हउ वरतै लोभि **अहंकारि** संसारि सा मेरे त्रीतमा मै कोइ तुभ वित्र अगरु न विनु त्रवरु न भावई तूं भावहि सुखु होइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नाम्र सालाही रंग सिउ गुर के सबदि संतोखु जो दीसै 11 सो वेखु वटाऊ H वाट ऋाइऋा नित न चलदा देख ॥ २ ॥ त्राखिण त्राखि केतडे गुर विनु वृक्त न होइ नाम वडाई जे मिलै सचि रपै पति होइ जो 11 त्रध भावहि से छुटीऐ कोइ ॥ ३ ॥ गुर सरगाई न मनग्रख खोटी धातु पातिसाह की घड़ीएे सर्वदि विगासि आपे खजानै पवै रासि ॥ तेरी कीमति 11 8ना ॥ कहर्णे हाथ न डिठी ठोकि वजाइ लभई सचि तूं होरु गुरमति सालाहणा कीमति पाइ भावई तितु हउमे वादु॥ जाइ ॥ ५ ॥ जित् तिन नाम्र न तनि गुर विनु गित्रानु न पाईऐ विखित्रा द्जा सादु विन 11 कामि माइत्रा फीका सादु ॥ ६ ॥ आसा **ऋंदरि** जंमित्रा श्रासा श्रासा वंधि चलाईऐ महे चोटा रस कस खाइ 1 अहि त्रवगिण वधा मारीऐ छूटै गुरमति नाइ ॥ ७ ॥ सरवे

िक्ष अपने किंद्र साम् ॥ गुग्मित साचा मिन वसै नामु भलो पनि माथ ॥ हउमै रोग गर्नाईऐ सबदि सचै सचु मासु श्रारामी पातालि तुं त्रिमत्रणि रहित्रा समाइ ॥ श्रापे मगती भाउ तुं आपे मिलहि मिलाड ॥ नानक नामु न वीमरे जिउ मार्ने तिर्ने रजाड ॥ श १३ ॥ मिरीराग्र महला १ ॥ राम नामि मन् वेधिया अपर कि करी बीचारु ॥ मनड मुग्ति मुख् ऊपजै प्रम रातउ मुख सारु ॥ जिउ मार्न तिउ रास्तु तुँ मैं हरिनाषु अधारु ॥ १ ॥ मन रे साची खमम रजाइ ॥ जिनि तनु मनु माजि मीगारित्रा तिम लाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तन बैसंतरि होमीए इक रती वीलि कटाइ ॥ तनु मनु समघा जे करी अनदिनु अगनि जलाइ ॥ हरिनामै तुजि न पुजई जे लख कोटी करम क्माउ ॥ २॥ अरघ सरीरु फटाईऐ मिरि परात घराड ॥ तन हैमंचलि गालीएे भी मन ते रोख जाइ ।। हरिनामें तुलि न पुजर्ड सम "डिठी दोकि वजाड ॥ ३ ॥ कंचन के रोट दतु करी वह हैनर गैनर ढानु ॥ मुमि ढानु गऊया घणी मी श्रेतरि गरा गुमान ॥ रामनामि मन बेधिया गरि दीया सच दातु ॥ ४॥ मन हठ बधी केनीया केने बेद बीचार ॥ केने बंधन जीय के गुरहृत्ति मोग्वद्धार ॥ सचहु श्रोरै सभू को उपरि सचु श्राचारु ॥ ४ ॥ मधु को ऊचा आखीए नीचु न दीमै कोइ ॥ इस्नै मांडे साजिए इंदु धानणु तिहु लोइ ॥ रगमि मिलै सञ्ज पाईपे धरि बखस न मेर्ट रोड ।। ६ ॥ माघ मिनै माघ झनै मतोख़ वसै गुर भाइ ॥ अरुथ क्या वीचारीएँ जे मतिगुर माहि ममाइ ॥ पी श्रंमृतु मैतोखिया दरगहि पैघा जाइ ॥७॥ घटि घटि वार्ज रिंगुरी धनदिनु सुमाइ ॥ दिरले पउ मोफी पई गुरहित मनु **ममभा**इ नामु न बीमर्र छुटै सपदु कमाइ॥ = ॥१४॥ मिरीरागु महला १॥ चितं दिसदि घउनहर बगे बंक द्यार ॥ प्रति मन राुमी उसारिया दुर्ज हैनि पियारि॥ अदरु खाली प्रेम नित टहि ढेगी तुन छारु ॥ १ ॥ मार्द रे तनु धनु माथि न होइ ॥ रामनामु धनु निरमलो गुरु दाति परे प्रमु मोह ॥१॥ रहाउ ॥ रामनामु धनु निरमनो जे देर्न देवलहारु॥ व्यार्ग प्रस् न हो र्मं जिनु पेनी गुरु वरतारु ॥ आपि छडाए छुटीऐ आपे चन्नमणुहारू

जागौ आपगे धीआ ।! 'नारी पूत संजोगु 11311 मनमुख् ॥ गुरमुखि सवदि देखि नाले **बिगासी** ऋहि हरखु सोगु सु चलै वितु ॥३॥ चितु जावगा रंगावले अहिनिसि हरिरस भोग हु हि त्रिगुचीऐ डोलाइ महि वाहरि 11 घर पलै हउमै करि मुसी गुरम्रखि मनमुखि पाइ ॥ 8 साकत निर्गुणिश्चारिश्चा श्चापणा मृतु पछाणु विंदु ॥ रकत त्रगनी पासि पिराणु ॥ पत्रणै के वसि देहुरी मसतकि सच नीसाखु ॥ ५ ॥ बहुता जीवखु मंगीए मुत्रा न लोड़े कोइ॥ सुखजीवखु तिसु सोइ जिसु गुरमुखि वसित्रा विह्रगो 11 नाम होइ ॥६॥ जिउ स्रपने निसि गणी जिस्र हरिगर दरसु न सरपनि के वसि जीअड़ा अंतरि जबलगि होइ ॥ निदा इउ वीचारीऐ सुपना 11011 हउमें दोइ ॥ गुरमति इंह्र लोइ होइ जग्र पाईऐ जिउ वारिक दृधे माइ ॥ विनु जल कमल हरिरसि सु ना थीऐ बिनु जल मीनु मराइ ।। नानक गुरमुखि ।। 🗷 ।। १५ ।। सिरीरागु महला 8 हरिगुरा गाइ डरावणो पेईऋड़े डरीआसु । ऊचउ परवतु गाखडो गुरि मेली तित् तासु ॥ गुरम्रुखि श्रंतरि जाणिश्रा तरीत्रासु भाई रे भवजन्त विखम्र सतिगुरु रसि मिलै गुरु डरांउ ॥ पूरा जे करी जागा १ ॥ रहाउ ॥ चला चला चलगाहारु जो त्राइत्रा सो चलसी त्रमरु सु गुरु करतारु -11 भी सचा सालाहणा सोहरों पके कोट हजार॥ सचे थानि पित्रारु ॥ २ ॥ दर घर महला लसकर लख अपार ॥ किसही नालि पाखरे न चलिया मुए असार ॥ ३ ॥ सुइना रुपा संचीऐ जंजालु ।। सभ जंग महि दोही फेरीऐ विनु नावे सिरि कालु ॥ पिंड पड़े जीउ खेलसी बदफैली किश्रा हालु ॥ ४ ॥ प्रता देखि विगसीएे नारी सेज भतार ॥ चोत्रा चंदनु लाईऐ कापडु रूपु सीगारु ॥ खेहू खेह रलाईऐ छोडि चलै घर वारु ।। ४ ।। महर मलूक कहाईए राजा राउ कि खानु ॥ चउधरी राउ सदाईए जिल वलीए अभिमान ॥ मनमुखि जिउ डवि नाम् विसारिश्रा द्धा कानु 11 8 -11 करि %本本本·农本本本本本本本本本本本本 不不不不不不不不不不不不不不不

करि जाड्मी जो ब्राह्मा जग माहि ॥ सभु लगु काजल कोठड़ी देह मुत्राहि॥ गुरि रारो से निरमले सबदि निपारी भाहि ॥ ७ ॥ नानक तरीए सचि नामि सिरि साहा पातिमातु ॥ मै हरिनामु हरिनामु रतनु वेसाहु ॥ मनमुख भउजील पचि मुए गुरमुखि तरे अथादु ॥ = ॥ १६ ॥ सिरीराम् महला १ घर २ ॥ हुकामु करि घरि बैमाणा नित चलगै की घोल ॥ हुकाटु ता पर जासीऐ जा रहे निहचलु लोक ॥ १॥ दुनीत्रा कैमि मुकामे ॥ करि सिदकु करणी खरचु वाधहु लागि रहु नामे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जोगी त आसणु करि वहै मुला वहै मुकामि ॥ पंडित बरागण्हि पोथीआ सिध बहहि देवसथानि ॥ २ ॥ सुर सिध गण गंधरव सुनिजन सेल पीर सलार ॥ दरि कच कचा करि गए अवरे मि चलगहार॥ ३ ॥ मुलतान स्वान मलुक उमरे गए करि करि कुचु ॥ घड़ी मुहति कि चल्लादिल सम्भु त्ं मि पहुचु ॥ ४॥ सनदाह माहि वस्तागीऐ निरला त युर्फे कोइ ॥ नानकु वस्तायी वेनती जलि थलि महीत्रलि सोड ॥ ४ ॥ जलाहु जलरा वर्गम कादरु करग्रहारु करीमु ॥ सम दुनी ब्राप्तस जावसी मुकामु एक रहीम्र प्रकाम तिसनो चाखीएं जिस मिसि न होवी लेख ॥ असमान धरती चलसी मुकामु बोही एकु ॥ ७ ॥ दिन रवि चलै निसि ससि लख पलोइ ॥ मुकामु ओही एकु है नानका सच बुगोइ ॥ = ॥ १७ ॥ महले पहिले सतारह असटपदीत्रा ॥

सिरीरागु महला ३ घरु १ असटपदीश्रा १ त्रों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ गुरमुखि कृपा करे भगति की जै विनु गुर मगति न होइ ॥ आपै आपु मिलाए वृभी ता निरमछ होते कोड़ ॥ हरि जीउ सचा सची वागी सबदि मिलावा होड ॥ १ ॥ भाई रे मगतिहीसा काहे जिंग आइआ ा पूरे गुर की सेव गराइत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ आपे हरि जनम जगजीरनु दाता आपे बखसि मिलाए ॥ जीम्र जंत ए किया वेचारे किया को व्यासि सुर्णाए ॥ गुरमुखि व्यापे दे विडिग्राई ऋापे

> मोहि लोभाणा

चलदिश्रा

## 表表表表表 表表表表: 表表表表表表表表表表表 नालि न जाई ॥ सतिगुरु सेति गुण निधानु पाइत्रा तिस की कीम न पाई ।। प्रभु सखा हरि जीउ मेरा अंते होइ सखाई ॥ ३॥ पेईअड़े जगजीवनु दाता मनमुखि पति गवाई ॥ विनु सतिगुर को मगु न जाएँ। ग्रंधे ठउर न काई ॥ हरिसुखदाता मनि नही वसित्रा श्रंति गइत्रा पछुताई ॥ ४ ॥ पेईत्राङ्गे जगजीवतु मंनि वसाइत्रा ।। श्रनदिनु भगति करहि दिनु राती हउमै चुकाइग्रा ।। जिसु सिउ राता तैसो होवे सचे समाइत्रा ॥ ५ ॥ त्रापे नदिर करे भाउ लाए गुरसबदी बीचारि ॥ सतिगुरु सेनिए सहजु ऊपजै हउमै तृसना मारि ॥ हरि गुणदाता मनि वसे सच्च रखित्रा उरधारि ।। ६ ।। प्रभ्र मेरा मनि निरमलि पाइश्रा जाइ ॥ नामु निरमला निधानु हरि वसै हउमै दुख सभु जाइ ।। सतिगुरि सबदु सुणाइत्रा हउ सद विलहारे जाउ।। ७।। त्रापणै मनि चिति कहै कहाए विन् गुर श्राप न जाई ।। हरि जीउ भगति वछलु सुखदाता करि मंनि वसाई ।। नानक सोभा सुरति देइ प्रभु त्रापे गुरम्रखि विडिब्राई ॥ = ॥ १ ॥ १= ॥ सिरीरागु महला ३ ॥ हउमै करम लगे तिन त्राइ ॥ जि सतिगुरु सेवनि से उवरे हरि सेती लिव लाइ ॥ १ ॥ मन रे गुरमुखि नामु धित्राइ ॥ धुरि प्रवि करते लिखित्रा तिना गुरमति नामि समाइ ॥ १ ॥ रहाउ विशा सतिगर परतीति न त्रावई नामि न लागो भाउ ॥ सुखु न पाबई दुख महि सबै समाइ ॥ २ ॥ जे हरि हरि किरत न मेटिया जाइ।। हरि का भागा भगती दिडावे रंग सिउ मंनित्रा से भगत पए दरि थाइ ।। ३ ।। गुरू सबद विन किरपा लड़्या न जाइ ॥ जे सउ अंमृत नीरीए भी विख फलु लागे धाइ ।। ४ ।। से जन सचे निरमले जिन सतिगुर नालि पित्रारु॥ सतिगुर का भागा कमावदे विखु हउमै तिज विकारु ॥ ५ ॥ मनहिट किते उपाइ न छटीए सिमृति सासत्र सोधह जाइ।। मिलि संगति साध उबरे गुर का सबद कमाइ॥ ६॥ हरि का नामु निधान है जिस अंत न गुरमुखि सेई सोहदे जिन किरपा करे करतारु है दुजा अउरु न कोइ नानक दाता एक गुरपरसादी - 11

क्रिंगि परापति होट ॥ = ॥ २ ॥ १६ ॥ मिर्गिरागु महला ३ ॥ पत्ती विर्गित मुहाबहा मन्नु चुर्गे गुर माड ॥ हरिस्मु पीर्म सहित रहें उर्ड न आर्वे बाट ॥ निवारि गामा पाड्या हरि हिर नामि समाइ ॥ १ ॥ मन रे गुर की कार क्माड ॥ गुर के मार्खे वे चलहि ता अनिट्मु राचिह हिग्माट ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पत्ती विरस्त मुदाबढ़े इन्टिह्न चहु दिमि बाहि ॥ जेता उन्डिह दुल घणे निन दामहि तैं विन्ताहि ॥ वितु गुर महलु न जार्प्ट ना अमृत फलु पाहि ॥ २ ॥ गुरम्पि बहु मुक्ति कार ॥ अमृत फलु पाहि ॥ मासा तीनि निवारीया एक मनि निव लाट ॥ अमृत फलु हिर एह है आपे वेड च्वाड ॥ ३ ॥ मनमुस्त कमे मुक्ति चए ना फलु निना छाउ ॥

जालीश्रहि क्रोन्हा मबदु न नाउ ॥ ४ ॥ हुम्मे क्रम्म कमावणे पहुँए क्रिनि किराउ ॥ हुम्मे टरमञु देखरा। जह मेजहि तह जाउ ॥ हुम्मे हिर हिम्मिन उमें हुम्मे मिन ममाउ ॥ ४ ॥ हुम्स न जाराहि प्रष्टु भूले किरहि गवार ॥ मनहिठ क्रम्म क्यावदे नित नित्र होहि खुव्यान ॥ अति मानि न आर्वर्ड ना सचि लगे पिश्रान ॥ ६ ॥ गुरमुलीश्रा मह मोह्ये गुर के हेति पिश्रारि ॥ सची मगति सचि रते दिन्मचे सचिश्रार ॥ आए मे परवाछ हिड्मम क्रम का

रुग्हें उषारु ॥ ७ ॥ मम नदरी रुग्म कमाबदे नदरी बाहरि न कोह ॥
जैमी नदि रिर देखें मचा तैमा ही को होड ॥ नानक नामि बडाईमा
कर्मम परापित होड ॥ = ॥ ३ ॥ २० ॥ मिरीरागु महला ३ ॥
गुग्मुनि नामु षित्रादेखें मनष्टित बुक्त न पाद ॥ गुरुहिल सदा
मुख कनले हरि बिमिया मिन बाह ॥ महले ही मुखु पाईपे सहले
गई समाद ॥ १ ॥ मार्ट रे दानिदामा होह ॥ गुरु की मेदा गुरुमाति
है दिरला पाए री ॥ १ ॥ गहाउ ॥ मदा मुहामु मुहामायी चे
चनहि मिनगुर माड ॥ मदा पिक निहचलु पाईपे ना बोहु मर्र
न जाड ॥ मदि मिनी ना बीहुई पिर के बिक्न ममाह ॥ २ ॥ हिं

ता वृक्षके भेगी भगि शुलाव ॥ पुरमती हिर मदा पाडवा समान हिर स्यु समाव ॥ ३ ॥ माडवा भोह चुराववा हैर्

निग्मल ग्रनि स्वना

नितु गुर पाटका न बाट ॥

## **表表表表表表表:表表表表表表表:表表表表** सहजि सुभाइ ॥ विनु सवदै जगु दुःखीत्रा फिरें मनमुखा सबदे नामु धित्राईऐ सबदे सचि खाइ ॥ समाइ फिरहि समाधि न लगे सुभाइ तीने भूले सिध 11 पाईऐ ना मुकति विद्यापत है अधिक रही लपटाइ ॥ विन्नु गुर न जाइ ॥ प्र॥ माइत्रा किस नो श्राखीए कित्रा माइत्रा माइश्रा करम कमाइ ॥ दुखि सुखि एहु जीउ वधु है हउमै करम कमाइ ॥ चूकई ना विचहु हउमै जाइ ॥६॥ विनु प्रीती वित सबदै भरम न भगति न होवई विनु सवदै थाइ न पाइ॥ सबदे हउमै मारीए माइत्रा का अम्र जाइ।। नाम्र पदारथु पाईऐ गुरमुखि सहजि सुभाइ।। ७।। विनु गुरं गुरा न जापनी चिनु गुरा भगति न होइ ॥ भगति वछलु हरि मनि प्रभुं सोइ ॥ नानक सबदे हरि सालाहीए सहजि मिलिया होइ॥ = ॥ ४॥ २१॥ सिरीरागु महला करमि परापति ३ ॥ माइआ मेरे प्रभि कीना छापे भरमि धुलाए ॥ मनप्रुखि करम नही वृक्तिहि विरथा जनमु गवाए ।। गुरवाणी इसु जग महि चानग्र करमि वसै मनि आए॥१॥ मन रे नामु जपहु सुखु होइ॥ गुरु सालाहीऐ सहजि मिलै प्रभु सोइ॥१॥ रहाउ॥ भरम् भउ भागित्रा हरि चरणी चितु लाइ।। गुरम्रुखि कमाईऐ सबदु ।। घरि महलि समाईऐ सचि जमकालु खाइ।। २।। नामा छीवा कवीरु छोलाहा पूरे गुर ते गति पाई ॥ ब्रहम हउमै पछागाहि जाति गवाई 11 स्ररिनर मेटै भाई।। ३।। दैत पुतु करम गावहि कोइ न धरम न पड़े दूजा भाउ न जार्थे।। सतिगुरु भेटिऐ निरम्लू श्रनिदनु नामु बखाएँ॥ एको पड़े एको नाउ बुभी दजा जार्गे ।। ४ ।। खद्ध दरसन जोगी संनित्रासी विज्ञ गुर भरिम भुलाए ॥ गति मिति पावहि सेवहि ता हरि जीउ सतिगुरु मंनि लागै चितु सिउ वागी सची आवणु जागु पंडित पडि पडि वादु वखागाहि विनु - 11 रहाए ॥ Ä गुर

मुकति न पाए।। जा नाउ चेते ता गति पाए जा सतिगुरु मेलि मिलाए।। ६।। सत संगति महि नामु हरि उपजे जा

चउरासीह

भरमि

भुलाए

॥ लख

फेरु

'पङ्ग्रा

सवदै

बिनु

सतिगुरु मिलै सुभाए ।। मनु तनु अरपी आपु गर्वाई चला सतिगुर भाए ।। सद वलिहारी गुर श्रपुने विदह जि हरि सेती चित्र लाए ॥७॥ ब्रहम जो विंदे हरि सेवी रंगि राता ॥ प्रश्न निकटि श्रंतरि गुरमुखि विरली जाता नाम्र कै सबदि पछाता ॥ = ॥ ४ ॥ २२ ॥ महला ३ ॥ सहजै नो सम लोचदी विनु गर पाइया पंडित जीतकी थके भेखी भरमि मुलाइ 11 गर भेटे सहजु पाइया यापग्री किरपा करे रजाइ ॥१॥ भाई गर सबडें हो ते सहज ऊपजै हरि पाइया सहजै कथनी सोइ ।। १ ।। रहाउ ।। सहजे गानिया थाइ पर्ने विज भगति ऊपजै सहजि पियारि विनु सहजै ॥ २ ॥ सहजि होइ जीरण बादि सदा सहिज समाधि लगाइ ॥ सहजे ही गुण ऊचरे भगति करे लित्र लाइ ॥ सबदे ही हिर मिन वसे रसना हरिरस खाइ विडारिया सरगाई काल सच मनि विस्था सची कार से कमाइ ॥ पाइत्रा सहजे रहे समाह ॥ ४ ॥ माहत्रा विचि सहज माहञ्चा दजै भाइ ।। मनग्रुख फरम कमावर्णे हउमै जंगण मरण न चक्हे फिरि फिरि व्यावे जाइ ॥ ५ ॥ त्रिह निचि सहजुन पाईएे त्रै ग्रंण भरमि अलाइ ॥ पड़ीएँ गर्णीए किश्रा कथीएं जा मुंदह पुषा जाड़ ।। चटथे पद महि सहजु है गुरहु वि पलें पाइ ।। ६ ।। निरगण नाम्र निधान है सहजे सोम्ही होड ।। सोइ n भ्रलिया सहजि यं धु सनदि मिलावा होड ॥ ७ ॥ विज सहजे सभ्र सोभी पई सचै सबदि अपारि करवारि ॥ ८ ॥ गर बोति निरंकारु ॥ जीया सभना जोती जोति मिलायखडारु ॥ परे सबदि सलाहीऐ जिसदा पारात्रारु ।। है। विद्यानीया का धन नाम है सहजि करहि चापारु ।। थनदिनु लाहा हरिनामु लैनि असुट भरे भंडार ॥ नानक तोटि न आवर्ड

**《李安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安** 3 H सिरीरोग दीए देवग्राहारि ॥ १० **E** 11 २३ 3 11 II महला 11 H पव पूरे मिलिए फेरु जनम मरग दुख् जाइ H स 的形形形形 हरिनामै रहै मेरे होई समाइ 8 H 11 वसै नवतनो श्रापि सतिगुर सिंड चित लोइ ॥ निरमलु नाम्र सद सरगाई १ ॥ रहाउ ॥ हरि जीउ श्रपुनी जिउ मनि आइ॥ राखह मरे जीवत गुरमुखि क राखिह तिउ रहगा ॥ गुर सवदि भवजल H पाईऐ गुरमति सबदि भागि 11 २ ॥ नाउ वड सहजे रहिआ समाई वसिश्रा आपे मनि प्रभ करता 3 भावें वंधनि वंधि मनग्रीख सबद् भवाह्या ॥ लख न 3 फिरि फिरि आवै विरथो 11 8 जनम् गवाइआ भगता の है सचै सबदि रंगि राते ॥ अनदिनु गावहि गुणु सद नामि समाते गुरमुखि वाग्गी बोलहि **अंमृत** 11 8 11 सेवनि पछाग्गी अराधहि गुरम्रुखि सभ 11 एका एक 8 सेवीऐ सचा साहित्र मनि श्रकथ कहासी गुरम्रखि वस ξ H -11 3 ।। सदा रंगि राते सच सिउ अपूनी किरपां करे मिलाइ ॥ स्रतिश्रा देइ श्रापे इकना जगाइ मेलि H सबदि सिरीरागु नानक समाइ 9 11 11 Ш ح २४ 11 सतिगुरि सेविए निरमला महला ३ भए पवित सरीर 11 मनु 11 भेटिश्रा मनि त्रानंद सदासुख पाइश्रा गहिर गंभीरु 11 सची वैसणा सचि नामि मनुधीर 11 7 सतिगुरु ? संगति H मन निसंग ॥ सतिग्ररु सेविए हरि मनि वसैं लगै मैलु सेवि न पतंग पति ऊपजै सचै सचे सवदि नाउ H हउमें मारि पञ्जािग्रजा तिन बलिहाँरै हर मनमुख जागानी तिन ठउर न कतहू थाउ ॥ सच् न खाणा सच पैनगा सचे सालाइना सचै विचि वास 11 सदा सचा सबदि 11 सभ श्रोतमराम पछाग्रिश्रा गुरमती निजघरि 11 सञ्ज बोलना मग्र तज्ञ सची होइ बेखग्र 3 सच सची 11 साखी उपदेसु सचे सची सोह ॥ जिनी सञ्ज विसारिश्रा 14 दुखीए ४ ॥ सतिगुरु जिनी न सेवित्रो से कितु त्राए संसारि ॥ 3 दरि बधे मारी ऋहि कूक न सुर्णे पूकार ॥ बिरथा जनसु गवाइआ मिर जंमहि वारो H 张志远的话话的话话的话话的话话的话话

## 

के नगु नलवा देखि मजि परा वार ш एइ सतिगरि सच दिहाइया सदो -11

लख चउरासीह फिरदे रहे बिज सतिगुर प्रकृति न होई ॥ पिष्ट पिष्ट

रहणा ॥ सविगर सचा है बोहिथा सबदे मनजल तरणा ॥ ६ ॥

१ ॥ साहिय निवाशिया का वाखा। बाह न जाई थिरु सदा ग्रह सबदी सचु जाणु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जे को होवे दुवला नंग अल की पीर । दसड़ा पर्ले ना पर्वे नाको देवे थीर ।। सुआरथ सुआउ न को करे ना किछ होवे काज ॥ चिति आवे क्योस पारब्रहरू ता निहच्छ होरै राज़ ॥ २ ॥ जा कड चिंता बहुत बहुत देही विश्रापै रोगु ॥ गुमति कटंति पलेटिमा कदे हरख कदे सोग् ॥ गउला करे चहुक्ट को घडी न वैंसण, सोह ॥ चिति आर्थे ओस प्रक्रमहस्र तत बन्नसीतल होह ।। ३ ।। कामि करोधि मोहि वसि कीमा किरपन लोमि पित्राह ।। चारे किलनिल उनि अब कीए होजा असर संघार ॥ पोथी गीत

॥ ४ ॥ सासव

साजन

करमा ते दगरो पुत्रा करता नाइ ॥ रंगु न लगी पारत्रहम ता सरपर नरके जाड़ ॥ ४ ॥ राज मिलक सिकदारीओ रस मोगन विस्थार ॥ नाग सुद्दारे सोद्दणे चलै हुकम् अफार ॥ रंग तमासे चिति न बाइधो पारबहम्

बहुत धनाडि अचारवंत

माईब्रा

जीउ जीउ

सिमृति जोगीत्रा वीरथि गवत करे ॥ खड

वा सरप की

संगि

सोमा निरमल रीवि ॥

चिति

तती वाउ

पंडित मोनी थके दुजै माह पति खोई ॥ सतिगुरि सबदु सुखाहमा

कार करंनि ।। विना निजयरि वासा पाइआ सचै महिल नानक मगत सुखीए सदा सचै नामि रचंनि 🛭 🗷 ॥ १७ ॥ 🗷 ॥ २४ ॥ सिरीरागु महला ४ ॥ जा कउ मुसकलु अति वसी दोई देह ।। लागू होए दुसमना सारू मि मिज खले ॥ समो मजै आसरा बुकै सम्र अमराउ ।। चिति आवै ओस् पारवहम् लगै न

करित किछु कदे न करनि घरित्रा ॥ चिति आर्वे तरित्रा

।। तपे तपीसर

दितु सचे अवरु न कोई ॥ ७ ॥ जो सबै लाए से सचि लगे नित सची

NO THE REPORT OF THE PROPERTY न त्राहुत्रो पारत्रहम्र ता खिद्द रसातिल दीत ॥ ७ ॥ काइत्रा रागु न आयी चिति तिसु छिद्र किछु ना किछु काड़ा सोगु।। मिरतु न जीइ न भोग भोग किछ कीतोन्र सभ आपणा 11 ।। चिति न ब्राइब्रो पारब्रहमु जम कंकर वसि परित्रा ॥ ८ ।। किरपा करे जिसु पारब्रहमु होव साधू संगु ।। जिउ जिउ वधाईऐ तिउ तिउ हरि सिउ रंगु ॥ दुहा सिरिश्रा का खसंग्रु आपि अवरु न द्जा थाउ ॥ सतिगुर तुठै पाइश्रा नानक सचा नाउ ॥ ६ ॥ ॥ १ ॥ २६ ॥ सिरीरागु महला प्र घरु ५ ॥ जानउ नही भावै कवन वाता ॥ मन खोजि मारगु ॥ १ ॥ रहोउ ॥ धित्रानी धित्रोनु लावहि ॥ गित्रानी गित्रात कपावहि ॥ त्रभ्र किनही जाता ॥ १ ॥ भगउती रहत जुगता । जोगी कहत मुकता ।। तपसी तपहि रोता ॥ २ ॥ मोनी मोनि धारी ॥ सनित्रासी त्रहमचारी ॥ उदासी उदासि राता ॥ ३ ॥ भगति नवै परकारा ॥ पंडितु वेदु पुकारा ॥ गिरसती गिरसति बहुरूपि ॥ ४ ॥ इकसबदी कापद्धी अवधृता 11 तीरथि नाता ॥ ५ ॥ निरहार इकि वरती श्रापरसा इकि लुकि न देविह दरसा ॥ इकि मन ही गित्राता ॥ ६ ॥ घाटि न किनहीं कहाइत्रा ॥ सम कहते हैं पाइत्रा ॥ जिसु मेले सो मगता ॥ उकति उपावा तिआगी सरनि n पावा H गुरचरिण पराता ॥ = ॥ २ ॥ २७ ॥ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ सिरीरागु महला १ घरु ३ जोगीया तुं भोगी अंदरि भोगीत्रा जीउ ॥ १ ॥ हउ पाइत्रा सुरगि मछि पहत्रालि वारी हउ क्ररवाण तेरे नाव नो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुघु संसारु उपाइत्रा ॥ सिरे वेखिं कीता सिरि धंधे लाइआ 11 आपगा करि क्रदरति पाहारै ढालि जीउ ॥ २ ॥ परगटि जापदा ।। नावें सभु नो पाइत्रो सतिगुर वाभू न मोही सभ माइश्रा वलि जाईऐ ३ ॥ सतिगुर कड ॥ जितु मिलिए परम गति

म्रनिजन लोचदे सो सरिनरि स्तिग्रि दीय। वसाइ जाणीऐ सतसंगति कैंसी नाम्र सविग्रि दोश्रा वखागोऐ ॥ एको नाम् इकम् \$ नानक ॥ इह जगत मरमि भुलोह्या ॥ श्रापहु तुधु खुत्राहश्रा ॥ परताप लगा दोहागसी माग जिना के नाहि जीउ ॥ ६ ॥ दोहागसी किया नीसांगीया ॥ खसमद् प्रयोद्या फिरहि निमागीया रेशि विहाइ जोड कामगो दुखी H पूरवि लिखिश्रा দল पाइत्रा ॥ नदरि करम कमाइमा ॥ पिलाइ स्रीउ П 11 हक्स नो लए = सहीआ श्चंतरि तिन संबद्ध वसाइमा ॥ जिन सह नालि पित्रारु जीउ ॥ ६ ॥ जिनो भागे का रस ब्रोइका सविगृह ऐसा जामीऐ तिन विचह भरम जुकाइमा ॥ नानक समसै लए मिलाइ जीउ ॥ १० ॥ सतिगुरि मिलिए फल कटिश्रा श्रहकरणु चुकाइश्रा ॥ दुरमति का जीउ ॥ ११ ॥ श्रंमृत तेरी वाणीधा घैठा मसतकि आड तेरिद्या सेत्रो श्रंदरि रखिए नदरि भगता रिंदे समाखीमा श्चापणी ।। सख करहि 85 सतिगुरु मिलिग्रा निसतारि ਚੀਤ Ħ Ħ 15 सविगर जित वखाखीएे पाइश्रो li चीउ सतिग्र विटह सम ब्हमाइ п \$3 11 हर् घुनाइया ॥ जिनि अमि श्रला पाइचा ॥ नदरि करे जे भाषणी मारगि द्यापे लए रलाइ जीउ ॥ १४ ॥ माहि समाह्या । समना गुरम्रसि नोनक परगद्ध होइमा लकाइमा -11 जीति घरी करतारि जीउ ॥ १४ ॥ आपे ससमि निराजिया जीत पैज साजित्रा ॥ त्रापरो सेवक की **654** मसतिक घारि जीउ ।। १६ ॥ समि संजम रहे सिम्राखपा ॥ मेरा प्रश्न सम्र किञ्च जाखदा ॥ प्रगट प्रवापु वस्ताइत्रा सम्र लोक करे जैकारु जीउ ॥ १७ ॥ मेरे गुण अवगन न बीचारिआ ॥ प्रमि अपणा निरदु समारिआ ॥ 3 कंठि लाह के रिलक्षोज़ लगे न तती बाउ जीउ ॥ १० मे ति प्रभू धिमाहमा ॥ जीइ इब्रियमा फलु पाइमा ॥ साह सिरि खसम् त जपि नानक जीवै नाउ जीउ ॥ १६ ॥ तुपु आपे आप्र

ä Œi

6

CH.

のでののののの

उपाइत्रा ॥ दूजा खेलु करि दिखलाइत्रा ॥ सम्र राचो सचु वरतदा जिसु भावे तिसै बुक्ताइ जीउ ॥ २०॥ गुर परसादी पाइत्रा ॥ तिथै माइत्रा मोहु चुकाइत्रा ॥ किरपा करि के त्रापणी त्रापे लए समाइ जीउ ॥ २१॥ गोपी नै गोत्रालीत्रा ॥ तुधु आपे गोइ उठालीत्रा ॥ हुकमी भांडे साजिया तुं यापे भंनि सवारि जीउ ॥ २२ ॥ जिन सितगुर सिउ चितु लाइत्रा।। तिनी दृजा भाउ चुकाइत्रा।। निरमल जोति तिन प्राणीत्रा स्रोइ चले जनमु सवारि जीउ ॥ २३ ॥ तेरीत्रा सदा सदा चंगित्राईश्रा ॥ मै राति दिहै विडिश्राईश्रां ॥ श्रणमंगित्रा दानु देवणा कहु नानक सचु समालि जीउ ॥ २४ ॥ १ ॥ सिरीरागु महला ५ ॥ पै पाइ मनाई सोइ जीउ ॥ सितगुर पूरित मिलाइत्रा तिसु जेवडु अवरु न कोइ जोउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गोसाई मिहंडा इठड़ा ॥ ग्रंम ग्रवे थावहु मिठड़ा ॥ भैंग भाई सभि सजगा तुधु जेहा नाही कोइ जीउ ॥१॥ तेरे हुकमे सावणु आइआ॥ मै सत का हलु जोत्राइत्रा ॥ नाउ वीजग लगा त्रास करि हरि वोहल वखस जमाइ जीउ ।। २ ।। हउ गुर मिलि इकु पछाणदा ।। दुया कागलु चिति न जागादा ॥ हरि इकते कारे लाइत्रोनु जिउ भावे निवाहि जीउ ॥ ३ ॥ तुसी भोगिहु भुंचहु भाईहो ॥ गुरि दीवाणि कवाइ पैनाईश्रो ।। हउ होश्रा माहरु पिंड दा वंनि श्रादे पंजि सरीक .जीउ ।। ४ ।। हउ आइआ साम्है तिहंडीया ।। पंजि किरसाण मुजेरे मिहडिया ।। कंनु काई किं न हंघई नानक बुठा घुघि गिराउ जीउ ॥ ४ ॥ हंउ वारी घुंमा जायदा ॥ इकसाहा तुधु धियाइदा ॥ उजड़् थेहु वसाइय्रो हउ तुध विटहु कुरवाणु जीउ ॥ ६ ॥ हरि इठे नित घित्राइदा ॥ मनि चिंदी सो फलु पाइदा समे काज सवारित्रजु लाहीत्रजु मन की भुख जीउ ॥ ७ ॥ मै छडित्रा समो धंधड़ा ॥ गोसाई सेवी सचड़ा ॥ नउ निधि नाम्र निधानु हरि मै पले वधा छिकि जीउ ॥ ८ ॥ मै सुखी हु सुखु पाइत्रा गुरि अंतरि सवदु वसाइत्रा ॥ सतिगुरि पुरिव विखालित्रा मसतिक धरि के हुथु जीउ ॥ ६ ॥ मै वधी सचु धरमसाल है ॥ गुरसिखा लहदा भालि के ।। पैर धोवा पखा फेरदा तिसु निवि निवि लगा पाइ जीउ ॥ १०॥ सुणि गला गुर पहि आइआ ॥ नासु 

इसनातु दिड़ाइत्रा ।। सम्र मुकत होत्रा सैसारड़ा नानक सची वेडी चाडि जीउ ॥ ११ ॥ सम ससिट सेवे दिनु राति जीउ ॥ दे कंत्र सगह अरदासि जीउ ॥ ठोकि वजाइ सभ डिठीया तसि श्रापे छडाइ जीउ ॥ १२ ॥ हुग्णि हुकमु होत्रा मिहरवाण दा ॥ वै कोइ न किसै रञागुदा ॥ सम सुलाती चुठीत्रा इह होत्रा हलेमी राज ॥ किंगि किंगि अंमृत वरसदा ॥ बीलाइश्रा बोली श्रापे पाइहि ।। बहु माणु कीया तुधु उपरे तुः शार तेरिया भगता ग्रख सद तेरीया ॥ हरि लोवा परन जीउ।। १४॥ मै गलि विचि लैह देह दरमु मुखदातिया ॥ १५ ॥ त्व जेवड अवरु न मालिया ॥ तः दीप ॥ तं थानि थनंतरि रि। रहिका नानक मगता सच ॥ इउ गोसाई दा पहिलवानडा श्रधारु जीउ ॥ १६ H गुर धेखे ।। सम होई जिंम इकठीया दय पैठा बजति टंगरु भेरीआ ।। १७ ।। बात लथे मै कंडि र्लंदे फेरीया ॥ निहते पंजि ज्ञान गुर थापी दिती इकते होड आइमा ॥ घरि जासनि ब्राट ।। सभ गुरम्रवि लाहा ले गए વલે मनप्रख गवाइ मुख त वरना चिह्नना बाहरा ॥ दिसहि हरि हाजरु स्रशि स्रशि तभी धित्राहदे तेरे भगत गणतास ज्ञित दयै से उडी में ज़िग ।। गरि कटी मिहडी हेंख गाहडि विंक न नचऊ नानक **अउस**र लघा भालि जीउ॥ २१॥२॥२६॥

१ त्रों सितगुर प्रतादि ॥ सिरीरागु पहरे महला १ घरु १ ॥ पहिलें पहरे रिख के वखजारिया मित्रा हुकिंग पहचा गरमासि ॥ उरम तपु यंतरि करे वखजारिया मित्रा खसम सेती व्यदासि ॥ स्वसम सेती क्षरदासि वखालै उरम पियानि लिन लागा ॥ नामरजाद बाइथा कलि भीतिर बाहुदि जासी नागा ॥ जैसी कलम बुद्दी है मननिक तसी जीयद्दे पासि ॥ कहु नानक प्राणी पहिलें पहरे हुकिंम <del>然本本:本本本本表表表表表表表表表表表表表</del>。本本本 ।। १ ।। दुजै पहरे रेंगि के वगाजारिश्रा गरभासि पइऋ[ हथि नवाईऐ धियानु ॥ हथो विसरि गइश्रा वगजारिश्रा घरि कानु ॥ हथो हथि नचाईऐ प्राग्गी जिउ जसुदा कहै सुत मेरा ॥ चेति अचेत मुड़ मरे अंति नही कछ तेरा ॥ मन जिनि रचि रचित्रा तिसहि न जाणै मन भीतरि धरि गित्रान ॥ कह नानक प्राणी दृजै पहरै विसरि गइत्रा धित्रानु तीजै पहरै 11 2 11 रैंगि के वर्णजारिया मित्रा धन जोवन सिउ चितु हिंग II न चेतही वणजारिया मित्रा वधा छुटहि जितु ॥ हरि नाम न चेते प्राणी विकलु भइत्रा संगि माइत्रा ।। धन सिउ रता जीवनि मता ऋहिला जनमु गवाइत्रा ॥ धरम सेती वापारु न कीतो न कीतो मितु ॥ कह नानक तीजै पहरे प्राणी धन जोवन सिउ चितु ।। ३।। चउथै पहरे रेगि कै वणजारित्रा मित्रा लावी आइआ खेतु।। जा जिम पकड़ि चलाइश्रा वण्जारिश्रा किसे न मित्रा किसै न मिलिय्रो जा जाम हरि भेत चलाइत्रा ॥ भूठा रुदनु होत्रा दोत्रालै खिन महि भइत्रा पराइत्रा ॥ परापति होई जिसु सिउ हेतुं॥ कह लाइश्रा लावी लुगिया खेतु 11811811 सिरीराग पहरे पहिलौ पहरे रोगि के वरणजारिश्रा मित्रा बालक वण्जारित्रा मित्रा पिता खेलाईऐ मात ॥ खीरु पीऐ मोहु सवाई ॥ मात पिता सुन नेहु घनेरा माइत्रा कराई ॥ रामनाम विनु मुकति त्राइत्रा किर्तु कमाइत्रा कर्गी कार न होई बुडी दुजै हेति ।। कहु नानक प्राणी पहलै पहरै छूटहिंगा हिर ॥ १ ॥ दुजै पहरे रेंगि के वगाजारित्रा मित्रा **अहिनिसि कामि वि**त्रापित्रा वगाजारिश्रा मित्रा अंतरि नाही होरि जार्णे रस कस नामु न चिति ॥ रामनामु घट गुगा संजम्र नाही जनिम मरहुगे गित्रानु धित्रानु मीठे नही वरत सुचि संजम्र नाही करम्र धरम् पुजा नानक वित्रापे द्जा 11 7 11 दुविधा भगति निसतारा भाइ वणजारित्रा मित्रा सरि हंस उल्यड्रे त्राइ ॥ जीवनु रेंगि जरुत्रा जिगौ वगाजारिया मित्रा य्रांव घटै दितु जाइ - 11

पहुतासी अंधुले जा जमि पकड़ि चलाइया ॥ समु किछु ऋपुना खिन महि भइत्रा पराइत्रा ॥ बुधि विसरजी करि राखिआ गई मिश्रासप करि अपगस पछुताइ ॥ कहु नानक प्रासी तीजै पहरें प्रभु चेतहु लिव लाइ ॥ ३॥ चउघे पहरे रैंगि के वराजारिया मित्रा विरिध भइत्रा ततु स्तीणु ॥ ऋसी श्रंधु न दीसई वराजारिश्रा मित्रा कंनी सुर्णे न देंगु॥ ऋली अंधु जीम रसु नाही रहे पराकड श्रंतरि नाही किंउ भुखु पार्वे मनधुख श्रावणजाणा॥ भर्ज विनसे आइ चलें किया माणु॥ कहु नानक पहरें गुरमुखि सबदु पछाणु ॥ ४॥ स्रोड्कु स्राह्आ तिन साहिया वराजारिया मित्रा जरु जस्वासा कंनि ॥ इक रती गुण न समाशिक्षा वर्णजारिया मित्रा अवगर्ण खड्सनि गुण मंजमि जार्रे चोट न खादै ना तिसु जंमणु भरणा ॥ जाल जमु जोहि न साके माइ मगति मैं तरणा ॥ पति सेती जायै सहित समार्थ सगले द्ख मिटावै ॥ कहु नानक प्राणी गुरमुखि छटै साचे ते पति पार्वे ॥ ४॥ २॥ सिरीरागु महला ४ ॥ पहर रैणि के वर्णजारिया मित्रा हरि पाइया उदर मंस्कारि ॥ हरि धिमार्च इरि उचरें वखजारिया मित्रा हरि हरि नामु समारि॥ इरि इरि नाम्र जरे जागाघे निचि अगनी हरि जिप जीविश्रा ॥ पाइरि जनमु भइत्रा मुखि लागा सरसे पिता मात धीविद्या ॥ जिस की यसतु तिसु नैतहु प्रायो करि हिरदें गुरक्षित चीचारि॥ कदु नानक प्रास्ती पहिले पहरें इति जवीएं किरपा धारि ॥१॥दुर्जं पहरें रेणि के वणजारिया मित्रा मनु लागा दुई भाइ ॥ मेरा मेरा करि पालीए वराजारिया मित्रा ले मात पिता गलि लाइ मात पिता सदा गल सेती मिन जाएँ सिट खराए ॥ जो देवे तिसी न जाएं मुद्दा दिवे नो लपटाए ॥ कीई गुरमुलि हावे स यीत्रार हरि पियार मिन लिए लाई ॥ कहु नानक दुई पहरे प्राची तिमुकालुन कपहुं स्वाइ ॥२॥ तीर्त्र पहुर्द रेखि के वस्तुत्रारिया लगा यालि वंवालि ॥ धनु चित्रवं मित्रा इरिनामा इरि न समाजि ॥ इरिनामा हरि इति कदं न ममान वि होर्न मेनि मसाई ॥ इद

( ৩৩ )

ran anaranan karanan arana श्रंति छोडि चलिश्रा पञ्जताई ॥ जिसनो किरपा माइया भूठी तीजै गरु मेले सो नामु समालि ।। कहु नानक हरि हरि हरि नालि ॥ ३ ॥ चउथै पहरै मिले जाड वर्गाजारिया मित्रा हरि चलगा वेला श्रादी।। सेवह करि पूरा रैशि सतिगुरू वर्णजारिया मित्रा सभ चली विहादी ॥ हरि मूलि न करिह जितु असथिरु जुगु जुगु ढिल सद मागाहु रलीञ्चा खोवहु जनम मरण दुख 11 गुर सतिग्र सुत्रामी भेद न जागह जितु मिलि हरि भगति सुखांदी ॥ कहु नानक प्राणी चडथै पहरै सफलियो रैणि भगता दी ॥ ४ ॥ १ ॥ ३ ॥ सिरीरागु महला ५ ॥ पहिले पहरे रेशि के वर्णजारित्रा मित्रा पाइता उदरें माहि ॥ दसी मासी मानसु कीत्रा वण्जारित्रा मित्रा मुहलति करम कमाहि ॥ मुहलति करि दीनी करम कमार्गे जैसा लिखत धुरि पाइत्रा ।। मात पिता भाई सुत वनिता तिन आपे करमु सुकरम कराए जंतै इस्र वसि नानक प्राणी पहिले पहरे धरि पाइता उदरे माहि॥१॥ द्जै के वराजारिया मित्रा भरि जुआनी पछागाई वगाजारिश्रा मित्रा मनु मता अहं मेइ भला न पछागौ प्राणी आगौ पंथु करारा ॥ पूरा सतिगरु न सेविश्रा सिरि ठाढे जंदारा ॥ धरमराइ जब पकरसि जम ववरे तव किन्रा जवाबु करेड़ ॥ कहु नानक दुजै पहरै त्रागी लहरी देइ ॥२॥ तीज पहरे रेंगि कै वर्णजारिया मित्रा श्रंधु श्रगिश्रानु ॥ पुत्रि कत्तत्रि मोहि लपटिञ्रा वराजारिया मित्रा श्रंतरि लहरि लोभानु ॥ श्रंतरि लहिर लोभानु परानी सो प्रभ चिति न त्रावै ॥ साध संगति सिउ संगु न कीया वह जोनी दुखु सिरजनहारु विसारित्रा सुआमी निमख न लगो इक कहु नानक प्राणी तीजै पहरे विखु संचे अंधु अगियानु ॥ चउयै पहरे रेंगि के वगाजारिया मित्रा दिनु नेडें ।। गुरमुखि नामु समालि तुं वणजारिया मित्रा तेरा सोड गुरमुखि नामु समालि परागी श्रंते वेली होइ 11 दरगह तेरै माइञ्रा चालै संगि मोह सखाई इह होइ 

भुठी प्रीति हमाई ॥ समली रैंगि गुदरी अधियारी सेरि सतिगुरु चानग्र होड़ ॥ कहु नानक प्राखी चउघै पहरैं दिनु नेड़ै व्याह्या सोइ॥ ८ ॥ जिल्लिया याह्या गोर्निद का वराजारिया मित्रा उठि चले इक रती विलम न देवनी वराजारिया मित्रा कमाणा साथि ॥ योती तकहे पाए हाथ ॥ लिखिया आइया पकडि चलाइया दहेले ॥ जिनी पूरा सविग्रह सेनिश्रा से दरगह सदा सुदेले ॥ करम धरती सरीरु जुग अंतरि जो नोर्ने सो खाति॥ कह नानक भगत सोहिंह दरवारे मनग्रख सदा भवाति ॥ ४ ॥ १ 11 8 11

सिरीराग महला ४ घर २ छत

१ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ मुंध इत्राखी पेईअड़ै किउकरि हरि दरसन पित्ने ॥ हरि हरि अपनी किरपा करे गुरम्रुखि साहुरड़े कंम मिलें ॥ साहरडें कंम मिलें गुरश्चिल हरि हरि सदा धियाए निचि फिरै सुहेली हरि दरगह बाह लुडाए ॥ लेखा घरमराइ की वाकी किरलै ॥ म्रंध इमार्खा पेईमडै जपि हरि हरि नाम गुरम्रखि हरि दरसन्त दिले ॥ १ ॥ वीत्राह होश्रा मेरे बाप्तला गुरम्रले हरि पाइश्रा ॥ श्रिमित्रान अंधेरा कटिया गर गियान प्रचंड बलाइया विनसिया हरि स्तनु पदारपू लाधा

गुरगियान रोगु गइया दुरा लाया याष्ट्र थापै गुरमति लाधा ॥ अकाल मुरति वरु पाइया श्रविनासी ना कदे मरे न जाहका ॥ वीधाह होया मेरे षात्रीला गुरमुखे हरि पाइया ॥ २ ॥ हरि सति सते मेरे वायला ॥ पेत्रकडे हरि जपि हरिजन मिलि अंज महंदी सहेली विचि साहरई खरी सोइंटी ॥ साहरहै तिचि खरी सोहंदी ਤਿਜ਼ਿ <u>पेत्रकड</u>ें नाम समालिया सभु सफलियो जनमु तिना दा गुरमुखि जिना ढालिया ॥ हरि संत जना मिलि कारज सोहिया पहिंखा थनंदी ॥ हरि मेरे **बुरस्यु** सति मति बाबोला हरिजन मिजि मोहंदी 11 3 11 \_हरिप्रम सेरे वावला

दानु मै दाजो ॥ हरि कपड़ो हरि देवहु जितु मोभा ।। हरि हरि भगती काजु सतिग्ररि काजो स्रहेला ग्रारे होई रलै दिगाइत्रा ॥ खंडि वरमंडि हरि सोमा इह दानु न रलाइत्रा ।। होरि मनग्रुख दाजु जि रखि दिखालहि सु क्रड मै दाजो कचु पाजो ॥ हरि प्रभ मेरे वाचुना हरि देवहु दानु 11 8 11 राम राम मेरे वाबोला पिर मिलि धन वेल वधंदी हरि हरि जुगह जुगो जुग जुगह जुगो सद पीड़ी चलंदी गुरू सतिगर की जिनी चनै गुरम्रुखि धित्राइत्रा नाम्र हरि पुरख़ न कब ही बिनसे जावे नित देवे चडै सवाइआ।। नानक संत संत हरि एको जिप हरि हरि नाम्र सोहंदी।। हरि राम मेरे बाबुला पिर मिलि धन वेल वधंदी ॥ ५ ॥ १ ॥ सिरीरागु महला ५ छंत श्रों सतिग्रर पित्रारित्रा प्रसादि - 11 H मन गोविंद नाम्र समाले ।। मन पित्रारित्रा जी मित्रा हरि निवहै तेरै नाले।। सहाई हरिनामु धित्राई विरथा कोइ न जाए 11 पावहि चरण कमल चितु लाए ॥ जलि थाल पूरि रहिआ घटि नदरि निहाले ॥ नानक सिख देइ मन जाले ॥१॥ मन पित्रारिश्रा जी मित्रा हरि जीउ मन पित्रारित्रा मित्रा विख सागरु विश्रापे ॥ गुरु पूरा चरण कमल करि बोहिथु करते सहसा दुखु न जापै वडभागी प्रभु - 11 आदि आर पहर जगादी सेवक सुत्रामी भगता नाम अधारे ॥ नानकु सिख देइ मन प्रीतम पसारे ॥ २ ॥ मन पित्र्यारित्रा जीउ मित्रा हरि लदे खेप सवली ।। मन पित्रारित्रा जीउ मित्रा हरि दरु निहच्ल हरि दरु सेवे अलख अभेवे निहचलु आसग्र पाइत्रा ॥ नह न मरण न श्रावण जाणा संसा दुख मिटाइश्रा ॥ चित्र चली।। नानकु फारिश्रा जमद्ता कञ्च न मन प्रीतम हरि लदे खेप सवली पिआरिआ 11 3 11 मन ।

**米水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水** 

जीउ

( E0 )

मित्रा करि संता सिंग निरामो ॥ मन पित्रारित्रा जीउ मित्रा हरिनामु जपत परगामो ॥ मिमरि सुत्रामो सुखह गामो इछ मगली

कर्मक क्रिकेक क्रिकेक क्रिकेक क्रिकेक

पुंनीया ॥ पुरने कमाए श्री रंग पाए हरि मिले चिरी निद्यं निया ॥ अंतरि बाहरि सर्वित रवित्रा मनि उपिन्या विसुत्रामो ॥ नानकु मिख देह मन प्रीतम करि मता संगि निशमो ॥ ४ ॥ मन पित्रारिया जीउ मित्रा हरि प्रेम भगति मनु लीना॥ मन पिग्रारिश्रा जीउ मित्रा हरि जल मिलि जीने मीना ॥ हरि पी याधाने श्रंमृतनाने सर्न सुखा मन बुढे ॥ श्री घर पाए मगल गाए इछ पुंनी मतिगुर तुढे।। लंडि लीने लाए नड निधि पाए नाउ सरवसु ठारुरि दीना ॥ नानक मिल मंत समभाई हरि प्रेम भगति मन लीना ॥ ४ ॥ १ ॥ २ ॥ मिरीराग के छंत महला ५ १ श्रों मतिगुर प्रमादि ॥ डखगा ॥ इठ मभाह मा पिरी पने रिउ दीदार ॥ मंत सरखाई लभखे नानक प्राच श्रधार ॥ १ छंत ॥ चरन यमल मिउ शीवि रीवि संवन मनि आरए जीउ ॥ दतीया माउ निपरीति व्यनीति दामा नह मानए जीउ ॥ दासा नह भारए निनु दरसारए ३७ खिनु घीरजु रिउ करें ॥ नाम विह्ना तुनु मृतु हीना जल नितु मञ्जूली जिउ मरे ॥ मिलु मेरे पिब्रारे शान अधारे गुण साथ मणि मिनि गारए ॥ नानक सुमानी धारि अनुग्रह मनि तनि अंकि समारए ॥ १ ॥ दलना ॥ मोइंदडो हम ठाइ कोइ न दिमें इजडो ॥ सुम्हडे क्पाट नानक मतिग्रर भेटते ॥ १ ॥ छतु ॥ तेरे बचन अनुप अपार संतन श्राधार नासी नीचारीए जीउ ॥ मिमरत सास गिराम निसुन्नाम किंउ मनह निसारीए जीउ ॥ किंउ मनह घेमारीए निमल नही टारीऐ गुण्यत थान इमारे ॥ मन बांछत फल देत है मुआमी जीय की निरधा सारे ॥ यनाथ के नाथे सर्व के साथे जिप जुए जनमुन हारीए ॥ नानक की रेनती प्रभ पहि कृपा करि

मनज्जु तारीएं ॥२॥ टल्ल्णा ॥ पृडी मनजु साघ से साई घीए १९पाल ॥ लघे हमे घोठडे नानक हरि घनु माज ॥ छंतु ॥ १९देर मुख्यमी घाम मगतड निसाम व्यामा लगि जीनवे जीउ॥

## मनि तने गलतान सिमरत प्रभ नाम हरि श्रंमृत पीवते जीउ हरि पीवते सदा थिरु थीवते विखे वतु फीका जानिया ॥ भए गोपाल प्रभ मेरे साधसंगति निधि मानिश्रा ।। सरव सो स्रख घन पित्रारे हरिरतन मन अंतरि सीवते ॥ इक तिल नही जीवते ॥ ३ ॥ डखगा ॥ श्राधारा जपि जपि नानक जो आपे आपर्णे तिना कुं मिलिओहि ही श्रापि मोहिश्रोह 11 जस ॥ छंत् ॥ प्रेम ठगउरी पाइ श्रापि संगित्रोहि ॥ १ रीभाइ गोविंद मन कें परसादि कंठे जीउ संतन त्रगाधि लगि Ш सोहिया लगि दोख सभि जोहिश्रा कंठि मनि सरव सुख बुठे गोविद वसि भए तरुं 11 मंगजो सभि मिटि गए सरवी H गाइश्रा इस पुजाइआ होडिया कर गहि लोने माइश्रा 11 नानक प्रभ पिश्रारे नही पोहिश्रा साई 1181 डखगा -11 **अमो**ल नाम्र जाग्रदो ॥ जिना भागि मथाहि से हरिरंग नानक कहते पवित्र सुराते सभि मागदो ॥ १ ॥ छंतु ॥ धंन जिखतीं कुल संगु जीउ जिन कउ साध् नामहरि रंगु तिनी - 11 ब्रह्म बीचारित्रा वीचारिश्रा जीउ जनमु संवारिश्रा - 11 पूरन प्रभि करी ॥ करु गहि लीने हरिजसो दीने जोनि धावै मरी ॥ न भेटत हरे किरपाल क्रोध सतिग्रर लोभ्र दइश्राल काम्र सद्कै अक्ष्य सुआमी न जाइ कथनु नानक वारिश्रा ॥ ५ ॥ १ ॥ ३ ॥ महला S वराजारा गुरप्रसादि ॥ ।। हरि हरि उत्तम् नाम है सतिनाम्र जीश्र सभे कोइ जीउ ॥ हरि प्रतिपालदा रमईश्रा सोड़ ॥ सो हरि सदा धिश्राईएे तिसु विनु श्रवरु न कोड़ ॥ माइत्रा चितु लाइदे से छोडि चले दुखु रोइ ॥ जन नानक नामु धित्राइत्रा हरि त्रंति सरवाई होइ ॥१॥ मै हरि विनु अवरु न कोइ ॥ हरि गुरसरणाई पाईऐ वरणजारिया मित्रा वडभागि परांपति होइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संत जना

医医疗 医内部 医内部 医内部 医内部 医内部 हरि किने न पाइश्रा विचि भाईया विश्र नाउ 11 पिता जाति बरम कमावदे जिउ बेसुआ पत निनाउ - 11 करे पसाउ П वडमागी गुरु पाइश्रा गुरु तुरा

॥ जन नानिक ब्रह्म पद्याणिया हरि कीरति **अ**हिनिसि भाउ

करम कमाउ ॥ २ ॥ मनि हरि हरि लगा चाउ ॥ गुरि परै नाम मिलिया हरिप्रम नाउ ₹ Ħ 11 रहाउ

चलदिश्रा नाम घित्राइ 11 हरि छडाइ ॥ इउ बलिहारी तिन कउ जिन हरि चलसी हरि अंते लए जिनी हरि हरि नामु न चेतिओ से अंति गए मनि बुठा आह 11 धरि मसत्र कि हरिप्रमि लिखित्रा जन

हरि इरि त्रीति लगाइ ॥ वडमागी गुरु पाइआ गरसवदी पारि लघोड ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि आपे आप उपाइदा हरि आपे देवे लेड 11 हरि आपे भरमि अलाहदा हरि आपे ही मति देह ॥ गुरमुखा मनि परगास है से विरले केई केइ ॥ इउ विलडारी

तिन कउ जिन हरि पाइत्रा गुरमते ॥ जन नानकि कमल परगासिका मनि हरि हरि बुठहा है ॥ ४ ॥ मनि हरि हरि जपन्त करें ॥ इरि ग़ुर सरगाई भाज पड जिंदू सभ किलानित दुख परहरे । १ । रहाउ ।। घटि घटि रमईम्रा मनि वसै किउ पाईए कित

भित ।। शुरु पूरा सितगुरु भेटीएे हरि आइ वसे भिन चिति ॥ मै घर नोम अधारु है हरिनामें ते गति ॥ सै मति हरि नाम्र विसाह है हरिनामें ही जित पति ॥ जन नानक नाम्र रंगि रतहा हरि रंगि रति ॥ ४ ॥ हरि घिमावह हरिप्रभ सनि ॥

जाशिका सम हरिप्रभ वे उत्पति रहाउ ॥ जिन कउ परिव लिखिआ से आइ मिले गुर पासि ॥ सेवक माइ बराजारिया मित्रा गुरु हरि हरि नाम परगासि ॥ धन जिन वसक लदियदा वापारीओ हरि रासि दरि मुख उजले से ब्राइ मिले इरि पासि ॥ जन नानक गुरु तिन पाइमा जिना व्यापि तठा गुणवासि ॥ ६ ॥ हरि घिद्यावह सासि गिरामि ॥ मनि श्रीति लगी विना गुरस्रवा इरिनाम् जिना रहरासि ॥

१ ॥ रहाउ ॥ १ ॥

## ( 독국 ) · 永太成成改成改成改成改成改成改成改成。 सतिगुर प्रसादि ।। सिरीराग की वार महला नालि ॥ सलोक ३ विचि सीराग्र म० 11 रागा वसै जे सचि धरे पित्रारु ॥ हरि मनि सचु निहचल सदा वीचारु ॥ जिहवा अमोलक रतन् पाइआ गुर सबद का सरीर सचै सतिगुरि सची अकारु सचा सचा नानक 11 8 होरु वापारु 11 Ho 3 11 विरहा सञ्च 11 प्रीति न होइ है जवलगु साहिव ॥ इह माइश्रा मोहिश्रा मनु देखे बिनु प्रीति न वेखण सुनणु न होइ ॥ सह ऊपजै अंधा किश्रा जिनि **अखी** लीतीत्रा सोई नानक सचा देइ ॥ २ इको करता इकु इको दीवाणु हरि पउडी ॥ हरि ा। हरि कोई नाहि है अमरु इको हरि चिति घरि ॥ हरि तिसु विनु भ्रम भउ दिर करि ॥ हिर तिसे नो सालाहि जि तुधु घरि ॥ हरि जिस नो सो हरि होइ दइऋालु जपि भंड तरि ॥ १ ॥ सलोक म० १ ॥ दाती साहित्र संदीत्रा कित्रा चलै जागंदे ना लहंनि इक इकना स्रतिश्रा देह 8 सिद्कु सवूरी सादिका मृ० - 11 सबरु तोसा पूरे पाइसा थाउ नाही खाइका ॥ २ मलाइकां ॥ दीदारु ॥ पउडी कै श्रापि कार त्रध उपाइ लाई त्ं आपे 11 विगसदा आपणी विडिआई ॥ हरि किछु तुधहु वाहरि ऋापि ऋापे वरतदा सभनी ही थाई हरि तिसै धित्रावह संत जनह जो लए छडाई ॥ २॥ सलोक जीश्रा जाती फकड़ नाउ 11 सभना इका जापै नानक तोपरु भला कहाए 11 जा पति

चलीए ।। धृगु जीवस्तु संसारि ता के पाछै जीवस्ता ।। २ ।। पउड़ी ।।
तुधु त्रापे धरती साजीए चंदु सुरज दुइ दीवे ।। दसचारि हट तुधु
साजिश्रा वापारु करीवे ।। इकना नो हिर लाभु देइ जो गुरम्नुति
थीवे ।। तिन जमकालु न विश्रापई जिन सच्च श्रंमृतु पीवे ।। श्रोइ श्रापि
छुटे परवार हिउ तिन पिछै सभु जगतु छुटीवे।। ३ ।। सलोक म० १

जिसु

२ ॥

पाए ॥१॥ म०

पिश्रारे

सिउ नेहु

तिसु आगे मरि

≈8 ) कुदरित करि के विसम्रा सोइ ॥ वलतु वीचारे सु वदा होइ ॥ कुदरित कीमित नहीं पाइ ॥ जा कीमित पाडत कही न जाइ॥ सरें सरीयित करहि बीचारु ॥ बिज बुक्ते कैसे पावहि पारु ॥ सिदक्त करि सिजदा मनु वरि मलसूर।। जिहि धिरि देखा तिह धिरि मउज्हु ।। १ ॥ म० ३ ॥ गुरसमा एव न पाईऐ ना नेडै ना दरि ॥ सितगुरु ता मिलै जा मन रहै हदरि ॥२॥ पउडी ॥ सपत टीप सपन सागरा नत्र राड चारि वेद् दस्रत्रसट प्रराशा ॥ हरि समना निचि त् वस्तदा हरि समना भागा ॥ समि तुम्है धित्रानिह जीअ जंत हरि मारगपाणा ॥ जो गुरम्रखि हरि आराधदे तिन हउ इरनाणा ॥ सं आये आपि नरतदा करि चोज विडाणा सलोक म०३॥ क्लउ मसाजनी किया सदाईए ॥ हिरदे ही लिखि लेहु ॥ सदा साहित की रंगि रहे करह न तटिस नेहु ॥ ममाजनी आहसी लिखिया भी नाले बाड ॥ नानक सह प्रीति न जाइसी जो धरि छोडी सचै पाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ नदरी आनदा नालि न चलई वेखह को विजयाह ॥ सतिगुरि सचु व्हाइया सचि रहतु लिन लाइ ।) नानक सनदी सज़ है करमी पलै पाइ ॥ २ ॥ पउडी ॥ हरि अंदरि बाहरि इक तूं तूं जाखहि भेत ॥ जो कीचै सो हरि जाखदा मेरे मन हरि चेतु ॥ सो डरें जि पाप कमानदा धरमी निगमेत् ॥ तं सचा श्रापि नियाउ सच ता दरीएे केत् ॥ जिना नानक मचु पठाशिया से सचि रलेतु ॥ ४ ॥ सलोक म० ३ ॥ क्लम जलउ सण्य ममत्राणीएं कागद भी जिल जाउ ॥ लिखण याला जलि यल्ड जिनि लिखिया दजा भाउ ॥ नानक प्रति लिखिया यमारणा व्यक्त स करणा जाड ॥ १ ॥ म० ३ ॥ होरु कड पहेणा बोलगा माह्या नानि पियारु ॥ नानक निगु नावे को थिरु नही होड स्ट्रशारु ॥ २ ॥ पउडी ॥ हरि की वडिआई वडी है हैरि योग्नु हि या ॥ हिर यो यहियाई वही है जा निधाउ है धाम था ॥ इति की वडियाई वडी है जा फलु है जीय का ॥ इति पी पडियाई वटी है जा न समई विदया हर पी परिवार पटी है अपुद्धिया दान देवमा ॥ मलोर म॰ ३ ॥ इउ इउ वरनी सम मुई संपड दिन न नानि ॥ दुई माई <del>ABABABABABABABABABABABAB</del>

जोही गुरमुखि जमकोलि ॥ सभ नानक दुखु समालि ॥१॥ म०१॥ गलीं असी चंगीआ साचा नाम्र श्राचारी कालीश्रा वाहरि चिटवीत्राह ॥ रीसा वरीत्राह ॥ कुसुधा मनह करिंह तिनाड़ीत्र्या जो सेविह दरु खड़ीत्राह ॥ नालि खसमै रतीत्र्या होदें तािण सुखि मागाहि रलीग्राह H नितागीत्रा जे तिन के संगि मिलाह निमानगीत्राह ।। नानक जनग्र सकारथा ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तूं आपे जलु मीना है आपे आपे ही आपि जालु ॥ तूं त्रापे जालु वताइदा त्रापे विचि सेवालु ॥ तूं त्रापे कमलु त्रलिपतु है ि शिचि गुलालु ॥ तूं आपे मुकति कराइदा इक निमख घड़ी करि खित्राज्ज ॥ हरि तुधहु बाहरि किछु नही गुरसबदी निहातु ॥ ७॥ सलोक म०३॥ हुकपु न जाणै बहुता रोवै॥ अंदरि धोखा नीद न सोवै।। जे धन खसमै चलै रजाई।। दरि घरि नानक करमी इह मति पाई ॥ गुर समाई ॥ १ ॥ म० ३ ॥ मनमुख नाम विहुणिश्रा रंगु: कसु भा न भुजु ।। इस का रंगु दिन थोड़िया छोछा इस दा मुए मृरख अंध गंभार ।। विसटा अंदरि कीट से पइ पचहि से रंगुले वार ॥ नानक नाम रते कै गुर सहजि सहजे भगती रंगु न उतर रहे समाई ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सिसटि उपाई सम तुधु त्रापे रिजकु संवाहिश्रा ॥ इकि वलु छज्ञ कुसतु तिनी ढाहिश्रा ॥ तुधु श्रापे भावे सो करहि खानदे मुहहु कूड़् श्रोइ लाइश्रा ।। इकना सचु बुकाइश्रोनु तिना मंडार देवाइत्रा ॥ हरि चेति खाहि तिना ीर सफज्ज तडाइत्रा ।। = ।। सलोक म०३।। पड़ि पड़ि पंडित बेर माइत्रा मोह सुत्राइ ॥ दुजै भाइ हरिनामु त्रिसारिश्रा मिलै सजाइ।। जिनि जीउ पिंडु दिता तिसु कगहूँ न चेते जम का फाहा गलहु न कटीए फिरि रिजकु संवाहि॥ आवं जाइ।। मनमुखि किञ्च न सभै श्रंधुले पूरवि लिखिश्रा पूरें वसै मिन भागि सतिगुरु मिलै सुख दाता नामु माणिह सुखु पैनणा सुखे सुखि तिहाइ॥ नानक सो नाउ सचै सोभा द्रि विसारीऐ जितु पाइ ·

and the training the training that the training the train म॰ ३ ॥ सतिगुरु सेवि मुखु पाइत्रा सच् नाम्न गुग्रतासु ॥ गुरमती त्रापु पछाणिश्रा रामनाम परगासु ॥ सचो सचु कमावणा वडिग्राई वडे ॥ जीउ पिंड सम्र तिस का सिफति करे अरदासि ॥ सुखे सुखि नित्रासु ॥ जप्र дg सालाहया ॥ शुरमती नावै धृग् जीवास नाउ माहि विन पाईएं मनमुख मोहि विखास ॥ जिउ मावै तिउ राख नानक् तेरा दास ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सभु को तेरा तु समस्र दा त् ॥ सभि तथै पासह मंगदे नित करि ऋरदासि जिसुत् देहि तिस सम्र किछ मिले इकना दृरि है पासि ॥ तुधु बाग्नह थाउ को नाही जिसु पासहु मंगीए मनि वेखह को निरजासि ॥ समि तुर्घै नो सालाइदे दरि गुरक्षला नो परगासि॥ ६॥ सलोक म० ३॥ पंडितु पड़ि पड़ि ऊचा कुकदा माइया मोहु पित्रारु ॥ प्रहम् न चीनई मनि मृरखु गावारु ॥ दुजै माइ जगतु परबोधदा ना युक्ते बीचारु ॥ विरथा जनम्र गवाइत्रा मरि जंमे वारो वार ॥ १ ॥ म॰ ३ ॥ जिनी संतिगृह सेविका तिनी नाउ पाइका पुरुह करि गीचारु ॥ मदा सांति सुखु मनि वसी चुकै कूक पुकार ॥ आपै नो ब्राप् काइ मृतु निरमलु होत्रै गुरसवदी वीचारु ॥ नानक सबदि रते से प्रकत है हरि जीउ हेति पित्रारु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि की मेना सफल है गुरम्रखि पाने थाइ ॥ जिस हरि मार्चे तिस गुरु मिलें मो इरिनामु धिमाइ ॥ गुरसबदी इरि पाईऐ हरि पारि लघार ॥ मनहठि किनै न पारमो प्रवह वेदा जार ॥ नानक हरि की मेरा सो करे जिला लए हरि लाइ ॥ १० ॥ सलोक म० ३ ॥ नानक मो परा वरीधाम् जिनि निचहु दुसदु बहंकरणु मारिभा ॥ सालाहि जनम् सवारिया आपि होआ 11 सदा .निमतारिया ॥ सोइनि सचि क्त दश्रारि नाम

प्रमारिमा ॥ मनमुल मरहि महंकारि मरणु निगादिमा ॥ समी वरते
हुए किया करहि निगारिमा ॥ मागदु द्वेशि समझ विसारिमा ॥ मानक
वित्र नार्य मह दुसु सुरा निगारिमा ॥ रे ॥ म० रे ॥ सुरि पूर हरिनाम् हुए मार्ग नित्र निगदु मरमु सुकारमा ॥ रामनाम् हरि कीरति गार्र की परि पानणु मगु दिलारमा ॥ हउमें मारि एक लिय लागी ( ...₹७ )

BREEFERSE BEFERSE BEFERSE BEFERSE श्रंतरि नामु वसाइश्रा।। गुरमती जमु जोहि न साकै साचै नामि समाइत्रा ।। सभु त्रापे त्रापि वरते करता भावै जो सो नाइ लाइत्रा ।। जन नानकु नामु लए ता जीवै नावै वित्र खिनु मरि २ ॥ पडड़ी ॥ जो मिलिया हरि दीवास सो सिउ दीवाणी मिलिया ॥ जिथै श्रोह जाइ तिथै त्रोहु सुरखरू श्रोस के मुहि डिठें सभ पापी तरिश्रा ॥ श्रोमु श्रंतरि नामु निधानु है नामो परवरित्रा ।। नाउ पूजीऐ नाउ मंनीऐ नाइ किलविख नामु धिश्राइत्रा इक मनि इक ॥ जिनी चिति से श्रमिश्र जिंग रहित्रा ॥ ११ ॥ सलोक म० ३ ॥ श्रातमा देउ पूजीए सुभाइ ।। त्रातमे नो त्रातमे दी प्रतीति होइ ता गुर के सहजि घर ही परचा पाइ ।। त्रातमा त्रडोल न डोलई ग्रर के भाइ सुभाइ ॥ त्रावई लोधु मैलु न विचहु जाइ ॥ खिनु पलु गुर विश्व सहजु न हरिनाम् मिन वसै सभ अठसिठ तीरथ नाइ ॥ सचे मैल मृलि न उतरे जे मल लागे दजे भाड ॥ धोती अठसठि तीरथ नाइ ॥ मनम्रख करम करे त्रहंकारी सभु दुखो दुखु कमाइ ॥ नानक मैला ऊजल ता थीएे जा सतिगुर माहि समाइ 11 8 ॥ म० ३॥ समभाईऐ कदहु समभाइत्रा जाइ II मनमुख् रलै पइऐ किरति फिराइ ॥ लिव धातु दुइ राह रलाइत्रा ना गुरमुखि श्रापणा मनु हकमी कंमाइ 11 मारित्रा कार सबदि कसवटी लाइ ।। मन ही नालि अगड़ा मन ही नालि सथ मन ही समाइ ॥ मन जो इछे सो लहै सचै सबदि सुभाइ ॥ अंमृत नाम् मनै गुरम्रुखि कार कमाइ ॥ विखु सद भुंचीऐ जि होरी नालि ॥ मनमुखी मनहिं जासी जनम् गवाइ हारिश्रा कुसतु कमाइ ॥ गुर परसादी मनु जिसौ हरि सेती लिव गुरम्रुखि सचु कमावै मनम्रुखि आवै जाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि के संत सुनह जन माई हरि सतिगुर की इक साखी II मुखि मसतकि तिनि जनि लै भागु होवै धुरि हिरदे राखी कथा सरेसट गुरवचनी सहजे ऊतम चाखी मिटिञ्चा अंधिञ्चारा प्रगास নিত भइत्रा स्रज श्रगोचरु श्रलखु निरंजनु सो देखिश्रा गुरमुखि किराखी ॥ अदिसद

त्रास्त्री ॥ १२ ॥ सलोकु म० ३ ॥ सतिगुरु सेवे श्रापणा सिरु लेखें लाइ ॥ निचह आप्र गनाइ के रहनि सचि लिव लाइ ॥ मतिग्रह जिनी न सेनिया तिना विरथा जनग्र गमाइ॥ नानक जी तिसु भावें सो करे कहणा किञ्ज न जाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ मनु वैकारी वैडिया वेकारा करम कमाइ ॥ दुजै भाइ अभियानी पूजदे दरगह मिलै सजाइ ॥ जातम देउ पूजीए नितु सनिगुर बुमा न पाइ।। जबू तपु संज्ञमु भाषा मतिगुरू का करमी पलै पाइ ॥ नानक सेवा सरति कमावणी जो हरि भावें सो थाइ पाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि हरि नाम्र जपहु मन मेरे जित सदा सुख होवे दिन राती ॥ हारे हारे नाम जपह मन मेरे जितु सिमरत सभि किल्। येल पाप लहाती ॥ हरि हरि नाम जपह मन मेरे जित दालद दुख अख सभ लहि जाती ॥ हरि हरि नामु जपहु मन मेरे मुक्ति गुरप्रुलि प्रीति लगाती ॥ जितु मुक्ति भागु लिकिश्रा धुरि सार्चे हरि तितु इत्वि नामु जपाती ॥ १३ ॥ सलोक म०३ ॥ सतिग्ररु जिनी न सेनिओ सबदि न कीतो बीचारु ॥ अंतरि गित्रानु न श्राइश्रो मिरतकु ई संसारि ॥ लख चडरासीह फेरु पड्या मरि जंमै होइ खुआरु ॥ सतिगर की सेना सो करे जिम ना आपि कराए सोड़ ॥ सतिगर विचि नाह्य निधात है करमि परापति होड़ ॥ सचि रते गुरसवद सिउ तिन सची सदा लिए होड़ ।। नानक जिस नो मेलेन विक्कड़ सहजि समावी ॥१॥ म०३॥ सो भगउती जो भगवंतै आखै॥ ग्रर परसादी आपु पछाणे ॥ धानतु राखे इकतु घरि श्राखे ॥ जीवतु मरे हरिनाम् वस्तार्थे ॥ ऐसा भगउनी उतम् होइ ॥ ।। २ ॥ म० ३ ॥ अंतरि कपद मगउती कहाए ॥ पारांडि पारमहम् कदे न पाए ॥ पर निंदा करे श्रंतरि मन्न लाए ॥ बाहरि मल घोरे मन की जठि न जाए ॥ सत संगति सिउ बाद श्रनदितु दुखीया द्जै भाइ रचाए ॥ हरिनामु न यह करम कमाए ॥ पूरव लिखिया सु मेटणा न जाए ॥ नानक मिन सर्विगुरु सेने मोखु न पाए ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ सतिग्ररु ત્રિન<u>ી</u> धियाहया कडि संग्रही n सविग्ररु िनी से धियाइया त्रपति अधाही सतिगरु n निन िनी धियाऱ्या जम दरु नाही जिन

40 1

कउ होत्रा कृपालु हरि से सतिपुर पैरी पाही ॥ तिन ऐथै त्रोथै उजले हरि दरगह पैधे जाही ॥ १४ ॥ सलोक म० २॥ जो सिरु सांई ना निवै सो सिरु दीजे डारि ॥ नानक जिसु पिंजर महि विरहा लै जारि ॥१॥ मुंढहु भुली नानका सो पिंजरु 4 11 ųо कसतूरी कै भोलडै मुईश्रासु ॥ गंदे फिरि फिरि जनिम पईग्रासु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सो ऐसा हरिनामु धित्राईऐ मन मेरे जो सभना उपरि हुकमु चलाए ॥ सो ऐसा हरिनामु जपीऐ मन मेरे **अउसरि लए छडाए ।। सो ऐसा हरिनामु** जपीए मेरे जु मन की तुसना सभ भुख गवाए ॥ सो गुरमुखि नाम्र जिपत्रा सभि पैरी पाए ॥ नानक वडभागी तिन निंदक दुसट नाम्र सिम नावै त्र्रमौ त्र्राणि निवाए ॥ १५ ॥ सलोक म० ३।। वेस करे कुरूपि कुजुखणी मिन खोटै कुडि्ब्रारि ।। पिर के भागौ करे गावारि ॥ गुर कै भागे जो चलै धुरि मेटि न सकीए जो निवारणहारि ॥ लिखिआ करतारि।। मनु तनु सउपे कंत कु सबदे धरे पित्रारु ।। बिनु नार्वे किनै रिदे वीचारि ॥ नानक सा सुत्रालियो सुलखणी जि मोहु गुवारु है तिस दा रावी सिरजनहारि ॥ १ ॥ म० ३ ॥ माइत्रा उरवारु न पारु ।। मनमुख त्रगित्रानी महा पाइदे दुख् हुवे हरिनाम्र विसारि।। भलके उठि वहु करम कमावहि पित्रारु ॥ सतिग्ररु सेवहि त्रापणा भउजल उनरे पारि ॥ नानक गुरभ्रुत्वि सचि समावहि सचु नाम्र उरधारि ॥ २ ॥ पउड़ी जिल थिल महीत्रिल भरपूरि द्जा नाहिं कोइ।। हरि करे नित्राउ कुडित्रार सभ मारि कढोइ ।। सचित्रारा देइ हरि धरम निश्राउ कीश्रोइ ॥ सभ हरि की करह लीओइ॥ जैकारु कीओ राखि धरमीत्रा दीत्रोइ ॥ १६ ॥ सलोक म० मनमुख मैली कामगी 3 11 कुलुखग्गी कुनारि ।। पिरु छोडिश्रा घरि पर पुरखे श्रापगा चुकई जलदी करे पित्रारु ॥ तृसना कदे न पूकार ॥ कुसोहणी परहरि कुरूपि छोडी चित्र भतारि सबदि रती सोहागगी 3

अस्त तह हो हो कि कि कि कि है है कि कि भाइ पिद्यारि ॥ सदा रावे पिरु त्रापणा सचै त्रेमि पित्रारि श्रति II . संदरी सोभावंती नारि 11 नानक नामि सोहागगी मेली मेलएहारि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ इरि तेरी सम करिं जिनि फाये काढिया ॥ हरि तथनो करहि नमसकारु जिनि सभ राखित्रा ॥ इरि निमाणिया तुं माणु हरि डाढीहू त् हरि श्रहंकारीत्रा मारि निवाए मनमुख साधिया ॥ हरि भगता देह वडिआई गरीव अनाधिया ॥ सलोक म० ३ ।। सतिगर के मार्ख जो चलै तिस विड्याई वडी हरि का नामु उत्तम्र मनि वसै मेटि न सकै कोह ।। किरपा तिस करमि परापति होई 11 नानक करते वसि है ग्रस्मुखि चुक्ते कोइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ नानक हरिनाम् जिनी आराधिया अनदिन हरि लिवतार ॥ माहत्रा वंदी खसम त्रमें कमार्थ कार ॥ पूरे पूरा करि छोडिश्रा हुकमि ।। गुर परसादी जिनि युभिष्ठा तिनि पाइश्रा ।। मनमुख हुकमु न जाग्यनी तिन मारे जम जंदारु ॥ जिनी श्रराधित्रा तिनी तरिश्रा भउजल 11 गुर्गी मिटाइया गुरु आपे बखसखहारु ॥ किछ भगता परितीति हरि सभ हरि जेवडु नाही कोई जाग्र हरि धरम् बीचारदा ॥ काड़ा श्रंदेसा किउ कीजै जा नाही अधरमि मारदा ॥ सचा साहिव सच पापी नरु हारदा ॥ सालाहिहु भगतहु कर जोड़ि हरि तारदा !! १= ॥ सलोक म० ३ ॥ श्रापणे श्रीतम मिलि रहा श्रंतरि रखा उरि धारि ।। सालाही सो त्रम सदा सदा गुर के हेति पिथारि ।। नानक जिस्र नदरि करे तिस मेलि लए साई सहायाण नारि ॥ १ ॥ गुर सेवा ते इरि पाईपे जाकउ नदिर करेइ ॥ माग्यस ते देवते भए धिम्राहत्रा नाम्र हरे ॥ इउमै मारि मिलाइग्रनु सबदि तरे॥ नानक सहजि समाहंत्रतु हरि आपणी कृपा करे ॥ २ ॥ श्रापगी मगति वडियाई वेखालीद्यत् ॥ हरि कराइ श्रापणी श्रापि करे परवीति आपे सेव घोलीश्रनु ॥ इरि भगता नो देड यरी बहालिश्रन ॥ पापीत्रा नो न देई थिरु रहाँग

**然表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** 

चुणि नरक घोरि चालिश्रत ।। हरि भगता नो देइ त्रंगु निसतारित्रानु ॥ १६ ॥ सलोक म० १ ॥ कुनुधि हूमगी कुद्इत्रा कसाइणि पर निंदा घट चहुडी ग्रुठी कोघि चंडालि ॥ कारी कढी कित्रा थीए जां चारे बैठीत्रा नालि ।। सचु संजमु करगी कारां नावसु नाउंजपेही ॥ नानक अगै ऊतम मेई जि पापां देही ॥ १ ॥ म० १ ॥ किया हंसु किया बगुला जो कउ नदिर करेह ॥ जो तिस भावे नानका कागह हंस करेह ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ कीता लोड़ीए कंग्रु सु हरि पहि त्राखीए ।। कारजु देइ सवारि सतिग्रर सचु साखीए ।। संता संगि निधानु श्रंमृतु चाखीए ।। भै राखीए ॥ नानक हरिगुण गाइ अलखु मिहरवान दास की प्रभ लाखीए ॥ २० ॥ सलोक म० ३ ॥ जीउ पिंडु सभ्र तिस सभसै का देइ त्रधारु ॥ नानक गुरम्रुखि सेवीऐ सदा सदा दातारु ॥ हउ बलिहारी तिन कउ जिनि धित्राइत्रा हरि निरंकारु ॥ स्रोना के मुख सद उजले श्रोना नो सभु जगतु करे नमसकारु ॥ १॥ म ० ३॥ सतिग्रर मिलिए उलटी भई नव निधि खरचिउ खाउ ॥ अठारह सिधी पिछै लगीत्रा फिरनि निजघरि वसै निजथाइ - [1 धुनी अनहद सद वजदे उनमनि हरि लिव लाइ ।। नानक हरि भगति तिना कै मनि वसे जिन मसतिक लिखित्रा धुरि पाइ ॥ २ ॥ पउड़ी हउ ढाढी हरिप्रभ खसम का हरि कै दरि आइआ।। हरि **अंदरि** सुगी पुकार ढाढी मुखि लाइआ ।। हरि पुछित्रा ढाढी सदि कै कितु अरथि त् आइआ ॥ नित देवहु दानु दइआल प्रभ हरिनामु धिआइआ ना हरि दाते हरिनामु जवाइत्रा नानकु पैनाइत्रा ॥ २१ ॥ १ ॥

१ ओं सितगुर प्रसादि ॥ सिरिरागु ॥ कवीर जीउ का ॥ एक सुत्रानु के घरि गावणा ॥ जननी जानत सुतु वडा होतु है इतनाकु न जाने जि दिन दिन अवध घटतु है ॥ मोर मोर किर अधिक

लाड घरि पेखत ही जमराउ हुने ॥ १ ॥ ऐसा तें जग भरिम लाइया ॥ कैमे वृक्षे जर मोहिया है माइया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कहत क्तीर छोडि निसित्रा रस इतु संगति निहचउ मरणा ॥ जपद प्राणी अनत जीवण वाणी इनि निधि भवनागरु तरणा ॥ २ ॥ जां तिस भारे ता लागे भाउ ॥ मरम्र भुलाना विचह उपजे सहज रिामान मति जामै॥ गुरप्रसादि श्रंतरि लिए लागे ॥ इतु मंगति नाही मरणा ॥ हकमु पछाणि ता खममै मिलणा ॥ १ ॥ रहाउ द्वा ॥ १ ॥ मिरीरागु त्रिलोचन का ॥ माइश्रा प्राणी जरा मरण भउ विसरि गडमा ॥ कुटंबु देखि निगमहि कमला जिउ पर घरि जाइहि कपट नरा H दडा ॥ तिन आगलडै मैं रहण्य न जाइ जमहि तगा कहैं ।। मिलु मेरे बीठुला ले बाहडी बलाइ ॥ कोई साजध आः मिल मेरे रमईश्रा मैं लेहि छडाइ।। १ ॥ रहाउ ॥ श्रनिक श्रनिक भोग राज निसरे श्राणी संसार सागर पै जनरु भहुआ ।। माइब्रा मुठा गवाइयो भाससीमा विखम चेतास 11 ą 11 चालणा प्राणी रिन मिस तह न प्ररेमं ॥ भाइआ तव निसरि गइया जांतनीयले संमार ॥ 3 व्याज मेरे

पेलीयले धरमरायो ॥ तह करदल करनि महावली प्रगद्ध भइत्रा है तिन ध्रागलढे मै रहण न आई।। ।। जे को मृं उपदेस करत है ता विश्व तथा रतदा नाराइया ॥ ऐजी त' आपे सम किन्न जायदा तिलोचन रामईमा थ है। २ है। स्वीराग्र जीउ - 0 भगत एक सुनह रेपंडीया अब किछ कहन न जाई।। मुरिनर गण गंधव जिनि मोहे निमनण मेराली लाई ॥ १ ॥ राजा राम अनहट किंगरी बाजै ॥ जा की दिसटि नाद लिए भाठी गगन निडिया भर चु डिया कनक चुए श्रति निरमल महि धार चुमाइमा ॥ २ ॥ एक ন্ত बात अनुप वनी ş

पुरलोतम बहु वचीर रुगि राता ॥ अउर दुनी ऐसे गियान प्रगटिया मम मगीम भुनानी मनु राम रमाइन माता ॥ 11 3 11

माजिया ॥ तीनि भान महि एको जोगी कहतु कानु है राजा

## सिरीगग वाणी भगन वेणी जीउ की ॥

पहरिश्रा के घरि गावणा ॥

१ थ्रों सित्मुर प्रसादि ॥ ।। रे नर गरभ कुंडल जब श्रास्त्रा

लागा ॥ मिरतक पिंडि पद मद ना टरध धियान लिव

त्रिगित्रानु सुनागा॥ ते दिन संमलु कसट महा देख

॥ गरभ छोडि मंडल श्रधिक पमारिश्रा मृत ग्राइग्रा तउ

फिरि पह्यतावहिंगा मृडिया मनह विसारिया ॥ १ 11 क्रमति भ्रमि लागा ॥ चेति रामु नाही जमपूरि जाहिगा विचरें

श्रनराधा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वाल विनोद चिंद रस लागा खिनु खिनु मोहि विद्यापे ॥ रसु भिसु मेधु श्रंमृत विखु चाखी तउ पंच

संनापें ॥ जपू तपु संजमु छोडि सुकृत मित रामनामु न ऋराधिऋा ॥

लागी तउ आनि सकति गलि मति उछलिश्रा काम्र काल ॥ २ ॥ तरुण तेज परत्रिय मुख् जोहिंह सरु यपसरु न पछाणिया ॥

મૃત્વેં पापु प्रंच न पछानिश्रा महा इहु मनु गरविद्या रामु रिदें देखि ते खोइश्रा 11

श्रवर मरत माइश्रा मन तोले तउ भग मुखि जनमु विगोइश्रा ॥ ३ ॥ प्रंडर केस कुसम ते धउले सपत पाताल की वाणी ।। लोचन समिह

वल नाठी ता काम्र पविस माधाणी ॥ ता ते विखे भई मित पावसि काइत्रा कमलु कुमलाणा ॥ अवगति वाणि छोडि मृत

तउ पार्छे पहुताणा ॥ ४ ॥ निकुटी देह देखि धुनि उपजै मान करत

नही वृभ्फें ।। लालचु करें जीवन पद कारन लोचन कछु न स्रभें ।। तेजु उडिया मनु पंखी घरि आंगनि सखाई ॥ न थाका

वेणी कहैं सुनहु रे भगतहु मरन मुकति किनि पाई ॥ - 11 स्वीरागु ॥ तोही मोही मोही तोही श्रंतरु कैसा ॥ कनक जल तरंग जैसा ॥ १ ॥ जउपै हम न पाप करंता श्रहे श्रनंता ॥

पतित पावन नामु कैसे हुंता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुम्ह जु नाइक आछहु

श्रंतरजामी।। प्रभ ते जनु जानीजै जन ते सुत्रामी।। २ ॥ सरीरु . त्र्याराधे मोकउ वीचारु देहू ॥ रविदास समदत्त समकावै कोऊ ॥ ३॥

राग माभ चउपदे घरु १ महला

## મો સંતિનાસુનહતા પુરસુ નિમ્બાર નિગ્ન હ

भक्तलमुरित भज्ञही सैमेग्यरप्रसादि॥

हरि नाम्न म<sup>ा</sup> हरि मनि माइश्रा । वहमागी पर सिधि पाई को गरि हरिनाम दिरला चलै जीउ ॥ १ ॥ मै इरि इरि खरचु लड्या बंनि पलै॥ मेरा प्राय सलाई सदा नालि चलै।। गुरि पुरै हरि नामु दिहाइआ हरि निइचलु हरि घनु पलै जीउ ॥ २ n हरि हरि सज्ञ मेरा प्रीतम राह्या ॥ कोई व्याणि मिलावे मेरे प्राण जीवाहव्या ॥ इउ रहि न सका विद्यु देखे प्रीनमा मै नीरु वहे वहि चले जीउ ॥ ३ ॥ सतिग्रह बाल सलाई ॥ इउ रहि न सका बिनु देले मेरी माई ॥ हरि जीउ कृपा करहु गुरु मेलहु जन नानक इरि घन पलै जीउ ॥ २ ॥ मेरे ।। इंड इरि वित मधग्रदन मन तन प्राना मिलै वडमागी श्रमक न जाना ॥ कोई सञ्च संत दसै जीउ ॥ १ ॥ इड मन तन खोजी मालि भालाई ।। मेरी माई प्रीतम 11 मिलि सदसंगति खोज वसै जीउ प्रम Iŧ -11 हम वारिक दीन करह

मिलि 医西西西西西西 法法法法法法法法法法法法法法

गुर देखे विन

लगावै

गुर ञ्चल

नीद

रहम

हिं

जीउ

मिलि

सतिगुरु पूरा

गर

गुरु

गर निरद जन नानक

जीउ

हरि ॥ हरिगुरा पड़ीऐ हरिग्रण गुणीए 11 हरि महला ४ नित सुगीए ॥ मिल सतसंगति हरिगुण गाए जग्र करेहा मेलु भउजल दुतरु तरीएे जीउ।। १ ॥ त्राउ सखी हरि मेरे प्रीतम का मै देइ सनेहा भाई मेरा मित्र सखा त्रीत्रम [] सो मै दसे हरि नरहरीएे जीउ मेरी वेदन H 2 11 हरि गुरु पूरा रहि न सका विनु नाम वलागो।। मै अउखधु मंत्र गुर पूरे मैं हरि हरि नामि उधरीएं जीउ ॥ दीन 3 11 हम सरगाई हरि हरि म्रुखि पाई 11 नाम्र बंद H -हरि जलनिधि हम जल के मीने जन नानक जल विनु मरीए जीउ।। १॥३॥ मेरे भाई ।। हरिजन संत मिलह ॥ मेरा हरिप्रभु 8 लगाई ॥ मेरी दाते मे सरधो पूरि जगजीवन भुख मिलि हरि दरसनि मन भीज जीउ ॥ १ ।। मिलि सतसंगि वोली मेरे मिन भाणी हरि वागो।। हिरि हिरि कथा ॥ हरि भावै ॥ मिलि सतिगुर श्रंमृतु पीजै जीउ ॥ वडभागी 11 3 संगति पाविह ॥ भागहीन भ्रमि चोटा खाविह भागा विन संगति मैल भरीजे जीउ 11 3 H आइ मिल्हु जगजीवन विश्रारे हरि -11 हरि नामु दङ्या मनि 11 भीजै मीठा मनि भाइत्रा ग्रमति जन नानक नामि मन ॥ माभ महला ४ ॥ हरि गुर हरि गित्रानु हरिरसु रंगि राता हरिरसु पीत्राइत्रा हरि मनु हरि हरि 11 हरि हरि वोली मनु हरिरसि दुलि दुलि पउदा ॥ श्रावहु संत मे गलि मेलाईऐ ॥ मेरे भ त्रीतम की कथा सुगाईए ।। हरि के संत मिलहु मनु देवा जो गुरवागो र खि जीउ ॥ २ ॥ वडमागी हरि संतु मिलाइत्रा ॥ गुरि प्ररे भागहीन सतिगुरु नहीं, पाइग्रा मनमुख् 11 गरभ जूनी निति पउदा जीउ ॥ ३॥ त्रावि दइग्रालि दइश्रा प्रभि मलु हउमै विखित्रा सभ निवारी ॥ नानक हट पटण विचि कांइत्रा लैंदे गुरम्रुखि सउदा जीउ ॥ ४ ॥ ४ ॥ माभ महला धिश्राई ॥ हरिनामु मिलि संगति मनि नाम्र वसाई ॥ प्रभ अगम अगोचर सुआमी मिलि सतिगुर कीचै हररस्र

( ٤٤ )

१ ॥ धनु घनु हरिजन जिन हरि ग्रभु जाता ॥ जाइ पुछा जन हरि की चाता ॥ पात्र मलोवा मलि मलि घोता ॥ मिलि हरिजन

property stratestes the stratestes the strates to strates the strates of

हरिरस पीचै जीउ ॥ २॥ सतिग्रर दातै नाम्र दिडाइया ॥ वडभागी गुर दरसनु पाइया ॥ र्थमृत रसु सचु श्रंमृत बोली ॥ गुरि पृरे श्रंमृतु जोउ ॥ ३ ॥ हरि सतसंगति सतपुरस्त मिलाईऐ ॥ मिलि सितसंगति हरिनामु घित्राईऐ ॥ नानक हरि कथा सुगी मुखि पोर्ली गुरमति हरिनामि परीचै जीउ ॥ ४ ॥ ६ । माभ महला ४॥ श्रावह भैंगे तुमी मिलहु पित्रारीया ॥ जो मेग प्रीतस्र दसे तिम के हउ वारीया ॥ मिज्ञि सत्तसंगति लघा हरि हउ सतिगुर निरह चुमाईया जीउ ॥ १ ॥ जह जह देखा तह तह सुयामी ॥ त घटि घटि रिज्ञा अंतरज्ञामी ॥ गुरि पूरै हरि नालि सतिग्रर विटह सद वारिया जीउ ॥ २ ॥ हउ एको पराष्ट्र माटी सम एका सम एका जोति सवाईया।। सभ इका जोति वरते मिनि मिनि न रलई किसै दी रहाईया ॥ ग्रुर परसादी 👣 नदरी प्राइमा हउ सतिगुर विटह वताह्या जीउ ॥ ३ ॥ जन नामक बोलै श्रंमन बाणी ॥ गुरसिखां के मनि पित्रारी माणी॥ उपदेसु करे गुरु सतिगुरु पूरा गुरु सतिगुरु परउपकारीचा जीउ ॥४॥७॥ सत चउपदे महले चउधे के।। माभ्र महला ५ चउपदे घर १॥ मेरा मन लोचे गुर दरसन ताई ॥ विलप करे चात्रिक तृसा न उतरे सांति न आर्थ विनु दरसन ।। १ ॥ हउ घोली जीउ घमाई संत पियारे जीउ घोलि दरमन संत पियारे जीउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ देरा सहारा जीउ सहज धनि बाणी ॥ चिरु होत्रा देखे सारिंगपाणी ॥ धंन ग देम जहा त' विभिन्ना मेरे सजग मीन मुसरे जीउ ॥ २ ॥ हउ पोली हउ घोलि घुमाई गुर सजय मीत ग्ररारे जीउ।। १।। रहाउ।। इक घड़ी न मिलवे ता कलिजुगु होता ॥ हुणि फरि मिनीएँ प्रिय तुषु भगवंता ॥ मोहि वैशि न विहावै नीद न आर्व विन देखे गुर दग्वारे जीउ ॥ ३ ॥ इउ घोली बीउ घोलि प्रमाई तिस मचे गर 

रहाउ॥ भागु होत्रा गुरि संतु मिलाइत्रा दरवारे जीउ ॥ १॥ 11 महि सेव करी पलु अविनासी पाइत्रा 11 घर चसा न विछुड़ा जन नानक दास तुमारे जीउ ॥ जीउ ४॥ हउ घोलि घुमाई जन नानक दास तुमारे जीउ ॥ रहाउ ॥ १ ॥ = राग्र माभ महला ५ ॥ सा रुति सुहात्री जितु तुधु समाली 11 सुहेला जो तेरी घाली ।। सो रिदा सुहेला जितु रिदै तूं वुठा सभना के दातारा जीउ ।। १ ।। तूं सामा साहिबु वापु हमारा ।। नउ निधि तुं देहि तेरे अखुट अघावै जिसु तृपति भंडारा ॥ सु जीउ ॥ २ ॥ सम्रु को त्र्यासै तेरी बैठा ॥ भगत तुमारा घट घट किसै समे साभीवाल बुठा H सदाइनि गुग्मुखि जीउ तूं । 11 आपे दिसहि वाहरा 11 3 म्रकति त्रं आपे मनम्रुखि जनमि भवाइहि 11 दास जीउ सभ्र तेरा खेलु दसाहरा - 11 ४॥ २ H 11 3 वाजै सहजि सुहेला सन्नदि - 11 ५ ॥ अनहद् लाई गुका महि ताड़ी सहज 11 जीउ ।। १ ।। फिरि चिरि अपूरे गृह महि श्राइश्रा ॥ लोडीदा सोई पाइत्रा ।। तृपति अघाइ रहिआ गुरि श्रनभउ पुरखु दिखारिश्रा जीउ।। २ ।। श्रापे राजनु श्रापे लोगा ।। श्रापि निरवागी आपे भोगा ॥ आपे तखति व है सच निम्राई पुकारित्रा जीउ ॥ ३ ॥ जेहा डिठा मै तेहो कहित्रा तिस कुक त्राइत्रा जिनि भेंदु लहित्रा ।। जोती जोति मिली सुखु पाइत्रो पसारित्रा जीउ ॥ ४ ॥३॥ १० ॥ माभ इक् महला ५ ॥ जितु घरि पिरि सोहागु बगाइत्रा ॥ तितु घरि मंगलु अनद विनोद तितै घरि सोहहि जो धन कंति ॥ १ ॥ सा गुणवंती सा वडभागणि - 11 पुत्रवंती सोहागिणा। रूपवंति सा सुघड़ि विचखिण जो धन कंत पिश्रारी जीउ ॥ २ ॥ त्रचारवंति साई परधाने सिंगार ॥ सभ तिसु कुलवंती सा सभराई जो पिरि कै सा रंगि सवारी महिमा तिसकी कह्या न जाए ॥ जीउ ॥ ३ ॥ जो मेलि थिरु श्रंगि सोहागु लई लाए II अगोचरु वरु अग्रम 

। खोजत खोजत दरसन

8 11

п ११ П

> भाति 11

चाहे

ब्रेम साधारी जीउ ॥

जन नानक

माभ महला

y

चन अर्गाहे II निरमुख सरमुख हरि मेरा हरि जीउ व्याणि मिलार्वे जीउ ॥ १ ॥ खद सामत म्रांख गियाना ॥ पूजा निलक् तीरथ इसनाना ॥ निवली ग्रामन चउरासीह इन महि सांति न बावै जीउ ॥ २ ॥ ग्रानिक तापा । गवनु कीया धरती भरमाता ।। कीए जप इकु विनु हिस्दे सांति न आवे जोगी बहुड़ि बहुड़ि उठि घावें जीउ ।। ३ ।। करि किरपा मोहि साधु मिलाइया ।। मनु तनु सीतलु धीरज पाइन्ना ॥ प्रश्न श्रविनासी चसित्रा घट मीनरि नानक गार्वे जीउ ॥ ४ ॥ ४ ॥ १२ ॥ मास्त महला ४ ॥ पारवहम श्रपरंपर देवा ॥ श्रमम श्रमीचर अञ्चल श्रमेवा दीन ff. टह्याल गोपाल गोविंदा हरि धिश्रामह गुरमुलि गानी जीउ ॥ १ ॥ गुरमुलि मध्यदन निसतारे ॥ गुरमुखि संगी कसन प्ररारे - 11 दमोदरु गुरम्रुखि पाईएं होरतु किर्त न भाती जीउ ॥ २॥ निरहारी केमव निरवरा ॥ कोटि जना जा के पूजहि वैरा ॥ गुरस्ति जा के हरि हरि सोई भगतु इकानी जीउ ॥ ३ ॥ अमोध अपारा ॥ वड समर्थु सदा दातारा ॥ गुरमुखि नामु जपीए तित तरीए गति नानक विरली जाती जीउ ॥ ४ ॥ ६ ॥ १३ ॥ मार्क महला ५ ।। कहिया करणा दिना लैंगा ॥ गरीना अनाया तेग माणा ॥ मम किन्नु तूं है तु है मेरे पिश्रारे तेरी कुदरति कउ पलि जाई जीउ ॥ १ ॥ भार्ण उक्तड़ भार्ण राहा ॥ भार्णे हरिगुण गुरमुखि गाराहा ॥ माणै भरमि भरी वह जनी सम किछ रजाई जीउ ॥ २ ॥ नाको मृरस्तु नाको मित्राखा ॥ वर्त सम किछ तेरा भाणा ॥ अगम अगोचर वेअंत अथाहा तेरी कीमति कहण्य न जाई जीउ ॥ ३ ॥ साकृ संतन की देह पित्रारे ॥ श्राह पश्या वेर्र दर्शार ॥ दरमञ्ज पेखन मञ्ज व्याधारी नानक सुमाई जीउ ॥ ४ ॥ ७ ॥ १४ ॥ माम्क महला ५ ॥ दुरु तदे जा रिमिर जार्ने ॥ भुरत निव्यापै वह निधि धार्ने ॥ सिमस्त नाम् गुढेला जिसु देवे दीन दहश्राला जीउ

॥ १ ॥ सतिगुरु मेरा वड समरथा ॥ जीइ समाली ता सभु दुखु लथा ॥ चिंता रोगु गई हउ जीउ पीड़ा आपि करे प्रतिपाला देदे तोटि नाही प्रभ रंगा।। पैरी किछ मंगा ॥ गोपाला जीउ दीन ॥३॥ हउ दइञ्राल बंधन काटे सगले मेरे ॥ जिनि नानक रंगि रसाला जीउ ॥ ४ ॥ = ॥ १४ ॥ माभ लाल गोपाल दङ्ग्राल रंगीले ॥ गहिर गंभीर वेश्रंत ॥ ऊच अथाह वेश्रंत सुत्रामी सिमरि सिमरि हउ जीवां जीउ ग्रमोले ॥ निरवैर अथाह भंजन निधान निरभउ दुख अजूनी संभौ मन सिमरत ठंडा थीवां जीउ अतोले ॥ अकाल मूरति नीच करे प्रतिपाला हरि गोपाला ॥ ऊच रंग ॥२॥ सदा संगी गुरमुखि अंमृतु पीवां जीउ ॥ ३ मन् त्रपताइग्र दुखि सुखि पित्रारे तुधु धित्राई ॥ एह सुमति गुरू ते पाई ॥ नानक की धर तुं है ठाकुर हिर रंगि पारि परीवां जीउ 11811811811 मै माभ महला ५ ॥ धंतु सुवेला जितु सतिगुरु मिलिश्रा चसे नेत्र पेखत तरिश्रा।। धंनु मूरत पल घडीश्रा धंनि जीउ ।। १ ।। उद्मु करत मनु निरमलु होश्रा॥ खोइग्रा ॥ नामु सगला निधानु अग्र सगले रोगा जीउ मिटि गए H 11 २ वाहरि तेरी वाणी ।। तुधु आपि कथी तै आपि वखाग्गी कोई होइगा जीउ कहिन्रा सम्र एको एको श्रवरु न 11 3 11 पीत्रा ॥ हरि पैनग्रु नामु भोजन थीत्रा तमासे नाउ नानक कीने भोगा जीउ ।। ४ ।। १० ।। १७ ।। पहि संतन वसतु इक माभ महला Ų मांगउ जाई वारि वारि तिश्रागउ 11 लख दाते जीउ ॥ १ ॥ तुम धूरा तुम पुरख -11 सुखदाते को ॥ सभ तुम तुम समरथ सदा जीउ हमारा पूरा n २ करह H अउसरु त्रातम गड़् ् विखमु तिना ही जीता तुम विधाते तुधु जेवडु पुरख अवरु जीउ स्ग

( १००

संतन की मेरे पृखि लागी || दुरमति बिनसी कुबुधि श्रभागी || सच घरि वैसि रहे गुरा गाए नानक त्रिनसे करा जीउ ॥ ४॥ ११ ॥ १८ ॥ मार्क्त महला ४ ॥ विसरू नाही एवड दाते ॥ यरि

किरपा

॥ दिनस रेंगि जिउ तथ धित्राई भगतन संगि राते मोहि क्रक्ण जीउ ॥ १ ॥ माटी अंधी सुरति समाई॥सभ रिख् भलीया जाई।। अनद विनोद चोज तमासे तुधु होणाजीउ ॥२ ॥ जिसदा दिता सम्र किछ्ल लैंखा ॥ छतीह श्रंमृत भोजनु खारणा ॥ सेज सुखाली सीवलु पवरणा सहज केल रंग करणा जीउ ।। ३ ।। सा चुधि दीजै जितु निसरिह नाही ।। सा मनि दीजै जितु तुधु घिम्राई ॥ सास सास तेरे गुख गाना अंट नानक गुर चरणा जीउ ॥ ४ ॥ १२ ॥ १६ ॥ माभ्र महला ४ ॥ सिफति सालाहणु तेरा हुकमु रजाई॥ सो गिश्रानु घित्रानु जो जप जो १म जीउ मार्ग मार्थ पर गिद्याना जीउ ॥१॥ श्रमृत नाम्र हेरा सोई गाउँ ॥ जो साहिय तेरै मनि संतम का संत तुमारे संत साहिय मन माना जीउ ॥ २ ॥ तः संतन की करहि प्रतिपाला ।। संत खेलहि तम संगि गोपाला ॥ **अपुने संत तु**धु क्वरे पित्रारे तृ संतन के प्राना जीउ !! ३ !! उन संतन के मेरा मनु चुरवाने ॥ जिन तुं जाता जो तुपु मनि माने ॥ तिन के संगि सदा सुखु पाइमा हरिरस नानक उपति जीउ || ४ || १३ || २० || माम्त महला ४ || तुं जलनिधि तुमारे ॥ तेरा नाम प्र'द हम चात्रिक तिखहारे ॥ तुमरी तुमरी तुम ही संगि मनु लीना जीउ ॥ १ ॥ जिउ चारिक पी सीरु श्रधार्ने ॥ जिउ निरधनु धनु देखि सुरु पार्वे ॥ तृखावंत जलु पीमन टंढा निउ हरि संगि इहु मनु भीना जीउ॥ २॥ जिउ दीपक परगासा ॥ मरता चित्रक पुरन थासा जिउ होत अनंदा तिउ हरि रंगि मन रंगीना मंतन मो कउ इरि मारगि पाइत्रा ।। साथ कृपालि इरि संगि गिमाइया ।। इरि इमरा इम इरि के दामे नानक सबदु गुरू सच दीना जीउ ॥ ४ ॥ १४ ॥ २१ ॥ माभ्र महला ४ ॥ श्रंमृत नामु सदा निरमलीया ॥ गुग्नदाई दुग विडारनहरीया ॥ यत्ररि साद चलि समले 本本本本本:本本本本本本本本本本本本本 मीठा जीउ ॥ १॥ जो जो पीवै सो तपतावै।। ते सभ होवं पार्वे ॥ जो निधान नामरस नाम तिसहि परापति मनि वृठा जीउ ॥ २ ॥ जिनि हरिरस पाइआ जिस गुरू सबद श्रघाना ।। जिनि हरिसादु पाइश्रा सो नाहि सो तपति डलाना ॥ हरि हरि नामा जिसु मसतिक तिसहि परापांते भागीठा बहुतेरे ॥ वरसार्ग इकस हथि खाइखा तिस्र लिग मकत घणेरे ।। नामु निधाना गुरमुखि पाईऐ कहु नानक विरली डीठा जीउ।। ४ ॥ १५ ॥ २२ ॥ माम महला ५ ॥ निधि सिधि रिधि हरि हरि मेरे ॥ जनम् पदारथु गहिर गंभीरे ॥ लाख कोट खुसीत्रा गर लागा पाई जीउ ॥ १ ॥ दरसनु पेखत भए प्रनीता ॥ उधारे भाई मीता ॥ यगम यगोचरु सुयामी यपुना ग्रर किरपा सच धित्राई जीउ ॥२॥ खोजहि जा कउ सरव उपाए ॥ वडभागी दरसन को विरला पाए ॥ ऊच अपार अगोचर महल गुरू देखाई जीउ गहिर गंभीर 11 3 11 **अंमृत** नाम मुकति भइत्रा जिस रिदै वसेरा ।। गुरि वंधन तिन के सगले काटे जन नानक सहिन समाई जीउ।। ४।। १६।। २३।। माभ महला ५।। धिश्रावउ हरि ॥ प्रभ्र दङ्या ते मंगल गावउ॥ हरि धित्राईऐ सगज सोवत जागत अवरदा जीउ ॥ मो दीश्रा साध् अउखध कउ 11 किलविख काटे थीआ निरमल H श्रनदु भइश्रा निकसी पीरा सगल सभ जिसका ं जीउ H P H श्रंग करे मेरा सो मकता सागर संसारा ।। सति करे जिनि गुरू पछाता काहे कड हरदा जीउ ॥ ३ ॥ जब ते साध संगति सो सासि हरि गावै नानक गई वलाए ॥ सासि पडदा जीउ ॥ ४ ॥ १७ ॥ २४ ॥ माभ महला लीआ मेरा दाकि त्रभ ५ तिपाले सेवक ग्रोति संगि राता - 11 कै सेवक ठाक्रर ही पीसउ का आहरु सेवा प्रभि लाइग्रा 11 हकम साहिब संवक ॥ सोई जो साहिब कमावै भावै सेवक वाहरि माहरु जीउ ॥२॥ तुं दाना ठाकुरु विधि सभ जानहि ।। ठाक्रर

( ( ( ) ) **亚苯亚苯苯 亚亚基本:亚苯亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚**基 सेवक हरिरंग माणुहि ॥ जो किछु ठाकुर का सां सेवक का सेवकु ठाकुर ही संगि जाहरु जीउ ॥ ३॥ ऋपुनै ठाकुरि जो पहिराइया ।। बहुरि न लेखा पुछि बुलाइया ।। तिसु सेवक के नानक इरवाणी ।। सो महिर गमीरा गउहरु जीउ ॥ ४॥ १८॥ २५ ॥ माभ्र महला ५ ॥ सभ किन्नु घर महि बाहरि नाही ॥ बाहरि टोर्ज सो भरिम भ्रुलाही ॥ गुरपरसादी जिनी अंतरि पाइत्रा सो ग्रंति वाहरि सुहेला जीउ ॥ १ ॥ भिक्षमि भिक्षमि वरसै श्रंमृत धारा ॥ मनु पीर्व सुनि सबद बीचारा ॥ अनद विनोद करे दिन राती॥ सदा सदा हरि केला जीउ ॥२॥ जनम जनम का विछुड़िया मिलिया ।। साथ कृपा ते सुका हरिया ।। सुमति पाए नामु धित्राए गुरम्रुखि होए मेला जीउ ॥ ३ ॥ जलतरंग जिउ जलहि समोहस्रा॥ तिउ जोती संगि जोति मिलाइया ॥ कहु नामक अस कटे कियाड़ा ॥ बहुड़िन होईऐ जउला जीउ ॥ ४ ॥ १६ ॥ २६ ॥ माभ्र

मिलिया ॥ साथ कृपा ते खका हरिया ॥ सुमित पाए नामु थियाए गुरमुंगि होए मेला जीउ ॥ ३ ॥ जलतरंगु जिउ जलहि समाहमा ॥ तिउ जोती संगि जोति मिलाइया ॥ कहु नानक अम फटे किवाइा ॥ चहुड़ि न होईए जउला जीउ ॥ ४ ॥ १६ ॥ २६ ॥ माभ महला ४ ॥ तिष्ठु क्रवाणी जिनि तृं गुल्या ॥ तिष्ठु चितहारी जिनि ससना मिख्या ॥ चारि जारि जाई तिष्ठु चितह जो मिन तिन तुषु व्याराधे जोउ ॥ १ ॥ तिष्ठु चरण्य परवाली जो तेरै मारगि चालें॥ नैन निहाली तिष्ठु पुरस्व दहवालें ॥ मनु देवा तिष्ठु व्यपुने साजन जिनि गुर मिलि सो प्रश्नु लाचे जीउ ॥ २ ॥ से चड़मागी जिनि तुम जायें ॥ सम कं मधे व्यल्यित निरवासे ॥ साघ के संगि उनि

नेन निहाली तिसु पुरस्व दहस्राली ॥ मनु देश तिसु अपुने साजन निन गुर मिलि सो प्रश्न लाघे जीउ ॥ २ ॥ से बद्दमागी जिनि तुम जाये ॥ सम के मधे अलिपत निर्वाधे ॥ साथ के सीग उनि भउजलु तिरक्षा सगल दृत उनि साधे जीउ ॥ ३ ॥ तिन की सरिष परिमा मनु मेरा ॥ मालु तालु तिन मेर्ड अधेरा ॥ नासु दालु दीजे नानक कउ तिसु प्रभ व्याप वागों जीउ ॥ ४ ॥ १ ० ॥ २०॥ माल महला ४ ॥ मृ पेंद्र सास्त तेरी कृती ॥ तूं व्यतस्त हो ॥ श ॥ मृ पंद्र सास्त तेरी कृती ॥ तूं व्यतस्त हो ॥ श ॥ तृ यत मणीए भी तृ है ॥ तृ गंडी मेर सिरि तृ है ॥ व्याद मणि व्यति प्रश्न माने व्यत्व सामे व्यत्व सामे व्यत्व सामे व्यत्व सामे व्यत्व सामे व्यत्व सामे वागी सामे वागीह वागिह वागी तुत्र समानीण जीउ ॥ २ ॥ तृ टाइक मेरा वागिह वागी तुत्र समानीण जीउ ॥ त्र ॥ नानक दास नाम सामे वागीह वागीह वागी तुत्र समानीण जीव ॥ नानक दास नाम सामे वागीह वागी तुत्र समानीण जीव ॥ नानक दास नाम सामे वागीह वागीह वागीह वागीह वागी तुत्र समानीण जीव ॥ नानक दास नाम सामे वागा सामे वागीह वागीह

१०३

या क्षेत्र क्ष जीउ || ४ || २१ || २८ || माभ महला ५ || सफलु सु वाणी जितु नामु वखाणी ॥ गुर परसादि किनै विरत्ते जाणी ॥ धंनु सु वेला जितु हरि गावत सुनणा।। त्राए ते परवाना जीउ ।। १ ।। से नेत्र परवाणु जिनी दरसनु पेखा ।। से कर भले जिनी हरि जधु लेखा ।। से चरण सुहावे जो चले हउ विल तिन संगि पछाणा जीउ ॥२॥ सुणि मीत पिश्रारे ॥ मेरे साधवंगि खिन माहि उधारे किलिबिख काटि होत्रा मनु निरमलु मिटि गए त्रावण जाणा जीउ जोड़ि इकु विनउ करीजे ।। करि किरपा भए प्रभ कृपाला प्रम नानक मनि जीउ ॥ ४ ॥ २२ ॥ २६ ॥ माभ महला ५ ॥ ग्रंमृत वाणी हरि तेरी ।। सुणि सुणि होवै परमगति मेरी ।। जलनि बुक्ती सीतल्ल मनुत्रा सतिगुर का दरसनु पाए जीउ ॥ 8 11 सुख दुख द्रि पराना ॥ संत रसन हरिनामु चखाना ॥ जल थन नीरि भरे सुभर विरथा कोइ न जाए जीउ ॥ २ ॥ दइया धारी तिनि सिरजनहारे ॥ जीग्र सगले प्रतिपारे जंत मिहरवान किरपाल 11 त्रपति जीउ ॥ ३ ॥ वर्ण त्रिभवग्र अधाए त्य हरिश्रा ॥ करगहारि खिन भीतरि करित्रा ॥ गुरम्रखि नानक की जीउ ॥ ४ ॥ ग्रास पुजार २३ 30 प्र ।। तुं मेरा पिता तूं है मेरा माता ॥ तु तूं मेरा राखा थाई सभनी ता भउ तुमरी कृपा ते तुत्रु पछाणा ॥ तूं मेरी ओट तुं है न कोई सम्र तेरा माणा ॥ तुभ विनु अशरु दुजा खंत्र ॥२॥ जीत्र जंत समि तुवू उपाए ॥ जितु जितु भागा सम किछ कीता तेरा होवै नाही किछ असाडा जीउ ॥ ३ ॥ नामु धित्राइ महा सुखु पाइत्रा ॥ हरिगुण गाइ मेरा मन पूरै वजी वाधाई सीतलाइत्रा गुरि जिता नानक जीउ ।। ४॥ २४ ।, ३१ ॥ माभ महला ५ ॥ जीय प्राग प्रभ मनहि जीवहि अपारा ॥ गुणनिधान गुग गाइ भगत **अंमृतु** धित्राइ हरि धिश्राइ सुख पाइग्रा जीउ 11 श्रावै ॥ ते घरि धारि मनसा साधसंगि . जनम मर्ग्र **本本本本本本本本本本本本本** 

मिटार्वे ॥ यास मनोरथ पूरन होने भेटत गुर दरसाइत्रा जीउ॥२॥ यगम यगोचर किञ्ज मिति नहो जानी ॥ साधिक सिघ घित्रापि पियानी ॥ सुदी मिटी चुक्ता भोलावा गुरि मन ही महि प्रगटाहत्रा जीउ ॥ ३ ॥ अनद मंगल कलियास निधाना ॥ स्रख सहज घर महि ।। होड कपाल सुज्रामी अपना नाउ सुशि ब्राह्मा जीउ ॥ ४ ॥ २४ ॥ ३२ ॥ माभः महला ४ ॥ स्रणि जीया सोड तमारी ॥ तं श्रीतम् ठाकरु यति भारी ॥ तमरे करतव तम ही जाग्रह तमरी ओट ग्रोपाला जीउ ॥ १ ॥ ग्रग्र गावत मन हरिया होर्ने ॥ कथा सुणत मन्त्र समली खोत्रै ॥ भेटत संगि साध संतन के सदा जपउ दह्याला जीउ ॥ २ ॥ प्रश्च अपना सासि सासि मति गुर प्रसादि मनि धारउ ॥ तमरी कृपा वे होई प्रगामा सरव महश्रा प्रतिपाला जीउ ॥ ३ ॥ सति सति सति प्रभ्र सोई ।। सदा सदा सद यापे होई ।। चलित तमारे प्रगट पियारे निहाला जीउ 11 8 ш २६ भए 1) हकमी वरसरा लागे मेहा 11 साजन संत मिलि ठादि

दाल नात् अण् ानदाला जाउ ॥ ४ ॥ २६ ॥ २३ ॥

माम्स महला ४ ॥ हुकमी वस्तम् लागे मेहा ॥ साजन संत मिलि

नाम्र जपेडा ॥ सीतल सांनि सहजमुलु पाइब्रा ठाढि पाई प्रमि

प्रापं जीउ ॥ १ ॥ सह किन्छु बहुतो बहुतु उपाइब्रा ॥ किर किरणा

प्रमि सगल रजाइया ॥ दाति करहु मेरे दातारा जीय जंत समि

प्रापं जीउ ॥ २ ॥ सचा साहिष्ठ सची नाई ॥ गुर परसादि किन्छ

सदाधियाई ॥ जनम मरण में काटे मोहा बिनमे सोग संतापे जीउ

॥ १॥ सामि सासि नान्छ सालाहे ॥ सिमरत नाम्र काटे समि

पाई ॥ पुरन श्रास करी खिन भीतिर हिर हिर हिर गुण जापे

पियारे ॥ मिलि गाउह गुरा अगम अपारे ॥ गाउत सनत समे ही सो धियाईए जिनि हम कीए जीउ ॥ १ ॥ जनम जनम के किलबिख जारदि ।। मनि चिटे सेई फल पार्राहि ॥ सिमरि साहित्र सो सञ्च सुयामी दीए जीउ Ħ п जपत निनमै हरि हरि धियाईऐ सो गिरामी पार कारज मगले जीउ ॥ ३ ॥ ब्याइ पहचा वेरी सरणाई ॥ जिउ मार्न विउ लंहि मिलाई ॥

जीउ ॥ ४ ॥ २७ ॥ ३४ ॥ माम्ह महला ४ ॥ व्याउ साजन संत

मीत

林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林 ग्रंमृतु पीए करि किरपा प्रभु भगती लावहु सचु नानक जीउ॥ ॥ ३४ ॥ माभ महला ४ ॥ भए कृपाल गोविंद् गुसाई ॥ मेप वरसे समनी थाई ॥ दीन दह्याल सदा किरपाला **अ**पुने करनारे जीउ ॥ १ ॥ जीय जंत प्रतिपारे 11 जिउ वारिक दुख भंजन मुख सागर सुयामी देत जित थित पूरि 11 5 11 रहिया मिहरवाना - 11 कुरवाना ॥ रेंगि विलहारि जाईऐ दिनमु तिसु सदा धियाई जीउ सगल उधारे ॥३॥ राखि लीए सोग संतापे स्त् सभ H नामु तनु नद्रि निहारे जीउ 11 8 हरीत्रावल प्रभ नानक 11 38 11 ॥ जिये नाष्ट्र जपोए माभ महला ध प्रम विद्यारे सोइन चउवारे ॥ जिथे नामु न जपीए मेरे गोइदा सेई नगर उजाड़ी रुखी रोटी खाइ समाले ॥ हरि नदरि निहाले ॥ खाइ खाइ करे बदर्फेली जाणु विसू की वाड़ी जीउ सेती रंगु संता न लाए ॥ साकन संगि विकरम कमाए ॥ दुलभ देह खोई अगिआनी जड़ त्रपुणी त्रापि उपाडी जीउ मेरे दीन दृइत्राला ॥ सुख सागर मेरे गुर सरिए करि किरपा नानकु गुंग गार्वे ॥ राखहु सरम असाड़ी जीउ ॥ ४ ॥ ३० ॥ ३७॥ माभ महला ५॥ चरण ठाकुर के रिंदे समार्गे ॥ कलि कलेस सम पङ्ग्राणे ॥ सांति स्रव सहज धुनि उपजी साधू जीउ।।१।। लागी प्रीति न त्रुटै मूले ॥ हरि अंतरि भरपूरे ॥ सिमरि सिमरि सिमरि गुर्ण गावा काटी जम वरखै जीउ॥२॥ यंमृत अनहद वाणी ॥ मन तन समाणी ॥ तृपति त्राघाइ रहे जन तेरे सितगुरि कीत्रा दिलासा जीउ ॥ ३ ॥ जिस का सा तिस ते फन्नु पाइत्रा ॥ करि किरपा प्रभ संगि मिलाइया ॥ त्रावण जाण रहे वडमागी नानक पूरन ८ ॥ ३१ ॥ ३८ ॥ माभ महला ५ ॥ मीहु पइत्रा परमेसिर सुखी वसाङ्या ॥ गङ्गा कलेस सुखु समाली जीउ हरि 8 11 नाम्र जिस  $\Pi$ प्रतिपारे 11 पारब्रहम तिन ही प्रभ रखवारे सुगी

(१०६

होई घाली जीउ सरव जीया पूरन 11 महीग्रल गुर परसादी नदरि निहारा 11 थल मभि तपतासे ॥ साध चरस पखाली जीउ ॥ ३ 11 मन पुजारगृहारा ॥ सदा सदा जाई बलिहाग ॥ नानक दानु कीत्रा दुख भंजनि ॥ ४ ॥ ३२ ॥ ३६ ॥ मानः महला ४ ॥ मनु तनु रते रंगि रसाली जीउ तेरा धन भी तेरा ॥ त ठाकुरु सुद्र्यामी त्रभु मेरा ॥ जीउ पिडु सभु रासि तुमारी नेरा जोरु गोपाला जीउ ॥ १ ॥ सदा सदा त है सुखदाई ॥ ॥ कार कमावा जे तथ भावा ॥ जा त देहि निति लागा तेरी पाई दइ आला जीउ ॥ २ ॥ प्रभ तुम ते लहलातृ मेरा गहला॥ जो तृदेहि सोई सुसु सहखा ॥ जिथे रखिंह बैकुउ तिथाई तू समना के प्रतिपाला जीउ ॥ ३॥ सिमरि मिमरि नानक सुरा पाइँमा ॥ आठ पहर तेरे गुण गाइँमा ।। सगल मनोरथ परन होए कदे न होइ दुखाला जीउ ।। ४ ।। ३३ ।। ४० ।। माभः महला ५ ॥ पारब्रहमि प्रभि मेचु पठाइया ॥ जलि थलि महीयलि दहदिमि परमाद्या ।। सांति मई बुभी सभ तसना अनद चरवसि ठाई जीउ ॥ १ ॥ सुलदाता दख भंजनहारा पैरी तिसहि ॥ अपने कीते नो स्रापि प्रतिपाले पड मनाई जीउ ॥ २ ॥ जांकी सरिए पहत्रा गति पाईपे ॥ सासि सासि हरिनाम् धिश्राईए ॥ तिस विनु होरु न दुआ तेरा 11 3 माण ताग्र 11 त सचा साहित गुणी गहेरा ॥ नानक कहै दास ४४ ॥ माभ 8 11 38 Ħ सुल भए प्रम तुठे ॥ गुरः परे के चरण मनि बुहे सोई जार्ग **अंतरि** सो रस

थगोचरु साहिव मेरा॥ घट घट श्चंतरि वरत पळाणे को रिरला थापु दावा की नीसासी ॥ मनि इको संनोसि तुपतामे मदा खसम मार्ग हथी दिती 11 रोग मभि निगो H फीए प्रभि अपूने हरि कीरननिरंग माणे जीत

**水水水水水水水水水** 

## ४२ ॥ माभ महला ५ ॥ कीनी दङ्या गोपाल गुसाई ॥ गुर वसे मन माही ॥ श्रंगीकारु कीश्रा तिनि करते दुख का डेरा जीउ ।। १ ।। मनि तनि वसिया सचा सोई ।। विखड़ा थानु न दिसें कोई ।। दत दसमण सभि सजण होए एको सुत्रामी त्राहित्रा जीउ ।। ऋषि ऋषि ॥ द्विध ॥ जो किछ करे सिश्राग्राप स ग्रापि सहाई संता ना श्रापणित्रा प्रभि लाहिश्रा जीउ ॥ ३ ॥ चग्ग कमल जन का आधारो ॥ आठ पहर वापारो ॥ सहज गावहि **अनं** इ गोतिंद गुगा सर्व समाहिया जीउ ॥ ४ ॥ ३६ ॥ ४३ ॥ माफ महला ५ धियाईऐ जित् सच्च सो - 11 रिदा सहेला जित हरिगुण गाईए ।। सा धरित सुहानी जितु वसिह हरिजन सचे नाम कुरवागो जीउ ॥१॥ सचु वडाई कीम न पाई ॥ क़दरति कहरा। जाई ।। धित्राइ धित्राइ जीवहि जन सबद् मनि माणो जीउ ॥ २ ॥ सचु सालाह्णु वडभागी गाईएे ॥ रंगि रते तेरे परसादी हरिग्रण तुध नामु नीसाणो जीउ ॥ ३॥ सचे श्रंतु न जाणे कोई H थानि थनंतरि धियाईऐ सोई ॥ नानक सचु ही सद श्रंतरजामी जीउ ॥ ४ ॥ ३७ ॥ ४४ ॥ माभ महला ५ ॥ रैं सि जिप ग्रंमृत नामु संत संगि मेला ॥ घड़ी मूरत जीवणु सफल्ल तिथाई जीउ ॥१॥ सिमरत सभि लाथे।। हरिप्रभ्र श्रंतरि वाहरि साथे ॥ भै खोइश्रा गरि पूरे देखा जाई जीउ ॥ २ ॥ सभनी निधि नामु भरे भंडारा।। श्रादि श्रंति 11 नउ प्रमु सोई दूजा लवें न लाई जीउ।। ३।। करि किरपा मेरे दीन देहि जाचै साध खाला जाचिक्र 11 दानु मागै सदा सदा हरि धियाई जीउ 11 ४ ॥ ३८ ॥ ४५ ५ ॥ ऐथै तं है **ऋागै** ऋावे ॥ जीअ जंत्र सभि तेरे थापे॥ तुंधु विनु अवरु न कोई करते मै धर त्रोट तमारी जीउ ॥१॥ रसना जीवै सुत्रामी ॥ पारब्रहम प्रभ श्रंतरजामी सेनिया तिन ही सुखु पाइया सो जनमु न जूएे हारी जीउ ॥ २ ॥ नाम

यवस्तपु जिनि जिन तेरै पाइया ॥ जनम जनम का रोगु गराध्या॥ गारह दिन राती सफन एडा

हरि कीरतन

detectives and the strategy and the strategy

है कारी जीउ ॥३॥

इसिंट धारि अपना दास संगरिया ॥ घट घट श्रंति ( पारत्रहस् मति नमसकारिया ॥ इकसु निखु होरु दुजा नाही बाबा नानक इह ॥ ४६ ॥ माम महला १ ॥ मनु 38 11 8 11 तन दीजै अपना वारे ॥ पियारे ।। सरवस पहर न कोई सासा जीउ गोर्निंड गुरा गाईपे निसरु Ħ 9 मीत पिद्यारा ।) रामनाम् संगि बीचारा 11 साध तरीजै सागरु कटीए जम की फासा जीउ ॥ २ साध चारि पदास्थ हरि की सेता ॥ अभेवा पारजात जपि **अल्**ख कामु **किल**विख गरि कारे परन होई आसा जीउ U 3 U संगि मिले सारंगपाणी ॥ पूरन माग भए जिस्र प्रास्ती ॥ साध नानक नाम्र वसित्रा जिसु श्रंतरि परवासु गितसन उदासा जीउ ॥ रिंदै ४० ॥ ४७ ॥ माम्ह महला ४ ।। सिमरत नाम्र करि किरपा भगतीं प्रगटाइश्रा संगि ॥ संत हरि हरि जपित्रा विनसे धालस रोगा जीउ ৷৷ १ ৷৷ লা गृहि भाई ॥ निसु मिलिया जिसु कमाई ॥ निधि हरि पुरब गित्रान घित्रान परन परमेश्वर प्रभ सभना गला जोगा जीउ लिन महि थापि उथापनहारा ॥ आपि इकंती स्नापि लेप्र नहीं जग जीवन दाते दरसन डिठे लहनि विजोगा जीउ ॥३ श्रंचित लाइ सम सिसटि तराई ॥ आपका नाउ आपि जपाई ॥ गरु बोहिश पाइत्रा किरपा ते नानक धुरि संजीगा जीउ 11 8 11 ४१ II ४= II मान्क महला ४ II सोई करणा जित्रापि कराए II जिये रहीं सा मली जाए ।। सोई सियासा सो पतिचंता हक्स लगै जिसु मीठा जीउ ॥ १॥ सम परोई इकत घागै॥ जिस लाइ लए सो परको लागे ॥ ऊँघ करला जिसा होइ प्रगासा तिनि त् है जासहि ॥ अपसा निरंजनु डीठा जीउ ॥ २ ॥ तेरी महिमा यापु तूं थापि पञ्जाणहि ॥ इउ बलिहारी सैतन तेरे ॥ जिनि ऋोध लोमु पीठा जीउ ॥ ३ ॥ व निर्देष संत वेरे निरमल ॥ जिन देखे मम उत्तरिह कलमल ॥ नानक नामु घित्राइ घित्राइ जीवै निनसिद्या

अमु भउ घीठा जीउ।। ४।। ४२ ।। ४६ ।। मांम महला ५ ।। भूठा मंगणु जे कोई मार्गे ।। तिस कउ मरते घड़ी न लागै ।। जो सद ही सेवें सो गुर मिल्लि निहचलु कह्णा ॥ १ ॥ प्रेम भगति जिस के मिन लागी।। गुण गावे अनिदेनु निति जागी वाह मेलै जिस के मसतिक पकडि निस् सुग्रामी लहगा।। २ ॥ कमल भगतां मिन चुठे ॥ त्रिणु परमेसर सगले मुठे ॥ संत नामु सचे का गहणा ॥ ३ ॥ ऊठत धृड़ि नित बांछहि हरि गाईए ।। जिस्रु सिमरत यरु निहचलु पाईऐ - 11 नानक दइत्राता तेरा कीना सहणा - 11 8 11 83 रागु माभ असटपदीया महला १ घरु १ सतिगुर प्रसादि ॥ सबदि रंगाए हुकमि महिल बुलाए ॥ सचे दीन दइत्राल मेरे साहिया सची दरगह मनु पनीयात्रिया ॥ १ ॥ हउ वारी जीउ वारी सवदि सुहाविण्या ॥ गुरमती मंनि वसाविण्या ॥ १ ॥ रहाउ श्रंमृत नाम्रु सदा सुखदाता ना को मेरा हउ किसु केरा ॥ साचा ठाकुरु त्रिभवणि मेरा ॥ हउमै किर करि जाइ घर्णेरी ।। करि अवगण पछोताविण्या ।। २ ।। हुकमु पछार्णे के समदि सु हरिगुण वखाणै ॥ नामि नीसागौ ग्र 11 का दरि लेखा सचै छूटिस नामि सुहाविश्रा ॥ ३ 11 भूला ठउरु न पाए ॥ जम दरि वधा चोटा खाए ॥ बिन्रु नावै को संगि मुकते नामु धित्राविष्या ॥ ४ ॥ साकत कुडे भावे ॥ दुविधा वाधा त्रावे जावे ॥ लिखित्रा लेखु न मेटे ॥ पेईग्रड़ें पिरु गुरमुखि मुकति कराविण श्रा ॥ ५ जातो भूठि विछुनी रोवे धाही ॥ अवगणि मुठी महलु न पाए॥ बखसाविण्या ॥ ६ ॥ पेईअड़ै जिनि जाता वुकी ततु वीचारा ॥ आत्रणु जाणा ठाकि रहाए सचै नामि समाविण्या ॥ ७ ॥ गुरमुखि व्भौ अक्यु कहावै॥ सचे ठाकुर साचो भावै।। नानक सचु कहै बेनंती सचु मिलै गुरा गाविएत्रा।। 🗷 ।। सतिगुरू 8 II 3 घरु माभ महला

मिलाए ॥ सेरा मुग्ति मनदि चितु लाए ॥ हउमै मारि सदा मुखु पाइश्रा मार्श्रा ॥ १ ॥ इउ वारी जीउ वारी मतिगर के मोह चुकाप्रशिया गुरमती परगास होया जी घनदिन 11 गामिख्या ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तन मन खोजे ता नाउ पाए ।। गारै रहाए ।। गुर की बाखी अनदित फराप्रशिया।। २ ॥ इसु काइया खंदरि वसत् ग्रमंता ता बेला ॥ नउ दरगाजे दसर्वे सकता नजानिएद्या ॥ ३ ॥ मचा माहित सची भाई Н गुरपरसादी श्रनिद्तु सदा रहे रंगि राता॥ दिर सचै सोभी पारिएया ॥ ।। पाप पुन की सार न जाखी ॥ दुजै लागी भरमि भ्रुलाणी ॥ अगित्रानी अर्था मगुन जार्श फिरिफिरि आप्रशासा जाप्रशासा ॥४॥ गुर सेना ते सहा सुख पाइमा । इउमे मेरा ठाकि गुर साखी मिटिजा अधिकारा वजर कपाट रालायित्रा मनि वसाइया ॥ गुर चरणी सदा चित गुरिकरपा ते मनु तनु निरमलु निरमल नाम्र घित्राप्रस्था ।। मरुणा सम्र तथै नाई ॥ जिस बखमे निस दे धिश्राइ सदा त जंगळ मरळ सनारशिश्रा ॥ माभ महला ३ ॥ मेरा प्रभु निरमल अगम अपारा ॥ ।। गरम्रखि होत्रै सोई वृभौ ममार्गाणिश्रा ॥ १॥ इउ वारी जीउ वारी हरि नाम्र सचि लागे से श्रनदिनु जागे दरि संगै ॥ रहाउ ॥ द्यापि त्ते यापे वेखे नदिर करे सोई जल लेखें ।। आपे लाड लए सो लागै ॥ जिसु आपि भुनाए सु किये हथ लिखिया स मेरणा न जिन मतिगुरु जाए ॥ कर्गम मिलाप्रशिद्या ॥ पेईग्रह 3 11 श्रमगि मुती Ħ अनदिन निललादी निन्तु पिर नीद न पेईग्रहे पार्याशा ।। ४ ॥ दाता गर समदि पछाता ॥ सेज सुदारी सदा सीगारु त्रसारशित्रा लस्व

表:表表表表:多表表表表表表表:表表表表 चउरासीह जीग्र उपाए।। जिस ना नदिर करे तिस गुरू मिलाए॥ सचै दरि नामि निरमल कारि सदा जन मागै ता लेखा किनि दीऐ ॥ सुख् सहावशिश्रा દ્ - 11 ऋापे चखसि फ़िन द्ऐ तीऐ 11 लए प्रभु साचा ऋाये वस्ति मित्ताविषया॥ ७॥ यापि करे तै श्रापि कराए  $\Pi$ पूरे गुर के सबदि मिलाए।। नानक नाम्र मिलै वडिऋाई डको ॥ ⊏ ॥ २ ॥ ३ ॥ माभा महला ३ ॥ आपि वेखा ता ग्रमुखि इहु मनु भिना ॥ त्रसना सहजसुखु पाइत्रा एको मंनि वसाविणत्रा ॥ १ ॥ हउ वारी जीउ वारी सिउ चितु लाविणित्रा ।। गुरमती मनु इकतु घरि त्राइत्रा सचै रंगि रंगाविशाया ।। १ ।। रहाउ ।। इहु जगु भूला तैं द्जै लोभाइस्रा ॥ भ्रलाइत्रा ॥ इक विसारि अनदिनु सदा फिरे भ्रमि भृता वितु नावै दुखु पाविण्या ॥ २॥ जो रंगि विधाते।। गुर सेवा ते जुग चारे जाते ।। जिसनो आपि देइ विडिआई हरि के नामि समाविश्तश्रा ॥ ३ ॥ मोहि हरि चेते नाही।। माइऋ( वधा दुख सहाही 11 श्रंना वोला <u> কিন্তু</u> नदरि न पापि पचात्रिया ॥ ४॥ इकि रंगि राते जो तथ्र तेरे मिन भाए 🗓 भाइ भगति सतिगरु त्रापि प्रजाविष्या ॥ ५ ॥ हरि जीउ तेरी सदा सुखदाता सभ इछा सरणाई।। आपे वस्तिसिंह दें विडिआई।। जमका तु तिसु ने ड़ि न आवै जो हरि हरि नाम्र धित्राविणत्रा ॥ ६ ॥ अनदिनु राते जो हरि भाए ॥ मेरे प्रभि मेले मेलि मिलाए।। सदा सदा सचे तेरी सरणाई ॥ तं सचु वुभावणित्रा ॥ ७ ॥ जिन से सचु सचि समागे॥ जाता वखागो ॥ नामि रते वैरागी निजवरि नानक लात्रशित्रा 3 П ll = 11 II 8 माभ महला जापै चापै ॥ कालु न मुत्रा दुख संताप ॥ न जोती मिलि जोति समाग्गी सुशि सचि मन समाविश्या वारी जीउ वारी हरि हउ नाइ चितु सेवि सचि सतिगुरु लाइञ्रा गुरमती ॥ काइत्रा कची कचा चीरु हंढाए ॥ समावशिश्रा ॥ रहाउ 8

दुजै लागी

बिन पिर

महलु न

लेखा

बहु

दिन राती

CAST CONTRACTOR CONTRA

मजीठै रंगु वसावसित्रा

॥ मेरा सदा नाले ॥ गुरपरसादी को नइरि निहाले प्रम श्रति ऊचो ऊचा करि किरपा आपि मिलावशिया माइया मोहि इहु जगु सुता।। नामु विसारि अंति निगुता ॥ जिस ते सुता सो जागाए।। गुरमति सोभी पावशिद्या ।। ६ ।। श्रपिउ पीएै सो भरम गवाए ॥ गुर परसादि मुकति गति पाँए ॥ मगती स्ता ម៉េម៉ិ सदा बैरागी यापु मारि मिलावशिश्रा ॥ ७ ॥ श्रापि उपाए लाए ।। लख चउरोसी रिजक आपि अपडाए ।। नानक नामु धिम्राइ सचि राते जो तिसु मानै सु कार कराविख्या ॥ = ॥ ४ ॥ ४ माभ्र महला ३ ॥ अंदरि हीरा लालु बखाइआ ॥ गुर के सबदि परिव परलाह्या ॥ जिन सचु पलै सचु बस्वाग्रहि सच कसवटी काविग्रशा ॥ १ ॥ हउ वारी जीउ वारो गुर की बाखी मंनि वसाविषया ॥ अंजन माहि निरंजनु पाइश्रा जोती जोति मिलानशिया ॥१॥ रहाउ ॥ इस काइया संदरि यहुतु पसारा ॥ नाम्रु निरंजनु अति अगम अपारा ॥ गुरम्रुखि होदै सोई पाए श्रापे वलिस मिलारिक्या ॥ २ ॥ मेरा ठाकुरु सचु दृढ़ाए ॥ गुरपरसादी सचि चित्र लाए ।। सची सच वर्रते समनी थाई सचे सचि समावशिश्रा ॥ ३ ॥ वेपरवाह सच्च मेरा पित्रारा ॥ किलबिख श्रवगण काटणहारा मैं माइ भगति इद्धाविषया ॥ ४॥ वेरी धियाईऐ सची जे सचे भावै ॥ आपे देह न पछोतावे ॥ समना एको दाता सबदे मारि जीवा-शिव्या ॥ ४ ॥ हरि तुपू वामह मैं कोई नाही ॥ इरि तुघें सेशे ते तुधु सालाही ॥ व्यापे मेलि त्रम साचे पुरे करिम तुं पात्रिया ॥६॥ में होरु न कोई जेहा ॥ तेरी नदरी सीम्पि देहा ॥ अनदिन तुध सारि समालि हरि गुग्मुखि सहजि **समा**त्रशिद्धा राखि 11 11 जेयद में होरु न कोई॥ तुषु आपे सिरजी तभ गोई 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

पाए ॥ श्रनिर्नु जलदी फिरे दिस राती श्राग दुख पावशिया ॥ २ ॥ देही जाति ਜ मंगीए तिथै **छुटै** П वमाए सञ्च धनवंते ऐथै ग्रोथै नामि समाविष्श्रा ॥३॥ भै भाइ सीगारु बखाए ॥ गुर परसादी महलु घरु पाए ॥ अनिदेनु

11811

समना

ही घड़ि भंनि सवारहि नानक नामि सुहाविश्रा ५ ॥ ६ ॥ माम महता ३ -11 सभ यापे भोगणहारा घट अलख मेरा वरते अगम अपारा ॥ गुर सबदि हरि सहजे प्रभ समात्रिशा जीउ H 8 हउ  $\parallel$ वारी वारी मंनि गुरसवद सुभौ लुभै ता सिउ सबदु मन मारि समावशिश्रा ॥१॥ रहाउ 11 पंच मुहहि संसारा द्त 11 होवै गुरमुखि सु श्रपणा घरु पचावशिश्रा ॥ २ ॥ इकि गुरम्रखि सचै रंगि राते॥ सदा माते ॥ मिलि श्रनदित श्रीतम पाविशाया ॥ ३ ॥ एके एकम आपु उपाइत्रा ॥ त्रिविधि 11 चउथो पउड़ी माइत्रा गुरम्रखि दजा Aw. ॥ ४ ॥ सभ्र कमाविशिश्रा सचा जे सचे समावै सहजि सो 11 गुरम्रखि सचे सेवहि साचे जाइ समाविशया Ä 11 11 को वाभह द्जै लागि जगु खपि खपि गुरम्रुखि मृश्रा 11 जार्गे एको सेवि सुखु पाविण्या Ę 11 -11 जीश्र तुमारी ।। त्र्रापे धरि देखहि कची पकी सारी ।। अनदिनु श्रापे मेलि मिलाविशाया।। ७।। त् श्रापे मेलिह वेलिह हद्रि ।। श्रापि रहित्रा भरपूरि ।। नानक त्रापे श्रापि वस्तै गुरमुखि सोभी पावशित्रा ॥ □ || ६ || ७ || माभ्र महला ३ || अंमृत वाणी गुर की मीठी विरले किने चिख डीठी ॥ अंतरि परगासु महा रसु पीवै दिर वजाविण्या ।। १ ।। हउ वारी जीउ वारी गुर चरणी चितु लाविण्या।। सितिगुरु नावै मैलु चुकाविण्या मनु साचा श्रंतु पाइऋा II न गुर परसादि सालाहि सचे न रजा कवहं एको वेखा बीआ अवरु न 31 के तिखा निवारी सवदि समाविण्या पदारथु पलरि तिश्रागै -11 3 रतन् मनमुख् वीजै सोई अंधा दजै भाइ लाग जो 11 फल्र पाए सुख् अपनी किरपा करे सोई

( ११४ ) स्थितिक स्थापिक स्थाप

संबद्ध मीन वसाए ॥ अनिदेतु सदा रहें में अंदरि में मारि भरसु चुकारणिया ॥५॥ भरसु चुकाइया सदा सुखु पाइया ॥ गुर परसादि परम पदु पाइया ॥ अंतरु निरमखु निरमख बाखो ॥ हरिगुण सहजे गाविणिया ॥ ६ ॥ मिम्रित सासत वेद वसाखे ॥ भरमे भूला ततु न जार्णे ॥ चिनु सितगुर सेने सुखु न पाए ॥ दुखो दुखु कमाविण्या ॥ ७ ॥ आपि करें किनु आले कोई ॥ आखिण आईपे जे भूला होई॥ नानक आपे करें कराए नामे नामि समाविण्या ॥ = ॥ ७ ॥ = ॥ माम्क महला ३ ॥ आपे रंगे सहिंग

करें किनु ब्रालें कोई ॥ क्यांसणि बाईए वे भूला होई॥ नानक आपे करें कराए नामें नामि समाविष्या ॥ = ॥ ७ ॥ = ॥ मामक महला ३ ॥ आपे रंगे सहींज सुभाए ॥ गर के सबीद हरिरंगु चडाए ॥ मनु तनु रता रसना रंगि चललो में भाड रंगु चडाविष्या ॥ १ ॥ हउ वारी जीउ

सुभाए ॥ गर के सबिद हिस्स्य चडाए ॥ मनु तनु रता समना
रंगि चलली में भाड रंगु चडाविष्या ॥ १ ॥ इउ वारी जीउ
वारी निरमं मंनि वसाविष्या ॥ गुरिकरण ते हिर निरमं
चित्राड्या विख् मजजन सबिद तरामिष्या ॥ १ ॥ रहाउ ॥
मनमुख मन्नच करि चतुर्गाई ॥ नाता चीता चाइ न पाई ॥ जेहा
आस्त्रा तेहा जस्मी करि अवस्ता प्रकीतानिष्या ॥ २ ॥

पिश्राड्या विख् भड़जन सर्वाद तरागेख्या ॥ १ ॥ रहाउ ॥
सनम्रत मग्य करि चतुर्गाई ॥ नाता घोता याद न पाई ॥ जेहा
साइका तेहा जासो करि अवगय पछोतागिया ॥ २ ॥
सनम्रत श्री किछ न स्रकै ॥ मरणु तित्ताइ आए नहीं बूभों ॥
सनम्रत करम करे नहीं पाए विजु नांवें जनम्र गवाविष्या ॥ ३ ॥
सजु करणी सबद है साह ॥ पूरे गुरि पाईऐ मोलदुआत ॥
अन्तित्तु गाणी सबदि मुखाए सि राने रंगि रंगाविष्या ॥ ४॥
सन्तित्तु गाणी सवदि मुखाए सि राने रंगि रंगाविष्या ॥ ४॥
सन्तित्तु गाणी सवदि मुखाए ॥ सन्तु तन्तु मोहिश्रा सहित म्रामाए ॥

जितान के स्वाप्त कार्य प्राप्त कार्य पा पर स्वाप्त कार्य सहित सुभाए॥ सहजे प्रीतम्र विकास पाइत्रा सहित सुभाए॥ सहजे प्रीतम्र विकास पाइत्रा सहित स्वाप्त मिलारिक्या ॥ ४ ॥ जिद्ध अंदरि रंगु सोई गुरू गाँवै ॥ गुर के समिद सहजे सुवि समावे॥ इउ विवास सित तिहत ताविक्या ॥ ६॥ स्वा स्वाप्त सित वित ताविक्या ॥ ६॥ स्वा स्वाप्त सिव पतिजे॥ गुर परसादी अंदरु मीजै ॥ वैमि स्वापित हरिग्रम् गाविह आपे करि सति मनाविक्या ॥ ७॥

जिस ना नदिर करे सो पाए ॥ गुरपरसादी हउमै जाए नामु वसै मन अंतरि दरि सचै सोमा पार्राण्या ॥ = ॥ = ॥ ह॥ माभः महला ३ ॥ सतिगुरु सेनिए वडी वडिआई ॥ हरि जी अचित वसै याई 11 हरि जीउ सफलिओ बिरख़ है श्रंमत जिनि पीता तिस् निखा लहानिस्या ॥ १ ॥ जीउ हउ वारी वारी मेलि सञ संगति मिलावशिया 11 हरि संगति सत मेलै गुरसप्रदी हरिगुण गाविण्या 11 रहाउ

ATTATA BATTURE BATTURE सेवी सन्नदि जिनि हरि सुहाङ्श्रा मंनि 1] नाम हउमै मैलु हरि निरमञ्ज दरि वसाङ्या पाविशिया ॥ वितु गुर नोमु न पाइश्रा जाइ ॥ सिध साधिक रहे २ होती पूरे गुर सेवे सुखु न भागि गरु पात्रशिखा ॥ इह मनु आरसी कोई गुरुपुलि वेखें ॥ मोरचा न लागे जा हउमें वागी निरमल सबदु अनहत वजाए गुरसबदी सतिगुर न देखिश्रा समाविशिश्रा ॥ ४ ॥ विनु किह गुरि जाइ ॥ श्रापु दिता दिखाइ ॥ श्रापे श्रापि श्रापि मिलि रहिश्रा होबै गुरुमुखि समाविश्रिया ll A 11 स्र सिउ गुरसगदि जलाए । दुजा भरम ॥ काइत्रा **अंदरि** वराज निधानु सचु पात्रशिश्रा ॥६॥ गुरम्रुखि नाम्र करगी सारु ॥ गुरमुखि पाए मोखदुत्रारु अनदिन - [1 रंगि महिल गात्रै ॥ ऋंदरि वुलोविणिश्रा 9 11 11 सतिगुरु दाता पूरे भागि मनि सबदु वसाइआ 11 नानक विद्याई हरि सचे के गुग गाविशिया 3 11 १० ॥ माभ महला त्रापु वञाए ता पाए लिव लाए ॥ सच्च वर्णंजहि सच् वारी जीउ करावशिश्रा ξ II हउ वारी II हरिगुंग ठाकुरु मेरा हउ तेरा त् सचदि वडियाई देवशिया ॥ सभि सुहाइआ १ ॥ रहाउ ॥ वेला वखत 11 जितु मेरे मनि सचा वडित्राई गुर भाइत्रा॥ सचे सेतिए सच किरपा ते सचु पावशिया तुउँ भोजन सतिग्रि चूकै पाए ॥ अनरस हरिरसु संतोख सहज वागाी सच सुख 11 ३ ॥ सतिगुरु न सेवहि मूरख श्रंध गवारा॥ फिरि ओइ मरि मरि मोखदुञ्जारा ॥ जंमहि फिरि फिरि सवदै खाविशिश्रा ॥ ४ ॥ साद जागहि चोटा ता श्रापु वागाी सबदि वखागाहि ॥ निरमल सचे सेवि सदा सुखु पाइनि नउनिधि नामु मंनि वसाविणित्रा 11 सो y 11 थानु हरि मनि भाइआ 11 संगति जो सत सुहाइश्रा हरिगुशा हरि सालाहाह अनदिन गाइश्रा II साचा निरमल

नादु वजाः।िषत्राः ॥ ६ ॥ मनमुख खोटी रासि खोटा पासारा ॥ कृड् क्मानि दुखु लागै भारा ॥ भरमे भूले फिरनि दिन राती मिर जनमहि जनमु गुनानिगुत्रा॥७॥ सचा साहिनु मै यति पित्रारा॥ पूरे गुर के सनदि अघारा॥ नानक नामि मिले विडिआई दुखु पुखु सम करि जानसिश्चा ॥ ८ ॥ १० ॥ ११ ॥ मामः महला ३ ॥ तेरीद्या लाणी तेरीया वाखी ॥ विनु नावै सम मरमि भ्रुलाणी॥ गुर सेवा ते हरिनामु पाइश्रा विजु सविगुर कोइ न पार्शाश्रमा। १।। हउ वारी जीउ वारी हरि सेती चितु लारियात्रा।। हरि सचा गुर भगती पाईंऐ सहजे मैनि बसारिएका ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतिगुरु सेवे ता सम किन्नु पाए ॥ जेड़ी मनमा करि लागै तेहा फलु पाए ॥ सतिगुर दाता सभना वधु का पूरै भागि मिलायिश्रमा ॥२॥ इहु मतु मैला इकु न घित्राए ।। श्रंतरि मैलु लागी बहु इजै माए ।। तटि तीरिथ दिमंतरि भने बहंकारी होरु नघेरै हउमै मलु लारखिया ॥ ३॥

\*

未未未未

\* K

米米米米

18

H

11 2 11

वाक्कु गुरू है श्रंध गुनारा ॥ श्रामिश्चानी श्रंधा श्रंधु श्रंधारा ॥ विसटा के कीडे विसटा कमानहि किरि विसटा माहि पचानशिका ॥ ४ ॥ मुक्ते सेरे मुकता होते ॥ इउमै ममता सबदे खोरे॥ अनदिनु हरि जीउ सचा सेरी पूरै मागि गुरु पार्राण्या ॥६॥ आपे बलसे मेलि मिलाए।। परे ग़र ते नामु निधि पाए।। सचै नामि सदा मनु सचा सेने दुखु गनानसिश्रा ॥ ७॥ सदा इज़रि द्रि न जासहु॥ गुरमनदी हरि ग्रंतरि पछासहु ॥ नानक नामि मिलै वडिम्राई पूरे गुर ते पात्रिया। ⊏ ।। ११ ॥ १२ ॥ मान्स महला ३ ॥ ऐथै साचे ग्र श्रागे साचे ॥ मनु सचा सचै सरदि राचे ॥ सचा सेरदि सचु कमानहि सचो सचु कमानिख्या ॥ १॥ इउ वारी जीउ वारी मया नामु मनि वसारशिया ॥ सचे सेनहि सच समानहि सचे के गुण गात्रिया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पंडित पडिंह सादु

न पार्राह ॥ दुनै भाइ माङ्या मनु मरमार्राह ॥ माङ्या मोहि मम सुधि गर्राई ॥ वरि अरगण पछोतार्राण्या

मितगुरु मिन त ततु पाए ॥ हरि का नामु मंनि बमाए ॥

सर्तिगुरु सेने ता मलु जाए॥ जीवतु मरे हरि सिउ चितु लाए॥ हरि निरमलु सचु मैलु न लागै सचि लागै मैलु गवारणिश्रा॥४॥

表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表 (表) सबदि मरे एन मारे अपूना मुकती का दरु पाविश्वा 11 3 11 किलविख काटै क्रोधु निवारे ॥ गुर का सबदु रखे उरधारे ॥ रते सदा वैरागी हउमै मारि मिलावणित्रा ॥ ४ ॥ श्रंतरि रतन् मिलै मिलाइत्रा ॥ त्रिविधि मनसा त्रिविधि माइत्रा ॥ पड़ि पडि पंडित मोनी थके चउथे पद की सार न पात्रिश्रा ॥ ५ ऋापे रंगे रंगु चड़ाए ॥ से जन राते गुर सवदि रंगाए ॥ हरि रंगु अति अपारा हरि रसि रसि गुण गाविणआ ॥ ६ ॥ गुरमुखि रिधि सिधि सचु संजम्र सोई ॥ गुरम्रुखि गित्रानु नामि मुकति सचे सचि कमावहि गुरम्रुखि कार सच समावशिश्रा गुरमुखि थापे थापि उथापे।। गुरमुखि जाति पति नामे नामि समाविश्रा। नानक गुरम्रुखि नामु धित्राए १२ ॥ १३ ॥ माभ महला ३ ॥ उतपति परलउ संबदे ही फिरि ओपति होवे ।। गुरम्रुखि वरते सभु श्रापे सचा गुरभुखि उपाइ समाविणित्रा ॥ १ ॥ हउ वारी जीउ वारी गुरु पूरा मंनि वसाविण्या ॥ गुरते साति भगति करे दिनु राती गुणी समात्रिया।। १ ॥ रहाउ ॥ गुरम्रुखि भरती गुरम्रुखि पाणी ॥ गुरमुखि पवणु चैसंतरु खेलै विडागी ॥ सो निगुरा जो मरि जंमै निगुरे त्रावण जावणित्रा॥ २॥ तिनि करतै इकु खेलु रचाइआ काइत्रा सरीरे विचि सभु किञ्जु पाइत्रा ।। सबदि भेदि कोई पाए महले महलि बुलाविश्रा।। ३।। सचा साह सचे वणजारे सचु वर्णजांह गुर हति त्रपारे ॥ सचु विहासिह सचु सचो सचु कमाविशिश्रा।। ४ ।। विचु रासी का वधु किउ पाए मनमुख भूले लोक सवाए ॥ बिनु रासी सभ खाली चले खाली जाइ दुखु पाविणिश्रा ।। ५ ।। इकि सचु वर्णजिह गुरसविद त्रापि तरिह सगले कुल तारे ॥ श्राए से परवाणु होए मिलि प्रीतम सुख़ पावणित्रा ॥ ६ ॥ श्रंतरि वसतु मुड़ा बाहरु भाले 11 मनमुख श्रंघे फिरहि वेताले ।। जिथै होवै वधु तिथह कोइ न मनमुख भरमि भुलाविण्या ॥ ७ ॥ त्र्यापे देव सवदि बुलाए ॥ महली महलि सहज सुखु पाए ॥ नानक नामि मिलै विडियाई आपे सुणि सुणि धित्रावणित्रा ।। ८ ।।१३॥ १४ ॥ माभ महला ३ ॥ सतिगुर साची **张宝玉玉本本本本本本本本本本本本本本本本本**  भिराद प्रदेश हैं प्रतिकृति हो सामाई ॥ हिर अगा अस्ति स्थाप असी सामाई ॥ हिर अगा असी सामाई ॥ हिर अगा असी सामाई ॥ हउ वारी

जींड वारी ब्रापु निनारिष्या ॥ ब्रापु गनाए ता हरि पाए हरि मिंड सहिज समानिराया ॥१॥ रहाउ॥ प्रिन लिखिया सु करसु कमाद्या ॥ सलिगुरु सेनि सदा सुरा पाइबा ॥ निन्न भागा सुरु

भा मित्र सहाज समानित्या ॥ १ ॥ रहात ॥ पूरान खालका छ न्या कमाद्रया ॥ सितेगुरु सेनि सदा सुतु पाइका ॥ नितु भागा गुरु पाईए नाही सन्दे मेलि मिलानिख्या ॥ २ ॥ गुरसुखि क्रीलपतु रहे संसारे ॥ गुरु के बक्तीए नामि क्रघारे ॥ गुरसुखि जोरु करे किया विम नो वापे खिप दल पानिका ॥ ३ ॥ मनसुखि क्रंघे सुधि न

तिम नो आपे खिप दुखु भारिया ॥ ३ ॥ मनम्रुखि अपे मुधि न माई ॥ आतमधाती ई अगत कमाई ॥ निदा किर किर यह भार उठार्न नित्तु मज्री भारु पहुचारिया ॥ ४ ॥ इहु जगु वाडी मेरा प्रभु माली ॥ सदा समाले को नाही खाली ॥ जेही बासना पाए

प्रधु माली ॥ सदा समाले को नाही खाली ॥ जेही बासना पाए वेही वरते बाद्ध बाद्ध जखानिषज्ञा ॥ ४ ॥ मनप्रखु रोगी है संसारा ॥ धुत्यदाता निर्मारमा अगम अपारा ॥ दुव्हीए निति फिरहि विव्वतादे विद्यु गुर सांति न पानिषज्ञा ॥ ६ ॥ जिनि कीते सोहे निप जार्य ॥ सापि करे ता हुकमि प्रकार्य ॥ जेहा अंदरि पाए तेहा बरते

श्रमृत नाष्ट्र भनि वसाए ॥ इउमें मेरा सक्ष दुर्गु गराए ॥ श्रमृत वाणा सदा सलाहे श्रमृति श्रमृत वार्णाश्रा ॥ १ ॥ इउ वारी जीउ वारा श्रमृत वार्णा मिन वसारण्या ॥ श्रमृत वार्णा मिन वसारण्या ॥ श्रमृत वार्णा मिन वसारण्या ॥ १ ॥ श्रमृत वार्णा मिन वसारण्या ॥ १ ॥ श्रमृत वार्णा मिन वसारण्या ॥ १ ॥ श्रमृत वर्षा कहं सदा विषा ॥ श्रमृत वर्षा वर्षा वर्षा सुनारण्या ॥ २ ॥ श्रमृत वर्षा रवा दिख्य ।। श्रमृत वर्षा रवा वार्णे सुनारण्या ॥ २ ॥ श्रमृत राण्या वर्षा रवा वार्णे । श्रमृत वर्षा रवा वार्णे । श्रमृत वर्षा वर्षे । श्रमृत वर्षा वर्षे । श्रमृत वर्षे । श्

 於本表本不不不 不不不不不不不不不不不不不不不不不不 ॥ ५ ॥ खोडे खरे तुबु आपि उपाए ॥ तुबु आपे परले लोकसवाए ॥ खरे पालि खजाने पाइहि खोटे भाम भ्रजाविषया ॥ ६॥ किउकरि वेखा किउ सालाही ॥ गुर परसादी सबदि सलाही ॥ तेरे वसे तुं भाग श्रंमृत **अंमृतु पी**याविषया ॥०॥ श्रंमृत हरि वाणी ॥ सतिगुरि सेथिए रिंदे समाणी।। नानक श्रंमृत नामु सदा मुखदाता पी श्रंमृत सभ भुख लहि जाशिशा ॥ = ॥ १५ ॥ १६ ॥ माभ महला ३ ॥ अंमृतु वरसै सहजि सुभाए ॥ गुरुमुखि विरला कोई जनु पाए।। श्रंमृतु पी सदा तपतासे करि त्सना चुकात्रणिया ॥ १ वारी जीउ किरपा वारी II हउ गुरमुखि श्रंमृतु पीत्रात्रिया ॥ रसना रसु चाखि रंगि सदा राती सहजे हरिगुरा गाविशा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरपरसादी सहजु को पाए ।। दुविधा मारे इकसु सिउ लिव लाए ॥ नदरि गावै ॥ नद्ररी करे ता हरिगुरा सचि समावणिश्रा 2 11 समना उपरि नदरि प्रम तेरी ॥ किसै थोडी किसै तुभ ते वाहरि किछु न होवे गुरमुखि सोभी पाविण्या 11 3 11 गुरमुखि ततु है वीचारा ॥ श्रंमृति तेरे भंडारा भरे 11 विन कोई न पानै गुर किरपा ते पानिएत्रा ॥ ४ सतिगुरु 11 जन सोहै ॥ श्रंमृत नामि श्रंतरु मनु मोहै ॥ श्रंमृति मनु तनु वाणी रता ॥ श्रंमृत सहिज सुणाविणत्रा ॥ ५ ॥ मनसुख दुजें भाइ खुत्राए ।। नामु न लेवै मरै विखु खाए ।। अनदिनु सदा विसटा महि वासा ।। विनु सेवा जनमु गवाविष्या ॥६॥ श्रंमृतु पीवै जिसनो श्रापि पीत्राए ॥ गुरपरसादी सहजि लिव लाए ॥ पूरन परि आपे गुरमति नदरी आविश्या ॥ ७ ॥ आपे सोई ।। जिनि सिरजी तिनि आपे गोई ।। नानक नामु समालि सहजे सचि समाविषात्रा ॥ = ॥ १६ ॥ १७॥ माभ महला ३ ॥ से सचि लागे जो तुब्र भाए।। सदा सचु सेवहि सहज सभाए ॥ सचै सबदि सचा सालाही सचै मेलि मिलाविणत्रा li १ 11 हउ वारी सालाहिण्या सचु जीउ सच्च - [1 धिश्राइनि सचि रांते ॥ सचे सचि समावणित्रा ॥ 8 11 रहाउ 11 जह देखा समनी थाई ॥ गुरपरसादी मंनि सचु वसाई ll तन् 张本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

## (130) 中国市场市场中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中

सचा रमना मचि राती सचु मुख् श्राखि बखानखित्रा ॥ २ ॥

मनमा मारि मचि समाणी ॥ इनि मनि डीठी सभ आपण जाणी ॥ सितगुरु मेरे सदा मनु निहचलु निजघरि वासा पावसिया ॥ ३

गुर के समदि रिंडे दिखाइमा ॥ माइमा मोह सर्वद जलाइमा ॥ सची सचा वेलि सालाही ॥ गुर सनदी सच पानिएश्रा जो सचि राते तिन सची लिय लागी ॥ हरिनामु समालहि से

वडभागी।। सचै सबदि जापि मिलाए।। सतमंगति सञ् गारियमा ॥ ४ ॥ लेला पडीएं जे लेले निचि होरै ॥ श्रोह अगस्र श्रगोचरु सबदि सुधि होवै ॥ श्रमदिनु सच सबदि सालाही होरु काइ न कीमति पाविष्या ॥ ६ ॥ पड़ि पड़ि थाके सांति न आई ॥

दसना जाले सुधि न काई ॥ निरुप्त बिहामहि निरुप्त मोह पित्रासे क्ट्रु बोलि विद्यु लानिएश्रा ॥ ७ ॥ ग्रुर परसादी एको जाणा॥ मारि मनु सचि समाखा ॥ नानक एको नासु

श्रंतरि गुर परसादी पानिएत्रा ॥ = ॥ १७ ॥ १= ॥ माभ्य महला ३ ॥ बरन रूप बरतिह सम तेरे ॥ मरि मरि जंगहि फोर पबहि घणेरे ॥ त् एको निहचलु अगम अपारा ॥ गुरमती बूक्त बुक्ताविण्या ॥

जीउ वारी रामनाध मनि वसानिएआ ॥ तिम्र वारी रूपुन रेखिया वरन न कोई गुरमती आपि बुक्तानिएया ॥ १ ॥ रहाउ ।। सम एका जोति जायाँ जे कोई ।। सतिगुरु सेनिए परगड़ होई ॥ ग़पत परगढ़ वस्तै सभ धाई जोती जोति मिलानियश्रा ॥२॥

विसना श्रमनि जलै संसारा ॥ लोध अभिमान बहुत अहकारा ॥ मरि मरि जनमें पति गवाए अपसी विरथा जनम् गनावसिमा।। ३॥ गुर का सनदु को निरला बुर्मे ॥ आप मारे वा त्रिभन्छ सर्भे ॥ फिरि श्रोह मरें न मरणा होर्न सहजे सचि समाविषया ॥ ।। माइया महि फिरि चितु न लाए ॥ ग्रुर के सर्वाद सद रहे समाए ॥ सचु सलाई सभ घट अंतरि सची सच शहावणिया ॥ ४ ॥ सच सालाही

सदा इजूरे ।। गुर के सबदि रहिया भरपूरे ।। गुरपरसादी सञ्च नदरी धार्वे सचे ही सुरा पात्रिया ॥ ६ ॥ सचु मन श्रंदरि रहिश्रा समाइ ॥ सदा सञ्ज निहचलु ब्राप्तेन बाद ॥ सचे लागे सो मून निरमल गुरमती सचि समात्रिका ॥७॥ सचु सालाही कारु न कोई॥ जितु सेनिए सदा सुरा

水水水水水;水水水水水;水水水水水;水水水水水 होई ।। नानक नामि रते वीचारी सची सचु कमाविण्या ।। = ।। १ = ।। १६ ॥ माभ महला ३ ॥ निरमल सबदु निरमल है बाणी ॥ निरमल जोति सभ माहि समाणी ॥ निरमल बाणी हरि सालाही जपि हरि निरमल मेलु गवाविण्या ॥१॥ हउ वारी जीउ वारी सुखदाता मंनि वसाविण्या ॥ गुर सबदि सलाही सबदो संशि मिटाविण्या ॥ १ ॥ रहाउ ॥ निरमल नाम्र वसिया मनि त्राए ॥ मन् तनु निरमजु माइत्रा मोहु गवाए ॥ निरमल गुण गावै नित साचे के निरमल नादु वजाविण्या ॥ २ ॥ निरमल यंमृतु गुर ते पाइत्रा ॥ विचहु आपु मुत्रा तियें मोहु न माइत्रा ॥ निरमल गित्रानु धित्रानु त्र्यति निरमलु निरमल वाणी मंनि वसाविण्या ॥३॥ जो निरमलु सेवे सु निरमलु होते ॥ हउमै मैलु गुर सबदे धोवै ॥ निरमल वाजै अनहद धुनि वाणी दरि सचै सोभा पात्रिया ॥ ४॥ निरमल ते सभ निरमल होते ।। निरमल्ल मनुत्रा हरि सवदि परोर्वे ।। निरमल नामि लगे वडभागी निरमलु नामि सुहाविण्या ॥ ५ ॥ सो निरमलु. जो सबदे तन मोहै ॥ सचि नामि मल्ल नामि मनु कदे सच्च करावणिया ॥ ६ ॥ मनु मैला है द्जे मुख् **ऊ** जल - 11 मेला मेले मेला थाइ मेलु खाइ चउका H मेलु पाविश्वा ॥ मनमुख दुख 9 11 मेले से निरमञ जो हरि साचे सभि हुकमि सवाए ॥ भाए नामु वसे मन श्रंतरि गुरमुखि मैलु चुकावणिश्रा ॥ = ॥ १६ ॥ माभ महला ३ ॥ गोविंदु ऊजलु ऊजल हंसा ॥ मनु वाणी निरमल ।। मनि ऊजल सदा मुख सोहहि श्रति । ऊजल वारी गोविंद धित्राविण्या ॥१॥ हउ वारी जीउ गुण गाविणित्रा ॥ कहै दिन राती गोविद गुल सवदि सुलाविश्रा ॥ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गोविद् गाविह सहजि सुभाए ॥ गुर के भे रहहि सदा अनंदि भगति करहि जाए ॥ स्रिणि गोविंद गुर्ण गावणित्रा ॥२॥ मनूत्रो नाचै भगति दंडाए॥ मनै मनु मिलाए ॥ सचा सन्नदि ग्र ताल माइआ सबदे निरति करावणिश्रा चुकाए 11 ३ H क्रके जोहित्रा मोहि तनहि पछाडे माइत्रा 11 जमकाले माइश्रा <u>求还是还是这些不不</u>是

मे। हु इसु मनहि नचाए अतरि कपडु दुसू पात्रशिया ॥ ४॥ गुरप्रुखि भगति जा यापि कराए ॥ तनु मनु राता सहजि सुभाए ॥ बाखी वर्जं सनदि वजाए।। गुरम्रस्ति भगति थाइ पानिएका ।। ४ ।। वहु ताल पुरे वाजे वजाए ॥ ना को खुखे न मंनि वसाए ॥ माइत्रा कारिए पिड़ वंधि नाचें दुनें भाइ दुरु पार्गाणुत्रा ॥ ६ ॥ जिसु अंतरि श्रीति लगें सो मुरुता॥इंद्री यमि सचि संजमि जुगता ॥ गुर के सबदि सदा हरि धियाए ॥ एहा भगति हरि भारणिया ॥७॥ गुरप्रुलि भगति जुग चारे होई ॥ होग्तु भगति न पाए कोई ॥ नानक नाम्र गुर भगती पाई ऐ. गुर चरणी चित्त लाउसिया ॥ = ॥ २०॥ २१॥ माभः महला ३॥ सचा सेनी सच्च सालाही।। सचै नाइ दुरा कवही नाही।। सुम्बदाता सेनिन सुल पाइनि गुरमति मनि वसायखिया ॥१॥ इउ वारी जीउ वारी सुख सहजि समाधि लगात्रशिका ॥ जो हरि सेत्रहि से सदा सोहहि सुरति सुहानियाया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सम्रु को तेरा भगतु व्हाए ॥ सेई भगन तेरे मिन भाए ॥ सचु वाणी तुघै सालाहिन रंगि भगति करानिष्या ॥ २ ॥ सद्य को सचे हरि जीउ तेरा ॥ गुरहित मिलें ता चूर्क फेरा ॥ जा तुषु भावें ता नाइ रचारहि तूं आपे नाउ जपाविष्यमा ॥ ३ ॥ गुरमती हरि मंनि वसाइश्रा ॥ इरख सोग्र सम् मोहु गराइया ॥ इक्ष्म सिउ लिए लागी सद्ही मनि वसानशिमा ॥ ४ ॥ भगत रंगि राते सदा वेरे चाए ॥ नउ यसिया मनि याए ॥ पूरै भागि सतिग्रह सनदे मेलि मिलानियाया ॥ ४॥ त् दश्याला सदा शुखदाता ॥ त् श्रापे मेलिहि गुरमुखि जाता ॥ तुं आपे देवहि नामु वडाई नामि स्ते सुर् पारिवाण्या ॥ ६॥ सदा सदा साचे तुषु सालाही ॥ गुरस्रुलि जाता दजा को नाही।। एकस सिंउ मन रहिमा समाए।। मनिए मनिह मिलानिख्या ॥ ७ ॥ गुरस्रुलि होनै सो सालाहे ॥ साचे ठाइर वेपरवाहे ॥ नानक नामु वसे मनि श्रंतरि ग्रर हरि मेलाप्रणिया ॥ = ॥ २१ ॥ २२ ॥ मामः महला २ ॥ देरे भगत दरगरे ॥ ग़ुर के समिद नामि समारे रहिंह दिन राती गुण वृहि गुणी समाविषया वारी नीउ वारी नाम सुखि मनि वसाविद्या ॥

हंरि जीउ सचा ऊचो ऊचा हउमै मारि मिलाविण्या ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि जीउ साचा साची नाई ॥ गुरपरसादी किसें मिलाई ॥ गुर सबदि मिलहि से विद्युड़िह नाही ॥ सहजे सचि समाविण्या ॥ २॥ तुभते वाहरि कञ्च न होइ।। तं करि करि वेखिह जागिहि सोइ।। आपे करे कराए करता गुरमित व्यापि मिलाविणव्या ॥ ३ ॥ कामिण गुणवंती हरि पाए ॥ भै भाइ सीगारु वणाए ॥ सतिगुरु सेवि सदा सोहागिण सच उपदेसि समावणित्रा ॥४॥ सबदु विसारनि तिना ठउरु न ठाउ ॥ श्रमि भूले जिउ सुंबै घरि काउ ॥ हलतु पलतु तिनी दोवें गवाए दुखें दुखि विहाविणिया ॥ ५ ॥ लिखदिया लिखदिया कागद मसु खोई ॥ दुजै भाइ सुख पाए न कोई ।। कुड़ लिखहि तै कुड़ कमावहि।। जलि जावहि कुड़ि चितु लाविण्या ॥ ६ ॥ गुरमुखि सचो सचु लिखहि वीचारु ॥ जन सचे पावहि मोखदुत्रारु ॥ से सच्च कलम मसवाणी सचु लिखि सचि समावणिश्रा 11 11 9 मेरा प्रभु अंतरि चैठा वेखै ॥ गुर परसादी मि तै सोई जनु लेखै॥ नानक नामु मिलै विडियाई ॥ पूरे गुर ते पाविण्या ॥ = ॥ २२ ॥ २३ ।। माभ्र महला ३ ।। त्रातमराम परगासु गुर ते होवै ।। हउमै मैलु लागी गुर सबदी खोत्रै ॥ मनु निरमलु अनदिनु भगती राता भगित करे हरि पाविषात्रा ।। १ ।। हउ वारी जीउ वारी भगति करनि अवरा भगति कराविश्वा ॥ तिना भगत सद नमसकारु कीजै जो अनदिनु हरिगुण गाविण्या 11 8 11 रहाउ ॥ त्रापे करता कारणु कराए ॥ जितु भावे तितु कारे लाए ॥ सेश होवै गुर सेशा ते सुख पाविशाया ॥ २॥ मरि मरि जीवै ता किञ्ज पाए ॥ - गुरपरसादी हरि वसाए ।। सदा मुकत हरि मंनि वसाए सहजे सहजि समाविश्या ॥ ३॥ बहु करम कपावै मुकति न पाए ॥ देसंतरु भवे भाइ जनमु गावाङ्या कपटी विरथा बिनु सबदै दुख् पात्रिया ॥ ४ ॥ धावतु राखै ठाकि रहाए ॥ गुर परसादी परम मिलाए ॥ मिलि प्रीतम सतिगुरु आपे मेलि पदु पाए ॥ सुखु पाविषात्रा ॥ ५॥ इकि कृड़ि लागे कुड़े फल पाए॥ दुजै भाइ विरथा जनमु गवाए ॥ श्रापि इवे सगले • कुल डोवे कुड़ 水水:水水水水水水水水水水水水水水水水

( १२४ )

बोहि निर्मु सामित्रा ॥ ६॥ इसु तन महि मनुको गुराः वि
देवै॥ भाइ भगति जा इउमै सोल्वै॥ विघ साधिक मोनिधनी
रहे तिन लाइ तिन भी तन महि मनु न दिलायिका॥ ७॥ आणि

रहे जिर लाइ तिन भी तन मिह मनु न दिखायणिश्रा ॥ ७ ॥ आपि कराए करता सोई ॥ होरु कि करे कीते किया होई ॥ नानक जिस्र नामु देवें सो लेर्ने नामा मिन बसार्याण्या ॥ = ॥ २३ ॥ २४ ॥ मार्क महला ३ ॥ इसु गुका महि असुट अंडारा ॥ तिसु विचि वसे हिर अलख यापारा ॥ आपे गुपतु परगहु है आपे गुर सबदी आपु

श्रक्तल यपारा ॥ आपे गुपतु परगडु है आपे गुर सबदी आपु यजानिएआ ॥१ ॥ हड वारी जीउ वारी अंग्रुत नाधु मंनि वसानिएआ ॥ यंग्रुत नाधु महारसु मोठा गुरमती अग्रुतु पीआनिएआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हउमै मारि वजर कपाट सुल्हाड्या ॥ नासु अमीलकु

गुर परमादी पाइत्रा ॥ तिनु सनदै नाम्नु न पाए कोई गुर किरपा मनि वसानिश्वम ॥ २ ॥ गुर गित्रान झंजनु मनु नेत्री पाडमा ॥ ग्रंतरि चानणु अभित्रानु अंधेरु गवाइमा ॥ जोती जेपि पिली मनु मानित्रा हरि दरि सोमा पानिश्वम ॥

जोती जोने पिली मनु मानिश्रा हरि दिर सोमा पाविषश्रा ॥
३ ॥ सरीरहु मालिख को चाहरि जाय ॥ नाहु न लहै चहुत वेगारि दुसु पाए ॥ मनशुल क्रके हमँ नाही फिरि धिरि छाह गुम्हिल वधु पातिख्या ॥ ४ ॥ गुर परसादी सचा हरि पाए ॥ मनि तिनवेल हउँम मैक्क जाए ॥ वेशि द्वावान सद हरि गुण गाँउ मचे संबंद समात्रिक्या ॥ ४ ॥ नउ दर ठाके धावत

नार । नान तान वस्त इडन बहु जाए ।। पात द्वारा स्वरा उपने गार्न मचै सन्दि समार्राख्या ।। १ ।। नउ दर ठाके भावत स्हाए ।। दसवें निजमित वासा पाए ।। आये अनहद सबद बजिह दिन्न राती गुरमती सबद सुवाविख्या ।। ६ ।। निन्न सनदें अंतरि आनेरा ।। न वसतु लहै न चूके फेरा ।। सित्तपुर हथि सुजी होरत दर सुन्दें नाही गुरु पूर्व भागि मिलायिया ।। ७।। गुपतु परगड त् समनी थाई ।। गुरपरसादी मिला सोम्बी पाई ।। नानक नामु मलाहि सदा व गुरुसित सीन वसायिया।। ।। २४ ।। २५ ।। मस्त

दर सुन्दे नाही गुरु प्रैं भागि मिलारिशया ॥ ७॥ गुपतु परगडु त् समनी थाई ॥ गुरपरसादी मित्रि सोकी पाई ॥ नानरु नाष्ट्र मलादि सदा त् गुरहिल मंनि चलारिश्या ॥ = ॥ २४ ॥ २४ ॥ मारु महला ३ ॥ गुरहिल मिलाए थापे ॥ कालु न जोई दुसु न मंतापे ॥ हउम मारि बंधन सम तोई गुरहिल सबदि ग्रहाविष्मा ॥ १ ॥ हउम मारि बंधन सम तोई गुरहिल सबदि ग्रहाविष्मा ॥ गुरहिल गार्व गुरहिल नार्व दरि सेती चितु लारिश्मा ॥ १ ॥ रहाउ॥ गुरहिल जीर्व मेरे परवाणु ॥ थारजा न छीर्व मबदु पदाणु ॥

东西东班班亚 东亚亚亚亚亚亚亚亚亚 गुरमुखि मरे न कालु न खाए।। गुरमुखि सचि समावशित्रा सोभा पाए ॥ गुग्मुखि हरि दरि विचहु आपू गुरमुखि तरे कुल सगले तारे सवारशिश्रा जनम् लगै सरीरि हउमै चूकै पीर ॥ ग्रमुखि न फिरि मैलु न लागै गुरम्रखि सहजि समावणित्रा निरमलु मिलै ४ ॥ गुरम्रखि नाम् वडियाई गुरमुखि 11 गुरा सोभा पाई ॥ सदा अनंदि रहे दिनु रानी गुरमुखि सबद् करावणित्रा सबदे गुरम्रखि अनदिन राता 11 गुरम्रखि जुग गावै गुरमुखि गुग निरमलु सदा सबदे भगति है करोविणित्रा ॥ ६ ॥ वाभू गुरू श्रंध श्रंधारा - 11 जमकालि गरठे रोगी विसटा के कीडे **अनदिन्** विसटा महि ७ ॥ गुरमुखि त्र्यापे करे कगए ॥ गुरम्रुखि नामि मिलै विङ्याई पूरे श्रापि श्राए ॥ नानक गुर जोति जोति है ॥ ⊏ ॥ २५ ॥ २६ ॥ माभ महला ३ ॥ एका सतिगुरु ऋापे कीतोनु फरकु दिखाए पूरा n श्रापे वर्णत वर्णाविष्यत्रा ॥ १ ॥ हउ वारी जीउ वारी हरि सचे गुण गाविणश्रा ॥ वास्र गुरू को सहजु न पाए तूं ऋापे १ ॥ रहाउ -11 सोहहि श्रापे जगु मोहहि तूं परोत्रहि -11 आपे जगत् दुख् सुख देखावणित्रा ॥ २ ॥ आपे करे करता उपजै सबदे **ऋंमृत** 11 बागी गुरमुखि वसाए आपे ॥ ऋापे करता भुगता ॥ बंधन तोड़े सदा है आपे आपे सचा मुकत अलुखु लखोवशिश्रा श्रापे छ।इश्रा माइत्रा आपे 11 गावै आपे गुग् ऋापे गुणदाता ऋाखि ं सुगावगित्रा आये ॥ आये आपे करे कराए थापि उथापे आपे कारै ऋावे लावशिश्रा 11 Ę ञ्चापि जीवाए ॥ त्रापे मेले मेलि मिलाए सुख पाइत्रा गुरम्रुखि सहजि समाविण्या ॥ ७ ॥ त्रापे ऊचा जिसु त्रापि विखाले सु वेखे कोई ॥ नानक नामु वसे घट अंतरि आपे

<del>landarakakakakaka</del>k वेसि विखालिखिया ॥ = ॥ २६ ॥ २७ ॥ माम्क महला ३ ॥ मेग प्रभु मरपृरि रहिया सम थाई ॥ गुर परसादी घर ही महि पाई ।। सदा सरेवी इक मनि घित्राई ॥ गुरमुखि सचि समावणित्रा ll १ ॥ हउ वारी जीउ वारी जग जीवनु मंनि वसाविष्या ॥ हरि जगजीवनु निरमंड दाता गुरमति सहिज समाविष्या ॥ \$ 11 रहाउ ।। घर महि घरती घउलु पाताला ।। घर ही महि प्रीतप्त सहजि गुरमति सदा है वाला ॥ सदा अनंदि रहे सुखदावा समाविश्वित्रा ॥ २ ॥ काइत्रा अंदरि इउमै मेरा ॥ जंमस मरस न चुकै फेरा ॥ गुरमुखि होवै सु हउमै मारे ॥ सचो सचु धिश्रावशिका ॥ ३ ॥ काइश्रा अंदरि पाप पुंनु दुइ माई ॥ दुही मिलि के सप्तटि उपाई ॥ दोवें मारि जाइ इकतु घरि आवें गुरमित सहजि समाविएआ ॥ ४ ॥ घर ही माहि द्जै माइ अनेरा ॥ चानखु होवै छोडै हउमें मेरा॥ परगृह सबद है सुखदाता अनदिनु नासु धिआवणिश्रा॥ ४॥ श्रंतरि जोति परगदु पासारा ॥ गुर साखी मिटिश्रा श्रंधिश्रारा ॥ जोती जोति मिलायणिश्रा विगामि सदा सुख पाइश्रा ।। ६ ॥ श्रंदरि महल स्तनि भरे भंडारा ॥ गुरह् खि पाए नाम्र गुरमुखि वस्त्रे सदा वापारी नामु लाहा पात्रशिक्षा ॥ ७ ॥ आपे वधु राखे आपे देह ॥ गुरस्रुलि केइ ॥ नानक जिस्र नदरि करे पाए मंनि बसावनिश्रा ॥ = ॥ २७॥ २**= ॥** मास महला ३ ॥ हरि आपे मेले सेन कराए ॥ गुर के सचिद्र माउ दुना जाए ॥ हरि निरमल सदा गुरादाता हरिगुरा महि आपि समाविणया ॥ १ हउ बारी जीउ बारी सचु सचा हिरदे वसाविणया ॥ सचा नाम् सदा है निरमञ्ज गुरसबदी मंनि वसावशिद्या ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्रापे मुरुदाता करमि विधाता ॥ सेनक सेवहि मुरम्रुखि हरि जाता । श्रमृत नामि सदा अन सोहिंह गुरमित हरिरस पार्राण्या ॥ २ ॥ इमु गुफा महि इक थानु सुहाइआ ॥ पूरै गुरि हउमें मरस चुकाइया ॥ अनदिनु नामु सलाइनि रंगि राते गुर किरपा ते पारिएका ॥ ३ ॥ गुर के सबदि इहु गुफा बीचारे ॥ नामु निरंजनु श्चंतरि वर्षे मुगरे ॥ इत्यिष गावै सबदि सुहाए मिलि 

## सुखु पाविणिश्रा ॥ ४ ॥ जम्र जागाती दृजै भाइ करु लाए - 11 नावह लेव रतीश्रह घडी का लेखा म्रहत 11 मासा तोल कढावणिया।। ५ ॥ पेईयाडै ।। दुजै मुठी चेते पिरु नाही कुरुपि सपनै खरी क्रुत्रालियो कुलखरागी पिरु मंनि वसाइत्रा ॥ पाविषात्रा ॥ ६॥ पेईत्रउँ पूरे दिखाइत्रा । कामिशा पिरु राखित्रा कंठि लाइ ॥ सबदे सेज सुहात्रशिया ॥ ७ ॥ त्रापे देवे सदि वुलाए ॥ नाउ मिलै वडिग्राई वसाए ॥ नानक अनदिन गुगा नाग्र गाविशिया।। ८॥ २८ 35 11 ।। माभ महला 3 जनग्र सुथानि है वासा ।। सतिगुरु सेवहि घर माहि उदासा हरि रंगि -11 रहहि सदा रंगि राते हरि रसि मन तपकावणिश्रा 11 हउ जीउ वारी पड़ि बुिक मंनि वसाविश्रत्या ॥ गुरमृखि सचै सोभा पाविशाञ्चा हरिनाम् सलाहहि दरि 11 8 अमेउ हरि रहिश्रा समाए ॥ उपाए जाए ॥ किरपा करे ता सतिगुरु भेटैं नदरी मेलि मिलात्रिया ॥ २ ॥ वृभौ नही ।। त्रिविधि कारिए माङ्या त्रिविधि बंधन तुरहि गुर सबदी गुर सबदी भुकति करावणित्रा ॥३ मनु चंचलु वसि न त्रावे ।। दुविधा लागे दहदिसि का कीड़ा विख़ महि राता विखु ही माहि पचावशिख्रा ॥ ४ ॥ करें किछ ॥ बहु त्रापु जगाए करम थाइ न पाए ॥ होवे बखसे सबदि কিন্তু सुहाविण्या न y दुजै उपजे पचे हरि बुभी नाही ॥ अनदिनु भाइ फिराही है विरथा श्रंति पञ्जताविशाया गङ्ग्रा 11 श्रंधु ऐसे करम कमाए ॥ हलति मनमुख वगाए 11 ढोई जनमु गवाविणया त्रिरथा न किनै निरलै जाता ॥ पूरे गुर कै सवदि पछाता सुखु पानशिया भगति करे दिन राती सहजे ही 11 = वृभौ वरते एको सोई ॥ गुरम्रखि तिरला कोई 11 नानक त्रापि मिलाविशा ॥ ६ किरपा 35 11 पंडित कहात्रहि पड़िह ३॥ मनमुख

इख़ु पानहि ।। विखित्रा माते किछु सभै नाही फिरि फिरि ज़नी व्यानिष्या ॥ १ ॥ इउ नारी जीउ नारी इउमै मारि मिलानिष्या ॥ गुर सेना ने इरि मनि यसिया इरि रसु सहिज पीत्रानिष्या ॥ १ ॥

रहाउ ॥ बेटु पड़हि हरि रसु नही आइआ ॥ वादु वस्ताखहि मोहे माइआ॥ श्रिगित्रान मनी सदा श्रंधित्रारा गुरुष्ठिल वृक्ति हरि गाविणित्रा ॥२॥ श्रकयो क्योऐ सबदि सुहावै ॥ गुरमती मनि सचो भावै॥ सचो ससु स्वहि दितु राती इंद्रु मनु सचि रंगावश्यिया ॥ ३ ॥ जो सचि रते तिन सची भावे ॥ श्रापे देह न पह्योगात्रे ॥ गुर के सबदि सदा सचु जाता मिलि सचे छुखु गुर परसादी पारिक्या ॥ ४ ॥ कृड कुसतु तिना मैलु न लागै ॥ श्चनदित जागै ॥ निरमज्ञ नामु वसै घट भीवरि जोती मिलाविष्या ।। थ ।। त्रै गुरा पड़िह हरि ततु न जाराहि ।। मूलहु अले ।। मोह विद्यारे किछु स्फै नाही।। गुर सबद न पछाणाहि ग्र प्रकारै त्रिविधि माइआ सबदी हरि पारिएका ॥ ६ ॥ वेद वृक्षहि दुजै माइत्रा ॥ त्रै गुख पड़हि हरि हुखु पानिएका ॥७॥ जा तिमु मार्थे ता जाणिहा। वितु वृक्षे श्रापि मिलाए।। गुर मबदी सहसा दृखु चुकाए ॥ नानक नावै सुख पाविशित्रा ॥ सची वडियाई मंनि 11 नामो z आपे सोई Ę -11 निस्मुख सरगुणु होई ॥ त्रापि तरै सगले कल तारै हरिनाष्ट ॥ हउ वारी जीउ वारी हरिरमु चरित सादु बमाविष्या ॥ १ ।। हरिरस चालहि से जन निरमल निरमल घित्रात्रणिया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सो निहक्तमी जो सबदु वीचारे ॥ अंतरि तत गिग्रानि हउमै भारे ॥ नाम पदारश नउ निधि पाए त्रै गुण मेटि समार्जाण्या ॥ २ ॥ इउमै करैं निहकरमी न होवें ॥ गर परसादी इउमें खोरों ॥ श्रंतरि निवेक सदा त्राष्ट्र वीचारे॥ गुर सबदी गाप्रांख्या ॥ ३ ॥ हरि मरु मागरु निरमलु सोई ॥ संत चुगहि नित मैलु इमनान् करहि सदा हउसे दिल राती त्रेम पियारि ॥ हरि ॥ ४ ॥ निस्मल हंसा सरि इउमै मारि ॥ श्राहिनिमि त्रीति सबदि सार्चे ॥ हरि सरि ॥ ४ ॥ मनमृगु मदा वगु मैला मल

本本本本本本本本本本本本本本本本本本

लाई ।। इसनानु करें परु में जुन जाई ।। जीवतु मरें गुरसबदु बीचारें हउमें मैलु चुकाविषया ॥ ६॥ रतनु पदारथु घर ते पाइआ पूरें सतिगुरि सबदु सुणाइत्रा ॥ गुरपरसादि मिटिग्रा अधिआरा ॥ घटि चानसु आपु पछानसिआ ॥७॥ आपि उपाए तै आपे वेखै ॥ सेवै लेखै सो जन नामु वसै 11 नानक घट श्रंतरि गुर किरपा ते पाविणिश्रा ॥ ⊏ ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ माक महला ३ ॥ माइश्रा मोहु जगतु सवाइया ॥ त्रै गुण दीसहि मोहे माइत्रा 11 को निरला वृभौ चउथै पदि लिव लाविण्या ॥ १ ॥ हउ वारी जीउ जलाविण्या वारी माइत्रा मोह संवदि मोहु 11 माङ्या सो हरि सिउ चितु लाए हरि दरि महली सोमा पाविणित्रा 11 8 11 ॥ देवी देवा मृजु माङ्त्र्या 11 सिमृति जिंनि सासत क्रोधु पसरिश्रा संसारे ॥ श्राइ काम जाड द्ख् विचि गिश्रान रतनु पात्रशियो तिसु २ II इक् 11 गुर परसादी मंनि वसाइत्रा ॥ जतु सतु संजमु सचु कमावै गुरि नामु धित्राविण्या ॥ ३॥ पेईयड़े धन भरमि भुलाणी ॥ दुजै लागी फिरि पछोताणी ॥ हलतु पलतु दोनै गानाए सुपनै पेईश्रङ् पाविशा ॥ ४ ॥ धन कंतु समाले 11 गुर परसादी वेखे नाले।। पिरं के सहिज रहे रंगि राती सबदि सिंगारु वणाविण्या ॥ ४ ॥ सफलु जनमु जिना सतिगुरु पाइत्रा ॥ द्जा भाउ गुर सवदि जलाइत्रा ॥ एको रवि रहित्रा घट त्रंतरि मिलि सत संगति हरिगुग् ॥ ६ ॥ सतिगुरु न सेवे सो काहे श्राइश्रा जीवरा विरथा जनमु गवाइत्रा ॥ मनमुखि चिति न नाम्र पाविणित्रा ॥७॥ जिनि सिसिट साजी सोई सवदि पछागौ ॥ नानक नामु मिलिया तिन मसतिक लेखु लिखाविणित्रा ॥ = ॥ १ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ४ ॥ श्रादि पुरख् अपरंपरु आपे ॥ आपे थापे थापि वरतै सभ महि एको सोई गुरमुखि सोभा पाविण्या ॥ वारी जीउ निरंकारी नामु धित्राविण्या ॥ वारी न रेखिआ घटि रूपु घटि देखिआ गुरम्रुखि अलखु लखाविश्रञा ? 11 11 रहाउ 11 तूं दइग्रालु किरपालु

प्रश्न प्रदेश के प्रदेश क

सालाही प्रीतम मरे ॥ तथु वित्तु अगरु न कोई बाचा गुर परसादी त् पागिष्या ॥ ४॥ अगमु अगोन्तरु मिनि नही पाई ॥ अपणी कृपा करिं त् लैंहि मिलाई ॥ पूरे गुर के सबदि घित्राईऐ सबद सेरि मुखु पाविष्या ॥ ४ ॥ रसना गुणवंती गुण गावे ॥ नाम्न सलाहे सचे भावें ॥ गुरमुखि सदा रहें रंगि राती मिलि सचे सोमा पाविष्या ॥ ६ ॥ मनमुखु करम करे अईकारी ॥ जुऐ जनमु सम

पाजी हारी ॥ अंतरि लीधु महा गुपारा फिरि फिरि आन्य जाविष्या॥७॥ आगे करता दे विड्याई ॥ जिन कठ आपि लिखतु पुरि पाई ॥ नानक नामु मिलै भउमँबतु गुरसवदी छुख पाविष्या॥ = ॥ १ ॥ ३४ ॥ माम्क महला ५ घरु १ ॥ अंतरि अलखु न जाई लिखिया॥ नामु स्ततु लै गुम्हा रिख्या॥ अगमु अगोपरु सम ते ऊचा गुर कै सबदि लखाविष्या॥१॥ इउ वारी जीउ वारी किल महि नामु गुणाविष्या॥ संत विश्रारे सचै धारे पडमागी दरसनु पानिष्या॥ १ ॥ रहाउ ॥ साधिक सिघ जितै कउ फिरदे॥ बहमे इंद्र धियाइनि हिस्दे ॥ कोटि वेतीसा सोजहि

यडमागी दरसनु पात्रिष्ठमा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साथिक सिघ जिस कउ फिरदे ॥ महमे इंद्र धिमाहिन हिरदे ॥ कोटि नेतीसा खोजहि ता कउ गुरु मिलि हिरदे गाविष्णमा ॥ २ ॥ माठ पहर तुघु जा गे पनना ॥ धाती सेवक पाइक चरना ॥ साथी बाखी सरव निनासी समना के मिन भाविष्णमा ॥ ३ ॥ साचा साहित्रु गुरुमुलि जापे ॥ एरे गुरु के सिविद समाये ॥ जिन पीमा सेहें तुपतासे सचे साथि माविष्णमा ॥ ४ ॥ तितु परि सहजा सोई सुहेला ॥ मान विनाद करे सद केला ॥ सो पनांना सो वट साहा जो गुर चरखी मनु लाविष्णमा ॥ एको पे ते लें जें उपाहा ॥ तुनु जेवन द्वाता अवक न सुम्रामी लर्ग ने कोई लाविष्णमा ॥ ६ ॥ जिसु वृ तुन्न सो तुनु चित्राए ॥ साथ जना का मंत्रु कमाए ॥ माथि तरे समने कल तारे तिसु

वेश्वेतु यति मृत्रो मृत्रा ॥ इउ इस्त्रासी तेरै वंशा नानक दाम दता

दरगह ठाक न पारिएया ॥ ७ ॥ तुं वडा तुं ऊचो ऊचा

विशिद्या ।। = ।। १ ।। ३ ४ ।। माभः महला ४ ।। कउसु स मकता कउए। स ज्गता ।। कउणु सु गित्रानी कउणु सु वकता ।। कउणु सु गिरही कउणु उदासी कउणु सु कीमिन पाए जीउ ॥ १॥ किनि विधि वाधा किनि विधि विधि त्रावणु जावणु तूरा ॥ कउण करम निहकरमा कउरणु सु कहै कहाए जीउ ॥ २ ॥ स सखीआ कउरा दखीया ॥ कउणु सु सनमुखु कउणु वेमुखीया विधि मिलीऐ किनि विधि विछुरै इह विधि कउ प्रगटाए जीउ ॥ ३॥ श्रखरु जितु धावतु रहता ॥ कउग्र उपदेस कउग्र सुचाल जितु पारब्रह्म 11 धिआए किनि सहता विधि कीरतनु गाए जीउ ॥ ४ ॥ गुरम्रुखि मुकता गुरम्रुखि जुगता ॥ गुरमुखि गित्रानी गुरमुखि वकता ॥ धंन गिरही गुरम्रुखि उदासी कोमति पाए जीउ ।। ५।। हउमै ग्रमुख वाधा गुरम्खि जावसा तूटा ॥ गुरमुखि करम गुरमुखि निहकरमा गुरम्रुखि श्रावरा जीउ ॥ ६ ॥ गुरमुखि स सभाए सुखीत्रा मनमुखि सनमुख मनमुखि वे मुखीत्रा ॥ गुरमुखि ॥ गुरम्रुखि विछुरै गुरमुखि विधि प्रगटाए जीउ 11 9 अखरु गुरमुखि उपदेसु जित धावतु रहता - 11 दुख सम गुरमुखि चाल जितु पारब्रह्म धिआए कीरतनु गुरमखि वगाई ॥ ⊏॥ सगली वरात आपे आपे करे होइस्रो स्रनंता नानक एकस माहि समाए जीउ ॥ माभ महला ५ ॥ प्रभु ॥ ३६ अविनासी ता किआ काड़ा ।। हरि भगवंता ता जनु खरा सुखाला 11 जीत्र प्रान मान सुखदाता तुं करहि सोई सुख पाविशिश्रा 11 8 11 हउ वारी भाविशिद्या ॥ मेरा तनि त् मेरा परवतु श्रोला तुम संगि लवे न लाविणश्रा ॥ १॥ रहाउ ॥ तेरा कीता मीठा ॥ घटि घटि पारब्रह्मु तिनि जनि डीठा ॥ थानि थनंतरि वरताविण्या तूं इको इक 11 7 11 सगल देवगाहारा ॥ भगती भाइ भरे भंडारा ॥ दङ्ग्रा धारि तुध सेई समाविण्या ॥३॥ य्रंध कूप ते करमि कंढें करि नदरि किरपा निहाले दास 11 गुगा गावहि

विश्वविद्यात्र स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने स्थान पूरन यनिनासी रहि सुणि तोटि न यानिणिया ॥ ४ ॥ ऐये योप त् है रखराला ॥ मान गरम महि तुम ही पाला ॥ माइत्रा श्रमनि न पोंद्दे तिन कउ रिग रते गुरू गानिस्त्रिया। ४ ॥ कित्रा गुरू तेरे श्रालि समाली॥ मन तन श्रंतरि तुघु नद्रि निहाली॥ तू मेरा मीतु साजनु मेरा सुआमी ॥ तुधु निनु अपरु न जानिश्या ॥ ६ ॥ जिस रउ तृ प्रभ भड़श्रा महाई ॥ तिसु तती वाउन समै याई ॥ त् साहिषु मरिण सुखदाता सतसगति जपि प्रगटा रिण्या ॥ ७ ॥ त् ऊच अयादु अपारु अमोला ॥ त् साचा साहितु दासु तेरा गोना ॥ त् मीरा साची ठकुराई ॥ नानक बलि बलि जारणिया ॥ 🗕 ॥ ३ ॥ ३ ७ ॥ मामः महत्ता ५ घरु २ ॥ नित नित दपु समालीए ।। मूलि न मनहु तिसारीए ॥ रहाउ ॥ सता सगित पाईऐ ॥ जितु जम के पंथि न जाईऐ ॥ तोसा इरि का नामु से तेरे इनहि न लागे गालि जीउ ॥ १ ॥ जो सिमरदे साईए ॥ नरिक न सेई पाईएे ॥ तती बाउन लगई निन मनि बुठा आह जीउ ॥ २ ॥ मेई सुदर सोहखे ॥ साघ निम जिन बैहखे ॥ हरिधनु जिनी सिजया सेई गभीर अपार जीउ ॥ ३ ॥ इरि अमिउ रसाइणु पीनीए ॥ मिह डिठै जन के जीगीएं नारज मिम सगारि से नित प्जह गुर के पान जीउ ॥४ ॥ जो हिर कीता श्रापणा ॥ तिनहि गुमाई जापणा ॥ सो स्रगपरथानु सो मनतिक जिम दे भागु जीउ ॥ ४ ॥ मन मधे प्रस् अरगाहीत्रा ॥ एहि रस भोगण पातिसाहीत्रा ॥ मदा मृति न उपनिश्रो तरे मची कारै लागि जीउ॥६॥ करता मनि वसाइश्रा ॥ जनमें का फलु पाइया ॥ मनि भानदा क्तु हरि रेश थिरु होया सोहागु जीउ ॥ ७॥ अटल पदारथु पाइत्रा॥ मैं भजन की सरणाइया ॥ लाइ अचलि नानक तारिश्रमु । वता जनमु अपार जीउ॥=॥४॥३=॥

१ त्रों मितिगुर प्रसादि ॥ माभः महला ५ घर ३॥ इरि जिप जपे मनु घीरे ॥ १॥ रहाउ ॥ मिमिरि सिमिरि 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

में दूरे ॥ १ ॥ सरनि देख मिटि गए त्रावे पारब्रहम की ता फिरि काहे भरे ॥ २ ॥ चरन सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे ।। ३ ।। घटि घटि एकु वरतदा जिल थिल महीत्रलि पूरे ॥ ४ ॥ पाप विनासनु सेवित्रा पवित्र संतन की धूरे ॥ ४ ॥ सभ छडाई खसिम त्रापि हरि जिप भई ठरूरे ।। ६ ।। करते कीत्रा तपावसो दुसट ग्रुए होइ मुरे ॥ ७ ॥ नानक रता सचि नाइ हरि वेखे सदा हज्रे॥ = ॥ ५ ॥ ३६ ॥ १ ॥ ३२ ॥ १ ॥ ५ ॥ ३६ ॥

🔪 वारह माहा मांभ महला ५ घरु १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ किरति करम के वीछुड़े करि मेलहु राम ।। चारि कुंट दह दिस अने थिक ब्राए त्रभ की साम।। वाहरी कितें न आवें काम ॥ जल विन साख कुमलायती उपजिह नाही दाम ॥ हरि नाह मिलीए न कत पाईएे विसराम ॥ जितु घरि हरि कंतु न प्रगटई भाठ नगर त्वत्र सीगार तंत्रोल रस सणु देही सभ खाम से ग्राम - 11 11 प्रभ कंत विहूणीत्रा मीत सुश्रामी सजग सभि जाम ॥ नानक की करि किरपा दीजै नामु ॥ हरि मेजह स्रश्रामी संगि प्रभ जिस का निहचल धाम ॥ १ ॥ चेति गोविंदु अराधीऐ होवै श्रनंदु घगा ॥ संत जना मिलि पाईऐ रसना नामु भगा जिनि 11 पाइआ श्राए तिसहि गगा प्रभ आपणा П खिन इक् तिसु विनु जीवणा विरथा जनमु जणा ॥ जिं थिल पूरित्रा रवित्रा विचि वणा ॥ सो प्रभु चिति आवर्ड न दुखु गणा ॥ जिनी रावित्रा सो प्रभृ तिंना भाग मणा ॥ लोचदा नानक पित्रास चेति मिलाए कंड मनु मना П सो प्रभू तिस के पाइ लगा ॥ २ ॥ वैसाखि धीरनि किउ वाढीआ जिना प्रेम बिछोहु ॥ हरि साजनु विसारि कै पूरखु लगी माइग्रा धोहु ॥ पुत्र कलत्र न संगि धना हरि अविनासी ओह 11 पलचि पलिच सगली मुई भूठे धंधे मोहु ॥ इक्स हरि के नाम विनु अगे लई श्रहि खोहि ॥ दय विसारि विगुचणा

प्रम विनु अवरु न कोइ ॥ प्रीतम  अस्टिक स्टिक्ट के स्टिक के स्टिक्ट के स्टिक्ट के स्टिक्ट के स्टिक्ट के स्टिक्ट के स्टिक के स्टिक्ट के स्टिक्ट के स्टिक के स्टि

चरणी जो लगे तिन की निरमल सोइ ॥ नानक की प्रम ननता प्रम मिलहु परापति होइ ॥ वैसार्गु सुद्दावा ता लगे जा सतु भेटें हिर सोड ॥ ३ ॥ हिर जेठि जुडदा लोडीएे जिसु अमे सिम निननि ॥

हिर सोड ॥ ३ ॥ हिर जेठि जुडदा लोडीपे जिस्रु अपे सिन निनि ॥ हिर सजय दानिथ लियमा किसै न देई बिन ॥ मास्क मोती नामु प्रभ उन लगे नाही सिन ॥ रग सभे नाराहर्ये जेते मिन भानि ॥ जो हिर लोडे सो करे सोई जीम करनि ॥ जो प्रभ

कीते , आपयो सेई कही आहि धिन ॥ आपया लीआ ज निर्ले निष्ठुं किउ रोगिन ॥ साधु सगु परापते नानक रग मार्ग्यन ॥ इरि जङ्क रगीला तिसु घर्या जिसु के सागु सर्थनि ॥४॥ आसाडु तपदा तिसु लगे हरि नाहु न जिंना पासि ॥ जग जीयन पुरसु तिआगि के मायस सदी आस ॥ दुयै साइ रिगुचीये गलि

श्राताबु तपदा तिम्रु लगें हरि नाहु न जिना पासि ॥ जम जानन पुरादु तिश्राणि के माणस सदी श्रास ॥ दुपें भाइ निगुचीएं गिल पर्रेसु जम की फास ॥ जेहा बीजें सा लुखें मधें जा लिखिश्रासु ॥ रैंखि निहाणी पहुताखी उठि चली गई निरास ॥ जिन को साधू मेटीएं सो दरगह होह खलासु ॥ करि किरपा प्रम श्रापथी तेरे दरसन होह पिश्रास ॥ प्रम तुषु थिन्नु दुजा को नहीं नानक की अरदासि ॥

आसाबु सुहदा तिसु लगे जिसु मिन हरि चरण निवास ॥ ४ ॥
सार्गाण सरसी कामणी चरण कमल सिउ पिआर ॥ मनु तनु रता
सच रिग इको नासु आधार ॥ तिसिआ रग कुड़ाविआ दिसनि
समे कार ॥ हरि अपूत चूद सुहावणी मिलि साधू पीनणहार ॥
वसु तिसु प्रम सिंग मुजलिओ सम्रथ पुरस्त अपार ॥ हार मिल्या

नो मनु लोचदा करिष मिलाउच हारु ॥ जिनी सस्त्रीए प्रश्नु पाइमा हउ तिन के सद बलिहार ॥ नानक हिर जी महभा करि सबाद सर्वारखहारु ॥ सारखु तिना खुहागची जिन रामनाहु उरि हारु ॥ ६॥ माहुङ भरिम खुलाखीत्रा दुनै लगा हेतु ॥ सल सीगार पर्याहमा कार्राज नाही केतु ॥ जितु दिनि देह विनससी विद्व वेस कहमनि प्रमा ॥ प्रस्ति सलाहिन हुन जम्म किसे स देनी भेता ॥

कद्दानि प्रेतु ॥ प्रश्नींड चलाइनि द्व जम किसे न देनी भेतु ॥

अर्थ सद्दोने स्थितं माहि जिन सिउ लगा हेतु ॥ इय मराड़े नद्व

पर्प मिस्राहट होत्र्या सेतु ॥ जेहा चीजें सो खुणै करमा सददा स्वतु ॥

(अर्थ नानक प्रम सरखागती चरण चोहिय प्रम देतु ॥ से भादङ नरिक न

(日) परियदि गुरु स्तवाला हेतु ॥ ७ ॥ यसुनि प्रेम उमाहड्रा निउ मिलीऐ | [स [स ] अफककः फकककरः ककककः किकककककः किककिक्ट

表表:表表表表表表表表表数数数数数 तनि पिश्रास दरसन घर्णी हरि जाइ मनि कोई 11 आशि मिलावे माइ।। संत सहाई प्रेम के हउ तिन के लागा पाइ।। विशु सुखु पाईऐ दूजी नाही जाइ ॥ जिन्ही चाखिश्रा प्रेम से तृपति रहे आधाइ ॥ आपु तिआगि विनती करहि लेह प्रभू जो हिर कंति मिलाईश्रा सि विछुड़ि कतिह न जाइ ॥ विशु द्जा को नही नानक हरिसरगाइ ॥ श्रस् सुखी वसंदीश्रा जिना मझ्त्रा हरि राइ॥ = ॥ कतिक दोसु कमावर्ग करम जोगु ॥ परमेसर ते भ्रलियां विद्यापनि समे रोग -11 होए राम ते लगनि जनम विजोग ॥ खिन महि कउडे जितडे माइस्रा भोग ॥ विचुन कोई करि सके किस ॥ कीता किञ्च न होवई लिखित्रा धुरि संजोग ॥ वडभागी मेरा मिलै तां उतरहि सभि विद्योग ॥ नोनक कउ प्रभ राखि प्रभ सेरे मोच ॥ कतिक होवै साधसंग्र वंदी विनसहि समे सोच ॥ ६ ॥ मंबिरि माहि सोहंदीत्रा हरि पिर संगि बेठडीश्राह 11 तिन की सोभा किया गणी जि साहिवि मेलड़ी याह 11 तनु मडलिश्रा राम सिउ संगि साध सहेलडीब्राह ॥ साध जना ते वाहरी से रहिन इकेलड़ी ब्राह॥ तिन दुखु न कबहू उतर से जम पड़ीब्राह ॥ जिनी रातिब्रा प्रभु त्रापणा से नित खड़ीत्राह ।। रतन जबेहर लाल हरि कंठि तिना जड़ीश्राह ॥ वांछै धृड़ि तिन प्रभ सरणी दरि पड़ीयाह ॥ **ब्रा**राधणा बहुड़ि न जनमड़ीब्राह ॥ १०॥ पोखि तुखारु न विब्रापई कंठि मिलित्रा हरि नाहु ॥ बेधिआ मनु चरगार विंद दरसनि श्रोट गोविंद गोवाल राइ सेश सुत्रामी लाहु ॥ विखित्रा पाहि न सकई मिलि साध् गुगा गाहु ॥ जह ते तह मिली सची प्रीति समाह ॥ करु गहि लीनी पारत्रहाि न विछुड़िश्राहु ॥ वारि जाउ लख वेरीश्रा हरि सजगु श्रगम श्रगाहु ॥ सरम पई नाराइग्रे नानक दरि पईत्राहु ॥ पोखु सहंदा सरव सुख ॥११ ॥ माधि मजनु संगि जिस वखसे वेपरवाह साधूत्रा इसनानु ॥ हरि का नामु धित्राइ सुणि समना नो करि करम मलु उतर मन ते जाइ गुमानु । कामि करोधि न मोहीए विनसी 本本本本本本本本本

表表表 表示表示表示多数多数多数 लोशु सुयानु ॥ सचै मारगि चलदित्रा उसतति करे जहानु ॥ ग्रठमिंठ तीरथ सगल पुन जीग्र दहन्रा परतानु ॥ जिस नो देवें दध्या करि सोई पुरसु सुजानु ॥ जिना मिलिया प्रसु त्रापणा नानक निन हरमानु ॥ माघि सुचे से कांढीश्रहि जिन पूरा गुरु मिहरतानु ॥ १२॥ फनगुषि अनंद उपारजना हरि सजण प्रगटे याइ।। सत सहाई राम के करि किरपा दीया मिलाइ।। सेज मुहारी सरेन मुख हुणि दुखा नाही जाई ॥ इछ पुनी गडमागणी वरु पाइया हरि राइ ॥ मिजि सहीब्रा मगलु गायही गीत गीर्निद यलाउ ।। हरि जेहा अगरु न दिसई कोई दबा लवे न लाइ ॥ हलतु पलतु संगरियोनु निहचलु दितीयनु जाइ ॥ ससार सागर ते रितयनु बहुडि न जनमै धाइ॥ जिहुना एक श्रनेक गुण तरे नानक चरणी पाइ।। फलगुणि नित सलाहीऐ जिसनो तिलु न तमाइ ॥ १३ ॥ जिनि जिनि नामु धिब्राइबा तिन के काज सरे ॥ इरिगुरु पूरा श्राराधिया दरगह सचि खरे ॥ सरव सुखा निधि चरण हरि भउजलु दिलमु तरे ॥ प्रेम मगति तिन पाईया विलिया नाहि जरे ॥ कृड़ गए दुनिधा नसी पूरन सचि भरे ॥ पारबहसु प्रश्न सेनदे मन खदरि एक धरे ॥ माह दिनम मुस्त भले जिन कठ नदिर करे ॥ नानर मंगे दरस दानु किरण करह हरे ॥ १४ ॥ १ ॥ माभः महला ४ ॥ दिन रैंणि १ व्यों मित्गुर प्रमादि ॥ ॥ सेनी सितगुरु व्यापणा हरि सिमरी दिन समि रंग ॥ बार् विद्यागि सरगी परा ३ वि बोली

<u>或多或形式形式形式形式形式形式形式形式形式</u> परवारु ।। ऊचा अगम अगाधि बोध किछु अंतु न पारावारु ।। सेवा सा दैश्राल होइ छारु ॥ दीनानाथ की तिसु भावसी संता उधारणहारु ॥ त्रादि जुगादी रखदा सचु नामु करतारु ॥ कीमति कोइ न जागाई को नाही तोजगाहारु ।। मन तन अंतरि वसि रहे नानक नही कै सद बलिहार ॥२॥ सुमारु ।। दिनु रेंगि जि प्रभ कंउ सेवदे तिन . संत त्र्यराधनि सद सदा सभना का वखसिंदु ।। जीउ पिंडु जिनि साजित्रा किरपा दितीन जिंदु ॥ गुरसवदी आराधीऐ जपीऐ जाईऐ परमेसुरु मंत् ॥ कीमति कहरा वेश्रंत ॥ जिसु मनि वसै न पूरीऐ नराइगो सो कहीए भगवंतु।। जीत्र की लोचा मिलै कंतु ।। नानकु जीवे जिप हरी दोख समें ही हंतु ।। दिनु रैणि जिसु न होवै सो हरिया जंतु ॥३॥ सरव कला प्रभ निमाणी थाउ ।। हरि त्रोटि गही मन त्रंतरै जिप जीप जीवां नाउ किर किरपा प्रभ त्रापणी जन धूड़ी संगि समाउ ॥ जिउ तूं राखिह तिउ रहा तेरा दिता पैना खाउ सोई -11 उदम कराइ मिलि साधू गुण गाउ।। दूजी जाइ न सुभई किथै क्कण जाउ ॥ विनासन तम हरण ऊचे अगम अमाउ ॥ मनु विछुडिश्रा हरि मेलीऐ ॥ सरव कलित्राणा तित दिनि एह सुऋाउ हरि ग्रर के पाउ ।। ४ ।। १ ।।

मलक मुरीद नथा चंद्रहड़ा सोहीया की धुनी गावणी १ त्रों सित नाम करता पुरखु गुर प्रसादि ॥ सलोक म०१॥ गुरु दाता गुरु हिवे घरु गुरु दीपक तिह लोइ॥ अमर पदारथु नानका मिन मानिए सख होइ॥१॥ म०१॥ पहिले पित्रारि लगा थण दुधि॥ दर्जे माइ

वाप की मुधि ॥ तीजै भया भाभी वेव ॥ चउथै पिश्रारि उपंनी खेड ॥ पंजवै खारा पीत्रग की धातु ।। छिवै काम्र न पुछै जाति ।। सतवै संजि कीत्रा घर वासु ॥ अठवै क्रोध होत्रा तन नासु॥ नावै धउले दसवै होत्रा दधा सुऋाह उभे सिगीत II गए हंसु उडिश्रा दसोए राह प्रकारी धाह H H आइआ

वार माभ की तथा सलोक महला १

गदया मुदया नाउ ॥ पिउँ पतलि सदिद् कार ॥ नानक मनमसि यंधु पियारु II बाक्षु गुरू हुना संसारु II म॰ १ ॥ दम बाजनिए बीम राणि तीमा | का मुदरु कहार्र ॥ चालीमी पुरु होड पचासी पगु सिर्म सठी के बोटेपा यार्न ॥ मतरि का मतिहीलु ग्रसीहां का निउहारु न पार्रे ॥ नर्पं का निह्ञामणी मृत्ति न जार्थे व्यपग्लु ॥ ढंढोतिमु हिंदुमु डिट्ट में नानक जगु घृए का घरलहरू ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ तू करता पुरस् अनेम ई आपि समिट उपाती ॥ रंग परंग उपारजना वहु निधि मानी ॥ त् जासहि जिनि उपाईएँ सभु खेलु सुमाती ।। १कि आपहि इकि जाहि उठि नितु नार्ने मारे जाती ॥ गुरमुखि रंगि चललिया रिंग हरिरंगि राती ॥ सो सेगह मिन निरंजना हरि पुरस्तु निधार्ता ॥ तृ आपे आपि मुजालु है वड पुरस्तु वडानी ॥ जो मनि चिति तुत्र धिम्राइदे मेरे सचिम्रा बलि बलि हउ तिन जाती ॥ १ ॥ मत्रोक म० १ ॥ जीउ पाइ ततु माजिया रिवया वर्णत वखाइ ॥ यत्नी देलें जिहना बोर्ल कंनी सुरित समाइ ॥ पैरी चर्न ह्यी करणा दिता पैने खाइ ॥ जिनि रचि रचित्रा तिसहि न जार्ये श्रंघा संधु कमार ।। जा भर्ज ता ठीकरु होर्प घाडत घड़ी न जार।। नानक गुर निज्ज नाहि पति पति निज्जु पारिन पाइ॥१॥ म० २॥ देंदे धारह दिता चंगा मनशस्त्र ऐमा जागीऐ ॥ सुरी मति चतुराई ता की कित्रा करि बारित बखासीए ॥ अंतर बहि कै करम कमार्ने सो चहु कुढी जागीए।। जो घरम कमार्ने तिसु घरम नाउ होर्ने पापि रमार्गं पापी जार्गीए । तु आर्थे खेल करहि समि करते किया दुजा त्राखि वसायीएँ ॥ जिचरु वैरी जोति तिचरु जोती तिचि तु बोलहि तिखु जाती कोई किछु करिट्र दिसा मित्राणीए ॥ नदरी याइया हरि इको गुरमस्व सुघड सुजाणीए पउडी ॥ तुषु यापे जगतु उपाइ के तुषु यापे घंघे लाइया । मोह ठगउली पाइ क तघ ब्रापह जगतु गुश्राह्या ॥ तिसना श्रंदरि अगनि ह तिपतै नह इहु संसार है मरि जंमै याइया भुखा तिहाइया ॥ सहमा जाइया ॥ नितु सतिगुर मोहु न तुटई समि थके करम कमाध्या

<u>水源逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐</u> ॥ गुरमती नामु धित्राईऐ सुखि रजा जा तुधु भाइआ यापणा धंतु जर्णेदी माइया सुरति उधारे 11 सोभा मुहावणी जिनि हरि सेती चितु लाइया ॥ २ ॥ सलोकु म० २ ॥ वेखणा बिणु कंना सुनणा पेरा 11 वाभह चलगा जाभै 11 वाभह वोलगा इउ जीवत करणा मरणा ।। नानक हुकमु पछाणि के तउ खसमै मिलणा ।। १ ।। म० २ ।। दिसें मुखीएं जाखीएं साउ न पाइश्रा जाइ ॥ रुहला दुंडा श्रंथुला किउ गिल लगे धाइ ।। भे के चरण कर भाव के लोइण सुरित करेइ ।। नानकु कहै सित्राणीए इव कंत मिलावा होइ ॥ २ ॥ पउड़ी हउमै सदा तूं एक है तुधु दृजा खेलु रचाइया ॥ गरव उपाइ क लोसु ग्रंतिर जंता पाइग्रा ।। जिउ भावें तिउ रखु तू सभ कराइत्रा ।। इकना वखसिंह मेलि लैहि गुरमती तुधै लाइया ॥ इकि खड़े करिह तेरी चाकरी विखु नावें होरु न भाइत्रा ॥ होरु वेकार है इकि सची कारें लाइश्रा ।। पुतु कलतु कुटंबु हे इकि श्रालपतु भाइत्रा ॥ स्रोहि श्रंदरहु बाहरहु निरमले रहे जी समाइत्रा ॥ ३ ॥ सलोकु म० १ ॥ सुइने कै परवांत नाइ गुफा करी के पाणी पइत्रालि ॥ के विचि धरती के श्राकासी उरिध रहा सिरि भारि ॥ पुरु करि काइआ कपड़ु पहिरा धोवा सदा कारि ॥ वगा रता पीत्रला काला वेदा करी पुकार ॥ होइ कुचीलु मित विकार ॥ ना हउ ना मैं ना हउ होवा रहा मलु धारी दुरमति नानक सबदु बीचारि ॥१॥ म० १ ॥ वसत्र पखालि पखाले काइत्रा आपे संजिम होवे ॥ अंतरि मैलु लगी नही जाएँ चाहरहु मिल मिल जाले ॥ वसतु पराई पइत्रा जम भूल श्रंधा करि जाने हउमें विचि दुखु घाले ॥ नानक गुरमुखि हउमे ता हरि हरि नामु धियावै ॥ नामु जपे नामो त्राराधे समावे ॥ २ ॥ पवड़ी ॥ काइत्रा हंसि संजोगु मेलि मिलाइआ ॥ तिन ही कीत्रा विजोग जिनि उपाइत्रा ॥ मुरखु भोगे भोगु दुख सवाइत्रा ।। सुखहु उठे रोग पाप कमाइत्रा ।। हरखहु सोग्र विजोगु उपाइ खपाइत्रा ॥ मृरख गणत गणाइ ऋगड़ा सतिगुर पाइश्रा ॥ चुकाइत्र्या 11 करे करता हथि **भग**ड़ होग्र

JATOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO गइत्रा मुद्रत्रा नाउ ॥ पिछे पतिल सदिह कार ॥ नानक मनमूखि यंधु पियारु ॥ नामु गुरू हुना ससारु ॥ ।। म॰ १ ॥ दस वाज्ञतिण वीस रनिण का सुदरु कहात्रे ॥ चालीमी पूरु होइ पचासी पगु खिसे सठी के बोढेपा आर्ने ॥ मतिर का मतिहीखु असीहां का निउहारु न पारें ॥ नरें का सिहजासणी मृलि न जासी अपरलु ॥ ढंढीजिमु हृदिम् डिठु मै नानक जगु धृए का ध्यलहरू ॥ ३ ॥ पउडी ॥ तू करता पुरसु अगम ई आपि ससटि उपाती ॥ रंग परंग उपारजना बहु वहु निधि भाती ॥ तृ बाखहि जिनि उपाईऐ मसु खेलु तुमाती ॥ ६कि स्नामहि ६कि जाहि उठि नितु नार्ने मारे जाती ॥ गुरमुलि चलुलिया रिंग हरिरांग राती ॥ सो सेरहु सति निरजनो हरि पुरस्तु निधाती ॥ तू त्रापे त्रापि सुजाणु है वड पुरखु वडाती ॥ जो मनि चिति तथ धिखाइदे मेरे सचिया बलि बलि हउ तिन जाती ।। १ ।। सत्रोक म० १ ॥ जीउ पाइ तनु साजिया राजिया वर्णत बणाइ ॥ अस्ती देखें जिहना बोर्ल कनी सुरित समाइ ॥ पैरी चर्ले हथी करणा दिता पैनैं स्नाइ ॥ जिनि रचि रचित्रा तिसहि न जायै श्रघा अंधु कमाई ॥ जा भजै ता ठीकरु होवै घाडत घडी न जाई॥ नानक ग्रुर बिन्तु नाहि पति पति निखु पारिन पाइ ॥ १॥ म० २ ॥ देंदे थाउहु दिता चगा मनभुति ऐसा बाखीऐ ॥ सुरि मति चतुराई ता की कित्रा करि श्रांति वस्तासीए । श्रवर वहि के करम कमानै सो चहु कुडी जाखीएँ॥ जो घरमु कमानै तिसु धरमु नाउ होनै पापि कमार्थं पापी जासीए । तु आर्थ खेल करहि सभि करते किया द्वा श्रालि वस्ताणीए ॥ जियर तेरी जोति तियर जोती निचित् बोलहि निष्णु जोती कोई किछु करिंदु दिखा सिम्राणीएँ॥ इको सुघड सुजाणीए नानक गुरमित नदरी याइया हरि पउडी ॥ तुध्र आपे जगत उपाइ n त्रध धर्षे लाइग्रा । मोह ठगउली पाड के त्रध श्चापहु जगत रायाह्या ॥ तिसना श्रदरि अगनि है तिपतै नह सहसा इंडु संसारु है मरि जुमै आइया भुखा विहाइद्या ॥ जाइया नितु सितगुर मोहु न तुर्टई सिम थके करम कमाः

₹₹⊏ )

**表本表示: 水东东东北北北东 北东北北北北北北**东 भावसी नानक रखें लाज ॥१॥ म०१॥ इकु पराइत्रा नानका उसु य्थर उमु गाइ ॥ गुरु पीरु हामा ता भरे जा मुरदारु न खाइ ॥ गली भिसनि न जाईए छुटै सचु कमाइ 11 मारण पाहि मिह होइ हलालु न जाइ ॥ नानक गली कुड़ोई कुड़ो पर्ले पाइ ॥ २ ॥ म०१॥ पंजि नियोजा यखन पंजि पंजा पंजे नाउ ॥ पहिला सच्च हलाल दुइ तीजा खँर खुदाइ ॥ चडथी नीस्रति रासि मनु पंजगी सिफिति सनाइ ॥ करणी कलमा आखि के ता मुसलमाणु सदाइ॥ नानक जेने कुड़िश्रार कुड़ें कुड़ी पाइ ॥ ३ ॥ इकि रतन पउड़ी ॥ पदारथ वर्णजदे इकि कर्चे दे वापारा ॥ सतिगुरि तुरु ग्रंदरि रतन भंडारा ॥ विखा गुर किनै न लिधिया ग्रंधे भडिक कृड़िश्रारा ॥ मनमुख दुनें पवि वीचारा ॥ इकसु मुए न वृभाहि वाभह द्जा को नहीं किसु अर्ग करहि पुकारा ॥ इकि निरधन सदा भउकदे इकना भरे तुजारा ।। विखु नावें होरु धनु नाही होरु ॥ नानक ग्रापि कराए करे श्रापि छारा सवारणहारा ॥ ७ ॥ सत्तोकु म०१॥ मुसलमाणु कहावणु जा होइ ता मुसलमाणु कहार्वे।। अवलि करि **ग्रउ**लि दीत मसकलमाना मालु ग्रुसार्वे ॥ होइ मुसलिमु दीन मुहासी जीवण का भरमु चुकावें ॥ रव की रजाइ मंने सिर उपरि मंने त्र्यापु गवावे ॥ तउ नानक जीया सरव मिहरंमति हाइ त मुसलमाणु कहात्रे ॥ १॥ महला ४ ॥ परहरि काम क्रोधु तिज माइत्रा त्रहंकारु चुकावे ॥ तिज कामु कामिनी मोह श्रंजन माहि निरंजनु पाये ॥ तिज मानु श्रिमानु प्रीति सुत तिज पित्रात त्रास राम लिय लावै॥ नानक साचा मनि सबदि हरिनामि समावै ॥२॥ पउड़ी ॥ राजे रयति हट पटण वाजार हुकमी दहसीत्रो ॥ पके वंक कोइ न रहसीय्रो ॥ दुत्रार मृरखु जाएँ त्रापएं ॥ दरिव भरे भंडार रीते इकि खएं॥ ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे ॥ वाग मिलख घर वार सि त्र्यापणे ॥ तंबू पत्तंघ निवार सराइचे लालती ॥ नानक सच कुद्ररती ।। ⊏।। सलोकु दातारु सिनाखतु म० १॥ नदीआ होवहि घेणवा सुंम होवहि दुधु घीउ ॥ सगली सकर

TATAL TO THE TOTAL चर्न चनाइया ॥ ४ ॥ सलोकु म० १ ॥ कृदु वोलि मुखारु खाइ॥

अपरी नो ममभापणि जाड ॥ मुठा आपि मुहाए सार्थ ॥ नानक ऐमा ब्रागृार्पं ॥१॥महला ४॥ जिस दें अटरि सचुई सो सचा नामु मुखि मचु अनाए ॥ ओदु हरि मारगि आपि चल्दा होरना नो हरि मारगि पाए ॥ जे ऋगै तीरथु होइ ता मन्तु लई छपि नार्त सगरी मनु लाए ॥ तीरथु पूरा सनिगुरू जो अनदिनु हरि हरि नामु धिआए ।। ब्रोह ब्रापि छुटा कुटन सिउ दे हरि हरि नामु सम

**इमटि छडाए ।। जन नानक तिस्रु प्रनिहार**एँ जो स्रापि जपै श्रप्ररा

नामु जपाए ॥ २ ॥ पउडी ॥ इकि उन्द मृत्तु चुणि खाहि उस सिंड नासा ॥ इकि भगना नेसु करि फिरहि जोगी सनिक्रासा ॥ अदिर इसना धहुत छादन मोजन की आसा ॥ निरथा जनमु गिरही न उदामा ।। जम कालु सिरहु न उतर विविध मनसा ।। गुरमती काह्य न आरी नेहैं जा होर्र दासनिदासा ॥ सचा सनदु सचु मनि घर ही माहि उदामा ॥ नानम सतगुरु सेपनि श्रापणा से ब्रामा ते निरामा ॥ ४ ॥ सलोडु म०१॥ जे रहुलर्गेक्पडैजामा होड पहीत ॥ जो रत पीर्नाह माणसा विन क्वि निरमल चीत ॥ नानक नाउ ख़दाइ का दिलि हुछ मुखि लेहु ॥ अपरि दिवाजे दुनी के भूठे अमल क्रहु॥ १॥ म० १॥ बाह्उ नाही ताकि आ आ सा

किंदु नाही किया हाना ।। कीता करणा कहिया कथना भरित्रा मरि घोता ॥ आपि न बुका लोक बुकाई ऐसा आगृ होता ॥ नानक अधा होहर्कदसेराई समस्य महाए साथै ॥ अर्ग गहत्रा क्षद्र कृदि पाहि सु एसा ब्यागू जापै ॥ २ ॥ पउढी ॥ माहा रुती सम तू घडी मृरत बीचारा ॥ तू गण्तै किनै न पाइक्रो सचे ब्रलस श्रपारा ॥ पाडश्रा मूरस् श्रासीए जिस्र लुव लोश्र श्रहकारा ॥ नाउ पड़ाए नाउ बुर्साए गुरमती बीचारा ॥ गुरमती नामु धनु खटित्रा

भगती भरे भडारा ॥ निरमलु नामु मनिया दरि सर्चे सचित्रारा ॥ ाजमदा जीउ पराशु है अविर जोवि अपारा ॥ सचा साहु इद्व तू हारु जगतु वस्त्रनारा ॥ ६ ॥ सलोइ म॰ १ ॥ मिहर मसीति।सदइ ष्ट्रमला इक् इलाउ इराणु ।। सरम सुनिव सीलु राना होतु हुसलमाणु ॥ करवी कारा सचु पीरु कलमा करम निराज ॥ तसवी सा तिमु

भावसी नानक रखें लाज ॥ १॥ मं० १॥ हकु पराइत्रा नानका उसु स्थर उसु गाइ ॥ गुरु पीरु हामा ता भरे जा मुरद्रारु न खाइ ॥ गली भिसति न जाईऐ छुटैं सचु कमाइ 11 मारण पाहि महि होइ हलालु न जाइ ॥ नानक गली कुड़ोई कुड़ो पलें पाइ ॥ २ ॥ म०१॥ पंजि नित्रोजा चलत पंजि पंजा पंजे नाउ॥ पहिला सचु हलाल दुइ तीजा खेर खुदाइ ॥ चडथी नीत्रति रासि मनु सिफिति सनाइ ॥ करणी कलमा त्राखि के ता मसलमाण सदाइ ॥ नानक जेते कुड़िश्रार कुड़ै कुड़ी पाइ ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ इकि रतन पदारथ वराजदे इकि कचें दे वापारा ॥ सतिगुरि तुरु श्रंदरि रतन भंडारा ।। विखा गुर किनै न लिधिया श्रंधे भडिक दुजै पचि मुए न वृभिहि कृडिश्रारा ॥ मनग्रख वीचारा वासह दुजा को नही किसु अर्ग करहि 'पुकारा ।। इकि इकना भरे तुजारा।। विखु नावें होरु धनु नाही होरु ग्रापि ॥ नानक कराए करे आपि छारा सवारणहारा ॥ ७ ॥ सत्तोकु म०१॥ मुसलेमाणु कहावणु जा होड़ ता मसलमाण कहार्ये।। अवलि अउलि करि दीन मसकलमाना मालु मुसावै ॥ होइ दीन मुहागौ मुसलिम जीवण का भरमु चुकावें ।। रव की रजाइ मंने सिर उपरि मंने आपु गवावै ॥ तउ नानक सरव जीञ्रा मिहरंमति हाइ म्रुसलमाणु कहार्वे ॥ १ ॥ महला ४ ॥ परहरि कान क्रोध तिज माइत्रा त्रहंकारु चुकावे ॥ तिज कामु कामिनी मोहु श्रंजन माहि निरंजनु पाये ॥ तजि मानु श्रभिमानु श्रीति तिज पित्रास त्रास राम लिव लावै।। नानक साचा मनि समावै पउड़ी ॥ राजे ॥२॥ सवदि हरिनामि रयति हट पटण वाजार हुकमी ढहसीत्रो ॥ पके बंक कोइ न रहसीत्रो ॥ दुत्र्यार मृरखु जार्णे त्रापणे ॥ दरवि भरे भंडार रीते हाथी पाखरे ॥ वाग मिलख घर वार तुखार सि त्रापणे ॥ तंत्रू पत्तंघ निवार सराइचे लालती ॥ नानक सच कुद्रती ॥ = ॥ सलोकु सिनाखत म० 11 8 नदीया होवहि घेणवा सुंम होवहि दुधु घीउ ॥ सगली धरती

होर्ने सुसी करे नित जीउ ॥ परनतु सुइना रषा होर्ने हीरे लाल जहाउ ॥ भी तृहै मालाहमा आलम लहै न चाउ ॥१॥ म० थटारह मेना होत्रै गरुडा होह सुत्राउ ॥ चंद घरछ रसीयहि निहचलु होनै थाउ ॥ भी त् है सालाहणा श्राखण लहे न चाउ ॥ २ ॥ म० १ ॥ जे देहै दस लाईऐ पाप गरह दुइ सह ॥ रतु पीरो राजे सिरै उपरि रखीद्यहि एवै जापै माउ ॥ भी मालाहसा त्राखण लहै न चाउ ॥ ३॥ म० १॥ त्रगी पाला एपड होरे सामा होरे वाउ ॥ मुरमै दीम्रा मोहणीया इसनरीया नानक सभी जाउ ।। भी नं है सालाहणा आखग 11 8 || परही || नदफैनी गैराना समम् न जासह || देगाना आप न पन्तासाई ॥ कनहि बुरी संमारि वादे खपीएँ ॥ नारे वैकारि भरमे वचीए ॥ सह दोरे इक जारा सोई सिभमी॥ इफर गोध इफरासै परधा दससी ॥ दनीया सम

जीरे कोड ॥ जे जीरे पनि लघी जाड ॥ समुहरामु खाइ ।। रानि रंग् मानि रंग् रगि रता नचै न्ग् n हुठा जाड ॥ तिम नानै पनि महस्रा गराइ ॥ १ ॥ म० १ ॥ किस्रा लाधै रिद्या पैधै होइ ॥ जा मनि नाही सचा मेरा किया पिउ गुड मिठा रिश्रा मैदा रिश्रा कपड किया सेज सुलाली कीजि भोग निलास ॥ किया किया नेन स्वासी बानै महली वास ॥ नानक सचे निग्र समे टोल निगास ॥ २ ॥ परही ॥ जाती द किश्रा सञ्च परखीए ॥ महुरा होते हथि मरीचे चलीए ॥ सचे की सिरकार जुग जुग जासीए ॥ हुक्स मने मिरदार दरि दीवासीए ॥ फुरमानी है नार खसमि पठाह्त्रा ॥ तत्रलताज बीचार सबदि सुखाइत्रा ॥ इकि होए असगर इकना साखती॥ इक्नी बघे मार इकना ताखती ॥ १०॥ सलोकु म०१॥ जापराताकटिया रही सु पलरि वाडि ॥ सणु कीसारा चिथिया क्या लह्या तनु फाडि॥ दुइ पुट चकी जोडि के पीसस

सिभी दरि दी गानि आपू

सलोकु ॥ मो जीनिया निम् मनि विमया सोइ॥

गर्नाईऐ ॥

नानक श्राप्त न

जि मिठा कटिया कटि कुटि वधा पाइ ॥ खुंढा यंद्रि टटरि पाईऐ देनि सजाइ ॥ रसु कसु स मल समालीऐ दिचै श्रिग जालाइ ॥ नानक सो फोगु विललोइ ॥ भी पतरीए वेखह ्लोका श्राइ ॥ २ ॥ पवडी ॥ इकना मरसु घगोरिया ॥ किस मरि मरि जंमहि नित आस केरिया ॥ त्रापनडें मनि चिति कहनि चंगेरिया ॥ जम मनमुख हेरिया ।। मनमुखु लूग हाराम किया न जागिया ।। वधे करनि सलाम खसम न भागित्रा ॥ सचु मिलें मुखि साहिव भावशी ।। करसनि तखित सलामु लिखित्रा पावसी ।। ११ ॥ म० १ सलोकु ॥ मछी तारू किया करे पंखी किया 'याकासु ॥ पथर पाला किया करे खुसरे किया घर वासु ॥ कुते चंदन लाईऐ भी सो कुती धातु ।। बोला जे समकाईए पड़ी ऋहि सिमृति पाठ।। चानिण रखीए दीवे वलहि पचास ॥ चउगो सुइना चुिण चुिण खार्वे घासु ।। लोहा मारिण पाईऐ ढहे न होइ कपास ।। नानक मृरख एहि गुरा बोले सदा विशासु ॥ १ ॥ म० १ ॥ कहा कंचनु तुटै सारु ॥ अगनी गंढु पाए लोहारु ॥ गोरी सेती तुटै दिते भतारु ॥ पुर्ती गंढु पत्रै संसारि ॥ राजा मंगै गंद्ध भुितत्र्या गंद्ध पर्वे जा खाइ ॥ काल्हा गंद्ध नदीत्र्या मीह भोल ॥ गंद्ध परीती मिठे वोल ।। वेदा गंद्ध वोले सचु कोइ ।। सङ्क्रा गंद्ध नेकी गंढु पर्वे मुहि मार ॥ एतु गंढि वरते संसारु॥ मूरख नानकु त्राखे एहु वीचारु ।। सिफती गंढु पर्वे दरवारि ।। २ ।। पउड़ी ।। श्रापे कदरित साजि कै श्रापे करे वीचारु ।। इकि खोटे इकि खरे श्रापे परखणहारु ।। खरे खजाने पाईऋहि खोटे सटीऋहि चाहरवारि ।। दरगह सुटीश्रहि किसु श्रागे करहि पुकार ॥ सतिग्रर पिछै भजि पत्रहि एहा करणी सारु ।। सतिगुरु खोटिश्रहु खरे सवदि सवारणहारु ॥ सची दरगह मंनीत्रनि गुर कै प्रेम पिआरि गगात तिना दी को किया करे जो यापि वखसे करतारि ॥ १२ ॥ सलोकु म० १॥ हम जेर जिमी दुनीत्रा पीरा मसाइका राइत्रा ॥ में रविद बादिसाहा अफज् खुदाइ ॥ एक तूही एक तुही ॥ १॥ न देव दानवा नरा॥ न सिध साधिका धरा

क्षेत्रकारक क्षेत्रक होत्रे सुसी करे नित जीउ ॥ परवत सुटना रुपा होत्रे हीरे लाल जडाउ ॥ भी तु है सालाहको आखक लहै न चाउ ॥१॥ म० श्रठारह मेता होते गरुडा होड सुत्राउ ॥ चद धरजु त्राखण लहे रखीयहि निहचल होते थाउ ॥ भी त है सालाहणा न चाउ ।। २ ।। म० १ ।। जे देहै दरा लाईऐ पाप गरह रतु पीरो नाने सिरी उपरि नखीश्रहि एवे जापे १ ॥ अभी पाला वपड सालाहणा आखण लहै न चाउ ॥ ३॥ म० होनै खाला होनै बाउ॥ सरमै दीया मोहणीया ।। भी न है सालाहणा नानक सभी जाउ जासई ॥ ४ ॥ पत्रही ॥ प्रदर्भेनी गैपाना सम्म न खपीए ॥ देनाना श्रापु न पन्त्रागुई ॥ कनिह बुरी ससारि वादे नाने बेकारि भरमे पचीएे ॥ सह दोने इक जासी दनीया क्फरारों परश्रा दक्षमी ॥ सम मिसै दरि दी तानि आपु गराईए ॥ सलोकु ॥ सो जीनिया निम् मनि वसिया सोह ॥ जीरे कोड ।। जे जीरे पनि लथी जाह ।। सभु हरामु खाइ॥ रानि रगुमानि रगुरगि रता नची नग्र प्रठा जाइ ॥ तिण नातै पति गहत्रा गराइ ॥ १ ॥ म० खाधे रिक्रा पैधे होड नाही मनि Ħ जा मेरा किया धिउ गड मिठा रिया मैदा िया मोग निलास ।। किन्ना क्पड किआ सेन सखाली कीजिहि निग्र स्त्रासी आर्रे महली वास 11 नानक समे टोल नियास ॥ २ ॥ पत्रही ॥ जाती परविषे ॥ महरा होने हथि मरीएे चलीएे ॥ मचे की मिरकार जुग जुग जार्योएँ ॥ हुरमु मने मिरदार दरि दीतार्योएँ ॥ फरमानी है कार खसमि पठाइत्रा ॥ तत्रलतान बीचार सबदि मुखाइत्रा ॥ इकि इम्ना साखती॥ इमनी वधे भार इम्ना ताखती ।। १० ॥ म०१॥ जापराता कटिया रही सु पलरि वाडि ॥ सर्ण कीसारा चिथिया क्यु लह्मा तनु माडि॥ दुइ पुढ चनी जोडि है पीसग वहिटु । जो दिन रह सु उत्तरे नानक अजु डिटु ॥ १ ॥ स० १ ॥

।। जा तुधु भावहि ता करहि विभूता सिङी नादु वजावहि ।। जा तुध् भावे ता पड़िह कतेवा मुला सेख कहावहि ॥ जा त्रध्र भागे ता भावे तेग वगा बह रस कस बहुतु कमावहि।। जा तुधु जा तुधु भावे जाहि दिसंतरि कटि जावहि H तुधु भावे नाइ रचावहि तुधु गला घरि आत्रहि ॥ जा भाविह ।। नानकु एक कहै वेनंती होरि सगले कूड़ू कमावहि सभि वडियांईया चंगै म॰ १ ॥ जात् वडा चंगा सचा ता सभु को सचा कूड़ा कोइ न कोई ॥ आख़ग्रु वेख़ग्रु चलग्रु जीवग्रु मरगा धातु ॥ हुकमु साजि हुकमै विचि रखे नानक सचा त्र्यापि ॥२॥ पउड़ी ॥ सतिगुरु सेवि निसंगु भरमु चुकाईऐ सतिगुरु आखे कार सु कार कमाईऐ । सतिगुरु होइ दइश्रालु नाम्र धित्राईऐ ॥ लाहा भगति सु सारु गुरमुखि पाईऐ ।। मनमुखि गुवारु क्रुड़ कमाईऐ ॥ सचे दे दरि जाइ सचु चवांईऐ ॥ सचै बुलाईऐ ॥ नानक सचु सदा सचित्रारु सचि समाईऐ श्रंदरि महलि सचि ।। १५ ।। सलोकु म० १ ।। किं काती राजे कासाई धरमु पंख करि अमावस सचु चंद्रमा दीसे नाही त्रिकुंनी होई ॥ आधेरै कोई ॥ विचि हउमै राहु न रोई ॥ कहु नानक किनि विधि गति होई ॥ किल कीरति परगढु चानणु संसारि ॥ गुरमुखि कोई उतरे पारि तिसु देवै जिसनो 11 नानक रतन सो लेवै॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तै भगता सैसारीआ ञ्रापि अभुनु है न करता भुलै मेलिअनु जिनी सचो सचु कमाइआ।। सैसारी आपे वोलि जिनि बोलि खुआइअनु कूड़ विख चलण सार न जारानी काम्र करोध्र विसु वधाइऋा  $\Pi$ हरि चाकरी जिनी अनदिनु- नामु धिआइआ ॥ दासनिदास जिनी विचहु आपु गवाइआ।। य्रोना खसमै कै दरि सचै सबदि सुहाइआ ॥ १६॥ सलोकु म०१॥ सवाही सालाह जिनी धित्राइत्रा इकमिन ॥ सेई पूरे साह वखते उपरि लिंड ग्रुए ॥ दूजै वहुते मन कीत्रा मती खिंडीत्रा।। वहुतु पए असगाह गीते खाहि न निकलहि॥

एक दिगरि कुई ॥ एक तुई एक तुई ॥ २ ॥ म० १ ॥ न दादे दिहंद श्रादमी ॥ न सपत जेर जिमी ॥ श्रसति एक दिगरि कई ॥ एक ३ ॥ म०१॥ न सुर ससि मंडलो ॥ न सपत दीप थंन पउसा धिक न कई ॥ एक तई एक तई ॥ ४ ॥ म॰ १ ॥ न रिजक दमत आ कसे ॥ हमारा एक आस वसे ॥ श्रसनि एक दिगर बई ॥ एक तुई एक तुई ॥ ५ ॥ म० १ ॥ परंदए न गिराह जर ॥ दरखत आव आम कर ॥ दिइंद सई ॥ एक तई एक ६ ॥ म०१ ॥ नानक लिलारि लिखिक्रा मोड ॥ मेटि न साकै कोइ ॥ धरें हिरें सुई ॥ एक तुई एक तुई ॥ ७ ॥ पउड़ी ॥ सचा तेरा हुकमु गुरमुखि जाणिश्रा ॥ गुरमती आप गराइ सञ्च पछाणिश्रा ॥ बीचारि सचि सबद नीसाखिष्रा ॥ सचा सबद समाणिया ॥ मनमुख सदा कृडियार भरमि भ्रलाणिश्रा विणु नावे दख न जाखिद्या ॥ जाणिया ॥ नानक पारत् व्यापि जिनि खोटा खरा पद्याणिया॥१३॥ मलोकु म० १ ।। सीहा बाजा धरगा कुही आ एना खबाले घाड खानि तिमा मास खवाले एडि चलाए राड ॥ नदीया निच टिये देखाले थली करे असगाह ॥ कीडा थापि देड पातिसाही लमकर करे सम्राह ॥ जेने जीम जीनहि लै साहा जीनाले श्रमाह ॥ नामक जिउ जिउ सचे भावें तिउ तिउ देड ll १ ll म० १ ll इकि मामहारी इकि त्रुख खाहि इकि मिटीया महि मिटीया खाहि॥ इकि पउस मुमारी पउस सुमारि ।। इकि निरंकारी नाम आधारि ॥ जीवै दाता न कोइ ॥ नानक मुठे जाहि नाही मनि सोड ॥ २ ॥ पउडी ॥ पूरे गुर की कार करिंग कमाईए गुरमती आपु -11 घित्राईए ॥ दूजी कारै लिंग जनमु गवाईए ॥ तिसु नावै सभ विसु ॥ सचा सदद मालाहि समाईऐ सचि मतिगरु मेरे नाही मिख निरास फिरि दुनीआ सोटी रामि नानक क्रड मच सालाहि पति मिउ नाईऐ सलोक मार्ने ता वापहि गापहि तुषु भावे जलि

法法法法法法法法法法法 法不法法法法 ।। जा तुधु भावहि ता करहि विभूता सिङी नादु वजावहि ।। जा भावे ता पड़िह कतेवा मुला सेख कहाविह ।। तुधु भावै जा कस बहुत कमावहि।। जा तुधु भावै तेग वगानंहि रस जावहि किट जा तुधु भावै जाहि 11 दिसंतरि भावे नाइ रचावहि तुबु आवहि ॥ जा तुध त् होरि सगले कूड़ कमावहि ।। नानकु एक कहै बेनंती 11 सभि विद्यांईग्रा चंगै चंगा सचा ता सभु को सचा कूड़ा कोइ न कोई ॥ आख़गु वेख़गु चलगु जीवगु मरगा धातु ॥ हुकमु साजि हुकमै विचि रखें नानक सचा ऋषि ॥२॥ पउड़ी ॥ सतिगुरु सेवि निसंगु भरम चुकाईऐ सतिगुरु आखे कार सु कार कमाईऐ । सतिगुरु होइ दध्त्रालु नाम धित्राईऐ ॥ भगति सु सारु गुरमुखि पाईऐ ॥ मनमुखि लाहा कूड़ गुवारु कूड़ कमाईऐ ॥ सचे दे दिर जाइ सचु चवांईऐ ॥ सचै बुलाईऐ ॥ नानक सचु सदा सचित्रारु सचि समाईऐ श्रंदरि महलि सचि ।। १५ ।। सलोकु म० १ ।। किंच काती राजे कासाई धरम्र पंख श्रमावस सचु चंद्रमा दीसे नाही कह चडित्रा ॥ हउ भालि विकुंनी होई॥ त्राधेरे न कोई ॥ विचि हउमै राहु रोई ॥ कहु नानक किनि विधि गति होई ॥ १ कीरति परगढु चानणु संसारि ॥ गुरमुखि कोई उतरै पारि॥ देवै जिसनो करे तिस 11 नानक गुरम्रखि तै सो लेवै॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सैसारीत्रा भगता जोड़ है न त्रापि त्रभुतु कदे न श्राइश्रा ॥ भुलै करता दा श्रापे मेलिश्रनु जिनी सचो सचु कमाइश्रा॥ सैसारी भ्रलाइत्रा ॥ भगत जिनि वोलि वोलि कुड़ विखु खुआइअनु खाइआ जागानी काम्र करोधु विसु वधाइत्रा ॥ चलरा सार न भगत हरि चाकरी जिनी अनदिनु- नामु धिआइआ।। दासनिदास होइ जिनी विचहु आपु गवाइआ।। ओना खसमै कै दरि सचै सबदि सुहाइत्रा ।। १६ ॥ सलोकु म० १ ॥ सवाही सालाह जिनी धित्राइत्रा इकमिन ॥ सेई पूरे साह वखते उपिर लिंड ग्रुए ॥ दूजे वहुते मन कीत्रा मती खिंडीत्रा।। वहुतु पए त्रसगाह गोते खाहि न निकलहि॥

**泰瑟瑟泰·泰赛瑟瑟· 泰克· 泰泰泰· 泰基泰**克克泰 दइ भउकीश्रा तीजै गिराह तिखा 11 खाधा भख श्राची चउथै ऋोई ऊंघ खार्गे सिउ दोसती п भी उठि रचिश्रोत पवारि गइआ ॥ वाद पिड बधी ।। समे वेला वखत सिम जे अठी मउ होइ वसै सचा नावणु होइ॥ १॥ म० २॥ सेई पूरे साह इकते रंगि ॥ दरसनि

जिनी पूरा पाइआ ॥ अठी वे परवाह रहनि रूपि अथाह विरले पाईबहि ॥ करमि पुरे पूरा गुरू पूरा जाका वोल्ल ॥ नानक पूरा जे करे घटे नाही तोज ॥२॥ पडडी ॥ जा तं ता किञ्च मुठी घंधै चोरि महल संगाईए ॥ गवाईऐ ॥ चिति कठोरि सेउ जित घटि मचुन

पाइ किउकरि परे वटि तोलि तलाईऐ 11 घटि हउमे जाईहे ।। लईग्रानि खरे परित दरि वीनाईऐ १७॥ सलोक म० श्रदी पुर पाईऐ गरि B निधि नाम नावा खंड सरीरु तिस विचि 11 नउ गुणी गहीरु ॥ करमचंती सालाहिश्रा

न पाईएे ॥

करि गुरु पीरु ।। चउथै पहरि सवाह कै सुरतिया उपने चाउ सिउ दोसती मनि प्रिंव सचा नाउ н वंडीऐ करमी होइ पसाउ ॥ कंचन काइम्रा कमीऐ वंनी चड़े चड़ाउ ॥ जे होवे नदि सराफ की बहुडि न पाई ताउ पहरी H . सती ॥ स्रोधै पाद भला वहीए पहित्रा पासि बीचारीए पन ।। स्रोधै स्वोटे सटीश्रहि खरे कीचडि सावासि फादल नानका दुख सख खसमै पासि ॥ १ ॥ म०२॥ पउछ गुरू पिता माता धरति महतु ॥ दिनसु राति दुइ दाई चंगिबाईया वरिवाईबा जगत् 11 वाचे घरम हदरि ।। करमी आपो आपणी के नेहैं के दरि॥ जिनी नामु धिम्राइम्रा गए

ममर्कान भालि॥ नानक ते हुल उजले होर केती छुटी नालि॥ २॥ पउड़ी॥ मचा मोजनु भाउ सतिग्रि दिसया॥ सचै ही पतीयाह सचि निग्निया॥ गिरांइ निजधरि विषया ॥ सतिगुरि तुटी नाउ प्रेमि रहिनमा ॥ मचै दीवाणि कृदि न जाईए ॥ भृदो भृद्ध प्रवाणि स्मार्गे ॥ सर्च सर्गद् नीमाशि

**然表面表面表表表表表表表表表表表表表表表表表表** ।। सचु सुिण बुिक्त वखािण महिल बुलाईपे ।। १८।। सलोकु म०१॥ भोजनु पहिरा अगनि हिवै कराई ॥ सगले वरु वाधा सोरु हाक चलाई ॥ ताराजी अंगरु करि पीवा धरती धर मावा नाही सभसै टंक चड़ाई ॥ एवडु वधा निध अंदरि करी मि आखि कराई ॥ जेवड मन रजाई ॥ नानक नदिर करे जिसु करे 8 11 २॥ श्राखणु रजिश्रा सनिश म० आखि न ऋखी देखि रजीत्रा न गुग इक वंन गाहक भुख न उतरे गली भुख न जाइ 11 नानक गुणी गुग कहि ॥ पउड़ी समाइ 11 2 कपाईऐ ॥ विद्य सचे कुड़िश्रारु वंनि रलाईऐ ।। विश्र सचे ॥ विग्र सचे तन छारु छारु जि खाईऐ सचे दरवारु कृड़ि विशु लगि खुऋाईऐ लालचि महलु 11. सभ्र जग्र ऋाईऐ जाईऐ ॥ तन महि अगि त्सना सवदि सलोक संतोख 8 11 38 11 म० नानक गुरु धरम रुख् गित्रात ॥ रिस रिसत्रा हरित्रा सदा पके करमि खादा लहै दाना के सिरि दानु ॥ १॥ म० जबेहर लाल ॥ तित्र फन्न का विरख पत परवाला फ़ु त रतन लगहि हिरदे रिदे निहालु ॥ नानक करमु होवे मुखि मसतिक **अठसिठ** तीरथ की चरणी पूजे गुर लेख ॥ हेत लोभु कोपु चारे नदोत्र्या अगि H नानका तरीएं करमी लिंग ॥ २ - 11 पउडी ॥ जीवदिश्रा मरु किनि समकाईऐ न पञ्जोताईऐ संसारु भूडा इह बुरा खै कालु सिरि धाईऐ काल - 11 11 जंदारु मारे दाईए ॥ त्रापे देइ पित्रारु पाईऐ भरीऐ विलंम 1 गुरपरसादी तुमी ॥ सलोक म० १ तुमा विसु 1 अकु धतूरा ॥ मनि मुखि वसहि तिसु जिसु त् चिति नानक कहीएे किस हंढनि करमा बाहरे ॥ १ П

**建设存在存在存在存在存在存在存在存在存在**。

रिग्तु गाथि कब उतम क्व नीच ॥ कब चंदनि कब अिक डालि फव उची परीति ॥ नानक हुकमि चलाईए साहिब लगी रीति ॥ २ ॥ पउदी ॥ केने वहहि बखास कहि कहि जावसा ॥ वेद कहि विविश्रास

श्रंतु न पारणा ॥ पहिएे नाही मेदु वृक्तिऐ पावणा ॥ खदु दरसन र्फ मेरित किमै सचि समावरणा ॥ सचा पुरसु श्रलखु

मुहारपा ॥ मंने नाउ विसंख दरगह पारणा ॥ खालक कड श्रादेमु ढाढी गावला ॥ नानक जुगु जुगु एकु मंनि दसावला ॥ २१ ॥ मलाकु महला २ ॥ मंत्री होइ ब्यट्टिका नागी लगै जाइ ॥ ब्रापण

हथी आपर्छ देकृषा आपे लाइ।। हुकमु पहआ धुरि खसम का अती दु घरा खाइ ॥ गुरमुख सिउ मनष्ठरा अर्ह इवे हिक निश्राह ॥

दुहा मिरिया यापे समयु वेखें करि विउपाइ ॥ नानक एवे जाणीपे मम किन्तु निमहि रजाइ ॥ १ ॥ महला २ ॥ नानक परले आप

कउ ता पारमु जाणु ॥ रोगु दारू दोवें बुक्ते ता वेंदु सुजाणु ॥ बाट न वर्ग्द्र मामला जासी मिहमाखु ॥ मुखु जास्त्रि गला करे हास्त्रि

लाए हाणु ॥ लिन न चल्हें मिन रहें मो निसंदु परवाणु ॥ सरु संधे भागाम कउ किउ पहुँच वाणु ॥ अमै ओहु अगंग्र ई वाहेदर् जाणु ॥ २ ॥ पउदी ॥ नागी पुग्स विकार प्रेमि सीगारीका ॥ करनि

भगति दिन राति न रहनी वारीया ॥ महला मंकि निवास मचिर गरागिया ॥ मनु कदनि ऋरदामि से वेचारीया ॥ सोहनि खसम पानि दुरमि निधारीया ॥ नगी वहनि बरदासि मनद पिथारीया ॥ रितु नार्व पृगु वागु फिंदु सु जीनिया ॥ सर्वदि सरारीयास र्थमृतु पीकिया ॥ २२ ॥ मलोह म० १ ॥ मारू मीहि न मगी नई न प्रत्य ॥ गडा गडि न त्पतिमा नाहर मरे कि गुरु ॥

नानक मणे नाम की केनी पुछा पूछ ॥ १ ॥ महला २ ॥ निहफलं जनमान जापत महम न विदेने ॥ सामर् मंगारगि गर परमादी नर्गंद के ॥ वश्या बारगा समस्यु दे बहु नानक बीजारि॥ बारण बरो वनि है दिनि बन गरी पारि विममा दरवाहि टार्रा n मधा षमञ् िगरिया ॥ ररममद् पूरा पाइ मनद् रहिनमा ॥ दुनमन मर्गममा 11 

表表表表 表表表表表表表表表表表表表表 मार्गु दसिया ।। सचा सबदु वीचारि कालु सचा ।। ढाढी कथे श्रकथु सवदि सवारिश्रा ॥ नानक गुगा मिले पित्रारित्रा ॥ २३ हरि जीउ ॥ सलोकु म०१॥ खितत्रह जंमे खते करनि त खितत्रा विचि पाहि ॥ धोते मूलि घोवरा पाहि ॥ चखसे नानक वखसीअहि ॥ नानक बोल्णु भख्णा दुख छडि त पाही पाहि ॥ १ ॥ म० १ मुखु दुखु दुइ दरि कपड़े पहिरहि जाइ मनुख -11 जिथे बोलिए हारीएे तिथे चंगी चुप ॥ २ ॥ पउड़ी श्रंदरु भालिया ॥ सचै पुरिष श्रलिख सिरिज निहालिश्रा राह गुरि वेखालिया ॥ सतिगुर सचे वाहु सचु ॥ सचै समालिया ॥ पाइत्रा रतनु घराहु दीवा वालिश्रा ॥ निडरिश्रा सलाहि सुखीए सच वालिश्रा लिग गरवि सि <u>ड</u>रु जगु फिरें वेतालिया ॥ नावह भुला 11 २४ 1 सलोक भै विचि जंमै भै मरे भी भउ मन महि होइ ॥ नानक त्राइत्रा सोइ ॥१ ॥ म०३ भै बिचि जे मरे सहिला भें विशा वहुतु वहुतु खुसीत्रा खुसी कमाइ ॥ नानक भै विग्रा जे मरे उठि जाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सतिगुरु महि होइ दइस्रालु पूरीए ॥ सतिगुरु होइ दइआ लु न कवहूं भूरीए 11 होइ दइत्रालु ता दुखु न जाणीए ।। सतिगुरु होइ दङ्श्रालु हरि माणीए ।। सितगुरु होइ दइत्रालु ता जम का डरु केहा ।। होइ दइत्रालु ता सद ही सुखु देहा ॥ सतिगुरु होइ द्इत्रालु ता सतिगुरु होइ दइत्रालुंत सचि समाईऐ १ ॥ सिरु खोहाइ पीत्रहि मलवाणी जूठा मंगि मंगि मुहि लैनि भड़ासा पाणी देखि खाही ॥ फोलि फदीहति वागी सिरु खोहाइनि भरीत्रनि हथ सुआही н किरत गवाइनि टबर रोवनि धाही ॥ श्रोना पिंडु न पतिल किरिश्रा न दीवा ग्रुए किथाऊ पाही ॥ अठसठि तीरथ देनि न न खाही ।। सदा कुचील रहिह दिन राती मथै टिके भुंडी पाइ बहनि निति मरगे दिं दीवाणि न जाही ॥ लकी कासे हथी फुंमण अगो पिछी जाही ॥ न ओइ जोगी ना ओइ जंगम

किरतु साथि कत उत्तम क्व नीच ॥ कत चंदनि कत %िक डालि कर उची परीति॥ नानक हुकमि चलाईए साहिव लगी रीति ॥ २ ॥ पउटी ॥ केते कहिंद वस्वास्य कहि कहि जावस्या ॥ वेद कहिंदि वस्वास्यास्य

श्रंतु न पारणा ॥ पड़िष्टे नाही सेंदु वृक्तिष्टे पात्रणा ॥ खडु दरसन के मेलि किमें सचि समात्रणा ॥ सचा पुरखु अलखु सर्वदि

क माल किम साथ समावया ॥ सत्रा पुरसु अलाह जनर सुद्दारणा ॥ मने नाउ निसंख दरगद पावया ॥ खालक कउ श्रादेश ढाढी गावया ॥ नानक जुगु जुगु एकु मंनि बसावया ॥ २१ ॥

सलोकु महला २ ॥ मंत्री होइ अष्ट्रहिका नागी लगे जाइ ॥ आपख हथी आपणे देकचा आपे लाइ॥ इक्छ पड्आ धुरि खसम का अती

हथी आपणे दे कृचा आपे लाह।। हुकहु पहआ धुरि खसम का करी हु धका लाह।। गुरमुख सिउ मनशुख आई हुनै हकि निआहे।। दुहा सिरिका आपे खसशु वेखें करि विउपाइ।। नानक एये जाणीए

दु देश लाहे ॥ जुल्लुल तिज्ञ नगरुलु जड़ डून देश । सार्वा दुहा सिरिया व्यापे स्वसम्र देखें करि विजयाई ॥ नानक एवे जायीपे सम किन्नु तिमहि रजाइ ॥ १ ॥ महला र ॥ नानक परले आप

सम किन्छु तिमहि रजाइ ॥ १ ॥ महला २ ॥ नानक परलं आप फउ ता पाररु जाछु ॥ रोगु दारू टोर्चे सुर्फे ता चैंदु सुजाछु ॥ पाट न कर्म्ड मामला लाखें मिहमाछु ॥ मृलु जाखि गला करे हायि

षाट न करहे मामला लाख मिहमाखु ॥ मृतु जाखि गला कर हा। थ लाए हाखु ॥ लिन न चर्ल्ड सिन रहे सो निसदु परनाखु ॥ सरु संघे भ्रामाम कउ किउ पहुँचे बाखु ॥ अर्म ओहु अर्मस्र है बाहेदडू

क्षागाम कउ किउ पहुंचं बाखु ॥ व्या आहु व्यामु है बाहदहु जाखु ॥२॥ पउड़ी॥ नारी पुरस्त विकार प्रेमि सीगारीक्षा॥ करनि मगनि दिनु राति न रहनी वारीक्षा॥ महला मैंकि निवासु समि

मत्रारीषा ॥ मचु कहनि व्यदासि से वेचारीषा ॥ सोहनि खसमै पानि हुरुमि निघारीषा ॥ मखी कहनि व्यरदामि मनहु पिवारीषा ॥ नित नार्व भूगु बागु फिट सु जीविका ॥ सुनदि सुनारीबाधु

श्रमुतु पीरित्रा।। २२ ॥ मलोकु म० १ ॥ मारू मीहि न द्यविश्वा श्यमी लाँह न मुख ॥ राजा गांजि न त्यवित्रा साइर भरे कि मुक्त ॥ नानक मणे नाम की केनी पुटा पुत्र॥ १ ॥ महला २ ॥ निहफ्लें निम जनमिम जागतु श्रहम न दिंदने ॥ सामर्ग संसारिम

गुर परमाठी नगहे के ॥ करण बारण समस्यु ई कडूनानक बीचारि॥ पराणु बरने विम है जिनि कल सबी धारि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ स्वाम के दस्वारि ढाटी विमया ॥ सचा स्वसमु क्लाणि कम्यु स्मिनिया ॥ स्थममृह प्रा पाइ सन्दू स्ट्रीयथा ॥ दुसमन

 रागु गउड़ी गुझारेरी महला १ चउपदे दुपदे

श्रमोसितामुक्रतामुखुतिस्म निरवेस मकालस्रितिमज्ती सेमोगुरप्रसादिता राज्यान

II

॥ नदरी

मनमति इउली बोले

करमी गुर वीचारु

जाइ ॥ जो

भै भउ पारि लं घसि n राखिश्रा भाइ न भखै भे १ ॥ रहाउ॥ भै तनि अगनि ॥ भै नालि भड घडीऐ कचुनिकच भे वित्र श्रंधा सवदि घाड़त 11 सचा ॥ २ ॥ बुधी बाजी उपजै चाउ ॥ सहस सित्राग्एप पबै न मनमुखि वोल्ख ग्रंधा ग्रखरु 11 वाउ ॥ ३॥ १॥ गउड़ी महला १ ॥ डरि धरु घरि डरु डरि

वडा

सहीऐ

चलीऐ

तालु

भारु

किञ्ज वरते सभ तेरी रजाइ ॥ १ ॥ डरीएे जे डरु होवें होरु ॥ डरि डिर डरणा मन का सोरु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ न जीउ मरें न दूवें तरें ॥ जिनि किञ्ज कीत्रा सो किञ्ज करें ॥ हुकमें आवें हुकमें जाइ ॥ आगें पार्ञ हुकिम समाइ ॥ २ ॥ हंसु हेतु आसा असमानु ॥ तिसु विचि भृख

सो डरु केहा जितु डिर डरु पाइ ॥ तुधु चिनु दूजी नाही

बहुतु नैसानु ।। भउ खागा पीगा आधारु ।। विग्रु खाधे मिर होहि गवार ।। ३ ।। जिसका कोइ कोई कोइ कोइ ।। समु को तेरा तूं सभना का सोइ ।। जा के जीअ जंत धनु मालु ।। नानक आखणु

गउड़ी विखम्र वीचारु महला 8 11 H माता भाई संतोख़ 👵 करि मति पिता 11 सतु 11

13407 काजी मुला ॥ दियि निगोए फितहि निगुते फिटा वर्ते गला ॥ तै इसनानह वजे मारि जीराले सोई अगरुन कोई रखें ॥ दानह भयु पई सिरि खुथै ॥ पाणी विचहु रतन उपने मेरु माघाणी ॥ श्राठमिठ तीरथ देवी यापे पुरनी समै वाणी ॥ नाइ निराजा नार्वे एजा नारनि सदा सुजासी ॥ सुहत्रा जीरदिश्रा गति खुथे सैतानी होतें जा सिरि पाईएे पाची ॥ नानक सिर एना गल न भाषी ॥ युठै होइएे होह निलावलु जीश्रा जुगति समाखी॥ बुठै बातु कमादु कपाहा समसै पढदा होवै ॥ बुठै धाहु चरहि निति दही निलोगे ॥ तितु बिह होम जग सद पूजा कारजु सोई ॥ गुरू समुदु नदी समि सिखी नातै নির विडियाई ॥ नानक जे सिर खुथे नापनि नाही ता सत घटे सिरि केही राति छाई॥ १॥ म० २ ॥ अभी पाला कि करे सरज धरती श्रनेरा कि करे पउछ पाछी किश्रा जाति ॥ करे जिसु विचि सम्र किछु होइ ॥ नानक ता पति जायीपे जा पति रखें सोइ ॥ २ ॥ पउडी ॥ तुबु सचे सुनहादु सदा कलायिश्रा ॥ त् सचा दीनाणु होरि आनण जाखिआ ॥ सचु जि मंगहि दानु सि तुचै जेहिया ॥ सञ्ज तेरा फुरमानु सददे सोहिया ॥ मॅनिए गियानु धियानु तुपै ते पाइया ॥ करमि पनै नीसानु न चलै चलाइया ॥ สุ सचा दातारु नित देनहि चढ़हि सनाहबा ॥ नानकु मंगै दानु

तप भारत्या ॥ २६ ॥ सलोक म० २ ॥ दीखित्रा श्रालि सम्प्राह्मा **海南南南南南南南南南** सिफती सचि समेउ ॥ तिन कउ किया उपदेसीएँ जिन गुरु नानक देउ।। १।। म० १।। मापि चुकाए साई वृक्ते।। जिस मापि सुकाए समु किछ स्के । कदि कदि कथना माद्या लुकी ॥ हुकमी सगल करे भाकार ॥ आपे दार्ग सरव वीचार ॥ अखर थालिथ्रो यापि ॥ लहै मराति होर्रे जिसु दाति ॥ २॥ पउड़ी ॥ हउ डाढी वेशारु कारी लाइआ। राति दिहै की बार धुरह प्रसमाइआ।। ढाढी सर्चे महलि खमिम बुलाइया ॥ सची सिफाँवे सालाह कपड़ा पाइचा H सचा अंमृत नाम् मोजनु श्राह्या ॥ गुरमती खांचा रबि विनि सुरा पाइमा ॥ ढाढी करे पसाउ मबदु बजार्या ॥ नानक सचु सालाहि पुरा पार्या ॥ २७ ॥ सप

**《安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安** 

रागु गउड़ी गुञ्जारेरी महला १ चउपदे दुपदे

भक्तास्करताधुरवृत्तिरमञ्जादिता भक्तालम्रितमज्ञातिसम्गगुरप्रसादिता भक्तालम्रितमज्ञातिसम्गगुरप्रसादिता भक्तालम्रितमज्ञातिसम्गगुरप्रसादिता भक्तालम्रितमज्ञातिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्भणितिसम्भणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्गणितिसम्भणितिसम्गणितिसम्बद्धिम् ।

N N N

भै भउ पारि राखित्रा भाइ सवारि न लंघसि 11 भखै भे भे ॥ रहाउ॥ भै तनि अगनि नालि II घडीऐ भंड मे विनु कचुनिकच श्रंधा सवदि घाड़त II सचा २ ॥ बुधी वाजी उपजै चाउ ॥ सहस पबै न सिञ्जाग्पप

॥ नदरी

करमी गुर बीचारु

ताउ ।। नानक मनधुरिव वोल्यु वाउ ॥ ग्रंधा श्रवह वाउ दुत्राउ ।। ३ ।। १ ।। गउड़ी महला १ ।। डिर धरु घरि डरु डिर डरु जाइ ॥ सो डरु केहा जितु डिर डरु पाइ ॥ तुधु विनु दूजी नाही जाइ ॥ जो किछु वरते सभ तेरी रजाइ ॥ १ ॥ डरीए जे डरु होवे होरु॥ डिर

चलीऐ

सहीऐ

भारु

किछु वरते सम तेरी रजाइ ॥ १ ॥ डरीएे जे डरु होवे होरु॥ डरि डिर डरणा मन का सोरु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ न जीउ मरे न ह्वे तरे ॥ जिनि किछु की आ सो किछु करे ॥ हुकमे आवे हुकमे जाइ ॥ आगे पाछे हुकमि समाइ ॥ २ ॥ हंसु हेतु आसा असमानु ॥ तिसु विचि भूख

आसा असमानु विचि भूख तिसु पीगा विश्व खाधे मरि होहि त्राधारु ॥ भउ खाणा कोइ कोई कोइ कोइ ॥ सभु जिसका जीश्र- जंत ा∣ जा⊸के समना का सोइ धनु मालु **आख**णु

विखम्र वीचारु ।। ४ ।। २ ।। गउड़ी महला १ ॥ माता मित पिता संतोख ।। सतु भाई करि एहु विसेख ॥

करि मन लए ॥२॥ साहा संजोगु वीत्र्याहु विजोगु ॥ सचु संतरि कहु नानक जोगु ॥ ३ ॥ ३ ॥ गउड़ी महला १ ॥ पउएँ पाणी श्रगनीका मेलु॥ चंचल चपल बुधिका खेलु॥ नउ दरवाजे दसवा इआरु ।। बुक्कुरे गित्रानी एहु बीचारु ।। १ ।। कथता वकता संहि ॥ आपु वीचारे 🖫 गिम्रानी होई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वोत्ते पउखु ॥ बुक्कु रे गित्रानी मृत्रा है कउखु ॥ मृई सुरति बाहु श्रहकारु॥ ओहुन मृत्रा जो देखलाहारु॥२॥ जै कारिण तटि तीरथ ॥ रतन पदारथ घट ही माही ॥ पड़ि पड़ि पंडितु वरू गर्मे ॥ भीतरि होदी वसतुन जाखै ॥ ३ ॥ हउन मृत्रामेरी हुई वलाइ ॥ श्रोहु न मृत्रा जो रहिमा समाइ ॥ कहु नानक गुरि ब्रह्म दिलाइम्रा॥ मरता जाता नदरि न ऋाइम्रा॥४॥४॥ महला १ दलक्षी ॥ सुर्क्षि सुर्क्षि मानै नाउ ॥ ता कै सद बिलहार जाउ ।। त्र्रापि भ्रुलाए ठउर न ठाउ ।। तुं समभाविह मेलि मिलाउ।। १।। नामु मिलै चलै मै नालि ।। विद्यु नावै वाधी सम कालि ।। १ ।। रहाउ ।। खेती वसाजु नावै की स्रोट ।। पाषु पुत्र की पोट।। काम्रु कोष्टु जीव्य महि चोट ॥ नाम्रु विसारि चले मनि लोट ॥ २ ॥ साचे गुर की साची सील ॥ ततु मनु सीतलु परीख ॥ जल पुराइनि रस कमल परीख ॥ समदि रते ईल ॥ ३ ॥ हुकमि संजोगी गढ़ि दस दुव्रार ॥ पंच यसहि जोति अपार ॥ अपि तुलै आपे वसजार' ॥ नानक नामि संपारसहार

१।। कहणा है किछ कहणु न जाइ।। तउ कुदरति कीमति नही पाइ ।।१।। रहाउ ।। सरम सुरति दुइ ससुर मए।। करणी कामणि

सहजि समावै ॥ १ ॥ नामु रिदे अंमृत् मुख् नामु ॥ नरहर निहकामु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सहजे आर्थ सहजे मन ते उपजै मन माहि समाइ ॥ गुरमस्व चंध न पाइ ॥ सबदु बीचारि छुटै हरिनाइ ॥ २ ॥ तरवर पंखी वास दसीया 11 सुख मनि विणासु विहाग सकहि श्रागामु 11 दहदिसि धारहि करमि

उपजै कह बाइ समावै ॥ किउ बाधिय्रो किउ मुकती पायै॥ किउ

।। जातो जाइ कहा ते आये ।। कह

॥ ४ ॥ ४ ॥ गउडी महला १

लिखित्रासु ॥ ३ ॥ नामु संजोगी गोइलि थाडु ॥ काम विखु माडु ॥ विनु वखर सूनो घरु हाडु ॥ गुर मिलि खोले वजर कपाट ॥ ४ ॥ साधु मिलै पूरव संजोग ॥ सचि रहसे पूरे हिर लोग ॥ मनु तनु दे लै सहजि सुभाइ ॥ नानक तिन के लागउ पाइ॥ ५॥६॥ गउड़ी महला १ ॥ कामु क्रोधु माइत्रा महि चीतु ॥ भूठ विकारि जागै हित चीतु ।। पूंजी पाप लोभ की कीतु ।। तरु तारी मिन नामु सुचीतु ॥ १ ॥ बाहु बाहु साचे मैं तेरी टेक ॥ हउ पापी तूं निरमलु एक ।। १ ।। रहाउ ।। अगनि पाणी वोलै भड़ वाउ ।। जिहवा इंद्री एकु सुआउ ।। दिसटि विकारी नाही भउ भाउ ॥ आपु मारे ता पाए नाउ ।। २ ।। सत्रदि मरें फिरि मरणु न होइ ।। त्रिनु मूए किउ पूरा होइ ॥ परपंचि विद्यापि रहिद्या मनु दोइ ॥ थिरु सु होइ।। ३ ।। बोहिथि चडउ जा ऋावै वारु ।। ठाके दरगह मार ॥ सचु सालाही धंनु गुर दुत्रारु ॥ नानक दरि घरि एकंकारु ॥ ४॥ ७॥ गउड़ी महला १॥ उलटिश्रो कमलु बीचारि ॥ श्रंमृत धार गगनि दस दुआरि ॥ त्रिभवणु श्रापि मुरारि ॥ १ ॥ रे मन मेरे भरमु न कीजै Ш मनि श्रंमृत रसु पीजै ॥ १॥ रहाउ ॥ जनमु जीति मरिण मनु मानिश्रा त्रापि मुत्रा मनु मन ते जानित्रा ॥ नजिर भई घरु घर ते ।। २ ।। जतु सतु तीरथु मजनु नामि ।। त्र्राधिक विथारु करउ किस्र कामि ॥ नर नाराइण अंतरजामि ॥ ३ ॥ श्रान मनउ तउ पर घर जाउ ।। किसु जाचउ नाही को थाउ ।। नानक गुरमति सहजि समाउ ॥ ४ ॥ ८ ॥ गउड़ी महत्ता १ ॥ सितगुरु मि लं सु दिखाए ॥ मरण रहण रसु अंतरि भाए ॥ गरबु निवारि गगनपुरु पाए ।। १ ।। मरस्य लिखाइ त्राए नही रहसा ।। हरि जिप रहणु हरि सरणा ॥१ ॥ रहाउ ॥ सितगुरु मिलै त दुविधा भागै॥ मनु हरित्रभ लागै ॥ जीवतु मरै महा रसु ।। २ ।। सतिगुरि मिलिए सच संजमि सचा ।। गुर की पउड़ी ऊचो ऊचा ॥ जमका भउ मूचा॥ ३ ॥ गुरि मिलिऐ मिलि अंकि समाइआ करमि मिलै किरपा घरु महलु दिखाइश्रा 11 मिलाइस्रा ॥ ४ ॥ ६ ॥ गउड़ी महला १ ॥ किरतु पङ्स्रा

१॥ कहणा है किन्छ कहणु न जाइ॥ तउ कुदरित कीमति नही पाइ
॥१॥ रहाउ॥ सरम सुरित दुइ ससुर भए॥ करणी कामिण
किर मन लए॥२॥ साहा संजोगु वीआहु विजोगु॥ सजु संतित
कन्नु नानक जोगु ॥ ३॥ ३॥ गउड़ी महला १॥ पउणे पाणी
अथानी का मेलु ॥ चंचल चपल बुधि का खेलु ॥ नउ दरवाजे दसवा
इत्राह॥ बुकुरे गित्रानी एहु गीचारु॥ १॥ कथता बकता सुनता
मोई॥ आपु गीचारे सु गित्रानी होई॥१॥ रहाउ॥ देही माटी
थेलि पउणु॥ बुकुरे गित्रानी मुत्रा है कउणु॥ मूई सुरित बादु
अदंकारु॥ अनुकुरे गित्रानी मुत्रा है कउणु॥ मूई सुरित बादु
अदंकारु॥ अनुकुरे गित्रानी मुत्रा है कउणु॥ मूई सुरित बादु
अदंकारु॥ ओहु न मूत्रा जो देखणहारु॥। शा विड़ पड़ि पंडित बादु
पनाणै॥ मीतिर होदी बसतु न जालै॥ ३॥ इउ न मूत्रा मेरी हुई
पटाइ॥ ओहु न मूत्रा जो रहित्रा समाइ॥ कहु नानक गुरि महसु
दिखाइया॥ मरता जाता नदिर न आह्मा॥ ॥ १॥ शा गडड़ी

पहारी । १८४ १२,१८४ थट हा माहा ।। पाड़ पाड़ पाड़ा वाहा वाहा वाहा ।। पाड़ पाड़ पाड़ा वाहा वाहा वाहा वाहा ।। भा मीति होदी वसता न जारों ॥ ३ ॥ इउ न मुआ मेरी होई । पटा ।। श्रोह न मुआ जो रहिआ समाद ॥ कहु नानक गुरि नहस्य । दिखाइआ ॥ भरता जाता नदिर न आइआ ॥ ४ ॥ ४ ॥ गउड़ी । महला १ दखायां ॥ सुष्यि सुष्ये मानै नाउ ॥ ता कै सद्य पितहार जाउ ॥ त्यापि सुलाए ठउर न ठाउ ॥ त्यापि समकावि । मेति मिलाउ ॥ १ ॥ नामु मिल्लं चलै मैं नालि ॥ चित्रु नावै बाधी सम

कालि॥ १ ॥ रहाउ ॥ सेती वराजु नाव की ओट ॥ पापु पुजु बीज की पोट ॥ कामु कोगु जीय महि चोट ॥ नामु विसारि चले मिन लोट ॥ २ ॥ साचे गुर की साची सील ॥ तनु मनु सीतन्तु साचु परीख ॥ जल पुराइनि रस कमल परीख ॥ सबदि रते मीठे रस ईल ॥ ३ ॥ हुकीम संजोगी गढ़ि दस दुआर ॥ पंच वसहि मिलि जोनि चपार ॥ आपि तुलै आपे वर्णजार ॥ नानक नामि सवारणहार ॥ १ ॥ ४ ॥ गउदी महला १ ॥ जातो जाह कहा ते आपे ॥ कह

उपर्व कह आह समापै ॥ किउ बाधिओ किउ मुक्ती पार्व ॥ किउ धरिनामी महित समापै ॥ १ ॥ नामु रिदे अंग्रुतु मुख्ति नामु ॥ नगहर नामु नगहर निहकामु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सहजे आपै सहजे आह ॥ मन ते उपर्व मन माहि समाह ॥ गुरमुद्धि हुक्तो येषु न पाह ॥ सबदु धीचारि हुई हरिनाह ॥ २ ॥ तरह पेली षष्टु निमि बागु ॥ मुन्द दुखीआ मनि मोह नियानु ॥ माम्ह विहाम नकहि आनामु ॥ टह्हिस भारति करि

<u>被被敬敬。既既被敬敬敬敬敬敬敬敬敬</u>感被称 तुधु त्राखा मेरी काइत्रा तूं सुणि सिख हमारी ॥ ॥१॥ रहाउ ॥ हउ भूठी लाइतवारी . पराई निंदा चिंदा करिह पराई वेलि II पिछै बुरिश्रारी तूं करिंह चोरी 11 हंसु चलिया रहीएहि होईअहि नारी रहीग्रहि तं काइश्रा छुटडि २ 11 सुपनंतरि [1 तुध् चोरी मै जा किञ्ज करि लीआ कमाङ्या 11 ता ढोई भाइया ॥ हलति सोभा पलति श्रहिला न गवाइत्रा॥ २ ॥ हउ खरी दुहेली होई बाबा मेरी नानक न तुरको कोई ॥ १॥ रहाउ ॥ ताजी कपड सुइना रुपा भाड़ि किस ही नालि न चले नानक भाडि गवारा पए मैं सभ किछु चाखित्रा इकु **ऋंमृतु** नामु तुमारा ॥ देरी ॥ संचे संचि की दिवाल उसारी भसमंदर सोइन सोइन जार्णे सभ मेरी ॥ लंका संपे माडी अंध्र सुणि मृरख मंन अजागा होगु तिसै A 11 II का साहु ठाकुरु भाणा ॥१॥ n हमारा भारा हम रहाउ रासि तिसै की मारि आपे जीउ पिंडु सभ जीवाले १॥१३॥ गउड़ी चेती महला १ ॥ अविर पंच हम एक जना किउ राखउ घर वारु मना ॥ मारिह लूटिह नीत नीत किसु त्रागै करी पुकार जना ॥ १ ॥ सीराम नामा उचरु मना ॥ श्रागै जमदल् विख्य घना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ उसारि मड़ोली राखे दुत्रारा भीतरि वैठी साधना ॥ करे नित कामिशा अवरि लुटेनि सु पंच जना ॥ २॥ ढाहि मड़ोली लूटिया देहुरा साधन पकड़ी एक जना ॥ जम डंडा गलि भागि गए से पंच जना ॥ ३॥ कामिण लोड़े सुइना रुपा मित्र लुड़ेनि सु खाधाता।। नानक पाप करे तिन कारिण जासी जमपुरि बाधाता।। ४॥२॥१४॥ गउड़ी चेती मुंद्रा ते घट भीतरि महला १॥ पंच चेले कीजहि कांइत्रा कीजे खिथाता ॥ वस रावल मनु कीजै डंडाता ॥ १ ॥ जोग जुगति इव पावसिता ॥ एक सबदु द्जा लावसिता मृलि मनु होरु नासति कंद 1 8 11 रहाउ II पाईऐ मुंडाइऐ गुरु कीनी ्जे गुरु मंडि हम् H चेतसि सुऋामी श्रंधाता एक न तारणहारु त्रिभवण H लावसि संसा मृति पटंबु गली करि मनु जावसिता 张本志志志志·志志志志志志志·志志志志志·

जाखा मोई द्रग्रा ॥ व्यवह

केरड

त मारि

३ ॥ तन महि मैल

**ক্রি**য়া

भगति भंडार ॥ कीत्रा गरव न

11 3 11

गुर रचनी सच्च सर्राद पञ्चाता ॥ तेरा ताणु नाष्ट्र

यागै

श्रानै सिस ॥

जीवालिंह चन्वसि मिलाइ

नाही

वाला

सिरि

की वडिग्राई

किया

करगौ

न

तेरी दाति

दाना भीना साचा

होइ ॥

दश्रा

घरम

सीउ

11

मेट

n

मोइ

विंद्र सम्र तेर पामि

11

जिंड भागी विंड नामु जपाइ ॥ त्

मरोसै तेरै।।

जाणा करम वेरे नाम की जाति ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तू एनड्ड दाता देनणहारु ॥ तोटि

भागा

भगति सरणाई ॥ 8 11 80 ।। गउडी महला नानक रहखा यनमै जिनि घरध पहाइया अपियो पीयाइया ॥ निसरे समाइश्रा । १ ॥ कित्रा उरीए डरु उरिं समाना ॥ पूरे गुर कै पञाना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिस नर राष्ट्र रिदै इरि रासि ॥ सहजि ॥ जाहि समारै सामः विद्याल स्रभाइ मिले सारामि ॥ २ से परे ॥ उत मनमुख बाधे काल।। ३ ॥ ब्राहिनिसि राम्नुरिदै राम मिले अम दूरे।। ४ ।। ११ ।। गउड़ी महला १ ॥ जनमि त्रै गुण हितुरारु ॥ चारे नेद कथहि श्राकारु ॥ वीनि ॥ तुरीब्रानसथा सतिगुर ते इरि बानु ॥ 8 भगति गुर सेना तरवा ॥ बाहुडि जनग्रु न होइहै मरवा ॥ ।। निमृति सासत पडित सभ कोई चारि पदारथ कडी प्रुति सोई ॥ बिनु शुर अरथु बीचारु न पाइआ ॥ प्रकृति मगति हरि पाइश्रा।। २ ॥ जा कै हिरदै वसिया हरि सोई भगति परापति होई ॥ की भगति शकति श्रानद ॥ हरि पाए परमानदु ॥ ३ ॥ जिनि पाइआ गुरि देखि दिखाइआ ॥ श्रासा माहि निरास बुमाइश्रो॥ दीना नाथ सरव संखदावा इरि चरणी मनु राता ॥ ४॥ १२ ॥ गउड़ी चेती महला १ ।। अमृत काइआ रहें सुखाली वाजी इह संसारी ॥ लोभ्र लम क्मानहि बहुत उठावहि मारो ॥ त काइआ ये स्लदी जिउ सुणि सुणि सिख छारो ॥ १ सकत 11 कीता मेरे बद्दहि जीयहे वारी रहसी

法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法 श्रापण लीश्रा जे मिलै ता सभु को भागटु होइ ॥ ३ ॥ करमा उपि लोचै सम्र कोइ ॥ ३ ॥ नानक करणा जिनि कीत्रा सोई निवडें जे सार करेइ ।। हुकमु न जापी खसम का किसै वडाइ देइ ।। ४ ।।१॥ १८ ॥ गउड़ी वैरागिए महला १ ॥ हरणी होवा वनि बसा चुर्णि खाउ ।। गुर परसादी मेरा सह मिलै वारि वारि हुउ जाउ जीउ मैं वनजारिन राम की।। तेरा नामु वखरु वापारु जी।। १॥ रहाउ ।। कोकिल होवा श्रंबि बसा सहजि सबद बीचारु  $\Pi$ मिलै रूपि अपार द्रसनि मेरा सह IF २ मञ्जली ॥ उरवारि पारि मेरा सह जीश्र जंन सभि सारि चसा वसै हउ मिलउगी वाह पसारि 11 3 11 नागनि होवा वसा भउ जाइ ॥ नानक सदा सोहागणी जिन जोती जोति समाइ॥४॥ २॥ १६॥ गउड़ी पूरवी दीपकी महला १॥ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ जै घरि कीरति त्राखीएे का गावहु सोहिला सिवरह होइ वीचारो तित् घरि सिरजगहारो 11 मेरे निरभउ का सोहेला ॥ हउ गावह वारी सुखु होइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नित नित सदा दानै तेरे समालीत्र्यनि देखेगा देवग्रहारु - 11 कीमति पबै ना तिस संबति लिखिआ दाते कवरा साहा २॥ करि 11 होवै देहु त्रासीसड़ीत्रा जिउ सजग सिउ मेलु ॥३॥ घरि घरि एहो पाहुचा सदड़े नित पर्वनि ॥ सद्ग्रहारा सिमरीएे नानक से दिह त्र्यावंनि ॥ ४ ॥ १ ॥ २० ॥ रागु गउड़ी महला ३ चउपदे ॥ गउड़ी गुत्रारेरी ॥ १ ओं सतिगर प्रसादि ग्ररि मिलावे सोई ॥ मेरा मेला होई ॥ आरो मेलि हरि प्रभु सभ विधि जार्गे ।। हुकमे मेले सबदि पछार्गे ।। १ ।। सितगुर कै ऋषे

वसै

सच रंगि समाइ ॥ १

सुभाइ

॥ रहाउ

मेरा

11

राचै

मनि

भै

11

हरि

भ्रम

गुरि

भउ

जाइ

॥ एकम्र चरणी जे चित्र सावहि सवि सोभि की धावसिता ॥ ३ ॥ जपिस निरंजन रचिम मना ॥ काहे बोलिह जोगी कपट रहाउ ॥ काइग्रा कमजी हंस इत्रासा मेरी मेरी विहाणीता ॥ करत प्रणयति नानक नागी दाभै फिरि पाछै पछुतासीता॥४॥३॥१४ गउही चेती महला १॥ श्राउत्वध मंत्र मृज़् मन एक काटन हारा लीजे रे चित की जै रे।। जनम जनम के के पाप करम मन एक। साहित्र भाई रे ॥ तेरे तीनि गुणा संसारि अलुदा न लुक्या जाई रे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सकर खंड माइश्रा तनि मीठी हम तउ पड उचाई रे ॥ राति अनेरो स्रभति ट्रकिस मूसा भाई रे । २॥ मनमुखि कराहि वेता दुखु लागै मिलै वडाई रे ॥ जो तिनि की आ सोई हो आ किरत न मेटिया जाई रे ।। ३ ।। इ.भर भरेन होत्रहि ऊर्थो जो सते रंगुलाई रे पंक होने जे नानक तउ मुड़ा किछ पाई रे ॥ ४ ॥ ४ ॥ १६ ॥ गउड़ी १ ॥ कन की माई बायु कन केरा किद् श्राए ।। अगनि विंव जल मीतरि निपने काहे कीम मेरे साहिया कउला जाली गुरा तेरे ॥ कहे न जानी अउगरा मेर ॥ १ ॥ रहाउ ।। केने रुख निरख हम चीने केते पस उपाए ॥ श्राए केने पंख उडाए ॥ २॥ इट पटण विज मंदर यावें ॥ यगह देखें पिछह देखें ॥ ३ ॥ तट तीरथ हम नव खंड देखे तकड़ी तीलिख लागा घट ही महि जेता वसजारा नीरि भरिया ं तेते श्चराया द्ह्या वारे ॥ जीयहा उपानह इनदे पथर भीतरि काती यरादर 11 सुद्ध होते दिन राती ॥ II ॥ रैंगि गर्नाई सोइ के दिरमु गराइया खाइ॥ जनम है कउड़ी बदले आह ॥ १ ॥ नाम फिरि पार्छ पछ्ताहि þ घरे ਜ चाहिद्या गर् मे

श्रापण लीया जे मिलें ता समु को भागटु होइ ॥ ३ ॥ करमा उपि लोचे सम् कोइ ॥ ३ ॥ नानक करणा जिनि कीत्रा सोई सार करेड़ ।। हुकमु न जापी खसम का किसै वडाइ देइ।। ४।।१।। १८।। गउडी वंरागणि हरणी होवा वनि महला १ ॥ वसा चुिंग खाउ ।। गुर परसादी मेरा सह मिलें वारि वारि हुउ जाउ जीउ वनजारिन राम की।। तेरा नामु वखरु वापारु जी।। १।। रहाउ ।। कोकिल होवा ग्रंबि बसा सहजि सबद बीचारु मिलें रूपि अपारु ॥ द्रसनि सह २ जीख्र जंत सभि सारि ॥ उरवारि पारि मेरा सह वसा वसे हुउ मिलुउगी बाह पसारि ॥ ३ ॥ नागनि होवा सबदु वसे भउ जाड़ ॥ नानक सदा सोहागणी जिन जोती समाइ॥४॥ २॥ १६॥ गउड़ी पूरवी दीपकी महला १॥ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ जें घरि कीरति त्र्राखीएे तितु घरि गावहु सोहिला सिवरह सिरजणहारो बीचारो ॥ मेरे निरभउ का सोहेला ॥ हउ गावह वारी मुखु होइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नित नित सदा तेरे दानै कीमति समाली अनि देखेगा देव गहारु -11 ना २ ॥ संवति साहा लिखिश्रा दाते कव्यु H समारु त्रासीसङ्ग्रिया जिउ होवै सजग मेलु ॥३॥ घरि घरि एहो पाहुचा सदड़े नित पर्वनि ॥ सिमरीए नानक से दिह आवंनि ॥ ४ ॥ १ ॥ २० ॥ राग् गउड़ी महला ३ चउपदे गुत्रारेरी ॥ गुरि १ व्यों सतिगुर प्रसादि ॥ गउड़ी

मिलावे सोई ॥ मेरा हरि मेला होई ॥ आने मेलि प्रभु सभ विधि जार्ये ।। हुकमे मेले सबदि पछार्ये ।। १ ।। सितगुर के राचै सच रंगि समाइ ॥ १ भै भ्रम जाइ П ॥ रहाउ ॥ वसै गुरि हरि मनि सुभाइ II

## BEBERRERERERERERERERERE

भारा कीमति नही पाइ ॥ सबदि सालाहै श्रंतु न पारावारु प्रमु बखसे बखसणहारु ॥ २ ॥ गरि मिलिए सम मति बुधि मनि निरमलि वसे सच सोड ।। साचि वसिएे साची सेग बीचार ॥ ३ ॥ गुर ते साची संबंद गुरम्रुखि नाम्नु पछार्गे कोइ ॥ जीवै दाता दैवस्पहारु ॥ नानक हरिनामे समै पित्रारु ।। १ ॥ २१ ॥ गउडी गुत्रारेरी महला ३ ॥ गिश्रानु पाए जनु कोइ।। गुर ते यूक्तै सीक्तै सोइ।। गुर ते सहजु साचु बीचारु ॥ गुर ते पाए मुकति दुव्वारु ॥ १ ॥ पूरै मागि मिलै गुरु व्याइ ॥ सहिज साचि समाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गरि मिलिए श्रगनि घुकाए ॥ गुर ते सांति वसै मनि श्राए ॥ गुर ते पवित पावन गुर ते सबदि मिलावा होइ ॥ २ ॥ बाकु गुरु ।। विनु नावे बहुता दुखु पाई ॥ गुरस्रुखि नामु धिआई ॥ दरसनि सचै सची पति होई ॥ ३ ॥ किस नो कहीपे दाता इकु सोई ।। किरपा करे सबदि मिलावा होई ।। साचे गुण गाता ॥ नानक साचे साचि समाता । ४ गउड़ी गुआरेरी महला ३ ॥ सु थाउ सचु मनु निरमलु जापै सचि निरासु करे सचु सोइ ॥ सची वासी जुग चारे किछु साचा अरोपे आपै ॥ १ ॥ करम्र हार्रे सतसंगि हरिगुण गाने वैसि स भाए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जलउ हह जिह्ना दुर्जे भाइ ।। इरिरसु न चालै फीका श्रालाइ ।। बिन्न पूम्के रुनु मनु फीका वितु नावै दुलीया चलिया रोह ॥ २ ॥ सुभाइ ॥ गुर किरपा ते सचि समाइ ॥ श्रंमृत पीवै निरमल धार ॥ ३ ॥ नामि राती गुरसमद् बीचार समाने जो माडा होह ॥ ऊंधे मांडे टिके न कोह ॥ गुर सबदी मनि निवासु ॥ नानक सञ्ज मांडा जिसु सबद पित्रास ॥ ४ ॥ ३ ॥ २३ ॥ गउदी गुत्रारेरी महला २ ॥ इकि गाउत रहे मनि साद न गावहि ॥ रउम तिचि गानहि निरया जाइ 11 जिन नाम पिक्रारु ॥ साची बाखी सबद बीचारु II गायत नामि मुहार्न सतिगुर भाव तन् 11 मन राता इकि गानहि १कि

पावहि विनु **श्र**पनेह ।। सची भगति गुर सगद पित्रारि नाम्र पिरु राखिआ धारि श्रपना उरि सदा करहि भगति II 2 नचि मुरख नचि टपहि जणावहि आप H बहुतु पानहि दुख् 11 のものののなのののもののののの होइ ॥ सबदि मरे भगति पाए जनु नचिए टिपए भगति न सोइ॥ ३॥ भगति भगति सोइ सची वछ्ल कराए 11 भगति विचह खोइ जार्ग मेरा विधि सभ साचा H प्रभ नानक चखसे नाम्र पछार्ग गउड़ी गुआरेरी २४ H 8 महला 3 मनु कैसे मारे घात मरि विनु हरि मृए जाइ 11 पाइ -11 दारू वुभ मरे मनु सबदि जनु सोइ ॥ जिस नो ? वसे हरि आई परसादि मनि ग्र 11 11 करणी कार कमावें ॥ ता की सोभी पाव गुरमुखि इस मन श्रंकसु मारि जीवालगहारा मिकदारा गुरु 11 चरै साधै कोइ मनु जनु II निरमलु अचर त H हउमै सवारि विचहु 11 तजे मन लह्या 11 कदे मेलि राखि श्रन मिलाइ 9 11 न सवदि जाग्रै ऋापे ही समाइ आपगी कला 11 नानक गुरम्रखि नाम पछार्गी ॥ गउड़ी गुआरेरी २५ हउमै 8 महला 3 दुजै विचि भाइ भरमि जग 11 भुलाना वउराना चितव धंधा करतिश्रा अनदित विहाना पछाना 11 भाई ॥ मेरे गुरमुखि रसना हरि रमह रसन रसाई हिरदै रहाउ ॥ गुरम्रखि जिनि राम्र पछाता जगु संवि हउमै गुरसबदि जुग मारि करे पछाता 11 कृपा 3 सचे से जो गुरसवदि जन 2 वरजे ठाकि निधि ते नाम्र नव गुर पाए ॥ हरि रहाए H हरि वसे करतिआ मनि आए 3 राम सुख् -11 राम सांति लागै श्रंतरि पीर  $\mathbf{H}$ ऋापे वजीरु जम ऋापि गुणी गहीर सदा हरि Ш 8 11 गउडी 18 विसर सो किउ जिस के जीअ गुत्रारेरी महला Ę सा विसरै किउ जित् माहि सेविऐ समाना 11 3 ॥ हरि के नाम बिटह वलि जाउ - 11 त् विसरिह तदि

# **淡田班班班班班班班班班班班班班班 班班班** 游游游游游游游游游游游游游 भारा कीमति नही पाइ ॥ सबदि सालाहै श्रंतु न पारावारु ॥ मेरा

प्रभु चलसे चलसणहारु ॥ २ ॥ गुरि मिलिए सम मति वृधि मनि निरमिल वसै सचु सोइ ॥ साचि वसिऐ साची

उत्तम परणी सवद बीचार ॥ ३ ॥ गुर ते साची सेता होइ ॥

गुरमुखि नामु पछाणे कोइ ॥ जीउँ दाता देउखहारु ॥ नानक हरिनामे लगै पित्रारु ॥ १ ॥ २ ॥ २ १ ॥ मजडी गुत्रारेरी महला ३ ॥ गुर ते

गिआनु पाए जनुकोइ॥ गुर ते चून्तै सीन्तै सोइ॥ गुर ते सहलु सालु

बीचारु ।। गुर ते पाए मुक्तति दुव्यारु ।। १ ।। पूरै मागि मिलै गुरु साचै

साचि समाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरि मिलिऐ अगनि बुकाए ॥ गुर ते सांति वसै यनि आए ॥ गुर ते पवित पारन

<del>Q</del>i

0

0

Ō सुचि होइ ॥ गुर ते समदि मिलामा होइ ॥ २ ॥ बासु गुरू 0 भरिम भ्रुलाई ॥ नितु नावे बहुता दृखु पाई ॥ गुरम्रुखि होवे हु नामु धिब्राई ॥ दरसनि सचै सची पति होई ॥ ३ ॥ किस नो कहीए दाता रणु सोई ॥ किरपा करे समदि मिलावा होई ॥ मिलि

Oi साचे गुरा गाना ॥ नानक साचे साचि समाना । ४ 01 गउड़ी गुत्रारेरी महला ३ निरमल ।) स थाउ सच मन

ののの सचि निरासु क्रे सचु सोइ ॥ सची बाखी जुग चारे जापे ॥ सध किछु साचा आपे आपे।। १।। करमु हार्ने सतसंगि हरिग्रया गाये वैसि स भाए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जलउ इह जिह्ना दुजे Öi ei ei माइ ।। इरिरम् न चालै फीका बालाइ ॥ दिन पुग्के तनु मनु फीका

वित नावै दररीया चलिया रोह ॥ २ ॥ रमना ōi Oi चारित्रश्रा सहित सुमाह ॥ गुर किरपा वे सचि ममाह ॥ राती गुरमपद बीचार ॥ श्रंमृत बीपै निरमल धार ॥ ३ ॥ नामि समारे को भाडा होइ॥ ऊँघै माँडै टिकै न कोइ॥ गुर सचदी मनि

॥ २३॥ गउदी गुव्यारेरी महला २ ॥ इकि गानत रहे मनि सार् गावहि रउम विचि गावि विरथा जाइ गायग्रि Ħ जिन नाम पिमारु ॥ साची बागी सबद पीचारु ॥ १ गावत गुहाय मतिगर मार्व नरिय 11 मन तन गता की गार्गाह इकि η

नाम निरामु ॥ नानक सञ्च भाँडा जिमु सबद पिश्रास ॥ ४ ॥

रमह ) ॥ सची भगति गुर सवद पित्रारि विनु श्रपनेह पावहि नाम भगति धारि उरि 11 11 राखिश्रा 2 सदा श्रपना पावहि नचि नचि टपहि जणायहि बहुत दुख् 11 11 मुरख टिपए भगति न होइ॥ सबदि मरैं भगति पाए जनु सोइ॥ ३॥ सोइ ॥ सची भगति विचह भगति कराए भगति वळल सम विधि जाएँ।। नानक वससे नाम साचा अस गुत्रारेरी गउड़ी महला 3 -11 मन 58 11 8 11 8 11 कसे मनु मरे हरि पाइ ॥ विनु मूए मारे घात मरि जाइ ॥ वुभे ॥ जिस नो चलसे मरे जनु सोइ ॥ १ मनु सगदि वसै मनि आई ॥ १ परसादि हरि ॥ रहाउ गुर <u>a</u> करगी कार कमावै।। ता की सोभी पावै इसु मन श्रंकसु मारि जीवालणहारा 11 गुरु मिकदारा चरै साधै निरमल कोइ **अ**चर त - (1 जन गुरमुखि इहु मनु लइआ सवारि ॥ हउमै तजे विकार विचहु 3 कदे विछडिह 11 न मेलि मिलाइ राखि अनु जार्ये गुरम्रुख ही ऋापे 11 नानक नाम्र आपगी कला गुत्रारेरी २५ ॥ गउड़ी महला ॥ ५ ॥ 8 दूजै भाइ भरमि भुलाना ॥ बहु H विचि सभ्र वउराना जग धंधा करतिया स्रनदिनु विहाना ॥ 9 H न पछाना राम्रं रमह मेरे भाई ॥ गुरम्रुखि रसना हरि रसन रसाई の部 रहाउ ॥ गुरमुखि हिरदै जिनि 11 जगु जीवन राम्र पञ्जाता हउमै मारि पछाता ॥ कृपा करे प्रभ गुरसबदि 11 सचे जो गुरसबदि जन मिलाए ॥ धावत २॥ से ॥ नामु नव निधि गुर ते पाए ॥ इरि किरपा ते ३ ॥ राम राम करतित्रा सुखु सांति सरीर हरि वसे मिन आए ॥ आपे साहिच लागै त्रापि वजीरु श्रंतरि वसै न

जम पीर ॥ गहीर ॥ ४॥ ६ ॥ २६ ॥ गुणी नानक सेवि सदा हरि ॥ सो किउ विसरे के जीअ पराना जिस सो 3 महला II जित् सेविएे माहि समाना सभ ॥ हरि के नाम बिटहु बलि जाउ तूं विसरहि तदि ही

张宏杰|题||张宏扬的话话的话话的话的话。

( १६0 ) मरि जाउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ निन तृ त्रिसरिह जि तुधु श्रापि भ्रुलाए ॥ तिन त् तिसरहि नि दुजै भाए ॥ मनग्रुख श्रागियानी जोनी पाए ॥ २ ॥ जिन इम्मनि तुठा से सतिगुर सेग लोए ॥ जिन इम्मनि तुठा तिन हरि यनि वसाए ॥ गुरमतो हरिनामि समाए ॥ ३ ॥ जिना पोतै पुनु से गियान बीचारी ॥ जिना पोते पुनु तिन इउमै मारी ॥ नानक जो नामि रते तिन वड चलिहारी ॥ ४ ॥ ७ ॥ २७ ॥ गउडी गुत्रारेरी महला ३ ॥ तू स्रकथु निउ फथिया जाहि ॥ गुर सबद भारणु मन माहि समाहि ॥ तेरे गुण यनेक कीमति नह पाहि ॥ १ ॥ जिम की बाखी तिसु माहि समायो ॥ देरी अकथ कथा गुर सबदि बखाखी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जह सतिगुरु तह सतसंगति वर्णाई ॥ जह सतिगुरु सहजे हरिगुण गाई ॥ जह सनिगुरु तहा हुउमै सबदि जलाई ॥ २ ॥ गुरमखि सेना महली

हरिनामि समाए ।। ३ ।। आये दावि करे दावारु ॥ पूरे सविगुर सिउ लगै पित्रारु ॥ नानक नामि रते तिन क्उ जैकारु ॥ ४ ॥ ¤ II २= II गउडी गुद्यांगी महला ३ II एकसु ते सभि रूप हाँह रगा ॥ पउछा पासी वैसतरु समि सहलगा ॥ भिन भिन वेलें हरिप्रष्टु रगा ॥ १ ॥ एक अचरज एको है सोई ॥ गुरष्टुलि वीचारे निरला कोई।। १ ।। रहाउ ।। सहिज भने प्रम्न सभनी थाई ।। पहा गुपतु प्रगडु प्रभि मणत बर्णाई ॥ आपे सुतिआ देह झगाई ॥ २ ॥ तिस की कीमति किनै न होई ॥ कहि कहि कथनु सबदि समावै वृभी हरि सोई सुर्यि मिलाए ॥ वडी विद्याई सवदि ते पाए ॥ नानक नामि रते हरिनामि समाए ॥ ४ ॥ ६ ॥ २६ ॥ गउडी गुजारेरी महला ३ ॥ मनम्रुखि स्ता भाइमा मोहि पित्रारि ॥

थाउ पाए ।। गुरप्रस्वि अंतरि हरिनाम् वसाए ॥ गुरप्रस्वि

वीचारा ॥ ऋषि तरे सगले इल **法本本本本本本本本本本本本本本本本** 

करेते माइब्रा नालि अनुभौ ॥ यधु अगिब्रानी कदेन सीभी

गुरप्रुखि जागे गुए गित्रान बीचारि ॥ से जन जागे जिन

पित्रारि॥१॥सहजे जागै सर्वे न कोइ॥ पूरे

कोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ असतु अनोड़ी कदे न

॥ २. ॥ इस जुग महि रामनामि निसतारा

नाम युक्ते जनु

ग्रुर ते

निरला 11

उधारा

### १६१ **表示表示表示表示表示表示表示表示表示的表现的表现的** इसु कलिजुग महि करम धरमु न कोई ।। कली का जनमु के घरि होई ॥ नानक नाम विना को मुकति न होई ॥ ४ ॥ १० ॥ ३०॥ गउड़ी महला ३ गुआरेरी ॥ सचा श्रमरु सचा पातिसाहु॥ मिन साचै राते हरि वेपरवाहु ॥ सचै महलि सचि नामि संमाह ॥ १॥ सुणि मन मेरे सवदु वीचारि ॥ राम जपहु भवजलु पारि ॥ १॥ रहाउ ॥ भरमे आवै भरमे जाइ ॥ इहु जग जनमिश्रा द्जै भाइ ।। मनमुखि न चेतै आवै जाइ।। २ ।। आपि भुला कि प्रभि आपि भुलाइआ ॥ इहु जीउ विडागी चाकरी लाइत्रा ॥ दुखु खटे विरथा जनम्रु गवाइत्रा ॥ ३ ॥ किरपा करि सतिगुरू मिलाए ।। एको नामु चेते विचहु भरमु चुकाए ।। नानक नामु नाउ नउ निधि पाए।। ४।। ११।। ३१।। गउड़ी गुत्रारेरी महला ३।। जिना गुरमुखि धित्राइत्रां तिन पूछउ जाइ ॥ गुर सेवा ।। से धनवंत हिरिनामु कमाइ 11 पूरे गुर पाइ ।। १ ।। हरि हरि नामु जपहु मेरे भाई ॥ गुरमुखि सेवा हरि घाल थाइ पाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रापु पछागौ मनु निरमनु होइ ॥ मुकति हरि पार्वे सोइ ॥ हरिगुण गार्वे मति ऊतम होइ॥ सहजे सहजि समावै सोइ ॥ २ ॥ दृजै सेविश्रा भाइ न हउमै माइत्रा महा विखु खाइ ॥ पुति कुटंबि गृहि मोहित्रा मनमुखि अंधा आवे जाइ ॥ ३ ॥ हारे हरि नामुं देवे जनु अनिदनु भगति गुर सबदी होइ ॥ गुरमित विरला वृभी कोइ ॥ नानक नामि समावै सोइ ॥ ४ ॥ १२ ॥ ३२ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला होई ॥ पूरा जनु कार कमावै कोई ॥ अखुटु चारे होई ॥ ऐथै सदा सुखु तोटि न दरि कीजै ॥ गुरमुखि सेवा श्रंमृत रसु पीजै ॥१॥ ए मन मेरे भरमु न ॥ १ ॥ रहांउ ॥ सतिगुरु सेवहि से महा पुरख संसारे ॥ त्रापि उधरे कुल सगल निसतारे ।। हरि का नाम्र रखहि उरधारे ॥ नामि रते उत्तरिह पारे ॥ २ ॥ सितगुरु सेवांहि सदा मनि हउमै मारि वाजै निजवरि वासा॥ कमलु परगासा - 11 अनहदु नामि रते घरि माहि उदासा ॥ ३ ॥ सतिगुरु सेवहि तिन की भगती आखि वखाणी॥ अनदिनु वागाी

the transfer streets are the streets and the

सारंगपाणी ॥ नानक नामि स्ते निहकेवल निरवाणी॥४॥१३॥३३॥ गउड़ी गुत्रारेरी महला ३ ॥ सविगुरु मिलै वडभागि संजोग भोग ॥ १॥ गुरमुखि प्रांगी हरि नाम नित हरिस्स नाम्र धियाइ।। जनमु जीति लाहा नाम्र पाइ।। १ ॥ ।। गित्रान रहाउ थित्रातु गुर सबदु है मीठा ॥ गुर किरपा ने किनै गिरलैं चित डीठा ।। २ ।। करम कांड बहु करहि श्रचार ।। विन भ्रिगु ब्रहंकार ॥ ३ ॥ वंधन वाधित्रो माइश्रा फास 11 जन गुरु परगास ॥ ४ ॥ १४ ॥ ३४ ॥ महला ३ गउड़ी वैरागिशा ।। जैसी धरती ऊपरि मेघला बरसत है किया मधे पाली नाही ॥ जैसे धरती मधे पाली परगासित्रा बिन प्या वरसत फिरा ।। बाबा तं ऐसे भरम्र चुकाही ।। जो किछ सोई कोई है रे ।। तैसे जाइ समाही ।। १ ।। रहाउ ।। इसतरी पुरख होइ स्रोइ नाना रुप सदा कमाही II करम तुमही माहि समाही २ ।। इतने जनम भूलि परे से ता भूले नाही ॥ जा का कारजु सोई परुजायै जे गुर कै सबदि समाही ॥ ३॥ रेरा सबद तहे हिंह आपे भरम्र कहा ही।। नानक ततु तत सिउ मिलिआ पुनरपि जनमि न ब्याही ॥ ४ ॥ १ ॥ १ ॥ ३५ ॥ गउड़ी घैरागिय जग कालै वसि है वाधा दजै माइ ॥ हउमै करम कमाबदे मनमुखि मिलै सजाइ ॥ १ ॥ मेरे मन गुर चरणी दितु लाइ ।। गरप्रस्ति नाम् निधानु लै दरगह लए छडाइ ।। १ ।। रहाउ लख चउरासीह भरमदे मन हठि बावै जाड ॥ ग्रर पछाशिश्रा चीनिश्रो फिरि फिरि जोनी पाइ ॥२॥ गुरमुखि आप श्रनदिन भगती रतिया हरिनामे यसिया मनि चाइ ॥ हउम सवदि मरै परतीति तजे ħ मन् करमी पाईश्रिन ं हरिनामा भगति विकार नानक १६ ॥ ३६ ॥ गउड़ी बैरागणि महला ३ पेईयड़े दिन चारि है हरि हरि लिखि पाइया ॥ सोमाउंती नारि है गुरम्रुखि गुण गाइश्रा ॥ पेतकड़ै गुण संमलै साहरै वास गुरभुषि सहजि समाखीया हरि हरि मनि भाइया ॥ १ ॥

法表表表表表表表表表表表表表表表表表表表 आपे देहि मति हरिनाम् धित्राईऐ ही प्रभु रहाउ ॥ मिन् हउमै म्रुखि अंमृत पाईऐ दुविधा वडभागी सतिगरु 11 समाईऐ ॥ सहजे सुखि आपे विनसि श्रापि जाड सभ्र मनमुखि आपे लाईऐ गरवि न पाइश्रो श्रगिश्रान २ नाइ -11 11 करहि फिरि फिरि पछतारा सतिगर सेवा ना गरभे गलि जाग्गे मेरे जोनी वास पाइदे n करते भावदा मनमुख भरमाखे ॥ ३ ॥ मेरे हरि प्रभि लेख लिखाङ्या धुरि मसतिक पूरा ॥ हरि हरि नामु धित्राइश्रा भेटिश्रा गुरु मेरा पिता माता हरिनाम् है हरि वंधपु चीरा ॥ हरि कीरा ॥ ८ ॥ ३ ॥ १७ ॥ ३७ ॥ नानक जन वैरागिण महला ३ ॥ सतिग्रर ते गित्रानु पाइत्रा हरि ततु वीचारा ॥ भई जिप मति मलीख परगङ् नाम्र म्ररारा H धुरि मसतकि जिन लिखिश्रा मिटाईश्रा चुका **ऋंधिश्रारा** - 11 कउ हरि पाईऐ कित्र विधि तिन हरिनाम् पित्रारा ॥ १ ॥ संत हरि बिनु न जीवती गर चसा H जीवा रहाउ ॥ हउ हरिगुण गावा नित हरि सुखी हरि हरिरस पीवा ॥ १ 11 ते पाइआ मेरा मन् गुर हरि गति कीनी ॥ हरिरस् धनुं धनु गुरु सतपुरखु है जिनि भगति हरि दीनी ॥ जिस्र गुरु हम कीनी ॥ २ ॥ गुणदाता हरि राइ है हरि पाइत्रा सो हरि अवगिणिआरे ॥ पापी पाथर ड्वरे गुरमति तारे ॥ तं गुगदाता हरि सर्गागति राखि श्रवगणिश्रारे 11 गुरमती हरि अनंद सदा म्रगध निसतारे ॥ ३ ॥ सहज्ञ घरि सोहिला हरि हरिप्रभ्र पाइश्रा गाइश्रा ॥ सजग्र हरि चेताइत्रा बेनती हरि ॥ जन नानक दइऋा धृिं तिन जिन सतिगुरु पाइत्रा ॥ ४ ॥ ४ ॥ १८ ॥ ३८ ॥ गउड़ी गुत्रारेरी महला ४ चउथा चउपदे १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ पंडितु सासत सिमृति पडिश्रा जोगी गोरख गोरख करिया ॥ मैं मूरख हरि हरि जपु पड़िया॥१॥ जाना कित्रा गति राम हमारी ॥ हरि भज्ञ मन मेरे तरु भउजन्त तू

and a supply a supp तारी ।। १ ।। रहाउ ।। संनिम्रासी विभूत लाइ देह सवारी ।। पर त्रिय तिक्रामु करी बहमचारी॥ मैं मृरख हरि श्रास तुमारी ॥ २ ॥ खत्री करम करे छरतछु पात्रे ॥ छदु वैद्यु पर किरति कमात्रे ॥ मै हरिनाम् छडानै ॥ ३ ॥ सम तेरी ससटि तुं छापि समाई ॥ गुरमुखि नानक दे वडिग्राई ॥ मै श्रंधुले हार टेक ॥ ४ ॥ १ ॥ ३६ ॥ गउडी गुआरेरी महला ४ ॥ कथा है हरि की ॥ मजु मिलि साधू संगति जन की॥ तरु भउजछ अकथ कथा सुनि हरि की ॥ १ ॥ गोविंद सतसंगति मेलाइ ॥ हरिरिध हरि रसना रामगुरू गाइ ॥१॥ रहाउ॥ जो जन थिन्नावहि हरिनामा ।। तिन दासनिदास करह हम रामा ॥ जन की सेवा ऊतम कामा ॥२॥ जो हरि की हरि कथा सुनावे ॥ सो जन भावे ॥ जन पग रेख वडभागी पावे ॥ ३ ॥ संत जना मिउ यनि ब्राई ।। जिन कउ लिखतु लिखिबा धुरि पाई ।। ते जन नानक नामि समाई॥४॥२॥४०॥ गउडी गुन्नारेरी महला ४॥ माता प्रीति करे पुतु लाइ ॥ मीने शीति भई जलि नाइ।। सनिगुर मुखि पाइ ॥ १ ॥ ते हरिजन हरि मेलहुँ हम जिन मिलिया दल जाहि हमारे ॥ १ मिलि बछरे गऊ त्रीति लगावै ॥ कामिन त्रीति जा पिरु घरि श्रावै॥ ॥ २ ॥ सारिंग त्रीति वसै जल हरिजन प्रीति जा हरि जस गारी प्रीति माइआ देखि पसारा ॥ हरिजन नरपति जर्पे निरंकारा ॥ ३ ॥ नर प्राची प्रीति माइम्रा धनु खाटे ॥ गुरसिख मिलै गलादे ।। जन नानक प्रीति साध प्रीति ॥ ४॥ ३॥ ४१ ॥ गउडी सुआरेरी महला ४ मील प्रम पाइ ॥ भूले प्रीति होते अंतु खाइ ॥ ग्ररसिख प्रीति ग्रर करि मिलि श्राधाड ॥ १ ॥ हरि देरसञ् देह हरि आस तुमारी ॥ मुखि किरपा लोच परि हमारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चकवी श्रीति सरज त्तार्गे ॥ मिर्ले पियारे सभ दुख विश्रामे ॥ लागें ॥ २ ॥ बछरे प्रीति खीरु मुखि खाइ ॥ हिरदे निगरी देखें माइ॥ गुरसिख प्रीति गुरू ग्रुखि लाइ ॥ ३॥ होरू सम माइया में।टू काचा ॥ तिनमि जाइ कृश कचु पाचा

प्रीति तृपति गुरु साचा ॥ ४ ॥ ४ ॥ ४२ ॥ गउड़ी गुत्रारेरी महला ४ ॥ सनिगुर सेवा सफल है वर्णी ॥ जितु मिलि हरिनामु धियाइया हरि धर्मो ॥ जिन हरि जिपया तिन पीछैं छूटी घर्मी ॥ १ ॥ गुरिसस्त हरि बोन्नह मेरे भाई ॥ हरि बोलत सभ पाप लिह जाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जब गुरु मिलिया तव मनु विस याङ्या ॥ धावत पंच रहे हरि धियाङ्या ॥ यमदिनु नगरी हरिगुण गाङ्या ॥ २॥ सितगुर पग भृरि जिना मुखि लाई ॥ तिन कुड़ तित्रागे हरि लिय लाई ।। ते हरि दरगह मुख ऊजल भाई ॥३॥ गुर सेवा त्रापि हरि भावे ॥ ऋसनु वलमदु गुर पग लगि धित्रावे ॥ नानक गुरमुखि हरि त्रापि तरावै ॥ ४ ॥ ४ ॥ ४३ ॥ गउड़ी गुत्रारेरी महला ४ ॥ त्रापे जोगी इंडाधारी ॥ हरि त्रापे रिव रहित्रा वनवारी ॥ तार्वे लाइ नारी ॥ १॥ ऐसा मेरा राम्र रहित्रा तपु भरपूरि ॥ निकटि वसैं नाही हरि दूरि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि आपे सबदु सुरति धुनि त्रापे ॥ हरि त्रापे वेखे विगसे त्रापे ॥ जपाइ आपे हरि जापं ॥ २ ॥ हरि आपे सारिंग अंमृतधारा॥ श्रंमृतु श्रापि पीश्रावणहारा ॥ हिर श्रापि करे श्रापे निसतारा ॥३॥ हरि आपे वेड़ी तुलहा तारा ॥ हरि आपे गुरमती निसतारा॥ हरि स्रापे नानक पार्वे पारा ॥ ४ ॥ ६ ॥ ४४ ॥ गउड़ी बैरागिण महला ४।। साहु हमारा तुं धणी जैसी तुं रासि देहि तैसी हम लेहि॥ हरिनाम् वर्णं वह रंग सिंउ जे त्रापि दइत्रालु होई देहि ॥१॥ हम वर्णजारे राम के ॥ हरि वर्णज करावै दे रासि रे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ लाहा हरि भगति धतु खटित्रा हरि सचे साह मिन भाइत्रा॥ हरि जपि हरि वखरु लदिश्रा जम्र जागाती नेडि न श्राइश्रा ॥ २॥ होरु वराज करिं वापारीए अनंत तरंगी दुखु माइश्रा ॥ ओइ जेहै वराजि हरि लाइया फलु तेहा तिन पाइया॥३॥ हरि हरि वराजु सो जनु करे जिसु कृपालु होइ प्रभु देई ॥ जन नानक साहु हरि सेवित्रा फिरि लेखा मूंलि न लेई ॥ ४ ॥ १ ॥ ७॥ ४४ ॥ गउड़ी वैरागिण महला . ४॥ जिंड जननी गरभु पालती सुत की करि त्रासा॥ वडा होइ धन खाटि देइ करि भोग विलासा ।। तिउ हरिजन प्रीति हरि राखदा

水击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击

देश्रापि हथासा ॥ १ मेरे राम मै मृरल हिर राखु मेरे गुसईझा ॥

जनकी उपमा तुम्हि वर्ड्स्त्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ घरि मंदरि हरि हरि जसु मनि भावै॥ सम रस मीठे ग्रस्ति लगहि हरिग्रय ਗ

훙 गावै हरिजन परवारु सधारु इकीह कली छडावै ॥ २ ॥ जो किछ कीमा सो हरि कीम्राहरि की वडिमाई ॥ हरि जीश्र तेरे तं वस्तदा हरिपूज कराई ॥ हरि भगति

॥ ३ ॥ लाला हाटि विहासिया लहाइदा श्रापे वस्ताई किञ्रा चतुराई ॥ जे राजि वहाले ता हरि गुलास घासी हरिनाम कउ कढाई ।। जनु नानकु हरि का दासु है हरि की वडियाई ४।।२।। = ॥ ४६ ॥ गउड़ी गुब्रारेरी महला ४ ॥ किरसायी किरसाय लांचै जीउ लाइ ॥ इल जोतै उदम्र करे मेरा प्रतु घी स्वाइ ॥ हरिअनु हरि हिर जपु करे हिरु श्रंति छुडाइ ॥ १ ॥

गति कीजै मेरे राम ॥ गर सतिगर सेवा हरि लाइ हम काम ॥ १ ॥ रहाउ ।। लै तरे सउदागरी सउदागर धार्व ।। धन खटै त्रासा ॥ तिउ हरिजनु हरि हरि बोलता माइत्रा मोह वघावे सुरा पार्वे ॥२॥ विस्व संचै इटवाणीया वहि हारि भूठका भुद्रे विउ हरिधन लपटाई н इरिजनि संचिद्रा हरि खरच लै जाइ ।। ३ । इह माइग्रा मोह दासनिदास माइदर्जे फास ॥ गुरमती सो जन तरै जो नानिक नामु धित्राह्या गुरम्रुखि परगास ॥ ४॥३ ॥ ६ वैरागिया महला ४ ॥ नित दिनस्र राति लालञ्ज गउडी

वेगारि फिरै वेगारी**वा**ंसिर भारु जो ग़र की जन सेवाकरेसो घर कै कॉम हरि लाइआ।।१ राम तोडि बंधन माइआ घर कै र्कम हरि लाइ ॥ गावह हरिनामि समाइ H \$ ॥ रहाउ ॥ नरु नरपति राजे ऋरथि सम माइआ ॥ कै बंधे के डानि लेड मरि जाइत्रा ॥ धैन धन सेवा सफल सविग्ररु हरि हरि कीचै नित हा सुख पाइश्रा ॥ 2 11 सद वह माति करि माझ्त्रा के ताई ॥ जा लाडा तोर्ह देड मने मरि जाई ॥ जो गुरा सामक्री गुर सिउ करे नित नित पाई

#### NATURAL DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PRO ॥ ३ ॥ जितनी भृख अन रस सादा है तितनी भृख फिरि लागे ॥ जिसु श्रापि कृपा करे सो वेचे सिरु गुर द्यार्ग ।। जन नानक तृपतित्रा फिरिभृख न लागें ॥ ४ ॥ ४ ॥ १० ॥ ४⊏॥ गउड़ी महला ४ ॥ हमरें मिन चिनि हरि श्रास नित किउ दरसु तुमारा ।। जिनि प्रीति लाई सो जागाता हमरें हरि वहुतु पित्रारा ॥ कुरवानी गुर आपर्गो हउ जिनि विछुडिञ्रा मेलिया मेरा सिरजनहारा ॥१॥ मरे राम पापी सरिशा हम मेलें कवहुं हरि दुत्रारि।। मतु निरगुण हम अपुनी किरपा धारि ॥ रहाउ ॥ हमारे श्रवगुण वहुतु वहुतु है वहु वार ग्रावे तं 11 गुगवंता हरि हरि लेंहि भावै श्रापे वस्वसि हरि 11 हम श्रपराधी गुर संगती उपदेसु दीस्रो हरिनामु छडावै ॥ २ ॥ तुमरे गुग कहा मेरे सतिगुरा जब गुरु बोलह तब बिसमु होइ जाइ 11 अपराधी अवरु कोई राखें जैसे राखि लीए छडाइ॥ हम सतिगुरि तूं गुरु पिता तूं है गुरु माता तूं गुरु वंधपु मेरा सखा सखाइ ॥ ३॥ जो होती मेरे सतिगुरा सा विधि तुम हरि जागह ।। हम रुलते फिरते कोई वात न पूछता सतिगुर संगि गुर हम थापे ॥ धंनु धंनु गुरू नानक जन केरा जितु मिलिएे सोग संतापे ॥ ४ ॥ ५ ॥ ११ ॥ ४६ ॥ गउड़ी वैरागिण महला ४ कंचन नारी महि जीउ लुभतु है मोहु मीठा माइश्रा घोड़े खुसी मनु अन रसि लाइआ ॥ हरिप्रभु चिति न छूटा मेरे हरि राइया ॥१ ॥ मेरे राम इह नीच हरि करि किरपा दइश्रालु वखिस मेरे ।। १।। रहाउ ।। किछु रूपु नही किछु जाति नाही किछु ढ'गु न मेरा ॥ मुहु लै बोलह गुण विहून नामु जिप्रया हम पापी संगि गुर उवरे पुंचु सतिगुर केरा ॥ २ ॥ सभु मुखु नक्क दीत्रा वरतन कउ पाणी ॥ अंतु खाणा कपडू रस अनि मोगाणी ॥ जिनि दीए सु चिति न आवई ै ॥ ३ ॥सभु कीता तेरा वस्तदा तूं अंतरजामी ॥ हम जंत विचार किञ्रा करह सभु खेलु तुम सुत्रामी ॥ जन नानक हाटि विहािकञा हरि 兹宏宏宏宏宏宏宏:

गुलम गुलामी ॥ ४ ॥ ६ ॥ १२ ॥ ४० ॥ गउड़ी वैरागिष महला ४ ॥ जिउ जननी सुतु जिल पालती राखै नदिर मम्प्रोरे ॥ यंतरि वाहरि

के हैं इत्राखे ।। धंनु धंनु गुरू गुरु सतिगुरु पाधा जिनि हरि उपदेसु

मुखि दे गिरासु खिनु खिनु पोचारि॥ विउ सविगुरु राखता हरि प्रीति पित्रारि॥ १॥ मेरे राम हम बा गरसिख

बारिक हरिप्रम

दे कीए सियासो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जैसी मगनि फिरंती ऊडती कपरे यागे वाली ॥ ओह राखें चीतु पीछें विचि वचरे नित हिरदें सारि समाली॥ तिउ सतिगुर सिख त्रीति हरि हरि की गुरु सिख रखें जीश्र नाली॥२॥ जैसे काती तीस बतीस है विचि राखे रसना मास रतु केरी ॥ कोई जाखहु मास काती के किन्छ हाथि है सम यसगित हैं हरि केरी।। तिउं संत जना की नर निंदा करिह हरि किसी के किछ राखे पैज जन केरी ॥ ३॥ भाई मत कोई जाखह हाथि है सम्रु करे कराइत्रा ।। जरा मरा तापु सिरित सापु सम्रु हरि कै विस है कोई लागि न सकै विच हरि का लाइआ। ऐसा हरिनाह मनि चिति निति धिश्रावह जन नानक जो श्रंती श्रउसरि लए छडाइत्रा ॥ ४ ॥ ७ ॥ १३ ॥ ४१ ॥ गउड़ी बैरागिय महला ४ ॥ मनि होह अनंद सो सतिगुरु कहीए ॥ मन की दुविधा विनिस जाइ हरि परम पद लहीए ॥१॥ मेरा सतिगुरु पिश्रारा कित पिथि मिली ॥ इउ खिनु खिनु करी नमसकार मेरा गुरु पूरा किउ मिलें ॥१॥ रहाउ ॥ करि किरमा हरि मेलिया मेरा सतिगुरु पूरा। इद्य पुनी जन केरीया ले सतिगुर धृरा ॥ २ ॥ इरि मगर्ति भगति सुर्षे तिसु सतिगुर मिलीए ॥ तोटा श्रावई हरि लागु निति हड़ीऐ ॥३॥ जिस कउ रिदें रिगास है माउ द्जा नाही ।। नानक तिसु गुर मिलि उधरै हरिगुण गात्राही ॥ ४॥ = ॥ १४ ॥ ४२ ॥ महला ४ गउड़ी पूरवी ॥ इरि दह्यालि द्इया प्रभि कीनी मेर्रे मिन तिन मुखि हरि बोली ॥ गुरम्वि रंगु भइया यति गृहा हरि रंगि भीनी मेरी चोली ॥१॥ अपूने हरिप्रम की हउ गोली ॥ जब हम हिर सेती मत मानिया करि दीनो जगत समु गोल व्यमोली ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करह विवेकु संत जन माई खाजि हिरदे देखि दंढोली ॥ इरि हरि रूप सम सनाई

亚亚波斯亚亚亚 (本市市市市市) हरि निकटि वसे हरि कोली ॥ २ ॥ हरि हरि निकटि वसे सभ जग के त्रपरंपर पुरखु अतोली ॥ हरि हरि प्रगडु कीओ गुरि पूरे वेचित्रो गुर पहि मोली ॥ ३ ॥ हरि जी श्रंतरि वाहरि सरणागित तुम वड पुरख वडोली ॥ जनु नानकु अनिदेनु गावै मिलि सितगुर गुर वेचोली ॥ ४॥ १॥ १४ ॥ ५३ ॥ गउड़ी पूरवी महला ४ ॥ जगजीवन अपरंपर सुम्रामी जगदीसुर विधाते ।। जितु मारगि तुम प्रेरहु सुआमी तितु मारगि हम जाते ।। १ ॥ राम मेरा मनु हरि सेती राते ॥ सतसंगति मिलि रामु रसु पाइत्रा हरि रामै नामि समाते ।। १ ।। रहाउ ।। हरि हरि नाम्रु हरि हरि अवखधु हरि हरि नामु हरि साते ॥ तिन के पाप दोख सिम विनसे जो गुरमित राम रसु खाते ॥ २ ॥ जिन कड लिखतु लिखे धुरि मसतिक ते गुर संतोखसिर नाते ॥ दुरमित मैलु गई सभ तिन जो रामनाम रंगि राते ॥ ३॥ राम तुम आपे आपि ठाकुर तुम जेवड अवरु न दाते ॥ जनु नानकु नामु लए हरि जपीऐ हरि किरपा ते ॥४॥२॥ १६ ॥ ५४ ॥ गउड़ी -प्रवी महला ४।। करहु कृपा जगजीवन दाते मेरा मनु हरि सेती राचे ॥ सतिगुरि वचतु दीस्रो स्रित निरमलु जिप हरि हरि मनु माचे ॥ १॥ राम मेरा मनु तनु वेधि लीत्रो हिर साचे ॥ जिह काल कै मुखि जगतु सभु ग्रसित्रा गुर सतिगुर के बचनि हरि हम बाचे ॥१॥ रहाउ ।। जिन कउ प्रीति नाही हिर सेती ते साकत मूड़ नर काचे ।। तिन कउ जनम्र मरणु त्राति भारी विचि विसटा मरि मरि पाचे ॥२॥ तुम दङ्त्राल सरिण प्रतिपालक मोकउ दीजे दानु हरि हम जाचे ॥ हरि के दास दास हम कीजे मनु निरित करे किर नाचे ॥ ३॥ आपे साह वडे प्रभ सुत्रामी हम वणजारे हहि ताचे ॥ मेरा जीउ रासि सभ तेरी जन नानक के साह प्रभ .साचे ॥ ४॥ ३॥ ॥ १७ ॥ ५५ ॥ गउड़ी पूरवी महला ४ ॥ तुम दइत्राल सरव मंजन इक विनउ सुनहु दे काने।। जिस ते तुम हरि जाने सो सतिगुरु मेलि मेरा प्राने ॥१॥ राम हम सतिगुर पारब्रहम करि माने ॥ हम मूड़ ग्रुगध असुध मित होते गुर सितगुर के बचिन हरि हम जाने ॥ १ै।। रहाउ ॥ जितने रस अनरस हम देखे

सेंग लगाने ॥ अन नानक हरि हरि हरि हरि गउडी पूरगी मति गुरमति नामि समाने ॥ ४ ॥ ४ ॥ १८ ॥ ५६ ॥ ॥ मेरे मन सो प्रमु सदा नालि है सुप्रामी कहु किये हिर ऋापि पहु नसीऐ ॥ हरि श्रापे बलसि लए प्रश्रु साचा हरि मनि जपीये ॥ हरि हरि ॥ मेरे जपि हरि मन पीछै छुटीऐ सतिगुर की सरखाई भिज पड मेरे मना गुर सितगुर ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मेरे मन सेबहु सो प्रभ्रु स्वत्र सुखदाता जितु सेबिए घसि गुरमुखि जाइ लहहु घरु अपना निज्ञघरि वसीए ॥ हरि जमु घमीए ॥ २ ॥ मेरे मन हरि हरि हरि हरि ऊतमु लें लाहा हरि मनि हसीएे ।। हरि हरि आपि दहआ रसु चर्खीए ॥ ३॥ मेरे मन नाम विना देवें ता अभूत हरि दुर्जे लागे ते साकत नर जिम घुटीए ॥ ते साकत चोर जिना नाम्रु मन तिन के निकटि न भिटीए ॥ ४ ॥ मेरे मन सेन्ह श्रलख निरंडन नरहरि जितु सेनिए लेखा छुटीएँ 11 प्रभि पूरे कीए खिनुमासा तोलुन घटीए ॥ ४ ॥ ४ ॥ १६ ॥ गउड़ी पूरवी नहला ४ ॥ इसरे त्रान बसगति प्रभ VV9 सभ तेरी ॥ दश्या करहु हरि दरमु दिखानहु मिन तिन लोच वसेरी ॥ १ ॥ राम मेरे मिन तिन लोच मिलय फेरी ॥ गुर कृपालि कृपा किंचत गुरि कीनी हरि मिलिश्रा हरि प्रभु मेरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जो हमरै मन चिति हें सुआमी सा धाइ पाई तुम इरि जानह मेरी ॥ यनदिनु नामु जपी सुखु विधि जीना ऋम इरि तेरी ॥ २ ॥ गुरि सतिगुरि दार्त чч मिलिया बाइ प्रभु मेरी ।। बनदिनु अनदु महया वडभागी हरि सम थास पुत्री जन केरी ॥३॥ जगनाथ जगदीमुर करते सभ वसगति ई हरि केरी ॥ जन नानक सरणागति व्याए हरि राखहु पैंज जन केरी ॥ ४ ॥ ६॥२०॥४⊏॥गउड़ीपूरीमहला ४॥ इडु मनुधालिनुन

सभ तितने फीक फीकाने ॥ हिर का नामु अंमृत रसु चालिया भिलि सतिगुर मीठ रस गाने ॥ २ ॥ जिन कठ गुरु सिनगुरु नहीं भेटिया ते साक्ष्त मृढ दिगने ॥ तिन के करम हीन गुरि पाए देखि दीपकु मोहि पचाने ॥ ३ ॥ जिन कठ तुम दह्या करि मेलहु ते

KARAKAKAKAKAKAKAKA दह दिसि चिल चिल हाढे बहु रंगी दह ॥ गुरु पूरा पाइश्रा मनु ठाढे ॥ १ ॥ राम हम सतिगुर लाले वडभागी हरि मंत्र दीस्रा १ ।। रहाउ ।। हमरै मसतिक दागु दगाना हम करज गुरू वहु साढे ।। परउपकारु पुंचु बहु कीत्रा भउ पराढे तारि दुतरु ॥ २ ॥ जिन कउ प्रीति रिदे हिर नाही तिन कूरे गाढन जिउ पागी कागदु त्रिनसि जात है तिउ मनमुख गरभि ॥३ ॥ हम जानिया कछू न जानह त्रागै जिउ राखै हरि तिउ ठाढे ।। हम भूल चूक गुर किरपा धारह जन नानक ॥४॥ ७ ॥ २१ ॥ ५६ ॥ गउड़ी पूरवी महला ४ ॥ कामि करोधि नगरु वहु भरित्रा मिलि साधू खंडल खंडा है।। पूरिव लिखत लिखे गुरु पाइत्रा मनि हरि लित्र मंडल मंडा है ॥ १ ॥ करि साधृ पुंच वडा हे ॥ करि डंडउत पुच वडा हे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हउमै कंडा जानिया तिन **अं**तरि हे ॥ जिउ चलिह चुभै दुखु पाविह हे ॥ २ जम कालु सहहिं सिरि डंडा 11 हरिजन हिर हिर नामि समाणे दुखु जनम मरगा भव खंडा हे अविनासी पुरखु पाइश्रा परमेसरु बहु सोभ खंड ब्रहमंडा ।। ३ ।। इम गरीव मसकीन प्रभ तेरे हरि राखु राखु वड वडा हे जन नानक नाम्र अधारु टेक है हरिनामे ही सुखु मंडा हे ॥ ८ ।। २२ ।। ६० ।। गउड़ी पूरवी महला ४ ।। इसु गड़ महि हरि राम राइ है किछु सादु न पाने धीठा॥ हरि दीन गुर सबदी चिख डीठा अनुग्रह की आ · हरि 11 8 11 हरि कीरतनु गुर लिव मीठा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि अगमु मिलि सतिगुर लागि वसीठा ॥ जिन गुर सुखाने ही ऋरे तिन आगे आणि परीठा 11 3 11 मनमुख अति कठोरु है तिन अंतरि कार करीठा ॥ विसीअर कउ बिखु निकसै फोलि फ़ुलीटा ॥ पीत्राईऐ 3 हरिप्रभ आनि 11 मिलावहु गुरु साधू घसि गरुडु सबदु मुखि लीठा ॥ जन नानक गुर के लाले गोले लिंग संगति करुत्रा मीठा ॥ ४॥ ६॥ २३॥ ६१॥ गउड़ी प्रवी महला ४ ॥ हरि हरि अरथि सरीरु हम वेचित्रा पूरे सतिगुर दातै नामु दिड़ाइआ मुखि मसतिक भाग सभागे 11 2 11

NEW TO THE FOREST THE FRANK OF THE FRANK OF

पुरमित हरि जिन लागे ॥ १ ॥ रहान ॥ घटि घटि रमईसा रमत सम राह सुर सनदि सुरू लिन लागे ॥ इन सन्तु तन्तु देवन काटि सुरू कन मेरा अम्रु भन्न सुरू वचनी सागे ॥ २ ॥ अधिसारै दीपक आनि जलाए सुर गित्रानि सुरू जिन लागे ॥ अगियानु अधेरा

निनमि निनामित्रो घरि उसतु लही मन जागे ॥ ३ ॥ सारत विधक माज्ज्याधारी तिन जम जोहनि लागे ॥ उन सतिगुर जागै न नेचिया ओइ आन्रहि जाहि अभागे ॥ ४ ॥ हमरा निनउ सुनह प्रभ ठाइर हम सरिए प्रभू हरि मागे ।। जन नानक की लज गुरू है मिरु बेचिया सर्तिग्रर आगे ॥ ४॥१० ॥२४॥६२ ॥गउडी पूर्वी महला ४ ।। हम अहंकारी अहंकार अगियान मति गरि मिलिऐ श्रापु गराइश्रा ॥ हउमै रोगु गहुआ सुरा पाइश्रा घरु गुरू हरि राइश्रा ।। १ ॥ राम गुर के बचनि हरि पाइश्रा ॥ १ ॥ रहाउ । मेरे हीखरे प्रीति राम राह की शुरि मारगु पंथु बताइया॥ मेरा जीउ पिंहु मञ्जू सतिगुर आर्ग जिनि विछुडिआ हरि गलि लाइथा ।। २ ॥ मेर्रे अतरि श्रीति लगी देखन कउ गुरि हिरदे नालि दिखाइया ॥ सहज अनद मझ्त्रा मनि मोर्र गुर क्रागे त्राप्र वैचाइम्रा ॥ ३ ॥ हम अपराध पाप बहु कीने करि दुसटी चोर चुराइम्रा ॥ द्या नानक सरकागति व्याए हरि राखहु लाज हरि भाइत्रा ॥ 💵 ॥ ॥ ११ ॥ २५ ॥ ६३ ॥ गउडी पूर्ती महला ४ ॥ गुरमति गाजै सरदु अनाहदु गुरमति मन्त्रा गानै ।। वडभागी गुर दरसतु पाइआ घतु धतु गुरू लिमलाव ॥१ ॥ गुरमुलि हरि लिम लाउँ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हमरा ठाइरु सतिगुरु पूरा मनु गुर की कार कमानै ॥ हम मलि मलि घोरह पात्र गुरू के जो हरि हरि करा सुनाते ॥ २ ॥ हिर्द गुरमति रमाइणु जिद्दवा इरिगुण गानै ॥ मन रसकि राम हरि भावाने किरि बहुरि न भूख लगाउँ रिन 11 3 कोई करें श्रनेक बहुतेरे नितु किरपा उपात्र पार्रे जन नानक कड हरि किर्पा धारी गुरमति मति नामु **दहा**वें S १२ ॥ २६ समु गउही ॥ गुरमुखि जिंदू जपि नामु करंमा॥ मामः महला S माना मनि जीउ नामु प्रुखि रामा संनीम पिना 11

**表表表表表 表表表表表表表表表述** त्रजनमा ।। वडमागी गुरु मिल्र ं पुरुख रामा 11 11 गुरु जोगी पुरुख मिलिया रंगु माणी जीउ ॥ गुरु हरि रंगि रतड़ा सदा निरवागी जीउ ॥ सुजागी जीउ।। वडभागी मिल्र सुघड मेरा मनु तनु हरि रंगि भिंना ॥ २ ॥ त्रावहु संतहु मिलि नाम नामु सदा लै लाहा जीउ ॥ करि विचि संगति जपाहा।। संता श्रंमृतु भृति पाहा जीउ ॥ मिलु पूरवि लिखियाड़े धरि करमा ॥ ३॥ साविं वरसु अंमृति जगु छाइत्रा जीउ ॥ मनु मोरु कुहुिक अड़ा पाइत्रा । हरि अंमृत् मिलिश्रा हरि बुठड़ा सवदु मुखि राइआ जीउ ।। जन नानक प्रेमि रतंना ा। ४।। १।। २७।। ६५ त्राउ सखी गुण कामण करीहा जीउ ॥ मिलि संत दीपकु गित्रानु जना रंगु माणिह रलीया जीउ ॥ गुर सदा ॥ हरि तुठै द्वलि दुलि मिलीया जीउ ॥१॥ मेरे मनि तिन प्रेमु लगा हरि ढोले जीउ ॥ मैं मेले मित्र सतिगुरु जीउ।। मनु देवां संता मेरा प्रभु मेले जीउ।। हरि विटङ्गिह सदा घोले जीउ ॥ २ ॥ वसु मेरे पित्रारित्रा मेरे वसु गोविदा हरि करि किरपा मनि वसु जीउ मनि चिंदिश्रड़ा फल पाइश्रा मेरे 11 गोविंदा गुरु पूरा वेखि विगसु जीउ ॥ हरि नामु मिलित्रा सोहागगी मनि अनदिन अनद रहस जीउ ॥ मेरे हरि पाइश्रड़ा वडभागीई मेरे गोविंदा नित लै लाहा मनि हसु जीउ ।। ३ ।। हरि त्रापि उपाए हरि त्रापे वेखें हरि त्रापे कारें लाइत्रा जीउ इकि खावहि बखस तोटि न त्रावै इकना फका पाइत्रा जीउ ॥ इकि भिख मंगाइत्रा सुखीए इकना जीउ नित सभ नामु मेरे गोविदा जन नानक धित्राइत्रा जीउ वरतदा ॥४॥ २॥२८ ॥६६॥ गउड़ी माभ महला ४॥ मन माही मन माही मेरे गोविंदा हरि रंगि रता मन माही जीउ।। हरि नालि गुरु पूरा अलखु लखाहीं जीउ मेरे गोविदा हरि गोविंदा सव मेरे दालद दुख परगासित्रा लहि नाम जाही ऊतमु पाइश्रा मेरे गोविंदा जीउ ॥ हरि वडभागी पद नामि ॥ नैगो मेरे पित्रारित्रा समाही जीउ 11 8 हरि प्रभु डिठड़ा नैणी जीउ ॥ मेरा मनु तनु 形态 表示表示法

प्राथमिक का का का का का का का वैरागिआ मेरे गोरिंदा हरि वासह धन कुमलैखी जीउ संत जना मिलि पाइआ मेरे गोविदा मेरा हरिप्रमु सजरा सैंगी मै सबि श्राइ मिलिश्रा जगजीवन मेरे गोविंदा विहासी रैसी जीउ ॥ २ ॥ मैं मेलहु संत मेरा हरित्रमु सज्यु मे मनि तनि भ्रुख लगाईग्रा जीउ ॥ इउ रहि न सक्छ वित्र देखे मेरे प्रीतम में अंतरि विरह लाईग्रा जीउ ॥ मेरा हरि हरि शहया गुरु मेले मेरा मन जीवाईत्रा मेरे मनि जीउ - 11 पूरीया मेरे गोविंदा हरि मिलिआ मनि वाधाईश्रा वारी मेरे गोविंदा बारी मेरे विद्यारिका हउ तथु विटिह्मिह सद वारी जीउ ॥ मेर मनि तनि प्रेम्न पिरंम का मेरे गोविदा हरि पूंजी राखु इमारी जीउ ॥ सतिगुरु विसदु मेलि मेरे गोविंदा हरि मेले करि रैवारी जीउ !! हरिनाम दहन्रा करि पाइन्ना मेरे गोविंदा

जन नानकु सरिए तुमारी जीउ ॥ ४॥ ३ ॥ २६ ॥ ६७ ॥ गउड़ी मेरे पिश्रारिक्षा सेरे गोर्तिटा चोजी Ħ चोजी हरित्रमु मेरा चोजी जीउ ॥ हरि श्रापे कान्ह उपाइदा गोविदा सम घट भोगदा मेरे हरि श्रापे गोपी खोजी जीउ ॥ हरि आपे मोगी जीउ ॥ हरि सुजाख़ न अलई श्रापे रसीश्रा ॥ १॥ श्रापे जगत उपाइदा गोविंदा आपे सतिगरु जोगी जीउ मेरे गोविदा हरि आपि खेलें वह रंगी जीउ ॥ हकना मोग भोगाइदा मेरे गोविंदा इकि नगन फिरहि नंग नंगी जीउ॥

अधारु है मेरे गोविंदा हरि कथा मंगहि हरि चंगी हरि श्रापे भगति कराइदा मेरे गोविंदा लोच मनि हरि भगता जीउ ॥ श्रावे जिल याल वरतदा मेरे गोविदारि रहिश्रा नहीं दूरी जीउ ।। हरि श्रंतरि बाहिर श्रापि है मेरे गोनिदा हरि आपि रहिआ ञ्चातमराम पनारिञ्चा हरि मेरे हरि वेखें श्रापि हदूरी जीउ ॥ ३ ॥ हरि श्रंतरि वाजा मेरे गोर्निदा हरि श्रापि वजाए तिउ वाजै जीउ ॥ हरि नाम् गोर्विदा ग्रसबदी हरिप्रश्च गाजै जीउ निधान है मेरे पत्राइद। मेरे गोतिंदा हरि भगत जना राख लाजे

उपाइदा मेरे गोविदा हरि दान देवें सभ मंगी जीउ

表表 1 本表表表表表表表表表表表表表 本本表 संगती मेरे गोविंदा जन नानक नामि सिधि काजै मिल् मैं हरिनामै जीउ ॥४॥४ ॥ ३० ॥६८॥ गउडी माभ महला ४ 11 हरिप्रसु मितु मिले लगाई मेरा जीउ ıI मेरा हरित्रभ्र देखि जीवा मेरी माई जीउ 11 . ना सखा हरि भोई जीउ ॥ १॥ गुग गावह संत जीउ मेरे हरिप्रभ गुरमुखि नामु जीउ भाग वहरे जीउ॥ जीउ॥ नाम्र जीउ प्रान हरि मेरे जीउ ।। फिरि बहुड़ि न भवजल ।। २ ।। किउ हरिप्रसु वेखा मेरे मिन तिन चाउ जीउ ।। जीउ ॥ गुरसवदी पाईऐ प्रीतम लगा भाउ ॥ मेरी वडभागी जपि जीउ 11 3 नाउ वडडी गोविंद प्रभ जीउ हरि मेलहु 11 संत श्रासा मति सतिगर 11 नाम सदा परगासा पूरिग्रडी मनि श्रासा जीउ 11 8 33 गउडी मेरा विरही माभ महला 11 8 **अं**द्रि श्रंमृत गुरमति हरि  $\mathbf{n}$ मन लीवा जीउ हरि रंगि रतडा हरि पीत्रा जीउ मन रस सहा Ħ हरि पाइश्रहा मिन जीवा जीउ ।। १ ।। मेरे मिन तिन प्रेमु लगा हरि वाण जीउ ।। शीतम् मित्र हरि पुरखु सुजागु जीउ ॥ गुरु मेले सुघड़ सुजाणु जीउ ॥ हउ नाम विटहु जीउ क्रस्वारा दसाई जीउ हरि हरि सज्जू हरि मीतु हरि n दसह हरि खोज पनाई जीउ ॥ सतिगुरु तुठड़ा दसे हरि पाई जीउ हरिनांमे नामि समाई जीउ ॥ ३ ॥ मै वेदन प्रेमु हरि विरह लगाई जीउ ।। गुर सरधा पूरि अंमृत मुखि पाई जीउ ॥ हरि होह दइश्राल नानक हरिरसु पाई जीउ हरिनाम् धियाई जीउ ॥ जन 11 4 11 30 11 85 11 32 11 190 महला ५ रागु गउड़ी गुत्रारेरी चउपदे १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ किन विधि होत मेरे भाई कुसल् हरि सहाई 8 -11 राम रहाउ ॥ कुसल मेरी

ऊचे मंदर सुंदर छाइत्रा ॥ भूठे

गनाइया ॥ १ ॥ इसती घोट्टे देखि निमासा ॥ लसरर ओंडे नेन खगसा ॥ गलि जेनडी हउमै के फासा ॥ २॥ राज कमानै दहदिस सारी ॥ मार्खे रग भोग वह नारी ॥ जिउ नरपति सपने भेखारी ॥ हरि जो निख करे 11 रे 11 एक कसल मो कउ सनिगरू बताइया हउसे भार समाइआ H हरि किया भगता भाड्या || जन नानक ॥ ४ ॥ इनि निधि कुमनु होत मेरे माई ॥ इउ पाईऐ रहाउ दजा ॥ गउडी गुआरेरी महला ५ ॥ रिउ अमीए अमु किम का होई ॥ जा जिल थिल महीत्रिल रिनेश्रा सोई ॥ गुरमुखि उनरे मनमुख पति खोई ॥ १ ॥ निम् राखें आपि दइयारा ॥ तिसु नही दजा को पहुचनहारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सम वरते एक श्रमता ॥ ता तु सुखि सोउ होइ श्रचिता ॥ श्रोहु सभु किछु जार्ये जो उरतता ॥ २॥ मनप्रुख प्रुए जिन दुजी पित्रासा जोनी भनहि धुरि फिरति लिखित्रासा ॥ जैमा वीजहि तैसा ।। देखि दरस मनि भड़्या विगासा 11 सभ्र ब्रह्मु परगासा ॥ जन नानक की हरि पूरन ब्रासा ॥ ४ ॥ २ ॥ ७१ ॥ गउडी गुआरेरी महला ५ ॥ कई जनम भए कीट पतमा ॥ पर्ह जनम गज मीन कुरंगा ॥ कई जनम पखी सरप होइओ ॥ कई जनम ॥ १॥ मिलु जगदीस मिलन हैपर वृख जोड्यो चिर काल इह देह सजरीश्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वह जनम सैल गिरि हिरि खरिश्रा गरभ साल करि उपाइत्रा ॥ लल चउरामीह जोनि भ्रमाइत्रा ॥ २ ॥ साथ सगि भइथ्रो जनमु परापति ॥ करि सेना भजु हरि हरि गुरमित ॥ तिश्रागि मार् भूठ श्रभिमानु ॥ जीतत मरहि दरगह परतानु ॥ ३ ॥ जो रिखु होत्रा 🏾 तुमः वै होगु ॥ श्रमरु न द्ना करणै जोगु ॥ ता मिलीऐ जा लैहि मिलाइ ॥ ३ ॥ ७२ ॥ 11 8 11 हरि गाइ भमि मिटें पानहि तमारा हरि हरि हरि हरि गस 11 संवारि ॥ १ व्यत्तरि उरि घारि Н सीघर वारजु लेह श्रपुने पानहि होह सामधान

法法法法法 法法法法法法法法法法法法法 सिश्राग्राप सगली तिआग्रा ॥ संत मान् ॥ उकति जना की चरशी लागु ॥ २ ॥ सरव जीत्र हिंह जाकै हाथि ॥ कदे न विछुडें सभ कैं साथि ।। उपाव छोडि गहु तिस की श्रोट ।। निमख माहि करि तिस नो जाए।। प्रभ की छोटि ॥३॥सदा निकटि कै वचिन मिटावहु आपु ।। हरि हरि नामु सति करि मान 11 गुर नानक जिप जापु ॥ ४॥ ४॥ ७३॥ गउड़ी गुत्रारेरी सदा अविनासी ॥ गुर के बचिन कटी जम फासी का वचनु जीय के संगि॥ गुर के वचिन रचे राम के रंगि॥१॥ जो गुरि दीया सु मन के कामि ॥ संत का कीया सति करि मानि गुर के बचनि कटे अछेद रहाउ ॥ ग्रर का वचनु अरल 11 कै जाइ ॥ गुर अम भेद ॥ गुर का बचनु यचिन हरि करह न जीय्र कै साथ ॥ गुर का ग्रण गाइ ॥२॥ ग्रर का वचनु गुर के बचनि नरिक न पर्वे ॥ रसना अंमृत रवे ॥ ३ ॥ गर का वचनु परगद्ध संसारि ऋावै हारि ॥ जिसु होए त्र्यापि जन कुपाल ा। नानक सतिगुर सदा दइत्राल ॥ ४ ॥ ५ ॥ ७४ ॥ गउड़ी गुत्रारेरी थ II जिनि कीता माटी ते रतनु II गरभ महि राखित्रा जिनि करि जतनु ॥ जिनि दीनी सोभा विडिम्राई ॥ तिसु प्रभ कउ आठ रेनु साध जन पावउ ॥ गुर मिलि ऋपुना रमईश्रा खसमु धित्रावउ ॥१॥ रहाउ ॥ जिनि कीता मृड़ ते वकता ॥ जिनि नवै जिसु परसादि निधि सुरता 11 प्रभु मन ते विसरत नाही ॥ २ ॥ जिनि दीत्रा निथावे कउ ॥ जिनि कीनी सभ पूरन आसा जिनि दीश्रा निमाने मानु कउ गिरासा. 3 П - 11 सास विखु श्रंमृतु प्रसादि 11 गुर इस तें किछ नाही ॥ राखनहारे कउ सालाही ॥ ४ ॥ ६ ॥ ७५ ॥ गउड़ी गुत्रारेरी महला ५ ॥ तिस की सरिण नाही भउ सोगु बुधि विकार वल सित्राग्पप मेरे १ ॥ जपि मनि रांम राम राखनहार ।। १ ।। रहाउ ।। तिस की टेक मने महि संगि

घटा के अंतरजामी ॥ ३ ॥ सरव

करावनहार

राखु ॥ गुर का सबदु अंमृत रखु चाखु ॥ अवरि ज्ञतन कहतु काज ॥ फरि किरपा राखेँ आपि लाज ॥ २ ॥ किया मानुख कहहु जोरु || भूठा माइत्रा का सभु सोरु || करण

सगल

साचा एहु ॥ गुरउपदेसु मनै महि लेहु ॥ जा कउ लागी ॥ कह नानक सो धंन वडमागी ॥ ४ ॥ ७॥ ७६ ॥ गउड़ी गुत्रारेरी महला ५ ॥ सुखि हरि कथा उतारी मैल ॥ सेल ॥ वर्ड भागि पाइश्रा साध संग सिउ लागो रंग ।। १ ॥ हरि हरि नाम जपत जनु तारिओ श्रगनि सागरु ग़रि पारि उतारिओ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करि कीरतउ भए ॥ जनम जनम के किलविख गए ॥ मन माहि॥ अत्र इंदन काहे कउ जाहि ॥ २ ॥ प्रम दहश्राल ।। परन होई सेवक घाल।। बंधन सिमरि सिमरि सिमरि गुणतास ॥ ३ ॥ ठाइ ॥ पूरन पूरि रहिओ सभ जाइ ॥ गुरि भरम जुकाइया ॥ हरि सिमरत नानक सुख पाइश्रा ॥ ७७॥ गउड़ी गुत्रारेरी सहला ४ ॥ त्रागले मुए सि पाछै परे ॥ उबरे से बंधि लक्क खरे ।। जिह बंधे महि ब्रोह लपटाए दग्रस दिंडी उन माए ॥ १ ॥ ओह बेला कछ चीति न विनसि जाइ ताह लपटावै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रासा गंधी मुरख काम क्रीय लपटिश्री असनेह ॥ सिर ऊपरि ठाढी घरमराइ करि करि विविद्या खाइ ॥ २ ॥ हउ बंधउ हउ साधउ बैरु ॥ हमरी यालै पैरु ॥ इउ पंडितु इउ चतुरु सित्राणा ॥ करुणैहारु न बुक्तै निगाना।। ३ ॥ अपनी गति मिति आपे जाने ॥ किया को कई कि द्याखि वखाने ॥ जितु जितु लावहि वितु वितु घपना मला सम काह मंगना 11 S II सम ।। श्रंत नाही किछ पारात्रारु ॥ दास व्यपने दानु ॥ करह न निसरै नानक नामु lt g 11 8 11 गुथारेरी महला ४ ॥ अनिक जनन नहीं होन छुटारा ॥ बहुत मियाशुप की मेना निरमल दृरि हेत ॥

#### सोभा सेत ॥१॥ मन मेरे गहु हरिनाम का योला - 11 लागे ताता भोला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिउ बोहिथु भे सागर श्रंधकार दीपक दीपाहि श्रगनि सीत का लाहिस 11 दख जपत मनि होवत सूख ॥ २ ॥ उतिर जाइ तेरे मन की पिश्रास पूरन होवे सगली आस ।। डोलें नाही तुमरा चीतु ॥ श्रंमृत नामु जपि गुरमुखि मीत ॥ ३ ॥ नामु श्रउखधु सोई पावै जन् किरपा जिसु आपि दिवावे ॥ हरि हरि नासु कै जा दुखु दरदु तिह नानक नसै ॥ ४ ॥ १० ॥ ७६ ॥ गउड़ी गुआरेरी करि मनु न महला ५ ॥ बहुत दरब ग्रधाना ॥ श्रनिक रूप देखि नह पतीत्राना ॥ पुत्र कलत्र उरिकाशो जानि मेरी ॥ श्रोह श्रोइ भसमै ढेरी ॥ १ ॥ विनु हरिभजन देखउ विललाते तन्त श्रिग़ धनु माइत्रा संगि राते ॥ १॥ रहाउ ॥ जिउ विगारी सिरि दीजहि दाम ॥ श्रोइ खसमै के गृहि उन द्ख सहाम सुपने होइ वैसत राजा ॥ नेत्र पसार ता निरारथ जिंड राखा खेत ऊपरि पराए ॥ खेत खसम का राखा उठि जाए खेत कारिया राखा कड़े ।। तिस कै पालै कञ्च न पड़े ॥ जिस का राज तिसे का स्रपना ॥ जिनि माइत्रा दीनी करे रासि आपि विनाहे ऋापि 11 नानक आगै अरदासि ॥ ४ ॥ ११ ॥ ८० ॥ गउड़ी गुत्रारेरी महला 11 रंग माइत्रा वहुविधि पेखी ॥ कज्ञम कागद सित्रानप लेखी मलूक होइ देखिश्रा खान ॥ ता ते नाही मनु तृपतान ॥ १ ॥ सो बतावहु ॥ तसना वूकी सुख मो कउ संत मनु तृपतावहु हसति असवारी ॥ चोत्रा चंद्नु पत्रन **ऋाखारे** गाइश्रा ॥ ता महि मनि मंडन दोलीचे सभा ॥ सगल तखत संदर वागीचे ॥ आखेड विरति राजन की लीला ॥ मनु हीला ॥ ३ ॥ करि किरपा संतन सचु कहित्रा ॥ सरव सूख इह आनद गाईऐ लहित्रा ॥ साधसंगि हरि कीरतनु H कहु नानक वडभागी धनु सोई ।। जाकै हरि सुहेला 11 प्रभ ॥ रहाउ द्जा ॥ १२ ॥ ⊏१ ॥ गउड़ी

**杀虫法事事事 李泰泰泰 医金泰泰泰泰泰泰** महला ४ ॥ प्राणी जाये इंदु तनु मेरा ॥ बहुरि बहुरि उत्राह् लपटेरा ॥ पुत्र कलत्र गिरसत का फासा ॥ होनु ना पाईपे राम के दासा ॥ १ ॥ कत्वन सु विधि जितु राम गुरू गाइ ॥ कत्वन सु मित जितु तरे इह माइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जो भलाई सो बुरा जाने ॥ साचु कहै सो विले समाने ॥ जाये नाही जीत श्ररु हार II इहु वलेवो साकत संसार II २ II जो हलाहल सो पीवे बउरा II श्रंमृतु नामु जाने करि कउरा ॥ साघ संग के नाही नेरि ॥ लख चउरासीह अमता फेरि ॥ ३ ॥ एकै जालि फहाए पंखी ॥ रसि रसि भोग करहि बहुरंगी ।। कहु नानक जिसु मऐ कृपाल ।। गुरि प्रै ताके काटे जाल ॥ ४ ॥ १३ ॥ ८२ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ४ ॥ तउ किरपा ते मारगु पाईए ॥ त्रम किरपा ते नामु धिम्राईए ॥ प्रम किरपा ते बंधन छुटै।। तउ किरपा ते इउमै तुटै।। १।। तुम लावहु तउ लागह सेव ॥ इम ते कछून होवे देव ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुध भागे ता गावा वाखी ॥ तुथु भावे ता सचु वस्ताणी ॥ तुथु भावे ता सतिगुर महस्रा ।। सम्ब सुला प्रम तेरी दृहत्रा।। २ ।। जो तुथु मार्वे ता सो निरमल करमा ॥ जो तुथु भावै सो सचु धरमा ॥ सरव निधान गुण तुम ही पासि ॥ तूं साहिबु सेवक अरदासि ॥ ३ ॥ मनु तनु निरमञ्ज होइ हरिरंगि ॥ सरव सुखा पावउ सतसँगि ॥ नामि तेरै रहे मनु सता ॥ इहु कलित्राणु नानक करि जाता ॥ ४ ॥ १४ ॥ ८३ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला ५ ॥ आन रसा जेते ते चाले ॥ निमल न चाखत दुमना तेरी लाथे।। हरिरस का तं चाखिह सादु ॥ रहिंह त्रिसमाद ॥ १ ॥ श्रंमृत रसना पीउ पित्रारी रस राती होइ तुपतारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हे जिहने र्न् रामगुरा गाउ ॥ निमख निमख हरि हरि हरि धिग्राउ न सुनीऐ कतहं जाईऐ ॥ साघ संगति वडमागी पाईऐ ॥ २ ॥ श्राठ पहर जिहवे श्राराधि ॥ प्रारबहम ठाकुर श्रागाधि ॥ ईहा उहा सदा सुहेली ॥ इरिगुख गाउत रसन अमोली ॥ ३ ॥ वनसपति मउली फल फुल पेडे ॥ इह रस राती बहुरि न छोडे ॥ श्रान न रस कम लबै न लाई ॥ कह नानक ग्रर भए है सहाई ॥ ४ ॥ =४ II गउड़ी गुत्रारेरी महला ४ II मनु मंदरु तनु साजी यारि II

( 359) 款<br />
高<br />
市<br />
中<br />
市<br />
市<br />
市<br />
中<br />
市<br />
中<br Oi: इस ही मधे वसतु अपार ॥ इसही भीतरि सुनीअत साह 11 H वापारी जा का ऊहा विसाहु ॥ १ ॥ नाम रतन को को विउहारी॥ **a** श्रंमृत भोजनु करे श्राहारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनु अरपी तन् 倒 करीजे ।। कवन सु जुगति जितु करि भीजे ।। पाइ लगउ तजि मेरा **M** तेरें ॥ कवनु सु जनु जो सउदा जोरें ॥ २ ॥ महलु साह M विधि पार्वे ॥ कवन सु विधि जितु भीतरि बुलावे ॥ **G** जा के कोटि वराजारे ॥ कवनु सु दाता ले संचारे ॥ ३ ॥ खोजत Si पाइआ ॥ श्रमोल रतनु साचु दिखलाइश्रा ॥ करि निजघरु **ST** किरपा जब मेले साहि ॥ कहु नानक गुर के वेसाहि ॥ ४ ॥ १६ ॥ **W** = ५ ॥ गउड़ी महला ५ गुत्रारेरी ॥ रैं गि दिनसु रहे इक **Gi** रंगा **STI** प्रम कउ जागौ सद ही संगा ॥ ठाकुर नाम्र कीओ उनि 'बरतनि ॥ 13 <del>G</del>i तृपति अधावन हिर के दरसनि ॥ १ ॥ हिर संगि राते मन तन हरे ॥ **G**i गुर पूरे की सरनी परे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चरण कमल आतम आधार ॥ **Gi** एकु निहारिह श्रागिश्राकार ॥ एको वनजु एको विउहारी 11 **GA** न जानिह बिन निरंकारी ॥ २ ॥ इरख सोग दुइहुं ते मुकते ॥ सदा ST: ते अलिपतु जोग श्ररु जुगते ॥ दीसहि सभ महि सभ 倒 पारवहम का श्रोइ धियानु धरते ॥ ३ ॥ संतन की महिमा **C** वलानउ ॥ अगाधि वोधि किञ्ज मिति नही जानउ ॥ पारब्रहम 8 街 किरपा कीजे ॥ धूरि संतन की नानक दीजे ॥ ४ ॥ १७ St. गउदी गुत्रारेरी महला ५ ॥ तूं मेरा सखा तूं ही मेरा मीतु ॥ तं SH है मेरा प्रीतमु तुम संगि हीतु ॥ तूं मेरी पति मेरा त्र गहणा H 钳 निमखु न जाई रहणा ॥ १ ॥ तूं मेरे लालन तूं Ci मेरे साहिब तू मेरे खान ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिउ तुम 钳 राखहु तिव ही रहना । जो तुम कहहु सोई मोहि करना। जह पेखड St तहा तुम बसना ॥ निरमं नाम्र जयं तेरा रसनी 11 3 針 नव निधि तुं भंडारु ॥ रंग रसा तूं मनहि अधारु ॥ तुं Si तुम संगि रचीका ॥ तूं मेरी ओट तू है मेरा तकीका ॥ ३॥ मन तन Bi

अंतिर तुई। धिआइआ ॥ मरम्र तुमोरा गुर ते पाइआ ॥ सितगुर ते किंदि हिन्स इक् एकै ॥ नानक दासि हिर हिर देकै ॥ ४ ॥ १ ८ ॥ विश्रापत हरस्व साग विसथार॥ अंदि किंदि किंदि किंदि किंदि किंदि हिर हिन्स साग विसथार॥ अंदि किंदि किंदि

医语语语

Ð

10 股

报

搬

化化学

4

10

搬 10

10

10

मद मसता ॥ २ ॥ विद्यापत भूमि रंक आहरंगा ॥ विद्यापत गीत

नाद सुणि संगा ॥ विभाषत सेज महल सोगार ॥ पंच द्र विभाषत

श्रंपित्रार ॥ ३ ॥ वित्रापत करम करे हउ फासा ॥

उदासा ॥ श्राचार

जाति ॥ सम किछ् विद्यापत वितु हरिरंग सत ॥ ४ ॥ संतन के

वंघन काटे हरि राह ॥ ता कउ कहा विद्याप माह ॥ कहु नानक

जिनि पूरि संत पाई।। ताकी निकटिन आवै साई।। ४॥ १६॥ ८८॥ गउड़ी गुआरेरी महला थ ॥ नैनहु नीद् परदसटि विकार ॥ स्त्रश्य सोए सुणि निंद वीचार ॥ रसना सोई लोमि मीठ सोदि ॥ मन

सोइधा माइधा विसमादि ॥ १ ॥ 🚛 गृह महि कोई जागतु रहै ॥

सावतु वसतु क्रोडु व्यपनी लहै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सगल सहली अपनी

रस माती ।। गृह अपुने की खबरि न जाती ।। मुसनहार पंच

षटवारे ॥ बनै नगरि परे ठवहारे ॥ २ ॥ उन वे राखे पापु न माई॥

जन ते राखे मीतुन माई ॥ दरिष सिम्नाखप ना आह रहते ॥ साघ संगि क्रोइ दुसट वसि होते ॥ ३ ॥ करि किरपा मोह सारिगपाणि ॥ संतन पृरि सरव निवान ॥ साबतु पृत्री सतिगुर संगि ॥ नानङ्क जाने पारमहम के रंगि ॥ ४ ॥ सो जाने जिसु प्रभु किरपालु ॥ इद पूजी सापतु घनु मालु ॥ १ ॥ रहाउद्भा ॥ २०॥ ८६ ॥ गउदा गुभारेरी महला थ ॥ जा के वित स्वान सुलवान ॥ आ के वास है सगल जहान ॥ जा का कीमा सञ्च किन्तु होह ॥ विस ते पाहार नाही काइ ॥ १ ॥ कडू येनेवी अधुने सविशुर पाद ॥ काज सुमारे देर निवादि ॥ १ ॥ महात्र ॥ सम से ऊन जा का दश्यार ॥ समस भवार

भनी ॥ जाकी सोमा पटि घटि बनी ॥ २ ॥ जिसु सिमरत दुस देश देहे ॥ त्रियु निमस्त अमु किन्दु न कई ॥ त्रियु निमस्त 

नाप्त

विउहार

विद्यापत

विभाषित पूरन

ा सरव

विद्यापत

रहाउं!।) विद्यापत आहंबुधि का माता ।। विद्यापत पुत्र कलत्र संगि राता । विद्यापत इसति घोड़े ऋक वसता ॥ विद्यापत रूप जीवन

पेखि सीमा ॥ मृलु विक्राची विक्रापसि लोमा ॥ १ ॥ माइरा विद्यापत बहु परकारी ॥ संत जीवहि प्रभ छोट तुमारी ॥ १ ॥

नरक अवतार ॥ विश्वापत धन निरधन सरग

**表现形式表现形形表 还要求: 经过时的对象** होत सुके हरे ।। जिस्र सिमरत इवत पाहन तरे ॥३॥ संत सदा जैंकारु ॥ हरि हरि नामु जन प्रान अधारु ॥ कहु नानक मो ग्ररदासि ॥ संत प्रसादि कड नाम निवासि ॥ ४ ॥ २१॥६०॥ गउडी गुआरेरी महला सनिग्र दरसनि ¥ 11 हउमै मारी ॥ भेटत सतिगुर संगि ॥ सतिगर नाही वोलै ॥ ॥ ग्रंमृत वाणी गुरमुखि १॥ सभ्र जगु साचा जा ते प्रभ जाते ॥ १॥ रहाउ ॥ राते ॥ सीतल साति गुर सच प्रसादि जपै संत हरि कोरतन हरिनाउ H संत सगल दुख मिटे ॥ संत प्रसादि ते छुटे बंधन संत मिटे साधरेगा सभि मोह 11 संत भरम मजन हमरी जिंदु महि कुपाल दङ्याल गोविंदु ॥ साधा इह साध वैठणु साधसंगि ता निधि किरपाल धिश्रावउ 11 पावउ कीनी साधसंगि प्रभि दइआ 11 नानक गउड़ी गुत्रारेरी महला ५ ॥ साधसंगि 83 11 लइत्रा ॥ ४ ॥ २२ ॥ दीश्रो गुरि मंत ॥ तजि जिपश्ची भगवंत ॥ केवल नामु श्रभिमान पैर ॥ १ ॥ अब मति विनसी भए निरवेर ॥ त्राठ पहर पूजह गुर दुसट विगानी ॥ जब ते सुणित्रा हरि जसु कानी 8 II ॥ राखनहार रखि लेइ सहज स्रख आनंद निधान निदान विनसे भे भरम ॥ त्रावण जाग रखे करि करम ॥ २ बोलै सुर्णे सभु आपि ॥ सदा संगि ता कउ मन जापि ॥ संत प्रसादि एकै रहे गुणतासु 3 पूरि 11 H कहत पत्रित्र 11 सुणत पुनीत ॥ गुण गोविंद गाविह नित नीत ॥ कह् नानक जा कउ कृपाल ॥ तिसु जन की सभ पूरन घाल ॥ ४ ॥ २३ । ६२ ॥ वोलावै तोडि वंधन राम्र गुत्रारेरी - 11 ų П महला कलेस मिटहि लाग धिश्रानु 11 साच कहीऐ सो 8 सतिगुरु Ш सुखदोता दाता ऐसा नाम्रु जपार्वे ॥ करि किरपा तिसु संगि मिलावै 8 П मिलावै ऋापि निधान तिस दइश्राल गुरू ते पावै ॥ आपु तित्रागि मिटै आवग जागा ॥ साध जन ऊपरि पारब्रहम भए 

जन की टेक एक गोपाल ।। एका लिव एको मनि

निधान जन के हरि नाउ ॥ ३ ॥ पारत्रहम सिउ लागी प्रीति

भाउ ॥ सरव

श्रंधिश्रारा ॥

गुरि पुरै मेटिश्रा निरमल करणी साची रीति n अपर अपारा ॥ ४ ॥ २४ ॥ ६३ ॥ गउड़ी करमि परापति महला ५ ॥ जिस्र मनि वसै तरें जन सोड ॥ जाके रिर्दे हरि हाइ ॥ दख रोग फछ भउ न निश्रापे ॥ अंपृत नाम्र मति ॥ पारत्रहमु परमेसुरु घित्राईए ॥ ग्रर पूरे ते \$8 जंत जीग्र पाईए ॥ १॥ रहाउ ॥ करख करावनहार दइश्राल Ħ प्रतिपाल ॥ अगम अगोचर येश्रंता मना सदा परे गर मंता ॥ २॥ जाकी सेगा सरव निधान ॥ पूजा ॥ जा की टहल न विख्यी जाई ॥ सदा सदा हरि गुण गाइ।।३।। करि किरपा प्रभ अंतरजामी ।। सुख निधन हरि यलख सम्रामी॥ जीम जंत तेरी सरखाई ॥ नानक नाम्र विडियाई ॥ ४ ॥ २४ ॥ ६४ ॥ गउदी गुत्रारेरी महला ४ ॥ जुगति जा के हैं हाथ ॥ सो सिमरह अनाथ को नाधु!। प्रम चिति आए सम्र दुस्तु जाइ ॥ मैं सम विनसहि हरि कै नाइ ॥ १ ॥ विनु हरि भउ काहे ।। हरि विसरत मानहि काहे का । १ ॥ रहाउ ॥ जिनि धारे वहु घरखि अगास ॥ जा न मेटी कोड सिमरि जोति जीश्र परगाम ॥ जा की बलस सिमरि निरभउ होड II २ H आठ प्रभनाम् ॥ अनिक तीरथ मजनु इसनानु ॥ पारब्रहम की पाहि।। कोटि कर्ज़क खिन महि मिटि जाहि॥ ३ बे - 11 पूरा पातिसाहु॥ प्रभ सेनक साचा वेसाहु ॥ गुरि पूरै राखे नानक पारबहम समराध ॥ १ ॥ २६ ॥ ६५ ॥ गउडी परसादि नामि मन लागा॥ जनम जनम का जागा !! अंमृत गुण उचरें प्रम बाणी ॥ पूरे गुर की सुमति पराणी ॥ १ ॥ त्रम सिमरत क्रसल सभि पाए ॥ घरि बाहरि सवाए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सोई पछाता जिनहि उपाइमा ॥ प्रभि भ्रापि मिलाइश्रा ॥ बाह पकरि लीनो करि श्रपना ॥ मंत्र कथा सदा जप्र जपना 11 5 11 तंत्र प्रनहचारु ॥

हरि हरि नामु जीत्र प्रान त्रधारु ॥ साचा धनु पाइत्रो हरि रंगि ॥ दुतरु तरे साध के संगि ॥ ३ ॥ सुखि वैसहु संत सजन खटियो जा का नाहि समारु ॥ जिसहि गुर देइ ॥ नानक विरथा कोइ न हेइ ॥ ४ ॥ २७ ॥ ६६ ॥ गउड़ी गुत्रारेरी महला ५ ॥ इसत प्रनीत होहि ततकाल ॥ विनसि जाहि जंजाल ।। रसना रमहु रामगुण नीत ।। सुखु पावहु मेरे लेखिण कागदि मसवाणी ॥ राम नाम हरि अंमृत लिख वाणी ।। १ ।। रहाउ ।। इह कारजि तेरे जाहि विकार 11 राम नाही जन मार ।। धरम राइ के दृत न जोहै ।। मोहै ॥२॥ उधरिह ग्रापि तरै संसारु ॥ रामनाम जपि एकंकारु॥ त्रापि कमाउ त्रवरा उपदेस ॥ रामनाम जा कै माथै एहु निधानु ॥ सोई पुरखु जपै भगवानु ॥ आठ पहर हिर हिर गुंगा गांउ ।। कहु नानक हउ तिसु बलि जांउ ।। ४ ।। 72 11 89 11 रागु गउड़ी गुत्रारेरी महला ५ ॥ चउपदे दृपदे जो पराइत्रो सोई अपना।। जो १ श्रोंसतिग्रर प्रसादि ॥ गुसाई मिलीए छोडन तिसु सिउ मनु रचना ॥ १ ॥ कहहु १ ॥ रहाउ ॥ भूदु जो विवरजत तिस सिउ नेह ॥ बात जाती ॥ सिन होवनु मिन लगै न राती ॥ २ 11 छोडि सीधा ऋपूठा वुनना सोई ॥ जिस्र मेले दुहा सिरित्र्या प्रभु 🗸 खसमु का ॥ २६ ॥ ६= ॥ गउड़ी गुत्रारेरी महला ५ 8 जिचरु संजोग आगित्रा 11 कलिजुग महि मिनि आए सनेही पाईऐ. राम भोगहि भोग ॥ १ ॥ जलै न रहाउ देखा देखी संजोगि सती उठि होई ॥ १ ॥ 11 जिल जाईऐ ॥ प्रिश्र संगु न पावै वहु भवाईऐ जोनि 11 मानै तिस ग्रागित्रा 11 नारी प्रिश्च कहु नानक जिनि प्रिउ परमेसरु करि 3 11 ६६ ॥ गउड़ी गुत्रारेरी ा ४ ॥ ३० । परश्रानिश्रा महला ५ । हम धनवंत भागठ सच नाइ ॥ हरिगुण गावह सहजि सुभाइ ॥१॥

द्रारा क्षेत्र । पीऊ दादे का खोलि हिठा खजाना ।। मनि निधाना ॥ १ ॥ स्तन लाल भइआ कञ जा मोलु ॥ भरे भड़ार ऋखुट ऋतोन ॥ २ ॥ स्वानहि स्वरचहि रिल मिलि भाई ॥ तोटि न आर्ने वधदो जाई ॥ ३ H जिस्र मसतिक लेख लिखाइ ॥ स्त्र एत खजाने लह्न्या रलाइ ॥४॥ ३१ ॥ १०० ॥ गउडी महला ५ ॥ डरि डरि मरते जय दरि ॥ इह रचुका देखिया भरपूरि ॥ १ ॥ सतिगुर श्रपने विलिहारै ॥ छोडि न जाई सरपर तारै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दस्य सोगु निसरें जब नामु ।। सदा अनदु जा हरिगुण गामु ।। २ ॥ युरा मला कोई न कहीजें ॥ छोडि मात हरि चरण गहीजें ॥ २ ॥ कह नानक गुरमत्र चिवारि ॥ सुख पात्रहि साचै दरबारि ॥ ४ ॥ ॥ १०१ ॥ गउडी महला ५ ॥ जाका मीत साजत है समीआ॥ तिसु जन कड कह का की कमीआ ॥ १॥ जाकी बीति गोबिट सिउ लागी ॥ दख दरद अम्र ता का भागी॥ १ ॥ रहोउ ॥ जा कउ रस हरि ॥ सो अन रस नाही लपटाइक्रो ॥ २ ॥ जा का कहिआ दरगह चले ।। सो किस कड नदि ले आवे तले ॥३॥ जा का सभु किछ ता का होड़ ॥ नानक ताकउ सदा सरा होड़ ॥ ४ ॥ ३३ ॥ १०२ ॥ गउडी महला था। जा केंद्रल सुख सम करि जापै।। ता कउ काडा कहा निश्रापे ॥ १ ॥ सहज अनद हरि साधू माहि ॥ आगिआकारी हरि हरि राइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जाकै अचित वसै मनि आहा। ता कउ चिंता कतह नाहि ॥ २ ॥ जा की विनासिका मन वे भरमा ॥ ता की डरु जमा ॥ ३ ॥ जाकै हिरदें दीओ ग़रि नामा ॥ कड नानक ता के सगल निधाना ॥ ४ ॥ ३४ ॥ १०३ ॥ गउड़ी महला ५ । ध्याम रूप का मन महि थाना ॥ गुर प्रसादि **किने** जाना ॥ १ ॥ सहज कथा के व्यमृत कुटा ॥ िसाइ परापात विद्य र्ल मुचा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ व्यनहत बाखी थान निसला ॥ ॥ तह सहज ञलारे अनेक ₹ पारमहम के संगी सता ॥ ३ ॥ इरल व्यनत सोग सो परु गुरि नानक रउ दीया ॥ 8 h 34 11 गउही म० ₹₹ वेस कान याराघउ ॥

表表:表表表||表表態態態態態態態或表表表表表形形形 लै जो तुभा ले साधउ ॥ १ ॥ कवन गुनु काइश्रा गावउ॥ रीकावड 11 8 11 रहाउ 11 पारब्रहम वाल कवन क्वन सु विधि विधि जितु भवजल करउ ॥ तरउ॥२॥ पुजा सु नामु हउमै जित तपीश्रा होइ ॥ कतन मल धिश्रान नोनक सगल गिम्रान 11 3 पना H गुग मिलैं दइश्राल तिस ही जिसु सतिगुरु 8 किरपा 11 जिस लेड ि H को मानि तिन प्रभु जाता गुनु ॥ १ ॥ रहाउ द्जा ॥ ३६ ॥ १०५ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ त्रापन तनु नही जाको गरवा ॥ राज मिलख नही त्रापन दरवा ॥ १॥ कउ लपटाइयो ॥ त्रापन नामु सतिगुर ते ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुत वनिता त्रापन नहीं भाई ॥ इसट भीत त्राप वापु न फ़ुनि नहीं दाम ॥ हैवर गैवर आपन २ ॥ सुइना रूपा माई काम।। ३ ।। कहु नानक जो गुरि बखिस मिलाइश्रा।। तिस का सभु किछु जिस का हरि राइत्रा ॥ ४ ॥ ३७ 11 308 11 ऊपरि मेरे माथे ॥ ता ते दुख मेरे सगले के चरण महला ५ ॥ गर कुरवानी ॥ त्रातम अपुने चीनि परम कउ ॥ सतिग्रर ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चरण रेखु गुर की मुखि लागी ॥ अहंबुधि तित्रागी ॥२॥ गुर का सबदु लगो मनि मीठा पारब्रह्म ता ते माहि डीठा ॥ ३ ॥ गुरु सुखद्वता गुरु जीत्र प्राण् नानक गुरु त्रोधारु ॥ ४ ॥ ३८ ॥ १०७ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ रे मन मेरे तू ता कउ आहि ॥ जाकै ऊसा कछह नाहि ॥१॥ हरि सा प्रीतम् करि मन मीत।। प्राण अधारु राखहु सद चीत रहाउ ।। रे मन मेरे तृता कउ सेवि।। आदि पुरखं अपरंपर देव।। २॥ H तिसु ऊपरि मन करि तुं आसा ॥ आदि जुगादि जा का मरवासा ॥ ३॥ जी की प्रीति सदा सुखु होइ ॥ नानकु गावै गुर मिलि सोह ३६॥ १०८॥ गउड़ी महला प्र गमीत करें सोई हम माना मेरै मनि ॥ एका टेक चीत जिसु कुसल समाना॥ १ 8 मीत हमरा मीत् 11 रहाउ n - 11 हमारा मोहि असनोहा ॥ २ मीतु ते 11 वेपरवाहा किरपा हमारा ग्र₹ 11 पारत्रहम् पुरखु अंतरजामी समस्थ सुआमी 11

例例 दासे तुम ठाकुर मेरे ॥ मानु महतु नानक प्रस तेरे ॥ ४ ॥ ॥ गउद्दी महला ५ ॥ जा कउतुम मए समरथ श्रंगा ॥ G) नाही कालंगा ॥१॥ माघउ जा कउ है आस तुमारी॥ G) ता कउ कछु नाही संसारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा के हिस्दें होह ॥ ता कउ सहसा नाही कोड़ ॥ २ ॥ दीनी प्रम जा कड तम ॥ कहुनानक मै सी गुरु के निकटि न आवे पीर 11 3 ॥ पोरब्रहम पूरन देखाइया ॥ ४ 11 88 280 पाइआ देह पाई वडमागी महला н ॥ मरि न जाही जिना विसरत राम ॥ नाम विहून 11 8 कउन काम ॥ १ ॥ रहाउ ॥ खात पीत खेलत हसत विसंघार ॥ ॥ २ ॥ जो न सुनहि जसु परमानेदा ॥ कवन अस्थ मिस्तक सीगार पद्म पंस्ती तुगद जोनि ते भंदा ॥ ३ ॥ कहुनानक गुरि मंत्रु दहाइमा ॥ केवल नाम्र रिद माहि समाइचा n ĸ 西部田 गडदी महला की माई का को बाप ॥ Ħ 441 कठे समि काहे भललाइमा साक ξ 11 मुख 11 संजोगि हकमि त्ं 🛭 १ ॥ रहाउ एका आध्या ll कहा कउनु रोवि ॥ २ एका जोति ॥ एको Ħ पवनु नानक गुरि खोले (1) षिललाही ॥ मरणहारु इट ओश्ररा नाही ॥ ३ ॥ कह ÷ ॥ सकत मए विनसे अम थाट ॥ ४॥ ४३ ॥ ११२ ॥ गउड़ी ē 4 O. वडे वडे जो तिन दीसहि लोग Ħ # ॥ कीउन वटा माहमा विद्याई ॥ सो वटा जिनि <del>(</del> 9 ॥ भूनीमा भूनि ऊपरि निष्ठ सुम्हें ॥ १ ॥ रहाउ Oil बीबारा॥ छोडि चलै तुमना नही युक्त ॥ २ ॥ कडू नानक इहु HO श्वरकारा ॥ ३ ॥ नादी I पुरा हिस्टे ।। सम्रुक्तियु पुग मास्य इसनानु 01 पूरी रही बा पूरे राखी। पारबहम की सर्राख जन 01 쇞 प्रश संवोध पुरा तपु प्रा सस 13 8 11 7613 -11 8 rf? के भारगि पवित्र प्रनीत ॥ पूरी सोमा पूरा 0 बसै tı करणहारु सद ६दस H Œ प्रा । ४ ॥ ,४५ ॥ ११४ ॥ गउदी यहली

表表示:承珠东东东东东东东东东东东东东东 अघ कोट ।। संत प्रसादि जनम मरण ते छोट ।। १।। संत दरसु पूरन इसनानु ॥ संत कृपा ते जपीए नामु ॥१॥ रहाउ ॥ संत के संगि मिटिया यहंकार ॥ इसटि यावे ससु एकंकार ॥ संत सुप्रसंन आए वसि पंचा ॥ अंमृतु नामु रिदे लै संचा -11 नानक जा का पूरा करम ॥ तिसु भेटे साधू के ॥ ४६ ॥ ११५॥ गउड़ी महला ५ ॥ हरिगुण जपत कमलु परगासै॥ सभ नासे ॥ १ ॥ सा मित सिमरत त्रास पूरी भागि साधू संगु पावै ॥ १॥ रहोउ ॥ साध संगि पाईऐ नामा ।। साधसंगि पूरन सभिकामा ॥ २ ॥ हरि जनमु परवाणु ।। गुर किरपा ते नामु वखाणु ।। ३ ।। कहु नानक सो जनु परवानु ॥ जा कै रिदे वसे भगवानु ॥ ४ ॥ ४७ ॥ ११६ ॥ गडड़ी थ ।। एकसु सिउ जांका मनु राता विसरी 11 ॥ विनु गोतिंद न दीसै कोई ॥ करन करावन करता ॥ रहाउ ॥ मनिह कपानै मुखि हरि हरि वोलै ॥ सो जनु डोलें ॥ २ ॥ जा के हिर धनु सो सचु साहु ॥ गुरि पूरे किर ।। ३ ॥ जीवन पुरखु मिलियां हरि राइत्रा ॥ केहु नानक परम पद् ∙ पाइश्रा ।। ४ ।। ४ ⊏ ।। ११७ ।। विज्ञी महला ५ प्रान अधारु ॥ नामो धनु नामो विउहारु 11 वडाई जनु सोभा पाए ॥ करि किरपा जिसु त्रापि दिवाए भगत के सुख असथानु 11 नाम रत सो परवानु ॥ २ ॥ हरि का नामु उधारे ॥ सासि जनक 3 11 कहु नानक जिसु पूरा भाग ता का मनु लागु॥ ४ ॥ ४६ ॥ ११८ गउड़ी महला 11 ॥ संत प्रसादि हरिनामु धित्राइत्रा ॥ तव ते धावत मनु तुपताइआ॥१॥ गुगा पाइग्रा मिटिश्रा गाइ 1 स्रम् मेरी हती रहाउ ॥ चरन अगधि  $\Pi$ कमल भगवंता हरि मिटी मेरी चिंता ॥ २ ॥ सभ तजि अनाथु एक सरिंग सहजे ऊच असथान तन पाइञ्रो द्खु दरद भरम् भड नसिद्या ॥ करणहारु नानक मनि वसिद्या ॥ ४ ॥५० ॥ गउड़ी महला ५ ॥ कर करि टहल रसना गुरा

चरन ठाहर के मारगि धावउ ॥ 🕭 ॥ भलो समो सिमरन की वरीया ॥ सिमस्त नाम्र में पारि उतरीया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नेत्र सतन का दरमनु पेख़ु ॥ प्रश्रु श्रविनासी मन महि लेख़ु ॥ २ । सुणि कीरतन्त्र माध्यि जाइ ॥ जनम मरण की त्रास मिटाइ ॥ ३ ॥ चरण कमल ठाउर उरि घारि ॥ दलम देह नानरू निमतारि ॥ ४ ॥ ४१ ॥ १२० । गउदी महला ४ । जा कंड अपनी रिरपा धारे ॥ सो जन रसना नाम उचारे ॥ १ ॥ हरि निसरत महसा दुख़ निवार्षे ॥ सिमरत नामु भरमु भउ भागे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि कीरतनु सुर्णे हरि कीरतनु मार्वे ॥ तिसु जन रूपु निर्देश नहीं आर्ये ॥ २ ॥ इरि की टहल करत जन ता क्य महस्त्रा अगनि न पोडै ॥ ३ ॥ मनि तनि पृत्वि दरग्राल ॥ नानक` तजीश्रले ग्रास ॥ ४ ॥ ५२ ॥ १२१ ॥ गउडी महला ५ ॥ छाडि निम्नानप पहु चतुर्राई ॥ गुर पूरे की टेक टिकाई ॥ १ ॥ दख निनमे सुख हिए ए गाइ ॥ गुरु पुग भेटिया लिए लाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इरि या नामु दीश्रो गरि मंत्र ॥ मिटे विसरे उत्तरी चिंत ॥२॥ अनद भए गुर मिलत कृपाल ॥ वरि किरपा काटे जम जाल ॥३॥ कहु नानक गुरुपुरापाइया॥ ता ते बहुरि न विद्यापै माइया॥ ४ ॥ ४३ ॥ १२२ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ राखि लीमा गुर पूरै जापि॥ मनप्रुख फउ लागो संताष्ट्र ॥ १ ॥ युरू युरू जपि मीत हमारे ॥ इख उनल होत्रहि दरबारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुर के चरण हिरदै वसार ॥ दुख दुममन वेरी इते बलाइ ॥ २ ॥ गुर का सबद वेरे गींग सहाई ॥ दाधाल मए सगले जीध माई ॥ ३ ॥ गुरि पूरे जब हिरपा वरी ॥ मननि नानक मेरी वरी वरी ॥ ४ ॥ ४४ ॥ १२३ ॥ गउडी महला ४ ॥ ऋतिक रमा खाए जैमे डोर ॥ मोह पाधियो पोर ॥ १ ॥ विस्तर देह साध्यत विद्या ॥ भारत इस सीना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अनिक परिगारमा ॥ । जिउ उरना गरेर मारि उगह्या ॥ २॥ मगल मरीर ! भारत गम काम ॥ निहफ्त मानुगु अप नही नाम ॥३॥ करू नानर अ का पर दश्याना ॥ मापनीय विभि भनीई ग्रीपाना ॥

表表法 法法法法法法法法法法法法法法法 थ्थ II १२४ II गउड़ी महला थ II किल कलेस गुर निवारे ॥ आवण जाण रहे सुख सारे ॥ १ ॥ भै विनसे निरभउ हरि धित्राइत्रा ॥ साध संगि हरि के गुगा गाइत्रा ॥ १ ॥ रहाउ -11 चरन कवल रिंद अंतरि धारे ॥ अगनि सागर गुरि पारि उतारे ॥ २॥ बुडन जान पूरे गुरि काढे ॥ जनम जनम के टूटे गाढे ॥ ३॥ तिसु गुर बलिहारी ॥ जिसु भेटन गति भई ॥ ४६॥ १२५ ॥ गउडी महला ५ ॥ साध संगि ता की सरनी परहु ॥ अभि धरह ॥ १ ॥ अंमृत नामु पीवह मेरे भाई ॥ िमारे सिमारे सभ तपित बुआई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तिज अभिमानु जनम मर्ग्णु निवारहु ॥ हरि के दास के चरण नमसकारहु । सासि सासि प्रभु मनिह समाले ॥ सो धनु संचहु जो ॥ ३ ॥ तिसिंह परापित जिसु मसतिक भागु ॥ कहु नानक ता चरणी लागु ॥ ४ ॥ ५० ॥ १२६ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ कीए खिन माहे ॥ श्रंमृत इसिट संचि जीवाए ॥ १ ॥ गुरदेव ॥ सेवक कड दीनी अपुनी सेव ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मिटि चिंत पुनी मन त्रासा ।। करी दइत्रा सितगुरि गुणतासा ॥२॥ दुख नाठे सुख त्राइ समाए ॥ ढील न जा गुरि फरमाए ॥ ३ ॥ इन्न पुनी पूरे गुर मिले ॥ नानक जन सुफत्त फते ।। ४ । प⊏ ।। १२७ ।। गउड़ी महला ų ताप गए पाई प्रभि सांति ॥ सीतल भए कीनी प्रभ दाति  $\Pi$ प्रभ किरपा ते भए सुहेले ।। जनम जनम के विछुरे मेले ॥ १ 11 रहाउ सिमरत सिमरत का नाउ ॥ प्रभ रोग का सगल विनसित्रा थाउ ॥ २ ॥ सहित सुभाइ बोलै हरि वागी श्राठ मरहु प्राणी ॥ ३ ॥ दुखु दरदु जमु नेडि तो हरिगुन गावै ॥ ४ ॥ ४८ ॥ १२८ ॥ गउड़ी महला ४ । संजोग ।। जितु भेटे पारब्रहम निरजोग इड इड विल जाउ ।। जितु मेरा मनु जपै हरि उ ॥ सफल मृरतु मफल त्रोह घरी ॥ जितु रसना उचर ॥ सफ्जु त्रोहु माथा संत नमसकारसि -11 चरगा हरि मारिंग ॥ ३॥ कहु नानक भला मेरा करम जितु

RIVER TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF भेडे साधु के चरन ॥ ४ ॥ ६० ॥ १२६ ॥ गउड़ी महला गुर का सबदु राष्ट्र मन माहि ॥ नामु निमरि चिंता सम जाहि ॥१॥ नितु भगनत नाही अन कोड ॥ मार्र राखी एको सोड ॥१॥ रहाउ ॥ गुर के चरण रिदै उरिधारि ॥ त्रगनि सागरु जपि उतरहि पारि ॥ २ ॥ गुर मृरति सिउ लाइ धित्रानु ॥ ईहा ऊहा पानिह मानु ॥३ ॥ सगल विश्रागि गुर सरगी श्राइश्रा ॥ मिटे श्रदेसे नानक सुख पाइत्रा ॥ ४ । ६१ । १३० ॥ गउडी महला ५ ॥ जिसु दुखु सभु जाइ ।। नामु रतज्ञ वसै मनि व्याह ॥ १ ॥ जपि मन गोर्निद् की बाखी ॥ साधू जन रामु रसन वखाखी ॥ १॥ रहाउ इकमु नितु नाही दजा कोइ ॥ जा की इसटि सदा सुखु होइ ॥ २ ॥ साजनु मीतु सरवा करि एकु ॥ हरि हरि अखर मन महि ॥ ३ ॥ रिन रहित्रा सरवत सुत्रामी ॥ गुण गानै नानकु श्रंतरज्ञामी ॥ ४ ॥ ६२ ॥ १३१ ॥ गउडी महला ४ ॥ मैं महि । तिसु भउ नाही जिसु नामु अधारा ॥ १ नियामें तेरी सरणा ॥ जो तथु भाने सोई करणा॥ १॥ रहाउ ॥ सोग इरल महि ब्यारण जागा ॥ तिनि सस्त पाइश्रा जो प्रभ भारता ।। २ ।। अगनि सागरु महा नित्रापे माइआ ।। निन सतिगृरु पाडम्रा ॥ ३ ॥ राखि लेड प्रभु राखनहारा नानक किया जैन निचाग ॥ २ ॥ ६३ ॥ १३२ ॥ गउडी महला ५ ॥ तुमरी कपा ने जपीए नाउ ॥ तुमरी कपा ते दरगढ थाउ ॥ तुभ्य नितु पारब्रहम नही कोड़ ॥ तमरी कपा ते सदा ।। १ ।। रहाउ ।। तम मनि वमे तउ दल न लागे ।। ते भ्रम मउ भागे ॥ २ ॥ पात्रब्रहम श्रपरंपर सुक्रामी ॥ अतरजामी ॥ ३ ॥ करत श्चरदासि श्रपने सतिग्र ।। नानक नाम्र मिलै सच्च रोसि ॥ ४ ॥ ६४ ॥ १३३ थ II करण निना जैसे थोधर तुखा II नाम निहन सूने से मुखा II १॥ हरि हरि नामु जपहु नित प्रासी ॥ नाम निहन धृगु देह विमानी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नामु निना नाही मुख्ति भागु ॥ भरत निहृन कहा सोहागु ॥ २ ॥ नामु विसारि लगै अन सुआइ ॥ ताकी स्नास न पूर्जे प्रभ अपनी दाति **॥** नानक

( {&} )

水水泥 "水水水泥" 水水水水水水水水水水 दिन राति ॥ ४ ॥ ६४ ॥ १३४ ॥ गउड़ी महला ४ ॥ तुं समरथु तूं है मेरा सुत्रामी।। ससु किछु तुम ते तुं अंतरजामी ॥ १ ॥ पारत्रहम जन ओट ॥ तेरी सरिण उधरिह जन कोटि ॥ १ ॥ रहाउ॥ जीय तेते सभि तेरे ॥ तुमरी कृपा ते स्रख घनेरे ॥ २ ॥ वरते सभ तेरा भाणा॥ हुकमु वूभौ सो सचि समाणा -11 3 किरंपा दीजे प्रभ दानु ॥ नानक सिमरे नामु निधानु ॥ ४ १३४ ।। गउड़ी महला ४ ॥ ता का दरसु पाईऐ वडभागी -11 क रामनामि लिव लागी ॥ १ ॥ जा हरि वसिश्रा मन दुखु सुपने भी नाही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सरव निधान राखे जन माहि ॥ ता के संगि किलविख दुख जाहि - 11 २ 11 महिमा कथी न जाइ।। पारत्रहमु जनु रहित्रा समाइ।। ३ किरपा प्रभ विनउ सुनीजें ॥ दास की धूरि नानक कड ६७ ॥ १३६ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ हरि सिमरत तेरी লাছ सरव कलित्राग वसै मनि त्राइ ॥ १ ॥ भज्ज मन मेरे एको नाम ॥ तेरे के आबे काम ।। १ ॥ रहाउ ॥ रेशा दिनसु गुरा अनंता ।। गुर पूरे का निरमल मंता ।। २ ।। छोड उपाव एक टेक राखु ॥ महा पदारथु ऋंमृत रसु चाखु ॥ ३ ॥ विखम सागरु जन तरे ।। नानक जा कउ नदिर करे ।। ४ ॥ ६ ८ ।। १३७ ॥ गउडी महला ५ ॥ हिरदे चरन कमल प्रभ धारे ॥ पूरे सतिगुर मिलि गावहु मेरे भाई ॥ मिलि साधू निसतारे ॥ गोबिंद गुग नामु धित्राई ।। १ ।। रहाउ ।। दुलभ देह होई परवानु ते पाइत्रा नाम नीसानु ॥ २ ॥ हरि सिमरत पूरन पदु साधसंगि भे भरम मिटाइत्रा ॥ ३ ॥ जत कत देखउ नानक दास हरि की सरेगाइ ॥ ४ ॥ ६६ ॥ थ 11 गुर जी के दरस**न** गउडी कउ वलि जपि जीवा सतिगुर नाउ 8 11 11 पारत्रहम पुरन करि तेरी किरपा लागउ सेव 8 11 [I रहाउ हिरदे उरधारी II मन तन धन गुर प्रान अधारी होवै सफल परवाणु ॥ गुरु पारत्रहम् ॥ ३ ॥ संत धूरि पाईए वडभागी ॥ नानक गुर भेटत हरि सिउ

र्ह

भेटे साधू के चरन ॥ ४ ॥ ६० ॥ १२६ ॥ गउड़ी महला गुर का सबदु राग्नु मन माहि ॥ नामु मिमरि चिंता सभ जाहि ॥१॥ विनु भगवंत नाही अन कोड ॥ मारे राखेँ एको सोइ ॥१॥ रहाउ ॥ गुर के चरण रिदै उरिधारि ॥ श्रगनि सागरु जपि उतरहि पारि ॥ २ ॥ गुर मुरति सिउ लाइ घित्रानु ॥ ईहा ऊहा पानिह मानु ॥ ३ ॥ सगल तित्रागि गुर सरखी ब्राइब्रा ॥ मिटे ब्रंदेसे नानक सुख पाइद्या ॥ ४ । ६१ । १३० ॥ गउड़ी महला ५ ॥ जिसु मिमरत द्खु सञ्च जाइ । नामु रतनु वसै मनि ब्याइ ॥ १ ॥ जपि मन गोर्निंद की बाखी ॥ साधू जन रामु रसन बखाखी ॥ १॥ रहाउ इकमु पिन नाही दजा कोइ ॥ जा की इसटि सदा सुख होइ ॥ २ ॥ साजनु मीतु सला करि एकु ॥ हिर हिर अलर मन महि ।। ३ ।। रिन रहित्रा सरवत सुञामी ।। गुण गाउँ नानकु अंतरजामी ॥ ४ ॥ ६२ ॥ १३१ ॥ गउडी महला ५ ग मैं महि तिस भउ नाही जिस नामु अधारा ॥ १ नियाप तेरी सरणा ॥ जो तुषु भावें सोई करणा॥ १॥ रहाउ ॥ हरस्त महि आपण जाणा ॥ तिनि सुर् पाइआ जो प्रभ से सीतल भाषा ।। २ ॥ श्रमनि सागरु महा निश्रापे माइत्रा जिन सतिगुरु पाडथा ॥ ३ ॥ साखि लेड श्रम राखनहारा नानक किया जैन विचाग ॥ १ ॥ ६३ ॥ १३२ ॥ गउडी महला ४ ॥ तुमरी कृपा ने जपीए नाउ ॥ तुमरी कृपा ने दरगह थाउ ॥ तुम्ह नितु पारब्रहम नही कोड ॥ तमरी कृषा ते सदा ।। १ ।। रहाउ ।। तुम मनि वमे तउ इस्तुन लागे।। ते अम् मउ भागे ॥ २ ॥ पारब्रहम अपरंपर सुआमी ॥ सगल र्थतरजामी ॥ ३ ॥ करड अरदामि अपने सनिगुर ॥ नानक नामु मिलै सच् रोसि ॥ ४ ॥ ६४ ॥ १३३ महला ५ ॥ क्या विना जैसे थोधर तुखा ॥ नाम विहन सूने से मुखा ॥ १॥ हरि इति नामु जपहु नित प्राणी ॥ नाम बिहन भृगु देह विगानी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नामु निना नाही मुखि मागु ॥ भग्न निहन वही मोहागु ॥२ ॥ नामु विमारि स्तर्गे अन सुआह ॥ ताकी आम न पूर्व षाइ ॥ ३ ॥ यरि निरपा प्रम श्रपनी दाति ॥ नानक

( १४२ )

दिन राति ॥ ४ ॥ ६४ ॥ १३४ ॥ गउड़ी महला ४ ॥ तुं समरथु तूं है सुत्रामी।। सभु किछु तुम ते तुं श्रंतरजामी ॥ १ ॥ पारबहम पूरन जन ओट ॥ तेरी सरिण उधरिह जन कोटि ॥ १ ॥ रहाउ॥ जीय तेते सभि तेरे ॥ तुमरी कृपा ते सूख घनेरे 11 7 11 वरते सभ तेरा भाणा॥ हुकमु वृभै सो सचि समाणा 11 3 किरंपा दीजे प्रभ दानु ॥ नानक सिमरे नामु निघानु ॥ ४ १३४ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ ता का दरसु पाईऐ वडभागी 11 जा कै हरि वसिश्रा रामनामि लिव लागी ॥ 8 11 मन दुखु सुपने भी नाही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सरव निधान राखे जन माहि ॥ ता के संगि किलविख दुख जाहि ॥ २ 11 महिमा कथी न जाइ।। पारत्रहमु जनु रहित्रा समाइ॥ 3 किरपा प्रभ विनउ सुनीजे ॥ दास की धूरि नानक कड ६७ ॥ १३६ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ हरि सिमरत तेरी जाइ सरव कलित्राण वसै मनि त्राइ ॥ १ ॥ भजु मन मेरे एको नाम ॥ आवे काम ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रें णि विनसु गुण अनंता । गुर पूरे का निरमल मंता ॥ २ ॥ छोड उपाव एक ॥ महा पदारथु अंमृत रसु चाखु ॥ ३ ॥ विखम सागरु जन तरे ।। नानक जा कड नदिर करे ।। ४ ॥ ६ = ।। १३७ ।। गउड़ी महला ५ ॥ हिरदे चरन कमल प्रभ धारे ॥ पूरे सतिगुर मिलि गावहु मेरे गोविंद भाई ॥ मिलि साधू गुगा परवानु नामु धित्राई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दुलभ देह होई II ते पाइत्रा नाम नीसानु ॥ २ ॥ हरि सिमरत पूरन पदु साधसंगि भे भरम मिटाइत्रा ।। ३ ।। जत कत देखउ दास हरि की सरेणाइ ॥ ४ 33 11 गउडी महला कउ बलि प्र ॥ गुर जी के दुरसन जपि जीवा सतिगुर नाउ - 11 8 11 पारब्रहम पुरन करि तेरी सेव 8 11 लागउ İ रहाउ हिरदे धन गुर П मन तन प्रान अधारी 11 होवै सफल गुरु , पारत्रहमु परवाख्य ॥ करि ।। संत धूरि पाईऐ वडभागी ।। नानक गुर भेटत हरि सिउ जागु

करें दहकरम ा। ४।। ७० ॥ १३६ ॥ गउदी महला ४ ॥ रमें सोई की दरगह बाघा चोरु 🗓 १ 🗓 राम ॥ रहाउ ॥ **अ**लि महीग्रलि थलि एक समाशा 11 ş सुर्गा रै चोरा श्रंतरि विस प्रसि **अंमृत** n जमप्ररि पडदे. महि कमानै विकार ॥ खिन महि प्रगट श्रनिक साचि नामि रसि राता राम 11 8 11 86 11 88 11 गउडी विधाता गुरु पूरा जिसु देह युक्ताह ॥ १ ॥ हरि रंगि रंग कदे जाइ ॥ न प्ररख् विधाता ॥१॥ लाल शंग साचा H पुरन रहाउ ॥ संतह संगि वैसि गुन गाइ ॥ ताका रंगु न उतरै जाइ॥ २॥ सिमरन सुरा नहीं । पाइया ।। त्रान शंग फीके सभ से ग़रि रंगे निहाल ॥ कहें नानक भए सिमरत सुआमी ा प्र ॥ ७२ ।। १४१ ॥ गउडी महला 9 11 व्यानंद निवासे सख सहज जपत सम्र मिटिको स्रदेसा कड राम भरोसा ।। नाम् न भराती -11 गैया गोपाल दिन भउ टीनी वंधन छोट राती॥२॥ करि **किरपा** प्रभ H चरण भई थोट ।। ३ ।। कह नानक मनि परतीति 11 चरणी 11 888 11 गउडी महला भ्रमु दरद ताका 11 जिसहि नियाजे सो सरा गुमाई ॥ से जन लागे गुर क्रपाल जपि जपि जीरे यानंदा -11 प्रभि अपदा संगि खाटी॥ कह नानक सिमरत समि मिडहि गउही महला परवेम ॥ १ महि पीयह साव पिथारी प्रभ अपि जपि जीवे 11 खोए माघ के सम îı सद दीन

साघ रवाला ॥ ४॥ ७५ ॥ १४४ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ जिस का दीत्रा पैने खाइ ॥ तिसु सिउ त्रालसु किउ वने माइ ॥ 8 विसारि त्रान कंमि लागहि ॥ कउडी वदले रतनु तित्रागहि - 11 लागत अन लोभा ॥ दासि सलामु प्रभू तिञ्रागि कत सोभा ॥ २ ॥ अंमृत रसु खावहि खान पान 11 तिसहि न जानहि सुत्रान ॥ ३ ॥ कहु नानक हम ल्गा हरामी ॥ चलिस लेह प्रभ - अंतरजामी ॥ ४॥ ७६ ॥ १४५ ॥ गउड़ी महला के चरन मन माहि धित्रानु H सगल तीरथ मजन इसनानु ॥ १ ॥ हरि दिनु हरि सिमरनु मेरे भाई ।। कोटि मलु लहि जाई।। १ ।। रहाउ ।। हरि की कथा रिद ॥ मन बांछत सगले फल पाई ॥ २ ॥ जीवन मरणु जनमु परवानु ॥ जा के रिदे वसे भगवानु नानक सेई जन पूरे।। जिना । ३॥ कहु परापति साधू धूरे ॥ ४ ॥ ७७ ॥ १४६ ॥ गउड़ी महला पैनदा मूकरि पाइ ॥ तिस नो जोहिं द्त धरमराइ ॥ तिस सिउ बेम्रख़ जिनि पिंडु दीना ॥ कोटि जीउ जनम भरमहि बह ज्ना।। १ ॥ रहाउ ॥ साकत की ऐसी 🖟 है रीति ॥ जो किञ्च विपरीति ॥ २ ॥ जीउ प्राण जिनि मनु तनु धारित्रा ॥ सोई मनहु विसारिश्रा ॥ ३ ॥ वधे विकार लिखे वहु कागर तेरी कृपा सरव सागर ॥ ४ ॥ पारब्रहम उधरु सरगाइ काटि तरे हरिनाइ ॥ १ ॥ रहाउ द्जा ॥ ७८ ॥ 880 ॥ गउडी महला ५ ॥ श्रपने लोभ कउ कीनो मीतु ॥ सगल मनोरथ पदु दीतु ॥ १ ॥ ऐसा मीतु करहु सभु कोइ।। जा ते न होइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऋपुनै सुऋाइ रिदे लै धारिऋा ॥ विदारित्रा ॥ २ ॥ रसना गीधी वोलत पूरन होए सगले ॥ श्रनिक काम Ħ 3 वार चलिहारा नानक 11 गोविंदु दरसनु हमारा 11 8 11 30 11 \$8≈ 11 गउडी महला कोटि हिरे विघन y H खिन 1 हरि साधसंगि सुनाहि 11 8 कथा पीवत 11 राम रसु ॥ जपि हरि जास्र चरण मिटी खधितासु 11 11 रहाउ कलिआग सुख सहज निधान

NAME OF A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY 
लिवलागी ॥४॥ ७० ॥१३६॥ गउड़ी महला ४ ॥ करें दुहकरम की दरगह बाधा चीरु 11 १-11 राष्ट्र रमें सोई राम जलि थलि महीत्रलि एक समाखा ।। १ ॥ रहाउ ॥ चोटा संगारी ॥ र्यंतरि म्रखि **अंमृत्** -जमप्ररि श्रनिक पढदे. महि कमानै विकार ॥ खिन महि प्रगट नामि रसि राता ॥ नानक विस साचि विघाता 11811871188011 गउडी न जाइ।। गुरु पूरा जिसु देह युक्ताइ।।१<sup>°</sup>।। हरि<sup>-</sup>रंगि रंग कदे उत्तरि साचा ॥ लाल रंग- पूरन पुरस्य विधाता-॥१॥ रहाउ ।। संतह संगि वैसि चुन गाइ ॥ ताका रंगु न उतर जिहे ॥ २ ॥ वितु इरि सिमरन सुखु नहीं वाह्या ॥ आन - रंग फीके सम गुरि रंगे से भए निहाल ।। कहु नानक न्गुर भए हैं दहवाल ॥ ४ ॥ ७२ ॥ १४१ ॥ गउड़ी महला ४ ॥ फिल्पियल नामे ॥ सल सहज आनंद निवासे ॥ १

फउ राम भरोसा ॥ नामु जपत समु मिटियो धेदैसा ॥ १ ॥ रहाउ न भराती ॥ ग्रेण गोपाल-गाईब्रहि-दिन्छ ॥ साघ संगि कछ भउ राती।। २ ।। करि किरपा त्रम बंधन छोट ।। चरण कमल भोट ।। ३ ।। कह नानक मनि भई परतीति 11 निरमल गउडी महला 11 63 11 585 11 ॥ १ ॥ हरि धन जो का मनु लागा ॥ दुख दरद श्रष्ट ताका मागा जनु यस ॥ १॥ रहाउ ॥ जिमहि · निपाजे सो

जपि जपि जीवे यानंदा ॥ मंगि खाटी॥ कह नानक प्रमि अपदा फाटी॥ ४॥ हरि सिमरत समि मिटहि गउदी महला मन महि परवेम ॥१॥ लग पार्ग ॥ भंगत रम् पीरह त्रम पियारी श १ ॥ रहाउ ॥ ग्रस्व ਰਿਖ जिप जीरे वरमानंदा भनंदा ॥ माघ की संगि **क्टिल**बिग्न मोए U सम मद दीन स्मिपा प्रम

गुसाई ॥ से जन लागे गुर की पाई ॥ २ ॥

表表表示示 表示表示: 法表示表示表示表示表示 रिदे निवासु ॥ सगल दृख का होइत्रा प्रभ नास् ॥ त्रासा माणु ताणु धनु एक ।। साचे साह की मन महि टेक 3 महा गरीव जन साध्रेत्र्यनाथ ॥ नानक प्रभि राखे दे हाथ ॥ ४ ॥ ८५ ॥ १५४ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ हरि हरि नामि मजन करि स्चे ।। कोटि ग्रहण पुंन फल मूचे ।। १ ।। रहाउ ॥ हरि के चरण रिंदे महि वसे ॥ जनम जनम के किलविख नसे - 11 11 साधसंगि 8 कीरतन फलु पाइत्रा॥ जम का मार्गु इसिट न श्राइश्रा 11 2 11 मन वच क्रम गोविंद अधारु ॥ ता ते छुटिओ्रावेखु संसारु 11 3 11 करि किरपा प्रभि कीनो जपे श्रपना ॥ नानक हरि जापु जपना सरणाई जिनि हरि ॥ गउड़ी ११४ ॥ इस ।। १४४ महला ५॥ पउ भै भंजन प्रभ हरि राते ॥ १ ॥ जाते ॥ मनु तनु सीतलु चरग मनि न वसाही ॥ डरपत डरपत जनम वहुतु जाही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा के रिंदे बसिस्रो हरिनाम ॥ सगल मनोरथ ता पूरन ॥ २॥ जनम्र जरा मिरत् जिसु वासि ॥ सो समरथु सिमरि गिरासि ॥ ३ ॥ मीतु साजनु सखा प्रभु एक ॥ नामु सुआमी नानक टेक ॥ ४ ॥ ⊏७ ॥ १५६ ॥ गउड़ी महला ¥ वाहरि राखित्रो रिदे समालि ॥ घरि त्राए गोविंदु ले नालि ॥ १ ॥ हरि हरि नामु संतन के संगि ॥ मनु तनु राता राम के रंगि रहाउ ॥ गुर परसादी सागरु तरिश्रा ॥ जनम जनम किलविख सिम हिरित्रा ॥ २ ॥ सोभा सुरति नामि भगवंतु 11 पूरे गुर का निरमल मंतु ॥ ३ ॥ चरण कमल हिरदे महि जापु ॥ नानकु पेखि जीवे परताषु ॥ ४ ॥ ८८ ॥ १५७ ॥ गउड़ी महला ४ ॥ धंनु थानु गोविंद गुण गाए॥ कुसल खेम आांप प्रभि बसाए ॥ १ ॥ रहाउ।। विपति तहा जहा हरि सिमरनु नाही ॥ कारि जह हरिगन गाही।।१।। हरि विसरिए दुख रोग वनेरे ।। प्रभ सवा लगे न नेरे ॥ २ ॥ सो वडमागी निहचल थानु ॥ जह जपीए प्रभ केवल नामु ॥ ३ ॥ जह जाईऐ तह नालि मेरा सुआमी ॥ नानक कउ मिलिआ अंतरजामी ॥ ॥४ ८६ ॥ १५८ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ जो प्राणी गोविंद्र धिद्यावें।। पिंड्या अर्यापिंड्या परम गति पावे ।। १ ।। साधू संगि सिमिरि गोपाल ॥ विनु नावै भूठा धनु मालु ॥ १ ॥ रहाउ । रूपवंतु सो चतुरु 

**本本中中中中中中中中中中中中中中中中中** करशैहारु वसहि भगतान ॥ २ ॥ श्राउत्तघ मत्र तंत सभि छोरु ॥ रिंदे महि धारु ॥ तजि समि भरम भजिश्रो पारमहसु ॥ 3 11 श्रदल इह घरम् ॥ ४ ॥ ८० ॥ १४६ ॥ गउड़ी महला प्र ।। करि किरपा मेटे गुर सोई ॥ तितु निल रोगु ल विद्याप कोई ॥ १ ॥ राम रमख तरण में सागर ॥ सरिए द्धर फारे जम कागर ॥ **इह आसर पूरन** सित्गरि दीओ हरिनाम ॥ मृत ॥ जप तप सजम पूरी विडिशाई ॥ गुर हरि भए सहाई ॥ ३ ॥ मान मोह खोए गुरि भरम ॥ पेखु नानक पारब्रहम ॥ ४ ॥ =१ ॥ १५० ॥ गउडी महला ५ दुखि लागै रामनामु चितारी ॥ १ ॥ राज श्रंधला भारी ॥

राज वे अंधुला भारी ॥ दुलि लागै रामनामु निवारी ॥ १ ॥ तेरे दास कउ तुही चिडिआई ॥ माहत्रा भगनु नरिक ले जाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रोग गिरसत निवारे नाउ ॥ निर्दु मावे का ठउर न ठाउ ॥ २ ॥ चरन कमल सिउ लागी ग्रीति ॥ आन मुखा नहीं आवहि चीति ॥ ३ ॥ सदा सदा समस्उ प्रभ मुखामी ॥ मिल्लु नानक हरि खेतरजामी ॥ ४ ॥ ८२ ॥ १५१ ॥ गउड़ी महला ४ ॥ अग्र पहर समी चटवारे ॥ कि किया प्रभि लए निर्दोर ॥ १ ॥ अग्र पहर समी चटवारे ॥ किया प्रभि लए निर्देश ॥ १ ॥

ब्याठ पहर सभी बटवारे।। करि किरपा प्रभि लए निरारे ऐसा हरि रस रमह सभ कोड ॥ सरव कला परन प्रश्न पारि तपति सागर ससार 11 प्रभ जाहि ॥ सिमरत नाम उतारसाहार ॥ २ ॥ श्रनिक वधन तोरे नही ॥ उकति सिञ्चानप इसते कछ नाहि ॥ सुरुति ¥ \$ गाहि । । । इत्र ।। १४२ करि निरपा नानक गुरा पाई विचरु ससार पूरन धाती हरिको नाम ॥

वडभागी हरि कीरतन गाईऐ १ ॥ रहाउ हरि 11 चडि उतर्राह पारि ॥ २ ॥ उरिधारि करह सदा कलियारा फिरि न होइ ॥ भज़ गुर्खी निधान दरगह पाईऐ II नानक ८ ॥ ⊏८ ॥ १५३ ॥ गउडी महला जलि थलि ă II हरि पूरन हरि मीत ॥ अम जिनसे गाए गुरा नीत ॥ १ ॥ ऊठत सीउत समि पहरुत्रा ॥ जार्रे मिमरशि जम नही दरुत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चरण

去去市政 环球玻璃 逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐 रिदें निवासु ॥ सगल दूख का होइया नासु ॥ प्रभ श्रासा माणु ताणु धनु एक ॥ साचे साह की मन महि टेक 3 जन साध्रेत्रनाथ ॥ नानक प्रभि राखे दे हाथ ॥ ४ महा गरीव नामि ॥ = ४ ॥ १४४ ॥ गउड़ी महला ४ ॥ हरि हरि ग्रहण पुंन फल मूचे ॥ १ ॥ रहाउ हरि के चरण 11 रिदे महि बसे ॥ जनम जनम के किलविख नसे ॥ 8 11 कीरतन फलु पाइत्रा॥ जम का मार्गु दसटि न त्राइत्रा 11 2 11 मन वच क्रम गोविंद अधारु ॥ ता ते छुटिस्रो, विखु संसारु ॥ ३॥ करि किरपा प्रभि कीनो अपना ॥ नानक जापु जपे हरि जपना ॥ ४ ॥ =६ ॥ १४४ ॥ गउड़ी महला ४॥ पउ सरणाई जिनि हरि जाते ॥ मनु तनु सीतलु चरण हरि राते ॥ १ ॥ भै भंजन प्रभ मनि न वसाही ॥ डरपत डरपत जनम वहुतु जाही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा के रिंदे वसित्रों हरिनाम ॥ सगल मनोरथ ता के पूरन ॥ २॥ जनम्रु जरा मिरतु जिसु वासि ॥ सो समरथु सिमरि सासि गिरासि ॥ ३ ॥ मीतु साजनु सखा प्रभु एक ॥ नामु ॥ ४ ॥ ≂७ ॥ १५६ ॥ गउड़ी महला ५ समालि ॥ घरि त्राए गोविंदु लै नालि ॥ हरि नामु संतन के संगि ॥ मनु तनु राता राम के रंगि रहाउ ॥ गुर परसादी सागरु तरिश्रा ॥ जनम जनम क किलविख सिम हिरित्रा ॥ २ ॥ सोभा सुरति नामि भगवंतु 11 पूरे गुर निरमल मंतु ॥ ३ ॥ चरण कमल हिरदे महि जाप्र ॥ परताषु ॥ ४ ॥ ८८ ॥ १५७ ॥ गउड़ी महला ५ जीवें कुसल खेम प्रांभ आांप वसाए गुण गाए॥ रहाउ ॥ विपति तहा जहा हरि सिमरनु ॥ काटि नाही हरिगुन गाही ॥ १ ॥ हरि विसरिए दुख रोग घनेरे ॥ प्रभ सवा लगे न नेरे ॥ २ ॥ सो वडमागी निहचल थानु ॥ जह जपीए प्रभ केवल नामु ॥ ३॥ जह जाईऐ तह नालि मेरा सुआमी ॥ नानक कउ मिलिआ श्रंतरजामी ॥ ॥४ ८६ ॥ १५८ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ जो शाणी गोविंद धियावे ॥ पडिया अरापपडिया परम गति पावे ॥ १ ॥ साधू संगि सिमरि गोपाल ।। विनु नार्वे भूठा धनु मालु ।। १ ॥ रहाउ । रूपवंतु सो चतरु

जिनि मनि मानिया प्रम का भाषा ॥ २ ॥ परवाणु ॥ घटि घटि श्रपणा सुत्रामी हरि जाके पुरन भाग ॥ चरणी के दास सिउ लाग ॥ ४ ॥ ६० ॥ १५६ ॥ गउढी महला ॥ हरि ¥ साकत नहीं संगु ॥ श्रोह विखई श्रोसु राम को रंगु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मन असवार जैसे तुरी सीगारी ॥ जिंड कापुरख पुचारै नारी ॥ १॥ बैल कउ नेत्रा पाइ दहावै 🛭 गऊ चरि सिंघ पाछै पावै गाडर ले कामधेल करि पूजी ॥ सउदे कड धार्व बिनु प्ंजी हरि सा जपि चीत सिमरि सञ्जामी li ॥ ४ ॥ ६१ ॥ १६० ॥ गउद्दी महला ५ ॥ सा मति निरमल कहीन्नत हरि के चरण धीर ॥ राम रसाइला पीवत बीर ॥ १ ॥ ते होवत छोट ॥ १॥ रहाउ ॥ सो २ ॥ साधसंगि ।। राम रंगि निरमल परताप्र ।। विकार ।। सम ते ऊच एही राते गोपाल ॥ नानक जाचे साध १६१॥ स्वाल 11 8 ऐसी प्रीति गोविंद सिंड लागी ॥ ॥ रहाउ ॥ भरता पेखि विगसै हरिजन जीवै नाम चितारी 🏻 रे ।। प्रत वेरिव श्रोति पोति जन हरि सिउ राता जन चरन कमल सिउं लागो मना तिलु दातार॥ नानक के प्रभ प्रान अधार १६२ ॥ गउडी महला ४ ॥ राम रसाइया जो जन गीधे ।। रहाउ बीधे ॥ 11 छारु ।। नाम विना निहफ्ल संसार П श्रापि ॥ गुरा गोविंद श्रचरज परवाप ॥ ओग्र मंगि १६३ गउद्धी п 11 महला Ħ भ्रोलि सदा रस दरि अंमृत

गोदिंद

को नाम्र ॥ मञ्जू

सभि काम ॥ १ ॥ संत संगि तह गोसटि होइ ॥ कोटि जनम के किलविख खोइ।। २ ।। सिमरहि साध करहि आनंदु - 11 मनि तनि रविद्या हरि परमानंद - 11 3 ॥ जिसहि परापति चरगा निधान ॥ नानक दास तिसहि क्ररवान ॥ ४ ॥ ६५ ॥ १६४ ॥ गउड़ी मेंलु न महला ५ ॥ सो किछ लागे ॥ करि जित् हरि. एह् मनु जागै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ एको सिमरि न दजा भाउ संत संगि जपि केवल ॥१॥ करम धरम नेम नाउ वत पुजा ॥ पारत्रहम्रु विनु जानु न द्जा ॥ २ ॥ ता की पूरन वैसनो है अपर अपारु॥ जा की प्रीति ऋपुने प्रभ नालि ॥ ३ ॥ सो नानक जिनि तजे विकार ॥ ४ ॥ ६६ ॥ कह १६५ ॥ जीवत छाडि जाहि देवाने 11 मुइआ ते वरसांने ॥ १ ॥ सिमरि गोविंदु मनि तनि धुरि लिखिआ ॥ विखै काज न त्र्यावत विखित्र्या ॥ १ ॥ रहाउ जिनि खाई । ता की तृसना कवहुँ न जाई ॥ २ ॥ दारन केंसे उतरिस पारि ॥ ३ ॥ साधसंगि मिलि संसारु ॥ रामनाम विज दुइ कुल साथि।। रामनाम नानक त्राराथि।। ४ ॥ ६७ ॥ गरीवा उपरि जि खिंजे दाडी ॥ पारब्रहमि गउडी ¥ सा त्रगनि महि साड़ी ॥ १ ॥ पूरा नित्राउ करे करतारु दास कउ राखनहारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्रादि जुगादि प्रगटि परतापु ॥ वड तापु ॥ २ ॥ तिनि मारित्रा जि उपजि कोइ ॥ त्रागै पाछै मंदी सोइ ॥ ३ ॥ त्रपुने दास राखै कंठि लाइ 118118= १६७ हरिनाम्र धिश्राइ 11 गउडी-भूठा कीतोनु पापी आपि 11 महला महजरु ॥ १ ॥ जिसहि सहाई गोबिद मेरा ॥ तिसु कउ जम्र नही बोलै त्रावे नेरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साची दरगह सिरु हाथ कूड़ पछोड़े श्रंधा मुडु ।। २ ।। रोग विश्रापे करदे पाप ।। अदली कमाइऐ आपे बाघे ॥ दरबु गइआ बैठा आपि ॥ ॥ अपन 3 साथै।। ४।। नानक सरनि परे क दरवारि सभ्र ॥ राखी पैज मेरे करतारि ॥ १ ॥ ६६ ॥ १६८ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ जन की धृरि मन मीठ खटानी ॥ पूरवि करमि लिखिआ धुरि प्रानी ॥ १-॥ रहाउ ॥

**亚亚 中华市中华中华中华中华中华** ि जिनि मनि मानिया प्रम का भाषा ॥ २ ॥ जग महि

परवाण ॥ घटि घटि श्रपणा सुत्रामी जाके हरि पूरन भोग ॥ चरखी ता

१) इरि १५६ ॥ गउँही महला ५ के साकत नहीं संगु ॥ श्रोह विखई श्रोस साम को रंगु ॥ 8 मन असवार जैसे तरी सीगारी ॥ जिड कापुरख प्रचारै नारी

मैल कउ नेत्रा पाइ दुहावै ।। गऊ चरि सिंघ पाछै पात्रै गाडर ले कामधेन करि पूजी ॥ सउदे कउ धावै विन पंजी जपि चीत सिमरि सञ्जामी हरि ÌÌ ।। १६० ॥ गउसी महला ५ ॥ सा मति निरमल कहीअत थीर II राम रसाइ<u>श्र</u> पीवत बीर हरि के चरण 11.8 - 11

ते होवत छोट ॥ १॥ रहाउ ॥ सो तन्त्र श्रोट॥ जनम मरस ।। राम रंगि निरमल परताप्र ।। ते विकार ॥ सभ ऊच एही łı राते गोपाल ॥ नानक जाचे साध 11 8 11 स्वाल ऐसी त्रीति गोविंद सिंड लागी ॥ ॥ रहाउ ॥ भरता पेखि विगसै पूरन बडमागी॥ १ 11 ।। पत पैखि जिउ जीवत तिउ हरिजन जीवै नाम चितारी Ħ \$

श्रोति पोति जन हरि सिउ राता ॥ ।। जन चरन कमल मिंड लागो मना तिल दातार ।। नानक के प्रभ प्रान अधार १६२ ॥ गउढी महला ५ ॥ राम रसाइश्वि जो जन बीधे ॥ १ ।। रहाउ 11 छार ॥ नाम विना निडफल संसार Ħ गण गोविंद अचरज परवाप ॥ २ ओग्र संगि १६३ नावण्र П गउही महला ÍI रामसरि कीजैं।। भोलि मदा द्वरि रस

को

ंमजन

गोपिंद

।। निरमल उदक

रहाउ

**表示亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦** रामु रवत सद् ही सुखु पाइया ॥ मइया करी पूरन हरि राइआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नानक जा के पूरे भाग ॥ हिर कह हरि ्नाम् यसथिर सोहागु - 11 ą १०६ ॥ गउड़ी महला - [] धोती ¥ 11 विछाए हेठि ॥ गरधप वांगू लाहे पेटि ॥ विनु 8 करत्नी स्कति पाईए मुकति न 11 पदारथ धिऋाईऐ नाम्र 11 ॥ रहाउ ॥ पूजा तिलक करत इसनानां ॥ छुरी काद्वि वेदु पड़े हथि इ. ति मीठी वाणी ॥ जीयां दाना २. ॥ - 11 संगें पराणी ॥ ३ क्हत ॥ कह जिसु नानक किरपा बहसु बीचारै ॥ ४ ॥ सुध १०७ ॥ गउडी महला Ш बेसह हरिजन पित्रारे 11 सतिगुरि तुमरे सवारे काज ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दुसट दूत परमेसरि मारे ॥ जन की पैज रखी करतारे ॥ १ ॥ वादिसाह साह सभ वसि करि दीने ॥ श्रंमृतनाम महा रस पीने ॥ २ ॥ निरभउ होइ भजह भगवान ॥ साधसंगति मिलि कीनो दानु ॥ ३ ॥ सरिण परे प्रभ श्रंतर जामी श्रोट सुत्रामी ।। ४ ।। १०८ ।। गउड़ी महला ५ ।। हरि पकरी राते भाहि न जले ॥ हिर संगि राते माइत्रा नही छले राते नहीं इवै जला ॥ हरि संगि राते सुफल फला ॥ 11 तुमार भे मिटहि सभ ॥ भेटत नाइ संगि हरि गुन गाइ ॥ रहाउ ॥ हरि संगि राते मिटै चिंता सभ हरि 11 सिउ जिसु साध का मंता हरि 11 संगि राते की जम नही त्रास ॥ हरि संगि राते पूरन श्रास 11 3 11 हरि संगि राते लागै ॥ द्ख हरि संगि जागै ॥ राता अनदित हरि संगि वसै ॥ राता सहज घरि हरि संगि राते अमु भउ नसै 11 संगि राते मति ऊतम होइ ॥ हरि संगि राते निरमल सोइ विल जाई ।। जिन कउ तिन कउ श्रभ मेरा 11 308 गउड़ी महला ५ 11 ॥ उद्मु करत सीतल मन भए ॥ मारंगि चलत सगल दुख गए 11 नाम्र जपत अनंद ॥ रसि गाए गुन परमानंद ॥ १ ॥ खेम भइत्रा घरि आए ॥ भेटत साधसंगि गई बलाए ॥ रहाउ ॥ नेत्र पेखत हो दरसं ॥ धनि मसतक चरन कमल

**欲雨雨雨雨雨雨雨雨雨水水水水水水水水水水水水水水水水水** श्रहंबुधि मन पृरि थिधाई ॥ साध पृरि करि सुध मंजाई ॥१॥ श्रनिक जला जे धोबै देही ॥ मैं जुन उतरै सुधुन तेही ॥२॥ सतिगुरु भेटियो सदा कृपाल ॥ इरि सिमरि सिमरि काटिया भउ काल ॥३॥ मुकाति भुगति जुगति हरिनाउ ॥ प्रेम भगति नानक गुरा गाउ ॥ ४॥ १००॥ १६६॥ गउदी महला ४॥ जीवन पदवी हरि के दास !। जिनि मिलिया त्रातम परगास !! १ !! हरि का सिमरनु सुनि मन कानी।। सुखु पात्रहि हरि दुत्रार परानी ॥१॥ रहाउ।। श्राठ पहर धिर्याईऐ गोपालु ।। नानक दरसनु देखि निहालु ।। २ ।। १०१ ।। १७० ॥ गउड़ी महला ५ ।। सांति मई गुर गोविदि पाई ॥ ताप पाप विनसे मेरे भाई ॥१॥ रहाउ ॥ ॥ रामनामु नित रसन यखान । विनसे रोग भए कलियान ॥ १॥ पारब्रहम गुण अगम बीचार ॥ साधू संगमि है निसतार ॥ २ ॥ निरमल गुण गावहु नित मीत।। गई विश्राधि उबरे जन मीत ॥३॥ मन वच कम प्रसु अपना धिआई॥ नानक दास तेरी सरखाई॥४॥१०२ ॥ १७१॥ गउड़ी महला ५ ॥ नेत्र प्रगास कीम्रा गुरदेव॥ भरम गए पूरन भई सेत्र ॥१॥ रहाउ ॥ सीतला ते रिवझा विहारी ॥ पारत्रहम त्रम किरपाधारी ॥ १ ॥ नानक नाम्र जपें सो जीवें ॥ साधसंगि हरि अंमृत पीवें ॥२॥१०३॥१७२॥ गउड़ी महला थ ॥ धनु ब्रोह मसतकु धनु वेरे नेत ॥ धनु ब्रोह भगत जिन तुम संगि हेत ॥ १ ॥ नाम विना कैसे सुख सहीये ॥

कर्म प्रश्नु अपना ।धआह ॥ नानक दास तरा सरखाइ॥ ॥ एदिया॥ मरम गए पूरा गई सेव ॥ १॥ नंत्र प्रयास कीआ गुरदेय॥ मरम गए पूरा गई सेव ॥ १॥ नात हा ॥ सीतला ते रिलिया विदारी ॥ पासहम प्रम किरमाधारी ॥ १ ॥ नातक नाह अपे सो जीवें ॥ साधसंगि हरि अंग्रुत पीवें ॥ २॥ १०३॥ १०३॥ गउदी महला ४ ॥ धत्र ओह मसतक घत्र ते ते ॥ धत्र ओह मसतक घत्र ते ते ॥ धत्र ओह मसतक घत्र ते ते ॥ धत्र ओह मसत केते सुख लहीए ॥ १॥ नाम विना केरो सुख लहीए ॥ १॥ नाम विना केरो सुख लहीए ॥ १॥ नाम विना कारिया ॥ १॥ १०३॥ १०३॥ १०३॥ गउदी महला ॥ १॥ ऐता राम दीन दीन दीन मान साम साम साम सुख सुख नीसाख ॥ ॥ कन्न आपि करिय नाम कर्म साम सुख सुख नीसाख ॥ ॥ कन्न आपि करिय नाम कर्म साम सुख सुख नीसाख ॥ ॥ कन्न आपि करिय नाम कर्म साम सुख सुख नीसाख ॥ ॥ कन्न आपि करिय नाम कर्म साम सुख सुख नीसाख ॥ ॥ कन्न आपि करिय नाम कर्म साम सुख सुख नीसाख ॥ ॥ १०४॥ १०४॥ गउदी महला ४॥ सिया सदा गुपाल ॥ १॥

इत्रेत्र त्राच्या व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था रामु रवत सद ही सुख पाइत्रा ॥ महत्रा करी पूरन हरि राइश्रा नानक जा के पूरे ॥' हरि ॥ रहाउ 1 कह भाग हरि सोहागु असथिरु गउड़ी १०६ 1 महला 11 २ ¥  $\mathbf{H}$ 11 पेटि विछाए हेठि 'वांग् विनु लाहे 8 । गरधप -11 पाईऐ मुकति मुकति पदारथु 11 नाम पूजा तिलक करत इसनानां ॥ काढि 11 ॥ रहाउ 11 पड़े बेदु मुखि मीठी वाणी ॥ जीआं दाना ₹, 11 n संग पराशी ॥ 3 11 जिसु कह किरपा नानक वीचारै गउड़ी 11 8 11 800 -11 सुध् ब्रहसु महला ¥ 11 पिआरे सतिग्ररि तुमरे वसह II हरिजन काज सवारे परमेसरि मारे की पैज ॥ जन रखी दुसट द्त वसि करि दीने वादिसाह सभ साह २ ॥ निरभउ होइ ॥ साधसंगति भजह भगवान मिलि कीनो दान परे ॥ सरिए श्रंतर जामी प्रभ 11 3 11 नानक सुआमी ॥ 8 11 80= ॥ गउड़ी महला ५॥ हरि भाहि न जलै ॥ हरि संगि राते माइत्रा नही छलै संगि जला ॥ हरि संगि राते सुफल फला ।। 11 तुमारे भेटत नाइ H संगि हरि हरि मिटहि गुन मिटै राते हरि गाइ ॥ रहाउ 11 हरि संगि चिंता सभ सिउ 11 संगि राते जिस साध का मंता 11 हरि की नही जम राते हरि संगि हरि संगि त्रास ॥ पूरन श्रास 11 २ 11 राते जागै लागै -11 हरि संगि राता अनदित संगि 11 द्ख वसै ॥ हरि संगि राते अम्र भड घरि नस राता 11 ऊतम होइ ॥ हरि संगि राते निरमल राते मति ंजाई ।।। तिन कउ वलि जिन कउ त्रस गउड़ी महला नाही उद्धु H 11 308 ų H मन भए ॥ मारंगि सगल चलत दुख 🕆 गए 11 नामु मनि अनंद् ॥ रसि गाए गुन परमानंद ॥ 8 भए खंम H भइश्रा <del>इ</del>.सल घरि आए ॥ भेटत साधसंगि गई वलाए रहाउ . 11 11. प्रनीत पेखत धनि मसतक कमल चरन .11

門內外人所以所以所以所以所以所以

या प्राथमिक स्थानिक स्

कांड्या संत प्रसादि गोबिंद की सफल इह 11 टहल श्रापि सहाइ ॥ २ ॥ जन की कीनी पद पाइग्राः ॥ परम त्रापहि लगि दासहि पाइ 11 त्रापु गृहत्रा वा सुख पाइद्या ॥ कृषा निधान की सरनी पए ॥ ३ ॥ जो चाहत पाइत्रा ॥ तय ढंढन कहा को जाइत्रा ॥ श्रसथिर भए श्रासन् ॥ गर प्रसादि नोनक सुख वासन् ॥ ४ ॥ ११० प li कोटि मजन कीनो **इसना**न li. लाख दानु ॥ जा मनि वसित्रो हरि को नाम् ॥ १॥ सगल पतित रहाउ ॥ गुन गाइ गुपाल ॥ पाप मिटहि साधु सरनि दहश्राल !! बहुतु उरघ तप साधन साधे ॥ ऋनिक लाभ मनोरथ लाधे हरि नाम रसन स्राराधे ॥ २ ॥ सिंमृति सासत बेद बखाने ॥ जांग गिश्रान सिध सुख जाने ॥ नाम जपत प्रभ सिउ मन माने ॥ ३ ॥ अगाधि बोधि हरि अगम अपारे ॥ नाम्र जपत नाम्र रिदे बीचारे ॥ नानक कड प्रभ किरमा घारे।। ४ ॥ १११ ॥ गडड़ी म० ५ ॥ सिमरि सुख पोइष्टा ॥ चरन कमल गर रिदै वसाइस्रा

सगल काम ॥ २ ॥ दरसन देखि सीतल मन भए जनम जनम 11 श्रपने सेवक के किलविल गए ॥३ ॥ कहुनानक कहा भैं भाई 11 की त्र्रापि पैज रखाई ॥ ४ ॥ ११२ ॥ गउड़ी महला ४ श्रपने 11 श्रापि सहाई ॥ नित प्रतिपारै वाप जैसे माई ॥ प्रम की सरिन उपरे सम कोइ ॥ करन करावन पूरन सचु सोइ ॥ विनसै रहाउ ॥ श्रव मनि वसिश्रा करनैहारा H . भै ॥ जनम जनम के सारा ॥ २ ॥ करि किरपा अपने जन राखे किलियिख लाथे ॥ ३ ॥ कहन न जाइ प्रम की विद्याई ॥ नानक दोस सदा संरनाई ॥ ४ ॥ ११३ ॥ रोगु गउड़ी चेती महला ५ दुपदे १ श्रों सतिग्रर प्रसादि 11

राम को बलु पूरन भाई ॥ ता ते बृथान विद्यापे काई॥ १॥ रहाउ ॥

॥ १ ॥ गुर गोविंदु पारब्रहस्र पूरा ॥ तिसहि अराधि मेरा धीरा ॥ रहाउ ॥ अनदिनु जपउ गुरू गुर नाम ॥ ता ते सिधि जो जो चितवै दासु हिर मोई ॥ सो सो करता आपि सहाई ॥ १ ॥ निंदक की प्रिम पित गवाई ॥ नानक हिरगुण निरमं गाई ॥ २ ॥ ११४ ॥ गडड़ी महला ५ ॥ ग्रुजवल वीर ब्रहम सुख सागर ॥ गरत परत गिह लेह अंगुरीआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ स्रविन न सुरित नैन सुंदर नही ॥ कारत दुआरि रटत पिंगुरीआ ॥ १ ॥ दीना नाथ अनाथ करुणामें साजन मीत पिता महतरीआ ॥ चरण कवल हिरदै गिह नानक में सागर संत पारि उतरीआ ॥ २ ॥ २ ॥ १ ॥ १ ॥ ।

रागु गउड़ी बैरागिण महला ५
१ त्रों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ दय गुसाई मीतुला तूं संगि
हमारे वासु जीउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुम्म वितु घरी न जीवना धृगु
रहणा संसारि ॥ जीत्र प्राण सुखदातित्रा निमख निमख विलहारि
जी ॥ १ ॥ हसत अलंबनु देहु प्रभ गरतहु उधरु गोपाल ॥ मोहि
निरगुन मिन थोरीत्रा तुं सद ही दीन दइत्राल ॥ २ ॥ कित्रा सुख
तेरे संमला कवन विधी वीचार ॥ सरिण समाई दास हित उचे
अगम अपार ॥ ३ ॥ सगल पदारथ असट सिधि नाम महारस
माहि ॥ सुप्रसंन भए केसवा से जन हिरगुण गाहि ॥ ४ ॥ मात

गउड़ी बैरागिण रहोए के छंत के घरि म० ५ १ त्रों सितगुर प्रसादि॥ ॥ है कोई राम पित्रारो गावै॥ सरव किल्त्राण स्रख सचु पावै॥ रहाउ॥ वचु वचु खोजत फिरत बैरागी॥ बिरले काहू एक लिव लागी॥ जिन हिर पाइत्रा से वडमागी॥ १ ॥ ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै॥ जोगी जती सिध हिर ब्राहै॥ जिसहि परापित सो हिरगुण गाहै॥ २ ॥ ता की सरिण जिन विसरत नाही॥ वडमागी हिर संत मिलाही॥ जनम मरण तिह मूले नाही॥ ३ ॥ किर किरपा मिल प्रीतम पित्रारे॥ विनउ सुनहु प्रभ ऊच अपारे॥ नानक मांगतु नामु अधारे॥ ४॥ १॥ ११०॥

पिता सुत वंधपो तुं मेरे प्राण अधार ॥ साध संगि नानकु भजे

तरित्रा संसारु ॥ ५ ॥ १ ॥ ११६ ॥

॥ संत

ऋापि

विनसै आतम

॥ जनम जनम के

कांडग्रा

की कीनी प्रसादि

सहाइ ॥

THE STREET STREET, STR

**२ II** जन

रहल सफल 86

पाइत्रा ।।

गोबिंद

परम

लगि दासहि पाइ H त्रापु गइत्रा ता पाइआ सख भए ॥ कृपा निधान की सरनी पए ॥ ३ ॥ जो चाहत जर्ब पाइया ॥ तत्र टूंडन कहा को जाइत्रा / ॥ श्रसथिर मए श्रासन ॥ गुर प्रसादि नोनक सुल बासन ॥ ४ ॥ ११० ॥ महला ४ ॥ कोटि मजन कीनो **३सनान** tı लाख ।। जा मनि वसित्रो हरि को नाम्र ॥ १ ॥ सगल पनित दहश्राल ॥ पाप मिटहि साधू सरनि गुन गाइ गुपाल ॥ बहुतु टरघ तप साधन साघे ॥ अनिक लाम मनीरथ लाधे हरि नाम रसन श्राराधे ॥ २ ॥ सिमृति सासत वेद बखाने ॥ जांग गिश्रान सिध सुख जाने ॥ नाम जपत प्रम सिउ मन माने ॥ ३ श्रगाधि बोधि हरि अगम श्रपारे ॥ नाम्र जपत नाम्र रिदे बीचारे ॥ नानक कउ प्रभ किरमा घारे॥ ४ ॥ १११ ॥ गउड़ी म० ४ ॥ सिमरि सुलु पोइआ ॥ चरन कमल ग्रर रिदे वसाइआ ॥ गुर गोविंद पारब्रहम् पूरा ॥ तिसहि श्रराधि मेरा घीरा ॥ रहाउ ॥ अनदिनु जपउ गुरू गुर नाम ॥ ता ते सिधि सगल काम ॥ २ ॥ दरसन देखि सीतल मन भए ॥ जनम जनम ॥ अपने सेवक के किलमिल गए 11३ ॥ कहु नानक कहा भै भाई

की त्रापि पैज रखाई ॥ ४ ॥ ११२ ॥ गउड़ी महला

सारा ॥ २ ॥ करि किरण अपने जन राखे किलियिल लाथे ॥ ३ ॥ कहनु न जाइ प्रम की विडिमाई ॥

रहाउ ॥ श्रव मनि वसिश्रा करनैहारा

दास सदा संरनाई ॥ ४ ॥ ११३ ॥

रोगु गउड़ी चेवी महला ५ दुपदे १ त्रों सविग्रर प्रसादि राम को बलु पूरन भाई ॥ ता ते बृथान विद्याप काई॥ १॥ रहाउ ॥

श्रापि सहाई ॥ नित प्रतिपार वाप जैसे माई ॥ प्रभ की सरिन उबरे सम कोड़ ॥ करन करावन पूरन सचु सोड़ ॥

> ਸੈ н

( ४०५ )

दाता मोहि मारगु देइ बताई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अंतरि अलखु न जाई हउभै पाई लिख्या विचि पडदा 11 माङ्श्रा मोहि जग जाई ॥ भरम कहह किउ 8 11 संगति एका भाई वसते मिलि इकत् गृहि करते वात न - 11 ेएक पंच दहेले श्रोह श्रगोचर ठाई - 11 वसतु P 11 का सउपाई ॥ दीया ताला कुंजी ग्र श्रनिक उपाव पाये वित्तु सतिगुर सरणाई ॥ ३ ॥ जिन के बंधन काटे सतिगुर तिन साध संगति लिय लाई ॥ पंच जना मिलि मंगलु ४ ॥ मेरे राम राइ इन विधि मिलै गुसाई नानक भेद्र न भाई ॥ खिन महि मिलि नाठा जोती जोति ॥ १ ॥ १२२ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ एसो परचड दजा पाइत्रो ॥ करि कृपा दइत्राल बीठुलै सतिगुर बताइश्रो मुभहि जत कत देखउ तत तत तम ही मोहि इह विस्त्रास त्राइत्रो ॥ के पहि करउ वेनती जड **ऋरदासि** सुनतो सहसा बंधन गुरि तोरे तां सदा पाइत्रो ॥ होगा सा सोई फनि होसी सुख् • दुखू दिखाइश्रो कहा गुरि खंड ब्रहमंड का एको ठागा परदा खोलि दिखाइश्रो॥ नउ निधि नामु निधानु इक ठाई तउ बाहरि कैंडे जाइश्रो \$ एके किनक अनिक भाति साजी वहु परकार रचाइओ ॥ भरमु गुरि खोई है इव तते ततु मिलाइस्रो ॥ ४ ॥ २॥१२३॥ गउड़ी महला ५ ॥ अउध घटै दिनस रैना रे - 11 गुर मन १ ॥ रहाउ ॥ करउ वेनंती सुनहु मेरे मीता खाटि चलहु हरि लाहा आगै वसनु सुहेला॥१॥ इह संसारु विकारु सहसे महि तरिश्रो ब्रहमगिश्रानी जगाइ पोत्राए हरि रस अकथ कथा तिनि जानी ॥ २ ॥ जा गुर ते मनहि वसेरा आए सोई विहासहु हरि 11 न होइगो फेरा ॥ पावहु सुख सहजे वहुरि 3 11 **अंतरजामी** पुरख की पूरे नानकु इही 11 दासु विधाते सरधा मन मो कउ करि संतन की धूरे ॥ ४ ॥ ३ ॥ १२४ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ मोहि निरगुनु मेरे राखु पिता सभ गुन तेरे

the department of the second o रागु गउडी पूरती महला ४ १ त्रों मतिगर प्रसादि ॥ ॥ काग ग्रन प्रानपति मिल्उ मेरी माई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रूप हीन बुधि वल होनी मोहि परदेसनि दर ते आई ॥ १॥ नाहिन दरख न जोउन माती ॥ मोहि थनाथ की करह समाई ॥ २॥ खोजत खोजत भई वैरागनि॥प्रभ दरसन कउ हउ फिरत तिमाई ॥ ३ ॥ दीन दहत्राल कृपाल प्रम नानक साधसिंग मेरी जलनि चुकाई || ४ || १ || ११८ || गउडी महला थ ॥ प्रभ मिलने कड प्रीति मनि लागी ॥ पाइ लगउ मोहि क्रउ नेनती ॥ कोऊ सत् मिले वडमागी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मड अरपंउ धनु राखंड आर्गे मन की मति मोहि संगल तिम्रागी ॥ जो प्रम की हरि कथा सनानै अनदिन फिरड तिसु पिछै निरागी॥ १ ॥ पूर्व करम अबुर जब प्रगटे भेटिओ पुरख रसिक नैरागी ॥ की सोई मिटिओ अधेरु मिलत हरि भानक जनम जनम जागी।।२।।२।।११६ ॥ गउडी महला ५ ॥। निकसुरे पसी सिमरि हरि पाल ॥ मिलि साधु सरिए गहु पूरन राम रतनु हीं अरे सिंग राखा। १ ।। रहाउ ॥ अम की कई तसना रस पकज श्रति तीरयस मोह की कास ॥ काटनहार जगत गुर गोनिद।। चरण कमल ता के करहु निशास ॥ १ ॥ करि किरेपा गोरिंद प्रम प्रीतम दीना नाथ सुनह अरदासि ॥ करु गहि लेह नानक के सुज्रामी जीउ पिडु सभु तुमरी राखि ॥ २ ॥ ३ ॥ १२० ॥ गउडी महला ४ ।। इरि पेखन क्उ सिमरत मृत्र मेरा ॥ आस पित्रासी चिताउ दिन रैनी है कोई सत मिलावें नेरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सेना घरउ दास दासन की अनिक भावि विसु करउ निहारा ।।

गगु गउडी पूरवी महला थाः १ त्रों सनिगुर प्रसादि ॥ ॥ रिन निधि मिले गुमाई मेर राम राइ ॥ कोई ऐमा सतु सहज मुख

तुला धार तीले सुग्व सगले बिन हरे दरस सभी ही थीरा ॥१॥ सत प्रसादि गाए गुन सागर जनम जनम को जात पहोरा ॥

हरि नानक जनम् कृतारथ सफलु

धरत भेटत

सरेरा ॥ २ ॥ ४ ॥ १२१ ॥

दाता मोहि मारगु देइ चताई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अंतरि श्रलखु न हउमै पाई लखिआ विचि पडदा 11 माइश्रा मोहि सभो जग जाई भरमु किउ कहह - 11 8 n संगति एका वसते मिलि करते वात भाई न 11 ेएक बसत् अगोचर ठाई ॥ दहेले ओह वसत् जिस २ 11 का सउपाई ॥ गृहु तिनि दीश्रा ताला कंजी गुर अनिक उपाव पावै विनु सतिगुर सरगाई ॥ ३ ॥ जिन के बंधन काटे नही तिन साथ संगति लिय लाई ॥ पंच जना मिलि मंगलू नानक भेदु न भाई ॥ ४ ॥ मेरे राम राइ इन विधि मिलै गुसाई -11 खिन महि सहज भइश्रा मिलि जोती अम नाठा जोति द्जा ॥ १ ॥ १२२ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ एसो परचउ 11 8 पाइस्रो ।। करि कृपा दइस्राल बीठुलै सतिगुर ग्रुक्ति वताइश्रो जत कत देखउ तत तत तम ही मोहि इह विस्त्र्यास त्राइत्रो ॥ कै पहि करउ वेनती जउ श्ररदासि सुनतो ॥ लहिओ सहसा बंधन गुरि तोरे तां सदा सुख पाइत्रो ॥ होगा सा सोई फ़्रनि होसी सुख · दुख् कहा खंड ब्रहमंड का एको ठागा गुरि परदा खोलि दिखाइस्रो॥ निधि नामु निधानु इक ठाई तउ वाहरि कैठे Ę भाति साजी वहु परकार रचाइस्रो ॥ एके कनिक अनिक भरमु गुरि खोई है इव तते ततु मिलाइत्रो ॥ ४ ॥ २॥१२३ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ अउध घटै दिनसु रैना रे 11 मन गुर काज १ ॥ रहाउ ॥ करउ वेनंती सुनहु मेरे मीता हरि लाहा आगै वसनु सुहेला॥ खाटि चलहु संसारु विकारु सहसे महि तरिश्रो त्रहमगित्रानी जिसहि रसु अकथ कथा तिनि जानी ॥ जगाइ पोश्राए हरि २ ॥ जा ते श्राए सोई विहासह हरि वसेरा गुर मनहि ॥ निजघरि महलु पावहु सुख सहजे वहुरि न होइगो फेरा ॥ 3 **अंतरजामी**  $\Pi$ पुरख को पूरे II नानकु मागै इही सरधा मन दासु मो कउ करि संतन की धूरे ॥ ४ ॥ ३ ॥ १२४ ॥ गउड़ी महला ५ मोहि मेरे निरगुनु 11 राख पिता प्रभ गुन तेरे ॥ सभ

रहाउ ॥ पंच विखादी एक गरीवा राखहु राखनहारे ॥ खेदु करहि श्ररु बहुतु संतावहि ब्राइब्रो सरनि तुहारे ॥ १ ॥ करि करि हारिब्रो अनिक ताकी श्रोटा सुनि यह भाती छोडिंह कतहँ नाही ॥ एक बात मिले मोहि तिन ते साधसंगि मिटि बाही ॥ २ ॥ करि किरपा संत धीरजु पाइत्रा ।। संती मंतु दीत्रो मोहि निरमड गर कमाइया ॥ ३॥ जीति लए स्रोइ महाविखादी सहज सुहेली वाणी ॥ कहु नानक मन महत्रा परगासा पाइत्रा पर् निरवाणी १२४ ॥ गउड़ी महला ४॥ स्रोह अविनासी राइग्रा ॥ निरभउ संगि तुमारे यसते इहु डर्नु कहा ते ब्राइब्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ एक महिल तूं होहि ब्रफारी एक महलि निमानो ।। एक महलि तुं आपे आपे एक महलि गरीयानो ।।१॥ एक महिल तूं पंडितु वकता एक महिल खलु होता ॥ एक महिल तुं सभु किल्लु प्राहलु एक महलि कछु न लेता॥ २॥ काठ की पुतरी कहा करै वपुरी लिलावनहारी जाने।। जैसा मेखु करावे वाजीगरु खोडु तैसो साजु आने ॥ ३॥ अनिक कोठरी बहुत माति करीया व्यापि होवा रखवारा ॥ राले तैमे रहना किआ इह करें विचारा ॥ ४ ॥ जिनि किछ कीआ अपरंपर सोई जाने जिनि इह सम विधि सात्री ॥ कहु नानक अपुने काजी 11 थ 11 п छोडि छोडि रे निखिया के रक्ष्या॥ उरिक रहिब्रो रे बबर गावर जिल्लो किरली हरिद्याइय्रो पम्र्या को जानहि तुं अपूने कार्जै सो संगि न चालै तेरै तस्रका ॥ नागो फिरियो ग्रह कालि गरम्रश्रा ब्राइब्रो नाग सिधामी फेरि पेरित पेरित रे कमुभ की लीला राचि माचि निन हैं लउ द्यीतत डोरि दिनसु अरु रैनी जीअ को काज़ न कीनो कहआ। ।। २ ।। करत करत इवही विरधानो हारियो उकते ततु खीनमुखा मोहियो उनि मोहनी वाला उस ते घटै नाही रूच चम्र्या ॥ ३॥ गरहि दिखाइग्रो सरिए को संति वताइय्रो प्रम मगति हरि जयुत्रा ॥ ४ ॥ ६ ॥ १२७ ॥ गउड़ी महला ४ ॥ तुम्ह विन करन हमारा ॥ मेरे श्रीनम श्रान अधारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रीतर

## की सुहेले ॥ सरव ही जानी तुम ही सजन तुम सुखा ते पाए मेरे ठाकुर अगह अतोले ॥१॥ वरनि न तुमरे रंगा गुण निधान सुखदाते अगोचर -11 अगम अविनासी प्रभ पूरे ॥ २ ॥ अमु भउ काटि जाते कीए निहकेवल · जव चूको को जनम मरण सहसा साधसंगति सेवा बारि चरण पखारि करंड गुर जाउ बरीआ।। लखि प्रसादि इहु भउजलु तरिश्रा जन नानक प्रिश्र संगि ॥ १२=॥ गउड़ी महला 11 8 11 9 ५ ॥ तुभ विनु तोही सगल देखि मोही 11 9 11 रहाउ ॥ सुरग मिरत भूत्रमंडल सरव समानो एकै त्रोही सिव सिव 1 सगल जोरिह सरव मङ्ब्रा ठाकुर तेरी दोही ॥ १ H पतित ठाकुर नाम्र तुमरा सुखदाई निरमल सीतलोही गित्रान 11 धिश्रान नानक विडिमाई संत तेरे सिउ गाल गलोही ॥ २॥ 🗷 ॥ १२६ ॥ गउडी महला ५ ॥ मिलह पित्रारे जीत्रा ॥ कीआ प्रभ तुमारा वहुरि ॥ रहाउ ॥ त्रनिक जोनी अमिश्रा जनम बहु पाइत्रा ॥ तुमरी कृपा ते मानुख देह पाईहै ॥ १ ॥ सोई होत्रां जो तिसु भाणा अवरु न किनही भरिम मोहि मोहिश्रा जागत नाही स्ता 11 निधि किरपा प्रानपति पित्रारे दइग्राला П लेह मेरे अनाथह करि प्रतिपाला ॥ ।। जिसनो 3 तमहि दरसनु साधसंगति कै पाछै ॥ करि किरपा धूरि देह की सुखु नानक इहु वाछै ॥ ४ ॥ ६ ॥ १३० ॥ गउड़ी महला ५ ॥ जा कै केवल वलिहारी ॥ नाम्र अधारी ॥ गनीए की केतक रंगि जन पारब्रहम सहज त्रानंद तिना संगि उन समसरि अवर न दाते 1 ॥ जगत श्राए जो जन दरस पिश्रासा ॥ उन की परे सरिए कै सो तरिश्रा संतसंगि पूरन श्रासा ॥ २ ॥ ता चरिंग ता जीवा रेग्र संगि निहाला की 11 भगतन होइ मनु मेरा जोबनु प्रभू किरपाला II 3 H राजु अवध दीसै जो महि घाटिश्रा निधानु नामु नवतनु

रहाउ ॥ पंच विखादी एक गरीबा राखहु राखनहारे ॥ खेटु करहि अरु बहुतु संताबिह ब्राइश्रो सरनि तुहारे ॥ १ ॥ करि करि हारिश्रो श्रनिक ताकी श्रोटा सुनि यह भाती छोडहि कतहँ नाही ॥ एक बात मिले मोहि तिन ते साधसंगि मिटि जाही ॥ २ ॥ करि किरपा संत मंत दीयो मोहि निरमउ गुर धीरजु पाइद्या ॥ संती कमाइत्रा ।। ३ ॥ जीति लए श्रोह महाविखादी सहज सुहैली वाणी ॥ कहु नानक मन भड़श्रा परमासा पाइश्रा पद्र निरवासी १२५ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ ओहु अविनासी राइत्रा ॥ निरभउ संगि तुमार गसते इह उरनु कहा ते श्राइत्रा ।। १ ।। रहाउ ।। एक महलि तुं होहि श्रफारो एक महलि निमानो ॥ एक महलि तुं चापे चापे एक महलि गरीवानो ॥१॥ एक महिल तुं पंडितु वकता एक महिल खलु होता।। एक महिल दुं सभु किल्ल प्राहरा एक महलि कञ्च न लेता ॥ २ ॥ काठ की पुतरी कहा करें वपुरी विलायनहारी जाने।। जैसा मेखु करावे बाजीगरु ब्रोहु तैसो साजु ब्राने ।। ३।। ब्रनिक कोठरी बहुत भाति करीया खापि होत्रा रखवारा ॥ राखे तैसे रहना किआ इह करें विचारा ॥ ४ ॥ जिनि किछ कीआ श्चपरंपर सोई जाने जिनि इह सम विधि सात्री ॥ कह श्र**पुने का**जी II 9 11 11 छोडि छोडि रे निखिया के रहत्रा ॥ उरिक रे यवर गावर जिश्रो किरखे हरिब्राइब्रो पस्त्र्या जो जानहि तुं अपूने काजै सो संगि न चालै तेरै तस्त्रा श्राइश्रो नाग सिधासी फेरि फिरिओ श्ररु कालि पेखि पेखि रे कसुंभ की लीला राचि माचि तिन हूँ लउ छीजत डोरि दिनस अरु रैंनी जीअ को काजु न कीनो कहुआ ॥ २ ॥ करत करत इवही विरघानो हारिय्रो उकते तन खीनग्रमा मोहिओ उनि मोहनी वाला उस ते घटै नाही रूच चस्त्रा ।। तजि दिखाइश्रो ग्रह सरशि को संति वताइत्रो प्रम मगति हरि अबुव्या ॥ ४ ॥ ६ ॥ १२७ ॥ गउड़ी महला ४ ॥ तुर्म नितु करनु हमारा ॥ मेरे शीतम शान अधारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अंतर

**成表表表表 表表表表表表表表表表表表表表表表表** 

उन संतन केंसंगि संगोरी ॥ ४ ॥ १३ ॥ १३४ ॥ गउडी महला ५ ॥ सेती राने लेहु संतहु ॥ निवाहि मा विधाते कउ पुरख दाते ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पहचावह तुमरा मरम्र तुमाही जानिश्रा सरिए विधाते ॥ राखह दीन श्रनाथ बोहिथ ॥१॥ तस्य सागर चरग संगे ते करि किरपा जिसु ते राखह किछु तुमरे हाथे ऊत समरथा सभु तुम प्रभ चलै हमारे साथे हरिजन कंड कीजै हरिनाम्र मेरा जापे मनु संत गन भेटे मन तन सीतल भ्रापे -11 गउडी सहजि समाइश्रो देव महला ५ ॥ ॥ १३५॥ भए दङ्ग्राल देव ॥ सतिगुर 8 11 11 रहाउ टहलाइश्रो ॥ जेवरी की ऋो दासरो संतन एक थीओ नाम गुरहि दिखाइश्रो प्रजारी अचरज  $\Pi$ 11 प्रगटाइश्रो गित्रानु मनहि उजीश्रारा गुर ग्रनभे ठहराइत्रो ॥ २ ॥ तृपतिश्रा गवाइत्रो 11 सरव दखह ठाउ जउ सुप्रसंन दिखाइश्रो ॥ 3 11 ठाकुर ना ना जावत सभु खेलु की श्रो राइञ्रो हरि 11 कह भगत टेक हरिनाइओ १५ 8 11 -11 11 १३६ पुरन परमेसुर मन की पारब्रहम y ब्रहमंड खंड हरि को धारे ता नाम्र मति की तिश्रागहु हरिजन मन करै सोई पाईऐ रे॥ जो प्रभु भल मानह पतित उधारे खिन महि कोटि भावै दुख भंजन सुश्रामी जिसु जीश्र पिता प्रतिपालक प्रान करते पूरि रे ॥ देंदे रहिओ नाही तिस्र रतनागरु 3 सोई जाचै नाम तेरा सुत्रामी घट घट **ऋंतरि** रे कोई सरगाई जा ते च्या रे न

निरमलु इहु नानक हरि घनु खाटिश्रा ॥ ४ ॥ १० ॥ १३१ ॥ गउडी गुर ते ॥ मो कउ सविग्रर महला ५ ॥ जोग जुगति सनि श्राइश्रो सवदि वुभाइयो ॥ ॥ रहाउ ॥ नउ खंड पृथमी रविश्रा निमख निमख ॥ दीखिया गुर की मुद्रा कानी नमसकारा इडियो एक निरंकारा ।। ॥ पंच चेले मिलि भए इकत्रा एकस के - 8 यसि कीए ॥ दम वैरामनि कारी আगিয়া तय निरमल ll २ ll भरम् जराइ चराई विभृता पंथ करि पेरिवद्या एक जो ठाक्ररि मसतिक लेखिया ॥ भ्रसता भेउ नाही तहा श्रामून बाधिश्रो सिंगी अनहत बानी ॥ तह बीचार डंडा करि गोलिय्रो जगति मनि भानी ॥ ४॥ ऐसा नाम्र यडभागी मेटे माइका के बंधन ।। सेवा काट पज पग चाटै।। ५ ॥ तिस ११ H १३२ धिब्राइले मीता ॥ नामु सगल पदारय सनह जा कड गुरि दीया ता के निरमल चीता । १ ।। रहाउ ।। मिटियो तिह तन ते गुरि सबदि दीपक की जाली ता की काटी जा कउ साघसंगति विस्वासा ॥ १ संगा मनजल तारू विराहा वोहिय ॥ पूरन साध यामा गुरु मेटियो हरि रंगा ॥२॥ नाम खजाना मगती पाइमा मन तन उपति अधाए॥ नानक देवें हरि जीउ ता कउ ॥ दहस्रा महस्रा परि 113 11 23 11 233 11 गउही महला तोरी मोहि श्रमाथ सरशि श्रंध प्रभ हाथ देगलह कड़ निचानप उपनि न मोरी ॥ 8 फगारन सम किछ तमही नाही तम समस्य धन गति मिति तमही जानी से संबद्ध जिन भाग मधोरी ॥ मैनक संगितम ब्रम राते थोति पोति मगतन मंगि प्रिउ नाम् तेग दरमन चाई उँमे हमिट बोह चंद पकोरी लाग्य गम महि मेर रिक्ष नाही अन UŢ, कीरतनु रसन हींग प्रगद ग्रभ होधा थनदिन गुगदावे रमारी ऊचे त्तम श्चरित **िरम्पा** п नान र

208)

医表表表表 医聚瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟基 उन संतन कैसंगि संगोरी ॥ ४ ॥ १३ ॥ १३४ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ तुम हरि सेती राते संतहु ॥ निवाहि लेहु मो विधाते कउ पुरख दाते ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुमरा मरम्र तुमाही जानित्रा पहचावह विधाते ॥ राखहु सरिण श्रनाथ दीन तुम पूरन पुरख बोहिथ चरग तुमारे हमारी गाते ॥ १ ॥ तरण सागर संगे ते किरपा जिसु राखहु करि सभु किछु तुमरे हाथे ऐसा प्रभ तम समस्था ऊत चलै हमारे साथे हरिजन मो कउ कीजें हरिनामु जापे मेरा निर्गुनीआरे मनु गुनु भ्रापे सीतलं हरि भेटे मन तन नानक महला ५ ॥ सहजि समाइश्रो देव ॥ १३५॥ गउडी सतिगुर भए दइत्राल देव ॥ 8 ॥ रहाउ -11 ंसंतन टहलाइत्रो ॥ को एक थीओ नाम जेवरी कीओं दासरो कउ अचरजु गुरहि दिखाइओ - 11 8 पूजारी मो गुर गिश्रानु मनहि प्रगटाइश्रो उजीत्रारा ग्रनभे ठहराइत्रो ॥ २ ॥ त्रपतिश्रा मन गवाइत्र्रो  $\Pi$ जउ द्खह ठाउ सरवं सुख रूपु दिखाइत्रो ॥ 3 11 ना किछ श्रानद ठाकुर ना राइओ जावत सभ्र खेलु की श्रो हरि 11. कह ठाकुर भगत टेक हरिनाइयो ॥ ४ ॥ १५ 11 परमेसुर ॥ पारब्रहम पूरन मन ता ¥ खंड हरि को नाम् धारे ब्रहमंड ता मति तिआगहु हरिजन मन की 118 करै सोई मानह सुखि भल प्रभ ।। कोटि पतित उधारे खिन महि करते न दीन दरद दुख भंजन मुत्रामी जिसु भावे पिता प्रतिपालक जीश्र प्रान करते पूरि रहिओ रतनागरु नाही तिस्र 3 नाम् तेरा सुत्रामी घट घट **ऋंतरि** रे कोई रे सरगाई जा ते चृथा न ॥ ४॥ १६

(२१०)

रागु गउड़ी १ पूरवी महला थ

जम की त्रास विदारे ॥ २ ॥ पूरन पारत्रहम परमेद्धर ऊंचा अगम अपारे ॥ गुण गावत घिष्ठावत सुल सागर जूए जनस्र न हारे ॥ ३ ॥ कामि क्रोघि लोगि मोहि मसु लोनो निरगुण के दातारे ॥ करि किरपा अपुनो नास्र दीजै नानक सद बलिहारे ॥ ४ ॥ १ ॥ १३८॥

कार किरपा अपुना नाम्च दोज नानक सद बालहार ॥ ४॥ ८॥ ८॥ ८०० ८०० ।
रागु गउड़ी? चेती महला प्रं
१ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ सुसु नाही रे हरि भगति विना ॥
जीति जनम्र हहु रतनु अमोलकु साधसंगति जपि हकु विना ॥ १॥

जीति जनमु इहु रतनु अमोलकु साधसंगति अपि इकु खिना ॥१॥ रहाउ ॥ मुत संपति बनिता बिनोद ॥ क्षोडि गए बहु लोग भोग ॥१॥ हैवर गैवर राज रंग ॥ तिम्रामि चलिओ है मृह नंग ॥२॥ चोआ चंदन देह फुलिया ॥ सो तनु धरि संगि रुलिया ॥ ३॥

मोहि मोहिआ जानै द्रि है ॥ कहु नानक सदा हद्दि है ॥ ४॥ १ ॥ १३६ ॥ गउड़ी महला ४ ॥ मन घर तस्ये हित्नामनो ॥ सागर लद्दिर संसा संसार गुरू बोहिशु पारगरामनो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ किल कालस अधिआरीआ ॥ गुर निज्ञान दीपक उजिआरीआ ॥ १ ॥ बिखु बिस्बिआ पसरी अति घनी ॥ उपरे अपि जपि हिरिगुनी ॥ २ ॥ मतवारो माहआ सोहआ ॥ गुर भेटत अप्र भठ सोहआ ॥ ३॥ कहु नानक एकु धिआहआ ॥ पटि पटि

अप्त मंड खोह्या ॥ ३ ॥ कहु नानक एकु घियाहया ॥ घटि घटि नदरी याह्या ॥ ४ ॥ २ ॥ १४० ॥ गउड़ी महला ४ ॥ दीगाउ इमारो तुही एक ॥ सेता यारी गुरिह टेक ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रानक जुगित नहीं पाह्या ॥ गुरि चाकर लै लाह्या ॥ १ ॥ मारे पंच विखादीया ॥ गुर किरपा वे दलु साधिया ॥ २ ॥ वससीस वजहु मिलि एकु नामु ॥ यहां सहज शानंद विस्ताम ॥ ३ ॥ श्रम के चाकर से भले ॥ नानक ४ ॥ ३ ॥ १४१ ॥ गउड़ी महला तिन मुख ऊजले ॥ जीय रे y 11 करावनो जि तिन महि ग्रवरु करन भंड П ॥ रहाउ ॥ अवर जतनि पाईऐ ॥ नही आगै जानीऐ  $\mathbf{H}$ लाख हिकमती 8 11 करम कमावने ॥ मानीए **अहं**बुधि गृह वाल किरपा करें ॥ नामु नानक साधू कृपालु वारनै गउड़ी महला y H बरीया ।। नामो हो नाम्र साहिव को प्रान अधरीया 8 रहाउ ॥ जीत्र जंत की तुही टेक तुही П एक 11 राज धनी ॥ तुं निरगुन तुं सरगुनी ॥ जोवन प्रभ तुं २ ॥ ईहा ऊहा तुम लखे ॥ ३ ॥ श्रंतरजामी को किरपा ते रखे ॥ ५ ॥ १४३ ॥ गउड़ी महला नानक तकीआ 11 8 तही ताग्र मनि वसे संत संगि हरि हरि आराधीए - 11 वेद भने भड साधीए ॥ १ ॥ रहाउ॥ पुरान सिमृति असथान भै भीत सगल 118 -11 राम चउरासीह 11 3 11 लख H बुधि गोविंद लोक नहीं जनिम मरिह।। 3 -11 चल सिञ्चानप गही ॥ ४॥६ 11 १८८ ॥ हरि साध सरिए नानक गाईऐ नीत 11 गुन हरि महला रामनाम हरि धित्राईऐ H 9 ॥ रहाउ संत संगि हरि सासि -11 नसै वसै॥ श्रनेरा १ ॥ संत भ्रम् 11 दुखि न विश्रापीए ॥ २ ॥ जन जा कउ ते अगनि 3 उवरिश्रा 11 H माइत्रा मनि तनि वासै नामु हरि करि ॥ मेरे 118 ७॥ १८४॥ -11 ईहा जपीऐ एकु नाम गउडी रसना काम ॥ 8 कटीऐ संगि -11 11 रहाउ राज जोगु हिरसु रोगु ॥ ? कारे 11 की लाथीआ हरि II २ वहुरि न कतही धाइआ सो 11 3 गइत्रा नानक ता का भउ

गउड़ी२ महला थ ॥ जा कउ विसरे रामनाम ताहू कउ पीर ॥ साध संगति मिलि हरि स्वहि से गुर्खी गहीर ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा कउ विधि ॥ ताके करतल नव निधि सिधि ॥ जानहिं हरिप्रम धनी ॥ किछ नाही ता के कमी ॥ २ ॥ पद्यानिश्रा ।। सरव सरव रंग माशिश्रा ।। ३ ।। हरि धन जा कै गृहि यसे ॥ कहु नानक तिन संगि दुखु नसे ॥ ४ ॥ ६ ॥ १४७ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ गरबु वडो मृखु इतनो ॥ रहनु नही गहु कितनो ॥१॥ वेयरजत बेद संतना ॥ उत्राह सिउ रे हितनो॥ हार जुआर जुआ विधे इंद्री वसि लै जितनो ॥ १ ॥ हरन भरन संपूरना चरन कमल रंग रितनो ॥ नानक उधरे साधसंगि किरपा निधि मै दितनो ॥२॥१०॥१४८॥ गउड़ी३ महला प्र ॥ मोहि दासरो ठाकुर को ॥ धानु प्रभ का खाना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऐसी है रे खसम्र साजि संवारगहारा ॥ १॥ काम्र ठाकुर भारा ॥ गीत चरित प्रम के गुन गावा ॥२ ॥ सरिए परिश्रो ठाइर वजीरा ॥ तिना देखि मेरा मनु धीरा ॥ ३ ॥ एक टेक एको आधारा ।। जन नानक हरि की लागा कारा ।। ४ ।। ११ ।। १४६ ।। गउड़ी महला ५ ॥ है कोई ऐसा हउमै तोरै ॥ इस मीठी ते इह ।। १।। रहाउ ।। अगिश्रानी मानुख मझ्त्रा जो नाही सो श्रंधारी कारीत्रा कवन जुगति जितु भोरे ॥ १ ॥ भ्रमतो भ्रमतो हारिया अनिक विधी कार टोरें॥ कह मई साध संगति निधि मोरै ॥२॥१२॥१५०॥ गउड़ी महला ४ ॥ करुणामए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दीन दइत्राला जा कै सिमरणि मुख मए ॥१॥ सकालपुरस्व स्नागाधि बोध ॥ मुनत जमो कोटि श्रध खए ॥ २ ॥ किरपा निधि प्रभ नाम लए ॥ ३ ॥ १३ ॥ १५१ ॥ गउड़ी पूरवी मन सरिए प्रभृ मुख पाए॥ जा जात श्रजाए 11 8 मंदर बह ज्ग धास गुह संप तस्वर की मेरा छाए मित्तख मम जाए

ठाकुरु खिन महि होत पराए ॥ २ ॥ पहिरै वागा करि चोत्रा चंदन लाए ॥ निरभउ निरंकार नही चीनित्रा जिउ हसती नावाए ॥ ३ ॥ जउ होइ कृपाल त सतिगुरु मेलै सिम सुख हरि के नाए ॥ मुकतु गुरि खोले जन भड्या **यंधन** नानक १४ ॥ १५२ ॥ गउड़ी पूरवी महला ५ ॥ मेरे मन गुरु करीए ॥ रतन जनमु सफलु गुरि की आ दरसन चलिहरीऐ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जेते सास ग्रास मन लेता गुन होइ दैश्रालु सतिगुरु अपुना ता इह मति व्रधि जड पाईऐ ॥ १ ॥ मेरे मन नामि लए जम वंध ते छुटहि सरव सुख पाईए सेवि सुत्रामी सतिगुरु दावा 11 मन वं छत श्राईए ।। २ ।। नामु इसटु मीत सुत करता मन संगि तुहारे चाले ।। अपुने की गुर ते पाईऐ पालै करि सेवा सतिग्रर प्रभि धारी त्रिनसे सरव ग्रंदेसा ॥ किरपालि पाइत्रा हरि कीरतिन मिटिश्रो सगल कलेसा ॥ ४ ॥ १४ ॥ १४३ ॥ गउड़ी महला ५ रागु त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ तृसना विरले ही की बुभी है।। १ ।। रहाउ ।। कोटि जोरे कोरे मनु न होरे ॥ परै परै ही कउ लुक्की हे ॥ १ ॥ सुंदर नारी अनिक परकारी परगृह विकारी।। वुरा भला नहीं सुभी हे ञ्चनिक वंधन माइत्रा भरमतु भरमाइत्रा गुर्ण निधि नही गाइश्रा ॥ मन विखेही महि लुभी हे ॥ ३ ॥ जा कउ रे किरपा करे सोई मरे साध संगि माइत्रा तरे ॥ नानक सो जन सिक्ती हे ॥ ४ ॥ १ ॥ १ ५ ४ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ सबहू को रसु हरि जोग काहू भोग काह हो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काह डंड धरि हो ॥ १ ॥ काहू जाप काहू ताप काहू धित्रान ॥ काह हो हो गउनु करि हो ॥ २॥ काहू तीर काहू होम नेम ॥ काह भगति प्रिश्च हो ॥ वेद बीचार ॥ नानका १५५॥ गउड़ी महला ५॥ गुन कीरति निधि मोरी॥ १॥ रहाउ॥ तूं ही रस तूं ही जस तूं ही रूप तू ही रंग ॥ आस ओट धान तू ही पति तू ही प्रान ॥ गुरि तूटी ल ॥१॥ तू ही मान तुं ही

来:张宏宏宏宏宏:张宏宏宏宏:张

जोरी ।। २ ।। तूही मृहि तूही वनि तूही गाउतूही सुनि ।। है नानक

नेर नेरी ॥ ३ ॥ ३ ॥ १ ४६ ॥ गउड़ी महला ४ ॥ मातो हरि रंगि माता ॥१॥ रहाउ ॥ ख्रोही पीओ ओही खीओ गुरहि दीओ दाउ कीं ओ ।। उच्चा ह सिउ मनु रावो ।। १ ।। ओही माठी ओही पीचा उदी पित्रारो उदी रूचा ॥ मनि ओहो सुखु जाता ॥२॥ केल अनद खेल रहे फेर भए मेल ॥ नानक गुर सबदि परातो ॥३॥ 8 11 8 8 9 11 8 राग गौडी मालवा महला ५ मीता १ श्रों सतिगुर त्रसादि ॥ ।। हरिनाम् लेह लेहु ॥ आर्गे विस्तम पंधु मैआन ॥ १॥ रहाउ ॥ सेनत सेनि तेरे संगि वसत है काल ॥ करि सेवा त साध की हो काटीए जम जालु॥ १॥ होम जग तीरथ कीए विचि हउमै बधे विकार ॥ नरकु सुरगु दुइ मुचना होइ बहुरि अवतार ।: २ ।। सिन पुरी जहम इंद्र पुरी निहचलु को थाउ नाहि ॥ विनु हरि सेवा सुखु नही हो साकत आवहि जाहि ॥ ३ ॥ जैसो गुरि उपदेसिया मैं तैसो कहित्रा प्रकारि ॥ नानक कहै द्वानि रे मना करि कीरतन होइ उधारु ॥ ४ ॥ १ ॥ १४=॥ रागु गउदी माला, महला ४ वुधि १ ओं सतिगर प्रसादि - 11 ॥ पाइस्रो बाल द्याव रे ॥ इसव चिति समसरि हानि सोग मिरतु द्ख सुख गर δ रहाउ ॥ जड किछ н लउ हउ पूरा भेटिआ चित्राउ तड लड दुखनु भरे ॥ जड कृपाल् गुरु तउ भानद सहजे ॥ १ ॥ जेती सिम्रानप करम इउ कीए

भए ॥ २ ॥ जउ लउ मेरो मेरो करतो तउ लउ विद्यु घेरे ॥ मनु वनु पुषि अरपी ठाकुर कउ तब हम सहिज सोए ॥ ३ ॥ जउ लउ पोट उठाई चिल्लिया वउ लउ हान मरे ॥ पोट हारि गुरु पूरा मिलिया वउ नानक निरमए ॥ ४ ॥ १ ॥ १ ४ ६ ॥ मजड्डी माला महला ४ ॥ मारानु निमागियो री विद्यागियो ॥ विद्यागियो मैं गुरु मिलि निमागियो ॥ सस्य युल आनंद मेगल स्तमानि गोपिंदै यागियो

साधू करु मसतकि धरित्रो वच हम

। १ ॥ रहाउ ॥ मानु अभिमानु दोऊ समाने मसतकु डारि गुर पागित्रो ॥ संपत हरखु न त्रापत दूखा रंगु ठाकुरै लागित्रो ॥ १॥ वास वासरी एके सुत्रामी उदिज्ञान दसटागित्रो ॥ निरभउ भए संत अमु डारित्रो पूरन सरवागित्रो ॥ २ ॥ जो किछु करते कारणु कीनो मनि बुरो न लागित्रो ॥ क सोइग्रो जागिश्रो परसादि संतन मनु 3 तुहारी परिश्रो त्राइत्रो ग्रोडि सरणागित्रो रस मार्गे फिरि लागिश्रो दुख् 118 न सहज १६० ॥ गउड़ी२ माला महला ५ ॥ पाइत्रा लालु रतनु मनि सीत्तु थीत्रा मनु सतगुर सीतल्र तन् ॥ रहाउ ॥ लाथी भृख सभ लाथी चिंता तुसन समाइत्रा ॥ 8 मसतिक गुरि पूरे धरिश्रो मनु जीतो ॥ करु ॥ तुपति अघाइ रहे रिद अंतरि डोलन ते अव त्राखुटु खजाना सतिगुरि दीत्रा तोटि नही रे मुके ॥ २ बुभाई ॥ लाहि परदा एक सुनह रे भाई गुरि ऐसी वृक्त ठाकुरु जड भेटित्रो तउ विसरी ताति पराई ॥ ३ ॥ कहिस्रो न एह श्रचंभउ सो जानै जिनि चाखित्रा ॥ कहु नानक सच विगासा गुरि निघानु रिदे लै राखित्रा ॥ ४ ॥ ३ ॥ १६१ ॥ गउड़ी माला ५ ॥ उवरत राजा राम की सरखी ॥ सरव लोक माइत्रा के मंडल गिरि गिरि परते घरणी ॥ १॥ रहाउ ॥ सासत सिंमृति बेद बीचारे महा पुरखन इंड कहित्रा ॥ त्रिनु हरि भजन नाही निसतारा संखु किनह लहित्रा ॥१॥ तीनि भवन की लखमी जोरी नाही लहरे ॥ व्भत कहा थिति पानै फिरतो पहरे पहरे ॥ विन्त हरि भगति करत मन मोहन पूरन होत न कामा 11 जलतो अनिक जलतो कबहू न वू कत सगल वृथे विनु नामा ॥ ३॥ हरि का नाम्र मीता इहै सार सुखु पूरा ॥ साध संगति जनम धूरा ॥ ४ ॥ ४ ॥ १६२ П गउड़ी निवारे नानक जन की विधि को इह महला . करता रहाउ П होइ जनावै ॥ **अनजान**त इनहि दहदिसि साधा - 11 न तप मनु क़िर वाधा ॥ 8 दुउराइओं कवन H धन 水市水水水水水水水水水水水水水水水

भूमि का ठाकुर हउ इसका इहु मेरा ॥ भरम मोह कछु स्रमसि पैस्तर पए पैरा ॥ २ ॥ तब इह कहा परिचा जब इह कच्च न होता ॥ जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सभु किन्छु त्र्रापहि करता ॥ ३ ॥ त्र्रपने करतव त्र्रापे जानै जिनि इंह रचतु रचाइत्रा ॥ कहु नानक करखहारु है आपे सतिगुरि भरमु चुकाइत्रा ॥ ४॥ ४ ॥ १६३ ॥ गउड़ी माला महला ४॥ श्रवर कृत्र्या विरथे।। जप तप मंजम करम कमार्थो इहि श्रोरे मुसे ॥ १॥ रहाउ ॥ वस्त नेम संज्ञम महि रहता तिन ॥ आगे चलण अउरु है माई ऊंहा कामि न श्राइशा ॥ १ ॥ तीरिथ नाइ श्ररु धरनी भ्रमता श्रामें ठउर न पावें ॥ न आर्वे इह बिधि ओहुसोगन ही पतीब्रावै ॥ २॥ चतुर म्रुलयचनी उचरे आगे महलु न पाईए ॥ बुक्ते नाही एक श्रोहु सगली काल कलाईए ॥ ३ ॥ नानकु कहतो इहु बीचारा जिकमावै सु पारगरामी ॥ गुरु सेवहु শ্বন नाम तिश्रागहु मनहु गुमानी ॥ ४ ॥ ६ ॥ १६४ ॥ गउड़ी माला ४॥ माधउ हरि हरि हरि मुख्ति कहीए ॥ हम ते कळू न होये सुझामी जिउ राखदु तिउ रहीए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ किया किछु करें करणैहारा किया इसु हाथि निचारे ॥ जितु तुम लावहु तित ही लागा पूरन खसम हमारे ॥ १॥ करह कृपा सरव के दाते एक रूप लिय लावह n नानक की बेनंती हरि पहि अपना नास जपायह ॥ २ ॥ ७ ॥ १६ ॥ 🔨 रागु गउड़ी माभः श्मेंडला ५ ॥ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ े।। दीन दश्याल दमोदर राइथा जीउ ॥ कोटि जना करि सेव लगाइश्रा जीउ ॥ सगत निरद रखाइया जीउ ॥ जाई जीउ पूरन समनी पेला प्रीतम् कवण सुकरणी जीउ ॥ संता दासी सेवा घरणी जीउ ॥ इह जीउ वताई बलि बलि जाई जीउ तिस निपि निपि लागउ पाई जीउ 11 3 11 पोधी पंडित बेद खोजंता होइ रेंगमी तीरिध नावंता जीउ॥ गीत गार्नना जीउ ॥ इरि निरमउ नामु घिमाई जीउ ॥ ३ ॥ भए

表表本表表本表表表表表表表表表表表表。 सुत्रामी मेरे जीउ ।। पतित पवित लगि गुर पैरे के जीउ ॥ कीए निरवैरे जीउ ॥ गर की आस मन पूराई जिनि सो नाउ पाइत्रा धनवंता जीउ जिनि 11 अभ सोभावंता जीउ जिसु 11 साधू संगति सुकरणी जीउ ॥ जन नानक सहजि समाई जीउ ॥ ५ ॥ १ ॥ गउड़ी महला ५ माभ ॥ हमारे राम ग्राउ पिश्रारे जीउ दिनसु सासि सासि जीउ ॥ चितारे संत देख संदेसा तरीएं जीउ ॥१॥ वित् कित विधि संगि त्रमारै करे अनंदा जीउ ।। विशा तिशा त्रिभविंग सुख परमानंदा सेज सहावी विगसंदा इह जीउ पेखि दरमनु मनु 11 लहीए जीउ पखारि नित सेवा 11 2 करी ॥ चररा जीउ अरचा बंदन देवा जीउ ॥ दासनि जपि लेवा दासु नाश विनउ ठाकुर पहि कहीऐ जीउ -11 3 11 इछ पनी मेरी मनु तन् हरिश्रा जीउ दरसन पेखत 11 सभ दुख परहरिश्चा जीउ हरि हरि नाम्र जपे जपि तरिश्रा जीउ 11 इह अजरु नानक सहीए सुख १६७ ॥ गउड़ी माभ महला 2 11 स्रिण स्रांग ¥ मित पिश्रारे जीश्रो -11 मनु तनु तेरा इहु जीउ विसरु नाही जीउ ॥ सदा तेरी **अधारे** प्रभ प्राग सरगाई जीउ ।। १ ।। जिसु मिलिएे मनु जीवै भाई जीऊ ।। गुर परसादी जीउ ।। सभ किछु प्रभ का प्रभ कीञ्चा जीउ ।। प्रभ कउ सद बलि जाई जीउ -11 २ ॥ एह निधानु जपै वडभागी जीउ॥ एक लिव लागी जीउ नाम निरंजन ॥ गुरु पूरा पाइत्रा सभु दुखु मिटाइत्रा जीउ ॥ त्राठ पहर गुग् गाइत्रा जीउ २ ॥ रतन पदारथ हरि नाम तुमारा जीउ ॥ तूं वर्णजारा जीउ ॥ हरि धन रासि सचु वापारा जीउ ॥ जन नानक सद बलिहारा जीउ ॥ ४ ॥ ३ ॥ राग गउड़ी माभरे महला ५ १ त्रों सितगुर प्रसादि ।। । तूं मेरा वहु माणु करते तूं मेरा वहु माणु ।। जोरि तुमारे सुखि वसा सचु सबदु नीसाखु ॥ १ ॥ रहाउ गला जातीत्रा सुणि के चुप कीत्रा ॥ कद ही सुरति न लधीत्रा माइत्रा **西**密本志: 本志志志

देइ बुभारत सारता

कोई जि मृरख़ लोभीयां मृलि न सुगी कहिया ॥ २॥॥इक्सु इंड

8 11

से अखी डिठड़िया ॥

चहु किया गणी सम इकतु सादि मुठी।। इकु अधु नाह रसीयहा का विरली जाइ बुठी ॥ ३ ॥ मगत सचे दरि सोहदे दिन राति ॥ रंगि रते परमेसरै जन नानक विन वलि जात ॥ ४॥ १६६ ॥ गउड़ी महला ५ मांग्र ॥ दुख मंजनु तेरा नाम्र जी दुख भंजनु तेरा नामु ॥ श्राठ पहर श्राराधीए पूरन ।। रहाउ ।। जितु घटि वसी पारब्रहम् सोई सुहाया 8 थाउ ॥ जम कंकरु नेड़ि न आवई रसना हरिगुख गाउ ॥ १ ॥ सेवा मेरे सुरति न जार्स्कोत्रा ना जापै त्राराधि ॥ त्रोटि तेरी जगजीवना सोग गुसाईआ ठाकुर अगम अगाधि ॥ २ ॥ भए क्रपाल रखे आपि ॥ गुरु ॥ तनी बाउ न लगई सतिग्ररि दयु गुरु गुरु सचा सिरजखहारु ॥ गुरि पाइद्या जन नानक सद विलहार ॥ ४ ॥ २ ॥ १७० ॥ गउड़ी मार्भ महला ४ ॥ हरि राम राम राम रामा ॥ जवि पूरन होए कामा ॥ १ ॥ ॥ हिर जस रहाउ ॥ राम गोविंद जवेदिया होत्रा प्रख् पवित्र सोई माई मित्र ॥१ ॥ समि पदारथ समि फला ते विसारीए जिस जिसु माहि ॥ किउ गोबिंड मनह जीवीए भवजल सिमरत दुख जाहि 11 3 ।। जिस्र लिंड लिगिए द्रवारि पहिए पारि ।। मिलि साथ संगि उधारु होड मुख ।। ३ । जीवन रूप गोपाल असु संत जना की शसि ।। नानक उपरे १७१ ॥ गउड़ी माम नाम जिप दरि सचै सावासि ।। ४ ॥ ३ 11 गुण गाउ ॥ महला ४ ॥ मीठे हरि गुण गाउ जिंद तं मीठे हरि ।। होरि साद सचे सेती रतिया मिलिया नियावे थाउ ॥ १ ॥ रहाउ सभि फिकिया तन भन फिका होड ।। निर्म परमेसर 🛚 जीवणु सोइ ॥ १॥ श्रंचलु महि कं साथ का तरणा पारमदमु व्याराघीएँ उघरै सम परवारु ॥ २ साजन Ħ परउपकार करेंद्र हिरदे देह ॥ अउगस समि मिटाहकी रे ॥ मालु खजाना धेद घरु हरि के चरण निधान ॥ दरि तेर प्रम तुष नो मंगैदाल ॥ ४ ॥ ४ ॥ १७२ ॥

१ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ रागु गउड़ी महला ६ । साधो मानु तिश्रागउ क्रोधु 11 काम संगति दुरजन की ता अहिनिस भागउ ॥ 8 ॥ रहाउ दोनो Ш सुख दुख करि सम श्रउरु मान अपमाना ॥ हरख सोग ते रहै अतीता जिंग ततु पछाना ॥ १॥ उसतित निंदा दोऊ तिआगै खोजै निरवाना । जन नानक इहु खेलु कठिनु है किनहू गुरमुखि जाना १॥ गउड़ी महला १॥ साधो रचना रामि बनाई 11 इकु विनसे इक असथिरु मानै अचरजु लखिओ न जाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मोह मूरति वसि प्रानी हरि विसराई 11 भूठा तन साचा करि मानिश्रो जिउ सुपना रैनाई ॥ १ ॥ दीसै जो सो सगल विनासै जिउ वादर की छाई ।। जन नानक जगु जानिय्रो मिथिया रहिश्रो राम सरनाई ॥ २ ॥ २ ॥ गउड़ी महला ६ ॥ प्रानी जसु मनि नही श्रावे ।। श्रहिनिसि रहै मगनु माइञ्रा केंसे गुन गावै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पूत मीत माइश्रा ममता इह विधि त्रापु वंधावे ॥ मृग तसना जिउ भूठो इहु देखि तासि उठि धावै ॥ १ ॥ भ्रुगति मुकति का कारन मूढ़ कोटन ताहि विसरावै मै काऊ जन नानक भजनु को पावै ॥ २ ॥ ३ ॥ गउड़ी महला ६ ॥ साधो इहु मनु गहिञ्जो तुसना संगि बमत है या ते थिरु न रहाई। १।। ।। कठिन क्रोधु घट के भीतरि जिह ही सुधि सभ विसराई ॥ ।। रतनु गित्रानु सभ को हिरि लीना ता सिउ कछु न वसाई जोगी जतन करत सभि हारे गुनी रहे गाई ॥ गुन हरि भए दइत्राला तउ सभि विधि वनि त्राई 8 11 महला ६ ॥ साधो गोतिंद के गुन गावउ ॥ मानस त्रमोल्कु पाइत्रो विरथा काहि गवावउ ॥ १॥ रहाउ H पतित पुनीत दीन वंधु हरि सरनि ताहि तुम त्रावउ ॥ गज को त्रासु जिह सिमरत काहे त्रिसरावउ तुम H 8 11 तजि मोहु माइत्रा फ़नि भजन राम चितु लावउ - 11 कहतु सुकति नानकु पंथु इह गुरम्रखि होइ तुम पावउ 11 3 11 ४ ॥ गउड़ी

कोऊ माई भृत्तियो मनु सममावै ॥ बेद पुरान साध करि निमल न हरिग्रन गावै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दुरलम मानस की विरथा जनम् मिरावै ॥ माइत्रा मोह संकट महा सिउ संगि सिउ रुच उपजावै ॥ १ ॥ श्रंतरि बाहरि सदा ता मानह जिह लावे ।। नानक मुकति ताहि तुम समावें ॥ २ ॥ ६ ॥ गउड़ी महला ६ ॥ साधो राम सरनि विसरामा बेद पुरान पड़े को इह गुज़ सिमरें हिर को नामा॥ ۶ लोभ मोह माइग्रा ममता फ़िन यउ विखित्रन सेवा की सोगु परसे जिह नाहिन सो मृरति है देवा ॥ १ ॥ सुरग उसतति निंदा तिउ कंचन ग्रह पसा 11 सुख् ए वाधे जिह जाकै लोधु मोहुफुनि वैसा॥ २ ॥ दुख् मुकति ताहि तुम मानउ तिह तुम जानह गित्रानी ॥ नानक इह विधि को जो प्रानी ॥ ३ ॥ ७ ॥ गउड़ी महला ६ ॥ मन रे कहा यउग ॥ ऋहिनिसि ऋउघ घटै नही जानै भइश्रो लोग ॥ रहाउ ॥ जो तन् तै अपनो करि δ ॥ इन मैं कछ तेरी रे नाहिन नारी जनमु अपुनो तै हारिस्रो मोबिंद विचारी ॥१॥ स्तन चरनन सिंउ विरधा भद्रश्रा निमख लीन सुखीआ राम नाम नर सिरानी नानक सोई कह माइश्रा मोहिश्रा निरमें श्रदर सगल जग नर अचेत पाप ते डरु रे॥ ।। = ।। गउडी महला 11 3 सरनि ताहि तुम परु दइश्राल सगल भे भंजन गावत वा को नाम्र हीए मो घर रे॥ प्रान जास गुन हरि को सिमरि सिमरि कसमल सभि हरु रै जगत महि १ ॥ मानस देह बहुरि नहि पावहि कछ उपाउ मुकति का करु रे ॥ नानकृ कहत गाह करुनामें भवसागर के पारि उत्तर रे ॥ २ ॥ ६ ॥ २५१ ॥ गउही राग गउडी श्रसटपदीया महला १ १ व्यों सति नामु करता पूरप् ग्रुर प्रसादि ॥ निधि सिधि निरमल नामु बीचारु ॥ पूरन पूरि रहिका बिर्दु मारि ॥ त्रिकुटी छूटी निमल

## (331) मनु मानित्रा ॥ गित्रान श्रंजनु गुर सबदि पछानित्रा - 11

मानिश्रा सहजि वागी मिलाइश्रा 11 निरमल सुख भरमु चुकाइत्रा।। लाल भए सहा रंगु माइत्रा ।। नदिर

भई जीवत मरि ठाकि रहाइत्रा ॥ २ ॥ उलट जागिश्रा ॥ सबदि रवे मनु हरि सिंउ लागित्रा ।। रसु संग्रहि विखु परहरि तित्रागित्रा ।।

भागित्रा ॥ रहे भाइ बसे भंड 3 साद 11 जम का सिउ राता हुकमि हरि अपारा ॥ चित दसिट भई तुभ सुख  $\Pi$ श्राचारा ॥ श्रातम धारा

न देखउ मीतु ॥ किसु सेवउ किसु देवउ चीत पाइ ।। किस्र उपदेसि रहा लिव. लाइ पूछ्उ किस लागड 11 ग्र भगति लागउ पाइ ॥ करो राचउ हरिनाइ -11

संजागी दीखिआ भोजन हकिम निजघरि भाउ 11 मुख त्रातम धित्राना ।। जोति भई ॥ ६॥ गरव गतं मिटे नही सबदु नीसाना ॥ ॥ लिखत

गर

नह पंडित नह चतुरु सित्राना 11 0 11 ॥ नह नह भरमि भ्रलाना ।। कथउ कथनी न हक्म पछाना गुरमति सहजि समाना ॥ = ॥ १ ॥ गउड़ी गुत्रारेरी महला 11

काइत्रा उदिश्राने ॥ गुरु श्रंकस सच सबदु ॥ १॥ चतुराई राज दुआरे सोभ स माने चीनिया जाइ नह पाइ 11 8 कीमति 11 महि रहाउ ॥ घर तसकर लेई ॥ नंनाकार कोइ करेई राखै न ľ विद्याई यापि २ ॥ नील अनील अगनि इक ठाई ॥ जलि निवरी गुरि बूभ

जैसा वुमाई।। मनु दे लीत्रा रहिस गुरा गाई 11 3 11 घरि वाहरि कसा गुफा महि आखउ सागरि 11 इगरि कड कहु मारे कउनु ॥ निडरे कड कैसा ऐसा ॥ ४ ॥ मूए डरु कवन ॥ सबदि पछानै तीने भउन ll y П जिनि कहिञ्जा

तिनि कहन वखानिया ॥ जिनि वृक्तिया तिनि सहजि पछानिया ॥ देखि वीचारि मेरा मनु मानिश्रा॥ ६॥ कीरति स्रति मुकति इक नाई ॥ तही निरंजनु रहिया समाई॥ निजंघरि विश्रापि रहिया निज ठाई॥ ७॥ उसति करहि केते मुनि प्रीति ।। तिन मिन सूचै साचु सुचीति ।। नानक हरि

भजु नीता नीति । ⊏॥२∥ गउड़ी गुव्यारेरी महला १॥ मनु मर्गे न कारजु होइ ॥ मनु वसि द्वा दुरमित दोइ ॥ मतु मानै गुर ते इकु होइ ॥ १ ॥ निरगुख राष्ट्र गुणह विस होइ ॥ आपु निबारि बीचारे सोइ ॥१॥ रहाउ ॥ मनु भूलो वह चिते विकार ॥ मनु भृतो सिरि श्रावे मारु ॥ मनु इरि एकंकारु । २ ॥ मनु भूतो माइआ घरि जाइ ॥ कामि विरुध्य रहे न ठाइ । हरि मजु प्रांखी रसन रसाइ ।। ३ ॥ गैवर हैवर कंचन मुत नारी ।। वह चिंता पिड़ चालै हारी ॥ जूऐ खेलणु काची सारी ॥ ४ ॥ संपउ संची मए विकार ॥ हरख सोक उमे दरवारि ॥ सुखु सहजे जिं ऐरदे सुरारि ॥ ५ ॥ नदरि करे ता मेलि मिलाए ॥ गुण संप्रहि श्रउगण सबदि जलाए ॥ गुरम्रुखि नामु पदार्थु पाए II ६ ।। विन्तु नावै सभ द्ख निवासु ॥ मनसुख मृह माइश्रा चित वासु ॥ गुरमुखि गिद्यानु धुरि करमि लिखित्रमासु ॥ ७ ॥ मनु चैचलु थावतु फुनि घावै ॥ साचे सूचे मैलु न भावै ।। नानक गुरस्रुलि हरिगुख गावे ॥ = ॥ ३ ॥ गउड़ी गुआरेरी महला १ ॥ हउमे करतिया नह सुख़ होइ ॥ मनमति भूठी सचा सोइ ॥ सगल मिगृते मानै दोइ ॥ सो कमानै धुरि तिखिन्ना होइ ॥ १ ऐमा जगु देखिया जुत्रारी ॥ समि सुख मागै नामु विसारी रहाउ । अदिसद दिसै ता कहिया जाह ॥ विज देखे कहणा विरया जाइ ॥ गुरमुखि दीसै सहिन सुमाइ ॥ सेवा सुरित एक लिव लाइ !! २ !! सुखु मांगत दखु आगल होइ !! सगल विकारी हारु परोइ एक पिना भृठे मुकति न होइ ॥ करि करि करता देखें सोइ ॥ ३ तुसना अगनि सबदि चुमाए ॥ दुजा भरमु सहजि गुरमती नामु रिदे वसाए ॥ साची बाखी हरिगुण गाए ॥ ॥ तन महि साचो गुरमुलि माउ ॥ नाम विना नाही निज ठाउ ॥ प्रेम पराइण प्रीतम राउ ॥ नदरि करे ता वृक्षे नाउ ॥ ५ ॥ माइश्रा मीह सरव जंजाला ॥ मनमुख कुचील कुछित विकराला ॥ सतिगुरु सेवे जंजाला ॥ ग्रंमृत नाम्रु सदा सुस्तु नाला ॥ ६ युभी एक लिप लाए ॥ निजयरि वासी साचि समाए पूरे गुर ते

वाए

**本本本本本本本本本本本本本本本** 

表表表表: 表表表表表表表表表: 表表表表表 ।। ७ ।। कथनी कथउ न यावै योरु ।। गुरु पुछि देखिया नाही सुखु भागों तिसे रजाइ ॥ नानकु नीचु कहै लिव ।। गउड़ी महला १ ॥ दूजी माइत्रा जगत चित वासु॥ क्रोध अहंकार विनासु ॥ 2 11 कोई दुजा नही कउरा कहा ? सोई निरंजनु एक् 11 ऋाखे 11 रहाउ दजी ॥ आवै दोइ जाइ मरि द्जा होइ 11 7 11 धरिंग गगनि देखउ पुरख सवाई लोइ ॥ ३ रवि 11 ससि दीपक ॥ सरव निरंतरि प्रीतम् वाला ॥ ४ मेरा ॥ करि चितु लाइत्रा मो सतिग्ररि कउ एकु वुभाइ आ 11 एकु निरंजनु गुरम्रुखि जाता ॥ द्जा मारि सवदि पछाता एको II Ę हकम वरते लोई एक्सु ते सभ होई ओपति -11 राह जाणु ॥ गुर के सबदि हुकमु पछाणु एको नानक एको सालाही माही कह -11 गउडी महला **अधि** आतम करम करे 11 ता साचा जाराँ जोगी ऐसा काचा П जुगति वीचार पंच कै साच उरिधार जिस ॥ ग्हाउ 11 ;1 श्रंतरि साचु पावै की कीमति 11 २ रवि H ससि एको गृह कीरति करम समानै Ħ 3 -11 एक इक गिश्रानु धिश्रानु जुगति जागै सचु न बाहरि जाइ ॥ कीमति कउग रहै लिव लाइ॥ ५ ॥ ।। गुर परसादि परम पदु पाए हउमै मारे करगी सारु तप कहु नानक अपरंपर मानु व्रत सील संतोखं गही न रेखं भए प्रभ रूप ॥ १॥ जोगी रूखि विरखि गृहि वाहरि सोइ 8 जोगी निरंजनु धिश्राव अनदिनु जागै लिव -11 सचि मनि भावै II 3 कालु 11 जालु ब्रहम गें आपि तरे पितरी निवारे गरव भैं रिच सो जोगी ैहोइ रहै

र्जसा सेर्रे तैसो होइ ॥ ४ ॥ नर निहकेनल निरभउ नाउ ॥ श्रनायह नाथ करे विल जाउ ॥ पुनरपि जनम् नाही गुण् गाउ ॥४॥ श्रतिर बाहरि एको जार्ण ॥ गुर के सन्दे आपु पछार्ण ॥ साचै सनदि दरि नीमार्खं ॥६ ॥ सत्रदि मरैं तिसु निजघरि वासा ॥ श्रावें न जात्रे वुई यासा ॥ गुर के सनदि कपलु परगासा ॥ ७ ॥ जो दीर्स सो व्यास निरासा ॥ काम त्रोध रिद्ध भृत्व विश्रासा ॥ नानक विरले मिलहि उटासा ॥ = ॥ ७ ॥ गउडी सहला १ ॥ ऐसो दासु मिलै सुगु होई ॥ दुगु निसरे पार्न सबु सोई ॥ १ ॥ दरसनु देखि भई मति पूरी ॥ ऋठमठि मञ्जनु चरनह धूरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नेत्र सतोखे एक लित्र तारा ॥ जिहता भूची हरिरस सारा ॥ २ ॥ सचु करणी श्रम श्रविर सेना ॥ मनु नृपतासिश्रा श्रलस थ्रमेरा ॥ ३ ॥ जह जह देखउ तह तह साचा ॥ वितु घृमे भगरत जगु काचा॥ ४ ॥ गुरु समम्कावै सोम्की होई ॥ गुरहित निरला युक्ते कोई ॥ ४ ॥ करि किरपा राखहु रखनाले ॥ बिहु युक्ते पद्म भए चेताले ॥ ६ ॥ गुरि कहिआ अपरु नहीं दुआ ॥ किसुकहुदेखिकरउद्यन पूजा ॥ ७ ॥ सत हेति प्रभितिभरण धारे । श्रातम् चीनै स तत् वीचारे ॥ = ॥ साचु निरास ।) प्रस्परति नानक हम ता के दास ॥ ६ ॥ ८ ॥ ॥ गउडी महला १ । श्रहमें गरबु की आ नहीं जानिआ ।। येद की पडी पहुतानिका ।। जह प्रभ सिमरे तही मनु मानिका ऐसा गरबु बुरा समारे ॥ निसु गुरु मिली तिसु गरबु निरारे ॥ १ करे रहाउ ॥ वनि राजा माइबा ब्रहकारी ॥ जगन ॥ वितु गुर पूछे जाइ पइब्रारी ॥ २॥ हरीचदु दातु न पाइ अमेरी ॥ आपि भुलाइ आपे जस लेके ॥ जिल गर अत दुराचारी 11 ३ ॥ दरमित हरणाससु घारी ॥ ४ ॥ भूलो रामणु गरत प्रहारी ॥ प्रहलाद उधारे किरपा लका सीस समेति गरवि मुगधु अचेति ॥ लुटी सतिगुर हेति ॥ ५ ॥ सहसवाह मधुकीट महिखासा ले नखह निधामा ॥ दैत सधारे नितु भगति अभियासा । संघारे रकत्त्रीज काल नमन П निदारे संघारि सत निसतारे

वीचारे ॥ दूजे भाइ देत संघारे ॥ गुरम्रुखि सतिगुरु सबदु साचि भगति निसतारे ॥ = ॥ बुडा दुरजोधनु पति खोई 11 राम्र करता सोई ॥ द्खु पचै जन कउ होई दुखु जनमेजे गुर सबदु न जानिया ॥ किउ सुखु पावै भरमि भुलानित्रा॥ भूले बहुरि पछुतानिश्रा ।। १०  $\Pi$ कंस खोई अपनी पति ॥ राम्र न चीनिश्रा विनु 11 जगदीस राखें कीई ॥ ११ ॥ विनु गुर गरनु न मेटित्रा जाइ ॥ गुरमति धरमु धीरजु हरिनाइ ॥ नानक नामु मिलै गुण गाइ ॥ १२ चोत्रा चंदनु **अं**कि चडावउ ॥ विनु हरिनाम कहा पावउ सुख किश्रा 11 पहिरउ किञ्रा ओढि दिखोवउ 11 विनु जगदीस कहा पावउ गलि मोतीश्रन कानी कुंडल की १ ॥ रहाउ ॥ माला लाल निहाली फूल गुलाला ॥ वितु जगदीस कहा सुखु भाला 11 करै सीगार सलोनी सुंदर नारी ॥ खोड़ श्रति पिश्रारी विनु जगदीस भजे नित खुत्रारी ॥ ३ ॥ द्र घर महला विछावे माली अहिनिसि फूल सुखाली ॥ विन हरिनाम दुखाली ॥ ४ ॥ हैवर गैवर नेजे वाजे ॥ लसकर नेव जगदीस भूठे दिवाजे ॥ ५ ॥ सिधु कहावउ पाजे बुलावउ ।। ताज कुलह सिरि छत्र बनावउ ।। विनु सिधि ६ ॥ खानु मलुकु सच्च पावउ ॥ कहावउ राजा कहा -11 है पाजा ॥ विज्ञ गुर सबद न सबरिस काजा कूडे - IT सबदि विसारी ॥ गुरमति जानिश्रा प्रखबति नानक सरिषा तुमारी ॥ = ॥ १० ॥ गउडी महला सेवा एक न जानसि अवरे ॥ परपंच विश्राधि तिआगै कवरे साचै सचु रे ॥ १ ॥ ऐसा राम भगतु जनु होई ॥ हरिगुगा मिलै मल्ल घोई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऊंघा कवलु सगल दुरमित अगिन जगत परजारे ।। सो उबरे गुर सबदु बीचारे कुंचरु अरु मीना।। मिरगु मरें सहि अपुना कीना।। तसना राचि ततु नही बीना ॥ ३ ॥ कामु चिते कामिण विनासे सगल विकारी ।। पति मति खोवहि नामु विसारी ।। ४ ।। परघरि

and and an an analysis and an चीतु मनपुलि डोलाइ ॥ गलि जेनरी घषे लपराइ 11 छूटसि हरि गुरा गाइ॥ ४॥ जिउ तनु विघना पर कउ देई ॥ कामि दामि चितु पर बसि सेई ॥ बिजु पिर तपति न कबहूँ हाई॥६॥ पिंड पिंड पोथी सिंमृति पाठा ॥ वेद प्रसाख पहें सुणि याटा ॥ नित्र रस राते मन ॥ ७ ॥ जिउ चातृक नाटा बह नानक हरि रस पित्रासा ॥ जिउ मीना जल माहि उलासा 11 हडु करि मरै न लेखें तृपतासा ।। ⊏ ।) ११ ॥ गउडी महला \$ 11 पार्वे ।। वेस करे वह भसम लगार्वे ।। नाम्र विसारि वहरि पछुतार्वे हरि जीउ त मनि सूख ॥ नामु विसारि सहिह ॥१॥ तूमनि अगर कपूरि ।। माइआ १ । रहाउ ।। चोत्रा चदन मगनु परम पद दरि ॥ नामि निसारिए सञ्च कुडो कुरि।।२॥ नेजे त्सना निवापै कास ॥ नित्र सलाम् ॥ অঘমী जाचे भगति न नाम्र ॥ ३ ॥ वादि श्रहकारि नाही प्रभ मेला ॥ मर्उ नामु सुद्देला ।। दुजै भाद अगित्रानु दुद्देला नितुदम के सउदा नहीं हाट ॥ बितु बोहिय सागर नहीं वाट ॥ सेंगे घाटे घाटि ॥ ॥ तिस कउ बाहु बाहु जि बाट दिखाने ॥ तिस कड बाहु बाहु जि सनदु सुर्खाने ॥ तिस कड बाहु बाहु जि मेलि मिलाने ॥६॥ बाहु बाहु तिम कउ जिस का इंद्र सनदी मथि अमृतु पीउ ।। नाम वडाई तुष भार्णे दीउ ॥ ७ ॥ नाम निना किउ अनदिनु जपतु रहउ जीग माइ 11 तेरी सरखाइ ॥ नानक नामि रते पति पाइ ॥ = ॥ १२ ॥ गउडी हउमै करत भेखी नही गुरमुखि भगति जानिश्रा ш निरले मनु मानिया ॥१॥ हउ हउ करत नहीं सन्नु पाईएँ ॥ हउमें जाइ परम पदु पाईए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हउमै करि राजे नह धानहि ॥ निवर गुर सगढु मरि आनिह ॥ २ ॥ हउमै **गीचारै ।। चचल मति तियागै पच** सघारै 11 सहत घरि श्राप्तहि ॥ राजनु नाशि परम यति पात्रहि॥ प्रा ॥ सर्च बग्णी गुरु भरम्र जुकारै ॥ निरभउ कै लारी घरि ताडी इउ इउ २रि मरला रिया पार्ने ॥ मेट्टै सो भगर पृग गुरु नुसर्दे जेवी गुरम्ब ह तेनी नाही

表示亦不示示:示示示法法:示证证法法证证证 गुरा गाही ॥ ७ ॥ हउमै वंधन वंधि भवावै गित्रान भेटि 11 राम भगति सुख पार्वे 1 = 11 १३ ॥ गउड़ी महला त्रहमा काले घरि याह्या ॥ ब्रहम कमलु पङ्ग्रालि न पाइआ त्रागित्रा नही लीनी भरमि भुलाइत्रा ॥ १ ॥ जो उपजै संघारिया ॥ हम हरि राखे गुर सवदु वीचारित्रा - 11 8 11 रहाउ माइआ मोहे देवी सिम देवा ॥ कालु न छोडै विनु ग्र् की सेवा अविनासी अलख अभेवा 11 २ ॥ सुलतान खान नही रहना ॥ नामहु भृलै जम का दुखु सहना ॥ मै धर नाम्र राखहु रहना ॥ ३॥ चउधरी राजे नही किसै मुकासु साह मरिह संचिह माइत्रा दाम ॥ मै धतु दीजै हरि अंमृत नाम् ॥ ४॥ सिकदार ॥ निहचलु कोइ न दिसै संसारे मुकदम सिरि मारे ॥ ५ अफरिउ ॥ निहचलु कूड़ काल एक सचा करि साजी तिनहि सभ गोई॥ श्रोह जिन गुरमुखि तां पति होई ॥ ६ ॥ काजी सेख फकीरा ॥ भेख वडे हउमै तिन पीरा ॥ कालु न छोडै बिनु सितगुर की घीरा ॥ श्ररु नैगी ॥ कानी कालु सुगै विखु कालु जालु जिहवा दिनु रेंगी ॥ = ॥ हिरदें सानु वसै सकै गुरा गाइ ॥ नांनक गुरमुखि सबदि ॥ ६॥ १४ ॥ गउड़ी महला १ ॥ बोलिह साचु मिथित्रा नहीं राई चालिह गुरमुखि हुकिम रजाई ॥ रहिह अतीत सचे सच घरि वैसे कालु न जोहै ॥ मनमुख कउ आवत दुख् ॥ रहांउ ॥ अपिउ पीत्रउ अकथु कथि रहीएे ॥ निजघरि लहीए हरिं रसि घरु माते इहु П सुख् निहचलु नही डोलै ॥ गुरमति चाल गुरमति साचि सहजि पीवे अंमृत ततु विरोले ॥ ३ ॥ सतिगुरु देखिआ दीखिया लीनी ॥ मनु तनु यरिययो यंतरगति कीनी ॥ गति मिति पाई त्रातमु चीनी ॥ ४ ॥ भोजनु नामु निरंजन सारु ॥ परम हंसु सचु जोति त्रापार ॥ जह देखउ तह एकंकारु ॥ ॥ रहै निरालमु एका ų सचु करणी।। परम पदु पाइत्रा सेवा गुर चरणी ।। मन ते मनु मानित्रा अहं अमगी॥ ६॥ इन विधि कउग्र कउग्र नही

( २२८ )

हिर असि संत भगत निस्तारिया ॥ प्रभ पाए हम अवरु न |
भारिया ॥ ७- ॥ साच महिल गुरि अलखु लखाइआ ॥ निहचल |
महलु नही छाइआ माइआ ॥ साचि संतीर्थ भरखु जुकाइआ ॥ म्हण से ही ॥ हिन की संगित गुरहृषि होई ॥ |

रामि नामि चितु रापै जा का ॥ उपजंपि दरसजु कीजै ता का ॥१॥ राम्रुन जपहु अभागु तुमारा ॥ जुमि जुमि दाता प्रश्नु राम्रु हमारा ॥१॥रहाउ॥ गुरमति गम्रु जपै जजु पूरा ॥ तितु घट अनहत याजे तुरा ॥ २ ॥ जो जन राम भगति हरि पिश्रारि ॥ मे प्रभि

रात्वे फिरपा घारि ॥ ३ ॥ जिन के हिस्दै हिर हिर सोई ॥ तिन का दर्ख परित सुख होई ॥ ४ ॥ सरव जीव्या महि एको स्वै ॥ मन्दृत्वि व्यहंकारी फिरि ज्वी भवे ॥ ४ ॥ सो यूभै जो सितगुरु पाए ॥ हउमै मारे गुरसबदे पाए ॥ ६॥ अरघ उरघ की संघि किउ जाने ॥ गुरश्वि संघि मिलै मनु माने ॥ ७ ॥ हम पापी निरगुण फउ गुणु करीए ॥ प्रम होइ दश्यालु नानक जन तरीए ॥ = ॥ १६॥ सोलह असटपदीया गुआरेरी गउड़ी कीव्या ॥

गउड़ी वैरागणि महला १′
१ व्यों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ जिउ गाई कउ गोइली

गउड़ी बैरागिश महला १'
१ व्यों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ जिउ गाई कउ गोइली
राखिंद किर सारा ॥ ब्राहिनिस पालिंद राखि लेहि ब्यावम
सुख घारा ॥ १ ॥ इत उत राखदु दीन द्रझाला ॥ तऽ
सरणागित नदिर निहाला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जह देखउ तह रिव रहे
रख राखनहारा ॥ तृं दाता धुगता तृं है तृं प्राख ब्यधारा ॥ २ ॥
किरतु पदया व्यव ऊरधी विज्ञ मिब्रान मीचारा ॥ पितु उपमा
जगदीस की मिनसै न श्रीध्यारा ॥ ३ ॥ जगु विनसत हम देखिबा
लोमें ब्यहंकारा ॥ गुरसेना प्रसु पाइआ सजु सुकति दुआरा ॥ ४ ॥
निवधि महल् व्याप को व्ययंगित लेही ॥ विज्ञ सपदि पित को
नदी पूर्ण गुरसु होर्र ॥ ४ ॥ किया लेही ॥ विज्ञ सपदि विज्ञ पारावि ॥
वाह ॥ होल् यथा किया किया काहि वाह किया परिति ।
वाह म वीमर्स वहने पति पाईए ॥ श्रीत सजद निधान है मिलि

表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表。 पावै चूकई ۶ मेल न लाहा सच् 11 = 11 11 90 -11 परसादी विभ ले 8 गुर 11 तउ निरंजना सो ठाकुरु निवेरा ॥ घरि घरि नाम्र मेरा 8 न छूटीऐ देखहु वीचारा ॥ जे लख करम कमावही वित्र गुर सबद अंधे अकली वाहरे ॥ रहाउ ॥ ग्रंधिश्रारा ॥ ξ स्रभई कितु त्रिन पंथु विधि कहीए ग्रर न П कहै सार न जाएँ॥ निरवहीऐ ॥ २ ॥ खोटे कउ खरा खरे को नाउ पारखू कली काल विडागौ ॥ ३ स्रते 11 कउ जागत स्ता ॥ जीवत कउ मूत्रा कहै मूए नहीं रोता।। ४ ॥ पर की कहै जाते अपुनी कउ ऋइऋ।। श्रावत कउ जाता कउ कहै अपुनो नही भाइत्रा ॥ ५ ॥ मीठे कड कडड़ा कहै कड़्ए ंकरहि ऐसा कलि महि डीठा ॥ Ę निंदा मीठा ॥ राते की दीसै ॥ पोखरु नीरु विरोलीए माखन ठाकुरु नही की सेवा करहि नही रीसे ॥ ७॥ इसु पद जो ऋरथाइ लेइ सो गुरू हमारा ॥ त्रापे आपि सो अपर अपारा ॥ = ॥ सभु वरतदा व्रक्षीऐ ते किरपा सभ गुर बहम भरमाइश्रा आपे H 2= 11 समाइत्रा ॥ ६ ॥ २ रागु गउड़ी गुत्रारेरी महला ३ त्रसटपदीत्रा त्रों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ मनका स्तकु द्जा भाउ ॥ भरमे मनमुखि कविह सूतकु जाड -11श्रावंड जांड ॥ १ के भीजै हरि नाइ- ॥ १ ॥ रहाउ 11 स्तकु जेता मोहु आकारु।। मरि मरि जंमै वारो वार ।। २ ।। स्तकु अगनि पर्जगौ पाणी माहि ।। स्रतकु भोजनु जेता किछु खाहि ।। ३ ।। स्रतिक करम न पूजा होइ ।। नामि रते मनु निरमन्नु होइ॥ ४॥ सतिगुरु सेविऐ स्रतकु जाइ॥ मरे न जनमै कालु न ख़ाइ ॥ ५ ॥ सासत सिमृति सोधि देखहु कोइ ॥ विग्रु को मुकति न होइ॥ ६॥ जुग चारे नामु उत्मू सबदु वीचारि ॥ किल महि गुरमुखि उतरिस पारि ॥ ७ ॥ साचा मरै न आवै जाइ॥ नानक गुरमुखि रहे समाइ ॥ ८॥ १॥ गउड़ी महला ३ सेवा प्रान अधारा ॥ हरि जीउ राखहु हिरदे उरधारा ॥ दुत्रारा ।। १ ।। पंडित हरि पड़ु तजहु विकारा ।। गुरम़ित्व **淡水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水** 

उतरहु पारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरमुखि विचहु इउमै जाइ ॥ में जुन लागे आइ ॥ गुरमुखि नामु वसे मिन आइ॥२॥ करम घरम सचि होई ॥ गुरम्रखि अहंकोरु जलाए गुरम्रखि नामि स्ते होई ॥ मन् सुख 3 ।। आपरा लोक समभावह स्रगे न कोई ॥ गुरमुखि होई ॥ ४ ॥ मनमुखि डंफ वहत चतराई कमावै स थाइ न पाई ।। आवे जावे ठउर न काई ॥ ४ ॥ मनमुख करम करे बहुतु अभिमाना ॥ वग जिंड लाइ बहै नित धिश्राना ॥ जमि पकडिया तत्र ही पञ्चताना ॥ ६ ॥ विनु सतिगुर सेवे मुकति मिलै हरि सोई ।। गुर परसादी li . गरु दाता जाति पति नामे वडियाई ॥ ॥ गुरम्रस्व गवाई ॥ नानक बिनु नावे ऋठी चतुराई ॥ गउडी स० ३ ॥ इस जुग का धरमु पड्डू तुम भाई॥ । राम पड़हु मनि ऐथै अमे हरिनाम् सखाई 11 8 रहाउ ।। वादि करह बीचारु ॥ गुर परसादी मैलु उतारु 11 .2 विरोधि न पाइत्रा जाइ ॥ मनु ननु फीको दुनै भाइ lt सचि लिव लाइ ॥ २ ॥ हउमै मैला इह संसारा तीरथि ш नित ॥ सो । पिन गर भेटे जम करे खश्रारा ॥ जनु साचा जि इउमै मारै ॥ गुर कै सबदि पंच वरें सगले कुल नारें॥ ४ ॥ माइब्रा मोहि नटि बाजी पाई ॥ मनष्टख लपटाई ।। गुरम्नुखि अलिपत रहे लिव लाई भेल करे भेलधारी ॥ श्रंतरि तिसना फिरे शहंकारी 11 बाजी हारी ॥६॥ कापड़ पहिरि करे चतुराई ॥ श्रति माइश्रा विन गर सेवे बहुत पाई ॥ दस्व श्रंतरि साचि लिव लागी सतिगुरु मृजु ≈ 11 3 ॥ गउडी महला ३ ।। विस ते उपजे देव मोह पिआसा नाही निजयरि राखे वासा 11 सतिगुरू मिलाइआ अनदिन भगति हरि नाम्र त्रे गुग् वासी त्रहम जंजाला

सिरि मारे जमकाला ।। ततु न चीनहि वखागहि मनमुख श्रगिश्रानि कुमारगि पाए॥ हरिनामु 11 2 11 हुवे करम दङ्गए ॥ भवजलि दुजै भाए वह पंडितु कहावे ॥ विखित्रा राता बहुत दुख् गिल जेवड़ा नित कालु संतावे ॥ ४॥ जम का त्रावे ॥ हउमै द्जा सवदि जलावे॥ जमकाल नेडि न ॥ ५॥ माङ्त्रा दासी की भगता कार चरणी लागे ता महल पाये।। सद ही निरमलु सहजि समावै ॥ ६ ॥ माही ॥ तिन कउ सिभ से धनवंत दिसहि जुग सुराहि निवहि अनदिनु पूज कराही।। सहजे गुण खहि साचे मन माही॥७॥ सबदु सुणाइत्रा ॥ त्रैगुण मेटे चउथै चितु लाइत्रा ॥ सतिग्ररि नानक हउमें मारि ब्रहम मिलाइश्रा ॥ ८ ॥ ४ ॥ गउड़ी महला ३॥ ब्रह्मा वेदु पड़ै वादु वखार्गे ॥ अंतरि तामसु आपु न ता प्रभु पाए गुर सबदु बखार्ये॥ ॥१॥ गुर सेवा करड फिरि कालु न द्जै भाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरम्रुखि प्राणी खाधे मनमुख कै सबदि **अंतरि** सहजि रीधे॥ सीधे ॥ ग्रर गुर के सबदि सीधे ॥ २॥ सतिगुरि मेले मिलाए॥ मेरे प्रभ साचे के मिन भाए ॥ हरिगुण गावहि सहजि साचे भरमि अलाए ॥ मनमुख अंधे सदा विनु गुर ॥ जम डंड सहिह सदा दुखु पाए 11811 न जोहै हरि की सरगाई ॥ हउमै मारि सचि लिव रहै हरिनामि लिव लाई ॥ ४॥ सितगुरु सेविह से जन निरमल पविता॥ जीता ॥ मिलाइ सभ्र जग्र इन सेवे सो सतिगुरू क्रसल्च तेरे मेरे मीता ॥ ६ फल पाए ]1 गवाए n` ग्रनहद वागाी हिरदें ऋोपु विचह ७ ॥ सतिगुर ते कवनु कवनु न सीधो मेरे भाई ॥ भगती सोभा पाई ॥ नानक रामनामि विडियाई ¥ 11 वखार्गे भरमु न त्रे गुग जाइ महला ३॥ तूटिह मुकति न पाइ ॥ मुकति दाता सतिगुरु जुग माहि॥ १ ॥ प्राणी भरमु गवाइ ।। सहज धुनि उपजै हरि लिव लाइ ।। १ ।। रहाउ 去方法市还还不不过

प्राथमिक कि स्थापित कारा ॥ नामु न चेतिह वपानणहारा ॥

त्र गुण कोलं की सिरि कारा ॥ नामु न चेतहि उपावणहारा ॥ मिर जंमहि फिरि वारो वारा ॥२॥ अधे गुरू ते सरमु न जाई ॥ मृख छाडि सागे दुवे माई ॥ निसु का माता बिखु माहि समाहे ॥ ३॥ माहत्र्या करि मृखु जंत्र सरमाए ॥ हरि जीउ विसरिया

लिनलाए ॥ इउमै माइमा सचिद जलाए ॥ मेरा प्रश्न साचा मेलि मिलाए ॥ ६ ॥ सितगुरु दत्ता सचदु मुखाए ॥ धावतु रालै ठाकि रहाए ॥ प्रे गुर ते सोक्षी पाए ॥ ७ ॥ आपे करता छसटि सिर्राज जिन गोई ॥ तिम्रु विद्यु दुजा अवरु न कोई ॥ नानक गुरस्रि

ाजान गाह ॥ तिसु ाचतु द्जा ध्यत् न काह ॥ नानक शुरक्षण्य सुमी कोई ॥ ८ ॥ ६ ॥ गठड़ी महला ३ ॥ नाम्र अमोलङ गुरक्षण्य पार्व ॥ नाम सेने नामि सदिन समार्व ॥ अधतु नाम्र रसना नित गाव ॥ जिस नो रूपा करे सो हिरस्य पार्व ॥ १ ॥ धनदित्र हिर्द अपत्र अपदीसा ॥ गुरम्रिल गावहि सच्च गुग्रवासा ॥ द्वार ।। १ ॥ धनदित्र हिर्द अपत्र अभ्यासा ॥ गुरम्रिल गावहि सच्च गुग्रवासा ॥ द्वार ।। १ ॥ धनित्र सित विदे थ्रा अक्ष्या परगासा ।। गुरम्रिल गावहि सच्च गुग्रवासा ॥ द्वार सित प्रिल को होई ॥ यरग पदारणु पार्व सोई ॥ ३ । गुग्र मेटे निरमख होई ॥ सहर्व सित प्रीति न होई ॥ जा हिर्द सित्य प्रीत न होई ॥ जा हिर्द यसिष्या सच्च सोह ॥ ।। गुरम्रिल मत्र विषया अस्विष्ठ होई ॥

पद्मार्थं पूर्म सचु सोइ॥ ४॥ वं करता मैं अपर न कोइ॥ तक सेवी तक ते पवि होइ ।। किरण करहि गाना नाम रतनु सम जग महि लोइ ॥ ४ ॥ ग्रुत्स्रस्व बाखी मीठी र्थनरु लागी ॥ सहजे अनदिन लिय इउमें ममता ।। सर्विगुरु पाइथा पूर्व वडमागी 11 8 दुरमति दुख नामु ॥ जब हिरदे राम नाम ग्णवाम् पुषि प्रगरी प्रम जासु॥ जन हिरदे रनिया चरण तिम् नामु देह सोई जनु पाए ॥ गुरमुखि मेले हिरदे साचा नामु वनाए ॥ नानक महत्रे = 11011 साचि समाए सहित ही मंत्रारिमा मन मनु

सुभाइ ।। सवदि मनु रंगित्रा लिव लाइ ।। निज घरि वसित्रा प्रभ की रजाइ।। १ ।। सतिगुरु सेविए जाइ अभिभानु ।। गोविदु पाईए गुणी निधानु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनु वैरागी जा सबदि भउ खाइ ॥ मेरा प्रभु निरमला सभते रहित्रा समाइ ॥ गुर किरपा ते मिली मिलाइ ॥ २॥ हरि दासन को दासु सुखु पाए।। मेरा हरिप्रभु इन हरि किरप। ते रामगुरा गाए ॥ ३ ॥ धृगु बहु पाइत्रा जाए ॥ जीयणु जित हरिनामि न लगै पित्रारु ॥ धृगु सेज कामिंग मोह गुवारु ॥ तिन सफलु जनमु जिन नामु अधारु ॥ ४॥ धुगु गृहु झुटंचु जितु हरि श्रीति न होइ ॥ सोई हमारा मीत जो हरिगुण गावै सोइ ॥ हरिनाम विना मै अवरु न कोइ ॥ सतिगुर ते हम गति पति पाई ॥ हरिनामु धित्राइत्रा दुख सगल मिटाई ॥ सदा अनंदु हरिनामि लिव लाई ॥ ६ ॥ गुरि मिलिए कउ सरीर सुधि भई ॥ इउमै तसना सभ अगिन बुकई ॥ विनसे क्रोध खिमा गहि लई ॥ ७॥ हरि त्रापे कुपा करे नाम्र गुरमुखि रतनु को विरला लेवे ॥ नानकु गुण गावे त्रभेवै ॥ = ॥ = ॥

१ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ रागु गउड़ी बैरागिण महला ३ ॥ सितगुर ते जो मुह फरे ते वेमुखि बुरे दिसंनि ॥ अनिदिनु वधे मारी अनि फिरि वेला ना लहंनि ॥ १॥ हरि हरि राखहुं कृपा सतसंगति मेलाइ प्रभ हरि हिरदै हरि गुण सारि ॥ १ ॥ रहाउ से भगत हरि भावदे जो गुरमुखि भाइ चलंनि ॥ त्रापु छोडि सेवा करनि जीवत मुए रहंनि ।। २ ।। जिस दा पिंडु पराण है सिरि कार ॥ त्रोहु किउ मनहु विसारीए हरि रखीएे हिरदै ॥ ३ ॥ नामि मिलिऐ पति पाईऐ नामि मंनिऐ सितगुर ते नामु पाईऐ करिम मिलै प्रभु सोइ ॥ ४ ॥ सितगुर जो मुहु फोरे श्रोह अमदे ना टिकंनि ॥ धरति असमानु विचि विसटा पए पचंनि ॥ ५ ॥ इह भरमि जगु मोह उगडली पाइ।। जिना सतिगुरु भेटित्रा तिन नेड़ि न भिटै माइ॥ सतिगुरु सेवनि सो सोहणे हउमै मैलु गवाइ 1]

निरमले चलहि सतिगुर भाइ ॥ ७ ॥ हरित्रम दावा एक् आप चलमि मिलाइ ॥ जल नानक सरणागती जिउ विवैद्धडाइ ॥ ⊏ ॥ १ ॥ ६ ॥ 📉 राग्न गउड़ी पूरवी महला 🞖 परदेसीस्रा १ व्या सतिग्रर प्रसादि करहले मन 11 1Ĭ मिलिया किउ मिलीए हरि माइ ॥ गुरु भागि पूरै पाइत्रा गलि 11 \$ 11 पिद्यारा आड ॥ १ ॥ मन करहला मतिगुरु ঘিমার प्रस्व रहाउ ।। मन करहला वीचारीश्रा हरि राम नाम धिम्राइ স্পবি लेखा मंगीए हरि आपे लए छडाइ ॥ २ ॥ मन करहला निरमला मल लागी हउमें आड ॥ परतित पिरु घरि शीतमा हरि पित्रारा निष्टुढि चोटा खाइ ॥ ३ ॥ मन करहला मेरे रिंदै मालि मालाइ ॥ उपाइ कितें न लगई गुरु हिरदे हरि देखाई ॥ ४ ॥ मन करहला मेरे श्रीतमा दिनु रैंखि इरि लिय लाइ ॥ जाइ पावहि रंग महली गुरु मेले हरि मेलाइ ॥ ४ मन तू मीतु मेरा पालंड लोग्र तजाइ ॥ पालंडि लोमी मारीएँ हंडु देह सजाह ॥ ६ ॥ मन करहला मेरे प्रान तुं मैलु पारंडु मास्र गनाइ ॥ हरि अंमृत सरु गुरि पृरिका मिलि मंगती मल लहि जाइ ॥ ७॥ मन फरहला मेरे पित्रारिका इक गुर की निख सुणाइ ॥ इह मीड् माइत्रा पनरित्रा श्रीत साथि न कोई आहू ॥ = ॥ मन करहला मेरे माजना हिंग खरचु लीका पति पाइ ॥ हिर दरगह पैनाइया आपि लक्ष्या गलि लाइ ॥ ६ ॥ मन करहला गुरि मंनिम्रा गुग्हा<sup>रि</sup> कार कमार ॥ गुर व्यागै करि जोदडी जन नानक हरि मेलार ॥ ॥ १ ॥ गउढी महला ४ ॥ भन धरहला वीचारीया वीचारि ममात्रि । यन फिरि थके यनशामीचा पिरु गुरमति रिर्दे ॥ १॥ मन करहला गुर गोर्निंदु समात्ति ॥ १॥ रहाउ ॥ मन करहला वीचारीमा मनमुख फाधिया महा जालि ॥ गुरमुखि प्राणी हम्त मेरे पिमारिमा **६ ६**रि ६रि नामु समालि ॥ २ ॥ मन फरहला εft लिप सनिगुरु मालि मनमंगति 11 थिमाईएँ इरि हरि ঘৰ্ক तेरे नासि ॥ ३ п

नदरि निहालि ।। श्रापि वडभागीत्रा हरि एक छडाए छुटीऐ समालि ॥ ४ ॥ मन करहला मेरे पित्रारित्रा विचि चरगा देही जोति ।। गुरि नउ निधि नामु विखात्तित्रा समालि हरि दाति करी दइत्रालि ।। ५ ।। मन करहला तूं चंचला चतुराई छडि हरि नामु समालि तुं हरि मुकति करे विकरालि ॥ हरि **अंतका**लि 11 8 11 मन करहला वडभागीया तु गित्रानु रतनु समालि ॥ गुर गित्रातु खड्गु हथि धारित्रा जमु मारित्रड़ा जमकालि ॥ ७ ॥ श्रंतरि निधान मन करहले भ्रमि भवहि वाहरि भालि हरि सजणु लधड़ा नालि॥ = भेटिया रंगि रतडे 11 मन करहले हरि रंगु सदा समालि ।। हरि कदे न उतरै रंग्र गुर पंखी मन करहले हरि सेवा सबदु समालि ॥ ६ ॥ हम वडभागी गुरमुखि पाइश्रा जन पुरख् अकालि ॥ नामु नानक समाज्ञि ॥ १० ॥ २ ॥ राग् गउड़ी गुत्रारेरा महला ५ असटपदीत्रा १ त्रों सतिनामु करता पुरखु गुर प्रसादि॥ जत्र इहु मन महि फिरत विगाना॥ जव करत गुमाना ॥ तव इहु वावरु सगल की रीना ॥ ता ते रमईश्रा घटि घटि चीना ॥ १ सुहेला फल्लु मसकीनी ॥ सतिगुर अप्रुनै मोहि दानु दीनी 11 रहाउ ॥ जब किस कउ इहु जानिस मंदा ॥ तब सगले इसु मेलिह फंदा ।। मेर तेर जब इनिह चुकाई ॥ ता ते इसु संगि नही वैराई ॥ त्रपुनी अपनी धारी ॥ तब इस कड इनि भारी ॥ जब इनि करणहारु पछाता ॥ तब इस नो नाही किछु इनि अपुनो वाधिय्रो मोहो ॥ त्रावै जाइ सदा ॥३॥ जब भेदु नाही है पारब्रहमा इस ते सभ विनसे जोहा ॥ जब भरमा ॥ इनि किछु करि माने भेदा ॥ तव ते दूख ॥ ४ ॥ जब लेदा ॥ जब इनि एका एकी वृक्तित्रा ॥ तव ते इस नो स्भित्रा ॥ ५ ॥ जब इहु घावे माइत्रा त्ररथी ॥ नह त्रपतावै नह तिस लाथी ॥ जब इस ते इहु होइश्रो जउला ॥ पीछै लागि चली उठि कउला॥ ६॥ करि किरपा जउ सतिगुरु मिलिस्रो ॥ मन मंदर महि दीपकु जलिख्रो ।। जीत हार की सोभी करी - 11

॥ करन कराउन

सभ

৩

किछ एकै॥ आपे

घर की कीमति परी।।

युधि बीचारि निवेकै ॥ दरि न नेरे सम के संगा ॥ सच सालाहण् नानक हरि रंगा ॥ सेवा १ ॥ गउडी महला ५ ॥ गुर п तिस के नामे लागा ॥ तिस कड मिलिया जिस मसतकि भागा हिरदै रित्या सोइ ॥ मनु तनु सीतन्तु निहचलु होइ ॥ कीरतनु करि मन मेरे।। ईहा ऊहा जो कामि तेरें n जपत भउ अपदा जाह ॥ धारत मनुआ आवै ठाह ॥ द्द् न लागे ॥ जासु जपत इह हुउमें मागे ॥ २ विस आवहि पंचा ॥ जासु जवत रिदै अंमृत् संचा ॥ इह तुसना प्रकी हरि दरगह सिम्हें ।। जास जपत साध ॥ कोटि मिटहि हरि ञ्चपराध u जासु जपत सगली होर्ने सीतल п जास जपत हरि जपत रतनु हरि मिलै ॥ बहुरि खोर्ज जास जपत कई वैकट हिलें ॥ वास 11 जास न पोहरा ।। जास जपत इह भ्रगनि ।। जासु जपत तेरा निरमल माथा जोहत दुस्र लाथा ॥ ६ ॥ जास जपव मसकल जपत सुणि व्यनहत धुनै ॥ जास जपत ॥ ७ ॥ ग्ररि कमल सीधा होइ सोड ॥ जास जपत सम ऊपरि करी ॥ जिस के हिरदें मंत्र दे हरी ॥ निनि भोजनु चुरा ॥ कहु नानक जिस्र सतिगुरु पुरा गउड़ी महला थ ।। गुर का सनदु रिंद अंतरि धारै

नेता गिमार्म ॥ जेता शुनवा तेता ताघु ॥ जेता पेखलु तेता थियार ॥ २ ॥ सहने जागणु सहजे सोह ॥ सहने होता जाह सु होर । गर्हाज पेरागु महने ही हसना ॥ महने पूप सहने ही जपना ॥ २ । गरने मीजनु सहने भाज ॥ सहने मिटियो सगल दुराज ॥ सहने होमा साथु संगु ॥ यहित मिनियो पारमहमु निसंगु॥ ४ ॥ सहने

निउ मंगु निगरें ॥ दम इंडी किर रार्ल वामि॥ ता कै व्यानमें होर परमागु॥ १॥ऐमी टड़वा ता कै होर ॥ जा कउ दश्या मध्या प्रम मोर ॥ १ ॥ रहाउ॥ साजनु इसदु जा कै एक समानै ॥ जेना पोलए ( २३७ )

**淡东东东东市东东东东东东东东东东东**市东东东东 गृह महि सहजि उदांसी।। सहजे दुनिधा तन की नासी ॥ जा कै सहिज मिन भड्या अनंदु ॥ ता कउ भेटिश्रा परमानंदु ॥ ५ ॥ सहजे श्रंमृत पीश्रो नामु ॥ सहजे कीनो जीश्र को दानु ॥ कथा महि ज्ञातमु रसिज्ञा ॥ ता कै संगि अविनासी वसिज्ञा ॥ ६ सहजे त्रासणु त्रसथिरु भाइत्रा ॥ सहजे त्रनहत सबदु वजोइत्रा ॥ सहजे रुण्भुः एकांरु सुहाइत्रा ।। ता के घरि पारव्रहम्रः समाइत्रा ॥ ७ ॥ सहजे जा कउ परिश्रो करमा ॥ सहजे गुरु मेटिश्रो धरमा ॥ जा के सहजु भइत्रा सो जाएँ ॥ नानक दास ता के कुरवार्गे ॥ -८ ॥३ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ प्रथमे गरम टरिश्रा ।। पुत्र कलत्र कुटंव संगि जुरिश्रा ।। भोजनु श्रनिक प्रकार वह कपरे ॥ सरपर गवनु करहिंगे वपुरे ॥ १ ॥ कवनु **असथान** जो कबह न टरैं।। कवनु सबदु जितु दुरमति हरैं।। १ ।। रहाउ।। महि सरपर मरणा ॥ ब्रहमपुरी निहचलु नही रहणा 11 सिवपुरी होइगा काला ।। त्रै गुरा माइत्रा विनसि विताला ।। २ ।। गिरि तर धरिण गगन अरु तारे ॥ रवि सित पवणु पावक नीरारे ॥ दिनसु रें िण वरत ऋरु भेदा ।। सासत सिंमृति विनसहिगे वेदा 11 3 तीरथ देव देहुरा पोथी ॥ माला तिलक्क सोच पाक होती ॥ थोती डंडउति परसादन भोगा।। गवनु करें गो सगलो लोगा।। वरन तुरक अरु हिंदू ॥ पसु पंखी अनिक जोनि जिंद् ॥ सगल पासारु दीसे पासारा ॥ विनसि जाइगो सगल ॥ ५ ॥ सहज सिफति भगति ततु गित्राना ॥ सदा त्रमंद् निहचलु सचु थाना ॥ तहा संगति साध गुरा रसे ॥ अनभउ नगरु तहा सद वसै भरमा सोगु न चिंता ॥ त्रावणु जावणु मिरत भड त्रनंद त्रनहत त्राखारे ॥ होता ॥ तह सदा भगत वसहि त्राधारे ।। ७ ।। पारब्रहम का अंतु न पारु ।। कउखु करें नानक जिसु किरपा करें।। निहचल थानु सांध संगि वीचारु 🖂 ॥ ४ ॥ गउड़ी महला ५ ॥ जो इसु सरा ॥ जो इसु मारे सोई पूरा ॥ जो इसु मारे तिसहि विज्ञाई जो इस मारे तिस का दुखु जाई ॥ १ ॥ ऐसा कोइ जि दुविधा मारि गवावे ॥ इसिंह मारि राज जोगु कमावे ॥ 11

te the treatment and a treatme जो इसु मारे तिस कउ भउ नाहि॥ जो इसु मारे सो नामि समाहि॥ जो इसु मारे तिस की तृसना बुक्तै॥ जो इसु मारे सु दरगह सिक्तै॥ २ ॥ जो इसु मारे सो धनवंता ॥ जो इसु मारे सो पतिवंता ॥ जो इसु मारे सोई जती ॥ जो इसु मारे तिसु होवै गती॥ ३॥ जो इसु मारे तिस का ऋाइऋा गनी॥ जो इसु मारे सु निहचलु धनी ॥ जो इसु मारे सो वडभागा ॥ जो इसु मु अनदिनु जागा ॥ ४ ॥ जो इसु मारे सु जीवन मुकता मारे तिस की निरमल जुगता ॥ जो इस मारे मु सहज घित्रानी ।। ध ॥ इस मारी वित परें ।। कोटि करम जाप तप करें ॥ इसु मारी विनु जनसुन मिटें ॥ जम ते नही छुटै ॥ ६ ॥ इस मारी वित्र गित्रातु न होई ॥ इसु मारी विनु जुठि न घोई ॥ इसु मारी विन मेंला।। इसुमारी विनुसभुकिछु जउला।। ७ ॥ जा कउ भए कृपा निधि ॥ तिमु भई खलासी होई सगल सिधि ॥ जा की है मारी ।। कह नानक सो बहम बीचारी।। = महला था। हरि सिउ जुरै त सम्र को मीत स निहचल चीत ॥ हरि सिउ ज़रै न विद्यापै काडा जुरै त होइ निमतारा ॥ १ ॥ रेमन मेरे तुंहरि सिउ जोरु ॥ काजि १ ॥ रहाउ ॥ वडे वडे जो दनीग्रादारु काजि नाही गापार॥ हरि का दाम नीच कल कोटि मजन जा कै संगि खिन महि उधरहि ॥ २॥ पुजा जा के है विकास ॥ कोटि पुंत सुखि हरि की बाखी ॥ फोटि फला गुर ते विधि जाएी॥ ३॥ मन अपूर्ने महि फिरि ।। निनमि जाहि माइया के हेत ॥ इरि अविनासी रत राम के रंगि ॥ ४॥ जा के कामि उतरे र्फ कामि न जोहिंदित H जा के कामि जा के कामि होपहि तं डान ॥ जा के चारत कउ नहीं वान ॥ जा के दफतरि पुर्छ न लेखा ॥ ना की चाकरी करह नियेखा ॥ ६ ॥ जा के ऊल नाही बाह बान व्यापि व्यनेकृति मानि ॥ जा की दमटि होइ सदा निहाल ॥ सन मेर परिनाकी घाल ॥७॥ नाको चतुरु नाही को मृद्रा॥ नाको होणुनाही

## **表示表示表示**表表表表表表表表表表表表表表表表 को सरा ।। जितु को लाइत्रा तित ही लागा ।। सो सेवकु नानक जिस भागा ॥ = ॥ गउड़ी महला ५ विन सिमरन E 11 11 थारजारी ।। तिउ जीवहि साकत नामु विसारी ॥ १ एक 11 निमख जो सिमरन महि जीया ॥ कोटि दिनस लाख थिरु ा १ ॥ रहाउ ॥ विन्न सिमरन धुगु करम करास ॥ विनु सिमरन वतन विसटा महि वास ।। २ भए -11 क्रकर जैसे साकत बेसुबा पृत निनाम 11 3 ॥ विनु सिमरन बोलिह करु साकत मुखु कारा ॥ ४ ॥ विन सिमरन गरधभ की निश्राई । साकत थान भरिसट फिराही ॥ ५ 11 सिमरन कुकर हरकाइत्रा ॥ साकत लोभी बंधु न पाइआ ६ र्<sub>प</sub> साकत नीच त्रातम घाती ॥ तिस नही कृपाल्च तिस भइया सतसंगि मिलाइश्रा जिस 0 11 कहु नानक गुरि जगत तराइत्रा ॥ = ॥ ७ ॥ गउडी महला वचिन मोहि परमगित पाई ॥ गुरि पूरे मेरी पैज रखाई ॥ १ ॥ िधित्राइत्रो मोहि नाउ ॥ गुरपरसादि मोहि यचिन १ ॥ रहाउ ॥ गुर के बचनि सुणि रसन बखाणी ॥ गुरिकरपा मेरी वाणी ॥२ ॥ गुर के वचनि मिटिब्रा मेरा आपु ॥ गुर की दह्या ते मेरा वड परतापु ॥ ३ ॥ गुर के वचंनि मिटिया मेरा भरमु ॥ गुर के बचिन पेलिश्रो सभु ब्रह्मु ॥ ४॥ गुर के जोगु ॥ गुर के संगि तरित्रा सभु लोगु ॥ ५ ॥ गुर कीनो राजु वचिन मेरे कारज सिधि ।। गुर कै वचिन पाइत्रा नाउ निधि 11 जिनि जिनि कीनी मेरे गुर की आसा ॥ तिस की कटीऐ कै वचिन जागित्रा मेरा 'करम्र ॥ फासा ॥ ७॥ गर भेटित्रा पारब्रहमु ॥ = ॥ = ॥ गउड़ी महला ५ ॥ तिसु गुर कउ सिमरउ प्राण सतिगुरु मेरी रासि ॥ सासि सासि ॥ गुरु मेरे १ रेहाउ गुर का दरसनु देखि देखि जीवा ॥ गुर के चरग धोइ धोइ की रेग्रा नित मजनु करउ ॥ जनम जनम की हउमै मल कड भूलावउ पाखा ।। महा अगिन ते हाथु २ ॥ तिस्र गर तिसु गुर के गृहि ढोवउ पाणी ॥ जिसु गुर ₹ II कै गृहि ॥ ४ ॥ तिसु गुर पीसउ अकल गति

जिसु परसादि वैरी सम मीत ॥ ४ ॥ जिनि गुरि मो कउ दीना जीउ । त्रापुना दासरा व्यापे भूलि लीउ ॥ ६ ॥ व्यापे लाइयो व्यपना पित्रारु ॥ सदा सदा तिसु गुर कउ करी नमसकारु॥ ७॥ कलि कलेस मैं अम दुख लाथा।। कह नानक मेरा गरु समराथा।। = 11 8 11 गउडी महला ५ ॥ मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देह ॥ नाम बिना धुग थसनेहु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नाम विना जो पहिरै खाइ ॥ जिउ कुकरु जुठन महि पाइ ॥ १ ॥ नाम विना जेता विउहारु सीमारु ॥ २ ॥ नाम्र विसारि करे रस भोग ॥ दुख सुपने नहीं तन महि रोग ॥ ३॥ नामु तिश्रागि करे श्रन काज।। विनित्त जाइ फटे सभि पाज ॥ ४ ॥ नाम संगि मनि प्रीति न कोटि करम करतो नरिक जावै ॥ ४ ॥ हरि का नाम न श्राराघा ।। चोरे की निर्श्नाई जमपुरि बाधा ।। ६ ।। लाख अडंबर बहुत विसथारा ॥ नाम बिना ऋठे पासारा ॥ ७ ॥ हरि सोई जन लेह ॥ करि किरपा नानक जिस्र देह ॥ = ॥ १०॥ गउड़ी महला ५ ॥ श्रादि मधि जो श्रंति निवाहै ॥ सो साजनु मेरा <sup>म</sup>न्त चाहै ॥ १ ॥ हरि की त्रीति सदा संगि चालै ॥ दहत्राल पुरत पूरन प्रतिपालै ॥ १॥ रहाउ ॥ विनसत नाही छोडि न जाइ ॥ जह सुघड जीव्य दाता ॥ भाई तह रहिच्या समाइ ॥२॥ सुदरु **चतरु** पूतु पिता प्रश्रु माता ॥ ३ ॥ जीयन प्रान व्यघार मेरी रासि ॥ प्रीति निनासि ॥ ४ ॥ माइया सिलक काटी गोपालि ॥ लाई करि रिटे नदरि निहासि ॥ सिमरि सभि रोग ॥ चरण धिश्रान सरव सरव भोग Hξ न्यतन्त्र नित वाला ॥ इरि श्रंतरि वाहरि संगि रखवाला ॥७॥ पर्ड नानक हरि हरि पद चीन ॥ सरवसु नामु भगत = 11 22 11 राग गउँदी माम महला ५ यों सित्तुर प्रसादि ॥ खोजत फिरे यमंख यांत न पारीया ॥ सेर्रे होए भगत जिना किरपारीया ॥ १ ॥ इउ वारीया इरि वारीया ॥ १ ॥ रहाउ ॥

मुणि मुणि पंपु डराउ बहुत में हारीया ॥ मैं तकी थोट संताह

法法法法法法法法法法法法法法法法法法 法法法法

लेहु उत्रारीया ॥ २ ॥ मोहन लाल यन्प सरव साधारीया ॥ गुर निवि निवि लागउ पाइ देहु दिखारीया ॥ ३ ॥ में कीए मित्र अनेक इक्सु विलहारीया ॥ सभ गुण किस ही नाहि हरि पूर भंडारीया ॥ ४ ॥ चहु दिसि जपीऐ नाउ स्वि सवारीया ॥ में याही योड़ि तहारि नानक विलहारीया ॥ ४ ॥ गुरि काढियो भुजा पसारि मोह कृपारीया ॥ में जीतियो जनमु त्रपार यहुरि न हारीया ॥ ६ ॥ में पाइयो सरव निधानु य्रक्यु कथारीया ॥ हरि दरगह सोभावंत वाह लुडारीया ॥ ७ ॥ जन नानक लधा रतनु यमोलु अपारीया ॥ गुर सेवा भडजलु तरीऐ कहउ पुकारीया ॥ ६ ॥ १ ॥

गउड़ी महला ५

१ श्रों सितगुर प्रसादि॥ ॥ नाराइग हरि रंग रंगो ॥ जपि जिह्वा हरि एक मंगो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तजि हउमै गुर भजो ॥ मिलि संगति धुरि करम लिखिद्यो ॥ १ ॥ संगि न गृङ्ग्रो ॥ साकतु मृडु लगे पचि मुङ्ग्रो ॥ २ ॥ मोहन नामु सदा रवि रहिद्यो ॥ कोटि मधे किनै गुरमुखि लहिश्रो ॥ ३ ॥ हरि संतन करि नमो नमो ॥ नउनिधि पायहि त्र्यतुलु सुखो ॥ त्रलोवउ साथ जनो ॥ हिरदै गावहु नाम निधो ॥ ५ ॥ काम कोध लोभु मोह तजो ॥ जनम मरन दुहु ते रहिओ ॥ ६ ॥ दुख् श्रंधेरा घर ते मिटिश्रो ।। गुरि गित्रानु दङाइश्रो दीप विल्लेश्रो ॥ ७ ॥ जिनि सेवित्रा सो पारि परित्रो ॥ जन नानक गुरम्रखि जगतु तरित्रो । ⊏।। १ ।। १३ ।। महला ५ गउड़ी ।। हरि हरि गुरु गुरु करत भरम गए ॥ मेरै मनि सभि सुख पाइत्रो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वलतो जलतो तउ कित्रा गुर चंदनु सीतलाइयो ॥ १ ॥ त्रमित्रान अंधेरा मिटि गइत्रा गुर गित्रानु दीपाइत्रो ॥ २ ॥ पावकु गहरो चरि संतन नाव तराइत्रो ॥ ३॥ ना हम करम न धरम सच प्रभि गहि भुजा त्र्यापाइत्र्यो ॥ ४ ॥ भउ खंडनु दुख भंजनो भगति वछल हरि नाइञ्रो ॥ ५ ॥ त्रमाथह नाथ कृपाल दीन संभ्रिथ স্রাटাइস্রা ॥ ६ ॥ निरगुनीत्रारे की वेनती देहु दरसु हरि राइস্রা ॥ ৩ ॥ नानक सरिन तुहारी ठाकुर सेवकु दुआरे आइओ ॥ 🖂 ॥ २॥१४॥

**丞丞本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本** 

stantantantantantantanta गउड़ी महलो ५ ॥ रंग संगि विखिया के भोगा इन संगि यंध न जानी ॥१॥ हउ संचउ हुउ खाटता सगली श्रवध विहानी ॥ रहाउ॥ हउ सरा परधान हुउ को नाही सुमाहि समानी ॥ २ ॥ जोवनवंत श्रचार कुलीना मन महि होइ गुमानी ॥३॥ जिंउ उल्साहश्रो वाघ वृधि मरतिया नहीं विसरानी ॥ ४॥ माई मीत बंघप सखे पाछे तिन ह कउ संपानी || ५ ॥ जित्र लागो मन् बासना अंति साई प्रगटानी ॥ ६ ॥ श्रहंबधि मचि करम करि इह बंधन बंधानी ॥ ७ ॥ दहश्राल पुरख किरपा करह नानक दास दसानी ॥ = ॥ ३ ॥ १४ ॥ ४४ ॥ जुमला १ श्रों सतिनाम् करता प्ररख गुर प्रसादि ॥ राग्र गउड़ी पूरवी छंत महला १ ॥ मुंघ रैखि दुहेलड़ी आ जीउ नीद न आवे ॥ सा धन दुवली आ जीउ पिर के डावें ॥ धन धीई दुवलि कंत हावें केव नैसी देखए ॥ सीगार मिठ रस मोग मोजन सम्र अठ कितै न लेखए ॥ मैं मत जोवनि गरवि गाली दधा थखी न व्यावए ॥ नानक साधन मिले मिलाई विज पिर नीद न आवए ॥ १ ॥ मध निमानई।आ घनी पित्रारे ॥ किउ सख पार्वेगी विज्ञ उरधारे ॥ नाह वित्र घर वास नाही प्रछह सखी सहेलीआ D) विन मनि सजन संतोखि सहेलीया ॥ सन् वसहि साचि छोडै साधन नामि मेला गरमती सह जाशिया ।। नानक नाम्र न सहजि समारुशिया ॥ २ ॥ मिल्र सखी सहेलडीहो हम पिरु सबदि लिखउगी सनेहा जीउ - 11 मनमखी पञ्जतासीभा H निकसि जातउ रहे जामि सचु पछाशित्रा ॥ साच की मति सदा सबदि नेह नउतन नदरी सहजि साचा सहेलीहो नानक मिलह मेरी इस चाइचा ॥ मिलि पनी जीउ हम घरि साजन प्रेमि रहसी वरु नारी मंगल गाइश्रा गाइ मंगल 11 गुग योगाहयो मंध मनि रहंसे विद्यापे साञ् साजन रेंखि जपि सञ् लाहञ्रो जोडि साधन

11 ?

नानक

विरु

11

रलीश्रा

रसि

भिनीआ

दिन

इछ मेरी पंनीमा 紧表表表表表 法法法法法法法法法法法法法法法 ।। सुणि नाह प्रभू जीउ एकलड़ी वन माहे ।। किउ धीरैंगी नाह विना प्रभ वेपरवाहे ॥ धन नाह वाभहु रहि न साकै विखम रैं णि घणेरीत्रा ॥ नह नीद खावें प्रेमु भावें सुिण वेनंती मेरीछा ॥ वाभह सारे एकलड़ी कुरलाए ॥ नानक सा धन मिलै मिलाई विनु प्रीतम दुखु १ ॥ पिरि पाए ॥ छोडिग्रड़ी जीउ कवणु मिली जीउ सबदि सुहावै ॥ सबदे मिलावे ॥ रसि प्रेमि सुहावै पति पार्वे दीपक देह उजारें ॥ सुणि सखी सहेली सुहेली साचे के गुण सारें ॥ सतिगुरि मेली पिरि ता रावी विगसी श्रंमृत वासी ।। नानक सा धन ता पिरु रावे जा तिस कै मनि भागी ॥ २ ॥ माइत्रा मोहगी नीधरीत्रा जीउ कुड़ि मुठी क्डित्रारे ॥ किउ खुलै गल जेवड़ीश्रा जीउ वित्र गुर अति हरि प्रीति पित्रारे सवदि वीचारे तिस ही सो होवे ॥ पुंन दान अनेक नावण किउ अंतर मलु धोवै।। नाम विना गति कोइ न पानै हिंठ निग्रहि वेवागौ ॥ नानक सच घरु सबिद सिजापे दुविधा महलु कि जागौ ॥ ३ ॥ तेरा नाम्र जीउ सचा सवदु सचा वीचारो । तेरा महलु सचा जीउ नामु सचा वापारो नाम का वापारु मीठा भगति लाह। श्रनदिनो ॥ तिसु कोइ न सुभै नामु लेवहु खिनु खिनो ॥ परिव लेखा नदिर साची करिम पूरे पाइआ।। नानक नामु महा रसु मीठा गुरि पूरै सचु पाइआ।। ४॥ २॥ रागु गउड़ी पूरवी छंत महला ३ १ श्रों सतिनाम्र करता पुरखु गुर प्रसादि ॥ साधन विनउ करे जीउ हिर के गुगा सारे ।। खिनु पत्तु रहि न सके जीउ विन हरि पित्रारे ।। विनु हरि पित्रारे रहि न साकै गुर वितु महलु पाईऐ ॥ जो गुरु कहैं सोई परु कीजे तिसना अगनि बुभाईऐ ॥ विनु अवरु न कोई बिनु हरि सोई तिस्र साचा सेविए ।। नानक साधन मिलै मिलाई जिस नो त्र्यापि मिलाए ॥ १ पाए जीउ हरि सिउ चितु लाए ॥ सुतिगुरु सेवे रेंगि सुहेलड़ीए धन करे जीउ विचहु भाउ श्रापु गवाए विचहु 11 श्रापु अनदिनु लागा भाओ गवाए हरि गुगा गाए स्रिश 11 सखी सहेली जीत्र की मेली गुर के सर्वाद समात्रो ॥ हरिगुगा सारी

घरी पित्रारो ॥ नानक कामणि नाह गलि हारो ॥ २ ॥ घन एकलडी जीउ विज नाह विश्रारे॥ मुठी जीउ निजु गुरसनद करारे ॥ विन सवद पिश्रारे कउण दतरु तारे माइआ मोहि खुआई ॥ कृढि विगृती ता पिरि महल्र न पाई।। गरसबदे राती माती अनदित मुती सहजे रंशि राती जीउ कामारित सदा ३ ॥ ता मिलीए हरि मेले श्रापि मिलाए ੜੀਤ 11 कवण्य मिलाए ॥ विन गुर प्रीतम आपर्णे जीउ कउण्य भरम चकाए गुरु भरम खकाए इंड मिलीए माए ता साधन गर सेवा विन घोर अंघाठ विन गरमग न पाए ।। कामणि सहजे माती गुर के सबदि बीचारे पाइश्रा गर के भाइ पिधारे П H खरी निमाणी जीउ विज पिर माई ॥ पिर वितु नीद न आवै जीउ कापड तनि जा पिर भावें गुरमती चित लाईऐ सहाबै ॥ सदा जा सतिग्रह सेवे गुर के श्रंकि समाईए।। ग्रर सा पिरु गयी लाहा नाम्न संसारे ॥ नानक कामस्य साधन रंग माखे जीउ आपसे नालि जाहरिके गुण सारे ॥ १ ॥ पिश्रारे ॥ श्राहिनिसि रंगि राती जीउ गुर सबद बीचारे ॥ ग्रर सनद वीचारे इउमै मारे इन विधि मिलह पिद्यारे 11 साधन सदा रंगि रावी साचै नामि पित्रारे ॥ ऋपूने गुर मिलि रहीएँ मारि निगरे 11 नानक कामगि दख निसारे ॥ २ ॥ कामिस पिरह अली जीउ माहश्रा भुद्धी भृति लगी जीउ कृदि मुठी कृदिशारे कुड निरारे गरमति सारे जुए जनम् न हारे गरु सबद सचि समार दिवह इउमें मारे ।। इरि का नाम ऐसा करें सीगारो ॥ नानक कामिंख सहित समाणी जिस श्रघारो ॥ ३ ॥ मिल मेरे प्रीतमा जीउ तथ नित्र खरी निमाणी मैं नैसी नीटन धारै जीउ मार्वे अंतुन पासी ॥ पासी अंतुन मार्रे मरीएँ हानै नितु पिर किउ सुखु पाईए ॥ गुर यारी

# अक्षेत्र अक्ष

भावें जिउ मिलें तिवें मिलाईऐ ॥ आपे मेलि सुखदाता त्रापि मिलित्रा घरि त्राए ॥ नानक कामणि सदा सहागणि ना पिरु मरें न जाएं ॥ ४ ॥ २ ॥ गउड़ी महला ३ ॥ कामिण हरि के सहिज सुभाए ॥ मनु मोहिन मोहि लीत्रा रसि बेधी जीउ हरि जीउ दुविधा सहजि समाए ॥ दुविधा सहजि समाए कामणि पाए गुरमती रंगु लाए ॥ इहु सरीरु कूड़ि कुसति भरित्रा गल ताई पाप कमाए ॥ गुरमुखि भगति जितु सहज धुनि उपजै विनु भगती मैलु न जाए ॥ नानक कामिए पिरहि पिश्रारी विचहु श्रापु गवाए १ ॥ कामिण पिरु पाइत्रा जीउ गुर के भाइ पित्रारे ॥ रैणि सुिख ग्रंतरि उरिधारे ॥ ग्रंतरि उरि धारे मिलीए निवारे ॥ अंतरि महलु पिरु रावे कामणि वीचारे ॥ अंमृतु नामु पीत्रा दिन राती दुविधा मारि निवारे ॥ नानक सचि मिली सोहागिण गुर के हेति अपारे ॥ २ ॥ <u> आवह</u> दइश्रा करे जीउ प्रीतम त्र्यति पित्रारे ।। कामिण विनउ करे जीउ सचि सवदि सीगारे ॥ सचि सवदि सीगारे हउमै मारे गुरम्रुखि सवारे ॥ जुगि जुगि एको सचा सोई वूँ भै गुर बीचारे ॥ मनम्रुखि मोहि संतापी किसु आगे जाइ पुकारे 1 मनमुखि थाउ न पाए विनु गुर अति पिआरे ॥ ३ ॥ मुंध इत्राणी भोली निगुणीत्रा जीउ पिरु त्रगम त्रपारा ॥ श्रापे मेलि त्रापे वखसग्रहारा ॥ अवग्रा बखसग्रहारा कामिण कंत घटि रहिन्रा समाई ॥ प्रेम प्रीति पिश्रारा घटि भाइ भगती सितगुरि चूभ बुभाई ॥ सदा अनंदि रहै दिनु राती अनदिनु रहै सहजे हरि वरु पाइआ लाई ॥ नानक साधन नउनिधि पाई।। ४ ॥ ३ ॥ गउड़ी महला ३ ॥ माइत्रा सरु सबलु वरत जीउ कार बोहिथा किउ करि दुतरु तरिश्रा जाइ ॥ रामनामु जीउ ।। सबदु खेवडु विचि पाएं हरि श्रापि खेबद्ध विचि पाइ दुतरु तरीऐ ॥ गुरम्रुखि भगति लधाए इन विधि परापति मरीऐ ॥ खिन महि जीवतित्र्याः इउ - राम किल सरीरा विख काटे भए पवित - 11 नानक रामनामि मन्रा ॥ १ ॥ इसत्री पुरख निसतारा भ्ए कामि विश्रापे

#### manananananananananan (n

जीउ राम नाम की विधि नही जागी ।। मात पिता सुत भाई खरे

तारे ॥ नानक नामु वसै घट अंतरि गुरमति मिले पिश्रारे ॥ २ ॥

राम नाम विदु को थिरु नाही जीउ वाजी है संसारा ॥ दृहु भगति सची जीउ राम नामु वापारा ॥ राम नामु वापारा अगम श्रपारा

गवाईऐ ॥

गुरमती धतु पाईए ॥ सेवा सुरति भगति इह साची निचहु आपु

पाए ॥ नानक गुरम्रुखि सबदि सुहावे अनदित हरिगुण गाए ॥ ३ ॥ आपि कराए करे आपि जीउ आपे सवदि सवारे ॥ आपे सितगुरु

यसाए ॥ नानक सद बलिहारी सचे विटहु आपे करे कराए॥ ४॥ ।। ४।। गउड़ी महला ३ ॥ गुर की सेग करि पिरा बीउ हरि नाम्रु घित्राए ॥ मंजहु दृरि न जाहि पिरा जीउ घरि बैठिक्रा हरि पाए ॥ घरि चैठित्रा हरि पाए सदा चित् लाए सहजे सति सुभाए ॥ गुर की सेरा खरी सुखाली जिम नो आपि कराए ॥ नामो बीजे नामो जंमैं नामो मंनि वसाए ॥ नानक सचि नामि वडिक्राई पूर्वि लिखिमा पाए ॥१॥ इरि का नामु मीठा पिरा जीउ जा चास्तिह वितु लाए ॥ रसना इरि रसु चाखु सुये -बीउ अन रस साद गराए ॥ सदा हरि रस पाए जा हरि माए रसना सबदि सहाए

धियाए सदा सुरूर पाए नामि रहै लिय लाए ॥ नामे उपजै नामे विनस नामे सिंच समाए ॥ नानक नाम्र गुरमती पाईऐ आपे लए लगए ॥ २ ॥ एह निटाणी चाकरी पिरा जीउ घन छोडि परदेसि

सरा पाए ॥ चाकरी निडाणी खरी दुखाली आपू वेचि घरमु गवाए ॥ मारमा बंघन टिके नाही खिनु खिनु दुसु संवाए ॥ नानक माहमा का 

मिघाए ॥ दुर्ज किनै सुरा न पाइयो पिरा जीउ

लुमाए ॥ निखिमा लोमि लुमाए मरमि म्रलाए श्रोह

सपदु जीउ जुगु जुगु मगत पिश्रारे ॥ जुगु

पिद्यारे हरि व्यापि सवारे व्यापे भगती लाए ॥ व्यापे बीना श्रापे सेन कराए ॥ श्रापे गुखदाता श्रनगुख काटे हिस्दै

हम मतिहीस मृरख ग्रुगघ श्रंघे सतिगुरि

मारगि

जुगु भगत

दाना आपे

नामु

॥ नाम्र

बिखिश्रा लोभि

**कि**उ

नहीं जागी हउमें घातु संसारे ॥ जो श्राइत्रा सो सम्रु की जासी उबरे गुर बीचारे ॥ गुरम्रुखि होत्रै सम नाम्रु बखार्णै श्रापि तरे इल

पित्रारे जीउ इति मुए विनु पाणी ॥ इति मुए विनु पाणी गति

( ২৪७ ) 医水压汞压压压压压压压 法抵抵抵抵抵抵抵抵抵抵抵 तदे चूके जा गुर सनदी चितु लाए मुगंध ॥ मनग्रख गावारु पिरा जीउ सबद मनि न वसाए ॥ माइश्रा का श्रंध अग्र पिरा जीउ हरि मारग किंड पाए ॥ किंड मारग पाए विन हरि के मनमुखि आपु गुणाए ॥ चाकर भाए सदा ग्र चरणी चितु लाए ॥ जिस नो हरि जीउ करे किरपा गुरा गए।। नानक नाम रतन जिंग लाहां गुरमुखि श्रापि वसाए 11811811 राग् गउडी१ छंत महला त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ मेरे मिन वैरागु भइत्रा जीउ किउ देखा प्रभ दाते ।। मेरे मीत सखा हिर जीउ गुर पुरख निधाते ॥ स्रोधर किउ मिलह तुभौ उडीगीत्रा पुरखो विधाता एक ॥ कर चरगी मनि त्रास दरस निमाणीत्रा ॥ सीस सासि सासि न घड़ी विसरें पत्तु मूरतु दिनु राते 11 नानक सारिंग जिउ जीउ

विनंड करंड पित्रासे किउ मिलीए प्रभ दाते 11 8 - 11 इक सुणि कंत पित्रारे ॥ मेरा मनु तनु मोहि लीत्रा जीउ देखि चलत किउ धीरए ॥ देखि मोही तमारे उदास धन भरपूरए ॥ सरव गुगा दइग्राल वाला वुरिश्रारे ॥ विनवंति हउ विछुड़ी नाही सुखह दाते नानक धारहु घरि त्र्यावहु नाह पित्र्यारे ॥ २ ॥ हउं मन अरपी सभ्र श्चरपी तिस्र मीत सिरु देसा ॥ हउ पिआरे श्चरपी श्चरपी सभि सीसु सुवानि सदेसा ॥ अरिप जा त ग्रर माहि सगला दृखु मिटित्रा मनहु चिंदिश्रा प्रभू दिखाइत्रा !! खिन रलीत्रा करें कामिण मिटे सगल अंदेसा दिन रेशि लोड़ते हम जैसा ॥ ३ ॥ मेरे विनवंति नानक कंत मिलिया वाधाई ॥ घरि लालु आइग्रा वजी जीउ सभ तिला बुक्ताई ॥ मिलित्रा त लालु गुपालु ठाक्ररु सखी मंगल हरखु उपजिञ्रा द्त. थाउ गवाइआ मीत **बंधप** गाइत्रा ॥ सभ महि पिर संगि सेज वजहि घर वाजे श्रनहत

विनवंति नानकु सहजि रहे हिर मिलिया कंतु सुखदाई ॥ ४ 8 11 **张宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏** 

गउड़ी महला ४ ॥ मोहन तेरे ऊचे मंदर महल अपारा ॥ मोहन तेरे सोहनि दुआर जीउ संत धरमसाला ॥ घरमसाल अपार

तर साहान दुआर जाउ सत घरमसाला ॥ घरमसाल अपार दैशार टाकुर सदा कीरतनुं गावहे ॥ जह साघ संत इकत्र होत्रहि तहा तफाहि धिञ्चावहे ॥ करि दहआ मडम्या दहआल सुञ्चामी होह्

तदा तुम्महि धित्रावहे॥ किर दहश्रा मङ्ग्रा दङ्श्याल सुत्रामी हे दोन कृपारा॥ विनवंति नानक दरस पित्रासे मिलि दरसन सु सारा॥१॥ भोडन तेरे पचन अनुष चाल निराली॥ मोहन

मानहि एकु जी अवर सम राली ॥ मानहि त एकु अलेलु ठाइरु जिनहि सम कल धारीका ॥ तुचु वचनि गुर के वसि कीका आदि प्रस्तु वनवारीका ॥ तुं आपि चलिका आपि रहिका आपि सम

पुरातु वनवारात्र्या ॥ त् आप चालका आप राहका आप सन फल धारीव्या ॥ विनवंति नानक पैंज राखहु सभ सेवक सरिन तुमारीया ॥ २ ॥ मोहन तुषु सनर्सगिति घिश्चावै दरस घिश्चाना ॥ मोहन जम्म नेटि न व्यावै नाग जपहि निदाना ॥ जमकाल तिन

मोहन जम्रु नेहि न आवे तुषु जपहि निदाना ॥ जमकाल विन फड लगे नाही जो इक मनि घिजावहे ॥ मनि बचनि करिम जि तुषु अराधहि से सभे फल पायहे ॥ मल मृत मृह जि हुगध होते

तुषु अराषदि से सभे फल पावहे ॥ मल मृत मृड जि हुनध होते सि देखि दरसु सुगिआना ॥ विनवंति नानक राजु निहचलु पूरन पुरस्य मगवाना ॥ ३ ॥ मोहन तुं सुफलु फलिआ सखु परवारे ॥

पुरस्य मगयाना ॥ ३ ॥ मोहन तु क्षुफलु फोलंब्या सखा परवार ॥ मोहन पुत्र मीत भाई कुटंब सिम तार ॥ तारिब्या जहातु लहिब्या व्यमिमानु जिनी दरसनु पाइया ॥ जिनी तुघ नो धंनु कहिब्या तिन जम्र नेहि न व्याद्व्या ॥ बेबंत शुक्य तेरे कथे न जाही सतिगुर

पुरत्व हुरारे ॥ चिनवंति नानक टेक राखी जितु स्ति तरिक्षा संसारे ॥ ४ ॥ गडड़ी महस्ता ४ ॥ सलोकु ॥ पतित व्यसंत्व पुनीत कारे पुनह पुलह पलिहार ॥ नानक राम नाहु जपि पायको तिन किस्तित्व दहनहार ॥ १ ॥ छूँत ॥ जपि मना सूराम नराहण गोदिंदा हरि मायो ॥ विकाद मनो हुरारि हुन्ददे कटीए कास दुख

फाघो ।। दुख हरख दीन सरख स्त्रीधर थराघीए ॥ चरन कवल विखडा अगनि सागरु निमख सिमस्त ॥ कलि साधीए दिनम रैंशि यःस्त। थराधो विनवंति किरपा गोपाल गोविंद माघो ॥ सिमरि 8 इल इरु में मंजनु इरि राह्या मना दामोदर सी रंगी Ħ1 भगति यद्धलु विरदाह्या Ħ मग्ति

**志志志志: 並ままままま 表表表表示する** पुरख पूरन मनिह चिंदित्रा पाईऐ ॥ तम श्रंध कूप उधारै मंनि वसाईऐ ॥ सर सिध गण गंधरव मुनिजन गुगा अनिक भगती विनवंति नानक करहु गाइश्रा । किरपा हरि पारब्रहम राइत्रा ।। २ ।। चेति मना पारवहमु परमेसरु सरव जिनि करुणामें समस्थु सुत्रामी घट घट प्राग अधारी प्राग **अपारो** मन तन जीअ **बे**ऋंत सरिण जोगु समरथु दाता अगम 11 सरव दोख विदारो रोग सोग 11 सभि विनसिंह जपत नामु मुरारी ॥ विनवंति नानक करह किरपा समरथ सभ कल धारी ॥ ३ ॥ गुण गाउ मना श्रचुत श्रविनासी ते सभ एके सरव दइत्राला ॥ विसंभरु करै देवन प्रतिपाला क्उ 11 प्रतिपाल महा दइत्राल दाना दइत्रा धारे सभ किसै ॥ कालु नासै जीय जा कै वसै ॥ लोभ प्रभु स्रप्रसंन देवा सफल सेवा ॥ विनवंत पूरन नानक घाला इछ पुनी जपत दैश्राला 🗃 ४ ॥ ३ ॥ गउड़ी महला ४ ॥ सुर्गि सखीए मिलि मनाइ लेहि हरि कंते ॥ मानु तित्रागि करि भगति ठगउरी मंते ॥ सखी वसि आइआ फिरि छोडि इह निवार भगवंते ॥ नानक जरा मरण भे पुनीत नरक तिसु जंते ॥ १ ।। सुणि सखीए इह भली विनंती मतांत एह पकाईऐ उपाधि होइ सहजि सुभाइ गीत रहत गाईऐ कलि कलेस मिटहि भ्रम चिंदिश्रा नासहि मनि फलु परमेसर पाईऐ li पारब्रहम पूरन नानक नामु धिऋाईऐ सुख मनाई करी नित सखी मेरी ॥ २ इछ प्रभ वैरागनि पित्रासी दरस पेखउ पुजाए थान चरन सवाए हरि संग्र संम्रिथ पुरख मिलाए खाजि संत जना लहउ 11 सुरिजनु सुखदाता तिन सं वडभागी मिलिश्रा माए श्रपुने पित्रारे मेरा ॥ सखी नालि नाह वसा मनु तनु हरि संगि हिलिश्रा ।। सुणि सखीए मेरी नीद भली मै आपनुडा खोइश्रो सांति सहजि मिलिश्रा अग्र सुत्रामी 11 **अंतरजामी** भइऋा खिलिश्रा 11 पाइश्रा प्रभु वरु कउलु 11811711 ¥ 11 न टलिश्रा ॥ ४ 88

यों सतिगुर प्रसादि ॥ गउडी बाउन श्रखरी महला ४ सलोकु ॥ गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव मुत्रामी परमेषुरा ॥ वंधिप सहोदरा गुरदेन सला ऋगियान भंजन गुरदेव गुरदेन दाता हरिनाम उपदेसै गुरदेन मंत निरोधरा चुधि भूरति गुरदेव पारस परसपरा गुरदेव तीरथ н अमृत सरोवरु गुर गित्रान मजनु अपरंपरा ॥ गुरटेव करता हरता गुरदेव पतित पितररा ॥ गुरदेव श्रादि जुगादि शुगु गुरदेव मतु हरि जपि उघरा ॥ गुरदेेर संगति प्रम मेलि करि किरपा इम मृड पापी जितु लगि तरा ॥ गुरदेव सर्तिगुरु पारब्रहस्र ॥ आपहि हरि नमसकरा ॥ १ ॥ सलोक परमेमरु गरदेव नानक कीम्रा कराइम्रा आपहि करने जोगु ।। नानक एको रवि न होगु ॥१॥ पउढी ॥ श्रोश्रं नमसकार ।। श्रादि मधि श्रति निरकार ।। श्रापहि सुख ब्रासन ॥ अपिह सुनत आप ही जासन ॥ श्रापनि आपु श्रापिह उपाइत्रो ।। त्रापिह बाप त्राप ही माइत्रो स्तम आपहि असधूला ॥ ससी न जाई नानक लीला ॥ १ ॥ करि किरपा प्रभ दीन दहश्राला ॥ तेरे संतन की मन्त होइ || रहाउ || सलोकु || निरकार श्राकार श्रापि निरगुन सरगुन एक || एकहि एक बलाननो नानक एक अनेक ॥ १ ॥ पउड़ी गरप्रीत कीओ अकारा ॥ एकहि स्रति परोपनहारा ॥ त्रीगुण निसंधारं ॥ निरंगुन ते सर्गुन इसटार ॥ सगल फरि करहि उपाइश्रो ॥ जनम मरन मन मोह बढाइश्रो ॥ भावि वे त्रापि निरारा ॥ नानक श्रवु न पारावारा ॥ २ ॥ सलोइ ॥ सेई साह मगात से सञ्च सपै हरि रासि ॥ नानक सञ्च पाईएँ तिह सतन के पासि ॥ १ ॥ पत्रही ॥ ससा सति सति सति सोऊ । सित पुरत्व ते भिन न कोऊ ॥ सोऊ सरनि परे जिह पाय ॥ सिमरि सिमरि गुन गाइ सुनाय ।। ससै मरमु नही कळ विश्रापत ।। प्रताप्र ताह को जापत ॥ सो साधू इह ता के सद बलिहारा ॥ ३ ॥ सलोकु ॥ धनु धनु कहा पुकारते

\$\$ \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

माइत्रा मोह सभ कृर ॥ नाम विहूने नानका होत जात सभु धृर ॥ १ ॥ पवड़ी ।। धधा धृरि पुनीत तेरे जन्या ।। धनि तेऊ जिह मन्त्रा ॥ धनु नही दाछहि सुरग न त्राछहि ॥ त्राति प्रित्र प्रीति साध रज राचिह ।। धंधे कहा विद्यापिह ताहू ॥ जो छाडि एक जाहू ॥ जा के हीएं . दीओ कनहि प्रभ नाम  $\Pi$ भगवान ॥ ४ ॥ सलोक ॥ अनिक भेख कोइ धित्रान मन हिं मिलिश्रउ न 11 कह किरपा भई नानक ं सोइ ।। १ ।। पउड़ी ।। ङंङा भगत् ङिद्यानी ङियान मुख करि भातउ ॥ ङिय्रानी सोड जा कै वातउ ॥ त्र्यनिक जुगति सासत्र दड़ सोऊ ॥ कहत सुनत कछ जोगु न होऊ॥ ङिश्रानी रहत श्रागिश्रा जा के ।। उसन सीत समसरि सभ ता कै ॥ ङिञ्रानी गुरमुखि वीचारी ॥ नानक जा कउ किरपा धारी ॥ ५ ॥ सलोक्क ॥ त्रावन त्राए ससटि महि विनु वृभे पसु ढोर ॥ नानक सो बुर्भे जा के भाग मथोर ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ या जुग त्राइत्रा ॥ जनमत मोहित्रो मोहनी माइश्रा ॥ गरभ सासि सासि सिमरत प्रभु रहते ॥ उरिक परे उरध तप करते ॥ मनहि विसराना ॥ धारह किरपा जिसहि छोडि छडाना ॥ देवनहारु तिसु विसरह नाही ॥ ६ ॥ सलोकु ॥ गुसाई उत नानक इत **ऋागिश्रा** भिन विनास हुकमि हुकमि ्न जाना तिह मिटै नानक जिह मिन सोइ ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ एऊ जीग्र वहुतु ग्रभ वासे ॥ मोह मगन मीठ जोनि फासे ॥ इनि माइआ त्रै गुण वसि कीने ॥ त्रापन मोह घटे घटि दीने ॥ ए साजन कछ कहह ॥ जा ते तरउ विखम इह मोइत्रा ॥ करि किरपा सतसंगि मिलाए ॥ नानक ताकै निकटि न माए ॥ ७ ॥ सलोक ॥ किरत कमावन सम असुभ कीने तिनि प्रभि आपि ॥ पसु आपन हउ हउ करें नानक विनु हरि कहा कमाति ॥१॥ पउडी ॥ एकहि त्रापि करावनहारा ॥ त्रापिह पाप पुन विस्थारा ॥ इया जुग जितु जितु त्रापिह लाइस्रो ॥ सो सो पाइस्रो जु स्रापि दिवाइस्रो॥ उत्रा का त्रंतु न जाने कोऊ ॥ जो जो करें सोऊ फ़ुनि होऊ ॥ एकहि ते सगला विसथारा ।। नानक त्रापि सवारन हारा ।।⊏।। सलोकु ।। राचि रहे बनिता विनोद कुसम रंग विख सोर ॥ नानक तिह सरनी परउ विनसि जाइ मैं मोर ॥

१ । पउडी ॥ रे मन नितु हरि बह रचट्ट तह तह वंधन पाहि ॥ बिह निधि कतट्ट न छूटीए साक्त तेऊ कमाहि ॥ हउ हउ करते करम रत ता को भारु

क्तह न छूटीऐ साक्त तेऊ क्माहि ॥ इउ इउ करते करम रत ता को भार अफार ॥ प्रीति नहीं जड नाम मिउ तउ एऊ करम बिकार ॥ बाघे जम की जेररी मीठी माइया रंग ॥ अम के मोहे नह बुभहि सो प्रम्न सर ह

प्रमात नाठा नाहुआ रन ॥ अप क माह नह बुमाह सा प्रमु सर ह मंग ॥ लेखं गणत न छूटीएं काची भीति न मुधि ॥ विमहि बुमाए नानका तिह गुरमुस्ति निरमल बुधि ॥ ह ॥ सलोकु ॥ टूटे यंघन जामु के होत्रा साधृ मंगु ॥ जो राने रंग एक कैं नानक गृहा रंगु

॥ १॥ पउडी ॥ रारा रंगह इ.सा मनु अपना ॥ हिर हिर नामु जपह अपु रमना ॥ रे रे दरगह कहैं न कोऊ ॥ आउ वैंठ आदरु सुम देऊ ॥ उआ महली पानहिं तू वासा ॥ जनम मरन नह होई

निनामा ॥ मसतिक करमु लिखिओ धुरिजा कै ॥ इरिसंपै नानक घरिता कै ॥ १० ॥ सलोकु ॥ लालच भृठ निरुप्त मोह निज्ञाल मृढे ज्या ॥ लागि परे ट्रायंघ निज्ञ नानक भाइजा वंघ ॥ १ ॥

मुंड प्रथा। लागि परे हुरगेष निउ नानफ माइया बंधा। १ ॥ पउडो ॥ लला लपटि क्लिं रस राते ॥ अहं बुधि माडवा मद माते॥ इक्स माडवा महि जनमहि मरना ॥ जिउ जिउ हुरसु तिर्वे तिउ

करना ॥ कोऊ उन न कोऊ प्रा ॥ कोऊ मुघह न कोऊ मुरा ॥ जितु जितु लागहु नितु तितु लगना ॥ नानक ठाइर सदा अलिपना ॥ ११ ॥ सलाकु ॥ लाल गुपाल गोर्विद प्रम गहिर गंमीर

अपरा । १९ भा सलाकु ।। लाल अपाल सामद अम माहर गमा अपाह ।। दूसर नाही अरर को नानक वेषरवाह ।। १ ३। पउड़ी ।। लला ता के लवे न कोऊ ।। एकहि आपि अरर नह होऊ ।। होनहारु होत सर आद्या ।। उम्रा का अंतु न काहू पाइमा ।। कीट हसति महि पुर समाने ।। प्रमुट पुरस्त समुद्राका काने ।। जा कुठ दीनी

हरि रमु श्र्यपना ॥ नानक गुरमुखि हरि हरि तिह जपना ॥ १२ ॥ सलोकु ॥ श्रातम रसु जिह जानिश्रा हरि रग सहचे माणु ॥ नानक घनि घनि घंनि जन श्राए ते परमाणु ॥ १ ॥ पउडी ॥ श्राहश्रा सफल ताहु को गनीए ॥ जामु रसन हरि हरि जसु भनीए ॥ श्राह

राता॥ जा कउ दहवा महचा निषाता॥ एकहि व्यान फिरी जोनि न ब्राहका ॥ नानक हरि के दरिम समाहका॥ १३॥ सलोकु॥ यासु जपत मनि होह व्यनंदु निनमें दुवा माउ ॥ दुख दरद तुमना सुकी नानक नामि

वसहि सापृ के समे ॥ अनदिनु नामु घित्रानहि रमे ॥ आनत सो जनु नामहि

समाउ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ यया जारउ दुरमित दोऊ ॥ तिसिह तित्रागि सुख सहजे सोऊ ॥ यया जाड् परहु संत सरना ॥ जिह ॥ यया जनमि न त्रावै साऊ ॥ एक हारीएं गुरपूरे की टेक परोऊ ॥ यया जनमु न ॥ नानक तिह पाइया जा के हीयरे एक ॥ १४ ॥ सलोकु ॥ अंतरि रहे ईत ऊत के मीत ॥ गुर पूरे उपदेसित्रा नानक जपीऐ अंति तास्र कड जो सहाई होड पउड़ी ॥ श्रनदित्र सिमरह विखिया दिन चारि छिय छाडि चलियो सम्र कोइ ॥ का को मात पिता सुत धीत्रा ॥ मृह वनिता कछु संगि न लीत्रा ॥ ऐसी संचि ज़ विनसत नाही ।। पति सेती अपने घरि जाही ।। साध संगि कलि कीरतन गाइआ।। नानक ते ते वहरि न आइआ। १५॥ सलोकु।। अति सुंदर कुलीन मिरतक कहोग्रहि धनवंत ॥ नानका भगवंत ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ ङंङा खदु सासत्र होइ ङित्राता ॥ पूरक् रेचक करमाता।। ङिग्रान धिग्रान तीरथ इसनानी।। उदिश्रानी ॥ राम नाम संगि मनि नही हेता ॥ जो कछ कीनो सोऊ गनउ चंडाला जिह मनि बसहि अनेता ॥ उत्रा ते ऊतम् - 11 नानक गुपाला ॥ १६ ॥ सलोकु ॥ कुंट चारि दहदिसि अमे करम किरति की रेख ॥ लिखिश्रो लेख जोनि 11 नानक लेखु सोऊ ॥ लिखित्रो मेटतः कोऊ ॥ न करता करनैहारु भूलनहारा न होत 11 वारा पञ्जतापै उदिश्रान भ्रमत काह दीनो सु नानक लीनो ।। १७॥ सलोक ॥ जो जो जाहि रहे ट्रिट न भंडार ॥ हरि खात खरचत विलछत 8 नाहि 11 ॥ पउड़ी सुमार खखा नानक खना के जो देना सो पाहि 11 तिस खजाना नाम धनु इऋा की तह जाहि खरच रहहि गरीवी जपत रासि अनद सहज गुणतास - 11 होत कृपाल कउ सिउ जा सदीव गनीव अनद खंदु गृहि माल ॥ न डाज़ तिह जा न द्खु भागिश्रा पूरी तिना जो नदरि करी ।। नानक प्रभ **滋滋滋滋本本本本本本本本法法法** 

मलोकु ॥ गनि मिनि देखहु मनै माहि सर पर चलनो लोग ॥ आस श्रमित गुरम्रुखि मिटै नानक नाम अरोग ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ गगा गोनिर गुण रवहु मामि सामि जपि नीत ॥ कहा विसासा देह का विलाम न

करिहो मीत ॥ नह वारिक नह जोउनै नह विरधी कछ बंधु ॥ श्रोह वेरा नह यूमीऐ जउ आइ परै जम फंचु।। गित्रानी घित्रानी चतुर पेखि रहतु नही इह ठाइ ॥ छाडि छाडि सगली गई मृह तहा लपटाहि ॥ गुर प्रमादि सिमरत रहै जाह मसतिक भाग ॥ नानक आए सफल ते जा कउ प्रिचाहि सुहाग ॥ १६॥ सलोकु ॥ घोले सासत्र येद सम धान न कयतउ कोह ।। व्यादि जुगादी हुिण होवत नानक एकै सोह ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ घषा घाताहु मनहि एह निलु हरि दूसर नाहि ॥ नह होश्रा नह होतना जत कत श्रोही समाहि॥ घलहि तउ मन जउ श्रावहि सरना॥ नाम ततु कल महि पुनहचरना ॥ घालि घालि व्यनिक पञ्चतावहि ॥ निर्ड हरि मगति कहा धिति पात्रहि ॥ घोलि महारस् अंमृत् पीया ॥ नानक हरि गुरि जा कउ दीया 11 20 हिण घाले सभ दिवस सास नह बढन घटन तिलु सार ॥ जीरन वेऊ ग्वार ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ इंडा ड्रामें लोरहि मरम मोह नानक प्रमि कीन ॥ अनिक जोनि जनमहि मरहि साउत थातम राम्रु न चीन ॥ डिबान घित्रान ताह कउ थाए ॥ यरि किंग्पा जिंद क्यापि दिशाए ॥ डिलाती रूली नही फोऊ छुटै ॥ फाची गागरि सर पर फुटैं ॥ मो जीवन जिंद जीवन जपिया ॥ प्रगट भए सलोक ॥ चिति नद छपिया 11 38 11 ऊथ करत विगमांत ॥ प्रगट मऐ भाषहि गुोविंद मंत मनांत ॥ १ ॥ पउडी । चर्चा चरन कमल लागा ।। पनि पनि उमा दिन मंत्रोग ममागा ॥ पारि प्ट दिनि श्रमि आह्यो ॥ मई कृपा तप दरमञ् पाइयो ॥ पार विचार विनिविधी सभ द्रमा ॥ साथ संगि मन निरमन विमारी एक दमटेना ॥ सानक मिमान बांजन जिह नेत्रा ॥ २२ ॥ मनोरु ॥ द्वारी भीतन मनु मुखी होत गोतिह गुन बाह ॥ ऐसी किरपा करदू प्रम जानक दाग दगार ॥ १ ॥ पड़की ॥ द्वादा होती दान तुमारे ॥ दान दामन के पानीदारे ॥ द्वादा द्वाद

## 淡市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市

संना ॥ श्रपनी कृपा करहु भगवंता ॥ छाडि सिश्रानप वहु चतुराई॥ संतन की मन टेक टिकाई ॥ छारु की पुतरी परमगति पाई ॥ कउ संत सहाई ॥ २३ ॥ सलोकु ॥ जोर जुलम फुलहि ना घनो काची देह विकार ॥ अहंबुधि बंधन परे नानक नाम ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ जजा जाने हउ कछु हुआ ॥ वाधियो जिउ नलिनी युत्रा ॥ जउ जाने हउ भगतु गित्रानी ॥ श्राग ठाकर तिल नही मानी ॥ जड जॉर्ने म कथनी करता ॥ विद्यापारी साधसंगि जिह हउमैं मारी ॥ नानक ता 11 मिले मुरारी ।। २४ ।। सलोकु ।। भालाघे उठि नामु जपि निसि श्राराधि ॥ काहीं तुर्भे न नित्रापई नानक मिटै उपाधि ॥ पउड़ी ॥ भभा भरन मिटें तुमारो ॥ सिउ राम नाम विउहारो ॥ भूरत भूरत साकत मुत्रा ॥ जा कै रिंदे होत बीद्या ।। भरिह कसंमल पाप तेरे मन्द्र्या ।। अंमृत कथा संत संगि मुन्त्रा ॥ भरहि काम क्रोध द्रुसटाई॥ नानक जा कड ।। २५ ।। सलोकु ।। ञतन करहु श्रनिक विधि रहन तुम मीत जीवत रहह हरि हरि भजह नानक नाम परीति ञंञा ञाणहु दृड़् सही विनसि जात एह हेत केत ॥ जो पेखड सो विनसतड न गणि सक्छ ऊठि सिधारे का सिउ करीएे संगु ॥ आगहु इत्रा विधि सही चित भूठड माइत्रा रंगु ।। ञाणत सोई संतु सुइ अमते कीचत भिंन ।। श्रंध क्रप ते तिह जिह होवहु सुप्रसंन ॥ ञा के हाथि समरथ ते नानक तिह उसतित करउ ञाह कीत्र्यो संजोग ॥ २६॥ साध सेव सलोकु ॥ टटे बंधन जनम मरन सुखु पाइ मनहु न बीसरे गुण निधि गोविद राइ ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ टहल करहु तउ एक की जाते दृथान कोइ॥ मनि तनि मुखि हीऐ बसै सो होइ ॥ टहल महल ता कउ मिलै जा कउ साध कृपाल 11 संगति तउ वसै जउ ग्रापन होहि दइत्राल ।। टोहे टाहे भवन सुखु नाहि ॥ टहलि जाम के दृत तिह जु संगि वारि वारि समाहि जाउ संत 11 सदके 11

विनासे

नानक

कदि

के

11

२७

11

सलोक्

h

ठाक न होती तिनहु दरिजिह होनहु सुप्रसंन ॥ जो जन श्रमि ऋपुने करे नानक ते घनि घंनि ॥१॥ पउड़ी ॥ ठठा मनुत्रा ठाहहि नाही ॥ जो सगल तित्रागि एकहि लपटाही ।। ठहकि ठहिक माइत्रा संगि मूए ।। उत्रा कुसल न कतह हुए ॥ ठांढि परी संतह संगि विषया ॥ अंमृत नामु तहा जीव्य रिसिया ॥ ठाकुर अपुने जो जनु भोइया ॥ नानक उमाका सीतलाइत्रा ॥ २८ ॥ सलोकु ॥ इंडउति बंदन श्रनिक बार सरव कला समरथ ॥ डोलन ते राखहु प्रभू नानक ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ डडा डेस इह नहीं जह डेस तह जानु ॥ उद्या डेस का संजमो गुर के सबदि पछानु ॥ इत्रा डेरा कउ सम्रु करि घाले॥ नहीं संगि चालें ॥ उद्या डेरा की सो मिति जाने ॥ जा कड इसटि पूरन भगवाने ॥ डेरा निहचलु सचु साधसंग लागै धरम नानक ते जन नह डोलाइआ ।। २६ ॥ सलोकु ॥ ढाइ न उबरे जपि राइ किनहि न घालियो वंघ ॥ नानक १ ॥ पउदी । ढढा ढढन कह फिरह ढढन बन कहा फिराहि माहि ॥ संगि तहारै अभ बसै वन् सुख पावह सहजे चसह संगि ऋइंबुधि विकराल ॥ दरमञ्ज देखि निहाल ॥ देरी जामै जिम मरै गरभ जोनि दुख पाइ मोड मगन लपटत रहे इउ इउ आरे बाइ ॥ दहत परे साथ जना सरनाइ ॥ दुख के फाहे काटिया नानक लीए ॥ ३० ॥ सत्तोकु ॥ जह साथ गोविद भजनु कीरतनु नानक णाहउ या तं यह छुटहि निकटि न जाईबहु दत ॥ **गागा रग ते** सीफीए बातम जीते कोइ ॥ हउमे बान सिउ सो मोमाद् हीइ॥ मणी मिटाइ जीउत मर्र गुर पूरे उपदेस ॥ मन्झा आपणी एकहि टेफ जीते हरि मिलें तिह सम्तरा वेम ॥ स्वा को जासी प्रस्त अपार ॥ रेग दिनम् सिमरन रहे सो प्रमु करे एऊ करम कमाइ।। हकमें वसी मदा गुपु पाइ ॥ ३१ ॥ मलोङ 11 विजान मोहि ॥ नानक अम 11 तता मिउ गुरा निधि п

### **表表表表表表表||逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐** तपति तुहारी जाइ ॥ त्रास मिटैं जम पंथ की जासु वसे मिन नाउ ॥ गति पावहि मति होइ प्रगास महली पावहि ठाउ ॥ ताहू संगि न धनु चलें गृह जोवन नह राज ॥ संत संगि सिमरत रहहु इहै तुहारें काज ।। ताता कञ्च न होईहै जउ ताप निवारें श्राप ॥ प्रतिपाले नानक हमिं आपिंह माई वापु ॥ ३२ ॥ सलोकु ॥ थाके बहु बिधि घालते तृपति न तृसना लाथ ॥ संचि संचि साकत मृए नानक माइत्रा न साथ।। १ ।। पउड़ी।। थथा थिरु कोऊ पसारहु पाव ॥ अनिक वंच वल छल करहु माइआ एक उपाव ॥ र्थेली संचहु स्नमु करहु थाकि परहु गावार ॥ मन के कामि न ब्रावई श्रंते श्रउसर बार ॥ थिति पावह गोविद भजह संतह की सिख लेहु ।। प्रीति करहु सद एक सिउ इत्रा साचा असनेहु ।। कारन करन करावनो सभ विधि एकै हाथ ॥ जितु जितु लावहु तितु तित लगहि नानक जंत स्त्रनाथ ॥ ३३ ॥ सलोकु ॥ दासह निहोरिश्रो संभु कछ देवनहार ॥ सासि सासि सिमरत नानक दरस अधार ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ ददा दाता एक है सभ कउ देवनहार ॥ देंदे तोटि न आवई अगनत भरे भंडार ॥ दैनहारुं सद जीवनहारा ॥ मन मृरख किउ ताहि विसारा ॥ दोसु नही कउ मीता ॥ माइत्रा मोह वंधु प्रिम कीता ॥ दरद निवारिह जा के त्र्यापे ।। नानक तेते गुरमुखि धापे ॥ ३४ ॥ सलोकु ॥ धर जीत्ररे इक लाहि विडानी श्रास ॥ नानक नामु धिश्राईऐ श्रावे रासि ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ भधा धावत तउ मिटे संत संगि होइ वासु ॥ धुर ते किरपा करहु श्रापि तउ होइ मनहि परगासु ॥ धनु साचा तेऊ सच साहा ।। हरि हरि पूंजी नाम विसाहा ।। धीरजु सोमा तिह वनित्रा ॥ इरि हरि नामु स्नवन जिह सुनित्रा ॥ गुरमुखि जिह घटि रहे समाई ॥ नानक तिह जन मिली वडाई ॥३४॥ सलोक्त ॥ नानक नामु नामु जपु जिपश्रा अंतरि बाहरि रंगि ॥ गुरि उपदेसित्रा नरकु नाहि साध संगि ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ नंना नरिक परिह ते नाही ।। जा के मिन तिन नाष्ट्र वसाही ।। नाम्रु निधान गुरमुखि जो जपते ॥ विख्नु माइत्रा महि ओइ खपते ।। ना नंनाकारु न होता ता कहु॥ नाम मंत्रु गुरि दीनो जा कहु॥ निधि निधान

**森林 森林林林 华林林林林林林林林林林** हर्रि अंमृत पूरे ।। तह बाजे नानक अनहद तूरे ॥ ३६ ॥ सलीकु ॥ पवि राखी गुरि पारब्रहम तजि परपंच मोह निकार ॥ नानक सोऊ व्याराधीएे श्रंतु न पारावारु ॥ १ ॥ पउडी ॥ पपा परमिति पारु न पाइत्रा ॥ पतित पानन अगम हरि राइत्रा ॥ होत पुनीत कोट ब्रयराप् ॥ ब्रमृत नाम्र जपहि मिलि साधृ॥ परपच प्रोह मोह मिटनाई ॥ जा कउ राखहु व्यापि गुमाई-॥ पातिसाहु छूत्र सिर सोऊ ॥ नानक द्सर अनरु न कोऊ ॥ ३७ ॥ सलोकु ॥ फाहे काटे मिटे गान फतिह भई मनि जीत ॥ नानक गुर ते थित पाई

फिरन मिटे नित नीत ॥ १ ॥ पउडी ॥ फफा फिरत फिरत रू. आइआ ॥ दुलम देह कलिजुग महि पाइया ॥ फिरि इआ अउसर चरें न हाया ।। नामु जपहु तउ कटीश्रहि फासा ।। फिरि फिरि श्राप्तन जानु न होई ॥ एकदि एक जपहु जपु सोई ॥ करहु कृपा प्रम करनेहारे ॥ मेलि लेह् नानक बेन्नारे ॥ ३८ ॥ सलोक ॥ सुख संपै निनउ सुनदु तुम पारतहम दीन दहश्राल गुपाल ॥ षद्व मोग रस नानक साध रवाल ॥११॥ पउडी ॥ वना बहस्र जानत ते बहुमा ॥ बैमनो ते गुरमुखि सुच घरमा ॥ वीरा ब्रापन भुरा मिटाये ॥ ताहू बुरा निकटि नही आये ॥ वाधियो आपन हउ हउ पंचा ॥ दोसु देत आगह क्षउ श्रंघा ॥ पात चीत सभ सिमानप ॥ जिसहि जनाउटु सो जानै नानक ॥ ३६ ॥ में भंतन अब दूल नास मनहि अराधि हरे।। सन

K

Ŕ

Ä

H

10

मुरि नर देवी देश ॥ मरमे निघ माधिक बहमेशा ॥ भरमि भरमि मातुम्य उहराए ॥ दृतर महा निम्बम इह माए । गुरम्नुस्त अम मै मोद मिटाइया ॥ नानम तेह परम मुख्य पाइया ॥ ४० ॥ मलोरु ॥ माइया टोर्न षद् विधी मनु लपटियो तिह मंग ॥ मागन ते जिह तुम गपदु सु नानक नामहि गंग ॥ १ ॥ पडड़ी ॥ ममा मागनहार इमाना n देनहार दे रहियो गुनाना ॥ जो दीनो मी एउहि पार ॥ 🎼 मन मुख्य कह कर्राह पुरार ॥ वड मागदि वड मागहि बीमा ॥ जा ने कुमन न काट थीमा ॥ मागनि माग न एरहि माग ॥ नानर

सिंग जिह रिंद बसिओ नानक ते न अने ॥ १ ॥ पडही ॥ मना मरमु मिटाउरु व्यपना ॥ इवा संमारु नगल है सुपना ॥ मरमे 表表表表表表表表表表表表表表表表表表表 जा ते परिह पराग ॥ ४१ !। सलोक ॥ मित पूरी परिधान मन मंत ॥ जिह जानियो प्रभु त्रापुना नानक ते भगवंत ॥ १ पूरे पउड़ी ।। ममो जाहू मरमु पञ्जाना भेटत साध संग पतीत्राना 11 दुखु सुख उचा के समत वीचारा ॥ नरक सुरग रहत अउतारा निरलेपां 11 ताह पूरन घट घट पुरख विसेखा महि उत्राह सुखु पाइत्रा ॥ नानक लिपत नही तिह माइत्रा ॥ ४२ ।। सलोकु ।। य।र मीत सुनि साजनहु विनु हरि छूटनु नाहि ।। नानक वंधन कटे गुर की चरनी पाहि॥ १॥ पत्रड़ी ॥ यया जतन करत विधीत्राः। एक नाम विनु कह लउ सिधीत्रा ॥ याहू जतन करि होत छुटारा ॥ संगारा धारे साध ॥ या उन्ररन उत्राहि जपे वित उबर न होऊ ॥ या ह तरन तारन समराथा निरगुन नर नाथा - [] जिह मन क्रम बच नानक तिह मति प्रगटी अर्ह ॥ ४३ ॥ सलोक ॥ रोस बीचारि ॥ होइ श्राप करह श्रापन निमाना रहहु नानक नदरी पारि ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ रारा रेन होत सभ जाकी छरै तजि तेरी बाकी ॥ रिंग दरगहि तउ भाई गुरम्रखि लिय लाई ॥ रहत राम नाम रहि रहत पूरे क सग्रदि ग्रर 11 त्रपारा H राते कोनी हरि ॥ नानक गुर दाते । 8811 विखै विश्राधि इत्रा देही महि हरि वांस हरि गुरम्रुखि पीत्रा नानक सूखि निवास ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ लला मिटहि खिनाह ॥ तिह अउरबंध जाह ॥ दख दरद नाम **अउख्य** रोगु सुपने नही जिह हितावे ॥ ताहि हरि गुर पूरे विज है भाई ॥ विधि घट गुरि दीश्रा संजम्र करि 11 नानक तउ न मे वासुदेव ॥ सलोक्र ॥ सरवत्र संगि है वाहरि ठाइ श्रंतरि नानक दुराइ 11 घट श्रंतरि ब्रहम समाहू॥ वैरु न करीएे काह ॥ घट पउडी थल महि रवित्रा ॥ गुर प्रसादि विरलै जल ही ॥ हरि कीरतनु मिटे तिह मन ते गुरमुखि

यरन चिहन सगलह ते रहता ॥ नानक हरि हरि गुरम्खि जो

**क्हता ॥ ४६ ॥ सलोक ॥ इउ इउ करत निहानी**त्रा साकत सुगध अज्ञान ॥ दडिक मुए जिउ तुलार्यत नानक किरित कमान ॥ १ ॥

पउदी ।। हाहा ढाढि मिटै संगि साधू ॥ करम घरम ततु नाम

अराधु ॥ रूडो जेह बसियो रिंद माही । उथा की हाहि मिटत निनमाही।। हाहि वरत साकत गानाग ॥ जेह हीए अहबधि

निकारा ॥ डाडा गुरसुलि डाडि मिटाई ॥ निमल माहि नानक

समभाई ॥ ४७ ॥ सलोकू ॥ साथु की मन चोट गहु उकति सिम्रानप तिआग्रा। गुर दीखिआ जिह मनि वसै नानक मसतकि भाग्रा। १॥ पउडी || मसा सरनि परे अन हारे ॥ सासन सिमृति बेद पुकारे ॥

सोधत सोधत सोधि वीचारा ॥ नित्र हरि मजन नही छटकारा ॥ सासि सामि हम भूलमहारे ॥ तुम समरथ श्रयनत श्रपारे ॥ सरनि परे की राख़ दहश्राला ॥ नानक तुमरे बाल ग्रुपाला ॥ ४०॥

सलोक ॥ ख़दी मिटी तम सुख मए मन तन भए घरोग ॥ नानक इसटी ब्याहब्रा उमतित करनै जोगु ॥१॥ पउढी ॥ खखा खरा सराहउ ताह ॥ जो लिन महि ऊने सुमर भराह ॥ खरा निमाना

होत परानी ॥ अनदिस आपै श्रम निर्दानी ॥ मावै खसम त उद्या देता ।। पारवहम्र ऐसो आगनता ॥ असंख थलमनहारा ॥ नानक साहिच सदा दहबारा ॥ ४६ ॥ सलोकु ॥ सति

कहुउ सुनि मन मेरे सरनि परहु हरि सह ॥ उक्ति सिम्रानप सगल तिश्रागि नानक लए समाइ ॥१॥ पउडी ॥ ससा सिश्रानप छाड इश्राना ॥ हिरुमति हुनमि न प्रश्च पतीयाना ॥ सहस भाति करहि चतुराई ॥ सांग तहारे एक न बार्ड ॥ सोऊ सोऊ जिप दिन राती ॥ रे जीश्र चलै तहारै साथी ॥ साघ सेना लानै जिह आपै ॥ नानक

ता कउ दुख़ न विश्रापे ॥ ५० ॥ सलोकु ॥ इरि हरि मुख ते बोलना सुरा होड़ ।' नानक सभ महि रानि रहिआ। थान धनतरि सोह ॥ १ ॥ पउडी ॥ हेरउ घटि घटि सगल के पूरि रहे भगवान ॥ सद सदीन दुख भजन गुर गित्रान

छुटर्फ होइ अनद तिह हउ नाही तह आपि ॥ हते दुख जनमह सतमग परताप ॥ हित करि नाम हडै दहश्राला ॥ सतह

संगि होत किरपाला।। त्रोरे कडू न किनहू कीत्रा ।। नानक सभु कछु प्रभ ते हुआ।। ५१।। सलोकु ॥ लेखें कतिह न छूटीऐ खिनु खिनु भूलनहार ॥ वखसनहार वखिस लै नानक पारि उतार ।। १ ।। पउड़ी ।। लूगा हरामी गुनहगार वेगाना ऋलप मति ॥ जीउ पिंडु जिनि सुख दीए ताहि न जानत तत ।। लाहा माइत्रा कारने दह दिसि हृढन जाइ ।। देवनहार दातार प्रभ निमख न मनिह बसाइ।। लालच भूठ विकार मोह इत्रा संपै मन माहि॥ लंपट चोर निंदक महा तिनहू संगि बिहाइ ॥ तुधु भाव ता बखिस लैहि खोटे संगि खरे।। नानक भावै पारब्रहम पाहन नीरि तरे।। ५२।। सलोक्क।। खात पीत खेलत हसत भरमे जनम श्रनेक ॥ भवजल ते तेरी टेक ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ खेलत खेलत ऋाइस्रो खेद मिटे मिलत पाइ ॥ साध्र सतिगुर गही सचु संचित्रो खाइत्रो ग्रंमृत नाम खरी खेप - निवाही कृपा ठाकर भई अनद विस्नाम ॥ स्रख बहुत लाभ खरो दिलासा गुरि दीश्रा पतिवंत 11 भगवंत ॥ श्रापन कीत्रा करहि श्रापि श्रागे पाछै आपि ॥ वित्रापि ॥ ५३ ॥ सलोकु ॥ सोऊ सराहीएे जि घटि घटि रहिश्रा श्राए प्रभ सरनागती किरपा निधि दइश्राल ॥ एक श्रावरु हरि मनि बसत नानक होत निहाल ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ महि त्रिभवन **अखर** करि करि वेद बीचारे 11 ऋखर अखर श्रखर नाद कथन वरुयाना ॥ सिंमृति पुराना ॥ अखर मुकति किरति सुच धरमा ॥ इसटिमान जुगति में भरमा ॥ त्र्यखर करम निरलेपा पारब्रहम जेता 11 नानक श्रगंम मसत्तिक लिखावती कलंम 11 सलोक हथि अनूप रूपावती ॥ उसतति संगि जाड देखि दुरसु नानक वलिहारीत्रा मोही मुखहु तहारीत्रा ॥ श्रचुत हे पारब्रहम अविनासी अधनास ॥ हे सरव मैं दुखभंजन गुणतास ॥ हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण हे गोविद हे गुण निधान जा कै सदा हे अपरंपर हरि हरे हिंह भी होवन हार ॥ हे संतह के सदा संगि निरगुन दासरो ठाकुर हउ श्राधार ॥ हे निधारा गुनु नही 

#### <del>arabara araba da sabara a</del>

कोई । नानक दीजे नाम दानु राखउ हीए परोह ।। ४४ ।। सलोकु ॥ गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव सुआमी परमेसुरा ।। गुरदेव सखा अगियान भंजनु गुरदेव वंशिप सहोदरा ॥ गुरदेव दाता हरि नामु उपदेसे गुरदेव मंसु निरोधरा ॥ गुरदेव सांति सति बुधि मूरित गुरदेव पारस परसपरा ॥ गुरदेव सीरशु अंग्रन सरोवरु गुर गिआन

गुरदेव पारस परसपरा ॥ गुरदेव तीरचु अंग्नन सरोवरु गुर गिश्रान मजज अपरांपरा ॥ गुरदेव करता सिंभ पाप हरता गुरदेव पवित पवितकरा ॥ गुरदेव आदि जुनादि जुनु गुरदेव मंतु हरि जिप उपरा ॥ गुरदेव संगति प्रम मेलि करि किरपा हम मुड़ पापी

नानक इरि नमसकरा ॥ १ ॥ एड् सलोकु आदि अंति पड़णा ॥

॥ गुरदेव सविगुरु पारबहसु परमेसरु गुरदेव

ाउड़ी सुलमनी म० ५ ॥ सलोकु

जित लगि

तरा

१ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ आदिगुरए नमह ॥ छुनदि गुरए नमह ॥ सतिगुरए नमह ॥ स्रीगुरदेवए नमह ॥ १॥ असटपदी ॥ सिमस्ड सिमरि सिमरि सुखु पावउ ॥ क्लि क्लेम तन माहि भिटावउ ॥ सिमस्ड आसु बिसुअर एके ॥ नामु वपत अगनत अनेके ॥ पेद पुरान सिम्हित सुधाब्वर ॥ कीने राम नाम इक आव्यर ॥ किनका

षेद पुरान सिंमृति सुधान्वर ॥ कीने राम नाम इक ब्राख्यर ॥ किनका एक जिसु जीव बसाव ॥ ता को महिमा गनी न बाव ॥ कांकी एक दिस्स तुहारो ॥ नानक उन संगि मोहि उधारो ॥ १ ॥ सुखमनी सुख अंमृत प्रभ नाहु ॥ अगत जना के मन विसाम ॥ रहाउ ॥ प्रभ के सिमरनि गरिभ न वसे ॥ प्रभ के सिमरनि दूरद जहु नसे ॥ प्रभ के सिमरनि काल परहरे ॥

प्रम के सिमरिन दुसमनु टरें ॥ प्रभ सिमरिन कहु विषदु न लागें ॥ प्रभ के सिमरिन थनदिनु लागें ॥ प्रभ के सिमरिन भउ न विमर्गा । प्रभ के सिमरिन दृग्न न संतार्थ ॥ प्रभ का सिमरिन साथ के संगि ॥ सरव निधान नानक हरि रंगि ॥ २ ॥ प्रभ के सिमरिन रिधि सिधि नउ निधि ॥ प्रभ के सिमरिन गिम्नानु धिम्नानु ततु प्रिष ॥ प्रभ के सिमरिन अप तप पूजा ॥ प्रभ के सिमरिन विनर्स दुजा ॥ प्रभ के सिमरिन तीर्थ इसनानी ॥ प्रभ के सिमरिन दरगई

के मिमरनि

मानी ।। त्रम के सिमरनि होइ सु भला ॥ त्रम

#### से सिमरहि जिन सुफल ञ्चापि सिमराए ॥ फला - 11 नानक ता के लागड ॥ ३ ॥ प्रम का सिमरनु पाए सभ ते ऊचा ॥ कें सिमरनि सिमरनि उधरे मृचा ॥ प्रभ व्सना इसे ॥ प्रभ 市 समु किछु सुभै ।। सिमरनि कें त्रभ ; सिमरनि कें नाही जम त्रासा सिमरनि पूरन 11 प्रभ आसा 11 प्रभ सिमरिन मन की मलु जाइ ॥ श्रंमृत नामु रिद् माहि समाइ ॥ जी वसहि साथ की रसना॥ नानक जन का दासनि दसना ॥ ४ ॥ प्रभ कड सिमरहि से धनवंते ॥ प्रभ कड सिमरहि से सिमरहि से जन परवान ॥ सिमरहि प्रभ कउ सिमरहि सि वेमुहताजे ॥ प्रभ प्रभ कउ कउ राजे ।। प्रभ कउ सिमरहि से सुख वासी ।। प्रभ कउ **अविनासी** सिमरन ते लागे सदा 11 जिन आपि दइश्राला ॥ नानक जन की मंगै रवाला ॥ ५ ॥ प्रभ कउ सिमरिह से परउपकारी ।। प्रभ कड सिमरहि तिन सद विलहारी ।। कड सिमरहि से मुख सुहावे ।। प्रभ कड सिमरहि विहावें।। प्रभ कउ सिमरहि तिन त्रातम् जीता ।। प्रभ कउ सिमरहि तिन निरमल रीता ॥ प्रभ कड सिमरहि तिन अनद घनेरे कड सिमरहि वसहि हरि नेरे ॥ संत कृपा ते अनदिनु जागि नानक सिमरनु पूरे भागि ॥ ६ ॥ प्रभ के सिमरनि कारज प्रभ के सिमरनि कबहु न कूरे ॥ प्रभ के सिमरनि हरि गुन कै सिमरनि त्रभ के सिमरनि सहजि समानी ॥ त्रभ विगासनु ॥ प्रभ-के सिमरनि चासनु ॥ प्रभ के सिमरनि कमल अनहद क्कनकार ॥ सुखु प्रभ सिमरन का अंतु न पार ॥ सिमरहि से जन जिन कुछ प्रभ मङ्क्रा ॥ नानक तिन जन सरनी पङ्क्रा ॥ ७॥ हरि सिमरनु करि भगत प्रगटाए ।। हरि सिमरनि लगि चेद हरि सिमरिन भए सिध जती दाते ॥ हरि सिमरिन नीच चहु कुंट जाते: ॥ हरि सिमरनि धारी समे धरना ॥ सिमरि सिमरि हरि कारन करना ॥ हरि सिमरिन कीओ सगल अकारा ॥ हरि सिमर्न महि आपि निरंकारा ॥ करि करपा जिसु , त्रापि बुभाइत्रा ॥ नानक गुरम्रुखि , हरि सिमूरच तिनि पाइत्रा । द । १ ाः सलोकु ।। दीन व्दर्रह दुख मंजना **本本本本本本本本本本本本本本**

घटि घटि नाथ अनाथ ॥ सरिण तुपारी आइओ नानक के प्रम साथ ॥ १ ॥ व्यसटपदी ॥ जह मात पिता सुत मीत न भाई ॥ मन उदा नासु

'तेरें संगि सहाई।। जह महा भइआन दृत जम दलै ।। तह केपल

नाम संगि वेरें चले ॥ जह मसकल ॥ हरिको होवै ऋति मारी नहीं तरे।। खिन माहि उघारी ॥ अनिक पुनह चरन करत

को नाम कोटि पाप परहरें।। गरकृति नाम जपह

नानक पादहु सूल घनेरे ॥ १ ॥ सगल ससटि को राजा दुलीआ ॥ नामु जपत होइ मुखीआ ॥ लाख करोरी बंधून परे ॥

हरि का नामु जपत निसतरै ॥ श्रनिक माइश्रारंग तिख न बुक्तार्वे॥

हरि का नामु जपत व्याघाचै ।। जिह मारगि इह जात इकेला ।। तह

हरि नाम्रु संगि होत सुहेला II ऐसा नाम्रु मन सदा घित्राईऐ II

नानक गुरम्रुखि परम गति पाईए।। २ ।। छूटत नहीं कोटि लख बाही ।। नामु जपत तह पारि पराहो ॥ अपनिक वियन जह आह संघारै ॥

हरि को नाम्रु ततकाल उधारै II ऋनिक ज्ञोनि अनमै मरि जाम II नामु जपत पाये विस्नाम ॥ इउ मैला मद्ध कवद्द न घोवे ॥

का नामु कोटि पाप खोवै ॥ ऐसा नामु जपहुमन रंगि ॥ पाईऐ साथ के संगि ॥ ३ ॥ जिह मारग के गने जाहि न कोसा ॥

हरि का नामु ऊदा संगि तोसा ॥ जिह-पैडै महा अध हरि का नाम्रु संगि उजीब्रारा॥ जहा पंथि तेरा को न सिन्नान्॥ हरि का नाम तह नालि पश्चान । जह महा महश्रान घाम ॥ तह हरि के नाम की तुम ऊर्पीर छाम ॥ जहा हुत्वा मन

तुकु श्राकरखै ॥ तह नानक हरि हरिं श्रंमृत बरखै ॥ ४ ॥ भगत जना की बरतिन नामु ॥ संत जना के मिन विसाम ॥ नामु दास की क्षोट ॥ हरि कै नामि उधरे जन कोटि ॥ हरि जम् संत दिन राति ॥ हरि हरिं श्राउत्वय साथ कमावि

जन के हरि नामु निधान ॥ पारब्रहमि जन कीनो दान ॥ रंगि रते रंग एके ॥ नानक जन के बिरति विवेके ॥ ४ ॥ मुक्ति जगति ॥ हरि के नामि जन कउ भ्रगित ॥ इरिका नामुजन का रूप रंगु ॥ इरि नाम जपत कर परै न भेगु ॥ हरि का नामु जन की विद्याई ॥ हरि के नामि जन सोमा

**新水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水**水水 पाई ।। हरि का नामु जन कउ भोगु जोग ।। हरि नामु जपत कछु नादि वित्रोगु ॥ जनु राता हरि नाम की सेवा ॥ नानक पूजे हरि हरि देवा ॥ ६ ॥ हरि हरि जन के मालु खजीना ॥ हरि धनु जन कउ आपि प्रभि दीना ॥ हरि हरि जन के आट सताणी ॥ प्रतापि जन अवर न जाणी ॥ स्रोति पोति जन हरि रस राते ॥ सुंन समाधि नाम रस माते ॥ त्राठ पहर जनु हरि हरि जपै ॥ हरि का भगतु प्रगट नहीं छपे ॥ हरि ह की भगति मुकति बहु करे नानक जन संगि केते तरे ॥ ७ ॥ पारजातु इहु को हरि कामधेन हरि हरि गुर्ण गाम ॥ सभ ते ऊतम हरि की नामु सुनत दरद दुख लथा ॥ नाम की महिमा संत रिद वसै ॥ दुरत सभु नसै ॥ संत का संगु वडभागी संत की सेवा नामु धित्राईऐ ॥ नाम तुलि कछु अवरु न नानक गुरम्रुखि नाम्रु पार्वे जनु कोइ ॥ ८ ॥ २ ॥ सलोकु ॥ वहु सासत्र बहु सिमृती पेखे सरव ढढोलि ॥ पूजिस नाही हरि नानक नाम श्रमोल ।। १ ।। श्रसटपदी ।। जाप ताप गित्रान सभि धित्रान ॥ खट सासत्र सिमृति वखित्रान ॥ जोग अभिश्राम . करम ध्रम किरिश्रा ।। सगल तिश्रागि वन मधे फिरिश्रा ।। श्रनिक प्रकार कीए बहु जतना ।। पुंन दान होमे बहु रतना ।। सरीरु कटाइ होमै करि राती ।। वरत नेम करे वहु भाती ।। नही तुलि राम नाम वीचार ॥ नानक गुरम्रुखि नाम्रु जपीएे इक बार ॥ 8 11 पृथमी फिरें चिरु जीवें ॥ महा उदासु तपीसरु थीवें ॥ अगिन माहि होमत परान ।। कनिक श्रस्व हैवर भूमिं दान ।। निउली करम करें ॥ जैन मारग संजम श्रति साधन ॥ निमख करि सरीरु कटावे ॥ तउ भी हउमे मैलु न जावे ॥ हरि समसरि कञ्ज नाहि ॥ नानक गुरमुखि नामु जपत गति पाहि ॥२॥ मन कामना तीरथ देह छुटै।। गरबु गुमानु न मन ते हरै करें दिनसु अरु राति ॥ मन की मैलु न तन ते जाति ॥ इसु देही कउ बहु साधना करें ॥ मन ते कबहू न विखित्रा टरें ॥ जलि धोवें बहु देह श्रनीति ॥ सुध कहा होइ काची भीति ॥ मन हरि के नाम की महिमा ऊच ॥ नानक नामि उधरे पतित बहु मूच ॥ ३ ॥ बहुतु सित्राण्य जम का

भउ विश्रापै ॥ श्रनिक जतन करि तुसन ना धापै ॥ भेख अनेक श्रगनि नही बुकै ॥ कोटि उपाव दरगह नही सिमे ॥ छुटसि नाही ऊभ पर्यालि ॥ मोहि बित्रापहि माइत्रा जालि ॥ त्रवर करत्ति सगली जम्रु डानै। मोबिंद मजन बिनु तिलु नही मानै ॥ हरि का नाम्र जपत दुखु जाइ ॥ नानक बोलै सहजि सुभाइ ॥ ४ ॥ चारि पदारथ जे को मार्गे ॥ साथ जना की सेवा लागे ॥ जे को व्यापना दख मिटावे ॥ हिर हिर नामु रिर्दे सद गावै ॥ जे को अपुनी सोभा लोरै ॥ साधसंगि इह हउमै छोरै ॥ जे को जनम मरण ते **डरैं ॥ साघ**ंजना की सरनी परें ॥ जिसु जन कउ प्रभ दरस पिश्रासा ॥ नानक ता कै बिल बिल जासा ॥ ४-॥ सगल पुरत्व महि पुरस्तु प्रधानु ॥ साघ संगि जा का मिटै श्रमिमात् ॥ त्रापस कड जो जार्श नीचा ॥ सोऊ गनीए सम ते तिनि घटि घटि का मनु होइ सगल की रीना ।। हरि हरि नासु सगल समिट यपुने ते प्रसामियाना ॥ पेखै साजना ॥ द्वस्य दख जन सम इसटेवा ॥ नानक वाय लेपा ।। ६ ।। निरधन कउ घतु तेरो नाउ ।। निथावे कउ नाउ तेरा थाउ ।। निमाने कड प्रभ तेरो मान ॥ सगल घटा **अंतरजामी** दानु ॥ करन करायनहार सुत्रामी ॥ समल घटा के

अपनी गति मिति जानह छापे ॥ छापन संगि आपि त्रम तुम्हरी उसतित तुम ते होइ ॥ नानक अवरु न जानिस कोइ ॥ ७ ॥ जपि निरमल स्रेसट धरम् H हरि को नाम किया महि किरिया ।। <u> उत्तम</u> दुरमित मलु हिरित्रा ॥ सगल उदम महि भला ॥ हरि उद्भ जीश्र सदा ॥ सगल धोनी महि श्रंपृत को अस सुनि रसन वलानी ।। सगल थान ते ओह उतम थानु ॥ नानक जिह घटि वसे हरिनामु ॥ = ॥ ३ ॥ सलोकु ॥ निग्गुनीम्रार ६शानिया सो प्रभु सदा समालि ।। जिनि कीया तिस चीति रख नानक नियही नालि॥१॥ असटपदी॥ रमईब्रा के गुन चेति परानी ॥

कान मूल वे कान इसटानी ॥ जिनि वृं साजि सवारि सीगारिया गरम व्यगनि महि जिनहि उवारिया ॥ बार बिबसया तुमहि पियारै दूध ॥ भरि जोवन मोजन सुख सूध ॥: विरिध भइश्रा ऊपरि

**建立,这个工程,这个工程,** साक सेन ॥ भुिख अपित्राउ वेंठ कउ देन ॥ इहु निरगुनु गुनु बखिस लेहु तउ नानक सीकें ॥ १॥ जिह प्रसादि धर मीत वनिता संगि हसहि॥ सुत भ्रात सुखि बसहि ॥ सुखदाई पावकु पीवहि सीतल जला ॥ पवनु संगि समग्री सभि रसा ॥ सगल भोगहि करन नेत्र रसना ॥ तिसहि तित्रागि पाव हसत संगि रचना ।। ऐसे दोख मुड़ श्रंध तिश्रापे ।। नानक काढि लेह जो राखनहारु ॥ आदि ग्रंति तिस सिउ शीति न ऋषे ॥ २ ॥ पावै ॥ ता सिउ मुड़ा करें गवारु ॥ जा की सेवा नव निधि जो ठाकुरु सद सदा हजूरे॥ ता कउ अधा जानत जा की टहल पावे दरगह मानु ॥ तिसहि विसारै मुगधु सदा सदा इहु भृलनहारु ॥ नानक राखनहारु अपारु ॥ ३॥ रतन तियागि कउडी संगि रचे ॥ साचु छोडि भूठ संगि मचै ॥ छडना सु असथिरु करि माने ॥ जो होवनु सो दूरि परानै ॥ करें ॥ संगि सहाई तिसु परहरे ॥ चंदन स्रमु संगि होइ प्रीति भसम ॥ अंध कूप गरधव काढि लेहु 11 8 पतित विकराल ॥ नानक प्रभ दङ्खाल पद्ध की मानस जाति ॥ लोक पचारा करें दिनु राति ॥ करें श्रंतरि मल्लु माइश्रा ॥ छपित नाहि कछ छपाइत्रा इसनान ॥ अंतरि विश्रापे लोशु सुत्रानु ॥ ऋंतरि गित्रान धित्रान त्रगनि बाहरि तनु सुत्राह ॥ गलि पाथर कैसे तरै अथाह ॥ जा कै सहजि ते जन समाति श्रापि ॥ नानक मारगु पार्वे ॥ करु गहि लेहु श्रोड़ि निवहावै समभौ कहीऐ निसि तउ H डोरा विसन पद गावै गुंग।। जतन करें तउ भी सुर भंग पिंगुल गवन ॥ उसु करतार परभवन ॥ नही होत ऊहा दीं चेनती करें ॥ नानक तुमरी किरपा तरें ॥ ६ ॥ संगि सहाई त्रावें न चीति ॥ जो वैराई ता सिउ प्रीति ॥ वल्त्रा के गृह भीतिर वसे ।। अनद केल माइआ रंगि रसे ।। द्रष्टु करि माने मनहि कालु न त्रावै मुड़े चीति ॥ वैर विरोध क्रोधः मोह ॥ भूठ काम **水水水水水水水水水水水水水水水水** 

化存在存在 经存在存在 经存在 经存在存在 विकार महा लोग धोह ॥ इत्राहु जुगति विहाने कई जनम ॥ नानक राखि लेहु आपन करि करम ॥ ७ ॥ त् ठाकुरु तुम पहि अरदासि ॥ जीउ पिंडु सम्रु तेरी रासि ॥ तुम मात पिता हम बारिक तेरे ॥ तुमरी कृषा महि स्रख घनेरे ॥ कोइ न जानै तुमरा श्रंतु ॥ ऊचे ते ऊचा भगवंत ॥ सगल समग्री तुमरें सृत्रि घारी ॥ तुम ते होइ सु त्रागित्राकारी ॥ तुमरी गति मिति तुम ही जानी ॥ नानक दास सदा कुरवानी !। = ।। ४ ।। सलोकु ।। देनहारु प्रम छोदि कै लागहि श्रान सुआइ ॥ नानक कहून सीमई नित्तु नावै पति जाइ ॥१॥ श्रसटपदी ॥ दस यसत् हो पाछै पायै ॥ एक वसतु कारनि विस्तोटि गवावै॥ एक भी न देइ दस भी हिरि लेइ ॥ तउ मृडा कहु कहा करेइ ॥ जिसु ठाहुर सिउ नाही चारा ॥ ता कउ कीजै सद नमसकारा॥ जा कै मनि प्रश्रु मीठा ।। सरव सूख ताहू मिन वृठा ।। जिसु जन श्रपना हुकम्रु मनाइत्रां ।। सरव थोक नानक तिनि पाइष्रा ॥१॥ अगनत साहु अपनी दे रामि II स्वात पीत वस्तै अनद उलासि II श्रपुनी श्रमान कछ बहुरि साहु लेड् ॥ श्रागिश्रानी मनि रोसु करेड् ॥ श्रपनी परतीति त्राप ही खोते ॥ बहुरि उस का निस्वासु न होते॥ जिस की वसतु तिसु आगै राखें।। प्रभ की आगिआ माने माथे।। उस ते चउगुन करें निहालु ॥ नानक साहिबु सदा दश्यालु ॥२॥ श्रनिक भावि माइत्रा के हेंत ॥ सरपर होदत जानु अनेत ॥ रंगु लावै ॥ स्रोह विनसै उहु मनि निरल की छाइत्रा सिउ पञ्चतावै॥ जो दीसे सो चार्लनहारु ॥ लपटि रहियो तह श्रंथ श्रधारु॥ मटाऊ सिउ जो लावे नेह ॥ <sup>र</sup>ता कउ हाथि न आवे केह ॥ मन हरि के नाम की प्रीति मुखदाई ॥ करि किरमा नानक आपि लए लाई ॥ सनाइथा । मिथिया इउमै . हटंब धन तन ममता मास्त्र्या ॥ मिथित्रा राज जोवन घन माल ॥ मिथित्रा काम क्रोंघ निकराल ॥ मिथिया स्थ इसती अस्य बसत्रा ॥ मिथिया रंग संगि माइश्रा पेलि इसता ॥ मिथिया धोइ मोह स्रभिमानु ॥ मिथिया त्रापन ऊपरि करत गुमानु ॥ व्यसयिरु मगति साध नानक अपि अपि अपि इरि के चरन ॥ ४॥ मिथिया स्रवन पर निंदी मुनहि ॥ मिथिमा इनत पादाच कउ हिरहि ॥ मिथिया नेत्र पेखन

表示表示表示表示表 表示表示表示表示 ॥ मिथित्रा रसना भोजन पर त्रिश्र रूपाद मिथित्रा चरन परिवकार कउ धाविह ॥ मिथित्रा मन लुभावहि ॥ मिथित्रा तन नही परउपकारा ॥ मिथित्रा लेत विकारा ॥ विन्तु वृक्ते मिथित्रा सम भए ॥ नानक हरि हरि नाम लए ॥ ५ ॥ विरथी साकत की साच विना कह होवत स्चा ॥ विरथा नाम विना तनु श्रंध ॥ मुखि श्रावत ता के दुरगंध ।। विनु सिमरन दिनु रैनि वृथा विहाइ ।। मेघ विना जिउ खेती जाइ ॥ गोविद भजन विनु वृथे सभ काम ॥ जिउ किरपन के निरारथ दाम ॥ धंनि धंनि ते जन जिह घटि वसिश्रो हरि नाउ ॥ नानक ता के विल विल जाउ ॥ ६॥ रहत श्रवर कछु अवर कमावत ।। मनि नही प्रीति मुखहु गंढ लावत ।। जाननहार प्रभू परवीन ।। बाहरि भेख न काहू भीन ।। अवर उपदेसे आपि न करे ।। श्रावत जावत जनमें मरें ॥ जिस के श्रंतरि वसै निरंकारु की सीख तरें संसार । जो तम भाने तिन प्रभु जाता ।। नानक उन जन चरन पराता ॥ ७ ॥ करउ वेनती पारब्रहम्र सम्र जानै ॥ कीत्रा त्रापिह मानै ॥ त्रापिह त्राप त्रापि करत निवेरा 11 किसै बुक्तावत नेरा ॥ उपाव सित्रानप दरि जनावत सगल जानै त्र्यातम की रहत ॥ जिसु तिसु लए लिंड़ लाइ ।। थान थनंतरि रहिश्रा समाइ ।। सो सेवकु किरपा करी ॥ जपि नानक हरी ॥ = निमख निमख सलोकु ॥ काम क्रोध अरु लोभ मोह विनसि जाइ अहंमेव ॥ नानक प्रभ सरगागती केरि प्रसादु गुरदेव ॥ १ ॥ असटपदी ॥ जिह प्रसादि त्रंमृत खाहि ॥ तिसु ठाकुर कउ रखु मन माहि ॥ जिह लावहि ॥ तिस कउ सिमरत सुगंधत तनि परमगति पाविह ॥ जिह प्रसादि वसहि सुख मंदरि ॥ तिसहि धित्राइ सदा मन अंदरि ॥ जिह प्रसादि गृह संगि सुख वसना 11 पहर सिमरहु तिसु रसना ॥ जिह प्रसादि रंग रस भोग ॥ नानक सदा िधित्रावन जोग । १ ॥ जिह प्रसादि पाट पटंबर हढावहि ॥ ग्रवर लुभावहि जिह प्रसादि 11 कत गावीजै पहर ता का जसु ॥ जिह

तुरु सर् काऊ मानै । मुखि ता को जसु रसन बखानै ॥ जिह ।। मन सदा धित्राह केवल पारत्रहमु ॥ प्रसादि तेरो रहता घरम पति सेती पावहि ।। नानक दरगह मान

देही ॥ लिय लागह प्रसादि आरोग । जिह कंचन । जिह प्रसादि तेरा श्रोला रहत ब्रिट हरि जस जिह प्रसादि तेरे 11 कहत त्रभ कें परु ठाकर प्रभ ता जिह जिह मन सामि सामि सिमरह प्रमादि पाई द्रलभ देह ॥ नानक ता की भगति करेह ॥ ३॥ जिह पहिरोजे 11 मन तिस सिमरत आभूखन जिंह प्रसादि श्रस्य हसति श्रसवारी ॥ कउ कयहून विसारी ।। जिह प्रसादि बाग मिलल घना ।। राखु परोइ प्रभु ऋपुने मना ।। जिनि तेरी मन बनत बनाई ।। ऊठत बैठत सद तिसहि घित्राई ॥ तिसहि घित्राइ जो एक ऋसले ॥ बहु दान ॥ मन बाठ नानक तेरी रखें ॥ ४ ॥ जिंह प्रसादि करहि पन पहर करि तिस का विद्यान ।। जिह प्रसादि त् आचार विउहारी ।। तिसु प्रम कउ सासि सासि चितारी।। जिह त्रसादि तेरा सुंदर रूपु ॥ सो त्रम्न सिमरह सदा अनुषु ॥ जिह प्रसादि तेरी नीकी जाति ॥ सी प्रश्रु सिमरि सदा दिन

रात ।। जिह प्रसादि तेरी पति रहै ॥ गुर प्रसादि नानक जसु कहै ॥ ४ ॥ जिह प्रसादि सुनहि करन नाद।। जिह प्रपादि पेखहि विसमाद।। जिह प्रसादिः घोलहि श्रंमृत रसना ॥ जिह प्रसादि सुरिव सहजे बसना ॥ जिह प्रमादि इसत् कर चलहि।। जिह प्रसादि संपूरन फलहि ।। जिह प्रसादि गति जिङ प्रमादि सबि ऐसा प्रभ्र तिश्रागि अपर लागह ॥ ग्रह त्रमादि कत जिह श्रसादि तेरे कारज पूरे ॥ विसहि सदो ।। जिह प्रसादि तुं पात्रहि साचु ॥ रे मन मेरे सिउ राजा। जिह प्रमादि सम की गति होह ॥ नानक जाप्र जप सोइ ॥ ७ ॥ श्रापि जपाए जपै सी ऋापि

जागहु॥ ६ ॥ जिह प्रमादि तुं प्रगहु संसारि ॥ तिसु प्रम कउ मृति न मनदु विसारि ॥ जिह प्रसादि तेरा पग्तापु ॥ रे मन मृड्

条条

成功的的动物的态态态态态态表示表表表态态态 हरिगुन गाउ ॥ प्रभ किरपा ते होइ प्रगासु ॥ प्रभू दइत्रा ते कमल विगासु ॥ प्रभ सु प्रसंन वसे मिन सोइ॥ प्रभ दङ्खा ते मित ऊतम होइ । सरव निधान प्रभ तेरी मइत्रा । श्रापहु कञ्चू न किनहू लइश्रा ॥ जितु जितु लावहु तितु तितु लगहि नाथ ।। नानक इन के कञ्रू न हाथ ।। ⊏ ।। ६ ।। सलोकु ।। त्र्रगम त्र्रगाधि पारत्रहमु सोइ ।। जो जो कहै सु मुकता होइ ।। सुनि मीता नानक विनवंता ॥ साध जना की अचरज कथा ॥ १ ॥ असटपदी ॥ साध के संगि मुख ऊजल होतं।। साध संगि मलु सगली खोत।। साध कै संगि मिटै अभिमानु ॥ कै संगि प्रगटै सुगित्रात ।। साध कै संगि तुमे प्रभु नेरा ।। साध संगि सभु निवेरा ॥ साध कै संगि पाए नाम रतनु ॥ साध कै संगि एक ऊपरि जतन वरने कउनु प्रानी ॥ नानक साध की महिमा साध की सोभा कै संगि अगोचर मिलै।। साध कै समानी ॥ १ ॥ साध के संगि आवहि वसि पंचा संगि मुंचा ॥ साध संगि होइ सम की रेन संगि साध घावै ॥ साध ॥ साध कै संगि न कतहं संगि संगि माइत्रा ते भिन ॥ साध संगि संगि दुसमन सभि मीत सिउ नही बैरु ॥ संगि किस साध कै को मंदा संगि नाही 11 साध संगि परमानंदा ॥ साध के संगि नाही हुउ तापू ॥ साध के संगि श्रापु ॥ श्रापे जानै साध वडाई ॥ नानक साध प्रभृ वनि स्राई धावै ॥ साध के संगि सदा संगि न कनह सुख पावै कें अगोचर लहै। साधु संगि अजरु सहै थानि ऊचै ॥ साधू के संगि महलि ॥ साध दड़ै सभि धरम ॥ साध के संगि केवल पारब्रहम पाए नाम निधान ॥ नानक साधू के कुरवान ॥ संगि मीत क्रटंव निसतार साध संगि साजन साधृ ते पावै जिस को II धन सभ कै धरम राइ करे सेवा ॥ साध संगि सोभा साधू संगि साध गुन गाइन साध गंमि

के के के के के के के के के के सफल जनम ॥ ५ ॥ साघ के सींग नहीं कछ घाल ॥ दरसनु भेटत होत निहाल ।। साथ के संगि कल्खत हरे ॥ साथ के संगि नरक परहरे ॥ साथ के संगि ईहा उहा सुहेला ॥ साध संगि विछुरत हरि मेला ॥ जो इछै सोई फलु पार्वे ।। साध के संगि न विरया जावे ॥ पारब्रहम साध रिद बसै । नानक उधरै साथ सुनि रसे ॥ ६ ॥ साघ के संगि सुनउ हारे नाउ ॥ साध संगि हरि के गुन गाउ॥ साघ के संगि न मन ते निसरें ॥ साघ संगि निसतरे ॥ साथ के संगि लगे प्रश्न मीठा ॥ साध् साघ संगि भए आगिआकारी ।। सोध द्रीरा संगि गति मई हमारी ॥ साथ कै संगि मिटे सभि रोग ॥ नानक साध मेटे संजोग ॥ ७ ॥ साध की महिमा बेद न जानहि ॥ विख्यानहि ।। साध की उपमा तेता साध की . उपमा रही भरपूरि ॥ श्रंत ॥ साध की सोमा सदा बेश्रंत ॥ साध की सोमा ऊच ते ऊची ॥ साथ की सोमा मुच ते मूची ॥ साथ की साध बनि आई ॥ नानक साध प्रम मेदुन माई ॥ =॥ ७॥ मनि साचा मुखि साचा सोइ ॥ अवरु कोड ॥ नानक लख्य ब्रह्मगित्रानी होड \$5 ब्रहमिश्रमानी सदा निरलेष ॥ जैसे जल पहि फमल महमगित्रांनी सदा निरदोख II जैसे सुरु सरब कउ सोख II ब्रह्मिंगञ्चानी के इसिट समानि ॥ जैसे राज रंक कर लागे तुलि

असटपरी ॥ जहमिश्रजानी सदा निरलेष ॥ जैसे जल पाँह कमल अलेप ॥ जहमिश्रजानी सदा निरदोल ॥ जैसे सरु सर्व कउ सोष ॥ हमिश्रजानी कै इसिट समानि ॥ जैसे राज रैक कउ लागे तुलि प्वान ॥ अहमिश्रजानी कै धीरज एक ॥ जिउ बसुषा कोऊ खोर कोऊ चंदन लेप ॥ अहमिश्रजानी का हहै गुनाउ॥ नानक जिउ पावक का सहज सुमाउ ॥ १ ॥ अहमिश्रजानी कि मिन होइ प्रगास ॥ जैसे मैं जु न लागे जला ॥ जहमिश्रजानी कै मिन होइ प्रगास ॥ जैसे घर उपित आरुम् ॥ अहमिश्रजानी कै मिन होइ प्रगास ॥ अहमिश्रजानी कै नाही अमिमान ॥ अहमिश्रजानी के नाही अमिमान ॥ अहमिश्रजानी से जन मए ॥ नानक जिन मम्र आपि रहे ॥ । ।। अहमिश्रजानी संगल की रीना ॥ अतम राज अहमिश्रजानी संगल के सिन ॥ अहमिश्रजानी संगल की रीना ॥ अतम राज अहमिश्रजानी चीना ॥ अहमिश्रजानी की सम्र उपित महस्रा॥ अहमिश्रजानी की सम्र उपित सहस्रा॥ अहमिश्रजानी के सह सुगा । अहमिश्रजानी की सम्र उपित सहस्रा॥ अहमिश्रजानी सदा समहरसी॥

表表表表表表表表表表表表 表表表 को दसिट **ग्रंमृतु** वरसी ।। वृहमगित्रानी वंधन ते मुकता ।। त्रहमगित्रानी की निरमल जुगता -11 वहमगित्रानी भोजनु गित्रान ॥ नानक वृहमगित्रानी का वृहम धित्रानु 11 वहमगिञ्जानी ऊपरि एक श्रास व्हमगित्रानी - 11 का के गरीवी समाहा ॥ वहमगिश्रानी व्हमगित्रानी परउपकार उमाहा॥ बहुमगित्रानी कै नाही धंधा ॥ वृहमगित्रानी ले धावतु बंधा ॥ वृहमिगत्र्यानी के होइ सु भला ॥ वहमगित्रानी बहमगिश्रानी संगि फना उधारु - 11 सगल नानक वृहमगित्रानी जपै सगल संसाम ॥ ४ ॥ वृहमगित्रानी के एके रंग ॥ <u>र्</u> वसें प्रभु संग ॥ वृहमगित्रानी के नामु नामु परवारु । बृहमगिष्ठानी सदा सद जागत ॥ वृहमगित्रानी ऋहंबुधि तित्रागत ॥ वृहमगित्रानी के मनि परमानंद ॥ वहमगिञ्जानी घरि अनंद ॥ वृहमगित्रानी सदा सुख निवास ।। नानक वृहमगित्रानी का नही विनास ।। ५ ॥ वृहमगित्रानी वेता ॥ वहमगित्रानी एक संगि हेता ॥ वहमगिआनी अचिंत ॥ वृहमगित्रानी का निरमल मंत ॥ व्हमगित्रानी श्रापि ॥ वृहमगित्रानी प्रभु का वड परताप 11 का दरसु चडभागी पाईऐ ॥ वहमगित्रानी वहमगित्रानी जाईऐ ॥ वहमगित्रानी कउ खोजहि चलि महेसुर 11 श्रापि परमेसुर ॥ वहमगित्रानी ६ ॥ वृहमगित्रानी नानक बृहमगित्रानी के सगल मन माहि ॥ वहमगित्रानी ॥ बृहमगित्रानी भेद जानै **अदे**सु कउ सदा कथित्रा जाइ अधारुयरु ॥ न बहमगित्रानी वृहमगित्रानी की मिति कउनु बखान ठाक्ररु - 11 ब्हमगित्रानी जानै गति 11 व्हमगित्रानी वृहमगित्रानी कउ सदा श्रंत नमसकारु न पारु ॥ नानक सुसिट का करता ।। वृहमगित्रानी सद वहमगित्रानी सभ जुगति मुकति जीश्र मरता ॥ वहमगित्रानी दाता 11 पुरखु विधाता ॥ वहमगित्रानी ब्हमगित्रानी पूरन अनाथ वहमगित्रानी का नाथ का सभ ऊपरि हाथु

यह यह यह वह यह यह यह यह यह यह यह यह यह ब्रह्मिगञ्जानी का सगल श्रकारु ।। ब्रह्मिगञ्जानी आपि निरंकार ।। ब्रहमगित्रानी सोमा ब्रहमगित्र्यानी वनी ।। नानक सरव का धनी || = ॥ = || सलोकु || उरिधारै जो श्रंतरि नाम्रु || सरव मै पेखे भगवानु ॥ निमल निमल ठाकर नमसकारे ॥ मिथिया निसतारै ॥ १ ॥ असटपदी रसना परस ॥ मन महि श्रीति निरंजन दरस 11 पर पैर्प्य नेत्र ॥ साध की टहल संत संगि हेत ॥ करन न सुनै काहू की जाने श्रापम कउ मंदा गुरप्रसादि 1 परहरें ॥ मन की वासना मन ते टरें ॥ इंद्री जित पंच दोख ते रहत ॥ नानक कोटि मधे को ऐसा अपरस ॥ १ ॥ वैसनो सो जिन्छ 🗉 प्रसंत ॥ जिसन की माइया ते होड़ भिंत ॥ करम ।। तिस्र वैसनो का निरमल घरम काह ш

नहीं बार्छे ॥ केंद्रल भगति कीरतन संगि होत्रत किरपाल गोपाल ॥ सम उद्धवरि नानक छोह धैमनो परमगति जपान ॥ भगति का रंग ॥ सगल तिथामै दसट ॥ करि पृत्रे सगल ं पारब्रहम मन ते विनसे सगला भरम संगि पापा मल खोउँ ।। तिस भगउती की मति मगारंत की टहल करें नित नीति॥ मन तन व्यरपै जिसन वसारी ऐमा मगउती ॥ नानक

जो मन परनोधै ॥ पार्वे ॥ ३ ॥ मो पंडित राम रस पीर्व ॥ उस पडिन के सोघै ॥ राम नाम सारु की कथा हिन्दे बसाउँ ॥ मो पंटित फिरि ॥ बेट पुरान निमृति युर्क मूल ॥ यूखन महि यरना कउ दे उपदेम् ॥ नानक उस पडित कउ सन्य को गिआनु॥ चहु परना महि अप कोऊ जो जर्प निम की गनि होहू ।। माध मंगि पार्न जनुकोरू ॥ वरि रिरपा उन्धार्र ॥ पनु भेन सुधद पाथर कड नार्र यउपदु नामु ॥ कलियाण रूप मंगन गुण गाम ॥ काह न पाईंगे, धर्मम ॥ नानरः नियु मिनै जिसु निविद्या धरि करमि

以东市市东东东东。 赤京东东东东东东东东东东东东东 जिस के मिन पारत्रहम का निवासु ॥ तिस का नामु सित राम त्रातम रामु तिसु नद्री आङ्आ ॥ दास द्संतरण भाइ तिनि पोइआ जानु ॥ सो दासु दरगह परवानु निकटि हरि ॥ अपने किरपा करें ॥ तिसु दास कड सभ सोभी दास कउ छापि सगल संगि य्यांतम उदास ॥ ऐसी जुगति नानक राम दासु ॥ ६ प्रभ की श्रागिश्रा श्रातम हितावे ॥ जीवन मुकति सोऊ तैसा हरखु तैसा उसु सागु ॥ सदा अनंदु तह नही विश्रोगु सुवरन तैसी उसु माटी ॥ तैसा अंमृतु तैसी विखु खाटी तैसा श्रिममानु ॥ तैसा रंकु तैसा राजानु ॥ जो वरताए ज्ञगति ॥ नानक त्रोहु पुरखु कहीएं जीवन मुकति ॥ ७ ॥ पारब्रहम के सगले ठाउ ॥ जितु जितु घरि राखें तैसा तिन नाउ ॥ आपे करन जोग़ ॥ प्रभ भावें सोई फुनि होगु पसरिश्रो II अनत तरंग ॥ लखे न जाहि पारब्रहम के रंग ॥ जैसी मति ॥ पारब्रहस्र करता ऋविनास 11 सदा सदा सदा भए निहाल ॥ = ॥ ६ ॥ सलोकु ॥ उसतित नानक श्रनेक जन श्रंत न पारावार ॥ नानक रचना प्रभि विधि अनिक प्रकार ॥ १ ॥ असटपदी ॥ कई कोटि होए पूजारी ॥ कई कोटि कई कोटि आचार विउहारी भए तीरथ कोटि वन भ्रमहि उदासी ॥ कई कोटि वेद के स्रोते ॥ तपीसर होते । कई कोटि त्रातम धित्रानु धारिह ॥ कई कोटि कावि वीचारिह ॥ कई कोटि नवतन नाम धिश्रावहि ॥ नानक करते पाविह ॥ १ ॥ कई कोटि भए अभिमानी ॥ कई कोटि कई कोटि किरपन कठोर ॥ कई कोटि अंध अगित्रानी 11 कई कोटि श्रातम निकोर ॥ हिरहि परदरव कउ 11 परदूखना करहि ॥ कई कोटि माइत्रा सम माहि ॥ कई कोटि तितु तितु लगना ॥ नानक करते की भ्रमाहि ॥ जित् जितु लावहु करता रचना ।। २ ।। कई कोटि सिध जती जोगी राजे कई भोगी कोटि पंखी П सरप कोटि पाथर विरख निपजाए - 11 कई कोटि पवगा वेंसंतर ॥ कई कोटि देस भू मंडल कोटि

TO TO TO THE PARTY OF THE PARTY

ससीश्रर सूर नख्यत्र ।। कई कोटि देव दानव इंद्र सिरि छत्र ।। सगल समग्री अपने धृति धारे ॥ नानक जिसु जिसु मावे तिसु तिसु कई कोटि निसतारे ॥ ३ ॥ कई कोटि राजस तामस सातक ।। ॥ कई कोटि कोए रतन समुद ॥ पेद प्रान सिम्रति घरु सासत कई कोटि नाना प्रकार जीत ॥ कई कोटि कीए चिर जीवे ॥ कई कोटि गिरी मेर मुतरन थीवे ॥ कई कोटि जरूय किंनर पिसाच ॥ कई कोटि भृत प्रेत इकर सृगाच ॥ सम ते नेर्रं समह ते दृरि ॥ नानक श्रापि व्यलिपतु रहिआ भरपूरि ॥ ४ ॥ कई कोटि के वासी ॥ कई कोटि नरक सुरग निमासी ॥ कई कोटि जनमहि जीपहि मरहि ॥ कई कोटि यह जोनी फिरहि ॥ कई कोटि वैठन ही खाहि ॥ कई कोटि घालहि यिक पाहि॥ कई कोटि कीए घनगंत ।। कई कोटि माइम्रा महि चिंत ॥ बह बह भाषा तह तहराले ॥ नानकसञ्ज किछुप्रम कैहाथे॥ ५॥ कई कोटि भए वैरागी ।। राम नाम संगि तिन लिउ लागी ॥ कई कोटि प्रम कउ खोजंते ॥ स्रातम महि पान्यृहसु लहंते ॥ कई कोटि पिथ्राम ॥ तिन कउ मिलिओ प्रभु व्यक्तिमास ॥ कई कोटि मागहि ।। पारवृहम तिन लागा रंगु ॥ जिन कउ सुप्रमंत ॥ नानक ते जन सदा धनि धनि ॥ ६ ॥ कई कोटि खाणी होए अवतार श्रक खंड ॥ कई कोटि बाकाम गृहमंड ॥ कई कोटि प्यक्तियो पामार ॥ ॥ फई जुगनि कीनो निसंधार ॥ कई बार सदा मदा इकु एकंकार । कई कोटि कीने यह भाति ॥ प्रसु ते होए प्रभ माहि समाति ॥ ता का श्रंतु न जानै को है। आपे आपि नानक प्रमु सोह ॥ ७॥ कई कोटि पारवहम के दाम ॥ निन होरत परगाम ॥ वर्द कोटि नत के बेने ॥ मदा निहारहि एको नेत्रे ॥ पर्र कोटि नाम रमु पीनहि ॥ अमर भए सद सद ही जीनहि॥ यई बीटि नाम गुन गाराहि ॥ भाराम गीन मुख्यि महत्रि समारहि ॥ भारूने जन फउ मानि मानि मनारे ॥ नानक क्रोइ परमेनुर के विकारे ॥ = ॥ !। गर्नाइ ॥ करण कारण प्रभु एइ ई इसर नाही कोइ ॥ नानक गिष्ठ पनिहारमा जनि पनि महीमनि गाँउ ॥ १॥ श्रमप्रपदी ॥ गरन पगरन

परने जोगु ॥ जो तिमु मार्च मोई होगु ॥ स्विन महि धार्षि

7000-1

श्रंतु नही किछु पारावारा।। हुकमे धारि अधर हारा ॥ रहावें ।। हुकमे उपजे हुकमि समावें ॥ हुकमे ऊच नीच विउहार ॥ हुकमे अनिक रंग परकार ॥ करि करि देखें अपनी विडिआई॥ नानक सभ महि रहित्रा समाई ॥ १ ॥ प्रभ भावें मानुख गति पावे ॥ प्रभ भावें ता पाथर तरावें ॥ प्रभ भावें विनु सास ते राखें ॥ प्रभ भावें ता हरिगुण भारवे ॥ प्रभ भावे ता पतित उधारे ॥ श्रापि करे श्रापन बीचारे ॥ दुहा सिरिया का श्रापि सुत्रामी 11 श्रंतरजामी ॥ जो भावें सो कार करावें ॥ नानक दसटी अवरु न श्रावें ॥ २ ॥ मानुख ते किआ होइ त्रावै ॥ जो तिसु भावै कहु करावे ॥ इस के हाथि होइ ता सभु किछु लेइ ॥ करेड् ॥ अनजानत विखिया महि रचै जे जानत 11 भरमे भूला दह दिसि धाये ॥ निमख माहि 11 फिरि **त्र्यावें ।। करि किर**पा जिसु त्र्रपनी भगति दे<u>इ</u> ।। नानक ते जन नामि मिलेइ ॥ ३॥ खिन महि नीच कीट कउ राज पारबहम गरीव निवाज ॥ जा का इसटि कछ न ततकाल दहदिस प्रगटावै ॥ जा कउ अपुनी करें वखसीस ॥ ता का लेखा न गनै जगदीस ।। जीउ पिंडु सभ तिस की रासि ॥ त्रगास ॥ अपनी वर्णत आपि वनाई पूरन ब्रहम जीवै देखि वडाई ॥ ४॥ इस का वलु नाही इसु हाथ ॥ करन करावन सरव को नाथ ॥ त्रागित्राकारी वपुरा जीउ ॥ जो तिसु भावै सोई फ़िनि थीउ ॥ कबहू ऊच नीच महि वसै ॥ कबहू हसै ॥ कनह चिंद विउहार ॥ कवहू ऊभ त्रकास निंद त्र्यापि मिलावणहार ॥ ५ ॥ कवहू वेता ब्रहम बीचार ॥ नानक निरति करें वहु सोइ रहै दिनु राति भाति कवह 11 क्रोध विकराल ॥ कबहूँ सरव की होत रवाल ॥ कबहू होइ वह वड अपकीरति महि आवै॥ राजा ॥ कबहू भेखारी नीच का साजा ॥ कबहू भला कहावे ।। जिउ प्रभु राखें तिव ही रहै ।। गुर प्रसादि पंडितु होइ करे नानक सच कहै कवह 11 & 11 धित्रानु ॥ कबहू तट तीरथ इसनान ॥ कबहू मोनि धारी लावै साधिक मुखि गित्रान ॥ कवहू कीट हसति पतंग होइ जीत्रा ॥ त्रनिक 大水水水水 水水 水水水水水

जोनि भरमै भरमीत्रा ॥ नाना रूप जिउ स्तामी दिखारै ॥ निउ प्रभ भार तिवै नचारै ॥ जा तिसु भारै सोई होइ ॥ नानक द्जा अपर न कोइ ॥ ७॥ कपह साध सगति इह पापै ॥ उसु असथान ते नहरि न यार्ने ॥ यतरि होड मित्रान परमास ॥ उस त्रसधान का नहीं बिनासु॥ मन तन नामि रते इक रिंग ॥ सदा बसहि पारब्रहम के समि ॥ जिउ जल महि जलु आइ खटाना ॥ विउ जोती सिंग जोति समाना ॥ मिटि गए गरन पाए विस्नाम ॥ नानक प्रभ के सद इरनान ॥ = ॥ ११ ॥ सलोकु ॥ सुम्वी वसे मसकीनीआ श्रापु निनारि तले ॥ नडे वडे अहकारीश्रा नानक गरवि गले ॥१॥ त्रसटपदी II जिस के अतिर राज अभिमानु II सो नरक पाती होत्रत सुत्रानु ॥ जो जानै मै जोतनततु ॥ सो होत्रत विसटा का जतु ॥ आपस क्उ करमवतु क्हावै ॥ जनिम मरै वहु जोनि भ्रमावै॥ धन भूमि का जो करें गुमानु ॥ सो मृरखु अधा अगिआनु ॥ करि किरपा जिस के हिरदे गरीकी बसाने । नानक ईहा मुकतु आगे छुछ पार्ने ॥ १ ॥ धनवता होइ करि गरवाचै ॥ तृख समानि कहु सिंग न जाने ॥ वहु लसकर मानुख उत्परि उरे त्रास ॥ पल भीतरिता का होइ निनास ॥ सभ ते आप जानै यलवतु ॥ खिन महि होइ जाई किसै न वदे आपि आहकारी ॥ धरमराइ तिसु करे सो जनु नानक सुत्रारी ॥ गुरमसादि जा का मिटै अभिमान 11 दरगह परवानु ।। २ ॥ कोटि करम करै हउ धारे ॥ सम्रु पावै स्गने करे अहकार । नरक सुरग फिरि निरधारे ॥ अनिक तपशिया फिरि श्रातार ॥ श्रनिक जतन करि जातम नहीं हुनै ॥ ।। श्रापम कउ जो मला कहारी ।। तिसिंह मलाई निकटिन आर्यै ॥ सस्य की रेन जा का मनु होइ ॥ कहु नानक ता की निरमल सोइ ॥ ३ ॥ तत्र लग्न जाने ग्रम्फ ते कछ होइ ॥ तत्र इस क्य सुरु नाही कोई II जर इह जाने में रिख करता II तब लगु गरम महि पिरता ॥ जब धारै कोऊ वैरी मीत ॥ तब लगु निह्चलु नाही चीतु ॥ जर लगु मोह मगन सणि माइ ॥ तर लगु धरमराइ निरपा वे गरप्रमादि तरै वधन खटे उठि घार्वे ॥ 8 II सहम लग्व कउ

**表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** माइत्रा पार्छं पार्वे ।। त्र्यनिक भोग विखिश्रा के करें न मरे तपतार्वे खिप खिप नह ॥ विना संतोख नही कोऊ काजै मनोरथ वृथे रंगि सुपन सभ - 11 नाम सरव सुख किसे परापति होइ वडभागी करन II करावन हरि जापि ॥ सदा नानक 11 सदा ¥ करन करावन कें करनेहारु हाथि जैसी वीचारु कहा II इस **इस**िट 11 त्रापि प्रभु सोइ॥ जो किछु कीनो सु त्रपने होइ ॥ ग्रापे ग्रापि रंगि॥ सभ ते दूरि समह के संगि ॥ युक्ते देखे करे विवेक श्रापहि अनेक ॥ मरें न विनसें आवें न जाइ ॥ नाानक सद ही रहिया समाइ ॥ ६ ॥ यापि उपदेसें समभे यापि ॥ रचित्रा साथि ॥ त्यापि कीनो त्रापन विसथारु - 11 सभु कछु उस का त्रोहु करनेहारु ॥ उस ते मिन कहतु किछु होइ 11 थान एकै सोइ ॥ अपुने चलित आपि करणैहार ॥ कउतक करे रंग आपार ॥ मन महि त्रापि मन त्रपुने माहि ॥ नानक कीमति कहनु न जाइ॥ ७॥ प्रभु सुत्रामी ॥ गुरपरसादि किनै विख्यानी ॥ सच सति कीना ।। कोटि मधे किनै विरलै चीना ।। भला भला सभु निरमल रूप ॥ अति सुंदर य्यपार यन्प II भला तेरा सुनी स्रवन वख्याणी॥ चिट चिट तेरी वागी ॥ पुनीत ॥ नामु जपै नानक मिन श्रीति ॥ = ॥ १२ सरिन जो जनु परै सो जनु उधरनहार ॥ संत की बहुरि वहुरि ॥ १॥ असटपदी कै अवतार निंदा नानका द्खिन त्यारजा घटै।। संत के द्खिन जम ते नही छुटै 11 द्खिन सुखु सम्रं जाइ ॥ संत के दुखिन नरक महि पोइ ॥ संत दूखिन मित होइ मलीन ।। संत के दूखिन सोभा ते हीन हते कउ रखें न कोइ ॥ संत के दूखनि थान असदु होइ॥ संत कृपाल कृपा जे करें ॥ नानक संत संगि निंदक भी तरे ॥ १ ॥ संत के ते मुखु भवे।। संतन के दूखनि काग जिउ लवे।। संतन के दूखनि सरप जोनि पाइ ॥ संत के दूखनि तृगद जोनि किरमाइ ॥ संतन त्सना महि जले ॥ संत के दूखिन सभु को छले ॥ संत के दूखिन तेजु सभु जाइ। संत के दृखिन नीचु नीचाइ ॥ संत दोखी का थाउ को नाहि॥ 

नानक संत भावें ता त्रोड़ भी गति पाहि॥ २ ॥ संत का निंदकु महा अतवाई ॥ संत का निंदकु खिनु टिकनु न पाई ॥ संत महा हतिश्रारा ॥ संत का निंदक परमेसरि मारा ॥ संत का ते हीनु । संत का निंदक दुलीआ अरु दीनु ॥ संत के निंदक कउ सरव रोग ॥ संत के निंद्क कउ सदा विज्ञोग ॥ संत की निंदा दोल महि दोख़ ॥ नानक संत भावे ता उस का भी होइ मोएर ॥ ३॥ संत का दोखी सदा अपवितु॥ संत का दोखी किसै का नही मितु ॥ संत के दोखी कउ डानु लागै ॥ संत के दोखी कउ सम वित्रागै ॥ संत का दोखी महा अहंकारी ।। संत का दोखी सदा विकारी ।। मंत का दोखी जनमैं मरें ।। संत की दूलना सुख ते टरें ॥ संत के दोखी कउ नाही ठाउ ॥ नानक संत भावे ता लए मिलाइ ॥ ४ ॥ संत का दोन्बी अधवीच ते इटै ॥ संत का दोली किते काजि न पहुँ ॥ संत के दोखी कउ उदिश्रान अमाईएँ ॥ संत का दोली उमहि पाईए।। संत का दोली इंतर ते थोया।। यिना मिरतक की लोथा।। संत के दोखी की जड़ किछ श्रापन बीजि आपे ही खाडि ॥ संत के दोखी कउ अवरु न राखनहारु ॥ ॥ संत का दोखी ध्उ संत भाव ता लए उवारि н निल्लाइ ।। जिउ जल बिहन मह्युली तद्फड़ाइ ।। संत भूता नही राजे ॥ जिउ पानकु ईधनि नही धार्य ॥ संत का दोली हुटें ।। संत का दोली इंग्रेला ॥ जिउ युत्राङ् तिलु खेत माहि दहेला धरम ते रहत ॥ मंत का दोखी सद मिथिया कहत ॥ का धुरि ही पहचा ॥ नानक जो तिसु मानै सोई थिया का दोखी विगद रूप होइ बाइ ॥ संत के दोखी कउ दरगह मिलै सजाइ ॥ संत का दोखी सदा सहकाईऐ ॥ संत का दोखी न मर्रेन जीमाईएँ॥ संत के दोखी की पुजैन आसा ॥ संत का दोखी उठि चर्ल निरासा ॥ संत की दोखि न तसटै वैसा कोई होइ ॥ पर्श्या किरत न मेटे कोड ॥ नानक सोर् ॥ ७ ॥ सम घट विस के मोह करनेहारु ॥ सदा सदा विस नमनकारु ॥ प्रम की उसनति करह दिन सानि गिरामि ॥ सञ्च कञ्च वरतै तिम का कीक्या ॥ उँमा

L 市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市

फरे तैमा को यीचा ॥ अपना खेलु आपि करनहारु ॥

कहै बीचारु ।। जिसनो कृपा करें तिसु ब्रापन नोमु देइ 11 वडभागी नानक जन सेइ ॥ = ॥ सलोकु १३ 11 11 सिञ्चानप सुरि तजहू जनहु सिमरहु हरि हरि राइ एक श्रास हारे 11 मनि रखहु जाइ ॥ १ ॥ असटपदो ॥ मानुख भरम् भउ की टेक वृथी सभ जानु ॥ देवन कउ एकै भगवानु ॥ जिस कै दीएे रहै अधाइ॥ बहुरि न तुसना लागें आइ ।। मारें राखें एको आपि ॥ मानुख क नोही हाथि ॥ तिस का हुकमु चुिक सुखु पोइ ॥ तिस का नाम्र रख परोइ ।। सिमरि सिमरि सिमरि सोइ प्रभु 11 नानक ्न महि करि निरंकार १ ॥ उसतति मन ॥ करि मन सेरे रसना अंमृतु पीउ ॥ सदा विउहार निरमल स्रहेला करि 11 विनसै लेहि जीउ॥ नैनहु पेखु ठाक्रर का रंगु ॥ संगि साध चलउ मारगि गोविंद !! मिटहि पाप जपीएे हरि विंद ॥ ॥ चरन ॥ हरि दरगह स्रवनि हरि कथा नानक ऊजल मथा ॥ २॥ वड भागी ते जन जग माहि ॥ सदा हरि सदा के से धनवंत गाहि।। राम नाम जो करहि वीचार ॥ गनी संसार ॥ मुखी ॥ सदा सदा जानहु मनि तनि भ्रुखि बोलहि हरि एकु एकु पछाने ।। इत उत की स्रोह सोभी जानै ॥ नाम मानित्रा ॥ नानक तिनहि निरंजनु जानित्रा जिस का मनु सुभौ ॥ तिस की जानह गुर प्रसादि ञ्रापन ञ्राप त्सना हरि जसु कहत ॥ सरव रोग ते त्रोहु हरि जनु रहत साध संगि हरि सोई निरवानु केवल वख्यानु॥ गृहसत महि कीरतन्त्र ॥ अनदिन जन की त्रासा ।। तिस की कटीए जम की फासा ॥ जिसु नानक तिसहि पारब्रहम की जिसु मनि भूख ।। न लागहि ४ ।। जिस कउ हरि प्रभु मिन चिति आवै ॥ सो संतु सुहेला नही इलावे ॥ जिसु प्रसु अपुना किरपा करें॥ सो सेवकु कहु ते ॥ जैसा सा तैसा दसटाइत्रा ॥ ऋपुने कारज महि आपि समाइश्रा ।। साधत सोधत सोधत सीिकत्रा ।। गुरप्रसादि तत् सभ्र वृभित्रा ॥ इव देखउ तव सम्रु किछु मूलु ॥ नानक सो स्खमु ॥ ५ ॥ नह किछु जनमै नह किछु मरे ॥ आपन चित्तु आप ही करें।। दसिट अनदसिट ॥ आगिंआकारी धारी सभ अविन जावन

100

は同じにはいる。

त्रापे स्रापि सगल महि स्रापि ॥ त्रनिक जुगति रचि थापि उथापि

। यविनासी नाही किञ्ज खंड ।। घारण घारि रहित्रो ब्रहमंड अभेर पुरख परताप ।। श्रापि जपाए त नानक जाप ।। Ę सोमार्गत ॥ सगल संनारु उधरै तिन मंत । प्रभ के ॥ आये उधारन ॥ त्रभ के सेनक दुख विसारन लए किरपाल ॥ गुर का सबदू जपि भए निहाल ॥ जन सोई लागे ॥ जिस नो कृपा करहि वड भागे ॥ नाम्र जपत विस्तामु ॥ नानक तिन पुरल कउ उत्तम करि मानु ॥ ७ ॥ जो किछ स प्रम के रंगि ॥ सदा सदा वसे हिर संगि ॥ सहज सुभाइ होवें सो होइ ॥ करखेंहारू पछायें सोइ ॥ त्रम का कीत्राजन मीठ जैसा सा तैसा इसटाना ।। जिस ते उपजे मुख निधान उनह वनि आए ओड फउ श्रापि दीनो मानु ॥ नानक प्रम जनु एको जानु ॥ सरव कला भरपर प्रम विरथा जाननहार ॥ जा सलोक सिमरनि उधरीऐ नानक तिस्र बलिहार ॥ १ ॥ असटपदी की चिंता गादनहार गोपाल ।) सरव जीव्रा व्यापे प्रतिपाल ।। सगल मन माहि ॥ तिस ते विरथा कोई नाहि ॥ रे मन हरि जापि ॥ अभिनासी प्रभ्र आपे आपि ॥ आपन कीआ फड्ड् ॥ जे सउ प्रानी लोचै कोइ ॥ तिस्र वितु नाही तरै किछ काम ॥ गति नानक जपि एक हरिनाम ॥ १ ॥ रूपवंत होइ प्रभ की जीति सगल घट सोहै।। धनवंता होइ किया को गर्य ।। कोऊ कहार्वे ॥ जा सभ किछ तिस का दीया दरवे ॥ ऋति स्रा जे दावार ॥ तिस्र प्रभ की कला विना कह घारी । जे को होइ बहै तर्हे देनहारु जाने गागरु ॥ जिस गर शसादि रोग थंमत् ॥ तिउ गुर सो जनुसदा श्ररोगु॥ २॥ जिउ मंदर कउधार्म का मंबद्दु मनदि अमर्थमनु ॥ जिउ पाखाणु नाम चिंह तरें निमतरे ॥ जिउ यंधकार दीपक चरण लगत उदियान महि गुरदरसनु देखि मनि होह विगास ш जिउ महा मार्ग पानै ॥ वित्र सापू संगि मिलि जोति प्रगटानै ॥ तिन की गाँछउ धरि Ħ नानक की हरि लोचा परि

विल्लाईए ॥ पुरव लिखे का लिखिया पाईऐ मन अबर तिआगि तू तिसहि चितारु देवनहारु 11 दृख स्रख सोई काहे फिरहि सुख् मानु ॥ भू ना अजान लपिट रहियो रसि लोभी संगि - 11 पतंग ॥ राम माहि ॥ नानक पति सेती घरि जपि हिरदे जाहि ॥४॥ 11 संतन त् ग्राह्या राम नामु घरि पाइआ लेहु मन मोलि ॥ हिरदे राम नामु महि तिआगि संगि विखिश्रा खेप संनह चालु ॥ अभर जंजाल मुख ऊजल हरि दरगह सोइ।। कोइ सभ 11 ता के सद वलिहारे वापारं नानक -11 П पीउ ॥ ग्ररपि साध कउ श्रपना जीउ धोइ ॥ साध की जाईऐ ऊपरि इसनानु साध कुरवानु 11 - 11 साध गाईऐ ॥ वडभागी पाईए ॥ साध हरि कीरतनु संगि अनिक विघन रसु चाखै ॥ ते साध राखे।। हरिग्रन गाड् **अंमृत** तिह नानक पाइश्रा मिरतक 11 & 11 ॥ सरव मूख जीवालन हार ॥ भूखे कउ देवत अधार ॥ सरव निधान जा की इसटी ॥ पुरव लिखे लह्या पाहि ॥ सभु किञ्ज ितिस का श्रोह का जोगु ।। तिसु विनु दूसर होत्रा न होगु ।। जपि जन सदा सदा ऊच निरमल इह करणी ॥ करि किरपा कउ नामु दीत्रा ।। नानक सो जनु निरमलु थीत्रा ॥ ७ ॥ जा कै मनि त्रावै हरि प्रभु चीति ग्रर की परतोति ॥ तिस्र जन भगतु भगतु सुनीए तिहु लोइ ॥ जाकै हिरदे एको होइ ॥ सचु करणी सचु सति मुखि कहत ॥ साची इसटि साचा आकारु॥ रहत ॥ सच्च हिरदै जिनि सच्च वरते पारब्रह्म सच करि 11 साचा पासारु सो जन सचि समाता ॥ = ॥ १५ ॥ सलोकु न रंगु किछु त्रिहु गुण ते प्रभ मिन ॥ तिसहि वुकाए नानका जिस ॥ १ ॥ असटपदी ॥ अविनासी प्रभु मन महि राखु 11 ते परै तिस तिआग्र मानुख 11 की त प्रीति नाही किञ्ज एको कोइ निरंतरि सोइ 11 ऋावे 11 वीना गंभीरु ऋापे गहिर गहीरु सुजाना -दाना पारब्रहम

गोविंद् ॥ कृपा निधान दहमाल बखसंद ॥ साघ तेरे को चरनी पाउ ॥ नानक के मनि इह यनराउ ॥ 8 11 जो करि पाइश्रा सोई होग् ॥ हरन भरन नेत्र फोरु ।। तिस का मंत्र न जानै होरु अनद रूप मंगल सद जा कै।। सरव थोक सुनीब्रहि घरि वा कै।। राज महि जोगी ।। तप महि तपीसरु गृहसत महि भोगी धिम्राइ भगतह सुख पाइत्रा ॥ नानक तिसु पुरख न पाइत्रा ।। २ ।। जाकी लीला की मिति नाहि ।। सगल देव हारे अयगाहि ।। पिता का जनम कि जानै पत् ॥ सगल देड सुमति गित्रान धित्रान जिन थिश्रावहि सेइ ॥ तिहु गुण महि जा कउ भरमाए ॥ जनमि मरै फिरि श्रावे जाए ॥ ऊच नीच तिस जैसा जनाव तैसा के असथान ॥ नानक जान ।। ३ ।। नाना रूप नाना जा के रंग ।। नाना भेख करहि इक रंग ॥ नोना विधि कीनो विसयारु ॥ प्रश्न अविनासी एकंकारु ॥ नाना चलित करे खिन माहि ॥ पूरि रहिओ पूरन सम ठाइ यनत बनाई व्यपनी कीमति व्यापे पाई ॥ 11 तिस के सम तिस के ठाउ॥ जप जप जीवे नानक हरि नाउ॥ ४॥ नाम के धारे सगले जंत ।। नाम के धारे खंड ब्रहमंड ॥ नाम के सिमृति वेद पुरान ॥ नाम के धारे सनम गिद्यान धिद्यान॥ नाम के धारे आगास पाताल ॥ नाम के धारे सगल आकार के घारे पुरीक्षा सभ भवन के संगि उधरे सनि स्वयन ॥ ॥ नाम किरपा जिस श्रापने **नामि** लाए ।। नानक चउथे पद महि सी गति पाए।। ५।। रूप सति का सवि লা ॥ प्रस्य श्चमधान सित केवल परघानु ॥ करतृति सित सित की जो पुरल सम माहि समाग्री॥ सवि करम की सवि ॥ मृद्ध रचना उतपति सर्वि करणी निरमल निरमली वुक्ताए विसहि सम मली ॥ सिव नाम् त्रम का सुखदाई ॥ विस्वास सित नानक गुर ते पाई ॥ ६ ॥ सित बचन सोधू उपदेस ॥ सित ते जन प्रवेस ॥ सति निरति वृभ्के जे कोइ॥ नाम्र जपत ता की गति

होर ॥ आपि सित कीया सम्र सित ॥ आपे जाने अपनी मिति गति॥ 我我我就我我我我我我我我我我我我我我我我我

**办办'办办办**还还还还还还还还 करगौहारु ॥ वृक्षि करत वीचारु न अवर सु जाने कीया ॥ नानक जो तिसु भावे सो वरतीया मिति न विसमाद' विसमन विसम भए 11 जिनि वृभित्रा प्रभ के रंगि राचि जन रहे ॥ गुर के वचनि -11 लहे।। त्रोइ दाते दुख काटणहार ।। जा कै संगि तरे संसार 11 जन के संगि एक जन लिव लागी का सेवक सो वडभागी ॥ गोविद कीरतनु जनु गावै।। गुरप्रसादि नानक फलु पावै 11 = १६ है श्रादि सचु जुगादि सचु ॥ भि सचु नानक होसी १ ॥ त्र्यसटपदी ॥ चरन सित सित परसनहार ॥ पूजा सति सति पेखनहार सति सति 11 नाम्र ॥ दरसन् सभ धारी आपे आपि सति सति आपे 11 गुरा सति सुरति सति प्रभु वकता ॥ सति सति जस गुणकारी ॥ सबद् सभ होइ सति - 11 नानक ा। वुभनहार कउ रिदे जिनि मानिश्रा ॥ करन सोइ॥१॥ सति सरूप क रिदे विस्वासु प्रभ त्याइत्या ।। ततु गित्रानु 11 जा मृलु भै ते निरभउ होइ ते वसाना जिस मनि प्रगटाइश्रा -11 माहि ले वसतु माहि समाना 11 ॥ व् भौ व् भनहारु विवेक ॥ नाराइन जाई भिंन न कहना सेवक आगित्राकारी ॥ ठाक्रर का के मनि परतीति के सेवक पूजारी ॥ ठाकुर

मेवकु जाने संगि सेवक की निरमल रीति ॥ ठाकुर कउ का नाम के रंगि ॥ सेवक कउ प्रभ पालनहारा धार ॥ सो सेवक जिसु दङ्ग्रा प्रभु ॥ अपुने समारै 3 जन का परदा 11 सेवक की सरपर राखे ॥ अपने दास कउ देइ अपने सेवक की आपि कउ नाम जपाई ॥ पति राखै न लाखै के सेवक कउ को न गति मिति कोइ ॥ प्रभ जो प्रभि सेवा प्रभ के सेवक ऊच ते ऊचे अपनी लाइआ ४ ॥ नीकी दहदिसि प्रगटाइञ्रा 11 कीरी महि भसम करे लाखे

लसकर

कोटि

जिस

सासु

H

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** न काढत त्रापि ॥ ता कउ राखत देकिर हाथ ॥ मानस जतन करत बहु भाति ॥ तिस के करतब निरये जाति ॥ मारै न राखे अप्रक न

कोइ !! सरव जीत्र्याका राखा सोइ !! कांहे सोच करहि रे प्रायी !! जपि नानक प्रभ अलख विडासी ॥ ५ ॥ बारंबार बार प्रस्त जपीऐ ॥ पी ग्रंमृतु इहु मनु तनु भ्रपोऐ।। नाम रतनु जिनि गुरम्रुखि पाइत्रा ।।

तिसु फिछु अपरु नाही इसटाइआ ॥ नासु धनु नामो रुपु रंगु॥ नामो सुखु हरि नाम का संगु ॥ नाम रिम जो जन तपताने ॥ तन नामहि नामि समाने ॥ ऊठत बैठत सोरत नाम ॥

जन के सद काम ॥ ६ ॥ बोलह जसु जिहवा दिनु राति ॥ श्रपने जन कीनी दाति ॥ करहि भगति श्रातम के चाइ ॥ प्रभ श्रपने सिउ रहिंह समाइ ॥ जो होत्र्या होवत सो जाने ॥ प्रभ अपने का

हकम् पछाने ।। तिस की महिमा कउन वसानउ ॥ तिस कहि एक न जानउ ॥ श्राठ पहर श्रभ बसहि हजुरे ॥ कह सेर्ह जन पूरे।। ७।। मन मेरे तिन की ऋोट लेहि।। मनुतनु तिन जन देहि ॥ जिनि जनि अपना प्रभ पछाता

सरय थोक का दाता !! तिस की सरनि सरव तिस के दरसि पाप मिटावहि 11 छाड़ ॥ तिस्र जन की त सेना लाग ॥ श्रानत जानुन होरी नानक तिस जन के पुजह सद पैरा 11 = 11 19

जिनि जानिया सतिगुरु तिस का नाउ ॥ संगि सिरा उधरे नानक हरिग्न गाउ यसटपदी п सतिगृह सिख की करें प्रतिपाल ॥ सेनक कड गुरु सदा दहमाल मिख की गुरु दुरमति मलु हिरै ॥ गुर बचनी हरि नामु उचरे ॥ सतिगुरु सिरा के बघन काटै ॥ गुर का मिर्नु विकार ते हाटै ॥ सनि गुरु सिरा कड नाम घनु देह।। गुर का मिश्र वड मागी है।।

सितगुरु मिख का इलतु पलतु मर्नार ॥ नानक सिनगुरु मिरा रउ जीय नालि समारे ॥१॥शुरु के गृहि सेन्कु जो रहे॥ गुरु की व्यागिया मन महि मई ॥ श्रापम क्उ करि क्छ न जनाउँ ॥ हरि हरि नामु रिर्द सद धियाव ॥ मनु वेच मनिगुर के पामि ॥ तिस सेवक के कारज रामि ॥ मैत्रा करत होह निहरामी ॥ तिमु कड होत परापति सुव्यामी ॥ व्यपनी

表表表表表表表: 表表表表: 表表表表表表表 कृपा जिसु त्रापि करेड़ ॥ नानक सो सेवकु गुर की मित लेड़ ॥२॥ वीस विसवे गुर का मनु माने ।। सो सेवकु परमेसुर की गति जाने ।। सो सतिगुरु जिसु रिदे हिर नाउ ।। अनिक वार गुर कड विल जाउ ।। सरव निधान जीश्र का दाता ।। श्राठ पहर पारव्रहम रंगि राता ।। ब्रहम महि जनु जन पारत्रहमु ॥ . एकहि आपि नही कछ भरमु ॥ सहस सिञ्चानप पाईऐ जाईऐ ॥ नानक ऐसा गुरु वडभागी 11 3 11 सफल दरसनु पेखत पुनीत ॥ परसत चरन गति निरमल भेटत संगि राम गुन. रवे॥ की पारव्रहम दरगह गवे।। श्राघाने।। मनि संतोख श्रातम पतीत्राने।। करन पेखें होइ पूरा गुरु जा का मंत्र।। श्रंमृत इसटि **अ**ख्यउ जिसु गुण विश्रंत कीमति नही पाइ भावै ॥ नानक मिलाइ।। ४।। जिहवा एक उसतति अनेक 11 सति पुरख पूरन ।। काह बोल पहुचत प्रानी ॥ न अगोचर अगम प्रभ निरवानी ।। निराहार निरवेर सुखदाई ।। ता की कीमति पाई।। अनिक भगत वंदन नित करहि।। चरन कमल हिरदे सिमरहि ॥ वलिहारी ऋपने ॥ सतिगुर नानक जिसु प्रसादि ऐसा जपने ।। ४ ।। इह हिर रसु पाने जनु कोइ ॥ अमृतुः पीवै कदे विनास ॥ जा के मनि प्रगटे पुरख का नाही हरि का नामु लेइ।। पहर गुन तास॥ आठ सचु उपदेस कै संगि न लेपु।। मन महि राखे हिर हिर माइश्रा परगासे ॥ नानक दीपक भरम तपति माहि ठाढि वरताई ॥ अनुदु भइत्रा दुख नाठे अंदेसे।। साधृ के पूरन मिटे भाई। जनम मरन के उपदेसे ॥ विश्राधि चुका निरभउ होइ वसे॥ सगल ते खै नसे।। जिस सन का सा तिनि किरपा धारी।। साध संगि जिप नाम्र मुरारी ।। थिति सुनि हरि हरि जसु नानक ग्वन 11 स्रवन।। ७॥ भी खोही ॥ कलाधारि जिनि निरगुनु आपि सरगुनु सगली प्रभि आपि वनाए॥ अपूनी कीमति चरित आपे पाए॥ हरि त्रिनु कोइ निरंतरि नाही H सरव दुजा 11 रूप रंग 11 भए साध

photopologic population संग ॥ रचि रचना अपनी कल धारी ॥ अनिक बार नानक विलिहारी || ८ |। १८ || सलोकु || साथि न चालै बिनु भजन विलिया सगली छारु । इरि इरि नामु कमावना नानक इहु घनु सारु ॥ १ । असटपदी ॥ संत जना मिलि करह बीचारु ॥ ऐक निमरि नाम ग्राधारु ॥ अवरि उपाव समि मीत विसारहु ॥ चरन कमज्ञ रिंदु महि उरिधारहु ॥ करन कारन सो प्रभु समरथु ॥ इड़ करि गहह नाम हरि वथु ॥ इहु धनु संचहु होवहु भगवंत ॥ संत जना का निरमल मंत ॥ एक आस राखहु मन माहि ॥ सरव रोग नानक मिटि जाहि ॥ १ ॥ जिसु घन कउ चारि कुट उठि घानहि॥ सो घनु इरि सेना ते पानहि ॥ जिप्त मुख कउ नित बाछहि मीत ॥ सो सुखु साधु संगि परीति ॥ सोमा कउ कर्राह भली करनी ॥ सा सोमा भजु हरि की सरनी ॥ अनिक उपायी रोगु न जाइ ॥ रोगु मिटै हरि अवस्तु लाइ ॥ सरव दरगहि हरिनाम् निधान ॥ जपि नानक ।।२ ॥ मनु परवोघहु हरि कै नाइ।। दह दिमि धारत अपनै ठाइ।। ता कउ विधनु न लागै कोइ ॥ जा कै रिदे वसी हरि सोइ॥ कि तावी ठांढा हरि नाउ ।। सिमरि सिमरि सदा सख पाउ निनसै पूरन होड़ आस ॥ भगति भाइ ॥ तित् ञातम परगास घरि जाइ बसै अविनासी ॥ कहु नानक काटी जम फासी ततु बीचारु कहै जनु साचा ॥ जनमि मरै सो काचो काचा ॥ आनागनतु मिटै प्रम सेन ॥ आपु तिआगि सरनि गुरदेव रतन जनम का दोइ उधारु ॥ हरि हरि सिमरि श्रनिक उपात्र न छुटन हारे ॥ सिमृति सासत बेद बीचारे की भगति करह मनु लाइ ॥ मनि बंद्धन नानक फल पाइ ॥ ४ ॥ संगि न चालांम तेरै धना ॥ तु कित्रा लपटानहि मुरख मना ॥ धुन मीत इटंन अरु बनिता ॥ इन ते कहह तुम कान सनाथा ॥ राज रंग माह्या विमयार ॥ इन ते कहहु कान छुटकार ॥ श्रमु हसती रथ व्यस गरी । भूठा डंफु भूठ पामारी ॥ जिनि दीए तिस उसे रिगाना ॥ नामु रिमारि नानक पञ्चताना ॥ ४ ॥ गर त् लेहि इत्राने ॥ भगति निना बहु दुवे सिमाने ॥ मीत ।। निरमल होह तुमारो चीतु ।।

राखहु मनं माहि ॥ जनम जनम के किलविख जाहि ॥ श्रापि अवरा नामु जपावहु ॥ सुनत कहत रहत गति पावहु ॥ सार भूत सित हरि को नाउ ॥ सहिज सुभाइ नानक गुन गाउ ॥ ६ ॥ गुन उतरिस मैलु ॥ विनिस हउमै विखु जाइ वसे सुख नात्ति ग्रासि हरि नामु समालि सासि 11 सित्रानप सगली मना।। साध संगि पावहि सचु हरि धना ॥ जैकारु ईहा सुखु दरगह 11 निरंतरि सरव कै लेखु ॥ ७ ॥ एको देखुः।। कहु नानक जा मसतिक जपि एको एको मन सिमरि ऋाहि एक -11 एकस तिन जापि एक भगवंत ॥ एको एकु अनंत ॥ मनि हरि श्रापि ॥ एकु बिञ्जापि पूरन पूरि रहिओ प्रम 11 अनिक विसथार एक ते श्रंतरि एकु पराछत गए॥ मन तन प्रभु राता ॥ प्रसादि नानक इक्क जाता ॥ = ॥१६॥ सलोक्क ॥ फिरत की प्रभ वेनती ऋपनी श्राइत्रा परिश्रा तउ सरनाइ ॥ नानक असटपदी ॥ जाचक जनु जाचे प्रभ दानु ॥ करि किरपा की हरि नाम्र ॥ धूरि साध जना मागउ के गुन प्रभ गावउ ॥ सासि सासि सदा सदा सिउ लागै प्रीति िधित्रावउ ॥ चरन कमल की नित नीति ॥ एक श्रोट एको नानक मागै श्राधारु ॥ की दसिट होइ प्रभ सारु ॥ १॥ प्रभ महा सुखु हरि से तृपताने ॥ चाखिश्रा विरला कोइ ॥ जिन जन नही पूरन रंगि ॥ उपजै भरे प्रेम के संगि रस ॥ सभर चाउ साध **अंतरि** तिश्रागि 11 प्रगास लिव वडमागी जिपश्रा प्रभु सोइ। नानक नामि रते सुखु होइ॥ पूरी भई । सतिगुर ते सेवक की मनसा निरमल मति लई प्रभु होइत्रो दइत्रालु ॥ सेवक कीनो सदा निहालु काटि मुकति जनम 11 द्खु भ्रमु मरन भइश्रा सभ पूरी ॥ रवि रहित्रा सद संगि हजूरी ।। जिस तिनि भगती नामि मिलाइ II नानक समाइ 3 11 मानै ॥ सो सो घाल न किउ

3=

कीया जाने ॥ सो किंउ विसरें जिनि सम्रु किंछु दीया ॥ सो किंउ निसरें जि जीनन जीया ॥ सो किंउ विसरें जि व्यगनि महि राखें॥ गुर प्रसादि को निरला लाखें॥ सो किंउ विसरें जि विगु ते वाटें॥ जनम जनम का ट्रा गाढें॥ गुरि पुरें ततु हुहै चुकाहका ॥ प्रश्

जनम जनम का ट्रटा गाँढै॥ गुरि पुरै ततु इहै चुफाइश्रा॥ श्रेष्ठ अपना नानक जन घित्राह्त्र्या॥ ४॥ साजन संत करहु इहु काछु॥ आन तिग्राणि जपहु हरिनाछु॥ सिमरि सिमरि सिमरि सुल पारहु ॥ आपि जपहु अनरह नाछु जपारहु॥ मगति माइ तरीऐ सत्तीरु॥

ित्तु मगती ततु होसी छाठ ॥ सरव किल्याण स्रख निधि नाष्ट्र ॥
पृष्ठत जात पाण दिखाष्ट्र ॥ समज द्रख का होतत नास्तु ॥ नानक
नाष्ट्र अपन तास्तु ॥ ४ ॥ उपजी भीति प्रेम रसु चाउ ॥ मन तन
व्यति रही सुव्याउ ॥ तेन्द्र पेखि दरसु सुख होर ॥ मतु विगसै
साथ चरन घोर ॥ भगत जना कै मिन तिन रंगु ॥ निरला कोऊ पार्र
संगु ॥ एक वमतु दीजे किर महक्षा ॥ गुर प्रसादि नामु जि लहुश्चा
॥ ता की उपमा कही न जार ॥ नानक रहिबा सरव समार ॥ ६ ॥

साथ चरन घोड़ ॥ भगत जना कै मनि तिन रंगु ॥ निरला कों जपार संगु ॥ एक वमतु दीजे किर महन्ना ॥ गुर प्रसादि नामु जपि लहन्ना ॥ तो को उपमा कहीन जाड़ ॥ नानक रहिन्ना सरव समाद ॥ ६ ॥ प्रम पत्सद दीन दहन्माल ॥ भगति वल्लन सहा किरपाल ॥ अनाथ नाथ गोर्निद गुपाल ॥ सरव घटा चरत प्रतिपाल ॥ आनिष्ठ पुरल कारण ररठार ॥ भगत जना के प्रान अधार ॥ जो जो जपै ॥ होह पुनीत ॥ भगति भाइ लावै मन हीत ॥ हम निरगुनीआर नीच अजान ॥ नानक तुमरी सरन पुरल भगगन ॥ ७ ॥ सरव चैकुठ मुस्ति मोल पाए ॥ एक निमल हिर के गुन गाए ॥ अनिक राज मोग पडिआई ॥ हिर के नाम की कथा मिन माई ॥ वह मोजन पा परमगीन ॥ रसना जपती हिर हिर नीत ॥ भली सु करनी सोमा

घनात ॥ हिस्टै बमे पूरन गुर मत ॥ साध सागि प्रभ देहु निवास ॥ गरव युख नानक परगाम ॥= ॥ २० ॥ सलोह निरंकार कीया समाधी ग्रापि 11 पिरि ञापि 11 क्यु न इमद्रेता ॥ पाप होता ॥ वर धारी व्यापन सन समाधि । तर वर विरोध रिग्र मिरा क्मार्ति ॥ अव इस का वरनु चिहनु न आपन ॥ तब हरूल मोग पर् रिमहि विद्यापन ॥ जर ज्ञापन ज्ञाप ज्ञापि पारश्रहम ॥ तव मीर

: 本东东东东东东东东东东东东东东东 होवत श्रापन खेलु श्रापि वरतीजा ॥ नानक कहा भरम 11 जब होवत प्रभ केवल धनी 8 दजा - 11 11 किस गनी कउ ॥ जब एकहि हरि अगम कह कउन अउतार ॥ जब निरगुन प्रभ सहज सभाइ तव कितु ठाइ ॥ जव त्रापहि कहन आपि अपनी जोति डरें निडरु कवन कत श्रापन चलित ॥ नानक ठाकुर अगम अपार ॥ २॥ अविनासी सुख कह कहा विनासन जनम मरन -11 जग की त्रास कहहु किसु ॥ तन जम होइ 11 चित्र एका तःः गुपत किसु पूछ्त लेखा श्रगाधे अगोचर - 11 तव कउन ही अचरजा श्राप श्राप 11 नानक श्रापन रूप निरमल पुरख् ॥ ३ ॥ जह पति होता पुरख तह धोता ॥ निरंजन किञ्रा जह निरंकार निरवान 11 तह अभिमान मान कउन 11 जह सरूप केवल कीस ॥ तह छल छिद्र लगत कह जोति 11 जह समावे ॥ तह किसहि भूख कवनु त्रपतावै ॥ करते नाहि नानक का सुमारु 11 जब अपनी वनाई सोभा संगि 11 तन कवन माइ मित्र वाप सुत भाई आपहि परवीन जह कला 11 तह कहा श्रापि उरि धारै श्रापन आपु n जव सगन बीचारै 11 जह आपन 11 कहीए तह चेरा विसमन विसमाद गति अपनी जानह आपि 11 जह अछल अछेद अभेद किसाह विश्रापत समाइत्रा II ऊहा माङ्श्रा 11 श्रापस परवेसु तिहु गुगा का नाही H जह **ग्रं**चितु एक भगवंता तह कउनु किसु H पतीत्रारा जह ऋापि 11 - तह कउनु कउनु ऊच ते सुनन वेद्यंत ऊचा ॥ नानक बह श्रापस कउ आपहि रचित्रो परपंचु आपि जह अकारु गुग

महि कीनो निसयारु ॥ पाषु पुतु तह मई कहानत ॥ कोऊ नरक कोऊ सुरग नलानत ॥ श्राल जाल माइश्रा जजाल ॥ हउमै मोह

भाज ग्रुप्त नेकाने ।। आल जाल भाइना जेजाले ।। ६०५ । भरम भे भार || दूख सूल मान अपमान || अनिक प्रकार पीड नर्यान || आपन खेलु आपि करि देखें || खेलु सकोचे ठउ नानः

ारपान || आपन खंलु आपि करि देखें || खंलु सक्केच तेउ नानक एके || ७ ।| जह अनिगतु मगतु तह आपि || जह पसरै पासारु सत परतापि || दह पाख का आपहि घनी || उन की सोमा उनह

सत परतापि ॥ दह पाल का आपहि घनी ॥ उन की सामा उनह ननी ॥ आपहि चउत्रक करें "अनद चोज ॥ आपहि रस मोगन निरजोग ॥ जिसु भाने विद्यु आपन नाउ लावें ॥ जिसु माने विद्यु

निरज्ञाना ॥ जिसु भारं तिसु आपन नाड लावं ॥ जिसु भारं १०६६ वेल विलारे ॥ वेसुमार अयाह अगनत अताले ॥ जिड सुलावह तिड नानकदास वोले ॥ = ॥ २१ ॥ सलोकु॥ जीअ जत के ठाइरा आपे वरतरणहार ॥ नानक एको पसरिआ दक्षा यह दसटार ॥ १॥

असटपदी ॥ आपि कये आपि सुननेहारू ॥ आपिह एकु आपि दिसयारु ॥ आपि क्ये आपि सुननेहारू ॥ आपिह एकु आपि दिसयारु ॥ जा तिसु भागे ता सृसटि उपाए ॥ आपने भागे लए समाए ॥ तुम ते मिन नहीं किंद्र होड ॥ आपन स्ति सस्र जगतु परोइ ॥ जा एउ प्रम जीउ आपि बुकाए ॥ सचु नाष्ट्र सोई जबु

पाए ।। सो समदरसी वत का बेता ।। नानक सगल सुप्ति के जेता ।। क्षा समदरसी वत का बेता ।। नानक सगल सुप्ति का जेता ।। रे।। जीव्य जन सभ ता के हाथ ।। दीन दर्बाल अनाथ को नापु।। जिसु रास्त्रै तिसु कोइ न मारे ।। सो मुझा जिसु मनई निसारे ।। तिसु तिन व्याप कहा को जाइ।। सम सिरि एक निरान ।। राष्ट्र। जीव्य को जारिक जा के सम्ब हाथि ।। व्यंति साहरि जानई

राह ॥ जीव की जुगति जा के सम हाथि ॥ व्यंतरि बाहरि जानहु साथि ॥ गुन निधान नेव्यंत व्यंतर ।। नानक दास सदा यलिहार ॥ २ ॥ पूरिन पूरि रहै दहवाल ॥ सम उपरि होग्त किरपाल ॥ व्यपने करतर वानै व्यापि ॥ व्यतरज्ञामी रहिव्यो निव्यापि ॥ प्रतिपाल नीव्यम बहु माति ॥ जो जो रचित्रो मु तिसहि धिव्याति ॥ निधु मार्ग विद्यु लए मिलाइ ॥ मगत करहि हरि के गुख पाइ ॥ मन

यति निश्वामु करि मानिश्रा ॥ करनहारु नानन इकु जानिश्रा ॥ ३ ॥ वजु लागा हरि एकै नाइ ॥ तिम की व्यास न निरंधी जाइ ॥ मेरक कर सेरा वनि व्याई ॥ हुन्छु वृद्धि परम पदु पाई ॥ इस ते उपित नही बीचारु ॥ जा के मनि विस्था निरंबारु ॥ वधन तोरि मण निरंबर ॥ व्यनतिष्ठु पूजीह शुरु के पर ॥ इह लोक मुक्तीण

**法表示表示表示表示表示表述的** परलोक सुहेले ॥ नानक हरि प्रभि व्यापिह मेले ॥ ४॥ साध मिलि करहु अनंद ॥ गुन गावहु प्रभ परमानंद - 11 ततु राम ॥ द्रुलभ देह का करहु उधारु ॥ श्रंमृतवचन हरि के गुन गाउ ॥ प्रान तरन का इहै मुत्राउ ॥ त्राठ पहर प्रभ श्रंघेरा ॥ सुनि अगियान विनसै उपदेखु हिरदै वसावहु ॥ मन इछे नानक फल पायहु ।। ५ ।। हलतु पलतु दुइ लेहु सवारि ।। रामः श्रंतरि उरिधारि ॥ पूरे गुर की पूरी दीखिश्रा जिसु 11 साचु परीखित्र्या ॥ मनि तनि नामु जपहु लिव लाइ दुख दुरद्वं मन ते भउ जाइ - 11 सचु वापारु करह वापारी दरगह निवहैं खेप तुमारी ॥ एका टेक रखह मन माहि 11 त्रावहि जाहि ॥ तिस Ę ते न - 11 दूरि कहा को उवरै जाइ राखनहारु धिश्राइ निरभउ जपैं 11 सगल भड ते प्रागी छुटै किरपा राखें 11 जिसु प्रभ  $\Pi$ प्रभु तिसु नाही मनि होवत द्ख 11 नाम्र जपत स्रख चिंता 11 जाइ मिटै कोइ तिस्र **ग्रहंकारु** H कउ जन न पहुचनहारु 11 ठाढा गुरु खरा ॥ नानक ता के कारज पूरा ॥ ७ मति पूरी अंमृत की इसटि ॥ दरसनु पेखत जा उधरत हरि चरन कमल जा के अनृष ॥ सफल दरसनु सुंदर धंनु श्रंतरज्ञामी पुरखु सेवा प्रधानु परवानु 11 वसें सु होत निहालु ॥ ता के निकटि न त्रावत कालु ॥ श्रमर भए धियाइत्रा साध संगि नानक हरि पाइश्रा 11 गुरि दीया **अंज**नु सलोकु ॥ गित्रान अगिश्रान २२ किरपा ते संत भेटिश्रा नानक मनि परगासु । १॥ **ग्रंतरि** प्रभु डीठा ॥ नामु संगि प्रभू माहि घट सगल समिग्री एकसु अनिक रंग नामु ॥ देही महि **अंमृत्** इसटाहि ॥ नउ निधि प्रभ का न जाई अचरज विस्नामु ॥ सुन समाधि अनहत तह नाद् ॥ कहनु त्रापि दिखाए ॥ नानक तिनि देखिया जिसु सोम्ही पाए ॥१॥ सो अंतरि सो बाहरि अनंत ॥ घटि घटि पित्रापि रहिआ माहि धरनि . ्रश्राकास पङ्याल सरव

लोक पूरन प्रतिपाल ॥ बनि तिनि परवति है पारत्रहम्रु ॥ जैसी ग्रागित्रा तैसा करमु ॥ पउण पाणी वैसंतर माहि ॥ चारि दिहिदिसे समाहि ॥ तिस ते मिन नही को ठाउ ॥ गुर प्रसादि नानक सुखु पाउ ॥२। बेद पुरान सिंमृत महि देखु॥ ससीत्रार नरुयत्र महि एकु ॥ बागी श्रम की सम्रु को बोलै ॥ श्रापि न कयह डोलें।। सरव कला करि खेलें खेल।। मोलि न पाईऐ गुणह श्रमोल ॥ सरप जोति महि जा की जोति॥ धारि रहिस्रो सुत्रामी श्रोति पोति ॥ गुर परसादि भरम का नासु ॥ नानक दिन एहु विसासु ॥ ३ ॥ संत जना का पेखनु सभु ब्रहम ॥ संत जना सरब हिरदे सभि धरम । संत जना सुनहि सुभ वचन राम संगि रचन ॥ जिनि जाता तिस की इह रहत । सिवयन साथ सिम कहत ॥ जो जो होह सोई सुख मानै ॥ करन करावनहारु प्रभु जाने ॥ अंतरि बसे बाहरि भी ओही दरसनु देखि सभ मोही ॥ ४ ॥ आपि सांति कीआ सस् तिसु प्रभ ते सगली उतपति 🛭 तिस भावे ता करे तिष्ठु भावे ता एकंकारु ॥ अनिक कला लखी नह जाइ ॥ जिसु भावे दुरि ॥ आपे तिसु लए मिलाइ।। फश्न निकटि कवन कहीएँ नानक तिस जन भरपूरि । श्रंतर गति जिसु श्रापि जनाए ॥ व्यापि षुभ्ताए ॥ ४ ॥ सस्य भृत व्यापि वस्तारा ॥ सस्य नैन क्रापि सगल समग्री जा का तना ॥ आपन जसु आप ही सुना ॥ श्रायन जातु 😝 खेलु बनाइश्रा ॥ श्रागिश्राकारी कीनी सभ के मधि अलिपतो रहै।। जो किई कहणा सु श्रागित्रा श्रावे श्रागित्रा जाइ । नानक जा भावे ता लए ६ ॥ इस ते होइ सुनाही बुरा ॥ श्रोरे कहतु किनै कछु करा॥ श्रापि भला करत्वि अति नीकी ॥ आपे जाने अपने जी की ॥ आपि साच घारी सम साचु ॥ ऋोति पोति आपन संगि राचु ॥ ता की गति मिति कही न जाइ ॥ दूसर होइ त सोमी पाइ ॥ दिस की कीआ सभु परवातु ॥ गुर प्रसादि नानक इह जानु ॥ ७ ॥ जो जानै तिम्र सदा ग्रुप होइ ॥ व्यापि मिलाइ लए प्रमु सोइ ॥ ब्योह धनवंत कुलवंत पतिवंतगतीवन मुक्ति जिसु रिदे मगवंतु ॥ धंतु धंतु धंतु खतु आद्या ॥ जिसु प्रसादि सर्ध

**东西西部城城城城**。北 इहै तराइत्रा 11 जन श्रावन का सुश्राउ 11 ऋार्वे संगि चिति आपि नाउ ॥ मुकतु स्कृत संसारु 11 नानक तिसु जन कउ सदा नमसकारु ॥ = ॥ २३ ॥ सलोक् ॥ आराधिया पूरा जा पूरा का नाउ -11 नानक पूरे 8 पूरे 11 11 असटपदी  $\Pi$ ग्रर गाउ निकटि करि पेख सासि 11 सासि पारत्रहम् की उतरे चिंद ॥ आस अनित तिआगहु गोतिंद ॥ मन अंतर तरंग ॥ छोडि वेनती करह मन मंग ॥ आपु की धृरि - 11 अगिन सागरु तरहु ॥ हरि धन के भरि लेहु संगि भंडार ॥ खेम कुसल सहज आनंद पूरे नमसकार ॥ १ 11 ग्रर जीउ ।। नरक निवारि उधारहु ॥ गुन रसु पीउ ।। चिति चितवहु नाराइग एक ॥ एक रूप ।। गोपाल दामोदर दीन दइत्राल ।। दुख भंजन पूरन ॥ सिमरि सिमरि वारंवार ॥ नानक जीश्र नाम्र अधार ॥ २ ॥ उतम सलोक साध के बचन ॥ अप्रुलीक लाल एहि रतन ॥ होत उधार ॥ त्रापि तरे लोकह निसतार ॥ जा कै मनि लागा हरि रंग जीवन सफल ता का संगु वाजै ॥ सुनि सुनि अनद करे गाजै प्रभु उधरे तिन कै साथे ॥ गुपाल महांत के मोथे ॥ नानक जोगु सुनि सरनी त्राए ॥ करि किरवा प्रभ मिलाए मिटि आप गए वैर भए सभ रेन ॥ अंमृत नामु साध संगि लैन 11 होई सेवक की सेव ॥ आल जंजाल पूरन विकार रसना कहते सुनि करि H राम नाम प्रसादु निवही खेप हमारी ॥ ४ ॥ प्रभ की ॥ नानक चीत मीत एकागर संत 11 सावधान H सुखमनी बसै मनि ं जिसु होत निधान H स्र होइ की 11 सरव इछा पूरन प्रधान पुरख प्रगृह सभ न होवै आवन **असथानु ॥ वहुरि** ऊच पाए जानु ॥ चलै जनु सोइ li नानक जिसहि नव निधि।। बुधि गित्रानु सरव तह

**杰杰杰杰杰杰杰杰** 

कमल त्रगास ॥ सम कै मधि सगल ते उदास ॥ तत का बेता ।। समदरसी एक इसटेता ॥ इह फल तिसु जन कै ग्रुखि भने ॥ गुर नानक नाम बचन मनि सुने ॥ ६॥ इहु निधानु जपै मनि कोइ ॥ सम जुग महि ताकी गति होइ॥ गुण गोविंद नाम धनि बाखी ॥ सिमृति सासत्र वेद वखाणी ॥ मनि विस्नाम !! गोबिंद भगत कै सगल मतात केवल हरिनाम ॥ अप्राघ साध संगि मिटै ॥ संत कृपा ते जम ते छूटै करम प्रभि पाए ॥ साध सरिष नानक ते आए॥ ७॥ लाइ प्रीति ॥ तिसु जन आवै हरि प्रश्न चीति ॥ जिस मनि वसे सने का दख् निवारै ॥ दलभ देह ततकाल सोमा अंमृत ता की बानी 11 एक नाम समानी।। दख रोग विनसे मै भरम ॥ साध नाम निरमल करम ।। सभ तेऊ व ताकी सोशाबनी ॥ नानक इह गुस्पि<sup>नाह</sup> सुखमनी 11 28 11 28 11 थिती गउड़ी महला ५ ॥ सलोक ॥ ।। जलि यलि महीत्रलि पूरिश्रा १ ओं सतिग्रर प्रसादि ॥ ।। अनिक मांति होइ पसरिआ सम्रामी सिरजनहारु एकंकारु ॥ १ ॥ पउड़ी ॥ एकम एकंकारु प्रभु करउ बंदना धिश्राह॥ ग्रण गोविंद गुपाल प्रभ सरनि परउ हरिराइ ॥ ता कलियाण सुरू जा ते सर् िकेन्द्र होइ ॥ चारि कट दह दिसि अमिय्रो तिस बिन अपर न कोइ॥ बेद प्ररान सिमृति सुने बहु वीचारु ।। पतित उधारन भै हरत सुख सागर निरंकार ॥ न जाइ ॥ जो चाहिह भगता देनहारु तिस बिन अपर नानक हरि गुन गाइ॥ १ ॥ गोविंद जलु गाईऐ हरि नीत ॥ मिलि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सलोकं ॥ भजीपे साथ मंगि मेरे मीन परउ हरि र्यंद्रना श्वनिक वार सरनि सइ ॥

साधर्मिंग दुवीत्रा माउ मिटाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ दुवीत्रा दु दरि करि गर सेता करि नीव ॥ राम राज मनि तनि वसे

कामु बोधु लोभु मीत ॥ मरणु मिटै

**बिनस**िं

जीवस मिले

कलेस ॥ त्रापु तजहु गोविंद भजहु भगति परवेस भाउ हिर हरि दरगह पतिवंत ॥ राम नाम धनु साच साह भगवंत ॥ ऊठत वेंठत हरि भजह साधृ संगि वसे गई नानक दुरमति छुटि पारत्रहम चीति II 2 1 तीनि विद्यापिह जगत कड तुरीत्रा पावे कोइ ॥ नानक संत मनि वसित्रा सोइ॥ ३ ॥ पउड़ी 11 त्रितीत्रा त्रै फल कव उतम कव नीचु ॥ नरक सुरग भूमतउ घणो सदा सोग सहसा संसारु हरख हउ हउ करत कीए तिसहि न जाग्रनी चितवहि अनिक उपाइ तूरें ताप विश्राधि उपाधि रस कवहु न ॥ पाग्नहम पूरन धनी ।। मोह भरम बृडत घणो महा नरक महि नानक तेरी आस ॥ ३ लेहु करि किरपा प्रभ राखि Ш सोइ जिन तजित्रा अभिमानु सुघडू पदारथ असट सिधि भंज नानक हरिनामु ॥ ४ ॥ पउड़ी वीचारु स्रिण सोधित्रो खेम ततु ॥ सरव ॥ नरक निवारे दुख हरे निधि राम नाम्र जि सारु छुटें हरि कीरतन परवेस मीचु हुटै जम ते - 11 दारिद रते निरंकार दुख अपवित्रता - 11 मुनि खोजते सुरि नर जन सुख सागर ऊजला होइ नानक साध रवाल 11 वसे राचे माइत्रा संगि ॥ साध कें रंगि ।। ५ पउड़ी 11 H परपंचु - 11 कुसम जिह जानिश्रो वास बहु रंगु वर्णा ॥ नह जापै व्रभीऐ नह वल वंच नह वेधिय्रो ग्रगित्रानि मोह रचिश्रो रस अनेक कीने जोनि भ्मग् करम विवेक मनि न वीचारि -11 भगति भाउ पाईग्रहि विरले रंच नानक न ऊचौ कहहि सलोकु ॥ खट सासत्र कै दुआर गुण गावते नानक प्रभ

testeste stestestestestestestestest खमटिम खट कहि सिंमृति क्यहि अनेक ॥ सासर ऊतम ग्रनि गुण श्रंतु न जाणहि सेखा। नारद जन जसु गारत गोर्निद् ॥ रस गीघे हरि सिउ रीघे मगत मोह मान अमु निनसिश्रो पाई सरनि चरन रमल मनि तनि वसे दरसनु देखि निहाल ॥ लाभ मिलें तोटा हिरे साथ सगि लिन लाइ ॥ खाटि खजाना निधि हरे नानक गुरा जमु कयहि योनहि ।। ६ ॥ सलोङ ॥ सत मदल हरि सति सुमाइ॥ नानक मनु संतोखीए एक्सु सिउ लिय लाइ॥७॥ पउडी || सपतमि संचहु नाम घनु ट्रटि न जाहि भंडार || सत मगनि महि पाईए अतु न पाराबार ॥ आपु तजह गोबिंद भजह सरनि परह हरि राष्ट्र ॥ दख हरें मनजलु तरे मन चिंदिश्रा फलु पाइ !! हरि जपै सफलु जनमू परवाणु ॥ अतिर बाहरि मिति सदा सगि करनेहारु पञ्जाणु॥ सो साजज सो सखा मीतु जो इरि की मति देह ।। नानक विद्यु बिलहारखें हरि हरि नाम जपेह !। ७ il सलोकु ॥ श्राठ पहर गुन गाईग्रहि वजीग्रहि अवरि बजाल ।। जम सर्क्डनानक प्रभृद्हश्रोल ॥ = ॥ पउडी ॥ असटमी न असट सिधि नत निधि।। सगल पदारथ पूरन वृधि।। कतल प्रगास निरमल रीति निरोधर मत ॥ महि ऊच निसेख गिथान ॥ इरि हरि भनत पूरे गुर सिंग ॥ जिप तरीऐ नानक नाम हिर शी ॥ = ॥ सलाङ ॥ सिमरिश्रो मोहिद्यो नानक सञ्चाद नामि **विसारिए** ॥ ६ ॥ पउडी ॥ नरक सुरग श्चरतार नरे निपरीवि ॥ हरिनामु - 11 जपहि करत ਜ रमहि निंद सुनही वकहि साध Ħ करन हरि जसु निंद। हिरहि परदरच्र उदर के ताई ॥ श्रमनि त्सनान बुभोई।। इरि सेनानिज एह फल लागे॥ जमहि त्रभागे ॥ ६ ॥ सलोकु दस दिस खोजव में फिरियो जत देखउ तत सोइ ॥ मनु वसि आवे नानका जे पूरन हिरपा हाइ ॥ १० ॥ पउडी ॥ दसमी दस दुत्रार बसि कीने ॥ मनि संतीपु नाम जपि होने ॥ करनी सुनीए जसु गोपाल ॥ नैनी पेखत साध

**苏**亚龙龙龙龙 गुन गावै वेश्रंत ॥ चितवै रसना मन महि दइआल पूरन 11 कमाईऐ ॥ भगवंत ॥ हसत चरन संत टहल नानक इह संजम्र प्रभ किरपा पाईए ॥ १०॥ सलोकु ॥ एको एक्र बखानीए विरला जागों गुण गोविंद न जाणीए नानक सभ विसमादु \$ 8 11 पेखह पउड़ी ।। ऐकादसी निकटि हरि रोमु इंद्री 11 बसि करि स्रगह हरि नाम् ॥ मनि संतोखु सरव जीत्र विधि दइश्रा इन राखे इक मनु ठाइ संपूरन भइत्रा ॥ धावत ॥ मनु सुध् पूरि रहे पारब्रहम हरिनाइ सभ महि हरि 11 ॥ सलोकु ॥ धरम ॥ ११ दुरमति सेवा करि अटल एह हरी करी भेटे साध कृपाल ॥ नानक प्रभ सिउ मिलि रहे विनसे ॥ १२ ॥ पउडी ॥ दुत्रादसी दानु नामु हरि इसनानु II की करह तजि मानु ॥ हरि श्रंमृत पान करह साध संगि 11 मन कोमल वाणी सभ कउ संतोखें तृपतासे कीरतन प्रभ रंगि ॥ पंच नाम रसि पोखै ॥ गुर पूरे ते एह निहचउ पाईऐ ॥ राम रमत फिरि जोनि न त्राईऐ 11 १२॥ सलोक्क तीनि होत वित्रापित्रा पूरन न काम ॥ पतित गुणा मनि नाम ।। १३ ॥ पउड़ी ॥ त्रउदसी तीनि ताप संसार॥ हरि हरि महि नरक अवतार ॥ भजनु न मन न गाइश्रो ॥ ॥ सुख सागर प्रभ्र निमख सोग हरख का कार वाधित्रो ॥ दीरघ रोगु माइत्रा त्रासाधित्रो 11 दिनहि विकार करत नैनी नीद वरड़ाइओ सुपन हरि 11 विसरत होचत सरान नानक प्रभ पुरख १३ दइत्राल 11 विश्रापत कंट चउदह भवन सगल चारि राम 11 ता के देखीऐ काम ॥ १४ पूरन न 11 पउडी 11 चारि कुंट 1 सगल प्रभ श्राप भवन पूरन परताप 11 दसे धरनि H श्रकास रविका एकु सभ प्रभ महि प्रभ परमेस्बर परवत 11 पाताल वन जल थल तह वसहि दइत्राल सगल भगवान 11 असभूल स्खम नानक गुरमुखि सलोकु ।। श्रातम् जीता गुरमती पछान ॥ 88 11 गुण गाएं मै मिट विनसी चिंद **प्रसादी** नानक

पउड़ी ॥ श्रमावसि श्रातम सुखी मए संतोखु दीश्रा गुरदेव ॥ मनु तनु सीतलु सांति सहज लागा प्रम की सेव ॥ ट्रटे बंधन बहु विकार हउमै छुटी सिमरत हरि सफल पूरन ता के काम ॥ दुरमति मिटी सरनि गही पारब्रहम की मिटिया आयोगवन ॥ आपि तरिश्रा कुटंब सिउ गुरा गुविंद प्रभ खन ॥ हरि की टहल कमावणी पूरे ते पाइत्रा नानक सुख विस्राप्त ॥ जपीऐ प्रभ का नाम्र ॥ गुर न डोलता पूरा की त्रा प्रभ स्नापि ।! सलोक ॥ प्रस्त कवह सवाइत्रा नानक होत न घाटि ॥ १६ ॥ पउड़ी ॥ करण कारण समरथ ॥ जीव्र एक का हथु॥ गुरा निधान गोविंद ऊपरि जा सोइ ॥ निरंजन होड श्रंतरआमी प्रश्न सुजानु श्रलख पारब्रह्म परमेसरो सम विधि जानखहार ॥ संत सहाई सरिन जोगु आठ पहर नमसकार ॥ श्रकथ कथा नह वृक्तीए सिमरह चरन ॥ पतित उधारन श्रमाथ नाथ नानक प्रभ की सरन ॥ १६ ॥ सरिन गही हरि राइ ॥ सलोकु ॥ दुख विनसे सहसा गइत्रो चिंदे फल पाइत्रा नानक हरिगुन गाइ ॥ १७ ॥ पउड़ी ॥ कोई गावै को सुर्गै कोई करैं बीचारु ॥ को उपदेसै को दड़े तिस का होइ उघारु ॥ काटे होइ निरमला जनम मल जाह जनम माइ ॥ सो सुरता सो वैसनो सो पलिति मुसु ऊजला नह पोहै तिसु गियानी धनरंत ।। सो सरा कुलबंत सोइ जिनि मजिल्ला खत्री माहमणु सुदु वैसु उधरै सिमरि चंडाल ॥ जिनि जानियो प्रश् श्रापना नानक तिसहि खाल ॥ १७॥ गउडी की बार महला ध महला ४ ॥ सतिगुरु पुरस् १ थ्रों सतिगर प्रसाहि सलोक 11 इसटि करि देखदा दश्याल है जिस नी समत सब कोइ ॥ एक इरि मिधि होइ सतिगर निचि श्रंमृत II धिश्राहिए गुरमुखि नानक किरपा वे हरि उतम l हउमे माध्या सम निस ਜਿਰ पार्व S II गुरम्स् खिद्रश जगि लाहा हरि धन हरि ≳उम निस

श्रंमृत् हरि उरधारि ॥ सभि कारज तिन के सिध हहि जिन गुरमुखि धुरि जो धारि मिले से मिलि रहे हरि मेले 11 नानक साहिचु सचु है सचु सिरजगहारि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तू. सचा गोसाई ॥ तुधु नो सभ धित्राइदी सभ लगै तेरी पाई ॥ तेरी सिफति सरूप है जिनि कीती तिसु पारि लघाई 11 नो फलु पाइदा सचि नामि समाई ॥ वडे मेरे साहिवा वडी तेरी विडिग्राई ॥ १ ॥ सलोक म० ४ ॥ विणु नावै होरु सलाहरणा सादु ॥ मनमुख ऋहंकारु सलाहदे हउमै ।। जिन सालाहिन से मरिह खिप जार्ने सभु अपवादु गुरम्रुखि उचरे जपि हरि हरि परमानादु ॥ १ ॥ म० हरि प्रभु दिस नामु धित्राई मिन हरी ।। नानक नामु बोली सभि दुख परहरी ॥ २ ॥ पउडी ॥ तू आपे आपि निरंजन हरि राइआ ॥ जिनी इक मनि सचु तृ धिश्राइश्रा का सभु दुखु गवाइत्रा ।। तेरा सरीकु को नाही जिस नो तुधु जेवडु दाता तू है है सच निरंजना तू भोइत्रा ॥ सचे मेरे साहिवा सचे सचु नाइत्रा 11 २ ॥ श्रंतरि हउमै रोगु है श्रमि भूले मनमुख दुरजना सतिग्रर साधू सजना ॥ रोगु गवाइ मिलि १ ॥ म० ४ ॥ मनु गुरमुखि हरि गुणनासु ॥ जन नोनक गुर सावासि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तू करता पूरख अगंग्र नालि तू बड़ीए ॥ तुधु जेवडु होइ सु आखीऐ तुधु पड़ीएं ।। त घटि घटि इकु वरतदा गुरमुखि परगड़ीऐ सभस दा खसम्र है सभद तू चड़ीए।। तू करहि स कड़ीऐ ॥ ३ ॥ सलोक म० ४ ॥ मै मिन तिन प्रेग्र किरपा धारि प्रभ सतिगुर सुखि लगंनि ॥ जन नानक ॥ १॥ म० ४॥ जिन अंदरि प्रीति पिरंम की जिउ सोहंनि ॥ जन नानक हरि आपे जाणदा जिनि लाई प्रीति पिरंनि पउड़ी।। तू करता - त्रापि त्रभुलु है भुलग विचि नाही करहि है गुरसवदि बुभाही भला  $\Pi$ तू करगा कारग को नाही ॥ तू साहिबु अग्रमु दुजा

that that that the state of सम तुधु घित्राही ।। समि जीत्र तेरे तुसमस दा तुसम छडाही । ४॥ सलोकम०४॥ सुणि साजन प्रेम संदेसरा अली तार लगंनि ॥ गुरि तुर्ठे सज्ञ ु मेलिया जन नानक सुखि सर्वनि ॥१॥म०४॥ सतिगुरु दाता दइश्राख़ है जिस नो दइश्रा सदा होइ ।। सविगुरु सभु देखें ब्रह्मु इकु सोइ ॥ निखैरा नालि जि अंदरह निरवेरु है वैरु चलाइदे तिन विचहु तिसटिया न कोह ॥ सतिग्रह होइ ॥ सतिगुर नो जेहा युरा किउ भला मनाइदा तिस दा इछरा वेहा फलु पाए कोइ ॥ नानक करता सम्र किल्ल जायदा जिर् किञ्च गुम्पान होइ ॥२ ॥ पउदी ॥ जिस नो साहिबु वडा करे सीई वड जाणी ॥ जिस साहिर भारी तिस बखसि लए मनि भाणी।। जेको क्रोम दी रीस करेसो मृढ़ ब्रजाणी।। जिस नी सतिगुरु मेले सु गुण स्वै गुख आखि बखाणी ॥ नानक सचा सबु है युक्ति सचि समागी ॥ ५ ॥ सलोक म० ४ ॥ हरि सित निरंजन ध्यमरु है निरभउ निरवैरु निरंकारु ॥ जिन जिपसा चिति तिन लया इउमै भारु ॥ जिन गुरसुखि इरि आराधिआ तिन जना जैकारु ।। कोई निंदा करे पूरे सतिगुरू की तिस नी सञ्च संमारु ॥ सतिगर निचि आपि गुरु गण गाउँ तिम वारिश्रा नामक तिन मिरजणहारु ॥१॥ म० ४ ॥ श्रापे घरती साजीश्रन श्रापे श्राकास ॥ निचि चापे बंत उपाइबनु मुखि आपे देइ गिरास ॥ सम् आपे आपि धिबाइ तुसमि ॥ अन नानक गणतास फिल्पिख बर्ट वाम ॥ २ ॥ पउढी ॥ व सचा साहित् सच

सचै मार्ने ॥ जो तुषु सचु सलाहदे तिन जम कंग्रह नेहि न आये ॥ दरि उजले जिन हरि हिरदै सचा मार्रे ॥ एडियार हिरदै कपट महा जाव होइ ż विचि निम वेहा पाए ॥ गुरुविस्वी अंसुतु बीजिया तिन अंसूत फुलु हरि पाए ॥ इसति पनित हुग्व उजले बोह हरि दूरगह सची वंताए ॥

## DATE OF THE PROPERTY OF THE PR श्रंदरि खोडु नित खोडु कमात्रहि श्रोहु जेहा बीजे तेहा फल खाए ।। जा सितगुरु सराफु नदिर करि देखें सुत्रावगीर उपड़ि आए।। श्रोइ जेहा चितवहि नित तेहा पाइनि दिय बजाए ॥ नानक दुही सिरी खसमु त्रापे वरते नित करि देखें चलत सवाए ॥ १ ॥ म० ४ ॥ इकु मनु इकु वरतदा लगें सो थाइ पाइ।। कोई गला करे घनेरीत्रा जि घरि साई खाइ ॥ विनु सतिगुर सोभी ना पर्वे अहंकारु न विचहु जाइ ॥ अहंकारीआ नो दुख भुख है हुथु तडिह .घरि घरि मंगाइ ॥ क्रूडु गुभी नार है शुलंमा पाजु लहि जाइ ॥ जिसु होवे पूरवि लिखिआ मिलै जिउ प्रभु आई ॥ लोहा पारसि मिलि संगति सुवरन हाइ जाइ ॥ जन नानक के प्रभ जिउ मार्चे तिर्वे चलाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जिन हरि सेविश्रा तिन हरि त्र्यापि मिलाए ॥ गुग की साभ तिन सिंउ करी सिंभ अवगण सबदि जलाए । अउगण विकिण पलरी जिस्र देहि पाए ।। वित्तहारी गुर श्रापणे जिनि अउगण मेटि गुण परगटीश्राए वडे की गुरमुखि त्रालाए 11 9 म० ४ ॥ सतिगुर विचि वडी वडिऋाई जो अनदिनु हरि हरि नाम्र धियाये ।। हरि हरि नामु रमत सुच संजमु हरि नामे ही हरिनामु ताग्रु हरिनामु दीवाणु हरि नामो रख चितु लाइ पूजे गुर मूरित सो मन इछे फल पावै ॥ निंदा सतिगुर पूरे की तिस्र करता मार दिवावे ॥ फेरि ब्रोह श्रोसु हथि न श्रावे श्रोहु श्रापणा वीजिश्रा श्रापे खावे ॥ नरिक घोरि मुहि कालै खड़िया जिउ तसकरु पाइ गलावै ॥ फिरि सतिगुर की सरगी पर्वे ता उबरे जा हरि हरि नामु धित्रावें श्राखि सुगाए नानकु हरि करते एवै भावै॥ १ - 11 पूरे गुर का हुकमु न मंने ब्रोहु मनमुखु अगित्रानु मुठा माइत्रा ॥ त्रोसु अंदरि कूडु कूड़ो करि वुसौ अणहोदे सगड़े श्रोस दै गलि पाइश्रा ।। श्रोहु गल फरोसी करे वहुतेरी श्रोस दा वोलिश्रा किसै न भाइत्रा ॥ त्रोहु घरि घरि हंहै जिउ रंन दोहागिण त्रोसु नालि मुहु जोड़े त्रोसु भी लछणु लाइत्रा ॥ गुरमुखि होइ सु अलिपतो वस्ते ओस दा पासु छडि गुर

पासि बहि जाइग्रा ॥ जो गुरु गोपे त्रापसा सो मर्ला नाही पंचहु स्रोनि लाहा मृतु सम्रु गगाङ्या ॥ पहिला त्यागम्रु निगम्रु नानकु त्राखि सुगाए पूरे गुर का बचनु उपरि श्राइश्रा ॥ गुरसिखा वटिश्राई भावे की मनपुत्वा स्रोह वेला हथि न आइस्रा ॥ २ ॥ पउडी ॥ स्तए जिसु सतिगुरु टिके ॥ सो सचा सभद वडा है सो सचा सतिगुरु इके सोई सतिगुरु पुरखु 11 जि सच धित्राइदा सच है जिनि पंजे दत कीते वसि छिके ॥ जि विनु सतिगुर ॥ स्रोइ बोले गणाइदे तिन अंदरि कड फिड फिड एह फिके सलोक न भावनी ग्रुह काले सतिगुर ते चुके || = || हरिप्रभ का सभ्र खेतु है डरि आपि किरसाणी लाइआ। यखिस जमाईत्रतु मनग्रुखी मृत्तु गवाइत्रा ॥ सम्रु को वीजै श्रापणे भले नो हरि भागे सो खेतु जमाइत्रा ॥ गुरसिखी हरि श्रंमृतु बीजिश्रा चुहा दिरस नित फल अंमृत पाइत्रा ॥ जमु जंमी किरसाग्री हरि करते मारि क्टाइश्रा ॥ का काडा अंदेसा सम्र लाहियोतु हरि बोहल बखस जमाइमा ॥ तिन धिम्राहमा 11 जन 11 8 Ħo तराइश्रा मनप्रस्ति होरे गला ॥ राती ऊर्वे दविश्रा नवे सोत । मनप्रवा दें सिरि जोरा श्रमरु है नित देवहि जोरा दा त्र्याखित्रा पुरस्त कमानदे से ऋपनित अमेघ खला।। वामि विश्रापे इसुघ नर से जोरा पछि चला ॥ सतिग्र पुरखु भल मला ॥ जोरा प्रस खिला ।। सम तेरी बखत बखाउँ जानक भल ।। २ ।। पउडी ।। त. बेपरमाह श्रधाह 핥 ञ्चतल धिग्रहदे जिन सतिगुरु मिलीए सतिगुर की रीसे होरि बाणी सति सरुष्ठ है गुरवाणी वर्णीए।। कुड़े फाडि पडीए ॥ श्रोना अंदरि होह मुख पित्र बोलदे से कडिग्रार माइत्रा नो भित भरदे कडीए ॥ ६॥ सलोक म० ४॥ निरमली निरमल जन होइ स सेना घाले ॥ ग्रंदरि च्योड निमारु

कढे जजमाले ॥ सचित्रार सिख वहि सतिगुर पासि घालिन कूड़ित्रार न लमनी कितें थाइ भाले ।। जिना सितगुर का श्राविश्रा मुह भरोरे फिरहि दयि गाले ॥ जिन श्रंदिर हरि केरी से किचरकु वेराईग्रानि मनमुख वेताले ॥ सतिगुर नो मिलै सु त्रापणा मनु थाइ रखें छोहु छापि वरते छापणी वथु नाले।। जन नानक इकना गुरु मेलि सुखु देवें इकि आपे विख कहैं ठगवाले।। १।। म० ४।। जिना अंदरि नामु निधानु हरि तिन के काज दिय आदे रासि॥ तिन चुकी महताजी लोकन की हरि श्रंगु करि वैठा प्रभु पासि विल सभि दरसनु देखि करहि को करता वलि ता सभ्र सावासि हरि कीत्रा का सभि साह पातिसाह सभ्र जन कउ रहरासि ॥ गुर पूरै की वडी वडिआई हरि वडा सेवि सुख पूरे दानु दीत्रा हरि निहचलु गुरि नित वससे चडे निंदकु विङ्याई देखि सकै न सो करते आपि वोलै करते के भगता नो पचाइत्रा ॥ जन्न नानकु गुण सदा रखदा २ ॥ पउड़ी ॥ तू साहिचु श्रगम दङ्श्रालु वड दाता श्रावई तू है जेवड़ मैं होरु को दिसि न दाणा ॥ तध मेरे दिसि ॥ मोह कुटंचु ऋावदा सभु चलग्रहारा आवरा चितु लाइदे से कुड़िश्रार कुड़ा तिन विन्नु सचे होरतु विनु सचे पचि धिआइ तू सचु ॥१०॥ सलोक म० ॥ अगोदे 8 सत भाउ न श्रावै श्राखिश्रा कंमि 11 विचि अध वेचारा गली किउ सुखु पावे अंदरि प्रीति नहीं सतिगुर की जिसु 11 जावै ॥ मेरा हरि प्रभु करता जे कृपा करे सु कूड़ी आवे कूड़ी सतिगुरु पारब्रह्म नदरी आवे ॥ ता अपिउ पीवे सवदु गुर केरा सभु काड़ा अंदेसा भरम्र चुकावै ॥ सदा अनंदि रहै दिनु राती जन नानक ।। म० ४।। गुर सतिगुर का जो सिखु अनदिन हरिगुण गावै ॥ १ धित्रावै ॥ उदमु करे भलके परभाती हरिनाम्र अखाए स भलके उठि इसनानु करे श्रंमृतसरि नावै ।। उपदेसि गुरू हरि हरि जपु जापै सिभ चड़े दिवसु गुरवाणी जावै फिरि किल्विख पाप दोख लहि -11 गावै हरिनामु धिआवै जो वहदिश्रा उठदिश्रा . 11 सासि गिरासि 5. 本本本本:本本本本i

हरि

धिआए मेरा हरि

THE THE PARTY OF

दश्यालु होने मेरा सुत्रामो तिसु गुरसिख गुरू उपदेसु सुगाने ॥ जनु नानकु पृष्टि मंगे तिसु गुरसिख की जो त्रापि जमे अवस्त नाम जपाने ॥२॥

सो गुरसिख गुरू मनि भावे ॥ जिस

पउड़ी ।। जो तुषु सचु घित्राइदे से विरले थोडे ॥ जो मनि चिति 🕫 श्रराधिदे तिन की नरकति खाहि श्रसंख करोड़े ॥ थित्र्याहदी से थाइ पए जो साहित्र नोड़े ॥ जो बिनु सितगुर खादे पैनदे से ग्रह मरि जंमे कोडे ॥ ओड हाजरु मिठा बाहरि विसु कडिह मुखि घोले।। मनि खोटे दिय विछोडे सलोक म० ४ ॥ मृद्ध जुई भरित्रा नीला कोला खिधोसडा बेमुखि वेमुखै नो पाइत्रा । पासि न देई कोई बहिए गृहपड़ि सगवी मल लाइ मनमुख ब्याह्मा ॥ पराई जो निंदा मेजिया श्रोधे भी मुहु काला दुहा दा कराइया ।। तद् सुशिया सभतु जगत विचि माई वेग्नख पउली पउदी फाना होइ के उठि घरि आइआ॥ अगै संगती वेप्रात रलणा न मिलै ता वहुटी भतीजी फिरि आणि घरि हलत पलत दोवे गए नित अखा कके तिहाइया सुम्रामी करता पुरस्तु है जिनि निम्राउ सचु वहि म्रापि सतिगुर की पूरे सो साचे मारि असर तिनि आखित्रा जिनि जगतु सशु उपाइआ 11 8 का नंगा भ्रखा होवै तिस नफरु किथह खाए ॥ जि साहिव के घरि वयु होवे सु नफरे हथि आवे किथहु पाए ॥ जिस दी सेवा कीती फिरि लेखा मंगीए श्रव्यक्ती होई ॥ नानक सेवा करह हरि गुर सफल दरसन लेखा मंगै न कोई ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ नानक वीचारहि संति वेद कहंदे ।। भगत मुखै ते बोलदे से वचन होवंदे ा प्रगट जापदा सभि लोक सुखंदे ।। सुख न पाइनि ग्रगध नर संत नालि खहंदे।। श्रोइ लोचनि श्रोना गुर्खे नो श्रोड श्रहंकारि सहंदे।। श्रोड विचारे किया करहि जो भाग धरि मंदै ॥ जो मारे तिनि पारब्रहमि से वैरु करहि निरवैर नालि घरम निश्राइ पचंदे सरापित्रा से फिरहि भवंदे ॥ पेइ मढाहॅ कटिया

## 表表表表表表:表述|透透:或表表表表表表表表表表表 १२ ।। सलोक म० ४ ॥ श्रंतरि हरि गुरू धिश्राइदा वडी -11 विडिआई ।। तुसि दिती पूरे सितगुरू घटे नाही इक्क तिलु किसे दी घटाई ।। सचु साहिचु सतिगुरू के विल है तां अखि अखि मरे सभ निंदका के ग्रह काले करे हिर करते आपि वधाई।। जिउ जिउ निंदक निंद करिह तिउ तिउ नित नित चड़े सवाई ॥ जन नानक हिर श्राराधिश्रा पैरी श्राणि सभ पाई ॥ १ ॥ म० ४ सतिगुर ]1 सेती गरात रखें हलतु पलतु सभु तिस का गइत्रा ।। नित भहीत्रा पाए नित भरवदा भरवदा भड़ि पङ्ग्रा ॥ करे उपाव माइआ धन कारिंग अगला भी उडि धनु श्रोहु गङ्ग्रा 11 किश्रा किञ्रा जिसु श्रंदरि सहसा दुखु पङ्त्रा ॥ निरवैरै नालि जि रचाए सभु पाप्न जगतै का तिनि सिरि लङ्ग्रा श्रोस ढोई नाही जिसु अंदरि निंदा मुहि अंबु पइत्रा ॥ जे सहने नो पाए ता खेह सेती रिल गइत्रा ॥ जे ओहु गुर की सरगी श्रावै ता पिछले श्रउगण वस्त्रसि लङ्श्रा ॥ जन नानक नाम्र किलविख पाप गइत्रा ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि सिमरत त् सभद् ऊपरि त् दीवाणु 11 जो तुधु सचु सच सेवनि सचे तेरा माण्य श्रोन्हा -11 **अंदरि** मचु सच ताया ॥ से भगत जिनी गुरमुखि सालाहिआ बोलिन सचे तेरा तिन वारी सद क़रवाणु॥ १३ नीसाणु ।। सचु जि सचे सेवदे म० ४ ॥ धरि मारे पूरे सतिगुरू सेई हुणि सतिग्ररि बहुतेरा लोचीऐ देई मिल्ण करतारे ॥ सतसंगति जे मेलग नो न लहिन विचि संगति गुरि वीचारे ॥ कोई जाइ मिलै ॥ गुरि वावै फिटके नो तिसु मारे जमु जंदारे से ग्ररि तीजी पीड़ी कीते कुडियारे गुरि वीचारित्रा H हथि गुरु चउथी पीड़ी टिकिया तिनि निंदक सभि कोई पुतु सिखु सेवा करे सतिगुरू की तिसु सभि पाइसी सो सवारे फलु पुत् धनु लखमी मेले सतिगुरू हरि निसतारे निधान सभि विचि जिसु श्रंदरि उरधारे सो हरि 11 पाए पूरा सतिगुरू जिसु लिखत लिलारे लिखित्रा 11 जनु नानकु माग

पृद्धितिन जो गुरसिख मित पिद्यारे ॥१॥ म०४ ॥ जिन कउ श्रापि देह वडिशाई जगतु भी श्रापे श्राणि तिन कउ पैरी पाए ॥ डरीएे तां जे किछ आपर् कीचै सम्र करता आपसी कला बघाए ॥ देखह माई एहु अखाड़ा हरि प्रीतम सचे का जिनि आपर्ण जोरि सिम श्राणि निराए भगता की रख करे हरि सुत्रामी निंदका दुसटा के ग्रह काले कराए ॥ सतिगुर की विडिश्राई नित चड़े सर्राई हरि कीरति ममति नित आपि फराए ।। श्रनदिनु नामु जपहु गुरसिखहु इरि करता गुरसिखह इरि वसाए ।। सतिगर की बाखी सनि सति करि जाखह करता आपि मुहहू कडाए ॥ गुरसिखा के मुह उजले करे गुर का जैकारु संसारि समत कराए ॥ जनु नानक हरि का दासन की हरि पैज रखाए ॥ २ ॥ पउडी ॥ तू सचा साहिष्ठ हमारे ॥ सचु पूजी नामु इडाइ प्रभ वराजारे सच सेनहि सच वर्णांज लैहि गुरा कथहि निरारे त् सचा साहियु भाइ से जन मिले गुर सनदि सनारे tt -लखारे ॥ १४ ॥ सलोकु म० ४॥ जिसु अंदरि ताति पराई तिस दाकदेन होनी मला ॥ त्रोस दै आरखिए काई श्रोजाडी पुकारे खला ॥ जिसु श्रंदरि जुगली जुगलो वजै कीता श्रोम दा सभु गइत्रा ॥ नित चुगली करे अग्रहोदी ॥ करम घरती सके श्रोस दा काला भइश्रा विचि जेहा को बीजे तेहा को खाए ॥ गला उपरि ततकाल मरि जाए ॥ भाई बेखह निश्राउ करते का जेडा कोई करे तेडा कोई पाए ॥ जन नानक सोमी पाई हरि दर की आ बाता आखि सुखाए ॥ १ निखड़े तिन कउ दरि तिन निंदका मह फिके थक सम जगति फिटके नित लैंदे आपसा क्रकाही ॥ श्रोना भ्रस्व दा हउलि सतिगर मराही

**表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** नाही।। जो सतिग्ररि मारे तिन जाइ मिलहि रहदी खुहदी सभ पति गवाही ॥ त्रोइ त्रगै कुसटी गुर के फिटके जि त्रोसु मिले तिसु कुसड़ उठाही ।। हरि तिन का दरसनु ना करहु जो दूजै भाइ चितु लाही ।। धरि श्रापि लिखि पाइश्रा तिसु नालि किहुं चारा नाही ॥ जन नामु अराधि तू तिसु अपिंड को न सकाही ॥ नावें की वडी है नित सवाई चड़े चड़ाही ॥ २ ॥ म० ४ ॥ जि होंदै गुरू वहि टिकिया तिस्र जन की विडियाई वडी होई ॥ तिस्र जगत लोई ॥ तिस पैरी पड़श्रा जसु. वरतिश्रा खंड करहि जिस के मसतिक ब्रहमंड नंमसकारु हथु धरित्रा गरि पूरे सो पूरा होई ॥ गुर की विडियाई नित चड़े सवाई अपिड को सकोई ॥ जनु नानकु हरि करते आपि वहि टिकिआ आपे पैज रखें प्रभु सोई ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ काइत्रा कोडु अवारु है अंदरि हट नाले॥ वसतु समाले ॥ गुरम्रखि सउदा जो करे हरि नामु निधानु हरि वणजीएं हीरे परवाले ॥ विशु काइत्रा जि होरथे धनु खोजदे से मृड़ वेताले ॥ से उमाड़ि भरिम भवाई श्रहि जिउ माड़ मिरगु भांले ॥ १५ ॥ सलोक म० ४॥ जो निंदा करे सतिगुर पूरे की स जग होइत्रा ॥ नरक घोरु दुख खुहु है त्रोथे पकड़ि त्रोह ढोइत्रा ॥ अउखा होइ होइ रोइआ कुक प्रकार को न सुखे ब्राह्ड 11 खोइश्रा ॥ तेली हलतु पलतु सभु गवाइत्रा लाहा मृखु सभु करि नित भलके उठि प्रभि जोइत्रा सुर्गे हरि 11 संदा वलद **लुगौ** नित समु किछु तिद् किछु गुभा न होइत्रा ॥ जैसा वीजे सो किनै बोइया ॥ जिसु करे श्रापगी जेहा प्रवी तिस कृपा प्रभ गुर सतिगुर पिछै तरि सतिगर के चरण धोइत्रा ॥ जिउ गइत्रा धिऋाइ नानक नामु काठ संगोइत्रा ॥ जन जपि हिर त्र हरि नामि सुख होइत्रा ॥ १ ॥ म्० ४ ॥ वडभागीत्रा श्रंतर जोति प्रगासीश्रा नानक राइ ॥ जिना गरधित मिलिया हरि सरीरु सभु धरंसु है जिसु अंदरि नामि समाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ इहु सचे की विचि जोति ।। गुहज रतन विचि खुकि रहे कोई गुरमुखि त्रातम रामु सेवक कहै सभ्र पछाणिया खोति ॥ इक् देखिश्रा पोति ॥ इकु ओति इकु रविद्या इको मंनिश्रा इ को

**· 本本本本本本本本本本本本本本本本本** 

सुणिया सुत्रम् सरोति ॥ जन नानक नामु सलाहि तू सचु सचे सेवा वेरी होति ॥१६॥ सलोक म० ४॥ समि रस तिन कै रिदे हिंह हरि विमिया मन माहि।। हरि दरगहि ते ग्रख उजले तिन देखण जाहि॥ जिन निरमंत्र नाम्न घित्राहवा तिन कर मंत्र धुरि विनी सरेवित्रा जिन उत्तप्र हरि दरगढ़ि पैनाईग्रहि जिन हरि युठा मन माहि॥ इटंब सिउ तिन पिछै सम् जगतु छडाहि॥ ओइ श्रापि तरे सम जन नानक कड़ हरि मैलि जन तिन वैखि वैखि जीवाहि ॥१॥ हम मेरा सर्तिगुरु बेठा घरती भई हरीआवली जिथे हरीश्रावले जिनी मेरा सतिगुरु देखिया मए सु जननी जिनि गुरू जाई।। धन धंन पिता धन धंन कल घन घन जिया माह।। धनु धनु गुरु जिनि नामु अराधिया आपि तरिया मेलह दहआ करि जिनी डिठा तिना लए छुडाइ ॥ इरि सतिगुरु जनु नानकु धोवे पाइ॥२॥ पउड़ी॥ सनु सन्ता सतिगुरु अमरु है सतिगुरु हरि उरि धारिश्रा॥ सञ्ज सचा विखु मारिया ॥ जा डिठा पूरा सतिगुरू हां न्रोध त्रापसे सदा साधारित्रा ॥ वलिहारी गुर वारिया॥ गुरश्रुखि जिता मनश्रुखि हारिया॥१७॥ सत्तोक म० मेलियोनु धुलि गुरमुखि नाम्र धियाइसी ॥ सतिगुरु सो करे जि सतिगुर भावसी गुरु पूरा घरी बसाइसी ॥ नाम निघान है तिन का भउ सम्र गवाइसी ॥ जिन जन नानक नार्ष हरि आपि होड़ हार केती काख काखि जाड़सी ॥ धिश्राइ त हरि हलति पलति छोडाइसी ॥ १ ॥ म० ४ हरि राखहु पैज सतिगर की विडिश्राई ॥ चड़ै सवाई ॥ गुर सतिगरु के मनि पारब्रहर्स है की नित गुर सविग्रर वाणु दीवाणु हरि तिनि सम आणि निराई ॥ जिनी डिटा मेरा सविगुरु माउ करि तिन के समि पाप गवाई ॥ इरि दरगह ते ग्रख उजले बहु सोमा पाई ॥ जनु नानक मंगे पृद्धि तिन जो गुर के सिख मेरे माई ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ इउ आखि सलाही निफति सच सच सचे की विडमाई ॥ सालाडी

(-388-)-

**医动物动物动物动物中中中中中中** सलाह सचु सचु कीमित किनै न पाई । सचु सचा रस चित्रत्रा से तृपति रहे त्राघाई ॥ इहु हरिरसु सेई जागादे जिउ गुंगै मिठित्राई खाई ॥ गुरि पूरै हरि प्रभु सेवित्रा मनि वजी वाधाई जिना अंदरि उमरथल सेई ॥ १८ ॥ सलोक म० ४ 11 सेई विरहु विटहु हरि जागाहि हउ तिन घुमि सद हरि मेलद्र सज्ञ पुरखु मेरा सिरु तिन विटह तल जो सिख गुर कार कमावहि कड तिना गुलम का गोली आ ।। हरि रंगि चलूलै जो रते तिन भिनी हरि रंगि चोली आ वेचित्रा करि किरपा नानक मेलि गुर पहि सिरु मोलीश्रा 11 **अउगर्णा भरिया सरीर है किउ** संतह निरमलु हउमै कढै धोइ गुरमुखि गुगा वेहाभीत्रहि मलु ॥ सञ्ज वर्णजहि मृलि न होइ ॥ तोटा ऋावई सचु सउदा लाहा भावै सोइ ॥ नानक तिन सच्च वर्णाजित्रा जिना धरि लिखिआ परापित होइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सालाही सचु सालाहणा पुरख़ निराले ।। सचु सेवी सचु मनि वसे सचु सचा हरि रखवाले ॥ सचु सचा जिनी अराधित्रा से जाइ रले सच नाले ॥ जिनी न सेवित्रा से मनमुख मृड़ वेताले ॥ त्रोहु मुहहू बोलदे जिंड पीतै मदि मतवाले ॥ १६ ॥ सलोक ।। गउड़ी रागि सुलखणी जे खसमैं चिति करेइ सितगुरू के ऐसा सीगारु करेड़ ॥ सचा सबदु भतारु है सदा सदा रावेइ ।। जिंड उबली मजीठै रंगु गहगहा तिंड सचे नो जीड रंगि चलूले अति रती सचे सिउ लगा नेहु ॥ कुडु ठगी धरेहु ॥ कूड़ी करनि वडाईआ लगा नेंद्र ।। नानक सचा आपि है आपे नदिर करेइ ।। १ ।। म० ४।। हरि उसतति है संगि साधू मिले संगति महि सत हिं उपदेख करहि पर त्र्योइ पुरख प्राणी धंनि जन सुणावहि हरिनामे हरि नाम्र दृडावहि हरिनामु जग्र लोचै नवखंड जगति नमसकारिश्रा कोई वेखण कउ सभ्र तुधु त्रापं त्रापु रिवज्रा सतिगुर विचि गुरु त्रापं त्रध सवारित्रा ॥ करावहि सतिगुर पूजहि सिरजगहारिश्रा पूज केख

**你就你就你你你你你你你你你你你你你** ॥ कोई निद्युद्धि बाइ सविगुरू पासह विसु काला सुहु जिन मारिया ॥ तिमु ऋगै पिछै ढोई नाही गुरमिखी मनि वीचारिका ॥ सिविपुरू जन उपरे जिन हिरदै नाम समारिया ॥ जन नानक इरि जपित्रहु इरि निसतारित्रा ॥२॥ महला गुरमिख प्रवहद जगतु भुलाइया दुरमति विलिया निकार ॥ मिलं त नद्रि होइ मनमुख अंघ अधिआर ॥ नानक आपे मेलि लए जिम नो सरदि लाए विद्रारु || ३ || पउदी ||

निफति नलाह है मो करे जिन्नु श्रंदरि भिजें ॥ जिनी धन धनु पूरल छित्रें इक् प्रराधिया तिन का क्षेप्र न कवह 11

मात्रामि है जिन मचु रसना अंमृतु पिजै ॥ सचु सचा जिन मनि मानदा में मन मची दरगह लिजें ॥ घनु धनु जनमु सचित्रारीमा मुख उजल मनु करिजे ॥ २०॥ सलोक म० ४ त साकत जाइ निर्राह गुर आग मिन खोटे कृदि हृदियारे ॥ जा गुरु कई उठह में पुनरि बगुलारे ॥ गुर निला अंदरि सतिगुरु

लघीरारे ॥ ओह् अर्ग पिछ वहि HT रलनी गोटेप्रारे ॥ भोना दा मर् गु भोर्थ नाही बाह कृह लहिन नरु खर्नाईऐ लोचीएँ विस मारुत उगलारे ॥ इरि मास्त मेती संगु न करीबहु बोह मारे मिरजयहारे

॥ जिल का इंडु जेलु मोई करि वेलें जन नानक नामु समारे ॥ १ ॥ म॰ ४ ॥ मनिगुरु पुरसु भगंग्र है जिग्न भंदरि हरि उरि घारिमा ॥ ना अपिंद कोई न सर्वर-तियु बलि निरतिप्रारिमा ॥ स्तिगुर का ग्वरम मंत्रोड हरि मगति है जित पाल हरि आपि है मृतिगुरू का रम्बग्रहारा इति गाम उपारिका ॥ जो मेदा चित्रवै परे मतिगर-

क्रापि उपारयदार्ग मारिया ॥ एइ गल रार र्वाचारिक्षा ॥ २ ॥ पउदी ॥ मूच अगिषिमा जा उठ ता सुचु चर्ष ॥ में शिरते जुन महि जागीमहि भी गुरुष्य मन गरे ॥ इड बन्दिशी जिन कड ति व्यवस्ति गर् तिन यनि ननि गपा मारहा में गपी दरगढ गरे ॥ नानह दोने गणुनानुगणुगणा गदा नरे ॥ २१ ॥ गलोह म० ४ ॥

**西西西西西西西西西西西西西** किया सवणा किया जागणा गुरमुखि ते परवाणु ॥ जिना गिरासि न बिसरे से पूरे पुरख परधान ॥ करमी सतिगुरु अनदिनु लगैं धियानु ॥ तिन की संगति मिलि रहा दरगह मानु ।। सउदे वाहु वाहु उचरहि उठदे भी करेनि वाहु ॥ नानक मुख उजले जि नित उठि संमालेनि ॥१॥ म० ४॥ सतिगुरु सेवीऐ पाईऐ अपारु ॥ भउजलि डुबदिश्रा नाम्र कढि लए से साह है जि नामि करहि वापारु दाति करे दातारु॥ धंनु धंनु वर्णजारे सिख च्यावदे सबदि लघावरणहारु 11 जन कृपा भई तिन सेविद्या सिरजग्गहारु ॥ २ ॥ पउड़ी जन भगत हिह सचु सचा जिनी ऋराधिश्रा ॥ जिन गुरमुखि ग्रंदरहु ही सचु लाधिग्रा ॥ सचु साहिनु सचु जिनी सेवित्रा काल कंटक मारि तिनी साधिश्रा सचु सचा सभदु वडा 11 है सचु सेवनि से सचि रलाधित्रा ॥ सचु नो सचे सोवासि है सच सचा सेवि फलाधित्रा ॥ २२ ॥ सलोक म० 8 11 प्राग्री मनुमुख् म्रगधु है नाम होगा भरमाइ ॥ विज्ञ गुर मनुत्रा ना टिकै जूनी पाइ ॥ हरि प्रभु त्रापि दइत्राल होहि तां सतिगुरु मिलिआ श्राइ ।। जन नानक नाम्र सलाहि तू जनम मरण दुखु जाइ गुरु सालाही आपणा वहु विधि रंगि सुभाइ जिह्वा सेती मन रता रखित्रा वरात वराइ 11 सालाहि हरि प्रीतम चितु लाइ ॥ नानक नावै की मनि भुख त्रपतै ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सचु सचा क़दरित जागीऐ राती जिनि वर्णाईत्रा ॥ सो सचु सलाही सदा सदा सच्च विडियाईया ।। सालाही सचु सलाह सचु सचु कीमित किनै न पाईया ।। ॥ जा मिलिया पूरा सतिगुरू ता हाजरु नदरी याईया 11 तिना अस्वा सभ गवाई आ।। २३॥ सलोक म० ४॥ जिनी सलाहिश्रा सो प्रभु लधा खोजेदिश्रा खोजि लोड़ि ॥ गुरू में पाइत्रा जिनि हरि प्रभु दिता जोड़ि ।। १ ।। म० ३ ।। मोइत्राधारी सुगई वहु रोल बोला ॥ सबदु न घचोला ॥ गुरमुखि हरि नाम सुग्रि लाइ मंने सवदि लिव 11 भावे तिसु समाइ 11

नानक वजदा जंतु वजाइत्रा ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तू करता सभु किञ्जु जागदा जो जीया यंदरि वरते ॥ तू करता आपि अगखतु है सम्रु जगु विचि गयर्ते ॥ सभु कीता तेरा वरतदा सभ तेरी वर्णते ॥ त घटि घटि ३५ वरतदा सचु साहिब चलते ॥ सतिगुर नो मिले 🛮 हरि मिले नाही किसै परते ॥ २४ ॥ सलोकु म० ४॥ इहु मन्द्र्या इड् करि रखीएे गुरमुखि सासि गिरासि विसारीऐ बहदित्रा किउ नित ॥ मरण जीवल की चिंता गई इह जीश्रड़ा हरि प्रभ विसि ॥ तु जन नानक नामु वस्तति ॥१॥ म०३॥ जिंउ भावें तिउ रख़ मनमुखु श्रहंकारी महलु न जायै खिनु आगै खिनु पीछै।। सदा बुलाईपे महिला न आवे किउ करि दरगह सीभी ॥ सितगुर का महलु विरहा जार्खे सदा रहै कर जोड़ि ॥ आपसी कृपा करे हरि मेरा नानक लए वहोड़ि ।। २ ।। पउड़ी ।। सा सेवा कीती सफल है जितु सतिगुर का जा सतिगुर का मनु मंनिश्रा ता पाप कसंगल भंने ॥ दिवा सविग्रह सो सुणित्रा सिली कंने ॥ मंनिया तिन चडी चवगिंख वंने ॥ इह सतिगर भागा चाल निराली गुरम्रखी गुर दीखिआ स्रशि मन सलोक जिनि गुरु गोपिश्रा दरगह नाही थाउ ॥ श्रोह ठउर न ठाउ ॥ इलतु पलतु दोवे गए ॥ सतिगुर की हथि न त्रावर्ड फिरि सतिगर लगहि पाइ निरवैरु घसीएे दखे दखि बिहाइ ॥ सतिगर प्रस्त नानक दरसनु जिना वेखालियोन लए छडाइ ॥ १ ॥ म० २ ॥ मनमुख् अभियानु दुरमति श्रंतरि क्रोधु जूऐ मति हारी॥ कुड़ कुसतु ब्रोहु पाप कमाये॥ किन्ना श्रोह सुर्ये कित्रा श्रासि सरगाये ॥ श्रंना बोला खह उमहि पहि॥ श्रावै जाइ ॥ विनु सतिगर भेटे थाइ लिखिया कमाइ ॥ २॥ पउडी ॥ जिन के पासि ॥ श्रोयै सन् वरतदा न सतिगर चित उदासि ॥ श्रोइ बल्ल खल करि भवि कददे बहहि कृढ़िकारा पासि ॥ विचि सचे कृड न गर्डई मनि वेलहु की कडियार कृडियारी जाइ रले सचिद्यार

**成孩孩孩孩孩孩孩孩孩孩**孩孩 सतिगुर पासि ॥ २६॥ सलोक म० ४॥ रहदे खुहदे निंदक मारिश्रनु करि त्रापे श्राहरु ।। संत सहाई नानका वरते सभ जाहरु ।। १ ।। **म**० किथे पाइनि हथु ।। तिंनै मारे नानका जि करण कारण ।। २ ।। पउड़ी ४।। लै फाहे राती तुरहि प्रभु जार्गे प्रागी ।। अंदरि ठाणी।। संन्ही देनि विखंम थाइ मिठा मदु श्रापे पछुतागी आपो आपगाी श्रजराईल फरेसता 11 पीडे घाणी ॥ २७ ॥ सलोक म० सेवक ¥ 11 सेवनि नानका से पचि पचि ग्रुए लेख प्रभ मेटणा धरि **लि**खिश्रा जाइ वखरो नानक सदा धित्राइ ।। २ ॥ पउड़ी ५ ॥ नाराइगि लइत्रा रखे 11 करदा पोप श्रमितिश्रा मुत्रा विचि देही भख़ै करदा पचि रखै मारित्रा कउण्य तिस नो - 11 नानक तिसु सरगागती अलखें।। २८।। सत्तोक म० ४।। नरक घोर वहु दुख घणे अकिरतघणा का थानु ।। तिनि प्रभि मारे नानका होइ होइ मुए हराम्र ५ ॥ अवख्य सभे कोतिअन निर्क का दारू नाहि -11 नानका पचि पचि जोनी पाहि ॥ २ ॥ पउड़ी प्र ॥ तुसि अबुदु ॥ सभि अंदेसे मिट गए धन सच ॥ काम क्रोध वृरिश्राईश्रां संगि साधू तुद्र ॥ विश्व ६ जा कउ गुरि चखसित्रा ॥ नानक होवे श्रंद्रहु लोभी ॥ २६ ॥ सलोक म०४ ॥ तथा न सतै दी जजमालिया।। स्रगो दे सदिश्रा तपै विचि कै आणि वहालिश्रा पुतु लहरि है गालिआ लोभि 11 यहुतै भिटै नाही धनि वगुला है बहि साध होवी जना वीचारिया न तपा निंदा करें संसार की उसतती सत एत मारिश्रा निंदा दिय 1 महा पुरखां की का वेख जि तपे नो लगा फल सभु. गइआ तपे का वहै वाहरि घालिश्रा पंचा विचि H तपा

सदाए ॥ श्रंदिर वहै तथा पाप कमाए ॥ हिर्र श्रंदरला पापु पंचा नो उमा किर वेखालिश्रा ॥ घरम गइ जम कंकरा नो श्राखि छडिश्रा एसु तपे नो तिथे खिड़ पाइडु जिथे महा महां हितश्रारिश्रा ॥ फिरि एसु तपे दें सुहि कई लगहु नाही एहु सितगुरि हैं फिटकारिश्रा ॥ हिर्र कें दिर वरितश्रा सु नानिक श्राखि सुखाइश्रा ॥ सो वृक्षे छ दिप समारिश्रा ॥ १ ॥ म० ४ ॥ हिर मगर्वा हिर श्रास्पिश्रा हिन्दी बिडिबाई ॥ हिर कीरते जु मगत नित गाँवदे हिरनीसु सुखदाई ॥ हिर मगर्वा नो नित नावे दो बिडिबाई खखसीश्र जु नित चहुँ

हार भगता ना नित नाथ दी वाडआई चलसाल हु निर्मा प्रमान नाथ दी वाडआई चलसाल हु निर्मा प्रमान नाथ दी वाडआई चलसाल हु निर्मा स्वाह । जेहा निदक अपयो पैज रहाई । जेहा निदक अपयो जीइ कमावदे तेहो फल्लु पाई ॥ अंदिर कमाया सरपर उपव मार्च कोई वहि घरती विचि कमाई ॥ जन नानकु देखि विगितिका हिर की विडिआई ॥ २ ॥ पउड़ी म० ४ ॥ भगत जनां का राखा हिर की विडिआई ॥ २ ॥ पउड़ी म० ४ ॥ भगत जनां का राखा हिर आपि है किक्रम पापी करीए ॥ गुमानु करहि मूड गुमानिका

मार्य काह बाह घरता । वाच कमाह ॥ जन नानकु देख । विशासन । विश्व कि विडिआई ॥ २ ॥ पउड़ी म० ४ ॥ मगत जनां का राखा हरि जापि है किजा पापी करीए ॥ गुमानु करिंह सृद गुमानीजा विद्य खांधी मरीए । जाइ लगे नी दिह थोड़ है जिउ पका लें है खांगीए ॥ जेह करम कमावदे तेवेहो मणीए ॥ जेह नानक का खांधी । जेह है समना दा धणीए ॥ ३० ॥ सलोक म० ४ ॥ मनहस्त मुलहु श्रुलिआ विचि लखु लोशु अहंकारु ॥ स्काइ फरिका अमित है सिर्मा विचि तहाँ समि हिरि लई गोलीन सश्च मिकार ॥ दिर्ग कित न संतोखी है अंतर सम

तुरी व्यवित्रानु श्रंध्यारु ti मनप्रखा नानक भली जिन माइत्रा मोह पित्रारु ॥ १ ॥ म० ४॥ जिना संदरि दुजा भाउ 🕯 तिना गुरमुखि त्रीति न होइ ॥ श्रोह श्रावे जाइ भवाईए सुपर्ने सुरु न कोइ।। कूडु कमार्वे कूडु उचरै कूढ़ि लगिया कूड़ होइ ॥ माइश्रा मोहु सभु दुखु है दुखि विनसै दुखु रोइ ॥ नानक धातु लिवै जोहु न आर्र्ड जे लोचें सम कोइ ॥ जिन 'कउ पोर्ते पन होइ ॥ २ ॥ पउदी म ० वे जनां चारि वेद कहंदे ॥ भगत मुखै पाडारै जापदे सभि लोक सुखंदे पाइनि संव नाति खहंदे

श्रोना गुगौ नो श्रोइ श्रहंकारि ्सड़ंदे श्रोइ - 11 धुरि जां भाग मंदे ॥ जो मारे तिनि पारब्रहमि से किसे न संदे ।। वैर करनि निरवैर नालि घरमि निम्राह पचंदे जो जो संति सरापित्रा से फिरहि भवंदे ॥ पेडु मुंढाहू कटिश्रा डाल सुऋंदे ॥ ३१ ॥ सलोक म० ५ ॥ गुर नानक हरिनामु घड्ण समरथु ॥ प्रभु सदा समालहि मित्र तू दुखु लथु ॥ १॥ म० ५ ॥ खुधित्रावंतु न जागई लाज कुलाज कुवोलु मांगै नाम्र हरि करि किरपा संजोगु ॥ २ पउड़ी जेवेहे चबे तता करम कमावदा तेवेहे फलते ॥ लोहसारु विचि संघे पलते ।। घति गलावां चालिया तिनि दृति अमल ते ।। काई श्रास न पुंनोत्रा नित परमलु हिरते ॥ कीत्रा न जार्गे अकिरतघग्र लईश्रसु जोनी फिरते ॥ समे धिरां निखुटीत्रमु हिरि कलह न देवदा तां लइत्रा करते ॥ जो जो करते भड़ि धरती पड़ते ॥ ३२ ॥ सलोक म० ३ ॥ गुरमुखि गित्रानु होइ ।। हरिगुण गावै हिरदे हारु परोइ ॥ श्रोसु मिलै तिसु जि पारि उतारी परम बीचारी ॥ दरि सोभा समागी ।। हरि महा हरिनाम्र वासना ्रसुगौ सो होइ निहालु ।। नानक सतिगुर ॥१॥ म० ४॥ सतिगुर के जीग्र की नामु धनु मालु सार पूरै सतिगुर भावे ।। गुरिसलां अंदरि सतिगुरू जो गुर खुमीत्रावै ॥ याखें सिखां नो लोचै सो सतिगुरु कार जपु कमावहि गुरसिखां की घाल सचा थाइ कमावनि हुकमै विशा सतिगर के जि गुरसिखां कंसु पासह कराइआ तिसु गुरसिख़ फिरि नेडि न त्रावै । गुर सतिगुर त्रागै को जीउ त्रगै गुरसिखु कार कमावै ॥ जि ठगी आवै जाइ तिसु नेड़े गुरसिखु मूलि न आये।। ब्रह्म बीचारु नानकु सुणावै।। जि विशासतिगुर के मनु मंने कंग्र कराए सो जंतु महा दुखु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तूं सचा साहिबु अति वडा तुहि जेवडु तूं वड वडे ॥ जिसु तुं मेलिह सो तुधु मिलै तूं त्रापे वखिस लैहि लेखा छडे ॥ जिस नो तं आपि सो सतिगुरु सेवे मनु गड गडे। तूं सचा साहिनु सचु तू सभु

जीउ पिंदू चेष्ठ तेरा हुडे ॥ जिउ मार्ने विउ रखु तुं सचित्रा नानक मिन श्वाम तेरी वढ वढे ॥ ३३ ॥ १ ॥ सुषु ॥ गउड़ी को नार महला ४ राह कमालदो मोजदी की वार को घुनि उपिर गायणी १ व्यो सनिगुर प्रमादि ॥ सलोक म० ४ ॥ हिर हिर नामु जो अनु जर्ष मो श्वाह्या परवाणु ॥ तिमु जन के पिलहारण जिनि मिनश्च प्रमु निरवाणु ॥ जनम मरन दुखु किट्या हिर मेटिया पुग्रु मुजाणु ॥ संत मंगि सागक तरे जन नानक सचा वाणु ॥ १ ॥ म० ४ ॥ मलके उठि पराहुखा मेरै परि श्वाउउ ॥ पाउ परवाला तिम के मनि वनि नित्त माउउ ॥ नामु सुपे नामु संग्रुहै नामे तिर

तिम के मनि तनि नित मारउ ॥ नामु सुपे नामु संग्रहै नामे तिर लायउ ॥ शृह घतु मसु परित्रु होह हिर के गुए गारउ ॥ हिनाम पापारी नानका बहमानी पारहु ॥ २॥ पउड़ी ॥ को तुषु मार्ग मो मता मसु तेन मारा ॥ तू मम महि एक वरतदा सम माहि समारा ॥ धान धृतंनिर रित्र रहिमा जीम मंदिर जारा ॥ माघ संगि मिनि पाईए मिन सचे भारा ॥ नानक प्रम मररागानी मह मद्द हुग्यारा॥ १ ॥ मलोक म० ४॥ चेनाई तो चेनि साहिषु मचा मी परी ॥ नानक मनिगुरु मेरि चड़ि बोहिष मडमसु पारि पड़

॥१॥म० ४॥ बाऊ मंदे कपड़े पहिरहि सरवि समार ॥ नानक नानि न पाननी अनि बनि होए छात्र॥ २ ॥ पडड़ी॥ मेर्र उपरे अपे मिनि ओ मप्रेसने ॥ बहि डिटी निन के ओपीए हरि ब्रांमुल पर्ये ॥

शोप लीव मोद मीग गापा

धापनी हिंग साथ परमें ॥ नानक धनन न आपनी हो सकें न सकें ॥ २ ॥ सनोक सक ४ ॥ नानक मेर्य दिनयु गुरुरहा विजे प्रत्य धार्य पिति ॥ जितु दिनि दिसरे परमश्च किंदु सनेती रही ॥ १ ॥ सक ४ ॥ नानक पिश्रोद दिस किंद्र सम्बद्धि किंदु धार्य कें हार्य ॥ इतिया मेर्र कोटीमहि हक किंद्र न पन्हि साथि ॥ २ ॥ पड़्यों ॥ धंगु नाम निभानु दैनिन पीरह मार्ग ॥ जिलु निमान गुरु प्रति गर्म निमान पर्यों ॥ विश्व मेर्रा पास्त्रक गुरु क्ष्य रहेन कार्य ॥ नगन ननेत्र

मने ॥ परि रित्पा

क र ॥ ध्यिक्ष स्याप्तान का स्याप्तान स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स

## जिना सतिगुरु भेटिश्रा ॥ १ ॥ म० ५॥ दामनी चमतकार तिउ वस्तारा जग खे।। वथु मुदाबी साइ नानक नाउ जपंदो तिसु धणी।। २॥ पउड़ी ।। सिमृति सासत्र सोधि सिम किने कीम न जनु भेटें साध संगि सो हरि रंगु माणी ॥ सचु नामु करता पुरखु एह रतना खाणी ॥ मसतिक होवें लिखित्रा हरि सिमरि पराग्री तोसा दिचे सन्तु नामु नानक मिहमाणी ॥ ४ ॥ सलोक म० श्रंतरि चिंता नैंगी मुखी मृलि न उतरें भुख ॥ नानक सचे नाम विज् किसै न लथो दुखु ॥ १ ॥ म० ५ ॥ मुठड्रे सेई साथ जिनी सच लदिश्रा ॥ नानक से सावासि जिनी गुर मिलि इकु पछाणिश्रा पउड़ी ॥ जिथे वैसनि साध जन सो थानु सुहंदा ॥ श्रापणा विनसें सभु मंदा ॥ पतित उधारण पारब्रहम वछलु तेरा विरदु है जुगि जुगि बेंद्र कहंदा ॥ भगति जाचे एक नामु मनि तनि भावंदा । ५ ॥ सलोक फुटी वगनि बहुतु तरंग ॥ अचरज चिड़ी चुहकी पह रचे नानक नामहि रंग ॥ १ ॥ म० ५ ॥ घर मंदर खुसीत्रा तही जह त् आविह चिति ॥ दुनीयो कीया विडयाईया नानक सभि ॥ २॥ पडड़ी ॥ हरि धनु सची रासि है किनै विरलै जाता ॥ तिसै देइ विधाता भीतरि जिसु 11 मन तन हरि रंगि जनु राता ।। साध संगि गुग गाइत्रा सभि दोखह खाता ॥ नानक सोई जीवित्रा जिनि इकु पछाता ॥ ६ ॥ सलोक म० सुहाबीआ लगडीश्रा श्रक कंठि विरह 11 सिउ नानक सहसै गंठि ॥१॥ म० ५॥ विसारेदे मरि गए मरि भि न सकहि मुलि ॥ वेमुख होए राम ते जिउ तसकर उपरि पउड़ी ।। सुख निधान प्रभु एक है श्रविनासी सुणित्रा ॥ महीअलि पूरिया घटि घटि हरि भिग्रिया ॥ ऊच नीच मीत सखा सुत वंधियो सिम तिस समानि कीट इसती विण्या ॥ तसि नानक देवे जिस्र नाम तिनि हरि रंग मिण्ञा ॥ ७॥ सलोक म० ५॥ जिना सासि गिरासि न सोई संतु ॥१॥ म०५॥ मनि मंतु ॥ धंतु सि सेई नानका पूरनु ऋहे फिरें संदङ्गे खावग् भउदा स्रलि

रहह सुहेलिया जिस दे नाउ पले ऐथे प्रागीहो 11 थंग्र श्रहलै ॥ श्रोट नालि चले ।। घर बंधह सच घरम का गडि लैह नाराइसे दीन दुनीत्रा कनी पकड़े चरख I नानक दरगह मले ॥ = ॥ सलोक म० ४ ॥ जाचकु मंगै दानु देहि पित्रारित्रा ॥ दातारु मै 'नित चितारित्रा ॥ निस्तरि श्रतल भंडारिया तिनि ॥ नानक सबद् अपारु विद्यारिहो जनम मरन की । सिखह सबद म्रुख ऊजल सदा सुर्खी नानक सिमरत एक ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ झोथै श्रंमृतु वंडीऐ मुखीआ हरि करखे॥ जम कै पंथि न पाईश्रहि फिरि नाही मरखे ॥ जिसनो आइश्रा प्रेम रस **तिसै** ही जरखे साध जन अमिउ चलहि भरणे ॥ पेखि दरसन जीनिश्रा मन श्रंदरि घरणे ॥ १ ॥ सलोक स० ॥ नानक नामि सेविए दखा का होड नास ॥ म० ५ ॥ जिस्र सिमस्त संकट विस्नाम ॥ नानक जपीए सदा हरि निमख विसरउ हरि लघा की सोमा किन्रा गर्णी जिमी हरि वधा ॥ गुरा गार्ने अविनासीएँ छुटै साधा सरखी जो पर सो पारत्रहमु हरि पहि चुक्ति समधा । गरु मेटिया गरमिन दघा।। त्रगम त्रगधा ॥ १०॥ सलोक सो घणी हरि लोइ फरही आपणा फिरहि श्चाता किनेहा होइ ॥ १ ॥ म० y 11 जनि बीचारिया मीठा नानक लपटाइ Ш नीसाखी साध की जिस ॥ 'पउही 11 \$5 फिरि बहुडि न मरीएँ ॥ जम कंकर नेहि न थानई विद्य सो पारि उनरीए ॥ हरि गुरा गुफद् मलु परहरीए रहे II नानक त्रीतम मिलि

॥१॥ म० ४॥ पारबहसु प्रसु हमटी बाह्या पूरन क्रमम निममार

५ ॥ नानक आए

श्रलपलालीया र्यंप

।। ११ ।। मलोक म०

गान्ही

।: नानक राम नामु धनु कीता पूरे गुरपरसादि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ घोहु न चली खसम नालि लिव मोहि विगुते ॥ करतव करिन भलेरिश्रा मिद माइश्रा सुते ।। फिरि फिरि ज्नि भवाई अनि जम मारिंग मुते ।। कीता पाइनि आपणा दुख सेती जुते । नानक नाइ त्रिसारिए सभ मंदी रुते ॥ १२ ॥ सलोक म० ध ।। उठंदिया वहंदिया सवंदिया सुखु सोइ । नानक नामि सलाहिए मनु तनु सीतलु होइ ॥१॥ म० ध ॥ लालचि अटिश्रा नित फिरै भेटें नानका तिसु मनि वसित्रा सोइ करे न कोइ॥ जिसु गुरु पउडी सभे वसत् कउड़ीश्रा सचे मिठा नोउ सादु 11 आइआ तिन हरिजनां डिठा चिख साधी ॥ पारब्रहमि जिसु रहिश्रा ॥ इकु निरंजनु रवि चुठा भाउ -11 कुठा कर प्रभु देवै तुठा मंगै जोडि १३ ॥ सलोक म० ५॥ - [] जो जाचंदी हेकड़ो ॥ गान्ही विश्रा सारु विकार ॥ म० ५ ॥ नीहि जि विधा मंत्र घणी विह्णीस्रा 11 8 संतु पधरो जोड़नहारा नानक पाधरु पउड़ी वखसिंदु जीग्रहे किलविख दाता सभि विनासु II हरि गोविंद मार्गु ij साधू दसिश्रा जपीऐ फिकिश्रा गुरमंतु ॥ माइत्रा सुत्रोद सभि हरि मनि धित्राइ नानक परमेसरे जिनि दिती जिंदु १४ 11 । सलोक प्र II वत लगी सचे नाम की जो वीजे सो खाइ ॥ निसहि परापति नानका जिस नो लिखिया आइ॥ 8 ॥ म० ॥ मंग्गा ¥ जिसु तुसि देवै जितु खाधै श्रापि -11 **च्पती**ऐ मन् नानक महि से खटहि दाति ॥ २ ॥ पउड़ी 11 लाहा जग सचे हरि धनु रासि ॥ दुतीत्रा जाग्गनी दी न भाउ श्रास निहचलु सरेविश्रा होरु विणासु सभ 11 जिसु एक कांठि जन रखिआ लाइ विरथा सासु 11 वलि पारब्रहमि जासु सलोक मीह म० ५॥ १५ फ़्रमाइआ श्रंतु उपजिश्रा धंनु सहजि बुठा सुभाइ 11 बहुतु पृथमी गुगा उचरै दुखु रजी तिपति अघाड П सदा सदा मिलिया विलाइ पूरवि तिस लिखित्रा पाइश्रा रजाइ 11 तिसै परमेसरि जीवालिश्रा नानक धिश्राइ 11 8 y

निधि धीरीए ॥ डिठा सभु संसारु सुखु न नाम निनु ॥ तनु घनु होसी छारु जार्गे कोइ जनु ॥ रंग रूप रस बादि कि करहि पराणीया ॥ निष्ठ तिसु कल नहीं जाखीया ॥ रिग रते निरवाणु सचा गानही ॥ नानक सरिण दुव्रारि जे तुष्रु भानही ॥ २ ॥ पउडी ॥ जंमणु मरणु न तिन्ह कउ जो हिर लिंड लागे।। जीवत से परवाणु होए हिर कीरतिन जागे ॥ साधसंगु जिन पाइत्रा सेई पडमागे ॥ नाइ निसरिए थ्रा जीरला तूरे कच घागे ॥ नानक घृडि पुनीत साध लल कोटि पिरागे ॥ १६ ॥ सलोकु म० ४ ॥ घरिण मुर्जनी खढ रतन अडारी हरि प्रेम पुरखु मनि बुठा ॥ समे काज सुदेलडे थीए गुरु नानहु सितगुरु तुठा ॥ १ ॥ म० ४ ॥ फिरदी फिरदी दह दिसा जल परनत वन राइ॥ इले बहिठी आइ॥ २॥ पउडी ॥ जिसु मिरतरो सरव सुखा फल लोडीऋहि सो सचु क्माउउ ॥ नेडे देखउ पारब्रहस्र इकु नामु घित्रान्छ ।। होड सगल की रेखुका हिंग समि समान्छ ॥ दात न देह किसे जीअ पति मिउ घरि जावउ ॥ करता पुरखु नानक सुणानउ ॥ १७ ॥ सलोक दोहा म० ४ जि साजनु में कीश्रा सरन कला समरधु ॥ जीउ हमारा खंनीए

जियहु वर्जे जाइ तियाऊ मठजूद सोइ ॥ १ ॥ म० ४ ॥ चिंड के घोडड चुदे एक्डिइ खुडी दी खेडारी ॥ इसा सेती चितु उलासाई इंग्डें दी ओडारी ॥ २ ॥ पउडी ॥ रसना उच्च इरि स्तरणी छुणै सी उधरै मिना ॥ इरि चसु लिखाई लाइ माउनी से इरत परिता ॥ अठगठि तीरथ मजना समि पुन दिनि किता ॥ सक्षर सागर ते उघरे निख्या गढु जिता ॥ नानर क्रिया 
लिंड सेवि अमिता॥ १६ ॥ सलोकु उधारिश्रनु द्यु **या**ने हेकड़ो कुलाह चिति .सेई न 11 नानक तंन फ़टंनि सांई विसरें ॥ १ ॥ म० परेतहु कीतोनु ¥ 11 तिनि करगौहारे॥ देवता **उदारि**श्चन प्रभि सवारे काज 11 निंदक पकडि भ.ठे दरवारे ॥ नानक है का प्रभु श्रापि वडा श्रंतु नाहि सभु तिसै करणा॥ प्रभु वेद्यंतु ॥ पउड़ी ॥ किञ्ज अगोचरु साहिबो जीयां का परगा देइ 11 हसत प्रतिपालदा भरण पोखणु करणा ॥ मिहरवानु वलसिंदु आपि जपि सचे तरणो सो भला नानकु दास सरगा २०॥ सलोक म० ५ II तिना रही जिस का दा प्रभु सोइ चरगी उघरें सभो कोइ 8 || 刊0 ¥ जाचिकु -11 1 नित परमेसरु कवृत्तु 11 नानक जजमानु तिसहि भ्रख पउड़ी ॥ मनु रता गोबिंद संगि भोजनु सचु श्रीति लगी हरि नाम सिउ ए हसती घोड़े 11 मिलख राज़ घगी न मोड़े ॥ ढाढी दरि मुख् मंगगा प्रभ छोड़े मनि तनि चाउ एहु नित प्रभ 11 २१ १॥ सुधु कीचे रागु गउड़ो भगतां की वाणी श्रों सतिनामु करता पुरखु प्रसादि गुर 11 गउड़ी गुत्रारेरी

के चउपदे 88 मोहि जलु ॥ राम उदिक तनु पाइश्रा बुभाइत्रा ॥१॥ रहाउ॥ मनुःमारग जलत सो जल विनु भगवंत न पाईऐ ॥ राम उदकि जन जलत उचारे पीवि रहे जल निखुटत नाही सुख सागर माही ॥ 3 सारिंग पानी 11 राम उदिक तिखा गउड़ी कवीर जी माधउ की पिश्रास जल न ॥ जल महि अगनि उठी अधिकाइ ॥ १ -11 रहाउ ॥ तुं जलनिधि इउ जल का मीन महि खीनु जल रहउ बिनु तुं स्रअटा तोर हउ 11 जमु मंजारु कहा हउ पंखी ब्राहि॥ मंद भागी तेरो दरसनु नाहि॥

**水水水水水水水水水水水水水水水水水** 

PARTICULAR PROPERTY OF THE PRO

तुं सतिगुरु हउ नउतनु चेला ॥ कहि कत्रीर मिलु ग्रंत की बेला॥४॥

॥२॥ गउड़ी कवीर जी॥ जब हम एको एकु करि जानिमा ॥ लोगह काहे दुखु मानिश्रा ।। १ ।। हम अपतह अपुनी पति खोई।। हमरे खोजि परहु मित कोई॥ १॥ रहाउ॥ हम मंदे मंदे मन माही॥ साम्र पाति काहू सिउ नाही।। २ ॥ पति अपित ता की नही लाज ॥ तव जानहुगे हरि कवीर पति जब उधरेगो पाज ॥ ३ ॥ कह तिम्रागि मजु केवल रामु॥ ४॥३ ॥ गउड़ी कवीर फिरत जो पाईऐ जोगु॥ वन का मिरगु मुकति सम्र होगु। १॥ किआ नागे किन्ना बाघे चाम ॥ जब नही चीनसि व्यातमं राम ॥१॥ रहाउ॥ जो सिधि पाई ॥ मुकती मेड न गईआ काई॥ २ ॥ विंदु राखि जी तरीएे भाई ॥ खुसरैं किउ न परमगति पाई ॥ सुनहुनर माई ॥ राम नाम वितु किनि गति पाई॥४। गउदी कवीर जी । संधिया प्रात इसनानु कराही ।। पानी माही ॥ १ ॥ जउ पै राम राम रति नाही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काइत्रा रति बहु रूप रचाही ॥ तिन कउ सुपने भी नाही ॥ २॥ चारि चरन कहिह बहु सुखु पावहि कलि सागर।।३।। कह कवीर वह महारसु पीजै ॥ ४ ॥ ४ ॥ कवीर जी गउड़ी किया तपु कि त्रा वत पूजा।। जा के रिदे भाउ है दुजा।। १ मनु माधउ सिउ लाईऐ ॥ चतुराई न चतुरक्षज पाईऐ लोकाचार ॥ परहरु काम की करही सेव करत बधे श्रहंमेव ॥ मिलि पाथर कवीर मगति करि पाइब्रा ॥ मोले माइ मिले रघराइआ गरभ वास महि ऋत ते सम उतपाती।। १ ।। कह रे पंडित कहि कहि जनम् मत खोए॥१॥ रहाउ॥ जौ स्रद 11 कह त्रम कहीश्रत वीचारै कवीर ब्राहमण

(३२५

表表面,表表表表表表表表表。 表表表表表表表表表 है हमारे ॥ ४॥७ ॥ गउड़ी कवीर जी ॥ श्रंधकार सुखि कवहि न सोईहै ॥ राजा रंकु दोऊ मिलि रोईहै ॥ १ ॥ जउ पै रसना रामु न कहिवो ॥ उपजत विनसत रोवत रहिवो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जस देखीऐ तरवर छाइत्रा ॥ प्रान गए कहु कां की माइत्रा ॥ २ ॥ जस जंती महि जीउ समाना ॥ मृए मरमु को का करि जाना ॥३ ॥ हंसा कालु सरीर ।। राम रसाइन पीउ रे कवीर ।। ४ ।। ⊏ ॥ गउड़ी जी ।। जोति की जाति जाति की जोती ।। तितु लागे कंचूश्रा फल सु घरु जो निरभउ कहीएे ॥ भउ भजि जाड मोती ॥ १ ॥ कवनु ग्रभै होइ रहीऐ।। १ ॥ रहाउ ॥ तांटे तीरथि नही मनु पतीत्र्याइ ॥ चार श्रचार रहे उरभाइ ॥ २॥ पाप पुंन दुइ एक समान ॥ निज घरि पारसु तजहु गुन त्रान ॥ ३ ॥ कवीर निरगुण नाम न रोसु ॥ परचाइ परचि रहु एसु ॥ ४ ॥ ६ ॥ गउड़ी कवीर जी ॥ जो जन परमिति परमनु जाना।। वातन ही बैंकुंठ समाना।। १।। ना जाना बैंकुंठ कहाही।। जाज जाज सभि कहिंह तहा ही ॥ १॥ रहाउ ॥ कहन कहावन नह पतीत्रईहै ॥ तउ मनु मानै जा ते हउमै जईहै 11 2 11 मिन वैकुंठ की ब्रास ।। तव लगु होइ नहीं चरन निवासु ॥ ३ ॥ कह कवीर इह कहीऐ काहि ॥ साध संगति वैकुंटै आहि ॥ ४ ॥ १० ॥ गउड़ी कवीर जी ॥ उपजै निपजै निपजि समाई ॥ नैनह जगु जाई ।। १ ।। लाज न मरहु कहहु घरु मेरा ।। अंत की बार नही कछु तेरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अनिक जतन करि काइआ पाली ॥ मरती वार अगिन संगि जाली॥ २ ॥ चोत्रा चंदनु मरदन अंगा सो तनु जलै काठ के संगा ॥ ३ ॥ कहु कबीर सुनहु रे गुनी आ ॥ विनसैगो रूपु देखें सम दुनीत्रा ॥ ४ ॥ ११ ॥ गउड़ी कवीर जी ॥ अवर कित्रा सोगु करीजे ॥ तउ कीजे जउ त्रापन जीजे ॥ अन मोहि मिलिओ है जीश्रावन मरिवो संसारा n ॥ रहाउ ॥ इत्रा देही परमल महकंदा ॥ ता II परमानंदा 2 विसरे H कुग्रटा एकु पंच सुख भरे मतिहारी 11 3 पनिहारी ॥ ट्रटी लाजु II कहु कवीर इक बुधि बीचारी ॥ ना ऋोहु कूऋटा ना पनिहारी ॥ ४ ॥ १२ ग्रसथावर ् जंगम कीट पतंगा गउड़ी कवीर जी - 11 11

अनिक जनम कीए वह रंगा ॥ १ ॥ ऐसे घर हम वहुत बसाए ॥
जन हम राम गरभ होइ आए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जोगी जनी तपी
अहमचारी ॥ कनह राजा छन्नपति कनह मेखारी ॥ २ ॥ साम्ब

जब हम राम गरभ होइ आए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जोगी जती तर्षे महमचारी ॥ कबहू राजा छत्रपति कबहू मेखारी ॥ २ ॥ साकत मरिह संत सिम जीबिह ॥ राम रसाइत रसना पीबिह ॥ ३ ॥ कह कबीर प्रभ किरपा कीजै ॥ हारि परे अब पूरा दीजै ॥ ७ ॥ १३ ॥

गउड़ी कवीर की नालि रलाइ लिखिश्रा देखियो भोलै ऐसो कवीर दधि п चरै ॥ नित उठि हासी रहाउ ॥ हरी अंगरी गदहा मरै ॥ १ ॥ माता भैसा अंग्रहा क्रदि कदि जाइ 11 चपै पाइ ।। २ ।। कहु कनीर परगडु मई लेड 11 लेले

पाई | र |। कहु कनार परगडु मह खड |। खल के जुम । वि भेड || ३ || राम रमत मिल परगटी आई |। कहु कबीर ग्रुरि सोकी पाई || ४ |। १ |। १४ || गडड़ी कबीर जी पंचपदे२ ।। झड जल कोडि वाहरि महस्रो मीना ।। पूरब जनम हड तप का हीना ॥ १ |। अब कहु राम कवन गति मोरो ।। तजीले बनारस मिल मह

ह्यां पहिस्त भह्न्या माना ॥ पूर्व जनम हुउ तप का राना ॥ १ ॥ अब कहु राम कवन गति मोरी ॥ तजीले बनारस मित मेर्र थोरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सगल जनमु सिव पुरी गवाह्न्या ॥ मरती चार मगहिर उठि आह्न्या ॥ २ ॥ बहुतु बरस तपु कीव्या कासी ॥ मरत महन्ना मगहर की वासी ॥ ३ ॥ काली मगित सम्म वीचारी ॥ कोही मगित कैसे उत्तरिस पारी ॥ ४ ॥ कहु गुर गजि सिव सम्म को जान ॥ मुझा करीर रमत सी रामे ॥ ४ ॥ १ ॥ गउडी कवीर जी ॥ चोक्या चंदन

मरदन अंगा।। सो तन जलै काठ की संगा।। १।। इस तन धन की कान

यहाई ।। परिन परें उरमारि न जाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साति जि सोरिंदि दिन करिंद काम ॥ १६ विश्व लेहि न हिर को नाम ॥ २ ॥ हाथि तहीर मुद्धित साईको तंगीर ॥ मरती बार किंदि साधिको चोर ॥ २ ॥ ग्रामित रिन रित साईको तंगीर ॥ मरती बार किंदि साधिको चोर ॥ २ ॥ ग्रामित रिन रित साहि ग्रामित ।। २ ॥ ग्रामित रिन ते नाम टहाई ॥ हिर हिर विश्व ग्रामेंघ वसाई ॥ ४ ॥ मक्ति करीर चेति रे बंधा ॥ सित राम्च मुठा सम्र वंगा ॥ ६ ॥ १६ ॥ मउदो करीर जी विषदे चार हुके ।। जम ते उल्लाट मए है राम ॥ दस्त साम सामित साम केंद्री अल्लाट मए है सीता ॥ दस्त साम सामित साम केंद्री अल्लाट मए है सीता ॥

दुख रिनम सुख काँग्रा बिसराम ॥ यरा उलार्ट भए हैं मीता ॥ साम्य उलार्ट सुजन भए चीता ॥ १ ॥ अत्र मोहि सरम इमल फरि मासिमा ॥ साँति भई जन गोनिद्ध जानिया ॥ १ ॥

表表表表表表表表表表表表表表表表表表表 महि होती कोटि उलिट भई सुख सहजि उपाधि । रहाउ ॥ तन पछानै आप ॥ रोग न विश्राप तीनो ताप आप आप त्र्य मनु उत्तिट सनातनु हूआ ।। तव जानित्रा सहजि कवीर सुखि समावड 11 आपि न हरउ ॥ ३ ॥ १७ ॥ गउड़ी कवीर जी ॥ पिंडि सबदि **अतीति** श्रनाहदि राता जाता ॥ 11 पछानित्रा॥ जिउ गंगे साकर जानिया तिनहि मन मानिश्रा ॥ १ ऐसा गित्रात कथै वनवारी ॥ मन रे पवन दह सुखमन नारी वहुरि न करना रहाउ ॥ सो गुरु करह जि ॥ सो पदु रवह जि बहुरि न रवना ॥ सो धित्रात धरह धरना ॥ ऐसे न मरहु जि वहुरि न मरना ॥ २ ॥ उलटी गंगा मिलावउ जम्रन 11 वित जल संगम मन महि न्हावउ॥ लोचा समसरि इह विउहारा 11 ततु वीचारि किञ्रा अवरि वीचारा ॥ ३ ॥ अपु तेज़ वाइ हरि कहै कवीर पासा ॥ त्राकासा ॥ ऐसी रहत रहउ जाउ जि बहुरि धित्रावउ ॥ तितु घरि न आवउ 11 8 गउड़ी कवीर जी तिपदेश्य ।। कंचन सिउ पाईऐ नहीं तोलि राम्रु लीआ है मोलि।। १।। अब मोहि राम्रु अपुना करि जानिश्रा त्रहमै सहज सभाइ मेरा मन मानिश्रा ॥ १ ॥ रहाउ 11 ॥ राम भगति वैठे घरि श्राइश्रा ॥२॥ चंचल मति तिञ्जागी ॥ केवल राम भगत निज भागी ॥ ३ ॥ १ ॥ १ ६ ॥ मरनै सभु जगत तरासित्रा ।। सो मरना ॥ जिह गउडी कवीर जी गुर सबदि प्रगासित्रा।। १ ।। अब कैसे मरउ मरनि मानिश्रा॥ मन् न जानिया ॥१॥ रहाउ ॥ मरि मरि जाते जिन राम्र मरनो सोई ॥ कोई ॥ सहजे मरे होइ अमरु २ गइआ रहिश्रा परमानंदा भरम अनंदा -11 3 नही ॥ २०॥ गउडी कवीर जी ॥ कत ठउर मृखु कत लावउ ठउर न पावउ ॥ १ ॥ लागी होइ सु जानै खोजत तन महि पीर तीर रांम भगति अनीआले 8 देखउ H -11 रहाउ एक पिञ्चारी जानउ सह कउन किश्रा नारी सभ २ 11 क मसतकि भागु परहरि II संभ जा कह **水水水水水水水水水水水水水水水** 

३२८) मिले सुद्दागु ।। ३ ।। २ ८ ।। गउड़ी कवीर जी ।। जा के हिर सा ठाकुरु भाई ।। मुकति अनंत पुकारणि जाई ॥ १ ॥ अब कहु राम भरोसा तोरा ॥ तब काह् का कवनु निहोरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तीनि लोक जा कै हहि भार **强免1应免免免免免免免免免免免免免免免免免免免** 

प्रतिपार ॥ २ ॥ कडु कबीर इक बुधि बीचारी ॥ किया विख दे महतारी ॥ 3 जउ

पंडित सती होइ कैसे नारि कवीर विनु सत विना सनेह ॥ देखह वीचारि १ ॥ त्रीवि कसे 11 नहीं नेहु 8 रहाउ जग रस लग п n

सो रमये कउ मिलै न सुपने जीग्र श्रपन -11 कवीर सउपि सरीरु ॥ सोई सहागनि ग्रह

तन ॥ गउड़ी कवीर जी ॥ विखिया विद्यापिया Ħ विखिया ले इबी परवारु ॥ १ ॥ रे नर नाव

कत बोही ॥ हरि सिउ तोहि विखिन्ना संगि जोही ॥ H दाधे लागी श्रागि ॥ निकटि नीरु पस भागि ॥२॥ चेतत चेतत निकसियो नीरु ॥ सो जलु निरमञ्ज कथत कवीरु ॥ ३ ॥ २४ ॥ गउड़ी कवीर जी ॥ जिह कुलि पूतु न गिन्नान

विधवा कस न मई महतारी ॥ १ ॥ राम जिह भगति नहि साधी ॥ जनमत कस न मुत्रो अपराधी ॥ रहाउ ॥ 11 3 गए कीन पविद्या ॥ मुडग्रज रूप जीरे जग

विना जैसे कह कवीर जैसे सुंदर सरूप ॥ नाम बुवज फरूप ॥ ३ ॥ २४ ॥ गउड़ी कवीर जी ॥ जो जन लेहि खसम का नाउ ॥ तिन कै सद बलिहारै जाउ ॥ १ ॥ सो निरमलु निरमल इरि गुन गार्व ॥ सो माई मेरे मनि शार्व ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिह घट राम रहिद्या भरपूरि ॥ विन की पग पैकज हम धरि ॥ २ ॥ जाति जलाहा मति का धीरु ॥ सहजि सहजि गुर्ण रमै कवीरु ॥ ३ ॥ २६ ॥

कपीर जी ॥ गगनि रसाल चुएँ मेरी माठी ॥ संचि तुन महमा काठी ॥ १ ॥ उमा कउ कहीए सहज मतनारा ॥ पीवत राम रहा विकास बीचारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सहज कलालनि जउ मिनि भाई ॥ मानंदि माते भनदितु जाई ॥ २ ॥ चीनत चीत सारमा । यह कवीर सी मनमउ पारमा ॥ ३॥ २७॥ गउड़ी कवीर जी

**的现在分词的现在分词的现在分词的现在分词的** विश्रापी ॥ मनहि सिधि मनहि मारि सभाउ कवन मुनि जा मनु मारै 11 ंसारि सु मन कउ ॥ कवन वोलै तारे श्रंतरि रहाउ 11 मन II 8 11 कहहू न होई ॥ २ ॥ कहु कबीर मारे विनु भगति त्रिभवण देउ ॥ गउडी 11 २८ 3 11 मधुसुद्रु किनि श्रंवरि तारे ऋोड -चीते दीसहि 11 जु वृभौ श्रंबरू सिउ लागा ॥ वूभनहारु . पंडित रे का उजीत्रारा करहि -11 चंद् ॥ रहाउ ॥ स्रज कवीर जानैगा सोइ २ 11 कह ब्रहम पसारा II कवीर जी।। बेद की २६ ॥ गउड़ी रामु मुखि रामे होइ ॥ 3 11 पुत्री सिंमृति भाई ॥ सांकल जेवरी लैहै ऋाई ।। 8 ॥ आपन नगरु फाधि काल सरु सांधित्रा कै ॥ मोह जाई न कटै त्रिट नह 11 सा सापनि होइ कउ लूटिश्रा ॥२॥ हम देखत जिनि सभु जगु कह ।। ३० ॥ गउड़ी कवीर जी H छूटिश्रा ॥ ३ तजीतु गगन सगल दउरावउ पहिरावउ 11 धरि लीजै ॥ वीचारि असवारी कीजे ।। सहज के पावड़े पगु तुभहि ले तारउ ॥ हिचहि त प्रेम के ॥ चलु रे बैकुंठ वेद भले कतेबं ते कहत कवीर श्रसवारा ॥ ॥ ३ ॥ ३१ ॥ गउड़ी कवीर जी ॥ जिह मुखि पाचउ अंमृत खाए।। तिह मुख देखत ल्कट लाए 8 इकु - 11 II दुखु अगनि दहै अरु गरभ बसेरा॥ १ ॥ रहाउ ॥ काइआ काटह को जारे को गडि ले माटी ॥ २ ॥ कह विधि भाती - 11 विगृती वहु कवीर हरि चरण दिखावहु ॥ पाछै ते जम्र किउ न पठावहु गउड़ी कवीर जी ॥ त्रापे पावकु त्रापे पवना ॥ जारे खसम् त राखें कवना।। १ः।। राम जपत तनु जरि कीन जाइ ॥ राम नाम चित रहित्रा समाइ॥ १॥ रहाउ ॥ का को जरे काहि होइ हानि, ॥ नट वट खेलें सारिगपानि ॥ २ ॥ कहु कबीर अखर दुइ भाखि ॥ होइगा खसम् ता लेइगा राखि ॥ ३ ॥ ३३ ॥ गउड़ी कवीर जी दुपदे<sup>२</sup>॥ ना मै जोग धित्रान चितु लाइस्रा ॥ विनु वैराग न क्रूटिस माइस्रा ॥ १ ॥ कैसे जीवनु

**永永朱永** 

हमारा ॥ जब न होइ राम नाम अधारा ॥ १ रहाउ ॥ कहु कबीर खोजउ असमान ॥ राम समान न देखउ थान ॥ २ ॥ ३४ ॥ गउड़ी जी ॥ जिह सिरि रचि रचि बाघत पाग ॥ सो सिरु चुच सवारहि काग ।। १ ।। इस तन घन को किया गरवईत्रा ।। राम नाम्रु काहे न ददीत्रा ॥ १॥ रहाउ ॥ कहत कवीर सुनहु मन मेरे ॥ इही हवाल होहिंगे तेरे ॥२॥३४॥ गउड़ी गुत्रारेरी के पदे पैतीस ॥ रागु गउड़ी गुत्रारेरी असटपदी कवीर जी की त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ सुखु मांगत दुरा श्रागै त्रावे ॥ सो सुखु हमहु न मांगित्रा भावे।। १।। विखित्रा अजहु सुरति सुख श्रासा ॥ फैसे दोई है राजा राप नित्रासा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इसु सुख वे सिन ध्रहम डराना ॥ सो सुद्ध इमह साचु करि जाना ॥ २ ॥ सनकादिक नारद म्रुनि सेखा ॥ तिन भी तन महि मृतु नही पेखा ॥ ३ ॥ कोई खोजहु भाई ॥ तन छुटे मनु कहा समाई ॥ ४ ॥ गुर जै देउ नामां।। भगति कै प्रेमि इनही है जानां॥ ५॥ इसु मन कउ नहीं श्रावन जाना ॥ जिस का भरम गृहसा तिनि साञ्ज ॥६॥ इसुमन कउ रूपुन रेखिआ काई॥ इकमे होइआ युभि समाई ॥ ७ ॥ इस मन का कोई जाने भेउ ॥ इह मनि लीय भए सुखदेउ ॥ = ॥ जीउ एकु यरु सगल सरीरा ॥ स्प 11 38 गउडी 11 3 11 8 H श्रिहिनिसि एक नाम जो जागे है। केतक सिध भए लिय लागे।। १ ॥ ग्रनि हारे ॥ एक नाम कलिपतर सिध सगल हरे 🛚 होहि न आना ॥ कहि कपीर राम नाम सारे ॥ १ ॥ जो हरि पद्राना॥ २ ॥ ३७ ॥ गउडी मी सोरठि मी ।। रे लाज होहि नाही ॥ हरि ति कित काह के जांही ॥ रहाउ ॥ जा को ठाउरु ऊचा होई । सो जन पर घर जात न सोही ॥ १ ॥ मो साहितु रहिमा भरपूरि ॥ सदा संवि नाही हरि ॥ २ ॥ फाला घरन सरन है जा के ॥ कहु अन का नाही घर ता के ॥ ३ ॥ सभु क्षोऊ कई बागु की बाता ॥ सो संब्रयु निज पति ई

दाता ॥ ४ ॥ कहै कवीरु पूरन जग सोई ॥ जा के हिरदे अवरु होई।। ५।। ३८ ।। कउनु को पूतु पिता को का को ।। कउनु मरै देइ संतापो ।। १ ।। हरि ठग जग कउ ठगउरी लाई ।। हरि के विश्रोग कैसे जीव्रड मेरी माई।। १ ।। रहाउ ।। कउन को पुरखु कउन नारी ॥ इश्रा तत लेहु सरीर विचारी ॥ ॥ २ ॥ कहि कवीर ठग सिउ गई ठगउरी ठगु पहिचानिश्रा 11 मनु मानिश्रा ॥ 3 सहाई ॥ राम कउ भए राजा जनम कटि मरन पाई ॥ दीश्रो रलाइ ॥ परमगति 8 II रहाउ ॥ संगति साधृ ते लीओ छडाइ ॥ अंमृत नामु जपु जपउ करि लीनो अपना ॥ १ ॥ सतिगुर कीनो परउपकारु सिउ लागी ॥ काढि लीन सागर संसार - 11 चरन कमल नित चीत ।। २ माइआ तपति निता 11 संतोख नामु जलि मनि आधारु a श्रंतरजामी ॥ पेखउ 3 ऋपनी तत सुऋामी 11 जत दड़ाई ॥ पूरव लिखतु मिलिश्रा मेरे भाई ॥ आप ही ॥ कवीर को सुआमो गरीवनिवाज पूरन साज थल है ॥ जित्त है स्तुक स्तकु स्तक होई।। जनमे स्तकु मूएं फुनि स्तकु स्रुतिक परज विगोई कहु रे पंडिश्रा कउन पवीता ॥ ऐसा गिश्रानु जपहु मेरे मीता ॥ १॥ रहाउ ॥ नैनहु स्तकु वैनहु स्तकु स्तकु स्रवनी होई ॥ ऊठत स्तक लागे स्तक परे रसोई ॥ २ ॥ फासन की विधि रिदे विचार स्तकु छुटन की इक्त कोई ।। कहि कवीर राम्रं तिनै न होई ॥ ३ ॥ ४१ ॥ गउड़ी ॥ भगरा एक निवेरह राम जउ तुम अपने जन सौ काम्र ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इहु मनु बडा कि जा सउ मनु मानित्रा ॥ राम्र वडा कै रामिह जानित्रा ॥१॥ त्रहमा वडा कि जासु उपाइत्रा ॥ वेदु वडा कि जहां ते ऋइआ हउ भइत्रा उदासु ॥ तीरथु वडा कि का दासु ॥ ३ ॥ ४२ ॥ रागु गउड़ी चेती ॥ देखी माई ज्ञान की आई आंधी ॥ सभै उडानी भ्रम की टाटी रहै न मोइश्रा वांघी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दुचिते की दुइ थूनि गिरानी मोहु वलेंडा टूटा ।। तिसना छानि परी

धर ऊपरि दुरमित मांडा फूटा ॥ १ ॥ श्रांधी पाछे जो जलु बरखें तिहि तेरा जनु भीनां ॥ कहि कवीर मनि भइत्रा प्रगासा उदे मान जब चीना ॥ २ ॥ ४३ ॥ गउही चेती १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ इरि जसु सुनहि न हरि गुन गावहि ॥ बातन ही असमानु गिराबहि ॥ १ ॥ ऐसे लोगन सिउ किया कहीए ॥ जो प्रम कीए मगति ते बाहज तिन ते सदा **बराने रहीएे।। १ ।। रहाउ ।। आपि न दे**हि चुरू मरि पानी।। तिह निंदहि जिह गंगा त्यानी ॥ २ । बैंडत उडत क्रटिलता चालहि ॥ श्रापु गए श्रउरन हृ घालहि ॥ ३ ॥ छाडि कुचरचा श्रान न जानहि॥ ब्रहमा ह को कहियो न मानहि ॥ ४ ॥ ब्रापु गए ब्रउरन है खोबहि ॥ त्र्यागि लगाइ मंदर मैं सोबहि ॥ ४ ॥ त्रवरन इसत त्र्यापि फांने ।। तिन कउ देखि कवीर लजाने ॥ ६ ॥ \$ 11 88 II \$ 🕻 राग्र गउड़ी बैरागिय कवीर जी १ भ्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ जीवत पितर न मानै कोऊ मूर्ण सिराध कराही ॥ पितर भी बपुरे कह किउ पावहि कुकर खाडी ॥ १ ॥ मो कउ क्रसल बतावह ।। इसल इसल करते जग विनसै इसल होई ॥१ ॥ रहाउ ॥ माटी के किर देवी देवा तिसु आरगै जीउ देही ॥ ऐसे पितर तुमारे कडीकाहि आपन कहिआ न लेही ॥ २ ॥ सरजीउ काटहि निरजीउ पुजहि अंतुकाल कड भारी ॥ राम नाम की गति नहीं जानी में इवे संसारी ॥ ३ ॥ देवी देवा पूजिह डोलहि पारबहम नही<sup>न</sup> जाना ॥ कहत कबीरु श्रकल नही चेतिया निविद्या सिउ सपटाना ॥ ४॥ १ ॥ ४५ । गउही ॥ जीवत मरें मरे फ़िन जीवे ऐसे सुनि समाइया ॥ श्रांजन माहि निरंजनि रहीऐ बहुद्दि न भगजील पाइत्रा ॥ १ ॥ मेरे राम ऐसा खीरु विलोईऐ ॥ गुरमति मनुबा अमायिरु राखहु इन विधि अंमृत पीओईऐ ॥ १॥ रहाउ ॥ गुर के बाखि बजर कल छेदी प्रगटिया परगासा ॥ सकति अधेर जेउड़ी अमु चूका निहचलु सिउ धरि बासा ॥ २ ॥ 5:杰法法法法法法法

依别我 भाई विनु वार्गे धनखु चढाईऐ वेधिआ इह जगु तिनि वृडी पवनु भुलावै डोरि रही लिव लाई ॥ ३ ॥ उनमनि मनुत्रा सुंनि समाना दुविधा दुरमति भागी ॥ कहु कवीर इकु देखिया राम नामि लिव लागी ॥ ४॥ २॥ ४६॥ गउड़ी वैरागणि तिपदे ।। उलटत पवन चक्र खडु भेदे सुरति सुन अनरागी ॥ ॥ मेरे मन न जाइ मरें न जीवें तासु खोजु वैरागी ॥ १ उलिट समाना ॥ गुर परसादि अकिल भई अवरै नातरु ।। १ ।। रहाउ ।। निवरे दूरि दूरि फुनि निवरे जिनि जैसा करि मानित्रा ।। श्रलउती का जैसे भइश्रा वरेडा जिनि पीश्रा तिनि जानिश्रा तेरी निरगुन कथा काइ सिउ कहीएे ऐसा कोइ विवेकी।। जिनि दीत्रा पलीता तिनि तैसी भल देखी ॥३॥३॥ ४७॥ गउड़ी ॥ उतपति परलउ धूप नही छहीत्रा तह सिंध तह जीवन मिरतु न दुखु सुखु वित्रापे सुंन समाधि दोऊ तह नाही ॥ १ ॥ सहज की अकथ कथा है निरारी ॥ चढै तुलि नही मुकाती हलुकी लगै न भारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अरध उरध दोऊ नाही राति दिनसु तह नाही ॥ जलु नही पवनु पावकु सतिगुर तहा समाही ॥२ ॥ अगम अगोचरु रहे निरंतरि गुर किरपा ।। कहु कवीर बलि जाउ गुर अपुने सतसंगति मिलि ।। ३ ।। ४ ।। ४⊏ ।। गउड़ी<sup>२</sup> ।। पापु पुंतु दुइ वैल विसाहे पूजी भीतरि टांड भरी घट इन गूणि ॥ तसना कीओ रामु हमारा ॥ सगल संसारु विसाहियो ॥ १ ॥ ऐसा नाइकु क्रोधु भए जगाती दुइ १॥ रहाउ ॥ काम्र बटवारा ।। पंच ततु मिलि दानु निबेरहि टाडा उतरिश्रो पारा ॥ कहत कवीरु सुनहु रे संतहु अब ऐसी वनिआई ॥ घाटी गोनि छिटकाई ॥ ३॥ ४ 11 38 11 चलो इक् है साहुरङ्गे चारि पेवकडै दिन जागा पंचपद जागई एआगा मुरखु 11 श्रंधा न कह घरि खड़ी पाह 11 आए धन **ड**डीग्रा मुकलाऊ ॥ श्रोह जि दिसे खुहड़ी 8 II रहाउ आए 11 तृटि पड़ी उठि चली सिउ घड़ी वहारी लाजु II

२ ॥ साहिचु होइ दहब्रालु कृपा करे श्रपुना कारजु सवारे ॥ ता सोहार्गाण जासीए गुर सबदु बीचारे॥ ३ ॥ किरत की बांधी सभ फिरै देखह वीचारी ॥ एस नो किया आसीएे किया करे विचारी॥४॥ भई निरासी उठि चली चित बंधि न धीरा ॥ हरि की चरणी लागि रह भजु सरिए कवीरा ॥ ४ ॥ ६ ॥ ४०॥ गउढी ॥ जोगी कहहि जोगु मल मीठा अवरु न द्जा भाई ॥ रुंडित मुंडित एकी सबदी एइ फहिंह सिधि पाई ॥ १ ॥ इरि विन भरमि अलाने अंधा ॥ जा पहि जाउ आपु छुटकावनि ते बाधे बहु फौधा ॥ १॥ रहाउ ॥ जह ते उपजी तही समानी इह विधि विसरी तब ही ॥ पंडित गुर्खी सर हम दाते एहि कहहि वड हम ही :। २ ॥ जिनहि सुम्होए सोई बुमी वितु पुमे किउ रहीए ॥ सतिगुरु मिलै अंघेग चुकै इन विधि माणकु लहीएँ ३ ॥ तिज बावे दाहने विकास हिर पट्ट हु किर स्हीएे ॥ कहु कवीर ग्ंगे गुड़ खाइश्रा पूछे ते किश्रा कहीएे !! ४ ॥ ७ ॥ ५१ ॥ रागु गउडी परयी? कवीर जी॥ १ व्यां सतिगर प्रसादि ॥ ॥ जह कछ अहा किछ नाही पंच वतु वह नाही ॥ इडा विंगला पंदे ए व्यस्तन कत जाही ॥ १ ॥ तामा तुटा गगुत विनित्त गडमा तेरा बोलत कहा समाई ॥ एह संसा मो कउ अनदिउ ित्र्यापे मो कड को न कहै सममाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जह नाही ॥ जोडयहारो पिंद वह नाही रचनहारु तह सदाश्रतीता इह कडीए किसुमाही ॥ २ ॥ जोड़ी जुड़ै न तोड़ी तर्ट जय लगु होइ विनामी ॥ काको ठाइरु काको सेवङ को कार् क जामी ॥३ ॥ कहु कवीर लिव लागि रही है जहा बसे दिन राती ॥ उथा का मरम ओही परुजाने ओह तउ सदा श्रविनासी ॥४॥१॥ ॥ ५२ ॥ गउड़ी ॥ सुरित सिमृति दुइ कंनी मंदा परिपति पाहरि खिया ॥ मेन गुफा महि श्रामणु बैसणु कलप विचरजित पंथा ॥ १ ॥ मेरे राजन में वैरागी जोगी ॥ मन्त न सोग विश्रोगी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रांड प्रहमंड महि मिटी मेरा बट्टथा समु जग ताही लागी त्रिपलु पलटीएँ छूटै होह पमारी ॥ २ ॥ मृतु परतु दूर त्या

338 )

本本本本本本本本 表表表表表表表表表表表表表表 जुग सारद साजी ॥ थिरु मई तंतीः तूटसि करीहै नाही अनहद किंगुरी वाजी ॥३ ॥ सुनि मन मगन भए है पूरे माइआ पुनरपि नही खेलि डोल न लागी ॥ कहु कबीर ता कड जनमु गइश्रो वैरागी ॥ ४ ॥ २ ॥ ५३ ॥ गउड़ी ॥ गज नव गज दस गज इकीस पुरीत्रा एक तनाई।। साठ स्त नवं खंड बहतरि पाडु अधिकाई ।। १ ।। गई बुनावन माहों ।। घर छोडिए जाइ जुलाहो ।। १ ।। रहाउ ॥ गजी न मिनीए तोलि न तुलीए पाचनु सेर अढाई ॥ वेगि न पावे भगरु करें घरहाई ॥ २॥ दिनकी वैठ खसम की वरकस इह वेला कत आई ॥ छूटे कूंडे पुरीश्रा जुलाहो रीसाई ॥ ३ ॥ छोछी नली तंतु नही न तर रही उरभाई ॥ छोडि पसारु ईहा रहु वपुरी कहु कवीर समभाई ॥ ४ ॥ ३ ॥ ५४ ॥ गउड़ी ॥ एक जोति एका मिली किंवा महोइ॥ जितु घटि नामु न ऊपजै फूटि मरे जनु सोइ सुंदर रामईत्रा ॥ मेरा मनु लागा तोहि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साध कारज ऊपजै मिलै सिधि पाईएे कि एह जोग कि भोग ॥ दुह मिलि राम नाम संजोगु ॥ २ ॥ लोगु जाने इहु गीतु है इहु वीचार ।। जिंड कासी उपदेसु होइ मानस मरती बार 11 3 11 गायै को सुर्यो हिर नामा चितु लाइ ॥ कहु कघीर संसा नही श्रंति परमगति पाइ॥ ४॥ १॥ ४॥ ५५ ॥ गउड़ी ॥ जेते ते इबे भव सागरु नहीं तारित्रों रे ॥ करम धरम करते बहु जारियो रे ॥ १ ॥ सास प्राप्त को दातो ठाकुरु सो मनह विसारिश्रा रे ॥ होरा लालु श्रमोतु जनमु बदलें हारित्रों रे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तसना तखा भुख हिरिश्रो हिरदे नाहि बीचारित्रो रे ॥ उनमत मान मनं माही का सबदु न धारित्रो रे ॥ २ ॥ सुत्राद लुभत इंद्री मद रस लैत विकारिश्रो रे ॥ करम भाग संतन संगाने कासट लोह उधारियो रे ॥ ३ ॥ धावत जोनि जनम भ्रमि थाके यव हम हारित्रो रे ।। कहि कवीर गुर मिलत महा रसु : प्रेम भगति निसतारित्रो रे 1 8 11 १ 11 ४ 11 ४६ 11 गउड़ी 11 रचित्रो हसतनी रे जगदीस-चलतु मन वउरा

( १३६ ) টককককুলু:কুকুকুকুকুকুকু

सुत्राइ गज बसि परे मन बउरा रे श्रवसु सहिक्रो सीस 11 9 11 विखे बाचु हरि राचु समक्ष मन बउरा रे ॥ निरमे होइ न हरि भजे मन वउरा रे गहिओं न राम जहाजु॥ १॥ रहाउ ॥ मरकट श्रनाज की मन बउरा रे लीनी हाथ पसारि ॥ छटन को सहसा परिया मन बउरा रे नाचित्रो घर घर बारि ॥ २ ॥ जिउ नलनी मन बउरा रे माया इह बिउहारु 11 जैसा रंग्र क मुंग का मन वउरारे तिउ पसरित्रो पासारु॥ ३॥ नावन कड तीरय घने मन बउरा रे पूजन कड बहु देव ॥ कहु कबीर छूटनु नहीं मन वउरारे खूटनु हरि की सेव ॥ ४ ॥ १ ॥ ६ ॥ ५७॥ गउड़ी ॥ स्रगति न दहै पवतु नही मगनै तसकरु नेरि न आवै ॥ राम नाम धतु करि संचउनी सो धनु कतही न जानै ॥ १ ॥ हमरा धनु माधउ गार्विद् गोबिंद की सेना धरणी घर इंहे सार धन कडीएे 🛮 जो सख प्रम सो सुरा राजि न लहीएे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इसु धन कारिय ॥ मनि १ केंद्र जिह्वा नाराहतु सनकादिक खोजत मए उदामी न जम की फामी ॥ २ ॥ निजधनु गियान भगति गुरि दीनी तासु सुमति मनु लागा ।। जलत श्रंभ थंभि मनु धारत भरम वंधन मउ भागा ॥३ ॥ कहै कवीरु मदन के माते हिरदे देख बीचारी ॥ तुम परि लाल कोटि अस्त इसती हम परि एकु मुरारी ॥४॥१॥ ७ ॥ ५८ ॥ गउड़ी ॥ जिउ कपि के कर ग्रुसटि चनन की लुबिंघ न तिभाग दहन्रो ॥ जो जो करम कीए लालच सिंउ वे फिरि १ ॥ भगति नित्र विरथे जनम् गइओ ॥ ॥ जिउ भगवान भजन वितु कही न सच रहियो ॥ १ रहाउ н न प्राउ लहमो ॥ वैसे परफलित किनहि अनेक जीनि महि फिरि फिरि काल हहको ॥ २ ॥ इसा घन जीरन श्रम मुत दारा पेलन कउ जु दहको ॥ तिन ही माहि श्रटिक जो उरमे इंद्री प्रेरि लक्ष्मो ॥ ३ ॥ अउघ अनल तनु विन को मंदरु चहु दिन टाटु ट्यूयो ॥ कहि कबीर में सागर तरन कउ ñ ॥१॥ =॥ ५६॥ गउड़ी=॥ पानी मैला माटी गोरी॥ इम माटी की प्रतरी जोरी ॥ १ ॥ मैं नाही ऋद बाहि न मोरा ॥ तोग गोविंद

**东**汞和液态玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃 माटी महि परपंचु पवनु समाइश्रा जोरि 11 भुठा चलाइश्रा ॥ किनह पांच की जोरी ॥ अंत की वार गगरीत्रा लाख कहि कवीर नीव 3 इक उसारी 11 यहंकारी ॥ ४ ॥ १ ॥ ६ ॥ ६० ॥ गउडी ॥ भ्रू प्रहिलाद जिपस्रो हरि जैसे एसे तेरे - [] सभ्र वेडे परवारु चडाइश्रा भाव मनावै तिसु ता ॥ रहाउ ॥ हुकमु वेडे जा इस लघाव ॥ २ 11 ग्र परसादि ऐसी बुधि जानी कवीर भज्ज सारिगपानी ॥ ३ ॥ कहु आयंन सभ एको दानी ॥४॥२॥ १०॥ ६१॥ गउड़ी ६॥ जग महि ग्राइत्रो ॥ लागत पवन खसम् विसराइत्रो ॥ जीश्ररा हरि के गुना गाउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गरभ जोनि महि तपु करता ॥ तउ जठर श्रगनि महि रहता॥ २॥ लख चउरासीह जोनि भ्रमि ब्राइब्रो ॥ श्रव के छुटके ठउर न ठाइश्रो ॥ कवीर भज्ञ सारिगपानी ॥ श्रावत दीसे जात न जानी ॥ ४ ॥ १ ॥ ११ ॥ गउडी पूरवी ॥ सुरग वासु न वाछीऐ डरीऐ न नरिक निवास ।। हाना है सो होईहै मनहि न कीजै आस 11 8 11 रमईऋा गाईऐ ॥ जा ते पाईऐ परम निधानु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ किन्रा जपु किया वस्तु किया इसनानु ॥ जय लगु जुगति संजमो भगति भगवानं ॥ २ ॥ संपै देखि न हरखीए विपति देखि न रोइ ॥ जिउ संपै तिउ विपति है विध ने रचित्रा सो कवीर अब जानिया संतन रिदे मस्तारि ॥ सेवक घट वसै ग्रुरारि ॥ ४ ॥ १ ॥ १२ ॥ ६३ ॥ गउडी ॥ सेवा भले जिह खिंचि लेइ जिनि भारु नही रे मन तेरो संसारु ॥ १ ॥ राम रसु पीत्रा रे ॥ जिह इह **अउर** !! १ || रहाउ || अउर म्रए किञ्रा जउ जो उपजै सो विनसि 11 रहाइ रची पीवत मरदन की उपजी तह जह वैराग सिमारे 3 चेतित्रा राम निहारै पंथु रागु गउड़ी कामनी - 11 लोचन भरी १३ ६४

**还**还还还还还还还还还还

( १३ = )

( १३ = )

( १४ = १ विकास मिल्लिक स्थापिक स

श्राधारु नाम नाराइन रसनी राम्र रवीजै ॥ २ ॥ आसा पास घन तुरसी का निरवा ।। रागु गउडी ११ माभः वनारसि गाऊं रे ॥ उद्या का सस्त्यु देखि मोही कउ छोडि न ब्राउ न जोहरे।। १ ॥ तोहि चरन मनु लागो सारिंगधर।। बदभागो 8 ।। रहाउ 11 h सारिंगघर ŧ В जा ठाकरु गाउन गउडी मोडि कवीरा नाऊ रे ॥२॥ २॥१५॥ **६६ Ⅱ** है पहिरे किया बन मधे बासा ॥ विपल बसन्न केने देवा धोखे किया जलि बोरियो गियाता ॥ १ जीय बहरि न देखउ जानां ॥ श्रविगत सम्भुः इश्राना П जत जत गिश्रानी पेखड संगि माइश्रा लपटाना 1) \$ ॥ रहाउ 11 कवीर इह जगु सगलो धंधा II . कहि षितु इत्रा `जगु माइत्रा शंधा H ą 11 8 11 8 11 11 १२ ॥ मन रे छाडह भरम्र प्रगद होइ नाचह इश्रा ।। ग्रुरु कि सनग्रुख रन ते डरपै सती कि सांचै मांडे।। १ श्रव तउ जरे मरे सिधि Ħ काम' कोध महित्रा हाथि संघउरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ विग्ता ॥ कहि कवीर राजा राम न छोडउ सगल २ ॥ २ ॥ १७॥ ६≈॥ गउड़ी १३॥ फ़रमानु देरा तही दरीया तही करीया न करत बीचार H ।। वंदे वंदगी इकतीयार ॥ साहित्र ॥ रहाउ ॥ नामु तेरा आधारु मेरा जिउ फूलु जीखाइ भावे किंद किनीर गुलाम घर का गउदीर ॥ लख चउरासीह जीअ जोनि महि

नंदु पहु थाको रे॥ भगति होते व्यातारु लीखो है भागु वहो पहुरा को रे॥ रे॥ राम जुक्द वह नंद को नंदनु ॥ नंद सु नंदन का को रे॥ धानि व्यक्तमु दस्तो दिस नाडी तम इह नंदु कहा थो रे किस सिक्स सिक्

999

医环亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚 परे जोनि नही श्रावे नामु निरंजन ॥ रहाउ ॥ संकटि नही कवीर को सुत्रामी ऐसो ठाकुरु जा के माई ७० ॥ गउड़ी ॥ निंदउ निंदउ मो कउ लोगु निंदउ ॥ 11 35 निंदा जन कउ खरी पित्रारी ।। निंदा वापु निंदा महतारी H ॥ निंदा होइ न वैकुंठि जाईऐ ॥ नाम्र पदारथु मनहि बसाईऐ सुध जउ निंदा हाइ ॥ हमरे कपरे निंदक धोड 11 8 निंदा सु हमरा मीत् ॥ निंदक चीतु माहि. हमारा निंदकु सो जो 11 निंदकु लोरे ॥ २ ॥ निंदा जीवनु हमरा ।। निंदा हमरा करें उधारु ।। जन कचीर निंदा कउ उतरे पारि ॥ ३॥ २०॥ ७१॥ राजा राम राइआ ॥ १॥ रहाउ -11 जब हम हहू हम नाही ॥ अव नाही हम अब तुम तुम एक भए देखत मन पतीत्राही ॥१ वुधि ॥ जब होती त्रव श्रव बुधि बल्ल न खटाई ।। कहि कबीर बुधि हरि लई मेरी व्रिध बदली ॥ २१ ॥ ७२॥ गउड़ी ॥ खट नेम करि कोठडी २ बीच पाई ॥ कुंजी कुलफु ऋनूप करि राखे प्रान ॥ अब मन जागत रह रे भाई ॥ गाफलु होइ के जनमु गवाइत्रो चोरु मुसै घरु जाई ॥ १ ॥ रहाउ पंच - 11 पहरूत्रा महि रहते तिन्ह का नही पतीत्रारा 11 चेति सुचेत चित होइ देखि जु रह तउ लै परगास उजारा ॥ २ ॥ नउ घर कामनि भूली नवै मृसे कवीर कहतु घर तत २२ ॥ ७३ ॥ गउड़ी । माई मोहि अवरु सनकादि जासु गुन गावहि सिव तासु मोरे हिरदे प्रगासु गित्रान गुर गंमित 1 ॥ विखे रोग में बंधन भागे सुखु जानि मानि प्रभ दूसर एक सुमति रति 11 मनहि चंदन भए तिश्रागि मन वासन वास घटिओ धिश्राइ जसु जो जन अभिमानाना 2  $\Pi$ गाइ ठाकुर् तासु वसिद्यो तिह मनि प्रभृ H वडभाग काटि सकति 3 करम मथानाना ॥ 11 प्रधान सिव सहजु 英: 生非法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法

医政术法法法法法法法法法法法法法法法法 表法 प्रगामित्रो एक एक समानाना ॥ कहि कवीर गुर भेटि महा सुख अमत रहे मनु मानानां ॥ ४ ॥ २३ ॥ ७४ ॥ 🖊 रागु गउडी पूरवी वापन अस्तरी कवीर जीउ की १ त्रो सतिनामु करता पुरखु गुर प्रसादि॥ ॥ बाउन श्रद्धर लाक त्र सभुकछुडन ही माहि॥ ए अलर खिरि जाहिंगे श्रोइ श्रखर १न महि नाहि ॥ १ ॥ जहा बोल तह अञ्जर आगा ॥ जह अयोल तह मतु नृरहारा ।। बोल अबोल मधि है सोई ।। जस ऋोद् है तस लखें न कोई ॥२॥ अलह लहुड तुड किया कहुड कहुड त को उपकार ॥ घटक बीज महि रवि रहिद्यो जा को तीनि लोक विसथार ॥ ३ ॥ श्रलह लहंता भेद छै कछु कछु पाइश्रो भेद।। उलिट भेद मनु वैधिश्रो पाइश्रो अभंग अछ्देर ॥ ४ ॥ तुरक तरीकृति जानीऐ हिंदू वेद पुरान ॥

मन समभागन कारने कङ्ग्रक पडीएे गित्रान ॥ ४ ॥ स्रोझकार श्रादि मैं जाना।। लिखि अरु मेटैं ताहि न माना ॥ ओश्रकार लखें जड कोई || सोई लिख मेटखान होई || ६ || कका किरिय कमल मीई पाना ॥ ससि नियाम संपट नही आता ॥ श्रुरु जे तहा कुमम 🔃 पाना ॥ श्रकह कहा कहि का समक्राता ॥ ७ ॥ खला हुई लाड़ि मन याता।। खोडे छाडि न दहरिम घाता ॥ खममहि जाणि विमा करि रहे।। तउ होइ निलिश्रउ अप्तै पर् लहै ॥ ८ ॥ गगा गुर के बचन पळाना।। दुजी बात न धरई काना।। रहै बिहंगम क्तिहि न जाई ॥ श्रमह गड़ गहि गमन रहाई ॥ ६ ॥ घषा घटि घटि निमसे सोई

॥ घट फुटे घटि कबहि न होई॥ ता घट माहि बाट जउ पाना॥ सी घडु छाडि व्यापट कत धारा ॥ १० ॥ ल्डा निप्रहि सनेदु करि निरनारी सदेह ॥ नाही देखि न माजीए परम सिद्यानप एह ॥ ११ ॥ चचा रचित चित्र है मारी ॥ तिज्ञ चित्र चेतहु चित्रकारी ॥ चित्र त्रचित्र इंड अवस्तेरा ॥ तनि चित्रै चित्र सालि चितेरा ॥ १२ ॥ छत्रा इंद छत्रपति पामा ॥ छिकि कि न ग्हेहु छाडि कि न आसा । रंगन में तड छिन छिन समकारा ।। ताहि छाडि एत धारु जोपन पंधारा । १३ । जना जउ तन जीरत Ħ ः,य जुननि मो पानै ॥ अनजरि परजरि जरि उर्गक र्दं ॥ वर बाइ बोनि उजारउ लई । १४ ॥ भना 5本古书古古古书书书书书书书书书书书

सुरिक नहीं जाना ॥ रहिय्रों क्रिकेंकि नाही परवाना । कत भारव कीए भगरउ ही अउरन समभावा ॥ भगरु पावा १५ -11 ञंञा निकटि जु घट रहियो दूरि कहा तिज जाइ ।। जा कराणि दृढिग्रउ नेरउ पाइग्रउ ताहि ॥ १६ ॥ टटा विकट घाट घट माही खोलि जाही ॥ देखि अटल कपाट महलि कि न टलि कतहि न जावा ॥ रहै लपटि घट परचउ पावा ॥ १७ इहै ॥ ठठा ठग नीरा ॥ नीठि नीठि मनु कीत्रा धीरा ॥ जिनि ठिग ठगिश्रा खावा। सो ठगु ठांगत्रा मनु आवा जग ठउर 11 8= 11 **डडा** डर डरु जाई ॥ ता डर महि डरु रहिश्रा समाई H जउ डरु लागै ॥ निडरु हूत्र्या डरु उर होइ भागे -11 38 ढिग इढिह कत आना ही ढिहि गए ढढा ॥ हृढत पराना जब त्रावा ।। जिह गडु गड़ित्रो सु गड़ महि पावा ॥ २०॥ रिण रूतउ नर नेही करें।। ना निये ना फुनि संचरें को गर्णै ॥ मारे एकहि तजि घर्षो ॥ जाइ २१ ॥ तता जाई श्रतर तरिश्रो नह ॥ तन त्रिभवण महि रहिस्रो জন্ত माहि ततहि तत मिलिश्रा तउ समावा 11 सच्च थथा ऋथाह थाह नही पावा ऋोहु ॥ २२ 11 H अथाह इह थोडै थलि थानक आरंभे विनु थिरु न रहावा ॥ II ही थाभह मंदिरु थंभें ।। २३॥ ददा देखि जु चिनसनहारा -11 जस अदेखि तस राखि विचारा॥ दसवै दीजै दुत्रारि बुंची जव ॥ तउ दइत्राल दरसनु कीजै ॥ २४ ॥ धधा ऋरधिह उरध निवेरा 11 अरधहि मंभि वसेरा ॥ ऋरधह छाडि उरध जउ आवा ॥ तउ ऋरधि पावा ॥ २५ ॥ नंना निसि दिनु निरखत निरखत नेन रहे रतवाई ॥ निरखत निरखत जब जाइ पावा ॥ ले निरखिं निरख मिलावा ॥ २६ ॥ पपा अपर पारु नही ॥ पांचउ इंद्री निग्रह परम जोति सिंड परचंड लावा फफा विनु फूलह फलु निरवरई ॥ २७ ॥ पुंचु परई फंक विचारे फल फंक लखें जउ कोई ॥ दृश्णि न ॥ ता फंक सभै फारें ॥ २८ ।। बचा विंदहि विंद मिलावा निंदिह विञ्जरन वंद्उ होइ विंदि पावा 11 वंदगी **亚杰 亚亚本亚亚亚亚**亚

WAR BURNESS AND COMMENTS वंदक होइ वंघ सुघि लई ॥ २६ ॥ ममा मेदहि मेद मिलावा ॥ मानि मरोसउ श्रावा ॥ जो बाहरि मेद पंहिचानिश्रा ॥ ३० भइया भूपति गहित्रा मनु माने ॥ मरमी होइ सु मन कड जाने ॥ मत कोई मन मिलता विलमावै ॥ मगन महत्रा ते सो सच्च पावै ॥ ३१ ॥ मम मन सिंउ काजु है मन साघे सिधि होइ ॥ मन ही मन सिंउ कवीरा मन सा मिलियान कोइ ॥ ३२ ॥ 🔣 मनुसकती 🔣 मनु सीउ ॥ इहु मनुपंच तत को जीउ ॥ इहु मनुले अउ उनमनि रहै॥ तउ तीनि लोक की बाते कहैं ॥ ३३ ॥ यया जउ जानहि तउ दुरमति इनि करि बसि काइआ गाउ ॥ रखि थारउ नाउ ॥ ३४ ॥ रासं रहा निरस करि जानिया । होर ।। उह रस पीत्रा सु रसु पहिचानित्रा ॥ इह रस छाडे उह रस बावा ऐसे लिव मन लावै। अनत न इह एस नहीं भावा ॥ ३४ ॥ लला जाइ परम सञ्ज पाने ॥ श्ररु जउ तहा प्रेम लिय लावै लहे लहि चरन समावे 11 35 ॥ ववा बारबार विसन विसन सम्हारि न आये होरि ॥ बलि बलि जे विसन गावें ॥ विसन मिले सभ ही सचु पावें ॥ ३७ ॥ वावा वाही जानीए था जाने **गर्द्र** होइ ॥ इट्ड अरु ओहु जब मिलै तब मिलत न कोइ ॥ ३८ ॥ ससा सो नीका करि सोधइ ॥ घट परचा निरोधहु ॥ घट परचै जड उपजै माउ ॥ पूरि रहिमा तह त्रिभवय राउ ॥ ३६ ॥ खला लोजि परै जउ कोई ॥ जो लोजें सो बहुरि होई ॥ खोज बृक्ति जउ करें बीचारा ॥ तउ मवजल तरत न गारा ॥ ४० ॥ ससा सो सह सेज सवारे ॥ सोई सही संदेह निवारे ॥ सुख पाना ॥ तन इह त्रीय छोहु वंत बहाना छाडि परम ॥ ४१ ॥ हाहा होत होइ नही जाना ॥ जब ही होड़ तबहि माना ॥ ई तउ सही लखै जउ कोई ॥ तन ब्रोही उह एड । लिंउ लिंउ करत फिरें सम्र लोग ।। ता बहु सोगु ॥ लुखिमी वर सिउ जउ लिउ लाव ॥ सोगु ही सुख पार्वे ॥ ४३ ॥ खखा खिरत खपत गए केते ॥ खिरत खपत श्रजहं नह चेते ॥ श्रव जगु जानि जउ मना रहै ॥ जह का विद्धरा तह थिरु लहै ॥ ४४॥

वावन अखर जोरे आनि ॥ सिकआ न अखरु एक पछानि ॥ सत का सबदु कत्रीरा कहै।। पंडित होइ सु अनभे रहै।। पंडित लोगह कउ विउहार।। गित्रानवंतु कउ ततु वीचार ॥ जा के जीत्र जैसी बुधि होई ॥ कहि जानेगा सोई ॥ ४४ ॥ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ रागु गउड़ी थितीं क्वीर जी कीं ॥ कवीर उरवार वार ॥ कहि थितों सात पंद्रह लखै ॥ श्रापे करता भेउ सिध जउ पार ॥ - साधिक निवारह महि श्रास ॥ श्रंमावस ॥ थितीं 11 8 जीवत मोख पावहु दुआर सम्हारह **अंतरजामी** राम्र II ॥ १ ॥ चरन कमल गोबिंद रंग ततु निजु सार सबद ।। संत प्रसादि भए मन निरमल हरि कीरतन महि जागा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ परिवा प्रीतम करहु वीचार ॥ घट महि खेलें अघट अपार ॥ काल कलपना कदे न खाइ ॥ आदि महि रहै पूरख दुइकरि जानै अंग ॥ माइआ रमै ब्रहम दुतीत्र्या न घटता जाइ ॥ अकुल निरंजन सभ संग ॥ ना त्रोह वहै एकै ३ ॥ तृतीया तीने सम करि लियावे ॥ त्रानद मृल परम ॥ साघ संगति उपजै विस्वास ।। बाहरि भीतरि सदा प्रगास ॥ ४ ॥ चउथहि चंचल मन कउ गहहु ॥ काम क्रोध संगि कवहु न बहहु ॥ जल थल माहे त्र्यापिह त्र्याप ॥ त्र्यापै जपहु त्र्यापना जाप ॥ ५ ॥ पांचै पंच तत विसथार कनिक कामिनी 11 जुग 设施设施设施设施设施设施 रसु पीवै कोइ ॥ जरा मरण दुख फेरि न विउहार ॥ प्रेम सुधा होइ॥ ६॥ छठि खटु चक्र छहूं दिस धाइ ॥ बिन्न परचै नही थिरा रहाइ॥ दुविधा मेटि खिमा गहि करम घरम की सल H रहहू सहहु।। ७ ॥ सातैं सित करि बाचा जाि्ण ॥ आतम लेह परवाणि ॥ छूटै संसा मिटि जाहि दुख ॥ सुंन सरोविर पावह सुख ॥ ⊏ ॥ त्रसटमी त्रसट धातु की काइत्रा ॥ ता महि महा राइत्रा ॥ गुर गम गित्रान बतावै भेद n र है निधि उलटा श्रभंग श्रद्धेद् ॥ ६ ॥ नउमी नवै दुश्रार कउ साधि ॥ बहती मनसा राखह ॥ लोभ मोह सम वीसरि जाहु,॥ जुगु, जुगु जीवहु अमर वांधि 

( 888 )

सुख सागर महि रमहि कवीर ॥ १६॥

होइ दसमी दहदिस 11 11 खाइ 80 गोविंद् ॥ जोति सरूपी तत श्रनुप ਜ ਸ਼ਗ਼ਜ ।) श्रमल ॥ ११ ॥ एकादसी एक दिस घावै ॥ तउ जोनी छाह नही धप यहरि न आवे ॥ सीतल निरमल भड़आ सरीरा ॥ दरि वतावत पाइत्रा नीरा ॥ १२ ॥ बारसि बारह उगवै सूर् ॥ ऋहिनिसि वाजे श्रमहद तूर ॥ देखित्रा तिहूँ लोफ का पीउ ॥ श्रचरजु भइत्रा जीत्र ते सीउ ॥ १३ ॥ तेरसि तेरह अगम बखाखि ॥ अरध उरघ निवि सम पहिचाणि ॥ नीच ऊच नहीं मान अमान ॥ विश्रापिक राम सगल

सामान ॥ १४ ॥ चउदसि चउदह लोक मफारि ॥ रोम रोम महि यसिंह हुरारि ॥ सत संतोख का घरहु घिखान ॥ कथनी कथीएँ बहम गिखान ॥ १४ ॥ पुनिउ पूरा चंद ध्रकास ॥ पसरिंह कला सहज परागास ॥ आदि अंति मधि होइ रहिषा धीर॥

१ श्रो सतिगुर प्रसादि ॥ रागु गउडी वार कवीर जीउ के ७ ॥ पार वार हिर के गुन गाउउ ॥ गुर गमि भेंदु सु हिर का पोवउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रादित करें भगति आरंभ ॥ काइआ मंदर मनता

पंभ ॥ श्रहिनिसि अलंड सुरही जाइ ॥ तउ अनहद येखु सहज महि बाह ॥ १ ॥ सोमनारि ससि अंग्रतु भरें ॥ चाखत वेगि सगल निख हरें ॥ वाखी रोकिमा रहे दुआर ॥ तउ मनु मतनारो पीननहार ॥ २ ॥ मंगलनारे ले माहीति ॥ पंच चोर की जार्ल रीति॥ पर छोडें पाहरि जिनि जाइ॥ नातरु स्तरा रिसी है सह॥ ३ ॥ सुभगारि प्रिप

करें प्रगास ॥ हिरदें कमल महि हरि का बास ॥ ग़ुर मिलि दोऊ एक देश सम घरें ॥ उरघ पंक लें खुधा करें ॥ ४ ॥ मृहसपति निविद्या यहाइ ।। तीनि देव एक समि लाइ ।। तीनि नदी तह नियुटी माहि सहारे म ६६ ।। श्रहिनिसि धसमल धोपहि नाहि ।। ४ ॥ सकत मति चर्ड ॥ अनदिन व्यापि व्याप सिउ सर्ड ॥ सुरक्षी पांचउ गर्व น์พิ कर्व ।। धारर दञी दमिट न जोति परि राखं सोड ॥ दी वटी घट मह

पारि भीतरि सहभा प्रणासु । तत्र हुआ समल करम का नास

办办水玩派派:派班该就被张张

॥७॥ जब लगु घट महि दूजी आन ॥ तउ लउ महिल न लाभै जान ॥ रमत राम सिउ लागो रंगु ॥ किह कवीर तव निरमल अंग ॥ = ॥

रागु गउड़ी चेती वाणी नामदेख जीउ की

१ त्रो सितगुर प्रसादि॥ ॥ देवा पाहन तारीश्रले ॥ राम कहत जन कस न तरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तारी ले गनिका विनु रूप कुविजा वित्राधि श्रजामलु तारीश्रले ॥ चरन विधक जन तेळ मुकति भए ॥

हउ विल विल जिन राम कहे ॥ १ ॥ दासी सुत जन विदरु सुदामा उग्रसैन कड राज दीए ॥ जपहीन तपहीन कुलहीन क्रमहीन नामे के

सुआमी तेऊ तरे ॥२॥१॥

रागु गउड़ी रविदास जी के पदे गउड़ी गुआरेरी
१ ओ सतिनामु करता पुरखु गुर प्रसादि ॥ मेरी संगति पोच

सोच दिनु राती ॥ मेरा करमु कुटिलता जनमु कुमांती ॥ १ ॥ राम गुसईत्रा जीत्र के जीवना ॥ मोहि न विसारहु में जनु तेरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मेरी हरहु विपति जन करहु सुभाई ॥ चरण न छाडउ सरीर कल जाई ॥ २ ॥ कहु रविदास परउ तेरी साभा ॥ बेगि मिलहु जन करि न विलांवा ॥ ३ ॥ १ ॥ बेगम प्रश् सहर को नाउ ॥ दस्त

करि न विलांवा ॥ ३ ॥ १ ॥ वेगम पुरा सहर को नाउ ॥ दूखु अंदोहु नही तिहि ठाउ ॥ नां तसवीस खिराज न मालु ॥ खउफु न खता न तरसु जवालु ॥ १ ॥ अव मोहि ख्व वतन गह पाई ॥ ऊहां खौरि सदा मेरे माई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काइसु दाइस सदा पातिसाही ॥

दोम न सेम एक सो आही ॥ आवादानु सदा मसहूर ॥ ऊहां गनी वसिंह मामूर ॥ २ ॥ तिउ तिउ सेल करिंह जिउ भावें ॥ महरम महल न को अटकावें ॥ किह रिवदास खलास चमारा ॥ जो हम

सहरी सो मीतु हमारा ॥३॥२॥

१ त्रो सितगुर प्रसादि ॥ गउड़ी बैरागिण रिवदास जीउ ॥ घट अवघट इगर घणा इक्क निरगुणु वैलु हमार ॥ रमईए सिउ इक वेनती मेरी पूंजी राखु ग्रुरारि ॥ १॥ को वनजारो राम को मेरा टांडा लादिआ

जाइ रे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इउ वनजारो राम को सहज करउ ब्यापारु ॥ में राम नाम धन्न लादिया विख लादी संसारि ॥ २ ॥ उरवार पार के दानीञ्चा लिखि लेह ज्ञाल पताल ॥ मोहि जम डंडु न लागई नजीले सरव जंजाल ॥ ३ ॥ जैना रंगु कर्सुम का मेरे रमईए रंगु मजीठ का कहु रविदास तेसा इह संयारु ॥ चमार ॥ ४ ॥ १ ॥ गउड़ी पूरवी रिवदास जीउ १ श्रों सतिगुर प्रमादि ॥ कृषु भरिश्रो जैसे दादिरा कछ देस विदेस न युक्त ॥ ऐसे मेग मनु विलिया विमोहिया क्छ श्रारा पारु न स्था ।। १ ।। समल भवन के नाइका इकु छितु दरध दिखाइ जी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मलिन भई मति माधना तेरी गति लली न जाइ ॥ करहु कृपा श्रम्र चुकई में सुमित देह समभाइ॥२॥ जोगीसर पावहि नही तुत्र गुण कथनु अपार ॥ प्रेम भगति कै कारणै कड रविदास चमार ॥३॥१॥ गउड़ी वैरागणि १ व्यों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ सविज्ञिम सतु वेता जगी दुश्रापरि पूजाचार ॥ तीनी जुग तीनी दिहे कलि केंग्ल अधार !! १ ।। पारु कॅसे पाश्वी रे ॥ मो सउ कोऊ न कई समम्बद्धः । जा त व्यावागवनु विलाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बहु विधि घरम निरूपाएं करता दीसें सम लोइ ॥ कवन करम ते छुटीएँ जिह साघे सम सिधि होइ ॥ २ ॥ करम अकरम बीचारीएँ संका सुनि पेद पुरान ॥ संक्षा सद हिरदै वसी कउनु हिरे अभिमानु ॥ र ॥ बाहरु उदकि पत्नारीएँ घट मीतरि विविधि विकार ॥ पर है।(यो सुच कुचर विधि विउदार ॥ ४ ॥ रति प्रगास गित जानत सम संसार ॥ पारस मानो तारो छुए कनक होत नहीं बार ॥ ४ ॥ परम परस गुरु मेटीए .पूरव लिखत लिलाट ॥ उनमन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट ॥ ६ ॥ भगति जुगति मति सर्वि करी अम पंथन काटि विकार ॥ सोई वसि रसि मन मिले गन निरमन एक विचार ॥ ७ ॥ अनिक जतन निग्रह कीए टारी न टरैं भ्रम फाम ॥ प्रेम मंगति नहीं ऊपर्ज वो से रिदास उदास ॥ = ॥ १ ॥

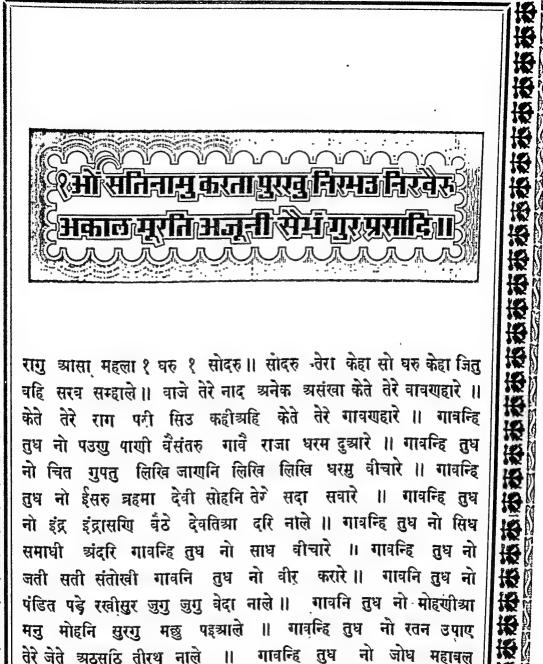

केते तुध नो गावनि में चिति न होरु रसाले श्राविन नानकु कित्रा बीचारे ॥ सोई सोई सदा सचु साहिबु साचा साची नाई ॥ है भी होसी जाइ न जासी रचना जिनि रचाई ॥ रंगी रंगी भाती जिनसी माइया जिनि उपाई ॥ करि करि देखें कीता अपगा जिउ तिस दी विडियाई

चारे

11

तेरे धारे ॥ सेई तुध नो गावन्हि जो तुधु भावन्हि

खागाी

ना

करि रखे

तुध

त्रहमंडा करि

गावनि तुध नो खंड मंडल

( ३४८ ) कर वीर कर तिसु मावै सोई करसी फिरि हुकग्र न रजाई ॥ जाई ॥ सो पातिसाहु साहा पतिसाहियु नानक रहणु १ ॥ १ ॥ त्रासा महला 🖫 ॥ सा पुरखु निरंजनु हरि निरंजनु हरि अगमा अगम अपारा ॥ समि धिश्रावहि समि घित्राविह तुधु जी हरि सचे सिरजणहारा ॥ सभि जीत्र तुम्हारे जी सभि द्ख त् जीत्रा का दातारा ॥ हरि घित्रावहु संतह जी निसारणहारा ।। इरि आपे ठाकुरु हरि आपे सेनकु जी किआ नानक र्जंत विचारा ।। १ ॥ तुं घट घट श्रंतरि सरव निरंतरि जी हरि एकी पुरखु समाणा ॥ इकि दावे इकि भेलारी जी सभि तेरे चोज विडाणा ॥ त् आपे दाता आपे भ्रुगता इउ तुधु विजु अगरु न जाया ॥ पारत्रहमु वेद्यंतु वेद्यंतु जी तेरे किया गुण आखि वलाणा - 11 सेविद जो सेविह तुधुजी जनु नानकु तिन्ह कुरवाणा॥२॥*६*रि थित्राविह हरि धिश्राविह तुधु जी से जन जुग महि सुख वासी।I से प्रकतु से प्रकतु मए जिन्ह हरि घित्राहमा जीउ तिन की फासी ॥ जिन निरमउ जिन्ह इरि निरमउ घित्राइत्रा विन का मउ सग्र गनासी II जिन सेवित्रा जिन्ह सेवित्रा मेरा हरि जीउ ते इरि इरि रुपि समासी ॥ से धंतु से धंतु जिन इरि थिथाइया जीउ जनु नानकु तिन विल जासी !! ३ II तेरी मगित तेरी भगति भंडार जी भरे बेश्चंत बेश्चंता ॥ तेरे भगत तेरे मगत सलाहिन तुधु जी इरि अनिक अनेक अनंता ॥ तेरी अनिक तेरी अनिक करहि हरि पूजा जी तपु तापहि जपहि वेश्रंता ॥ तेरे अनेक तेरे अनेक पड़िह बहु सिमृति सासत जी करि किरिझा खडु करम करंता ॥ से भगत से भगत भले जन नानक जी जो भागहि मेरे इरि मगर्वता ॥ ४ ॥ तृ ब्रादि पुरसु अपरंपर करता जी तुधु जैवह अपर न काई ॥ तृ जुगु जुगु एको सदा सदा तृ एको जी तृ निहच्छ करता साई ॥ तुषु व्यापे मार्च माई वरते जी तु व्यापे करहि सु होई ॥ तुषु व्यापे ष्टसिट सम उपाई जी तुचु आपे सिराजि सम गोई ॥ जनु नानक गुरा गार्ने करते के जी जो समर्स का जाखोई ॥ ४ ॥ २ ॥ १ को मतिगुर प्रमादि ॥ रागु जामा महला १ घउपदे घरु २ ॥ मुखि वडा

表表表表表表表表表表表表表。我表表表表表表 ॥ केत्रड वडा ड़ीठा होई ॥ कीमति पाइ न कहिआ सभ कोई जाइ।। कहर्णे वाले तेरे रहे समाइ।। १।। वर्डे मेरे साहिवा गहिर गुणी गहीरा ।। कोई न जार्णे तेरा केता केवड चीरा ।। १ ।। रहाउ ।। सिम सुरति कमाई ॥ सभ कीमति मिलि कीमति कहणु न जाई तेरी तिल्ल विद्याई ॥ गित्रानी धित्रानी गुर गुरहाई ॥ सभि तप सभि चंगित्राईत्रा ॥ सिधा किनै पाईश्रा सिधी न ॥ तध विग्रा रहाईग्रा ॥ त्राखण वाला कित्रा वेचारा 11 3 तिसै किया देहि भंडारा ॥ जिसु तुं 11 8 11 आसा महला 11 साचे नाम नाउ ॥ साचा मरि जाउ।। त्राखिशा त्राउखा भृख ।। तितु भृखे खाइ चली ऋहि दृख ।। १ ॥ सो किउ माइ ॥ साचा साहित साचै नाइ ॥ साचे नाम की १ ॥ रहाउ 11 पाई तिलु विड्याई ॥ त्राखि थके कीमति नही जे 11 सभि मिलि होवे घाटि न जोइ॥ २॥ ना त्र्याखगा पाहि ॥ वडा न चूकै ॥ देंदा रहै एहो भोगु -11 न गुग्र नोही कोइ॥ ना को होत्रा ना को होइ ॥ ३ ॥ जेवड कै कीती राति करि 11 जिनि दिन ते कमजाति ॥ नानक नावै वाभु सनाति II 8 ॥ २॥ त्रासा सुर्ग करे महली खसग्र क्रक जे दरि मांगत वडाई देइ ॥ १ ॥ जागाहु जोति न पूछह रहाउ ॥ आपि आपि जाति न हे ॥ करतारु उलाम्हे चिति धरेइ ॥ जा त्रं 11 करगहारु कित्रा संसारु ॥ २॥ त्रापि उपाए त्रापे देइ 11 आपे दुरमति वसै मनि अन्हरा ऋाइ ॥ दुखु ।। अवरी कउ साचु न देइ । साचु पित्रारा त्रापि करेड किसै देइ वखाएँ नानकु आगै पृछ न लेइ 11811811 ताल मदीरे घट के घाट ॥ दोलक दुनीत्रा वाजिह वाज किल का भाउ।। जती सती कह राखिह पाउ।। १।। नानक नाम विटहु कुरवाण ॥ अंधी दुनीत्रा साहिबु जागु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरू पासहु फिरि चेला

《本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

स्वाह ॥ तामि परीति वसै मृति आह ॥ जे सउ वहिंआ जीवस सास्तु ॥ ससम पञ्जास सो दिनु परवासु ॥ २ ॥ दरसिन देखिए दहआ न होह ॥ लए दिने निस्तु रहे न कोह ॥ राजा निआज करे हिंप होह ॥ कहै सुदाह न माने कोह ॥ ३ ॥ मासस मूरित नानक

नर हाथ हाइ ।। कह खुदाइ न मान काइ ॥ ३ ॥ माखस भूरात नानक नामु ॥ करखो कता दिर फुरमातु ॥ गुरपरसादि जाणे मिहमातु॥ ता किछ दरगह पाने मातु॥ ४ ॥ आसा महला १ ॥ जेता सबद सुरिन धुनि तेती जेता रूपु काइआ तेरी ॥ तूं आपे रसना आपे बसना अवरु न दुजा कहतु माई ॥ १ ॥ साहिबु मेरा एको

सबद सुरिन धुनि तेती जेता रूप काइआ तेरी ॥ तूं आपे रसना आपे बसना अवरु न द्जा कहुउ माई ॥ १ ॥ साहिष्ठ मेरा एको है ॥ एको है भाई एको है ॥ १ ॥ रहाउ ॥ आपे मारे आपे छोडे आपे लेवे देह ॥ आपे वेस्त आपे जिमसे आपे नदिर कोइ ॥ २ ॥ जो कि

करणा सो किर रहिआ अवरुन करणा जाई ॥ जैसा वरते तैसो कहींपे सम तेरी विडिआई ॥ ३॥ किल कलवाली माइआ मदु मीठा मन्त मत्त्राला पीवतु रहे ॥ आपे रूप करे वहु मांतीं नानकु यपुड़ा एव कहै ॥ ४॥ ॥ आसा महला १॥ वाजा मति पत्तानकु आउ । होर अनंदु सदा मनि चाउ ॥ एहा भगति एहो तप ताउ ॥ इतु रींग नाव

अनेंदु सदा मिन चाउ ॥ एहा भगति एहो तप ताउ ॥ इतु रंगि नाचह रखि रखि पाउ ॥ १ ॥ पूरे ताल जाखे सालाह ॥ होरु नचया खुसीआ मन माह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतु संतोख बजिह दुह ताल ॥ पैरी नाजा सदा निहाल ॥ राग्रु नादु नही दृजा भाउ ॥ हतु रंगि नाचहु रखि रखि पाउ ॥ २ ॥ भउ भेरी होनै मन चीति ॥ षहदिमा

नाचहु रित रित्त पाउ ॥ २ ॥ भउ फेरी होर्ने मन चीति ॥ यहिंद्रमा उठदिश्रा नीता नीति ॥ लेटित्त लेटि जार्ये तनु सुझाहु ॥ इतु रींग नीचहु रित्त रित्त पाउ ॥ ३ ॥ सिरत सभा देखित्रा का भाउ ॥ गुरहृत्ति सुयया साचा नाउ ॥ नानक स्नात्त्रण वेरा वेर ॥ इतु रींग नाचहु रित्त रित्त परि ॥ १ ॥ ६ ॥ स्राप्ता महला १ ॥ पउणु उपाइ घरी सम घरती जल अमनी का बंधु कीत्रा ॥ अंधुलै दहितिर मूंड कटाइमा रामणु मारि किमा नडा भइमा ॥ १ ॥ किम्रा उपमा वेरी

आसी जाइ ॥ तूं सरवे पूरि रहिष्या लिव लाइ ॥१॥ रहाउ ॥ जीम उपाइ लुगति हिप कीनी काली निष किया वडा भइमा ॥ कियु तूं पुरसु जीठकउणु कहीऐ सरत निरंतिर रित रहिया ॥ २ ॥ नालि इटंयु साथि वरदाता ब्रह्मा मालण सुसरि गइमा ॥

नाति इटंडु साथि वरदाता ब्रह्मा मालए सुसटि गृहमा । मार्ग अंतु न पाइम्रो ठाका कंसु होदि किम्रा

**西南西南西西西西西西西西西西西西西西西西** 10 Ð मिथिश्रा होरि खीरु धरे रतन उपाइ वडा 11 3 11 भखलाए जि असी कीआ।। कहै नानकु छपै किउ छपित्रा एकी 的现在分词 वंडि दीत्रा ॥ १ ॥ करम करतृति श्रासा महला 11 0 11 8 हुआ ।। तिसु ह्रपु न रेख अनाहदू रामनामु फजु जार्गे जे कोई ॥ **१** ॥ करे विख्याणु निरंजनि कीश्रा ॥ है त्रहे ॥१॥ रहाउ ॥ जिन्ह पीय्रा से मयत भए फाहे ।। जोती जोति समागी भीतरि ता छोडे माइस्रा के लाहे ।। २ ॥ のの देखिया सगल भवन तेरी माइत्रा तेरा रूप वीणा सबदु रूपि निरालमु वैठा करे विचि नदरि छाङग्रा ॥ ३ 1 <del>(i</del> दरमनि रूपि अपारा ॥ मगदि अनाहदि सो सह H कहै तिचारा ॥ ४ ॥ = ॥ त्रामा महला १ ॥ मै गुरा पीगा हमगा वादि सिग्जग्रहार ॥ खागा मिरि भार ॥ गली गला यादि ॥ १॥ तउ परवाद केरी कित्रा कीजै ॥ जब लगु रिदे न आबहि जनिम जनिम किछु लीजी लीजै ॥१॥ रहाउ ॥ मन की मित मतागल सभु खतो खता ॥ किश्रा वोलीऐ मता ॥ जो किछ साखी पासि ॥ २॥ जैसा तुं करहि तैसा अरदासि ॥ पापु पुंतु दुइ को होइ ॥ तुभ विनु दूजा नाही कोइ ॥ जेही तूं मति पाने ॥ तुधु आपे भाने तिने चलाने ॥ ३ ॥ राग रतन परीआ परवार ॥ तिसु विचि उपजे अंमृतु सार ॥ नानक करते का इहु धनु मालु ॥ の名 एहु बीचारु ॥ ४ ॥ ६ ॥ त्र्रासा महला १ ॥ करि किरपा ॥ ता मिलि सखीत्रा <del>G</del>i अपनै घरि काजु रचाइत्रा ॥ खेलु ऋाङऋा 份份 देखि मनि अनदु भइआ सहु वीओहण आइआ ॥ 8 ॥ गावह गावह ののの कामणी विवेक वीचारु ॥ हमरै घरि आइआ जगजीवनु भतारु ॥ १॥ 的政策的政策 रहाउ ॥ गुरूदुआरै हमरा वीआहु जि होया जां सह मिलिया तां रविश्रा है लोका महि सबदु आपु गइश्रा मनु मानित्रा ॥२॥ त्रापणो कारजु त्रापि सवारे होरनि कारज न होई -11 है गुरम्रुखि वुकी कोई ॥ ३॥ जितु कारजि सतु संतोख दङ्क्रा धरमु एको पिरु सोइ जिस नो भनति का नानक सभना Ē सोहागणि होइ II 8 11 १० नदरि करे 11 सा आसा समसरि सहजि ξ गृहु बनु महला II सुभाइ 11

3. 表表形

दुरमति गतु भई कीरति ठाइ ॥ सच पउड़ी साचउ प्रश्वि नांउ। सतिगुरु सेवि पाए निज याउ ॥ १ ॥ मन चूरे खट दरसन जाणु ॥ सरव भगगानु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऋषिक तिश्रास भेल वह करें ॥ दुखु विलिया सुखु तनि परहरें ।। कामु क्रोधु अंतरि धनु हिरें ।। दुविधा छाडि नामि निस्तरें ॥ २ ॥ सिफति सलाहणु सहज अनंद ॥ सखा सैनु प्रेष्ठ गोर्निद ॥ श्रापे करें आपे यससिंद् ॥ तनु मनु हरि पहि आगे जिंदु ॥ ३ ॥ भूठ निकार महा दुखु देह ॥ मेख वरन दीमहि सभि खेह ॥ जो उपजै सो स्राये जाइ ॥ नानक असथिरु नामु रजाइ ॥ ४ ॥ ११ अनूप II सदा विगासे परमल ।। एको सरवरु कमल रूप । ऊजल मोती चुगहि हंस ॥ सरव कला जगरीमै अंस ॥ जो दीसे सो उपजे बिनसे। बिन जल सरविर कमलु न । १ ।। रहाउ ॥ विरला युक्ते पार्वे भेटु ।। साखा तीनि कहै नित वेदु ।। नाइ निंद की सुरति समाइ ॥ सतिग्रुरु सेवि परमपद रातउ रंगि स्वांतउ ॥ सजन राजि सदा विगसांतउ जिसु तुं राखिह किरपा धारि ॥ बृडत पाहन तार्राह तारि त्रिभाग महि जोति त्रिभवण महि जािख्या ॥ उलट घर महि आणिया ॥ अहिनिसि भगति करे लिय लाइ ।। गुरमवि के लागे पाइ ॥ ४ ॥ १२ ॥ त्रासा महला हजति दरि ।। बहुतु सित्राखप लागै ।। गुरपरसादि रहै लिव लाइ।। करते प्रम पासि ॥ १ हाजरु चरदासि ॥ दुरा सुख़ साचु ।। इत्दुकमावै आवै जावै ॥ कहिए। कथिन वारा नहीं आवै॥ किया देखा स्क गुक्त न पावै ॥ विद्युनावै मनि दिपति न आवै ॥ २ ॥ जो जनमें में रोगि विद्यापे॥ हउमै माउद्या दिख संतापे जो प्रभि राखे ॥ सर्विगुरु सेनि अंसूत रक्ष चाखे ॥ श्रंमृत चालै ॥ सतिगर सेनि श्रंमृत सनद भारते ॥ माचै मक्रति गति पाए गराए।। ४३।। श्रासा महला १ ॥ जो निनि कीया सो यीया ॥ श्रंमृत नामु सनिगुरि दीया ॥ हिर्दं नामु नाही मनि भंगु चनदित नालि पियारे संगु ॥ १ ॥ हरि जीउ

नउनिधि सरणाई ॥ गुरपरसादी हरि रसु पाइआ नामु पदारथ सद वलिहारै क सचु साचा नाउ ॥ ता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करम धरम राते से तिन की संगति परम जन परवाशु 11 जाउ ॥ जो हरि ।। २ ॥ हरि वरु जिनि पाइत्रा धन नारी ।। हरि सिउ कुल तारै ॥ सतिगुरु सेवि ततु खापि तरे संगति जाति पति नाउ ॥ करम ॥३॥ हमरी सचु पूछ न होइ॥ दूजा मेटे एको सोइ ॥ ४ वखसे सत भाउ ॥ नानक ॥ आसा महला १ ॥ इकि आविह इकि जाविह आई ॥ इकि धरनि गगन महि ठउर हरि राते रहिह समाई ॥ इकि न धिश्रावहि ॥१॥ गुर पूरे ते गति मिति करम हीए हरि नामु न ऋति भउजलु गुरसबदी हरि पारि विख वत आपि लए प्रभु मेलि ॥ लंघाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिन्ह कउ पिश्रारे रहहि निरमल - 11 काल न साकै पेलि ॥ गुरमुखि श्रंभ ऊपरि कमल निरारे ॥ २ ॥ वुरा भला किस नो कह लहीए ॥ अकथु कथउ गुरमति वीचारु गुरम्रुखि सच गुर संगति पावउ पारु ॥ ३ ॥ सासत वेद सिंमृति वहु मैल रेद ॥ गुरम्रस्व निरमलु हरिरसु मजन नानक हिरदे नामु वडे धुरि भागे ॥ ४॥ १५॥ त्रासा महला लगउ गुर अपुने आतम राम्र निहारिश्रा पाइ हरि रविश्रा हिरदे देखि वीचारिश्रा 8 लाभै ॥ गुरपरसादि रतनु हरि १ ॥ रहाउ ॥ रवनी रवे बंधन नही त्रुटहि सतिगुरु मिलै तूरै त हउमै हउमै 11 भगति हरि प्रिश्र लेखें त्रीतमु हरि नामु H भगतिवछ्ल जगजीवन धारे II दाता सुख निसतारे 3 11 H मन जुििक मति ग्रमति हरि मरे मनहि समाए n मनसा कुपा पाए लिव करे जगजीवन भाइ लाए 11 8 १६ सहज 11 कहिं किस किस कउ सुणावहि आसा महला रहे किसै समिक समभावहि किस पड़ाशह कउ

पिं गुणि चूफे सितेगुर सबिद संतोखि रहे ॥ १ ॥ ऐसा गुरमित रमतु सरीरा ॥ हरि मजु मेरे मन महिर गंभीरा ॥ १ ॥ रहाउ श्रनत तरंग भगति हरि रंगा । श्रनदिनु छचे हरि गुए। संगा ॥ मिथित्रा जनमु साकत संसारा ॥ राम भगति जन् ॥ २ ॥ सूची काइत्रा हरि गुख गाइत्रा ॥ त्रातम् चीनि रहे लिव लाइआ ॥ आदि अपारु अपरंपरु हीरा ॥ लालि रता मेरा मनु ।। ३ ।। कथनी कहिंह कहिंह से मृए ।। सो प्रश्च दृरि नाही प्रश्च तूं है

।। सम्रु जगु देखिया माह्या छाह्या ॥ नानक गुरमति नाम्रु घित्राह्या ।। ४ ।। १७ ॥ त्रासा महला १ तितुका ॥ कोई मीखङ भीखिङा खाइ ।। कोई राजा रहिया समाइ ।। किसही मानु ढाहि उसारे घरे घित्रानु ॥ तुम्त ते वडा नाही कोइ ॥ फिसु येखाली

चंगा होइ ॥ १ ॥ मै तां नामु तेरा आधारु ॥ तुं दाता करणहारु करतारु ।। १।। रहाउ ।। वाट न पावड बीगा जाउ ॥ दरगह चैसख नाही थाउ । मन का श्रंपुला माइत्रा का बंधु ।। खीन खरांबु होयै नित र्कपु ॥ खारण जीवरण की बहुती आस ॥ लेखे तेरे सास गिरास ॥२॥

अहिनिसि अधुले दीपकु देह ॥ भउजल इवत चिंत करेह ॥ कहि सुणुहि जो मानहि नाउ ॥ हउ बलिडारै ता की बाउ ॥ नानक कहैं ऋरदासि ।। जीउ पिंडु सञ्च तेर पासि ।।३।। जांत देहि तेरा नाउ ॥ इंदरगह चैसस होवै थाउ ॥ जां तुधु भावे ता दुरमित जाइ ॥ गित्रान रतन्त्र मनि वसै श्राह ॥ नदरि करे ता सतिग्ररु ।। प्रखबति नानकु भवजलु तरै ॥४ ॥ १० ॥ **श**लासा महला १ पंचपदे६ ।। दुध पिनु घेन पंख पिनु पंखी जल पिनु उत्प्रज कित्रा सुलतानु सलाम विह्नणा अधी कोठी तेरा नाम नाही ॥१॥

की विसरहि दुख बहुता लागे।। दुख लागे व विसरु नाही।। र ।। रहाउ ।। ऋखी श्रंध जीम रस नाही कंनी पवर्ष न वाजै चल पजता आर्ग विशु सेवा फल लागे ॥२॥ अखर विरख भ्रड चोखी सिचित माउ करेही ॥ समना फल लागै नाम एको विद् करमा कैमे लेही ॥३॥ जेते जीख तेते समि तेरे तेरा विष्य नावै भागा सुस्र जीरण विचि मरण मति

**5. 多日本市政府政府政府市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** होरु कैसा जा जीवा तां जुगति नाही ।। कहै नानकु जीवाले जीत्रा जह भावे तह राख़ तुही।। ५ ।। १६ ।। त्रासा महला १ ।। काइत्रा ब्रहमा मनु है घोती ॥ गित्रानु जनेऊ धित्रानु कुसपाती ॥ हरिनामा ।। गुर परसादी ब्रहमि समाउ ।। १ ।। पांडे जसु जाचउ नाउ ब्रहम बीचारु ॥ नामे सुचि नामो पड़उ नामे चजु श्रीचारु 11 रहाउ ।। बाहरि जनेऊ जिचरु जोति है नालि ।। घोती टिका समालि ॥ ऐथे स्रोधे निवही नालि ॥ विणु नावे होरि करम न भालि॥ प्रेम माइत्रा परजालि ॥ एको वेखहु अवरु न भालि चीन्हें ततु गगन दसदुश्रार ।। हरि मुखि पाठ पड़ें बीचार भोजनु भाउ भरमु भउ भागै ॥ पाहरू ऋरा छवि चोरु न तिलकु लिलोटि जाएँ। प्रभु एकु ॥ यूभौ त्रहमु अंतरि विवेकु पड़ें नही श्राचारी नहीं जीतिश्रा जाइ ॥ पाठ कीमति भेदु न पाइत्रा ॥ नानक सितगुरि त्रहमु दिखाइत्रा असटद्सी चहु ॥ ५॥ २०॥ त्रासा महला १ ॥ सेवकु दासु भगत जन गुरमुखि होई जिनि सिरि साजी II दास ठाक़्र का तिसु विनु दृजा अवरु न कोई ॥ 11 गोई ॥ साचे गुरमुखि वीचारि II सबदि गुर साच दरवारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सचा ऋरजु सची ऋरदासि॥ महली खसम्र सावासि ॥ सचै तखित बुलावै सोइ॥ दे विडिआई करे सु होइ॥ २ ॥ तेरा ताणु तू है दीवाणु ॥ गुर का सबदु सचु नीसाग्र ॥ मंने हुकमु सु परगडु जाइ ॥ सचु नीसार्णे ठाक न पाइ 11 8 11 अंतरि वसतु न जागहि भेदु -11 वेदु ॥ पड़िह वखागाहि सोभी वूम न होइ ॥ साचा रवि रहिआ प्रभु सोइ - 11 हउ त्राखा त्राखि वखाणी ॥ तूं त्रापे जाणहि सरव विडाणी॥नानक एको दरु दीवाणु ॥ गुरम्रुखि साचु तहा गुदराणु ॥ ५ ॥ २१ ॥ आसा । काची गागरि देह दुहेली उपजे विनसे इहु जगु सागरु दुतरु किंड तरीएे विनु हरि गुर पारि न पाई ॥ तुभ विनु अवरु न कोई मेरे पिआरे तुभ विनु अवरु न कोइ हरे।। सरवी रंगी रूपी तूं है तिम्र बखसे जिम्र नदिर करे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सासु बुरी घरि वासु न देवे पिर सिउ मिलग न देइ बुरी ॥ सखी साजनी

के हउ चरन सरेवउ हरि गुर किरपा ते नदिर घरी ॥ २ ॥ व्याप्ठ वीचारि मारि मनु देखिवा तुम सा मीतु न व्यवरू कोई ॥ विउ वृं राखिंद तिव दी रहणा दुखु छुखु देवहि करिंद सोई ॥ ३ ॥ व्यासा मनमा दोऊ विनासत विद्व गुण् व्यास निराम मई ॥ सुरीवावसया गुरह्यि पाईऐ संत सभा की व्योट लही ॥ ४ ॥ गिव्यान विव्यान सगले सिम जप तप जिस हरि दिर्दे व्यल्ख व्यमेवा ॥ नानक राम नामि मर्छ

ध ॥ २२ ॥

कुटंबु मोहु सम कार ॥ मोह-तम'

राता गरमति पाए सहज सेवा ॥

॥ मोह

वैकार ॥ १ ।। मोह अरु मरस्र तजह तम्ड वीर ।। रवे सरीर ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सच्च नाग्र जा नानिधि पत न कलपै माई २ ॥ एत मोहि इवा संसारु पाहि ॥ मोहे कोई उतर पारि ॥ ३ ॥ एत मोहि फिरि जनी लागा जम परि जाहि॥ ४॥ गरदीखित्रा ले ना मोहु तुरै ना थाइ पाहि ॥ ४॥ नदिर करे ता एहु मोहु जाइ ॥ हरि सिउ रहै समाइ।। ६।। २३ ॥ त्रासा महला १ ॥ त्रापि करे सचु अलुख अपारु ॥ हुउ पायी तुं बखसग्रहारु ॥ १ ॥ तेरा भागा सर् किछ होये ।। मन हिंठ कीचे अति विगोये ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनस्रव की मति कृष्टि विद्यापी ।। बित हरि सिमरण पापि संतापी ॥ २ दुरमित तिमागि लाहा किछ लेउह ॥ जो उपजै सो ऋलख ॥ ३ ॥ ऐसा इमरा सला सहाई ॥ ग्रर हरि मिलिया भगति दड़ाई ।। सगलीं सउदीं तोटा श्रावै ॥ चउपदेश ॥ विदिश्रा वीचारी श्रासा महला १ जां पंच रासी तो तीरथ वासी जे मनु लागे ॥ तउ जमु कहा करे मो सिउ आगी ॥ १॥ रहाउ ॥ जत जोगी तां काइम्रा भोगी श्राप्त निराक्षी तउ संनित्रासी ॥ जां दहत्रा दिगंबरु देह बीचारी ।। त्रापि मरे ॥३॥ एक त् होरि वेस बहुतेरे -11 नानक चोज आसा महला १ ॥ एक न भरीआ गुख करि घोता॥ मेरा सह जागे इंडनिसि मरि सोवा ॥ १ ॥ इंड किंड होवा हुन निम भरि सोवा रहाउ

**永永永永 | 永永永永永永永永永永永永太永太** | **永永永太太** | **永永永太永** | **永永永太永** | **永永永太太太** ॥ त्रास पित्राप्ती सेजै त्रावा ॥ त्रागै सह भावा कि न भावा ॥ २ ॥ कित्रा जाना कित्रा होइगा री माई ॥ हरि वित्र द्रसन रहनु न जाई ॥ १ रहाउ ॥ प्रेम्र मेरी 11 चाविश्रा न बुभानी ॥ गइत्रा सु जोवनु धन पछुतानी 11 3 11 त्रजै सु जागु त्राप्त पित्रासी ।। भईले उदासी रहउ ।। रहाउ ।। हउमै खोइ करे सीगारु ।। तउ कामिण सेजै 11 नानक कंते मनि भागे वडाई रव भतारु ॥ ४ ॥ तउ ॥ छोडि समावै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ २६ ॥ श्रासा महला ξ पेवकड़ें धन खरी इत्राणी ।। तिसु सह की म सार न जाणी ॥१॥ सहु मेरा एकु दूजा नहीं कोई ॥ नदिर करे मेलावा होई ॥ साच पछाणित्रा ॥ सहजि साहरडे धन सुभाइ अपणा पिरु जाणित्रा ।। २ ।। गुरपरसादी ऐसी मित त्रावे ।। तां कामिण कंते मिन भावे ॥ ३ ॥ कहतु नानकु भे भाव का करे सीगारु ॥ सद ही सेज रवें भतारु ॥ ४ ॥ २७ ॥ त्रासा महला १ ॥ न का पूतु न किस की माई ॥ भुठै मोहि भरमि भुलाई ॥ १ ॥ मेरे साहिव हउ कीता तेरा ॥ जां तूं देहि जपी नाउ तेरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्रउग्ण कूके कोई ॥ जा तिसु भावे बखसे सोई ॥ गुरपरसादी दुरमति खोई ॥ जह देखा तह एको सोई ॥ ३ H नानक ऐसी मित त्रावे ॥ तां को सचे सिच समावे ॥ ४ ॥ २८ ॥ दुपदे ॥ तितु सरवरड़े भईले निवासा पागी महला १ पावकु तिनहि कीत्रा ।। पंकजु मोह पगु नही चालै हम मन एक न चेतिस मूड़ मना।। हरि इबीग्रले 11 11 8 तेरे गुगा गलित्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ना हउ जती सती नही पडित्रा ॥ प्रग्रवति नानक तिन्ह भइत्रा जनम सरगा नाही वीसरिश्रा॥२॥२६॥ त्रासा महला १ ॥ छित्र छित्र उपदेस 1 गुर गुरु ऐको वेस गुर करते कीरति होइ जै घरि सो 11 11 \$ घरु ।। १ ॥ रहाउ 11 विसुए वडाई तोहि चिसऋा थिती वारी माह भंइआ घडीश्रा n स्रजु पहरा एको रुति अनेक ॥ नानक करते के केते वेस II २ 11

१ ओ सितगुर प्रसादि।। आसा घरु ३ महला १ ॥ लख लसकर लख बाजे नेजे लख उठि करहि सलाम्च ॥ लखा उपरि फुरमाइसि वेरी लख उठि राखहि माला ॥ जां पवि लेखें ना पर्वे वां

फुरमाइसि तेरी लख उठि राखिंह मानु ॥ जां पति केसें ना पर्व ती सिम निराफल काम ॥ १ ॥ हरि के नाम बिना जगु धंघा ॥ जै बहुता समफाईऐ भोला मीसो अंघो अंघा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ लख

बहुता समक्रीइए भोला भीसो अधा श्रधा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सब खटीश्रहि सस्य संजीश्रहि साजहि सस्य त्र्यादि सस्य जाहि॥ जां पति सेसैं न पर्ये तां जीश्र किये फिरि पाहि॥ २ ॥ सस्य सासर्व समकावर्षी सस्य पंडित पड़िह पुराख ॥ जां पति सेसैं ना पयै तां

समें कुपरवाण ॥ ३ ॥ सच नामि पति ऊपजै करिम नामु करतारु ॥ अहिनिसि हिरदे जे वसै नानक नदरी पारु ॥ ४ ॥ १ ॥ १ ॥ आसा महला १ ॥ दीवा मेरा एकु नामु दुखु विचि पाइआ तेखु ॥ उनि चानिण औहु सोस्विआ चुका जम सिउ मेखु ॥ १ ॥ लोका मत

शन चानाय आहु सासबआ चुका जम ।सउ मधु ॥ र !! सास्त्र पर को फकड़ि पाइ ॥ एक मिड्डिया करि एक हे एक रती से भाहि ॥ र ॥ रहाउ ॥ पिंडु पतिल मेरी केसड किरिया सचु नाम्न करतार ॥ एये ओर्थ आगे पाछे ऐहु मेरा आधारु ॥ र ॥ गंग बनारसि सिफति तुमारी नावे आतम राउ ॥ सचा नोज्ञ तां थीए जां ब्रहिनिसि सागे भाउ ॥ ३ ॥ इक लोको होरु छमिछरी ब्राह्मणु वटि पिंडु साह ॥

नानक पिंडु क्लसीस का कबहु निख्टिस नाहि ॥ ४ ॥ २ ॥ ३२ ॥

आसा यरु ४ महस्रा १
१ भ्रो सतिगुर प्रसादि ॥ देवतिथा दरसन कै ताई दुल भूख तीरय कीए॥ जोगी जती जुगनि महि रहते करि करि भगवे

भेल मए ॥ १ ॥ तड कारिया माहिना रीम रते ॥ तेरे नाम अनेका रूप अनंता कहणु न जाही तेरे गुख केते ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दर पर महला हमती पोड़े छोडि निलाहित देस मए ॥ पीर पेकांबर सालिक सादिक छोडी दुनीआ थाइ पए ॥ २ ॥ साद सहज ग्रुल रग रूप क्य तजीअले कापड़ छोडे चमड़ लीए ॥ दुसीए द्रस्त्वंद दिर तेरे नामि रते द्रस्तेम भए ॥ ३ ॥ सल्ही खपरी लकड़ी पमड़ी सिला यत पोती झीन्ही ॥

**表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** श्रासा घरु ५ महला १ भीतरि पंच सतिग्रर प्रसादि -11 थिरु न रहिंह जैसे भवहि उदासे ॥ १ ॥ मनु मेरा दइआल पापी पाखंडी कपटी माइश्रा ऋधिक लोभी गलि पहिरउगी फूल माला 11 11 रहाउ करउगी सीगारो ॥२॥ पंच हम तव एक् पंच सखी चालगहारो 11 3 11 ते लगी जीग्रडा साहु पज्ता प्रख्वति लेख। रुद्रचु करेहा नानक 11 ४॥१ 11 38 घरु ६ महलो 8 प्रसादि ॥ त्रासा होवै धारी होवै पउणु II खिमा स्रुत गहगा कामिण तिन पहिरै रावै पिश्रारी -11 8 लाल लाल ॥ तेरे गुगा होहि न अवरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि हरि लेई कर करि करता पहिर दंतु 11 दामोदरु धरेई 11 7 11 मधुखदुनु कर विधि चित् वंधावै कामिण स्रीरंग सुरमा परमेसरु पटु लेई ॥ भीरज धड़ी काइत्रा सेज करेई ॥ गित्रान ।। ३ ।। मन मंदरि जे दीपकु जाले आवै त नानक भोगु करेई ॥ ४॥१॥ ३५॥ आसा ॥ कीता होवें करे कराइत्रा तिसु कित्रा कहीऐ करणा सो करि रहित्रा कीते कित्रा चतुराई ॥ मिलै वडाई साचे नामि भावै ता कउ नानक 11 हुकमु भला तुधु पइत्रा परवागा लिखिश्रा ॥ किरत ॥ रहाउ लिखित्रा तैसा पड़ित्रा हुकमु न होई ॥ जैसा मेटि न सकै कोई ॥ द्रगह बहुता बोलै नाउ पवै वाजारी 11 त्रावै सारी ३ नाही कची - 11 II ना मृरखु मंदा ॥ वंदी **अंदरि** सिफति कराए ता पंडित बीना ना को ८ ॥ २ 11 ३६ ॥ आसा महला कहीऐ वंदा - 11 कउ 11 मनै महि खिंथा खिमा मुंद्रा हढावउ का सवद गुर 11 ्करि जोग मानउ सहज किछ भला निधि

STATATATATATA पावउ ॥ १ ॥ त्राता जुगता जीउ जुगह जुग जोगी परम तंत महि जोगं ॥ ग्रंमृतु नामु निरंजन पाइया गियान काइया रस भोगं ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सिन नगरी महि त्रासिंग वैसउ कलप वित्रागी बादं ॥ मिंङी सनदु सदा धुनि सोहै ऋहिनिसि पूरै नादं ॥२॥ पतु बीचारु गित्रान मति डंडा वरतमान निभृतं H हरि कीरित रहरासि हमारी गुरमुखि पंथु अतीतं ॥ ३ ॥ सगली जीति हमारी संमिया नाना वस्न अनेकं ॥ कहु नानक सुणि पारब्रहम लिन एकं ॥ २ ॥ ३ ॥ ३ ॥ आसा महला १ । गुडु करि गिम्रानु धित्रानु करि घाउँ करि करणी कसु पाईए ॥ भाठी भाउ प्रेम का पोचा इतु रसि अमिउ चुआई ऐ।। १।। बाना मनु मतनारो नाम रमु पीने सहज रंग रचि रहिया ॥ ऋहिनिसि बनी प्रेम लिन लागी सनदु व्यनाहद गहिव्या ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पूरा साचु पित्राला सहजे तिसहि पीश्राए जा कउ नदिर करे ॥ श्रमृत का वापारी होवें किया मदि छुळै भाउ घरे॥ २ ॥ गुर की साखी श्रमृत पीवत ही परनाणु भइत्रा ॥ दर दरसन का प्रीतम्र होरी र्वेषुर्ठेकरे किश्रा॥३॥ सिफ्तीस्ता सद वैगगी जूएे जनमु हारै॥ कहुनानक सुणि भरयरि जोगी खीना श्रमृत धारै॥ ४॥ ८॥ ३८॥ श्रासा महला १ ॥ सुरासान खसमाना

हिंदुसतातु डराइश्रा ।। आपै दोसु न देई करता जसु करि सुगलु चडाइया ॥ एती मार पई करलाये तें की दरद न ब्राइया ॥ १ ॥ क्रता तू सभना का सोई ॥ जे सकता सकते कउ मारे ता रोसुन होई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सकता सीहु मारे पै वर्गे स्वसमै सा पुरसाई ॥ स्तन निगाडि निगोए कुर्ता ग्रहका सार न काई ॥ आपे जोडि निछोड़े आपे वेर्यु वेरी विडिआई ॥ २ ॥ जे को नाउ घराए न्हा साद करे मिन भाखे ।। खसमैं नदरी कीडा आ**नै** जेते दाणे ॥ मरि मरि जीर्ने ता किन्नु पाए नानक नाम्न बलाणे 11 35 11 11 15 11 रागु व्यासा घरु २ महला ३ १ थों सविगुर प्रसादि ॥ हरि वडमागि ॥ गुर के सनदि सचै वैरागि ॥ खड़

बडमागि ॥ गुर कं सर्वदि सचै बैरागि ॥ स्वडु दरसन बर्र्व 任 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

के दरसनि वरतारा गुर का दरसनु अगम अपारो ॥ १ ॥ गुर होइ । साचा आपि वसै मुकति गति मनि सोइ॥ 8 रहांउ 11 उधरे संसारा जे को पिश्रारा गुर दरसनि 11 लाए भाउ II लाए विरला कोइ ॥ गुर के दरसनि सदा होइ सुखु सेवै गुर के दुरसनि मोख सतिगुरु परवार दुआरु II साधारु चोटा कउ गति काई नाही **ऋवग**णि मुठे खाही 11 3 लग न गुरमुखि ता कउ सांतिं सरीर ॥ पीर 11 के सबदि सुख तिसु नेड़ि न त्रावै ॥ नानक गुरम्रुखि साचि समावै॥ विचहु आपु १ ॥ ४० ॥ त्रासा महला ३ ॥ सवदि मुआ गवाइ निरभउ मनि सतिगुरु सेवे तिल्ल दाता सदा न तमाइ।। संग्रह पाए भागि कोइ ॥ १ ॥ विचह गुग् अउगुग कै सबदि समाहि ॥ रहाउ ॥ 8 11 गुणा का गाहकु गुर वखार्षे ॥ सा गुण जाणे साची बागी सवदि नामु ॥ अंमृत परापति होइ ॥ गुग २ ॥ अमालक पाए स्चा होइ।। गुरा ते नाम्र से ॥ मनि निरमल साचै सबदि समाहि॥ जिन्ह मंनि वसाइत्रा 3 गुग गुगदाता 11 नामु धित्राइत्रा ॥ सदा संग्र है तिन्ह वलिहारें जाउ ॥ दरि साचे साचे गुण ऋापे गाउ देवें सहजि सुभाइ ॥ नानक कीमित कहणु न जाइ ॥ ४ ॥ २ ॥ ४१॥ वडी वडिऋाई ॥ चिरी विछुने विचि ञ्रासा महला ३ ॥ सतिगुर मिलाई ॥ त्रापे मेले मेलि मिलाए ॥ त्र्यापगी कीमति ऋापे पाए।। १॥ इरि की कीमति किन विधि होइ हरि अपरंपरु 11 अगम के सवदि मिले कोइ गुरमुखि जनु Ш 8 ॥ रहाउ ॥ अगोचर गुर करमि परापति होइ विरले ऊची कीमति जार्ये कोइ ॥ वाग्गी ऊचा होइ ॥ गुरम्रुखि सवदि वलागौ कोइ नावै 2 11 विश्र - 11 दुखु दरदु सरीरि ॥ सतिगुरु भेटे ता उतरै पीर -11 विजु भेटे दुख् कमाइ ॥ मनम्रुखि बहुती मिलै सजाइ ॥ ३ ॥ हरि का मीठा नामु त्रति रसु होइ॥ पीवत रहै पीत्राए सोइ ॥ गुर किरपा ते हरिरसु पाए ॥ नानक नामि रते गति पाए H १॥३ ll ४२ H आसा सेवत महला ३॥ मेरा प्रमु साचा गहिर गंभीरु ही 11 सुख् सांति ं सहजि तरे जन तिन सबदि सरीर सुभाइ П II

|本表表表表表表表表表表表表表表表表表表

हम सद लागह पाइ।। १ ।। जो मनि राते हिर रंगु लाइ ।। तिन मरख दुख लाथा ते हरि दुरगह मिले सभाइ ॥ १ ॥ सबद्र चाखै साचा सादु पाए ॥ हरि का नाम्र बमाए ॥ इरि प्रश्न सदा रहिया मरपूरि । आपे नेडै आपे दरि ॥२ ॥ आखिए आर्खे वर्के सब कोड ।। आपे वखिस मिलाए सोड कथनि न पाइआ जाइ ॥ गुरपरसादि वसै मनि गुरमुलि निचह आप गवाह ॥ हरि रंगि राते मोह निरमञ्ज गुरसनद वीचार ॥ नानक नामि सनारणहार ॥ ४३ ॥ श्रामा महला ३ ॥ दुजै माह लगे दुखु पाइश्रा Ħ दुजै सनदे निरथा जनमु गनाइमा ॥ सविगुरु सेनै सोमी होइ माड न लागें कोड ।। १ ॥ मृत्ति लागे से जन परनाण्य ॥ राम नामु जपि हिरदै गुरसचदी हरि एको जाखु ॥ रहाउ लागै निहफन जाड़ ॥ अंधीं कंमी श्रंघ श्रंघा ठउर न पाइ ॥ निमटा का की डा निसटा माहि पचाइ ॥ गुर की सेवा सदा मुखु पाए ॥ संत संगति मिलि हरि गुण नामे नामि करे नीचारु ॥ द्यापि तरै इस उधरखहारु ग्र की बाखी नामि बजाए ॥ नानक महलु सरदि घरु पाए जलि नाइआ ॥ दुरमति मैल सम्र मनग्रुख मरहि मरि ॥ ४ ॥ ४ ॥ ४४ ॥ आसा महला ३ п मेरा मेरा भाइ ञातम संघारहि ॥ १॥ मह प्रदक्ष शिगता ॥ श्रातम न चीन्है भरमै तिचि स्रता n जाइ ॥ उमतति निंदा ग्ररिसम जाणाई गलि लाहा हरि जपि ली जाइ ॥ १ रहाउ ॥ नाम निहण जाइ ॥ दिरया जनम्र दुजै लोमाइ जले नाम निहर्णी 11 सर्वाई ॥ सतिगरि परे चुक बुकाई ॥ २ । मन ॥ एथद छुडिकिया ठउर न पाइ ॥ गरभ जोनि निसटा वास ॥ वित घरि मनप्रस करे निवास ॥ 3 अपूने П पलि जाई ॥ गुरप्रुलि जोती जोति मिलाई ॥ निज परि वामा ॥ नानक इउमै मारे सटा उदासा 11 8 11 ॥ लालै श्रापणी जाति गराई

## TO THE PROPERTY OF THE PROPERT हिरदे नामु वडी वडित्राई ॥ सरणाई П त्रीतम् सदा प्रभु होइ सखाई ॥ १ ॥ सो लाला जीवतु मरै सोग्र 11 हरखु सम सबदि उधरै ॥ १ ॥ रहाउ करि जाणै गुर परसादी करगाी H कार विनु सबदै को थाइ न पाई 11 करगी कीरति 11 ध्रह देवे न पाई॥ २॥ मनमुखि भरमि आपे ढिल 11 करे वापारु ॥ विशु संसारु रासी विन्तु रासी कुड़ा वखरु न पाइ ॥ मनम्रुखि भ्रुला जनम् गवाइ ॥ 3 II सतिगुरु सेवे स्र ऊतम जाती ऊतम्र सोइ गुर पउड़ी 11 सभद् लाला होइ होइ।। नानक नामि वडाई होइ।। ४॥ ७॥ ४६ महला 11 श्रासा कमावै ॥ खसमै का कदे भूठो भूड महल् 3 जावै वाधा आवै द्जै लगी भरमि भ्रुलावे ॥ ममता 8 ।। दोहागगी 11 कलति धनि सीगारु माइश्रा Ħ पुत्र लाए ॥ सदा सोहागिए जो 11 8 रहाउ पाखंड विकारु भाडु प्रभ बगावै ॥ सेज सुखाली सबदी सीगारु अनदिन हरि गुर सुखु पावै श्रीतम सदा 11 २ ॥ सा सोहागिए साची जिस्र साचि वित्रारु ॥ त्रपणा विरु राखै सदा उरधारि वेखे ऋागै हदुरि ॥ मेरा प्रभ्र सरव रहिआ भरपूरि II 3 II जाति जाइ ॥ तेहा होवें जेहे करम कमाइ 11 सबदे ऊचा होइ ॥ नानक साचि समावै सोइ॥ ४॥ = -11 80 ॥ श्रासा महला कै भै साचै जन सहजि सुभाइ ॥ ग्रर साचि समाइ ॥ विनु गुर पूरे भगति न होइ ॥ मनमुख रुंने अपनी पति जपि होवै हरि सदा धिआइ खोइ॥१॥ मेरे मन -11 सदा जो इछै सोई फलु पाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुर पूरे ते पूरा सचु नामु वसाए ॥ अंतरु निरमलु अंमृतसरि सबद पाए ।। सदा सूचे इसाचि समाए ॥ हरि २ 11 प्रभु सदा भरपूरि 11 जहा वेखा रहिआ ॥ गुर परसादि जाउ गुर बिनु दाता अवरु न कोइ ।। ३ ॥ गुरु सागरु पूरा भंडार ॥ देवगाहारु गुर परसादी 11 अपार ऊतम जवाहर वखसे बखसगाहारु ॥ ४ ॥ ६ ॥ ४८ ॥ आसा 3 महला गुरु पूरे भागि गुर सेवा सोइ II सतिगुरु साइरु सच

( ३६४ )

मो बुभी जिस्र ब्रापि जुमाए ॥ गर परसादी सेंग कराए गित्रान रतिन सम सोमो होइ ॥ गुरपरसादि अगित्रानु श्रनदितु जागै वेखें सचु सोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मोहु गुमानु गुरसबदि जलाए ॥ पूरे गुर ते सोभी पाए ॥ अंतरि महलु गुरसवदि पछार्ये॥ श्रारण जाणु रहे थिरु नामि समाखे॥ २ ॥ जंमणु मरणा है मंसारु ॥ मनश्रुख अचेत माह्या मोह गुनाह ॥ पर निंदा वह कृड माहि समावै ॥ ३ ॥ सतमंगति मिलि निसदा का कीडा निसदा सभ सोभ्ही पाए ॥ गुर का सबद हरि भगति इड़ाए ॥ भागा मंने ॥ नानक सचि समानै सोइ ॥ ४ ॥ होड श्रासा महला ३ पंचपदेर ॥ सबदि मरै तिस्र सदा अनंद ॥ सितगुर मेटे गुर गोनिंद् ॥ ना फिरि मरें न आर्य जाइ ॥ पूरे गुर ते साचि जिन कउ नामु लिखिया धुरि लेखु ॥ ते अनदितु नामु सद। धिब्यानहि गुर पूरे ते भगति निसेखु ॥१॥ रहाउ॥ जिन फउ हरि प्रभ्रु लए मिलाइ ।। तिन्ह की गहण गति कही ममाई ॥ पूरै सित्तुर दिती वडिब्राई ॥ ऊनम पदरी हरिनामि जो किछु करे सु आने आपि।। एक घडी महि थापि उथापि।। कहि कहि कह्या त्राखि सुयाए ॥ जे सउ घाले थाइ न पाए ॥३॥ जिन्ह कै पोतै पुत्र विन्हा गुरू मिलाए॥ सत्र वाखी गुरु सनद सुचाए॥ सनदु वसै तहां दुखु जाए ॥ गित्रानि स्तनि साचै सहजि 🛮 🛮 नार्ने जेवडु होरु धनु नाही कोइ ॥ जिस नो बखसे सोइ ॥ पूरे समदि मनि वसाए ॥ नानक नामि रते सुरा पाए ॥ ४ ११ ॥ ५० ॥ व्यासा महला ३ ॥ निरति करे बहु वाजे वजाए ॥ इह मनु श्रंथा योला है किसु श्रांशि सुणाए ॥ श्रंतरि लोसु भरसु श्र<sup>नरी</sup> वाउ ।। दीजा वर्ले न सोभी पाइ ।। १ ।। गुरुप्तिव भगति घटि चानणु होइ ॥ आप्र पराणि मिलै मधु सोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि लागे माउ परे वाल विचह ıı भेरा प्रम साचा आपे # ॥ ग्रर महस् जाण गुरमुखि मगति यंतरि प्रीति ग्र पद्धारम् ॥ सइजि वीचारु ॥ गुरमुखि मगति जुगति सचु सोइ ॥ निरनि दस होइ ॥ ३ ॥ भगति गहा

जीवत मरें ।। गुर परसादी भवजलु तरें ॥ गुर कें वचिन भगति थाइ पाइ ॥ हिर जीउ ग्रापि वसें मिन ग्राइ ॥ ४ ॥ हिर कृपा करें सितगुरू मिलाए ॥ निहचल भगति हिर सिउ चितु लाए ॥ भगति

रते तिन्ह सची सोड़ ।। नानक नामि रते सुखु होइ ।। ४ ।। १२ ।। ५१ ।।

श्रासा घरु = काफी महला ३

क भागौ सतिगुरु र्थो सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ हरि सचु सोभी होई ॥ गुर परसादी मनि वसै हरि चुभौ सोई।। १ दाता एकु है त्र्यवरु नाही कोई ।। गुर किरपा ते मनि वसै सह सदा सुखु होई ॥१॥ रहाउ ॥ इसु जुग महि निरभउ पाईए गुर बीचारि ॥ बिनु नाबै जम के विस है मनम्रखि वृभौ ॥ २ ॥ हरि के भागे जनु सेवा करे सचु हरि के भागे सालाहीए भागे मंनिए सुखु होई ॥ ३ ॥ हरि के होई । नानक नामु पाइत्रा मित ऊनम गुरमुखि गति होई ॥ ४ ॥ ३६॥ १३

श्रासा महला ४ घर २

ओं सतिगुर प्रसादि तूं करता सचित्रारु H 11 देहि सोई हउ पाई ॥ सांई।। जो तउ भावें सोई थीसी जो तुं रहाउ ॥ सभ तेरी तुं समनी धित्राइत्रा ॥ जिस नो कृपा करहि तिनि नाम रतनु पाइत्रा ॥ गुरमुखि लाधा मनमुखि गवाइत्रा ॥ तुधु विछोडिया त्रापि मिलाइया ॥ १ ॥ तृं दरियाउ सभ तुभ ही माहि ॥ तुभ विज्ञ द्जा कोई नाहि॥ जीय जंत सिम तेरा खेलु ॥ विजोगि मिलि विछुड़िश्रा संजोगी मेलु ॥ २ ॥ जिस नो तुं जाणाइहि सोई ही ग्रांखि ग्रखार्गे ॥ जिनि हरि जार्गे ॥ हरिगुग सद सेविश्रा हरि नामि समाइश्रा सुखु पाइत्रा ॥ सहजे ही H करता तेरा कीत्रा ससु होइ।। तुधु वितु दुजा अवरु न कोइ।। तू करि करि वेखिह जागाहि सोइ ॥ जन नानक गुरम्रुखि परगड होइ॥ ४॥ १॥ ५३॥

TOTAL STATE OF १ श्रो सतिगुर त्रसादि ॥ रागु त्रासा घरु २ महला ४ ॥ किम ही धड़ा कीत्रा मित्र सुत नालि माई ॥ किस ही सके नालि जवाई ॥ किस ही धड़ा सिकदार कीश्रा त्रापर्धे सुआई ।। रहिश्रा नालि हमारा हरि घडा घडा कीश्रा मेरी हरि रेक ॥ ।। हम हरि सिउ न कोई हउ विनु पत्तु घड़ा अवह हरि गारा गुण असंख अनेक ॥ १ ॥ रहाउ ॥जिन्ह सिउ धडे करहि से जाहि॥ भुरु घड़े करि पञ्जोताहि ॥ थिरु न रहाहि मनि खोड़ कमाहि ॥ हम हरि सिउ घड़ा की आ जिस का कोई समरथ नाहि ।। २ ॥ <sup>एह</sup> सिम घड़े माइत्रा मोह पसारी ॥ माइत्रा कउ लुक्कहि गावारी ॥ जनमि मरहि जूएे बाजी हारी ॥ इसरै हरि धड़ा जि हलतु पलतु सर्ध सवारी॥ ३॥ कलिज़ग महि घडे पंच चोर ऋगडाए ॥ काष्ठ तिस सतसंगि लोधु मोहु श्रभिमानु बधाए ॥ जिस नो कृपा करे मिलाए II इमरा हारे घड़ा जिनि एह घड़े सभि गवाए ॥ ४ II मिथिया द्जा माउ घड़े पहि पानै ॥ पराइथा छिद्र भटकजै श्चापणा श्चहंकारु यथाये।। जैसा बीजै तैसा खावे।। जन नानक का हरि घड़ा घरमु सभ सुसटि जिखि आर्री। ५॥ २ ॥ श्रासा गुरवाणी महला 🛭 ॥ हिरदै सुणि सुणि मनि श्रंमृतु भाइया हरि अत्तर्भु लखाङ्या ॥ १ ॥ गुरमुखि नामु भैना मेरी - 11 सुनह एको रिन रहिया घटि अंतरि मुखि बोलहु गुर अंस्त रहाउ ॥ मै मनि तनि त्रेष्ठ महा वैराग ॥ सतिगुरु पाइया वडमागु ॥ २ ॥ द्वै माइ मवहि विस्त भागदीन माइथा 11 सतिगुरु पाइया ॥३॥ थंमृतु हरि रम् इरि श्चापि गुरि पूरे नानक इति पाइत्रा ॥ ४ ॥३॥४४ ॥ द्यामा महला ४ ॥ प्रेम नाम व्याधारु ॥ नाम सारु ॥ १ ॥ नामु जपहु मेरे माजन सैना ॥ नाम विना में धारु न कोई वर्ड मागि गुरम्रुखि इरि लैना ॥ . ॥ ग्हाउ ॥ नहीं जीविया जाइ ॥ वर्ड मागि गुरमुन्ति हरि पाइ दीन फानख प्रसि मारभा ॥ नाम विना ग्रिम

法法法法 法法法法法法法法法法法法 भाग करि पाइश्रा ॥ नानक गुरम्रुखि नामु 3 ॥ वडा वडा हरि दिवाइत्रा ॥ ५६ ॥ आसा महत्ता ४ ॥ 8 11 8 गुग् गावा गुग वोली हिर वागाी गुरम्रखि ऋाखि वखागाी गुग् 11 -11 श्रनंदा मनि सति सति भइश्रा -11 सतिग्ररि नाम्र दिड़ाइग्रा रसि परमानंदा गाए गुगा 11 8 हरि ॥ रहाउ गुग -11 गावै हरि जन लोगा ॥ वडै भागि पाए हरि निरजोगा II 2 गुरा जनिम मुए विहूगा मलु धारी । विणु गुण माइश्रा श्रहंकारी ॥ ३ ॥ सरोवरि परगढि कीए II नानक गुगा गुरम्रखि तत्र कढोए ॥ ų 11 ५७ ॥ त्रासा महला 8 नामो ॥ नाम्र सुगी वडे पावै ॥ १ ॥ नामु जपहु भागि हरि गुरमुखि मै धर गुरम्सिव बिना नहीं काई नाम रविश्रा सभ परगासा ॥ नाम ।। १ ।। रहाउ ।। नामै सुरति सुनी मनि भाई ।। जो नाम्र सास गिरासा मीतु सखाई।। २ ॥ नाम ही ग सुनाव सो मेरा **ृ**मूड़ गए नंगा पचि पचि मुए बिख़ देखि पतंगा ॥ ३ ॥ ऋापे थारे थापि उथावे ॥ नानक नामु देवे हरि आपे ॥ ४॥ ६ ॥ ५८ ॥ आसा महला गुरमुखि हरि हरि वेलि वधाई ॥ फल लागे हरि रसाई रसक जिप जिप जिप तरंगा 11 नाम अनत नाम्र मारिश्रा जम कंकर भुइश्रंगा 8 11 काल H रहाउ 11 रखाई भगति सिख देवै हरि महि 11 गुरु तुरा ॥ हउमै करम विधि नही जागौ किञ्ज ॥ जिउ जे वड होत्रहि छार्गी सिरि 3 11 भाग П सूचे नानक सचि जपहि 11 8 II 9 38 की मनि लगाई हरि हरि नाम भृख महला नामि भाई तृपतै स्रनिए मेरे 8 11 मेरे गुरसिख ॥ नामु जपह मीता नामे पात्रहु नामु जपहु सुखु गुरमति मनि चीता सुर्गा नामो नामु मनु सरसा ॥ रहाउ ॥ नामु लाहा नाम विना विगसा कुसटी मोह गुरमति २ 11 11 कीए घंघा सभ दुखु निहफल करम ३ हरि हरि हरि वडभागी जपै 11 गुरमति जसु नानक नामि लिव लागी ॥ १ ॥ = ॥ ६० 本本 本本本本

१ ओं सितगुर परसादि॥ महला ४ रागु ब्रासा घरु ६ के ३॥ हथि करि तंतु बजावें जोगी थोथर वाजे बेन ॥ गुरमति हरि गुण मीलह जोगी इहु मनुमा हरि रंगि मेन ॥ १ ॥ जोगी हरि देहु मती उपदेस ।। जग जग हरि हरि एको वस्तै तिस आगै हम आदेस ॥ १ ॥ रहाउ ।। गावहि राग भाति बहु दोलहि इहु मनुत्रा खेलै खेल ।। जोवहि क्रप सिंचन कउ बसुधा उठि यैल गए चरि बेल ॥ २ ॥ काइआ नगर महि करम हरि चोग्ह हरि जामै हरिया खेत ॥ मनुश्रा असथिर पेलु मनु जोतह हरि सिंचहु गुरमति जेतु ॥ जंगम संसटि सम तमरी जो देह मंत्री वित चेल ॥ जन प्रम इंतरजामी हरि लावहु मनुआ पेल ॥ ४ ॥ ६ ॥ ६१॥ आसा महला ४ ॥ कब को मालै धेवरू ताला कब को बजायै श्रावत जात पार खिन लागे हेउ तब लग समारउ नाम्र मनि ऐसी अगति बनि आई ॥ इड हरि बिन खिल पहा सकउ जैसे जल विनु मीन मरि जाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कप मेले पंच सत गाइण कब को राग धुनि उठावे ॥ मेलत चुनत लिख पत्तु चसा लागै तब लगु मेरा मनु राम गुन गावै ॥ २ नाची पात्र पमारे कव को हाथ पसारे ॥ हाथ पाव पसारत विज्ञु लागै तत्र लगु मेरा मन्नु राम सम्हारे ॥ ३ ॥ कत्र कोऊ लोगन कउ पतीक्रामें लोकि पतीमें ना पति होइ ॥ जन नानक हरि हिरदें ॥६२ ॥ आसा सद घित्र्यावहता जै जै करे सम्रुकोह ॥ ४ ॥ १० महला ४ ॥ सत संगति मिलीऐ हरि साथ मिलि संगति हरिगुण श्रंधेरा जाइ गाइ ॥ गित्रान रतन चलिया घटि चानण श्रगित्रान ॥ १ ॥ हरि जन नाचहु हरि हरि घित्राइ ॥ ऐसे संत मिलहि माई दम जन के घोतह पाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि हरि नामु जपह यनदितु हरि लिप लाइ ॥ जो इछहु सोई फलु पानहु भूल न लागे आह ॥ २ ॥ आपे हरि अपरंपह करता हरि आपे गीति

नानकु व्यक्ति न राजे हिर गुण जिउ व्यारी तिउ सुगु पार ॥

युनाइ॥ सेई संत भले तुरु भावदि जिन्ह की पति पानदि थार ॥३॥

**表表表表表表表表表表表表表表表表表** हरि अपुने गुण गाहकु लै भगति भंडार वगाजि दीए जाइ ॥ ४ 88 ॥ ६३ सतिगर प्रसादि ॥ रागु त्रासा के घरु ང ॥ त्राह्त्रा मरणु धुराहु हउमै रोईऐ 11 गुरमुखि पूरे सावासि गुर चलणु जागित्रा ॥ लाहा नाम् सु सारु सबदि समाणित्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पूरवि लिखे डेह कि कल्हि धुरह फुरमाइत्रा ॥ २॥ बिरथा श्राए माइश्रा ॥ चल्ण श्रज ॥ जूऐ विसारिश्रा खेलग्र जगि जनम्र तिना जिनी नाम्र सुख होड जिन्हा ॥ ३ ॥ जीविश मरिश मन हारिया गुरु पाइआ सचि समाइश्रा 8 11 १२ ६४ H 11 धिश्राइश्रा महला पदारथ नाम्र जनम पाइ गुर परसादी धुरि **ब्रि**भ 8 11 जिन्ह लिखिश्रा लेख समाइश्रा 11 सचै सचित्रार महित नाम्र दरि वुलाइआ कमाङ्ग्रा गुरम्रीख पाईऐ निधानु श्रनदिनु **अंतरि** नाम्र रहाउ गाईऐ श्रंतरि वसत् अनेक धिआइ 11 7 11 नही हरिगुरा मनग्रीख खुआईऐ ॥ ३ गरबै आपि पाईऐ ॥ नानक गरव खुआईऐ गुरमति मान श्रापि 11 परगास सचा आपि पाईऐ ॥ ४ ॥ १३ ॥ ६५ ॥ के १६ रागु आसावरी घरु महला सुधंग १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ हउ अनदिनु हरिनाम्र हउ हरि विनु नामु वताइत्रा हरि मो कउ ॥ हमरै स्रवणु सियरनु हरि कीरतनु ॥ १ ॥ रहाउ पल्र रहि जैसे इकु खिनु ॥ हउ सकउ हर न किउ रहै हरि सेवा विनु रहि न सकै तैसे हरि 11 जन धारि किनहं श्रीति रिद भाउ दुजा प्रीति लाई हरि निरवाण पद नानक सिमरत ६६ 11 88 11 1 श्रासावरी महला ४॥ हरि भगवान ॥ २ री माई माई मोरो प्रीतम् वतावह 11 हउ हरि विनु राम्र जैसे करहलु वेलि रीभाई रहि खिनु सकउ

8<del>=</del> .

( ०७५ )

रहाउ ॥ हमरा मन बैराग विरकत भइत्रो हरि दरसन मीत के र्जैसे जिल कमला बिन्त रहि न सकै तैसे मोहि हरि बिन्त रहन जाई ॥ १ ॥ राख सरशि जगदीसर पित्रारे मोहि सरधा पूरि हरि गुसाई ॥ जन नानक कै मनि अनद होत है हरि दरसन तिमख दिखाई ॥ २ ॥ ३६ ॥ १३ ॥ १४ ॥ ६७ ॥ राग आसा घरु २ महला ४ ॥ जिनि लाई प्रीति सोई फिरि १ व्यों सतिगर प्रसादि ॥ सुखि बैठाली तिसु भउ बहुतु दिखाइस्रा ॥ माई खाइग्रा ॥ जिनि मीत कुटंब देखि विवादे॥ हम आई वसगति गुर परसादे ॥ १ ॥ ऐसा देव मनुखा विन साध देखि विमोहित होए ॥ साधिक सिंघ सेर सभि धोहनि धोहे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इकि फिरहि उदासी तिन्ह कामि विद्यापे ॥ इकि संचिहि गिरही तिन्ह होइ न क्यापे ॥ इकि सती कहांपहि तिन्द बहुत कलपावै ॥ इम हरि राले लगि सतिगुर पावै ॥ २ ॥ तपु करते पंडित मोहे लोमि सवाए ॥ त्रै गुरा मोहे मीहित्रा श्राकासु ॥ इम सतिगुर राखे दे करि हाथु ॥३॥ गिथानी की होइ वरती दासि ॥ कर जाड़े सेत्रा करे व्यरदासि ॥ जो तुं कहि सु कार कमावा ॥ जन नानक गरमख नेहि न आवा ॥ ४ । १ ॥ आसा महला ५ ॥ सम् ते पिरि कीनी वाखी ॥ देर जिठायी संतापि ॥ घर के जिटेरे की चुकी काखि ॥ पिर रखिया कीनी वैश सुजाणि ॥ १ ॥ सुनह लोका मै प्रेम रस पाइत्रा ॥ दुरजन संघारे सितगुरि मो कउ हरि नामु दिवाहमा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ प्रथमे ॥ दुवीका विश्वामी लोगा रीवि ॥ त्रै गुण तिश्रागी हउमै प्रीति विद्यागि दुरजन मीत समाने ॥ तुरीचा गुखु मिलि ॥ जोति सरूप अनाहर् महज गुफा महि बासणु वाधिबा याजिया ॥ महा थनंद गुरसाद बीचारि ॥ प्रिय मिउ सोदागिण नारि ॥ ३ ॥ जन नानकु बोले ब्रहम बीचारु ॥ जो ग्रणे उनरे पारि ॥ जनमि न रहे ममाइ श्रासा n U भगती सीलवंती **स्**चि द्यनुप महला निज नारि पुग गृहि सोमार्यवा जित सो

॥ गुरमुखि पाई किने विरलै जंता ॥ १ ॥ सुकरणी कामणि गुर मिलि परथाइ सुहाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिचरु वसी पाई ॥ जिज काजि फिरे उदासि ॥ करि सेवा तिचरु कंतु बहु ।। गरि आगो घर महि ता सरव सुख पाइआ ।। २ **आगि**श्राकारी संतति पूत 11 सुलखर्गी सुघड 11 इछ सुत्रामी ॥ सगल संतोखी देर जेठानी सभ देवी देवर जेसट ॥ धंनु मती परवारे माहि सरेसट  $\Pi$ सुखे सुखि विहाइ ॥ ४ प्रगटी श्राइ ॥ जन नानक 11 श्रासा सो देई पक्तनि सील संजम न महला मता करउ 11 दिखावै करे वेस बहु स्व 11 गृहि भरमावै Ş की 11 ॥ घर नाइकि चिख वस्वि वास परेव 8 उरभाइ 11 ॥ रहाउ को करउ जतन जीते नउखंड सभि थान थनंतर तिट आमरि  $\Pi$ पडि संनिश्रास थाके II वेद सिमृति तीरथि जोग नाले वैसै वैसउ 11 सहि श्रभित्रास ॥ २ ॥ जह तह सगल भवन पाई ॥ कह सवल प्रवेस ॥ रहणु न होल्ली सरिए पङ्गा जाई ।। ३ ।। सुणि उपदेसु सतिगुर पहि आइआ -11 गरि ॥ निज घरि वसित्रा मंत्र हड़ाइश्रा हरि गाइ ऋचिंता मिलिय्रो नानक भए श्रामिर हम गुरि कीए दरवारी ॥ इह त्रासा महला ५ ॥ प्रथमे मता जि पत्री चलावउ ॥ -11 द्जा॥ 8 त्रितीए -11 पहुचावउ मता मानुख मैं सभु किछु छोडि प्रभ तुही घित्राइत्रा 11 8 11 श्रचित सहजाइत्रा ॥ दुसमन दृत ग्रुए सुखु पाइत्रा ॥ जीउ पिंडु सभु हरि सतिगरि मो कउ दीत्रा उपदेसु ॥ देस का जो किञ्ज करी तेरा ताग्रु ॥ तूं मेरी त्र्योट तूं है दीवाग्र वीत्रा तेरी समसरि जाईऐ प्रभ कैं धरि ॥ त्रान न ॥ तेरे सेवक कड किस की काणि ॥ साकतु भूला फिरे वेवाणि ॥ तेरी 3 लैहि राखि गलि H जह कह जाइ

नानक दास वेरी सरखाई ॥ प्रक्षि राखी पैज वजी वाघाई ॥४॥ ४॥ व्यासा महला ४ ॥ परदेख्व कािय सउदे कउ व्याङ्क्ष्या॥ वसतु व्यन्प सुखी लामाइव्या ॥ गुख रासि बन्दि पलें व्यांनी॥देखि रततु इंड मन्त

लपटानी ॥ १ ॥ साह वापारी दत्र्यारै त्र्याए ॥ वस्तरु काढहु संउदा कराए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साहि पठाइत्रा साहै पासि ॥ श्रमोल रतन श्रमोला रासि ॥ विसदु सुमाई पाइत्रा मीत ॥ सउदा मिलित्रा निहचल चीत ॥ २ ॥ मंड नहीं तसकर पड़िंग न पानी ॥ सहिज विहाभी सहिज लें जानी ।) सत के खटिए दुखु नहीं पाइचा ।। सही सलामित घरि ले श्राइश्रा ॥३॥ मिलिया लाहा मए अनंद् ॥ धंनु साह पूरे वलसिंद ॥ इंदु सउदा गुरम्रुखि किने विस्लै पाइश्रा॥ सहली खेप नानकु लै श्राह्त्रा ॥ ४ ॥ ६ ॥ आसा महला ४ ॥ गुनु अवगतु मेरो कछु न गीचारो ॥ नह देखियो रूप रंग सींगारो॥ चज अचार किछ विधि नही जानी॥ बाह पकरि प्रिश्न सेजै आनी ॥ १ ॥ सुनियो सखी कंति हमारो फीञ्चलो खसमाना ॥ करु मसतकि घारि राखिओ करि अप्रना जानै इह लोक अजाना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सहाग्र हमारो मिलियो मेरो सम्र दख जोहिओ ॥ निसि वासुर प्रिश्न संगि अनंद ॥ २ ॥ वसत्र हमारे सगल वाभरख सोमा कंठि इसटि पाए सगल निधान ॥ दुसट इत की चुकी कानि ॥ ३ ॥ सद खुसीश्रा सदा रंग माखे ॥ नउ निधि नामु गृह महि तुपताने ॥ कह नासक जड पिरहि सीगारी ॥ विरु सोहागनि संगि मतारी ॥ ४ देह करि पुजा त्रासा महला 11 दानु ब्राहमण जाणा ॥ मकरि परना ॥ जित दरि तम्ह तितु दरि तुं ही है पहुताखा ॥ १ ॥ ऐसे ब्राहमश इवे माई ॥ निरापराध पुरिव्याई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रंतरि लोस फिरहि इलकाए ॥ मारु उठाए ॥ माइया मुठा चेतै नाही ॥ मरमे ॥ २ ॥ बाहरि भेख ॥ अतर उपदेसे आपि न वृम्हे ॥ ऐसा ब्राह्मणु कही न सीमी ॥ ३ ॥ मृरख बामण त्रभू समाखि ॥ देखत गुनत ॥ कद्र नानक जे दोती माग्र ॥ मान

लागु ॥ ४ ॥ = ॥ श्रासा महला ५॥ दूख रोग भए गतु तन ते मनु निरमलु हरि हरि गुण गाइ॥ भए अनंद मिलि साधू संगि कतही न जाइ।। १ ।। तपित बुभी गुरसवदी माइ।। विनिस गइश्रो सभ सहसा गुरु सीतलु मिलियो सहिन सुभाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ धावत एक इकु वृक्तिया ब्राइ वसे अन निहचलु थाइ ॥ जगतु तुमारे दरसनु पेखत रहे श्रधाइ ॥ २ जनम दोख 11 मेरे पकरे निहचलु गावै धुनि साधृ पाइ ॥ सहज मनुया यत्र ता कउ फ़िन कालु न खाइ॥ ३ II करन कारन समरथ हमारे सुखदाई मेरे हरि राइ ॥ नामु तेरा जपि जीवै हरि नानक श्रोति पोति मेरे संगि सहाइ ॥ ४ ॥ ६ 11 आसा महला ¥ अरडावे विललावे निंदकु परमेसरु विसरिश्रा [] पारत्रहम् अपगा कीता पाने निंदकु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जे कोई उस का संगी उठाए निंदकु अग्रहोदा अजगरु भारु श्रगनी दुआरे क ॥ परमेसर जि होइ वितीत श्राखि सुगावै ॥ भगत जना है कीरतनु गाइ सदा अनंदु हरि कउ मैं कीओ 20 श्रासा महला 11 ¥ H जउ भी मेरा पतीत्रारा ॥ अनिक मनु न तन ॥ श्रोह सुखु तिलु समानि नही पावउ महि श्रासाई ॥ प्रिश्र देखत जीवउ मेरी माई 11 प्रिश्च प्रीतम वैरागु धीरै न मनु 11 विसेखे <sup>े</sup>विभूखन वसत्र सुख बहुत 11 ॥ पति सोभा अरु मानु महतु ॥ श्रागिश्राकारी एसा है संदर लाल ॥ प्रभ भावा सदा निहाल ता रंग तमासे बहुतु ॥ २ ॥ विंजन भोजन अनिक परकार ॥ राज मिलख ऋरु बहुतु फ़ुरमाइसि मनु नही भ्रापे 11 दितु न विहावै ॥ मिलै मिलवे इहु विनु सभ सुनी इह सोइ सुख पावें ॥ ३ ॥ खोजत खोजत П संगति जिसु विन मसतकि तरिस्रो कोइ 11 सतिगुरु भाग तिनि मनु मिलिश्रा त्रुपताङ्ग्रा पाइश्रा श्रासा पूरी ता चुकी लधा डंभा 11.8 नानक 2211 水水水水水水水水水水水水水水水水水水

सदर

सरूपि

पंचपदे ।। प्रथमे तेरी

॥ सोहसी

श्रामा महला

तेरी मनीए पांति ॥ त्रितीत्रा तेरा

8

दतीया

11

नोकी जाति

थानु ॥ निगढ

सजीस विचलनि ॥ श्रति

माहि फाकी र्त ।। १ ॥ रहाउ ॥ अति सूची तेरी पाकसाल ॥ गरवहि मस्वि तिलक लाल ।। गली प्रजा गिद्यान ॥ मभि निधि खोई लोभि सुश्रान ॥ २ ॥ कापर लोग ॥ चोत्रा चंदन भोगहि श्राचार करहि सोमा महि सुगंध निसंथार ॥ संगी खोटा क्रोध चंडाल अवर जोनि 11 \$ 11 ॥ इसु घरती महि तेरी सिकदारी ॥ सुद्दना रूपा तुम्ह पहि दाम ॥ सीज़ विगारिको हेरा काम ॥ ४ ॥ जा कड इसटि महस्रा हरि राह ॥ सा यंदी ते लई छडाइ ॥ साध संगि मिलि हरि समि नानक सफल ऋोड काइया ॥ y II ऋप मुहागनि ॥ अति संदरि विचलनि त् ॥ १ ॥ रहाउ आमा महला ४ इक तुके २ ॥ जीवत दीमैं विस्र मुश्रा होने तिसु निहचल रहणा ॥ १ ॥ जीनत मुए ग्रए से मुखि पाइचा गुरसबदी अंमृत् द्याखध जिसु छुटै तिहुटी रहाउँ॥ काची मद्रकी विनमि विनासा ॥ निसु निज घरि वासा ॥ २ ॥ ऊचा चडै स पवै पहझाला पई निम्रु लगे न काला ॥ ३ ॥ अमत फिरे तिन किछु न पाइमा गुर सबद् कपाइमा ॥ जीउ मिलि मए निहाल ॥ ४ ॥ १३ ॥ भारत महला नानक गर करि थाटी ॥ जान सिव करि होहगी माटी निधि समालहु अचेत गताग ॥ इतने तीनि सेर का दिहाडी मिहमान ॥ श्रापर पाढि धमान ॥ २ ॥ निसटा धमत रकत परेटे चाम ॥ इस राग्विधी 3 Ħ एक वसत यमहि होपहि ।। ४ ।। कह नानक पाईपे हरि प्रस्त सञात 11 8 पड़ी दिहारे भउपरे दिनमु मो बदत п **É**मे **मिन्**उ पिद्यारे दिनम

विहावे ॥ दरसन की मनि आस घनेरी संतु मो कड पिरहि मिलाव ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चारि समाने ॥ रें िण भई तत्र श्रंत न जाने ॥ २ ॥ पंच दूत मिलि पिरहु विछोड़ी रोवे हाथ पछोड़ी ।। ३ ॥ जन नानक दिखाइश्रा ॥ त्रातम् चीन्हि परम सुखु पाइश्रा ॥ ४ ॥ १४ ॥ ५ ।। हरि सेवा महि परम निधानु ॥ हरि सेवा मुखि अंमृत नामु ॥ १ ॥ संगि सखाई ॥ दुखि सुखि सिमरी जमु वपुरा सो कउ कहा खराई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि मेरी हरि का ताणु ॥ हरि मेरा सखा मन माहि दीवाणु ॥ २॥ हरि मेरी पूंजी मेरा हरि वेसाहु ॥ गुरमुखि धनु खटी हरि मेरा साहु 113 मति आवै॥ हरि कें जन नानकु इह समावै।। ४।। १६।। आसा महला ५ ।। प्रभु होइ कृपालु त इंहु सेवि समै फल पाई ॥१॥ मन किउ वैरागु सतिगुरु निधानु मेरा का दाता पूरा H मनसा अंमृतसरि सद ही भरपूरा 11 8 -11 चरग कमल रिद ॥ रहाउ धारे ॥ प्रगटी जोति मिले राम पित्रारे 11 2 11 मिलि 11 3 अनहद बागी नादु वजाइश्रा 11 गुरु रैशि हरि सुखि विहासी सहजि मिलिश्रा राइ II तुठा १७ ॥ त्रासा महला ५ ॥ करि किरपा हरि परगटी १॥ ऐसा श्राइत्रा ॥ मिलि सतिगुर धनु पूरा पाइआ ॥ ॥ भाहि न जालै जलि नही इवै संग्र ॥ तोटि न आवै निखटि जाई ॥ १ ॥ रहाउ जाइ ॥ सो सचु साहु जिसु रहिश्रा श्रघाइ ॥ २॥ ते सभु जगु वरसाणा ॥ 3 तिनि धन धन इस् पुरव लिखे को जिस लहणा Ĥ हरि नानक 11 25 ॥ आसा जैसे 8 II नाम्र गहणा काची पाकी किरसाणु बोवै किरसानी चाढि परानी 11 11 11 गोविंद भगतु जो जनमै सो जानहु मृत्रा असथिरु H थीआ ते पउसी राति ॥ रें गि सरपर दिन गई मोहि २ माइत्रा परभाति 11 रहे  श्रमागे । गुर प्रसादि को बिस्ला जामे॥ ३॥ कहु नानक गुण गाईअहि नीत ॥ मुख ऊजल होइ निरमल चीत॥ ४॥ १६॥ श्रासा महला ४॥ नउ निधि तेर सगल निधान॥ इछा पूरकु रखै निदान॥ १॥ त् मेरो पिमारो ता कैंसी भूखा॥ तुं मनि वसिश्रा लगै न दुखा॥१॥ रहाउ॥ जो

तुं कर्राह सोई परवाखु ॥ साचे साहिव तेरा सचु फुरमाखु ॥ त्रथ मार्वे ता हरिग्रण गाउ ॥ तेरे घरि सदा सदा है निम्राउ ॥ साचे साहिय अलख अमेर ॥ नानक लाइआ लागा सेर ॥ ४ श्रासा महला ५ ॥ निकटि जीव्र के सद ही संगा lì रंगा ॥ १॥ करहै न ऋरै न मन रोतनहारा श्रविगत श्रगोचर सदा सलामति खसम्र हमारा ॥ तेरे दासरे कउ किस की काणि ॥ जिस की मीरा राखे लउडे प्रमिकीया यजाति ॥ तिम वेपरवाहु नानक दास कहत वेग्रहताजा п थ ॥ इरि रख छोडि होछै रसि वाद् २१ ॥ श्रासा महला महि वसत् वाहरि उठि जाता ॥ १ सच थेमूत काथा।। रारि करत भुद्धी लगि गाया ॥ वजह साहिय का सेव विरानी ॥ ऐसे गुनह अछादिओ प्रानी जो सद ही संगी॥ कामिन मार्वे प्रम दीन दश्माला ॥ नानक प्र ॥ २२ ॥ यासा महला ॥ विन हरि की नाम ॥ ईहा उड़ां उन संगि काम ॥ १ ब्रारह सञ्च थीरा ॥ दुपति ब्राधार्वे हरि दरसनि मनु मोरा मगति भंडार गरवाची लाल ॥ परण कमल सिउ लागो मात्र ॥ सविग्ररि वर्डे दानु ॥ ३ ॥ नानक कउ गुरि दीलिया दीन्ह ॥ प्रम 8 11 53 11 भाषा भहला ५ ॥ भापि संगरिमा टाइर की ॥ मस्प्रिंह घारि गद्दी मोम जाकी निधात जा की निग्मन मोह ॥ आपे करता अवह जीस जंग मिन ना के दावि रवि रहिमा п

गुरु पूरी वरान वराई ॥ नानक भगत मिलि वडिग्राई ॥ पूरा २४ ॥ आसा महला ४ ॥ गुर के सबदि वनावह मनु 11 गुर का दरसनु संचहु हरि धनु॥ १ ॥ ऊतम मित मेरें रिदे तं गावड गुण गोविंदा ॥ अति प्रीतम मोहि लागे नाउ सार्चे अधावन नाइ 11 श्रठपुठि मजनु २ ॥ सभ महि जानउ करता एक 11 साध संगति मिलि ॥ दासु सगत का छोडि अभिमान 11 3 11 नानक कउ ॥ ४॥ २४॥ त्रासा महला प्र ॥ ब्रिध प्रगास भई द्री ॥ ताते चिनसी दुरमति H 8 ऐसी ग्ररमति 11 पाईअले ॥ वृडत घोर श्रंध कृप महि निकसित्रो मेरे भाई रे॥ श्रगनि वोहिश्र श्रगाह का सागरु गुरु पूरे प्रगडु श्रंध विखम इह माइश्रा गुरि २ ॥ दुत्तर उकति मार्गु दिखाइत्रा ॥ 3 मोरी ॥ जाप ताप कछ न गुर नानक सरगागति तोरी ॥ ४ ॥ २६ ॥ त्रासा महला ५ तिपदे इरिरम् पीवत सद ही राता ॥ त्रान रसा खिन महि माते मनि सदा -11 श्रनंद आन पीवै श्रलमसतु मतवारा ॥ ॥ हरि रस श्रान रसा सभि ॥ हरि रस की कीमति 3 कही न जाइ ॥ रहाउ लाख करोरी मिलै समाइ 11 जिसहि देहि 11 3 ॥ नानक चाखि विसमादु तिस ही भए 11 ईत ऊत ते 11 छोडि गुर कत श्राह्या सादु H 3 11 गीधा हरि रस माहि ॥ २७ 11 आसा महला 11 काम्र क्रोधु लोभ्र मोहू मिटावे छुटकै दुरमति श्रपुनी धारी होइ पिआरी निमाणी सेव कमावहि ता प्रीतम होवहि मनि 11 ? उधारी ॥ दुख मिटै भृख तेरो सुगि सुंदरि साध वचन सहसा नारी 8 ॥ रहाउ ॥ सुख पावहि सुखमनि 11 चररा पखारि विखु तिश्रास निवारी सध ॥ दासन करड पावहि साभा हरि दुश्रारी दासरी ता होइ २ 11 श्रागिश्रा मानि 11 इही इही विउहारा भगति होइ कमावै मंत्रु सो मउ जलु तम्हारी ॥

はいりには

( ३७≈ ) पारि उतारी ॥ ३ ॥ २८॥ त्रासा महला ४ दुपदे ॥ मई परापति मानुख देहुरिया ॥ गोविंद मिल्ला की इह तेरी बरीया ॥ अविर तेरैं कितें न काम ॥ मिल्र साथ संगति मृल् केवल नाम॥१॥ सरंजामि लागु मवजल तरन कै ॥ जनम्र वृथा जात रंगि माहथा कें।। १।। रहाउ।। जपुतपुसंजयुधरसुन कपाइश्रा।। सेवा जानिया हरि राइया ॥ कडु नानक हम नीच करंमा की राखदु सरमा॥ २॥ २६॥ श्रासा महला ४ ॥ तुम्ह विद्र नाही में दूजा तूं मेरे मन माही ॥ तूं साजनु संगी प्रश्रु मेरा काहे जीअ डराही ॥ १ ॥ तुमरी श्रोट तुमारी श्रासा ॥ वैठत उन्डत सोवत जागत विसरु नाही तूं सास गिरासा ॥ १ ॥ इराउ ॥ राखु राखु सरिष

प्रभ अपनी अगनि सागर विकराला ॥ नानक के सुखदावे सविगुर तुमरे बाल गुपाला ।। २ ॥ ३० ॥ आसा वहला ५

जन लीने प्रभु छड़ाइ ॥ प्रीतम सिउ मेरी मतु मानिआ तापु मुखा विखु खाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पाला वाऊ कञ्चून विश्रापै राम नाम गुन गए ।। डाकी को चिति कट्टून लागै चरन ॥ संत प्रसदि मए किरपाला होए व्यापि सहाइ 8 निधान निति गार्वे नानक सहसा दुखु मिटाइ ॥ २ ॥ ३१ ॥ आसा महला ५ ॥ भउलधु खाइत्रो हरि को नाउ ॥ मुख

प्ररे विनसिम्रा थाउ ॥ १ ॥ तापु गहमा बचनि गुर सभि मिटे विसरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जीय र्थत सगल मुख पारबहसु नानक मनि धिश्राहबा ॥ २ ॥ ३२ ॥ बासा महला वांद्रत नाही सु वेला आई॥ विनु ई्यमी किउ बुक्की बुक्काई 11 तानी मिटी खाई।। ब्रोहु न बाला युटा माई।। १ ॥ रहाउ॥ नानक साघ सरलाई ॥ गुरत्रसादि मउ पारि पराई ॥ साध संगति यामा महला ४ ॥ सदा सदा व्यानम परगास ।। मेरे निति जपि चरण निराम् ॥ १ ॥ राम नाम मन सुन पानहि किलंबिख जाहि समे तेरे यन मेरे पूरन रहाउ ॥ यह नानक जा के n सविगर पूरन करम

दुवे घर के चउतीम ग्रामा 38 п का इरि महला

पीड़ गई फिरि नही दुहेली ॥ १ ॥ रहाउ स्ख सहज श्रानंद सुहेली ॥ संगि चरन संगि मेली ॥ १ गुण गाइ श्रतोली ॥ हरि सिमरत नानक भई श्रमोली 11 २ क्रोध माइश्रा मद खेलत मतसर ए y П काम अपुन<mark>ै</mark> भीतरि संतोख जूए द्इमा धरमु सचु इह गृह ॥ सत् चूके सभि भारे ॥ मिलत संगि मरन जनम निरमलु गुरि पूरे लें खिन महि तारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सभ की रेन मीत पिश्रारे ॥ सभ मधे रविश्रा सगले दीसहि मेरा ठाकुरु दानु एको सभ जीय सम्हारे ॥ २ - 11 देत सगला पासारे ॥ जपि जपि होए सगल नामु धित्राइ बहुतु उधारे ॥ ३ ॥ गहिर गंभीर विश्रंत एकु गावै श्रंतु नहीं किछु पारावारे ॥ तुम्हरी कृपा ते गुन नानक नमसकारे ॥ ४ ॥ ३६ ॥ आस महला ५ ॥ त् विश्रंत तेरा अकारु ॥ किश्रा हम जंत सभु इह तुभै ॥ मेरे सतिग्रर 2 मभारि ॥ जां सभ किछ लीला धारि ।। देहु सुमित सदा गुण गावा मेरे वालिक राखहु ॥१॥ रहाउ ॥ जैसे जनिन जठर महि सम्हारी करें सासि सासि अनुदु श्रगनारि ॥ २ ॥ पर धन पर दारा पर निंदा इन सिउ प्रीति चरण कमल सेवी रिंद त्रांतरि गुर पूरे के त्राधारि ॥ 3 कोई संगारि ॥ जब लगु जीवहि कली दीसहि ना महला जो नानक नामु सम्हारि ॥ 8

श्रासा घरु ३ महला ५

१ त्रों सितगुर प्रसादि॥ ॥ राज मिलक जीवन गृह सोभा रूपवंत जोत्रानी॥ बहुत दरबु हसती अरु घोड़े लाल लाख बैज्ञानी॥ ज्ञागै दरगिह कामि न ज्ञावै छोडि जलै अभिमानी॥१॥ काहे एक विना चितु लाईऐ॥ ऊठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हिर धिज्ञाईऐ॥ १॥ रहाउ ॥ महा बचित्र सुंदर आखाड़े रण महि

**೩೭**0 ) जिते पराहे ।। हउ मारउ हउ बंधउ छोडउ मुख ते एव बनाहे ॥ त्राह्या हुक्सु पारबहम का छोडि चलित्रा एक दिहाड़े ॥ २ ॥ करम धरम जुगति बहु करता करणैहारु न जाने ॥ उपदेखु करें श्रापि न कमार्चे तत सबद न पछाने ॥ नांगा आइआ जामी जिउ हसती लाकु छानै ॥ ३ ॥ संत सजन सुनहु समि भीता भूटा एडु पसारा ॥ मेरी मेरी करि करि इवे खपि खपि मुए गनारा ॥ गुर मिलि नानक नाम घित्राहत्रा साचि निसतारा ।। ४ ॥ १ ॥ ३८ ॥ राग आसा यरु ५ महजा ५ १ व्यों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ अम महि सोई सगल जगत धंध श्रंप ।। कोऊ जागे हरि जनु ॥ १ ॥ महामोहनी मगन पिश्र श्रीति प्रान ॥ कोऊ तिमामै विरला ॥ २ ॥ चरन कमल म्नान्प हरि संव मंत ॥ कोऊ लागै साधू ॥ ३ ॥ नानक साधू संगि जागे गिद्यान रंगि ॥ यह भागे किरणा ॥ ४ ॥ १ ॥ ३६ ॥ १ थ्रों सविगुर प्रसादि ॥ रागु आसा वरु ६ महला ४ ॥ जो तुथु मार्च सो परवाना छ्यु सहज मनि सोई ॥ करण कारण समस्य अपारा आरु नाही रे कोई ॥ १ ॥ तेरे जन रसिक गुण गानिह ॥ मसल्ति मता सिम्माणप रसिक की जो तृ करहि करामहि॥ १ ॥ रहाउ ॥ अमृतु नाम्नु तुमारा साधनंगि रम् पाइमा ॥ त्पति अपाइ पूरे मुख निधानु हरि गाइमा ॥ २ ॥ जा कउ टेक तुम्हारी मुझामी ता कउ नाही चिंता ॥ जा कउ दश्या तुमारी होई से साह मते मगर्वना ॥ ३ ॥ मरम मोइ थ्रोह समि निक्रमे जर का दासउ नामें रंगि नानक मनु कीना इरि वरतिष नाम 11 इ.सम समाध्या ॥ ४ ॥ १ II П आसा महला S.o पार्वे ॥ ईहा की मल धोर्न पराई आपणा कीना गुरा नहीं दग्यह डोई जम पुरि जाइ पचारी 8 सार्व निद्धिः महिला जनप्त गवाइमा ॥ पहिच पार पार्न भागी JI 7213 टउर न पार्मा ŧi. . \$

表表表表表表表表表表表表表 थोहु करें विचारा वपुरे किया निंदक पइश्रा 11 त्रोहु किसु जह कोइ न राखें पहि करे प्रकारा २ 11 निंदक की गति कतह नाही खसमें एवं भाणा ।। जो जो निंद करे संतन की तिउ संतन सुखु माना।। ३ ।। संता टेक तुमारी सुत्रामी तूं संतन सहाई ॥ कहु नानक संत हरि राखे निंदक दीए रुड़ाई ॥ ४ ॥ २ ॥ ४१ ॥ श्रासा महला ५ ॥ बाहरु घोड् श्रंतरु मनु मैला दुइ ठउर श्रपुने खोए ॥ ईहा कामि क्रोधि मोहि विद्यापित्रा द्यार्गं मुसि मुसि रोए ॥ १ ॥ गोविंद भजन की मित हैं होरा ॥ वरमी मारी सापु न मरई नामु न सुनई डोरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ की किरति छोडि गवाई भगती सार न जागु न पछानै तरकिन लागा ततु -11 कड नइरि सराफा आहआ जैंसा खोटा ढबुआ जानै उस ते कहा छपाइत्रा ॥ ३ ॥ कुड़ि कपटि गइत्रा ततकाले ॥ सति सति निम्रनीत्रादा विनसि अपने हिरदें देखु समाले ॥ ४ ॥ ३ ॥ ४२ ॥ आसा महला थ।। उदमु करत होने मनु निरमन्तु नाचे आपु निवारे 11 पंच ले वसगति राखें मन महि एकंकारे ॥ १ ॥ तेरा निरति जनु रवायु पखावज धुंगरू ताल श्रनहद् H सबदु प्रथमे मनु परवोधै श्रपना पाछै ॥ १॥ रहाउ ॥ **अ**वर हिरदे जापे मुख ते सगल सुनावे - 11 २ - [] साधृ चरन पखारें संत धृरि तनि लावे ॥ मनु तनु पदारथ पार्व ॥ ३॥ जो जो सुनै पेखे लाइ सरधा भागै ॥ ऐसी निरति नरक ॥ ४३॥ श्रासा महला ग्रस्मिख जागै॥ ४॥ ४ ų II अधम सदी ते स्रेसटाई रे ॥ पाताली आकासी सखनी लहबर ॥१॥ घर की विलाई ख्रवर वुभी खाई रे सिखाई केहरि **डरा**ई कै वसि गुरि कीनो रे क्रकर तिनहि बाभु धूनीत्रा लगाई II 8 छपरा थाम्हिश्रा रहाउ रे ॥ विनु जड़ीए लै जड़ियो घरु पाइआ थेवा दादी दांदि रे H न अचर्ज २ ॥ पहुचनहारा लाइऋा चूपी दुलीचै बैठी निरनउ मालि रे 11 पाइऋा मिरतकु

(३८२) नैन दिखालनु धाइत्रारे ॥ ३ ॥ सोई अजाख कहें मैं जाना जानगहारु न K छाना रे ॥ कहु नानक गुरि अमिउ पीआइआ रसकि रसकि विगसाना रे ॥ ४ ॥ ४ ॥ ४४ ॥ त्रासा महला ४ ॥ बंघन काटि विसारे अउगन अपना विरद्व सम्हारिया ॥ । होई कुपाल मात पित नियाई बारिक बिउ प्रतिपारिया ॥ १ ॥ गुर सिख राखे गुर गोपालि॥ काढि लीए महा मवजल ते श्रपनी नदिर निहालि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा कै सिमरिण जम ते छुटीऐ हलति पलति मुखु पाईऐ ॥ सासि गिरासि जपहु जपु रसना नीत नीत गुग संगि दुख २ ॥ भगति प्रेम परम पदु पाइश्रा साध नाटे। छित्रै न जाइ किछु भउ न विद्यापे हरि धनु निरमछ गाठे ॥ ३ । ऋंति काल प्रम भए सहाई इत उत राखनहारे ॥ प्रान मीत हीत धनु मेरै नानक सद बलिहारे॥ ४॥ ६ ॥ ४५॥ श्रासा त् साहियु ता मठ केहा इउ तुषु वितु किस आ नाही समु किछु है मै तुषु नितु दुजा एक तृता मेरे देखित्रा संमारु ॥ रखित्रा करह ।।१।। बादा विख मै नाष्टु तेरा व्याघारु ॥ १ ।। रहाउ ॥ जाखहि विरधा सभा मन की

होरु किसु पहि भ्रात्वि सुखाईऐ ॥ निखु नावै सम्रु जगु वउराइम्रा ॥ २ ॥ किया कहीएे क्सि आलि पाईऐ तेस सुणाईऐ जि कहणा सु प्रभ जी पासि ॥ समु किछु कीता वस्तै सदा सदा तेरी आसा। ३॥ जे देहि विडआई ता तेरी विडआई मुखदाते मै ताख इत उत तुम्हिह धित्राउ ॥ नानक के प्रभ सदा नामु तेरा इक नाउ ॥ ४ ॥ ७ ॥ ४६ ॥ आसा महला ४ जनम चुके तुम्हारा ठाकुर एह महारसु जनहि पीत्रो ॥ जनम मै जीयो ॥ मारे दुरतु निनामित्रो भरमु बीत्रो॥१॥ दरसनु पेखत मुनि करि यचन तुम्हारे सतिगुर मनु तनु मेरा ठारु थीओ।। 11 भ्रापि रहाउ ॥ तुम्हरी कृपा ते महस्रो साघ संग्र एह काल तुम्ह मई

निखिआ दिंड करि चरण गई प्रम तुम्हरे सहजे तुमरा एडु अविनासी मंत् सीओ।।२॥ गुल निधान नामु प्रम संतापु करि किरपा मोहि सनग्रि दीना ताप्र तित् पाई गीयो ३ ॥ धन स मासस देही H कीरतन सगि अपने मेलि लीक्षो ॥ घउ 👖 क्लिजुगु साध

表表表表表 表表表表表表表表表表表表表 श्रधारु हीओ ॥ ४ नानक नामु 1 = ॥ ४७ ॥ त्रासा महला सभु किछु हुत्रा अवरु कि जाएँ गित्राना 11 भूल बखसिद्या पारब्रहम चारिक सतिगुरु भगवाना 1] मेरा सदा दङ्ग्याला मोहि दीन कड राखि लीया 11 हरि श्रंमृतु मुखि दीआ महा सुख पाइआ नाम्र -11 -11 मेरे परहरिख्रा बंधन काटे मुकत भए 11 श्रंघ बाह पकरि गुरि काढि लीए ॥ २ ॥ निरभउ भए सगल ऐसी दाति मेरे कारज मिटिश्रा राखे राखनहारे ॥ तेरी प्रभ निधान साहिब मनि मेला 11 3 गुग ॥ सरिए 11 नानक मोहेला 11 8 11 8 11 8= महला ॥ श्रासा चीति श्रावहि तां सेवा ॥ को लागू तां सभ अवरु न श्रावै चीति श्रभेवा ॥ 8 11 अलख सदा वेचारे भला कहु किस दइश्राला लोगन किया - 11 वुरा तुम्हारे ॥ १ । रहाउ ॥ तेरी टेक तेरा आधारा देह ऊपरि तेरी किरपा तिस कड बिप्न न कोऊ जिस्र जन विडियाई जो प्रभ जी मनि भागी भारवे ॥ २ ॥ त्रोहो सुख श्रोहा मिलै रंगु माणी ॥ ३ ॥ तुधु तू दाना तुं सद मिहरवाना नामु तेरा H कह तेरी पिंड सभु नानक जीउ नाउ न जागै मेरा ॥ ४ ॥ १० ॥ ४६ ॥ आसा महला विड्याई कोई संगि हरि पाईऐ **ग्रंतरजामी** साध खोलि किरपा प्रभ आईऐ पुनरपि जनमि दरसन्र न दिखाले सगले हरउ रे अपुने दुख H पारब्रहम जिन्हि अराधित्रा ता के संगि तरख रे ॥ ? ॥ महा उदिस्रान ॥ रहाउ सोग महि वसना ॥ सतिग्ररु भेटि हरख भए हरि रसना ॥ २ ॥ तनु निरमञ्ज जपि श्रंमृत् धनु थापि कीओ अपना कोमल वंधन वांधिश्रा 11 गुरपरसादि भए जन - 11 राखि लीए प्रभि राखनहारै 11 3 हरि नाम अराधिआ जीउ पिंडु सभु तुम्हरा दाते भागो ॥११॥५०॥ त्रासा महला ५ ॥ मोह मलन भइत्रो री ।। महा मोहनी तुधु न विश्रापे तेरा

设备的设备的设备

आलु कहा गरुओ री ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काम्रु क्रोचु अहंकारु गालरो संजिम कउन छुटिओ री ॥ मुरि नर देव अमुर त्रेगुनीआ सगलो

संजिम फउन छुटिओ री ॥ सुरि नर देव असुर बैंगुनीआ सगलो भवत छुटिओ री ॥ १ ॥ दावा अगिन बहुत रेख जाले कोई हरिया चुड रहिओ री ॥ ऐसो समरख वरिन न साकड ता की उपमा जात न कहिओ री ॥ २॥ काजर कोठ महि मई न कारी निरमल बस्तु बनिओ री ॥ महा मंत्रु गुर हिरदे बिसीओ

कारी निरमल बस्तु बनिक्री री ॥ महा मेत्रु गुर हिस्द बानिक्री अचरज नाम्नु सुनिक्री री ॥ ३ ॥ करि कितपा प्रभु नदिर अवलोकन अपुनै चरिंख लगाई ॥ प्रेम भगित नानक सुखु पाइक्रा सीधू संगि समाई ॥ ४ ॥ १२ ॥ ४१ ॥

१ व्यों सितेगुर प्रसादि ॥ रागु आसा घरु ७ महला ४ ॥ साल हो ने चिन सोहिआ ॥ सुरिजन मानी वां मड़ मोहिआ ॥ १ ॥ कवन रंगि वृं महें भी माने शा कवन रंगि वृं महें भुताली ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुम ही सुंदरि तुमहि सुहागु ॥ तुम परि साल हुन परि भागु ॥ २ ॥ वृं सतवंती वृं परधानि ॥ वृं प्रीतम मानी तुही सुर गिम्नानि ॥ ३ ॥ शीतम भानी वां रंगि गुलाल ॥

भानी तही द्वर गित्रानि ॥ ३ ॥ त्रीतम भानी तां रीम गुलाल ॥ कहु नानक द्वम दसटि निहाल ॥ ४ ॥ द्विन री सखी हह हमरी याल ॥ प्रभ व्यापि सीयारि सवारनहार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दृजा ॥ १ ॥ ४२ ॥ व्यास महला ४ ॥ दृखु धनो जब होते दृरि ॥ व्या मसलित मोहि मिली हदूरि ॥ १ ॥ अका निहोरा संस्वी सही ॥ भरष्

गहुआ गुरि पिर संगि मेरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ निकटि आनि प्रिश्न सेज घरी ॥ काखि कढण ते छूटि परी ॥ २ ॥ मंदिर मेरै सपि उजारा ॥ श्रनद निनोदी खसष्ठ हमारा ॥ ३ ॥ ससतिक भागु में पिरु परि आइआ ॥ थिरु सोहागु नानक जन पाइआ ॥ ४ ॥ २ ॥ ४३ ॥ आसा महला ४ ॥ साचि नामि मेरा मनु लागा ॥ लोगन सिउ मेरा ठाठा गागा ॥ १ ॥ बाहिर छतु सगल सिउ मठला ॥ श्रालिग्द रहुउ जैसे जल महि कउला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मुस्त को गाउ

सगल सिंड करता ॥ बीञ्च संग्पि प्रमु व्यपुना घरता ॥ २ ॥ दीप्ति । श्रावत है बहुतु मीहाला ॥ सगल चरन की हुदू म्उ राला ॥ ३ ॥ नानक ञनि गुरु पूरा पाइव्या ॥ श्रंवरि

**还还还还还还还还还还** वाहरि एकु दिखाइत्रा ॥ ४ ॥ ३ ॥ ५४ ॥ त्रासा महला ५ ॥ पावतु रलीत्रा जोवनि वलीत्रा ॥ नाम विना माटी संगि रलीत्रा 11 8 11 कंडलीञ्रा **ओ**ढली आ सेज वसत्र 11 सुखलीश्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तलै कुंचरीत्रा सिरि कनिक छतरीत्रा ॥ हरि भगति विना ले धरनि गडलीया ॥ २ ॥ रूप सुंदरीया हरि रस विनु सभि सुआद फिकरीआं 3 माइत्रा छलीत्रा विकार विखलीत्रा ॥ सरिए नानक दइअलीआ।। ४ ।। ४ ।। ४४ ।। आसा महला ४।। एक वगीचा पेड ॥ त्रंमृत नामु तहा महि फलित्रा ॥ १ ॥ ऐसा करह बीचारु गित्रानी ॥ जा ते पाईएे पदु निरवानी 11 पासि **अंमृतु है भाई रे ।। १ ।। रहाउ** विख्या के कंटा वीचि ।। खनरि करतु है पात पत डाली ।। २ ॥ सगल जडाई ॥ सगली फूनी निफन्त श्रंमृत फल्लु नामु जिनि गुर ते पाइश्रा 11 नानक दास तरी तिनि माइआ ।। ४ ।। ४ ६ ।। आसा महला ४ ।। राज लीला तेरै नामि वनाई ॥ जोग्र वनित्रा तेरा कीरतनु गाई ॥ १ ॥ सरव त्रोल्है ॥ अम के परदे सतिगुर खोल्हे ॥ १ 11 रहाउ रंग रस मार्थो ।। सतिगुर सेवा महा निरवायो ।। २ ॥ जिनि परवाणु ॥ नामि उदासी रता मिलियो नामु निधाना ॥ भनति नानक खजाना ॥ ४ ॥ ६ ॥ ५७ ॥ त्रासा महला ५ ॥ तीरथि जाउ त हउ त माइत्रा राते ॥ १ П सो पूछ्रउ हउ करते ॥ पंडित वतावहु मीता ॥ जा के हिर हिर कीरतनु नीता 11 8 वीचार ॥ नरिक सुरगि फिरि फिरि अउतार ॥ सासत्र वेद पाप पुन २ ॥ गिरसत महि चिंत उदास श्रहंकार 11 करम करत जीग्र जंजार ॥ ३ ॥ प्रभ किरपा ते मनु वसि ऋाइऋा 11 तरी तिनि माइत्रा ॥ ४ ॥ साध संगि हरि कीरतनु असथानु गुरु ते पाईए ॥ १ ॥ रहाउ द्जा ॥ ७ ॥ ¥= 11 आसा फुनि महि सूख वाहरि स्र्वा ॥ सिमरत घ्र सगल विनासे दूखा ॥ १ ॥ सगल द्ध्ख जां चिति

NEW AND THE PROPERTY OF THE PR

**张泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰安安** सो नामु अपै जो जनुतुषु भारै॥१॥ रहाउ ॥ तनु मनुसीतलु जिप नामु तेरा ॥ हिर हिर जिपत ढहै दुख हेरा ॥ २ ॥ हुकमु वृभै सोई परवानु ॥ साचु सबदु जा का नीसानु ॥ ३॥ गुरि पूरै हरि नामु दृड़ाइत्रा ॥ मनति नानकु मेरे मिन सुखु पाइत्रा ॥ ४॥ ८॥ ४६ II आसा महला ४ II जहा पठावह तह तह जाई II जो तुम देहु सोई सुखु पाई' ॥ १ ॥ सदा चेरे गोर्निद गासाई' ॥ तुम्हरी कुपा ते स्पति अधाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुमरा दीआ पैन्हउ खाई ॥ वउ प्रसादि प्रम सुन्वी वलाई ॥ २ ॥ मन वन श्रंवरि तुमी धिश्राई ॥ हुम्हरै लये न कोऊ लाई ॥ ३ ॥ कहु नानक नित ३वै धित्राई ॥गित होर्ये संतह लिंग पाई ॥ ४॥ ६॥ ६० ॥ त्रासा महला ४ ॥ उठत बैठत सोनत घिश्चाईऐ॥ मारगि चलत हरे हरि गाईऐ ॥१॥ स्नवन सुनीजे अंमृत कथा ॥ आसु सुनी मनि होइ अनंदा द्ख रोग मन सगले लथा ।। १ ॥ रहाउ ॥ कारजि कामि बाट घाट जपीजै ॥ गुर प्रसादि हरि अंमृतु पीजै ॥ २ ॥ दिनसु रैनि हरि कीरतनु गाईऐ ॥ सो जनुजम की बाट न पाईए ॥ ३ ॥ श्राठ पहर जिसु निसरिह नाही ॥ गति होनै नानक तिस लिंग पाई ॥ ४ ॥ १० ॥ ६१ ॥ श्रासा महला ४ ॥ जा कै मिमरनि सल निरासु ॥ भई कलिश्राण दुख गारहु ॥ सतिगुरु होत्रत नासु ॥ १ ॥ श्रनदुकरहु प्रभ के गुन अपना सद सदा मनावहु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतिगुर कमाबहु ॥ थिरु घरि वैठे त्रश्च अपना पाउहु॥ २ ॥ पर का दुरान कउ दुस् नहीं माई मीत तम नानक श्चनदिन दीन्हा H रह सुस् ॥ जिसु नीच वड मोई Ęą ॥ आसा महला ५ माने ॥ १ ॥ न जाने ।। नाम्र जपत उह चह वृद सेना कउन कउन स निकटि न आर्पे कोई के ॥ सगल ओ शानी काह न श्राप्त पाम II - 11 को जपीए नाम 11 F 11 साघमंगि मनि जागे ॥ तव प्रम नानक मीठे लागे॥ ४ ॥ १२ ॥ ६३ ॥ द्यामा एकी नैन निहारउ सदा

राम रोमा रामा गुन गावड ॥ संत 11 8 प्रतापि साध हरि नाम्र धित्रावउ रे 11 8 ॥ रहाउ 11 सगल जा के स्ति परोई घट अंतरि रवित्रा सोई॥ 11 घट 2 ओपति 11 महि करता।। श्रापि श्रलेपा निरगुनु रहता करावन अंतरजामी ॥ अनंद करें नानक का सुत्रामी ॥ ६४॥ श्रासा महला ॥ कोटि जनम के रहे भवारे ų ॥ दलभ नहीं हारे ॥ किलविख विनासे 8 11 दुख दरद द्रि भए संतन की धरि॥१ के ॥ रहाउ ॥ प्रभ संत उधारन ॥ मनि आनंदु मंत्रू भेटे जिसु धुरि संजोग ॥ २ गुरि चुभी मनु निहचलु थीत्रा॥ ३॥ नामु पदारथु नउ निधि सिधि ग्रर ते पाई बुधि ॥ ४ १८॥ ६४ 11 11 श्रांसा अंधेरे ॥ साध सेवा मिटी तिथास अगियान श्रघ सेवा ते निरमल सहज त्रानंदु घना ॥ गुर भए मन ॥ रहाउ विनसिय्रो 11 8 -11 नाम्र सना मन मुरख् ढीठा ॥ प्रभ का मीठा ॥ २ गुर पूरे के चरण गहे।। लागा भागा 11 लहे 11 3 11 इह पाप रतन जनमु सफल प्रभ करी मङ्या ॥ 8 -11 १५ 11 ६६ ॥ कहु नानक 11 सतिगुर आसा महला अपना सद सदा सम्हारे 11 Ä 11 रे भारे 8 गुर चरन केस संगि 11 11 जागु मन जागनहारे मोहु ऋावसि वित् हरि कामा न भूठा मिथिञ्चा अवरु पसारे की वागाी गुर सिउ रंगु रहाउ 11 11 किरपालु होइ दुखु जाइ ॥ २ ॥ गुर विनु दूजा नाही थाउ । गुरु गुरु दोता देवे नाउ पारत्रहमु 113 गुरु परमेसरु -11 गुरु आपि ॥ १६॥ ६७॥ आसा महला ५ पहर नानक गुर जापि ॥ ४ श्राठ अपनी खेती आपे विसथारी साख श्रापे राख - [1 11 **अंतरि** आपे सोई पेखड एके ब्रोही ॥ घट घट रहाउ।। आपे सुरु किरिंग विसथारु ।। सोई गुपतु सोई आकारु॥ २ नाउ ॥ दुह मिलि एकै थापै कीनो सरगुगा निरगुरा अमु भउ खोइत्रा ॥ अनद रूपु समु नैन अलोइत्रा गुरि ॥ ४ ॥ १७ ॥ ६८ ॥ त्रासा महला ४ ॥ उकति सित्र्यानप किछू न जाना ॥ 本本本·本本本本本本本本本本本本本本本本本

३८८ ) 班班 建建筑设 建建设设设设设设设设设设设设 दिनु रैंिंग तेरा नामु वस्ताना ॥ १ ॥ मैं निरगुन गुखु नाही कोइ ॥ करन करावन हार प्रभ सोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मृरख मुगध अगियान अवीचारी।। नाम तेरे की आस मनिधारी।। २ ॥ जपुतपुसंज्ञष्ठ करम न साथा।। नामु प्रभृ का मनहि ऋराधा ॥ ३ ॥ किछुन जाना मति मेरी थोरी॥ बिनवति नानक ऋोट प्रम तोरी ॥ ४॥ १८॥ ६६॥ श्रासा महला ४ ।। हरि हरि अखर दुई इह माला ।। जपत जपत भए दोन दइश्राला ॥१॥ करउ बेनती सतिगुर ऋपुनी ॥ करि किरपा राखहु सरणाई मा कउ देहु हरे हिर जपनी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हिर माला उर अंतरि धारै ॥ जनम मरख का दुखु निवारै ॥ २ ॥ हिरदी समाले सुलि हरि हरि बोले। सो जनु इत उत कतहि न डोले।।३॥ कहु नानक जो राचै नाइ॥ इरि माला ता कै संगि जाइ ॥ ४॥ १६ ॥ ७० ॥ व्यासा महला ४ ॥ जिस का सम्र किछ् तिस का हो ह।। तिसु जन लेपुन विद्यापे कोइ ॥ १ ॥ हरि का सेवकु प्रकता ।। जो किछ करें सोई भल जन के अदि निरमल दास की जुगता ।। १।। रहाउ ।। सगल तिआगि हरि सरगी आइआ ।। कहा विश्रापे माइश्रा ।। २ ॥ नाम्नु निधानु जा के मन माहि ॥ दिस कउ चिंता सुपने नाहि॥३॥ कहुनानक गुरु पुरा पाइआ।। भरस मोहु सगल विनसाक्ष्या ॥ ४ ॥ २० ॥७१ ॥ त्राला महला ४ ॥ जउ सुप्रसंन होइब्रो प्रश्र मेरा ॥ तां द्खु मरम् कहु कैसे नेरा ॥१ ॥ सुनि सुनि जीवा सोइ तुम्हारी ।। मोहि निरगुन ক্ত ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मिटि गइमा दुखु विसारी चिंता ॥ फलु जिप सतिगुर मंता ॥ २ ॥ सोई सित सित है कंठि परोइ ॥ ३ ॥ इह नानक करमा ॥ जा के मनि वसित्रा इरि नामा ॥ ४ ॥ २१ श्रासा महला ų ॥ कामि क्रोधि अहंकारि विगते ॥ सिमरनु करि हरि ॥ १ ॥ सोइ रहे माइम्रा मद जन छुरे माते भगत सिमरत हरि रावे ॥ रहाउ ॥ H. मोह भरमि ॥ असथिरु भगत हरि बह जोनि भवाइत्रा घरण धिमाइमा ॥ २॥ वंधन श्रंध कृप गृह मेरा ॥ मुकते संव बुक्तहि हरि नेसा ॥ ३ ॥ कहु नानक जो त्रम सरखाई ॥ ईहा ग्राप्ट

त्रागै गति पाई ॥ ४॥ २२॥ ७३॥ त्रासा महला ४ ॥ तू मेरा तरंगु हम मीन तुमारे ॥ तू मेरा ठाकुरु हम तेरे दुआरे ॥ १ ॥ तूं मेरा करता हउ सेवकु तेरा ॥ सरिण गही प्रभ गुनी गहेरा ॥१॥ रहाउ ॥ तू मेरा जीवनु तू आधारु ॥ तुमाहि पेखि विगसै कउलारु ॥ २ ॥ तू मेरी गति पति तू परवानु ॥ तू समरथु मै तेरा तासु ॥ ३ ॥ अनदिनु जपउ नाम गुण तासि ॥ नानक की प्रभ पहि अरदासि ॥ ४ ॥ २३ ॥ ७४ ॥ आसा महला ५ ॥ रोवनहारै भूठु कमाना ॥ इसि हिस सोगु करत बेगाना ॥ १॥ को मूत्रा का कै घरि गावनु ॥ को रोवें को हिस हिस पावनु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वाल विवसथा ते विरधाना ॥ पहुचि न मुका फिरि पछुताना ॥ २ ॥ त्रिहु गुगा महि वरते संसारा ॥ नरक सुरग फिरि अउतारा ॥ ३ ॥ कहु नानक जो लाइआ नाम ॥ सफल जनमु ता का परवान ॥ ४ ॥ २४ ॥ ७५ ॥ त्रासा महला ५ ॥ सोइ रही प्रभ खबरि न जानी ।। भोरु भइत्रा बहुरि पछुतानी ।। १ ।। प्रित्र प्रेम सहजि मनि अनदु धरउ री ॥ प्रभ मिलवे की लालसा ता ते त्रालसु कहा करउ री ॥१॥ रहाउ॥ कर महि श्रंमृतु श्राणि निसारिश्रो ॥ खिसरि गइत्रो भूम परि डारिक्रो ॥ २ ॥ सादि मोहि लादी अहंकारे ॥ दोसु नाही प्रभ करगौहारे ॥ ३ ॥ साध संगि मिटे भरम ऋंधारे ॥ नानक मेली सिरजणहारे ॥ ४ ॥ २४ ॥ ७६ ॥ श्रासा महला ५ ॥ चरन कमल की श्रास पिश्रारे ॥ जम कंकर निस गए विचारे ॥ १ ॥ तू चिति आवहि तेरी मङ्आ सिमरत नाम सगल रोग खड्या ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अनिक द्ख देविह अवरा कउ ॥ पहुचि न साकिह जन तेरे कउ ॥ २ ॥ दरस तेरे की पित्रास मनि लागी ।। सहज अनंद वसे वैरागी ॥३॥ नानक की अरदासि सुर्याजै॥केवल नामु रिदे महि दीजै॥४॥ २६॥७७॥ त्रासा महला ५॥ मनु तृपतानो मिटे जंजाल ॥ प्रभु त्रपुना होइत्रा किरपाल ॥ १ ॥ संत प्रसादि भली वनी ॥ जा के गृह सभ्र किछु है पूरनु सो भेटित्रा निरभै धनी ॥ १॥ रहाउ ॥ नामु द्रड़ाइत्रा साध कृपाल ॥ मिटि गई भूख महा विकराल ॥ २ ॥ ठाकुरि श्रपुनै कीनी दाति।। जलिन बुक्ती मिन होई सांति।। ३।। मिटि गई भाल

(380) मनु सहजि समाना ॥ नानक पाइत्रा नाम खजाना ॥ ४ ॥ २७ ॥ ७८ ॥ श्रासा महला ५ ॥ ठाकुर सिउ जा की बनि ऋहि ॥ भोजन पूरन रहे अर्घाई ॥१॥ कञ्च न थोरा हिर भगतन कउ ॥ खात खरचत बिलञ्जत देवन कउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा का धनी अगम गुसाई ॥ मानुस्त की कह केत चलाई ॥ २॥ जा की सेवा दस ब्रसट सिथाई ।। पलक दिसटि ता की लागहु पाई ।। ३।। जा कउ दहस्रा करहु मेरे सुत्रामी ॥ कहु नानक नाही तिन कामी ॥ ४ ॥ २८ ॥ ॥ ७६ ॥ त्रासा महला ४ ॥ जउ मै अपना सविग्ररु धित्राहमा॥ हर

मेरे मिन महा सुखु पाइत्रा ॥ १ ॥ मिटि गई गणुत विनासियो संसा।। नामि रते जन भए सगवंता ।। १ ।। रहाउ ।। खउ मै श्रपुना साहिचु चीति ॥ तउ भउ मिटिक्रो मेरे मीत ॥ २ ॥ जउ मैं क्रीट गहीं प्रभ तेरी ॥ तां पूरन होई मनसा मेरी ॥ ३ ॥ देखि चिति मनि भए दिलासा ॥ नानक दास तेरा भरवासा ॥ ४ ॥ २६ ॥ ८० ॥ त्र्यासा महला ४ ॥ श्रनदिनु मृसा लाजु दुकाई ॥ गिरत रूप महि खाहि मिठाई ॥ १ ॥ सोचत साचत रैनि बिहानी ॥ अनिक रंग माइश्रा के चितवत करह न निमरै सारिंगपानी ॥१॥ रहाउ ॥

द्रुम की छाइत्रा निहचलु गृहु बांधित्रा ॥ काल के फांसि सकत सरु सांधित्रा ॥ २ ॥ वालु कनारा दर्रग म्रुखि आइमा ॥ सो याउ मृद्धि निहचलु करि पाइत्रा ॥ ३ ॥ साधसंगि अपिक्रो हरि राह ॥ नानक जीवे हरि गुरू गाइ ॥ ४ ॥ ३० ॥ =१ ॥ स्रासा महला ४ दुतुके E II उन के संगि तु करती केल II उन के संगि हम तुम संगि मेल ॥ उन्ह कै संगि तुम सम्र कोऊ लोरी ॥ क्रोसु निग कोऊ मुखु नही जोरें ॥ १ ॥ ते वैरागी कहा समाए ॥ तिमु विष्ठ तुही दुहेरी री ॥ १ ॥ रहाउ ॥ उन्ह के संगि तू गृह महि माहिर ॥ उन्ह के मंगि तू होई है जाहरि ॥ उन्ह के संगि तू रखी पर्पाति ॥ भोमु निना मु छुटकी रोलि ॥ २ ॥ उन्ह की मंगि तेरा मानु महतु ॥ उन्दर्फ संगि तुम साकृ जगतु ॥ उन्द्र के संगि वेरी सम रिधि थाटी ॥ क्रोमु बिना त् होईई माटी ॥३॥ क्रोह बैरागी मर्र न जार्।

भपनी दुर्रित बार्ण भाषि ॥ ४ ॥ ३१ ॥ =२ ॥ भाषा महला ४

कार कमाइ II जोड़ि निष्ठोड़े नानक धार्पि II

श्रोहु ना हम डरिश्रा विनसे मरता 11 ना ओहु निरधनु भूखे ना हम कड़िआ।। ना ना हम 11 ना द्ख् कोऊ मारनवारा ॥ न् अवरु जीश्रउ १ ॥ रहाउ ॥ ना उसु वंधन वाधे ना हम नो मैलु मैला ना हम धाधे ॥ ना उसु न हम कउ न २॥ ना उसु सोच त हम सद केला 11 सोचा ॥ हम लेपू न हम कउ पोचा ॥ ना उसु भृख हम न त्सना ॥ कउ ॥ हम किछु एकै निरमञ्जू तां हम जचना ॥ ३ नाही सोई ॥ नानक गुरि खोए अम भंगा ॥ होए इक रंगा॥ ४॥ ३२॥ ८३॥ आसा महला ¥ सेवा करीए ॥ जीउ प्रान धनु त्रामे धरीए  $\mathbf{n}$ पानी पखा करड अभिमानु ॥ अनिक वार जाईएे क्रवातु ॥ १ साई 11 मेरी माई प्रभ भाई ॥ तिस के संगि मिलउ 8 वसै की की पनिहारि रेख -11 उन्ह भागु ता पावउ संगु ॥ मिलै सुत्रामी अपुनै माथै रंगि सभ नेमा ॥ करम धरम अरपउ सम होमा 11 रेन ॥ उन्ह के संगि देखउ प्रभु नैन 11 3 एही ज्ञाराघउ ।। दिनसु रैंग्गि एह सेवा साधउ 11 वखसिंद ।। साध संगि नानक 11 8 श्रासा महला ५ ॥ प्रभ की प्रीति सदा सुखु होइ H प्रीति हउमै मलु खोइ ॥ प्रभ की दुख लगैन कोइ 11 मीत ऐसा प्रेम ॥ सुनहु की श्राधारु ॥ १ ॥ रहाउ 11 प्रभ भए सगल रिदे निरमल 11 निधान ॥ प्रभ की प्रीति नाम प्रभ की प्रीति सम मिटी है चिंत सोभावंत श्रीति जम ते नही तरे।। प्रभ की व्रीति चलै संगारै सगल उधारै॥ प्रभ की भृलै ।। जिसु कृपालु तिसु साध संगि त्रोट प्रभ तेरा ताखु॥ ४ ॥३४ ॥ संत कै होइ राजु कमाङ्या ॥ भूपति श्रनरथ 张本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

NAME OF THE PARTY 
## and the first of t माउत्रा ॥ मंचन संचत धैली कीन्ही ॥ प्रमि टारि ग्रवि श्रवर कउ दीन्ही ॥ १ ॥ काच गगरीत्रा अंग ममरीत्रा ॥ महि परीत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ निरभउ होहस्रो भइया कीआ निहंगा ॥ चीति न श्राहश्रो करता संगा ।। लमकर मांबाहा ॥ निकसिया फूक त होड गइय्रो सुव्राहा ॥ २ ॥ ऊचे मंदर महल द्यरु रानी।। हमति घोडे जोडे मनि भानी पचे मोहि पचि यंघा घीग्रा n मुआ 🍴 रंग रसा जैसे विनदि निनाहा ॥ सपनाहा दास जिस्र खनम् दइश्रालु ॥ ॥ नानक करी घनेरी मिउ प्रीति थामा महला li इन्ह जउ छोडे नाही मिलीए तउ वर्षे वर्षेती ॥ गलि चमही विद्यागि छटो सविगर की पाई १॥ जग मोहनी п निरमुत मिलियो वजी वधाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संदरि क उ ऐसी मोहै।। बाटि घाटि गृहि बनि बनि जोहै ॥ मनि तनि ॥ २ ॥ अगरक उसके के मीठी ॥ गुरुप्रमादि में खोटी डीठी टगाऊ ॥ छोडहि नाही बाप न माऊ ॥ मेली ध्रपने गुर किरपा ते मै सगले साथे ॥ ३॥ अर मोर्र मनि महमा प्रनंद॥ भउ पका इटेमिम फंट ॥ कहु नानक जा सविगुरु पाइमा सुखी बमाइया ॥ ५ ॥ ३६ ।। ≃७ घासा ब्राठ पहर निरूटि करि जाने ॥ श्रभ का कीबा मीठा नाम मंतन आधार ।। होइ रहे मम की पग समह मेरे भई ॥ उमा की महिमा कथन न ॥ परतिरा जा कै केंग्ल नाम ॥ अनद रूप कीरतत मत्र जार्के एक समाने ॥ प्रमु चपुने दिनु व्यवह न वित्र दुग्व दृरि करन जीम युर भीर मनन के बनी ॥ कड़ना बपुरी संती छनी ॥ गर देत्र ॥ यमोप दरम सपन п 11 30 11 55 11 यामा महला

इरि के

धारम

दरिय

साध का संगु ।। जिसु भेटत लागे प्रभ रंगु ।। १ ।। गुरप्रसादि त्रोइ आनंद पावै ॥ जिस्र सिमरत मनि होइ प्रगासा ता की गति मिति १ ॥ रहाउ ॥ वरत नेम मजन तिसु 11 तिनि सिंमृति सुनीजा ॥ महा पुनीत जा का निरमल हरि हरि नाम्रु ॥ २ ॥ प्रगटियो सो जनु की पग रेन ॥ जा कउ भेटिओ पतित प्रनीत ता हरि हरि राइ॥ ता की गति मिति कथनु न जाइ॥ ३॥ श्राठ पहर कर मोहि पावउ गरीव धित्रावउ ॥ उन दरसनु 11 साधा का सरणाइ ॥ ४ ॥ ३८ -11 32 आइ पए श्रासा ही पहर उदक इसनानी ॥ सद भोग्र लगाइ सु ५ ॥ ऋाठ छोडै नाही ॥ वहुरि बहुरि तिसु विरथा काह ॥ सालगिराम्र हमारै सेवा ॥ पूजा अरचा वंदन देवा जा का सुनीए चहुकुंट।। आसनु जा का सदा चवरु सम ऊपरि भूलै ॥ ता का धृषु सदा परफुलै॥ रे जा का।। अभग सभा संगि है साधा।। आरती है घटि घटि संपद्ध सुंदर सदा वेश्रंत -11 ॥ महिमा 3 ।। जिसहि कीरतन सदा अनंद ओह संत त्राइश्रो सरना ॥ तिस ही लहना ॥ चरन नानक गुरि कीनो चिड्यो हरि सालगिराम दानु 11 कह 8 11 ५ पंचपदार ॥ जिह पेंडें लूटी ३६॥ ६०॥ त्रासा महला १॥ सतिगुर पूरे साचु कहिआ सो मार्गु संतन दरारी ॥ मारगु दृरि रहित्रा ॥ १ तेरे की मुकते वीथी जम का ॥ रहाउ ॥ लालच जागाती घाट।। दृरि रही उह जन ते वाट 11 जह घन साथ ॥ पारत्रहम के संगी साध ॥ ३ ॥ चित्र जना कउ दसिट सभ लिखते लेखा न भगत 11 वाजे ता कै अनहद् जिस सतिगुरु पूरा 11 त्रा॥ दुपदा १ ॥ साधू संगि सिखाइञ्रो 11 83 11 08 ય त्रासा महला ॥ बुक्ति गई तृसना हरि नाम्र ॥ सरव मनोरथ पूरन काम सारिगपाने 8 जपि जीवा II श्रधाने जपि 11 करन परिसादि II गुर सरनि परिश्रा सहज करावन घरु चड़िश्रा पाइऋा मिटिश्रा श्रंधेरा 11 ξ 11

रहाउ ॥ लाल जबेहर भरे भंडार ॥ तोटि न आवै जपि निरंकार ॥ कोड गति की 11 नानक ता होड़ ॥ २ ॥ ४१ ॥ ६२ ॥ श्रामा घर ७ महला हरि नाम नित धित्राई ॥ संगी साधी सगल तरांई ॥ १ है नाले ॥ सिमरि सिमरि तिस्र सदा सम्हाले लागै ॥ मांगी मीरा हरिनाम पदारय संगति तरिश्रा महला ५ ॥ गुरदेव पिआरे का नाम मनहि आधारु 11 8 ॥ चरन कमल व्रीति पिञ्जारे н 8 н रहाउ कहु नानक ता का थिरु सोहाग्र ॥२॥४३॥६४॥ मीठी श्रागिश्रा पिर की लागी व्यासा महला ५ ॥ की कंति तिआगी ।। प्रिश्न सोहाग्रनि सीगारि करी ॥ भलो महब्रो प्रिश्न कहिया मानिया प्रिय खिजमतदार II बंदी सहज इस घर का जानित्रा ॥ रहाउ ॥ हउ श्रोद्व श्रविनासी श्रगम श्रपार ॥ ले पखा प्रिम भलउ न सोमावंत ॥ किया जाना 11 3 ॥ ना मै कल गरीय निमानी । किउ भानी कंत ॥ मोहि अनाध जब मस्ति प्रीतम साजन कीनी रानी ॥ ३ ॥ सतिगर सोहागा ॥ कह नानक मोरी परन थासा माधै तिइटी व्यासा महला ५ -11 प्रम गणनासा॥ २॥ १ 11 89 11 पिरु दमटि करुरि ॥ योलै कउड़ा जिड्या की फ़िंह सदा H जग उनि रे ॥ ऐसी इसत्री इक रामि सभ सस्ये मेरे माई मोडिया विसन महादेउ ब्रह्मा थाके प्रनहचरना नेम करि ।। वस्त मे उबरे जि सविगर धरना ॥ गुर बाघा ॥ हउमै पर्च अग ٤4 राखा ॥ गुमामी विमर्गह महला द्रग्व in प्रानी

अपुनै नाइ किर्पा लाए प्रभ सरव स्रख तुमरी रजाइ ॥ रहाउ ॥ संगि होवत कउ जानत दूरि ॥ सो जनु नित नित भूरि ॥ २ ॥ जिनि समु किछु दीत्रा तिषु चितवत नाहि रैनि जाहि ॥ महि दिन 3 11 कह महा विखिया सिमरह एक ॥ गति पाईए टेक गुर पूरे 11 8 11 ३ ॥ ६७॥ श्रासा हरिश्रा II महला तनु ५ ॥ नाम्र जपत मनु सभु कलमल ॥ सोई दिवसु मेरे भाई ॥ भला परहरित्रा ॥ १ के पूजे पैर ॥ मिटे गाइ परमगति पाई ॥ रहाउ ॥ साध जना वैर ॥ २॥ ग्रर पूरे मिलि भागर चुकाइत्रा ॥ पंच दत सभि त्राइत्रा॥ ३॥ जिसु मनि वसित्रा हरि का नाम्र तिसु ऊपरि क़रवान ॥ ४ ॥ ४ ॥ ६८ ॥ त्रासा महला ४ ॥ गावि लेहि तू गावनहारे ॥ जीय पिंड के प्रान स्रधारे ॥ जा की सेवा सरव सुख पावहि ॥ अवर काहृ पहि वहुड़ि न जावहि ॥१॥ सदा नित नित जापीए ॥ निधान अनंदी गुन मनि वासीऐ 11 प्रसादि त्रभु रहाउ का भली भाति सभ सहजि समाही नाही 11 साचा सोई वासाईऐ मनि 11 पूरन ॥ प्रभ के सेवक द्ख भूरन ॥ त्र्रोटि न सासि सासि सो गुननिधि पदु पाईऐ -11 करे हरि नदरि हरि जाईऐ कतह 11 ता मंगै हरि करी पूरे गुर पासि ॥ नानकु 11 श्रासा महला ५॥ प्रथमे मिटिश्रा तन का कउ होत्रा सुखु ॥ करि किरपा गुर दीनो नाउ कउ जाउ॥ १॥ गुरु पूरा पाइस्रो मेरे सतिगुर की सरणाई H विनासे रहाउ वसाए ॥ मन चिंतत सगले फल पाए ॥ गुरि कीनी दाति ॥ करि किरपा होई सांति निमाने गुरि कीनो थानु ॥ कउ वंधन **ऋंमृत** वानी राखे ॥ रसना चाखे करि 11 तिआगि गुर सगल चरना 11 पाई

सदा निहाला ॥ ४ ॥ ६ ॥ १०० ॥ श्रासा महला ४ । सितगुर साचै दीया भेजि ॥ चिरु जीपनु उपजित्रा संजोगि ॥ उदरै माहि आह कीया निरास ॥ माता के मनि वहत विगास ॥१॥ जंमिया पत भगत गोरिंद का ॥ त्रगटित्रा सभ महि लिखित्रा धुर का ॥ रहाउ॥ मामी हुकमि बालक जनम् लीया ॥ मिटिश्रा सोगु महा गुरवाणी सत्ती यनंद गावै ॥ साचे साहिव के वह पीड़ी चाली ॥ घरम कला हरि वंधि मार्ने । २ ॥ वधी वेलि सतिगुरू दिवाइश्रा भए वहाली मन चिंडिआ 11 लिन लाइआ 11 🖇 11 जिंउ वालकु पिता ऊपरि करे वहु माणु ॥ बलाइया बोलै ग्रर के माणि ॥ गुम्ही छंनी नाही यात ॥ नानक तुठा कीनी दाति ॥ ४ ॥ ७ ॥ १०१ ॥ आसा महला ५ गुर पूरे राखिया दे हाथ ॥ प्रगद्ध भइत्रा जन का परताष्ठ ॥ १ ॥ गुरु गुरु जपी गुरू गुरु घित्राई ॥ जीत्र की ऋरदासि गुरू पहि पाई॥ रहाउ ॥ सरिन परे साचे गुर देत ॥ पूरन होई सेनक सेन ॥ २ ॥ जीउ पिंडु जोरतु राखे प्रान ॥ कहु नानक गुर कउ कुरवान ॥३॥ = 11 802 11 व्यासा घरु = काफी महला ५ । मै बंदा बैखरीदु सचु साहिनु १ ओं सतिगर त्रसादि ॥ मेरा ॥ जीउ पिंड सम्रु तिस दा सम्रु कि छु है तेरा ॥ १ ॥ माणु निमाणे तू घणी वेरा भरतासा ॥ तितु साचे अन टेक है सो जाण हु काचा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तैरा हुकमु अपार है कोई अतु न पाए ॥ जिस् भेटमी सो चर्ल रजाए ॥ २ ॥ चतुराई सिश्राणुपा निर्वे कामि न थाईए ॥ तुरा साहितु जो देवे सोई सुसु पाईए ॥ जे लख करम कमाईश्रहि किछु पवे न बंधा ॥ जन नानक कीता नामु घर होरु छोडिया घंघा ॥ ४ ॥ १ ॥ १०३ ॥ यासा महला ४ ॥ ते सरव मुखा मैं मालिया हरि जेगड़ न कोई॥ गुर तुरे सद माहिय सोई वलिहारी सञ् Ħ 11 ग्र 15 सद निमरउ खिन **ब्रस्वाना** 11 नाम्र ďΣ न कीजे 3 भागर 11 रहाउ

प्रभ सरना । गुरु नानक जा कउ भड़त्रा दहत्राला ॥ सो जनु होत्रा

5. 故志· 故故故故故故故故。故或故<u>故。故</u>。故<u>故</u> है जिसु हरि धनु ऋंतरि ॥ सो छूटै महा जाल ते जिसु गुर सबदु निरंतरि ॥२ ॥ गुर की महिमा किया कहा गुरु विवेक सतसरु ॥ ब्रोह ब्रादि जुगादी परमेसरु ॥ ३ ॥ नामु धित्रावहु सद सदा हरि जुग पूरा मनु रंगे ॥ जीउ प्राण धनु गुरू है नानक के संगे ॥ ४ ॥ २ ॥ १०४ ॥ त्रासा महला ५ ॥ साई त्रलखु ऋपारु भोरी मनि वसै दुखू रोगु माइ मैंडा हम्रु नसे ॥ १ ॥ हउ वंदा कुरवाणु साई त्रापणे ॥ जापणे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ विंदक गान्हि सुणी सचे अनद घ्या मनि तनि पाइ माइ न कीम गर्गी ॥ २ ॥ तिसु घगी ह सुख भई ॥ मै निरगुणि मेरी पेखि ्रमुसताक लई ॥ बेद कतेव संसार हभाहं 3 वाहरा नानक दिसे जाहरा ॥ ४ ॥ ३ ॥ १०४॥ आसा जपते पीउ पीउ श्रांराधहि 11 कवन १॥ तेरी रेक गोविंद निरग्रण विखर्ड जीउ -11 गुपाल सृसिट सभ ॥ तुं सभना के नाथ तेरी 11 १ सदा हजृरि विद्गनिङ्गा 11 सहाई संत सदा नाम मिटिश्रा विस्रिरि ॥ २॥ दास दासत्ग भाइ तिना गउग्र तिनाड़ा हालु कउणु विसरिश्रा जिन्हा नाम्र नानक वंधन काटि सभ ॥ मिलावहु ऋापि संसारु थोक ८ ॥ ८॥ ४०६॥ श्रासा महला ५ हमे विसारि 11 लाहि गुमानु ऋरपि मनु तनु हिको खित्राल करि ॥ भुठा धरि ञ्राठ पहर सालाही सिरजनहार त् जीवां तेरी दाति सोई रहाउ ॥ कंग्र 11 8 - 11 कमाइ मुख जिसु तं देहि सोई लगे सचि अला ॥ 2 11 जो करि ॥ हिको चिति े रासि वसाइ जो भाशिश्रा तिन्हा पित्रारा राम्र प्रभ गुर अक्युनानिक वलागित्रा ॥ ४ ॥ ४ १०७ ॥ आसा 11 महला ५ भेदु जिन्हा न विसरै नाम्रु से किनेहित्रा 11 न होइ निहालु तुम्ह संगि जेहिआ॥ भेटिश्रा मनु तनु सुखु जन परसादि दुखु सभु मेटिश्रा 8 П ॥ रहाउ ॥ बहमंड उधारे तिंन्ह खे।। जिन्ह मिन बुठा आपि पूरे भगत से

जिस नो मंने व्यापि सोई मानीए ॥ त्रगट पुरस्त परवाणु सम ठाई जानीए ॥ ३ ॥ दिनमु रीण श्राराधि मम्हाले माह साह की लोचा पूरि सचे पातिमाह ॥ ८ ॥ ६ ॥ १०८ ॥ श्रामा महला ४ ॥ पुरि रहिआ स्वा ठाइ इमारा खनम् सोइ ॥ एक साहित् ॥ जिउ मार्न तिउ राख्न राखणुहारित्रा ॥ दजा नाही कोड 11 **?** तुभ वितु धारु न कोइ नदरि निहारिया ॥ १ ॥ रहाउ 11 प्रभु आपि घटि घटि मारीएँ ॥ जिनु मनि वुठा आपि तिसु न विसारीऐ ॥ २ ॥ जो किछ करे सु आपि आपण भाषित्रा ॥ भगता का सहाई जुनि जुनि जािण्या ॥ ३ ॥ जपि जपि हरि कदे न मुरीए ॥ नानक दरस पिबान लोचा पूरीए ॥ ४ ॥ ७ ॥ १०६ ॥ श्रासा महला ४।। किया मोरहि नाम्र निमारि गाफन गहिलिया ॥ किनीं इत दरीयाइ वंजन्हि वहदिया ॥ १ ॥ बोहियहा मन चड़ि लंबीए।। श्राठ पहर गुख गाइ साधू मंगीए ॥ १॥ रहाउ ॥ की भगति निना मोगहि मोग श्रनेक रिख नाव सञित्रा ॥ इरि मरि मरि रु'निया ॥ २॥ कपडु भोग सुगंध तनि मरदन मालखा ॥ विनु सिमरन तनु छारु सरपर चालवा ॥ ३ ॥ महा निलम् संसार निरले पेखिया ॥ छटन हरि की सरिए लेख नानक लेखिया ॥ ४ ॥ = ॥११० ॥ त्रामा महला ४ ॥ कोह न किय ही संगि काहे गरनीएँ ॥ एक नाम्रु आधारु भउजलु तरबीए ॥ १ ॥ मैं गरीर मचु मेरे सतिगुर पूरे ॥ देखि तुम्हारा दरसनो मेरा मन धीरे रहाउ ॥ राजु मालु जंबालु काजि न किनै गन्तो ॥ हरि कीरवर्ड याधारु निहचलु एहु धनुते।। २॥ जैते माह्या रंग तेत पद्धारिमा।। मुख का नामु निधानु गुरमुखि गानित्रा ॥ ३ ॥ सचा गुर्खी निधार्ड त् प्रम गहिर गंमीरे।। आस मरोसा खनम का नानक के जीओरे दुख् जाइ ॥४॥६॥ १११ ॥ व्यासा महत्ता ५ ॥ जिस् निमस्त धियाईऐ सहज सुरा पार्ट्ए ॥ रैंशि दिनम कर जोडि हरि हरि 11 नानक का सोइ সমূ जिस सभ सरव रहिआ भरपरि सोइ 8 п सचा सञ्च п तिसहि श्रराधि श्चंतरि बाहरि संगि सहाई गित्रान जोग मना विनासै सगल रोगु ॥ २ ॥ राखनहारू त्रपारु राखै श्रगनि माहि

।। सीतलु हरि हरि नामु सिमरत तपति जाइ ॥ ३ ॥ स्रख सहज श्रानंद घणा नानक जन धृरा ॥ कारज सगले सिधि भए भेटिञ्रा ११२ ॥ त्रासा महला ५ ॥ गोविंदु 11811 8011 गुरु पूरा गुगी निधानु गुरमुखि जागीए ॥ होइ कृपालु दङ्ग्रालु हरि रंग्र माणीए ॥ १ ॥ आवह संत मिलाह हरि कथा कहाणीआ ॥ अनदिन सिमरह लोकागीत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिप नाम्र तजि लाज जपि जीवा नामु होवे अनदु घणा ॥ मिथिआ मोहु संसारु भूठा विगासणा॥ २॥ किने विरले लाइआ ॥ नेहु कमल संगि धंनु हरि धित्राइत्रा ।। ३ ।। जनम मरण दुख काल सिमरत ॥ नानक के सुखु सोइ जो प्रम भावई ॥ ४॥ ११ ॥ ११३॥ मीत इकत्र होइ रस कस सभि भुचह ॥ आवह श्रंमृत नामु हरि हरि जपह मिलि पापा मुंचह ॥ १ ॥ ततु जनहु ता ते विधनु न लागै ॥ खीन भए सभि तसकरा गुरम्रुखि १ ॥ रहाउ ॥ वृधि गरीवी खरच लेह जारह ।। साचा हाटु पूरो सउदा वखरु नामु वापारह ॥ २ ॥ जीउ सेई पतिवंते ।। श्रापनड़े भागित्रा पिंडु धनु ऋरपिश्रा प्रभ नित ३ ।। दुरमति मदु जो पीवते विखलीपति कमली ।। अमली ॥ ४ ॥ १२॥ ११४॥ राम रसाइणि जो रते नानक सच कराइत्रा आरंभु रचाइत्रा ।। नाम कीत्रा श्रासा महला ५ ॥ उद्मु जपे जपि जीवगा गुरि मंत्र दङ़ाइस्रा ॥ १ ॥ पाइ परह सतिगुरू कै करि किरपा प्रभि आपगी भरम् विदारिश्रा 11 सच्च साजि सवारित्रा ।। १ ।। रहाउ ।। करु गहि लीने त्रापणे सचु हुकिम रजाई।। दाति सा पूरन विडग्राई जो प्रभि दिती ॥ २ ॥ सदा सदा गुण नाम्र प्ररारी ।। नेम्रु निवाहित्रो सतिगुरू प्रभि किरपा धारी ॥ ३॥ नामु धनु गुर्ण गाउ लाभु पूरै गुरि दिता ॥ वणजारे संत प्रभु साहु अमिता ॥ ४ ॥ १३ ॥ ११५ ॥ आसा महला ५ ॥ प्रभ तो के वडभागा ॥ त्रोहु सुहेला सद सुखी जा का ठाकुरु तही चाकर गोविंद के ठाकुरु १॥ हम सभु भागा H विधि करावन सगल मेरा 11 करन सो भारा 11 रहाउँ सतिगुरू 11 नाही हमारा दुजा

( Soo ) PRINCIPLE CONTRACTOR श्रवह को ता का भव करीएँ ॥ गुर सेना महलु पाईएँ जगु दुतह तरीएँ ॥ २ ॥ इसटि तेरी सुरा पाईएे मन माहि निधाना ॥ जा कउ तुम किरपाल भए सेनक से परवाना ।। ३ ॥ अमृत रसु हरि कीरतनो वो निरला पीचे ॥ वजहु नानक मिले एकु नामु रिद् जपि जपि जीर्ने ॥ ४॥ १ ॥ । ११६ ॥ व्यासा महला ५ ॥ जात्रम की हउ चेहली मो समते ऊचा ॥ सभ्र किछुताकाकाढीयेथोराग्रहमूचा॥ १॥ जीग्र प्रान मेरा धने। साहिव की मनीत्रा ॥ नामि जिसै कै ऊजली तिसु दासी गनीत्रा॥ रै ॥ रहाउ ॥ वे परवाहु अनद मैं नाउ माखक हीरा ॥ रजी धार्र सदा मुखु जा कातूमीरा॥ २ ॥ सली सहेरी सगकी मुमति इडाउउ॥ सेवहु साध् भाउ करि तउ निधि हरि पावउ ॥ ३ ॥ सगली दासी ठाहरै तिसु मेरा । जिसहि सीगारे नानका बसेरा ।। ४ |। १४ |। ११७ |। आसा महला ४ ॥ सता की होई

दासरी एहु आचारा सिखु री ॥ सगल ग्रुणा ग्रुण उत्तमो भरता द्रि न पिखु री ॥ १ ॥ इहु मनु सुंदरि व्यापणा हरिनामि मजीठै रगि री ॥ निश्राणि सिश्राखप चातुरी तृ जाणु गुपालिह सणि री ॥ १॥ कहै सु मानीए एहु सीमारु वसाइ री ॥ २ ॥ गुर

एहु तबोला खाइ री ध भाउ निसारीए का सबदु कारि दीपको इह सत की सेज विछाइ री ।। आठ <sup>पहर</sup> फर जोडि रहु तउ भेटे हिर राइ री ॥ ३॥ तिस ही चल्रु सीगारु सम्रु साई रूपि त्रपारि री ।। साई स्रोहागश्चि नानका जो मायी करतारि री ॥४॥ १६ ॥ ११८ ॥ आसा महला ५ ॥ डीगन डोला तऊ लड अंड मन के मरमा II अम काटे गुरि श्रापर्थे पाए विसरामा ॥१॥ श्रोइ विखादी दोलीश्रा ते गुर ते हुटे ॥ हम छूटे व्यय उन्हा ते व्योइ हम ते छूटे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मेरा तेरा जानता तर ही ते बधा ॥ गुरि काटी अगिआनता तम छुटके फघा ॥ २ ॥ जब लगु हुकमु न यूमहता तब ही लउ दुस्तीच्या ॥ गुर मिलि हुक्सु पह्माणित्रा तन ही ते सुस्तीत्रा ॥३॥ ना को दुसमनु दोसीत्रा नाही

को मेदा ॥ गुर की सेवा सेवको नानक खसमै बदा ॥ ४ ॥ १७ ॥ ११६ ॥ त्रासा महला ५ ॥ सूख सहज त्रानदु घर्णा दे अपणा नाउ गरह निर्नारे सतिगुरू गाउ 11

5. 故故欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲。 5. 故故欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲 श्रापणे सद सद वलि १ ॥ वलिहारी ग्र जाउ ॥ गुरू हउ वारिया जिसु मिलि सचु सुयाउ 8 11 1 रहाउ ॥ सगुन अपसगुन तिस कउ लगहि जिसु चीति न श्रावै ॥ तिसु जम्र नेडि न ग्रावर्ड जेते ऊपरि भाव ॥ २ पुंन दान जप तप सभ 11 नामु ॥ हरि हरि रसना जो जपै तिमु पूरन कामु भै विनसे 11311 भ्रम मोह गए को दिसे न वीत्रा ॥ राखें पारब्रहमि नानक १= 11 १२० थीआ ॥ ४ 11 द्ख् न 3 महला श्रासा घरु चितवउ चितवि 11 र्थो सतिगुर प्रसादि ॥ सुख जाचिक श्रागे भावउ कि न भावउ ॥ एक दातारु सगल हउ मागउ त्रान लजावउ ॥ पहि जावउ ्।। १ ।। सगल एको ठाकुरु कउनु समसरि लावउ॥ 8 ॥ रहाउ खोजावउ खोजि त्रहमादिक दरसनु H भि साकउ न तिन्ह कउ सनतकुमार सनंदन सनातन सनक।दिक २ ॥ अगम अगम आगाधि वोध कीमति परै न पावउ धिश्रावउ की सतिगुरु पुरख सतिपुरख वंधु ठाकुरु काटिश्रो गरावउ दइश्रालु प्रसु भइञ्रो साध संगु पाइत्रो तउ फिरि जनमि न आवउ श्रासा महला ५ ॥ श्रंतरि गावउ वाहरि गावउ गावउ १२१ 8 संगि चलन कउ तोसा दीन्हा गोविंद ॥ अवर विसारी विसारी ॥ नामु दानु गुरि पूरै दीओ ॥ दूखनि सुखि भी गावउ ॥ रहाउ एहो श्राधारी ॥ १ मारिंग पंथि सम्हारी ॥ नाम इडु गुरि मन महि दीत्रा मोरी गावउ रैनी गावउ गावउ सासि सासि भी ॥ दिन्र -होइ हरि जीवत विसासु महि सतसंगति मरत ॥ ३॥ जन नानक कउ इहु दानु देहु रेन संत प्रभ पावउ नैन पेखउ मसतकु दरसु कथा गुर स्रवनी उरि [धारी II

श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ त्रासा घरु १० महला ५ ॥ जिस नी

१२२

चरनारी ॥ ४ ॥ २ ॥

**经经验的现在分词的现在分词的** 

प्रभाव क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रि

ब्राहा ॥ २ ॥ जैसे श्रंम कुंड किर राखिश्रो परत सिंधु गणि जाही ॥ श्राविष आगित्र्या पारम्बहम की उठि जासी मुहत चसाहा ॥ ३ ॥ रे मन लेखें चालहि लेखें बैसहि लेखें लैदा साहा ॥ सदा कीरित किर नानक हिर की उचरे सितगुर चरण औटाहा ॥ ४ ॥ १ ॥ १ २ ३ ॥

श्रासा महला ४ ॥ श्रपुसट वात ते भई सीघरी दूत दुसट सजनई॥ श्रंधकार महि रतनु प्रगासिओ मलीन युधि हलनई॥ १ ॥ जउ किरवा गोविंद मई॥ सुल संपति हिनाम फल वाद सिनग्रं मिलई॥ १॥ रहा उ॥ मोहि किरवन कउ कोइ न जानत सगल भवन प्रगटई॥ संगि बैंडनो कही न वादत हुणि सगल वर्ष सेवंद॥ २॥ श्राह आढ कउ फिरत इंडेंट मन सगल दसन कि

सेनई ॥ २ ॥ आढ आढ काउ फिरत ढूंढते भन सगल हसन सुकि
गई ॥ एक बोल भी खबरते नाही साथ संगति सीतलई ॥ ३ ॥ एक
जीह गुण कवन वरलाने अगम अगम अगमई ॥ दासु दास दास
को करीअह जन नानक हिर सरगई ॥ ४ ॥ २ ॥ १२४ ॥ आसा
महला ४ ॥ रे मुझे लाहे कउ तुं ढीला ढीला तोटे कउ बेगि धाइआ ॥
ससत वरक तुं चिनहि नाही पापी बाधा रेनाइआ ॥ १ ॥ सलिगुर
तेरी आसाइआ ॥ पतित पावनु तेरी नामु पारमहम मैं एहा

श्रोटाइश्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गंधय वैस क्षुस्पहि उरकावहि नाहु लैत श्रालकाइश्रा ॥ निंद चिंद कउ बहुत उमाहिश्रो धृक्ती उलटाइश्रा ॥ २ ॥ पर घन पर तन परती निंदा श्रालाधि खाहि हरकाइश्रा ॥ साच घरम सिउ रुचि नही श्रावै सित सुनत छोहाइश्रा ॥ ३ ॥ दीन दहशाल कृपाल श्रम ठाकुर मगत टेक हरि नाइश्रा ॥ नानक श्राहि सरस प्रम श्राहश्रो राखु लाज श्रपनाइश्रा ॥ ४ ॥ १ २ ॥ श्रासा

दहआं कुपाल प्रथ ठाकुर सगत टेक हरि नाहआ ॥ नानक आहि
सरण प्रम आह्मो राखु लाज अपनाहआ ॥ ४ ॥ १ २४ ॥ आसा
मंदला ४ ॥ मिथिआ संगि संगि लपटाए माह माहआ करि
याचे ॥ जह जानो सो चीति न आवै अहंबुधि भए आघे ॥ १ ॥
सन चैरामी किंउ न आराधे ॥ काच कोठरी माहि

तुं वसता संगि सगल विखें की विद्याघे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मेरी मेरी करत दिनु रैनि निहानै पलु खिनु छीजै अरजाधे।। जैसे मीठै सादि लोभाए फूठ धंधि दुरगाधे ॥ २ ॥ काम क्रोध ऋरु लोभ मोह इह इंद्री रसि लपटाघे ।। दीई भनारी पुरखि विधात वहारि वहारि जनमाधे ॥ ३ ॥ जउ भइय्रो कृपालु दीन दुख भंजन तउ मिलि सभ सुख लाधे ॥ कहु नानक दिनु रैनि धित्रावउ मारि ४ ॥ इउ जिपस्रो भाई काढी सगल उपाधे पुरख विधाते ॥ 11 भइत्रो कृपाल दीन दुख भंजनु जनम मरण लाथे ॥ दुख दजा ॥ ४ ॥ ४ ॥ १२६ ॥ त्रासा महला ५ ॥ निमख दुखु पात्रहि ॥ घरी **सुत्राद कारिए कोटि दिनस** मुहत फिरि बहुरि बहुरि पछुतावहि ॥ १ ॥ अंधे चेति हरि हरि राइया ॥ तेरा सो दिनु नेई श्राइश्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पलक इसिट भूलो त्र्याक नोम को तंपरु ॥ जैसा संग्र विदीत्रम सिंउ है रे तैसो ही इहु पर गृहु ।। २ ।। बैरी कारिंग पाप करता वसतु रही अमाना।। छोडि जाहि तिनही सिड संगी साजन सिड वैराना  $\mathbf{H}$ 3 विधि विद्यापित्रों सो उवरित्रों जिसु गुरु पूरा भव सागरु तरिश्रो भए पुनीत सरीरा ॥ ४ ॥ १२७ ॥ ॥ लुकि कमानो साई पेखिञ्जो दुपदे त्रम्ह मूड़ मुगध मुकरानी ॥ श्राप कमाने ले वांधे फिरि पाछै कउ पछुतानी ॥ १॥ प्रम मेरे सम विधि त्रागै जानी ॥ अन के राखत परदा पाछै जीय की मानी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जितु जितु लाए तितु तितु लागे किया को करें परानी ॥ वस्तिस लैंहु पारवहम सुत्रामी नानक सद कुरवानी ।। २ ।। ६ ।। १२८ ।। आसा महला ४ ।। अपूने सेवक की त्रापे राखें त्रापे नामु जपावे ॥ जह जह काज किरति कउ निकटी होइ की तहा तहा उठि धावे ॥ १॥ सेवक जो जो कहै ठाकुर पहि सेवकु ततकाल होइ आवे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तिस्र सेवक के हउ विलहारी जो अपने प्रभ भावें।। तिस की सोइ सुगी हरित्रा तिसु नानक परसिंग त्रावे ॥ २ ॥ ७ ॥ १२६ ॥ ग्रासा घर ११ महला १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ नट्टश्रा

विधि जैसा है आहु तैसा रे॥ अनिक जोनि प्रमिओ अप भीति सुखिह नाही परवेसा रे ॥१॥ साजन संत हमारे मीता वित्र | इरि इरि आनीता रे।। साघ संगि मिलि इरि गुण गाए इहु जनमु पदारश्च जीता रे॥१॥ रहाउ॥ त्रै गुरू माङ्क्रा ब्रहम की कीन्ही कहहु कवन विधि तरीएँ रे ॥ धूमन घर अगाह गालरी गुर सबदी पारि उत्तरीये रे ॥ २ ॥ स्रोजत स्वोजत खोजि गीवारियो तंतु नानक इहु जाना रे।। सिमस्त नामु निधातु निरमोलङ्क मनु मालुकु पतीक्राना रे ॥ ३ ॥ १ ॥ १३०॥ त्रासां महला ५ दुपदे॥ गुर परसादि मेरे मिन वसिद्या जो मागउ सी पावउ रे॥ नाम रंगि इहु मसु हुपताना बहुरि न कहहुं घावउ रे ॥ १ ॥ इसरा ठाकुरु सम ते ऊचा रैंशि दिनसु तिसु गावड रे ॥ विन महि धापि उथापन हारा विस वे तुम्हिह उरावड रे ॥१॥ रहाउ॥ जब देखउ प्रमु अपूना सुआमी तउ अवरहि चीति न पावउ रे ॥ नानकु हाउ प्रमि आपि पहिराइका अम मड मेटि लिखावड रे ॥ २॥२॥१३१॥ आसा महला थ ॥ चारि बरन चउहा के मरदन खड़ दरसन कर तली रे।। सुंदर सुधर सरूप सिम्राने पंचहु ही मोहि छलीरे॥१॥ जिनि मिलि मारे पंच खरबीर ऐसा कउन्न बली है ॥ जिनि पंच मारि विदारि गुदारे सो पूरा इह कली रे ॥१॥ रहाउ ॥ वडी कोन विस भागहि नाही महकम फडव हठली रे ॥ कहु नानक तिनि जनि निरदिलिया साथ संगति कै कली रे ॥ २ ॥ ३ ॥ १३२ ॥ यासा महला ४ ॥ नीकी जीध की हरि कथा उत्तम ॥ स्रान सगल रस फीकी रे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बहु गुनि धुनि म्रुनि जन खडु पेते ॥ श्रवरु न किंकु लाईकी रे ॥१॥ विस्तारी निरारी श्रपारी सहजारी साध संगि नानक पीकी रे ॥ २ ॥ ४ ॥ १३३ ॥ धासा महला ४॥ इमारी पिश्रारी अंमृत घारी ॥ मुरि निमल न मन ते टारी रे॥ रे॥ रहाउ ॥ दरसन परसन सरसन इरसन ॥ रंगि रंगी करवारी रे॥ १ ॥ खिनु रम गुर गम इरि दम नइ अम ॥ इरि वंडि नानक उरिहारी रें ॥२ ॥ ४ ॥ १३४ ॥ व्यासा महला ४ ॥ नीकी साथ संगानी ॥ रहाउ ॥ पहर मृरत पत्त मात्रत मात्रत मोर्विद मोर्विद धरवानी ॥ १ ॥ चालत बैसत सोगत हरि बमु मनि तनि चरन खटानी ॥१॥ हउ हुउगे द्

टाकुरु गउरी नानक सरनि पछानी ॥ ३ ॥ ६ ॥ ॥ १३५ ॥

的问题

ななななななななな

सम श्रामा पहला 싷 27 सनिग्र प्रमादि ॥ ॥ तिथापि सपल विद्यान्य निरंकार ॥ एक साचे नाम वासाह सगह दीसं छार ॥ जाणीय गुद संगि ॥ गुर प्रसादी बुसील एक हरि सुर्गण सुमाय एक केरी दृजा 11 मडनल् लंबीए यदा विमारीए इरिग्गा गाउ 2 11 इन्य यारगा जमपुरि नाम्र निधानु गाह दृख होह ॥ कुश 77 dilli यनि रीर माह एकी रक श्रवार 117 17:34 स्त हार यंगनि हरि वित 11 ग्रहर, म् जीर यस नुसु ग्रान 20 थासा महन्ता 13 11 ईागु ॥ माग ॥ दीन दंधप दीचा दावा सर्गए गखए यहार यंग मर मन विद्याह हरि इलि हरि नाउ॥ प्रसीत गु।एव उन विश्वावित नग्य बद पिंड लिव लाड -11 ॥ रहाउ 11 9 दिसिद्धा श्रनेक यय उपरि नाष्ट क्रम भ्रम क्रोपु श्रहंकार विनयं मिले रहिगुर 37 11 साम् की यद हरि की यली प्रस 33.4 253 11 2 11 न्द्ररहा पाणु ॥ जीव प्राण व्यथार नेग नानक निमागो डांति डांति ॥ १३७ ॥ श्रासा पहला ४ 11 प्रमु नाणु ॥ ४ 11 साबू संग ॥ खाटि खास गाविंद 23 ज्योग, ॥ इरि मीनि नाम् रंग ॥ ? का पारब्रहम मा AA तिद्यागि अवर परानि -11 समस्य सो प्रस् जीश्र दाता द्यापि ॥ निद्यासि २ ॥ शीतु सरहा जापि **सिश्रा**ग्य 11 व्याठ पहर प्रश् हिरदे जीग्र ऊच ध्राम ध्रपार ॥ चर्ण कमल वसाइ खा नेग द्रष्ट शार करि किरपा यम पारबहम गुए जीवें नानक बिडिग्राई जिप राउ॥ 211 Z 11 25=11 यृख उद्यु याद्वर क्राउ क्रावह ग्रासा Ú 1 स्राप्त महला ॥ इरि इरि नाम्र र्गनि आपे ही प्रय दीय ॥ चरावह 11 जापि ॥ ऋरि हिरणा चसह येर्र हिरही नामा

and the second of the second o

यान्या यान्या यान्या यान्या यान्या यान्या यान्या सहाई श्रापि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुणि सुणि नामु तुमारा प्रीतम प्रभु पेखन का चाउ ॥ दहत्रा करहु किरम श्रपुने कउ इहै मनोरश्र सुआउ॥ २ ॥ तन धन तेरा तुं प्रश्न मेरा हमरे विश्व किन्नु नाहि ॥ जिउ जिउ राखिंह तिउ तिउ रहणा तेरा दीव्या खाहि ॥ ३ ॥ जनम किलविख काटै मजनु इरिजन धूरि ॥ माइ मगति भरम भउ नासै इरि नानक सदा हजूरि ॥ ४ ॥ ४ ॥ १३६ ॥ आसा महला ५ ॥ अगम श्रमोचरु दरमु तेरा सो पाए जिसु मसतकि भागु ॥ श्रापि कृपालि कृपा प्रभि धारी सतिग्ररि बखसिया हरिनाम् ॥ १ ॥ कलज्जा उधारिश्रा गुरदेव ।। मल मृत मृड जि सुघद होते सभि लगे तेरी सेव।। १ ॥ रहाउ ॥ ससिट धरता त आपि करता सभ सभ महि रहिश्रा समाइ । वर्ड पैरी विसमाद होया धरम रोजा सभ আঃ सतजार त्रेता द्वापर मगीए कलिजुरा उतमी जुगा माहि ॥ ब्रह्किर करे सु श्रहिकरु पाए कांई न पकडीए किसै थाइ ॥ ३ ॥ हरि जीउ सोई करहि जि भगत तेरे जाचहि इह तेरा बिरद ॥ कर जोड़ि नानक दान मार्गे श्रपश्चिमा संता देहि हरि दरस 8 11 ш प्रा। १४० ॥ रागु आसा महला ५ यर १३ १ औं सविग्रर प्रसादि ॥ ॥ सविग्रर वचन तम्हारे ॥ निरगुण निसतारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ महा निखादी दुसट अपवादी वे प्रनीत संगारे ॥१॥ जनम मर्वते नरिक पडेते तिन्ह के कल उघारे ॥२॥ फोड़ न जाने कोड़ न माने से परगढ़ हरिद्धारे ।। ३ II उपमा देउ करन वढाई नानक खिनु खिनु वारे ॥ ४ ॥ १ ॥ १४१ ॥ थ ।। बाबर सोइ रहे ।। १ ॥ रहाउ ॥ विखे रस माते मिथिया गहन गहे ॥ १ ॥ मिथन थानंद उलाम मनि मुलि सति कहे ॥ २ ॥ अंगृतु नामु पदारपु संगे तिलु मरमु न लहै ॥ ३ ॥ करि किरपा राखे सर्तिसंगे नानक सरिए यादे ॥ ४ ॥ २ ॥ १४२ ॥ व्यासा महला ४ तिपदे ॥ चोडा प्रेम कनिक माणिक' पिरी H रहाउ नही लालन n n गञ क्रिय কিন্ত न चाडी पुष-म मादन п

संतन वंदन ॥ सुखो सुखु पाही ॥ नानक तपति सरनन हरी।। मिले प्रेम पिरी।। ३ ।। ३ ।। १४३ ।। आसा महला ५ ।। गुरहि दिखाइत्रो लोइना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ईतिह ऊतिह घटि घटि घटि एकै तुंही मोहिना ॥ १ ॥ कारन करना धारन धरना ॥ एकै सोहिना ॥ २ ॥ संतन परसन विलहारी दरसन ॥ नानक सुखि स्रखि सोइना ॥ १४४ ॥ आसा महला ५ ॥ हरि 3 11 8 त्रमोला ॥ त्रोह सहिज सहेला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संगि सहाई ।। प्रीतमु भाई वापु माई न जाई त्रोह त्रगह त्रतोला ॥ १ मोरो भगतन का ओल्हा ॥ २ ॥ अलखु लखाइआ गुर ते पाइआ नानक इह हरि का चोल्हा ।।३।। ४।। १४४ ।। त्रासा महला ४ H ऋाइऋो आहि 8 11 ॥ रहाउ ॥ नाम निवाहि ॥ ठाकुर पदारथ होइ सकारथ हिस्दै चरन वसाहि ॥ १ ॥ एह मुकता एह जुगता राखहु संत संगाहि॥ २॥ नामु धित्रावउ सहिज समावउ नानक हरि गुन गाहि ॥ ३ ॥ ६॥ १४६॥ त्रासा महला ५॥ ठाकुर चरण सुहावे।। हरि संतन पावे।। १ ।। रहाउ ॥ त्रापु गवाइत्रा रित रित गावे ॥ १ ॥ एकहि आसा पिश्रासा कमाइत्रा गुन दरस त्रान न भावे।। २।। दइत्रा तहारी कित्रा जंत विचारी नानक विल ५ ॥ एक सिमरि मन चिल जावे॥ ३॥ ७॥ १४७॥ त्रासा महला ॥ रहाउ ॥ नामु धित्रावहु रिदे वसावहु तिस्र वित प्रभ सरनी आईऐ सरव फल पाईऐ सगले दुख जाही नाही ॥ २॥ जीत्रन को दाता पुरखु विधाता - नानक घटि घटि याही ॥ ३ || 二 || १४ = || त्रासा महला ५ || हरि विसरत सो मुत्रा ॥ १ ॥ नामु धित्रावै सरव फल पावै सो जनु सुखीत्रा ।। १ ।। राजु कहावै हउ करम कमावै बाधिय्रो निलनी ॥ २॥ कहु नानक जिसु सतिगुरु भेटिया सो जनु निहचलु थीया॥ 3 11 8 11 288 11 श्रासा महला ५ घर १४ श्रोहु नेहु नवेला ॥ १ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ अप्रने प्रीतम रहै लागि सिउ 11 11 रहाउ जो 11 प्रभ

( 8∘⊏ )

मिलीजै

इह मनु दीजे

दहया करह ॥ २ ॥ १ ॥ १४० ॥ त्रासा महला ४

भावें जनमिन

संगि

॥ प्रम तुम्हरे दरस विनु सुखू नाही ॥ १ ॥ वरत वह करम कमाए नेम संजम करि थाके नानक साथ सरनि प्रम संगि वसे ॥ २ ॥ २ ॥ १ ४१ आसा महला ५ यरु १५ पड्ताल मादि १ ओं सतिगर प्रसादि ॥ विकार माइश्रा ॥ पकरि केस जिम उठारियो तद ही सोहन्रो स्फ वृक्ष न आवै लोम विखित्रा विखे लागे हिर घरि जावे 8 - 11 दुखाही ॥ खिन भंगना के मानि माते अधुर जाखहि नाही ॥ प्रकारहि सुनै नाही डोरा चेद सासत्र जन पछुताइस्रो मनि मोरा ॥ २ ॥ गैर बाजी हारि सका हानु रहे ओन्हा लेखें न परित्रा ॥ जेंह कारजि चनहि मरिञ्रा दीवान मोहि गुरि दिखाइओ वड सोइ काम्रुन करित्रा ॥ ३ ॥ ऐसो जग् सरिंख ।। मानु तानु तनि सिम्रानप गाइआ गाविंद आह्आ । १ ।। १ ।। १४२ ॥ जासा महला ४ ॥ बापारि बजाए नाए ॥ साथ संत मनाए प्रित्र पाए ग्रन गाए पंच नाद किर्पा सहजाए पाए दरसाए - 11 ॥ गुर गोर्निंद सिउ ॥ संत सेनि प्रीति नाथ रंगु लालनु लाए सहजाए मनि निधात पाए गित्रातु मनि दृडाए रहसाए नही आए ॥ सम तजी मर्न की काम करा ।। चिरु चिरु चिरु चिरु महन्ना इरि दरसनो मनि यहत पिश्रास लागी 11 दिखावह बतानहु ॥ नानक दीन सरिंग ऋाए गलि लाए ॥ २ ॥ २ ॥ १४२ ॥ गार तोरै ॥ आस श्रासा महला ५ ॥ कोऊ विखम षिद्यास घोह मोह मरम ही ते होरें 11 र 11 रहाउ 1 न्रोघ लोम काम विश्रापि होरैं ॥ १ ॥ संत संगि नाम रंगि गोविंद गाउउ ॥ गुन अनदिनो घिद्यावउ भीति जीति मिदावड 11 भ्रम नानक मोरै नाम H ₹ 11 3 11 १५८ । आसा त्रोध लोस तित्रागु मनि सिमरि गोबिंद महला काम्र

अपने ॥ हरि प्रेम मगति हरि प्रीति रच ॥ १ ॥

।। नानक नाम

पियारे तम्ह रिनु धीरजुको न करें ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सिमृति सासत्र

मिलै

॥ मिल्र राम

हरि भजन सफल काम।। १ ॥ रहाउ ॥ तिज मान मोह विकार मिथिया जपि राम राम राम ॥ मन संतना के चरनि लागु ॥ १॥ प्रभ गोपाल दीन दइत्राल पतित पावन पारब्रहम हरि सिमरि जाग्र ॥ करि भगति नानक पूरन भाग्र ॥ २ ॥ ४ ॥ १५५ ॥ श्रासा महला ५ ॥ हरत्व सोग वैराग श्रनंदी खेलु री दिखाइश्रो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ खिन हूं भें निर भें खिन हूं खिन हूं उठि धाइओ॥ हूं रस भोगन खिन हूं खिन हूं तिज जाइओ ॥ १ ॥ खिन हूं खिन जोग ताप वह पूजा खिन हूं भरमाइत्रो. ॥ खिन हूं किरपा संग नानक हरि रंगु लाइत्रो ॥ २ ॥ ४ ॥ १४६ ॥ रागु आसा महला ५ घरु १७ आसावरी १ त्रों सित्युर प्रसादि ॥ गोविंद गोविंद करि हां ॥ हरि मनि पित्रारि हां।। गुरि कहिआ सु चिति धरि हां ।। अन सिउं फेरि हां ।। ऐसे लालन पाइओ री सखी ।। १॥ रहाउ ।। पंकज मोह सरि हां ।। पगु नही चलैं हरि हां ।। गहिंडिश्रो मुड़ निर उपाव करि हां ।। तउ निकसै सरिन पै री सखी ।। १ 11 थिर थिर चित थिर हां ॥ वनु गृहु समसरि हां ॥ अंतरि एक पिर हां ॥ वाहरि अनेक धरि हा ॥ राजन जोगु करि हां ॥ कहु नानक लोग अलागी री सखी ॥२ ॥१॥ १५७॥ आसावरी महला मनसा एक मानि हां ॥ गुर सिउ नेत धित्रानि हां ॥ इडु गित्रानि हां ॥ सेवा गुर चरानि हां ॥ तउ मिलीएे गुर मेरे मना ॥१॥ रहाउ ॥ ट्रटे अन भरानि हा ॥ रविश्रो सरव हां ॥ लहिस्रो जम महस्रानि हां ॥ पाइस्रो पेड थानि हां ॥ तड चूकी सगल कानि ॥ १ ॥ लहनो जिसु मथानि हां भै 11 पारि परानि हां ॥ निज घरि तिसहि थानि हां ॥ हरि मानि हां।। लाथी तिस अखानि हां ॥ नानक सहजि समाइश्रो ॥ २ ॥ १५८ ॥ त्रासावरी महला ५ ॥ हरि हरि हरि गुनी हां ॥ जपीऐ सहज धुनी हां ॥ साधू रसन भनी हां ॥ छटन विधि सुनी हां ।। पाईऐ वड पुनी मेरे मना ।। १ ॥ रहाउ ॥ खोजहि उन सुनी हां। स्रव का प्रम धनी हां 1। दुलम कलि दुनी हां।। दुख विनासनी हां।। प्रम

TO THE TOTAL पूरन व्यासनी मेरे मना ॥ १ ॥ मन सो सेवीएे हां ञ्चलख प्रीति करि हां ।। विनित्त तां सिउ जाइ मरि जानिया हों ॥ नानक मनु मानिया मेरे मना ॥२॥३॥१४६॥ त्रासावरी महला ४॥ एका ओट गह गुर का सबद कह हां ।। आगिया सर्वि सह हां ।। मनहि लह हां।। सुलहि समाईऐ मेरे मना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जीवत जो मरी सो तर हां ।। सम की रेज होड़ हां ।। निरमउ सोइ हां।। मिटे अंदेसिका हां ।। संत उपदेसिका मेरे मना जिल्ल जन नाम सुखु हां।। तिल्लु निकटिन कदेदुखु हां।। जो हरि हरि जन्न सुने हां ॥ सभु को तिसु मंने हां ॥ सफल सुन्नाहवा हां ॥ नानक प्रभ भाइत्रा मेरे मना॥२॥४॥ १६०॥ आसावरी महला प्र ।। मिलि हरि जसु गाईऐ हां ॥ परमपद पाईऐ हां जो विघे हां ॥ ता कउ सगल सिधे हां ॥ अनदिन जागिया हां ॥ नानक बडमागिया मेरे मना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संत पग घोईऐ हां ॥ दुरमित खोईऐ हां ।। दासह रेन्ड होइ हां ।। विश्रापे दुख न कोइ हां ।। भगतां सरिन परु हां ॥ जनिम न कदे मरु हां ॥ असधिरु से भए हां ॥ हरि हरि जिन्ह जपि लए मेरे मना ॥ १ ॥ साजत हां ।। नाम्र टड़ाह मृं हां ॥ विम्र नितु ,नाहि कोइ हां ॥ मनहि अराधि सोह हां ॥ निमल न बीसरै हां ॥ तिसु बिनु किउ सरे हां ॥ गुर कउ इत्यात जाउहां॥ नानक जपे नाउ मेरे मना ॥ २ ॥ ४ ॥ १६१ आसावरी महला था। कारन करन तं हां ॥ अवरु न सुकी मं कराई स होहेरे हो ॥ सहजि सुलि सोहेरे हो ॥ धीरज मनि भए हां ॥ प्रभ के दरि पए मेरे मना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साधु संगमे हां ॥ परन संजमे हां ॥ जब ते छटे आप हां ॥ तब ते मिटे ताप हां ॥ किरपा घारीक्रा हां ॥ पति रख़ बनवारीक्षा मेरे मना सुख जानीए हां ॥ इरि करे सू मानीए हां ॥ मंदा नाहि कीह हां ॥ संत की रेन हाइ हां।। आपे जिस रखें हां।। हरि अंमृत सो चखें मेरे मना ॥ २ ॥ जिस का नाहि कोइ हां ॥ विस का प्रभु सोइ हां ॥ अंतरगति युर्फ हां ।। सभू किछु तिसु सुर्फ हां ॥ पतित उधारि लेह हां ॥ नानक भारदासि एहु मेरे मना ॥ ३ ॥ ६ ॥ १६२ ॥ व्यासानरी महला ५ इक तका ॥

थोह परदेसीया हां ॥ सुनत संदेसिया हां ॥१॥ रहाउ॥ जा सिंड रचि रहे हां।। सभ कड तिज गए हां।। सुपना जिउ भए हां।। हरि नामु जिन्हि लए ।। १।। हरि तजि श्रन लगे हां जनमिह मिर भगे हां ।। इरि इरि जन लहे हां।। जीवत से रहे हां ।। जिसहि कृपालु होइ हां ।। नानक भगतु सोइ ।। २ ॥ ७ ।। १६३ ॥ २३२ ॥ १ थ्रों सतिगुर प्रसादि ॥ रातु थ्रासा महला ६ ॥ कउन सिउ मन की ॥ लोभि ग्रसियो दसह दिस विरथा कहर ्लागियो धन की ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ग्रख के हेति धावत यासा पावत सेव करत जन जन की ॥ दुश्रारहि दुआरि बहुत दुख जिंउ डोलत नह मुधि भजन की ॥ १ राम 11 मानस जनमु त्रकार्थ खोवत लाज न लोक इसन की ॥ नानक हरि जस किछ नहीं गायत क्रुपति विनासें तन की ॥ २ ॥ १ ॥ २३३ ॥ रागु श्रासा महला १ श्रसटपदीश्रा घरु २ ॥ उत्तरि श्रवघटि सरवरि न्हार्वे ॥ १ व्यो सतिग्र प्रसादि ॥ ्हरिगुण् गार्वे ॥ जलु श्राकासी सुनि समार्वे ॥ स्य बोली न् सतु भोलि महा रसु पार्वे ॥ १ ॥ ऐसा गित्रानु सुनह श्रम मोरे ॥ रहिया सभ ठउरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सञ्च धारि न कालु संतार्वे ॥ सतिगुर सबदि करोधु जलावे ॥ गगनि पान समाधि लगावें ॥ पारस परसि परम पद सचु मन कारिए ततु विलोवें ॥ सुभर सरविर मैलु न धोवे ॥ जै सिङ करे सु होवें ॥ ३ ॥ ग्रर हिव राता तेंसो होवें ॥ श्रापे करता बुकार्य ॥ मुरति विभूत चड़ार्वे ॥ दरसञ् सीतलु श्रगनि सेवा वजावें ॥ ४ श्रापि सहज घरि श्रावें ॥ निरमल बागी नादु श्रंतरि गित्रानु महा रसु सारा ॥ तीरथ मजनु गुर वीचारा ॥ श्रंतरि पूजा थानु मुरारा ॥ जोती जोति मिलावगादारा ॥ ५ ॥ रसि रसिया मति एकं भाइ ॥ तखत निवासी पंच समाह ॥ फार कमाई खसम रजाइ ॥ श्रविगत नाथु न लखिश्रा जाइ ॥ ६ ॥ जल महि उपनं जल ते द्रि ॥ जल महि जोति रहिया सरपूरि ॥ श्राला द्रि ॥ निधि गुगा किस नेड किस गावा

हर्दि ॥ ७ ॥ अंतरि बाहरि अवरु न कोइ ॥ जो तिस्र मार्वे सो फ़िन होइ ॥ सुणि भरथरि नानक कहै बीचारु ॥ निरमल नामु मेरा आधारु ॥ ॥ १॥ त्र्यासा महला १ ॥ समि जप समि तप सम चतराई ॥ ऊमाडि भरमें राहि न पाई ॥ बिन्तु वृक्ते की याइ न पाई ॥ नाम विहर्षे माथे छाई ॥ १ ॥ साच घणी जगु त्राह बिनासा ॥ छटसि प्राणी गुरपुर्खि दासा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जगु मोहि बाधा बहुती त्रासा ॥ गुरमती इकि मए उदासा ॥ अंतरि नाम कमल परगासा ॥ तिन्ह फउ नाही जम की त्रासा ॥ २ ॥ जगु त्रित्र जितु कामख हितकारी ॥ पुत्र कलत्र लगि नाम्रु विसारी ॥ विरया जनम् गवाइत्रा बाजी हारी ॥ सितगुरु सेवे करणी सारी ॥ ३ ॥ बाहरहु इउमै कहै कहाए ॥ श्रंदरहु मुकतु लेपू कदे न लाए ॥ माइश्रा मोहु गुरसवदि जलाए ॥ निरमल नाम्र सद हिरदै थिआए ॥ ४ ॥ घावत् राखै ठाकि रहाए ॥ सिख संगति करमि मिलाए ॥ गुर चिनु भूलो आवै जाए ॥ नदरि करे संजोगि मिलाए ॥ ४ ॥ रूड़ो कहउ न कहिन्ना जाई ॥ अकथ कथउ नह कीमित पाई ।। सम दुख तेरे छुल रजाई ।। समि दुख मेटे साचै नाई ॥६॥ कर वित्र वाजा पग वित्र ताला ॥ जे सबद्र हुमी सञ्ज निहाला ॥ अंतरि साज सभे सख नाला ॥ नदरि करे रखवाला ॥ ७ ॥ त्रिभवण स्रक्षे 'ब्राप्त गवावै ॥ बाखी द्रकी वीचारे एक लिव सवारग्रहारा ।। = ।। २ ।। त्रासा महला १ ।। लेख असंख लिखि लिखि मानु ॥ मनि मानिएे सञ्च सुरति वस्तानु ॥ कथनी वदनी पहि पढि भारु ॥ लेल असँल अलेख अपारु ॥ १ ॥ ऐसा साचा तुं एको जाण ।। जैमण मरणा हकम पछाणा । १ ।। रहाउ ।। माहत्रा मोहि जग बाधा जनकालि ।। बांघा छटै नाम्र सम्हालि ।। गुरु श्चवरु न मालि ॥ हलति पलति निवही तथ नालि ॥ चरै तां भरम् मरें तां एक लिव लाए ॥ अवरु मुकति मनि नामु वसाए ॥ गुगमुलि होइ त सचि िन धर साजी गगनु अकासु ॥ जिनि सभ थापी थापि उद्यापि ॥ किसै न पछे बखसे आपि सरव निरंतरि व्यापे आपि ॥ त् निरमल li गर्खी

883

## 数去去去去去去去去去去去去去去。 सुख़ माने भेटें गुर पीरु ॥ एको साहिन्न एक वजीरु ॥ ५ ॥ जग्र मुकते हउ मारी ॥ जगि गित्रानी विरला श्राचारी 11 पंडितु विरला वीचारी ॥ विनु सितगुरु भेटे सभ फिरे अहंकारी ॥ ६॥ दुखीया सुखीया जनु कोइ ॥ जगु रोगी भोगी गुण रोइ जगु उपजै विनसै पति खोइ ॥ गुरमुखि होवै वृभी सोइ महघो मोलि भारि अफारु ॥ अटल अञ्जल गुरमती धारु कारु ॥ नानकु नीचु कहै वाचारु ॥ ⊏ ॥ ३ मिले भावे भड 11 मरे पंचे रोवहि ॥ हउमै मिलि 8 11 एक धोविह ॥ समिक सिक सहज घरि होविह ।। कउणु मरें कउणु रोवें श्रोही सगली पति खोबहि ॥ १ सभसैं सिरि तोही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मूए कउ कोइ ॥ सो रोवे जिसु वेदन होइ ॥ जिसु वीती जागौ -11 श्रापे करता करें सु होइ ॥ २ ॥ जीवत मरणा तारे तरणा जगदीस परमगति सरणा ।। हउ चलिहारी सतिगुर चरणा बोहिथु सबदि भै तरगा ॥ ३ ॥ निरभउ श्रापि निरंतरि विनु नावै स्तकु जिम छोति ॥ दुरमित विनसै कित्रा सच रोवहि मीत।। जनिम मूए विन भगति सरोति ॥ ४ ॥ मूए कउ दुखु सुखु परहरि सहजि त्रे गुण रोवहि नीता नीत ॥ ॥ ५ ॥ भीतरि एकु अनेक असंखं॥ तनु मनु सउपउ कुसन परीत करम धरम बहु संख त्रसंख ॥ त्रिनु भे भगती विरंथ जनग्र n मरे परमारंथ ॥ ६ ॥ आपि मारे मिलि हरि गुरा गावहि ॥ सुसदि थापि उथापि उंपाई जोती. त श्रापि ॥ श्रापि उपाए सबदु बीचारि मिल्ला नही आति ॥ ७ । जाति स्रतक्र 11 थलि सभ ही जलि खाइ॥ स्तकु थाइ पीजै ॥ हरि रसु मरीजै ॥ गुरपरसादी महला १ ॥ त्रापु वीचारे सु परखे हीरा ॥ एक तारे गुर पूरा ॥ गुरु माने मन ते मनु धीरा ॥ १ ॥ ऐसा साह सराफी करें ।। साची नदिर एक लिव तरें ।। १ ।। रहाउ ।। पूंजी नामु निरंजन सारु ॥ निरमञ्ज साचि रता पैकारु ॥ सिफति सहज घरि ॥ २ ॥ त्रासा मनसा सवदि जलाए ॥ राम नराइणु कहै कहाए ॥ गुर ते

वाट महलु घरु पाए ॥ ३ ॥ कंचन कोइया जोति अनुषु ।। त्रिभवण देवा सगल सरूप ॥ मै सो घनु पलै साचु अखुटु॥ ४ ॥ पंच तीनि नव चारि समावै॥ घरिषा गगन कल घारि रहावै॥ बाहरि जातउ उत्तिटि परावे ॥ ५ ॥ मुरखु होइ न आखी सुभै ॥ जिहवा रसु नही कहिया वृभ्ते ।। विख् का माता जग सिउ लुम्हे ।। ६।। उत्तम संगति उत्तम् होवै ॥ गुरा कउ धावै अवगरा धोवै ॥ विन गुर सेवे सहज न होर्चे ॥ ७ ॥ हीरा नाम्र जवेहर लाल् ॥ मन् मोती है माला ।। नानक परखे नदिर निहाला ॥ 🗷 ॥ ३॥ आसा महला १॥ गुरम्रवि गिद्यान् घित्रान् मनि मान् ॥ गुरम्रवि महली महलू पछानु ॥ गुरमुखि सुरति सबदु नीसानु ॥ १ ॥ ऐसे त्रेम भगति बीचारी ॥ गरक्रील साचा नामु मुरारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रहिनिसि तीन भवन निहकेवल गित्रान । साचे हुकमु पहालु ॥२॥ साचा हरलु नाही विसु साग् ॥ श्रंमृत गिन्नात महा वस भोग ॥ पंच समाई सुखी सम्र लोग ॥ ३ ॥ सगली जोति तेरा सभ कोई ॥ आपे जोढि विछोडे सोई ॥ आपे करता होई॥ ४॥ दाहि उसारे हकमि समावै ॥ हकमो वरते भावे ॥ गर विन पूरा काइ न पाने ॥ ४ ॥ बालक बिरिध न परानि ॥ मरि जोवनि यहै अमिमानि ॥ विन नावै निदानि ॥ ६ ॥ जिस का अनु धनु सहजि न जाना ॥ मरिम फिरि पछताना ॥ गलि फाही वउरा वउराना ॥ ७ ॥ युद्धत देखिन्ना तुउ हरि मागे ॥ सतिगुरि राखे से वडमागे ॥ की चरणी लागे॥ = ॥ ६ ॥ आसा महला १ ॥ गाविह गीते चीति धनीते ॥ राग सुशाह कहावहि यीते ॥ विनु नावै मनि चलह मन रहह घरे ।। गुरक्षित राम नामि खोजत पावह सहजि हरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कामु झोधु मनि मोह सरीरा ॥ लब लोग बहंकारु स पीरा ॥ राम नाम वित किउ धीरा ॥ २ ॥ श्रंतरि नारणु साचु पञ्जायै ॥ श्रंतर जार्थे ।। साच सबद विद्यु महलु न पछार्थे ॥ ३॥ निरंकार सञ साचि टिकार्य ॥ सो फला नरु

गरम जोनि नहीं भारे ॥ ४ ॥ वहां नाह

मिले तह जाउ ॥ गुर परसादी करम कमाउ ॥ नामे हरिगुण राता गुर सेवा ते श्रापु पछाता ॥ अंमृत नाम्र वसिश्रा Ä मुखदाता ॥ अनदिनु वाणी नामे राता ॥ ६ ॥ मेरा त्रस् लाए हउमें मारे सबदे जागे ।। ऐथे ओथे सदा ॥ ७॥ मनु चंचलु विधि नाही जाएँ ॥ मनमुखि मैला सबदु न पञ्जाणे ॥ गुरमुखि निरमलु नामु वखार्णे ॥ हरि जीउ 11 こ श्ररदासि ॥ साधू जन संगति होइ करी निवासु ॥ किलविख हरिनाम प्रगास ॥ ६ ॥ करि बीचारु आचारु काटे वचनी एको जाता ॥ नानक रामनामि मनु राता ॥ सतिगुर मैगलु साकत देवाना ॥ श्रासा भहला १ मनु बनखंडि 11 जाहि काल के चापे हैराना मोहि ॥ इत उत 11 गुरम्रखि खोजि लहै घरु आपे ॥ ॥ विनु गुर सवदै मनु 8 नही ठउरा अवर तिआगह हउमै सिमरहु राम नामु अति निरमल् 11 8 कउरा कहहु किउ रहसी ॥ वित समभे रहाउ ॥ इह मनु मुगध श्रापे वखसे सतिगुरु मेले ।। कालु कंटकु मारे करमा इहु मनु धरमा ॥ पंच तत् ॥ इह मनु इह मनु गुरमुखि नाम जनमा ॥ साकत लोभी इह जपै मनु मृड़ा 11 मनु त्र्यसथाने सोई॥ गुरम्रुखि रूड़ा ॥ ३ ॥ गुरमुखि मनु त्रिभवशि होई ।। इह मनु जोगी भोगी तपु तापै ।। चीनहै गुरम्रुखि प्रभ वैरागी हउमै तिआगी 11 घटि घटि मनु मनसा गुरमुखि चाखै H दिर दुविधा लागी ॥ राम रसाइख घरि हरि पति राखै।। ५।। इह मन राजा सर संग्रामि ।। इह मन् निरभंड अपुनै विस कीए ॥ हउमै ग्रासि इकत् मारे गुरमुखि नामि पंच सुत्राद अन तित्रागे थाइ कीए ॥ ६ ॥ गुरम्रखि राग 11 ग्रमुखि मन भगती जागे।। अनहद सुणि मानिया सबदु वीचारी निरमलु चीन्हि भए निरंकारी ॥ ७॥ इह दरि मनु घरि होई धुनि **अहिनिसि** 11 जस सो ऋदि गुरपरसादि ॥ घटि घटि जुगादि प्रभु राम रसाइग्रि गुरमुखि -11 सरव रसाइग्र इह मन् माता जाता ॥ भगति निवासा 11 हरि चरगा नानक गुर

॥ ६ ॥ ≈॥ आसा महला १ ॥ तत्र विनसै धत विन गुर राष्ट्र नाम्र कत लहीए ॥ राम नाम संगि यहिनिमि निरमल हरि लिवलाई ॥ ۶ नाम विनु करनु हमारा ।। सुख दख सम करि छोडउ घापे नाम बखिस मिलावखदारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कनिक कामनी देतु गतारा ॥ दुविधा लागे नामु निसारा ॥ जिमु तुं चलसहि नामु जपाइ ॥ न लागि सकै गुन गाइ ॥ २॥ हरि गुरु दाता राम गुपाला ॥ जिउ मावै विउ राखु दहश्राला ॥ गुरप्रुखि रामु मेरै मनि माइश्रा रोग ठाकि रहाइया ॥ ३ ॥ अवरु न श्राउत्वयु तंत न मंता ॥ हरि हरि सिमरण किलियल हंता तं श्रापि 11 भ्रलायहि तुं त्रापे राखिह किरपा धारि ॥ 8 11 रोग भरम मनि द्जा ॥ गुर बिनु भरमि जपहि जपु द्जा ॥ श्रादि न देखिह ॥ त्रिया गुर सबदी जनम् कि लेखिह विसमादि घटि घटि सर H नर सहज मरिप्रिरि धारि रहे मन माडी ॥ तम समसरि अपरु को नाही जा की मगति हेत मुखि नाम ॥ संत मगत की संगति राम ॥ वंधन तोरे सहति घित्रानु ॥ छूटै गुरम्रुलि हरि गुर गियानु ॥ ७ जमदत दल तिस लागै ॥ जो जन रामनामि लिर जागै॥ भगति वद्यु मगता हरि संगि ॥ नानक प्रकृति भए हरि रंगि ॥ = ॥ ६॥ आसा महला रै इक तुकी ॥ ग्रुरु सेने सो ठाकुर जाने ॥ दख सचु सर्वि पञ्जाने ॥ १ ॥ रामु जपहु मेरी सखी सखीनी सेवि देखहु प्रभु नैनी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वंधन मात पिता संसारि ॥ वंधन सुद कंनिया श्रह नारि ॥ २ ॥ वंधन करम धरम इउ कीया।। प्रत कलत मनि बीजा ॥ ३ ॥ बंधन फिरखी करहि किरसान ॥ मंगै दान ॥ ४ ॥ वंधन राजा माइत्रा मोह पसारी नाही u y हरि मगति न पवई धाड ॥ विन धन ভাৱ अहंकार । बंधनि विनसै मोह विकार बेद बाद सरखाई ॥ सतिग्ररि राखे वंध्र न पाई ॥ राम नाम = 11 2º

४१७

रागु आसा महला १ असटपदीआ घर ३ जिन सिरि सोहनि पटीत्रा १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ मांगी पाइ संधूरु ।। से सिर काती मुंनी ऋन्हि गल विचि आवे धूड़ि महला अंदरि होदीश्रा हुणि वहणि न मिलन्ह हद्रि ॥ १ ॥ बाबा आदेस ॥ आदि पुरख तेरा अंतु न पाइत्रा करि ॥ १ ॥ रहांउ ॥ जदहु सीत्रा वीत्राहीत्रा लाड़े सोहनि -11 हीडोली चिंड ग्राईग्रा दंद खंड कीते रासि पाणी वारीऐ 11 उपरह लहन्हि भले भिमकनि पासि ॥ २ ॥ इकु लखु वहिठीश्रा लहन्हि खड़ीत्रा ॥ गरी छुहारे खांदीत्रा माणन्हि सेजड़ीत्रा ॥ तिन्ह पाई आ तुटिन्ह मोतसरी आ 11 3 11 धन् दुइ वैरी होए जिन्ही रखे रंगु लाइ ॥ दूता नो फुरमाइश्रा लै चले पति गवाइ ॥ जे तिसु भाग दे विडियाई जे भाव देइ सजाइ ॥ जे चेतीऐ तां काइतु मिलै सजाइ साहां सुरति गवाईआ रंगि तमासै चाइ ॥ वावरवाणी फिरि गई कुइरु न रोटी ॥ इकना वखत खुत्राईत्रहि इकन्हा पूजा जाइ॥ किउ टिके कढिह नाइ॥ हिंदवागी आ रामु चेतित्रो हुिंग कहिंगा न मिले खुदाइ ॥ ६ ॥ इकि घरि आवहि त्रापर्णे इकि मिलि मिलि पुछहि सुख ॥ इकन्हा एहा लिखिआ वहि वहि रोवहि दुख ॥ जो तिसु भावै सो थीऐ नानक किया मानुख ॥ त्रासा महला १ घोडे 11 कहा सु खेल तवेला गाडेरडि तेगवंद कहा भेरी सहनाई. ।। कहा स्र कहा सु लाल ऐथै दिसहि वंके कहा सु आरसीआ मुह नाही ॥ गोसाई ॥ एक घड़ी महि थापि उथापे जरु त्र देवै भाई ॥ १॥ रहाउ ॥ कहां सु घर दर मंडप कहा वंक सराई ।। कहां सु सेज सुखाली कामिण जिसु वेखि नीद तंबोली हरमा होईआ छाई माई सुपान विगुती इनि घगी इस्र जरि कारिए घणी जर खुआई 11 पापा होवे नाही मुइञ्चा साथि न जाई 11 जिस नो ऋापि चंगित्राई ॥ ३॥ कोटी खुत्राए करता खुसि लए ह वराजि मीरु सुणित्रा धाइत्रा ॥ थान मुकाम जले विज जा

पृद्धि पृद्धि कुटर रुलाइया ॥ कोई प्रुगलु न होया श्रंघा किनै न परचा लाइया ॥ ४ ॥ ग्रुगल पठाया भई लड़ाई रख मिंद तेग बगाई ॥ श्रोन्ही तुपक ताणि चलाई श्रोन्ही हसति चिड़ाई ॥ जिन्ह की चीरी दरगह फाटी तिन्हा मरखा भाई ॥ ४ ॥ इक हिंदबाखी अवर तुरकाखी भटियाखी ठकुराखी ॥ इकन्हा पेरख सिर खुर पाटे इकन्हा वासु मसाखी ॥ जिन्ह के वंके वरी न श्राइया तिन्ह किउ रैंखि विहाखी ॥ ६ श्रापे करे कराए करता किस

नो त्रालि मुलाईए ॥ दुख सुख तेरै भागे होने किसये जाइ ह्याईए । इकमी हुकि चलाए विगसै नानक लिखिया पाईए ॥ ७॥१२॥ १ व्यों सविगुर प्रसादि ॥ व्यासा काफी महला जैसे गोइलि गोइली तैसे संसारा कमाविह अादमी बांघिह घरवारा ॥ १ ॥ जागहु जागहु घर बांधीअहि जे चलिया वराजारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नीत नीत रहणा होई।। पिंडु पर्वे जीउ चलसी जे जाये कोई 11 2 11 कोही किया करहु है होसी सोई ॥ तुम रोवहुगे वोस" नो तुम्ह कउ कउणा रोई ॥ २ ॥ धंघा पिटिहु भाईहो तुम्ह कूडु ॥ जिस ॥ श्रोह न सुग्रही कतही तम्ह लोक सुग्रावह ॥ M ते सुता नानका जागाए सोई ॥ जे वरु बुकी आपणा तां न होई।। ५ ।। जे चलदा ले चिलक्षा किछ संपै नाले।। ता धनु संघड देखि के युम्ह बीचारे E 11

परायहु ॥ ७ ॥ धरम्र भूमि सत् बीजु करि ऐसी किरस कमावहु ॥ तां वापारी जासीश्रह लाहा लै जावह ॥ = ॥ करमु होने सितगुरु मिलै युक्तै बीचारा ॥ नाम वखार्ये सर्थे नाम ॥ ६ ॥ जिउ लाहा तोटा विवै बाट चलदी आई ॥ जो विस मार्वे नानका साई विडियाई ॥ १० ॥ १३ ॥ जासा महला १ चारे कुंडा इंडीया को नीम्ही मैडा ॥ वो तुषु मार्वे साहिवा त् हउ तैंडा ॥ १ ॥ दरु बीमा मैं नीम्हिको के करी सलाम्र ॥ ॥ निधा मैंडात् धर्मी साचा मुखि नामु ॥ १ ॥ रहाउ सिघ रिधि सिधि H ₹55 पीर मागहि

पञ्चोतावह ॥ श्राउगण छोड्ड ग्राण करह

**《张表表表表表表表表表》,张表表表表表表表表表。** बुधि ॥ २॥ जोगी भोगी कापड़ी वीसरे साचे किञ्रा भवहि गुर दिसंतर ।। गुर का सबदु न चीन्हही ततु सारु निरंतर ।। ३ ।। पंडित पाधे जोइसी नित पड़िह पुरागा ॥ श्रंतरि जागानी घटि वसतु न इकि तपसी वन महि तपु करहि नित तीरथ त्रहमु लुकासा ॥ ४ ॥ चीनहि तामसी काहे भए उदासा ॥ ५ ॥ इकि आपु न विंदु जतन करि राखदे से जती कहाविह ।। विनु गुर सबद न छूटही श्रमि श्राविह जाविह ॥ ६॥ इकि गिरही सेवक साधिका गुरमती लागे नामु दानु इसनानु दृ हरि भगति सु जागे ।। ७ ॥ गुर जारणीएं मो जाइ सिंवार्षे ।। नानक नामु न वीसरे साचे मनु माने ॥ ⊏ ॥ १४ ॥ ऋसा महला १ ॥ मनसा मनहि समाइ ले भउजल्र सचि तरणा ।। त्रादि जुगादि दइत्रालु तू ठाकुर तेरी सरणा ।। १ हरि दरसनु दीजै ॥ गुरम्रुखि नाम्रु घित्राईऐ तू दातौ हम जाचिका मन मंदरु भीजै।। १ ।। रहाउ।। कूड़ा छाडीऐ लालचु पछार्णै ।। गुर के सबदि समाईऐ परमारथु जागौ ॥ २ राजा लोभीत्रा लुभतउ लोभाई ॥ गुरमुखि लोभु निवारीऐ सिउ विश्वित्राई ।। ३ ।। कलरि खेती बीजीए किउ लाहा मनमुखु सचि न भीजई कूड़ कूड़ि गडावै । ४ ॥ लालचु छोडहु अधिहो हउमै वसै लालिच दुख भारी ॥ साची साहिब मनि विख् मारी कुत्राटड़ी मूसहुगे भाई ॥ श्रहिनिसि ॥ ५ ॥ दुविधा छोडि नाम्र सलाहीऐ सतिगुर सरणाई।। ६ ॥ मनमुख पथरु सेलु क्र फीका ।। जल महि केता राखीएे अभ अंतरि स्का ॥ ७ ॥ हरि नामु निधानु है पूरे गुरि दीत्रा ॥ नानक नामु न वीसरे मथि अंमृत पीत्रा ।। 🗷 ।। १४ ।। त्रासा महला १ ।। चले चलग्रहार वाट वटाइत्रा ।। न भाइत्रा ।। १ ।। कित्रा संसारु सच्च भवीएे किआ मोह विसरजिञ्जा द्वहीऐ सबदि दिखाङ्ग्रा ॥ ममता मिलै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सचि सचित्रारु घरि आईऐ ॥ २ चितु लाइ वहुड़ि सचे सिउ न रोवहु रोवह रोइ न जागाह - 11 सचु सलाहि हुकमी वजहु लिखाइ आइआ ₹ पछागाह 11 11 जागाीए 11 सिवागीऐ पाइ लाहा हुकमु 11 8

हुत्रमी पैघा जाड दरगह माखीए ॥ हुकमे ही सिरि मार रवाणीए ॥ ५॥ लाहा सच्च नित्राउ मनि वसाईए लिखिश्रा पलै 11 पाइ गरच चलाईए ॥ ६ ॥ मनमखीया मिरि मार बादि खपाईए र्तिंग मही कहित्रार वंन्डि चलाईए ॥ ७ ॥ साहिव रिटे गनहां चलसणहारु मरद कमारही 11 मंगे सच गुरमुखि घालीए ॥ मै तक विज अप्रक निहालीए ॥ २ ॥ १६ ॥ अगसा महला 8 **क्रिश्रा** जाइ मैं घरि बन्न हरीयापला ॥ सचि टिकै घरि थाउ सपदि उतापला ॥१॥ जह देखा तह सोड अवरु न जाणीए ॥ गर की कार कमाइ महल्र पछाखीए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऋषि मिलानै सञ्ज वा मनि भानई ॥ चलै मदा रजार श्रंकि समार्ग्ह ॥ २ ॥ सचा साहिय मनि विमया मिन सोई ॥ आपे दे विडिआईआ दे तोटि न होई श्चने तने की चाकरी किउ दरगह पाउँ॥ पथर की बेडी जे चडैं। नालि युडाने ॥ ४ ॥ व्यापनदा मन बेचीएे सिरु दीजे वसत पढार्खीएे अपना यह माले ॥ ५ ॥ अंमण मरणा श्चालीए तिनि करते कीत्रा ॥ ऋषु गाउँया मरि रहे फिरि मरणुन थीत्रा ॥ ६॥ साई कार कमानगी धुर की फुरमाई ॥ जे मनु सतिगुर दे मिलें किनि कीमति पाई ॥ ७ ॥ रतना पाररर सो घर्णी विनि कीमित पार्ड ॥ नानक माहित्र मनि वसै सची चडिन्नाई ॥ = ॥ १७ ॥ त्र्यामा महला १ ॥ जिनी नाम्र निमारिश्रा दज्ञै भरमि भ्रलाई ॥ मूल छोडि डाली लगे किया पानिह छाई ॥ १ ॥ नित नावे किउ छुटीऐ जै जार्च कोई ॥ गुरस्रुखि होह त छुटीएै मनग्रुखि पति खोई ॥ १॥ रहाउ ॥ जिनी एको सेनिया परी मति भाई ॥ व्यादि जुगादि निरंजना जन हरि सरखाई ॥ २ ॥ साहित्र मेरा एक है अपर नहीं सन पाइत्रा साचे परथाई ॥ ३ ॥ गर विज कहै आपि दिखाने बाटहीं कहाय ਕੇ п ĸ H मनग्रख न छटसी हरिनाम्र तिन जनमि मरै मरमाईऐ हरि नाम 11 पर नितु गुर की सेरी 11

कराईऐ करणी भी साई ॥ त्रापि करे किसु त्राखीऐ वेखें विष्याई ७ ॥ गुर की सेवा सो करे जिसु आपि कराए ॥ नानक सिरु दे छूटीऐ दरगह पति पाए।। ८।। १८।। श्रासा महला १।। रूड़ो ठाकुर माहरो रूड़ी गुरवाणी।। वडै भागि सतिगुरु मिलै पाईऐ पदु निरवांगी ॥ १ ॥ मै ञ्रोल्हगीत्रा ञ्रोल्हगी हम छोरू थारे ॥ जिउ तिउ रहा मुखि नामु हमारे ॥ १ ॥ दरसन की पिश्रासा रहाउ ॥ घणी भाणें मिन भाईए ।। मेरे ठाकुर हाथि वडिश्राईश्रा भागौ पति पाईऐ ।। २ ।। साचउ द्रि न जागीऐ श्रंतरि है सोई ।। जह तह रिव रहे किनि कीमित होई ॥ ३ ॥ आपि करे आपे हरे वेखें विडियाई ।। गुरमुखि होइ निहालीए इउ कीमति पाई ।। ४ ।। होवै लाहा मिले गुरकार कमावै ॥ पूरवि लिखिआ सतिगुरु तो मनमुख तोटा नित है भरमहि भरमाए ॥ मनमुख् श्रंधु न चेतई किउ दरसनु पाए ॥ ६ ॥ ता जगि ऋाइऋा जाशीऐ साचै लिव लाए ॥ गुर भेटे पारसु भए जोती जोति मिलाए ॥ ७॥ अहिनिसि रहै निरालमो कार धुर की करगी ।। नानक नामि संतोखीआ राते हरि चरणी ॥ = ॥ १६ ॥ त्रासा महला १ ॥ केता आखणु आखीए ता के अंत न जाएा।। मैं निधरिआ धर एक तूं मैं ताख सताएा।। १।। अरदासि है सच नामि सहेला ।। श्राप् गइश्रा पई गुर सबदी मेला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हउम गवाईऐ पाईऐ गरवु वीचारु ।। साहिव सिउ मनु मानिया दे साचु अधारु ।। २ ।। अहिनिसि नामि संतोखीत्रा सेवा सचु साई ॥ ता कउ विषमु न लागई चालै हुकिम रजाई ॥ ३ ॥ हुकिम रजाई जो चलै सो पर्ने खजाने ॥ खोटे ठवर न पाइनी रले जठानै ॥ ४॥ नित नित खरा समालीऐ सच् खोटे नदरि न श्रावनी ले पाईऐ अगनि सउदा 11 जलाईए सोई जिनी श्रातमु चीनिश्रा परमात्म 11 एको II होई **अंमृ**त है - 11 विरखु **अंमृत्** ६ श्रंमृत फलु TI रहे अघाई चाखिआ सचि फलु जिनी 11 तिंना भरम् रसाई भेद हरि रसन 11 न 9 हुकमि 11 रजाई II अउगिगात्रारे संजोगी सदा चलु आइआ कउ नानकै सचु मिलै वडाई ॥ -⊏ ॥ २० ॥ गुगु आसा महला 8 35. 水水水水水水水水水水水水水水水水

॥ मनु रात्उ इरि नाइ सचु वलाणित्रा ॥ लोका दा किआ त्रध भाखिआ 11 - \$ ।। जड लग् जीउ परास सच घित्राईऐ ॥ लाहा हरि गुण गाइ मिलै सुख पाईऐ 11 8 11 रहाउ।। सची वेरी कार देहि दहश्राल व ॥ इउ जीना तुषु सालाहि मैं टेक अधारु तु॥ २ ॥ दरि सेनकु दरवानु दरद तु जाणही ॥ मगति तेरी हैरानु दरदु गवावही ॥ ३ ॥ दरगह नाम्नु हदरि जाएसी ॥ वेला सच्च पखाछा सन्द पछाएसी ॥ ४ ॥ सतु संवोख भाउ दोसा हरि नामु सेह।। मनहु छोडि निकार सचा सञ्च देह ।। ४ ॥ सचे सचा नेह सचै लाइका ॥ आपे करे निकाउ जी विसु माहबा ॥ ६॥ सचे सची दावि देहि दहबालु है ॥ विसु सेवी दितु राति नामु अमोलु है ॥ ७ ॥ तु उतमु हउ नीचु सेवफ् काढीत्रा ॥ नानक नदिर करेड़ (मले सच बांदीत्रा ॥ = ॥ आसा महला १ ॥ आवस जासा किउ रहै किउ मेला होई ॥ जनम मरण का दुख घणो नित सहसा दोई॥ १ ॥ विद् जीनना फिद्ध धृगु चतुराई ॥ सविगुर साधु न सेनिम्रा हरि भगवि न भाई।। १ ॥ रहाउ ॥ श्राप्तु जावस्त्रु तउ रई पाईए गुरु राम नामु घतु शांस देइ निनसे अब कुरा ॥ २ ॥ सत जना कउ मिलि रई घनु घनु जातु गाए ॥ आदि पुरसु अपरंपरा गुरस्रुति हरि पाए ॥ नट्टूऐ सांगु वसाइत्रा बाजी संसारा ॥ खिणु पत्तु बाजी देखीए उमरत नहीं भारा ॥ ४ ॥ इउमें चउपड़ि खेलणा भूठे भहंकारा । सञ्च **ःगु हार्रे सो जिस्सै गुर** सबदु वीचारा ।। ४ ।। जिउ श्रंधुले इथि टोहस्थी इरिनामु इमारे ॥ राम नामु इरि टेक है निसि दउत सनारे ॥ ६ ॥ जिउ त् शखहि तिउ नाम श्रधारा ॥ श्रीत सलाई पाइत्रा जन मुकति दुव्यारा । ७॥ जनम मरख दुख मेटिया अपि नामु भुरारे ॥ नानक नामु न वीसर्रे प्रा गुरु तारे । = ॥ २२ ॥ श्रासा महला ३ असटपदीमा घरु २ ॥ सासतु बेदु सिमृति सरु रेरा सुरसरी १ व्यों सतगर प्रसादि ॥ चरण समाणी ॥ साला चीनि मूलु मति रात्रै तु वां सरव दिडाची ॥ १ ॥ ता के परण जर्प जनु नानतु बोले अंमृत बाखी ॥ १ ॥ रहाउ

(833)

西班班班班||班班班班班班班班班班班班班班班 तुम्हारे रिघि सिधि ॥ तेतीस करोड़ी दास श्रधारी प्राण -11 ता जाही लखरों किश्रा करि त्र्याखि वीचारी ॥ तीनि 11 २ ही **श्रंतरि** चारे तेरीत्रा खाणी ॥ करमु होवें जुग परमपदु पाईऐ कथे अकथ कहागा। ।। ३।। तं करता कीया सभ को करे पराणी नदरि ॥ जा करहि अपगी कउ लेतु समाग्गी तेरा कोई जेती ॥ ४॥ नाम सभ्र भावै गुरमुखि वृभौ मनमुखि तुध् वा होर - 11 जा चारे वेद ब्रहमे कउ दीए पडि द्रश्राणी H पहि -11 ų वृक्तै वपुड़ा नरिक न सरगि हुकमु का के राजे कीए गावहि करि अवतारी ॥ तिन ॥ ६ ॥ जुगह जुगह वीचारी किश्रा करि आखि का श्रंत न पाइश्रा ता देहि वलाणी ॥ जा कउ कीश्रा सभ्र साचा ता साच सहजे नामि समाणी ॥ □ || १ || २३ **इ**भावहि श्रापणा सतिगुर 11 हमरा भरम् हरि आसा 3 गवाहऋा 11 चीनि निरंजन मंनि वसाइत्रा ॥ सबदु सदा सुख् पाइआ गित्रानु ॥ देवण सेरे वाला सभ विधि सुिए मन ततु पाईऐ निधान सतिगुर गुरम्खि नाम्र 8 11 II रहाउ भेटे वडिश्राई जिनि अगनि ममता व्सना वुसाई 11 गाई विख पूरे कोइ हरिग्रण 11 2 11 गुर दुजै गुरमुखि मोहि लोभागी मिलै 11 नाम्र हरि बाखी ॥ माइश्रा 政策政策政策 हरि सेवा तपां सिरि तप्र सारु ॥ जीउ मनि ग्रर साचै दीसे सचित्रारु ॥ ४ ॥ दरि विसारगहारु ग्र होइ पछािए पाचै सेवा ते त्रिभवण सोभ्ही हरि 11 आपु सेवा ते सव परापति होइ - 11 थ ॥ ग्रर महल क़ल उधारे ।। निरमल नाम्र रखै उरिधारे ।। साची सोभा साचि दुत्रारे ॥ वडभागी जि गुरि सेवा लाए।। अनदिनु भगति सचु नामु हड़ाए।। नामे उधरे कुल सवाए ।। ७ ।। नानकु साचु कहै वीचारु।। हरि का नामु रखहु उर्धारि ।। हरि भगति राते मोख दुत्रारु ।।=।।२।।२४।। असा महलो ३ ।। आसा आस करे सभ कोई ॥ इकमै वुर्फे निरासा होई ॥ श्रासा विचि सुते कई लोई ॥ सो जागै जागावै सोई।। १।। सतिगुरि नोम्र बुक्ताइत्रा विष्यु नावे भ्रख न जाई।।

H

त्रगनि युर्फ नामु मिल विमें रजाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ किल कीरवि मतरु पछानु ॥ एहा मगनि चूर्क अभिमानु ॥ सतिगुरु सेतिए होते परनातु ॥ जिनि श्रासा कीती तिस नो जानु ॥२ ॥ तिसु किश्रा दीजें जि सबद सुणाए ॥ वरि किरपा नामु मनि बसाए ॥ इह मिरु दीनें ब्राप्ट गराए । हुकमें वृक्ते सदा मुखु पाए ।। ३ ।। आपि वरे तै श्रापि रगए ॥ वापे गुरकृत्वि नामु वसाए ॥ यापि भूलार्ने श्रापि मारिंग पाए ।। मचै सर्वे संबि समाए ।। ४ ॥ सचा सर्वे सची है राणी ॥ गुरम्रस्य जांग जांग श्रास्ति बखायी ॥ मनप्रसि मोहि भरमि मोलाखी ॥ नित्र नानै सम फिरै बउराखी ॥ ५ ॥ तीनि मनन महि एना माइश्रा ॥ मुरखि पहि पहि द्जाभाउ हडाइश्रा ॥ नहु करन दमानै दुरा सनाह्या ॥ सविगुरु सेनि सदा सुरु पाद्या ॥ ६ ॥ अमृतु मीठा सददु बीचारि ॥ अनदिनु भोगे हउसै मारि ॥ सहिज अनि किरपा घारि ॥ नामि रते सदा सचि पिआरि ॥ ७ ॥ हरि जपि पडीएे गुर सददु वीचारि ॥ ६रि जपि पडीएे हउमें मारि ॥ हरि जपीए यह सचि पिखारि ॥ नानक नाष्ट गुरमति उर घारि ॥ = ॥ ३ ॥ २४ ॥ १ त्रों मितगुर प्रसादि ।। रागु ब्रासा महला ३ व्यसटपदीत्रा घरु काफी ।। गुर ते साति ऊपजै जिनि हसना श्रमनि बुमाई । गुर ते नामु पाईए वडी वडिव्याई ॥ १ ॥ एको नामु चैति मेरे भाई ॥ जगतु जलदा देखि के भिज पए सरणाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरते गित्रानु ऊपनै महा ततु बीचारा ॥ गुर ते परु दरु पाइत्र्या भगती भरे भंडारा ॥ २ ॥ गुरम्रुखि नामु धिम्नाईऐ वृर्सं वीचारा ॥ गुरमुखि भगति सलाह है अतरि संबद्ध अपारा ॥ ३ ॥ गुरमुखि स्रुलु उपने दुखु कदे न होई ॥ गुरमुखि इउमे मारीए मतु निरमलु हाई ॥ ४ ॥ सतिगुरि मिलिया त्राष्ट्र गडवा निमनण सोमी पाई ।। निरमल जोति पसरि रही जोती जोति मिलाई ।। ५ ॥ पूरै गुरि समभ्राद्या मित उत्तम होई ॥ अवरु सीवलु सावि होइ नामे सुखु होई ॥ ६ ॥ प्रा सतिगुरु ता मिलै जा नदिर कोई ॥ फिलपिख पाप सम कटीव्यहि फिरि दुसु निधनु न होई ॥ ७ ॥

SALAKA KARAKAKA त्रापर्णे हथि विडिळाईका दे नामे लाए ॥ नानक नामु निधानु मनि वडिग्राई पाए वसित्रा 11 = ॥ ४॥ २६ 11 श्रासा महला मंनि वसाइ तृं आपे त्राइ मिलै मेरे भाई ३ ॥ स्रिश मन त्र्यनित्तु सची भगति करि सचै चित् लाई ॥ १ 11 एको धियाइ तूं सुखु पावहि मेरे भाई ॥ हउमै दूजा दूरि करि वडी चिड्याई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इसु भगती नो स्ररिनर म्रनिजन लोचदे विशु सतिगुर पाई न जाइ ॥ पंडित पड्दे जोतिकी तिन ॥ २ ॥ त्रापै थे सभु रखिश्रोनु किछ ३भ न पाइ जाई ॥ त्रापे देइ सु पाईएे गुरि चुमा चुमाई ॥ ३ ॥ जीत्र जंत सभि तिस दे सभना का सोई।। मंदा किसनो आखीए जे द्जा होई।। ४।। त्ररतदा एका सिरिकारा ॥ त्रापि भवाली दितीग्रन लोध विकारा ॥ ५ ॥ इक त्रापे गुरमुखि कीतित्रज्ञ ।। भगति भी श्रोना नो वससीश्रनु श्रंतरि भंडारा।।६।। गित्रानीत्रा नो सभु सचु है सचु सोभी होई ॥ त्रोह भ्रलाए दे न भुलन्ही सचु जाणिन सोई ॥ ७ ॥ घर महि पंच वरतदे वीचारी ॥ नानक विन्नु सतिगुर वसि न त्रावन्ही नामि हउमै मारी ।। 🗸 ।। ५ ॥ २७ ।। आसा महला ३ ॥ घरें अंदरि सभु वशु है बाहरि किञ्च नाही ।। गुरपरसादी पाईऐ अंतरि कपट खुलाही ।। १ ।। सतिगुर ते हरि पाईऐ भाई ।। अंतरि नामु निधानु है पूरै सतिगुरि दीत्रा दिखाई ॥१॥ रहाउ ॥ हरि का गाहकु होवें सो लए पाए वीचारा ॥ श्रंदरु खोलै दिव दिसटि देखे मुकति भंडारा ॥ महल अनेक हिंह जीउ करें वसेरा ॥ मन चिंदिआ पाइसी फिरि होइ न फेरा ॥ ३ ॥ पारखीत्रा वधु समालि गुर सोभी होई ॥ नामु पदारथ अमुलु सा गुरमुखि पाव कोई ॥ ४ ॥ वाहरु भाले सु किया लहै वथु घरे अंदरि भाई ॥ भरमे भूला जगु फिरै मनमुखि पति गवाई ॥ ५ ॥ घर दरु छोडे आपगा घरि भूठा जोई ॥ चोरै वांगू पकड़ीऐ विनु नावे चोटा खाई ॥ ६ ॥ जिन्ही घरु जाता त्रापणा से सुखीए भाई ॥ श्रंतरि ब्रह्म पञ्जाणित्रा विडिग्राई ॥ ७॥ त्रापे दानु करे किसु त्राखीए त्रापे देइ बुक्ताई ॥ नानक नामु धित्राइ तूं दिर सचै सोभा पाई ॥ = ॥ ६ ॥ २ = ॥ त्रासा महला ३ ॥

( ४२६ THE RESERVE THE PROPERTY OF TH मीठा माई ॥ हरि रसि चाखिए प्रकत आप पद्धारिएआ साद भए जिन्हा साची भाई ॥ ? ॥ हरि जीउ निरमल गुरमती सालाहीए विखिया माहि उदासा मनि वासा H ॥ रहाउ ॥ वितु सबदै आपुन जापई सम भाई श्रंधी नामे ही नामि नाम श्रंति सखाई 11 2 11 वरतदे नामे श्रंतरि मुखि नाम नाम्र 11 नामु सुर्खीए नामु मंनीए नामे पडियाई॥ वीचारा ॥ ३ ॥ नामु सलाहे सदा सदा नामे महलु पाई।। ४।। नामे ही घटि चानणा पाई नामे ही सुरत ऊपजै नामे सरखाई॥ ४॥ मनमुखि पति गवाई ॥ जम प्ररि वाधे मंनीए II ६ II नामें की सम सेवा जनम् गवाई मंनीए नामे वडिआई॥७॥ वुकाई।। नामह ही नाम नाम तिस मिलै गरमती नाम बुभाई ॥ नानक सम किछ परे मागि को पाई ॥=॥७॥ २६ ॥ आसा महला ३ ॥ दोहागणी महलु न पाइन्ही न जाणनि पिर इह मनुद्रा फिका बोलिड ना निरहि दजा माउ सुद्याउ 11 8 11 मती घरि आवै ॥ गुरपत्सादी ठाकीए गिश्रान ।। सोहागशी श्रापि सवारीओनु रहाउ भागी चलदीया नामे सहजि सीगार ॥२॥ सतिगुर की सदा रावहि पिरु श्रापणा सची सेज सुभाइ ॥ पिर के प्रेमि मोहीस्रा मिलि प्रीतम सुखु पाइ ॥ ३ ॥ गियान व्यवारु सीगारु है सोभावंती नारि ॥ सा समराई सुदरी पिर के हेति पित्रमारि ॥ ४ सोहागची विचि रंगु रखिओनु सचै अलखि अपारि ॥ सतिगुरु ॥ सोहागयी सीगारु वयादया ग्रा का सर्चे भाइ पित्रारि पिरमलु वनि लाउगा अंतरि स्तनु वीचारु ॥ ६॥ जित पति सबदे होइ ॥ विनु नावे सम नीच उत्तमा कींडा होड़ ॥७॥ हउ हउ करदी बाइ ॥ नानक नामि रते तिन इउमै गई सचै महला 3 ॥ सचे 30 11 श्रासा 11 11 ~ ऐथे घरि घरि सची सोइ 11 रते सदा

जापदे आगे जुगि जुगि परगटु होइ ॥ १ ॥ ए मन रंगुले सचा रंगु चड़ाइ।। रुड़ी वाणी जे रपै ना इहु रंगु लहै न जाइ।। १।। रहाउ ।। हम नीच मैले अति अभिमानी दुजै भाइ विकारं पारिस मिलिए कंच्नु होए निरमल जोति अपार ॥ २ रंगीएं गुरि मिलिएं कोइ न् रंगु चड़ाउ II गुर सिफती सचि समाउ ॥ भ रते 3 11 बिन्न लागि लगई ना मनु निरमलु होइ ।। बिनु भे करम कमावयो ऋठे कोइ ॥ ४ ॥ जिसनो आपे रंगे सु रपसी सत संगति मिलाइ ग़र ते सत संगति ऊपजै सहजे सचि सुभाइ ॥ ५ बिनु संगती II जैसे पसु ढोर ॥ जिन्हि कीते तिसे न जाग्रन्ही रहिंह सभि चोर ।। ६ ।। इकि गुग विहासिह अउगग विकर्णाह सेवा ते नाउ पाइत्रा गुर के सहजि सुभाइ ॥ ग्रर वठा है सिरि दाता एकु 9 सभना का सबदे लए मिलाइ ॥ नानक नामे लाइ सवारित्रज्ञ  $\overline{a}$ सभ नावै नो लोचदी जिसु महला ३ ॥ क्रपा सो पाए ॥ विद्य नावें सभ्र दुखु है सुखु तिसु जिसु मंनि वेश्रंतु दइश्रालु है तेरी सरणाई ॥ गुर पूरे ते विडिमाई॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रंतिर बाहिर एक है बहुविधि सुसिट उपाई ॥ हकमे कार कराइदा द्जा किसु कहीए भाई॥ २ ॥ बुभाणा इह तेरी सिरिकार 1) इकना बखसिहि मेलि लैहि इकि दरगह मारि कढे कूड़िआर ॥ ३ ॥ इकि धुरि पवित पावन हाई तुध नामे लाए ॥ गुर सेवा ते सुखु ऊपर्ज सचै सबदि बुक्ताए ॥ ४ ॥ इकि आपि विखलीपते नावह कचील कचल न बुधि है न संजमी फिरहि उतवताए ॥ ५ ॥ ञ्चोन सिधि नदिर करे जिसु त्रापणी तिस नो भावनी लाए ॥ सतु संतोख़ संजमी मन निरमल सबद सुगाए ॥ ६ ॥ लेखा पहि कथि कहर्णे अंतु न पाइ ॥ गुर ते कीमति पाईऐ सचि सविद सोभी पाइ॥७॥ इहु मनु देही सोधि तूं गुर वीचारि ॥ सबदि इसु देही विचि नामु निधानु है पाईए गुर के हेति अपारि ३२ ।! त्रासा महला ३ ॥ सचि रतीत्रा सोहागगी जिना

सबदि सीमारि ॥ घर ही सो पिरु पाइआ सचै सबदि वीचारि ॥ १ ॥ अनगण मुखी चलसाइआ हरि सिउ लिन लाई ॥ हरि वरु पाइत्रा कामग्री गुरि मेलि मिलाई ॥ १॥ रहाउ॥ इकि हदरि न जाणन्ही दुजै भरमि भ्रुलाइ ॥ किउ पाइन्हि डोहागणी दुखी रेंगि बिहाइ ॥ २ ॥ जिल के मिल सच वसिया सची कार श्रनदिन सेपहि सहज सिउ सचे माहि समाइ ।। दोहागगी n 3 भरिम भुताईया कुड़ चोति विल्नु लाहि ॥ पिरु न जाग्वनि श्रापणा दख पाहि ॥ ४॥ सचा साहित एक है मत भुलाहि ।। गुर पछि सेवा करहि सच निरमल मंनि वसाहि ।। सोहागणी सदा पिरु पाइमा हउमें आप गवाड सेती श्चनदित गहि रही सची सेज सुरा पाइ ॥ ६ ॥ मेरी मेरी फरि पलै किछ न पार ।। महल नाही डोहागणी श्रंति गई पछतार ॥ ७॥ सो पिरु मेरा एक है एकसु सिड लिवलाइ ॥ नानक जे सुखु लोड़हि कामग्री हरि का नाम्र मंनि वसाइ ॥ = ॥ ११ ॥ ३३ ॥ त्रासा महला ३ ।। श्रंमृत जिन्हा चलाइयोज रस ब्राइबा सहजि समाइ ॥ सचा वेपरवाह है तिसनो तिल्ल न तमाइ tr 8 ।। श्रमत गुरमुखा मुखि पाइ ॥ मनु सदा हरीबावला सहजे हरि गुण गाइ ॥ ।। मनम्रुलि सदा दोहागणी दरि खड़ीया विललाहि ॥ जिन्हा पिर का सुक्रादुन क्याइको जो धरि लिखिका स्तो कमाहि ॥ २ ॥ ग़रक्षित्व बीजे सच जमै सच नाम्र वापारु ॥ जो गुरम्भि सदा सोहागणी भै लाइग्रन भगती देह भंडार ॥ ३ ॥ भगति सीगारि ॥ अनदिन राबहि पिरु आपणा सञ्च रखिं उरधारि ॥ ।। जिन्हा पिरु रानिका आपणा तिन्हा विटह्न बलि जाउ ॥ सदा पिर की संगि रहिह विचहु आपु गवाइ ॥ ॥ तनु मनु सीतनु मुख उनले पिर कै भाइ विद्यारि ॥ सेज सुखाली पिरु रवे हउमें तसना मारि ॥ ६ ॥ करि किरपा घरि ब्राइबा ग्रुर के देति श्रपारि ॥ वरु पाइब्रा म्रुरारि ॥ ७ II . समे सोहागणी केरल एक मेलगडारि नानक लइद्योन II ॥ १२ ॥ ३४ ॥ आसो धरे विद्यारु ॥ ऊपजै मेलै सितगर ते प्रभु सोइ सहजे नाप वा n

परगडु होइ ॥ १ ॥ जागहि गित्रानु मन ıτ मन समदि हरि दरि है सदा बेख हद्दि ।। सद सुगादा सद वेखदा रहित्रा भरपरि ॥ १ रहाउ ॥ गुरुशिव त्राप पछाणिया तिन्ही इक मनि धियाइया ॥ सदा रविह पिरु श्रापणा सचै नामि मुखु पाइथा ॥ २ ॥ ए मन तेरा को नही करि वेखु सबदि बीचारु ॥ हरि भजि पउ पाइहि मोख दृथारु ॥ ३ ॥ सवदि सुग्रीए सवदि हउमे सचे सचि रहे लिय लाइ ॥ सबदे मारीए महलि सुखु पाइ ॥ ४ ॥ इसु जुग महि सोभा नाम की विनु नावै सोभ होइ।। इह माइत्रा की सोभा चारि दिहाड़े जादी विलम्र न हाइ।। ५।। मुए मरि जाहि ॥ से विसारिश्रा हरिस्स श्राइत्रो विसटा माहि समाहि ॥ ६ ॥ इकि श्रापे वखिस मिलाइश्रमु श्रनित्तु नामे लाइ ॥ सचु कपाविह सचि रहिह सचे सचि समाहि ॥ ७॥ विनु सबदै मुर्णाएं न देखीएं जगु बोला श्रंना भरमाइ -11 विनु नार्वे दुखु पाइसी नामु मिलै तिसै रजाइ ॥ = ॥ जिन याणी सिउ चित् लाइत्रा से जन निरमल परवाणु ॥ नानक कदे न वीसरें से दरि सचे जागु ॥ ६ ॥ १३ ॥ ३४ ॥ आसा महला ३ ॥ सबदौ ही भगत जापदे जिन्ह की बाखी सची होड सचि मिलावा मंनिश्रा होइ ॥ श्रापु गहश्रा नाउ हरि 8 नामु जन की पति होइ॥ सफजु तिन्हा का जनमु है तिन्ह मानै सभ क्रोधु कोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हउमै मेरा जाति है य्रति अभिमानु ॥ सबदि मरें ता जाति जाइ जोती जोति मिलै भगवानु ॥ २ ॥ पूरा नवै निधि सतिगुरु भेटिया सफल जनम हमग्रा 11 नामु पाइञ्रा ॥ त्राविह इसु रासी के भरे अख़ट भंडारा॥ ३ वापारीए नाम्रं पित्रारा ॥ गुरमुखि हावै सा धनु पाए तिन्हा **अंतरि** सबद ॥ भगती सार न जागन्ही मनमुख 8 अहंकारी ॥ ज्ऐ वाजी हारी ॥ ५ ॥ विनु पित्रारे भगति खुत्राइम्रनु न होवई ना सुखु होइ सरीरि ॥ प्रेम पदारथु पाईऐ गुर भगती मन ॥ ६॥ जिस नो भगति कराए सो करे गुर सबद बीचारि॥ हिरदे ऐको नाम्र वसै हउमै दुविधा मारि 11 0 ॥ भगता की जति पति एक्को नाम्र है आपे लए सवारि ॥ सदा सरगाई तिस की जिउ

भावें तिउ कारज सारि ॥ = ॥ मगति निराली श्रलाह दी जाँपै गुर वीचारि ॥ नानक नाम्र हिरदै वसै मै भगती नामि सवारि॥६॥ १४ ॥ ३६ ॥ त्रासा महला ३ ॥ त्रनरस महि मोलाइत्रा त्रितु नामें दुख पाइ ॥ सतिगुरु पुरखु न भेटित्रो जि सची वृक्ष बुक्ताइ ॥ १ ॥ ए मन मेरे बाउले हरिरसु चरिव सादु पाइ लागा तुं फिरहि विरया जनमु गनाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इसु जुग महि गुरमुख निरमले सचि नामि रहाँहे लिनलाइ ॥ विशु करमा কিল্প पाईऐ नही किआ करि कहिआ जाड़ ॥ २ ॥ आपु पल्लागृहि सनदि मरहि मनहु तजि निकार ॥ गुर सरखाई मजि पए बखसे बखसण हार ॥ ३ ॥ बिनु नार्ने सुखु न पाईपे ना दुखु निचहु जाइ ॥ इहु जगु माहत्रा मोहि विद्यापित्रा दुजै मरमि ग्रलाड ॥ ४॥ दोहागणी पिर की सार न जागही कित्रा किर करिह सीगारु । अनदिनु सदा जलदीक्रा फिरहि सेने रवे न मतारु ।। धा सोहागणी महलु पाइका विचहु आपु गत्रोह ।। गुर सबदी सीगारीका अपसे सहि मिलाइ ॥ ६ ॥ मरखा मनहु निसारिया माइम्रा मोहु गुवारु ॥ मनमुख मरि मरि जंगहि भी मरिह जमदिर होहि ख़बार ॥ ७ ॥ श्रापि मिलाइश्रनु से मिले गुर सबदि बीचारि ॥ नानक नामि समाये मुख उजले वितु सचै दरबारि ॥ = ॥ २२ ॥ १४ ॥ ३७ ॥ आसा महला ५ असटपदीया घर २ १ औं सिंदेगुर प्रमादि ॥ पंच मनाए पंच रुसाए ॥ पंच बसाए पंच गवाए ॥ १ ॥ इन्ह निधि नगरु बुठा मेरे भाई ॥ दुरतु गहमा गुरि गित्रातु इड़ाई॥१॥ रहाउ ॥ साच घरम की करि दीनी वारि॥ फरहे मुद्दकम गुर मिश्रानु बीचारि ॥ २ ॥ नाम्रु खेती बीजहु माई मीत् ॥ सउदा करहु गुरु सेनहु नीत ॥ ३ ॥ सांति सहज मुख के समि हाट । साह वापारी एक याट ॥ ४ ॥ जेजीआ डंतु को लए न जगाति॥ सितिगुरि करि दीनी धुर की छाप ॥ ४ ॥ वसक नाम्र लिंद खेप चलाउद्द ॥ लैं लाहा मुरमुखि घरि त्यावहु ॥ ६ ॥ सर्विग्रह साहु मिल वराजारे ॥ पूजी नामु लेखा साचु सम्हारे ॥ ७ ॥ सो वसी इतु घरि जिल्लामुरु पूर्व सेत ॥ अनिचल नगरी नानक देव ॥ = ॥ १ ॥

**本本市市市市市市市市市市市市市市市市市市市**市市 श्रासावरी महला ५ घरु ३ मेरे १ र्थ्यो सतिगुर प्रसादि ॥ मन हरि सिउ लागी संगि हरि हरि जपत निरमल साची रीति ॥ प्रीति ॥ साध ۶ रहाउ ॥ दरसन की पित्रांस घर्णी चितवत **अनिक** प्रकार ॥ करह किरपा धारि म्ररारि ॥ १ परदेसी **अनुग्रह्** हरि 11 मनु क संगि ।। जिस्र सो श्राइश्रा मिलिश्रो वखर साध पाइत्रो नामिह रंगि ॥ २ ॥ जेते माइत्रा रंग रस विनसि जाहि खिन तेरे माहि ॥ भगत रते नाम सिउ सुखु भुंचिह सभ ठाइ ॥ चलतउ पेखीएे निहचल हरि को नाउ ॥ करि सभ्र जग साध सिंड निहचल पावहि ठाउ ॥ ४ ॥ मीत साजन स्रुत वंधपा एक निवाह राम नाम दीना का प्रभु नाथ 11 साथ वोहिथ भए लिंग सागर तरिश्रो तेह ॥ भेटिञ्जो ॥ ५ ॥ चरन कमल नेह ।। ६ ।। साध तेरे की जाचना प्रभ सिउ साचा भावें सो भला तेरें विसरु न सासि गिरासि ॥ जो त्रध भागौ कारज रासि ॥ ७ ॥ सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा अनंद ॥ कहु नानक सभ दख मिटे प्रभ भेटे परमानंद ॥ = 11 2 11 2 11 त्रासा महला ५ विरहंदे घरु ४ छंता की जित १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ पारब्रह्म सिमरीऐ प्रभु पिश्रारे दरसन कउ विल जाउ ॥ १॥ जिसु सिमरत दुख चीसरहि सो किउ तज्ञणा जाइ।।२।। इहु तनु वेची संत पहि पित्रारे प्रीतम् देइ के फीके तजि मिलाइ ॥ ३ ॥ सुख सीगार विखित्रा छोडे मेरी माइ क्रोध लोग तजि गए पित्रारे सतिगुर चरनी पाइ जो जन राते राम सिंउ पिश्रारे अनत न काह जाइ 11 & 11 चाखित्रा पित्रारे तृपति रहे त्राघाइ ॥ ७ ॥ ग्रंचलु गहित्रा साध का नानक भै सागरु पारि पराइ 11 = 11 9 11 3 मरण दुखु कटीऐ पित्रारे मेट हरिराइ जब Н 8 11 संदरु सुघरु जीवनु दिखाइ मेरा सुजाग्र प्रभ दरस्र जो जीग्र 11 २ II पित्रारे जनिम मरहि विखु तुभ वीछरे खाइ 3 П 11 सो मिले पित्रारे तिस के लागउ पाइ ॥ ४ जिसु तं मेलिह जो 1) पेखते मुख ं पित्रारे ते सुख् दरसनु कहणु न जाइ 水水水水水水水水水水水水水水水水水水 ॥ ४ ॥ साची प्रीति न तटई पित्रारे जुगु जुगु रही समाइ ॥ ६ ॥ जो तथ मार्चे सो मला पित्रारे तेरी अमरु रजाइ ॥७॥ नानक रींग रते पित्रारे माते सहजि सुमाइ ॥ = ॥ २ ॥ जानते पित्रारे किस पहि कहउ सुनाइ ॥ १ ॥ तंदाता समना का तेरा दिता पहिरहि खाइ ॥ २ ॥ सुखु दुखु तेरी श्रागित्रा पिओरे दुजी नाही जाइ ||३ ॥ जो तुं करावहि सो करी पियारे ध्रमरु किञ्च करण्य न जाइ ॥ ४ ॥ दिनु रैंखि सम सुहावणे पिद्यारे जितु जपीए हरि नाउ ॥ ५ ॥ साई कार कमात्रणी पित्रारे

धुरि भसतकि लेख लिखाइ ॥ ६ ॥ एको आपि वरतदा पिद्यारे घटि घटि रहिम्रा समाइ ॥ ७॥ संसार ऋप ते उधरि लै पिम्रार नानक हरि सरणाहा। = ॥ ३ ॥ १ ॥ ३ ॥ सतिगर प्रसादि ॥ रागु श्रासा

पटी लिखी ॥ ससै सोइ ससटि समना सहित्र एक भइन्ना ॥ सेन्त रहे चित्र जिन का लागा आइन्रा तिन का सफलु मध्या ।। १ ।। मन काहे भूले मूड मना लेखा देवहि बीरा तउ पड़िश्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ईवडी व्यापे सचा सोई ॥ एना अलरा महि जो गुरमुलि पुर्भी होई ॥ २ ॥ ऊडै उपमा ता की कीजें जा का विस सिरि लेख न श्रंत न पाइया ॥ सेना करहि सेई फल पावहि जिन्ही सच कमाइया डंडै डिबान युक्तै जे कोई॥ पहिबा पंडित सोई ॥ सरप

जीक्रा महि एको जायीता इउमै कहैन कोई ॥ ४ पहर जब हुए निष्ण सावर्षी उजलिया ॥ जम राजे माइया के संगत्ति वंधि लक्ष्मा ॥ ४ ॥ लखे खुदरारु करि खरीदि जिनि खरच दीया ॥ यंघनि जा कै सप्र जग बाधिया व्यारी का नहीं हुकमु पहचा ॥ ६॥ गमै गोह गाइ जिनि छोडी गली गोर्निद् गरिव महत्रा ॥ यहि माँडे जिनि यारी

बाई तई कीया ॥ ७ ॥ धपै घाल सेग्छ जे घालै सपदि गुरू के लागि रहै ॥ प्ररा मला जे सम करि आसे इन निधि साहित्र रमत वेद चारि जिनि माजे चारे चारि जोगी खाणी मांगी जुगु

6. 成本水流水流流 水流流流 表表表 श्रापि थीत्रा ॥ ६ ॥ छुळै छाइत्रा वस्ती सम अंतरि तेरा कीत्रा होत्रा ॥ भरभ उपाइ भ्रलाईत्रन आपे तेरा करमु होत्रा तिन गुरु ।। जर्जे जानु मंगत जनु जाने लख चउरासीह मिलिया ॥ १० भवित्रा ॥ एको लेवें एको देवें अवरु न दुजा में सुणिया ॥ ११॥ भभै भूरि मरहु कित्रा प्राणी जो किछु देणा सु दे रहित्रा ॥ वेखे हुकमु चलाए जिउ जीत्रा का रिजकु पड्या ॥ १२ ॥ वंजे नदरि देखा दजा कोई नाही ।। एको रवि रहित्रा सभ थाई एक विसित्रा मन माही ॥ १३ ॥ टटैं टंचु करहु कित्रा प्राणी घड़ी म्रहति कि उठि चल्एा ॥ जुए जनम न हारह श्रपणा भाजि पडह ठठै ठाढि वरती तिन श्रंतरि हरि चरगी तम हरि सरणा ॥ १४ ॥ जिन का चितु लागा ॥ चितु लागा सेई जन निसतरे सुख़ पाइश्रा ।। १५ ।। डडै डंफ़ु करहु किश्रा प्राणी जो किछु तिसे सरेवह ता सुखु पावहु सरव निरंतरि स सभ चलणा ॥ रिह्या ।। १६ ।। ढढें ढाहि उसारें आपे जिउ तिसु भावें तिवें करे ।। करि करि वेखें हुकमु चलाए तिसु निसतारे जा कउ नदिर करे।। १७ ॥ गार्गो रवतु रहै घट अंतरि हरि गुग गार्वे सोई ॥ आपे आपि मिलाए करता पुनरिप जनमु न होई।। १८ ।। ततै तारू भवजन्तु होत्रा ता का हम युडिस तारि लेहि तारण ना तरना तुलहा श्रंत न पाइश्रा 11 राइत्रा ।। १६ ।। थथै थानि थानंतरि सोई जा का कीत्रा ॥ कित्रा भरमु कित्रा माइत्रा कहीएे जो तिसु भावे सोई भला॥ २० ॥ ददें दोसु न देऊ किसें दोसु करंमा आपिएआ ॥ जो मैं कीआ दीजै घधै दोस न अवर जना 28 H पाइश्रा जिनि रंग कीआ चीजी छोडी हरि तिस दा दीत्रा सभनी लीत्रा करमी करमी हुकग्र पइत्रा ॥ २२ ॥ नंने नाह भोगे ना डीठा ना संम्हलिश्रा गली हउ सोहागिए। II कवहूं मैं मिलिया ॥ २३ ॥ पपे पातिसाह वेखण कउ परपंचु कीत्रा ॥ देखें वूभें सम किछु जाणें अंतरि बाहरि फफै फाही सभु जगु फासा रहिया ॥ २४ ॥ ॥ गुरपरसादी से नर उबरे जि हरि सरगागति वंधि पङ्या ॥ २५ ॥ वर्षे वाजी खेलग लागा चउपडि कीते

जीव्य जंत सम सारी कीते पासा ढालिए त्रापि लगा।। २६।। भभै भालिह से फलु पावहि गुरपरसादी जिन कउ भउ पहुंचा ।। मनपुख फिरहि न चेतिह मुड़े लख चउरासीह फेरु पहत्रा ॥ २७ ॥ मंमै मोहु मरणु मधुद्धदनु मरणु भइश्रा तब चेतित्रश्रा ॥ काइश्रा भीतिर श्रवरो पड़िश्रा मंमा श्रवरु वीसरिया । २८ ।। ययै जनमुन होवी कदही जे करि सचु पछार्थै।। गुरमुखि ब्राखे गुरमुखि बुभै गुरमुखि एको जारी ॥ २६ ॥ रारे रवि रहित्रा सभ अंतरि जेते कीए जंता ॥ जंत उपाइ धंधै सम लाए करम होंग्रा तिन नाम लड्या ॥ ३०॥ लले लाइ धंघे जिनि छोडी मीठा माइश्रा मोहु की या ॥ खाणा पी या सम करि सहगा भागे ता की हुकम्र पड्या ॥ ३१ ॥ वर्षे वासुदेउ परमेसरु वेखणः कउ जिनि वेसु कीषा ॥ वेखे चाखे सभ्र किंछु जाएँ श्रंतरि बाहरि रवि रहिया॥३२ ॥ ड्राड्रे राड्रि करहि किया प्राणी विसहि धित्रावह जि अमरु होया ॥ तिसहि धित्रावह सचि समावह श्रोसु विटहु कुरुवाणु कीश्रा ॥ ३३ ॥ हाहै होरु न कोई दाता जीव्र उपाइ जिनि रिजकु दीव्रा ॥ हरि नामु धित्रावह हरि नामि समावह अनदिनु लाहा हरिनामु लीत्रा ॥ ३४॥ श्राइडै श्रापि करे जिनि छोडी जो किछ करणा स करि रहिशा॥ करे कराए सम किछु जायी नानक साइर इव कहिया।। ३४ ॥ १ ॥ राग आसा महला ३ पटी १ त्रों सतिगर प्रसादि ॥ ॥ अयो अंडै सभ्र जग आइआ कालै रीरी लली पाप कमाखे पड़ि अवगया वीसरिक्रा ॥ १ ॥ मन ऐसा लेखा तु की पड़िक्रा ॥ लेखा देखा तेरैं रहिया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सिधं डाइएं सिमरहि नाही नंने ना नाम् लक्ष्मा ॥ छछै छीजहि चहिनिसि किउ छूटहि त्रध ॥ २ ॥ यवै सफडि जिम पाकडित्रा नाही भुले घराइय्रो ॥ अग्रहोदा -वेस जनम गहस्रा नाउ पाघा त्रध Ħ भारु लइब्रा जजै जोति हिरि लई वेशी मृड़े छंति गइद्या पञ्चतावहिंगा तं चीनहि सबद नाही फिरि एक श्रावहिंगा ॥ ४ ॥ तुषु सिरि लिखिया सा फिरि जनी पइ

४३५ `

श्रवरा नो न मिलालि विलिश्रा ।। पहिला पंडित फाहा पङ्या पाघे पिछो दे गति चाटड़िया ॥ ५ ॥ ससै संजम गइश्रो मुङ़े एकु दानु तुथु कुथाइ लइत्रा ॥ साई पुत्री जनमान की सा तेरी एतु धानि खाधै देरा जन्म गइया ॥ ६ ॥ मंमै मित हिरि तेरी वडा रोगु पड्या ॥ अंतर त्रातमे बहम न ॥ ७ ॥ कर्के कामि क्रोधि भरमित्रोह माइत्रा का महताजु भइत्रा मनता लागे तुधु हरि विसरिश्रा ।। पड़हि गुगहि त् बहुतु पुकारिह विशा चूभे तूं इवि मुझा।। 🗷 ।। तते तामिस जलिओह होत्रा ।। घघै घरि घरि फिरहि तूं मुझे ददें थयै थान भरिसडु दातु न तुधु लङ्क्रा ॥ ६ ॥ पपै पारि मुङ़े न पत्रही परपंचि पत्तचि रहित्रा ॥ सचै ग्रापि खुत्राइत्रोहु मूड़े सिरि इह तेर भभै भवजलि मूड़े माइत्रा विचि <u>डुवोहु</u> गलतान पड़या ॥ १०॥ भइया ॥ गुरपरसादी एको जार्णै एक घड़ी महि पारि पहत्रा ॥ ११ ॥ ववे वारी त्राईत्रा मुड़े वासुदेउ तुधु वीसरित्रा ॥ एह वेला न लहसिंह मुड़े फिरि तूं जम के विस पइत्रा ॥ १२ ॥ भभी कदे भूरिह मूड़े सितगुर का उपदेसु सुणि तूं विखा ॥ सितगुर बुरा ॥ १३ ॥ धधै धावत वरिज कोई निगुरे का है नाउ रखु मुड़े श्रंतरि तेरै निधानु पाइश्रा ॥ गुरमुखि होवहि ता हरि रसु पीविं जुगा जुगंतरि खाहि पद्दत्रा ॥ १४ गगै गोबिंद 11 चिति करि मुड़े गली किनै न पाइत्रा ॥ गुर के चरन हिरदे वसाइ ं गुनह सम वलिस लइया ॥ १४ ॥ हाहै हरि कथा वृक्क पिछले सुखु होई ॥ मनमुखि पड़िह तेता दुखु लागै विशु सतिगुर मुकति न हाई ॥ १६ ॥ रारै राम्र चिति करि मुङ् हिरदे कै रित्र रहिआ।। गुर परसादी जिनी रामु पछाता निर्गुण राम्र तिनी वृभि लहिया ॥ १७ ॥ तेरा अंतु न जाई लखित्रा श्रकथ न जाई हरि कथिश्रा ॥ नांनक जिन्ह कउ सर्तिगुरु मिलिश्रा तिन्ह का लेखा निवडित्रा ॥ १८॥ २॥ रागु आसा महला १ छंत घरु १ १ ओं सतिगुर त्रसादि ॥ जोबनि बालडीए 11 मुध मेरा रलीत्र्याला नेहु पिर पिरु 11 धन राम घगा रसि **水水、水水水水水水水水水水水水水水水** 

प्रीति धन पिरहि मेला होइ सुमामी श्रापि रत्म Ħ प्रभु किरपा करे ।। सेजा सहावी संगि पिर के सात सर श्रंमृत भरे ।। दश्याल साचे सबदि मिलि गुय गावश्रो करि दड्या महत्रा निगसी मुंघ मनि श्रोमाहश्रो ॥ देखि 8 इक प्रेम बिनंती राम भै हरि सलोनडीए मनि तनि 11 भावे प्रभ संगमि राती राम ॥ प्रभ प्रेमि राती हरि विनंती हरि के सुवि वसे ।। तउ गुरा पञ्चाराहि ता गुगह वसि जागहि त्रभ श्रवगण नसे।। तथु बास्क इक विद्यारहिन साका कहिए धीजए।। नानका प्रिउ प्रिउ करि प्रकारे रसन रसि मन भीजए।। सहेलड़ीहो मेरा पिरु वराजारा राम अमोला सच घरि ढोलो वर्णजिहिन्ना रसि मोलि अपारा राम ॥ मोलि इकि संगि हरि के करहि भली n n करण कारण समस्थ सोहागणि सबदु सारए ॥ नानक नदरी अभ साधारए ॥ धन रावे रंगि माचा सोहिलडा त्रम आइअड़े मीता राम रातडिया मृतु लीश्रहा दीता राग ॥ श्रापणा मृतु दीश्रा हरि वरु लीश्रा रावए ॥ तन्त्र मन्त्र पिर आगै सपदि फल्लु पावए ॥ बुधि पाठि न पाईऐ बहु चतुराईऐ मनि भाखो ॥ नानक ठाकर भीत हमारे हम नाही लाकाखो॥ ।। अनहदो अनहदु वाजै रुग भुजा 8 मन रावा लाल पिद्यारे राम ॥ धनदिल रावा वैरागी सन मंडलि घर ।। आदि पुरख् अपरंपरु पिश्रारा पाइत्रा मासिया वैसिया लखाइया ॥ थिरु तित नाराइख वीचारे II नानक नामि रते बैरागी 9 तित् अगम पुरे कह ॥ तितु अगम कित् संजमो सारि ग्रणा गुर सबद जाईऐ सञ कमाईए निज घरि जाईऐ सच समद निधाना ॥ वित साला मृलु पतु नही डाली सिरि समना परधाना ॥ जपु तपु करि करि संजम थाकी इठि निग्रहि पाईषे ॥ नानक नही सहजि मिले जग जीयन सविगर चकाईऐ बु क

1

K班中中全部中央中央中央中央中央中央中央中央中央

## गुरु सागरो रतनागरु तितु रतन घणेरे राम ॥ करि मजनो सपत सरे मन निरमल मेरे राम ॥ निरमल जलि नाए जा प्रभ पंच मिले वीचारे ॥ कामु करोधु कपटु विखित्रा तजि सच हउमै लोभ लहरि लव थाके पाए दीन दइश्राला ॥ नानक गुर समानि तीरथु नहीं कोई साचे गुर गोपाला ॥ ३॥ हउ वत वनो देखि रही तृष्णु देखि सवाइत्रा राम ॥ त्रिभवणो कीत्रा सभ्र जगतु सवाइत्रा राम ॥ तेरा सभ्र कीत्रा तूं थिरु थीत्रा तुषु समानि को नाही ॥ तूं दाता सभ जाचिक तेरे तुषु श्रग्णमंगित्रा दानु दीजे दाते तेरी भगति भरे मुकति न होई नानक कहै वीचारा ॥ ४ ॥ २ ॥ श्रासा महला १ ॥ मेरा मनो मेरा मनु राता राम पिश्रारे राम अपरंपरो धारे राम ॥ अगम श्रादि साहियो पुरखु पारब्रह्म परधानो ॥ त्रादि कें जुगादी भी जार्गौ मानो ॥ करम धरम की अवरु मठा सभ सार न सुरति पञ्जाग पाईऐ नानक गुरम्रुखि सवदि 11 नाम् धित्राईऐ ॥ १ ॥ मेरा मनो मेरा मनु मानित्रा नाम्र सखाई संगि न जाई राम ॥ माता पित भाई राम ॥ हउमै ममता माइश्रा संपै नारे ॥ साइर सुत चतराई संगि न की प्रत्री परहरि तिआगी वीचारे ॥ श्रादि पुरखि इकु चलतु दिखाइत्रा जह देखा तह सोई ॥ नानक हिर की भगति न छोडउ सहजे होइ मेरा मनु निरमलु साचु समाले राम ॥ अवगण ॥ २॥ मेरा मनो मेटि चले गुण संगम नाले राम।। श्रवगण परहरि करणी सारी दरि सचै सचित्रारो ।। त्रावणु जावणु ठाकि रहाए गुरमुखि ततु वीचारो तूं सचि मिलै वडिग्राई साजन मीत सुजाख सखा नामु रतनु परगासित्रा ऐसी गुरमित पाई ॥ ३ ॥ सनु अंजनो अंजनु राम ।। मनि तनि रवि रहिश्रा जग जीवनो सारि निरंजनि राता जीवन हरि मनि दाता दाता H जग सहजि राता मिलै सभा संता संगति की साध नदरि 11 हरि की भगति रते वैरागी चूके मोह पित्रासा ॥ पाइत्रा ॥ नानक हउमें मारि पतीयों विरले दास उदासा ॥ ४ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ३ ॥

\_\_(,835\_)\_\_\_ राग त्र्यासा महला १ छंत घर २ १ त्रों सनिगुर प्रसादि ॥ ॥ त् समनी थाई जिथे हउ साचा सिरजणहारु जीउ ॥ समना जाई का दाता दख बिासरणहारु जीउ ॥ विसारग्रहारु सञ्जामी विधाता दख कीता होते ॥ कोटकोटंतर पापा केरे 更新 घडी महि सि बगा घट घट करे बीचार जीउ खोबै ।। हंस सि हंमा बग थाई जिथे हउ जाई साचा सभनी सिरजग्रहारु । १ ।। जिन्ह इक मनि धिम्राइम्रा तिन्ह सख पाइम्रा संसारि जीउ ॥ विन जम्र विरले नेडि न आवे ग्रर सबद कमाबै कबह न आपाढ़ हारि जीउ ॥ ते कबह न हारिह हरि हरि गुण सारहि तिन्ह जम्र नेडि न आर्थे ॥ जंमण मरण तिन्हा का चका जो हरि लागे पाने ॥ गरमति हरि रस हरि फल पाइमा हरि हरि नाम उरधारि जीउ ॥ जिन्ह इक मनि धिम्राङमा तिन्ह सुख पाइत्रा ते विरले संसारि जी ।। २ ॥ जिनि जगत उपाइका घंधे लाहमा तिसै विटहु कुरवाण जीउ ॥ ता की सेर करीजे लाहा लीजे हरि दरगह पाईए माणु जीउ ॥ हरि दरगह माल सोई जनु पाने जो नरु एक पद्मार्थे ॥ स्रोह नर निधि पावे गुरमति हरि धिस्राये नित हरि गुख आखि चलायौ ॥ श्रहिनिसि नामु तिमै का लीजै हरि

लाइया तिसै विटहु कुरवाणु जीउ ॥ ता की सेर करीजे लाहा लीजें हिर दरगह पाईए माणु जीउ ॥ इरि दरगह पानु सोई जनु पानें जो नरु एकु पद्धाणें ॥ छोहु नर निष्ध पानें गुरमित हिर पिक्रापें नित हिर गुणु यालि वखाणें ॥ छोहु नर निष्ध पानें गुरमित हिर पिक्रापें नित हिर गुणु यालि वखाणें ॥ अदिनित्त नामु तिनें का लीजें हिर जनमु पुरखु परघानु जीउ ॥ जिन जगतु उपाइक्षा धंधें लाइका हउ तिसै निटहु कुरवानु जीउ ॥ जिन जगतु जीटि ति सोहि तिन मुद्ध परल होनि मानिह से जिल्हा जीउ ॥ तिन फल तोटि न छार्च जा तिसु भार्ने जे जुग केंग्रे जाहि जीउ ॥ तेन फल तोटि न छार्च जा तिसु भार्ने जे जुग केंग्रे जाहि मुश्रामी तिन फल तोटि न छार्च ॥ तिन जरा न मरणा नरिक न परणा जो हिर नामु धियावें ॥ हिर हिर करिह सि एकहि नाही नात्र पीइ न साहि जीउ ॥ मामु लेन्दि नि सोहिह तिन्ह गुल फल होनिह मानिह से तोनिह जीउ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

१ जों सनिगुर प्रमादि ॥ व्यासा महला १ इंत घरु ३ ॥ तृ ग्रुणि हरणा पालिया की वाड़ीए राता राम ॥ विरुप्त फलु मीठा चारि दिन फिरि होर्च ताता राम ॥ फिरि होइ ताना रतरा माना नाम विन्तु परता त्र स्वरं पए ।। श्रोह जेव साइर देइ लहरी विजुल जिवे चमकए ।। हरि वाभु राखा कोड़ नाही सोइ तुभहि विसारित्रा ॥ सच्च कहै नानक चेति रे मन मरिह हरणा कालिया ॥ १ ॥ भनरा फूलि भनंतिया दुख् अति भारी राम ॥ मै गुरु पूछित्रा त्रापणा साचा वीचारी राम ॥ वीचारि मुभी पुछित्रा भवर वेली रातओ ॥ सरज चडिश्रा पिंड पड़ित्रा तेलु ताविण तातत्रो ॥ जम मिग वाधा खाहि चोटा रे सच्च कहै चेति नानकु मरहि भवरा वेतालिश्रा 11 मन कालिया ॥ २ ॥ मेरे जीय्रडिया परदेसीया कितु पवहि जंजाले राम मनि वसै की फासहि जम जाले साचा साहिब  $\Pi$ राम वधिकि नैगा पाइश्रा रुं नी जाल 11 संसारु माइश्रा मोह ।। भगति करि -चितु लाइ हरि सिउ भरम् चुकाइश्रा छोडि मनह अंदेसिया ॥ सचु कहै नानकु चेति रे मन जीश्रडिश्रा परदेसीत्रा ॥ ३ ॥ नदीत्रा वाह विछु'निया मेला संजोगी राम जुगु जुगु मीठा विसु भरे को जार्णे जोगी राम ॥ कोई सहजि जिनि चेतित्रा ॥ विनु नाम हिर के हरि पछागौ सतिगुरू हरि नामु भगति न रिदै साचा से अंति अचेतिश्रा 11 कहै नानकु सवदि साचै मेलि सच्च धाही H विछु'निश्रा ॥ ४ ॥ 8 11 ¥ 11 १ श्रों सतिगर प्रसादि ॥ श्रासा महला ३ छंत घरु 8 11 हम घरे साचा सोहिला साचै सबदि सुहाइया II राम धन पिर श्रापि मिलाइश्रा राम ॥ प्रभि आपि मिलाइआ सच्च मंनि वसाइश्रा कामिण सहजे माती ॥ गुर सवदि सचि सवारी सदा रावे रंगि राती ॥ त्रापु गवाए हरि वरु पाए मंनि वसाइत्रा ॥ कहु नानक गुर सबदि सवारी सफलिउ दुजड़े कामिशा भरमि भुली सवाइत्रा ॥ १ ॥ कामिण गुणु नाही विरथा जनम् गवाए राम विरथा जनम गवाए मृनसुखि इत्राणी त्रउगणवंती मुरे सतिगुरु सेवि सदा सुखु पाइत्रा ता पिरु मिलिया. हद्रे ॥ देखि पिरु

本本本本本本本本本本本本本本本本本本

विगसी अंदरह सरसी सचै सबदि सुभाए ॥ नानक विशु नावै कामशि

# THE TREATMENT OF THE PROPERTY मरिम भुलागी मिलि प्रीतम सुखु पाए ॥२॥ पिरु संगि कामिण जाणिया गुरि मेलि मिलाई राम ॥ अंतरि सबदि मिली सहजे तपति बुभाई राम ॥ सबदि तपति बुभाई श्रंतरि सांति त्राई सहने हरि रसु चालित्रा ॥ मिलि शीवम ऋपणे सदा रंगु मार्गे सचै सबदि सभावित्रा ।। पढि पढि पंडित मोनी थाके भेखी प्रकृति न पाई ॥ नानक वित्रु मगती जगु बउराना सपदि मिलाई ॥ ३ ॥ साधन मनि अनदु महआ हरि जीउ पित्रारे राम ॥ साधन इरि कै रसि रसी गुर कै सबदि अपारे राम ।। सबदि अपारे मिले पित्रारे सदा ग्रुग सारे मिन वसे ॥ सेज सुहाबी जा पिरि राबी मिलि प्रीतम अवगय नसे।। जितु घरि नामु हरि सदा धिर्बाईए सोहिलड़ा जुग चारे ॥ नानक नामि रते सदा अनद है हरि मिलिया कारज सारे ॥ ४ ॥ १ ॥ ६ ॥ १ श्रों सित्गुर प्रसादि ॥ श्रासा महला ३ छंत घरु ३ । साजन मेरे भीतमह तुम सह की भगति करेही ॥ गुरु सेवह सदा श्रापणा नामु पदारपु लेहो ।। भगवि करह तुम सहै केरी जो सह पिश्रारे भावए ॥ श्रापणा माणा तुम करह ता फिरि सह ख़सी न आवए ॥ मगति मार इह मारगु विलड़ा गुर दुआरे को पावए ॥ कहै नानकु जिसु करे किरपा सो हरि भगती चितु लावए ॥ १ ॥ मेरे मन वैरागीया तुं वैरागु करि किसु दिखायहि ॥ इरि साहिला सद सदा जो हिर गुण गावहि ॥ करि वैशगु तुं छोडि पालंइ सो सदु ससु किञ्जु जाखए ॥ जलि यलि महीश्रमिल एको सोई गुरमुखि हुकमु पञ्चाराए ॥ जिनि हुकमु पञ्चावा इरी केरा सोई सरप सुख पायए ॥ इव कहैं नानक सो बैरागी अनदित हरि लिव लावए ॥ २ ॥ बहुबहुमन वृंघावदा तह तह हरि तेरैं नाले ॥ मन निकारण छोडीऐ गुर का सबदु समाले ॥ साथि वेरें सो सह सदा है कु खिनु हरि नामु समालहे॥ जनम जनम के तेरे पाप कटे श्चेति परम पद पावहे ॥ साचे नालि तेस गेंद्र लागे गुरम्रुलि सदा

समाले ॥ इउ कहै नानक जह मन तुं घानदा तह हरि तेर सदा नाले ॥ ३ ॥ सुतिगुर मिलिए घारतु यम्हिमा निज धरि यसिमा

885)

CANCALACANA CANALACA CANALA त्राए<sup>1</sup>।। नामु विहामे नामु लए नामि रहे समाए।। धावतु थंम्हित्रा मिलिऐ दसवा दुत्रारु पाइत्रा ॥ तिथै ग्रंमृत भोजन सहज धुनि उपजै जितु सबदि जगतु थंग्हि रहाइश्रा ॥ तह अनेक त्रनहदु है सचे रहिश्रा समाए ॥ इउ कहै नानकु सितगुरि मिलिए धावतु थंम्हि आ निज घरि वसि आ आए ॥ ४ मन तूं जोति सरूपु है ज्ञापणा मृतु पछाणु ॥ मन हरि नालि है गुरमती रंगु माणु ।। मृत्रु पञ्जागहि तां सहु जागहि की सोभी होई तां मरण जीवण ।। गुरपरसादी एको जार्णाह दुजा भाउ नं होई !। मिन सांति आई वजी वधाई परवाणु॥ इउ कहै नानकु मन तूं जाति सरूपु है आपणा मृख पछाखु ॥ ५ ॥ मन तुं गारवि अटिश्रा गारवि लदिश्रा जाहि ॥ माइत्रा मोहणी मोहित्रा फिरि फिरि जूनी भवाहि ॥ गारवि लागा जाहि मुगध मन श्रंति गइश्रा पछुतावहे ।। श्रहंकारु तिसना रोग्र अगै लगा विरथा जनम् गवावहे ॥ मनमुख मुगघ चेतहि नाहि कहै नानकु मन त्ं गारवि ऋटिऋां गइत्रा पछुतावए ॥ इउ गारिव लिदित्रा जावहे ॥ ६ ॥ मन तूं मत माणु करिह जि हउ किछु जागादा गुरमुखि निमागा होहु ॥ अंतरि ऋगित्रानु हउ वुधि है सचि सवदि मंजु खोहु ॥ होहु निमाणा सतिगुरू ऋगै किछ मत श्रापु त्रापर्गे ऋहंकारि जगतु जलिश्रा मत तुं श्रापर्गा श्राप्र गवाबहे ॥ सतिगुर के भागों करहि कार सतिगुर कै भागौ लागि रहु ॥ इउ कहै नानकु त्रापु छडि सुख पावहि मन निमाणा होइ रहु ॥ ७ ॥ धंनु सु वेला जितु मै सितगुरु मिलित्रा सो त्रमंदु सहजु भइत्रा मिन तिन सुखु पाइत्रा ॥ सो आइआ ॥ महा सभि मंनि वसाइश्रा अवगग त्रिसारे **आइअ**। जा तिसु भागा गुगा परगट होए सतिगुर आपि सवारे ॥ से जन दुतीत्रा भाउ चुकाइत्रा ॥ इउ इकु नाम् दिङ्श्रा होए जिनी नानकु धंतु सुवेला जितु मैं सतिगुरु मिलिया सो सहु चिति ब्राइया ।। द्रकि जंत भरमि भुले तिनि सिंह त्र्यापि भुलाए ।। द्जे फिरहि इउमै करम कमाए।। तिनि सिंह आपि अलाए कुमारिग पाए तिन का किछु न वसाई ॥ - तिनकी गति अविगति तूंहै जागाहि जिनि इह 

रचन रचाइ । इन्क्रु तरा खरा भारा गुरुह्याख किस बुक्ताए । इउ कह नानकु किझा जंत विचारे जा तुशु मेराम छलाए ॥ ह ॥ सचे मेरे साहिवा सची तेरी यिडझाई ॥ तुं पारत्रहृष्ट बेशंतु सुझामी तेरी कुदरति कहणु न जाई ॥ सची तेरी यिडझाई जा कउ तुशु मंनि बसाई सदा तेरे गुण गायह ॥

सची तेरी विडिआई जा कउ त्रुपु मिन बसाई सदा तेरे ग्रुख गावह ॥ तेरे ग्रुख गावहि जा त्रुपु भावहि सचे सिउ चितु लावहे ॥ जिस नो त्र् आपे मेलहि सुगुरुसुखि रहे समाई॥ इउ कहे नानकु सचे मेरे साहिया

सची तेरी विडियाई ॥१०॥२ ॥७॥४॥२ ॥७॥

रिक्र सहला ४ घर १
विकास सम्बद्धि ॥ ॥ जीवनी से जीवन स

रागु आसा छत महला ध पर र १ द्यों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ जीवनो मै जीवनु पाइआ गुरमुलि भाष राम ॥ हरिनामो हरिनामु देवे मेरे प्रानि वसाप राम ॥ हरि हरि नामु मेरे प्रानि वसाप समु संसा दुखु गवाइआ ॥ अदिसदु अगोवरु गुरू वचनि धिआइआ पवित्र परम पदु पाइआ ॥

श्रादंसदु अर्गाचरु गुर पचीने पिश्राहमा पवित्र परस पहुँ पाइमा ॥
प्रमद्द धुनि बाजिह नित वाजे गाई सितगुर बाखी ॥ नानक दाति
फरी प्रमि दाते जोती जोति समाखी ॥ १ ॥ मनप्रुता मनप्रुति
प्रुए मेरी किर माइमा राम ॥ तिज्जु आवे तिज्जु जारे दुरगंघ मन्
वित्तु लाइमा राम ॥ लाइमा दुरगंघ मन्दे चितु लागा जिउ रंगु
कर्मम दिवासमा ॥ वित्त प्रस्ति वित्त जरुं स्वित लाए जिउ चक

चितु लाहआ राम ॥ लाहआ दुरगंध महै चितु लागा जिउ रंगु फर्सुम दिलाहआ ॥ स्वितु पूरिक स्वितु पद्धिम छाए जिउ चकु कुन्दिसारि मनाहआ ॥ दुखु लाबिह दुखु संचिह मोगहि दुख की पिरिष वर्धाह ॥ नानक विख्य यहेला तरीए जा आवै गुर सरखाई ॥ २ ॥ मेरा ठाकुरे ठाकुरु नीका अगम अथाहा राम ॥ हरि पूजी हिर पूजी चाही मेरे सतिगुर साहा राम ॥ हरि पूजी चाही मेरे सतिगुर साहा राम ॥ हरि पूजी चाही नाह

विसाही गुण गावै गुण भावै ॥ नीद भूख सम परहरि तिआगी सने सनि समावै ॥ वराजारे भाती आविह लाहा हरिनाम इक लै जाहे ॥ नानक मन तन अरिप गुर आगै जिस प्रापति सागरु भरित्रा वाखी रतना रतन पदारथ वह चडिश्रा राम गुरबाखी लागे तिन हथि 11 ॥ इरि चहिश्रा निरमोलक रतनु अपारा भरे मंडारा तेरी मगति - 11 समुद्र विरोत्ति सरीरु इक वसत अनुप दिखाई॥ गर गोरिंट

भिमे भिमि भिमि वरसै अंमृत घारा राम ॥ गुरमुखे गुरमुखि नदरी रामु पित्रारा राम ॥ राम नाम्र पित्रारा जगत निसतारा राम नामि विडित्राई कलिजुगि राम नामु वोहिथा गुरमुखि पारि लघाई ।। हलति पलति रामनामि देवै राम नामि सुहेले गुरमूखि करगी सारी ॥ नानक दाति दइत्रा करि ।। रामो राम नामु जिपश्रा दुख किलविख 8 परचै परचै गुर मै धिश्राइश्रा गवाइत्रा राम ॥ गुर सरगाई हिरदै परमगति पाई रदाइआ राम ॥ रविश्रा रामु जा गुर डुबदी निकली सतिग्ररि नाव जा नाम्र लोभ विकार दिड़ाए ॥ जीय दानु गुरि पूरै दीया राम नामि चितु लाए कृपा करि देवें नानक गुर सरणाए २ ॥ बाग्गी II सुहाए राम ॥ रोमे रोमि रोमि सिधि कारज सभि रामु धित्राए राम ॥ राम नामु धित्राए पवितु होइ ग्राए काई ॥ रामो रविश्रा श्रंतरि रामु रेखिआ घट तिसु रुपु गवाई सीतल्र सीगारु तनु П मनु सभु भूख त्सना सभ ऋापि कीआ **अनुग्रह्** नानक II गुरमति राम्र प्रगासा रामो जिनी नामु 3 II दासनि दासा 11 **ऋंतरे** मोहु तिन अभागी H राम मनमुख मूड़ विसारिश्रा से वित्रापे खिनु खिनु माइत्रा लागी राम ॥ माइत्रा मलु लागी मृड़ त्र्यनेक H करहि भए अभागी जिन राम नामु नह भाइश्रा करम पंथु श्रभिमानी हरि रोमो नामु चोराइश्रा महा विख्य II जम कालूखत मोह श्रंधिश्रारा ॥ नानक गुरमुखि धिग्राइत्रा नाम्र ता पाए मोख दुत्र्यारा ॥ ४ ॥ रामो राम नामु गुरू राम्र गुरम्खं मन्त्रा खिनु ऊभ पङ्त्राली घरि भरमदा इकतु ॥ इह ।। मनु इकतु घरि त्राणै सभ गति मिति जाणै रसाए ॥ जन की पैज रखै राम नामा प्रहिलाद उधारि **ऋं**तु रामु रमो रमु ऊचा गुण कहतिआ न पाइत्रा ॥ नानक राम रामै नामि समाइत्रा ॥ ५ IĮ जिन अंतरे राम नाम राम ॥ सभि सभि गवाङ्या अरथा धरम सभ चिंदिश्रा सो पाइऋा चिंदिश्रा फल् राम मन मिले धिश्राइश्रा राम नाम गुण दुरमति राम नामू 11 本本本本本本本本本本本本本本本本本本

कबुधि गई सुधि होई राम नामि मनु लाए ॥ सफलु जनसु सरीरु समु होत्रा जित रामनामु परगासित्रा॥ नानक हरि मज सदा दिन राती शुरमुलि

निज घरि वासित्रा ॥ ६ ॥ जिन सरघा राम नामि लगी तिन्ह दजै चितु न लाइया राम ॥ जे घरती सम कंचन करि दीजै विन नावै अवरु

न माइत्रा राम ॥ राम नाम्र मनि माइत्रा परम सुख पाइत्रा

श्रंति चलदिश्रा नालि सर्खाई ॥ राम नाम घनु पंजी संची ना हर्षे ना जाई ।। राम नामु इसु जुग महि तुलहा जम काल नेडि न श्रावै ॥ नानक गुरम्रुखि राम्र पञ्चाता करि किरपा श्रापि मिलावै ॥ ७ ॥

सेवको गुर रामो राम नाम्न सते सति गुरम्राचि जाणित्रा राम ॥ सेवा लागा जिनि मनु तनु अरपि चडाइआ राम 11 अरपिश्रा बहुतु मनि सरिवज्ञा गुर सेवक भाइ मिलाए ॥ दीनान।पु जीव्याका दाता पूरे गुर ते पाए ॥ गुरू सिद्ध सिद्ध गुरू है एको

गुर उपदेसु चलाए ॥ राम नाम मंतु हिरदे देवे नानक मिल् समाए॥ = ॥२ ॥६॥

१ व्यों सितगुर प्रसादि ॥ व्यासा छंत महला ४ घरु २ ॥ हरि इरि करता द्ख विनासनु पतित पावनु इरि नामु जीउ ॥ इरि सेवा माई परमगित पाई इरि उत्तम हिर हिरे कामु जीउ ॥ हिरे

जतम् कामु जपीऐ हरि नाम् हरि जपीऐ असथिरु होवै ॥ जनम मरण दोवे दुख मेटे सहजे ही सुखि सोवे ॥ इरि इरि किरपा धारह ठाइर हरि जपीए आतम राम्न जीउ ॥ हरि हरि करता दूख विनासनु पवित पावनु हरि नामु जीउ ॥ १ ॥ हरि नामु पदारपु कलिजुगि ऊतमु हरि जपीए सतिगुर भाइ जीउ ॥ गुरमुखि हरि पहीए गुरमुलि इरि मुगीऐ इरि जफ्त मुखत दुखु खाइ खीउ ॥ इरि इरि

सितगुर गित्रानु बलिया घटि चानणु अगित्रानु श्रंधेरु गवाइया п 0 हरि हरि नामु तिनी श्राराधिश्रा जिन मसतिक धुरि लिखि नामु पदारयु कलिजुगि पाड जीउ हरि हरि u ऊतम जपीएं सविगर इरि हरि भाइ जीउ 11 ર 11 मनि भाइआ परम मुख थाइत्रा इरि लाहा पदु निरवाणु

नामु जपित्रा दुखु विनसित्रा हरिनामु परम

古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古

सुख् पाइग्रा 11 东东市远远市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市 लगाई हरि नामु सलाई भ्रमु चूका जीउ ॥ हरि प्रीति त्रावण जाण हरि हरि हरि त्रावरा जारा। भ्रमु भउ भागा गुगा गाइत्रा ।। जनम जनम के किलविख दुख उतरे हरि हरि नामि समाइत्रा हरि घित्राइत्रा धुरि भाग लिखि पाइत्रा तिन सफल जनम हरि मनि भाइत्रा परम सुख हरि हरि पाइआ निरवाणु जीउ ॥ ३ ॥ जिन्ह हरि मीठ लगाना ते जन लोग जीउ परधाना ते ऊतम हरि हरि वडाई हरिनाम्र 11 भोग जीउ सबदी हरि रस ॥ हरि रस ग्र महा निरजोग वड भागी हरि रसु पाइत्रा ।। से धंनु वडे सतपुरखा पूरे मंगै जिन गुरमति नामु धित्राइत्रा ।। जनु नानकु रेणु पग साध् मिन चूका सोगु विजोगु जीउ ॥ जिन्ह हरि मीठ लगाना हरि लोग ते ऊतम हरि जीउ ॥ ४ ॥ ३ ॥ १०॥ आसा संतोख महला ४ ॥ सतज्ञिग सभ्र सरीरा चारे पग धरम हरि गावहि परम तनि सुख् पावहि हरि गित्रातु जीउ ॥ गुण गित्रातु पदारथु हरि हरि गुरम्रुखि होई ॥ श्रंतरि बाहरि हरि प्रभ एको दजा अवरु हरि हरि लिव लाई हरिनाम् सखाई हरि दरगह सतज्जुगि सभ्र संतोख सरीरा चारे धरम धिआन पग तेता जुगु त्राइत्रा श्रंतरि जोरु पाइत्रा संजम त्र खिसिश्रा टिकिञ्रा करम कमाइ जीउ ॥ प्ग चउथा पग मनि जीउ ॥ मनि हिरदै क्रोध जलाइ विसलोध महा निरप धावहि लड़ि दुखु पाइत्रा ।। श्रंतरि ममता रोगु लगाना हरि हरि कृपा धारी मेरें अहंकारु वधाइआ ॥ विख गुरमति हरि नामि लहि जाइ जीउ तेता 11 जीउ ॥ पाइत्रा जतु संजम करम कमाइ भरमि भरमाइश्रा हरि गोपी कान्ह उपाइ तापन तापहि जग पुंन **अरंभ**हि ।। तप्र ऋति किरिश्रा करम कमाइ जीउ ॥ किरित्रा करम कमाइत्रा पगु दुइ खिसकाइश्रा जीउ टिकाइ महा 11 जोध जुघ वह विचि हउमै पचै पचाइ जीउ दीन - 11 दइआलि साध

मिलाइया मिलि सतिगुर मलु लहि जाइ जीउ ॥ जुगु दुत्रापुरु त्राइत्रा भरमि भरमाइश्रा हरि गोपी कान्ह उपाइ जीउ ॥ ३ ॥ कलिजुगु हरि कीश्रा पग है खिसकीया पगु चउथा टिकै टिकाइ जीउ ॥ गुर सबदु कमाइत्रा हरि पाइत्रा हरि कीरति हरि सांति जीउ पाइ हरि कीरति रुति आई हरि नाम्र वडाई हरि हरि नाम्र खेत जमाहश्रा ॥ नावें सभ बीजै बिनु लाहा मूल गवाध्या ॥ जन नानकि गुरु पुरा पाइमा मनि हिरदै नाम लखाइ जीउ पग श्रे खिसकीआ पग चउथा टिकै टिकाइ जीउ ॥ ४ ॥ महला ४ 11 हरि कीरति मनि गति पाई हरि मनि तनि मीठ लगान जीउ ॥ हरि हरि रसु पाइया मसतकि जीउ ॥ धियाहत्रा धरि भाग प्रसन धरि हरि नामि नामै हरि हरि भाग सहाग ग्रा

IB

13

हरि ममतकि मगी प्रीति बह प्रगरी हरि सतिग्रर जोती जोति पिली त्रभ मिलि पाइआ हरि कीरति मनि हरि li . भाई परमगति जीउ ॥ н हरि हरि गाइश्रा परम पद पाइत्रा ते ऊतम जन परधान जीउ п तिस्ह खिन् पग घोतह जिन हरि मीठ लगान जीउ ॥ हरि मीठा लाइआ परम सुख पाइआ मुखि भागा रती चारे ॥ क्षरि गाइया हरि हारु उरि हरि नामा पाइया समत करि देखें हरि सभ्र आतम रास पञ्चान

जीउ ते ऊतम पाइश्रा जन परधान पद संगति हरिरस भाई हरि रसन रसाई निचि हरि हरि याराधिया ग्र सबदि निगासित्रा बीजा श्रवरुन कोड जीउ ॥ श्रवरुन कोड हरि श्रंमृत सोड जिनि पीया घन धंद्र गुरू पूरा प्रश्च लगि संगति नामो आराधै नामो सेवि बिन नामें यवस मनि माई हरि रसन विचि संगति रसाई सत हरि रसु होइ जीउ ॥ ३ ॥ हरि दहश्रा धारह पाखरा प्रभ चीकडि लेपह सबदि समाइ जीउ मोह 11

फाथे निघरत हम जाते हिर बांह प्रभु पकराइ जीउ ॥ प्रभि बांह पकराई ऊतम मित पाई गुर चरणी जनु लागा ॥ हिर हिर नामु जपिश्रा मुखि मसतिक भागु समागा **ऋाराधि** श्रा 11 जन नानक हरि किरपा धारी मिन हिर हिर मीठा लाइ जीउ ॥ हरि दइश्रा प्रभ धारहु पाखण हम तारहु किं लेवहु सबदि सुभाइ जीउ ॥ ४॥ १२ ॥ त्रासा महला ४ ॥ मनि नामु जपाना हरि हरि मनि हरि भगत जना मनि चाउ जीउ ॥ जो जन मरि जीवे पीवे मनि लागा गुरमति भाउ जीउ ॥ मनि हरि हरि जीवन मुकतु सुखु होई ॥ जीवणि मरिए हरि सुहेले मिन हरि हरि हिरदे सोई ।। मिन हरि हरि वसित्रा हरि रसित्रा हरि हरि रस गटाक पीत्राउ जीउ 11 जपाना हरि हरि मनि भाना हरि भगत मनि जना चाउ जीउ ॥ १।। जिंग मरेणु न भाइत्रा नित श्रापु लुकाइत्रा मत लैं जाइ जीउ ॥ हरि श्रंतरि वाहरि हरि प्रभु एको इह रखित्रा न जाइ जीउ ।। किउ जीउ रखीजें हिर वसतु लोड़ीजें जिस की वसतु सो लै जाइ जीउ ॥ मनमुख करण पलाव करि सिम अउखध दारू लाइ जी ॥ जिस की वसतु प्रभु लए सुआमी जन उचरे सबदु कमाइ जीउ ॥ जिंग मरखु न भाइत्रा नित त्रापु लुकाइत्रा मत जम् पकरै लै जाइ जीउ ॥ २॥ धुरि मरस लिखाइत्रा गुरमुखि सोहाइत्रा जन उनरे हरि हिर धित्रानि जीउ सोमा पाई हरि नामि विडियाई हरि दरगह पैघे जानि जीउ ॥ हरि द्रगह पैधे हरि नामै सीधे हरि नामै ते सुखु पाइत्रा मरण दोवें दुख मेटे हरि रामै नामि समाइत्रा ॥ हरि रिल एको होए हरिजन प्रभु एक समानि जीउ॥ धुरि मर्ग्यु लिखाइत्रा गुरमुखि सोहाइत्रां जन उवरे हिर हिर धित्रानि जीउ ॥ ३ ॥ जगु विनसे विनसि विनासे लगि गुरमुखि **असिथिरु** जीउ ।। गुरु मंत्रु दङ्गए हरि रसिक रसाए हरि अंमृतु मुखि मुत्रा ंरसु पाइत्रा चोइ जीउ ॥ हरि श्रंमृत जीवाइत्रा फिरि वाहुड़ि मरगु न होई ।। हार इरि नामु अमर पढु पाइआ हरि नामि समावै सोई।। जन नानक नामु अधारु टेक है चित्र नावै अवरु न कोइ

222:22<u>32.22</u> जीउ ॥ जगु उपजै निनसै निनसि निनासै लिंग गुरमुखि असथिरु होइ जीउ ॥ ४ ॥ ६ ॥ १३ ॥ आसा महला ४ छत ॥ वडा मेरा गोर्निंदु अगम अगोचरु आदि निरंबनु निरंकारु जीउ ॥ ता की गति कही न जाई अमिति विडियाई मेरा गोर्चिट अलख अपार जीउ ॥ गोर्निट त्रलख अपारु अपर परु आप आपसा जारों ॥ किया हह निचारे कही अहि जो तुख श्राखि बखायाँ ॥ जिस नो नदिर करिह तृ अपक्षी सो गुरमुखि करे वीचारु जीउ ॥ वडा मेरा गोर्निंडु अगम ' श्रगोचरु श्रादि निरंजन निरकारु जीउ ॥ १ ॥ तु श्रादि श्रपरपरु करता तेरा पारु न पाइब्रा जाइ जीउ॥ तु घट घट श्रंतरि महि रहिमा समाइ जीउ ।। घट सरव निरंतरि सभ पारबहस परमेसरु ता का अंत न पाइत्रा ॥ तिस रूप न रेख र्आदसदु थगोचरु गुरमुखि घलखु लखाइया ॥ सदा अनदि दिन राती सहजे नामि समाइ जीउ ॥ त आदि प्ररख अपरंपरु करता तेरा पारु न पाइचा जाइ जीउ ॥ २ ॥ तु सति परमेसरु सदा अनिनासी हरि इरि गुणि निघानु जीउ ॥ इरि इरि प्रश्च एको थवरु न कोई तु आपे प्ररक्ष सुआनु जीउ ॥ प्ररक्ष सुजानु तु परधानु तुपु जेनह अनरु न कोई ॥ तेरा सबद सम्रु तु ई बरतहि तू आपे करहि सु होई॥ हरि सम महि रविका एको सोई गुरह्राल लखिआ हरि नाम जीउ ॥ त सति परमेसरु सदा अनिनासी हरि हरि गुणी निघानु जीउ ॥ ३ ॥ सम्र तु है करता सम तेरी पडिमाई जिउ मार्ने तिनै चलाइ जीउ ॥ तुषु आपे भावे तिवे चलावहि सम वेरै समीद समाइ जीउ ॥ सम सबदि समानै जां तथ तेर सनदि विडिमाई ॥ गुरमुखि बुधि पाईऐ आपु गवाईऐ सबदे रहिश्रा समाई ॥ तेरा सबदु श्रगोचरु गुरमुखि पाईऐ नानक नामि समाइ जीउ ॥ सम्र त है करता सम देरी वडिग्राई जिउ तिये चलाइ जीउ ॥ ४ ॥ ७ ॥ १४ ॥ स्रतिगुर प्रसादि ॥ ज्यासा महला ४ घरु ४ ।। इरि अमृत मिने लोइणा मनु प्रेमि रतना राम

मनु रामि कसरटी लाह्या कंचनु सोर्निना ॥ गुरमुखि 遊校 法选述选述法法法法法法法法法法法法法法法法

ABOO DOOD OO DOOD तनो भिना ग्रसिक मेरा चलुलिश्रा मनु 11 नानक जन् धनु धंना हरि 11 8 -11 प्रेम वागी भकोलिया सभ जनम मन् राजे **अणी** आले अगीआ जिस लागी पीर मारिश्रा राम Ħ जाराँ जीवन पिरंम की सो जरीत्रा मुकति सो आखीऐ H मरि जीवे सतिगुरु मेलि मरीत्रा ॥ जन नानक हरि जगु दुतरु सरणागती हम मुरख मिल गोविंद 2 11 मुगध पूरे हरि पाइआ राम राजे ॥ गुरि हरि भगति ॥ मेरा मंगा ∙सबदि विगासित्रा जपि तरंगा ॥ मिलि श्रनत संत जना मनु सुरिंग बेनती हरि सत संगा 11 3 11 दोन पाइश्रा नानक दइश्राल प्रभ हरि राइत्रा राम राजे सरि हरि हरि 11 हउ मागउ नाम मुखि पाइश्रा ॥ भगति हरि विरद हरि वछलु सरणागती हरि नामि रखाइत्रा ॥ जन नोनक तराइश्रा द्रदेशिश्रा ॥ 🖒 ॥ १५ ॥ त्रासा महला ४ ॥ गुरमुखि ह हि कोट सज्ञा ल्या राम राजे ॥ कंचन काइआ विचि गड़ हरि सिधा ॥ हरि हरि हीरा रतनु है मेरा मनु तन् विधा धरि भाग ॥ पंथु दसावा हरि पाइआ नानक रसि गुधा 8 नित वडे 11 राजे वाली ॥ हरि हरि नाम्र चेताइ गुर मंघ राम हउमै विखु अधारु है मारगि चाली ॥ मेरे मनि तनि नाम्र मेलि हरि हरि मिलिया बनवाली सतिग्ररु मै चिरी विद्युंने राम गुरमुखि पित्रारे त्राइ मिलु राजे ॥ मेरा वैरागित्रा हरि नैस रसि भिने ॥ मै हरि प्रभ कारे लाई आ नानक दिस गुरु मिलि हरि मन मंने ॥ इउ मृरखु कंमे ॥ ३ ॥ गुर अंमृत भिंनी देहरी अंमृतु बुरके राम राजे 11 गुरवाणी मनि भाईत्रा अंमृति छिक छके गुर .तुरु II पाइत्रा धक धके ॥ हरि जन हरि हरि होइत्रा नानक हरि इके ॥ ६॥ १६॥ त्रासा महला ४ ॥ हरि अंमृत भगति भंडार है गुर सतिग्र पासे राम राज ।। गुर सतिगुरु सचा साहु है सिख देइ हरि रासे।। धनु धंनु वर्णजारा मण्जु है गुरु साहु सावासे ॥ जनु नानकु गुरु तिन्ही पाइत्रा जिन धुरि लिखतु लिलाटि लिखासे ॥१॥ सचु साहु हमारा तूं धणी ससु राजे ॥ सभ भांडे तुधै साजिया जगतु वर्णजारा राम

シロ

CHRURERERERERERE

हरि थारा ॥ जो पानहि मांडे निचि वसतु सा निकलै किया कोई करे वेचारा जन नानक कउ इरि बखिमश्रा हरि भगति भंडारा ॥ २ ॥ इम किया गुण तेरे वियाद सुत्रामी व अपर अपारो राम राजे ॥ हरि नाम्र सलाहह दिन राति एहा ज्ञाम ज्ञाघारो ॥ इम मृग्ख किल्लूश्च न जाग्रहा किव पात्रह पारो ॥ जन नानक हरि का दासु है हरि दास पनिहारो ॥ ३ ॥ जिउ मार्वे तिउ राखि लैं इम सरिए त्रम व्याए राम राजे ॥ इम भूलि दिगाडह दिनसु राति हरि लाज रखाए ॥ इम बारिक तुं गुरु पिता है दे मित समभाए ॥ जनु नानक दास हरि कांढिमा हरि पैज रखाए ॥ ४॥ १० ॥ १७॥ म्रासा महला ४ ॥ जिन मसत्ति धरि हरि लिखिया तिना मिलिया राम राजे ॥ व्यगियातु अंधेरा कटिया गुर गियात बलिया ॥ इरि लघा रतनु पदारथो फिरि बहुड़ि न चलिया ॥ जन नानक नाम् त्र्याराधित्रा याराधि हरि मिलित्रा ॥ \$ ॥ जिनी ऐसा हरि नाम न चेतिओ से काहे जिंग आए राम राजे।। इह माणस जनम दलंश्च है नाम निना विरथा सञ्च जाए ॥ हृणि वर्ते हरि पीजिश्रो श्रगे मुख कित्रा खाए ॥ मनमुखा नो फिरि जनमु है नानक इरि भाए ॥ २ ॥ तु हरि तेरा सम्रुको समि तुषु उपाए राम राजे ॥ किछ हाथि किमै दै किछ नाही समि चलहि चलाए ॥ जिन्ह तू मेलहि पिद्यारे मे तुपु मिलहि जो हिर मनि भाए ॥ जन नानक सतिग्रह

मेटिया हरि नामि तराए ॥ ३॥ कोई गावै सगी नादी करि नही हरि हरि भीजै राम राजे ॥ जिना श्रंतरि निकार है निना रोड़ किया कीजे ॥ हरि करता सह किन्न मिरि रोग इथु दीजै ॥ जिना नानक गुरमुखि हिरदा सुध लीजै ॥ ४॥ ११॥१८॥ जासा महला श्रंतरि हरि हरि ग्रीति है ते जन सुपड़ सित्राखे राम राजे ॥ जे बाहरह मुलि चुकि बोलदे भी खरे हरि भाखे ॥ हरि संवा नो थाउ नाही हरि माण नमाखे ॥ जन नानक नामु दीवाल है हरि ॥ १ ॥ तिथै बाद वह मेरा सतिगुरू सो मुद्दारा राम राजे ॥ गुर निर्म्वी सो थानु मालिया लें धृरि मुखि **मि**स्वा को पाल थाः पर्र तिन हरि त्रिन नानर सनिगुरु वृजिमा तिन हरि

KARAKA KANTA करावा ॥ २ ॥ गुर सिखा मनि हरि श्रीति है हरि नाम हरि तेरी राम राजे ॥ करि सेविह पूरा सतिगुरू भुख जाइ लहि मेरी ॥ गुर सिखा की भुख गई तिन पिछै होर खाइ घनेरी ॥ जन नानक हि पुंचु वीजिया फिरि तोटि न आते हरि पुन केरी ॥ ३॥ गुरसिखा मनि वाधाईऋा मेरा सतिगुरू डिठा राम राजे । कोई करि गल सुणावे हरि सो लगे गुर सिखा मनि मिठा।। हरि दरगह गुर सिख पैनाईश्रहि जिना मेरा सितगुरु तुठा ॥ जन नानकु हरि हरि होइश्रा हरि हरि मनि बुठा ॥ ४॥ १२ ॥ १६॥ श्रासा महला ४॥ जिन्हा भेटिश्रा मेरा पूरा सतिग्ररू तिन हरि नामु हड़ावै राम राजे ॥ तिस तृसना भुख सभ उतरे जो हरि नामु धिश्रावे 11 जो हरि हरि धिश्राइदे तिन्ह जमु नेड़ि न श्रावे ॥ जन नानक कउ हरि कृपा करि नित जपे हरि नामु हरि नामि तरावे ॥ १ ॥ जिनी गुरम्रखि धित्राइत्रा तिना फिरि विघन्न न होई राम राजे ॥ जिनी सतिगुरु पुरुख मनाइंद्रा तिन पूजे सभु कोई ॥ जिन्ही सतिगुरु पित्रारा सेविद्या हाई जिना नानक सतिगुरु 11 मेटिश्रा तिना हरि सोई।। २ ।। जिना अंतरि गुरमुखि प्रीति है तिन हरि रखगहारा राम राजे ॥ तिन्ह की निंदा कोई किया करें हरि हरि सेती मनु मानिश्रा नाम् पिश्रारा ॥ जिन भख नानक नामु धित्राइत्रा हरि रखगहारा ॥३ ॥ हरिजुग पैज रखदा आइआ राम राजे जुगु भगत उपाइत्रा ॥ हरणाखस मारिश्रा प्रहलादु तराइऋा 11 **अहंकारी** आ निंदका पिठि देइ नाम देउ मुखि लाइत्रा ॥ जन नानक ऐसा हरि सेवित्रा लए छडाइत्रा॥४॥१३॥२०॥ श्रासा महला ४ छत घर ५ १ ओं सतिगुर प्रसादि॥ ॥ मेरे मन परदेसी वे पिश्रारे गुरू मिलावहु मेरे पित्रारे घरि वसी हरे त्राउ घरे ॥ हरि रंगि रलीत्रा माण्डु मेरे पित्रारे हरि किरपा करे ॥ गुरु नानकु मेरे मेले हरे ॥ १ ॥ मै प्रेम्र न चालित्रा मेरे पित्रारे भाउ

# ( ४४२ ) जोबन जाने मेरे पिश्चारे जम्र सास हिरे ना मणी सोहागिण मेरे पित्रारे नानक हरि उरिघारे ॥ २ ॥ पिर रतिबढ़े मैंडे लोइए मेरे पिबारे चात्रिक बंद बिवै ॥ मनु सीतलु होत्रा मेरे पित्रारे हरि बुंद पीने ॥ तनि निरह जगाने मेरे पिद्यारे पर्वे किवे ॥ इरि सञ्जल लघा मेरे पिद्यारे गुरू लिवे ॥ ३ ॥ चेतु चिंद बसंत मेरे पिश्चारे मलीब रुवे ॥ पिर बाम्हिडबड मेरे पित्रारे आंगणि धडि लते ॥ मनि आस उडीणी मेरे पिआरे दइ नैन जुते ॥ गुरु नानक देखि विगसी मेरे पित्रारे जिउ मात सुते ।। 🖁 ।। हरि कीमा कथा कहाणीमा मेरे पिम्रारे सरिगरू क्षणाईमा ॥ गुर विटिइयह हउ थोली मेरे पिछारे जिनि हरि मेलाईआ ॥ सभि आसा हरि परीआ मेरे पिआरे मनि चिदिश्रहा फल पाइश्रा ॥ हरि तुरुहा मेरे पित्रारे जुल नानक नामि समाइत्रा ॥ ५ ॥ पित्रारे हरि वित प्रेप्त न खेलसा ॥ किउ पाई गुरु जित लिंग पिश्रारा देखसा ॥ हरि दावडे मेलि गुरुप्रस्ति गुरप्रस्ति मेलसा ॥ गुरु नानक पाइञा मेरे पित्रारे धरि मसतकि लेखसा ॥ ६ ॥ १४ ॥ २१ ॥ १ औं सविग्रर प्रसादि ॥ रागु बासा महला ५ छंत घरु १ ॥ अनदो अनद् प्रणा मै सो प्रश्नु डीठा राम ॥ चालियड़ा चालियडा मै हरि रस मीठा राम ॥ हरि रस मीठा मन महि चुठा सविग्रह तठा सहज महस्रा ॥ गृह वसि आइसा मंगल गाइसा पंच दसट ओह भागि गुइया ।। सीतल व्याघाणे अंसृत नाणे साजन संव वसीठा ॥

कडु नानक हरि सिउ मनु मानिया सो प्रश्च नैयी डीठा ॥ १ ॥ सोहियहे सोहियहे मेरे बंक दुवारे राम ॥ पाइनहे पाइनहे मेरे संत पित्रारे राम ॥ संत पित्रारे कारज सारे नमसकार करि लगे सेवा। आपे बाजी आपे माजी आपि सुआमी आपि देवा।। अपसा कारज आपि सवारे आपे घारन धारे ॥ कहु नानक सहु धर महि बैठा सोहे वंक दुआरे ॥ २ ॥ नव निघे नउ निघे मेरे घर महि क्याई राम ।। सम्रु किछु मै सम्रु किछु पाइया नामु धियाई राम ।। नामु धिमाई सदा सलाई सहज सुमाई गोविंदा ॥ गणत निटाई

**医恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋** चुकी धाई कदे न वित्रापे मन चिंदा ॥ गाविंद गाजे त्रनहद वाजे अचरज सोभ वर्णाई ॥ कहु नानक पिरु मेरे संगे ता मै नव निधि पाई ॥ ३ ॥ सरसित्राडे अरसित्राडे मेरे भाई सभ मीता राम विखमो विखम्र अखाड़ा मैं गुर मिलि जीता राम ॥ गुर मिलि जीता हरि हरि कीता तूटी भीता भरम गड़ा ।। पाइत्रा खजाना वहुतु निधाना साग्रथ मेरी भ्रापि खड़ा ॥ सोई सुगित्राना सो प्रधाना जो प्रभि अपना कीता ॥ कहु नानक जां विल ता सरसे भाई मीता ॥ ४ ॥ १ ॥ आसा महला ५ ॥ अकथा हरि अकथ कथा किञ्च जाइ न जागी राम ।। सुरि नर सुरि नर मुनि जन सहजि वखाणी राम ॥ सहजे वखाणी अमिउ वाणी चरण कमल रंगु लाइत्रा ।। जपि एकु त्रलखु प्रभु निरंजनु मन चिंदिश्रा मोह विकार दुजा जोती जोति समाणी।। पाइत्रा ॥ तजि मानु विनवंति नानक गुर प्रसादि सदा हरि रंगु माणी ॥ १ ॥ हरि हरि संत सजन मेरे मीत सहाई राम ॥ चडमागी वडमागी सत संगति पाई राम ॥ वडभागी पाए नामु धित्राए लाथे द्ख संतापै ॥ गुर चरगी लागे भ्रम भउ भागे त्रापु मिटाइत्रा त्रापे ।। करि किरपा अपुनै विछुड़ि कतिह न जाई ॥ विनवंति नानक तेरा सदा हरि सरणाई ॥ २ ॥ हरि दरे हरि दरि सोहनि तेरे पित्रारे राम ॥ वारी तिन वारी जावा सद वलिहारे राम ॥ सद विलहारे करि नमसकारे जिन भेटत प्रभु जाता घटि 11 रहित्रा सभ थाई पूरन पुरख विधाता ॥ गुरु पूरो पाइत्रा नाम्र हारे ॥ बिनवंति नानक सरिए तेरी धित्राहत्रा जुएे जनम् न किरपा धारे ॥ ३॥ वेअंता वेअंत गुण तेरे केतक गावा राम ॥ तेरे चरणा तेरे चरण धृष्टि वडभागी पावा राम ॥ हरि धृष्टि नाईऐ मैल ग्वाईऐ जनम मरगा दुख लाथे ॥ अंतरि बाहरि सदा हद्रे प्रभु साथे।। मिटे दुख कलित्राण कीरतन बहुड़ि जोनि न पात्रा विनवंति नानक गुर सरिय तरीए आपयो प्रभ भावा ॥ ४ ॥ २॥ १ श्रों सतिगुर श्रासा छंत महला ५ घरु ४ प्रसादि वेधिआ किछु श्रान न मीठा

张宏宏宏宏宏宏宏宏宏表表表表表表表表

मनु

कमल

॥ हरि

चरन

राम राजे।। मिलि संत संगति आराधित्रा हरि घटि घटे डीठा राम राजे ॥ इरि घटि घटे डीठा अंभृतो वृठा जनम मरन दुख नाठे॥ गुण निधि गाइमा सम दुख मिटाइमा हुउमै विनसी गाठे।। प्रिउ सहज सुमाई छोडि न जाई मनि लागा रंगु मजीठा ॥ हरि नानक वेधे घरन कमल किन्नु आन न मीठा ॥१॥ जिउ राती जलि मान्नली विउ राम रसि माते राम राजे ॥ गुर पूरैं उपदेसिआ जीवन गति माते राम राजे॥ जीवन गति सुत्रामी श्रंतरज्ञामी श्रापि लीए लाहि लाए॥ इरि रतन पदारघो परगटो परनो छोडि न कतह जाए ॥ प्रश्नस्पर सस्प सुजानु सुआमी ताकी मिटैं न दावे ॥ जल संगि रावी माह्नुती नानक हरि माते॥ २॥ चात्रिकु आचै बंद जिउ हरि श्रधारा राम राजे ॥ मालु खडीना सुत भात मीत पिद्यारा राम राजे॥ समह ते पित्रारा प्रस्त निरारा वा की गति कवह गुर सबदी नहीं जाखीएँ।। हरि सासि गिरासि न विसरै रंगु माणीए ॥ प्रश्न पुरस्त जग जीवनो संत रसु पीवनो अपि भरम मोह दुख डारा ॥ चात्रिक जाचे बुंद जिउ नानक हरि पिश्रारा ।। ३ ।। मिले नराइस आपसे मानोरयो पूरा राम राजे ।। ढाठी भीति भरम की भेटत गुरु हरा राम राजे ॥ पूरन गुर पाए पुरनि त्तिलाए सम निधि दीन दृश्याला ॥ आदि मधि अंति प्रभु सोर्र सुंदर ग़ुर गोपाला ॥ सूख सहज आनंद घनेरे पतित पावन साधू पूरा ॥ इरि मिले नराइण नानका मानोरधो परा ॥४॥ १॥ ३॥

आसा महला ४ धंत घरु ६
१ औं सितगुर प्रसादि ॥ सलोकु ॥ जा कउ मए कृपाल प्रम हिर हिर्स सेई लपात ॥ नातक प्रीति लगी तिन राम सिउ भेटत साघ संगात ॥१॥ धंतु ॥ जल दुघ निजाइ रीति अब दुघ आच नहीं मन ऐसी प्रीति हरे ॥ अद उरिक्षिओं अलि कमलेह बासत माहि मगन इक सिन्तु भी नाहि टरें॥ सिन्तु नाहि टरीएँ प्रीति हरीएँ सीगार हिम रस अरपीएँ ॥ जह दुस्तु सुणीएँ जम पंगु मणीएँ तह साध मंगि न हरपीएँ ॥ किर कीरित गीविंद ग्राणीएँ

८४४ ॥ जैसी नेहु करेहु ऐसी मन प्रीति हरे 8 मछुली नीर - 11 इक्र करेंद्र ॥ जैसी चात्रिक पित्रास भी ना धीरे मन ऐसा नेहु खिन चवै वरसु सुहावे मेहु ॥ हरि श्रीति करीजै इहु मनु दीजै अति न कीजे सरिण परीजे दरसन चित् मुरारी 11 मानु गुर सु प्रसंने मिलु नाह विछुने धन देसी साचु हरि सिउ कीजे नेहा छंत अनंत ठाक्कर के करेहु ।। २ ।। चकवी सर सनेहु चितवे आस घणी कदि दिनीग्रह **त्रंव परीति चवे सुहावीत्रा मन** हरि रंगु देखीए ॥ कोकिल कीजीऐ हरि प्रीति करीजे मानु न कीजे इक राती के हिम पाहुणित्रा अव रचाइत्रा नागे त्रावण लाइश्रो मोहु जाविशश्रा थिरु 11 साधृ सरगी पड़ीएे चरगी अत्र टूटिस मोहु जु कितीएे ॥ कह परीति कव छंत दहन्राल पुरख के मन हरि दिनीश्ररु लाइ देखीए ।। ३ ।। निसि क़रंक जैसे नाद सुणि स्वणी हीउ डिवै ऐसी मन **प्रीति कीजै ।। जैसी तरुणि भतार उरक्की पिर**हि सिवें इहु लाल मतु लालहि दीजै भोग करीजै हिभ खुसीत्रा रंग मार्गे ॥ दीजै श्रपणा पाइश्रा रंगु लालु वणाइश्रा श्रति मिलिश्रो मित्र ता डिठमु त्राखी पिर जेहा थीत्रा साखी दीसै अवरु 11 मोहन के मन हरि चरण गहीजै ऐसी दइत्राल मन १ !। ४ ।। त्रासा महला ५ ।। सलोकु ।। वनु प्राति कीजै ॥ ४ ॥ वतु अवगाहि ॥ भेटे फिरती खोजती हारी बह नानक साध हरि पाइत्रा मन माहि ॥ १ ॥ छंत ॥ जाकउ खोजहि त्रसंख अनेक गिश्रानी जाप जपे ॥ अराधहि तपे । ब्रहमे कांटि जप ताप संजम करि किरित्रा पूजा अनिक सोधन वंधना ॥ गवनु वसुधा तीरथह मिलन कउ निरंजना ॥ मानुख वनु तिनु पस् पंखी सगल तुभाहि अराधते ॥ दइत्राल लाल गोविंद नानक मिल्र साध संगति कोटि विसन अवतार संकर जटा धार चाहिह -11 तुभहि मनि तनि रुच त्रपार दइऋार 11 अपार अगम धनी गोविंद पूरक प्रभ II सिध **सुर** : ठाकुर सगल ग्ग गंधरव किंनर भनी धित्रावहि जख गुगा कोटि इंद्र П जै अनेक देवा सुऋामी जपत कार ॥ 

# अस्ति 
जा कउ जपाति ॥ पतित पात्रन समिति बङ्ग नानक मिलीऐ संिम साित ॥ ३॥ जेती अधू जनाई रसना तेत भनी ॥ अनजानत जो सेत्रै तेती नह जाइ गनी ॥ अविगत अगनत अपाह ठाइर सगल मंभ्रे वाहरा ॥ सरव जानिक एकु दाता नह दृरि संगी जाहरा ॥

विसे भगत थीआ मिले जीआ ताझी उपमा कित गनी ॥ इहु दानु मानु नानक पोए सीधु साघइ घरि चरनी ॥ ४ ॥ २ ॥ ४ ॥ आसा महला ४ सलोक॥ उदयु करहु वडमागीहा सिमरहु हरि हरि राह ॥ नानक जिहु सिमरत सम सुख होवहि दुखु दरहु अयु

राइ ।। नानक जिल्ल सिमरत सम शुल होबहि दुलु दरह अधु जाइ ॥ १ ॥ छंतु ॥ नामु जपत गोविंद नह अलसाईपे ॥ भेटत सापू मंग जम पुरि नह जाईपे ॥ द्ख दरद न मठ विभागे नामु सिमरत सद शुली ॥ सासि सासि अराधि हरि हरि धिभाइ सो

ासमरत सद मुखा ॥ सामि सामि असाम हार हार । पश्चाह सा
प्रमु मिन मुखी ॥ कृपाल दहन्नाल रसाल गुण निषि करि दहन्ना
सेना लाईऐ ॥ नानकु पहन्नी चरण बंप नामु जपत गोविंद नह
अलुमाईऐ ॥ १ ॥ पावन पतित पुनीत नाम निरंजना ॥ भरम
अंधेर पिनास गिन्नान गुर अंजना ॥ गुर गिन्नान अंजन प्रम
निरंजन जलि पति महीस्रलि प्रिया ॥ इक निमल ,जाक दि

विद्यरिया ॥ व्यगाधि बोघि सिरे तिसहि समरथ नानक परश्रेपे सुश्रामी सरब भउ भंजना ]] अरय का पुनीत नाम पतित निरंजना पावन श्रोट गडी गोपाल दहश्राल कृपानिये ॥ मोहि श्रासर तुत्र चरन तुमारी सरिन मिधे ॥ इरि चरन कारन करन सुआमी पतित उधरन इरि हरे ।। सागर मंनार मन उतार नामु सिमरत बहु वरे ॥ आदि श्रंति बेशंत सनी उधरन संत संग निधे !! नानक पर्श्रंपै चरन अंपे श्रोट गही गोपाल

बह बह मंत असाचिह वह वह प्रगटाहमा ॥ प्रिम आपि प्रमाणक कर्मक कर्मक कर्मक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक

दश्याल कपा निधे ॥ ३ ॥ मगति बद्धल हरि बिरद आपि चनाइका ॥

法表表表表表表表表表表表表表表表表 लीए समाइ सहजि सुभोइ भगत कारज सारित्रा॥त्रानंद हरि जस महा मंगल सरव दख विसारित्रा ॥ चमतकार प्रगासु दह दिस एकु दसटाइत्रा ॥ नानकु पद्रत्रंपे जंपै भगति वछल् चरण ॥ थिरु संतन श्रापि चनाइश्रा ॥ ४ ॥ ३ ॥ ६ ॥ श्रासा महला ५ सोहांग्र मरे न जावए ॥ जाक गृहि हरि नाहु सु सद ही रावए सो प्रभ अविगत निरमला सदा नवतन्त्र सदा ॥ प्रानपति गति मति सदा हदरि दिस पूरनु ठाक्ररु दह सद वखार्ये जा ते प्रिश्र प्रीति प्रीतम् भावए ॥ नानक गुर बचनि जाएँ मरे थिरु संतन सोहाग्र न जावए ॥ १॥ जा कउ राम भतारु ता के अनद घणा ।। सुखवंती सा नारि सोभा पूरि वणा ।। माण् कलित्राण हरिज्ञ संगि सुरज्जु सो प्रभृ 11 सरव नवनिधि तित नही ऊना गहि सभ्र कञ्च 11 मधर वानी पिरहि वखार्गो ता का वणा ॥ नानक गुर बचनि ताकै जार्गे जाको राम्र भतारु अनदु घणा 11 २ सरवी संत पासि सेवा लागीए ॥ पीसउ चरण पखारि त्रापु तित्रागीए ॥ जाणाईऐ संतापु त्रापु नह सरिए गहीजे मानि 11 करे सो सुख़ पाईएे । करि दास दासी तिज उदासी रैंिेेेें जागीएं ।। नानकु वखाएँ गुर वचिन जाएँ आउ दिन लागीए ॥ ३॥ जा कै मसतकि भाग सि सेवा लाइत्रा ।। ताकी पूरन त्रास जिन साध संग्र पाइत्रा ॥ साध संगि हरि के रंगि गोविंद सिमरण लागिश्रा भरमु मोहु H विकारु दजा सगल तिनहि तित्रागित्रा 11 मनि सांति सहज्र सुभाउ बुठा वखार्गे II नानकु त्र्यनद मंगल गुग गाइआ गुर जार्गे जा मसत्तिक भाग सि सेत्रा लाइत्रा ॥ ४ 11 9 11 सलोक्र हरि हरि नाम -11 जपंतिश्रा श्रासा 11 सुखी होइ अंते मिले गोपाल मन्र तनु काल ॥ नानक ॥ मिलउ के संगि मोहि उधारि लेह संतन ॥ छंत जोडि देह ॥ हरि हरि हरि नामु नाम्र तिञ्जागउ तुम्ह दइआ लागउ मान H कतहं न सरिश करुणामै करि मङ्श्रा प्रभ 11 समरथ अगथ

सुसह सुआमी विनउ एडु ॥ कर जोड़ि नानक दानु मार्ग जनम मरस निवारि लेहु ॥ १ ॥ ऋपराधी मति हीनु निरमुनु ऋनाथु नीचु ॥ सठ हीनु विद्यापत मोह कीचु ॥ मल भरम करम ऋहं ममता मरणु चीति न त्रावए ॥ बनिता विनोद यनंद माइत्रा श्रमित्रानता ।। खिसै जोवनु वधै जरुत्रा दिन निहारे संगि विनवंति नानक व्यास तेरी सरिए साधू राख्य नीचु ॥ २ ॥ भरमे जनम श्रमेक संकट महा जोन ।। लपटि रहिओ तिह संगि मीठे भोग सोन ।। अगनत आइओ बहु प्रदेसह घाइओ ॥ अब ओट धारी सरव सुल हरि नाइत्रो ॥ राखन हारे त्रभ पित्रारे सुभ होन होआ 11 स्रुव सहज आनंद नानक धारीक उधारे भगतह संसा कउन ॥ जैन ॥ नाम केन परकारे हरि हरि जस सुनह स्वयन ॥ सुनि स्रवन बानी पुरख गित्रानी मनि निधाना पावहे ॥ हरि रंगि राते त्रभ 'विधाते राम 11 वसुध कागद वनराज कलमा लिखग जे होड पवन ॥ वेद्यंत द्यंत न जाइ पाइत्रा गही नानक चरन सरन ॥ ४ ॥ ४ ॥ ⊏ ॥ व्यासा महला ४ ॥ पुरस्त पते मगवान ता की ।। निरभउ भए परान चिंता सगल मीत सुरिजन इसट बंधप जािएका ॥ गहि गुरि मिलाइआ जस विमल संत वखाणित्रा ॥ बेश्चंत महिमा कीमति कलू न जाइ कही ॥ प्रभ एक श्रानिक अलख ठाकर स्रापि गही ॥ १ ॥ श्रंमृत वनु संसारु तिस दिवस बए।। यतु भरम मोह उरहारु विख़ के विकार विनसे जोनि यावण सभ रहे ॥ अगनि सागर भए सीतल गहि रहे ॥ गोर्विद गुपाल दइग्राल संम्रिय वोलि घिग्राइ ॥ नानक नाम्र प्रन साध परम गते ॥ २ ॥ जह देखउ तह संगि एको रवि रहिया ॥ निस्लै किनै लहिया ॥ ज्जिन थिल मही अलि परि इसति समानिया ॥ आदि अंते मधि गुरप्रसादी पसरिद्या ब्रहम लीला गोविंद गण निधि ब्रहम हरि सिमरि सुद्यामी श्रंतरजामी

83 = 1

रहिआ। ३।। दिनु रें णि सुहाबड़ी आई सिमरत नामु हरे।। चरण कमल संगि प्रीति कलमल पाप टरे ॥ दूख भूख दारिद्र नाठे प्रगद्व मगु दिखाइत्रा ॥ मिलि साध संगे नाम रंगे मिन लोड़ीदा पाइत्रा ॥ हिर देखि सभि तरे ॥ दिनसु रैंगि अनंद संवहा सिमरंत नानक हरिहरे ॥ ४ ॥ ६ ॥ ६ ॥

श्रासा महला ५ छंत घर ७ सभ चितन गोविंद सलोकु यों सतिगुर प्रसादि ॥ 11 रमण निरमल साधू संग ।। नानक नामु न विसरउ इक घड़ी करि किरपा भगवंत ॥ १ ॥ छंत ॥ भिंनी रैनड़ीएे चामकिन तारे ॥ जागिह संत जना मेरे राम पित्रारे ॥ राम पित्रारे सदा जागहि नामु ॥ चरण कमल धित्रानु हिरदै प्रभ विसरु नाही इकु खिनो॥ जारे मोहु विकारु मन का कलमला दुख पित्रारे 8 संत 11 जागहि हरि दास प्रभु आवत सुशिश्रा भइऋा अनदु त्राडंवरु विशिद्या ॥ मनि मिले सुत्रामी सुखह गामी चाव मंगल भरे ॥ श्रंग संगि लागे रस द्ख भागे प्रागा मन तन सभि हरे ॥ मन इछ विनवंति नानक मिले स्रीधर सगल II गिर्गित्रा त्रानंद रसु विण्या ॥ २ ॥ मिलि सखीया पुछिह कह ।। रिस प्रेम भरी कछु वोलि न जाणी ।। गुण गूड़ गुपत अपार करते भगति भाइ धित्राइ सुआमी पावहे 11 गुण सुगित्रान पूरन आपर्ण प्रभ गावहे ॥ सगल गुगा विनवंति नानक रंगि राती प्रेमं सहजि समाणी ॥ ३ ॥ सुख सोहिलाडे सरसिञ्चड़े दुख दुसमन साजन सुख रहसे प्रभि आपि किरपा धारीत्रा नामि

जागे मिले वनवारीत्रा प्रभ सुभ पागे ।। विनवंति प्रभ निधि सगल सुत्रामी सदा हरिजन तागे ॥ ४ ॥ १ ॥ १० ॥ श्रासा महला उठि वंञ वटाऊड़िया ते किया चिरु लाइआ ॥ म्रहलति

कूड़े H धाहु कित लोभाइत्रा लुभाइश्रा माइश्रा

पाप अमितिया ॥ ततु भसम देरी जमहि हेरी कालि वपुरे जितिया ॥ माल जोवन छोडि वैसी रहियो पैनस्त साहया ॥ नानक कमासा नह बाइ किरतु मिटाइम्रा ॥ १ ॥ फाथोहु मिरग जिये पेलि रेणि चंद्राइणु ॥ स्तबहु दुख भए नित पाप कमाइणु ॥ नाही लैं चले कमार्गे छडडि घति गलाविश्रा कूड़ सेजा राविद्या ॥ लिब लोमि अहंकारि चंदउरी देखि मुठा गरवि श्रगित्रानि विनसे समाइणु 11 नानक मग जाइग्र ॥ २ 11 मिठै मख मुश्रा लए पक्ष्या किउ तरीएे तारी ॥ इसती गरति तरस्य महि खसम् चिति न स्राइस्रो ॥ दखा नाही कीश्रा अपरा पाइत्रो - 11 गुका कमाखा हैत उत्तहि खत्रारी ॥ नानक सतिगर बाक्त मुठा मनक्षली ऋहंकारी ॥ ३ ॥ हरि के दास जीवे लिंग प्रम की चरखी ॥ कंठि लगाइ लीए तिस ठाकर सरखी ॥ वल वधि गिश्रात धिश्रात अपया आपि नाम्र जपाइत्रा ।। साथ संगति त्रापि होत्रा श्रापि जगतु तराइत्रा ॥ राखि लीए रखग्रहार सदा निरमञ करणी ॥ नानक नरिक न जाहि करह इरि संत इरि की सरखी ।। ४ ।। २ ।। ११ ।। आसा महला ॥ वंञ श्रालसा हरि पासि वेनंती ॥ रावउ सह श्रापनड़ा ।। संगे सोहंती कंत सुम्रामी दिनसु रैखी रावीए ।। सासि सासि चितारि जीवा प्रश्च पेखि हरि गुख गावीऐ ॥ विरहा लजाइया पाइया स्मित्र इसटि सिंचेती ॥ विनवंति नानक मेरी इछ दरस पुंनी मिले जिसु खोजंती ॥ १ ॥ निस वंजह किल्विखह करता घरि भड़बा गोर्निद प्रगटाइमा ॥ प्रगटे गुपाल दहन संगि वस्तासिया ।। श्राचरज डीठा जागित्रा ॥ मनि सांति व्याई वजी वठा बिनवंति सख सहजि П नानक श्रापि वर्गाइत्रा ॥ २ ॥ नरक न डीठडिजा सिमरत जै घरमु करे दत भए पलाइस ॥ घरम धीरज सहज सुखीए साघ संगति लीने मोह राखि करि श्चनग्रह

तजे

कंठि

गुरि

लाए

मिलाए

गोबिंद

ऊपत

## REPRESENTATION OF THE PROPERTY श्रघाइण ।। विनवंति नानक सिमरि सुत्रामी सगल श्रास पुजाइण ।। ३ ॥ निधि सिधि चरण गहे ता केहा काड़ा ॥ सभु किछु वसि जिसे सो प्रभु श्रसाड़ा ॥ गहि भुजा लीने नाम दीने करु धारि मसतिक राखित्रा ॥ संसार सागरु नह विद्यापे श्रमिउ हरि रसु चाखित्रा॥ साध संगे नाम रंगे रणु जीति वडा श्रखाड़ा॥ विनवंति नानक सरणि सुत्रामी वहुड़ि थ।। दिन राति उपाइ। ॥ ४ ॥ ३ ॥ १२ ॥ त्रासा महला कमाइत्रड़ो सो त्राइत्रो माथै।। जिसु पासि लुकाइदड़ो सो बेली साथै।। संगि कमाईऐ कोजै देखें करणहारा काइ पापु ॥ सुकृत नाम चलै हरि नामु सिमरह तेरें जाईऐ ॥ श्राठ पहर साथे ॥ भजु साध संगति सदा नानक मिटहि दोख कमाते ॥ किछ् वलवंच करि उदरु भरहि मृरख गावारा ॥ सभु दइत्रालु सुत्रामी काइ मनहु विसारीऐ सदा दातारु निसंगे तारीऐ संगे क़ल 11 भज समृहा अधारा ॥ विनवंति मुनि जन भगत नाम् साधिक देव नानक सदा भजीएे प्रभु एक करखैहारा खोड़ न कीचई 11 2 11 त्रभ कपटु कमाबदड़े जनमहि संसारा कुड़ 11 संसारु क्रोध वरिश्रा जिन्ही एक धित्राइत्रा 11 तजि काम श्रनिंद निंदा प्रभ सरणाई श्राइश्रा ॥ जिल थिल महीत्र्यलि सुत्रामी ऊच त्रगम त्रापारा ॥ विनवंति नानक टेक जन की कमल ऋघारा ॥ ३ ॥ पेलु हरि चंदउरड़ी **असथि**रु किछ माइत्रा रंग जेते से संगि न जाही ॥ हरि संगि साथी दिनसु रैंगा समालीए ॥ हरि एक बिनु कछु अवरु दुतीत्रा जालीए।। मीतु जोवनु मालु सरव सु प्रभु एकु पाईऐ वडभागि स्रुखि माही ॥ विनवंति नानक्र 11 83 11 समाही ॥ ४ ॥ ४ श्रासा महला ५ छुंत घर 🗷 ओं सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ कमला भ्रम भीति कमला भीति हे तीखण मद विपरीति हे अवध अकारथ जात ॥ गहबर वन गहबर वन घोर हे गृह मूसत मन चोर हे दिनकरो अनदिनु खात ॥

TO CONTRACTOR OF THE PROPERTY दिन खात जात बिहात प्रभ बिनु मिलहु प्रभ करुणापते ॥ जनम मरण अनेक बीते प्रिय संग वितु कछु नह गते ॥ कुल हप धृप गियान हीनी तुम विना मोहि कवन मात ॥ कर जोड़ि सरिण ब्राइब्रो प्रित्र नाथ नरहर करहु गात ॥ १ ॥ मीना जलहीन मीना जलहीन हे स्रोहु मिछुरत मन तन खीन हे कत जीवनु प्रिश्र विनु होत ।। सनमुख सहिवान सनमुख सहिवान है मृग मन तन प्रापा हे जोड़ बेधियो सहज सरोत ॥ प्रिय प्रीति लागी मिलु यैरागी खिनु रहनु धृगु तनु तिसु दिना ॥ पलका न लागै प्रिम्न प्रेम पार्गे चितवंति अनदिनु प्रभ मना ।। सीरंग राते नाम माते भै भरम दुतीया सगल खोत ॥ करि महत्रा दह या दह योल ञ्चलीञ्चल पूरन हरि प्रेम नानक मगन होत ॥ २ ॥ अलीअल गुजात हे मकरंद रस वासन मात हे प्रीति कमल श्राप ॥ चात्रिक चित पित्रास चात्रिक चित पिआस बचित्रि मनि ब्रास हे ब्रल पीवन विनसत ताप ॥ तापा विनासन दख नासन मिल्रा प्रेम मनि तनि अति घना ॥ संदरु चतुरु सुजान सुआमी कवन रसना गुण भना ॥ गहि मजा लेवहु नाम देवहु इसटि धारत मिटत पाप ॥ नानक जेपै पतित पात्रन हरि दरसु पेखत नह संवाप ॥ ३ ॥ चितवड चित नाथ चितरड हे रखि लेपहु सरिषा श्रमाथ हे मिल्ल चाउ चाईले प्राय तन घित्रान सुंदर तन घित्रान हे मतु हुवध गोपाल गिश्रान हे जाचिक जन राखत मान ॥ प्रभ मान पूरन दुख विदीरन सगल इछ पुजंतीश्रा ॥ हरि कंठि सागे दिन सभागे मिलि नाह सेज सोहंतीश्रा ॥ प्रम इसटि धारी मिले मुरारी सगल कलमल मए हान ॥ विनवंति नानक मेरी आस पूरन मिले सीघर गुर्ख निघान ॥ ४॥१॥ १४॥ १ श्रों सित नाम करता पुरख़ निरमं निरवैरु अकाल मृरति अजूनी समं गुर प्रसादि।। आसा महला १।। वार सलोका नालि सलोक भी महले पहिले १ के लिखे टुंडे असराज की घुनी ॥ सलोक म ० १ जिनि वलिहारी श्रापसे दिउहाडी सदवार मागस लागी वार 

क स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स्वाह स चंदा उगविह सूरज चड़िह हजार ॥ एते चानण होिद आं गुर ग्रंधार ॥ २ ॥ गुरू न चेतनी मनि म० 8 11 नानक त्रापर्णे सुचेत ॥ छुटे सुंजे अंदरि खेत ॥ तिल वृत्राड़ जिउ फलीग्रहि कह नानक सउ 11 नाह भी तन विचि सुत्राह ॥ ३॥ पउड़ी ॥ त्रापीन्है त्रापु साजित्रो श्रापीन्हें रचिश्रो नाउ 11 दुयी क़दरति साजीए करि तुसि आपि करता त् देवहि करहि पसाउ 11 जागोई सभसे दे लैसहि जिंदु कवाउ 11 कार डिठो आसग्र चाउ म० १॥ सचे तेरे खंड मचे ब्रहमंड ॥ सचे आकार ॥ सचे तेरे करणे सरव वीचार ॥ सचा तेरा तेरा हुकमु सचा फुरमाणु॥ सचा तेरा दीवाण्य ॥ सचा सचे तुधु आखहि लख करोडि ताणि सचै सभि जोरि ॥ सची तेरी सिफति सची सालाह ॥ सची तेरी क़दरति सचे पातिसाह ।। नानक सच्च धिश्राइनि मु कचु निकचु ॥ १॥ म० १ ॥ वडी वडिश्राई जा वडा नाउ ।। वडी वडिम्राई जा सचु निम्राउ ।। वडी वडिम्राई जा निहचल त्रालाउ ॥ वडी वडिग्राई जागौ ॥ वडी वडिश्राई पुछि न दाति ॥ वडी वडित्राई वडिग्राई वडी - 11 जा श्रापि ॥ नानक कार न कथनी जाइ ॥ कीता करणा सरव ॥ २ ॥ महला २ ॥ इहु जगु सचै की है कोठड़ी वास ।। इकन्हा हुकमि समाइ लए इकन्हा हुकमे करे इकन्हा माइत्रा विचि लए निवास श्राखि न जापई जि किसै श्राणे रासि ॥ नानक गुरम्रखि श्रापि करे परगासु ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ नानक जीश्र उपाइ घरमु वहालिया ॥ त्रोथै सचे ही सचि कढे जजमालिया पाइनि विख ॥ थाउ न् कुडियार दोजिक चालिंत्रा ॥ तेरै नाइ रते से जििए गए हारि गए वालिया ।। लिखि नावै धरम् वहालिया ॥ २ ॥ सलोक 11 विसमादु वेद ॥ विसमादुं जीअ विसमाद विसमादु रूप विसमादु रंग।। विसमादु नागे फिरहि जंत

(848) विसमादु पाणी ॥ विसमादु अगनी खेडहि विदाणी॥ विसमादु घरती विसमादु खाणी ॥ विसमादु सादि लगहि पराणी ॥ विसमादु संजोगु विसमादु विजोगु ॥ विसमादु भुख विसमाद भोग ॥ विसमाद सिफति विसमाद सालाह ॥ विसमाद उमाइ त्रिसमाद राह ॥ विसमादु नेड़े विसमादु दूरि ॥ विसमादु देखें हाजरा हजूरि ॥ वेलि विडाखु रहिया विसमादु । नानक वृक्षण पूर्व भागि ॥ १ ॥ म० १॥ कुद्रति दिसै क्रदरति सुशीए कुदरति भउ सुख सारु ॥ कुद्रति पाताली ब्याकासी कुद्रति सरव श्राकारु ॥ कुदरित वेद पुराण कतेबा कुदरित सरब वीचारु ॥ कुदरित खाला पीणा पैन्हण कुद्रति सरव पित्रारु ॥ कुद्रति जाती जिनसी रंगी कदरति जीश्र जहान ॥ कदरति नेकीत्रा कदरति बदीश्रा कदरति मानु श्रभिमानु ॥ इदरति पउणु पाखी वैसंतरु इदरति धरती लाइ ॥ सभ तेरी इदरति तुं कादिरु करता पाकी नाई पाकु ॥ नानक हकमें श्रदरि वेखे वस्ते ताको ताकु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ श्रापीन्हे भोग मोगि के होइ भसमड़ि भउरु सिधाइका ॥ वडा होबा दुनीदारु गलि संगलु घति चलाइम्रा ॥ अगै करखी कीरति वाचीएे बहि लेखा करि समसाहमा ॥ थाउ न होवी पउदीई हुखि सुर्खाएे किया रूआह्या ॥ मनि श्रंधे जनम्र गवाइआ ।। ३ ॥ सलोक म० १ ॥ भै विचि पवण वहै सद वाउ ।। मै विचि चालिह लख दरीघाउ ।। मै विचि ध्रमनि करें बेगारि ॥ भे विचि घरती द्वी मारि ॥ भे विचि इंद फिरें सिर भारि ।। भै विचि राजा घरम दुवारु ॥ भै विचि द्वरजु भै विचि चंद्र ।। कोइ करोड़ी चलत न श्रंतु ।। भै विचि सिघ गुघ सुर नाथ ।। विचि ब्याडायो ब्याकास ॥ मैं विचि जोध महावल छूर ॥ मैं जायहि पूर ॥ समलिया भउ लिखिया सिरि लेख ॥ नानक निरमउ निर्रकारु सञ्च एक ॥ १ ॥ म० ? निरमउ निरंकारु होरि केते राम स्वाल ॥ केवीया कंन्ह कहाणीया केने बेद बीचार ॥ केते नचहि मंगते गिड़ि मुहि पूरहि ताल ॥ माजारी बाजार महि ब्याइ कटहि बाजार ॥ गावहि राजे राखीव्या

 的故事也也也也不可以不可以不可以 छार ।। गित्रानु न गलीई हृढीऐ कथना करड़ा सारु करमि - 11 होर हिकमति हुकमु खुआरु ॥ २ -11 पउडी ॥ नदरि श्रापणी ता नदरी सतिगुरु जीउ वद्दते पाइआ ॥ एहु ता सतिगरि सबद सतिगुर जेवद्ध जनम भरंमिश्रा सुगाइआ 11 लोक सवाइत्रा ॥ दाता को नहीं सभि सुग्रिश्रह सतिग्ररि जिन्ही विचहु आपु गवाइआ जिनि - 11 सञ् व्यभाइत्रा ॥ ४ ॥ सलोक म०१॥ घड़ीआ सभे गोपीत्रा पहर वैसंतरु चंदु कंन्ह गोपाल ॥ गहरा पाग्गी पउख्र सरज अवतार ॥ वरतिश धरती मालु धनु जंजाल सरव 11 गित्रान विह्गी खाइ गङ्त्रा जम कालु -11 १॥ म० पैर हलाइनि फेरन्हि सिर ॥ उडि -11 ग्र उडि रावा हसै लोकु पाइ ॥ वेखे घरि जाइ ॥ रोटीत्रा कारिए पूरहि पछाडिह धरती नालि - 11 गावनि गोपीत्रा गावनि ताल ॥ आपु सीता राजे राम ॥ गावनि ।। निरभउ निरंकारु जाका कीत्रा सगल जहानु ॥ सेवक सेविह करिम चड़ाउ भिनी रैशि जिन्हा मिन चाउ ॥ सिखी सिखित्रा गुर नदरी करमि लघाए पारि ।। कोलू चरला चकी चकु II थल माधागाीत्र्रा अनंत ॥ लाट्ट श्रनगाह ॥ पंखी भउदीश्रा भवाईश्रहि चाडि स्रऐ जंत भउदिश्रा - 11 नानक गगात न ग्रंत ॥ बंधन बंधि भवाए सोइ ॥ पड्एे किरति नचै सभ नचि नचि इसिंह चलिंह से रोइ ॥ उडि न जाही सिध न नानक जिन्ह मनि भउ तिन्हा का चाउ 11 तेरा निरंकारु पउडी ॥ नाउ मनि भाउ ॥ २ ॥ लइऐ नरिक न जाईऐ ॥ जीउ पिंडु सभु तिसदा दे खाजै श्राखि गवाईऐ॥ सदाईऐ श्रापणा करि पंनह नीच ।। जे जरवाणा को रहै न भरीए पाईए परहरें जरु वेस करेदी ऋहिएे - [] सरीत्रति पडि सलोक सिफति ग्रुसलमाना П 8 पडि विचि पवहि बंदी वेखरा से जि दीदारु ॥ कउ सालाहनि दरसनि रूपि अपारु ॥ तीरथि नावहि अरचा पूजा अगरवासु वहकारु ॥ जोगी सुंनि धिआवन्हि जेते अलख नामु करतारु

**也也也也也也也也也也也也也也也也** 

सतोस

इकि

खटिया

श्रमतारु ॥ इउ मिचि

वेकार

॥ सूखम मुरति नाम्रु निरजन काइआ का

उपजै

संसारू h ॥ सतीत्रा

खारावा

त्रागर

11 चोरा जारा तै कृडिआरा

होदा खाइ चलहि ऐथाऊ विना मि काई कार ॥

॥ सदा अनदि रहि दिन राती ग्राचित्रआ

देदे मगहि

रोवै

सचित्रारु

तिचि मरीए

॥ इउ निचि

भाडि भाडि पार्टि व्यगित्र्योर ।। नानक जिनि करते कारण सी जार्यो करतारु ॥ २ ॥ पउडी ॥ विनु सतिगुर किनै न पाइश्रो वित्र सतिगर किनै न पाइया ॥ सतिगर निच आपु रिविश्रोत ।। सतिगर मिलिऐ सदा करि परगदु श्राखि सुगाईश्रा स्रकत जिनि रिचहु मोहु चुकाइया ।। उत्तमु एहु बीचारु है जिनि चित लाइया ॥ जगजीवन दाता पाइश्रा सलोकु म० १॥ इउ निचि ब्राह्बा इउ निचि गहबा ॥ इउ संमिया हउ दिचि मुद्रा ॥ हउ दिचि दिवा हउ विचि हउ विचि

हउ निचि गङ्क्या ॥

हुउ निचि घोनै॥ हुउ निचि जाती जिनसी खोवै॥ हुउ निचि मृरसु हउ विचि सिम्रामा।। मोख प्रकृति की सार न जागा

माइश्रा हुउ निच छाइश्रा ॥ इउमै करि करि जत उपाइश्रा ॥ इउमै पुर्फे ता दरु सुर्फे ।। गित्रान निहुणा कथि कथि लुकी इकमी लिखीएँ लेखा। जेहा वेलहि तेहा वेखा। १।। महला २॥ हउमै

रोजै

IÌ हउ

कृष्टिब्रारु ॥ इउ निचि पाप पुन बीचारु ॥ इउ विचि नरिक इसे इउ निचि

देखें के वीचारि

जलि थलि जीत्रा पुरीत्रा लोका त्राकारा आकार ॥ श्रोइ जि त्राखि सुत् है जागृहि तिना मि वेरी सार।। नानक मगता भ्रत्न सालाहणु

पाछारु ।। १ ।। म० १ ।। मिटी मुससमान की पेडे पई क्रम्हित्रार ।। घडि मांडे इटा की या जलदी करे प्रकार ॥ जलि जलि

एडा जाति है इउमें करम कमाहि ॥ इउमें एई बधना फिरि फिरि जोनी पाहि ॥ इउमै कियह उत्पर्ज कित मजिम इइ जाइ ॥ इउमै एहो हुकस पहुँ रिरति क्रिराहि । इउमै दीरघ रोगु है दारू भी इस माहि ॥ क्रिया करे जे आपणी ता गुर का सबद कमाहि॥ नानतु कहै सुगहु जनदु इत सपमि दुख जाहि॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सेन कीती सतोसीई जिन्ही सचो सत्र विमाइमा ॥

रिविश्रो करि त सुकृत धरम कमाङश्रा 11 **अं**नु पाणी थोड़ा तांडे दनीश्रा वंधना खाइआ चड़िह देवहि वडियाई नित अगला सवाइत्रा ॥ वडा पुरखां विरखां पाइत्रा ॥ ७ ॥ सलोक तीरथां 8 11 तरां स० मेघां खेतांह ।। दीपां लोगां मंडलां खंडां वरभंडांह श्रंडन जेरज - 11 सेतजांह सो मिति जाएँ नानका उत्रभुजां खागाी 11 मेरां जंताह ।। नानक जंत उपाइके संमाले समनाह जिनि करते - 11 कीत्रा चिंता भि करणी ताह ॥ सो करता चिंता करे जिनि उपाइत्रा जग्र ॥ तिसु जोहारी सुअसित तिसु तिसु दीवासु अभग 11 नानक सचे नाम यिनु किआ टिका किआ तगु ॥ १ ॥ म० 8 ॥ लख नेकीत्रा चंगित्राईत्रा लखु पुना परवाणु ॥ लख उपरि तप सहज जोग वेवाण ॥ लख स्ररतण संगराम रण महि छुटहि पराण सुरती लख गित्रान धित्रान पड़ीत्रहि पाठ प्रराग ॥ करते करणा कीत्रा लिखित्रा त्रावण जाणु 11 मती नानक करम सचा नीसाणु ।। २ ॥ पउड़ी ॥ सचा साहिब्र एक् सचो सचु वरताइत्रा ।। जिसु तूं देहि तिसु मिलै सचु ता जिन्ह सतिग्ररि मिलिए सचु पाइञ्चा 11 वसाइत्रा ॥ मूरख सचु न जागान्ही मनग्रुखी जनग्रु गवाइत्रा दुनीत्रा काहे त्राइत्रा ॥ ⊏॥ सलोकु म०१॥ पड़ि पड़ि गडी पडि ॥ पड़ि वेड़ी भरीश्रहि साथ गडीग्रहि खात ॥ पड़ीग्रहि जेते वरस वरस पड़ी अहि श्रारजा पड़ीश्रहि जेते सास ॥ नानक हउमै भःखगा भाख ॥ १॥ म० १॥ लिखि लिखि पडिया तीरथ भवित्रा तेतो लिवित्रा ॥ वहु भेख की आ कीआ ॥ जीआ अपगा **अं**नु सहवे न खाइआ सादु पाइश्रा द्जा भाइआ पहिरै H वह दुख् वसत्र अहिनिसि कहरै ॥ मोनि विगूता किउ जागै गुर विजु सता 11 खाई सिरि तागा अपणा की आ कमाणा ॥ अलु मलु 11 नावै गवाई ॥ विखु किछु थाइ रहै मसागी ॥ अंधु न जागै फिरि पञ्जतागी ।। सतिगुरु

恋

不忍还.

( ४६८ )

मेटे मो मुख पाए ॥ इरि का नामु मॅनि वसाए ॥ नानक नदरि करे सो पाए ॥ श्राम श्रंदेमे ते निहकेनल इउमें सनदि जलाए ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ भगत तेरैं भनि मारदे दरि सोइनि कीरति गावदे ॥ नानक करमा बाहरे दरि दोत्र न लहन्ही धावदे ॥ इकि मृत्तु न बुम्हन्हि आपरा। असहोदा त्रापु गराइदे ॥ इउ ढाडीका नीच वाति होरि उतम वाति सदाइदे ॥ तिन्ह मंगा जि तुमी विबाइदेश ६॥ सलोकु म०१॥ कृढ राजा कृढ परजा नृहु समु मंनारु ॥ कृहु मंडप कृहु माड़ी कृहु बैसणहारु ॥ कृडु सुरना कृड रपा कुडु पैन्हणहारु ॥ कुडु काइआ कुड कपड कुड रूपु अपार ॥ कृद मीधा कृद वीवी लिप होए लार ॥ कृदि कृदै नेषु लगा विमरिया करवार ॥ किस नालि कीचै दोमती सस जगु चलयहारु ॥ ह्डु मिठा इंडु मालिउ इंडु डोरे प्रः ॥ नानक बलारी बेननी तुरु बास्कु कूड़ा कुड़ु ॥ १ ॥ स॰ १ ॥ सचु ता परु जायीए जा रिदे सचा होइ ॥ कृड की मलु उतरे तनु करे हला घोर ॥ सचु ता परु जाखीए जा सचि घरे पित्रारु ॥ नाउ सुणि मनु रहमीएँ ता पाए मोख दुआर ।। सनु ता परु जासीएँ जा जुगित जाएँ जीउ ॥ घरति काइब्रा साधि कै निचि देह करता षीउ ॥ मचु ता परु जासीएँ जा मिख सची लेइ ॥ दश्या जाएँ बीध की किछ पुनु दानु करेह ॥ सनु ता पर जाणीए जा धातम वीरिय परे नित्रामु ॥ सतिगुरू नी पुछि के बहि रहे करे निप्रामु ॥ सन्तु ममना होइ दारू पाप कर्ड घोड़ ॥ नानकु वलाएँ चेनर्श जिन मचु पत्ते होर ॥ २ ॥ पडढी ॥ दानु महिंडा वली खाकु ने मिल व ममनिक लाईए ॥ कहा लालचु छडीए होइ इक मनि बलस पिमाईए ॥ फलु तेवेही पाईए जेवेही कार कमाईए ॥ जे होवे पुरि निखिमा ता धृद्धि तिना दी पाईए ॥ मृति धोड़ी सेन गुनाईए ॥ मलोइ म॰ १ ॥ सचि कालु नृदु वरविद्या विल कालस्व बेतान ॥ बीउ बीजि पति लैं गए अन किउँ उगनै दालि ॥ जे इह होर ठ उगरे स्त्री 🛭 रति होर 🛭 नानक पाई बाहरा कोर्र रंगुन मोह ॥ भूँ निच सुनि चड़ाईणे मरमु पाडु तनि होह ॥ नानक मगती जे रपे हुई सोह न बोह ॥ १ ॥ म० १ ॥ लघु पापु दुर गडा महता हुइ होमा निरुद्दारु ॥ कामु नेषु सदि पुटीए पहि

はははははなる

वहि करे वीचारु ।। श्रंधी रयति गित्रान विहूणी भाहि भरे मुरदारु ॥ गित्रांनी नचिह वाजे वावहि रूप करहि सीगारु ॥ उचे वादा गावहि जोधा का वीचारु हिकमति हजति 11 म्रख पंडित संजी करिह पित्रारु ॥ धरमी करहि गावावहि मंगहि धरम् दुत्रारु ॥ जती सदाबिह जुगति न जानिह छिड वहहि घर वारु 11 आपे होवे घटि कोई ऋाखै न पति II परवासा जापै ॥ पिछै पाईऐ ता नानक तोलिया २ ॥ म० वदी स नानका सचा वेखे सोइ समनी छाला 11 मारीश्रा जाति न जोरु है अर्ग जीउ नवे॥ करे सु होइ ॥ अगै जिन की लेखें पति पर्वे चंगे सेई केइ ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ धुरि करमु जिना तिनी खसम्र धित्राइत्रा ॥ एना जंता के वसि नाही तुधु वेकी जगतु उपाइत्रा ॥ इकना नो तुं मेलि लेहि इकि त्रापह तुपु खुत्राइत्रा ॥ गुर किरपा ते जाणित्रा जिथै त्रध ग्रापु बुभाइत्रा ।। सहजे ही सचि समाइत्रा ।। ११ ।। सलोक्त म० दारू मुखु रोगु भइत्रा जा सुखु तामि न होई 11 करता करगा मैं नाही जा हउ करी न होई ॥ १ ॥ विलहारी क़ुद्रित विसित्रा तेरा श्रंत न जाई लखित्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जाति महि जोति जाता श्रकल कला भरपूरि रहिश्रा तूं साहिब्र 11 सचा सिफति सुत्राल्हिउ जिनि कीती सो पारि पइत्रा ॥ कहु नानक करते की आ जो किञ्च करणा सु करि रहित्रा ॥ २॥ म० २ ॥ जोग सवदं सवदं ब्राहमग्रह ॥ खत्री सबदं गित्रान सवदं वेद स्र सबदं सुद् जेको जागौ सबदं एक सबदं ॥ सरव सवदं पराकृतह 11 ता का दासु है सोई निरंजन देउ ॥ ३ ॥ म० एक देव देवा त ञ्जातमा बासुदेवस्य 11 देवा ञ्रातमा कुसनं सरव ॥ नानकु ता का दासु है सोई निरंजन देउ॥४॥ भेड जे को जाएँ म०१॥ कुंभे बधा जलु रहै जल बिनु कुअ न होइ ॥ गित्रान का वधा मनु रहै गुर विनु गित्रानु न होई।। ५ ॥ पउड़ी पड़िश्रा 11 गुनहगारु ता त्रोमी साधु न मारीए ॥ जेहा घाले घालगा कला न खेडीएे जितु द्रगह तेवेहां नाउ पचारीऐ ॥ ऐसी गइत्रा अगै वीचारीए त्रतै त्रोमीत्रा वीचारु पडिश्रा मुहि

**这次还还还还还还还还还还还还** 

चलें मु ब्रगें मारीएे ॥ १२ ॥ सलोकु म० १ ॥ नानक मेरु सरीर रपु इकु रथवाहु ॥ जुगु जुगु फेरि वटाईश्रहि गित्रानी **被政政政政政政政政政政政政政** प्रमहि ताहि ॥ सतज्ञी स्य संतोख का घरम अमें स्थवाह ॥ त्रेर्त रथु जते का जोरु वर्ग स्ववाहु ॥ दुआपुरि रथु तपै का सतु श्रमें स्थाद ॥ कल्जुमि स्थु अमनि का कुड अमैं स्थाह ॥१॥ म० १ ॥ साम कहैं सेतंदर सुब्रामी सच महि ब्राह्वे साचि रहे ॥ सम्र को सचि समावे ॥ रिग्र कहै रहिया भरपरि ॥ राम नाम्र देवा महि सरु ॥ नाइ लड़एे पराक्षत जाहि ॥ नानक तउ मोखंतरु पाहि ॥ महि जोरि छत्ती चंद्रावलि कान्ह कृपतु जादमु भइत्रा II पारजात गोपी लें आइआ विद्रापन महि रंगु कीआ।। कलि महि श्रयरपणु हुआ नाउ सुदाई अलह भइआ ॥ नील यसत्र होए ले कपड़े पहिरे तुरक पठाणी श्रमज़ कीया ॥ चारे वेद सचित्रार ॥ पडडि गुर्खाई तिन्ह चार बीचार ॥ माउ भगति करि भीजु सदाए ॥ तउ नानक मोखंतरु पाए ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सतिगुर रिटह वारिश्रा जित् मिलिएे खस्तु समालिया ॥ जिनि करि जगत् निहालिया ॥ उपदेस गियान यंत्रत दीया इन्ही नेत्री लममु छोडि दुनै लगे दुवे से वणुआरिया ॥ सतिगुरू है बोहिधा निरलै किनै वीचारिया ॥ करि किरपा पारि उतारिया ॥ १३ ॥ सराइरा अति दीरथ अति सलोकु म० १ ॥ मिमल रुख II EE भोइ जि भागहि भास करि जाहि निरासे कितु া দল फुल बक बके फीम न आपहि पत ॥ मिठतु नीवी नानका गुख चंगित्राईया ततु ॥ ससु को निवै आप कउ परकड निवै न कोइ ॥ धरि ताराज् तोलीएं निर्मे मु गउरा होह ॥ अपराधी द्वा निर्मे जो हंता मिरगाडि ॥ सीमि निराइए किन्ना थीएँ जा रिंदै इसमें जाडि ॥ १ ॥ म० १ ॥ पढि प्रथतक संधिमा बार्ड ॥ मिल प्रअमि पगल ममार्थ ॥ मखि सठ विभूगय मार्र ॥ त्रपाल निहाल विचारं ॥ गनि माला तिलाई निलार्ट ॥ दुइ घोती यगत्र कपार्ट ॥ जे जाससि महमं परमं ॥ समि फोस्ट नियचउ करमं ॥ कटु नानक निहचउ भिमार्वे ॥ विशु नितार बाट न पार्वे ॥ २ ॥ पउदी ॥ कपद रपु गुहाबना एडि दुनीया यंदरि जारमा ॥ मंदा पंगा भाषना 

**西班班班班|西班班班班班班班班班班班** कीता पावणा ॥ हुकम कीए मिन भावदे राहि भीड़े ता दिसै जावणा ॥ नंगा दाजिक चालिश्रा खरा डरावणा ॥ पञ्जोतावर्णा सलोक्र 11 58 II Ho ? 11 दइश्रा जतु गंढी सतु वटु ॥ एहु जनेऊ जीअ का हई ना एहु तुटै न मलु लगे ना एहु जलै न जाइ ॥ जो गलि चले नानका ॥ चउकडि पाइ मुलि पाइत्रा ॥ सिखा कंनि चड़ाईत्रा गुरु ब्राहमनु मुत्रा श्रोह भहि पइत्रा वे तगा गहत्रा ॥ १ ॥ म० लख चोरीत्रा लख जारीत्रा लख कुड़ीत्रा लख गालि ॥ लख ठगीत्रा जीश्र पहिनामीत्रा राति दिनसु नालि कतीए 11 त्रम कपाहहू कुहि वकरा रिंन्हि आइ 11 खाइश्रा सभु पाईऐ सुटीएं भी फिरि पाइ ॥ होइ प्रराणा होरु ॥ नानक तग्र जोरु ॥ २ ॥ म० १ ॥ नाइ मंनिए सालाही सचु सुतु ॥ दरगह अंदरि पाईऐ त्म न त्रुसि पूत् ॥ ३ ॥ १ ॥ तगु न इंद्री तगु न नारी ॥ भलके थुक पवे नित दाड़ी ॥ त्म न पैरी तमु न हथी ।। तमु न जिहवा तमु न अखी ॥ वे तगा त्रापे वते ॥ वटि धागे अवरा घते ॥ लै भाड़ि करे वीत्राह ॥ कागलु दसे राहु ।। सुणि वेखहु लोका एहु विडाणु ।। मनि अंधा नाउ ॥ ४॥ यउड़ी॥ साहिनु होइ दइत्रालु किरपा करे ता साई कार कराइसी ॥ सो सेवकु सेवा करे जिसनो हुक्सु मनाइसी मंनिए होव खसमै परवाग्र ता को महल्र पाइसी n भावै सो करे चिंदिश्रा मनह सो फल पाइसी ता जाइसी ॥ १५ ॥ सलोकु म० 8 ॥ गऊ विराहमण जाई ।। घोती टिका तै जपमाली कउ करु लावह गोवरि तरखु न धानु मलेछां खाई ॥ अंतरि पूजा पड़हि कतेवा संजम्र तुरका भाई ॥ छोडीले पाखंडा ॥ नामि लइएे जाहि तरंदा ॥१॥ म०१ ॥ मारणस खार्गे करहि निवाज ॥ छुरी वगाइनि तिन गलि ताग ॥ पूरिह नाद ॥ उना भि आवहि ऋोई साद कुडी रासि कूड़ा वापारु ॥ कूड़ु बोलि करिह श्राहारु ॥ सरम धरम का डेरा दूरि भरपूरि 11 मथै टिका तेड़ि घोती कखाई रहिञ्जा नानक कूड़ 

( 803) ह्यरी कासाई ॥ नील वसत्र पहिरि हथि जगत होबहि परवाणु मलेख घातु ले पुजिह प्रराणु ॥ श्रमाखित्रा का कुठा वकरा खाणा ॥ जागा ॥ देकै चउके उपरि किसै न चउका कढी कार ॥ भिर्दे वेठे कहिन्नार वे भिरै मत् मत् इह 11 फिटै फिटै तनि फेड करेनि ॥ मनि मरेनि ॥ कह नानक सच धित्राईए ॥ सचि होवे ता सच पाईएे ॥ पउडी ॥ चिते श्रंदरि वेखि नदरी हेठि चलाइदा को सभ वडिद्याईया थापे ही वडह करम कराइदा सिरि धंधै लाइदा ॥ नदरि उपठी जे सलवाना घाह कराइदा ॥ दरि मंगनि भिख न पाइदा ॥ १६ ॥ सलाकु म॰ पितरी देह ॥ श्रगी वसत घरु ग्रहे यरु ग्रहि मोहाका पितरी चोर करेड चढीग्रहि सिनाचीएे RU 11

प्रसफी एड करेड ॥ नानक व्यमें सो मिलै जि खटे घाले देह ॥ जिउ जोरू सिर नावणी बावै वारोवार ॥ जुठे जुठा स्चे एहि न आखीअहि पर्हान जि होइ ख्यारु n सेई मनि वसिया सोइ सचे नानका जिन Ð पउल वेग हर रंगी हरम सवारिआ ॥ कोठे तरे पलाग्रे लाइ बैठे करि पासारिया ॥ चीज करनि मनि मावदे मंडप मादीश्रा फ़ुरमाइसि हरि प्रभनि नाही हारिश्रा करि खाइआ ı मरण विसारिद्या भाई जोयनि डारिश्चा H П जरु र्मनीऐ ॥ सलोक म० १ ॥ जे करि सम वे बत्र होह।। सतक हाइ ॥ जेते दाखे अंन के जीआ ध्यते लकदी श्रंदरि कीहा गोहे जीउ है जित हरिया सभ कोई ॥ गारु कोइ पहला पाणी करि रखीएे खतक पर्ने रसोह ॥ नानक खतक एव उत्र गियान उतारे धोइ स्तक लोभ ।। १ ॥ म० १ ॥ मन का श्रखी सतक वेखणा परत्य परधन स्प कुड़ 11 ध्तक कंनि लाइतवारी खाडि इंसा आदमी चे ॥ नानक मधे अमप्रति जाहि ॥ २ ॥ म० १ ॥ समो यतक मरम्र ई दर्ज लर्ग बाइ ॥ जंगएर मरणा हकप्र है मार्च बार्व जाइ ॥ खाणा पीचा

रिजक संवाहि ॥ नानक जिनी शुरप्तरित पुनिध्या

पशित्र है दितान

BARRARARARARARARARA तिन्हा स्त्तकु नाहि॥३॥ पउड़ी ॥ सतिगुरु वडा करि सालाहीऐ जिसु विचि वडीत्रा वडित्राईत्रा ॥ सिंह मेले ता नद्री आईआ ॥ जा तिसु भागा ता मिन वसाईत्रा ॥ करि हुकमु मसतिक हथु धरि तुर्हे नउनिधि पाईश्रा विचहु मारि कढीत्रा चुरित्राईत्रां ॥ सहि १८ ।। सलोकु म० १ ।। पहिला सुचा आपि होइ सुचै बैठा आइ सुचे अगे रिलओन कोइ न भिटिओ जाइ ॥ सुचा होइ के लगा पड़िंग सलोकु ।। कुहथी जाई सटित्रा किसु एहु लगा दोख़ श्रंतु देवता पाणी देवता वैसंतरु देवता पंजवा पाइत्रा घिरतु ॥ लूख ।। पापी सिउ होत्रा पाकु पवितु तनु गडिश्रा थुको विनु म्रुखि नामु न ऊचरहि नावै तित्र ॥ जित्र रस खाहि  $^{-11}$ मुखि थुका पाहि ॥ १ ॥ म० १॥ भंडि जाणीएे तितु नानक एव जंमीएं भंडि निमीएं भंडि मंग्या वीत्राहु ॥ भंडहु होवै मंडु मुत्रा मंडु भालीऐ मंडि होवै भंडह चलै राहु ॥ किउ मंदा त्राखीए जितु जंमहि राजान ॥ भंडहु ही भंडु न कोइ।। नानक भंडें वाहरा एको सचा सदा सालाहीएे भागा रती चारि ते मुख ऊजले 11 नानक तित सचे दरवारि ॥ २॥ पउड़ी को आखै त्रापगा ॥ सभ्र जिस नाही सो चुिंग कढीए ॥ कीता आपो आपणा त्रापे ही लेखा रहणा नाही ऐतु जिंग ता काइतु गारिब संढीऐ ॥ जा 11 मुरखै बुभीऐ ॥ मंदा किसै न त्राखीए पड़ि त्राखरु एही नांलि लुभीएं ॥ १६ ॥ सलोकु ॥ नानक फिके बोलिएं तनु होइ ।। फिको फिका सदीए फिके फिकी सोइ ।। फिका दरगह सटीए मुहि थुका फिके पाइ।। फिका मृरखु आखीऐ पाणा लहै सजाड।। दुनीत्रा म० १ ॥ श्रंदरहु भूठे पैज वाहरि अंदरि फैलु तीरथ जे नावहि उतरे नाही मैलु ॥ जिन्ह पटु अंदरि वाहरि गुदडू ते भले संसारि ॥ तिन नेदु लगा रब सेती देखुन्हे वीचारि ॥ रंगि हसिंह रोवहि चुप भी करि जाहि ॥ परवाह नाही किसै केरी वासु सचे दिर वाट उपरि खरचु मंगां जवै देइत खाहि।।दीवानु एको कलम एका हमा तुम्हां मेलु ॥ दरि लए लेखा पीड़ि छुटै नानका जिउ तेलु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ आपे ही करणा कीओ कल आपे ही तै धारीए ॥ देखिह कीता आपणा धरि

**亚远远远远** 

(808) A TO TO THE PART OF THE PART O कची पकी सारीए।। जो श्राइत्रा सो चलसी सभु कोई आई वारीए।। किउ साहित्र मनह विसारीए जीय पराग हहि आपे सवारीऐ ऋषिणा ही 11 आपग काज २० दजै महला २ ॥ एह किनेही त्र्यासकी रहे समाइ ॥ चंगे चंगा कांद्वीऐ सद ही करि मंने त्राखीएे न जि n श्रासक एह दोवै ।। महला २ ।। सलाम् जवान करे जाइ ।। नानक दोवें कड़ीया थाइ न काई पाइ ॥ 5 पाईऐ सो साहिब सदा सम्हालिए किउ वालीए ॥ मंदा मृलि पाईऐ श्रापका सा घाल बुरी निहालीए ॥ जिउ साहिय नालि न पासा ढालीए ॥ किल्ल लाहे उपरि घालीए॥ २१ ॥ सलोक महला २ ॥ चाकरु लगै चाकरी नाले गारब बादु ॥ गला करे घणेरीआ पाए

खसम न पाए सादु ।। आपू गवाइ सेवा करे लगा तिस्र मिलै लगा सो मान ॥ नानक जिसनो 11 \$ 11 होइ स उगवे मह का कहिया वाउ ॥ बीजे महला १ ।। जो जीड विख मंगे अंमृत वेलह एह निम्राउ 11 3 11 महला नालि इश्राणे दोसती कदे न ब्यावे रासि ॥ जेहा जाणे तेहो वरते वेखह को निरजासि ॥ वसत् श्रंदरि वसत् समावै दशी होवे पासि ॥ साहिय सेती हकम न चलें कही वर्षे अरदासि ॥ कृडि इश्राखे दोसती नानक सिकति विगासि॥३ ॥ महल २ ॥ नालि

।। पाणी श्रंदरि लीक जिउ विस दा ।। होइ इत्राणा करे कंग्र आणि 2 धेह रामि ॥ जे इक अध चंगी करे दजी भी वेरासि ॥ ४ ॥ पउटी ॥ चाकरु लगै चाकरी जे चलै खसमै माइ ॥ हरमति विसनो अगली बोह मि दुणा स्वाइ ॥ खसमै करे बराबरी फिरि गैरति श्रंदरि पाइ ॥ यजह Ö गुपाए अगला मुहे मुहि पाणा स्वाह ॥ जिसदा दिता स्वापणा विस् कहीऐ सायामि ॥ नानक हुकम्र न चलई नालि लसम चलै अरदासि॥ २२॥ २ ॥ एह किनेही दावि भापस ते जो पाईऐ नानक सा कम्मानि साहिव तुउँ जो मिला ॥ १ ॥ महला २ ॥ एह किनेही

## चाकरी जितु भउ खसम न जाइ ॥ नानक सेवकु काढीऐ जि सेती खसम समाइ।। २।। पउड़ी।। नानक द्यंत न जापन्ही हिर ता के पारावार ।। त्रापि कराए साखती फिरि ब्रापि कराए मार ॥ इकन्हां गली जंजीरीत्रा इकि तुरी चड़िह विसीत्रार ॥ त्रापि कराए करे त्रापि हउ क सिउ करी पुकार ॥ नानक करणा जिनि कीत्रा फिरि तिस ही करणी सार ॥ २३ ।। सलोक म० १ ।। त्रापे भांडे ऋापे देइ साजित्रजु पूर्ग्य दुधु समाईऐ इकि चुल्हे रहन्हि चडे ॥ इकि निहाली सवन्हि इकि उपरि रहिन खडे ॥ तिना सवारे जिन नानका रखे नदरि करे ॥ १ ॥ महला २ ॥ त्रापे साजे करे त्रापि जाई भि त्रापि ॥ तिसु विचि जंत उपाइ के देखें थापि उथापि कहीए नानका सभु किछु आपे आपि ॥ पउड़ी ॥ 11 २ वडिग्राईग्रा किछ कहणा कहणु न जाइ ॥ सो करता कादर करीम दे जीत्रा रिजकु संवाहि ।। साई कार कमावर्गी धुरि छोडि तिंनै पाइ।। नानक एकी वाहरी होर दूजी नाही जाइ सो करे जि 11 रजाइ ॥ २४ ॥ १ ॥ सुधु १ श्रों सतिनाम्र पुरख् निरभउ निरवैरु करता अकाल मृरति अजूनी सैमं गुर प्रसादि ॥ रागु आसा वाणी भगता की।। कवीर जीउ नामदेउ जीउ रविदास जीउ 11 सी आसा कबीर जीउ गुर चरन लागि हम विनवता पूछत कह जीउ पाइआ कवन काजि जग उपजै विनसै कहह मोहि समभाइत्रा H देव करह दइत्रा मोहि मारगि लावह जितु भै वंधन त्रहे 11 ते छुटै फोड़ करम सुख जीत्र जनम 11 8 -11 11 माइत्रा फास बंध नही फारे अरु मन संनि न लुके पदु निरवाणा न चीन्हित्रा इन विधि त्राभिउ न चुके 11 २ न जार्गौ भाव अभाव विहूगा।। उदे असत की मन लीगा तउ सदा सहजि लिव 11 ३॥ जिउ प्रतिविंचु विंव कउ मिली है उदक कुंभु विगराना।। कहु कवीर ऐसा गुर्ण अम भागा सुंनि समानां ॥ ४ ॥ १ ॥ त्रासा ॥ गज साढे तै तै घोतीत्रा तिहरे पाइनि तग ॥

संत न ज्ञालीब्रहि बानारसि के ठग ॥ १॥ ऐसे संत न मोकउ भावहि॥ डाला सिउ पेडा गटकारहि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बासन मांजि चरावहि काठी घोइ जलावहि ॥ वसघा खोदि करहि माखस खावहि ॥ श्रोड पापी सारे ₹ - 11 श्रपराधी मुखदु श्रपरस बहावहि ॥ फिरहि अभिमानी सदा सदा सगल दुरंब खवावहि ॥ ३॥ जित् को लाइया विव ही लागा वैसे ।। कडु कवीर जिसु सर्तिगुरु भेटे पुनरपि श्रावे ॥ ४ ॥ २ ॥ श्रासा ॥ वापि दिलासा मेरो कीन्हा ॥ सेज सुखाली सुखि श्रंमृतु दीन्हा ॥ तिसु वाप कउ किउ मनहु विसारी ॥ आगै गहुआ न गाजी हारी ॥ १ ॥ ग्रर्ह मेरी माई हउ खरा सुखाला ॥ पहिरउ नहीं दगली लउँ न पाला ।। १ ।। रहाउ ।। बलि तिसु वापै जिनि आहथा ॥ पंचा ते मेरा संगु चुकाहथा ॥ पंच मारि पात्रा तलि दीने ॥ हरि सिमरिन मेरा मन्तु तन्तु भीने ॥ २॥ पिता हमारी वड गीसाई ॥

किउकरि जाई ॥ सविगर

मिले

पिता पहि हउ

दिलाइमा॥ जगत पिता मेरै मिन माइमा॥ ३॥ इउ पूतु तेरा पूं
पापु मेरा॥ एकैं ठाइर इहा बसेरा॥ कहु कवीर जिन एको यूक्तिमा॥
गुर प्रसादि मैं सक्ष किछु यिक्तिमा॥ ४॥ ३॥ म्यासा ॥ इकतु पति मिर
उरकट इरकट इकतु पति मिर पाना ॥ म्यास पास पंच जोगीमा
पैठे पीपि नकटरे रानी॥ १॥ नकटी को उनगतु बाढाइं ॥ किनहि
विपैक्ती काटी तुं ॥ १॥ रहाउ ॥ सगल माहि नकटी का वासा सगल
मारि मउदेरी ॥ सगलिमा की हउ बहिन मानकी मिनहि परी
तिनु चेरी ॥ २ ॥ इमरो मरता बडो विचेकी मारे संतु कहावे ॥
मोरू इमारें मारे काइमु अउक हमरें निकटि न मावी॥ ३॥ नाकटु काटी
पानदू काटी काटि कृटि के डारी ॥ कहु कवीर संतन की पैरनि

नीनि लाक की पिमारी ॥ ४ ॥४॥ मासा संनिमानी बद्ध ठीरम भ्रमना ॥ लूंबित मूंबित मंति तक मरना ॥ १ ॥ ता ते सेवीमले

नाम हितु बा र्क बहा कर जमना ॥ १॥ रहाउ ॥ भागम निरमम बोतिक बानीर पर पर विभावरना ॥ तंत्र मंत्र मम अउलघ बानीर श्रंति तऊ

॥ ४॥ भासा ॥ जोगी

रामना ॥ रसना

( 800 ) मरना ॥ २ ॥ राज भोग ऋरु छत्र सिंघासन वहु सुंदरि रमना ॥ पान कपूर सुवासक चंदन अंति तऊ मरना ॥ ३ ॥ वेद पुरान सिमृति सभ खोजे कहू न ऊवरना।। कहु कवीर इंड रामहि जंपड मेटि जनम मरना ।। आसा ॥ फीलु रत्राची वलदु पखावजं कऊत्रा ताल वर्जावे ॥ पहिरि चोलना गदहा नाचै भैसा भगति करावै ॥ १ ॥ राजा राम ककरीत्रा बरे पकाए।। किने वृक्तनहारी खाए ॥ १ ॥ ॥ बैठि रहाउ सिंघ घरि पान लगावे घीस गलउरे लित्रावे ॥ घरि घरि म्रसरी कछूत्रा संखु वजावे ॥२॥ वंस को पूतु वीत्राहन चलिश्रा वेधी ससै सुइने मंडप छाए ॥ रूप कंनिश्रा संदरि सिंघ गाए ॥ ३ ॥ कहत कवीर सुनह रे संतह कीटी परवत् खाइश्रा 11 कळ्ळा कहै अंगार भि लोरउ ल्की सवदु सुनाइत्रा ॥ ४ ॥ ६ 11 वहतरि त्राधारी एको जिसहि एक् बरुश्रा नवै खंड की प्रिथमी मांगे सो जोगी जिंग सारा ॥ १॥ ऐसा नउनिधि पार्वे ॥ तलका ब्रह्म ले गगनि चरावे ॥१॥ रहाउ॥ खिथा करि सई सबदु तागा मथि घालै 11 के मारगि चालै की करि मिरगाणी गुर ा। २ ॥ की अगनि जलावे ॥ तिस काइत्रा करि धृई इसटि का ताड़ी लावे ॥ ३ ॥ सभ जोगतरण राम नाम्र रिंद श्रंतरि चहु जुग कवीर जे धार किरपा जिस का पिंड पराना ।। कह नीसाना ॥ ४ ॥ ७ ॥ त्र्रांसा ॥ हिंदू तुरक कहा ते आए किनि चलाई।। दिल महि सोचि विचारि कवादे भिसत दोजक पाई ।। १ ।। काजी तै कवन कतेब वखानी ।। पढ़त गुनत ऐसे सभ मारे किनहं खबरि न जानी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सकति सनेह करि करीएे मै न वदउगा भाई।। जड रे खुदाइ मोहु तुरकु जाई ॥ २ सुनित कीए तुरक जे होइगा H अउरत का सरीरी नारि न छोडे ताते ऋरध ही रहीए ॥ ३ ॥ छाडि कतेव भज् वउरे राम जुलम

किया करीए ॥ अरध सरीरी नारि न छोडे ताते हिंदू ही रहीए ॥ ३ ॥ छाडि कतेव राम भज वउरे जलम करत है भारी ॥ कवीरे पकरी टेक राम की तुरक रहे पिच हारी॥ ४ ॥ ८ ॥ आसा ॥ जव लगु तेलु दीवे मुिल वाती तब स्भे समु कोई ॥ तेल जले वाती ठहरानी सूंना मंदरु होई ॥ १ ॥ रे वउरे तुहि घरी न

काढह काढह होई॥२॥देहरी चैठी माता रोवै खटीत्रा ले गए भाई॥ लट छिटकाए तिरीया रावे इंसु इकेला जाई ॥ ३ ॥ कहत कवीरु सुनहु रे संतह भे सागर के वाई ॥ इसु वंदे सिरि जुलम् होत है जमु हटै ग्रसाई ॥ ४ ॥ ६ ॥ इतुके १ व्यों सतिगुर प्रसादि ॥ व्यासा सी कवीर जीउ के चउपदे इक तुके।। सनक सनंद श्रंतु नही पाइत्रा।। बेद पड़े पड़ि ब्रहमे जनस्र गवाइत्रा ।। १ ।। इरि का विलोवना विलोवहु मेरे भाई ।। सहजि विलोबहु जैसे तत् न जाई ॥ १॥ रहाउ ॥ तनु करि मदुकी मन माहि विलोई ।। इसु मद्रकी महि सबदु संजोई ।। २ ।। हरि का विलोबना मन का बीचारा ॥ गुर प्रसादि पानै अंमृत धारा॥३॥ कहु कत्रीर नदरि करे जे मीरा।। राम नाम लगि उतरे वीरा ॥ ४ ॥ १ ॥ १० ॥ श्रासा ॥ बाती 'सकी तेल निखटा।। मंदल न बाजै नड़ पै बता।। १ ॥ प्रिक्त गई श्रगनि न निकसिउ धृंत्रा ।। रवि रहित्रा एकु त्रवरु नही दुशा ।। १ ।। रहाउ ।। तृटी तंतु न बजै रवाबु ॥ भूलि विगारिको अपना काजु ॥ २ ॥ कथनी बदनी कहन कहावन ॥ समिक परी तउ विसरिक्रो गावनु ॥ ३ ॥ कहत कवीर पंच जो चूरे ॥ तिन ते नाहि परमपट्ट द्रे ।। ४ ॥ २ ॥ ११ ॥ अगसा ।। सुतु अपराय करत है जेते ।। जननी चीति न राखिस तेते ॥ १ ॥ रामईत्रा हउ बारिक तेरा ॥ काहे न खंडिंस अवगत्तु मेरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जे अति क्रोप करे करि धाइश्रा ।। ता भी चीति न राखिस माइश्रा ॥ २ ॥ चिंत भवनि मनु परिश्रो इमारा ॥ नाम निना कैसे उत्तरिस पारा ॥ ३ ॥ विमल मति सदा सरीरा ॥ सहजि सहजि गुन खै कवीरा ॥ ४ ॥ ३ ॥ १२ ॥ श्रासा ॥ इज हमारी गोमती तीर ॥ जहा वसहि पीतंवर पीर ।। १ ॥ बाहु बाहु किआ खुतु गानता है ।। हार का नाम्र मेरे मनि भागता है ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नारद सारद करेहि खगसी ॥ पासि चैठि

बीबी कवलादासी ॥ २ ॥ कंठे माला जिह्ना राम्रु ॥ सहंस

राखें कोई ॥ वृं राम नाष्ट्र जिप सोई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ का की मात पिता कहु का को कवन पुरख की जोई ॥ घट फूटे कोऊ बात न पूछें **淡布**班班班班表表表表表表表表表表表表表表表表表 लें लें करउ सलामु ॥ ३॥ कहत कवीरु राम गुन गावउ ॥ हिंदू तुरक दोऊ समभावड ॥ ४ ॥ ४ ॥ १३ ॥ श्रासा स्त्री कवीर जीउ के पंचपदे ह दुतुके प्र १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ पाती तोरे मालिनी पाती पाती जीउ ॥ जिसु पाहन कउ पाती तोरें सो पाहन निरजीउ ॥ १ ॥ मालनी है एउ ॥ सतिगुरु जागता है देउ ॥ १ ॥ उहाउ ॥ त्रहमु विसनु डारी फूल संकरदेउ ।। तीनि देव प्रतिख तोरिह करिह की सेउ ॥ २ ॥ पाखान गढि के मुरित कीन्ही दे के छाती पाउ तउ गढ़गाहारे खाउ ॥ ३ ॥ भातु पहिति एह मृरति साची है भोगित्रा के इसु भोगनहारे 11 कासारु छारु ॥ ४ ॥ मालिनि भूली जगु भुलाना हम भुलाने नाहि कहु कवीर हम राम राखे कृपा किर हिर राइ ॥ ५ ॥ १ ॥ १४ ॥ वारह वरस वालपन वीते वीस वरस कछु तपु न की आरे।। देव न पूजा फिरि पछुताना विरिध भइश्रो ॥ १॥ कछ मेरी मेरी करते जनमु गइश्रो ॥ साइरु सोखि भुजं वलइश्रो ॥ १ सरवरि पालि वंधावै लूगो खेति हथ वारि करें।। श्राइत्रो चोरु तुरंतह ले गइत्रो मेरी राखत मुगधु फिरै ॥ २ ॥ चरन सीसु कर कंपन लागे नैनी नीरु असार वहै ॥ जिहवा वचनु सुधु नही निकसै तव रे धरम की आस करें ॥ ३ ॥ हरि जीउ कृपा करें लावे लाहा हरि हरि नामु लीओ।। गुर परसादी धनु पाइत्रो अंते चलदित्रा नालि चलित्रो ।। ४ ।। कहत कवीरु सुनहु रे संतहु अनु धनु कछूऐ लै न गइय्रो ॥ त्राई तलव गोपालराइ छोडि चलिय्रो ॥ ४॥ २ ॥ १४ ॥ श्रासा ॥ काह् दीने पटंचर काहू पलघ निवारा ॥ काहू गरी गोदरी नाही काहू खान परारा॥ १ ॥ त्रहिरख वादु न कीजै रे मन ॥ सुकृतु किर किर लीजै रे मन॥ ॥ कुम्हारै जु माटी गंधी बहु विधि एक १ ॥ रहाउ लाई ।। काहू महि मोती मुकताहल काहू विद्याधि लगाई २ कहै दीश्रा मुगधु मेरा राखन धनु कउ स्रमहि धनु लागु खिन महि करे निवेरा **डं**डु मूंड महि जम का

Sco J DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF हरि जनु ऊतम्र भगत् सदावै श्रागित्रा मनि सुख पाई ॥ जो तिस्र भावै सति करि माने भाखा मंनि वसाई॥ ४॥ कहै कवीरु सुनह रे संतह मेरी मेरी भूठी ।। चिरगट फारि चटारा लै गङ्ग्रो तरी तागरी छटी ॥ ४ ॥ ३ ॥ १६ ॥ श्रासा ॥ इम मसकीन खदाई बंदे तम राजस मनि भावे ॥ श्रलह अविल दीन को साहित जोरु नही फ़रमावे ॥ १ ॥ काजी बोलिया बनि नही ब्यावै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रोजा धरै नियाज गुजारै कलमा भिसति न डोई ॥ सतिर कावा घट ही भीतिर जे अने कोई ॥ २ ॥ निराज सोई जो निश्राउ विचार कलमा श्रकलिह म्रुमि मसला विद्यावे तव तउ दीन पद्याने ॥ ३ करि जीअ महि मारि मणी पञ्जानि तरस करि श्रवर कड जाने तब होह मिसत सरीकी माटी एक मेल घरि नाना ता महि बहुमु पञ्चाना । कहै कवीरा मिसत छोडि करि दोजक सिउ मनु माना ॥४ ॥ ४ ॥ १७ ॥ ऋासा ॥ गगन नगरि इक बंद न धरखे नाद कहा जु समाना परमेखर माथो परम हंसु ले सिधाना ॥ १ ॥ बाबा बोलते ते कहा गए ।। देही के संगि रहते ।। सुरति माहि जो निरते करते **बारता फहते ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बजाननहारो कहा गहन्रो जिनि ह**ह मंदरु कीना ।। साली सबद शुरति नही उपजै खिचि तेज सम् ॥ २ ॥ स्नानन त्रिकल भए संगि तेरे इंद्री का बल्ल थाका ॥ चरन रहे कर दरिक परे है मुखह न निकसै बाता ॥ ३ ॥ थाके पंच दत सम तसकर श्राप श्रापयी श्रमते ॥ थाका मनु कुंचर उरु याका तेजु सतु घरि रमते ॥ ४ ॥ मिरतक भए दसै बंध छटे मित्र माई सम होरे ॥ क्टत करीरा जो हरि घित्रावै जीवत वंघन नोरे ॥ ४ ॥ ४ ॥ १ ≈ ॥ भासा इक तके था। सरपनी वे उत्परि नहीं ब्रहमा विसन् महादेउ छलीया ॥ १ ॥ मारु मारु तिभगणु **र**सीथले प्रसादि जिनि गर सपनी सपनी किया कहउ माई रै ॥ रहाउ ॥ स्रपनी खाई ॥२॥ स्रपनी नहीं श्रारा ॥ सपनी जीती वहां करें जमरा ॥३॥ इह सपनी ता की कीनी होई ॥ वलु अवलु किया इस वे होई ॥ ४ ॥ इह बसवी

ता बसत सरीरा ॥ गुर प्रसादि सहजि तरे कबीरा ॥ ४ ॥ ६ ॥ १६ ॥ श्रासा ॥ कहा सुत्रान कउ सिमृति सुनाए ॥ कहा साकत हरिगुन गाए।। १।। राम राम राम रमे रमि रहीएे।। सिउ साकत १ ॥ रहाउ ॥ कऊत्रा कहा कपूर भृति नहीं कहीए 11 कह विसीखर कउ दृष्टु पीछाए ॥ २ ॥ सत संगति मिलि विवेक नुधि होई ।। पारसु परिस लोहा कंचनु सोई ।। ३ ॥ साकत सभु करे कराइया ॥ जो धुरि लिखिया सु करम कमाइत्रा 11 नीमु सिंचाई ।। कहत कवीर उत्रा की सहजु न जाई प्र ॥ ७॥ २०॥ त्रासा॥ लंका सा कोड समुंद सी खाई रावन घर खबरि न पाई ॥ १ ॥ कित्रा मागउ किछु थिरु न रहाई ॥ देखत नैन चिल्यो जगु जाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इक्क लखु पूत सवा लुख़ नाती ।। तिह रावन घर दीत्रा न वाती ।। २ ।। चंदु सूरजु जा के तपत रसोई।। वैसंतरु जा के कपरे धोई ।। ३ ।। गुरमित नामि वसाई।। असथिरु रहे न कतहुं जाई ॥ ४ ॥ कहत कबीर सुनहु रे लोई।। राम नाम त्रिनु मुकति न होई।। ५।। ८।। २१ श्रासा ।। पहिला पूतु पिछै री माई ।। गुरु लागो चेले की पाई एकु अचंभउ सुनहु तुम्ह भाई ॥ देखत सिंघु चरावत गाई II रहाउ ।। जल की मछुली तरवरि विश्राई ।। देखत क्रतरा विलाई ॥ २ ॥ तले रे वैसा ऊपरि खला ॥ तिस के पेडि लगे फूला ॥ ३ ॥ घोरै चरि भैस चरावन जाई ॥ बाहरि वैलु त्राई।। कहत कवीर जु इस पद वृभौ ॥ राम रमत तिसु स्फेरी। ४ ।। ६ ॥ २२ ।! वाईस चउपदे तथा आसा स्री कबीर जीउ के तिपदे 🗠 दुतुके ७ इक तुका १ ।। विंदु ते जिनि पिंडु की आ अगनि कुंड १ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ रहाइआ ॥ दस मास माता उदिर राखिआ वहुरि लागी माइआ ॥ १ ॥ प्रानी काहे कउ लोभि लागे रतन जनमु खोइत्रा ।। पूरव जनमि करम भूमि बीजु नाही बोइत्रा ।। १ ।। रहाउ ।। बारिक ते विरिध भइत्रा होना सो होइत्रा ।। जा जम्रु त्राह भोट पकरें तबिह काहे रोइत्रा ॥ २ II. जम्रु निहारे सासा ॥ बाजीगरी संसारु कबीरा चेति

पासा ॥ ३ ॥ १ ॥ २३ ॥ आसा ॥ तन् रैनी मन प्रनरिप करिहउ पाचउ तत बराती ॥ राम राइ सिंड माबरि लैंडड ज्ञातम तिह रंग राती ॥ १ ॥ गाउ गाउ री दुलहुनी मंगुलचारा ॥ मेरे गृह आए राजा राम भतारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नामि कमल महि वेदी रचिले ब्रह्मिमश्रान उचारा ॥ दलद्व पाइत्रो श्रस बडमाग हमारा ॥ २ ॥ स्ररि मुनि जन कउतक ब्राए कोटि तेतीसउ जानां ॥ कहि कपीर मोहि विद्याहि चले है पुरल एक मगवाना ॥ ३ ॥ २ ॥ २४ ॥ श्रासा। सासु की दुःखी ससुर की पिश्रारी जेठ के नामि डरउ रे ॥ सबी सहेली ननद गहेली देवर के विरहि जरउ रे ॥ १ ॥ मेरी यउरी मैं राम विसारिओ ॥ किन विधि रहनि रहउ रे ॥ मति सेजै रमत नैन नही पेखड इह दख कासड कहड रे ॥१॥ रहाउ॥ करें लराई माइया सद मतवारी ॥ के जब संगि कवीर होती तव हउ नाह पिआरी ॥ २ ॥ कहत को भगरा भगरत माहश्रा सर्थ जनम्र गवाह्या ॥ भूठी ਜੈ रमत सुख् पाइबा ॥ ३ ॥ ३ ॥ २४ ॥ राम श्रासा ।। हम घरि स्नत तनहि नित ताना क्रंठि जनेक तमारे ॥ वेद पहुदु गाइत्री गोविंद रिदे हमारे ॥ १ ॥ मेरी मिसन नैन नाराइन हिरदे यसहि गोविंदा ॥ जय पूछिसि मबरे तब किया कहिस सुकंदा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इम तम गुन्नार गुसाई जनम जनम रखवारे ॥ कवहं न पार उतारि चराइटु कैसे खसम हमारे ॥ २ ॥ तुं बाम्हनु मै कामी क मोर गिथाना ॥ तुम्ह तउ जाचे भूपति राजे हरि सउ मोर धिम्राना ॥ ३ ॥ ४ ॥ २६ ॥ मासा ॥ जगि जीवनु ऐसा गुपने जैमा जीवन नुपन समानं ॥ साचु करि ६म गाहि दीनी छोडि परम निधानं ॥१॥ बाबा माइत्रां मोह हित कीन्ह ॥ जिनि गिमानु रतनु हिरि लीन्ह।। १ ।। रहाउ ।। नैन देखि पर्वमु उरफी गा न देखें क्यांगि ॥ काल फास न मुगधु चेने फनिक कामिनि लागि ॥ २॥ करि विचार विकार पग्हरि तरन तारन मोह ॥ कहि कपीर अग जीवन ऐसा दतीय नाही कोह ॥ ३ ॥ ४ ॥ २७ ॥ यासा ॥

( ४⊏३ | **表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** राम नाम बिस होई।। १ ॥ अब मोहि नाचनो न आबै मंदरीत्रा न वजावे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काम्र क्रोधु माइत्रा लै जारी तसना गागरि फूटी ।। काम चोलना भइत्रा ॥ २ ॥ सरव भृत एकै गइत्रा भरमु सभु छुटी करि चूके बाद विवादा ।। कहि कबीर मैं पूरा पाइत्रा भए राम परसादा ।। ३ ॥ ६ ॥ २८ ॥ त्रासा ॥ रोजा धरे मनावे त्रालह सुआदति त्रापा देखि अवर नहीं देखें काहे कर कख मारे ॥ काजी साहिबु एकु तोही महि तेरा सोचि विचारि न देखे ॥ न करिह दीन के वडरे ताते जनमु अलेखें ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साचु कतेव बखाने अलहु नारि पुरखु नही कोई ।। पढे गुने नाही कछु वउरे जउ दिल महि खबरि न होई ॥ २ ॥ ऋलहु गैबु सगल भीतरि हिरदे लेह विचारी ।। हिंदू तुरक दुहूं महि एकै कहै पुकारी ॥ ३ ॥ ७ ॥ २६ ॥ त्रासा ॥ तिपदा ॥ इक तुका ॥ कीत्रो सिंगारु मिलन के ताई ॥ हरि न मिले जगजीवन गुसाई ॥ १ मेरो पिरु हुउ हरि की बहुरीत्रा।। राम बडे मै तनक लहुरीत्रा।। १।। रहाउ ।। धन पिर एकै संगि बसेरा ।। सेज एक पै मिलनु दुहेरा ।। २ ॥ धंनि सुहागनि जो पीश्र भावे ॥ कहि कवीर फिरि जनिम न ऋषि ॥ ३॥ ८॥ ३०॥ श्रासा स्त्री कवीर जीउ के दुपदे १ त्रों सतिगुर प्रसादि।। ।। हीरै हीरा वेधि पवन मनु सहजे समाई ।। सगल जोति इनि हीरें बेधी सतिगुर वचनी में पाई ॥ १ ॥ हरि की कथा अनाहद बानी ॥ हंसु हुइ हीरा लेइ पछानी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कहि कवीर हीरा अस देखिओ जग महि रहा समाई

१ ओं सितगुर प्रसादि ।। ।। हीरें हीरा वेधि पवन मनु सहजे रिह्या समाई ।। सगल जोति इनि हीरें वेधी सितगुर वचनी में पाई ॥ १ ॥ हिर की कथा अनाहद वानी ॥ हंसु हुइ हीरा लेइ पछानी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ किह कबीर हीरा अस देखिओ जग मिह रहा समाई गुपता हीरा प्रगट भइओ जब गुर गम दीआ दिखाई ॥ २ ॥ १ ॥ ३१ ॥ आसा ॥ पिहली करूपि कुजाति कुलखनी साहुरें पेईऐ वुरी ॥ अब की सरूपि सुजानि सुलखनी सहजे उदिर धरी ॥ १ ॥ भली सरी मुई मेरी पहिली बरी ॥ जुगु जुगु जीवउ मेरी अब की धरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कंहु कबीर जब लहुरी आई वडी का सुहागु टरिओ ॥

मेरी बहुरीयाको घनीया नाउ ॥ ले राखियो राम बनीया नाउ ॥ 🕻 ॥ इन मुंडीयन मेरा घरु धुंधरावा॥ विटाहि राम रमऊत्रा लावा ॥ १॥ रहाउ

॥ कहतु कवीरु सुनदु मेरी माई॥ इन्ह मुडीश्रन मेरी जाति गर्माई ॥ २ ॥ ३ ॥ ३३ । आमा ॥ रहु रहु री बहुरोआ युंघटु जिनि कार्डे ॥ अंत की बार लहैगी न आहै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ घृंघडु काढि गई तेरी आगै ॥

उन की गैलि तोहि जिनि लागै ॥ १ ॥ घंपट काढे की इहै वडाई ॥ दिन दस पांच वह मले आई ॥ २ ॥ ध्यु तेरो तउ परि साचे ॥

हरिगुन गाड क़दहि चरु नाचै ॥ ३ ॥ कहत कवीर जीतै ॥ इस्मिन गानत जनम् नितीतै ॥ ४ ॥ १ ॥ ३४ ॥ मोसा ॥ करनत मला न करवट तेरी॥ लागु गले सुनु विनती

र ॥ इउ वारी मुख फोर पित्रारे ॥ करवड़ दे मोरुउ मारे । १ ।। रहाउ ।। अउ तनु चीरहि अंगु न मोरउ परै तउ प्रीति न नोरउ ॥ २ ॥ इम तुम बीचु भइश्रो नही कोई तुमदि मुक्तं नारि हम सोई ॥ ३ ॥ कहतु कवीरु मुनदु रे लोई ॥

अब तुमरी परवीति न होई ॥ ४ ॥ २ ॥ ३४ ॥ आसी ॥ कोरी को काह मरमु न जानां ॥ सभु जगु ब्रानि तनाइब्रो रै।। रहाउ।। जर तुम सुनि ले बेद पुरानां हम इतन ॥ तन

पसरिको तानां ॥ १ ॥ धरिन क्यराम की करगह यनाई ॥ चंद्र 西西西西西西西西西西西西 चरन दर साथ पनाई॥ २ ॥ पाई जोरिबात इक कीनी तह तांती मनु मार्ना ।। जोतादे घरु अपना चीन्हां घट ही राम्र पद्धानां 11

३ ॥ कहतु कवीरु कारगह तोगी ॥ सतै सत मिनाए कोरी ॥ ४

नार्वे विश ३ ॥ ३६ ॥ धंत्ररि मैल्र जे तीरय जानां । लोक पनीणे एख न होरी नाही रामु अयाना ॥ १ । पजह रामु इरु ही देवा ॥ माचा नारणु गुर की सेता । १ ॥ रहाउ ॥ जन के मजनि जे गति होर्ड नित नित मेंहुक नारहि ॥ जैसे मेंडूह वंसे भोद्द नर फिरि फिरि जोनी व्यापित ॥ र ।। मनद्द कठोरु मरे पानागिन

नरद्र न यांनिया जाई॥ इतिका गंतु मर दाइंब त मगनी मैन तमई॥ ३ ॥ दिनमुन रैनि मेर नही मामत्र नहा पर्य नि(पास H बदि वर्षीर मर निगदि थिमाउदु बाउरिया मंगारा॥ ४॥ ४॥ ३७ ॥

医起致致致致感感感感或表现或或或或致感觉。 १ त्रों सित्गुर प्रसादि ॥ त्रासा वाणी स्त्री नामदेउ जी की ॥ पूरक जत देखउ सोई ॥ एक अनेक विश्रापक तत माइश्रा चित्र वुभौ कोई ॥ १ ॥ सभु गोविंदु है विमोहित विरला गोविंद विनु नहीं कोई।। सतु एक मिर्ग सत जैसे त्रोति पोति प्रभु सोई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जल तरंग अरु फेन ते भिंन न होई ॥ परपंचु इह पारब्रहम की विचरत त्रान न होई ॥ २ ॥ मिथित्रा भरमु त्ररु सुपन मनोरथ जानिश्रा -11 सुकृत मनसा ग्र उपदेसी जागत मानित्रा ।। ३ ।। कहत नामदेउ हरि की रचना देखहू रिदे बीचारी अंतरि सरव निरंतरि केवल एक मुरारी ॥ ४ ॥ १ ॥ आसा ॥ भराईले त्रानीले कंभ ऊदक ठाक्रर कउ इसनानु महि होते चीठल भैला काइ करउ ॥ १ बडग्रालीस लख जी जल जत्र जाउ तत वीठल भैला ॥ महा त्रमंद करे सद केला॥१॥ रहाउ॥ त्रानीले फूल परोई ले माला ठाकुर की हउ पूज करउ ॥ वीठल भैला कोइ करउ ॥ २ ॥ त्रानीले द्धु है भवरह नैत्रेदु करउ । पहिले ठाक्रर कउ द्ध विटारिश्रो इभै भैला ऊभै बीठल काइ करउ ॥ ३ ॥ बीठल बळरे बीठल नही ॥ थान थनंतरि नामा प्रण्वे बीठल विन्न संसारु तुं सरव मही ॥ ४ ॥ २ ॥ त्रासा ॥ मनु मेरो गज्ज जिहवा मेरी काती फासी ॥ १ ॥ कहा की करउ जम करउ पाती ।। राम को नाम्र जपउ दिन राती ॥ १ ॥ रहाउ सीवउ ॥ राम नाम विनु घरीत्र न जीवउ के गुन गावउ आठ 11 पहर धित्रावउ ॥ ३॥ सुइने की सुई रुपे का धागा ॥ नामे का चित् हरि त्रासा ॥ सापु छोडे कुंच 11 8 11 3 11 नही छाडै ।। उदक माहि जैसे वगु धित्रानु माडै ।। १ ।। काहे धित्रांतु जपंना ॥ जब नाही ते सुध मनु श्रपना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जानै ॥ ऐसे ही ठगदेउ वखाने ॥ २ सिंघच भोजन जो नरु नामे लाहि ले के सुत्रामी भगरा II राम रसाइन  पीउ रे दगरा ॥ ३ ॥ ४ ॥ ज्यासा ॥ पारब्रह्मु जि चीनसी व्यासा ते न भावसी ॥ रामा भगतह चेतीत्रले अचित मनु राखसी ॥ १ ॥ कैसे मन तरहिगा रे संसारु सागरु विस्वै का बना ॥ भूठी माइत्रा देखि कै भूला रे मना ॥ १॥ रहाउ ॥ छीपे के घरि जनमु दैला गुर उपदेशु भैला ॥ संवह के परसादि नामा हरि मेडला ॥ २ ॥ ४ ॥ श्रासा वाणी सी रविदास जीउ की १ व्यों सतिगर प्रसादि ॥ सग मीन संग पर्तग कचर एक दोख विनास ॥ पंच दोख असाध जा महि ता की केतक आस ॥ १ ॥ माघो अविदिश्रा हित कीन ॥ विवेक दीप मलीन ॥ १ ॥ रहाउ ।। हगद जोनि श्रचेत संमव पुन पाप श्रसाच ॥ श्रातार दुलभ तिही संगति पोच ॥ २ ॥ जीश्र जंत जहा जहा लगु करम के बसि जाड़ ॥ काल फास अवध लागे कछ न चलै उपाइ ॥ ३ ॥ रनिदास दास उदास तजु अमु तपन तपु गुर गिश्चान ॥ भगत जन मैं हरन परमानंद करह निदान ॥ ४ ॥ १ ॥ श्रासा । संत हुसी तनु संगति प्रान ।। सतिग्रर गित्रान जानै संत देवादेव ।। १ ।। संत ची संगति सेत कथा रस ॥ संत प्रेम माम, दोजे देवा देव ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संत श्राचरण संत चो मारग संत च बोल्हग बोल्हगणी ॥ २ श्रवर इक मागव भगति चिंतामणि ॥ जणी पापीसिंख ॥ ३ ॥ रिनदाद्ध भर्ष जो जार्थ सो जाख ॥ संत अनंतहि र्थंतरु नाही ॥ ४॥ २॥ त्रासा ॥ तुम चंदन इम इरंड बापूरे संगि तमारे बासा ॥ नीच रूख ते ऊच मए है गध सुगंध सतसंगति सरनि तुन्हारी ॥ इम **अउग**न उपकारी ॥१॥ रहाउ ॥ तम मखतूल सुपेद सपीश्रल जस कीरा ॥ सतसंगति मिलि रहीएे माघउ जैसे मधुप मखीरा २ ॥ जाती श्रोडा पावी श्रोछा योजा जनमु इमारा ॥ राजा राम की मेर न कीनी कोई रविदास चमारा ॥३॥३॥ ब्यासा ॥ बहा महब्रो जउ तन महत्रो छिन छिन ॥ प्रेम्र जाइ तउ डरपे वेरो जन ॥१॥ श्चरनिंद भाग मन ॥ पान करत पाइयो पाइयो

पर ॥ ता भदि मगन होन न वेरो अनु सः सरक्षक्रकक्रकक्रकक्रकक्रकक्रकक्रकक्रक

पटल माध्या

रामईया धन ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मंपति निपति

850 BREEF ॥ २ ॥ प्रेम की जेवरी वाधित्रो तेरो जन ॥ कहि रविंदास कवन गुन ॥ ३ ॥ ४ ॥ त्रासा ॥ हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरे ॥ हरि सिमरत जन गए निसतिर तरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ के हरि कवीर उजागर ॥ जनम जनम के काटे कागर ॥ १ ॥ निमत नामदेउ नही द्ध पीत्राइत्रा संकट ।। तउ जग जनम आइआ ॥ २॥ जन रविदास राम रंगि राता ॥ इंड गुर परसादि नरक नहीं जाता॥ ३ ॥ ५ ॥ माटी को पुतरा कैसे नचतु है ॥ देखें देखें सुनै वोलें दछरित्रो फिरतु है ॥ १ ॥ रहाउ।। जब कछु पावे तव गरबु करतु है।। माइत्रा गई तव रोवनु लगतु है ॥ १ ॥ मन वच क्रम रस कसिंह लुभाना ॥ विनसि गङ्क्या जाइ कहं समाना ॥ २ ॥ कहि रविदास वाजी जगु भाई ॥ वाजीगर सउ म्रोहि प्रीति वनि त्राई ॥ ३ ॥ ६ ॥

श्रासा वाणी भगत धंने जी की १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ अमत फिरत बहु जनम विलाने नही धीरे ॥ लालच विख

जानिश्रा ॥ गुन ते प्रीति

धनु

१ ॥ महला ५ ॥

धनु

विसरे प्रभ हीरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥

3 - 11

ધંનૈ

11

11

पहिचानित्रा

समानिश्रा ॥ ४ ॥

मरन फिरि तानिया ॥ १ ॥ जुगति जानि नही रिदें निवासी जाल जम फंध परे ।। बिखु फल संचि भरे मन ऐसे परम पुरख प्रभ विसरे ॥ २ ॥ गित्रान प्रवेसु गुरहि धनु दीआ धित्रात मानु ।। प्रेम भगति मानी सुख जानिश्रा त्रपति अघाने समानी जाकै जोति समाइ अछली

पाइत्रा

काम

वढी

धरणीधरु

विखु फल मीठ

लुवध

ग्रन

मिलि

गोबिंद गोबिंद गोबिंद

लगे

मनि

जनम

प्रभ

संत

संगि

राता

मन

भांती

नामंदेउ मन लीखा ॥ त्राढ दाम को छीपरो होइत्रो लाखीखा ॥ १॥ तनना तिश्रागि के प्रीति चरन कबीरा रहाउ ॥ वनना गुनीय गहीरा भइत्रो ॥ १ ॥ रविदासु जोलाहरा दुवंता कुला ढोर तित्रागी माइत्रा ॥ नीति तिन्हि होत्रा परगदु साधसंगि सैनु नाई हरि <u> च</u>ुतकारीश्रा श्रोहु दरसनु पाइत्रा ॥ २ ॥

हिरदे वसिश्रा घरि सुनिश्रा पारत्रहम् महि  गनिमा ॥ ३ ॥ इह बिधि सुनि के जाटरो उठि भगती लागा ॥

मिले प्रतिक गुराईका धंना वडमागा ॥ ४ ॥ २ ॥ रे चित चैतिस की न दयाल दमोदर विवहि न जानिस कोई ॥ जे धार्राह ब्रहमंड संड कउ करता करें 🛮 होई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जननी केरे उदर उदक महि पिड कीया दसद्व्यारा ॥ देह घडारु ध्यमनि महि राखे ऐसा खसग्र इमारा ॥ १ ॥ कुमी जल माहि तन विद्यु बाहरि पंख खीरु विन नाही ॥ पूरन परमानंद मनोहर समिक्ष देख मन माही ॥ २ ॥ पाखणि कीड गुपत होइ रहता ताचो मारग नाही ॥ कह धना परन ताह को मत रे जीव डरांही ॥ ३ ॥ ३ ॥ श्रासा सेल फरीद जीउ की बाणी १ घों सित्तगुर प्रसादि।। ।। दिलह महरवि जिन्ह सेई सचित्रा ॥ जिन्ह मिन होरु मुखि होरु सि कांडे किचित्रा ॥ १ ॥ रते इसक खुदाइ रंगि दीदार के ॥ विसरिया जिन्ह नाम वे धर भारु थीए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रापि लीए लड़ि लाइ दरि दरवेस से ॥ तिन धंत जरोदी माउ ब्राए सफल से ॥ २ ॥ परादगार व्यपार अगम येअंत तू॥ जिना पछाता सचु चुमा पैर मृ॥३॥ वेरी पनइ खदाइ त बलसंदगी ॥ सेख फरीदै लैंह दीजे बंदगी ॥ ४ ॥ १ ॥ श्रासा ॥ योलै सेल फरीद पिथारे अलह लगे ॥ इह तन होसी लाक गोर घरे ॥ १ ॥ बाज मिलाना सेख फरीद टाकिम मन्ह मचिंदडीया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जे जाया मरि जाईऐ पुनि न आईऐ ॥ ऋठी दनीया लगि न आप वजाईऐ॥२॥ बोलीऐ सञ्च धरम्र अन्तर न बोलीऐ ॥ जो गुरु दसै बाट सुरीदा जोलीए ॥ ३ ॥ छुँल लंबंदे पारि गोरी मनु घीरिया ॥ कंपन वंने पासे कलवति चीरित्रा ॥ ४ ॥ सेल ईयाती खिंग न कोई थिरु रहित्रो ॥ जिस्र त्रासणि हम बैठे केते बैसि गइआ ॥ ५ ॥ कतिक कुजां सार्रण विजलीयां ।। सीयाले सोहंदीयां पिर गलि बाहरीयां ॥ ६ ॥ चले चलग्रहार निचारा लेड मनो ॥ गंदेदियां छित्र माह तहंदिया हिक खिनो ॥ ७ ॥ जिमी पछै असमान फरीदा खेवट किंनि गए ॥ जालया गोरा नालि उलामे जीत्र सहे॥ ≈॥२॥



रागु गूजरी महला १ चउपदे घरु 8

चनगाठीश्रा

11

करी

घट अंतरि पूजा

होइ

जोति

नर नाथ

वेद्यंत

सबदु

मिले जगजीवन नदिर करहु निसतारा ॥ ४

II

॥ तेरा नाम्र

पूज न

जे

मनु

धुनि जागै सतिगुरु भगरु निवेर

H

**अजोनी साचै मह**लि अपारा

उरसा

होइ ॥ १ ॥ पूजा कीचै नामु धित्राहिए

होइ ॥

पखालीऋहि

करगी

3

नानक

8 रहाउ ॥ वाहरि देव लहै जीउ माजीऐ मोख पङ्त्राणा होइ।। जूठि H चंगित्राईत्रा देहि खावहि **अंमृतु** मिलहि खड़् नाम करेहि नेड़ा विहुगो आदमी जीवग -11 ३ ॥ द्रि करम धुगु देवै जो सो संम्हाले खावणा II नानक नाभि कमल ते ब्रहमा ξ 11 साचा है ॥ ४ ξ गूजरी महला -11 को उपजे वेद पड़िह मुखि कंठि सवारि ॥ ता श्रंतु । न जाई लखगा रहै **प्रीतम** किउ विसरहि मेरे गुवारि 8 11 II पूरे करहि मुनि सेवहि प्राग्यत्रधार ॥ जाकी भगति जन जन गुर ससि दीपक जा के त्रिभविण एका रवि ॥ रहाउ -11 अहिनिसि निरमलु रें शि सु मनमुखि गुरमुखि होइ करहि नित भगग दुह लोचन किश्रा समाधि २ ॥ सिध

रागु गुजरी महला ३ घर १ व्यों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ धूगु इवेहा जीवणा जित् हरि प्रीति न पाइ ।। जितु कंमि इरि वीसरें दुजै लगै जाइ ।। १ ।। ऐसा सितगुरु सेबीए मना।। जित्र सेविए गोनिद प्रीति ऊपजै श्रवर विसरि सभ जाइ ॥ हरि सेती चित् गहि रहे जरा का भउ न होवई जीवन पदवी पाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गोबिंद प्रीति सिउ इक सहज उपनिया वेख जैसी भगति वनी॥ श्राप सेती श्राप्र खाइश्रा ता मन्तु निरमन्तु होत्रा जोती जोति समई ॥२॥ विज मागा ऐसा सतिग्ररु न पाईऐ जे लोचे सध कोइ ॥ कुड़े की पालि विचहु निकले ता सदा सुख होड़ ॥ ३ ॥ नानक ऐसे सतिग़र की किया थोह सेवक सेवा करे गुर त्रागै जीउ घरेइ ॥ सतिगुर का माणा चिति करे सतिगुरु त्रापे कृपा करेड || ४ || १ || ३ || गूजरी महला ३ || हरि की तुम सेवा करह दजी सेवा करहु न कोइ जी।। इरि की सेवा ते मनहु चिदिश्रा फलु पाईए दजी सेवा जनम्र विरथा जाइ जी || १ || इरि मेरी प्रीति रीति है हरि मेरी मेरा मन भीजे एहा सेव हरि मेरी कथा कडानी जी ॥ गुरप्रसादि बनी जीउ ॥१॥ रहाउ ॥ हरि मेरा सिम्रति हरि मेरा सासत्र हरि मेरा बंधपु हरि मेरा भाई ॥ इरि की मैं भूख लागै हरि नामि मेरा मूज तपतें हरि मेरा साक्त अंति होइ सरवाई ॥ २ ॥ हरि विज्ञ होर रासि कड़ी है चलदिया नालि न जाई ॥ हरि मेरा धनु मेरे साथि चालै जहा हउ जाउ तह जाई ॥ ३ ॥ सो भूठा बो भूठे लागे भूठे करम कमाई ॥ कहैं नानक हरि का भाषा होआ कहणा कछू न जाई ॥ ४ ॥ २ ॥ ४ ॥ गुजरी महला ३ ॥ जुग माहि नाम्न दुलंध है जाइ ।। विनु नावै मुकति न होवई येखह को विउपाइ ॥ १ ॥ बलिहारी गुर श्रापणे सद बलिहारै जाउ ॥ सतिगर मिलिए हरि मनि वसे सहजे रहै समाह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जां भउ पाए श्रापणा वैरागु उपजै मनि श्राइ ॥ वैरागै वे हरि पाईए हरि सिउ रहे समाइ ॥ २ ॥ सेइ मुकत जि मनु जिखहि ॥ दसवै दुआरि रहत करे त्रिमवण सोभी पाइ ॥ ते गुरु होइया वेखहु तिस की रजाइ॥ गर

(888) इहु कारणु करता करें जोती जाति समाइ॥ ४॥ ३॥ ४॥ गूजरी महला ३ ॥ राम राम सभु को कहै कहिए रामु न होइ ॥ गुर परसादी राम्र मिन वसै ता फलु पार्वे कोड़ ॥ १ ॥ अंतरि गोविंद जिसु लागें तिस कदे न वीसरे हरि हरि करिह सदा मिन चीति॥ १ ॥ रहाउ ॥ हिरदै जिन्ह कै वसे वाहरह कपट्ट संत कहाहि वसना मृति न चुकई अंति गए पछुताहि ॥ २ ॥ **अनेक** तीरथ श्रंतर की हउमें कदे न जाइ।। जिसु नर की दुविधा न जाइ धरमराइ तिसु देह सजाइ ॥ ३ होवें ॥ करम जनु पाए गुरमुखि वृभ्तें कोई ॥ नानक विचहु हउमें मारे तां हरि भेटें सोई ॥ ४ ॥ ४ ॥ ६ ॥ गूजरी महला ३ П तिस सांति जन अभिमानु गवाए जिस का सो मति निहचल - 11 जन निरमल जि गुरमुखि वूकें हरि चरणी चितु लाए ॥ १ ॥ हरि चेति अचेत मना जो इछिह सो फलु होई ॥ गुर परसादी हरि रस होई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतिगुरु भेटे पीवत रहिह सदा सुखु ता पारस होवें पारस होइ त पूज कराए ॥ जो उस पूजे फल पाए दीखित्रा देवें साचु चुकाए ॥ २ ॥ विशु पारसैं अवरा समभाए ॥ गुरू सदाए अगिआनी किसु त्रोहु मारगि पाए ॥ ३ ॥ नानक विखु नदरी किछू ॥ गुर परसादी दे वडित्राई जिसु नदिर करे सो पाए अपगा वरताए ॥ ४ ॥ ४ ॥ ७ ॥ गूजरी महला ३ पंच पदे ॥ ना कासी मति मिलिए मति ऊपजै सतिगुर ऊपजै ना कासी मिति जाइ ll १ ॥ हरि कथा तू सुगि रे मन मति तेरी थिरु रहै तां विचहु जाइ॥ १ भरमु चरण रिदं वसाइ तू किलविख होवहि नासु वसि करहि ता तीरथ करहि निवासु ॥ २ 11 इह मनु मुगधु है सोक्ती किञ्चू न पाइ ॥ हिर का नामु न वुक्तई अंति सभि तीरथ इह मनु कासी 11 3 11 गडग्रा पछताइ सिमृति चुभाइ ॥ अठसठि तीरथ तिसु संगि रहहि जिन हरि हिरदे रहित्रा समाइ। । । नानक सतिगुर मिलिऐ हुकमु बुभित्रा एकु वसित्रा मनि त्राइ ॥ जो तुधु भावे ससु सचु है

सचे रहै

समाइ

**,本家市市高市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** ।। ५ ॥ ६ ॥ 🖚 ॥ गुजरी महला ३ तीजा ॥ एको नाम निधानु पंडित सुणि सिख़ सच्च सोई ॥ ६जै भाइ जेता पर्राह पर्नत गुणत सदा दुखु होई ॥ १ ॥ हरि चरणी तु लागि रहु गुर सर्वाद सोभी होई ॥ हरि रसु रसना चालु तुं तां मने निरमलु होई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतिगुर मिलिए मनु संतोखीए ता फिरि तुसना भूख न होइ ॥ नामु निधानु पाइआ पर घरि जाइ न कोइ ॥ २ ॥ कथनी बदनी जे करे मनप्रुखि युक्त न होइ ॥ गुरमती घटि चानखा हरि नाप्तु

पार्वे सोइ ॥ ३ ॥ मुणि सासत्र तृन बुऋही ता फिरहि वारो बार ॥ सो मृरखु जो आपु न पछासाई सचि न घरे पिआरु ॥ ४ ॥ सचे जगतु उहकाइम्रा कहणा कलू न जाह ॥ नानक जो विद्य भावे सो करे जिउ तिस की रजाइ ॥ ४ ॥ ७ ॥ ६ ॥

१ औं सतिगुर प्रसादि ॥ रागु गुजरी महला ४ चउपदे घरु १॥

इरि के जन सतिग्रुर सत प्ररखा इउ विनउ करउ ग्रुर पासि ॥ इम कीरे किरम ,सित्पुर सरणाई किर दहवा नामु परगासि ॥ १ ॥ मेरे मीत ग़रदेव मोकउ राम नाम्र परगामि ॥ गुरमति नाम्र मेरा प्रान सरवाई हरि कीरति हमरी रहरासि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि

जन के बढ़भाग बढ़ेरे जिन हरि हरि सरका हरि पिश्रास ॥ हरि हरि नाम्र मिलै तुपवासहि मिलि संगति गुण परगासि ॥ २ ॥ जिन्ह हरि हरि हरि रस्ताम न पाइत्रा ते भागहीख जम पासि ॥ जो सविग्रर सरिए संगवि नहीं व्याए धुनु जीवे धुनु जीगांसि ॥ ३॥ जिन हरि जन सनिगुर सगित पाई विन धुरि मसतिक लिखिया लिखासि ॥ यंद्य यंद्य सत संगति जित हरिरस पाइआ मिलि नानक नाम परमासि ॥ ४ ॥ १ ॥ गर्जरि महला ४ ॥ गोर्निंदु गोर्निंदु श्रीतम् मनि श्रीतम् मिलि सतसंगति संगदि मनु मोहै ॥ जपि गोगिंदु गोगिंद

धिमाईए सम कउ दानु देह प्रम ओहै ॥ १ ॥ मेरे माई जना मोकउ गोरिंद गोरिंद गोरिंद मन मोदै ॥ गोरिंद गोरिंद गोरिंद गुख गारा मिलि गुर साधसंगति जनु सोई।। १ ॥ रहाउ ॥ शुल सागर इरि भगति है गुरमित कउला रिधि सिधि लागै पणि ओहै॥ जन कउ राम नाम् **公本在农农农农农农农农农农农农农**农 旅也就被被救救 | 逐级逐级逐级逐级逐渐

H

书

书

书

H

3

Ä

CH

3

3

3

出出

A.

हरिनामु जपत हरिनामे सोहै।। दुरमति भागहीन 2 11 नामु सुनत आवे मनि रोहै अंमृत ॥ कऊत्रा काग मुखि रसु पाईऐ तपते विसटा खाड गोहै सतिगुरु 11 3. 11 **अंमृतसरु** कऊत्रा हंसु होहै॥ नानक धनु सतिवादी नातै धंनु भागी जिन गुरमित नामु रिदे मलु घोहै ॥ ४ ॥ २ ॥ गूजरी महला 8 11 वोलहि ऊतम वागी मुखि प्रउपकारे जो 11 सेती करि किरपा हरि निसतारे॥ १ सरधा भगति पित्रारे ॥ मेरे प्रीतम प्रान सतिग्रह गुरु पूरा हम पापी ग्रर निसतारे ॥ 8 ॥ रहाउ ॥ गुरम्रुखि वडभागी अधारे ॥ हरि हरि **अंमृ**तु जिन हरि हरि नाम्र हरि पावहि गुरमति भगति भंडारे २ ॥ जिन 11 दरसनु सतिगुर सतपुरख पाइत्रा ते भागहीण जिन मारे ॥ से कुकर पवहि सुकर गरधभ गरभ जोनी दिय मारे महा हति आरे 11 3 ा। दीन दङ्ग्राल करि किरपा लेह उवारे ॥ नानक जन हरि की ३ ॥ गूजरी महला हरि निसतारे ॥ 8 11 अनदिनु राम धिआई हउ नाम्र मनु लावहु हरि सभि निधान जित् जपिऐ गुगा भ्रख मेरे मेरा राम नामु सखा मन गुरमति राम नाम्रु जसु गावा श्रंति वेली दरगह लए 8 श्रंतरजामी करि किरपा लोच मेरे प्रभ दाता सेती प्रभि लोच पूरी लोच लगी हरि तनि सतिगुर नावै ॥ माण्य जनमु पुंनि करि पाइत्रा वित् विना रस कस दुखु नाम खाबै 11 फीका मुख थुक थुक मुखि पाई ॥३॥ जो जन हरि प्रभ हरि हरि तिन सरगा वडिश्राई धंनु दरगह हरि हरि दे धंनु साबासि कहै H जन नानक मेलि लए गलि लाई ॥ ४ ॥ ४ ॥ गूजरी महला ४॥ मोकउ देवहु मेरी सहेली गुरमुखि सखी दान हरि प्रान जीवाइत्रा ।। हम होवह लाले गोले सिखा के गुर जिन्हा अनदिनु हरि धिग्राइत्रा - 11 8 11 मेर मनि तनि विरह गुरसिख पग लाइआ ॥ मेरे प्रान सखा गुर सिख

我我我并非来来来来来来来来来

(888) to the thirth the the the the the the करहु उपदेखु हरि मिलैं मिलाइया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा हरि प्रम भावे ता गुरमुखि मेले जिन बचन गुरू सतिगुर मनि माइश्रा ॥ वड भागी ग़ुर के सिख पित्रारे हरि निरवाणी निरवाण पर् ર ॥ सतसंगति गुर की इरि पिआरी जिन इरि इरि नामु मोठा मनि भाइया।। जिन सतिगर संगति संगु न पाइया से भागहीरा पापी जीम खाइत्रा ॥ ३ ॥ आपि कृपाल कृपा प्रश् आपे गुरमुखि मिलें मिलाइआ ॥ जनु नानक बोले गुण बायी गुरबायी इरि नामि समाइआ।। ४ ॥ ४ ॥ गूजरी महला ४॥ जिन सर्विगुरु पुरस्त् जिनि हरि प्रश्न पाइमा मोकउ उपदेस करि हरि मीठ लगावे ॥ मन् तनु सीतन्तु सम हरिया होया वडमागी हरि नामु घित्राचे ।। १ ।। माई रे मोक्तउ कोई बाइ मिलै हरिनामु दृढ़ात्रे।। मेरे प्रीतम प्रान मनु तनु समु देवा मेरे इरि प्रभुकी हरि क्या सुनावै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चीरज घरम गुरमदि हरि पाइत्रा नित इरिनामै हरि सिउ चितु लावै ।। अंमत बचन सतिगुर की बाणी जो बोलें सो ग्रस्ति श्रंमृत पावै॥ २ ॥ नामु जितु मैलु न लागै गुरमति नामु जपै लिव लावै ॥ नामु पदारपु

जगजीवन दाता सम जन कउ अनद करहु हरि धिमावै ॥ वं दाता जीम समि तेरे जन नानक गुरम्रखि बखसि मिलाये ॥ ४ ॥ ६ ॥ १ व्याँ सतिग्रर प्रसादि ॥ गजरी महला ॥ प्रत्र सभि हरि के कीए ॥ समना कउ ।। माई बाप सनवंध हरि करि दीए ॥ १॥ हमरा जोरु सभ धीर ॥ इरि का तन मन सम्र इरि के निस है सरीर ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वना कउ सरघा आपि हरि लाई

॥ विचे

जिन नर नहीं पाड़का से भागहील ग्रंप मिर जाने ॥ ३ ॥ श्वानद मुख

सो हम करह ज़ आपि कराए॥ ४॥ जिन की मगति मेरे अस भाई॥ ते जन नानक राम नाम लिय लाई ॥ ४ ॥ ७ ॥ २ ॥ ७ ॥ ७ ॥ १६ ॥

रहाई ॥ २ ॥ जब अंतरि प्रीति हरि सिउ बनि आई ॥ तब जो किछ करे सु मेरे इरि प्रभ माई ॥ ३ ॥ जितु कारे कीम इम इरि लाए ॥ गूजरी महला ५ चउपदे घरु १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ काहे रे मन चितवहि उदम् जा श्राहरि हरि जीउ परिश्रा ॥ सैलं पथर महि जंत उपोए ता का रिजकु त्रागै करि धरित्रा ॥ १ ॥ मेरे माधउ जी सत संगति मिले सि गुरपरसादि परमपदु पाइत्रा स्के कासट हरित्रा रहाउ ।। जननि पिता लोक सुत वनिता कोइ न किस की धरित्रा ।। सिरि सिरि रिजकु संवाहे ठाकुरु काहे मन भउ करिश्रा ॥ २ ॥ ऊडें ऊडि त्रावे से कोसा तिसु पाछे वचरे छरित्रा ॥ उन कवन खलावे कवत चुगावे मन महि सिमरनु करिश्रा ॥ ३ ॥ सभ निधान दस श्रसट सिधान ठाकुर कर तल धरिश्रा ॥ जन नानक विल बिल बलि जाईऐ तेरा श्रंत ना पारावरिश्रा ॥ ४ ॥ १ ॥ गूजरी महला ५ चडपदे घरु २ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ किरित्राचार करहि खट्ट करमा इतु राते संसारी ॥ त्रांतरि मलु न उतरै हउमै विनु गुर वाजी हारी ॥ १ ॥ मेरे ठाक्कर रखि लेवह किरपा धारी ॥ कोटि मधे को विरला सेवक होरि सगले विउहारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सासत बेद सिमृति सिम सोधे सभ एका बात प्रकारी ।। बिनु गुर प्रकृति न कोऊ वीचारी ॥ २ ॥ अठसठि मजनु करि करि इसनाना भ्रमि श्राए धर सारी ॥ श्रनिक सोच करहि दिन राती बिन सतिग्रर त्रांधित्रारी ॥ ३ ॥ धावत धावत सम्र जगु धाइत्रो हरिदुश्रारी ॥ दुरमति मेटि बुधि परगासी जन नानक गुरमुखि तारी ॥ ४ ॥ १ ॥ २ ॥ गूजरी महला ५ ॥ हरि धनु जाप हरि धनु भोजनु भाइत्रा ॥ निमख न विसरउ मन ते हरि हरि साध संगति महि पाइत्रा ॥ १ ॥ माई खाटि हरिधनु वैसे हरिधनु घरि पूता ॥ हरिधनु चलते जागत स्ता II १ ॥ रहाउ ॥ हरिधनु इसनानु हरिधनु गित्रानु हरि संगि लाइ घित्राना ॥ हरिधनु तुलहा हरिधनु वेड़ी हरि मेरी चिंत विसारी हरिधनि लाहिआ हरिधन 11 पराना ॥ २ 表来来来:本本本本本本本本本本本本本本本本 न विद्यापे चिंता ॥ ३ ॥ भवरु तुमारा इह मनु होवउ हरि चरणा

कउला ॥ नानक दासु उन संगि लपटाइश्रो जिउ चात्रकु मउला ॥ ४ ॥ ३ ॥ ४ ॥ गुजरी महला ४ ॥ मता करें

पछम के ताई पूरव ही ले जात ॥ खिन महि थापि उधापनहारा आपन हाथि मतात ॥ १ ॥ सिश्रानप काह कामि न आत

अनरूपिओ ठाकरि मेरे होइ रही उह बात ॥ १ ॥ रहाउ ॥ देख कमावन घन जोरन की मनसा बीचे निकमे सास ॥ नेव लसकर खनाम सम विकागे जमपूरि ऊठि सिधास ॥ २ ॥ होइ अनंनि मन हरु की दृड्ता आपस कउ जानात ॥ जो अनिद्

सोई फिरि फिरि खात ॥ ३ ॥ सहज किरपाला तिष्ठ जन की काटी फास ॥ कह नानक गुरु प्रा मेटिया परवासु गिरमत उदास ।। ४ ॥ ४ ॥ भ ग तरी महला ४ ॥ नाम निधानु जिनि जिन जिपियो तिन के वंधन काटे ॥ काम कोध माहस्रा विख ममता इह विश्राधि ते हाटे ॥ १ ॥ हरिज्ञस साघसंगि गाइत्रो ॥ गुर परसादि भइत्रो मनु निरमल सरव सरवा

पाइग्रउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जो किछ कीओ सोई मल माने ऐसी मगति कमानी ॥ मित्र सत्र सम एक समाने जोग जुगति नीसानी ॥ २ ॥ पुरन परि रहिओ सब बाई ज्ञान न कतह जाता । घट घट श्रंतरि सरद निरंतरि रंगि रिम्रो रंगि राता ॥ ३ ॥ मए कृपाल दहन्राल गुपाला ता निरमे के घरि ब्राइब्रा ॥ कजि कजेस मिटे

**苏杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰** 

भीतिर नानक सहिज समाइत्रा ॥ ४ ॥ ४ ॥ ६ ॥ गूजरी महला ४ ॥ जिसु मानुख पिह करंड वेनती सो अपने दुखि भिरत्रा ॥ पारत्रहमु जिनि रिदे अराधिया तिनि भउ सागरु तिर्या ॥ १ ॥ गुर हिर विनु कोन वृथा दुखु काटे ॥ प्रमु तिज अवर सेवकु जे होई है तितु मानु महतु जसु घाटे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ माइत्रा के सनवंध सेन साक कित ही कामि न आइत्रा ॥ हिर का दासु नीच कुलु ऊचा तिसु संगि मन बांछत फल पाइत्रा ॥ २ ॥ लाख कोटि विखित्रा के विजन ता मिह तसन न बूकी ॥ सिमरत नामु कोटि उजीआरा बसतु अगोचर स्रकी ॥ ३ ॥ फिरत फिरत तुम्हरे दुआरि आइआ में भंजन हिर राइआ ॥ साध के चरन धूरि जनु वाले सुखु नानक इहु पाइआ ॥ १ ॥ ६ ॥ ७ ॥

गूजरी महला ५ पंचपदा घरु २ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ प्रथमे गरभ माता के वासा ऊहा धरनि महि त्राइत्रा ॥ चित्रसाल सुंदर वाग संदर संगि न कछहू जाइत्रा ।। १ ।। अवर सभ मिथित्रा लोम लवी ।। गुरि पूरे दीओ हरिनामा जीय कउ एहा वसतु फवी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इसट भाई संगि वनिता रचि हसित्रा -11 जव सुत अउसरु आइ बनिक्रो है उन पेसत ही कालि ग्रसिक्रा -11 विहाभी संपे सुइना भाड़ी करि अनरथ रूपा दामा H भाड़ा मिलिया होरु सगल भइय्रो विराना 11 3 H हैवर गैवर रथ संवाहे गहु करि कीने मेरे ॥ जब ते होई लांमी धाई चलहि नाही इक पैरे ॥ ४ ॥ नामु धनु नामु सुख राजा नामु कुटंव सहाई ।। नामु संपति गुरि नानक कउ दीई त्रोह मरे न त्रावै जाई॥ ५॥१॥७॥ ८॥ गूजरी महला ५ तिपदे घरु २ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ दुख विनसे सुख कीत्रा निवासा

तृसना जलनि चुफाई ॥ नामु निधानु सतिगुरू हड़ाइग्रा विनसि ॥ १ ॥ हरि जपि माइत्रा वंधन त्रहे जाई II भए कृपाल दइत्राल प्रभ मेरे साध संगति मिलि छूटे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गावै भगति श्रेम रसि के गुन हरि पहर ग्राठ माता  en anamananananananan हरख सोग दुहु माहि निराला करगेहारु पछाता ॥ २ ॥ जिस का सा तिनही रखि लीत्रा समल जुगति विण बाई ॥ यह नानक प्रभ पुरख दइमाला कीमति कहता न जाई ॥३॥१॥६॥ गूजरी महला ५ दुपदे घर २ १ त्रों सतिगुर त्रसादि॥ ॥ पतित पनित्र लीए करि ऋपने सगल करत नमसकारो । बरज जाति कोऊ पृत्ते नाही बाछहि चरन स्वारो ॥ १ ॥ ठाकुर ऐसो नाम्रु तुम्हारी ॥ सगल सुसटि को घणी कडीजै जन को अंगु निसरो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साथ सगि नानक बुधि पाई हरि कीरतज्ञ आधारो ॥ नामदेउ जिलोचन कवीर दासरो सकति ध ॥ है नाही भह्यो चिमव्यारो ॥२॥२॥१०॥ गृतरी महला करत भता॥ सिर विरंचि अरु कोऊ वृभनहारी जानै सगल सकाहि की श्चगम गता ॥ 8 n न प्रभ सुनीए अपर अवर विधि यक्तीएे वकन कथन रहाउ ॥ धापे भगता श्रापि स्थामी श्चापन नानक को प्रश्न पूरि रहियों है पैलियो जर कता ।। २ ।। ३ ।। ११ ।। गुजरी महला ५ ॥ मता मसरति अनर सिभानप जन कड कड़ न श्राहओ ॥ जह जह श्राउसरु आह बनियो है तहा तहा हरि धिबाइयो ॥ १ ॥ प्रभ को भगति यछलु **पिरदाइश्रो ॥ करे प्रतिपाल बारिक की निश्राई जन क**उ लाड लडाइश्रो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जप तप सजम करम धरम हरि कीरतन जनि गाइयो ॥ सरनि परित्रो नानक ठाकुर की अभैदात सुरत पाइओ।। २।। १।। १२।। प्राः दिनु राती व्याराधह पिथारो निमल न कीजै करि भारनी लाईऐ तिआगि मानु हाठीला सत सेवा मोहन प्रान मान रागीला ॥ बासि रहिओ ही अरे के पेखि मोहियो मनु लीला H 8 ॥ रहाउ ॥ जिस्र उतरै मनह जगीला ॥ मिलवे की महिमा श्चनदा नानक परे परीला n . ર सारुउ п मुनि जोगी सासर्राग गूजरी 11 सभ कीन्द्र बसि ध्यपनही ॥ तीनि देव श्ररु कोड़ि वैतीसा विन की रही **ह**रिव रही п 8 li . चलप्रति विद्यापि

सभ मही।। अवरु न जानिस कोऊ मरमा गुर किरपा ते लही ।। १ ।। रहाउ ।। जीति जीति जीते सिम थाना सगल भवन लपटही।। कहु नानक साध ते भागी होइ चेरी चरन गही ।। २ ।। ६ ।। १४ ।। गूजरी महला ॥ दुइ कर जोड़ि करी वेनंती ठाकुरु ধ अपना देंइ राखे परमेसरि 11 हाथ मिटाइत्रा ॥ सगला दुरतु १ ॥ ठाकुर होए त्रापि दइत्राल ॥ भई कलित्राण त्रानंद उबरे बाल गुपाल ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मिलि बर नारीं मंगलु गाइश्रा ठाकुर का जैकारु । कहु नानक तिसु गुर विलहारी जिनि सभ कीत्रा उधारु ।। २ ।। ७ ।। १५ ।। गूजरी महला ५ ॥ मात पिता वंधप तिन का बल्ल है थोरा ॥ त्रनिक रंग साथि न चालै भोरा ॥ १॥ ठाकुर तुभ मोरा ।। मोहि अनाथ निरगुन नाही मे ऋहिओ गुग्र धोरा ।। १ ।। रहाउ ।। विल विल विल विल चरण तुम्हारे जोरा ॥ साध तुम्हारा संगि नानक पाइस्रो दरसु विनसित्रो सगल निहोरा ॥ २ ॥ ८ ॥ १६ ॥ गूजरी महला 4 11 तजावै प्रभ सेती रंगु लाई मोह अम ॥ मन कउ गाई ॥ हड़ावे सहजि सहजि 8 11 गुगा सहाई मेटे तूटिह ॥ जिसु वंध संत माङ्या करत करत अनिक - 11 8 ॥ रहाउ वह 11 ठहराई ।। मिलि साधृ हरि जसु गावै नानक इह ह ॥ १७ ॥ गूजरी महला ५ ॥ खिन 11 कीमति जाइ करी थापि उथापनहारा न II राजा रंक धिश्राईऐ जोति धरी ॥ १ । भीतरि नीचह अपनो सदा हरी ॥ सोच अंदेसा ताका कहा करीए जो महि एक घरी ॥ रहाउ ॥ तुम्हरी टेक पूरे मेरे सतिगुर मन सरनि तुम्हारै परी ॥ अचेत इत्राने वारिक नानक हम तुम रोखहु धारि करी ॥ २ । १० ॥ १८ ॥ गूजरी महला ५ ॥ तूं दाता जीत्रा सभना का वसहु मेरे मन माही ॥ चरगा कमल रिद माहि समाए तह भरमु अंधेरा नाही।। १।। ठाक्तर जा सिमरा तूं ताही ॥ करि किरपा सरव प्रतिपालक प्रभ कउ सदा सलाही ॥ १॥ रहाउ ।। सासि सासि तेरा नाम्रु समारउ तुमही कउ प्रभ आही ॥ (在高速速速速:速速)透透速速速速速 在引起 name acamatatanamana नानक टेक मई करते की होर ज्यास विडाणी लाही ॥ २ ॥

११ ।। १६ ।। गूजरी महला ५ ॥ करि किरणा अपना दरस दीजे जस गाउँ निसि वह भीर ॥ केम संगि दास पग भारउ इहै

मनोर्य मोर ॥ १ ॥ ठाकुर तुम्त विजु वीत्र्या न होर ॥ चिति चितवउ हरि रसन कराधंड निरखंड तुमरी श्रोर ॥ र ॥ रहाड ॥ दश्याल पुरख सरव के ठाकुर विनउ करड कर जोरि ॥ नामु जपै नानक दोसु

तमरो उधरिम क्रोली फोर ॥२॥१२ ॥२० ॥ गुजरी महला ४ ॥ बहम लोक बार रुद्र लोक बाई हिंद्र लोक ते घाइ ॥ साथ संगति कड जोहि न साकै मिल मिल घोनै पाइ ।। १ ॥ अब मोहि छाइ परिओ सरनाड ॥ गृहज पानको बहुत प्रजारे मोकउ सतिग्ररि

वताइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सिघ साधिक ऋरु जरूप किनर नर रही कंठि उरमाइ॥ जन नानक अंगु की आ प्रिम करते जाकी कोटि दानाइ ॥ २ ॥ १३ ॥ २१ ॥ गूजरी महला ५ ॥ अपजसु मिटै होबे जिंग कीरित दरगह वैसेणु पाईए ॥ जम की त्रास नाम होइ खिन

महि मुग्व अनद सेती घरि जाईऐ ॥ १ ॥ जा ते घाल जाईऐ।। ब्याठ पहर मिमरह प्रश्च अपना मनि तनि सदा घिद्याईऐ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मोहि सरनि दीन दुख अंजन तुं देहि सोई पाईऐ ॥ चरण कमल नानक रीग राते हरि दासह पैज रखाईऐ ॥ २ ॥

॥ गुनरी महला ५ ॥ निस्वंभर जीवन को भगति भरे भंडार ॥ जा की सेना निकत्त न होतत खिन महि करे उधार ॥ १॥ मन मेरे चरन कमत संगि राचु ॥ सगल जीवा जाकउ श्चाराघडि वाह कउ तं जान ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नानक सरशि करते तुं प्रभ प्रान अधार ॥ होई सहाई जिसु तु राखहि तिस कहा करे संसारु ॥ २ ॥ १४ ॥ २३ ॥ गुजरी महला थे।।

सनारी ज्याप ॥ हरि हरि नामु दीओ गुरि श्रयख्य सम् तापु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरिगोर्निंदु रखिश्रो परमेसरि व्यपुनी किरपा घारि ॥ मिटी नियाधि सरव होए हरि सुख बीचारि ॥ १ ॥ श्रंगीकारु कीओ करते परे की वडिग्राई ॥ श्रमिचल नीय गर गुर चड़े सवाई ॥ २ निव निव 11 १६ 11

表||表表表表表表表表表表表表表表表表表 गूजरी महला ५ ॥ कवहू हरि सिउ चीतु न लाइत्रो ॥ धंधा करत अउधिह गुणनिधि नामु न गाइश्रो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ विहानी कउडी कउडी जोरत कपटे अनिक जुगति करि धाइत्रो ।। गनीत्रहि महा मोहनी खाइत्रो ॥ प्रभ केते दुख 8 ॥ करह अनुग्रहु सुत्रामी मेरे गनहु न मोहि कमाइत्रो ॥ गोविंद दइत्राल कृपाल सुख सागर नानक हरि सरणाइत्रो ॥ २ ॥ १७ ॥ २५ ॥ गूजरी ॥ रसना राम राम रवंत ॥ छोडि त्रान विउहार मिथित्रा भज़ सदा भगवंत ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नाम्र एक अधारु भगता हेन श्रागें टेक ॥ करि कृपा गोविंद दीआ गुर गिश्रानु व्यधि विवेक ॥ १ ॥ करण कारण संम्रथ सीधर सरिण ताकी गही ॥ मुकति जुगति रवाल साधू नानक हरि निधि लही ॥२॥१८॥२६॥ गूजरी महला ५ घरु ४ चउपदे १ त्रों सतिग्रर प्रसादि ॥ छाडि सगल सित्राणपा साध ।। पारत्रहम परमेसरो प्रभू के गुण गाउ॥ १ सरणी आउ कलिश्राण त्रराधि ॥ सरव सुख चितं चरण कमल उपाधि ॥ १ ॥ रहाँउ ॥ मात पिता भाई मीत मिटै सगल सुत ॥ ईत जीय नालि संगी सरव रवित्रा तिस्र विना नही कोइ उत उपाव मिथित्रा कछ न त्रावे कामि ॥ सोइ ॥ २ ॥ कोटि जतन त्रभ कै नामि ॥ होइ सरिण साधू निरमला गति ३ ॥ प्रभू ऊचा सरिण साधृ जोगु ॥ तिसु परापति नानका जिसु लिखित्रा धुरि संजोगु ॥ ४ ॥ १ ॥ २७ ॥ गूजरी महला ५ ॥ गुरु सेनि सदही रमहु गुण गोविंद ।। सासि सासि ऋराधि की चिंद ॥ १ ॥ मेरे मन जापि जाइ मन अनंद पावहि मिली निरमल थोउ का नाउ । सूख सहज उधारि संगि इह मनु आठ रहाउ साध पहर श्राराधि मिटे क्रोध विनसै उपाधि त्रहंकारु सगल काम li सुत्रामी अभेद सरिंग ताकी ऋछेद ग्ररल आउ П हिरदे चरग ऋराधि सिउ कमल एक लिव लाउ धारी वखिस. लीन्हे आपि पारब्रहमि प्रभि दइश्रा सरव सुख हरि नामु दीत्रा नानक सो प्रभु जापि ॥ १८ ॥ २ ॥ २ ॥ २ ॥

॥ गुर प्रसादी प्रभु धिात्राह्या गई गजरी महला y तुर्दि ॥ दख अनेरा भै विनासे पाप गए निखटि 11 8 की मनि शीति ॥ मिलि साध वचन गोविंद ॥ हरि हरि चाम तोप अनेक धित्राए महा निरमल रीति ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जाप करि अनुग्रह आपि राखे भए करकी सफल सिमस्त नाम ॥ सासि सासि न बिसरु प्रभ 2 J) कवह ब्रहम् वखानै श्रगनत ग्रग श्रनिक • रसना किन्रा मदा अकथ ।) ३ ।। दीन दरद निवारि तारण दश्त्राल किरपा करण ॥ श्रदत्त पदवी नाम सिमर्ख इड् नानक हरि हरि सरख ॥ ४ ॥ ३॥ २६ ॥ गूजरी महला प्रे ॥ ऋडंबुधि वहु सघन माइस्रा महा दीरघ रोगु ॥ इरि नामु अउखधु गुरि नामु दीनी करण कारण जोगु । १ ॥ मनि तनि बाछीऐ जन धृरि ॥ कोटि जनमु के लहिंद पातिक गोविंद लोचा पूरि ॥१॥ रहाउ॥ आदि अते मधि श्रासा कुकरी विकराल ॥ गुर निद्यान कीरतन गोविंद रमणं काटीए जम जाल ॥२ ॥ काम कोघ लोग मोह मुठे सदा आवा गवण ॥ प्रेम भगति गुपाल सिमरण भिटत जोनी भवसा ॥ ३ ॥ मित्र पूत्र कलत्र सुररिद तीनि ताप जलंत ॥ जपि राम रामा दुख निवारे मिलै इरि जन संत ॥ ४ ॥ सरव विधि श्रमते प्रकारहि कतहि नाही छोटि ।। हरि चरण सरग श्रपार श्रम के दृढ गृही नानक श्रोट।। म । ४ ॥३०॥ गुजरी महला ५ घरु ४ दुपदे १ श्रों सविग्रर त्रसादि ॥ त्राराधि सी घर सफल मुरति फरण कारण जोग ॥ गुण रमण स्ववण व्यपार महिमा फिरि विद्योग् ॥ १ ॥ मन चरणारविंद उपास ॥ कलि कलेस मिटंत सिमरिण काटि जमद्त कास ॥ १ ा। रहाउ ॥ सत्र दहन हरिनाम कहन अबर कछ न उपाउ ॥ करि अनुब्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआ उ ।। २ ।। १ ।। ३१ ।। गुजरी महला ४ ।। तुं समर्थु सरिन को दाता दुख भंजनु सुल राइ॥ जाहि कलेस मिटे में भरमा निरमल गुण प्रम गाइ॥ १॥ गोरिंद तुमः विचु अपरु न ठाउ ॥ करि किरपा पारब्रहम

别本本本本本本本本本本本本本本本本本本

WHAT WE WE WANTED TO THE WANTED TO सुआमी जपी नाउ ॥ रहाउ ॥ सतिगुर सेवि लगे तुमारा वडे भागि चरनी लिवलागी - 11 कुवल प्रगास भए साध संगे दुरमति द्वधि तित्रागी ॥ २ 11 हरि आठ पहर के गुगा गावें सिमरें दीन दें याला ॥ त्रापि तरें संगति सम उधरै जंजाला ॥ ३ ॥ चरण त्रधारु तेरा प्रभ सुत्रामी त्रोति पोति प्रभु साथि ॥ सरनि परित्रो नानक प्रभ तमरी दे राखित्रो हरि हाथ।। ४॥ ३२॥ गूजरी असटपदी आ महला १ घरु १ १ श्रों सित्मुर प्रसादि ॥ ॥ एक नगरी पंच चोर बसीश्रले बरजत चोरी धावै ।। त्रिहदस माल रखै जो नानक मोख ग्रुकति सो पावै।। १ ।। रामु रिदे जपमाली चेतह वासुदेउ वनवाली ॥ П 8 ॥ रहाउ ॥ उरध मृल जिसु साख तलाहा चाारे वेद जितु लागे ॥ सहज जाड ते नानक पारब्रहम लिय जागे ॥ २ ॥ पारजात घरि आगनि मेरे पुहप पत्र ततु डाला ॥ सरव जोति निरंजन संभू छोडहु बहुतु जंजाला ॥ ३ ॥ सुग्णि सिखवंते नानकु विनवै छोडहु माइत्रा जाला П मनि बीचारि एक लिव लागी पुनरपि जनमु न काला 11 8 सो सिखु कथीत्रले सो वैंदु जि जाएँ रोगी ॥ तिसु कारिए कंस्र न धंधा नाही धंधै गिरही जोगी।। ५।। काम्रु क्रोधु ऋहंकारु तजीऋले ।। मनि ततु अविगतु धित्राइत्रा तिस माइश्रा गुर परसादी पाइत्रा ॥ ६ ॥ गित्रानु धित्रानु सभ दाति कथीत्रले वरन सभि द्ता ॥ त्रहम कमल मधु तासु रसादं जागत नाही स्ता ॥ ७ ॥ महा गंभीर पत्र पाताला नानक सरव जु आइआ ॥ उपदेस गुरू मम पुनिह न गरभं विखु तिज अंमृत पीत्राइत्रा कवन कवन जाचहि 8 11 १॥ गूजरी महला प्रभ के जैसी भूख होइ अभ परहि समार II **ऋंतरि** देवगाहार ॥ १ ॥ ऐजी जपु तपु संजमु सचु अधार ॥ नामु देहि सुखु पाईऐ तेरी भगति भरे भंडार ॥ समाधि रहहि लिव लागे सुन एका एकी सबद धरिण गगनु तह नाही आपे जलु थलु ऋापु कीश्रा तदि ॥ ना माइञ्रा मगनु न छाइआ स्रज ना  चंद न जोति अपार ।। सरव दसटि लोचन अभ नदरि म त्रिभरण सार ॥ ३ ॥ पराण पाणी अगनि विनि कीश्रा ब्रहमा विसन्त महेस अकार ॥ सरवे जाचिक त दाति दावा करे अपने बाचार ॥ ४ ॥ कोटि वेतीस जाचि ग्रभ नाइक वोदि नाही भंडार ॥ ऊधै भांडे कछ न समावै सीधै परे निहार ।। ५ ॥ सिघ समाधी अंतरि सिधि जाचिंह रिधि जाचि करिंड जैंकार ।। जैसी पित्रास होड श्चंतरि मन भेद देवहि परकार ॥ ६ ॥ वडे माग गुरु सेनहि अपुना नाही गुरदेव सरार नाही - 11 ताकउ काल अम्र र्घतिर समद बीचार ॥ ७ मागउ हरि ॥ अर तर अरु नाम् निरंजन दीजें पित्रारि н नानक चातक श्रंमृत हरि अस दीजे किरण धारि ॥ = ॥ २ ॥ गुजरी महला जी जनमि मरे आवै फ्रिन जाव वितु गुर गति गरप्रस्वि प्राची नामे राते नामे गति पति पाई ॥ १ राम नामि चित लाई ।। ग्रर परसादी हरि प्रम जाचे ऐसी वडाई !। १ ।। रहाउ ॥ ऐ जी बहुते मेख करहि मिखिया उदरु भरन कै ताई ॥ नित्र इरि भगति नाही सुख प्रानी गुर गरपुन जाई।। २ ॥ ऐ जीकालु सदा सिर ऊपरिठाढे जनमि जनमि वैराई ॥ साचै सबदि रते से बाचे सित्तुर बुक्त बुक्ताई ॥ ३ ॥ गुर सरणाई जीहि ना सार्के दव न सके संवाई ॥ अविगत नाथ निरंजनि निरमउ सिउ लिए लाई ॥ ४ ॥ ऐ जीउ नामु दिहह नामे लिय लागह सविगुर टेक टिकाई ॥ जो विसु मार्वे सोई करसी किरत न मेटिका जाई ॥ ४ ॥ ऐ. जी भागि परे गुर सरिण तमारी मैं करर न द्वी माई ॥ व्या तब एको एक पुकारउ व्यादि जुगादि सलाई ॥ ॥६ ॥ ऐ जी राखह पैज नाम अपने की तुम्ह ही सिउ बनि आई ॥ फरि किरपा गुर दरम् दिलानह हउमै सबदि जलाई ॥ ७ जी किया मागउ किछ रहैन दीसे स्‼ाजग महि आइआ आई ॥ नानक नाम पदारण दोजे हिरदे कंठि बखाई ॥ = ॥ ३ ॥ गुजरी महला ए जी ना उतम नीच न मधिम इरि सरपागित लोग ॥ नाम रते फेरल वैरामी सीम विज्ञोग विसरजित रोग ॥ १

( ५०५ )

STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STA रे गुर किरपा ते भगति ठाकुर की ॥ सतिगुर वाकि हिरदें हरि निरमलु ना जम काणि न जम की बाकी ॥ १॥ रहाउ ॥ हरि गुरा रसन रवहि प्रभ संगे जो तिसु भावे सहजि हरी ॥ विन नाम वृथा जिंग जीवन हरि विनु निहफलमेक घरी ॥ २॥ ऐजी खाटे ठउर नाही घरि वाहरि निंदक गति नहीं काई ॥ रोख़ करें प्रभु वखस न मेटें नित नित चड़ें सवाई।। ३।। ऐजी गुर की दाति न मेटें कोई मेरे ठाकुरि त्र्यापि दिवाई।। निंदक नर काले मुख निंदा जिन्ह गुर की दाति न भाई॥ ४॥ ऐजी सरिए परे प्रभु वखिस मिलावै विलम अधृत्रा राई ।। ज्ञानद मृत्तु नाथु सिरि नाथा सितगुरु मिलाई ।। ५ ।। ऐजी सदा दइत्रालु दइत्रा करि रवित्रा गुरमति होई कंचनु धातु भ्रमनि चुकाई । पारसु भेटि सतसंगति की विद्याई ॥ ६ ॥ हरि जलु निरमलु मनु इसनानी मजनु सित्गुरु भाई ॥ पुनरपि जनमु नाही जन संगति जोती जोति मिलाई ॥ ७ तुं वड पुरख़ अगंम तरोवरु हम पंखी तुभा माही ॥ नानक निरंजन दीजे जुगि जुगि समदि सलाही ॥ = ॥ 8 ॥ गुजरी महला १ घरु ४ १ श्रों सित गुरं प्रसादि ॥ भगति प्रेम श्राराधितं सचु पिश्रास विल्लाप विल्ल विनंतीया सुख भाइ चित परम हितं ॥ जिप मन नामु हरि सरगी ।। संसार सागर तारि तारग रम नाम करि करणी ॥ १॥ रहाउ ॥ ए मन मिरत सुभ चिंतं गुर ततु गित्रानं कलित्राण निधानं हरि मति हरि रमणं 11 नाम मनि रमगां ॥ २ ॥ चल चित वित अमाअमं जगु मोह मगन हितं । थिरु नाम भगति दिड्ंमती गुर वाकि रतं सबद भरमाति भरमु न चूकई जगु जनमि विश्राधि खपं H निहकेवलं सतिमती नाम तपं ॥ ४ इह जगु H विद्यापितं दुखु त्र्राधिक जनम मरगां ।। भज्ञ सरगा सतिगुर ऊबरहि रमगां ।। ५ ।। गुरमति निहचल मनि मनु मनं मन् निरमलु जितु गिश्रान सो साचु **अंतरि** सहज बीचारं 11 भै भाइ भगति तरु भवजल चितु 11 Ę हरि नामु हिरदे 11 पावनु

( ४०६ ) इहु सरीरु तउ सरगी ॥ ७ ॥ लब लोग लहरि निशरणं हरिनाम राप्ति मर्ने ॥ मन मारि तही निरंजना कहु नानका 11 = 11 \$ 11 × 11 गुजरी महला ३ घरु १ १ त्रों सतिगुर प्रसादि॥॥ निरति करी इह मनु नचाई॥ गुर परसादी आप्र गर्नाई ॥ चित थिरु राखे सो सकति होने जा इछी सोई फलु पाई ॥ १ ॥ नाचुरे मन गुरकै ब्रागै ॥ गुरकै भार्यौ नाचिह ता सुख पावहि अंते जम मउ भागे।। रहाउ ॥ ऋापि नचाए सो मगतु कहीएँ आपसा पित्रारु आपि लाए ॥ आपे गावै आपि सुणार्वे इसु मन श्रंघे कड मार्राग पाए ॥ २॥ श्रनदित नाचै सकति निवार सिय परि नीद न होई ॥ सकती परि जगत सूता टापे अवरो गावे मनप्रुखि भगति न होई ॥ ३ ॥ सुरि नर विरित पखि करमी नाचे मुनिजन गिन्नान वीचारी ॥ सिध साधिक लिन लागी नाचे जिन गुरमुखि बुधि वीचारी ॥ ४ ॥ खंड महमंड त्रैगुण नाचे जिन लागी इरि लिव तुमारी ॥ जीव जंत सभे ही नाचे नाचिह लाणी चारी ॥ ४ ॥ जो तथु मार्राह सेई नार्चाह जिन गुरमुखि सबदि लिव लाए ॥ से मगत से जिन कउ हुकम्र मनाए ॥ ६ ॥ एडा भगति सचे सिउ लिय लागै वित सेवा मगति न होई ॥ जीवत मरे ता सबद बीचारे ता सच पार्व कोर्ट ॥ ७ ॥ माइका के अरथि बहुतु लोक नाचे रिरला वतु बीचारी ॥ गुर परसादी सोई जन्न पाए जिन कुपा तमारी ॥ = ॥ इक दम्र साचा वीसरै सा वेला निरधा ।। साहि साहि सदा समालीए आपे बखसे करे रजाइ ॥ ६ ॥ सेई नाचिह जो तुधु भागहि जि गुरमुखि सबद वीचारी 11 कह नानक से सहज सुरा पावहि जिन कड नदरि तमारी П 20 11 2 11 गजरी महला S भों मतिगुर प्रमादि ॥ ॥ हरि विनु जीभरा रहि न मुक्ते निउ बालक्र स्थीर अधारी ॥ अगम अगोचर प्रश्च गुरमुखि पाईए अपने सतिगर के बनिहारी ॥ १ ॥ मन रे हरि कीरति तक तारी ॥ गुरहुखि

नामु श्रंमृतु जलु पाईए जिन कउ कृपा तुमारी ॥ रहाउ॥ सनक मुनि सेवहि अनदिन जपत रहहि वनवारी ॥ नारद सरणागित प्रहलाद जन श्राए तिन की पैज सवारी ॥ २॥ श्रलख निरंजनु एको वस्ते एका जोति मुरारी ॥ सभि जाचिक तू एको दाता मागहि हाथ पतारी ॥ ३ ॥ भगत जना की ऊतम गाविह अकथ कथा नित निश्रारी ॥ भइया तिन सफल जनम् केरा त्रापि तरे कुल तारी ॥ ४ ॥ मनमुखि दुविधा दुरमति विद्यापे जिन श्रंतिर मोह गुवारी ॥ संत जना की कथा न भावे श्रोह इवे सणु परवारी ।। ५ ।। निंदकु निंदा करि मलु धोर्वे ओह माङ्क्राधारी ॥ संत जना की निंदा विक्रापे ना उरवारि न पारी ॥ ६ ॥ करते हरि करते सभ इह परपंचु खेलु कीत्रा सभु कल वरते जुग **अंतरि** सृत् खिचे एकंकारी ॥ ७ ॥ रसनि रसनि रसि गाविह हरि गुण रसना हरि रस धारी ॥ नानक हरि विनु अवरु न मागउ हरि रस प्रीति पित्रारी ॥ = ॥ १॥ गूजरी महला ५ घरु २ १ त्रों सतिग्रर प्रसादि ।। ।। राजन महि तु राजा कहीत्रहि भूमन महि भूमा ॥ ठाकुर महि ठकुराई तेरी कोमन सिरि कोमा ॥ पिता मेरो वडो धनी श्रगमा ॥ उसतति कवन

सुखीत्रन विसमा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ महि रहे सुखीत्रा तेजन महि तेजवंसी तं कही ऋहिं दातन सिरि दाता ॥ कही अहि रसीय्रन महि राता ॥ २ ॥ स्रन महि स्रा तूं कहीत्रहि भोगन महि भोगी ॥ ग्रसतन महि तुं वडो गृहसती जोगन महि जोगी ॥ ३ ॥ करता कही ऋहि आचारन महि आचारी करतन महि 11 महि साचा, साहा वापारन वापारी ॥ ४ महि

पालन टीका

11

सीका केतक गनी न जाईएे गनि न ॥ ५ ॥ नामन सकउ महि तेरो प्रभ नामा गित्रानन महि गित्रानी ॥ जुगतन महि जुगता इसनानन महि इसनानी ॥ ६ ॥ सिधन महि तेरी प्रभ सिधा

सरन

महि

तेरो

दरवारा

हुकमा ॥ ७ ॥ जिउ बोलानहि तिउ बोलह सुत्रामी कुदरति कवन । हमारी ॥ साधसंगि नानक जसु गाइओ जो प्रभ की अति पिश्रारी

ग्र⊏॥१॥

गूजरी महला ५ घरु प्र

१ द्यों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ नाथ नरहर दीननध्य

पतितपात्रन देव ॥ भै त्रास नास कृपाल गुर्खानिधि सफल सुत्रामी सेर ॥ १ ॥ इरि गोपाल गुर गोविंद ॥ चरण सरन दश्याल

केमन तारि जग मनसिंघ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काम क्रोध हरन

मोह दहन प्रसार मन मकरंद ॥ जनम मरण निरारि धरणीघर पति रास्त परमानंद ॥ २ ॥ जलत अनिक तरंग माइया

गित्रान हरि रिद् मंत ॥ छेदि आहंबुधि करुखामै चिंत मेटि पुरख अनत ॥ ३ ॥ सिमरि समस्य पल महरत प्रभ घित्रानु सहज समाधि ॥ दीनदर्श्राल प्रसन पूरन जाचीएे रज साध ॥ ४ ॥ मोह

मियन दुरंत त्रासा वासना विकार ॥ रखु घरम भरम विदारि

मन ते उधरु हरि निरंकार ॥ ५ ॥ धनाढि व्याढि भडार हरि निधि होत जिना न चीर ॥ खल ग्रुगध मृह कटाल्य सीधर भए गुणमित धीर ॥ ६ ॥ जीवन मुकत जगदीस जिप मन धारि रिद परतीति ॥ जीव्र दश्चा महत्रा सरवत रमर्ग परमहंसह रीति ॥ ७ ॥ देत

दरसञ्ज स्त्रान हरि जमु रसन नाम उचार ॥ श्रीम संग भगनान पतित उधार 11 3 नानक परसन प्रम 11 = गुजरी की बार महला ३ सिजंदर विराहिम की वार की धुनी गाउणी

१ थों सतिगुर प्रसादि ॥ सलोकु न० ३ ॥ 🟗 जगत ममता प्रमा जीतमा की निधि नाहि ॥ ग़र के माणे जो पर्ल तां जीवण पदवी पाहि ॥ उइ सदा सदा जन जीवते जो हरि चरणी

चितु साहि ॥ नानक नदरी मनि वमै गुरमुखि सहित समाहि ॥ १ ॥ म॰ ३ ॥ ब्रदिरि सहसा दुर्गु ई कार्प सिरि धर्ष मार ॥ दुने माह सर्वे

**医表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示** माइत्रा मोह पित्रार ॥ नामु न चेतिह सबदु न न जागहि का श्रोचारु ॥ हरि नाम्र न पाइश्रा इह मनग्रुख जमु मारि करे खुत्रार ॥ २ ॥ पउड़ी गवाइत्रा नानक तदहु होरु न कोई ॥ मता मस्रति श्रापि उपाइश्रोतु आकासु न पातालु है ना त्रै लोई ॥ करे जो करे सु होई 11 तदहु त्रापे त्रापि निरंकारु है ना त्रोपित होई ॥ जिउ तिसु भाव तिवै तिसु विनु अवरु न कोई।। १।। सलोकु म० ३।। साहिनु सदा है दिसे सबदु कमाइ ॥ श्रोहु श्रउहाणी कदे नाहि ना श्रावे ना जाइ ।। सदा सदा सो सेवीए जो सभ महि रहै समाइ ।। अवरु द्जा सेवीऐ जंमे ते मिर जाइ ॥ निहफलु तिन का जीवित्रा खसमु न जागिहि त्रापणा त्रवरी कउ चितु लाइ 11 नानक एव जापई करता केनी देइ सजाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ सचा नामु धित्राईऐ सभो वरते सचु ॥ नानक हुकमु चुिक परवाणु होइ ता फलु हुकमै मृलि बदनी करता फिरे न बुभई ग्रंधा संजोगु विजोगु निकचु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ उपाइश्रोतु का मूलु रचाइत्रा ॥ हुकमो सुसिट साजीत्रनु जोती जोति मिलाइत्रा ॥ सतिगुरि सबदु चानणा सुणाइश्रा ॥ ब्रहमा विसन् धंधै लाइत्रा ॥ महेसु त्रे गुरा सिरि माइश्रा का मृ जु पाइत्रा ॥ २ ॥ सलोकु सो 3 सो 11 जपु तपु कै भागे विडियाई सतिगुर भावै ॥ सतिगुर पांबै 11 नानक ऋापु समावै ॥ १ ॥ म० ३ माहि की सिख -11 गुर त्रापि वडित्राई नानक जिसु देवै 11 3 -11 पउडी श्रगिश्रात है विखग्न ऋति भारी ॥ पथर पाप वह तरीएं तारी ॥ **अनदिनु** भगती रतिश्रा हरि पारि हउमै मनु निरमला छडि विकारी ॥ हरि गुरसवदी हरि नाम धित्राईऐ हरि हरि निसतारी ॥ ३ ॥ सलोक ।। कबीर मुकति मैगलु दसवै भोइ राई II मनु तउ संक्रडा होइ रहा जाइ ॥ ऐसा सतिगुरु जे निकसित्रा किउकरि मिलै करे पसाउ ॥ मुकति दुत्रारा माकला सहजे त्रावउ जाउ ॥ १  $\Pi$ 3 11 नानक मुकति दुत्रारा अति नीका नाना होइ सु जाइ ॥ **水水水水水水水水水水水水水水水水水水水** 

समाइ ॥ २ ॥ पउडी ॥ प्रभि संसारु उपाइ

सलोकुम०३।। सतिगुर सिउ चितुन लाइब्रो नाग्रुन यसिक्रो ब्राइ ।। धुगु इनेहा जीनिया किया जुग महि पाइब्रा व्याइ ॥ माइब्रा खोटी राप्ति है एक चसे महि पाज लहि जाइ ॥ हथह छडकी तन सिम्राह हाड बदन जाड क्रमलाड ॥ जिन सितगुर सिउ चित् लाइया तिन सुख़ वसिया मिन याह नामु धित्रानहि रंग सिउ हरिनामि रहे लिव लाइ ॥ नानक सो धनु सउपित्रा जि जीव्र महि रहिवा समाइ ॥ रंगु तिसै कउ श्रमला वंनी चडी चडाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ माइया जगित रही लपटाइ ॥ इस की सेना जो करे तिसही कउ फिरि खाइ ॥ गुरम्रुलि कोई गारङ् तिनि मलिदलि लाई पाइ ॥ नानक सेई उबरे जि सचि रहे लिए लाड ॥ २ ॥ पउडी ॥ ढाढी करे प्रकार प्रभृ सुर्णाइसी ।। अंदरि धीरक होइ पूरा पाइसी ।। जो धुरि लिखिन्ना लेख से करम कमाइसी ॥ जा होवे खसग्र हदबाल ता महल घरु पाइसी ॥ सो प्रश्न मेरा श्राति वडा गुरम्नुखि मेलाइसी ॥ ४ म०३॥ सभनाका सह एक है सदही रहे हज़रि॥ नानक हक्स मॅर्ना घर ही श्रंदरि द्रि । हुकमु भी तिना मनाइसी जिन कउ नदरि करेइ ।। हुकमु मंनि सुरपु पाइथा त्रेम सुहागिए

॥ रेशि सत्रोई जलि ग्रई फंत न

दाता ॥ उपाइ कितै न पाईए हरि करम निघाना ॥ गुरसवदी

सोहागसी

वयनि

राउ || २ || पउडी || समु जबु फिरि मैं

हरि सहजे जाता

योलाना ॥ ६ ॥ सलोकु म॰ ३ ॥

श्रंमतसरि नाता ॥

? II #0 3

हरि मनि वसे

**मुरमृ**खि

त्रसपूलु हैं किउकरि निचुदे बाइ ॥ सतिगुर मिलिएे हउमैं गई जोति रही सम ब्राइ ॥ इह जीउ सदा मुकतु है सहजे रहिया

गर्यते प्रभु न पाईएे दजै भरमीता ॥ सतिग्रर

जीगतु मरे युम्प्ति मचि समीता ॥ सबदे हउमै खोईए हरि मेलि मिलीता ॥ सम किछ जायै करे व्यापि व्यापे विगसीता ॥ ४ ॥

रहिआ आपर्गे

मिलिए

के विस

लाइओ

देखिया

**ਰसना** 

जिन पिश्रारा

थंदरह

Ш

वडी वडिग्राई

भाउ ॥

हरि

श्चगनि

## ( तर्र 表表示表表表表表表表 表表表表表表表 किया प्रीनि है जि पह्या ही छडि जाइ ॥ एसनो वोलि कुड़ मिटी अंधु है खवालीए जि चलदिश्रा नालि न जाइ ॥ काइआ पउर्णे पुछह जाइ ॥ हुउ ता माइया मोहिया फिरि फिरि यावा जाइ ॥ नानक हुकमु न जातो खसम का जि रहा सचि समाइ॥१॥म०३॥ **आ**वे निहचल नाम धनु होरु धनु जाइ 11 इस् लै जाइ ॥ इहु हरि धनु जीए सकई ना श्रोचका तसकर जोहि न सेती रवि रहिया जीए नाले जाइ ॥ पूरे गुर ते पाईऐ पलैं न पाइ ।। घंनु वापारी नानका जिना नाम धनु खटिया आइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ मेरा साहिद्यु त्राति वडा सचु गहिर गंभीरा ॥ सभ्र जगु तिसके वसि है सभु तिस का चीरा ॥ ग्रर परसादी निहचल धनु धीरा ।। किरपा ते हरि मनि वसै भेटैं गुरु खरा ॥ गुण वंती सालाहित्रा सदा थिरु निहचल हिर पूरा ॥ ७ ॥ सलोक म० ३ जो हरि सुखु जीवित्रा परहरि तिश्रागदे हउमै पाप कमाइ ॥ मनमुख अगिआनी माइआ मोहि विश्वापे श्रोइ सुख न पात्रहि श्रंति गए हलति पलति पाइ 11 ॥ गुर परसादी को नामु धित्राए तिसु हउमै विचह जाइ ॥ नानक जिस परिव होवै लिखिया सो गुर चरणी बाह पाइ ॥ १ है ना तिस ॥ मनमुख् ऊधा कउलु भगति न नेह कूड़ तिस का उपाउ ॥ तिस वरतदा का अंदरु न भिजर्ड मुखि फीका त्रालाउ ।। त्रोइ धरमि रलाए सुत्रां । नानक करते वरात ग्रंटरि कुड डुवे गुरम्रुखि तरे जपि हरि वोलि वोलि 11 **आवै** वडा फेरु पङ्या व्यक्ते फिरि २ ॥ पउड़ी ॥ विनु कीतीत्रा ग्रंति सेवा न गइश्रा पञ्जताई 11 गवाई पाईऐ विचहु त्रापु 11 तृसना भुख उत्तर सुख वसे मनि त्राई ॥ सदा सदा सालाहीए हिरदे लिव लाई ॥ म॰ ३ ॥ जि. सतिगुरु सेवे त्रापणा तिसनो पूजे

ग्रंतिर सीतल साति वसे जिप हिरदे सदा सुखु होइ ॥ ग्रंमृतु खाणा ग्रंमृतु पैनणा नानक नामु वडाई होइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ 永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永永

कोइ ॥ सभना उपावा सिरि उपाउ

है

हरिनामु

परापति

ए मन गुर की सिख सुणि हरि पानहि गुणी निधानु ॥ हरि सुख दाता वसे हउमे नदरी पाईऐ जाइ गुमान ॥ नानक ता

अनदिन लागे धित्रानु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सतु संतासु सञ्च गुरमुखि पविता ॥ अंदरहु कपटु विकारु गइत्रा मनु सहजे जिता ॥

जोति प्रशास अनंद रस अगिआन गतिता श्रनदिन गुण खे गुरा परगडु किता हरि II. समना दाता हरि मिता ॥ ६ ॥ सलोक म० ३ ॥ बहस्र विंदे कहीऐ जि अनदिनु हरि लिन लाए ॥ सतिगुर पुछ

कमावै इउमे रोग तिसु जाए 11 हरि गुख गावे महि को **विरला** ब्रहमगिद्यानी मिलाए ।। इस जुग नानक तिसनो मिलिस्रा जि हउमै मेटि समोए 11 पाईऐ जि अनदिन हरिनाम धिश्राए ।। १ ॥ म० 11 श्रंतरि बोलाइ कपटि कीतै रसना कड - 11

कपद्र मनमूख् ऋगिआनी भीजें नित वेखें सर्वे सभाइ ॥ जाइ जग परवोधै दिख माइस्रा मोह सम्राह ॥ इत कमार्खे पानै जंमें मेरे फिरि श्रावे जाह ॥ सहसा मृत्तिन चुकई निचि विसटा पचै पचाइ।। जिसनो कपा करे मेरा सुत्रामी तिस ग्रर सुणाइ ॥ हरि नोम्र धित्राचै हरि नामो गावै हरि नोमो

॥ २ ॥ पउडी ॥ जिना हरुम्र मनाइश्रोत ते पूरे संसारि ॥ सैवनि श्रापणा पूरे सबदि बीचारि ॥ हरि की सेना चाकरी समिद पिश्रारि ॥ हरि का महलु तिनी पाइत्रा जिन मारि ॥ नानक गरमस्वि मिलि रहे जपि हरि नामा गुरमुखि घित्रान सहज धुनि उपजै सचि १०॥ सलोक म०३ 11 नामि चितु लाङ्या ।। गुरमुखि अनदिनु रहै रगि राता हरि का नामु मनि मोइया ॥ गुरमुखि हरि वेखहि गुरमुखि हरि बोलहि गुरमुखि इरि सहजि रंगु लाइया ॥ नानक गुरम्रुखि गित्रानु परापति होवै तिमर श्रमित्रान अधेरु नुकाइया ॥ जिसनी करम होनै धरि

सर्वाद न लगो विश्रारु ।। सहजे नाम न घिष्ठाह्या कित प्राह्या ससारि ॥ फिरि फिरि जूनी पाईएे निसटा सदा खुत्रारु ॥ कुईै लालचि

गुरप्रस्ति इरिनामु विवादवा ॥ १ ॥ म० ३ ॥ सर्तिगुरु जिना न सेनिक्रो

## PARTICION OF THE PROPERTY OF T न पारु ॥ नानक गुरम्रुखि उचरे जि श्रापि लगित्रा ना उरवारु मेले ॥ भगत सचै दरि सोहदे सच सबदि रहाए ॥ ॥ २ ॥ पउड़ी हरि की प्रीति तिन ऊपजी हरि प्रेम कसाए ॥ हरि रंगि रहिंह राते रसना इरि रसु पित्राए ॥ सफलु जनग्र जिनी जाता हरि जीउ रिंदै वसाए ॥ वाभु गुरू दुजै फिरे विल्लादी ११ ॥ सलोक्र म० ३ ॥ कलिजुग महि नाम्र निधान भगती खटिया हरि उतम पदु पाइत्रा ॥ सतिगुर सेवि हरिनाम्र मनि ॥ विचे वसाह्या अनदिन नाम धित्राह्या गुर वचनि गृह उदासी ॥ आपि तरिश्रा कुल जगत धंत जलाइश्रा तराइआ माइत्रा ॥ ऐसा सतिगुरु सोई पाए जिस्र हरि मसत्क धरि लिखि पाइत्रा ॥ जन नानक वलिहारी गुर त्रापणे विटह जिनि अमि भ्रला मारगि पाइत्रा ॥ १ ॥ म० ३ ॥ त्रे गुग माइत्रा वेखि भ्रले जिउ देखि दीपिक पतंग पचाइत्रा ॥ पंडित भुलि भुलि वेखिह माइश्रा किहु श्राणि चड़ाइश्रा ॥ दुजै भाइ पड़िह नित विखिश्रा जोगी जंगम संनिश्रासी भ्रले खुआइओ 11 भोजनु न लैही सत वह गरव वधाइत्रा ॥ छादनु भिखिञ्जा एताङ्ग्रा विचहु सो मन हठि जनम् गवाइत्रा -11 जन समधा जिनि जन नानक किसनो आखि गुरमुखि नाम धिश्राहश्रा 11 सुर्खाईऐ पउडी मोह परेतु सभि २ 11 करदे कराइआ 11 ॥ माइत्रा जमकी सिरकार है काम क्रोध अहंकारा 11 एह उपरि एना मगि मनग्रख पाईग्रन्हि जम <u>डंड</u> करारा 11 जम जमपुरि बधे पिश्रारो मारीश्रनि को संगी II दजा तिसु करे नो मिलै गुरमुखि. पुकारा जिस क्रपा गुरु II निसतारा सलोक हउमै १२ 3 H म० - 11 ममता दुजै गई जो नो मोहि खाइ -11 चित् मनम्खा लाइदे कै गुर सबदि रही लपटाइ ॥ परजालीऐ ता एह होवै वसै विचह मन उजला नाम तन मनि ऋाइ -11 हरिनाम्र नानक माइश्रा का मार्ख गुरमुखि पाइत्रा जाइ केवडिश्रा 11 11 3 11 इह मनु जुग भरमिश्रा म० थिरु रहै हरि भरमाइञ्चनु जाइ भागा ता करि परपंचु

158 उपाइ 11 जा हरि बखसे ता गुरु मिलै असथिरु रहै समाइ 11 नानक मन ही ते मनुमानिद्याना किञ्जूमरैन जोड़।। २ ॥ पउड़ी ॥ काइओ कोट अपारु है मिलला संजोगी॥ काइया अंदरि आपि वसि रहिया श्रापे रस मोगी ।। आपि अतीत अलिपत रहै निरजोग हरि जोगी

भावें सो करें हरि करें स होगी ॥ हरि गुरम्रखि नाम् षिद्याईऐ लहि जाहि निजोगी ॥१३॥ सलोकु महला ३ ॥ बाहु बाहु

श्रापि श्रखाइदा गुर सबदी सचु सोइ ॥ बाहु बाहु सिफति है गुरप्रुखि युभी कोइ ॥ बाहु बाहु बाणी सचु है सचि मिलाश होइ॥ नानक बाहु बाहु करविश्रा अभु पाइत्रा करिम परापति होइ ॥ १ ॥

।। बाहु बाहु करती रसना सबदि सुहाई ।। पूरे सबदि प्रश्च मिलिया याई ॥ वडमागीया बाहु बाहु मुहहु कडाई ॥ बाहु करहि सेई जन सोहये तिन कउ परजा प्रज्ञा आई ॥ बाह बाह करमि परापति होत्रे नानक दरि सचै सोमा पाई ॥ २ ॥ पडड़ी ॥

बजर कपाट काइआ गढ़ मीतिर कुढ़ कुमत स्रमिमानी ॥ व्यावनी मनग्रुल अंघ व्यगिकानी ।। उपाइ कितै न

लमनी करि मेल थके भेलवानी ॥ गुरसबदी खोलाईबनि जपानी !! इरि जीउ श्रंमृत बिरख़ है जिन पीक्यो ते तुपतानी !! १४ !! सलोकु म॰ २ ॥ बाहु बाहु करवित्रा रेंगि सुस्ति विहाह सदा अनंद होवे मेरी माइ ॥ वाह वाह करतिआ

बोलाइ ॥ वाह वाह

हरिरस

चित्रयो

करित्रमा सोमा पाइ ॥ नानक बाहु बाहु सित रजाइ ॥ १ ॥ म० वाह बाह बाग्री सच है गुरमुखि लघी भाति ॥ बाह बाहु हिरदे नालि ॥ बाहु वाहु करविश्रा हरि पाइश्रा से वडमागी नानका हरि हरि रिदे समालि ए मना अति लोमीया नित लोभे राता ॥ श्रमें नाउ दहदिस फिराता ॥ माड्या

इरि मिउ लिन लाइ ॥ नाडु नाडु करमी बोलै

मन्दृत्वि दुस् गुरमुखि जिना अंग्रत खन सलोक्र म० वाहु **उपवावा** 84 п Ħ सचा गहिर गंभीरु 11

खावा 11 रसना त्राखीएे जि गुणदाता मति धीरु ॥ तिसनो ऋाखीए वाहु वाह जि महि रहिश्रा समाइ ॥ तिसनो आखीए वाहु वाहु जि इको करि सालाहीऐ रिजक सवाहि ॥ नानक वाहु वाहु दीत्रा दिखाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ वाहु वाहु गुरमुख सदा करहि मनमुख विखु खाइ ॥ श्रोना वाहु वाहु न भावई दुखे दुखि विहाइ ॥ अंमृतु पीवणा वाहु वाहु करहि लिवलाइ H नानक निरमले त्रिभवण सोभी पाइ से जन वाह ॥ २ ॥ पउडी के भाणे गुरु मिजे सेवा भगति वनीजे ॥ हरि के भाणे हिर मिन पाईऐ हरि लाहा वसै सहजे रसु पीजे हरि के भागी П सुख बहालीएं निज घरि सदा वसीजै ॥ हरि लीजें ॥ हरि के तखित मंनित्रा जिना गुरू मिलीजै ॥ १६ ॥ सलोकु म० वाहु वाहु से जन सदा करहि जिन ऋापे कड देइ बुभाइ П वाह होवे हउमे विचह मन् निरमल् जाइ 11 वाह वाह गुरसिखु जो नित करे सो मनि चिंदित्रा फलु पाइ 11 वाह वाह के संगि मिलाइ हिरदे करहि से जन सोहर्णे हरि तिन -11 वाहु वाह करेउ ॥ नानक वाहु वाहु उचरा मुखह भी वाह वाह करहि तिन कउ देउ ॥ १ ॥ म० 3 П वाह वाहु साहिब जिनि सेविआ तिनि श्रंमत जाका नाउ 11 पाइआ फल वाहु गुणी निधानु तिन चलिहारै है वाहु जाउ ॥ जिसनो हउ है जिल थिल भरपूरु गुरम्रखि देह सु खाइ ॥ वाहु वाहु पाइश्रा गुरसिख नित सभ करह गुर पूरे वाह वाहु जो मिन चिति करे तिसु जम वाहु वाहु पउडी हरि जीउ П सचा 2 11 सचु सचि ' पछार्गाऐ ते सहजि सतिगर सचु समागी जागत रें शि विहासी सविह H ग्रमती हरि विज किनै न पुन पराणी गुर पाइश्रो 11 पचि ३॥ वाहु वाहु ॥ सलोकु म० वागी निरंकार १७ है बाहु बाहु सचा न कोइ॥ वाहु वाहु अगम अथाहु है वाहु वाहु करे सु होइ॥ वोहु वाहु वाहु वेपरवाहु है गुरमुखि पावे कोइ।। वाह वाहु करमी पाईऐ श्रापि

करि देह ॥ नानक बाहु बाहु गुरम्रुखि पाईऐ अनदिनु नामु लएड ॥ १ ॥ म० ३ ॥ विन्तु सर्विगुर सेने सार्वि न आवर्ह दती जाइ।। जे बहतेरा लोचीए विद्य करमै न पाइम्रा जाइ ॥ जिना र्म्नतरि चुरई इउमे लोम निकारु है दजै माइ खुआइ ॥ अंमणु मरणु न तिचि दुख़ पाइ ॥ जिना सित्मुर मिउ चितु लाइत्रा सु खाली कोई नाहि ।। तिन जम की तलप न होगई ना ओह दुख सहाहि ॥ नानक गुरमुखि उररे सचै सर्राह समाहि ॥ २ ॥ पडढी ॥ ढाढी विसनो द्याग्वीपे जि खपमें घरे पित्रारु ॥ दरि खडा सेना करे ग्रुर सनदी ॥ हारी दरु घरु पारमी सच रखे उरधारि ॥ ढाढी का महलु अगला इरि के नाइ पिआरि ॥ ढाढी की सेवा चाकरी हरि अपि हरि निमतारि॥ १= ॥ सलोकु म॰ ३ ॥ गूजरी जाति गरारि जा सह पाए श्रापणा ॥ गुर के सर्राह बीचारि अनदिन हरि जप्र जापणा ॥ जिस सितिपुरु मिलै तिस गउ परै सा इलिवंती नारि ॥ पदार्ण कंत का जिमनो कुपा कीवी करवारि ॥ श्रोह इचजी इन्त्वणी परहरि छोडी मतारि ॥ भी पहऐ मज़ कटीऐ निरमछ हात्री सरीरु ॥ श्रंतरि परगास मति कतम होते हरि अपि गुणी गहीरु ॥ मैं निचि वंसे में रहें में निचि कमाने कार ॥ ऐये सुरा वडिआईआ दरगढ मोख दमार ॥ भै ते निरमउ पाईए मिनि जोती जोति भपार ॥ नानक खममै मार्ने मा भत्ती जिमनो आपे बखने करतारु ॥

सनोह म॰ २ ॥ यह मश्च किन्तु भारणजाणु है जेता है भारात ॥ जिनि यह सेला लिलिया सो होमा परगाणु ॥ नानक जे यो भाषु गागारता सो मृग्यु गागारु ॥ १ ॥ म॰ २ ॥ सन्तु खुनरु पीनह गुरू गिमानु बुटा जह लिंचे वह जाह ॥ नानक हमनी बुटे बाहरा किरि पिरि उम्मीइ पार् ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ निमु भगे भारतीम जिनि उपाहमा

थमिविह

गुरप्रसि

जगि

त्रगरीधा ॥

थीमा

भिष्ठ अपणा सेवि सभ फल पाइआ ॥ अंमृत हरि का नाउ सदा धिआइआ ॥ संत जना के संगि दुखु मिटाइआ ॥ नानक भए अचितु हरि धनु निहचलाइआ ॥ २०॥ सलाक म० ३॥

खेति मित्राला उचीत्रा घरु उचा निरग् ।। महल भगती घरि सरे सजग पाहुणित्रउ ॥ वरसना त वरसु घना बहुड़ि वरसिह काहि॥ नानक तिन बलिहारगै जिन गुरमुखि पाइत्रा मन माहि॥१॥म०३॥

नानक तिन विलहारणै जिन गुरमुखि पाइश्रा मन माहि ॥१॥म०३॥ मिठा सो जो भावदा सजणु सो जि रासि ॥ नानक गुरमुखि जाणीए जा कउ श्रापि करे परगासु॥२॥पउड़ी॥प्रभ पासि जन की श्ररदासि तू सचा सांई ॥ तू रखवाला सदा सदा हउ तुधु धिश्राई ॥ जीश्र जंत

त सचा साइ ॥ तू रखवाला सदा सदा हुउ तुष्टु । घआई ॥ जाअ जत सिम तेरिया तू रहिआ समाई ॥ जो दास तेरे की निंदा करे तिसु मारि पचाई ॥ चिंता छिड अचिंत रहु नानक लिंग पाई ॥ २१ ॥ सलोक म॰ ३ ॥ श्रासा करता जगु मुआ आसा मरें न जाइ ॥ नानक

त्रासा पूरीत्रा सचे सिउ चितु लाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ त्रासा मनसा मिर जाइसी जिनि कीती सो ले जाइ ॥ नानक निहचलु को नही वाभाहु हिर के नाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ त्रापे जगतु उपाइत्रोनु किर पूरा थाडु ॥ त्रापे साहु श्रापे वणजारा आपे

ही हिर हाडु ।। आपे सागरु आपे वोहिथा आपे ही खेवाडु ।। आपे गुरु चेला है आपे आपे दसे घाडु ।। जन नानक नामु धिआइ तू सिम किलविख काडु ।। २२ ।। १ ।। सुधु

१ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ सलोकु म०

१ श्रों सितगुर प्रसादि ।। सलोक म० ४ ।। श्रंतिर गुरु श्राराधणा जिहवा जिप गुर नाउ ।। नेत्री सितगुरु पेखणा स्रवणी सुनणा गुर नाउ ।। सितगुरु सेती रितश्रा दरगह पाईऐ ठाउ ।। कहु नानक किरपा करे जिसनो एह वथु देइ ।। जग मिह उतम काढीश्रिह विरले केई केइ ।। १।। म० ४ ।। रखे रखणहारि श्रापि उवारिश्रनु ।। गुर की पैरी पाइ काज सवारिश्रनु ।। होश्रा श्रापि दइश्रानु मनहु न विसारिश्रनु ।। साध जना के संगि भवजनु तारिश्रनु ।। साकत निंदक दुसट खिन माहि विदारिश्रनु ।।

तिसु साहिव की टेक नानक मन माहि॥ जिसु सिमरत सुखु होइ सगले द्ख जाहि॥ २॥ पउड़ी॥ अकुल निरंजन पुरखु अगसु अपारीऐ॥

कुड़ न जापै सची सचा सचु सचु निहारीए ॥ किञ्ज ।। सभसे दे दातारु जेत उपारीए ॥ इकतु स्रति परोइ संजारीऐ ॥ हुकमे भवजल जोति मंभि हकमे तारीऐ तुधु घित्राए सोइ जिस्रु भागु मथारीऐ ॥ तेरी मिति लखी न जाइ हउ तुषु बलिहारीए ॥ १ ॥ सलोक त तसहि मिहरवान श्रवित वसहि লা तुसहि मिहरवान नउनिधि घर महि पाहि माहि || जात जा तुं तुसिंह मिहरवान ता गुर का मंत्र कपाहि ॥ जा तु मिहरवान वा नानक सचि समाहि ॥ १ ॥ म० il g बैहुए। मुचु वजाइनि वज ॥ नानक सचे नाम विद्यु किसे न रहीआ लज।। २ ॥ पउदी ॥ तुषु घित्राइनि वेद कतेवा सण्य खड़े॥ गणती गणी न जाइ तेरे दार पड़े ॥ ब्रहमे तुधु घिम्नाइनि इंद्र इंद्रासणा॥ संकर विसन अनतार हरि जलु मुखि मणा ॥ पीर पिकावर सेख मसाइक श्रउलीए ॥ श्रोति पोति निरंकार घटि घटि मउलीए ॥ जित लाइहि आपि करे विखास घरमे तगीए ॥ जित तितु तितु सर्गाएँ ॥ २ ॥ ससोकु म० ४ ॥ चिंगव्याई करे प्रस्थित होइ सेरु ।। नानक अञ् कलि आवसी गाफल फाही पेरु ।। १ ।। म० ४ ।। कितीया इन्हेंग गुक्ता थीए न हितु।।

नानक है सिंह दिकेश्रा मन महि सचा मित्र ॥ २। पउदी ॥ इउ मागउ तुम्में दहमाल करि दासा बोलिया ॥ नउनिष पार्ट राष्ठ्र चीना बोलिया ॥ अंमृत नाम्नु निवातु दासा चरि घणा ॥ तिन कै सींग निहालु स्ववधी जसु सुवा ॥ कमाना तिन को कार सरील परितु होह ॥ पत्वा पार्टी पीसि विगसा पर घोह ॥ आपहु कलू न होइ प्रम नदरि निहालीए ॥ मोहि निर्मुण दिचे याउ सेत घरमसालीए ॥ २ ॥ सलोक म० ४ ॥ साजन तेरे चरन की होइ

रहा सद घूरि ॥ नानक सरिष्य तुहारीमा पेसउ सदा हजूरि ॥१॥ म ० ४॥ पतित पुनीत व्यसंस होहि हि परिष्या मनु लाग॥ व्यठसिट वीरप नाम्न प्रम जिद्यु नानक मसतिक माग ॥ २॥ पउड़ी ॥ नित जपीरे ,,सासि गिरासि नाउ परविदगार दा ॥ जिसनो करे रहंग

उपार्थ ,, सास विद्यास नांचे परवादगार दो ॥ जनसना कर रहें।

तिसु न विसारदा ॥ मापि उपारखदार मापे ही मारदा ॥ सह

56: 被形形形 : 成态表示表示表示表示表示。 जार्णे जाणु चुिक वीचारदा ॥ अनिक रूप खिन माहि ॥ जिसदै होवै चलि तिसहि उधारदा जिसनो लाए सचि धारदा 11 दीवाणु है हउ तिस ॥ सदा अभगु नमसकारदा न हारदा क्रोधु लोस छोडीए दीजे सलोक कामु म० ५ ॥ 11 8 जापीए नानकं साचा जलाइ ॥ जीवदिश्रा नित ? II सिमरत प्रभु त्रापणा सभ फल पाए त्राहि 11 नानक नाम्र पूरे दीया मिलाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सो मुकता गई वलाइ मिटे उपदेसिय्रा की **यंदेसिया** तिस तिस होइ॥ जन कै का दरसन देखि जगत निहाल संगि पापा श्रोथै जापीए ॥ मन मैलु धोइ॥ श्रंमृतु साचा नाउ संतोख कल ॥ जिस्र घटि वसित्रा तिसु चंधन काटीऐ नाउ गुरवरसादि किनै विरलै हरि धनु खाटीए 11 4 11 सलोक म० करउं उठि नीत मन महि चितवउ चितवनी उद्म कीरतन हरि के मीतं ॥ १ ॥ म० हरि देहु नानक y 11 दसिट मृलि मनु 11 नानक जो तनु रता भागीआ प्रभि प्रभ विचारी स्लि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जीअ की विरथा होइ मरउ गुर छोडि सियाग्पप **अरदासि** करि 11 सगल मनु तनु श्ररपि गुर के पैर दुरमति जाइ कै संगि जरि 11 साघ जना ॥ सेवहु सतिगुर देव • ऋगै तरि मरह न भवजल खिन महि करे निहालु ऊर्णे सुभर भिर 11 मन संतोख धित्राईऐ सदा हरि।। सो लगा सतिगुर सेव जाकउ करम धरिं॥ ६ थानि जोड़नहार लगड़ी सु 'बोडी**या** ।i लहरी लख सैत्रान इवण देइ न मापिरी 11 2 11 म० भीहावले हिक्क साथी लघमु दुख हरता हरि नामा - {1 वलि जाई 'पाईग्रनि पउड़ी संतं पित्रारे नानक पूरन कामां २ 11 न होवी पछोताउ रतिश्रा H त्रधनो सकै कोइ तेरी टेक जन 11 गुर 'पूरे वाहुं सुख 'सिफवि भंडारु पहि मन ॥ ग्रर करमी पाईऐ घाईऐ बहुड़ि निद्याल त्रापि दहत्रालु न हरि इरि · हरि : श्चापगो 11

No contract of the contract of

तै सहि दिता सर्पो ॥ -७ ॥ सलोक म० ४ ॥ प्रेम पटोला ढकरण क पति मेरी॥ दाना बीना साई मैदा नानक सार न जागा तेरी ॥ १ ॥ म० ५ ॥ तेंडे सिमरणि इस किछ सपम्र विलप्त न कोई॥ जिसु पति रखें सचा साहित्र नानक मेटि न सके वंजै रोगा घाणि पउड़ी ।। होवै सुख घणा दिय घिआइऐ श्रंदरि वरते ठाढि प्रभि चिति श्राहऐ ॥ गुण गाइछे ॥ लगै विघन भास नाइ मंनि वसाइऐ ॥ कोइ न गवाइऐ Ħ श्चाप मति गर ते पाइएे n तिनि पाए सभे धोक श्रापि दिवाइऐ ॥ तुं समना का खसग्र सम तेरी खाइऐ ॥ ८॥ म० ४ ॥ नदी तर्दही मैडा खोजुन खुँभै मीफ मुह्यति चरणी मैडा हीग्रहा सीतम् हरि नानक तलहा दिसंदहिश्रा दुरमित वंजै मित्र असाडड़े सेई जिन्हा इंदेरी जगु सबाइया जन नानक विरले केई 11 9

चिति तेरिमा भगता डिरिग्रा 11 मैलु साथ संगि घुठिया॥ जनम मरण भउ कटीऐ जन का जपि ।। बंधन खोलन्हि संत दव समि जोहि छपि

लाइन्दि रंग जिस दी सभ धारीया ॥ ऊची थान ऋशम 000000 श्रपारीश्रा रैं णि दिनस कर जोडि सासि सासि धिद्याईऐ आ आपे होइ दहआलु तां भगत संग्र पाईए ॥ ह ॥ सलोक म० ४ ॥ विडानई हुमस धुमस कका 'पईका राही। सेती लगढी डोरी नानक अनद सेती बन्न गाही ॥ १ ॥ म० संगि जिन संगि अपीऐ नाउ तिना न कीचई नानक 9 जिना व्यापणा सवाउ ॥ २ ॥ पउदी सा

9999999 दख न देटिया ॥ पाइषा निहचल थान फिरि राप्ति न लेटिया।। बहमेरिया गिश्रातु लाइ नदरी Ç D सगल n तत धिमान इसीट समेटिमा ॥ समो जपीए जाप जि ग्रखह योलेटिमा इकमें ब्रिक निहाल सुलि सुलेटिया ॥ परित सजाने पाए बहहि न खोटिश्रा ॥ १० ॥ सलोकु ॥ विद्योहे जंबर खवे न बंजनि गाखहे ॥ जे सो घणी मिलंनि नानक सुख सबह सन्न ॥ १॥ म०

भेटिया ॥

होश्रा

जित सविग्रह

फिरि

पाग्गिऐ ईध्यु रखें भाहि ।। नानक सो सहु श्राहि जा के तुधै त्राढिल हमु को ॥ २॥ पउड़ी ॥ तेरे कीते कंम ही गोचरे॥ सोई वरते जिंग जि की त्रा तुधु धुरे ॥ विसमु भए विसमाद दास करि गति मेरीआ होइ कुद्रति तेरीत्रा ॥ सरिण परे तेरी तेर् हथि निधानु भावे तिसु देहि ॥ जिसनो होइ हरिनाम्र दङ्श्रालु लेहि ॥ अगम अगोचर वेअंत अंतु ना पाईऐ ॥ जिस नो होहि नामु धित्राईऐ ॥ ११ ॥ सलोक म० y II फिरंनि सुआउ न जाण्नि सुजीआ ।। सेई मुख दिसंन्हि नानक ॥ १ ॥ म० ५ ॥ खोजी त्रधमु खोजु छडीत्रा उजाड़ि खेतु न छिनई ॥ २ ॥ पउड़ी नानक वाडि किछु जिसु पोसि ॥ दुहा सिरिश्रा खसम्र सोइ सभु त्र्यापि खिन महि करे रासि ॥ तित्रागहु सगल उपाव की तिस सुखी हूं सुख II करम धरम तत् गहु ॥ पउ सरगाई भजि लह होइ ॥ जपीए अंमृत नाम्र विगनु विघनु न लगे कोइ॥ गित्रात संता संग्र तिसु मनि बुठित्रा ॥ पाईत्रनि सभि निधान आपि दइआलु लभगहारु ।। सलोक 11 लधम्र म० y तुठित्रा ॥ १२ करम्र करंदो मा पिरी ॥ इको सिरजणहारु विश्रा नानक न ॥ म० ५ ॥ पापड़ित्रा पछाड़ि वाणु सचावा संनि के मंत्रड़ा चितारि नानक दुखु न थीवई ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ वाह जंत मिहरवातु तिस्नो त्रापि ॥ जीत्र सिरजग्रहार पाईत्रजु ठाढि विलविलाप समरथि चुके H धारी सदा जापि ॥ दइश्रा कीती अनु आपणी रख गरीव प्रतापि ॥ रोग पूरे गुर लङ्ऋनु छडाइ वंघन सगल ऋापे निवाजि 11 तिसन बुक्ती त्रास पुंनी मन संतोखि घ्रांपि ॥ वडी ह्रं अपार चडा १३ पापि 11 11 सलोक पंनि जिसु लेपु न जाकउ भए कुपाल प्रभ हरि हरि सेई जपात । नानक तिन राम सिउ भेटत साध संगात ॥ १ ॥ म०५ ॥ राम्रु रमहु वडभागीहो श्रराधिऐ सोइ नानक नामि II महीऋलि न लागे कोइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ भगता का बोलित्रा परवाख पवे थाइ ॥ भगता तेरी टेक रते सचि नाइ ॥ जिसनो होइ कृपालु

प्र२१

तिस का दुख़ जाइ ॥ भगत तेरे दइआल श्रोना मिहर पोइ ॥ दुखु दरद्र बडरोग्र न पोहे तिसु माइ ॥ भगता एहु ऋघारु गुण गाइ।। सदा सदा दिन रेखि इको इक्क घित्राइ ।। पीत्रति श्रंमृत नाम्र जन नामे रहे अधाइ॥ १४॥ सलोक म० ५॥ कोटि विधन तिस लागते जिसनो विसर नाउ ॥ नानक अनदिन विलयते जिउ घरिकाउ ॥ १ ॥ म० ४ ॥ पिरी निलावा जा थीए साई सहात्री रुति ॥ घड़ी महत् नह बोसरै नानक रवीएे निव ॥ २ ॥ पउड़ी वरीश्राम किनै न होडीए ॥ फउन सताखी हाठ पंचा जोडीए ॥ दस नारी श्रउपत देनि चमोडीए।। जिखि जिखि लैंनि रलाइ लोडीऐ ॥ त्रे गुरा इन के विश्व किनै न मोड़ीऐ ॥ भरमु कोट माहश्रा लाई कह कित विधि तोडीएँ॥ गरु प्रस ऋाराधि हउ तिस अर्गे दिन राति रहा कर जोडीऐ 11 28 11 सलोक म० ४ ॥ किलविख समे उतरनि नीत नीत गुरा गाउ ॥ कोटि

फलेसा ऊपजहि नानक विसरै नाउ ॥ १ ॥ म० ५ ॥ नानक सतिग्रुरि मेटिऐ पूरी होने जुगति ॥ इसंदित्रा खेलंदित्रा पैनंदित्रा खोवंदित्रा

विचे होवे क्षकति ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सो सतिग्ररु धन धंत्रं जिनि भरम गड़ तोड़िया ॥ सो सतिगुरु बाहु बाहु जिनि हरि सिउ जोड़िया ॥ नाम निधात अखद गुरु देश दारूआ ॥ रोग्र विकराल महा तिनै विदारूश्रो ।। पाइमा नाष्ट्र निधानु बहुतु खजानिमा ॥ जिता जनम्र अपारु आपु पछानित्रा ॥ महिमा कही न जाह गुर समरथ देव ॥ गुर पारब्रहम परमेसुर अपरंपर अलख अभेव ॥ १६ ॥ सलोकु मव उदम् करेदित्रा जीउ तं कमावदित्रा सुख मुंचु ॥ धिम्राइदिमा तुं

प्रम मिल नानक उत्तरी चिंत ।। १ ।। म० ४ ॥ सम चितन निरमल सोध संग ॥ नानक नाम न विसरउ किरपा भगवंत ॥ २ ॥ तेरा पउड़ी कीता होड़ त काहे डरपीए ॥ जिस मिलि जपीरे नाउ तिस जीउ श्चरपीए ऋाइऐ चिति निहालु साहिय п पोहे वेसमार तिसनो कवण्य जिस Ħ वलि निरंकार 11 वसि न कोई बाहरा तिस के सो मगता li.

सचि मनि समाइरा तेरे П धिआइनि दास त्रध

**张太太太太太太太太,永太太太太太太太太太太太太太** तुं रखण वालिया ॥ सिरि सभना समस्य नदिर निहालिया 11 29 11 सलोक म० ४ ॥ काम क्रोध मद लोभ मोह दुसट बासना निवारि ॥ राखि लेहु प्रभ श्रापणे नानक सद विलहारि ॥ १ 11 म० खांदिया खांदिया मुहु घठा पैनंदिया समु थंगु ॥ नानक दा जीवित्रा जिन सचि न लगो रंगु ॥२॥ पउडी ॥ जिउ जिउ तेरा हुकमु तिचै तिउ होवणा ॥ जह जह रखहि त्रापि तह जाइ खड़ोत्रणा ॥ नाम तेरे के रंगि दुरमति घोत्रणा ॥ जिप जपि त्रध निरंकार भरम भउ खोवणा ॥ जो तेरे रंगि रते से जोवणा ॥ श्रंतरि वाहरि इकु नैण श्रलोवणा ॥ जिनी पछाता हुकमु तिन कदे न रोवणा ।। नाउ नानक वस्त्रसीस मन माहि ॥ १८॥ सलोक म० ५ ॥ जीवदित्रा न चेतित्रो मुत्रा रलंदडो खाक।। नानक दुनीत्रा संगि गुदारित्रा साकत मृड नपाक 11 2 11 म ० ५ ॥ जीवंदिश्रा हरि चेतिश्रा मरंदिश्रा हरि रंगि -11 पदारथु तारित्रा नानक साधू संगि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ त्रादि जुगादी श्रापि रखगा वालिश्रा ॥ सचु नामु करतारु सचु पसारिश्रा ॥ ऊगा हाइ घटे घटि सारित्रा ॥ मिहरवान समरथ त्र्यापि से सदा घालिश्रा ॥ जिन मनि वुठा सुखालिश्रा रचनु रचाइ श्रापे ही पालिश्रा ॥ सभ्र किछ् त्रापे अपारिया ।। गुर पूरे की टेक नानक संम्हालिया ॥ १६ ॥ म० ५ ॥ त्रादि मधि त्ररु त्रंति परमेसरि रखित्रा ॥ श्रंमृतु चितश्रा ॥ साधा संगु अपारु दिता हरिनामु गुगा रवै।। पाए मनोरथ समि जोनी नह भवै ॥ सभु किछु करते हथि कारण जो करे।। नानक मंगै दानु संता धृरि तरे।। १।। म० ५।। तिसनो मंनि वसाइ जिनि उपाइत्रा ॥ जिनि जिन धित्राइत्रो खसम् तिनि सुख पाइत्रा ।। सफलु जनमु गुरमुखि परवानु हकमै बुिक निहालु खसमि फुरमाइश्रा ।। जिसु होत्रा आपि कृपालु सु नह भरमाइत्रा ॥ जो जो दिता खसिम सोई सुखु पाइत्रा ॥ नानक जिसहि दइत्रालु बुफाए हुकम्रु मित ।। जिसहि भ्रुलाए त्रापि मरि मरि जमिह नित ॥ २॥ पउड़ी ॥ निंदक मारे ततकालि खिनु टिक्या न दिते ॥ प्रभ दास का दुखु न खिव सकहि फड़ि जोनी जुते ॥ मथे

वालि पद्याहिश्रम जम मारगि भ्रो ॥ दुखि लगै विललाणिश्रा नरिक घोरि सुते ॥ कंठि लाइ दास रखियनु नानक इरि सर्वे ॥ २० ॥ सलोक म० ५ ।। राम्र जपह वडमागीहो जिल थलि पूरत सोह ॥ नानक नामि धिम्राइएे विधन न लागै कोइ ॥ १ ॥ म० 4 11 कोटि विधन तिसु लागते जिसनो विसरै नाउ ।। नानक अनर्दिनु विलपते जिंड सुत्रे चिर कांड ॥ २ ॥ पडड़ी ॥ सिमिर सिमिर दातारु मनोरथ पुरित्रा ॥ इछ पुनी मनि आस गए विद्यरिशा 11 पाइम्रा नामु निधानु जिसनो मोलदा ॥ जोति मिली संगि जोति रहिश्रा घालदा ।। स्रख सहज व्यानंद खरे तित घरि ॥ श्रावणः जार्था रहे जनमु न तहा मरि ॥ साहिनु सेवक 137 ॥ गुरप्रसादि नानक सचि समाहवा ॥ **दसटा**इआ २१ II. ध सम रागु गूजरी मगता की बाखी त्रों सविद्युर प्रसादि ॥ सी कशीर जीउ का चउपदा घरु २ द्वा ॥ चारि पाय दुइ सिंग गुग ग्रुख तव कैसे गुन गईहै ॥ **उठत बैठत ठेगा परिहे तब कत मृड लुकईहै ॥१ ॥ हरि बिज़** वैल विराने हुईहै। फाटे नाकन टूटे काघन कोदउ का अस खईहै॥ ॥ सारो दिन डोलव यन महीया खजह जन भगतन को कहो न मानो कीक्यो अपनो पर्दहै।। क्रवर्रहे ॥ मुख करत महा अमि वृडो व्यनिक जोनि, ॥ रतन जनम लोइयो शर विसरियो इह श्रउसरु अमत फिरत तेलक के कपि जिंड गति वित रैनि विदर्श ।। कहत कवीरु रामनाम बिन्तु मंह धने प्रा। १ ।। गुजरी घरु ३ ॥ मुसि मुसि रोवे कवीर की माई ।। ए पारिक कैसे जीपहि रघराई ॥ १ ॥ तनना वनना तिज्ञो ई कवीर 11 हरि का नाम्र लिखि लीक्षो सरीर 🛭 जब लगु तागा बाहउ वेही - II त्तव विनर राष्ट्र सनेही ॥ २ ॥ श्रोछी मति मेरी जाति हरि का नामु लहिको मैं लाहा ॥ ३ ॥ कहत कवीर सुनह मेरी माई ॥ इमरा इन का दाता एकु रघुगई ॥ ४ ॥ २ ॥

## **基本市市市市市、市市、市市市、市市市市市市市市市市**

## गूजरी स्त्री नामदेव जी की पदे घरु १

१ श्रों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ जो राजु देहि त कवन चडाई घटि जाई ॥ १ ॥ तृं जी भीख मंगाबहि त किया होइ तेरा निखान - 11 बहुरि श्रावन न जानु भुलाई ॥ जिस ते उपाई भरम तं देवहि तिसहि चुकाई ॥ २ ॥ सतिगुरु मिलैं त सहसा जाई ॥ किसु दजा नदिर न श्राई ॥ ३॥ एकै पाथर कीजै भाउ ॥ धरीए पाउ ॥ जे श्रोहु देउ त श्रोहु भी देवा ॥ कहि नामदेउ हरि की सेवा ॥ ४ ॥ १ ॥ गूजरी घरु १ ॥ मलै न लार्छ पारमलो वैठो री आई॥ आवत किने न पेखिओ री वाई १ ॥ कउणु कहै किणि वृभीएे रमईया त्राकुलु री १॥ रहाउ ॥ जिउ श्राकासँ पंखीत्रलो खोजु निरिवश्रो न मार्भे माछलो मारगु पेखणो न जाई जिउ श्राकासे घड्यलो मृगत्मना भरिया ॥ नामे चे सुत्रामी वीठलो जिनि तीने जिरश्रा ॥३॥२॥

🕥 गूजरी स्त्री रविदास जीकी पदे घरु ३

१ त्रों सतिग्रर प्रसादि ॥ ॥ द्धु त बछरे थनहु विटारिश्रो॥ फुलु भवरि जलु मीनि विगारिश्रो ॥ १ ॥ माई गोविंद पूजा कहा र्लं चरावर ॥ अवरु न फूलु अन्पु न पावर ॥ १ ॥ रहार ॥ मैलागर वेहें हे भुइत्रंगा ॥ विख्न त्रंमृतु वसहि इक संगा ॥ २ ॥ करहि तेरी नईवेदहि वासा ॥ कसे पूज दासा 11 3 11 परसादि निरंजनु पावउ ॥ ४ ॥ पूजा गुर -11 चरावउ त्रारचा त्राहि न तोरी ॥ किह रिवदास कवन गति मोरी ॥ ५ ॥ १ ॥

ग्जरी सी त्रिलोचन जीउ के पदे छरु १

१ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ श्रंतरु मिल निरेमलु नही कीना वाहरि भेख उदासी ॥ हिरदे कमलु

( ४२६ ) घटि ब्रह्म न चीना काहे महत्रा संनिष्ठासी ॥ १ ॥ भरमे भूली रे जै चंदा ॥ नही नही चीनियापरमानंदा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ घरि घरि लाइत्रा पिंडु बघाइत्रा लिया मुदा माइत्रा ।। भूमि मसारा की भसम लगाई गुर बिनु तत् न पाइत्रा ॥ २ ॥ काइ जपहु रे काइ तपहु रे काइ विलोबहु पासी ॥ संख चउरासीह जिनि उपाई सो सिमरहु निरवाणी ॥ ३ ॥ काइ कमंडलु कापड़ीआ रे श्राठसठि काइ फिराही ॥ बदति त्रिलोचनु सुनु रे प्राणी कण पिनुगाहुकि पाही ।। ४ ।। १ ।। गूजरी ।। अर्थति कालि जो लख़गी सिमरे ऐसी चिंता महि जे मरे ॥ सरप जोनि वलि वलि अउतर ॥ १ ॥ अरी बाई गोबिंद नामु मति बीसरी ॥ रहाउ ॥ श्रंति कालि जो इसत्री सिमरे ऐसी चिंता महि जे मरे ॥ वेसवा जोनि बलि बलि अउतर ।। २ ।। अंति कालि जो लहिके सिमर ऐसी चिंता महि जे मरे ॥ खकर जोनि विल विल अउतरे ॥ ३ ॥ श्रंति कालि जो मंदर सिमरे ऐसी चिंवा महि जे मरे ॥ प्रेत जोनि विल विल अउतर ।। ४ ।। अंति कालि नाराइण सिमर पैसी चिंता मिंह जे मरें।। बदति तिलोचन वे नर मुकता पीतंबरु वाके यसै ॥ ४ ॥ २ ॥ गुजरी सी जैदेव जीउ का पदा घरु थ १ भों सविग्रर प्रसादि ॥ ॥ परमादि प्ररखननोपिमं सति श्रादि मान रतं।। परमदश्रुतं परकृति परं चिति ञदि केवल राम नाम मनोरमं ॥ बदि श्रंमृत सतमःश्रं ॥ असमरखेन अनम जराघि मदर्भ मरग 11 इछसि जमादि परामयं - 11 जस सुकृत कृतं ॥ मत्र भूत मात्र समन्यिशं परमं प्रसंनिवदं ॥ २ ॥ परगृहं जदि विधि श्राचरखं ॥ तजि दसदि दहकृत दरमती मज चक्रधर सरणे ॥ ६ ॥ हरि मगत निज निहयेयला विट कामणा बचसा ॥ जोगेन कि जगेन कि टानेन कि रुपसा ॥ ४ ॥ गोविंद् गोविंदेनि जपि नर सकल सिधि पर्द ॥ वदिव भाइउ तस सफ्ट मन भूत सरेव गर्ने ॥ ४ ॥ १ ॥



मारग हम पीछै लागि चली ॥ १ ॥ रहाउ ॥ प्रिश्र के वचन सुखाने ही खरें इह चाल वनी है मली ।। लड़री मधुरी ठाकुर भाई खोह सुंदरि हरि द्वलि मिली।। १।। एको प्रिड सखीत्रा सम प्रित्र की जो भाव पिर सा भली।। नानकु गरीबु किया करै विचारा हरि भावे तितु राहि चली।। २ ॥ देवगंधारी ॥ मेरे मन मुखि हरि हरि दोलीए ॥ गुरमुखि रंगि चलुलै राती हरि प्रेम भीनी चोलीए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हउ फिरउ हरि कारिए ढोलीऐ तिसु कोई वावल तिस की गोलीऐ मेरा श्रीतम् पिश्रारा गुल हम १ ॥ सतिगुरु **अंमृतु** पी भोलीए हरि पुरखु मनावह अपुना गुर प्रसादि जन 3 टोलीऐ नानक पाइत्रा हरि देह लाधा 11 २ देवगंधारी पहि हारि सरिए प्रभृ अब हम चली ठाकुर ॥ जब

报

医假结合物 医多种性多种 医多种性多种 राखु प्रभृ भावे मारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ लोकन की चतुराई उपमा ते वैसंतरि जारि ॥ कोई भला कहउ मावै बुरा कहउ हम तनु दीओ है दारि ॥ १ ॥ जो श्रावत सरिंग ठाकुर प्रमु तुमरी तिसु राखहु किरपा धारि ॥ जन नानक सरिया तुमारी हरि जीउ राखहु मरारि ॥२॥ ॥ । देवगंघारी ॥ हरिगुण गानै हउ तिसु वलिहारी ॥ देखि देखि जीवा गुर दरसनु जिसु हिरदे नामु मुरारी ॥ साध तम पवित्र पावन सुऋामी पुरस्व प्रम मिलह जूठारी ।। हमरे जीइ होरु मुखि होरु होत है हम करमही ण रै ॥ हमरी मुद्र नामु हरि सुआमी रिंद अंतरि दुसट सुत्रामी जन नानक सरिए भावें तिउ राखह विना ॥ देव ।। हरि के तम्हारी गंधारी के धरि पृत्त जमत है तिस नास जिउ वेसुधा 1) परिश्रो है प्रकटी ॥१॥ रहाउ ॥ जिन कै हिरदे नाहि हरि सुश्रामी ।। जिंड निगुरा यह बाता जायाँ घोह हरि वेरकटी कउ दहजालु होत्रा मेरा सुन्नामी ।। जिन 8 तिना साथ जना पग चकटो ॥ नानक पतित पवित मिलि संगति गुर सतिग्रर पाछे छकटी ॥ २ ॥ ६ ॥ छका १ देवगंघारी महला ५ घरु २ ॥ माई ग्रर चरखी चित्र लाईऐ॥ १ व्यों सविग्रर प्रसादि ॥ प्रभ होड कपाल कमल परगासे सदा सदा हरि धिद्याईऐ वाडरि एको महि एक समाईऐ ॥ एको सम ठाई हरि पूरन बहस्र दिखाईऐ ॥ रविका सम सेवक प्रनि केते तेरा शुखदावे पाईऐ दुरामंजन सुआमी नानक देव गंघारी पलि 8 n п H होईऐ रहियो रचना त्रस श्रपती लाभ यानंद - 11 रहाउ п कह फलिंह रोहिए सोग मैल हसनो कर li कवह मरे ॥ कोइ न मेटे संगि घोईऐ 11 8 वलिहारी दमर ti कह नानक तिस

<u>然本办办办办办办办办办办办办办办办办办办办</u> जिह प्रसादि सुिख सोईए ॥ २ ॥ २ ॥ देव गंधारी ॥ माई सुनत सरिन सुआमी की ॥ मेर तेर तजउ श्रभिमाना १ ॥ रहांउ ॥ जो जो कहै सोई भल मानउ नाहिन दावाल करत ।। निमल न विसरउ हीए मोरे ते विसरत जाई हउ मरत करता मेरी बहुतु जरत ॥ १ ॥ सुखदाई पूरन इश्रानप प्रभ्र रूप सुत्रामी करूपि कुलहीरा नानक हउ अनद भरत ॥ २ ॥ ३ ॥ देव गंधारी ॥ मन हिर कीरति करि सदहूं ॥ गावत उधारे वरन अवरना सभहं ॥ १ ॥ रहाउ 11 समाइत्रो इह विधि जानी तबहूं ।। जहा जहा इह त्राइत्रो भे भरम देही धारी रहनु न पाइत्रो कवहूं ॥ १ ॥ सुखु विनासे कृपाल हूए प्रभ जबहू ॥ कहु नानक मेरे पूरे मनोरथ साध संगि तिज लगहूं ॥ २ ॥ ४ ॥ देव गंधारी ॥ मन जिउ ऋपुने प्रभ श्रति नाना होइ गरीव नीचु नीचु नीचह ॥ १॥ रहाउ ॥ श्रनिक श्रडंवर माइश्रा के विरथे प्रीति ता सिउ जिउ अपुनो सुत्रामी सुखु मानै ता महि सोमा पावउ ॥ १ ॥ दासन दास रेणु दासन की जन की टहल कमावड जीवउ वुलावउ मुखहु 11 3 नानक वडिश्राई गंधारी । प्रभ जी तउ प्रसादि भ्रमु डारिग्रो तुमरी 11 इहै वीचारिय्रो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मन महि श्रपना पराध मिटे तेरी सेवा दरसनि दृखु उतारिश्रो 11 नाग्र जपत पाइत्रो चिंता रोगु विदारित्रो ॥ १ ॥ कासु संगि विसारित्रो ॥ माइश्रा वंध त्रापि उधारिश्रो ॥ २ ॥ ६ -11 देव गंधारी नानक निधि सुआमी करावनहार रही 11 करन सिञ्चानप ॥ आपु मेटि पए सरगाई मति ॥ रहाउ प्रम की आगिआ मानि सुख पाइश्रा भरम्र ऋधेरा लही।। ?।। जान प्रवीन सुत्रामी प्रभ मेरे सरिए तुमारी अही।। खिन महि थापि उथापनहारे कुदरित कीम न पही ॥ २ ॥ ७ ॥ प्रभू सुखदाते ॥ गुर प्रसादि काह महला ५ ॥ हरि प्रान १ ॥ रहाउ ॥ संत तुमारे तुमरे प्रीतम तिन कउ काल न खाते ॥ रंगि

लाल भए है रामनाम रसि मावे ॥ १ ॥ महा किलबिख दोख रोगा त्रभ इसटि तहारी हावे ॥ सोवत हरि जागि हरि हरि गाइश्रा नानक गुर चरन पराते ॥२॥ ≈॥ देव गंधारी प्रभू जत कत पेखियो नैसी ॥ सुखदाई जीयन को दाता श्रमृत जाकी वैणी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्र्रागित्रानु अधेरा संती काटित्रा जीव्र दानु गुर दैयी 📶 करि किरपा करि लीनो ऋपुना जल ते सीतल होगी 🛭 करमु घरमु किछु उपित न आइश्रो नह उपत्री निरमल संजम नानक लागो गुर की चरखी देव गंघारी ४ ॥ इरि राम नाम्र जपि लाहा गति पानिह सुख H सहज अनंदा काटे जम के फाहा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ खोजत खोजत खोजि एडु निधाना बीचारिक्रो हरि संत जना पहि ब्राहा ॥ तिना परापति लिखाडा ॥ १ ॥ से बडमागी से पतिबंते सरूप ते नानक जिन इरि इरि नाम्र निमाद्दा ॥ साहा ॥ सुदर सुघड २ ॥ १० ॥ देन गंधारी थ ॥ मन कड अहंकारि अफारा ॥ भीतरि जो दीनै सो छारा ॥ १॥ रहाउ ॥ जिनि परानी जीउ प्रान जिनि सिवरि विभागि अरर लपटाउडि मरि जनमहि मगघ गरारा मति हीना श्रम राखद्व राखनहारा हार समस्यो किया नानक जंत विचारा॥ २॥११॥ देव गंधारी ते नेरी ॥ सिमरि धिग्राइ गाइ गुन गोविंद दिन रैनि साम्ह सपेरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ उघरु देह दलम साथ संगि हरि इरि नामु जपेरै ॥ घरी न मुहतु न चना निलंबहु निला ते काढह करते ॥ छंघ **क्रिया** तेरे ॥ नाम्र अधारु दीजे नानक कड धानद सस २ ॥ देव गंघारी ४ ॥ मन गुर मिलि नाम्र श्रराधियो ॥ मंगल रस जीवन चाधिद्र्या किरपा यपुना दास कीनो प्राधिश्रो गोविद मगति गाइ गुरा मास्यु मझ्यो **अनुग्रह्** मिटियो मोरचा श्रंमोल यसिहार पदारध् नानक

**西西泰西西西南西** ५ ॥ माई ॥२॥ १३॥ देव गंधारी अगाधिओ जो के जीवन ताको आइआं लिव फलु पारत्रहम सो वेता जो साधू सुरु संदरु सुघड़् बहुड़ि धावै हरि जोनी रसना न ऋावै रविश्रा महि दसटी तन न पूरन मन श्रान लावै संगि जिस्र लिङ रोग नानक -11 2 चंचलु सुपने ही उरभाइश्रो देव इतनी न भइत्रो संगि माइत्रो ॥१॥ रहाउ क्सम संग सनै मनि विविद्या एक उपाइस्रो लोभ रसि 11 करि उठि धाइत्रो ॥ १॥ फिरत फिरत पाइश्रो स्रम करी कुपा पारब्रहमि सुत्रामी लीश्रो नानक देव गंधारी ų 11 11 १५ सरव सुखा गुरचरना मोहि मनहि इह सधारन श्रासर तरना 8 सेवा बंदन इहै विगसै टहल मोहि अरचा पूजा गरभै बहुरि मूरति परना ۶ न इहै धिश्राना H भइश्रो धरना कृपाल नानक १६॥ देव परित्रो साध की सरना ॥ २ ॥ ऋपुने गंधार चारि पदारथ अनद मंगल 11 मानु तिश्रागि लहीऐ । रहाउ 11 8 1 लागै श्रांच गहीऐ 11 न सरनि 11 कोटि महा **ऋ**हीऐ ॥ पराध बहुरि अकृतघन करुगामै परमेसुर तिस पूरन नानक चरन रिदे परवेसा ॥ के गंधारी देव y ॥ गुर रोग 11211 कलेसा विनासे उतरे सगल 8 П कोटि किलविख नासहि मजन 11 जनम गोविंद लागो सहजि धिश्राना गुरा कीनो अपुना दासु वंधन तोरि किरपा तेरी जीवा वागाी वलिहारे नानक देव माई छके गंधारी 3 महला 1 П करह सुश्रामी ते निहारउ H मन 水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水

कबहुन डारउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साधृ धृरि लाई मृखि मसतिक काम होध निता जारत । सभ ते नीच त्रातम करि मानत मन महि इह गुन गाउह ठाकुर श्रविनासी क्लमल सगले lı निधान नानक दान पाउउ कठि लाइ ॥ २ । १६ ॥ देव गंधारी महला ४ ॥ प्रम जीउ पेखउ दरस तमारा ॥ सुदर पित्रानु धार दिनु रैनी जीज बान ते पित्रारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सासत्र येद पुरान अतिलोके सिमृति तत् वीचारा ॥ दीनानाथ पति परन भागाल उधरनहाग 11 ? 11 आदि अगादि जन सेनक ताकी विखे अधारा 11 तिन जन की धरि बाछै नित नानक परमेसरु देवनहारा ॥ २ ॥ २० ॥ देव गधारी महला ५ ॥ तेरा श्रेम रसा निधि जाकउ उपजी II कतह जाता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ येउत होरे हरि सोपत हरि हरि हरि रस भोजन स्वाता ॥ श्राठमठि नीरय कीनो मजन् साध् जनम् हरि जन उपजिञ्रा जिनि का निधाता ॥ सगल समृह लै उधरे नानक पूरन ब्रह्म पञ्चाता ॥ २ २१ ॥ देवगधारी महला ४ ॥ माई गुर विज गित्राज न पाईपे श्रमिक प्रकार फिरत बिललाते मिलत नहीं गोसाईए ॥ १ ॥ रहाउ । मोह रोग सोग तन वाधियो वह जोनी भरमाईए ॥ टिरुन न पार्य वितु सत सगति क्रियु व्याग जाइरू आईऐ ॥ १॥ करें श्रुतुबृहु सुत्रामी मेरा साथ चरन चितु लाईए ॥ सकट घोर कटे खिन भीतरि नानक हरि दरिस समाईए ॥ २ ॥ २२ ॥ देव गधारी महला ४ होए आपि दश्याल ॥ भई क्लियास यनद रूप होई है उनरे वाल 00000 गुपाल ॥ रहाउ ॥ दह कर जोडि करी नेनती पारबहस मनि धिमाइमा ॥ हाधु देह राखे परमेमुरि सगला दुरतु मिटाइया ॥ १ ॥ वरनारी मिलि मंगल गाइमा ठावर का जैकार ॥ कह नानक जन कर विल जाईए जो समना करे उधारु ॥ २ ॥ २३ ॥

BREEFERS BREEFE १ त्रों सतिगुर प्रसादि ।। देव गंधारी महला ५ ।। त्रपुने सतिगुर पहि विनउ कहित्रा ॥ भए कृपाल दङ्ब्राल दुखभंजन मेरा सगल **अंदेसरा ग**इत्रा ॥ रहाउ ॥ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुन ॥ करु मसत्रिक धारि साजि निवाजे अवगुन सभ सहित्रा मुए दुसट जो खड्या ॥ १ ॥ परउपकारी सरव संघारी सफल दरसन निरगुरा कह दाता नानक कउ चरगा कमल देवगंधारी उरधरित्रा ॥ २ ॥ २४ ॥ महला y 11 त्रमाथ नाथ प्रभ हमारे ॥ सरनि आइओ राखनहारे ॥ रहाउ 11 सरव पाख राख़ मुरारे ॥ त्रागै पाछै त्रांती बारे ॥ १ ॥ं जब तव तुहारे ॥ उन सम्हारि मेरा मनु सधारे ॥ २ ॥ सुनि गावउ ग्रर वचनारे ॥ विल विल जाउ साध दरसारे ॥ ३ ॥ मन महि राखउ ।। नानक प्रभ मेरे करनैहारे - 11 8 11 एक 24 देव गंधारी महला ५ ॥ प्रभ इहै मनोरथु मेरा - 11 क्रपा निधान दइश्राल मोहि दीजे करि संतन का चेरा ॥ रहाउ Ш प्रातहकाल लागउ जन चरनी निसवासुर दरसु पावउ 111 तनु मनु अरपि करउ जन सेवा रसना हरि गुन गावउ ॥ १ ॥ सासि सासि सिमरउ त्रपुना संत संगि नित रहीएे ।। एक **अधारु** नामु धनु मोरा अनुदु नानकु इह लहीऐ।। २॥ २६॥ रागु देव गंधारी महला ५ घरु ३ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥मीता ऐसे हरि जीउ छोडि न जाई सद ही संगे अनदिनु गुर मिलि गाए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सरव सुखैना तिश्रागि मिलिओ मनोहरु न कतह जाए पेखे प्रिश्र रोम भाति बह न समसरि लाए दुऋारै सोभ अनहत भाग रुग्र ऋण लाए П गृह प्रिअ थीते मार्ग कह नानक सदा रंग सद थाए ॥ २ ॥ देव गंधारी ५ ॥ दरसन नाम कउ मनु भ्रमि त्राहत्रो है सगल थान रे त्राहि परित्रो संत पाछै ॥ 11 रहाउ ॥ सेवी ग्राराधी जो दिसरै सो गाछै॥ साध किस किस

**水水水水水水水水水水水水水水水水** संगति की सरनी परीएे चरण रेत मूज बाछै ॥ १ ॥ जुगति न जाना महा दुतरु माइठाछै ॥ गन कोई श्राह पहल्रो नानक गुर चरनी तउ उत्तरी सगल दुराछै ॥ २ ॥ २ ॥ २० ॥ देवगंधारी ४ ॥ अंमृता प्रिय बचन तुहारे ॥ अति सुंदर मन मोहन पियारे सम ह मधि निरारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ राजु न चाहउ मुकति चरन कमलारे ॥ ब्रहम महेस सिध मनि दरसारे ॥ १ ॥ दीनु दुआरै आइओ ठाकुर सरनि परिओ विगसारे ॥ हारे ॥ यह नानक प्रम मिले मनोहर मन सीतल २॥३॥२६॥ देवगंधारी महला ४ ॥ हरि जपि पारि उतारिक्रो ।। दीन दहक्राल भए प्रम ऋपने बहुद्धि जनमि नही मारिको । १ ॥ रहाउ ॥ साघ संगमि गुरा गावह हरि जनमुनही हारियो ॥ प्रम गुन गाइ विखे बनु तरिया छलह चरन कमल बसिआ रिद भीतरि सासि n 8 H गिरासि उचारित्रो।। नानक त्रोट गडी जगदीसर प्रनह पुनह बलिहारिश्रो॥ २ ॥ ४ ॥ ३०॥ राग देवगंधारी महला ५ घरु ४ फिरे बन भेख मोहन १ त्रों सितगुर प्रसादि॥ करत रहत निरार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कथन सनावन गीव नीके गार - 11 श्रति संदर बहु चतुर सिझाने - 11 . 8 विदिमा रसना चार ॥ २ ॥ मान मोह मेर तेर विवरजित मारा संडेधार ॥ ३ ॥ कहु नानक तिनि मनजलु तरीयले प्रम किरपा संव संगार ॥ ४ ॥ १ ॥ ३१ ॥ राग देवगंघारी महला ४ घरु ४ ů पेखिओ ऊचा १ क्यों सतिगर प्रसादि ॥ लागै मोहन समसरि कोऊ ऊचा П ग्रान न ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नहीं अगहूचा ॥ वीलि न तुलीए मोलि न हलीए गाहरो पाईंग्रे ॥ खोज कत रूचा ॥ 8 असंखा किरपा वित गर नहीं पहचा ॥ कहु नानक

मिलि साधू रस भूंचा ।। २ ।। १ ।। ३२ ।। देव गंधारी महला ४ ।। मै वह विधि पेखित्रा द्जा नाही री कोऊ ।। खंड दीप सभ भीतरि रांवेत्रा पूरि रहिओ सभ लोऊ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अगम अगंमा कवन महिंमा सोऊ ॥ चारि मुकति स्रनि चारि **आसरम** बरंना भए सेव तोऊ ।। १ ।। गुरि सबदु हड़ाइत्रा परम पदु पाइत्रा दुतीश्र गए पाई होऊ नानक भवसागरु तरित्रा निधि कह हरि II सहजोऊ ॥ २ ॥ २ ॥ ३३ ॥ राग देव गंधारी महला ५ घरु ६ १ त्रों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ एक रे हिर एक जान ॥ गुरम्रखि 11 8 काहे ॥ रहाउ जान H तुम अमहु न भाई रवित्रा रे रवित्रा स्रव थान ॥१॥ जिउ वैसंतरु संजम नही मभारि वित कारज सारि गुर पावैगो हरि को जीं मिलि संगति दुआर li. श्रिभमान कहु नानक पाए है परम निधान ॥ २ ॥ 8 ५ ॥ जानी न जाई ताकी गाति ॥ १ ॥ रहाउ ॥ देव गंधारी चतुराई विसमन विसमे करि कहन कहाति H सिध साधिक गंधरव स्ररि ऋरु देव गगा ब्रहम ब्रहमादिक ॥ चतुर वेद उचरत दिनु राति ॥ १॥ अगम अगम गुन वेद्यंत वेद्यंत भनु नानक॥ ठाकरु आगाधि ॥ परे पराति ।। २ ।। २ ।। ३५ ।। देव गंधारी महला ५ ॥ धिश्राए नाही करनैहार भउ सुख सहज 11 ॥ रहाउ ॥ सफल मुरति गुरु मेरे श्रोही रे एक समार ॥ १ साथै ॥ चरन कमल मेरे तत प्रान अधार ॥ तत प्रभु मेरा।। घट घट अंतरि साहिबु नेरा॥ वडा समस्थ अथाह **अंतु** प्रभ नानक।। जाका न पारावार ॥ २ ॥ ताकी सरनि श्रासर ३ ॥ ३६ ॥ देव गंधारी महला ४ ॥ उलटी रे मन उलटी रे ॥ साकत सिउ करि उलटी रे।। भूठे की रे भूड़ परीति छुटकी रे मन छुटकी रे छुटकी रे ॥ १-॥ रहाउ ॥ जिउ काजर भरि मंदरु साकत संगि न राखियो जो पैसे कालूखी रे ॥ दुरहु ही ते भागि गइयो है जिस **宏宏宏 宏宏宏宏** 

कृपानिधि गुर मिलि छुटकी त्रिक्रटी रे॥ १ ॥ मागउ दानु कृपाल मेरा मुख़ साकत संगि न जुटसी रे ॥ जन नानक दास दास को करीब्रहु मेरा मृंडु साघ पगा हेठि रुलसी रे ॥२॥४॥३७॥ राग देवगंधारी महला ४ घर ७ व्यों सतिगर प्रसादि ॥ ॥ सम दिन के समस्य पंथ निदुले हउ विल विल जाउ ॥ गाउन भावन संतन तोरै चरन उना कै पाउ ।। १ ॥ रहाउ ।। जासन बासन सहज केल करुणामे एक अनंत अनुपै ठाउ १ ॥ रिधि सिधि निधि कर ll जीरन सम नाथ अनेकै नाउ ॥ दश्या महत्रा किरपा नानक कउ सुनि सुनि जसुजीबाउ ॥२ ॥१ ॥३ ≈ ॥६ ॥ ४ ॥ १ भ्रों सितगुर प्रसादि ॥ रागु दवर्गधारी महला ६ ॥ यह मन्त नैक न कहिओ करें।। सीख मिखाइ रहिओ अपनी सी दुरमित ते न टरें ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मदि माहमा की महस्रो बावरो हरि नह उचरे।। करि परपंच जगत कउ डहकै अपनो उदरु ॥१ ॥ सम्रान पछ जिउ होइन सर्घो कहियो न कान घरेँ॥ नानक मञ्ज राम नामु निव जावे काजु सरै ॥ २ ॥ १ ॥ देवगंघारी महला ६ ॥ सम किछ जीवत की विषद्वार ॥ मात पिता पंघप बरु फ़िन गृह की नारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तन ते होत जब निम्नारे टेरत प्रेत प्रकारि ॥ स्नाध घरी कोऊ देव निकारि ॥ १ ॥ मृगत्सना **রি**ড रचना यह देखह रिर्द निचारि ॥ कह नानक मन्त नित जाते होत उपारु ॥ २ ॥ २ ॥ देवगंघारी महला ६ ही भ्रपने सुख सिउ समि लागे महि मुद्री देखी प्रीति n किया दारा किया मीत ॥ १ ॥ रहाउ ग्रेग п मेरो फहत है हित मिउ बाधियों चीत ॥ श्रीत कालि संगी कोऊ हर भगरत है रीति ॥ १ ॥ मन मृरख अजहु नह समऋत र्द शारिमो नीत ॥ नानक भउजल पारि पर जड गावै प्रम के गोत ॥२ ॥३ ॥६ ॥३= ၂४-४७ ॥ 



५ घरु

उपरीश्रा

सहजरीत्रा

ऋनिक

सुख

रागु विहागड़ा चउपदे महला

-11

तउ

वसरीश्रा

करीत्रा

हरि

संगरीश्रा

11

तउ

रहाउ

मे

हरि

द्तन

11

2 11

8

ξ

11

II

घिरीश्रा २ 11 विचि घूमन **ञ्चनकउमेरी** ञा 11 परीआ वंधहि इकतरीत्रा बहु H विरख वटरीत्रा II सगल हरीश्रा ॥ नानक कोरतन सफरीश्रा जह 11 थिरु साध सरनरीत्रा ॥ ४ II 8 विहागड़ा महला राग्र १ ओं ससिगुर प्रसादि ॥ तपी जोगी जती पचि जानै कोऊ नहि 11 गति हरि ॥ छिन महि राउ ॥ रहाउ 8 H सिञ्चाने लाग सखनावै यह ताको भरे रीते भरे डारे 11 करि करई देखन ऋापि पसारी माइश्रा ऋपनी 8 11 विवहारे ते रहे नित्रारा ॥ २ हारा ।। नाना रूप धरे वहुरंगी सभ भरमाइञ्रो सगल भरम जग जिह सभु निरं जन तजि नानक प्राणी चरनि ताहि चितु लाइत्रो 11311811211 रागु विहागड़ा छंत महला ४ घरु

१ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ हिर हिर नामु धित्राईऐ मेरी जिंदुड़ीए

गुरमुखि नामु अमोले राम ॥ इरि रित बीघा इरि मनु पित्रारा मन हरि रित नामि मकोले राम ॥ गुरमित मनु ठहराईऐ मेरी र्जिंदुड़ीए अनत न काहू डोले राम ॥ मन चिंदिअड़ा फलु पाइआ हरि प्रभु गुण नानक बाखो बाले राम ॥ १ ॥ गुरमति मनि जिंददीए मुलि अंग्रन बैरा अजाए राम ॥ मेरी अंमृत बायी मगत जना की मेरी जिंदुदीए मनि सुखीए लिय लाए राम ॥ चिरी विद्धंना हरि प्रस पाइमा गलि मिलिमा सुमाए राम ॥ जन नानक मृति अनद भहन्ना मेरी भनहत्त सबद बजाए राम ॥ २ ॥ सखी सहेली मेरीआ कोई हरि प्रभु आणि मिलावै राम E3 II मन देवउ तिसु आपणा मेरी जिंदुड़ीए हरि प्रभ की हरि कथा राम ।। गुरम्रुलि सदा अराधि हरि मेरी जिंदुड़ीए मन चिदिश्रहा फल पाने राम ॥ नानक मज हरि सरणागती मेरी बिंदुदीए वडमागी नाम घित्रावै राम ॥ ३ ॥ करि किरपा प्रभ आई मिलु मेरी बिंदुडीए गुरमति नामु परगामे राम ॥ इउ हरि बारु उडीपीमा मेरी जिंदहीए जिंड जल बिन कमल उदासे राम ॥ गुरि पूरै मेलाइका मेरी जिंदढीए हरि सजल हरि प्रसुपासे राम ॥ धतु धतु गुरू हरि दिनमा मेरी जिद्दीए जन नानक नामि विगासे राम ॥ ४ ॥ १ ॥ रागु विहागड़ा महता ४ ॥ अंमृतु हरि हरि बिंदुईीए अंमृतु गुरमति पाए राम ॥ हउमै माइआ

विखु है मेरो बिंदुड़ीए इरि श्रंमृति विखु लहि बाए राम ॥ सुका हरिक्रा होइक्रा मेरी जिंदुडोए हरि हरि नाम धिक्राए राम ॥ वडे लिखि पाइमा मेरी जिंदबीए जन मनाए राम ॥ १ ॥ हरि सेनी मनु वेधिमा मेरी जिंदडीए जिउ बातक लिंग दुघ खीरे राम ॥ हरि बिनु सांति न पाईऐ मेरी जिंदुदीए चार्क जल बिनु ्टेरे राम ॥ सविगुर सरखी जाड इरि प्रम गण दमे केरे राम 11 अन नानक हरि वाजे सबद घरारे जिंदहीए घरि राम 11 मनपुरित इउमै निलु हे मेरी जिंदुहीए विश्व बाघे इउमै जाले राम ॥ जिउ पंखी कपोति आपु बन्हाइमा मेरी जिंदहीए विज

**尚东东东 表表志 市东东东东东东东东东东东**东 सभि वसि काले राम ॥ जो मोहि माइत्रा चितु लाइदे मेरी से मनमुख मूड़ त्रिताले राम ॥ जन त्राहि त्राहि सरणागती मेरी जिंदुड़ीए गुर नानक हरि रखवाले राम ॥ ३ ॥ हरि लिव उबरे मेरी जिंदुड़ीए धुरि माग वडे हरि पाइआ हरि हरि नामु पोतु है मेरी जिंदुड़ीए गुर खेवट सबदि हरि हरि पुरखु दइत्रालु है मेरी जिंदुड़ीए ग्रर तराइआ राम ॥ सतिगुर मीठ लगाइत्रा राम ॥ करि किरपा सुगा चेनती जन नानक नामु धिस्राइस्रा राम ॥ ४ ॥ २ ॥ विहागड़ा महला ४॥ जिंग सुकृतु कीरति नामु है मेरी जिंदुड़ीए हरि कीरति हरि मनि हरि धारे राम ॥ हरि हरि नाम्रु पवितु है मेरी जिंदुड़ीए जपि हरि नामु उधारे राम ॥ सम किलिविख पाप दुख किटिश्रा मेरी जिंदुङ्गिए मलु गुरम्रुखि नामि उतारे राम ॥ वडपुँनी हरि धित्राइत्रा नानक हम मूरख मुगध निसतारे राम ॥ १ ॥ जो हरि नामु धित्राइदे मेरी जिंदुड़ीए तिना पंचे वसगति आए राम ॥ अंतरि नव निधि नामु है मेरी जिंदुड़ीए गुरु सतिगुरु त्रलखु लखाए राम - 11 गुरि त्रासा मनसा पूरीत्रा मेरी जिंदुड़ीए हरि मिलित्रा भुख प्रभि लिखिया मेरी जाए राम ॥ धुरि मसतिक हरि जिंदुड़ीए जन नानक हरि गुगा गाए राम ॥ २ ॥ पापी हम वलवंचीत्रा मेरी जिंदुड़ीए परद्रोही ठग माइत्रा राम ॥ वडभागी गुरु पाइत्रा मेरी जिंदुड़ीए गुरि पूरै गति मिति पाइत्रा राम 11 फिरि मरदा मुखि चोइश्रा मेरी जिंदुड़ीए हरि ग्ररि जीवाइत्रा राम ॥ जन नानक सतिगुर जो मेरी मिले जिंदुड़ीए तिन के सम दुख गवाइग्रा राम ॥ ३॥ अति ऊत्रमु मेरी जिंदुड़ीएं जितु जिपएे पाप गवाते पतित राम ॥ पवित्र गुरि हरि कीए मेरी जिंदुड़ीए चहु कुंडी चहु जुगि जाते राम।। हउमें मैलु सम उतरी मेरी जिंदुड़ीए हरि अंमृति हरिसरि नाते राम ॥ अपराधी पापी उधरे मेरी जिंदुड़ीए जन नानक खिनु हरि राते राम ॥ ४ ॥ ३ ॥ विहागड़ा महला ४ ॥ इउ विलहारी तिन कउ मेरी जिंदुड़ीए जिन हरि हरि नामु **अधारो** राम 11 गुरि हड़ाइग्रा मेरी विखु जिंदुड़ीए भउजल सतिग्ररि नाम्र

480 ) 

चितरे राम ॥ २ ॥ ते नेत्र भन्ने परताख्य हहि मेरी जिंहडीए मेरी साध सतिगुरु देखहि राम ॥ ते इसत प्रनीत परित्र जिंदबीए जो हरि जसुहरिहरि लेखिंह राम ॥ विस पग नित पूजीश्रहि मेरी जिदुडीए जो मारगि धरम चलेसहि राम मने नानक तिन निटह बारिया मेरी जिंदबीए हरि सुणि हरिनाम सहि राम ॥ ३ ॥ घरति पाताज आकास है मेरी जिंदबीए सम हरि हरि नामु धित्रावें राम ॥ पउछु पाणी वैसतरो मेरी जिद्दडीए नित हरि हरि हरि जस गार्ने राम।। वस तस सम आकारु है मेरी जिंदुडीए मुखि हरि हरि नामु घित्रानै राम ॥ नानक ते हरि दरि पैन्हाइत्रा मेरी जिंदडीए जा गुरम्रुलि भगति मनु लावै राम ॥ जिन इरि इरि नामु चेतिझो विद्वागदा महला ४ 11 न जिटडीए ते मनपुल मुड इथाणे राम ॥ जो मोहि माइथा लाइदे मेरी जिंदुडीए से व्यति गए पछुताखे राम ॥ हरि दरगह ढोई ना लहिन मरो जिंदुहोए जो मनमुख पापि लुभागो राम नानक ग्रर मिलि उबर मेरी जिंदुडीए हरि जपि हरि नामि राम ॥ १ ॥ समि जाइ मिलहु सातगुरू कउ मेरी जिंददीए हरि हरि साम रहार्वे राम ।। हरि जपदिया खिन ढिल मेरी जिदहीए मृत कि जाएँ साहु आर्ने कि न आर्व राम ॥ सा वेला सो मरत सा घडी सो मुहतु सफलु है मेरी निदुडीए जितु हरि मेरा जन नानक नाम विद्यादया मेरी जिंदुडीए चिति स्रावै राम 11 पम क्कर नेड़िन आर्ज राम॥२ ॥ इरि वेरी सुणै नित मेरी जिदुद्दीए सी डर्र निनि पाप कमते राम ॥ जिसु अतरु हिरदा जिद्दहीए तिनि जनि सभि

医法氏氏氏征 医多克氏氏征 医克克氏氏征

जिंदडीए गुरा गार्ने हरि प्रभ केरे राम ॥ ते स्नान भले

हिंह मेरी जिंदुड़ीए हिर कीरतनु सुखहि हिर तेरे राम ॥

गुर निटहु नानकु वारिया मेरी जिदुडीए जिनि हरि

तारगहारो राम ॥ जिन इक मनि हरि धित्राहब्रा मेरी जिंदुडीए तिन सत जना जैकारो राम ॥ नानक हरि जपि सुखु पाइआ मेरी जिंदुडीए सिम दख निपारणहारो राम ॥ १ ॥ सा रसना घत घत है मेरी सोमनीक सो सीस भना पनित्र पात्र है मेरी जिंदुडीए जा जाइ लगे ग़र पैरे राम ॥ हरि जो

将

H

医玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃 राम।। हरि निरभउ नामि पतीजित्रा मेरी जिंदुडीए सभि भख मारनु पैरी कुपते राम ॥ गुरु पूरा नानिक सेवित्रा मेरी जिंदुड़ीए जिनि राम ॥ ३ ॥ सो ऐसा मेरी सेवीऐ हरि नित धते आणि सभि जिनी मनि साहिबु राम - 11 इक्र वडा इक सभद नाही किसे दी किछु मेरी जिंदुडीए तिना चडा राम -11 जिंदुड़ीए हरि मेरी भख मारत महल् पाइआ मेरी धिश्राइश्रा जिंदुडीए धुरि निंदक घंडा राम ॥ जन नानक नामु छडा राम ॥ ४ ॥ ४ ॥ विहागड़ा महला लिखि मेरे हरि प्रभ तं जागाहि जो तेरे तं वरतदा जीइ नालि है कमाईऐ राम ॥ हरि अंतरि बाहरि मेरी जिंदुड़ीए सभ वेखे है मेरी जिंदडीए मनि ग्रकराईऐ राम ॥ मनग्रुखा नो हरि द्रि गवाईऐ राम ॥ सेरी गुरमुखि धित्राइत्रा विरथी घाल जन नानक राम ॥ १ ॥ से भगत से सेवक जिंदुड़ीए हरि हाजरु नदरी आईऐ प्रभ मेरे मनि भागो से हरि मेरी जिंदुडीए जो राम -11 दरगह जिंदुड़ीए अहिनिसि साचि समाग्रे मेरी राम तिन 11 के संगि मलु उतरे मेरी जिंदुड़ीए रंगि राते नदरि नीसागो राम ॥ जिंदुड़ीए मेरी वेनती मिलि साधू संगि प्रभ अघागा जपि गोविंदो मेरी २ ॥ हे रसना जिंदुड़ीए जिप हरि हरि जिसु दइत्रा करे मेरा मेरी तुसना जाए राम ॥ पारत्रहम् जिंदुड़ीए मेरे ॥ जिस्र तिसु नाम्र वसाए राम पूरा सतिगुरू मेरी धनु निधि पाए राम ॥ वडभागी संगति हरि मिलै हरि गुगा गाए राम ॥ ३ नानक ॥ थान थनंतरि श्रंतु रवि रहित्रा मेरी जिंदुड़ीए पारत्रहमु त्रभु दाता राम -11 ताको विघाता राम ॥ जिंदुड़ीए पूरन पुरखु जीश्रा सरव वालक पित मेरी जिंदुड़ीए माता राम ॥ सहस मिलै मेरी जिंदुड़ीए जन नानक गुरमुखि जाता राम॥४॥६॥ छका १ विहागड़ा महला ५ छंत घरु १ १ औं सतिग्रर प्रसादि ॥ ॥ हरि का एकु देखिया मेरे जीउ जो करे सु धरम लाल निश्राए राम

યપ્ટર ) हरि रंगु श्रालाहा पाइश्रोनु मेरे लाल जीउ श्रावण जाण सवाए राम ॥ आखणु त जाणा निनहि कीत्रा जिनि मेदनि सिरजीया ॥ इकना मेलि सतिगुरु महलि बुलाए इकि भरमि भूले फिरदिया ॥ तंहै जाराहि तं सम महि रहिया समाए ॥ सन् नोनकु सुगाहु संतहु हरि वरते धरम निश्राए 11 8 आवहु मिलहु सहेलीहो मेरे लाल जीउ हरि हरि नामु अराघे राम ॥ करि सेयह पूरा सितगुरू मेरे लाल जीउ जम का मारगु साथे राम ॥ विखडा साधि गुरमुखि सोमा हरि दरगह जिन कउ विधान धरह लिखिया विन्हा रैंगि दिन लिय हउमें ममता मोह छुटा जा संगि मिलिका साधे ।। नानक मुकत होत्रा हरि हरि नामु ऋराघे ॥ २ ॥ कर जोड़िह संव इकत्र होइ मेरे लाल जीउ ऋतिनासी पुरख़ पूजेहा राम ॥ बहु विधि पूजा खोजी आ मेरे लाल जीउ इहु मनु तनु सञ्च ऋरपेहा राम ॥ मनु तनु घनु समु प्रभू करेरा किया को पूज चढ़ावए ॥ जिसु होह कुपाल दहत्राल सुत्रामी सो प्रम श्रंकि समावए ॥ मागु मिलि होइ जिम के तिसु गुर नालि सनेहा ॥ जन् कहै दहदिस खोजत साथ संगति हरि हरि नाम पजेहा 11 \$ 11 फिरे मेरे लाल जीउ हरि पाइन्नडा घरि ऋाए राम 11 हरि जीउ साजिया मेरे लाल जीउ हरि तिसु महि रहिया राम ॥ सरवे समाखा ब्रापि सुब्रामी गुरश्चील परगढु ti

मिटिया अधेरा द्खु नाठा अभिउ हरि रख चोहमा ॥ देखा तहा सुआमी पारत्रहम् सम ठाए ॥ जनु कहै नानक मिलाइश्रा हरि पाइश्रहा घरि श्राए ॥ ४ ॥ 8 11 सम महला ५ ।। अति त्रीतम मन मोहना सोहना घट सोमा लाल गोपाल दइश्राल की गोनिंद लालन मिलह कंत निमाग्रीआ दश्याल नइ नीद रेखि परसन **निहागी**श्रा सीगारा विजन मए सम् 11 नानक जंपे मेलि कंतु इमारा ॥ १ ॥ लाख उलाइने मोहि हरि जब नह मिलै राम ॥ मिलन कउ करठ उपार किछु हमारा नह चलै राम ॥ चल

法法法:法法:法法法法法

※ 宏·宏·宏·表·表·表·表·表·表·表·表·表·表·表·表·表·表·法·法·法 ग्रनित प्रित्र विनु कवन विधी न धीजीऐ 11 चित वित खान पान सीगार विरथे हरि कंत विनु किउ जीजीएे ॥ श्रासा तिलै नानक 11 पित्रासी रैनि दिनीग्ररु रहि न सकीऐ इक्र संत दासी तउ प्रसादि मेरा पिरु मिलै ॥ २ ॥ सेज एक प्रिउ-संगि दरसु न पाईऐ राम ॥ अवगन मोहि अनेक कत महलि ।। निरगुनि निमाणी अनाथि विनवे मिलह प्रभ भ्रम भीति खोईऐ सहजि सोईऐ प्रम पलक पेखत करपानिधे  $\Pi$ नवनिधे ।। गृहि लालु आवे महलु पावे मिलि संगि भंगलु गाईऐ ॥ सरगी मोहि दरमु दिखाईए ॥ ३ ॥ संतन संत नानक इछ पुंनी मनि सांति तपति कै परसादि हरि हरि पाइत्रा राम - 11 सुहावी रैगो मंगल सफला सु दिनस अनद वुकाइत्रा राम ॥ गोबिंद लालन कवन रसना गुन भना - 11 घना ॥ प्रगटे गुपाल थाके मिलि सखी मंगलु गाइत्रा - 11 विकार मोह संजोगि हरि हरि मिलाइश्रा ॥ जिनि नानकुं पइअंपे संत जंपै पारब्रहम करि किरपा गुर ४ ॥ २ ॥ विहागड़ा महला ५ ॥ वःगी हरि पूरे अनदिनु नामु वखाणा राम ॥ श्रंमृत उचरा जसु मिठा लागै तेरा भागा राम ॥ करि दह्या गोपाल मङ्श्रा गोविंद कोइ नाही तुम्क विना ।। समस्थ अर्गथ अपार पूरन जीउ तनु धनु तुम्ह मना ।। मूरख मुगध अनाथ चंचल वलहीन नीच अजागा ॥ विनवंति नानक सरिण तेरी रिव लेहु त्रावण जाणा ॥ १ ॥ साधह सरगी पोईऐ हिर जीउ गुण गावह हिर नीता राम ॥ धूरि भगतन की मिन तिन लगउ हरि जीउ सभ पितत पुनीता राम ॥ पितता पुनीता होहि तिन्ह संगि जिन्ह विधाता पाइत्रा राते 11 नाम चड़िह सवाइत्रा ॥ रिधि सिधि नवनिधि दाते नित देहि त्रातमु जीता ॥ विनवंति नानकु वडभागि जिनी हरि ॥ २॥ जिनी सचु वर्णाजित्रा हरि पाईश्रहि साध साजन मीता जीउ से पूरे साहा राम ॥ बहुतु खजाना तिंन पहि हरि जीउ कीरतनु लाहा राम॥ कामु क्रोधु म लोभु विश्रापे जो जन प्रभ सिउ जानहि एक मानहि राम के रंगि मातिया ।। रातिआ 11 एक् मनि तिना श्रोमाहा सरगी पड़े 11 चरणी लगि संत

विनवंति नानकु जिन नाम्र पत्नै सेई सचे साहा ॥३ ॥ नानक सोई सिमरीए हरि जीउ जाकी कल धारी राम ॥ गुरमुखि मनह न बीसरै हरि जीउ करता पुरखु भ्रुरारी राम।। दुखु रोगुन भउ विश्रापे जिन्ही हरि हरि घिम्राइया ।। संत प्रमादि तरे मवजल पूरवि लिखिया पाइत्रा ॥ वधाई मनि सांति धाई मिलिया प्रस्तु यपारी ॥ विनवंति नानकु सिमरि हरि हरि इछ पुंची हमारी ॥ ४ ॥ ३ ॥ विहागडा महला ५ घर २ १ श्रों सतिनामु गुरप्रसादि ॥ वधु सुखु रैनड़ीए प्रिश्न प्रेष्ट लगा ।। घद दल नीद्दीए परसउ सदा पगा ॥ पग धृरि सदा जाचउ नाम रसि वैरागनी ॥ विश्व रंगि राती महा दरमति तिश्रागनी ॥ गहि भ्रजा लीनी प्रेम भीनी मगा ।। विनवंति नानक घारि किरपा रहउ १ ॥ मेरी सखी सहेलडीहो प्रभ के चरणि भगित प्रेम्र घणा हरि की मगति हरि मंगह ħ पाईए प्रश्न धिकाईएे जाइ मिलीए हरि जना मोह विकारु 11 मान्र अरपि तन धन इह मना ।। बडपुरख पूरन गुग हरि मिलि भगह ॥ विनवंति नानक सुधि हरि हरि नारि हरिनाम नित नित नित जपह ॥ सखीए 2 H चिरायो ॥ सुहागर्शे सभि रंग मार्शे ॥ रांड न वैसई प्रम पुरख पावै प्रम धिमावै धंनि ते बडमागीमा 11 सल नह रंगि मोवहि किलियख खोवहि नाम रसि महित गहणा प्रिश्र ॥ मिलि प्रेम रहणा हरिनाम मीठे भारते ।। विनवंति नानक मन 392 पोई तितु गृहि सोहिलडे कोड चिरासे ॥ 3 n मनि रिन रहिया प्रभि परमानंदा ॥ हरि द्यनंत गोबिंद पतित उधारगा धारी н प्रभ दङ्गाल हरि मैं सिंघ सागर सारखो । जो सरणि इह विरद सुआमी संदा ॥ विनवंति सदो फेल करंदा ॥ ४ ॥ १ ॥ ४ ॥ विहागदा महला

प्रथम ) **表表表表表表表表表表表表表表** तह करहु निवासु मना ॥ सरोवर करि मजनु चरग हरि करि सरे गोविंद किलविख नास मना 11 सदा मजनु नासे ॥ जनम मरणु न होइ तिस कउ कटै श्रंधेरा साध संगे रंगे तहा पूरन आसो ।। विनवंति मिल नाम चरण कमल निवासो॥ धारि किरपा हरि 8 ॥ तह अखकारो राम मिलि गावहि विनोद सदा अनहद П संत जना जैकारो राम ॥ मिलि संत गात्रहि खसम भावहि प्रेम मिटाइश्रा मिले ॥ हरि लाभ्र पाइत्रा त्राप रस रंगि भिनीत्रा चिरी दइत्रा कीने प्रभ एक त्रगम त्रपारो।। गहि भुजा लीने रुण्भुणकारो ॥ निरमल सचु सबदु २ त्रिनवंति नानक सदा -11 वाणी राम जिन श्रंमृत H करमि हरि सुरिए वडभागीत्रा रिद समाखी कहाणी राम ॥ अकथ तिनी जागाी जिसु त्रापि प्रभु किरपा करे ॥ श्रमह थोश्रा फिरि कलि न मूत्रा हरे ॥ हरि सरिण पाई तिज न जाई प्रीति मनि प्रभ गाईऐ विनवंति नानक सदा पवित्र अंमृत तनि गलतु भए किछु कहणु न जाई राम ॥ मन वाणी तन समाई मिलि तिनि लीत्रा राम उपजिश्रडा H जिस ।। जलिथलि उदिक समाइश्रा महीत्रलि जोती श्रोति पोती उदक्र विश 11 तृशि त्रिभवणि रविद्या दजा **दसटा**इआ एक नह जाई ॥ विनवंति नानक आपि जागौ कहण न कीमति पुरि वणत वणाई ॥ ४ ॥ २ ॥ ४ ॥ विहागड़ा महला जिनि y 11 खोजत संत फिरहि प्रभ प्राण अधारे राम ॥ ताणु तनु खीन भइश्रा मिलहु पिआरे पिआरे राम ॥ प्रभ मङ्यो विनु मिलत करि लाइ लीजीए ॥ देहि नाम्र जपउ अपना दइत्रा लिंड सुत्रामी हरि निहचल जीजीऐ समरथ पूरन सदा दरस अगम धारि किरपा मिलहु प्रान पिश्रारे॥ अपारे ॥ विनवंति नानक कीने पेखन कउ चरणा राम ।। तपति न कतहि वितु सुत्रामी सरणा राम।। प्रभ सरिण तेरी काटि बेरी संसारु सागरु जाना मेरा श्रनाथ निरग्नि कछ न गुग्र **अउगु**गु गोपाल श्रीतम वीचारीए ॥ दइश्राल समरथ कारगा 5·宋志永志·志志志志志志志志志志·张 करणा।। नानक चातक हिर बंद मार्ग अपि औरा हिर हिर चरणा

॥ २ ॥ ऋषित्र सरोररो पीउ हरि हरि नामा राम ॥ संतह मंगि मिले

जपि पूरन कामा राम ॥ सम काम पूरन दुख दिदोरन हरि

बीमरे ॥ आनंद अनदिन सदा साचा गुण जगदीयरे ।। अगस्त उत्त्व अपार ठाकुर अगम जाको घामा

मेरी इन पूर्व मिले सीरंग रामा नानक

जग फना सुखि गाउनहारे राम н

नाम्र जपत कल सगले तारे राम ॥ हिन्नाम्र जपत सोईंत प्राची ताकी महिमा किन गना ॥ हरि विमरु नाही प्रानिश्र्यारे चित्रवंति

दरमनु सद मना ।। सुम दिवम आए गहि कंठि लाए प्रम ऊच ध्याम अपारे ॥ निनर्ननि नानक सफल सभ किन्न प्रम मिले अवि

पित्रारे ॥ ४ ॥ ३ ॥ ६ ॥ विहागडा महला ४ छंत ॥ रातिहिका बाट दहेनी राम ॥ पाप कमावदिका तेरा कोड न

वेली राम ॥ कोए न वेली होड़ वेरा मदा पछोतावहै ॥ ग्रन ग्रपाल न जपहि रसना फिरि कदह से दिह आवहे ॥ तरवर विअने नह पात

जुडते जम मिंग गुउन इकेली ।। विनवंत नानक विन नाम हरि के सदा फिग्त इहेली ॥ १ ॥ वृं बलवंच लुकि करहि सभ जाणे

जाणी राम ॥ लेखा घरम महत्रा तिल पीडे घाखी किरत कमाये दख सह परायी अनिक जोनि अमाइया ॥ महा मोइनी संगि राता रतन जनम्र गंबाइमा ॥ इकस् हरि के नाम

बामह ब्रान काल सिव्याणी ।। विनर्वत नानक लेख लिखिया गरमि मोडि लुभाणी ॥२॥ बीच न कोइ करे अकृतपण विछडि प्रशा ॥ जम कंकरि पकडि लड्या ॥ पकडे चलाइया श्रपणा कमाइश्रा महा मोहनी रातिश्रा ॥ गुन गोरिंद गुरमुखि

अपित्रा तपत शंम्ह गलि लावित्रा II काम क्रोधि च**हं**कारि खोड गिम्रान पहलापित्रा ॥ विनवंत नानक संजोगि भूला रमन न जापिया ॥ ३ ॥ तुम्ह विनु को नाही प्रम राखन हारा राम ॥ पनित उचारण हरि बिरद तमारा राम ।। पतित उधारन सर्रान दहन्राला ॥ ऋंध कप ते उधरु करते

घट प्रतिपाला ॥ सरनि वेरी कटि महा बेड़ी इक नाम देहि श्रधारा

**表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** ॥ विनवंत नानक कर देइ राखंद्व गोविंद दीन दइश्रारा सो 11 8 11 गिणिया हरि सभि प्रभु मिलाइआ राम -11 सुख दिनु दूरि पराइत्रा राम 11 सुख सहज गाईए ॥ भजु साधसंगे मिले रंगे ग्रपाल नित ॥ गहि कंठि जोनि न धाईऐ लाए सहजि सुभाए बहुड़ि ग्राइग्रा ॥ विनवंत नानक ग्रापि मिलिग्रा कतह जाइश्रा न ॥ ४ ॥ ४ ॥ ७ ॥ विहागड़ा महला छंत सुन्ह वेनंतीत्रा ¥ 11 सुआमी मेरे राम ॥ कोटि अप्राध भरे भी तेरे चेरे राम॥ दुखहरन तेरी लेहु कलिकलेसह भंजना ॥ सरनि रखि किरपाकरन मोहन मेरी सरवमे निरंजना ॥ सुनत पेखत संगि कै सभ प्रभ नेरे ॥ अरदासि नानक सुनि सुआमी रखि लेह घर के तू समरथु सदा हम दीन भेखारी राम ॥ माइत्रा माहि मोहि विकारि वाधिश्रो 11 लोभि श्रितक दोख कीश्रा पावने कमावने ॥ ऋलिपत वंधन रहत करता अपना अनुग्रहु पतितपावन वहु जोनि भ्रमते हारी ॥ विनवंति नानक दास हरि का प्रभ जीख प्रान अधारी ॥ २॥ त् समरथु वडा मेरी मति थोरी राम ॥ पालहि अकिरतवना पूरन इसिट तेरी राम 11 नीच कछ न जाना ऋपार करते मोहि n तिश्रागि रतन्र संग्रहन कउडी पद्ध नीच इत्राना तित्रागि चलती 11 महा ।। नानक सरनि समस्थ सुत्रामी पैज दोख करि करि जोरी ॥ ३ ॥ जाते वीछुड़ित्रा तिनि ऋापि मिलाइआ राम ।। साधू गुग् गोविद राम ॥ गाइश्रा गाइ गुग संगमे हरि सेजा सहावी संगि के प्रभ श्रापगो प्रभ कलित्रारामे परगट भए ॥ करि लए ।। छोडि चिंत अचिंत होए बहुड़ि दुखु न पाइआ ।। नानक दरसनु पेखि जीवे गोविंद गुण्निधि गाइत्रा ॥ ४ ॥ ५ ॥ ८ ॥ विहागडा सुधरमीडिश्रा मोनि बोलि कत धारी राम ॥ - 11 महला तू नेत्री देखि चलित्रा माइत्रा विउहारी 11 संगि तेरै राम चालै विना गोविंद नामा ॥ देस वेस सुवरन रूपा सगल ऊर्ण कामा॥ घोरि विकारी हसत संगि सोभा 11 विनवंत पुत्र कलत्र मिथिय्रा संसारी संगम सभ  $\Pi$ साध 8

( 482 ) राजन किउ सोहत्रा तू नीद मरे जागत कत नाही राम ॥ माहत्रा फूट रुदन केते विललाही राम ॥ विललाहि केते महा मोहन विन नाम हरि के सुख़ नही ।। सहस सिआण्प उपाव थाके जह भावत तह जाही।। आदि अंते मधि परन सरबत्र घटि घटि आही ॥ विनवंत नानक जिन साध संगग्न से पति सेती घरि जाही ॥२॥ नरपति जाणि ग्रहित्रो सेनक सित्राखे राम ॥ सरपर वीछडखा मोहे पछताये राम ॥ हरिचंदउरी देखि भूला कहा असथिति पाईऐ 11 हरि के आन रचना अहिसा जनमु गर्नाहरे ॥ हउ इंड करत न त्रसन युग्तै नह कांम पूरन गित्राने ।। विनर्वति नानक विद्यु नाम हरि के केतिया पहुताने ॥ ३ ॥ घारि श्रनुग्रहो अपना सीना राम ॥ अजा गहि काढि सीत्रो साधु संगुदीना राम ॥ साध संगमि इरि अराधे सगल कलमल दुख बले ॥ महा धरम छ दान किरिया संगि तेरे से चले ।। रसना अराधे एक सुत्रामी हरि नामि मन तन भीना ॥ नानक विसनो हरि मिलाए सो सरव गुण परबीना ॥ ४ ॥ ६ ॥ ६ ॥ 🔪 विहागदे की बार महला ४ १ श्रों सतिगुर त्रसादि ॥ सलोक य० ३ ॥ गुर सेवा ते सुख़ पाईंग्रे होरथे सुख़ु न भालि ॥ गुर के सबदि मनु भेदीपे सदा वसे हरि नालि ॥ नानक नाम्र विना कउ मिले जिन हरि वेखे नदरि निहालि ।। १ ॥ म० ३ ।। सिफिति खजाना बखस

बखसै सो खरचै खाइ।। सविग्रर बिज इथि सम थके करम कमाइ ॥ नानक मनमुखु जगत धनहीखु है श्रमी भुरवा कि खाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सम तेरी तु समस दा सम

भावें सो धीए समि करनि तेरा कराइया ॥ सलाहिह हि सभना वे वडा जो संत जनां की पैज रखदा आह्या ॥१॥ सलोक म०३॥ नानक गित्रानी जुगु जीता जिंग जीतो सम्रु कोइ ॥ नामे कारज सिधि है सहजे होइ सु होइ ॥ गुरमित मित अचलु है चलाइ

तप्र उपाइमा ॥ समना विचि त् वस्तदा त् समनी धिम्राहमा॥ तिसदी त भगति थाइ पाइहि जो तुषु मनि भाइया ॥ जो हरि प्रम

表表表表表 法表表表表表表表 न सकै कोइ ॥ भगता का हरि श्रंगीकारु करे कारज सुहावा होइ ॥ मनमुख मूलहु भुलोइअनु विचि लवु लोभु **अहं**कारु 11 भगडा गुदरै सवदि न करिह वीचारु ॥ सुधि करदिश्रा अनदिन करते हिरि लई बोलिन सभु विकारु ॥ दिते किते संतोखीअनि न श्रंतरि तसना बहुत श्रज्ञानु श्रंधारु ॥ नानक मनग्रवा तुटीत्रा भली जिना माइत्रा मोहि पित्रोरु ॥ १ ॥ म० तिन 3 11 भड संसा किया करे जिन सतिगुरु सिरि करतारु ॥ धुरि तिन सचै की पैज रखदा आपे रखग्रहारु ।। मिलि प्रीतम सुखु पाइआ सवदि वीचारि ।। नानक सुखदाता सेवित्रा त्रापे परखणहारु ।। २ ॥ पउड़ी ।। जीअ जंत सिम तेरिया तू सभना रासि ।। जिस नो तू देहि तिसु समु किछु मिले कोई होरु सरीकु नाही तुधु पासि ॥ तू इको दाता सभस दा हरि पहि ऋरदासि ॥ जिसदी तुधु भावै तिसदी मंनि लैहि सो जनु सोवासि ॥ सभु तेरा चोजु वरतदा दुखू सुख तुधु पासि ॥ २ ॥ सलोक म० ३ ॥ गुरम्रुखि सचै भावदे सचित्रार ।। साजन मनि त्रानंदु है गुर का सबदु वीचार ।। श्रंतरि सवदु वसाइत्रा दुखु कटित्रा चानणु करतारि कीश्रा ।। नानक रखणहारा रखसी त्र्रापणी किरपा धारि ॥ १ ॥ म० ३ ॥ गुर की सेवा चाकरी भे रचि कार कमाइ।। जेहा सेवे तेहो होवे जे चर्ल तिसे रजाइ ।। नानक सभु किछु त्रापि है अवरु न द्जी जाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तेरी विडियाई तृहै जागादा तुधु जेवडु अवरु न कोई।। तुध्र जेवड होरु सरीकु होवें ता आखीएं तुधु जेवड तृहै होई ।। जिनि तू सेविआ तिनि सुखु पाइत्रा होरु तिसदी रीस करे कित्रा कोई ॥ तू भंनगा घड़्ण समरथु दातारु हिं तुधु अरो मंगण नो हथ जोड़ि खली सभ होई ॥ तुधु जेवडु दातारु मैं कोई नदिर न त्र्यावई तुधु दानु दिता खंडी वरभंडी पाताली पुरई सभ लोई ॥ ३ ॥ सलोक म० ३॥ मनि परतीति न त्राईत्रा सहजि न लगो भाउ ॥ गाइ गुण नानक सादु न पाइत्रो मनहठि किञ्रा II आहआ सो परवाणु है जि गुरमुखि सचि समाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ आपणा त्रापु न पछाग्रे मृड़ा त्रवरा त्राखि दुखाए ॥ मुंहै दी खसलति गईत्रा अधे विछुड़ि चोटा खाए ॥ सतिगुर के भे भंनि न घड़िओ रहै

张基志志志志志志

ग्रंकि समाए ॥ ग्रनदिन सहसा कदे न चुकै बिनु सबदै दुखु पाए ॥ काम कोधु लोभु श्रंतरि सबला नित घंघा करत विहाए ॥ चरण कर देखत सृष्टि थके दिह सुके नेडैं अगए ॥ सचा नाम्र न लगो मीठा जितु ॥ जीवत मरें मरें फ़ानि αi नामि नवनिधि पाए पाए ॥ धुरि करमु न पाइश्रो पराशी विख्य करमा सबदु समालि तु मृड़ै गतिमति सबदे सतिग्रह तद ही पाए जां निचर आप गवाए ॥ २ जिसदै चिति बसिया मेरा सुआमी तिस नो किउ श्रंदेसा लोडीए ।। हरि सुखदाता समना गला का घिम्राइदिमा कि। निमल घड़ी ग्रह मोड़ीए।। जिनि हरि कलिग्रास होए नित संत संगति जनाकी वहीए सह जोड़ीए ॥ सभि दुख भ्रुख रोग गए हरि सेवक जन के बंधन तोडीए।। हरि किरपा ते होत्रा हरि मगत हरि डिठैं जगतु तरित्रा सम्र लोड़ीएं । ४॥ सलोक म०३॥ सा रमना जलि जोउ जिनि हरि का सुझाउ न पाइत्रा ।। रसना सबदि स्साइ जिनि इरि इरि मैनि वसाइत्रा ॥ १ ॥ म० सा रसना जलि जाउ जिनि हरि विसारिश्रा का नाउ गरम्बि रसना हरि जुपै हरि के नाइ पित्रारिका ॥ २ 11 सेंगक्र हरि आपे ঠাক্ত मगत करे हरि कराए निगसै आपे जितु भावे तितु लाए हरि पाए आपे हरि इकना उम्महि पाए हरि सचा साहिष П सच तपारस करि वेखें चलत सवाए।। गुर परसादि

सजु तपारमु कार वस्त चलत संवाए ॥ गुर परसाह कह जुड़ नानड़ हिर सचे के गुख गाए ॥ ४॥ सलोक म० ३ ॥ दरवेसी की जाणसी निरला को दरवेग्न॥ जे चिर पिर हुँ हैं मंगदा थिगु जीनख़ थिगु बेग्न॥ जे आसा अंदेमा तिज रहें गुरमुलि मिलिआ नाउ ॥ तिम के चरन पलाली मिह नानक हुँ चलिहार जाउ ॥१॥ म० ३॥ नानक तरवरु एकु फलु दुई पैलेरू आहि ॥ आगत जान दीसही ना पर पैली तार्द्व ॥ वहु रंगी रस भीमिआ सब्दि रहें निरमाख़ ॥ हिर रिस फलि राते नानका करिंग सचा नीसाख़॥ २ । पउड़ी ॥ आपे परती आपे हैं राहकु आपि अंगाइ पीमार्न ॥ आपि पकार्व

**张承表张表表张表表表表表表表表。张本泽** वहि खावै ॥ त्रापे जलु ऋापे परोसै आपे ही देइ ऋावि ऋापे चहालै त्रापे संगति सदि विदा भरावै - 11 H चुली त्रापे तिस नो हुकग्र मनावे नो किरपालु होवै हरि 治损损的抵抗损害 सभि बंधना पाप पुन सनवंधु ॥ सलोक म०३॥ करम घरम सु धंधु ॥ जह देखा तह जेवरी कलत्र पुत्र वंधना वरतै सचे विन वरतिश नाम सनवंधु ॥ नानक माइस्रो ॥ १ ॥ म० ४ ॥ अंधे चानणु तो थीए जा सतिगुरु मिलै रजाइ ॥ ऋधेरा किछ सचि वसै जाइ II सभ्र **ऋगि**ऋानु वंधन कीया तनु साजि सरिए की नानक करतार - 11 जिनि का २ ॥ पउड़ी ॥ जदहु त्र्रापे कीश्रा वहि थाट् राखै ΙÌ लाज को लेवे किया वीत्रा ॥ तदहु कित्रा को पुछि न सेवकु की आ।। फिरि आपे जगतु उपाइत्रा करते दुजा न ऋषि सेव वणाईश्रतु आपे गुरम्रखि 11 दीश्रा कउ सभना श्रंमृतु पीत्रा ॥ श्रापि निरंकार श्राकोरु है श्रापे श्रापे करे गुरम्रुखि संगहि साचा 31 H सद 3 11 सलाक म० ऋरधि उरधि गावहि साचे गुग् त्र्रानंदि सदा पिश्रारि सहजि प्रीतम् वसित्रो धुरि लिखिश्रा करतारि करम <sub>'</sub>ऋंतरि उरिधारि आपे किरपा धारि ॥ 8 II म० ş 11 मिलाइश्रनु ऋापि नानक रहै सदा गुण गाइ -11 कहिएे कथिएे न पाईएे श्रनदिनु सबदि गुर विललाइ 11 मनु भउकि मुए तन्र किनै न पाइश्रो पाईऐ नद्री ॥ नानक लए ऋाइ वसै मनि भिजै ऋापे वेद सभि सासत आपि कथे पुराग् पउड़ी II. मिलाइ ॥ २ ॥ करीजै पूजे परपंच चहि करता ऋापि ही ऋापे **अक्**थ कथीजै निरविरती ऋापे ग्रापे ऋापे परविरति ऋापि अलिपतु वरतीजै॥ आपे ऋापि सुखु दुख कराए ऋापि पुंचु आपे बखस करीजै ॥ ⊏ ॥ सलोक म० ॥ सेखा 3 गवाइ ॥ गुर कै भै केते निसत्ररे भालु करि त् भउ जोरु छडि कठोरु सबदि भेदि मनु त्  $\Pi$ पाइ विचि निरभउ सांती विचि कमावणी कार सा खसमु वसै 11 मनि ग्राइ सांति क्रोधि किनै कामि पाइऋो : न पुछहु नानक H पाए याइ **张宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏表示** 

गित्रानी जाइ ॥१॥ म०३॥ मनमुख माइत्रा मोडु है नामि न लगो पित्रारु ।। कूडु कमाने कूडु संग्रहै कूडु करे आहारु ।। बिखु माइत्रा धनु संचि मरिं अंते होइ सम्रु छारु ॥ करम भरम सुच संजम करहि श्रंतरि लोध विकारु ॥ नानक जि मनमुख कमावै स थाइ ना पर्व दरगहि हाइ (बुत्रारु ।। २ ।। पउड़ी ॥ आपे खाणी आपे वाणी श्रापे खंड बरभंड करे ॥ आपि समुद्र आपि है सागरु आपे ही विचि रतन ॥ आपि लहाए करे जिल्ला किरपा जिल नो गुरप्रुखि करे हरे॥ आपे भउजल आपि है बोहिया आपे खेवड़ आपि तरे ॥ आपे करे कराए करता अवरु न दुजा तुमी सरे ॥ ६ ॥ सलोक सतिगुर की सेवा सफल है जे को करे चितु लाइ II पाईऐ अचित् वसै मनि ब्राइ ।। जनम भरन दुख कटीए ममता जाह ॥ उतम पदनी पाईपे सचे रहे समाह ॥ नानक पूरनि जिन कउ लिखिया तिना सतिगुरु मिलिया द्याइ ॥ १ ॥ म०३॥ नामि रता । सतिगुरू है कलिशुग बोहियु होइ ॥ गुरमुखि जिना श्रंदरि सचा सोइ ॥ नाम्र सम्हाले नाम्र संग्रहे नामे ही पति होइ सतिगुरु - 11 करिम नानक पाइञ्चा होइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ श्रापे पारस आपि धात है आपि फचतु ॥ आपे ठाकुरु सेउकु आपे आपे ही पाप खंडतु ॥ आपे समि घट मोगवे सुत्रामी श्रापे ही सभ्र अंजल ॥ आपि विवेक आपि सम्र बेता आपे गुरम्रुखि भंजन्त ।। जन्न नानक सालाहि त्रध्न करते त् इरि सुखदावा बढत ॥ १०॥ सलोक सेवे जीव्य के बंधना जेते करम कमाहि बित सविग्रर विनु सतिगर सेवे ठवर न पावडी मरि जंमहि ब्यानहि जाहि सर्तिगर सेने फिका बोल्खा नाम न वसे मनि आह ॥ नानक नित्र सतिगुर सेने जमपुरि बधे मारीमाहि मुहि कालै उठि जाहि म०३॥ इकि सतिगर की सेवा करहि चाकरी हरि नामे पित्रारु ॥ नानक जनम् संनारनि भाषणा कुल २ ॥ पउरी ॥ त्रापे चाटसाल त्रापि है पाघा त्रापे चाटरे परण कउ आयो ॥ आपे पिता माता है आपे आपे गलक करे सिआयो ॥ इक्यें पहि सभी सम् आपे इकथे आपे करे इआएो ॥ इकना अंदरि

महिल बुलाए जा आपि तेरे मिन सचे भागो । जिना आपे दे विडयाई से जन सची दरगहि जागो 11 88 सलोक मरदाना 11 कलवाली मन्त्र्या पीवगहारु ॥ मदु क्रोध कटोरी काम्र कूड़े मोहि भरी की पी पी पीलावा अहंकारु ॥ मजलस लव खुत्रारु ।। करणी लाहणि सतु गुडु सचु सरा करि सारु गुरमुखि पाईऐ करि सील घिउ सरम -11 नानका आहारु मासु लाहिंगि काइआ 8 ॥ मरदाना १ II श्रापु मदु कृड़ि कटोरी भरी पीलाए मनसा धातु त्सना 11 जम बहुते पीतै खटीश्रहि मदि नानका विकार 11 इत् 11 मंडे गुड़ भउ मासु ब्राहारु ॥ नानक इह सालाह ॥ २ ॥ कांयां लाहिण आपु आधारु मदु सचु नामु मेलापु सिउ होई लिव कटोरी सतसंगति धार 11 विकार ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ आपे सुरि पी कटंहि वाणी ॥ ऋषे सिव महेसां की दरसन संकर खट जोगी ऋापे ऋापे श्रापे गुरम्रुखि कहारगी 11 श्रापे ऋकथ ऋापै संनित्रासी फिरे विवासी -11 नालि गोसटि आपे उपदेसे करि वेखें चोजु आपे सित्राणी ॥ त्रापणा ॥ सलोकु म० एहा संधिश्रा परवाग्र जागी ॥१२ ३ ॥ सिड प्रीति ऊपजै अवि ॥ हरि है जितु हरि प्रभु मेरा चिति माइश्रा मरे **अस्थिरु** मोद्व जलावें दुविधा संधित्रा ॥ ग्रर परसादी मनुश्रा करें मनग्रुखी जीउ संधिश्रा टिकें ॥ नानक मरि जंमै होइ खुत्रारु ॥ १॥ म० ३ ॥ प्रिउ प्रिउ करती सभु फिरी सतिग्ररि मिलिऐ मेरी पिश्रास गई मेरी पित्रास न जाइ 11 नानक २ ॥ पउड़ी ॥ त्र्रापे तंतु तंतु परम घरि श्राइ ॥ आपे -11 भइऋा दसञ्चठ वरन ठाकुरु दास ॥ आपे मारे त्रापे छोडे त्रापे वससे त्रापि राजु लइत्रा भुलै कयही अभुलु न समु सचु तपावसु सचु ऋापि थित्रा ॥ त्रापे जिना बुक्ताए गुरमुखि तिन ग्रंदरहु दूजा भरमु गइत्रा ॥ हरिनामु सिमरहि साध संगि ते 11 सलोक्र म० Ų न खेह ।। जिनि कीती तिसे न जागई नानक फिट अलगी देह

我,我也,我,我也也也也也也也也也也也也也也就是 我 ।। घटि वसहि चर्णारविंद रसना 11 y सो सिमरीए तिस देही नानक प्रभ गुपाल 11 कउ पालि ॥ २ ॥ पउड़ो ॥ त्रापे ऋठमठि तीरथ करता आपि करे इमनानु ॥ आपे संजनि वस्तै स्वामी आपि जपाइहि नाम् ॥ दश्याल होह भवलंडन आपि करें सब दान जिसनो

गुरमुखि आपि बुकाए सो सदही दरगहि पाए मानु ॥ जिस दी पैज हरि सुआमी सो सचाहरि जान ॥ १४ ॥ सलोक म० ३ n नानक बिनु सतिगुर भेटे जगु अंबु है अंघे करम कमाइ ॥ सबदै सिउ चितु न लार्यई जितु सुख वमै मनि बाहा। वामसि लगा सदा

किरै अहिनिमि जलतु विहाइ।। जो तिसु भावै सो थीए कहणा किछ न जाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ सतिगुरू फुरमाइब्रा कारी एह करेहु ॥ साहित सदा इज़रि है कै साहिब संगालेह ॥ मरमें के छउड़ कटिकें अंतरि जोति घरेड़ ॥ हरि का नाम अंमूत है दारू एहु लाएहु ।। सतिगुर का भाषा चिति रखहु संजम्र सचा नेहु॥ नानक ऐथे सुलै अंदरि रखसी अगै हरि सिउ केल करेहु ॥ २ ॥ भार अठारह बर्धसपित आपे ही फल लाए ॥

आपे माली आपि मस विचे आपे हो सहि पाए ॥ आपे करता भापे भगता आपे देह दिनाए ॥ आपे साहित आपे हैं राखा रहिआ समाए ॥ जनु नानक वडिआई आलै हरि करते तिल न तमाए॥ १४ ॥ सत्तोक म० ३ ॥ माणस मरिश्रा आणिश्र माण्स मरिआ आह् ॥ जितु पीर्त मित दूरि होइ विचि बार ॥ बापणा पराश्या न पंजागर लसमह धके जित पीतै खनमु निमरै दरगह मिलै सजाइ ॥ भूठा मद मृलि पीचर्ड जेहा पारि वमाइ ॥ नानक नदरी सचु मदु पाईए सतिगर

मिले जिम बाड ॥ सदा माहिव के रंगि रहे महली पावे थाउ ।। १ ।। म० ३ ।। इह जगत जीवत मरे जा इसनो सोसी होइ ।। जा तिनि संगलिया वां सीने रहिया जगाए वां मुधि होड ।। नानक नदरि करे वे व्यापणी सितशुरु मेरी सोइ ॥ गुरप्रसादि जीउतु मरै ता फिरि मरणुन होइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जिस दा मद्व किंदु होते तिमनो परबाह नाही किमै केरी ॥ हरि जीउ

**表表表表表表表表表** को खाबै सभ मुहताजी कहै तेरी ॥ जि तुधनो सालाहे केरी ॥ सोई पावै किरपा निरंजन जिसनो साह वगाजारा जिनि वखरु लदिश्रा तेरी हरिनाम्र धनु संतद्घ जिनि द्जे भाव की मारि विद्यारी तिसै नो सालाहिह ॥ कवीरा मरता जगु मुत्रा मरि भि न मरता सलोक ऐसी मरनी जो मरे बहुरि न मरना होइ ॥ 8 ॥ म०३॥ कित्रा जाणा किव मरहगे कैसा मरणा होइ ॥ जेकरि साहिब मरगौ. ते न वीसरे ता सहिला मरणा होइ ॥ जीविश्रा जगत सभु कोइ ॥ गुरपरसादी जीवतु मरे हुकमे बूमे सोइ ॥ नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवणु होइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जा जपावै कृपालु होवै हरि सुत्रामी ता त्रापणां नाउ हरि ऋापि त्रापे सतिगुरु मेलि सुखु देवै त्रापणां सेवकु त्रापि हरि त्रापि पैज रखें त्रापणित्रा भगता त्रापणित्रा सेवका की पाव ॥ धरमराइ है हरि का कीत्रा हरि जन सेवक नेड़ि न ऋावै॥ सभना का पित्रारा होर केती अखि अखि सो पिश्रारा ॥ १७॥ सलोक म० ३ ॥ राम्रु राम्रु करता सम्रु रामु न पाइत्रा जाइ ॥ त्र्यममु त्र्यगोचरु त्रति वडा त्रतुलु कीमित किनै न पाईश्रा कितै न लइश्रा जाइ ॥ गुर अमेउ वसिश्रा मनि श्राइ।।.. नानक ऋापि विधि ऋापे मिलि मिलिश्रा H रहिश्रा समाइ ते 8 11 म० ३ ॥ ए मन इहु धनु - 11 श्रापे मिलिश्रा श्राइ ऋावई सदा सुखु होइ ॥ तोटा मुलि न आवई सदा खरचिए तोटि न न होवई हाणत होइ ॥ नानक गुरम्रखि पाईऐ कदे न जाकउ नदिर करेइ ॥ २ ॥ पउड़ी H आपे सभ घट ही जाहरि॥ जुग छतीह वरतदा ऋापे गुपतु श्रापे ऋोशै वेद सुनाहरि वरतिश्रा 11 सासता ॥ बैठा ताड़ी लाइ आपि सभद् नरहरि ही जागादा श्रापं गउहरु ऋांपि ₹ == सलोक हउमै विचि मरदो मुश्रा जगत

( प्रथ्६ ) जिचरु विचि दंग्र है तिचरुन चेतई कि करेश अर्थ जाह ॥ गियानी एथै कमावै सो होइ सु चेतंतु होइ अगिआनी अंधु कमाइ ॥ नानक मिलै अर्गे पाए जाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ धुरि खसमै का हुकमु पहल्रा विशु सतिगुर चेतिया न जाइ ॥ सतिगुरि मिलिएे अंतरि रवि रहिया सदा रहित्रा लिवलाइ ॥ दिम दिम सदा सम्हालदा देम्रु न विरथा गहत्रा जीवन पदवी पाइ जार ।। जनम मरन का मउ इह मरतवा तिसनो देड जिसनो किरपा करे रजाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ श्रापे दानां पीनिश्रा आपे परघानां ॥ आपे रूप दिखालदा लाइ धिम्राना ॥ त्रापे मोनी वरतदा आपे कथै गिश्रानां ॥

सद क्ररगना ।। १६ ।। सलोक म०१ ॥ कली बंदरि नानका जिनां दा श्राउतारु ।। प्रतु जिनुरा घीत्र जिनुरी जोरू जिनादा सिकदारु ।। १ ॥ म०१॥ हिंद मुले भूले अलुटी बांही ॥ नारदि कहिआ सि पूज करांही ।। अधि गुगे अध अधारु ॥ पाथरु ले पूजहि मुगंध गवार ॥ भोहि जा आपि इवे तुम कहा तरणहारु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सम्र किह

किसे न लगई समना ही माना ॥ उसतति

बरनि

जिसनो

किरपा

तेरे यसि है तू सचा साहु ॥ मगत रते रंगि एक की पूरा वेसाहु ॥ चंग्रत मोजन नाम् हरि रजि रक्षि जन खाहु ॥ सभि पदारथ पाईश्रनि सिमर्ण लाहु ॥ संत विद्यारे पारब्रहम सञ्च हरि अगम अगाह ।। २०॥ सलोकम०३ ॥ सम्र किछ व्यावदा सञ्च किन्न हुकमे जाइ ।। जेको मुरख आपह नानक हुकम्र को गुरम्रुखि प्रभी

रजाइ ॥ १ ॥ म॰ ३ ॥ सो जोगी जगति सो पाए जिसनो गुरम्रलि नाम्र परापति हाइ ॥ तिस जोगी की नगरी को वसै भेखी सभ्र जोगु न होइ ॥ नानक ऐसा विरला को जोगी जिस २ ॥ पउड़ी ॥ आपे जंत उपाइयानु आपे होइ मालीए आपे पासारु ।। आपि इकाती होड नानक [मंगै दानु इरि संता रेनारु ॥ भ्रापे वड परवारु ॥ दातारु न समर्द्ध त देवणहारु ॥ २१ ॥ १ ॥ सप

घरु १ ॥ अमली अमलु

श्रापणे तिन भाषे सभु कोइ

न अंबड़े

किउ

सह लगी

11

11

क्ररवागो

घरु

तेरे

तेरे

चुड़ा

11

मछी

१ ॥ हउ

ははららら

के नावे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साहिचु साहिव तउ खंनीए वंबा वारी वंञा ते तृपत भए हउ ॥ जिन पीत्रा नाउ जाका सफलिश्रो रुखडा श्रंमृतु हभीत्रां भै त्रावही वसहि की नदरि जाउ ॥ २ ॥ लहै भीतरि पालि 11 \$ 11 जा सर किउ नालि ॥ तिखा तिहाइश्रा भै ते धोखा रासि मन साहिब्र नानकु तेरां वाणीत्रा त् वडहंसु महला 11 ऋरदासि 8 करी H H सिफति जे गुणवंती क्रके 11 निरगुणि काइ सह राविश्रा की कंतु मेरा रीसॉल् 8 H जाइ रावण ने थीऐ करगी कामण जे मन् धागा 11 ॥ रहाउ लीजै चिति पाईऐ परोइ ॥ 2 11 म्रलि तै **श्रिक्**श्रणा

II

एकी

सोइ

तिनि

वंजा

है

भूग

खंनीऐ

माग्र कीश्रा

**अंम**डीआसु

॥ नानक

रुग

जेवडा

वासु

भी

रहै जे

२

मुध

सह

२

भैगो

बाहरा द्जा

8 H

लोभी

तुधु

तेरे

लाइश्रा

नालि

H

लोभ

नाम

बिनु

सावणु

नाही कोइ

वडहंसु

विटहु

केहा मेरा माणो

लोभाइत्रा

ऋाइऋा

महला

जो

रते

वडहंसु

8

सहि

**苏杰杰杰杰杰杰杰杰杰** 

भंतु पत्तंथ मिउ मुंघे सणु बाही सणु बाहा ॥ एते वेम करेदीए मुधे सदु रातो श्वनसहा ॥ ना मनीत्रारु न चृड़ीश्रा ना से वंगुड़ीश्राहा ॥जो सह कंठि न लगीया जलन सि वाहडीयाहा॥ समि महीया सह रामणि गईमा हउ दाघी के दिर जाता ॥ श्रंमाली हउ लगे मुनजी एकि न भागा।। माठि गुंदाई पटीब्रा भगेए माग संध्रे॥ ऋगै गई मंनीया मरउ निवृति विवृते ॥ मैं रोगंदी समुज्ञगु रुना रु'नड़े वणह पंत्रेह ॥ इक न रुना मेरे तनका बिरहा जिनि हउ पिरह निलोड़ी ॥ मुपनै ब्राह्मा भी गहबा मैं जलु मरिबा रोह ।। ब्राह न सका तुम्क किन पित्रारे मेजि न सका कोड ॥ आउ समागी नीदडीए मतु सहु देखा सोइ ॥ ते साहित की पात जि आती कह नानक किया दीजें॥ सीसु यदे करि बैमणु दीजै निखु थिर सेन करीजें।। किउ न मरीजै जीबहान दीजै जासह महस्रा निडाणा॥ १ ॥ ३ ॥ वडहंस महला ३ घर ? १ व्यों मतिगुर प्रमादि ॥ विन मैले सम्र किछ मैला तिन घोत मनु इछा न होइ ॥ इहु जगत भरिन भुलाइमा विरला 0000000 कोइ ॥ १ ॥ अपि मन मेरे त एको नाम् ॥ सनग्रि दीश्रा मोकउ निघातु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ निघा के आमण जे मिले इंद्री यसि फरिकमाइ ॥ मन की मैलून उतरै हउमै मैलून जाइ ॥ २ ॥ 🖽 मन फउ होरु मंजबु को नाही दिशु मविगुर की सरणाइ ॥ सतगुरि मिलिए उलटी मई कहणा किन्नु न जाद ॥ ३ 11 मण्दि नानक सितगुर काउ मिलदो मरै गुर के समिद किरि जीने कोई ॥ ममता की ॥ ४ ॥ १ ॥ वडहंग्र मल उत्ररे इत् मन इछा होर मेत्रीए नदरी मेत्रा होइ ॥ नदरी विम \$5 ॥ मेरे निरमल होर ॥ १ चेति नदरी मन मन मोर् ॥ एको चेत्रहि ता सुगु पात्रहि फिरि द्रगु न मले होर ॥ १ ॥ जी शिष् नशी मरि की नदरी प्रनि इक्स प्रमीणे हक्से रहे समाह नशी - 11 न परियो विद्या दि ग्य मा क्षिया जनि आउ दुरु पाइमा दुनै माइ 11 3

## ( ४४६ ) 淡市运运运运运运 法运运运运运运运运运运运 ॥ नानक सतिगुरि मिलिऐ फल पाइश्रा श्रापे फरकु करेड नामु वडाई देइ ॥ ४ ॥ २ ॥ वडहंसु महला ३ ॥ माइश्रा मोहु गुवारु वुभित्रा है गुर विनु गित्रानु न होई ॥ सबदि लगे तिन परज विगोई ॥ १॥ मन मेरे गुरमित करणी सारु ॥ सदा सदा हरि प्रभ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुणा का निधानु एकु रवहि ता पावहि मोख दञ्जारु नावै सभ विछुड़ी गुर के सबदि को पाए॥ विच हथि करदे घटि गए तिना न मेरी मेरी सतगुरि मिलिए सचि सचि नामि मिले समाइश्रा 11 मनसा एहु सरीरु है अंतरि जगाए जोति 11 गुरमुखि मुकति कराए ॥ ४ ॥ ३ ॥ वडहंसु महला 3 11-मुखु उजला गुर के सहिज सुभाइ 11 सदा मेरे हरि हरि रावहि त्र्यापणा विचहु त्र्यापु गवाइ ॥ १ ॥ मन त् नामु धित्राइ।। सतगुरि मोकउ हरि दीत्रा चुक्ताइ।। १ रहाउ II 11 दजै दोहागगी खरीया विललादीया तिना महलु न भाइ पाइ 11 करूपी द्ख् पाविह आगे जाइ ॥ २ ॥ गुणवंती नित गुण रवे लागै विललाइ कामगो दुख् [1 अउगण्यंती 11 नाम्र भतारु एकु है सुत्रामी कहणा किञ्ज का ३ ॥ सभना वेक कीतिश्रनु नामे लइग्रनु लाइ 11 8 H Ш गुरसवदी सद मीठा नाम्र लागा श्रंमृत समाग्गी हरि जीउ मनि वागी सहजि सची आइआ साद मिलाइऋा करि किरपा सतगुरू हरि 11 ब्रहमै बेट धित्राइत्रा - 11 8 ॥ रहाउ ॥ हरिनामु सतिगरि महादेउ गित्रानी मोह पसारा 11 माइग्रा किसनु **अहं**कारा त्राप्रे तामसु वहुतु II ·₹ 11 सदा घरि गुरम्रखि लगि तरै गिश्रानि संसारा II कित रुधा गुवारा ॥ ३ सेवा П सतगुर मोह जुग अंतरि चुके साचै रते बैरागी पाइनि 11 नाइ तरै संसारा निसतारा गुरम्रस्व वरतै **अंतरि** ंएको सचु सभ करे 11 मोखदुऋारा विनु मै अवरु जागा दीवानु न सभना प्रतिपाला ॥ नानक इकसु प्र ।। वडहंसु महला ३ ॥ गुरमुखि सचु संजम्र तत्

460 कर्तक राज्य राज्य हो हो। यह राज्य गुग्धुलि साचे लगे घियात ॥ १ ॥ गुरम्रस्व समालि ॥ सदा निवहै चलै तेरी नालि 11 रहाउ ॥ गुरमुखि जानि पति सचु सोइ ॥ गुरमुखि श्रंतरि सखाई प्रमु होइ ॥ २ ॥ गुरम्रस्व जिसनो आपि करे सो भूरप्रस्व होइ 11 यडोई देवें मोह ॥ ३ ॥ गुरमुखि मबदु सञ्चकरमी सारु॥ गुरमुखि नानक परवारी साधार ॥ ४ ॥ ६ ॥ वडहंस महला ३ रमना हरि सादि लगी सहित्र सुमाइ ॥ मनु तुपतिश्रा हरिनाम ॥ सदा मुखु सार्च मगदि बीचारी ।। श्रापणे 8 सनगुर विटहु सदा चलिहारी ॥१॥ रहाउ ॥ अस्ती संतोलीया एक मंतोखिया द्जा माउ गवाइ ॥ २ ॥ देह सरीरि मत मुख़ होते सबदि हरि नाइ ॥ नाम्र परमला हिरदै रहिओ श नानक मसरिक जिसु वहमाग्र ॥ ग्रर की वासी सहज पैराग्र ॥ ४ ॥ ७॥ वडहंमु महला ३ ॥ पूरे गुर ते नामु पाहमा जाइ॥ सचै सबदि सचि नमाइ ॥ १ ॥ ए मन नाबु निधानु तुपाइ ॥ व्यापयो गुर की मैनि ले रजाइ ।। १ ।। रहाउ ।। गुर के सबदि विचहु मेलु गवाड ॥ निरमल नाम यसै मनि श्राड ॥ २ ॥ **मरमे** ॥ मरि जनमै जम्र करे खब्बारु ॥ ३ ॥ नानक धियाह्या ॥ गुर परमादी मंनि वसाइया । = ॥ यडहंगु महला २ ॥ इउमै नावै नालि निरोध इफ ठाइ ॥ इउमें विचि सेता न होतई ता मनु विस्था १ ॥ हिर चेति मन मेरे तुगुरका सबदु कमाइ ॥ हुकमु मनिहि ता 000 हरि मिल ता निचह हउमै जाइ ॥ रहाउ ॥ इउम सञ्चलीरु है श्रोपित होह ॥ इउमे वटा गुवारु ई इउमै निच जुम्ह न सर्फ फोर ॥ २ ॥ इउमै विचि भगति न हो वह हुक पुन सुक्तिया जाइ 9 विचि जीउ बंध है नाम न वसँ मनि आह ॥ ३ ॥ नानक सतग्रहि 000 मिलिए हउम गई ता सनु वसिया मनि आह ॥ सनु कमायै सचि रहै सचै मैति समाइ॥४॥६॥ वडहंस महला ४ घर १ १ भी मतिगुर प्रमादि ॥ ॥ सेज एक एको प्रयु टार्फ्र ॥ गुग्मुलि इरि राने सुग्न सागरु ű П ग्रभ

श्रासा ॥ गुरु पूरा मेलावें मेरा प्रीतम्र हउ वारि प्रेम मनि वारि व्यापर्यो गुरू कउ जासा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मै अवगरा सरीरे ।। इंड किंड करि मिला श्रपणे प्रीतम पूरे ।। २ ।। जिनि गुणवंती मेरा प्रीतम् पाइत्रा ।। से मैं गुण नाही हउ किउ मिला मेरी माइत्रा ।। बहुतेरे उपाव गरीव राखह ३॥ हउ करि करि थाका 11 नानक हरि मेरे ॥ ४ ॥ १ ॥ वडहंसु महला ४ ॥ मेरा इरि प्रभु सुंदरु मै सार न जाणी ॥ हउ हरि प्रभु छोडि दुनै लोभाणी ॥ १ ॥ हड किउकरि इत्राणी ।। जो पिरु भावें सा सोहागणि साई पिर पिर कड मिलड सिद्याणी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मैं विचि दास किउकरि हउ पिरु पावा ॥ तेरे अनेक पिश्रारे हउ पिर चिति न श्रावा जिनि पिरु राविद्या सा भली सुहागिण ॥ से मै नाही हउ गुगा ॥ ३ ॥ नित सुहागिण सदा पिरु रावे ॥ दुहागिए करमही ए कवही गलि लावे ॥ ४ ॥ त् पिरु गुणवंता अउगुणित्रारा ॥ मै निरगुण वलिस नानकु वेचारा ॥ ४॥ २॥ वडहंस महला ४ घर २ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ मै मनि वडी त्रास हरे करि हरि दरसनु पावा ॥ हउ जाइ पुछा अपने सतगुरै गुर पुछि मनु समभै गुरसबदी हरि हरि भृला समभावा 11 मन नानक जिसु नदरि करे मेरा पित्रारा हरि सदा धिश्राए ॥ चरगी चितु लाए ॥ १ ॥ हउ सिम वेस करी पिर कारिंग जे ॥ सो पिरु पित्रारा मैं नदिर न देखें हउ किउ भावा जिसु कारिए हउ सीगारु सीगारी सो पिरु रता II करि धीरज पावा मेरा श्रवरा ॥ नानक धनु धंनु धंनु सोहागणि जिनि पिरु राविअड्डा सचु सवरा ॥ २ ॥ हउ जाइ पुछा सोहाग सुहागिण तुसी किउ पिरु पाइञ्चड़ा प्रभु मेरा ॥ मैं ऊपरि नदिर करी पिरि साचै मैं छोडिञ्चड़ा मेरा तेरा ॥ सभु मनु तनु जीउ करहु हिर प्रम का इतु मारिंग भैगो मिलीए ॥ आपनड़ा प्रमु नदिर करि देखें नानक जोति जोती रलीए।। मै देइ सनेहा तिसु मनु ३॥ जो हरि प्रभ का तनु अपगा देवा नित पखा फेरी सेव कमावा तिसु आगे पाणी ढोवां ॥ नित नित सेव

करी हरि जन की जो हरि हरि कथा सुरूपेए ॥ धनु धनु गुरू गुर मतिगुरु पूरा नानक मनि व्याम प्रजाए ॥ ४॥ गुरु सज्जल मेरा मेलि हरे जितु मिलि हरि नामु धियाना ॥ गुर सविगुर पासह हरि गामटि पूछों करि सांकी हरि गुरा गानां ॥ गुरा गाना नित नित सद हरि के मृतु जीवें नामु सुणि तेरा ॥ नानक जितु वेला विसरै मेरा सम्बामी तित वेलें मरि जाइ जीउ मेरा ॥ ४ ॥ हरि वेखण कउ सस्र काई लोचे सो वेखें जिस आपि निखाले ॥ जिसनी नदि करें मेरा पित्रारा सो हरि हरि सदा समाले ॥ सो हरि हरि नाम्र सदा सदा ममाले जिस सतगर परा मेरा मिलिया ॥ नानक हरि जन हरि इके होए हरि जपि हरि सेती रलिया ॥ ६ ॥ १ ॥ ३ ॥

बद्धंस महला ४ घर १ १ ओं सविगुर प्रसादि ॥ ॥ ऋति ऊचा ताका दरवारा ॥ श्रंत नाही विद्यु पागवारा ॥ कोटि कोटि कोटि सख

विल ताका महला न पानै ॥ १ ॥ सुहानी कउणु सु वेला जितु प्रम मेला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ लाख भगत जाकउ बाराघहि ॥ लाख तपीमर तप ही साधहि ॥ लाख जोगीमर करते जोगा ॥

लाल मोगीयर मोगहि मोगा ॥ २ ॥ धटि घटि वसहि जाणहि घोरा ॥ है कोई साज्ञ परदा तोग ॥ करउ जतन जे होइ मिहरवाना ॥ ताकउ देई जीउ बुरवाना ॥ ३ ॥ फिरत फिरत संतन पहि बाइबा ॥

सगल मिटाइमा दख हमारा ff महलि प्रम अमृत मुचा ॥ वह नानक प्रभु मेरा ऊचा ॥ ४ ॥ ॥ १ ॥ वडहंस महला ५ ॥ घत स बेना जित दरसन करणा ॥ हउ बिलहारी मतिगर चरणा ॥ १ ॥ बीध के दाते

मेरे ॥ मन जीवे प्रम नाम चितेरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥

तमारा अंगृत बायी ॥ सीवल प्रस्व दमटि सुजाखी 11 तस्ति निवामी 11 भाइ तमारा प्रम अविनामी ॥ ३ ॥ तम मिहरतान दाय हम दीना ॥ नानक माहितु मरपुरि सीरण ॥ ४ ॥ २ ॥ वटहंसु महला ४ ॥ त पेश्रत को रिरना आणै ॥ गुरप्रसादि को सबदि पहार्छ ॥ १ ॥ सेरक की

श्चरदासि पित्रारे ॥ जपि जीवा प्रभ चरण तुमारे । १ ॥ रहाउ दइत्र्याल पुरख मेरे प्रभ दाते ॥ जिसहि जनावहु तिनहि जाते ॥ २ ॥ सदा सदा जाई विलहारी ॥ इत उत देखउ तुमारी ।। ३ ।। मोहि निरगुण गुणु किछू न जाता ।। नानक साधू देखि मनु राता ॥ ४ ॥ ३ ॥ वडहंसु म०५॥ श्रंतरजामी सो पूरो ॥ दानु देइ साधृ की धूरा ॥ १ ॥ करि किरपा प्रभ दइत्राला । तेरी श्रोट पूरन गोपाला ।। १ ॥ रहाउ ॥ जलि महीत्रलि रहित्रा भरपूरे ॥ निकटि वसे नाही प्रभु दूरे जिसनो नदिर करे सो धिआए ॥ आठ पहर हिर के गुण गाए ॥ ३॥ जीय्र जंत सगले प्रतिपारे ॥ सरनि परिय्रो नानक ॥ ४॥ ४॥ वडहंसु महला ४ ॥ तू वडदाता त्रंतरजामी ॥ सभ महि रविद्या पूरन प्रभ सूत्रामी।। १ ॥ मेरे प्रभ प्रीतम नामु अधारा॥ हउ सुिंग सुिंग जीवा नामु तुमारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तेरी सतिगुर मेरे पूरे ॥ मनु निरमलु होइ संता धूरे ॥ २ ॥ चरन कमल जाई वलिहारे हिरदे उरिधारे।। तेरे दरसन कड 11 3 किरपा तेरे गुरा गावा ।। नानक नामु जपत सुखु पावा ॥ ४ ॥ ५ ॥ वडहंसु महला ५ ॥ साध संगि हरि श्रंमृतु पीजै ॥ ना न करह छीजै ॥ १ ॥ वडमागी गुरु पूरा पाईऐ ॥ गुर ते प्रभू धित्राईऐ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रतन जवाहर हरि माणक लाला ॥ सिमरि सिमरि प्रभ भए निहाला ॥ २ ॥ जत कत सरणा ॥ हरि गुण गाइ निरमल मनु करणा ॥ 3 11 घट श्रंतरि मेरा मुत्रामी वृठा ॥ नानक नामु पाइत्रा त्रभु तठा ॥ ४॥ ६ ॥ वहहंसु महला ५ ॥ विसरु नाही प्रभ दीन हड्याला ॥ तेरी सरिंग पूरन किरपाला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जहि चिति आविह सो थानु सुहावा ।। जितु वेला विसरिह ता लागे हावा ॥ १ तेरे जीत्र तू सदही साथी ।। संसार सागर ते कढ़ दे हाथी ।। २ त्रावणु जागा तुम ही की आ।। जिसु तु रासिह तिसु दृखु न थी आ।। ३ ॥ तू एको साहिचु अवरु न होरि ॥ विनउ करें नानक कर जोरि॥ ४ ॥ ७ ॥ वडहंस्र म० ४ ॥ तू जागाइहि ता कोई जागौ वखार्गे ॥ १ II तेरा दीश्रा नाम्र त् अचरज क्रदरति

तेरी विसमा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुष्ट्र आपे कारख्य आपे करखा ॥ हुकमे जंमख्र हुकमे मरणा ॥ २॥ नाम्र तेरा मन तन त्र्याघारी ॥ नानक दासु वस्तसीस तमारी ॥ ३ ॥ ८ ॥ वडहंस महला ५ घरु ॥ मेरे अंतरि लोचा मिलए की १ व्यों सतिगर प्रसादि ॥ पिमारे इउ किउ पाई ग़र पूरे ॥ जे सउ खेल खेलाईए गालक रहिन सकै वित स्वीरे ॥ मेरी **उतरे** श्रंमाली जे श्रंतरि भ्रख न सड मोजन मैं नीरे ।। मेरे मनि तनि प्रेम पिरंम विन दरसन का मेरे प्रीतम किउ मन धीरे ॥ ।। संखि सज्ञख भाई जीय की मेरी मित्र सखदाता सभ बेदन II सुणाये हरि कीत्रा बाता ॥ हउ इक खिल तिसु बिल रहि न फड बिलनाता ।। हउ किया ग्र**ण** जल समाली मैं निरग्रण कउ रखि लेता ।। २ ॥ इउ मई उडीणी कंत कउ श्रमाली सो पिरु कदि नैखो देखा ॥ समि रस भोगण विसरे विज्ञ पिर किते न लेखा ॥ 🕊 कापइ तनि न सुलार्व्ह करि सकउ इंड वेसा ॥ जिनी सली लालु राविद्या पिद्यारा तिन द्यागे समि सीगार वर्णाइत्रा श्रंमाली वितु पिर हम ब्यादेसा ॥ ३ ।। मै कामि न क्राए II जा सहि बात न पुर्छाचा श्रंमाली ता विरथा जोग्**उ** सम् जाए ॥ घनु घनु ते सोहागणी अंबाली जिन सहु रहिया समाए ॥ इउ वारित्रा तिन सोहागणी श्रंमाली तिन के घोवा सद पाए ॥ ४ ॥ जिचरु द्जा भरम्र सा श्रंमाली विचरु मै जाणिश्रा प्रश्र दरे ।) जा मिलिया पूरा सविग्रह शंमाली ता आसा सम परे ॥ मै सरव सरवा सरव पाइचा भंगाली पिरु सरव रहिया भरपूरे ॥ जन नानक इरि रंगु माखिया श्रंमाली ग्रुर सितग्रर के लगि पैरे ॥ थ ॥ १ ॥ ६ ॥ वडहंस महला **असटपदी** श्रा 3 १ औं सविग्रर इसादि ॥ सची वासी सचु धुनि सच्च सबद् वीचारा ।। अनदिनु सनु सलाहणा धनु धनु वहमाग हमारा ॥ १ ॥ मन मेरे साचे नाम निटहु बिंज जाउ ।। दासनि दासा होइ रहिंह ता पायि सचा

॥ जिह्या सची सचि रहाउ रती साचे होरु सालाहणा जासहि विचु जनमु वीजणा सच साचा वापारा 11 भगति भरे भंडारा ॥ ३ ॥ सचु खागा जिसनो वखसे तिसु सचु 11 श्रावहि सचे जावहि सचे फिरि जूनी मृति साचै सचित्रार हहि साचे माहि समाहि सची सचै सिफति सनाइ П वलिहारै Ę जाउ ॥ वेला सञ्च वेखणा सचु वालणा पित्रारु ॥ भच्च ७ ॥ नानक सचै मेले मिले ता ं श्रापे लए करे आपे रखसी रजाइ 11 ۲ कैसे श्रोह दहदिस धावदा अधिकाई कामु नित संताव क्रोध्र खीजें ॥ महि रामनामु इसु जुग दुलभु ॥ रहाउ ॥ सबदु चीनि मनु निरमञ्ज गावै ॥ गुरमती आपै आपु पछार्ये ता ए मन मेरे सदा रंगि राते सदा हिर के गुण सदा सुखदाता मनि चिंदिश्रा फलु पाउ ॥ ३ ॥ ऊतम भए हरि की सरणाई ॥ पाथरु इवदा काढि लीत्रा साची ॥ ४ ॥ विख् से अंमृत भए गुरमति वुधि पाई ॥ अकह वसाई y II मानस दुलंश्च ंजनमु पूरे भागि सतिगुरु मिलै इरिनामु धित्राइ ऋहिला जनमु गवाइत्रा 11 नाम्र सबदु न भाइत्रा ॥ ७ साचा -11 मुखहु सदा सुख सागरु सम्र को करें विरलें हिरदें वसाइत्रा ॥ नानक जिनकें मोख प्रकृति तिन्ह पाइत्रा ॥ = ॥ २ ॥ वडहंसु महला १ छंत १ ऋों सतिगुर प्रसोदि ॥ ।। काइआ कुंड़ि काहे नाईए नाता सो 11 परवाणु. **张志志志志志志志志志志志志志志** 

पाईऐ लिखे बाभह जब साच श्रंदरि होड़ साचा तामि साचा П सुरति नाही बोलि बोलि गवाइएे ।। जिथै जाइ बहीएे मला कहीएे सुरति सबदु लिखाईऐ ॥ काइया कृदि विगाडि काहे नाईऐ ता में कडिआ कडरण जा तमी कडाइआ ॥ अंमृत हरि का नामु दिख डेस ढाहिआ मेरे मनि भाइयो। नाम्र मीठा मनहि लागा द्याड वसित्रा जामि तें त्रध सस्य मन महि नदरि प्रस्माहव्या ॥ तामे कहिआ बरदासि मेरी जिनि श्रापु उपाइश्रा जा H कहाइत्रा ॥ २ ॥ वारी खतव कटाए किरत कमावणा मंदा सेती किसै न आखि भागदा पावसा ॥ नह पार जिस नालि आपि 11 संगति जाइ नाही रुआवसी जो -देह सहया मनहि कहया कदाऐ किरत वारी खसम п सभ कवाउगा उपाईश्चन आपि आपे नदिर करे ।। कउडा कोड न सभ मार्गे ॥ सम्र कोइ मीठा मंगि देखें खसम भावें सो करें ॥ किछ नाम तिल न समसरे॥ श्रनेक करसी जित नाम नानका धुरि फदे उपाईग्रन आपि ऋापे मिलिबा करम्र होबा u सभ तेरा १ ॥ वडहंस महला १ II उपार्डिए आपि आपे सरव समाखी ा सभ धंधै लाईमा ॥ त्रभही कीए राजे त है उपाइ इकि मोह भवाईश्चा लोग्र तभ कीआ मीठा एत् - 11 ऋपसी भरमि दश्या नाम्र প্রলাভা सदो करह १ ॥ नाम तेरा है साचा सदा मै मनि भाषा सरव ब्राह समासा ॥ गावनि सरि नर सुपद सुजाए।।। नर सघड सजारा गावहि जो तेरै मनि मारहे ॥ माइल्रा मोहे चेतहि जनम गवानहे ॥ इकि मृद् मुगध न चेतहि श्राद्रश्रा तिस जाखा ॥ नाम तेरा सदा साचा सोड में मनि भाखा ॥२॥ तेरा वस्तत सहावा अंमृत तेरी बाखी ॥ सेवक सेवहि भाउ करि लागा साउ पराणी ॥ साउ प्राणी विना लागा जिनी श्रंमृत पाइश्रा ॥ नामि जोइ राते नित चड़हि समाहश्रा ॥ इक्र करम् घरम न होड जामि न एक पछाणी ॥ वस्ततु सुहावा सदा तेरा अंमृत तेरी बाली ॥

表表態態態感 成態形態 医毛质医毛毛毛 医毛毛 वितहारी साचे नावे ॥ राजु तेरा कवह राजो त तेरा सदा निहचलु एहु कबहु न जावए ॥ चाकरु त होने जोड़ सहजि समावए ॥ दुसमनु त दुखुन लगे नेहि न आवए ॥ हउ विलहारी सदा होवा तेरे नावए ॥ एक 8 सुत्रामी तेरै जुगह जुगंतरि भगत तुमारे ॥ कीरति करहि THE STATE OF THE S ग्ररारे ॥ साचा मरारे तामि जापहि एक मंनि वसावहे ॥ भरमो भुलावा तुभहि कीत्रा जामि एह चुकावहै॥ किरपा लेह **उ**वारे जमह जुगह करह П वडे मेरे साहिया अलख अपारा y 11 हउ श्राखि न जाणा ॥ नदिर करिह ता साच पछाणा ॥ जामि आपि चुभावहे ॥ दख भूख संसारि तामि तेरा एह्र चुकावहे ॥ विनवंति नानक जाइ सहसा गुर वीचारा ॥ वडा साहिद्य है स्रापि स्रलख स्रपारा 11 तेरे वंके लोइण दंत रीसाला ॥ सोहणे नक जिन लंमडे वाला ॥ कंचन सोवंन ढाला कुसन माला काइश्रा सुइने की ढाला ॥ होहु खड़ीश्रा सिख सहेलीहो।। जम दुत्रारि न महेलीहो सुगह हंस हंसा बग बगा लहै मन की जाला ।। बंके लोइगा दंत रीसाला मधुराड़ी वाणी क्रहकनि II कोकिला सहावी चाल जुआणी आपि भागी जुआगो ॥ तरला इछ की सारंग जिंउ पगु धरे ठिमि ठिमि त्रापि आपु 11 फिरे माती उदक्क गंगावाणी ॥ विनवंति नानक दास हरि का तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी वाणी॥ = ॥ २॥ वडहंसु महला ३ छंत त्रापणे पिर के रंगि रती मुईए १ ओं सतिग्रर प्रसादि॥ सवदि मिलि सचै मुईए : रही सोभावंती नारे पिरु रावे सचै भाइ पित्रारी कंति हरि सवारी हरि भाइ त्रापु गवाइत्रा ता पिरु II पाइआं सिउ नेह रचाइश्रा धन सबदि 11 सा प्रेम कसाई सबदि समाइश्रा मेलि पित्र्यारी नानक सा धन लई 11 **ऋंतरि** प्रीति पिरि सवारी II निर्गुणवंतडीए II ऋापे

派表也也也也也也也也也也也!也也也也也 पिरु देखि हुदूरे राम ॥ गुरप्रुलि जिनी रानिया प्रुईए पिरु रिन रहिया भर जुगि पिरु रिन रिनमा भरपरे देख हजरे जुनि

एको जाता ॥ धन वाली मोली पिरु सहजि रानै मिलिया करम

जिनि हरि रसु चालिश्रा सर्राद सुमालिश्रा हरि H

रहे सरि रही भरपूरे ॥ नानक कानिश सा पिर मार्ने सन्दे

२ ॥ सोहागणी जाइ प्रखह मुईए जिनी निचह श्रापु । पर का हकम न पाइओ मुईए जिनी विचह आपू न गनाइथा ।। जिनी बापु गवण्डवा तिनी पिरु पाइबा रंग सिउ

रलीया माणै ।। सदा रगि राती सहजे माती अनदिन नाम प्रेप्त कामगि वडभागी श्रंतरि लिप्रलागी हरि वखार्ये

सहजे राती जिनि सच सीगारु कामिय सुमाइत्रा ॥ नानक यणास्त्रा ॥ ३ ॥ इउमै मारि मुईए तू चलु गुर के माए॥ इरिवरु रामहि सदा हुईए निज घरि वासा पाए ॥ निज घरि वासा पाए

**法法法法法法法法法法法法法法法法法法** सबदु वजाए सदा सुहागिण नारी ॥ पिरु रलीब्याला जोवनु बाला इरिक्क सोहागो मसतकि भागो सर्चे श्चनदित कति समारे। 11 सर्वाद सुद्दाए ॥ नानक कामिण इरि रिग राती जो चलैं सर्तिगुर भाए ॥ ४ ॥ १ ॥ नटहसु महला ३ ॥ गुरमुखि सम्र वापारु भला जे सहजे कीजै राम ॥ अनदिन नाम बखासीएँ लाहा हरि रहा

राम ॥ लाहा हरि रसु लीजें हरि रात्रीजें अनदिनु नाम् वहार्य ॥ वसायी ॥ गुरा सम्रहि अनुग निक्रमहि आपै आपु गुरमति पाइ वडी वडिक्याई सचे सबदि रसु पीर्जे ॥ नानक हरि गुरम्ख खेती की भगति निराली गुरश्चस्ति विरली कीजै 11 8 lt.

इरि अतार बीजीए इरि लीजें सरीरि जमाए राम ॥ आवसे घर अदिर रमु मुचु तू लाहा ले परथाए राम ॥ लाहा परथाए इरि मनि वसाए खेती वापारा ॥ इतिवास विकाए मनि वसाए वृद्धे गुर दीचारा ॥ मनमुख खेती वर्णज करि थाके इसना भूख न जाए ॥ नानक नास यीजि मन श्रद्धि सर्च सर्राद सुभाए॥ २ ॥ हार वापारि से जन लागे जिना मसर्वाक मखी वहमागो राम ॥ गुरमती मनु निच्छरि वसिद्या

सवदि बैरागो राम ॥ मुखि मसत्रिक मागो सचि बैरागो साचि रते । वीचारी ॥ नाम विना सवदे सभ्र जग् वउराना

हउमै मारी ॥ साचै सबदि लागि मति उपजै गुरम्रिक नामु सोहागो ॥ हरि रावें मसतिक भागो ॥ ३ ॥ खेती मिलै भउभंजन्र नानक सबदि विड्याई राम ॥ गुरमती हुकमे मनि है हक्म सभ वगजु हुकमि मिलाई मिलाई सहजि मेलि राम 11 वडिऋाई सची गुरते अपारा 11 सञ्च गुर सबद गुरमुखि गवाइश्रा मेलि पाइश्रा त्रापु भउभंजन सवारगहारा 11 अगोचरु निरंजनु हुकमे रहिआ नामु **अग्रु** नानक मन मेरिश्रा 3 11 २ ॥ वडहंसु महला त्र सदा त् सुखि न **ऋापर्णै** वसहि पोहि सके घरि 11 साकै साचै सबदि जोहि न लिव जालु जम्र काल जीउ ॥ काल लाए ।। सदा सचि रता मनु निरमलु त्रावणु जाणु रहाए ।। दजै भरमि विगुती मनम्रुखि मोही जमकालि ॥ कहै नानकु स्रग्रि तू सदा सचु समालि ॥ १॥ मन मेरिश्रा अंतरि तेरै निधान वसतु न भालि ॥ जो भावे सो भुंचि तू गुरम्रुखि नद्रि निहालि ॥ मेरे अंतरि हरि नामु सखाई ॥ मनमुख गुरमुखि नदरि निहालि मन श्रंधुले गित्रान विहूणे दुजै भाइ खुत्राई ॥ विनु नावै को छूटै सभ वाधी जमकालि ॥ नानक श्रंतरि तेरै निधानु है तू बाहरि वसतु न भालि ।। २ ।। मन मेरित्रा जनमु पदारथु पाइकै इक त्रापणा अंतरि सबदु श्रपारा श्रंतरि 11 सेवनि सतिगुरु पित्रारा नामे नउनिधि पाई हरि नाम दुजै पति गवाई द्खि संतापे H माइत्रा मोहि वित्रापे रते अधिकाई ॥ नानक माणस जनम सचि समाखे सचि बुभाई ॥ ३ ॥ मन मेरे सतिगुरु सेवनि वुभ सतिग्ररि दुलंभ्र मनु मारहि जो वडभागी श्रापणा से राम 11 त्रापणा बैरागी सचि लिव लागी जन अपगा से प्रख वेरागी राम II ऋति गुड़ी गुरमुखि मति निहचल पछाग्रिश्रा H कामिण हितकारी माइत्रा मोहि पिआरी इकि नाम्र वखाणिश्रा 11 सहजे ॥ नानक सेवहि श्रभागे गुरु रहे श्रापणा महला ३ ॥ रतन पदारथ वडहंस्र 3 11 से परे वडभागे ॥ ४ II **बु**भाई वणजोत्रह सतिग्ररि दीश्रा राम 11 लाहा लाभ्र हरि

400 **数数数数数数数数数数数数数数** भगति है गुख मिह गुखी समाई राम ॥ गुख महि गुखी समाए जिसु त्रापि चुम्हाए लाहा भगति सैसारे ॥ बिन्न भगती सुद्ध न होई दुजै खोई गुरेमति नामु अधारे ॥ वस्तरु नामु सदा लाभु है जिसनो एत वापारि लाए ।। रतन पदारथ वस्त्रजीश्रहि जां सतिग्ररु बुकाए ॥ १ ॥ माह्या मोहु सह दुसु है खोटा वापारा राम यह खावणी बहु बघहि विकास d राम निकारा सहसा इहु संसारा विनु नावें पति खोई । पहि पडि पंडित वादु वस्तासहि विदु बूके सुद्ध न होई ॥ अवास जासा कदे न चूकै ।। माहश्रा मोह 큠 खोटा माइम्रा मोह पिग्रारा सभ्र दुख् 38 वापारा ॥ २ ॥ खोटे खरे समि परवीत्रनि तित सचे के दरवारा खोटे सरीव्यनि ऊमे करनि ॥ ऊभे दरगह प्रकारा राम गवारा मनमुखि जनमु गराइत्रा करनि प्रकारा ग्रुगध 11 विकिश्रा माइश्रा जिनि ग्रुलाह्या साचा नाग्नु न भाइत्रा जगत दुख़ खटे संसारा ॥ खोटे खरे परखीअनि तिहु संता नालि वैरु करि ॥ ज्ञापि करे किस ज्ञासीएँ होरु करणा सचै दरवारा राम 11 3 किछ न जाई राम ॥ जित्र भावै वित्र लाइसी जिउ तिसदी वडिआई वडियाई थापि कराई वरीयाम् 🕦 जिउ तिसदी वखसे दाता करमि विधाता श्चापे जगजीवन गुरपरसादी गवाईऐ नानक नामि पति पाई श्रोप न जाई ॥ श्चाखीऐ होरु करखा किछ हरि नाम्र है सचा वापारो राम ॥ महला ३ ॥ सचा सउदा वणजीए श्रति मोल अफारा राम ॥ श्रति मोलु नाम्र सचि वापारि लगे वसभागी ॥ अति वाहरि वापारा सचि नामि लिन लागी ॥ नदिर करे सोई सच्च पाए ग्रुर के सबदि बीचारा ॥ नानक नामि रते तिन ही सुख पाइत्रा साचै के वापार। ॥ १ ॥ इंउमै माहका मैल है माहका मैल मरीजे राम ॥ गुरमती मतु निरमला रसना हरिरम् पीजै राम ॥ रसना हरिरस पीजे अंतरु ॥ अतरि अंमृति भरिया सबदि बीचारी खहरा

> करे सोई

रते से निरमल होर

सचि

रसना

जिस्र नदरि

नामि

भीजें

कादि

राम्र

पीऐ पनिहारी ॥

खीजै

也也也也也也也也不是不是 मैलु भरीजें ॥ २ ॥ पंडित जोतकी सभि पड़ि पड़ि क्कदे किसु पहि करहि पुकारा राम ॥ माइत्रा मोहु अंतरि मलु लागै माइत्रा के वापारा राम पाई माइत्रा के वापारा जगित पित्रारा त्राविण जािण दुख् विखु का कीड़ा विखु सिउ लागा विस्टा मीहि समोई ॥ लिखिया सोइ कमावै कोइ न मेटणहारा ॥ नानक नामि सदा सुखु पाइत्रा होरि मृरख कृकि मुए गावारा ॥ ३ 11 माइआ काई राम ॥ गुरमुखि मनु रंगित्रा मोहि सुधि इह मनु न रंगीऐ दूजा रंगु जाई राम ॥ दूजा रंगु जाई साचि समाई सचि भंडारा ॥ गुरमुखि होवे सोई वूभे सचि सवारणहारा सो हरि मिले होरु कहणा किञ्च न जाए।। नानक विणु नावे भरिम भुलाइत्रा इकि नामि रते रंगु लाए।। ४।। ४।। वडहंसु महला ३।। ए मन मेरिया त्रावागउणु संसारु है ग्रंति सचि निवेड़ा राम ॥ सचा वखिस लए फिरि होइ न फेरा राम।। फिरि होइ न फेरा अंति. वडित्राई ॥ साचै रंगि सचि निवेड़ा गुरमुखि मिलै राते सहजे रहे समाई ॥ सचा मनि भाइश्रा सचु वसाइश्रा रते श्रंति निवेरा ॥ नानक नामि रते से समाये सचि भवजिल फरा ॥ १ ॥ माइत्रा मोहु सभु वरलु है दुजै भाइ राम ॥ माता पिता समु हेतु है हेते पलचाई राम ॥ हेते पलचाई पुरवि कमाई मेटि न सकै कोई।। जिनि सुसिट साजी सो करि त्रवरु **न कोई ॥** त्रनमुखि अंधा तपि तपि सवदे सांति न आई।। नानक विनु नावे सभु कोई भुला २ ॥ इहु जगु जलता देखि कै मजि हरि पूरे आगै. रखि सरणाई राम ॥ अरदासि करीं गुर लेवह नामु वडाई राम ॥ रिख लेवह सरणाई हरि जेवडु त्रध दाता ॥ सेवा लागे से वडभागे जुगि जुगि एको जाता ॥ गति नही पाई कमावै गुर वितु जो जाइ पवै हरि सरणाई ॥ तिसनो सवद् बुकाए 3 1] जो हरि देइ सा ऊपजे होर मित न काई राम ॥ अंतरि चाहरि आपे देहि बुकाई राम ॥ आपे देहि बुकाई अवर न साचै दरि है II सदा हरि चाखित्रा

सबदि सुभाखित्रा ।। घर महि निजयरु पाइत्रा सतिगुरु देह वडाई ॥ नानक जो नामि रते सेई महल पाइनी मति परवाणु सञ्च साई ॥४॥६॥ वडहंस महला ४ १ क्यों सतिगुर प्रसादि॥ ॥ मेरै मनि मेरै मनि सतिगुरि प्रीति लगाई राम ॥ इरि इरि इरि इरि नामु मेरी मंनि वसाई राम ॥ हरि हरि नाम्र मेर मंनि वसाई समि दख विसारणहारा ॥ वडमागी गुर दरसनु पाइश्रा घनु घनु / सविगुरू हमारा ॥ ऊठन मेरे मिन मेरे सेगह जित्र सेनिए सांति वाई ॥ मनि सतिगुर प्रीति लगाई ॥ १ ॥ इउ जीवा इउ जीवा देखि सरसे राम 11 हरिनामो हरिनाम इहाए जपि नाम् कमल परगासे हरि नाम विगसे राम ॥ जपि हरि हरि नवंनिधि पाई ॥ इउमे रोग गहमा दुख हरि लाथा ते पाई सस सहजि समाधि लगोई ॥ हरिनाम वडाई सविग्रर सतिगुर देव मन परसे ।। इंड जीवा इंड जीवा सतिगुर देखि सरसे ॥ २ ॥ कोई आणि कोई आशि मिलाव मेरा सविग्ररु पूरा राम ॥ इंड मनु तनु इंड मनु तनु देगा तिसु राम ॥ हउ मन् वन काटि काटि विस देई जो सविगर संखाए।। मेर मनि बेराग्र सहन्रा बैरागी मिलि ग्रर दरसनि सुख पाए ।। हरि हरि कृपा करहु सुखदाते देहु सतिगुर चरन हम धूरा ॥ कोई आखि काई आखि मिलावै मेरा सतिगुरु पूरा ॥ गुर जैनड गुर जेवड दाता मैं अवरु न कोई राम ॥ हरि दानी हरि दान देवें देरि पुरख़ निरंजन सोई राम हरि ॥ इरि नाम्र जिनी आराधिआ तिन का दुर्र भरम भउ भागा भार मिले यहभागो जिन गरचरनी मनु लागा कड नानक हरि मापि मिलाए मिलि सविगुर पुरस्व होई ॥ गर जैनह गुर जेवह दाता मैं अवरु न कोई ॥ ४॥ १॥ वडहंसु महला ४ ॥ हंउ गर विनु हंउ गुर बिनु खरी निमायी राम ॥ जगजीरनु जगजीरनु दाता गुर मेलि समायी राम ॥ सविगुरु मेलि हरि नामि ममायी जपि हरि हरि नामु थिमाहमा ॥ जिसु कारणि हउ दढि हरेदी

然布表示話話或表表或逐步表表表表表表表表表表表表表表 हरि ॥ एक दृस्टि हरि एको जाता सो सज्य हरि घरि पाइआ गुर विनु हउ गुर विनु खरी निमाणी त्रातम रामु<sup>,</sup> पछागी ॥ हुउ हरि सतिगुरु पाइत्रा तिन प्रभ सतिगुरु जिन जिना लागह सरेवह तिन चरण तिन चरगा राम हम 11 तिनके सतिगुरु सरेवह जिन हरि हरि चरग -11 पाए राम श्रंतरजामी मेरी सरधा त वडदाता H ध्याइश्रा प्रख श्रनदिन पूरी गुरसिख मेलि मेरी सरधा राइश्रा 11 पूरि तिन पाइआ सतिगुरु जिन सतिगुरु जिन गाए 11 गुगा राम हरि प्रभु मेलि मिलाए ॥ २ ॥ हंउ वारी हंउ वारी मीत गुरसिख श्रीतम् मेरा नामो हरि नाम्र सुणाए नाम्र हरि 11 मेरा प्रान सखाई घडी तिस विन हरि नामु हरि गुरमुखि करे हरि कृपा सुखदाता हरि जीवां श्रापे श्रापि हरि श्रापे मिलाए लाइ सरधा हरि 11 मीत पित्रारे ॥ 3 11 वारी गुरसिख वारी हंउ हंउ निरंजनु सोई राम ॥ आपे हरि हरि पुरखु जो हरि प्रम भावे होवै सोई राम ॥ होई सो जाई सित्राग्प लङ्ग्रा सभि जाई ॥ न करि बहुत् मै नानक देखित्रा हरि बितु गुरप्रसादि न जन सोई पुरखु निरंजनु आपे हरि आपे 8 II सतिगुर हरि सतिगुर मेलि हरि सतिग्रर हरि H अगियानु गवाइया गित्रान ॥ तिमर ग्रर भाइश्रा राम हम गुरगियान यंजनु सतिगुरू राम 11 पाइग्रा श्रगित्रान श्रंधेर विनासे ।। सतिगुरु सेवि परमपदु पाइत्रा हरि जपिश्रा प्रभि किरपो धारी ते हरि सतिगुर कंड ॥ जिन हरि सतिगुर मेलि सेवा लाइत्रा ॥ हरि सतिगुर हरि सतिगुर सतिगुरु मेरा सतिगुरु पिआरा मे मेरा भाइत्रा ।। १ - 11 हम देवे हरि नामो हरि जाई राम ΗÌ न गर रहशु मेरा हरि हरि नामु श्रंति सखाई गुरि सखाई राम ।। कलत्रु कोई जिथै पुतु वेली दड़ाइग्रा -11 नाम्र ।। धनु धनु सतिगुरु पुरखु निरंजन छडाइश्रा हरि हरि नामि

108 मिलि हरि नाम थियाई ॥ मेरा सर्विग्रह मेरा सर्विग्रह पियारा विन रहण न जाई ॥ २ ॥ जिनी दरसन जिनी दरसन पुरख न पाइया राम ।। तिन निहफलु तिन निहफलु सतिगर वधा गवाइश्रा राम ॥ निहफल जनम तिन व्या गनाइत्र्या ते साकत ग्रप् मरि भन्ने ॥ घरि होदै रतनि पदारथि भूखे भाग हीए हरि दरे ॥ हरि हरि तिन का दरस न करीब्रह जिनी हरि हरि नाम्र न घिम्राइमा ॥ जिनी दरसन जिनी दरसन न पाइया ॥ ३ ॥ हम चातक हम चातक दीन बेनंती राम ॥ गुर मिलि गुर मेलि मेरा पित्रारा हम सितंगुर करह मगती राम ।। हरि हरि सितंगुर करह भगती जां हरि प्रश्न किरपा घारे ॥ मैं गुर बिहु अवरु न कोई बेली गरु सतिगुर प्राया इम्हारे ॥ कहु नानक ग़ुरि नामु ब्लाइका इरि हरि नाष्ट्र हरि सती।। इम चातुक इम चातुक दीन हरि पासि बेनंती।। ३ ॥ वडहंस महला ४ ॥ हरि किरपा हरि किरपा 211 सतिगर मेलि सख पछड सतिग्रर दाता राम ।। हम प्रछह हम हरि पासि हरि राम सतिगर पासि बात पुछह Ħ करिं पिनंती नाम् पदारभु पाइत्रा ॥ पाइ लगह नित गरि सविगरि पंच बताहमा ॥ सोई भगत दख सुख समत करि हरि करि जाणे हरि हरि नाभि हरि राता ॥ हरि किरपा किरपा सतिगुरु मेलि सुलदाता ॥ १ ॥ शुरिष गुरमुलि ' सुषि गुरमुलि गर हरि समि विनसे हंउमें वाषा राम ॥ जपि हरि हरि जपि नाम जिनी हरि लियग्रहे जिति तापा राम ॥ हरि हरि भाराधिमा तिन के दुख पाप निवारे ॥ सविग्ररि गिश्रान खहग् इयि दीना अम कंकर मारि विदारे ॥ इरि प्रमि किरपा धारी मुख लाथे पाप संतापा ॥ सुणि गुरम्नुस्ति सुणि गरम्नुस्ति नाम् दाते समि चिनमें इंडमें पापा ॥ २ ॥ जपि इति इति जपि हरि हरि मेरे गुरमुखि गुरमुखि नाम मनि भाइमा राम ॥ मुखि प्रस्वि ञपि गुरम्खि অবি समि रोग रोग गवाइमा राम Ħ गराह्या बरोगत मप सरीरा ॥ अनदिन सहज समाधि हरि लागी हरि अपिमा गहिर गंमीरा ॥ जाति मजाति नामु जिन पिमाहमा तिन

क क्रक्रक के के के क्रक्रक के के के के पाइत्रा ।। जपि हरि हरि जपि हरि हरि नामु परम पदारध मेरे मिन भाइत्रा ।। ३ ।। हरि धारहु हरि धारहु किरपा करि किरपा लेहु उबारे राम ॥ हम पापी हम पापी निरगुण दीन तुम्हारे राम ॥ पापी निरगुण दीन तुम्हारे हरि दैश्राल सरणाङ्श्राः ॥ तू सुखदातो हम पाथर तरे तराइत्रो ॥ सतिगर भेटि सरव राम रसु पाइश्रा जन नानक नामि उधारे ॥ हरि धारहु हरि धारहु-किरपा करि किरपा लेहु उवारे राम ॥ ४ ॥ ४ ॥ वडहंसु महला ४ घोड़ीत्रा १ त्रों सितगुर प्रसादि ॥ देह तेजिए जी रामि उपाईत्रा राम ॥ धंनु माण्स जनमु पुंनि पाईत्रा राम ॥ माण्स जनमु पावै पाइत्रा देह सु कंचन चंगड़ीत्रा ॥ गुरमुखि रंगु चलुला हरि हरि हरि नवरंगड़ी आ ।। एह देह वांकी जित हरि स नामि सुहात्रीत्रा ॥ वडभागी पाई नाम्र हरि सखाई जन नानक रामि उपाईआ ॥ १ ॥ देह पावह जीनु बुिक राम।। चिंदु लंघा जी विखमु भुइअंगा राम ।। विखमु श्रनत तरंगा गुरमुखि पारि लंघाए ॥ हरि वोहथि चड़ि वडभागी गुरु खेबहु सबदि तराए ॥ अनदिनु हरि रंगि हरि गुग गावै जन नानक निरवाण पदु रंगा  $\Pi$ पाइश्रा हरि पदु चंगा ॥२॥ कड़ीत्रालु मुखे गुरि गित्रानु दङ्गहत्रा राम ।। तनि प्रेमु हरि चावकु लाइआ राम ।। तनि प्रेमु हरि हरि गुरमुखि जीतिश्रा जिगौ ॥ अघडो हरि रसु पीतित्रा ।। सुणि गुरि पावै अपिउ स्रवण वाणी तुरी चड़ाइश्रा ॥ महामार्गु पंथु विखडा रंग लंघाइत्रा ॥ ३ ॥ घोड़ी तेजिए नानक पोरि रामि जापै धंन जितु हरि प्रभु सा धंन तुखाईआ साबासै राम ॥ जितु हरि प्रभु जापै सा धंनु धुरि पाइत्रा जुड़ंदा ।। चिंड़ देहिंड़ घोड़ी विखमु लघाए मिल्लु गुरम्रुखि परमानंदा ।। हरि हरि काजु रचाइत्रा पूरै मिलि संत जना जंज आई।। जन नानक हरि वरु पाइत्रा मंगलु मिलि संत जना वाधाई ॥ ४ 11 8 11

西西:西部市市:东西市西南部市

चंगी इरि नामु गति मिति जागीआ। सम्र जनम् सफलिओ सलाहि हरि करते हरि राम नामि बखाणीत्रा ॥ हरि राम नाम्र हरि भगति हरि जन भंगीया ॥ जन कहै नानक सुणह हरि भगति गोनिंद चंगीया॥ १॥ देह कंचन जीन सुविना राम ॥ जिं इरि इरि नामु रतेना राम ॥ जिंद् नाम रतनु गोरिंद पाइश्रा मिले इरिगुण सुख घणे ॥ गुरसवदु पाइबा हरि नाम् घिन्नाइचा वडमागी इरि रंग इरि वर्णे ॥ इरि मिले सुन्नामी इरि नद रंगीया ॥ नानक वलाएँ नाम्र र्थंतरजामी हरि नवतन गुरि जाएँ हरिनाम हरि प्रभ मंगीया ॥ २ ॥ कडीवाल मुले र्श्वकमु पाइमा राम।। मनु मैगलु गुरसर्राद वसि बाइमा मनु वसगति आह्या परमपट पाइधा सा धन कंति पित्रारी र्घंतरि प्रेष्ठ लगा इरि सेवी घरि सोहै इरि प्रभ नारी ॥ माती हरिप्रश्न हरि हरि पाइथा ॥ नानक देह घोड़ी हरिदास कहित है वडमागी हरि हरि घिमाइमा ॥३ ॥ जी जितु इरि पाइया राम ॥ मिलि सर्विग्र जी मंगलु गाइया राम !! इरि गाइ मंगलु रामनामा इरि सेर सेरक सेरकी ।। प्रश्च नाइ पानै रंग महली हरिरंगु मार्खे रंग की ॥ गुख राम गाए मनि सुभाए हरि गुरमती मनि घित्राइका ॥ जन नानक हरि किरपा धारी देह पोड़ी चिंद्रिहरि पाइमा ॥ ४ ॥ २ ॥ ६ ॥ रागु वटहंगु महला ४ छंत पर ४ १ यों मतिगर प्रसादि ॥ गुर मिलि लघा राम वारोपारा तन मन दिवहा तन विमारा राम TT. सम मनु दिता भउजलु जिता पृकी गाँथि जमायी भंगत पीमा रहिमा मावल जारी मो घर लधा माग्रे गुग्वि सदित समया इतिका नाम मधारा ॥ कद नानक रलीमा गुर पूरे कड कंड नममकारा ॥ १ ॥ गुरि मजरा जी मैडडे मीता राम ॥ गुरिमेत्र संबद् सञ्जदीता सम ॥ सनु संबद् विमारमा गारमा पुरे मनदु घरेमा ॥ मो प्रश्न पारमा प्रवृद्धि न आहमा मरा

वडहंसु महला ४ ॥ देह तेजनही हरि नवरंगीया राम ॥ गुर गिब्रानु मुरु इरि मंगीबा राम ॥ गिब्रानु मंगी इरि

कथा

कीया

सदा संगि वैसा ॥ प्रभ जी भाणा सचा माणा प्रभि हरि धनु सहजे दीता ।। कहु नानक तिसु जन विलहारी तेरा दानु सभनी है लीता ।। २ ॥ तउ भागा तां तृपति अघाए राम ॥ मनु थीत्रा ठंढा मनु थीत्रा ठंढा चूकी डंभा पाइत्रा बहुतु वृसन बुभाए राम ॥ खजाना ॥ सिख सेवक सभि भुँचण लगे हंउ सतिगुर के क़रवाना ॥ निरभंड भए खसम रंगि राते जमकी त्रास बुकाए ।। नानक दास सदा संगि सेवकु तेरी भगति करंउ लिव लाए ॥ ३ ॥ पूरी आसा जी मनसा मेरे राम ॥ मोहि निरगुण जीउ सभि गुण तेरे राम ॥ सिम गुण तेरे ठाकुर मेरे कितु मुखि तुधु सालाही ॥ गुणु अवगुणु न वीचारित्रा वसित लीत्रा सिन माही नउनिधि 1 मेरा किछ पाई वजी वाधाई वाजे अनहद तूरे ॥ कहु वरु घरि नानक मे पाइत्रा मेरे लाथे जी सगल विखरे।। ४ ॥ १ ॥ सलोकु ॥ कित्रा सुगीश्रर पवरा भुलारित्रा वंञनि  $\Pi$ नानक मुगोदे सचु घणी ॥ १ ॥ छंतु ॥ तिन घोलि घुमाई स्रवर्णी सुणित्रा राम ॥ से सहजि सुहेले हरि जिन से सहजि सुहेले गुणह अमोले भिणित्रा राम ॥ जगत । भै बोहिथ सागर प्रभ चरणा केते पारि लघाए ॥ कृपा करी मेरे ठाक़िर तिन का लेखा न कहु नानक तिसु घोलि घुमाई जिनि प्रभु स्नवणी सुणित्रा ॥ सलोकु ।। लोइगा लोई डिठ पित्रास न वुभै मू घणी ।। नानक श्रालङ्गित्रां वित्रंनि जिनी डिसंदो मा पिरी ॥ १ ॥ छंतु ॥ जिनी हरि प्रभु डिठा तिन कुरवाणे राम ॥ से साची दरगह भागो राम ॥ माने से परधाने हरि सेती रंगि राते हरि 11 घटि रमईञ्रा जाते सहजि समोए घटि 11 त्रपर्गे भागे ।। कह नानक जिन संत से सुखीए ठाकुर डिंठा तिन कै सद कुरवायो ॥२॥ सलोकु ॥ देह अंधारी अंध सुंजी नाम विहूणीत्रा॥ नानक सफल जनंग्र जै घटि चुठा सचु धणी॥१॥ छंतु ॥ तिन खंनीऐ वंञां जिन मेरा हरि प्रभु डीठा राम ॥ जन चाखि अघार्णे हरि हरि अंमृतु मीठा राम ।। हरि मनहि मीठा प्रभृ तूठा श्रमिउ वृठा सुख भए ॥ दुख नास भरम विनास तन ते जिप जगदीस

THE STATE OF THE PARTY OF THE P ईसह जैजए।। मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तटा ॥ कह नानक तिन खंनीएे वंञा जिन घटि मेरा हरि प्रभु वृद्धा ॥ ३ ॥ सलाकु ॥ जो लोडीदे राम सेवक सेई कांदिया ॥ नानक जाये सिन साई संत न बाहरा ॥ १ ॥ छंतु ॥ मिलि जलु जलहि खटाना राम जोति मिलाना राम ॥ संमाइ पूरन पुरख करते श्रापिं जाखीएे ॥ तह सनि सहजि समाधि लागो बलागीए ॥ आपि गुपता आपि मुकता आपि आपु बलाना ॥ नानक भ्रम मै गुण विनासे मिलि जलु जलहि खटाना ॥ ४ महला ५ ॥ त्रभ करण कारण समस्या राम Ħ रख जगत सगल दे हथा राम ॥ समन्थ सरका जोग सम्रामी कपानिधि तेरे जिनी एक पछाता हंउ करवासी दास H. वरन जाइ लखित्रा कथन ते श्रकथा ॥ विनर्वति नानक संग्रह प्रभ करण कारण समरथा ॥ १ ॥ एहि जीश्र तेरे त करता राम ॥ निवारि रहता राम п भ्रम दख लेइ दीन देशाला विता सश्रामि ॥ मात सम्र जगत बाल गोपाला ॥ जो सरिष ब्यावै गुख मरता ॥ विनवंति नानक दास तेरा सभि जीअ हरि धिम्राईऐ त करता ॥ २ ॥ द्यांठ पहर राम इक्षिग्रहा फल पाईंग्रे राम ।। मन इक्ष पाईंग्रे प्रभ्र थित्राईंग्रे गोविद गाइत्रा साघ संगाइत्रा भई परन ब्रासा ।। मोह त्रिकार सगले प्रभू कै मनि भाईऐ ॥ हरि घित्राईऐ ॥ ३ ॥ दरि सदा हरि हरि गोविंद गाजे राम गोविद राम ॥ घटि घटि गाजे सदा विराजे ध्यमम अमोचर ऊचा ॥ गुरा बेश्रंत श्रापि उपाए श्रापि प्रतिपाले जीअ न जाई कोइ न सके पहचा ॥ ॥ विनवंति नानक सुख़ नामि मगती दरि वजहि जंत सिम साजे खनहद वाजे ॥ p ॥ ३ ॥ रागु बढहंसु महला १ घरु ५ ञलाहखीया १ श्रों सविगुर प्रसादि ॥ ॥ धंतु सिरंदा पाविसाइ जिनि घंघै मुद्दलति पुनी सचा जम् लाइआ

भरी जानीग्रङा घति चलाइश्रा ॥ जानी घति चलाइआ लिखित्रा त्राइत्रा रुंने वीर सवाए ॥ कांइत्रा हंस थीत्रा वेछोडा जां दिन पंने मेरी माए ॥ जेहा लिखित्रा तेहा पाइत्रा जेहा पुरवि कमाइत्रा ।। धंतु सिरंदा सचा पातिसाहु जिनि जगु धंधै लाइत्रा मेरे भाईहो सभगा १ ॥ साहित्र सिमरह एह पङ्यागा एथे धंधा कूड़ा चारि दिहा आगे सरपर जागा ॥ आगे जागा जिंउ मिहमागा काहे गारव कीजै।। जितु सेविए दरगह सुख़ पाईऐ नामु तिसै का लीजे ॥ त्रामे हुकमु न चले मुले सिरि साहिल सिमरिह मेरे भाईहो सभना कित्रा विहासा ॥ एहु पङ्घाणा ।। २ ।। जो तिसु भावें संम्रथ सो थीए हीलड़ा संसारो।। जलि थलि महीत्रलि रवि रहित्रा साचडा त्राइत्रा तिनका सफलु भइत्रा है इक मनि जिनी धित्राइत्रा ॥ ढाहे ढाहि उसारे श्रापे हुकमि सवारणहारो ॥ जो संप्रथ सो थीए हीलड़ा एहु संसारो 🗓 ३ ॥ नानक रुंना वावा जागीऐ जे रोवें लाइ विश्रारो ॥ वालेवे कारिण वावा रोईऐ सगल विकारो ॥ रोवणु सगल विकारो गाफलु संसारो माइश्रा कारिए रोवै ॥ चंगा मंदा किछु स्रभे नाही इहु तनु एवै खोवै ॥ ऐथै श्राइत्रा सभु को जासी क्लड़ि करहु श्रहंकारो ॥ नानक रुंना जारणीएं जे रोवें लाइ पित्रारो ॥ ४ ॥ १ ॥ वडहंसु महला मिल्हु सहेलीहो सचड़ा नामु लएहां ॥ रोवह विरहा तनका आपणा साहित्र संम्हालेहां ॥ साहित्र सम्हालिह पंथु निहालिह त्रोथै जाणा ॥ जिस का कीत्रा तिन ही लीत्रा होत्रा तिसै का भाणा॥ जो तिनि करि पाइत्रा सु श्रामे श्राइश्रा असी कि हुकमु त्रावहु मिलहु सहेलीहो सचड़ा नामु लएहा ॥ १ ॥ मरसु लोका श्राखीऐ जे मरि जाणै ऐसा कोइ।। सेनिहु साहिनु संप्रश्र श्रापणा पंथु सुहेला आगे होइ॥ पंथि सुहेले जावहु तां फलु पावहु आगे मिले वडाई ॥ मेटे सिउ जावह सचि समावहु तां पति लेखे पाई ॥ महली जाइ पावह खसमें भावहु रंग सिउ रलीत्रा मार्गे ।। मरणु न मंदा लोका त्राखीएे जे कोई मरि जाएँ॥ २॥ मरणु ग्रुगसा सुरित्रा

PARTOR PROPERTY जो होइ मरनि परनाणो ।। छरे सेई त्रामें आस्त्रीअहि दरगह पावहि जावहि साची माणो ॥ दरगह माण्र पावहि पति सिउ लागे ।। करि एक धियावहि तां फलु पात्रहि जित सेनिए भउ मार्गे । ऊचा नही कहणा मन महि रहणा श्रापे जायौ जायो ।। मरुषु म्रुणसां सुरिया दकु है जो होइ मरिद परवाणी ॥३॥ नानक किसनो बाबा रोईए बाजी है इहु संमारो ॥ कीता वेखें साहिष्ठ श्रापणा कुररित करे बीचारो ॥ कुररित बीचारे धारण धारे की आ सो जारी ॥ आपे वेसी आपे वृक्त आपे हुक सु पछारी ॥ जिनि किञ्च की आ सोई आएँ ताका रूपू अपारो ॥ नानक किसनी रोईऐ बाजी है इह संसारो ॥ ४ ॥ २ ॥ वडहंसु महला १ दलगी ॥ सिरंदा सचा जाणीए सचड़ा परवदगारो॥ जिनि साजिया सचड़ा अलल अपारो ॥ दुइ पुड़ जोड़ि विछोड़िश्रत गुर वितु घोरु अंघारो ॥ द्वरजु चंदु सिरजिअतु अहिनिसि वीचारो ॥ १ ॥ सचड़ा साहितु सचु तू सचड़ा देहि विश्वारो ॥ रहाउ ॥ सिरजी मेदनी दुखु सुखु देवणहारी ॥ नारी पुरख मिरजिए पिखु माइद्या मोहु पित्रारो ॥ खा**र्**णी बार्णी वैरीक्रा देहि जीया श्राधारो । क्रूदरति तखत् रचाइत्रा सचि निवेदगहारो ħ श्रावागवण्य सिरजिश्रा त थिरु करखैहारी ॥ जंमख मरगा आह गहन्ना षधिकु जीउ विकारो ।। भृडङ्गै नामु विसारिका युडङ्गै किन्ना तिसु चारो ॥ गुरा छोडि बिखु लदिबा अवगुरा का वराजारो ॥३॥ सदढे ब्राए तिना जानीबा इकिम सचे करतारी ॥ विश्वनित्रा विश्वदित्रा मेलखहारी ॥ रुपु न जासै सोहणीए हुकमि बधी सिरिकारो ।। बालक बिरिघ न जागानी तोड़िन हेतु पित्रारी ॥ ४ ॥ नउ दर ठाके हुकिम सचै हंसु गहत्रा गैरारे ॥ साधन छुटी मुठी फूठि विघणीया मिरतकड़ा खंडनहें नारे ॥ सुरति सुई मरु माईए महल रुंनी दरवारे ॥ रोवहु कंत महेलीही सचे के गुरा सारे॥ ५ ॥ जिल मिल जानी नवालिया कपडि परि अंगरे ॥ बाजे बजे सची बाणीबा पंच मुख मन मारे ॥ जानी निखंनहे मेरा मरण भइत्रा प्रम जीवणा संसारे ॥ जीवत मरे स जागीए पिर सचडे

पित्रारे ॥ ६ ॥ तुमी रोउडु रोजम आईहो मूठि मुठी संसारे ॥ हउ

淡弦步 法法法法法法法法法法法法法法法法法法 धावणीत्रा पिरि छोडिग्रड़ी विधणकारे ॥ घंधै घरि मुठडी कंत महेलीया रूडे हेति पित्रारे ॥ मै पिरु सच सालाहणा रहिसि अड़ी नामि भतारे ॥ ७ ॥ गुरि मिलिए वेसु पलिटि आ मिलहु सहेलीहो सिमरहु आवह सिरजगहारो 11 11 वईग्रिर नामि सोहागणी सच्च सवारणहारो ॥ गावह विरहड़ा नानक ब्रहम बीचारो ॥ ⊏ॄं॥ ३ ॥ वडहंसु महला १ ॥ जिनि जगु सिरजि समाइश्रा सो साहितु कुदरति जागोवा ॥ सचडा दरि न भालीए घटि घटि सबदु पछाणीवा ॥ सच्च सबदु पछाणह द्रि न जागाहु जिनि एह रचना राची ॥ नामु धित्राए ता मुखु पाए विनु नावै पिड़ काची ॥ जिनि थापी विधि जार्गे सोई कित्रा थापि वताइत्रा जालो वखाणो ॥ जिनि जगु सो साहिन वाचा आइत्रा है उठि अधपंधे परवाणो ॥ 11 चलगा ॥ सिरि सचडे लिखिश्रा सिरि दुख् सुख् वीचारोवा ॥ दुखु सुखु दीत्रां जेहा कीत्रा सो निवहै जीत्र नाले जेहे करम कराए करता दूजी कार न भाले ॥ आपि निरालमु No post of the state of the sta हुकमु छडावणहारा कलि करदिश्रा त्रजु काल भाइ विकारो ॥ २॥ जम मारग पंथु न सुभई श्रंध गुवारोवा ॥ ना जलु लेफ तुलाईश्रा ना भोजन परकारोवा भोजन भाउ न ठंडा पाणी ना कापड़ सीगारो ।। गुलि संगलु सिरि इवके राहे जंमनि नाही पछतायो मारे ऊभी ना दीसै घर वारो ॥ सिरि भारो ॥ वित साचे का वेली नाही साचा एड बीचारो ॥ सुजागीत्रहि भिलि रोवै गुण सारेवा ॥ रोबै रवहि माइत्रा ग्रुठड़ी धंधड़ा रोवणहारेवा ॥ धंधा रोवे मैलु न धोवे सुपनंतरु भरमें भूलै भूरि मुठी संसारो । जिउ बाजीगरु अहंकारो ॥ आपे कमाए ॥ नामि रते भारगि पावरा हारा त्रापे करम सभाए ॥ ४ ॥ ४ ॥ वडहंसु महला १ ।। वाबा नोनक पसारोवा ॥ सचा घरु सचड़े सेवीऐ सच्च है उठि चलगा इह जग्र भूट खरा सचित्रारोता ।। कूड़ि लिंब जां थाइ न पासी अमें लहै न ठात्रो ॥ श्रंतरि श्राउन वैसहु कहीएे जिउ सुंत्रे घरि काश्रो ॥ जंमगु मरगु वडा 11 लिव धंधै वेळोडा सवाए माइत्रा. जगत 

भुलाइत्रा कालु खड़ा रूआए ॥ १ ॥ बाबा आवहु माईहो गलि मिलह मिलि मिलि देह आसीसा है ॥ बाबा सचड़ा मेलु न चुकई प्रीतम कीथा देह श्रसीसा है ॥ श्रसीसा देवहो भगति करेवहो मिलिश्रा मेलो ॥ इकि भूले नावहु घेहहु थावहु गुरसवदी सर्च मारगि नही जाए। सबदि समाए। जुगि जुगि साचै खेलो ॥ जम वेसे ॥ साजर्थ सैय मिलहु संजोगी गुरमिलि खोले फासे ॥ २ ॥ गाया नांगड़ा आहआ जग महि दुख सुख लेख लिखाइमा ॥ साहा ना रही जेहड़ा पुरवि कमाइआ ॥ बहि साचे लिखिया श्रमृतु विलिका जित्र लाइमा तितु लागा ॥ कामणियारी कामण पाए बहुरंगी गलि तागा ॥ होछी मति भइमा मतु होछा गुडु सा मस्त्री स्वाहत्रा ॥ नामरजादु ब्राहत्रा कलि भीतरि नांगो बंधि चलाइमा ।। ३ ॥ वावा रोवहु जे किसै रोवखा जानीभड़ा बंधि पठाइआ है।। लिखिन्नड़ा लेख न मेटीए दरि हाकारड़ा श्राइआ है।। हाकारा आक्ष्मा जा तिस माइम्रा रु'ने रोवणहारे ॥ पुत भाई मातीजे रोवहि शीतम ऋति पित्रारे ॥ भै रोवै गुण समाले को मरे न मुस्त्रा नाले ॥ नानक जुगि जुगि जाय सिजाया रोवडि सच समाले ॥ ४ ॥ ४ ॥ वडहंसु महला ३ महला वीजा १ क्रों सर्तिगुर प्रक्षादि ॥ ॥ प्रश्च सचढा हरि सालाहीये कारज सभु किछ करणै जोगु ॥ सा धन रंड न कवह वैसई न करे होवें सोगु ॥ ना कदे होवें सोगु अनदिनु रस भोग सा घन महिल समायी ।) जिनि प्रिड जाता करम विघाता बोले श्रंमृत पायी ।। गुणवंतीया गुरा सारहि अपयो कंत समालहि ना कदे लगे विजोगो ॥ सचढ़ा पिरु सालाहीए सम्रु किछ करणें जोगो ॥ १ ॥ सचड़ा साहिय सबदि पक्षासीएं आपे लए मिलाए ॥ सो धन विश्व के रंगि रती विचहु आपु गवाए ॥ विचहु आपु गवाए फिरि कालु न खाए गुरमांख एको जाता ॥ कामिय इछ पुनी श्रंतार मिनी मिलिशा

[武态部: 法法志法法法法法法法法法法法法法法 छोडि हउ तिन पूछ्रउ संता ऋापु जाए ॥ पछाणिश्रा कंत करी पिरु सचड़ा मिलै सहजि पिरु सचा सुभाए 11 सेवा मिले आए साचु कमाए साचि सवदि धन राती ॥ कदे न रांड सदा सहज समाधी ॥ पिरु रहिआ भरपूरे **अंतरि** रंगु माणे सहिज सुभाए।। जिनी त्रापणा कंतु पछाणित्रा हउ ३ ॥ पिरहु विद्धुंनीत्रा भी मिलह तिन पूछ्र संता जाए 11 साचे पाए ॥ सतिगुरु सदा दइत्रानु है त्रवगुग सन्निद् जलाए॥ त्राउगुण सर्वाद जलाए दृजा भाउ सचे गवाए सचै सबदि सदा सुखु पाइत्रा हउमै गई भराती **पिरु निरमाइ**लु सदा सुखदाता नानक सवदि मिलाए n विछुनीत्रा भी मिलह जे सितगुर लागह साचे पाए ॥ 8 महेलीहो पिरु ३ ॥ सुगित्रहु कंत सेविह महला जागाई मुठी रोवें कंत विसारि ॥ अवगणवंती पिरु न रोवै कंत संमालि सदा गुगा सारि ना पिरु मरे न जाए ॥ गुरम्रुखि जिनि साचै प्रेमि श्रापगा समाए II जाता सबदि पछाता कूड़िश्रारे सुगित्रहु I) नही जाता करम विधाता कूड़ि मुठी श्रापि सेविहु सबदि वीचारे ॥ १ ॥ सभु महेलीहो पिरु मरि माइश्रा माहु खुआइअनु संसारा ॥ जाग्र उपाइस्रोतु स्रावण जंमै वारो वारा ॥ मरि जंमै वारो वारा वधिह विकारा गित्रान विहूणी मूठी ।। बिनु सबदै पिरु न पाइश्रो जनमु गवाइश्रो रोवै अवगुणिश्रारी भूठी ॥ पिरु जगजीवतु किसनो रोईऐ रोव कंतु विसारे॥ सभु त्रापि उपाइत्रोनु त्रावणु जाणु संसारे॥ २ ॥ सो पिरु सचा सद् ही साचा है ना त्रोहु मरे न जाए ॥ भूली फिरे धन इत्राणीत्रा रं ड द्जै भाए।। रंड बैठी द्जै भाए माइआ मोहि दुखु पाए आव तनु छीजै ।। जो किछु त्राइत्रा सम्र किछु जासी दुखु लागा भाइ द्जे।। जम कालु न स्भी माइत्रा जगु ल्भी लिव लोभि चितु लाए।। सद ही साचा ना त्र्रोहु मरे न जाए ॥ साचा विछुनीत्रा अंधी जार्गे ना पिरु नाले रोवह पिरहि गुरपरसादी साचा पिरु मिलै अंतरि सदा समाले॥ पिरु अंतरि समाले सदा है नाले मनमुखि जाता दूरे ॥ इहु तनु रुलै रुलाइश्रा कामि 

न श्राह्या जिनि खसम्रु न जाता हदूरे ॥ नानक धन मिलाई पिरु ग्रांतरि सदा समाले ॥ इकि रोवहि पिरहि विद्यंनीत्रा श्रंधी न जार्गं पिरु है नाले ॥ ४ ॥ २ ॥ वडहंसु म० ३ ॥ रोबहि पिरहि विद्वनीया मैं पिरु सचड़ा है सदा नाले ॥ जिनी चलए नाम्रु समाले

सही , जाणिया सतिगुरु सेवहि नामु समाले ॥ सदा

सिवगुरु है नाले सिवगुर सेनि सुखु पाइया ॥ सबदे कालु सचु उरिधारि फिरि आवस जास न होइआ ॥ सचा साहिब नाई वेखें नदरि निहाले ॥ रोवहि पिरहु विछुनीया

मै पिरु सचडा है सदा नाले।। १ ।। प्रमु मेरा साहितु समद् ऊचा है किव मिलाँ प्रीतम पित्रारे ।। सतिगुरि मेली वां सहिज मिली पिरु राखित्रा उरधारे ॥ सदा उरधारे नेहु नालि पित्रारे सतिगुर ते पिरु दिस ॥

माइआ मोह का कचा चोला वितु पैधे पगु खिसै ॥ पिर रंगि राता सो सचा चोला तित् पैधै तिस्ता निवारे ॥ प्रश्च मेरा साहिबु समद् ऊचा है किउ मिला त्रीतम पित्रारे ॥ २ ॥ मै त्रश्च सचु पछाणित्रा होर अवगिएआरे ॥ मैं सदा रावे पिरु आपया सचडे सबदि वीचारे ॥ सचे सबदि वीचारे रंगि राती नारे मिलि सतिगुर प्रीतष्ट ।। श्रंतरि रंगि राती सहजे माती गृहस्रा

समाहश्रा ॥ अपने गुर कंड वनु मनुदीजै तां मनु मीजै हसना ·द्रुल निवारे ॥ मैं पिरु सचु पछाखित्रा होर भूली अवगणिआरे ॥ ३ ॥ सचड़े व्यापि जगतु उपाइका गुर वितु धोर अधारो ॥ आपि मिलाए व्यापि मिली ब्रापे देड विभागे Ħ गुरम्रखि जनम् सवारे ॥ धन महि जग गवाइया दरि साचै सविधारो ॥ गित्रानि रतनि धानणु दोत्रा नानक नाम पित्रारो ॥ सचद्दै आपि जगतु उपाद्त्रा बिन घोर श्रंपारो ॥ ४ ॥ ३ ॥ वडहंसु महला ३ जजरी है इसनो जरु पहुचै आए ॥ गुरि राखे से होरु मरि जंमें व्यावें जाए ॥ होरि मरि जंमहि व्यावहि जावहि

भ्रंति गए पहुतानहि विदु नार्व सुरा न होई ॥ ऐसे कमार्व सो फल्ल पाय मनमुखि है पति खोई ॥ जमपुरि घोर श्रंथारु महा गुबारु ना विषे मेरान माई ॥ 📆 सरीठ बजरी है इसनो जरु पहुचे माई ॥  **表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** काइया कंचनु तां थीएं जां सतिगुरु लए मिलाए 11 भ्रम् माइत्रा विचहु कटीए सचड़ें नामि समाए ॥ सचें नामि समाए गुण गाए मिलि प्रीतम सुखु पाए ॥ मदा अनंदि रहै दिन राती विचहु हंउमैं जाए ॥ जिनी पुरखी हरि नामि चितु लाइत्रा तिन कैं हंउ लागउ पाए ॥ कांइत्रा कंचनु तां थीऐ जे सतिगुरु मिलाए ॥ २ ॥ सो सचा सचु सलाहीएे जे सितगुरु देई बुकाए 11 विनु सतिगुर भरिम भुलाणीया किया मुहु देसनि यागै मुहु जाए श्रवगुणि पञ्जताए दुखो दुखु किया देनि कमाए ॥ नामि रतीया से रंगि चलूला पिर के अंकि समाए ॥ तिसु श्रवरु न स्भई किसु श्रागें कहीएे जाए ।। सो सचा सचु सलाहीएे जे सतिगुरु देइ बुभाए ॥ ३ ॥ जिनी सचड़ा सचु सलाहिया हंउ तिन लागउ पाए।। से जन सचे निरमले तिन मिलिया सभ जाए ॥ तिन मिलिया मन्तु सभ जाए सचै सरि नहाए सचै सहजि सुभाए ॥ नामु निरंजनु त्रगमु त्रगोचरु सतिगुरि दीत्रा वसाए ॥ अनदिनु भगति करिह रंगि राते नानक सचि समाए॥ जिनी सचड़ा सचु धित्राह्त्रा हंउ तिनके लागउ पाए ॥ ४ ॥ ४ ॥

> वडहंस की वार महला ४ ललां वहलीमा की धुनि गावणो

१ श्रों सितगुर प्रसादि ॥ सलोक म० ३ ॥ सबदि रते वडहंस है सच्च नाम उरिधारि ॥ सच्च संग्रहिं सद सिच रहिं सच्चे नाम पिश्रारि ॥ सदा निरमल में चु न लगई नदिर कीती करतारि ॥ नानक हड तिनके बिलहारणे जो अनदिनु जपिंह मुरारि ॥ १ ॥ म० ३ ॥ मै जानिश्रा बडहंसु है ता मै कीश्रा संगु ॥ जे जाणा वगु बपुडा त जनिम न देदी श्रंगु ॥ २ ॥ म० ३ ॥ हंसा बेखि तरंदिश्रा वगां भि श्राया चाउ ॥ इबि मुए वग बपुड़े सिर तिल ऊपिर पाउ ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ तू श्रापे ही श्रापि श्रापि श्रापि कारणु कीश्रा ॥ तू श्रापे श्रापि निरंकारु है को अवरु न वीश्रा ॥ तू करण कारण समरथु है तू करिह सु थीश्रा ॥ तू श्रणमंगिश्रा दानु देवणा समनाहा जीश्रा ॥ सिम श्राखहु सितगुरु वाहु वाहु जिनि दानु हिर नामु मुखि दीश्रा ॥ १ ॥ सलोक्न म० ३ ॥ मैं

THE THE PROPERTY OF THE PROPER

निचि सम्रु आकारु है निरमंड हरि बीड सोड़ ॥ सतिगुरि सेनिए वस तिथै भउ कदे न होइ ॥ दुसमनु दुसु तिस नो न आवे पोहि न सकै कोइ ॥ गुरमुखि मनि वीचारित्रा होइ ।। नानक आपे ही पठि रखसी कारज Ŧ ३ ॥ इकि सजस चले इकि १ ॥ म॰ चलि फ़ुनि जाहि ॥ जिनी सविगुरु न सेनिय्रो से श्राइ नानक सचि रवे से न निञ्जुड़िह सितगुरु सेनि पछवाहि समाहि ॥ २ ॥ पउडी ॥ विद्यु मिलीऐ सविगुर सजर्गे जिसु श्रवरि हरि गुणकारी ॥ विद्व मिलीएे सविगुर प्रीवमे जिनि हउमै विचहु मारी ॥ सो सतिगुरु पूरा धतु धंतु है जिनि हरि उपदेसु दे सम भउजल विस् सस्टि समारी ॥ नित जपित्रह संतहु रामनामु तारी ।। गुरि पूरे इरि उपदेसिया गुर विटड्ग्बिट हउ सद वारी ॥ २ ॥ सलोह म० ३ ॥ सविगुर की सेता चाकरी सुखी हू सुख सारु॥ मिलनि यडिआईआ दरगह मोख दुआरु - 11 सची कार षमानणी सचु पैनलु सचु नामु श्रधारु ॥ सची संगति सचि सर्च नाइ पित्रारु ॥ सचै सरदि इरद्ध सदा दरि सचै सचित्रारु ॥ नानक सविगुर की सेना सो करें जिसनो नदिर करें करतारु ॥ १ म॰ ३ ॥ होर निडाणी चाकरी धृतु जीनलु धृतु वासु ॥ श्रमृतु छोडि नियु लगे नियु खटणा नियु शति ॥ वियु खाणा वियु पैनणा पितु के मुलि गिरास ॥ ऐथी दुलो दुत्तु कमारखा मुक्का नरिक निरामु ॥ मनमुख मुहि मैलै सबदु न जाणनी काम करोघि विणामु ॥ सितेगुर का भंड छोडिया मनहीं कम्रु न बार्व रासि ॥ जमपुरि वये मारीश्रद्धि को न सुणे भादासि ॥ नानक पूर्वि लिखिया नामि नित्रासु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सो सतिगुरु गुरमुरिः सो सनिगुरु जिनि इरि इरि नामु ददारमा ॥ प्जर् दिनग्रु राति जिनि जगनायु जगदीसु जपाइया ॥ सो सर्विगुरु निमस निमस जिनि हरि का हरि पंधु तिगु मतिगुर की सम पनी परदु जिनि मोह अधेरु पुराहबा ॥ मो मागुर कहरू समि धंतु धंतु जिनि इरि भगति मंहार ३ ॥ मलाङ्क म० ३ ॥ सतिगुरि मिलिऐ सुरर गर्र

CONTROL STORY OF THE STORY OF T अगै दुखि लगे घरि **किरें** द्गाी घरि भ्रख न जाइ -11 न आइओ सहजे ही लै मनहिं 11 खाइ ऋंदरि सहज जिस ते मंगणा लेंगा दुखु मनाइ ॥ इसु भेखें थावहु गिरहो भला दुजै सोर्भा रते तिना भरमि सवदि वरसाइ II ॥ पइऐ किरति कहणा कछ जाइ कमावणा न की पति पावहि थोइ।। १ जो तिस भागहि से भले जिन सतिगुरि सेविए सदा सुखु जनम मरण दुखु जाइ 11 न होवई अचिंतु वसे मिन आइ ॥ अंतरि तीरथु गिआनु सतिगुरि दीत्रा बुभाइ ॥ मैलु गई मनु निरमलु होस्रो **ऋंमृतसरि** तीरथि नाइ ॥ सजग मिले सजगा सचै सबदि सुभाइ ॥ ही परचा घर पाइत्रा जोती जोति मिलाइ ॥ पाखंडि छोडई जमकाल न जासी पति गवाइ ॥ नानक नामि रते से उबरे सचे सिउ लिवलाइ -11 सतसंगती जिथै हरि का तित जाइ वहह २ ॥ पउडी खोईऐ नामु लेहु हरि ।। सहजे ही हरि ततु न नित जिपश्रहु हरि हरि दिनसु राति हरि ढोईऐ दरगह सो पाए लिखोईऐ धुरि लिलारि मसतिक तिस जिस पूरा गलोईऐ नमसकारु करहु जिनि हरि की हरि गाल जिन मिलै सजगा नालि सतगुर ॥ ४॥ सलोक म०३॥ सजग ॥ मिलि प्रीतम तिनी धित्राइत्रा सचै प्रेमि पित्रारु सन गुरके सबदि ऋपारि ॥ एहि सजग मानिश्रा इकना की मेले करतारि 11 दरसन परतीति विछुड्हि जि त्रापि करिह वीचारु ॥ विछुड़िश्रा किया विछुडे का न आईआ सबदि न वित्रारु ॥ मनमुख सेती दोसती थोड्डिया भाइ न होवई तरदी विलम् इत् दोसती चलनि परीती ग्रंदरि .सचे का भउ नाही नामि न करहि पित्रारु ॥ नानक तिन सिउ किया कीचै दोसती जि आपि अलाए ॥ इकि सदा इकते रंगि रहिह तिन के हउ सद चलिहारे अरपी तिन कउ निवि निवि लागउ जाउ।। तनु मनु धनु पाइ ॥ तिन मिलिय्रां मनु संतोखीऐ तसना भुख सभ जाइ ॥ नानक नामि रते सुखीए सदा सचे सिउ लिवलाइ ॥ पउड़ी 11 २ ग्र

( 455 THE REPORT OF THE PROPERTY OF कउ हउ वारिया जिनि हरि की हिर कथा सुखाई ॥ विसु गुर कउ सद बलिहारखें जिनि इरि सेवा बखत बखाई सो सतिगुरु -11 पित्रारा मेरे नालि है जिथे किये मैनो लए छडाई । तिसु गुर कउ सावासि है जिनि इरि सोम्ही पाई ॥ नानकु गुर विटहु वारिश्रा जिनि हरिनामु दीत्रा मेरे मन की जास प्रगई ॥ ४ ॥ सलोक म० ३ ॥ तसना दाधी जलि मई जलि जलि करे पुकार ॥ सतिग्रर सीतल जे मिलै फिरि जलें न दुजी बार ।। नानक शिषु नार्व निरमउ को नहीं जिचरु सबदि न करे बीचारु॥ १॥ म०३॥मेली श्रगनि ना मरे तिउ न युभई चिंता है मन माहि ॥ वरमी मारी साप्र कमाहि ॥ सतिगुरु दाता सेवीए सबदु वसी श्राइ ।। मनु तनु सीतल सांति होह तुनना श्रगनि पुसाइ ।। मुखा सिरि सदा मुखु होइ जा निचहु आपु गवाइ ॥ मृति न होवई उदासी सो करे जि सचि रहै लिवलाइ ॥ चिंता हरि नामि रूजा आघाइ ॥ नानक नाम विना नह छुटीए हउमै पचहि पचाइ ।। २ ।। पउडी ।। जिनो हिर हिर नाम घिष्ठाह्या पाइअड़े सरव सुला ॥ सञ्च जनमु तिना का सफलु है जिन हरि फे नाम की मनि लागी भ्रुखा ॥ जिनी गुर कै बचनि आराधिआ दिन विसरि गए सभि दुखा ॥ ते संत मले गुरसिख है जिन नाही चित पराई शुला ॥ घनु धनु तिना का गुरू है जिसु अंमृत फल हरि लागे मुखा ॥ ६॥ सलोक म० ३॥ कलि महि जमु जंदारु है हुकमे कार कमाइ॥ ग़रि राखे से उबरे मनप्रखा देइ सजाइ॥ जमकाले धिस जग गांधिका विसदा फरू न कोह ॥ जिनि जम कोता करे जिन सेवीए गुरम्बाल दुस्त न होह॥ नानक गुरमुखि जम सेवा मिन सचा होइ॥ १ ॥ म० ३ ॥ एहा काह्या रोगि मरी वितु सपर्द दुर्दु इउमै रोगु न जाइ॥ सतिगुरु मिर्ल ता निरमल होनै 'हरिनामो विसरिधा नानक नाम्र धियार्था मुखदाता उपदेसिया सहिज सुमार ॥ २ ॥ पउदी ॥ जिनि जम जीवन तिगु गुर कड इड सदा घुमध्या ॥ विमु गुर कड इड संनीए जिनि गुणाइथा ॥ विगुगुर कउ हउ हरिनाम् हउमें बिर्यु सम्रु रोगु गनाइया ॥ विमु सविगुर

( 32K) 去去去。 古古古古古古古古古古古古古古古古 गुणी समभाइत्रा ॥ सो सतिगुरु किट तिन **अवग**ग मुखि मसतकि भागु े लिखि पाइआ NAME OF THE PARTY मरिजीवडे भगति करहि गुरमुखि भगति 3 सदा धुरि भगति वखिश्रा मेटि खजाना निधानु मनि पाइत्रा एको सचा सोइ ॥ नानक गुरम्रखि कदे न होइ ॥ १ विछोडा ॥ सतिगर ॥ म० 3 की सेव न कीनीत्रा कित्रा त्रोह करे वीचारु ॥ सबदै सार न जागाई द्जै करम कमावै विखु भूला गावारु ।। श्रागत्रानी श्रंधु वहु भाइ मारि करे तिन त्र्रागहोदा गगाइदे जम्र खुआरु आपु **ग्राखी**ऐ ऋापे वखसगाहारु जा - 11 2 11 भावै तुमारे जागदा सभि जीश्र जिस् त करता सभ किछ 11 त् लैहि किया जंत विचारे ॥ त करण समरथ कारगा पिश्रारिश्रा मेलहि जिसु त सो सच त्रध वलिहारी सतिगर ऋापगो जिति हउ ॥ सलोक म० ३ ॥ रतना पारख़ लखारे जो  $\equiv$ रतना करे वीचारु ॥ रतना सार न जागई अगिआनी श्रंधु वूभौ है व्भागहारु ॥ आपु गणाइदे मूरख मरि रतन गरू का सबद लहै सो जिस गुरम्खि नानक 11 रतना उचरै हरिनामो नित विउहारु नाम उरधारि रखा 8 आपगी ता हरि -11 - 11 H o 3 कीनी आ हरि नामि न लगो पित्रारु 11 मत हउमै करतारि श्रोड जीवदे श्रोड श्रापि मारे 11 वडा दुजै मनमुखि जीवदिश्रा हरि नानक मुए हिरदा ॥ जिस्र **ऋंतरु** पउड़ी सुध दुख्

**ज्रंदरि** नोमु निधानु जिस है n तिसु कउ वुधि विवेक् **ऋंदरि** वलिहारी जिस हरिनाम् हउ मितु मुरारी सभना का तिसहि सभ पसारिश्रा वुधि गुर सभ्र आतम राम्र -11 सितगुर सेवे जीश्र के वंधना विचि हउमै करम ३ ॥ बिन

सतिगुर सेवे ठउर न पावही मरि जंमहि आविह

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH विनु सतिगुर सेवे फिका बोलखा नाम्नु न वसै मनि माहि ॥ नानक निनु सतिगुर सेवे जमपुरि वधे मारीश्रनि मुहि कालै उठि जाहि ॥ १ ॥ महला १ ॥ जालउ ऐसी रीति जित् पिश्रारा पति रहे ॥ नानक साई भली परीति जित साहिब सेती २ ॥ पउड़ी ॥ इरि इको दाता सेवीए इरि इकु घित्राईए ॥ हरि इको दाता मंगीए चिंदियो पाईऐ ॥ जे दबे पासह मन मराईऐ ॥ जिनि सेवित्रा तिनि फल्ल पाइत्रा की सभ भ्रुल गर्राईऐ ॥ नानकु तिन रिटहु बारिश्रा जिन हिरदे हिर नाम घित्राई ।। १० ॥ सलोक म० ३ संगत जना कंउ आपि तठा मेरा पित्रारा आपे लहत्रन जन लाइ पातिसाही भगत दितीयन सिरि हरि वणाइ ॥ छतु सचा कउ ओइ सखीए निरमले सतिगुर की सदा कार कमाइ राजे नावै न श्राखीश्रहि भिष्टि मरहि फिरि जुनी पाहि п नानक नकीं वर्डी फिरहि सोमा मूलि न पाहि ॥ १॥ म०३॥ सुर्खि सिखिएे न श्राइत्रो जिचर गुरमुखि सरदि न लागै सेनिए नाम्रु मनि वसे विचह अग्रु मठ भागे॥ जेहा सतिगुर नो जायों तेहों होने ता सिच नामि लिन लागे ॥ नानक नामि मिले हरि दरि सोहनि श्रामे ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ गुरमिखां मनि हरि प्रीति है गुरु पूजिण आपहि ॥ हरिनामु वर्णजहि रंग हरिनामु लै जानहि ॥ गुर सिखा के मुख उजले हरि दरगह मावहि ॥ गुरु सतिगुरु बोहलु हरिनाम का वडमागी सिख सांम करानहि ॥ तिना गुरसिखा कंउ हउ वारिश्रा हरिनामु धिश्रानिहै ॥ ११ ॥ सलोक म०३ ॥ नानक नामु नियानु है गुरमुखि पाइत्रा जाइ ॥ मनमुख घरि होदी वयु न जारानी थये मउकि मुए विललाइ॥१॥ म०३॥ कंचन काइका निरमली जो सचि नामि सचि लागी ॥ निरमल जीति निरंजन पाइया गुरमुखि भ्रमु भउ मागी ।। नानक गुरमुखि यदा सुरु पावहि धनदिनु हरि पंरागी ॥ २ ॥ पडड़ी ॥ मे गुर्गसिल घनु घंनु है जिनी गुर उपदेशु गुणिमा हरि कंनी ॥ गुरि सर्विगुरि नामु हड़ाइआ विनि इंउमै दुविधा मंनी ॥ वितु हरि नार्व को मित्रु नाही बीचारि डिटा हरि जेनी ॥

संतुसदु है तिनी की हरि सतिगुर ग्रसिखा कउ गल मंनी ॥ जो गुरमुखि नामु धित्राइदे तिनी चड़ी चवगिण वंनी ॥ १२ ॥ करुषु है बिनु नावें नक्त ॥ मनमुख् काइरु 3 अनित्तु धंधै विज्ञापित्रा सुपनै भी सुखु गुरमुखि नाहि ॥ नानक होवहि ता उवरहि नाहि त वधे दुख सहाहि ॥ १ 3 11 म० 11 कमाहि गुरमुखि सदा दरि सोहरा गुर का अंतरि सबद् 11 सदा सुख दरि सचै सोभा पाहि ॥ गुरमुखि हरिनामु नानक समाहि 11 2 11 पउड़ी ॥ गुरम्रुखि प्रहिलादि जपि पाई ॥ गुरम्रखि जनिक हरिनामि लिव लाई ॥ गुरम्रुखि हरि उपदेसु सुणाई ॥ विनु हरिनाम्र ग्रर न भगति पाइत्रा मेरे भाई ॥ गुरमुखि हरि लहाई ॥ हरि त्रापि ॥ सतिगुर की परतीति सलोक 3 म० 11 83 11 न सवदि न लागो भाउ ॥ श्रोस नो सुखु न उपजै भावे सउ जाउ ।। नानक गुरमुखि सहजि मिलै सचे सिउ लिय लाउ - 11 ।। ए मन ऐसा सतिगुरु खोजि लहु जितु सैविऐ जनम मरण दुखु जाइ ।। सहसा मूलि न होवई हउमै सबदि जलाइ वसै मनि ग्राइ ॥ निकजै सचु श्रंतरि संजिम कार कमाइ ॥ नानक पूरै करिम सतिगुरु मिलै हरि जीउ किरपा करे रजाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जिस क घरि होवै तिस की मठी विचि जगत हरि सभ्र याइग्रा  $\Pi$ दीवानि सभि तिस कड तलकी किसे दी नाही हरि आगि कित्रहु दीवाणहु कोई निस भिज निकले हिर मागसा कोई किथै जाइत्रा ।। सो ऐसा हिर दीवानु विसत्रा भगता के हिरदे तिनि रहदे खुहदे आणि सभि भगता अगै खलवाइश्रा की वडिग्राई परापति हावै करमि ग्रस्मिख म० ३ ॥ बिनु सितगुर सेवे जगतु किनै धित्राइत्रा ॥ १४ ॥ सलोकु भाइ त्राति मुत्रा विरथा जनम् गवाइ ॥ द्जै दुख् लगा मरि जंमे अंदरि वासु है फिरि फिरि जूनी पाइ॥ त्रावै जाइ ॥ विसटा अंति मारसी गइआ पञ्चताइ॥ 8 11 जम् Ho है होर सगली नारि सवाई ।। सभि घट एकु

水水水水水

भोगर्च अल्पु रहे अल्पु न स्त्रथा जाई ॥ प्रे गुरि वेलालिश्रा सबदे सोकी पाई ॥ प्रत्ये सेवाह अल्पु न स्त्रथा जाई ॥ प्रत्ये हिन्दी जिली हउने सवदि जलाई ॥ तिस का सरीकु को नही ना को कंटक वैर्राह ॥ निहचल राजु है सदा तिसु केरा ना आवै ना जाई ॥ अनिहजु सेवाह सेवाह के गुरा गाई ॥ सनक वेदि विपरिका

सेवकु सेवा करे हिर सचे के गुख गाई ॥ नानकु वेखि विगितिया हिर सचे की विड्याई ॥ २ ॥ पउड़ो ॥ जिनकै हिर नाष्ट्र विस्त्रा सद हिरदे हिर नामो तिन कंउ रखखहारा ॥ हिरेनाष्ट्र पिता हिर नामो माता हिर नाष्ट्र सखाई मित्रु हमारा ॥ हिरेनावै नालि गला हिरेनाचे नालि मसलति हिरेनाष्ट्र हमारी करदा नित सारा ॥

त्र पर वर्ष नामा त्यान कड रखखंडारा ॥ हारनाहु ।पता हार नामो माता हरि नाहु सखाई मित्रु हमारा ॥ हरिनाव नालि गला हरिनाव नालि मसखाति हरिनाहु हमारी करदा नित सारा ॥ हरिनाहु हमारी संगति व्यति पित्रारी हरि नाहु इजु हरिनाहु परवारा ॥ जन नानक कंड हरिनाहु हरि गुरि दीशा हरि हलति

पलित सदा करे निसतारा ॥ १५ ॥ सलोकु म० ३ ॥ जिन कंठ सितगुरु मेटिया से हिर कीरित सदा कमाहि ॥ अर्थित हिर नाष्ट्र तिनके मिन विस्त्रा सबै सबदि समाहि ॥ कुलु उधारिह आपणा मोल पदवी आपे पाहि ॥ पारबहृष्ट तिन कंठ संतुसह मह्या जो गुर परनी जन पाहि ॥ जन्न नामकु हिर का दासु है किर किरपा हिर लाज रलाहि ॥ १ ॥ म० ३ ॥ हउमै अंदिर सब्कु है सब्के खड़िक विहाद ॥ इंडमै वहा रोगु है मिर अंमै आवै जाइ ॥ जिन कर्ज पूरिव लिखिया तिना सनगुरु मिलिया प्रश्न आइ ॥ नानक गुरपसादी उबरे हउमै सबदि तलाह ॥ २ ॥ पठड़ी ॥ हारे नाम

हीर लाज रखाहि ॥ १ ॥ म० ३ ॥ हउमें अंदिर खड़क है खड़के खड़िक विहाइ ॥ इंडमैं वडा रोगु है मिर अंमै आवे जाइ ॥ तिन कउ पूरिव लिखिआ तिना सनगुरु मिलिआ प्रश्न आइ ॥ नानक गुरपरसादी उपरे हउमैं सविद जलाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हिर नाष्ट्र हमारा प्रश्न अविगत ॥ हिर नाष्ट्र हमारा प्रश्न अविगत ॥ हिर नाष्ट्र हमारा प्रश्न अविगत ॥ हिर नाष्ट्र हमारा प्रश्न इतिनाष्ट्र क्यांचर अविगत श्रेत हिर मनु राता ॥ हिर नाष्ट्र हम स्वेवह हरिनाष्ट्र हम प्रवह हिरनामें अंति खड़ाता ॥ हिर नाष्ट्र दीआ गुरि परउपकारी घनु चेनु गुरू का पिता माता ॥ हंउ सितगुर अपुष्टे परउपकारी घनु चेनु गुरू का पिता माता ॥ हंउ सितगुर अपुष्टे कंउ सदा नमसकारी जीत मिलिए हिर्नाष्ट्र में जाता ॥ १६ ॥ सलोकु म० ३ ॥ गुरहुलि जीव न कीनीआ हिरनामि न लगो पित्रारु ॥ सवेद कितु आइआ सैसारि ॥ नानक जिन कउ नदिर करे से गुरहुलि लंच पारि ॥ र ॥ म० ३ ॥ इको सविगुरु जागता होर जगु यता मोहि पित्रासि ॥ सविगुरु सेविन जागिन से जो

नामि गुणतासि ॥ मनगुलि श्रंध न चेतनी जनमि मरि गुरमुखि तिनी नाम्र विनासि जिन 11 नानक धित्राइत्रा पूरिव लिखियासि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरिनाम्र हमारा जितु खाइऐ भोजन छतीह हम कड त्रपति परकार हरि पैनखु जितु फिरि नंगे न होवह होर की हमारी सरध गई ॥ हरिनामु हमारा वराजु हरिनाम् वापारु हरि सतिगुरि कारकुनी दीई हरिनामै नामें की हम कंउ 11 हम जम की अगली कािण गई।। सभ हरि का विरले धिश्राइश्रा जिन कंउ धरि करमि लिखत पई ॥१७ ॥ सलोक म० ३ ॥ जगतु अगित्रानी त्रंधु है द्जै भाइ जेते करम करे П भाइ करम कमाइ दुख् ऊपजै धाइ ॥ गुरपरसादी सुख जा गुर का सबदु कमाइ 11 सची वाणी करम करे अनदिनु नामु धिआइ नानक जितु आपे -11 तित लगे कहणा किञ्च त जाइ॥ १॥ म० 3 H नाम खजाना सदा है भगति भरे भंडारा ॥ सतगुरु दाता जीश्र अनदिनु कीरतनु करहि गुर के सबदि सद जीवै देवग्रहारा ॥ सदा गुरू का सद उचरहि जुगु जुगु वरतावग्गहारा।। श्रपारा ॥ सवद् मुखि वसे सहजे करे वापारा ॥ **अंतरि** गुरगित्रानु है मुकति करावणहारा ॥ नानक जिसनो नदरि करे सो पाए सो ॥ पउड़ी ॥ धंनु धंनु सो गुरसिख कहीए दरि सचित्रारा ॥ २ धंतु सो जो सतिगुर चरणी जाइ पइत्रा ॥ धंतु ग्रसिख् कहीए रामु कहित्रा ॥ धंनु धंनु सो गुरसिखु कहीऐ हरिनामा मुखि जिनि सुगीऐ मनि धंनु अनुदु भइऋा जिसु हरिनामि -11 धंनु सो सेवा करि हरिनोमु सतिगुर कहीए जिनि ग्रसिख लइस्रा 11 はなななななな तिसु गुरसिख हंउ सदा नमसकारी जो भागौ ॥ सलोकु म० ३॥ मनहंठि किनै न पाइओ गुरसिख चलित्रा ॥ १८ भेख करि मनहि भरमदे II . सभ थके करम कमाइ भाइ।। रिधि सिधि सम्रु मोहु है नाम्रु न वसै मनि आइ।। दुजै गुर निरमल होवे अगिआन अंधेरा जाइ ॥ नामु रतन् घरि सहजि समाइ ॥ १ ॥ म० 3 11

**电影电影电影电影电影** ब्राइब्रो नामि न लगो पिब्रारु ॥ रसना फिका बोल्खा नित नित नानक किरति पहुए कमावसा कोइ न मेटखहारु ॥ होइ ख्यार - 11 इमारा जितु मिलिए धनु सतपुरख सतिगुरू धन् आई धन धनु सतप्रस्व सतिगुरू हमारा जित् हरि मगति पाई हरि सतिगुरू भगत n धन धन जिसकी सेवा हरिनामि लिव लाई हम धनु सतिगृरू वैरी जिनि सम हमारा मित्र दिखाई हरि सतिगृह धन् धन प्तित्र हमारी प्रीति चर्चाई ॥ १६ ॥ मलोकु म० नित भरे संम्हाले ।। मिलदिया जे नीव्यति रासि करे ॥ १ ॥ म० १ नानक गाली कडीआ n तिचरु जाखें मला लेव करि जिचर पडडी चिनि उपाए जीश्र तिनि श्रमत भोजन चारिवद्या तिपति मिटी श्चंदरि वरते किनै निरली जन नानक भए निहाल प्रभ की पाखिया ॥ २०॥ सलोक को वेखदा जेता जगत संमारु ॥ डिउँ होवई जिचरु सबदि न करे बीचारु ॥ इउसै मैलू न चुकई नामि लगै पित्रारु ।। इकि त्रापे बलिस मिलाइत्रानु दुविधा तजि विकार

नानक इकि दरसञ्ज देखि मरि मिले सतिगुर हेति पिश्रारि ॥ १ ॥ म० ३ ॥ सेवित्रो मुरख ग्रंध गनारि ॥ दज्जै करे गुरु विसारिश्रा से कारगि प्रकार n जिन नानक गरमती सख पाइम्रा बखसे बखसणहार ।। ।। त आपे आपि आपि सम्र करता कोई दजा इरि आपे बोले आपि बलावें हरि आपे जलि घलि रिं रहीए ॥ हरि आपे भार हरि आपे छोडे मन हरि सरखी पहि सकै रहीए ॥ हरि विज कोई मारि जीगालि न मन तिचिड

नाह विमाईए जन नानक गुरसुलि हरि लहीए ॥ २१ ॥ १ ॥ गुप्

उठदिया

П

बहदिया सुतिया

हरि

सदा

निसल होड रहीए

**6本状态态表示表示表示表示。表示表示** 



चउपदे 8 11 सभना मरणा सोरिं महला ऋाइऋा ? त्रागै सिश्राणिश्रा मिल्णु नाह जाइ 11 वेछोड़ा सभनाह ॥ पुछहु वीसर वेदन तिनाइ भी साहिबु वडड़ी 11 ? सालाहिह होइं करि 11 रहाउ ॥ जाकी नदरि सुखु सदा होसी सोइ ॥ सभना दाता एकु त् सालाह्या थीऐ रंन कि रुंने होइ भावे सो 11 7 11 तिसु गई वजाइ जो **असमानि** न मावनी तिन 11 जागाहि स्लीत्रा काहे मिठा खाहि 3 नानक पाइ ॥ जंजीर ॥ जे गुण होनि कटीश्रनि भाई तेते गली त जेतड़े अउगुग् मारि कढहु मंनीत्रनि वेपीर ॥ ४ ॥ १ ॥ सोरिंड से वीर गए न हाली किरसाणी करगी पाणी तन सरम् मनु महला वीजु संतोख गरीबी वेसु सुहागा रखु भाउ खेतु ॥ नाम्र देखु ॥ १ ॥ वावा साथि घर भागठ न होइ॥ से माइश्रा जगु मोहित्रा विरला वू भै कोइ ॥ रहाउ ॥ इनि माइत्रा करि सोच करि सुरति भांडसाल करि वथु II तिसु श्रारजा सचु नाम्र लै सिउ वग्रजारिश्रा विचि तिसनो वगाजु कारे रख़ II मन लाहा हसु ॥ २ ॥ सुणि सासत सउदागरी सतु घोड़े लैं चलु ॥ खरचु बंतु चंगित्राईत्रा निरंकार देसि जाहि-ता सुखि लहि मतु मन जागिहि कलु 11

विद्या करि घावणी ताको आसै धंतु ॥ नानक वेखे नदिर हरि चंदे पवगय वंतु ॥ ४ ॥ ४ ॥ सारिठ म० १ चउतुके ॥ माह वाप को वेटा नीका ससुरे चतुरु जबाई ॥ वाल कंनित्रा कउ बापु रिश्रारा माई को अति माई ॥ हुकसु महत्रा बाहरु घर छोडित्रा तिन मिंह भई पराई ॥ नामु दातु इसनातु न मनमुखि तितु तिन पृद्धि पुमाई ॥ १ ॥ मनु मानित्रा नामु सखाई ॥ पाइ परउ ग्रुर के चित्रारे जिनि साची वृक्त चुकाई ॥ रहाउ ॥ जब सिउ सूठ प्रीति मनु वेधिया जनसिउ वादु रचाई ॥ माहत्रा मननु अहिनिसि मनु जोई नामु न लेवे मरे विद्यु खाई ॥ संघ्या वैधि रता हितकारी

नामु न लेवे मरे विस्तु स्वाई ॥ गंध्य वैशि रता हितकारी
नामु न लेवे मरे विस्तु स्वाई ॥ गंध्य वैशि रता हितकारी
स्वदं सुरति न आई ॥ रंगि न राता रिप्त नहीं येथिया मनहित्त
पति गवाई ॥ २ ॥ साथ समा महि सहसु न चारित्रथा
जिह्ना रसु नहीं राई ॥ मनु तनु घनु अपुना करि जानित्रा
दर की स्वयरि न पाई ॥ अस्तो मीटि चलिया अधिभारा

जिह्नया रख्नु नही रार्ह् ॥ मनु तनु घनु अपुना करि जानिया

दर की स्वयि न पाई ॥ अस्तो मीटि चिस्त्रमा अधिआर।

दर की स्वयि न माई ॥ अस्त दिर शाधा उउर न पाने अपुना कीया

कमाई ॥ ३ ॥ नदिर करे ता अस्ती वेसा कहसा कयनु न जाई ॥ कंनी

सुणि सुणि सपदि सलाही अंग्रुत रिदै वसाई ॥ निरमउ निर्कार

निर्वेठ पूरन जोति समाई ॥ नानक गुर विद्यु अरस्त न माने सिव

नामि वडिक्याई ॥ ४ ॥ ३ ॥ सोरिठ महला १ इतुके ॥ पुढु घरती पुडु

पाणी श्रासणु चारि कुंट चडवारा ॥ सगल भवस की मृरित एका

पृत्ति वर्ते टकसाला ॥ १ ॥ मेरे साहिया तेरे चोज विडाया ॥ जिल

प्रित्त तेरे टकसाला ॥ १ ॥ मेरे साहिया तेरे चोज विडाया ॥ जहि

प्रति करें दकसाला ॥ १ ॥ मेरे साहिया तेरे चोज विडाया ॥ उहाउ ॥ जह

जह देखा तह जोति तुमारी तेरा रूपु किनेहा ॥ इक्त रूपि किरिह

पर्रांचा कोइ न किसही जेहा ॥ २ ॥ श्रांडज जेरज उत्तयुज तेरज तेरे

कीते जंता ॥ एकु पुरसु में तेरा देखिआ तू समना माहि रखंता ॥ ३ ॥

तेरे गुख यहुते में एकु न जाखिआ में मृर्स्त किन्नु दीजे ॥ प्रण्यित

सी नानक ग्रुनि मेरे साहिया इबदा पथर लीचें ॥ ४ ॥ ४ ॥ ४ ॥ से सोरिट महला १ ॥ इउ पापी पतितु परम पालंडी तृं तिरमर्ख से निरंकारी ॥ अंमृतु चालि परम रिम राते टाकुर सरिण तुमारी ॥ अंमृतु चालि परम रिम राते टाकुर सरिण तुमारी ॥ अंमृतु चार्ष महतु नाम्र

**张本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本** 

**表張該該該該該該該該該該該該該** पल साचै धन सवदि समागो П रहाउ तू पूरा हम ऊरे होछे तू गउरा हम हउरे ॥ तुभ ही मन राते अहि निसि परभाते हरि रसना जिप मनरे ॥ २ ॥ तुम साचे हम ही तुम भेदि फ़्रानि साचे ॥ अहिनिसि नामि रते स्रचे मरि जनमें से काचे ॥ ३ ॥ अवरु न दोसे किस सालाही तिसहि कोई ॥ प्रणवति नानकु दासनिदासा गुरमति जानिश्रा सोई ॥ सोरिं महला १ ॥ अलख अपार अगंम अगोचर ना करमी ॥ जाति अजाति अजोनी संभउ ना तिष्ठ भाउ न भरमा॥ १॥ साचे सचित्रार विटहु कुरवाणु ॥ ना तिसु रूप वरनु नही रेखित्रा ॥ रहाउ ॥ ना तिसु मात पिता सुत वंभप ना तिसु कामु न नारी॥ अकुत्त निरंजन अपर परंपरु सगली जोति त्रमारी घट घट अंतरि त्रहमु ल्रकाङश्रा घटि घटि जोति सवाई वजर कपाट मुकते गुरमती निरभै ताड़ी लाई ॥ ३॥ जंत उपाइ कालु सिरि जंता वसगति जुगति सवाई ॥ सतिगुरु सेवि पदारथ्र पावहि छुटहि सवदु कमाई ॥ ४ ॥ स्चै भाडे साचु समावै विरले स्चा परमतंत्र मिलाइत्रा नानक सरिण तुमारी II त्र ॥ जिड मीना 11 वितु पाणीएं तिउ तिउ हरि विनु मरीऐ रे मना जो विरथा जावै सासु ॥ १ ॥ मन रे राम नाम जसु लेइ ॥ विनु गुर इह रस् लहउ गुरु मेलैं हरि देइ ॥ रहाउ ॥ संत जना मिलु संगती तीरथु होइ ॥ श्रठसठि तीरथ मजना गुर दरसु परापति होइ 11 जिउ जोगी जत बाहरा तपु नाही सतु संतोखु ॥ तिउ नामै देहरी जम्रु मारै अंतरि दोखु ॥ ३ ॥ साकत प्रेम्र न पाईऐ पाईऐ सतिगुर गुरु मिलै कहु सुखदुख दाता नानक सिफति ॥ ७ ॥ सोरि महला १ ॥ तू प्रभ दावा दानि मति पूरा हम थारे भेखारी जीउ ॥ मैं कित्रा मागउ किछु थिरु रहाई हरि नामु विश्रारी जीउ 11 8 घटि घटि रवि रहिञ्जा वनवारी 11 जलि थलि महोञ्जलि ग्रपतो वरतै देखि निहारी गुरसबदी जीउ ॥ रहाउ ॥ मरत पइत्राल ंत्रकासु दिखाइश्रो गुरि सतिगुरि किरपा

TO THE THE PERSON OF THE PERSO भीवरि ।। सो ब्रह्म श्रजोनी है भी होनी घट धारी जीउ इह जगु वपुरो देख प्ररारी जीउ ॥ २ ॥ जनम मरन कउ पाईऐ साकत द्जै मगति विसारी जीउ ॥ सतिगुरु मिलै त गुरमति बोजी हारी जीउ ॥ ३ ॥ संविगुर बंधन वोड़ि निरारे बहुड़ि न गरम जीउ ॥ नानक गित्रान रतन परगासित्रा हरि यसिया निरंकारी जीउ ॥ ४ ॥ = ॥ सोरिठ महला १ ॥ जिस्र जल निधि कारिए तम जिंग बाए सो अंमृत गुर पाही जीउ वेसु भेल चतुराई दुविधा इह फलु नाही जीउ ॥ १ ॥ मन रे थिठ रहु मतु कत जाही जीउ ॥ बाहरि इदत बहुत दुखु पानहि घरि श्रमृतु घट माही जीउ ॥ रहाउ ॥ अवगुख जोडि गुणा कउ धावहु पछताही जीउ ॥ सर की सार न व्यपसर फिरि कीच बुडाही जीउ ॥ २ ॥ श्रंतरि मैल लोभ सद भूठे वाहरि नावह काही जीउ ॥ निरमल नाम्र परहरि श्रीतर की गति ताही जीउ।। ३ H तिझागहु सचु गुरवचनी फलू पाही जीउ जिउ मार्चे तिउ शासह हरि जीड अन नानक सबदि सलाही ।। ४ ।। ६ ।। सोरठि महला १ पंचपद ।। अपना घरु मृसव जोइन लागा ॥ घरु दरु राखि न साकडि की परघरु जे रस चालहि जो गुरम्रस्ति सेवक लागा ॥ १ ॥ मन रे विसारि लोमाने फिरि श्रनस नाम्र रोवहि हरख रहाउ H श्चावत कउ इ.स. ग्रास नाले लागा ॥ व्यापे दुख श्रुख भोगि भोगावे गुरप्रुख सो अनरागा ॥ २ ॥ इरि रस ऊपरि अवरु किया कहीएे जिनि पीआ समु खोइचा जा साकत सो इपतागा ॥ मोइत्रा मोहित जिनि 👯 दुरमित लागा ॥ ३ ॥ मन का जीउ पवन पति देही देही महि देउ । जे तू देहि त इरि स्सा गाई मल त्यते इरि लियलागा ।। गुरि मिलिए पाईऐ थ ।। साथ संगति महि हरि रख मागा ॥ नानक राम नामु जपि गुरमुखि हरि पाए मसतकि थ II १० II सोरठि महला १ II सरव जीव्या सिरि लेख धुराह ĮĮ. श्चापि . कोई जीउ ik/运动运动运动运动运动运动运动运动运动运动运动 करि देखें दुकिम चलाए सोई जीउ॥१॥ मन रे राम जपह सुख होई॥ श्रहिनिसि गुर के चरन सरेवहु हरि दाता भ्रगता सोई।। रहाउ ।। जो श्रंतिर सो वाहरि देखहु श्रवरु न दुजा कोई जीउ ॥ गुरमुखि एक इसटि करि देखहु घटि घटि जोति समोई जीउ ॥ २ ॥ चलतौ ठाकि रखहु गुर मिलिए इह मित होई जीउ ॥ देखि घरि अपनै होई विसर जीउ पीवह दुख् सुखु 11 3 11 पाईऐ निज घरि होई श्रपिउ परम जीउ वासा सुख जनम 11 गाईऐ पुनरि जनमु होई जीउ भंजन न 11

## सोरिं महला १ घरु ३

पारबहुमु परमेसरु नानक गुर मिलिया सोई जीउ ॥ ४ ॥ ११ ॥

भेदु

ततु निरंजनु जोति सवाई सोहं

न कोई जीउ

- 11

श्रपरं पर

१ त्रों सितगुर प्रसादि ।। जा तिसु भाषा तदही गाया।। ता गावे का फलु पाया ।। गावे का फलु होई ।। जा त्रापे देवे सोई ।। १ ।। मन मेरे गुरवचनी निधि पाई ।। ताते सच मिंह रहित्रा समाई ।। रहाउ ।। गुर साखी श्रंतरि जागी ।। ता चंचल मित तित्रागी ।। गुर साखी का उजीश्रारा ।। ता मिटित्रा सगल श्रंध्यारा ॥ २ ।। गुरचरनी मनु लागा ।। ता जम का मारगु भागा ।। भै विचि निरभं पाइश्रा ।। ता सहजे के घरि श्राइश्रा ।। ३ ॥ भणति नानक युभे को वीचारी ।। इसु जग मिह करणी सोरी ।। करणी कीरति होई ।। जा श्रापे मिलिश्रा सोई ॥ ४ ॥ १ ॥ १ २ ॥

## सोरिं महला ३ घर १

१ श्रों सितगुर प्रसादि।। ।। सेवक सेव करिह सिभ तेरी जिन सबदे सादु आइआ ।। गुर किरपा ते निरमलु होत्रा जिनि विचहु आपु गवाइआ ।। अनिदनु गुगा गाविह नित साचे गुर के सबदि सुहाइआ ।। १।। मेरे ठाकुर हम वारिक सरिण तुमारी ॥ एको सचा सचु तू केवलु आपि मुरारी ॥ रहाउ ।। जागत रहे तिनी प्रभु पाइआ सबदे हउमे मारी ।। गिरही मिह सदा हिर जन उदासी गिआन तत

बीचारी ॥ सितगुरु सेवि सदा सुखु पाइत्रा हरि राखिआ उरघारी ॥ २ ॥ इहु मनुत्रा दहदिसि धावदा दुजै भाइ खुत्राहत्रा ॥ मनमुख मुगधु हरिनामु न चेतै बिरथा जनमु गवाइश्रा ॥ सतिगुरु भेटे ता नाउ पाए हउमै मोहु चुकाइश्रा ॥३॥ हरिजन साचे साच कमावहि गरकै सर्वाद वीचारी ॥ आपे मेलि लए प्रभि साचै साचु रिल्आ उरधारी ॥ नानक नावहु गति मति पाई एहा रासि हमारी ॥ ४ ॥ १ ॥ सोरिंठ महत्ता ३ ॥ भगति खजाना भगतन कउ दीवा नाउ धनु सचु सोइ।। अलुड नाम धनु कदे निसुटै नाही किनै न कीमति होइ ॥ नाम धनि मुख उजले होए हरि पाइत्रा सचु सोइ ॥ १ ॥ मन मेरे गुरसवदी हरि पाइत्रा जाइ ॥ विनु सबदै जग अलदा दरगह मिलें सजाइ।। रहाउ ।। इसु देही अंदरि पंच चोर यसहि कामु क्रीयु लोश्च मोहु श्रहंकारा ॥ श्रंमृतु लुटहि मनमख नही युक्तहि कोइ न मुर्गे प्कारा ॥ अंधा जगतु अंधु वस्तारा बाक्क गुरू गुवारा ॥ २ ॥ हउमे मेरा करि करि निमुत्ते किहू चलैं न चलदिका नालि ॥ गुरमुलि होवै सु नामु थिश्रावै सदा हरिनाम् समालि ॥ सची वासी हरि गाये नदरी नदिर निहालि ॥ ३ ॥ सतिगर गित्रात घटि चानणु अमरु सिरि बादिसाहा ॥ अनदितु भगति करहि राती राम नाम्न सञ्च लाहा ।। नानक राम नामि निसतारा रते हरि पाहा ॥ ४ ॥ २ ॥ सोरिंड म० ३ ॥ दासनिदास होर्रे ਗ਼ इरि पाए त्रिचहु आपू गर्वाई ॥ भगता का कारज हरि अनदिनु इरि गुण गाई ॥ सबदि रते सदा इक रंगी दरि सिउ रहे समाई ॥ १ ॥ इरि जीउ साची नदरि तमारी ॥ श्रापिश्रा नो कपा करि पित्रारे राखद्र पैज हमारी ॥ रहाउ ॥ संबंदि सलाही सदा हउ जीवा गुरमती भउ भागा ॥ मेरा श्रवि सुत्रालियो गुर सेनिया चित लागा 11 साचा सबद सच पाणी सो जन अनदिनु जागा ॥ २ ॥ महा गंमीरु मुखदाता तिस का श्रंत न पाइत्रा ॥ पूरे गुर की सेग कीनी श्रचित इरि मंनि वसाइया ॥ मनु तनु निरमलु सदा सुधु श्रंतरि भरष्ठ चुकोइमा ॥३॥ इरि का मारगु सदा पंधु निखड़ा को पाए

洒 गुर वीचारा ॥ हरि कै रंगि राता सबदे माता हउमै तजे विकारा नानक नामि रता इक रंगी सबदि सवारणहारा ॥ ४ ॥ 3 सोरिंठ महला ३ ॥ हरि जीउ तुधुनो सदा सालाही पित्रारे जिचरु घट अंतरि है सासा ॥ इक्क पलु लिनु विसरिह तू सुत्रामी जानउ-वरस पचासा ॥ हम मुगध सदा से भाई मूड़ ग्र सबदि तुम त्रापे देहु चुमाई ॥ हिर जीउ तुधु प्रगासा ।। १ ।। हरि जीउ विटहु वारित्रा सदही तेरे नाम विटहु वाल जाई ॥ रहाउ ॥ हम सवदि मृए सबदि मारि जीवाले भाई सबदे ही मुकति पाई तनु निरमलु होत्रा हरि वसित्रा मनि ऋाई ॥ सबदु ग्रर दाता जितु मनु रात। हरि सिउ रहिया समाई ॥ २ ॥ सबदु न जाग्रहि से अने वोले से कितु आए संसारा ।। हरि रसु न पाइआ विरथा जनमु गवाइत्र्या जंमहि वारोवारा ॥ विसटा के कीड़े विसटा माहि समाणे मनमुख मुगध गुवोरा ॥ ३ ॥ त्रापे करि वेखै मारगि लाए भाई तिसु विनु अवरु न कोई ॥ जो धुरि लिखिआ सो न मेटें भाई करता करे सु होई ॥ नानक नासु वसित्रा मन अंतरि भाई अवरु न दूजा कोई ॥ ४ ॥ ४ ॥ सोरिठ महला ३ ॥ गुर्शुंख भगति करहि प्रभ भावहि अनदिनु नामु वखाणे ॥ भगता की सार् करिह त्रापि राखिह जो तेरैं मिन भागे।। तू गुणदाता पछाता गुण किह गुणी समाणे।। १।। मन मेरे हिर जीउ सदा समालि।। श्रंतकालि तेरा बेली होवे सदा निवहै तेरे नालि ॥ रहाउ ॥ चउकड़ी सदा कमावहि ना बुकाहि वीचारे ॥ निंदा कूड़ किनि फल्ल हरणाखस नखिह विदारे पाइश्रा ॥ प्रहिलांदु अनु सद हरि गुगा गावै लए उबारे ॥ २ ॥ हरि जीउ त्रापस कउ वह करि जाण्हि मनमुखि मति काई ॥ साधू न जन की निंदा विश्रापे जासनि जनग्र गवाई 11 राम नाम्र कदे चेतिह नाही पछुताई श्रांति ॥ ३ ॥ सफलु जनमु भगता गए का कीता गुर सेवा आपि लाए ॥ सबदे राते सहजे माते अनदिनु हरि गुर्ण गाए ॥ नानक दासु कहै बेनंती हउ लागा तिन के पाए॥ ४॥ ५ ॥ सोरिंठ महला ३ ॥ सो सिखु सला वंधपु है भाई जि गुर भागो विचि त्रावे ॥ त्रापर्णे भार्णे जो चलै **水水水水水水水水水水水水水水水水水水水** 

सुख़ कदे न पावे माई चोटा खार्ने ॥ नित्र सविग्रर फिरि फिरि ॥ इरि के माई सुद्देले 8 दास ħ कारे आपे मेलि मिलाई ॥ रहाउ ॥ इह कुटंब सस् दख माई मरमि ग्रला सेंसारा 11 गुरश्चित मोल दुश्चारा ॥ करम करहि गुर वारोत्रारा ॥ २ पद्धाणिह मरि अनमहि ॥ इउ मेरा रहिआ माई कोइ न किसंही करेंग गुरम्रुखि पाइनि 11 महल गावनि निज परि होइ बसेरा ॥ ऐथै यस Ħ আণু है तिसु केरा ॥ ३ ॥ सतिग्रह्न सदा दहबाल है माई विशा भागा वेखै किन्ना पाईएँ ॥ एक नदरि करि सम ऊपरि जेहा भाउ वेहा 9 ।। नानक नाम वसै मन अंतरि 9 विचह आप 01 ॥ सोरिं महला ३ चीतुके। सची मगित सितगुर 0 सेवे हउमै सपदि बाणी ॥ सविग्रह सदा सस पाए वित्र ग्रर साचे मगति न होती होर भूली फिरै इमागी॥ मनभूखि फिरहि सदा द्वा पानहि इति प्रप निष्य पाणी ॥ १ र सेदा रहह सरखाई ॥ श्रापखी नदिर करे पति राखे विडिधाई || रहाउ || पूरे गुर ते बापू पद्याता सपदि सपै बीचारा ॥ हिरदे जग जीनन सद बसिया तजि काम क्रोध्र बहंकारा ॥ रशिया सम ठाई हिरदे नाम अपारा जुगि п ज़िम वासी सबदि पद्राची नाउ मीठा मनहि पिद्यारा सतिगुरु सेवि ш 2 П जिनि नाम पद्याता सफल जनम जिंग आहमा इरि -11 सदा मन वपविमा गुण गाउँ गुणी अघाइमा ॥ कमल प्रगासि सदा रंगिराता अनहद समद वजाइमा n तन पाणी सचे सचि समाइका ॥ ३॥ राम नाम की गति कोइ होरी मग्र पदार्थे हरि समाई गुरमुखि II 丑 रमाई ॥ जप तप्र संजम्र सम् ग्रर ते होर्न दिखे नाम वसाई ॥ समासदि से जन सोहिन दरि सार्च दतके॥ सविगर मिलिए उत्तरी ð सो निस् सो गुरू ŝ ð ता पुरु पाइ п जिग्र 8

६०२

६०३) <u>然来苏克西市水水市市东水水市 东北市市</u>东港港 लिव लाइ।। मन हरि जिप मीठा लागै भाई गुरमुखि पाए हरि थाइ।। रहाउ ।। विनु गुर प्रीति न ऊपजै भाई मनमुखि द्जै भाइ ॥ तुह कुटहि मनग्रुख करम करहि भाई पलै किछू न पाइ 11 7 11 मिलिए नामु मनि रविश्रा भाई साची गुर प्रीति पित्रारि ॥ सदा हिर के गुण रवे भाई गुरकै हेति अपारि ॥ 3 त्राइत्रा सो परवाणु है भाई जि गुर सेवा चितु लाइ नानक नामु हरि पाईऐ भाई गुर सवदी मेलाइ ॥ ४ 11 = 11 सोरिं महला ३ घरु १ ॥ तिही गुणी त्रिभवणु विश्रापित्रा भाई गुरमुखि वूक वुकाइ है।। राम नामि छुटीऐ लगि भाई पूछ्ड गित्रानीत्रा जाइ ॥ १ ॥ मन रे त्रैगुग छोडि चउथै चितु लाइ ॥ हरि जीउ तेरे मिन वसे भाई सदा हरि के गुगा गाइ ॥ रहाउ ॥ नामै ते सभि ऊपजै भाई नाइ विसरिए मरि जाइ ।। त्रगित्रानी जगतु ऋंधु है भाई सूते गए मुहाइ 11 गुरम्रुखि जागे से उवरे भाई भवजन्तु पारि उतारि ॥ महि जग लाहा हरिनामु है भाई हिरदै रिलित्रा उरधारि ॥ ३ ॥ गुर सरगाई उवरे भाई रामनामि लिव लाइ ॥ नानक नाउ नाउ तुलहड़ा भाई जितु लिंग पारि जन पाइ ॥ ४॥ ६ ॥ सोरिंठ महला ३ घरु १ ॥ सतिगुरु सुख सागरु जग अंतरि होरथे सुखु नाही॥ हउमें जगतु दुखि रोगि वित्रापित्रा मरि जनमै रोवै धाही ॥ १ ॥ प्राणी सतिगुरु सेवि सुखु पाइ ॥ सतिगुरु सेविह ता सुखु पाविह नाहि त जाहिगा जनमु गवाइ ॥ रहाउ ॥ त्रै गुण धातु बहु करम कमावहि सादु न श्राइत्रा ॥ संधित्रा तरपणु करहि हरि रस गाइत्री दुखु पाइत्रा ॥ २ ॥ सतिगुरु सेवे सो वडमागी जिसनो त्रोपि मिलाए ॥ हरि रसु पी जन सदा दृपतासे विचहु श्रापु गवाए ॥ ३ ॥ इहु जगु अंघा सभु श्रंधु कमावै विनु गुर नानक सतिगुरु मिल मगु न पाए ॥ त श्रखी वेखे श्रंदरि सचु पाए ॥ ४ ॥ १० ॥ सोरिं महला ३ ॥ बिनु सितगुर सेवे लागा जुग चारे भरमाई ॥ हम दीन तुम बहुता दुखू जुग् देहि बुक्ताई ॥ १ ॥ हरि जीउ कृपा करहु तुम जुगु दाते सबदे पित्रारे ।। सतिगुरु दाता मेलिं मिलावहु हरिनामु देवहु 本志:本志志志志·本本志志·本本本志·本本法

( ६०४ )

आधारे मारि दविधा सहजि रहाउ 11 मनसा H पाइत्रा नामु अपारा ॥ इरि रस् समार्गा चालि मन् निरमल् होत्रा किलबिख काटणहारा ॥ २ ॥ सबदि मरह फिरि जीवह सदही ता फिरि मरणु न होई ॥ अंमृतु नामु सदा मनि मीठा सबदे पार्व कोई ॥ ३ ॥ दातै दाति रखी हथि अपसै जिस्र मानै तिस हेई सेई ॥ ४ सोरठि नामि रते सुख पाइका दरगह जापहि n 28 महला ३॥ सर्विगुर सेवे ता सहज धुनि उपजे गति मति पाए ॥ इरि का नामु सचा मनि वसित्रा नामे नामि समाए 11 विनु सतिगुर सभु ज्यु वउराना ।। मनग्रलि श्रंधा सबद् भठ भरमि धलाना ॥ रहाउ त्रे गुण माइत्रा भरमि - 11 हउमें बंधन कमाए ॥ जंमणु मरणु सिर ऊपरि ऊभउ गरम दुखु पाए ॥ २ ॥ त्रै गुर्ण वरतिह सगल संसारा हउमै विचि पति खोई ॥ गुरम्रुखि होवे चउथा पद चीने रामनामि सुखु होई ॥३॥ त्रै गुणु समि तेरे तु आपे करता जो त करहि स होई।। नानक राम नामि निसतारा सबदे हउमै खोई ॥ ४ ॥ १२ ॥ सारिं महला ४ घरु १ १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ।। आपे अप्पे वस्तदा पित्रामा आपे श्रापि श्रपाहु ॥ वराजारा जगु त्रापि है पित्रारा द्यापे साह ॥ श्रोपे वराज वाचारीश्रा पित्रारा श्रापे मन्त्र वेमाह ॥ जिप मन हरि हरि नाम्र सलाह ॥ गुर किरपा ते पाईए श्रंमृतु श्रगम श्रथाह ॥ रहाउ ॥ श्रापे सुणि सभ वेखदा पिश्रारा मुहाहू ॥ आरो उम्बद्धि पाइदा विद्यारा प्रस्ति बोले आपि विवाले राहु ॥ व्यापे ही सञ्च व्यापि है पित्राग क्रापे वेषरवाह ॥ २॥ ग्रापे श्रापि उपाददा पित्रामा मिरि श्रापे धंघडै लाह । आपि कराए साखती पित्रारा त्रापि मारे मिर जाहु ॥ श्रापे पतस्यु पातस्वी लंघादु ॥ ३ ॥ व्यापे मागरु पित्रारा चापे पारि वोहिथा गुरु खेवडु आपि चलाहु ॥ आपे ही चड़ि लंधदा पिआग करि चोज a वेर्ख पातिसाहु ।। आपे ऋापि दहश्रालु है पियारा जन नानक बलसि 0 मिलाहु ॥ ४ ॥ १ ॥ सोरिंठ महला ४ चउथा ॥ त्रापे अंडज जेरज

**表表表表 法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法** यापे सम आपे लोइ आपे आपे सेतज उत्रभुज खंड 11 सृत् 的名词形式的名词形式 ऋापे स्तधारु ही सकती जगत मगीआ करि परोइ 11 वह है विश्राग सत खिंचे ढिह ढेरी होइ॥ मेरे विनु ıİ हरि मन 8 सनिगुर पिश्रारां करि विचि निधानु नाम्र 11 थलि ऋापे चोड I) जल रहाउ मुख -11 पिश्रारा सभना रिजक समाहदा **ऋापे** करे होड स II प्रभ श्राप यापे खेल खेलाइदा पिश्रारा द्जा अवरु न कोड आपे ही आपि निरमला पिआरा आपे निरमल सोइ होड २ आपे करे श्रापे अलख कीमति पाइदा पिश्रारा स्र 11 हाइ त्रापे गंभीरु है न लखीएे पित्रारा त्रापि लखावे सोइ गहिर 11 3 11 आपे भोगवै पिश्रारा ॥ सभि घट पित्रारा तिसु जेवड अवरु न कोइ गुरम्रुखि वरतदा पित्रारा विचि नारी पुरख सभू सोइ ॥ नानक गुपतु होइ ॥ ४ ॥ २ ॥ सोरठि महला ४ ॥ त्रापे ही सभु त्रापि 语语语 वेखि करि चोज श्रापे थापि उथापे ।। श्रापे विगमदा पित्रारा Sho पित्रारा आपे गुरमुखि जापे विशा तिशा सभतु आप ॥ ऋषि 语统统语 ॥ १॥ जपि मन हरि हरि नाम रसि भ्रापे ॥ अंमृत नामु महा मीठा ग्रसवदी चित्र जापै श्रापे तीरथु तुलहड़ा पिश्रारा 11 ॥ रहाउ त्रापै।। त्रापे जालु वताइदा हरि पिश्रारा सभु मछुली जग जापै ॥ श्रापि श्रमुल न भुनई पिश्रारा दुजा श्रावरु न 211 धुनि आपि वजाए आपै ॥ आपे जोगी श्रापे पि आरा तपु तापै।। त्रापे सतिगुरु आपे ही आपि पिश्रारा प्रभू आपै आपे नाउ जपाइदा पिआरा 3 11 ही  $\Pi$ आपि है पिश्रारा आपे अंमृत् ही जापै ॥ आपे हरि रसि धापै॥ श्रापे श्रापि सलाहदा पिश्रारा जन नानक ऋावे कंडा ऋापिं सोरि नराजी प्रभि 11 आपे ऋापे ॥ आपे साह तोलाइ आ वगजारा आपे तोलि वगाजु पिआर धरती साजीश्रन पिछै ऋापे रंक कराइआ H मेरे हरि ? 11 मन हरि धिआइ चड़ाइश्रा H हरि हरि निधान हे नाम्र पित्रारा 11 सुख् पाइश्रा गुरि पूरे आपे धरती मीठा -11 आपि रहाउ Ш लाइश्रा जलु 

पित्रारा त्रापे करे कराइत्रा ॥ त्रापे हुकमि करतदा पित्रारा जलु माटी बंधि त्र्यापे ही भउ पाइदा पित्रारा वंनि हटाइथा।। २।। आपे कासट आपि डरि पिआरा विचि कासट श्चगनि पित्रारा भे अगनि रखाइया ॥ श्रापे ही आपि वरतदा द्यावे मारि जीवाइदा विद्यारा साह नैरे समि लगह्या !! ३ ॥ आपे ताल दीवाल है पित्रारा आपे कार लाइया ॥

जिउ श्रापि चलाए तिउ चलीए पिश्रारे जिउ हरि प्रम मेरे आपे जीती जीत है पिस्रास जन नानक वजहि वजाहुआ ।। ए ।। ४ ॥ सोरांडे व्यापे समिट उपाइदा पिश्रारा श्चापि निवासिया विद्यारा ताण

आपे আবি दइआ करि रखदा विश्वारा सुघड सजाल ॥ १ ॥ मेरे मन जपि राम नाम नीसाल सव संगति II मिलि विश्राह त हरि हरि वहडि न आनग जाग्र 11 रहाउ पित्रारा आपे ही आपे बखस आपे ही ग्रेख वस्तदा परवाद्ध

कराइदा पिद्यारा आपे सच्च नीसाला ॥ आपे हकमि वरतदा आपे ही फ़रमाण ॥ २ ॥ आपे भगति विधारा भंडार है दिवावे देवे दाग्रा ॥ आपे सेउ कराइदा पित्रारा श्रापि धापे ताडी लाइदा पिश्चारा द्यापे गुणी निघात

वडा आपि है पिआरा'आपे ही श्चापे परघारा fr ा। द्यापे पित्रारा श्रतल तलाइदा मोरिट महला 9 11 श्रापे भगति उमाहा 11 धापे समदि समाहा ॥ आपे लेखिया आपि लेख लिखाहा ॥ १ ॥ मेरे मन जपि राम नाम्र श्रोमाहा गरि पर हिर वडमामी लै लाहा n

है विद्यारा बनि आपे गऊ चराहा व्यापे साउल कवलीग्रापीड श्चापि पित्रारा पिधारा धापे वंस वजाहा ſì च्चापि पाइदा n 3 चोजाहा करि स्रप n

वेखे द्यापि ॥ आपे हो बल चंद्र कंस केस माराहा उपाददा पिश्चारा

表表表表表表表表表表表表表表表表表表表 表现 पित्रारा वलु भंनै मूरख मुगधाहा ॥ 3 11 सभ आपे जगतु उपाइदा पित्रारा आपे वसि जुगति हथाहा ॥ गलि जेवड़ी त्रापे पाइदा पित्रारा जिउ प्रभु खिंचे तिउ जाहा ।। जो गरवै सो पचसी पित्रारे जपि नानक भगति समाहा।। ४।।६।। सोरिंठ म० ४ दुतुके।। श्रनिक जनम विछुड़े दुखु पाइत्रा मनमुखि करम करें ऋहंकारी ॥ साधू परसत ही प्रभु पाइत्रा गोविद सरिए तुमारी ॥ १ ॥ गोविद प्रीति लगी अति पित्रारी ॥ जब सतसंग भए साधू जन हिरदे मिलित्रा सांति ग्रुरारी ॥ रहाउ तू हिरदे गुपतु वसिह दिनु राती तेरा भाउ न बुक्सहि गवारी ॥ सतिगुरु पुरखु मिलिञ्चा प्रभु प्रगटित्रा गुण गावै गुण वीचारी ॥ २ ॥ गुरमुखि प्रगासु भइत्रा साति त्राई दुरमति बुधि निवारी 11 त्रातम ब्रहमु चीनि सुखु पाइत्रा सतसंगित पुरख तुमारी ॥ ३ 11 पुरखे पुरखु मिलित्रा गुरु पाइत्रा जिन कउ किरपा भई तुमारी ॥ नानक ऋतुलु सहज सुखु पाइआ ऋनदिनु जागतु रहे वनवारी ॥ ४ ॥ ७ ॥ सोरिंड महला ४ ।! हरि सिंउ प्रीति अंतरु मनु वेधिआ हरि वितु रहणु न जाई ॥ जिउ मछुली वितु नीरै बिनसे तिउ नामै विज्ञ मरि जाई ॥ १॥ मेरे प्रभ किरपा जलु देवहु हरि नाई ।। हउ अंतरि नामु मंगा दिन राती नामे ही सांति पाई ॥ रहाउ ॥ जिउ चातृकु जल विनु विललावे विनु जल पित्रास न जाई ॥ गुरमुखि जलु पावै सुख सहजे हरिश्रा भाइ सुभाई ॥ २॥ मनमुख भूखे दहदिस डोलहि बिनु नावै दुखु पाई ॥ जनिम मरै फिरि जोनी त्रावे दरगह मिलै सजाई ॥ ३ ॥ कृपा करहि ता हरि गुण गावह हरि रसु अंतरि पाई ॥ नानक दीन दइआल भए है तुमना सबदि बुक्ताई।। ४ ॥ ८ ॥ सोरिंठ महला ४ पंचपद ॥ श्रचरु चरै ता सिधि होई सिधी ते बुधि पाई ॥ प्रेम के सर लागे तन भीतरि ता अमु काटिया जाई।। १ ।। मेरे गोबिद अपुने देहि वडित्राई ॥ गुरमति जन राम नामु परगासह सदा रहहु सरगाई ॥ रहाउ ॥ इहु संसारु सभु आवगा जागा मन मूरख चेति त्रजागा ॥ हरि जीउ कृपा करहु गुरु मेलहु ता हरि नामि समाणा ॥ २ ॥ जिस की वथ 

( ६०⊏ सोई प्रभु जासे जिसनो देह सु पाए ॥ वसतु श्रन्ए अति श्रगम श्रगोचर गुरु पुरा अलखु लखाए ॥ ३ ॥ जिनि इह चाखी सोई जार्गे गूंगे की मिठिआई ॥ रतनु लुकाइआ लुकै नाही जे को रखेँ लुकाई॥ ४॥ सम्र किछ वेरा तु अंतरजामी तु समना का प्रम्न सोई ॥ जिसनो दाति करहि सो पाए जन नानक अवरु न कोई ॥ ५ ॥ ६ ॥ सोरिंड महला ५ घरु ? तितुके ' १ श्रों सविगुर प्रसादि ॥ किसु हुउ जाची किसु श्राराधी जा सम्रुको कीता होसी ॥ जो जो दीसै वडा वडेरा सो सो खाकू रलसी ॥ निरमउ निरंकारु मव खंडन समि सुख नवनिधि देसी ॥ १ ॥ इरि जीउ तेरी दाती राजा ।। माससु बपुड़ा किथा सालाही किन्ना तिस का मुहताजा ॥ रहाउ ॥ जिनि हरि धित्राहश्चा सभ्र किछु तिस का तिस की भूख गवाई ॥ ऐसा घतु दीब्रा सुखदातै निखुटि न कवही जाई ।। श्रनदु महश्रा सुख सहजि समाखे सविगुरि मेलि मिलाई ।। २ ॥ मन नामु जपि नामु ऋाराधि श्वनदिनु नामु वस्ताची ॥ उपदेसु द्विण साथ संतन का सम चुकी काणि जमायी ॥ जिन कड कृपोलु

होस्रा प्रमु मेरा से लागे गुर की बाखी ॥ ३ ॥ कीमति कउलु करें प्रम तेरा त् सरव जीक्षा दहश्राला॥ सम्रु किछु कीता तेरा वरते किन्ना हम बाल गुपाला ॥ राखि लेहु नानक जनु तुमरा जिउ पिता पूर्त किरपाला ॥ ४ ॥ १ ॥ सोरिंड महला ॥ घरु १ चौतके ॥ गुरु गोविंदु सलाहीपे भाई मनि तनि हिरदे धार ॥ साचा साहिश्र मनि पहा करणी सार ॥ जितु तिन नाम न ऊपजै माई से तन होए छार ॥ साघसंगति कउ यारिश्रा माई जिन एकंकार अधार होह ॥ ग्रुरि पूरी अराधिया माई जिस वे सम्र किछ निहुखे जायाहका माई तिसु बिज अपरु न कोह ॥ रहाउ ॥ नाम 00 पचि ग्रुए माई गणत न बाइ गयी ॥ बिख सच सोच न पाईऐ माई साचा अगम घणी ॥ आरणु जाणु न चुर्र्ड माई क्रुठी दुनी मणी ॥ गुरमुखि कोटि उधारदा माई दे नावै एक करणो ।' २ ॥ मिसृति O भरम् न थनिक आइ सोधिद्या माई तिख सतिग्र फिरि **फिरि** वंधन घारे घरि याकिया माई पाइ करम

淡水田市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市 कुंडा सोधीत्रा भाई विखु सतिगुर नाही जाइ ॥ वडभागी गुरु पाइत्रा सदा है भाई भाई हरि हरि नामु धित्रोइ ॥ ३ ॥ निरमला सच्च साचे सोइ ॥ नदिर करे जिसु त्रापगी भाई परापति तिस भाई विरला कोई मधे जनु पाईऐ कोइ ॥ कोटि होइ रता सचि नामि भाई सुणि मनु तन्र निरमञ्ज - 11 2 11 दुतुके जउ लउ भाउ अभाउ इह - 11 महला ¥ द्राई ॥ त्रान बीचारा आपना करत तंउ लंड मिलग्र ।। माधवे ऐसी देहु बुक्ताई ।। सेवड साध बीच बिखाई ॥ १ नह विसर चसाई ॥ रहाउ H रे मन मुगध म्रहत् रिदे न आई ॥ तुम ऐसी प्रानपति तिआगि चित बैराई ॥ २ ॥ सोगु न विद्याप त्रान त् रचित्रा उरिक्सत्रो संगि पाई बुधि 11 साकत का इउ थापे साधसंगति आपु जैसे पवनु भुलाई ॥ ३ ॥ कोटि पराघ अछादिओ इह मन् कछू न जाई ॥ जन नानक दीन आइओ सरनि सभ लेखा रखहु उठाई ॥ ४ ॥ ३ ॥ सोरठि महला ४ ॥ पुत्र कलत्र लोक गृह वनिता माइत्रा सन वंधेही ॥ श्रंत की वार को खरा होसी न मिथित्रा त्रसनेही ॥ १ ॥ रे नर काहे पपोरहु देही ॥ ऊडि जाइगो धुम वादरो इकु भाजहु राम्रु सनेही।। रहाउ।। तीनि संङिश्रा करि देही श्रामरो गृह महि बैठा होइ भसमेही 11 विसरोही ॥ २ ॥ अनिक भाति करि मणीए साजे काचै तागि परोही ॥ तृटि जाइगो स्तु वापुरे फिरि पाछै पछुतोही ।। ३ ।। जिनि तुम सिरजे सिरजि सवारे तिसु धित्रावहु दिनु रैनेही ॥ प्रभ किरपा धारी जन नानक मैं सित्गुर ब्रोट गहेही ॥ ४ ॥ ४ ॥ सोरिं महला ¥ ॥ गुरु पुरा वडमागी मनहि भइत्रा परगासा ॥ कोइ न पहचनहारा 2 11 अपुने सतिगुर भरवासा ॥ साहिब अपूने दुजा का सुखु पाछै सुख वलिहार ।। आग घरि हमार आनंद सहजा करगौहारा सोई निरभउ खसमु हमारा 11 रहाउ ॥ अंतरजामी नाम आधारा लागे राम 11 २ गुरचरणी इक सफल भए है भी होवनहारा 11 कंठि मूरति द्रसनु प्रभु लगाइ प्रीति पिश्रारो ऋपुनी ٠3 ऋपूने राखे 11 11 वडी 宋宏|宏宏|宏宏宏宏宏宏宏宏宏表表 | 表 |

कारजु श्राहत्रा रासे वस्त्रियाई **श**चर अ सोमा भेटियो सगरी दख विनासे पुरा 11 S गरु पेखे सोरठि महला ५ ॥ सुखीए कउ सम सुखीआ रोगी भारों सम रोगी ॥ करण करावणहार सुआमी आपन हाथि संजोगी ॥ १ ॥ मन मेरे जिनि अप्रना भरध गवाता॥ तिस कै माखै कोइ न भूला जिनि सगलो बहस पछावा ।। रहाउ ।। संत जाका मनु सीतलु स्रोहु जासै सगली ठांढी ॥ इउमै रोगि मत विद्यापित ओह जनमि मरै विललाती ॥ २ ॥ विद्यातु श्रंजन जाकी नेत्री पहित्रा ता कउ सरव प्रवासा ॥ अविश्रानि स्परित नाही बहुड़ि बहुड़ि गरमाता ॥ ३ ॥ सुखि बेनंती सुश्रामी श्चपुने नानक इंड सुखु मागै।।जह कीरतनु तेरा साधू तह मेरा मन लागै ॥ ४ ॥ ६ ॥ सोरिट महला ५ ॥ तन संतन का धन संवन का मनु संवन का की या ।। संव प्रसादि हरि नाम्र सरव क्रमल तब धीत्रा ।। १ ।। संतन वित अपर न दाता बीत्रा ॥ जी जो सरिय परें साथ की सो पारगरामी कीआ।। रहाउ।। कोटि पराध मिटहि जन सेवा हरि कीरतन रसि गाईपे ॥ ईहा सब म्रुख ऊजल जन का संगु चडमागी पाईएे॥ २ ॥ रसना एक जन की केतक उपमा कहीए ॥ अगम ऋगोचर श्रविनासी सरिष्ठ संतन की लडीएे ॥ ३ ॥ निरग्रन श्रपराधी छोट संतन की बाही ।। युडत मोह गृह अंधकृप नानक लेहु नियाही ॥ ४॥७॥ सोरिठ महला ४ घरु १॥ जाकी करवे ताकी वें ज्ञास प्रजाई ॥ दास तू विसरहि नाही चरण धूरि मनि भाई H तेरी n . 8 कया कयनुन जाई ॥ गुण निधान गुलदाते सुआमी सम गडाई॥ रहाउ ॥ सो सो करम करत है प्राची जैसी दरसनु देखि अधाई पाई ॥ सेवक कउ तम सेवा दीनी तपहि समाने जारुउ आपि बुकाई ॥ गुर निरंतरि  $\mathbf{F}\mathbf{B}$ मिटिको अगिकाना प्रगट भए सम ठाई ॥ गिश्रानी सोई विश्रानी सोई प्ररख सुमाई । कडु नानक जिसु मऐ दहशाला वाकउ मन ते विसरि न जाई॥ ४॥ = ॥ सोरिठ महला ५

**在存在在市场市内市市市市市市市市**市 समग्री मोहि वित्रापी कव ऊचे कव नीचे ॥ सुधु न होईऐ जतना छोड़िक को न पहुचे ॥ १ ॥ मेरे मन साध सरिण छुटकारा ॥ विन्तु गुर पूरे जनम मरिण न रहई फिरि वारो वारा ॥ रहाउ ॥ श्रोहु जु भरमु मुलावा कहीत्राति तिन महि उरिक्तिओ सगल संसारा ॥ पूरन भगतु पुरख सुत्रामी का सरव थोक ते निश्रारा ॥ २ ॥ निंदउ नाही काहू वाते एहु खसम कीआ ।। जाकउ कृपा करी प्रभि मेरें मिलि साध संगति नाउ लीआ।। परमेसुर सतिगुर सभना करत उधारा ॥ पारत्रहम नानक गुर विनु नहीं तरीए इंहु पूरन ततु वीचारा ॥ ४ ॥ ६ ॥ सोरिं महला ५ ॥ खोजन खोजन खोजि बीचारिश्रो रामु नामु ततु सारा ॥ किलविख काटे निमख अराधिया गुरमुखि पारि उतारा ॥ १॥ हरि रसु पीवहु पुरत्व गित्रानी ॥ सुणि सुणि महा त्रपति मनु पार्वे साधू अंमृत वानो ॥ रहाउ ॥ मुकति भुगति जुगति सचु पाईऐ सरव सुखा का दाता।। अपुने दास कड भगति दानु देवे पूरन पुरखु विधाता ॥ २ ॥ स्रवणी सुणीए रसना गाईए हिरदे धित्राईए सोई॥ करण कारण समस्य सुत्रामी जा ते चृथा न कोई ॥ ३ ॥ वडै रतन जनमु पाइत्रा करहु कृपा किरपाला ॥ साधसंगि नानक गुण गार्वे सिमरे सदा ग्रोपाला ॥ ४॥१०॥ सोरिठ महला A 11 करि इसनानु सिमरि प्रभु अपना मन तन भए अरोगा ।। कोटि विघन लाथे प्रम सरखा प्रगटे भले संजोगा॥१॥प्रभ वाखी सवदु सुभाखित्रा ॥ गावहु सुणहु पड़हु नित भाई गुर पूरै तू राखित्रा॥ रहाउ ॥ साचा साहिनु श्रमिति वडाई भगति वछल दइयाला ॥ संता की पैज रखदा श्राइत्रा श्रोदि विरदु प्रतिपाला ॥ २ ॥ हरि श्रंमृत नामु नित भुंचहु सरव वेला मुखि पावहु ॥ जरा मरा तापु सभु नाठा गुणगोविंद नित गावहु ॥ ३ ॥ सुणी अरदासि सुत्रामी मेरे सरव कला विण त्राई ।। प्रगट भई सगले जुग अंतरि गुर नानक की विडिग्राई ॥ ४ ॥ ११ ॥ सोरिं महला ५ घरु २ चउपदे १ श्रों सतिगुर प्रसादि॥ पिता एकस वारिक तू मेरा गुरहाई ॥ सुणि मीता जीउ हम

१२ ॥ सोरिंद महला ४ ॥ कोटि ब्रहमंड की सरय जीव्या का दाता रे ।। प्रतिपालै नित सारि समालै मुरिव जाता रे ।। १ ॥ इरि बाराधि न जाना रे ॥ इरि इरि करता रे ॥ हरि जीउ नाम्र परिश्रो रामदासु ॥ रहाउ ॥ कुपाल' सुख सागर सरव घटा भरपूरी रे ॥ पेखत सनत संगे मैं मुरख जानिया दरी रे ॥ २ ॥ हरि विद्यंत हउ वरनउ कित्र्या जाना होइ कैसो रे ॥ करउ बेनती सतिगर मुरख देह उपदेसो रे ॥ ३ ॥ मैं मुरख की केतक वात है तरिया रे ।। गुरु नानक जिन सुर्विधा पेखिया से फिरि गरभासि न परिद्रा रे ॥ ४ ॥ २ ॥ १३ ॥ सोरठि महला ४ ॥ जिना बात को यहतु श्रंदेसरो ते मिटे समि गइया ॥ सहज सैन व्यरु सुखमन 0

कमल विगसङ्घा ॥ १ ॥ देखह अचरज भइषा ॥ जिह सनत अगाधि बोधि सो रिटें गुरि दइया ॥ रहाउ ॥ जोर बहुत संवावत ते भद्भानक मह्मा ॥ करिह बेनवी राखु ठाहुर जह भंडारु गोविंद का खलिया जिह तिह संस्था।। एक रतन मोकउ गुरि दीना मेरा मनु तनु सीतनु थिश्रा।। श्रंमृत दीनो ता घटल सउपे फिरि ॥ ३ ॥ १४ ॥ सोरठि महला n त्पति अधाई सिउ से जन ग्रा अमोल मन लीना त्रखाई चिमश्रा ते नर त्सन ॥ जिस नो विसर अनदाई

ē

ā

表表表表 法表表表表表表表表表表表表 तिस्र ं त्राई ॥ रहाउ ॥ जिह लाख वेदन जग्र ओर जन गही सुखीए प्रभ सरगे ॥ ज़िह तेरी से नर विसरित्रा पुरखु विधाता ते दुखीआ महि गनए।।। २ ॥ जिह गुर मानि लिय लाई तिह महा अनंद रसु करिश्रा ॥ जिह प्रभृ विसारि ते नरक घोर महि परिश्रा ॥ **बेमुखाई** 3 जित् 11 को हीं लागा तैसो ही वरतारा ॥ नानक सह पकरी संतन की रिटे भए मगन चरनारा ॥ ४ ॥ ४ ॥ १४ ॥ सोरिंड महला ं राजन महि राजा उरभाइश्रो मानन महि अभिमानी ॥ लोभन महि लोभी लोभाइत्रो तिउ हरि रंगि रचे गित्रानी ॥ हरि जन कउ इही सुहावै ॥ पेख निकटि करि सेवा सतिगुर ही तृपतान ॥ रहाउ कीरतनि - 11 अमलन सिउ अमली भूमन भूमि पित्रारी ॥ खीर संगि वारिक है संत ऐसे हितकारी ॥ २ प्रभ ।। विदिश्रा महि विदुअंसी रचित्रा नैन देखि सुखु पावहि ॥ जैसे रसना सादि **ज़**भानी तिउ हरिजन हरि गावहि ॥ ३ ॥ जैसी भूख गुरा तसी पूर्क सगल घटा का सुत्रामी ॥ नानक पित्रास लगी दरसन मिलित्रा इंतरजामी ॥ ४ ॥ ४॥ १६ ॥ सोरिट महला ४ ॥ हम मैले तुम ऊजल करते हम निरगुन तू दाता 11 हम मुरख तम चतुर सित्राणे तू सरव कला का गित्राता ॥ १ ॥ माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाक्कर देसो ॥ रहाउ ॥ तुम सभ साजे साजि निवाजे जीउ पिंडु दे प्राना ॥ निरगुनीत्रारे नही कोई तुम दानु देहु मिहरवाना।। २।। तुम करहु भला हम भला न जानह तुम सदा सदा दङ्त्राला ॥ तुम सुखदाई पुरख विधाते तुम अपुने वाला ॥ ३ ॥ तुम निधान अटल सुलितान जीय जंत सभि कहु नानक हम इहै हवाला राखु संतन के पाछ ।। ४।। ६॥ १७ सोरिं महला ५ घरु २ ॥ मात गरम महि श्रापन सिमरनु तुम ।। पावक सागर अथाह लहरि महि तारह तारनहारे ॥ १ ॥ माधौ तू ठाकुरु सिरि मोरा ॥ ईहा तुहारो धोरा ॥ रहाउ ॥ कीते कउ मेरे संमान करणहारु तृशा जाने ॥ मागन कउ सगली दानु देहि प्रभ भानै॥ २॥ खिन महि 张宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏 - 张宏宏宏宏宏表

\_\_\_\_( 588 )\_\_\_\_ खिनै महि अवरा अचरज चलत तुमारे ॥ रूड़ो मुहो महिर गंभीरो ऊची अगम अपारे ॥३॥ साघ संगि जठ तमहि मिलाइयो तउ सुनी तुमारी बाणी ॥ अनदु महस्रा पेखत ही नानक प्रताप प्ररख निरनाणी ॥ ४ ॥ ७ ॥ १८ ॥ सोरिठ महला ४ ॥ इम संतन की रेत पित्रारे हम संतन की सरखा ॥ संत हमारी ब्रोट सवाची संव हमारा गहणा।। १।। इम संतन सिउ बिख आई ।। परिव लिखिआ पार्र ।। 🚛 मनु तेरा मार्ड ॥ रहाउ ॥ संतन सिंड मेरी लेवा देवी संतन सिउ विउद्दारा !। संतन सिउ इम लाहा खाटिश्रा हरि मगति मरे भंडारा ॥ २ ॥ संतन मोकउ पंजी सउपी तउ उतिस्था मन का धीला॥ धरमराइ अब कहा करेंगो जउ फाटिओ सगलो लेखा ॥ ३।। महा श्रनंद भए सुखु पाइचा संतन के परसादे ॥ कहु नानक सिउ मनु मानिया रंगि रते विसमादे ॥ ४ ॥ ≈ ॥ १६ ॥ सोरिंड म० ४ ॥ जेती समग्री देखह रे नर तेती ही छडि जानी।। नाम संगि करि विउहारा पावहि पदु निरवानी ॥ १ ॥ पिश्रारे तू मेरो सुखदाता ॥ गुरि परै दीव्या उपदेसा तुमही संगि परावा ॥ रहाउ ॥ काम क्रोध स्रोम मोह श्रमिमाना वा महि सुख नहीं पाईएे।। होह रेन त सगल की मेरे मन वड अनद मंगल सुख पाईऐ ॥ २ ॥ घाल न मानै अंतर विधि जानै ताकी करि मन

परावा ॥ रहाउ ॥ काम क्रोध लोग मोह अभिमाना वा महि द्वालु नहीं पाईएँ ॥ होह रेन त् सगल की मेरे मन वड अनद मंगल द्वालु पाईएँ ॥ २ ॥ घाल न माने अंतर विधि जाने ताकी करि मन सेवा॥ करि पूजा होमि इहु मनूमा अकाल मृरवि गुरदेग ॥ २ ॥ गोविद दामोदर दहआल माधवे पारमहम निरंकारा ॥ नाहु वरविण नामो वालेवा नाहु नानक प्रान अधारा ॥ ४ ॥ ६॥ २० ॥ सोरिट महल ४ ॥ मिरवक कड वाहको विन सासा विद्युरत आनि मिलाइआ ॥ पद परेत हुगध मए स्रोते हिर नामा हिल याहमा १ ॥ पूरे गुर की देख वर्षों ॥ ताकी कीमति कहणु न जाई ॥ रहाउ ॥ दूल सोग का ढाहिमो डेरा अनद मंगल विसरामा ॥ मन चौंद्रत फल मिटे गए आराय जाएँ ॥ निरमड मए हिरदे नाहु वसिमा अपुने सितागुर के मिन माणे॥ ३ ॥ उठव चैठव हिरायु मावे दुरु दरदु अहु मागा॥ कहु नानक ताके पुर करमा जाका गुरचरनी मनु लागा॥

जिनि दरसतु पाइश्रा ॥ भइञ्रो जिनि गित्रानु नामु सुणि उधरे अनद सेती घरि आइआ ॥ ४ ॥ **?** ₹ 11 कुपालु नानक त्रभु अपुना की सरिण सगल भे लाथे ५ ॥ प्रभ २४ ॥ सोरिंड महला पारत्रहमु सुत्रामी पुरा होत्र्या सतिगुरु दइऋालु पाइत्रा ॥ साहिबु मेरो जीउ धित्राइत्रा त् करि प्रभ 11 11  CHRICA COMMINICATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PR

किरपा प्रम दीन दह्व्याला गुख गावउ रीग राता ॥ रहाउ ॥ सतिग्रुरि नाष्ट्र निघानु टढ़ाइआ चिंता सगल विनासी ॥ करि किरपा अपुनो करि लीना मनि वसिया अविनासी ॥ २ ॥ ताकउ विषतु न कोऊ लागे जो सतिग्रुरि अपुनै राखे ॥ चरन कमल वसे रिद अंतरि अंगुत

सामें जो सिविगुरि ऋपुने राखे ॥ चरन कमल वसे रिद श्रंतरि श्रंमृत हरि रहु चाले ॥ ३ ॥ करि सेवा सेवक प्रम श्रपुने जिनि मन की इस्र पुजाई ॥ नानक दास ताकै बलिहारै जिनि

हिर राष्ट्र चारलं ॥ ३ ॥ करि सेवा सेवक प्रम अपुने जिन मन की इछ पुजाई ॥ नानक दास ताकै बलिहारै जिनि पूरन पैज रखाई ॥ ४ ॥ १४ ॥ रा २॥ सोरिंड महला ४ ॥ माइव्या मोह मगतु अधिवारै देवनहारु न जाने ॥ जीउ पिंडु साजि जिनि

मोह मगतुः अधिवारै देवनहारु न जानै ॥ जीउ पिंह साजि जिनि
रिचमा बज्ज अपुनो किर मानै ॥ १ ॥ मन मृदे देखि रहिआ प्रम
सुद्रामी ॥ जो किन्नु करहि सोई सोई जायै रहै न कन्नूपे छानी ॥
रहाउ ॥ जिह्ना सुम्राद लोग मिद माठो उपजे अनिक विकारा ॥

बहुत जोनि भरमत दुखु पाइमा इउमै बंघन के भारा ॥ २॥ देह किवाड़ भ्रानिक पड़दे महि पर दारा संगि फाकै ॥ चित्र गुपतु जब लेखा मागहि तब कउखु पड़दा तेरा टाकै ॥ ३ ॥ दोन दहभाल पूरन दुख मंजन तुम बिजु ब्योट न काई ॥ कािट लेडु संसार सागर महि नानक प्रभ सरवाई ॥ ४ ॥ १४ ॥ २६ ॥ सोराट महला ४ ॥ पारमहस्र होमा सहाई कया कीरतजु सुखदाई ॥ गुर पूरे की बावी जिप भनदु

करह नित प्रायो ॥ १॥ हिर साचा सिमरह भाई ॥ साघ संगि सदा सुज पाईप हिर विसरि न कबह आई ॥ रहाउ ॥ अंधत नास प्रमुद्ध नाईप होर विसरि न कबह आई ॥ रहाउ ॥ अंधत नास परसंद्धर तेरा जो सिमर्र सो जीवें ॥ जितनो करिन परापित होर्य सो जा निरम् यो ॥ १॥ विषन विनासन सिम इस नासन ग्रुर परणी मह लागा ॥ ग्रुख गावत अचुत अविनासी अनंदित हिर रंगि जागा ॥ ३॥ मन इसे सेंई फल पाए हिर की कथा सुदेशी ॥ आदि

अंति मिष नानक कउ सो प्रश्न होआ बेली ॥ ४ ॥ १६ ॥ २७ ॥ सारिं महता ४ पंचपदा ॥ विनर्षे मोडु मेरा अरु तेरा विनर्से अपनी घारी ॥ १ ॥ संतहु इहा बताउहु कारी ॥ जित्त हउने गरपु निवारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सरव भूव पाम्बह्यु करि मानिया होवां सगल रेनारी ॥ २ ॥ पेतिओ प्रम चीउ अपुने संगे चुकै भीति अमारी ॥ २ ॥ मजस्य नाम्न निरमल जल अंग्रुत् पारिंप गुरू दुआरो ॥

६१७ ) <u>你也也不不不不</u> 一 नानक जिसु मसतकि लिखिया तिसु गुर मिलि रोग विदारी ॥ भ ॥ १७॥ २८ सोरिं महला ५ घरु २ दुपदे श्र्यों सित्युर प्रसादि ।। ।। सगल बनसपित मिह वैसंतरु सगल द्ध महि घीत्रा ॥ ऊच नीच महि जोति समाणी घटि घटि माधउ घटि रहित्रा समाहित्रो ॥ पूरन पूरि रहित्रों जीश्रा ॥ १ ॥ संतहु घटि सरव महि जलि थलि रमईत्रा त्राहित्रो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुग निधान गावै सतिगुरि भरम्र चुकाइत्रो ॥ सरव निवासी सदा नानकु जसु ॥ २६ ॥ सोरिंड महला अलेपा सभ महि रहित्रा समाइत्रो ॥ २ ॥ १ ५ ॥ जाकै सिमरिण होइ अनंदा विनसै जनम मरण भै दुखी ॥ चारि तृसना भ्रुत्वी ।। १ ।। जा को नाम पदारथ नवनिधि पावहि बहुरि न 11 सासि सासि धित्रावह ठाकुर कउ मन तन जीत्ररे मुखी ।। १ ।। रहांउ ।। सांति पावहि होवहि मन सीतल श्रगनि न श्रंतरि धुली ॥ गुर नानक कउ प्रभू दिखाइत्रा जलि थलि त्रिभवणि रुखी ॥ २।। २।। ३०।। सोरिंड महला ५।। काम क्रोध लोभ सूठ निंदा इन भीतर ते इन कउ डारह 11 इह बुलावहु ।। १ ।। ऋपनी विधि ऋापि जनावहु ।। हरि जन मंगल गावहु ।। ।। रहाउ ।। विसरु नाही कबहू हीए ते इह विधि मन महि पावहु ॥ गुरु पूरा भेटियो वडभागी जन नानक कतहि न धावहु ॥ २ ॥ ३ ॥ ॥ सोरिं महला ५ ॥ जा कै सिमरिण सभ्र कछ पाईए विरथी जाई ॥ तिसु प्रभ तिस्रागि अवर कत राचहु जो सभ महि रहिञ्जा गोपाला ॥ साघ संगि ॥ १॥ हरि हरि सिमरह संत मिलि नामु धित्रावहु पूरन होवे घाला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सारि समाले निति प्रतिपालै प्रेम सहित गलि लावै ॥ कहु नानक प्रभ तुमरे विसरत जगत जीवनु कैसे पावै ॥ २ ॥ ४ ॥ ३२ ॥ सोरिं महला अविनासी जीअन को दाता सिमरत सभ मन्ज खोई ॥ भगतन कउ वरति विरला पावे कोई ॥ १ ॥ मेरे मन जिप गर गोपाल प्रभु सोई ॥ जाना तराण परत्रा छख पारद पाछाड़ दूख न हाई ॥ १॥ 

रहाउ ।। वडमागी साघ संगु परापति तिन मेटत दुरमति खोई ।। निन की धूरि नानक दास बाछै जिन हरिनाम्र रिदे परोई ॥२॥ सोरिं महला ५ ॥ जनम जनम Ħ निगरें स्को मनु साधारें ॥ दरसनु भेटत होत निहाला हरि का नाम्र वीचारै ॥ १ ॥ मेरा वैद गुरू गोर्निदा ॥ इरि इरि नामु श्रउखधु श्चिष्त देवे कार्ट जम की फंदा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ समस्य प्ररत्न पूरन विधाते आपे करखैहारा ॥ अपूना दासु हरि आपि नानक नाम ऋधारा ॥ २ ॥ ६ ॥ ३४ ॥ सोरठि महला ४ ॥ श्रंतर की गति तुमही जानी तुम्प्रही पाहि निवेरो ॥ वस्तसि लैंद्र साहिव प्रम श्रपने लाख खते करि फेरो ॥ १ ॥ प्रभ जी तू मेरो ठाकुरु नेरो ॥ हरि चरण सरण मोहि चेरो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बेसुमार बेअंत सुश्रामी ऊचो गुनी गहेरो ॥ काटि सिलक कीनो अपनो दासरा तउ नानक कहा निहोरो ॥ २ ॥ ७ ॥ ३४ ॥ सोरिंठ ४ ॥ भए कृपाल गुरू गोर्निदा सगल मनोरथ पाए ॥ ऋसधिर भए छागि हरि चरखी गुण गाए ॥ १ ॥ मलो समृरतु पूरा ॥ सांति सहब ब्रानंद नाम जपि वाजे अनहद तुरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मिले सुआमी त्रीतम अपूने घर मंदर सुखदाई ॥ इरि नाम्रु निधानु नानक जन पाइत्रा सगली इछ पुजाई ॥ २ ॥ = ॥ ३६ ॥ सोरिंठ महला थ ॥ गुर के घरन बसे रिंद मीतरि सुम लख्ख प्रमि कीने ॥ मए कृपाल पूरन परमेसर नाम निधान मनि चीने ॥ १ ॥ मेरो गुरु रखवारो मीत ॥ दख चऊगी दे विडम्राई सोमा नीता नीत ॥ १ ॥ रहाउ दरसन् देखगहारे [] तधारे गर सगल सद बलिहारे 11 11 श्रचरज बडिश्राई नोनक 3 8 धन निरम्बल संचिन करउ नाम विलक्षि विनोद श्रानंप सुख भासह ॥ १ ॥ इरि के चरन कमल आधार ॥ संत सच बोहिय चहि लंघउ बिखु रहाउ ।। मए कृपाल पूरन अविनासी आपहि कीनी सार येखि पेखि नानक विगसानो नानक नाही सुमार ॥२॥१०॥ ३८॥ सोरिठ महला थ ॥ गुरि पूरै ऋपनी कल घारी सम घट

**紧东东东东东东东东东东东东东东东**东东 श्रापे मेलि वडाई कीनी कुसल खेम सभ भइत्रा ॥ १ सतिगुरु 11 मेरे नालि H पारब्रहम्र जपि सदा निहाल -11 रहाउ 11 वाहरि थान थनंतरि जत पेखड सोई कत 11 नानक गुरु पाइत्रो वडभागी तिसु जेवडु अवरु न कोई ॥ २ 88 11 38 ॥ सोरिं महला ५ ॥ स्व मंगल कलिश्राण सहज धुनि प्रभ के निहारिश्रा ॥ चंरगा राखनहारे राखिओ वारिक सतिगुरि तापु उतारित्र्या ।। ? ।। उवरे सतिगुर की सरगाई न विरथी जाई ॥ रहाउ ॥ घरि महि सूख वाहरि जाकी सेव ऋपुने भए दइत्राला बिघनु ॥ नानक न मेरा प्रभु होत्र्या किरपाला ॥२॥ १२॥ ४०॥ सोरठि महला וו צ भइत्रा मनि उद्गु नामु रतनु साध संगि गाई जस्र मिटि 11 गई चिंता सिमरि अनंता भाई ॥ सागरु तरिश्रा 8 हिरदे 11 के चरण वसाई ॥ सुखु पाइत्रा सहज ध्रनि उपजी रोगा घाणि मिटाई ॥ रहाउ ॥ कित्रा तेरे गुग आखि वखागा कीमति कहणु न जाई - 11 भगत **अविनासी** नानक भए अपनो प्रभु भइत्रा संहाई ॥ ।। १३ ॥ ४१ ॥ सारिंड म० ५ ॥ गए २ कलेस रोग सभि नासे प्रभि अपुने किरपा धारी ॥ श्राठ पहर आराधहु सुत्रामी पूरन घाल हमारी ॥ १ ॥ हरि जीउ त् सुख लैंहु संपति रासि ॥ राखि भाई मेरे कउ प्रभ त्रागै अरदासि ॥ सोई सोई जो मागउ पावउ अपने खसम भरोसा n अंदेसा ॥ २ ॥ १४ कहु नानक गुरु पूरा भेटित्रो मिटित्रो सगल ॥ सोरांड महला ५ ॥ सिमरि सिमरि गुरु सतिगुरु सगला दुखु मिटाइत्रा ॥ ताप रोग गए गुर बचनी मन इछे फल पाइआ ॥ १ ॥ मेरा गुरु पूरा सुखदाती ।। करगा कारण समरथ सुत्रामी पूरन पुरखु विधाता ॥ रहाउ 11 अनंद विनोद मंगल नानक भए दइत्र्याला ॥ जै जैकार भए जग भीतिर ग्रर होत्रा पारत्रहम्र रखवाला ॥ २ ॥ १४ ॥ ४३ ॥ सोरिंठ महला ४ ॥ इमरी गणत गर्गाञ्चा काई अपगा विरदु पछाग्रि नं - 11 हाथ देह राखे करि ऋपुने सदा सदा रंगु माणि ॥ १ ॥ साचा साहिचु ।। वंधु पाइत्रा मेरे सतिगुरि पूरे मिहरवागा **表示表示表示表示表示表表** 

रहाउ ॥ जीउ पाइ पिंडु जिनि साजिग्रा दिवा त्रपर्णे दास की श्रापि पैज राखी नान**क** II हरबाणु ॥ २ ॥ १६ ॥ ४४ ॥ सोरिंट महला ४ ॥ दरत गर्नाहत्रा हरि त्रभि आपे सञ्ज संसारु उवारिया ॥ पारवहमि प्रभि किरपा घारी अपणा बिरदु समारिआ ॥ १ ॥ होई राजे राम की रखनाली ॥ ग्रस सहज घानद गुण गावह मनु तनु देह सुखाली विस पतित उधारण सतिग्रह मेरा मोहि का मरवासा ॥ सचे साहिवि सुणि नानक की अरदासा ॥ २ महला ५ ॥ बखसिया पारब्रहम परमेसरि रोग निदारे ॥ गुर पुरे की सरखी उबरे कारज सगल सर्नारे H १ ॥ हरि जनि सिमिरिया नाम अधारि ॥ ताप उतारिया सित्परि परे श्रपणी किरपा घारि ॥ रहाउ ॥ सदा **অন্**ব पिआरे हरि गोविट गुरि राखिआ ।। वडी वडिआई करते की साचु सबदु सति माखिद्या ।। २ ॥ १= ॥ ४६ ॥ सोरिट महला ५ ॥ भए कृपाल सुधामी मेरे तित साचै दरवारि माई ठांढि पई संसारि । अपखे জন श्रापे राखे जमहि कीओ हटतारि ॥ १ रिर्दे हरि ш सिमरीए माई दख किलविख **उरिधारि** सदा त्रभ ॥ रहाउ ॥ तिस की सरखी ऊररी भाई जिनि रचित्रा सम् कोइ । करण कारण समरण सो माई सची सोर ॥ नानक प्रभ घित्राईपे माई मनु तनु सीतन्तु होर ॥ २ ॥ १६ ॥ ४७ II सोरिं महला थ ।। संवह हरि हरि नाम् धियाई सुख सागर प्रम विसर्ड नाही मन चिंदिग्रहा फलु पाई रहाउ ॥ सितगरि पर तापु गमहम्रा अपसी किरपा दुस् मिटिया सम परगरी पारब्रहम प्रम भए दहन्राला हरि का नाम्र अधारो मंगल रस रूपा संसारो ॥२॥ २०॥ राखी परमेसरि उधरिया सम् 8× 11 मेरा सविगरु रखवाला होत्रा Ħ 11 कृपा प्रम हाथ दे राखिया हरि गोनित नना निरोद्या 11 रहाउ ॥ वापु गइमा प्रमि मापि मिटाइमा बन की लाज रखाई

साध संगति ते सभ फल पाए सतिगुर के बिल जांई ॥ १ ॥ हलत् पलतु प्रभ दोवें सवारे हमरा गुणु श्रवगुणु न बीचारिश्रा ॥ वचनु नानक गुर तेरा सफल करु मसतकि धारित्रा ॥ २ ॥ २१ ४६ ॥ सोरिंठ महला ५ ॥ जीत्र जंत्र सिम तिस के कीए सोई संत सहाई ॥ अपुने सेवक की आपे राखै भई बडाई पूरन मेरे नालि ॥ गुरि पूरे पूरी सभ राखी होए सरव दइत्र्याल ।। १ ।। रहाउ ।। श्रनदिनु नानकु नामु धिश्राए प्रान का दाता ॥ अपुने दास कउ कंठि लाइ राखे जिउ वारिक पित माता ॥ २ ॥ २२ ॥ 40 1 सोरिं महला ५ घरु ३ चउपदे १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ मिलि पंचह नही चुकाइत्रा ।। सिकदारहु नह पतीत्राइत्रा ॥ उमरावहु त्रागै मिलि राजन राम निवेरा ॥ १ ॥ श्रव हृढन कतहु न जाई ॥ गोविद मेटे गुर गासाई ॥ रहाउ ॥ त्राइत्रा प्रभ दरबारा ॥ मिटी प्कारा ।। लबधि आपणी पाई ।। ता कत आवे कत तह साच नित्राइ निवेरा ॥ ऊहा सम ठाकुरु सम चेरा ॥ श्रंतरजामी जानै ॥ विन्न बोलत त्रापि पछानै ॥ ३ ॥ सरव थान को राजा तह अनहद सबद अगाजा ॥ तिसु पहि किया चतुराई नानक आपु गवाई ॥ ४ ॥ १ ॥ ५१ ॥ सोरिं महला ५ ॥ हिरदे नामु वसाइहु ॥ घरि बैठे गुरू घित्राइहु ॥ गुरि पूरै सचु कहित्रा ॥ सो सुख़ साचा<sup>?</sup> लहित्रा ॥ १ ॥ त्रपुना होइञ्रो मिहरवाना ॥ गुरु कलित्राण मंगल सिउ घरि करि आए इसनाना साची गुर 'वडित्राई ॥ ताकी कीमति कहणु न सिरि साहा पातिसाहा भेटत मनि श्रोभादा 11 गुर सगल पराछत लाथे मिलि संगति п साध साथे गुगा निधान हरिनामा ॥ जपि होए कामा पूरन ॥ ३ ॥ ग्ररि कीनो मुकति करें जैकारा ॥ नानक प्रभु दुत्रारा ॥ सभ सृसिट साथे ॥ जनम मरण भै लाथे ॥ ४ ॥ २ ॥ ५२ ॥ सोरिंठ महला ४ ॥ पूरे किरपा धारी ।। प्रभि पूरी लोच हमारी ।। करि इसनानु गृहि आए ।। 

( ६२२ )

हरि हरि धिआईऐ अनदिन

र ॥ संतह राम नामि निसत्तरीए ॥

सकत

करीऐ ॥

9

सख पाए ॥

मारग घरम की पउही को वडमागी के किलबिख नासे ।) कोटि जनम हरि चरशी चित लाए ॥ २ ॥ उसतवि करह सदा प्रभ अपने जिनि पुरी जंत सभि मए पनित्रा सतिगर ॥ जीऋ सच साखी चिनासन विघन समि दख नासन सतिग्ररि नाम खोए पाप भए सभि पाउन जन घरि नानक ॥ ४ ॥ ३ ॥ ४३ ॥ सोरिंठ कहला ५ ॥ साहित गुनी गहेरा ॥ घर लसकर सञ्च तेरा ॥ रखवाले गुर मोपाला ॥ मए दहश्राला ।। १ ॥ जपि अनदि रहउ गुर चरणा ॥ मड सरणा ॥ रहाउ ॥ वेरित्रा दासा रिदे ह्रसरी श्रविचल नीव उसारी ।। बलु धनु तकीया तेस ॥ ठाकुरु मेरा ॥ २ ॥ जिनि जिनि साथ संगु पाइया ॥ सो प्रभि आपि तराइआ ।। करि किरपा नाम रक्ष दीया ॥ इसल खेम समधीया ॥ ३ ॥ होए प्रभृ सहाई ॥ सम उठि लागी पाई ॥ सासि सासि मंगल नानक गाईपे ॥ ४ ॥ ४ धित्राईऐ हरि स्रुल सहज्ञ व्यानंदा॥ प्रश्च मिलिक्रो सोरिं महला 11 मनि भोवंदा ॥ पूरै गुरि किरपा घारो ॥ ता गति मई हमारी बाजे १ ॥ इरि की त्रेम भगति मन लीना п नित बीना ।। रहाउ ॥ हरि चरख की आंट सतायी ॥ सभ चकी काशि जीवनु दाता पाइत्रा ॥ इरि रसिक रसिक लोकाणी काटिया जम का फासा ॥ गाइश्रा ॥२॥ त्रम श्रासा ।। जह पेखा तह सोई ।। हरि प्रम निजु सभि जनम जनम ३ ॥ करि किरण श्रीम राखे ॥ निरमउ नाष्ट्र घित्राइया ॥ घटल सुखु नानक पाइया ४४ II सोरिंठ महला ४ II ठाडि पाई करतारे II तापू छोडि गहआ ॥ गुरि पूरे है राखी ॥ सरिय सचे की ताकी॥ १ ॥ परमेसरु श्रापि होत्रा रखवाला ।। सांति सहँच सुख खिन महि उपजे मनु होत्रा सदा सुलाला ॥ रहाउ ॥ इरि इरि नासु दीयो दोरू ॥ विनि सगला

Sind and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same विदारू ॥ अपणी किरपा धारी तिनि सगली 11 रोगु बात अपना विरदु समारिश्रो सवारी प्रभि 11 हमरा गुण भइत्रो तिनि साखी वीचारित्रा ॥ सवद 11 अवगुणु न गुर का राखी ॥ ३॥ बोलाइत्रा बोली तेरा साहिब्र 11 त् सगली साखी ॥ श्रपुने की जपि नानक नाम्र सच्च Ш ६ ॥ ५६ ॥ सोरिठ महला ५ ॥ विचि करता पुरखु 11 खलोत्रा ॥ वालु न विंगा होत्रा ॥ मजनु श्रांदा रासे ग्रर सरोवरु नीका किलविख नासे ॥ १ ॥ संतह रामदास होत्रा है जीका ॥ कुलु तरावै उधारु १ ॥ रहाउ जगु गावै ॥ मनि चिंदिश्रड़े फल पावै ॥ सही सलामति नाइ सरोवर नावै ॥ ॥ संत प्रभू धित्राए ॥ २ ेन त्रावे जाई ।। हरि हरि नामु धित्राई ।। ॥ मरै भगवानै जानै ॥ होइ जिसु दइश्रालु सु मिटाई सरगाई चिंता गगत 11 सभ प्रभ ॥ पारब्रहमि निवाही पूरी सोरि महला ય निसतारे गुरि हरि हरि चरन लाइ ऊरी 11 किरपा अपने दास का सदा रखवाला करि n 8 11 अपुने करि राखे भात पिता जिउ वडभागी पाला ॥ Ş ॥ रहाउ - 11 हरि सतिगुरु पाइत्रो पंथ्र मिटाइश्रा -11 भगति जिनि जम का H भाइ चितु लागा ॥ जपि जीवहि से हरि अंमृत वडभागा -11 2 -11 बाणी गावै ॥ साधा की धूरी नावै ॥ अपुना आपे नाम्र हरि दरसन प्रान प्रभ करणहार रखि लीऋा 113 -11 किरपा अंतरजामी करि इह बीचारा Ħ दास प्र≃ ॥ सोरिंड सुत्रामी ॥ ४॥ ८ 11 नानक सरिशा सहाई संगि हरि चरनी लाइग्रा · पाइत्रा H 11 जह ॥ करि किरपा प्रभि मेले -11 हरि गुगा सगले जीश्र चिंदे सुभाई ॥ मन फल ॥ रहाउ ॥ नाराइण प्राण् अधारा 1 संत जनां हम ? पुनीत करि लीने ।। करि किरपा हरि जसु 11 जीश्र संगि सद प्रतिपाला 11 रखवाला 11  हरि दिन्त रैनि कीरतन गाईए ॥ बहुडि न जोनी पाईए ॥ 3 11 जिसु देवे पुरख विधाता ॥ हरि रसु तिन ही जाता ॥ जम कंकरु नेडिन ब्राइब्रा ॥ सुखु नोनक सरखी पाइब्रा ॥ ४ ॥ ६ ॥ ४६ ॥ सोरिं महला ५ ॥ गुरि पुरै कीवी पूरी ॥ प्रभु रिव गहिन्ना खेप कुसल भइत्रा इसनाना विटह ॥ पारब्रहम इरवाना ॥'१ ॥ गुर के चरन कवल रिंद धारे ॥ विघन न लागै विल का कोई कारज सगल सवारे ॥ १ मिलि ।। रहाउ दरमित खोए ॥ पतित पुनीत सम होए कमावे ॥ २ सरोवर नावे ॥ सम लाथे पाप गुन गोविंद नित II गाईऐ ।। साघ संग मिलि घित्राईऐ ।। मन बांछत फल पाए पूरा रिंदे घित्राए ॥ ३ ॥ गुर गोपाल ब्रानंदा ॥ अपि जपि विरदु परमानंदा ॥ जन गानक नाम्र घित्राहत्रा ॥ प्रम श्चपता रखाइम्रा ॥ ४ ॥ १०॥ ६० ॥ रागु सोरिंट महला ४ ॥ दहदिस छत्र मेप घटाषट दामनि चमकि हराइयो ॥ सेज इकेली नीद परदेसि सिघाइश्रो ॥ १ ॥ हुणि नहीं संदेसरो नेनह पिरु माइब्रो ॥ एक कोसरो सिधि करत लालु तब चतुर पातरो ब्राइब्रो ॥ किउ पिसरे इह लाल पित्रारी गर्गा सुख सरव मंदरि चरिकै पंधु निहारउ नैन नीरि मरि बाहको ॥ र ।। इट इट मीति मझ्ट है बीचो सनत देसि निकटाइयो ॥ मांमीरी के पात पारदो बिल पेखे दराइक्रो ॥ ३ ॥ महक्रो किरपाल को ठावुरु सगरो दुख् मिटाइथी ॥ कहु नानक इउमै भीति तउ दहमारु बीठलो पाइयो ॥ ४ ॥ सम् रहियो माइद्यो जो चाहत सी गुरू मिलाइमी ॥ यदेमरो п गुना निधि राहमी ॥ रहाउ दजा ॥ ११ ॥ ६१ ॥ सोरठि महला ४॥ गई पहोड़ बंदी छोड़ निरंकारु दुखदारी ॥ करम् न जागा धरम् न जाया लोभी माह्याघारी ॥ नामु परियो भगतु गोरिंद का तुमारी ॥ १ ॥ इरि जीउ निमाखिया तु माला ॥ निचीजिया चीज करे मेरा गोरिंदु तेरी कुदरति कउ कुरवाणु ॥ रहाउ षालक मार सुमाई सन्व अपराध कमावै ॥ करि उपदेश किइके भाती बहुद्धि पिता शनि लावै ॥ पिछने अउगुरा बखिन लए

त्रागे मारगि पावे ॥ २ ॥ हरि श्रंतरजामी सभ विधि जागे ता किसु पहि त्राखि सुणाईए।। कहर्णै कथिन न भीजै गोविंदु हरि भावे पैज रखाईऐ ॥ अवर ओट मैं सगली देखी इक तेरी ओट रहाईऐ ॥ ३ ॥ होइ दइत्रालु किरपालु प्रभु ठाकुरु त्रापे सुगौ वेनंती ॥ पूरा सत्ग्रह मेलि मिलावे सभ चूके मन की चिंती ॥ हरि हिर नाम्र मुखि पाइत्रा जन नानक सुखि वसंती ॥ ४ ॥ १२ ॥ ६२ ॥ सोरिं महला ५ ॥ सिमरि सिमरि प्रभ भए श्रनंदा दुख कलेस सि नाठे ॥ गुन गावत धित्रावत प्रभु त्रपना कारज सगले सांठे ॥ १ ॥ जग जीवन नामु तुमारा ॥ गुर पूरे दीश्रो उपदेसा जपि पारि रहाउ ॥ तू है मंत्री सुनहि प्रभ तू है ससु किछ 11 करगौहारा।। तू त्रापे दाता त्रापे भ्रुगता कित्रा इहु जंतु २ ॥ किञ्रा गुण तेरे त्राखि वखाणी कीमति कहणु न जाई ॥ प्रभु अपना तुमहि वडाई **अचर**ज 11 3 11 श्रनुग्रहु त्रापि प्रभ स्वामी पति मति कीनी पूरी ।। सदा सदा नानक बिलहारी बाछउ संता धृरी ॥ ४ ॥ १३ ॥ ६३ ॥ सोरिंठ म० ५ पुरा नमसकारे ॥ प्रभि सभे काज सवारे ॥ हरि अपणी किरपा धारी ॥ प्रभ पूरन पैज सवारी ॥ १ ॥ अपने दास को भइस्रो सहाई मनोरथ कीने करते ऊगी वात न काई।। रहाउ ।। करते पुरखि दिवाइत्रा ॥ पिछै लगि चली माइत्रा ॥ तोटि न कतह पूरे सतगुर भावै।। २ ।। सिमरि सिमरि दङ्याला ॥ सभि जीअ भए किरपाला ।। जै जैकारु गुसाई ।। जिनि पूरी बर्गत बर्गाई ।। ३ ।। तू भारो सुत्रामी मोरा।। इहु पुंतु पदारथु तेरा।। जन नानक एकु धित्राइत्रा।। सरव फला पुंचु पाइत्रा ॥ ४ ॥ १४ ॥ ६४ ॥ सोरिं महला ५ घरु ३ दुपदे १ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ रामदास सरोवरि नाते सभि उतरे पाप कमाते ॥ निरमल होए करि इसनाना गुरि कीने दाना १ ॥ सभि कुसल  $\Pi$ खेम प्रभि धारे सही सलामित सभि थोक उवारे।। गुर का सवदु वीचारे।। रहाउ साध संगि मलु लाथी मइत्रो साथी ॥ नानक - 11 पारब्रह्म 

घित्राह्या ॥ श्रादि पुरल प्रश्च पाह्या ॥२ ॥ १ ॥ ६४ ॥ सोर**ि** महला ५ ॥ जितु पारब्रहम् चिति श्राहश्रा ॥ सो घर दयि सुखसागरु गुरु पाइआ 11 ता सहसा सगल मिटाइया ॥ १ ॥ हरि के नाम की विड्याई Н श्राठ पहर गुरा गाई ॥ गुर पूरे ते पाई ॥ रहाउ ॥ प्रम की अकथ बोलिह अंमृत बागी ॥ नानकदास बलागी ॥गुर पूरे ते जाणी ॥ २ ॥ २ ॥ ६६ ॥ सोरिंड महला ४ ॥ आगे सुखु गुरि दीआ इसल खेम गुरि कीव्या ।। सरव निघान सुख पाइत्रा 4 गुरु अपना रिंदै धिद्याइत्रा ॥ १ ॥ अपने सतिग्रर की वडिकाई ॥ मन इस्रे फल पाई।। संतह दिनु दिनु चड़े सवाई ॥ रहाउ ॥ जीव्य जंत सिम भए दहब्राला प्रभि अपने करि दीने ॥ सहज सुभाइ गापाला नानक साचि पतीने ॥ २ ॥ ३ ॥ ६७ ॥ सोग्ठि भहला रखवारे ॥ चउकी चउपिरद हमारे ॥ राम मत्र, लागा ॥ बग्न लबाइ करि भागा॥ १ ॥ प्रम जीत्मेंगे सख वंघन काटि करे मन निरमञ्ज पूरन प्रस्व प्रश्च अविनासी ॥ ताकी सेव न विरथी जासी ॥ करहि तेरे दासा ॥ जपि परन होई ञासा ॥ इरपने y ॥ अर बलिहारो ॥ जिनि मन चिंदिया फल पाइया सवारी ।) H त्रभ्र अपना धिआहमा ॥ १ ॥ संतह तिस्र विज अवरु न कोई॥ करण रहाउ ।। प्रमि अपने दीने ॥ सगले वर नानक नाम्र धियाइया दख वा सोरिं y n 88 n महला वाजे अनहद तरे परे H 11 सरव कलिश्रोण आपि दीने ॥ ŧ बेदन सतिग्रहि प्रिम कीने ॥ करि किरपो II समि हरि सिख संत सरसे होए हरि मंगहि सो लेगहि ॥ जो अपिया ॥ प्रम देवहि ॥ इरि गाविद प्रमि राखिया ॥ जन नोनक साञ्च २ ॥ ६ ॥ ७० ॥ सोरिठ महत्ता ४ ॥ सोई कराइ जो तुपु मार्च ॥ मोहि सिधाणप कत्कुन आवै।। इम बारिक तउ सरलाई ॥ प्रमि आपे

京武: 李京京 李京 李京 李京 李 李 李 李 李 मेरा हरि राइश्रा ॥ करि किरपा रखाई ॥ १ ॥ मात पिता प्रति करीं तेरा करोइआ ॥ रहाउ॥ तेरे जीश्र जंत करावै तुमारे ॥ डोरी हाथि जि सो करणा॥ तेरी सरगा ॥ २ ॥ ७ ॥ ७१ ॥ सोरिं महला ४ ॥ रिदे परोइत्रा ॥ सभु काजु होइश्रा ॥ हमारा प्रभ चरणी मनु लागा ॥ पूरन जाके मागा ॥ १ ॥ मिलि साध संगि हरि श्राठ त्रराधित्रो हरि पहर हरि मन चिंदिश्रा पाइत्रा॥ रहाउ॥ श्रंकुरु जागिश्रा ॥ राम नामि परा पूरवला मनु दरिस समावै ॥ नानक दास सचे लागिआ।। मनि तनि हरि गुग गावै॥ २॥ ६॥ ७२॥ सोरिंड महला ५॥ गुर मिलि प्रभू चितारित्रा॥ कारज सभि सवारित्रा।। मंदा को न सभ जै जैकारु अलाए 11 सुगाए॥१॥ साची सरिण संतह सुत्रामी ॥ जीश्र जंत सभि हाथि तिस सो प्रभु अंतरजामी ॥ रहाउ ॥ करतव सभि प्रभि बिरदु समारे पतित 11 पावन प्रभ जन नानक सद कुरवाना ॥ २॥ ६ ॥ ७३॥ सोरिंड महला प्रा पारब्रहमि साजि सवारिश्रा -11 इह लहुड़ा गुरू उवारिश्रा ॥ पित परमेसरु मातो ॥ जीश्र को दाता 11811 सुभ राखिह पैज चितवनि दास तमारे ॥ दास अपुने की कारज श्रापि सवारे मेरा प्रभु रहाउ 11 परउपकारी ॥ पूरन कल जिनि सरगी नानक ऋह्या II मन चिंदिश्रा फलु सोरि 80 11 80 11 महला y: 11 सदा सदा ऋापे राखे सीतला प्रभ बालक 11 ठाकि रहाई ॥ मेरा प्रमु होत्रा सदा दङ्त्राला नाई 11 8 II त्रपुने सुगी की सभ जीश्र भगत भइश्रा किरपाला 11 रहाउ प्रभ करणकारण समराथा ॥ हरि सिमरत दुख् लाथा अपगो सुणी बेनंती की दास II सभ सवंती ॥ सोरठि महलां 88 ॥ ७५ ¥ 11 अपना गुरू क्रसल सेती घरि आए ॥ नामै मिलि की विडिग्राई तिसु कीमति कहणु जाई ॥ १ ॥ संतहु हरि हरि हरि त्राराघहु ॥ न पाईऐ श्राराधि सभो किछ् सगले साधहु कारज -11 **宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏表表表** 

10

10

भगति

## بروقق المسر のはののののののの सो पाए जिस्र वडमागी प्रेम भगति प्रम लागी ॥ n नामु धिद्यादया ॥ तिनि सरव सुखा फल पाइया H १२ परमेसरि दिता गंना सोरठि महला रोग 11 ॥ दुख ११ हेर हरि डेरा करहि नर नारी ॥ हरि प्रमि किरपा यनद होया थाई धारी संतइ 8 सुख सम 11 परन पारबहस रहिद्या समनी जाई ॥ धुर की रहाउ बाग्री श्राई П तिनि मिटाई प्ररख मिहरवाना हरि Ħ दइञ्राल ऐथे १३ ॥ ७७ ॥ सारिं महला नानक साच वस्ताना 11 8 11 सतिगुर दीन दश्याला छापने 11 प्रभ दास यटि सबदु सुमाखे ॥ ॥ घटि 8 H गुर के चरण दिनसु रैनि सासि चलि जाई सासि समाली पुरन् सभनी थाई श्रापि सहाई होशा ॥ रहाउ - 11 H दा पाई सचा ढोझा ॥ तेरी भगति वडिऋाई त्रभ सरकाई Ħ नानक सोरिंड महला सतिगर परे R Ų भागा ॥ O रमाखा ॥ गोविंद किरपा धारी प्रभि Н पैज हमारी सुखदाई 11 8 11 इरि के चरन सदा H जो इछहि फल पानहि विरथी आस जाई ॥ रहाउ ॥ कुपा करे जिस्र न Ħ 8 गावें ॥ त्रेम मगति संत गस ताका पारब्रहम मनि मात्रै हरि 11 त्रार पहर Ş 11 का जस मेर संगि मिलाइ करते n लीया संत गहि लीने सरव स दीने आपहि आप सतिग्रह पाइमा ॥ पुरन परा गरीनी गदा हमारी । खंना सगल रेज छारी ।। n वेकारी ॥ गुर पूरे यह गल सारी 11 जो सिमरै होवै उधरहि विस ।। संत संगि जस गाइया **मिटाइ**मा धन माप ॥ सोरठि गरि नदर्श १६ महला Ħ **50** n ग्रपुनी करि दीनी नित यनंद सख नखस

सुखी वसाइमा

B·法法法法法法法法法法法法法法法法法法法 पूरै किरपा करि दीनी विरले किन फलदाती ॥ गुरि माई ॥ श्रोह ॥ गुरवाणी गावह सफल सदा रहाउ सुरनदाई ।। नानक नामु घित्राइत्रा ।। प्रवि लिखित्रा पाइआ 11 ॥ सोरिंड महला ५ ॥ गुरु पूरा श्राराधे ॥ कारज ٣٤ र ॥१७॥ सगले साधे ॥ सगल मनोरथ पूरे ॥ बाजे श्रनहद तरे ॥ 8 11 जपत सुखु पाइत्रा ॥ संत त्रसथानि वसे सुख सहजे राम्र गुर पूरे की वाणी 11 सगले दख मिटाइश्रा ॥ १ ॥ रहाउ 11 दासि निरमल वखाग्गी 11 भागी ॥ नानक पारब्रहम मनि सोरिं महला ५ 11 2 11 2 11 **=**2 1) Ħ अकथ कहाणी गावै हरि लाज न आवै तिउ हरिजनु ग्रग II H भूखं कउ किउ अलकाईऐ ॥ जित्र सिमरनि श्रपने काज पाईऐ 11 8 ॥ रहाउ H जिउ सुख मुख् सदा सदा लुभावे ॥ तिउ हरि दास हरि जसु भावे ॥ 2 11 कामी लपटावै ॥ तिउ गित्रानी नामु कमावै **जिउ** वालि धिश्रावै पावै ॥ जन नानक नामु 11 35 11 811 पूरे गुर सुख सांदि घरि आइआ ॥ सोरठि महला ४ ॥ **⊏**3 ॥ पूरे विनसे गुरि पहिराइत्रा 11 दुख छाइश्रा संतहु साचे की विडियाई 11 जिनि **अचर** ज 11 8 11 ॥ बोले साहिब के भागे ॥ दास बागी सोभ वर्णाई ॥ १ ॥ रहाउ त्रहमु वखार्गे॥ नानक प्रभ सुखदाई ॥ जिनि पूरी वर्णत वर्णाई ।) ॥ ८४ ॥ सोरिंठ महला ५ ॥ प्रभु अपुना रिंदै भित्राए ॥ भइत्रा संसारे ग्ररि त्राए ॥ संतोख -11 सलामति लै तारे ॥ १॥ संतह प्रभु मेरा सदा दहत्राला ।। अपने की हरिनामु रिदे ॥१॥ रहाउ 11 राखै गुपाला गगाई वाल गुरि पूरे तुसि दीश्रा ॥ फिरि सवारे ॥ उरिधारे ॥ तिनि सभे थोक नानक दुख न थीत्रा ॥ २ ॥ २१ ॥ ८४ ॥ सोरिंठ महला ४ ॥ इरि जै जैकारु कोई करे सभु मिन तिन वसित्रा सोई।। ग्रर कही न जाई ॥ १ ॥ हउ विडिश्राई ॥ ताकी कीमति क्रचान जाई तेरे नावै ॥ जिसनो बखिस लैहि मेरे पित्रारे सो जसु तेरा गावै ॥ १ ।। संतां भरवासा तेरा ।। नानक प्रभ रहाउ ॥ तूं भारो सुत्रामी मेरा

张本本还还还还不不不不不不不不不不

सरणाई॥ अखि निंदक कै छाई ॥ २ ॥ २२ ॥ द ॥ । सोरिंठ महला प्र ॥ अग्रीसुख मेरे मीता ॥ पाछे त्यानद प्रभि कीता परमेसुरि 11 बरात बराई ॥ फिरि डोलत कतह नाही ॥ १ ॥ साचे साहिब सिउ मनु मानिया ॥ हरि सरव निरंतरि जानिया ıı १ रहाउ ॥ अपने भगत तेरे दहत्राला करहि प्रतिपाला सभ जीव्य 11 धित्राई ॥ वस्त्रिज्ञाई п निव नानक नाम् =७ ॥ सोरिंड महला मेरे ॥ जम नालि नराइण्र y Ħ नेरे H कंठि लाइ प्रभ राखे ॥ सतिग्रर सच गुरि पूरी पूरी कीवी ॥ दुसमन मारि विडारे सगले दास प्रभि सगले थान बसाए ॥ सलि षड समति दीती ॥ ।। रहाउ ॥ सगले रोग प्रभ सरखाए ॥ जिनि नानक मिटाए ॥ २ ॥ २४ ॥ == ॥ सोरिंठ महत्ता ४ ॥ सरव सुखा का वाकी सरनी पाईपे ॥ भेटत श्रनंदा होत दाता सतिगरु दरसन हरि गाईऐ ॥ माई दख गइआ \$ II हरि रस्र पीवह łı विसहि परे की सरनाई ॥ श्चाराघह ग्रर रहाउ पूरेल माई । नानक धरि लिलिया सोई वेनंती प्रभ जी नामि रहा लिवलाई ॥ २॥ २४ ॥ =६॥ सोरिंठ महला फरन करानन हरि अंतरज्ञामी जन अपने की राखें n होत जग मीतरि सबद गुरू रक्ष चार्ले ॥--१---।- प्रम धिआई । दावा भाठ पहर त समस्थ सरनि का रहाउ ॥ जो जनु भजनु करे प्रभ तेरा तिसै श्रदेसा नाही घरन लगे मउ मिटिका हरि गुन गाए मन माही ॥ २ ॥ स्रख सहज ॥ जिशा घर आए श्चानंद घनेरे सतिगर दीया दिलासा ३ ॥ पूरा गुरु पूरी मति जाकी पूरन सेती परन होई आसा ॥ कामा ॥ गुर घरनी लागि वरित्रो मनसागरु जपि नानक हरि नामा ॥ ४ ॥ २६ ॥ ६० ॥ सोरिट महला ४ ॥ भइमो किरपालु खिन महि राखि दुख भंजन आपे सम विधि थोटी п काटी 8 जन पुरे वेडी h गुर कलेस मिटडि गोबिंद धिमारिषे इस 11 सगल जीघ पाईपे विदिया п रहाउ п जंत फल्र 西 法古古古古古古古古古古古古古古 ६३१)

जाके सभि कीने प्रभु ऊचा त्रगम त्रपारा।। साध संगि नानक नामु धित्राइत्रा मुख ऊजल भए दरवारा ॥ २ ॥ २७ ॥ ६१ ॥ सोरठि महला ५ ॥ सिमरज अपुना सांई ॥ दिनसु रैनि सद धित्राई हाथ देइ जिनि राखे ॥ हरि नाम महा रस चाखे ॥ १ ऋपने 11 गुर ऊपरि कुरवानु ।। भए किरपाल पूरन प्रभ दाते जीय होए मिहरवान ॥ रहाउ ॥ नानक जन सरनाई ॥ जिनि पूरन रखाई ॥ सगले दूख मिटाई॥ सुखु भुंचहु मेरे भाई॥ २॥ २=॥ ६२॥ प्र ॥ सुनहु विनंती ठाकुर मेरे जी अ जंत तेरे घारे ॥ सोरिं महला की कग्नकरावन हारे ॥ १ राखु पँज नाम अपूने ॥ प्रभ खसमाना करि पित्रारे ॥ चुरे भले हम थारे ॥ रहाउ ॥ सुणी पुकार समरथ सुत्रामी वंधन काटि सवारे ॥ पहिरि सिरपाउ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे॥ २ ॥ २६॥ ६३॥ सारिठ महला ५ ॥ जीय जंत सिम विस करि दीने सेनक सिम दरवारे ॥ यंगीकारु की श्रो प्रभ अपुने भवनिधि पारि उतारे ॥ १ ॥ संतन के कारज सगल सवारे ॥ दीन दइत्राल कृपाल कृपा निधि पूरन हमारे ॥ रहाउ ॥ आउ वैठु आदरु सभ थाई ऊन न कतहं वाता ॥ मगति सिरपाउ दीश्रो जन श्रपुने प्रतापु नानक त्रभ जाता ॥ २ ॥ ३० ॥ ६४ ॥ सोरिं महला ६ ॥ रेमन राम सिउ करि १ त्रों सतिग्रर प्रसादि ॥ गोविंद गुन सुनहु अरु गाउ रसना गीत ॥ प्रीति ।। स्रवन रहाउ ॥ करि साध संगति सिमरु मोधो होहि परिश्रो डोले मुखु पसारे मीत कालु वित्राल जिउ १ ॥ त्राजु कालि फुनि तोहि ग्रसिहै समिक राखह चीति ॥ कहै नानकु राम्रु भजि ले जातु अउसरु बीत ॥ २ ॥ १ ॥ सोरिं महला ह।। मन की मन ही माहि रही।। ना हरि भजे न तीरथ सेवे चोटी कालि गही ॥ १ ॥ रहाउ॥ दारा मीत पूत स्थ संपति सभ मही ॥ अवर सगल मिथिआ ए जानहु भजनु राम को सही ॥ १ ॥ फिरत फिरत बहुते जुग हारिश्रो मानस देह लही ॥ नानकु 

कहत मिलन की बरीखा सिमरत कहा नहीं ॥ २ ॥ २ ॥ सोरिंड महला ६ ॥ मन रे कउन क्रमति ते लीनी ॥ परदारा निंदिआ रसि रचित्रो राम भगति नहि कीनी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जोरन कउ घाइश्रा जानियो ते नाहिन धन ħ श्चंति नहीं दीना विरया आप वंधाइया ॥ १ ॥ ना हरि मजिय्रो गरु सेनिय्रो नह उपजियो कब्रु गियाना ॥ घट ही माहि तेरे ते खोजत उदियाना ।। २ II ब<u>हुत</u> जनम भरमत मति नहीं पाई ।। मानस देह पाइ हरि पट मन रे प्रभ बात वराई ॥३॥३॥ सोरिंठ महला ६ ॥ जिंह सिमरत गनका सी उधरी ताको जस ।। श्रटल भइस्रो पृत्र जाकी सिमरनि हरता इह विधि की दस्ब सुद्रामी निसराइश्रा ।। १ ॥ जब ही सरनि गही किरपानिधि ॥ महिमा नाम कहा लंड बरनंड राम्नु कहत बंधनु तिह त्टा ॥ २ ॥ श्रजामूल पापी जग जाने निमख माहि निसतोरा ॥ नानक कहतु चेति चिंतामनि तै भी उतरहि पारा ॥ ३ ॥ ४ ॥ सोरठि महला प्रानी कउनु उपाउ करें ॥ जाते भगति राम की पाये जम को हरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कउन करम विदिधा आकै सिमरे भनसागर कउन फ़िन करई ॥ कउन नाम्र ग्रर कउ तरहे ॥ १ ॥ कलि महि एक नाम्र किरपानिधि जाहि जपै गति पापै ॥ भाउर धरम ताक सिम नाहिन इह विधि वेट बतावे ॥ **२** निरलेपी जाको कहत गुसाई ॥ सो तुमही महि सदा सोरिंड यमै निरंतरि नानक दरपन निकाई ॥ ३ ॥ y n मै किह निधि लखंड गुसाई ।। यहा मोह मो मन रहियो उरकाई ॥ १ ॥ रहाउ **ज**सियर मति पाई भ्रमि खोइओ नह सकत रहियो निसिवासुर नह छुटी व्यथमाई ॥ 8 संग फबहू नहीं कीना नह कीरति प्रम गाई ॥ जन नानक कोऊ ai गुनु राखि लेष्ट्रसम्नाई॥ २ ॥६॥ सोरिट माई महला । निर्मितासुर विलियन मन मेरी बसि नाहि क्उ क्टि

**淡东:东部市场市场市场市场市场市场市场市场市场** विधि रोकउ ताहि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वेद पुरान सिमृति को मत सुनि निमख न हीए बसावै ॥ परधन परदारा सिउ रचित्रो विरथा १ ॥ मदि माइश्रा के भइत्रो वावरो स्भात जनमु सिरावै ॥ भीतरि वसत निरंजनु ताको नह कछु गित्राना ॥ घट ही मरम् ।। जब ही सरनि साध की आइओ दुरमति सगल २ ॥ तव नानक चेतित्रो चिंतामनि काटी जम की फासी ॥ सोरिंठ महला ६ ॥ रे नर इह साची जीस्र धारि ॥ बार ॥ १॥ जैसे सुपना विनसत लगत न रहोउ भीति बनाई रचि पचि रहित नही दिन चारि ॥ तैसे ही माइत्रा के उरिक्तक्रो कहा गवार ॥ १ ॥ अजह समिक कछ विगरिक्रो ले नाम्र मुरारि ।। कहु नानक निज मतु साधन भाखित्रो तोहि पुकारि ॥ २॥ ८॥ सोरिठ महला ६ ॥ इह जगि ं मीत न देखिओ कोई ।। सगल जगतु अपनै सुखि लागिओ दुख न होई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दारा मीत पूत सनवंधी सगरे धन ॥ जब ही निरधनु देखियो नर कड संगु छाडि सिम भागे॥ १॥ नेहु लगाइत्रो ॥ दीना वडरे कड इन सिड या मन भंजन जसु ताको बिसराइत्रो ।। २ 11 सुआन भै पूछ जिउ भइ्छो न सूधो बहुतु जतनु मैं कीनउ ॥ नानक लाज विरद् की राखहु नामु तिहारउ लीनउ ॥ ३ ॥ ६ ॥ सोरि महला कहा भइश्रो न गुर उपदेसु ॥ जउ मृद्ध ६ ॥ मन रे गहित्रो म्डाइत्रो भगवा कीनो भेषु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साचु छाडि के भुठिह अकारथु खोइत्रो ॥ करि परपंच उदरु निज पोखित्रो लागिश्रो जनम् पसु की निम्राई सोइम्रो ॥ १ ॥ राम भजन की गति नही जानी माइत्रा हाथि विकाना ।। उरिक रहिश्रो विखिश्रन संगि वउरा रतनु विसराना ।। २ ॥ रहिस्रो अचेतु न चेतिस्रो गोविंदु विरथा अउध सिरानी ॥ कहु नानक हरि बिरदु पछानउ भूले सदा परानी १० ॥ सोरिंठ महला ६॥ जो नरु दुख महि दुखु नही माने ॥ सुख सनेहु श्ररु भे नही जाके कंचन माटी माने॥ १॥ रहाउ ॥ नह निंदा नह उसतित जाकै लोस मोहु अभिमाना ॥ इरख सोग ते रहै निआरड अपमाना॥ १ ॥ आसा मनसा सगल तिश्रागै जग ते नोहि मानु 张本本本本本本本本本本本本本本本本本本**在** 

REPORT BURNESS ॥ काम्रु ऋाधु जिह परसै नाहिन तिह घटि ब्रह्म निर्मासा ॥ २ ॥ गुरि किरपा जिंह नर कंउ कीनी विह इह जुगति नानक लीन भइट्रो गोविंद सिंउ जिउ पानी पानी ॥३॥११॥ सोरिंठ महला ६ ॥ शीतम जानि लेहु मन माही ॥ अपने सुख सिउ ही जगु फांधिओं को काह को नोही ॥ १॥ रहाउ ॥ सुरत महि श्रानि बहुतु मिलि बैठत रहित चहु दिसि परी सभ ही संग्र छाडित कोऊ न आवत नेरें ॥ १ ॥ घर की नारि जा सिउ सदा रहत संगि लागी ॥ जब ही इंस तजी प्रेत करि ग्रेत मागी ॥ २ ॥ इह विधि को विउहार जा सिउ नेह लगाइओ ॥ अंति बार नानक वितु हरि जी कोऊ कामिन आयद्यो ॥३॥१२॥१३६॥ सोरिंठ महला १ घरु १ असटपदीआ चउतकी र भौ सतिग्रर प्रसादि ॥ ।। दुनिधान पडउ हरि वित्र होरुन पुजड महै मसाणि न जाई ॥ तृसना राचि न पर घरि जावा तृसना नामि बुरुहाई ।। घर भीतरि घरु गुरू दिखाइबा सहजि रते मन माई ।। तू आपे दाना आपे बीना त देवहि मति साई ।। १ ।। मत वैरागि रतु वैरागी सनदि मन बेधिया मेरी माई॥ अंतरि जोति निरंतरि बाणी साचे साहिब सिउ लिव लाई ॥ रहाउ ॥ व्यसंख पैरागी कहि बैराग सो बैरागी जि स्तसमै भावै ॥ हिरदै समदि सदा भै रचित्रा गुर की कार कपावै ॥ एको चेते मनुमान डोले थाउत परजि रंगि राता साचे के ग्रख गारे ॥ २ ॥ रहाये ॥ सहजे मावा सदा मनुमा पउणु विदु सुलनासी नानि वसै सुल माई ॥ जिह्ना नेन सोत सचि राते जलि बुक्ती तुरुहि बुक्तई ।। आस निरास रहे बैरागी निज घरि ताड़ी लाई ॥ भिलिया नामि रजे संतोखो श्रंमृत सहजि पीमाई ॥ ३ ॥ दुनिमा विचि बैरागु न होनी जन लगु द्जी राई ॥ समु जगु तेता तू एको दाता अवरु न दुवा माई ॥ मनपुरित वंत दुखि सदा नितामी गुरमुखि दे विडमाई ॥ मपर मपार भगंग भगोचर कहरों कीम न पाई !! ४ !। सुन समाधि महा परमारशु तीनि मरण मसर्विक लेखु जीमा जिंग जोनी लिरि सिरि लेख

६३५ BARABBOOK BOOK सहामं ॥ करम सुकरम कराए त्रापे त्रापे भगति दृड़ामं ॥ मनि भ लहै त्रापे गित्रानु मानं त्रगामं ॥ ५  $\mathbf{n}$ जिन जाण्नि जिउ गुंगे मिठित्राई ॥ सादु श्रकथै का किया कथीऐ भाई चालउ सदा रजाई ।। गुरु दाता मेले ता मति होवै निगुरे मति न काई ॥ जिउ चलाए तिउ चालह भाई होरि कित्रा को करे चतुराई ॥ ६ ॥ इकि भरमि भ्रुलाए इकि भगती राते अपारा ॥ जितु तेहा तुध्र लाए फलु पाइआ त् चलावग्रहारा ॥ सेवा करी जे किछु होवै श्रपग्रा जीउ पिंडु तुमारा ॥ सतिगुरि मिलिएे किरपा कीनी अंमृत नामु ऋधारा 11011 गुग परगासिआ महि गुग गिश्रान धिश्रानं नाम मिन भावें कहें कहावें ततो ततु वस्तानं ॥ सबदु गुर पीरा गहिर सबदै जगु चउरानं ॥ पूरा चैरागी सहजि सुभागी सचु नानक मनु मानं ॥ = ॥ १ ॥ सोरिंठ महला १ तितुकी आसा मनसा बंधनी भाई करम धरम बंधकारी ॥ पापि पुंनि जगु जाइआ भाई विनसे नाम्र विसारी ॥ इह माइत्रा जिंग मोहग्गी भाई समे वेकारी ॥ १ ॥ सुणि पंडित करमाकारी जितु H करमि ऊपजै भाई ञ्रातम ततु बीचारी ॥ रहाउ स वेदु 11 सासतु मैलु करम संसारी करह ॥ पाखंडि भाई अंतरि मैलु विकारी ॥ इन विधि डूबी माकुरी भाई क ऊंडी सिर भारी दुरमति घणी विगूती दुजै २ 11 भाई भाइ खुआई 11 सतिगुर नाम्रु न पाईऐ भाई विनु नामै भरमु न जाई सतिगुरु सुखु पाए भाई आवणु ता रहाई जागु साचु सहजु गर ते ऊपजे भाई मनु निरमजु साचि समाई सेवे सो वूभौ भाई गुर विनु न पाई ॥ जिसु अंतरि लोसु मगु करम कमानै भाई कुड़ु बोलि बिखु खाई ॥ ४॥ पंडित दही निकलै जलु मथीऐ जलु देखीऐ तथ्र II जगु एहा वथु ।। गुर विनु भरमि विगूचीऐ भाई घटि घटि त्रलालु ॥ ५ ॥ इहु जगु को भाई दहदिस तागो स्रुत वाधो माइ ॥ बिनु गुर गाठि न छूटई भाई थाके कमाइ ॥ इहु जगु भरमि करम कहणा किछू भाई जाइ न E 11 11 गुर मिलिए

कारक कारक कारक कारक जिंह परसे नाहिन तिह घटि ब्रहम काम ऋध गुरि किरपा जिह नर कउ कीनी तिह हु जुगति निरासा ॥ २ ॥ नानक लीन भड़ग्रो गोबिंद सिख जिल पानी ॥३॥११॥सोरिंठ महला ६ ॥ प्रीतम जानि लेह मन माही॥ अपने सख सिउ ही जग्र फांधिओं को काह को नोही ॥१॥ रहाउ॥ सुख महि श्रामि बहुत मिलि बैठत रहित चह दिसि धेरै परी सभ ही संग्र छाडित कोऊ न व्यावत नेरैं ॥ १ ॥ वर की नारि बहुत हित जा सिउ सदा रहत संगि लागी ।। जब ही इंस तजी करि भागी ॥ २ ॥ इह विधि को विउहारु प्रेत ग्रेन जा सिउ नेह लगाइयो ॥ अंति बार नानक बितु हरि जी कोऊ कामिन आइयो ॥३॥१२॥१३६॥ सोरिंड महला १ वरु १ असटपदीबा चउतुकी १ औं सतिगर त्रसादि ॥ ।। दक्षिया न पढल हरि बिन होरु न पजि मही मसाणि न जाई ॥ इसना राचि न पर घरि जावा इसना नामि धुनहाई ॥ घर भीतिर घरु गुरू दिखाइआ सहजि रते मन भाई ॥ त छापे दाना आपे बीना त देवहि मति साई ॥१॥ मतु वैरागि रतउ वैरागी सबदि मनु वेधिका मेरी माई ॥ अंतरि जीति निरंतरि बाखी साचे साहिव सिउ लिउ लाई ॥ रहाउ ॥ असंख बैरागी कड़ि बैराग सो बैरागी जि खसमे माने।। हिरदे सबदि सदा मैं रचित्रा गर की कार कमावें ॥ एको चेतें मनुमान डोलें धाउत घरजि रहाये ॥ सहजे माता सदा रीय राता साचे के ग्रुख गाये ॥ २ ॥ मनभा पउणु बिंदु सुखवासी नामि वसै सुख माई ॥ जिहवा नेत सीत सचि राते जील चुमी तुमाहि चुमाई ॥ आस निरास रहे चैरागी निज घरि ताडी लाई ।। भिलिया नामि रजे संतोखी श्रंपृत सहजि पीआई ॥ ३ ॥ दुविधा विचि वैरागु न होवी जब लगु दुजी राई ॥ सम् जगु तेरा तू एको दाता श्रवरु न दुआ माई ॥ मनशुवि अंत दुखि सदा निरासी गुरमुखि दे पडिआई ॥ अपर अपार अगम अगोचर कहर्ण कीम न पाई ॥ ४ ॥ सुन समाधि महा परमारण तीनि मवरण मसर्तिक लेख जीव्या जिंग जोनी लिरि सिरि लेख

事事者表表 (表表表表表表表表表表表表表表表表表) प्रीतमा तू करता करि वेखु ॥ हउ पापी पाखंडी आ भाई मनि तनि मोहिआ भाई चतुराई विख् माइत्रा चितु नाम विसेख् ॥ रहाउ 11 ठाकुरु संचि वसै भाई पति खोइ ॥ चित महि जे गर गित्रान हड़ी आखीए भाई हड़ी समोइ ॥ २ ॥ रूडी लाल चलुलु 海道海道海道 मनु हरि सिंड वैरागीएं भाई दरि घरि साचु अभुलु ॥ ३ ॥ पांताली भाई घरि घरि तू गुग गित्रानु गर मिलिए सुख 11 चुका मनहु गुमानु ॥ ४॥ जलि मलि काइश्रा माजीऐ होइ ॥ गित्रानि महारसि नाईऐ भीं मैला तनु भाई मनु देवी देवा पूजीऐ भाई कित्रा होइ तन्र निरमल् ॥ ५ ॥ किया देहि ॥ पाहणु नीरि पखालीए भाई जल महि वृडहि बुडें पति खोइ विनु श्रलखु न लखीएे माई जगु भाई जै भावै तै देइ ॥ ७ ॥ वईश्ररि वडाईश्रा माइ ॥ विरहै वेधी सचि मीठुली भाई साचु कहै पिर वसी रही हरि नाइ ॥ ⊏ ॥ सभु को आर्जे आपणा भाई ग्रर ते भाई सबदु सचा नीसानु ॥ ॥ जो बीधे से उबरे 11 ईधनु ऋधिक सकेलीए भाई पावकु रंचक पाइ ॥ खिनु पत्तु वसै भाई नानक मिल्यु सुभाइ॥ १०॥ ४॥ सोरिं महला ३ घरु १ तितुकी दी सदा १ औं सतिग्रर प्रसादि ॥ भगता त्र त् रखदा आइआ ॥ प्रहिलाद रखदा हरि. जीउ धुरि जन हरणाखसु मारि हरि जीउ पचाइआ त्रध राखि ॥ गुरम्खा लए मनमुख भरमि हरि जीउ भुलाइत्रा पैज तेरी विडिग्राई ॥ भगता की त् सुत्रामी रखु न साकै काल भगता नो जम्र जोहि भगत तेरी सरगाई ॥ रहाउ - 11 न नेड़े जाई ।। क्रेवल राम नामु मनि वसित्रा नामे ही मुकति पाई ।। भगता चरणी लागी गुर के सहजि त्रावी अंतरि लोभ परतीति सुऋाउ गुरम्रखि मनमुखा नो न हिरदे सबदु न भेदिश्रो हरिनामि न लागा भाउ ॥ कुड़ कपट पाज फीका लहि **अलाउ** मनमुख II 3 जासी H भगता विचि भगती ऋापि जी ह वरतदा प्रभ त् जातो माइश्रा

张宏宏思密密·张宏·宏宏·宏宏宏宏宏宏宏宏

**६३**६ THE PROPERTY मनि वसे भाई में मरणा सञ्च लेख्न ॥ मजनु दानु चंगिञ्चाईञ्चा माई दरगह नामु विसेख ॥ गुरु अंकस जिनि नामु ददाहमा भाई मनि बसिक्रा चुका भेखा।। ७ ॥ इट्ट तनु भाई को सराफ हाड् सो दर्द माई वखरु नामु अपारु 55 वखरु वापारी H करे बीचारु ॥ धन वापारी नानका माई मेलि करे वापारु २ ॥ सोरठि महला १ ॥ जिनी सतिगरु सेविद्या पिश्रारे ।। तिना ठाक न पाईएे पिद्यारे अंग्रत रसन हरे पिश्चारे तारे नदिर करे ॥१॥ मी तहै सालाहणा सालाइ ॥ विशा बोहिय में डवीऐ पिश्रारे वेरी १ ॥ रहाउ ॥ सालाही सालाहका पिमारे दुजा भवरु न कोह ॥ मेरे प्रम सालाइनि से मले पित्रारे सबदि रवे रंग्र होह ॥ जे मिले पित्रारे रस ले तत विलोह ॥ २ ॥ पति परवाना साच का पित्रारे नाम्न सचा नीसाछ ॥ आहमा ॥ गुर बितु हुके सुन जावसा पिआरे हकमी हकम् पहाणु पित्रारे साचे साचा ताखा ॥ ३ ॥ हुकमै अंदरि निमित्रा हुकमै अंदरि जंमिया पित्रारे ऊघउ सिर मकारि 11 मारि गुरम्रुवि जागीए विद्यारे <del>ঘলী</del> दरगह सारि 1) ४ 1) इकमै अंदरि आइआ पियारे इकमे चलाईऐ पिश्रारे मनमुखि लई सजाइ हकमे वंनि - 11 पछाणीपे पियारे दरमह पैथा जाह ॥ ४ ॥ हुकमे गरात गराईऐ विश्वारे हकमें हउमैं दोह ॥ हकमे भवे सवाईए पिश्रारे अवग शि **इ**ठी रोइ II हुक्**ष्ट्र** सिञापै साह का पिश्रारे सच् मिलें विद्याई होड़ ॥ ६ ॥ त्रास्त्रशि अउला आलीपे पिआरे किउ सणीए बलिहार सालाहिञ्चा पित्रारे तिन नाउ ॥ जिनी सो हुउ मेलि मिलाउ संताखीयां विद्यारे नदरी पिमारे मसवागी यीऐ मन लेखिए सच की पिआरे हरि गस लिसह वीचारि 1। नानका पिद्यारे साच लिखे उरिघारि ॥ = ॥ ३ ॥ ॥ सोरि पहिला दुतुकी ॥ तू गुणदाती निरमलो माई निरमल ना मन हम ऋपराधी निरगयो माई तुमही वे गुणु सोइ

वेखु ॥ हउ पापी पाखंडी आं भाई मनि तनि प्रीतमा त करता करि Ö बिख मोहिआ भाई चत्राई विसेख ॥ रहाउ चित 18 -11 माइत्रा (语语语) (语语语语) संचि वसे भाई जे चित महि ग्र गित्रान H ठाक्ररु रूडी त्राखीएे भाई रूड़ी २॥ रूडी लाल चलुल मनु हरि सिउ वैरागीए भाई दुरि घरि साचु अभूल ॥ ३ ॥ पाताली गुर मिलिए सुख भाई घरि गित्रान घरित ग्रग H मनहु गुमानु ॥ ४॥ जलि मलि काइत्रा माजीए चुका होइ ॥ गित्रानि महारसि नाईऐ भाई मैला मन तन् देवी देवा प्रतीए माई किश्रा होइ तन निरमल 11 8 11 मागउ किया देहि ॥ पाहला नीरि पखालीए भाई जल महि बुडहि तेहि 11 बुड विनु अलखु न लखीए माई जगु पति खोइ देइ भाई जै भावै तै ॥ ७ ॥ वईश्ररि वडाईआ भाइ ॥ विरहै वेधी सचि वसी भाई साच कहै पिर श्राजे श्रापणा भाई गर को इरि नाइ ॥ ≈ ॥ सभु भाई सबदु सचा नीसानु ।। जो बीधे से उबरे 8 सकेलीए भाई पावक रंचक पाइ ॥ खिनु पखु श्रधिक । वसै भाई नानक मिल्यु सुभाइ॥ १०॥४॥ सोरिं महला ३ घरु १ तितुकी भगता दी १ अों सतिगुर प्रसादि ॥ सदा तू 西西语 语语 त् रखदा श्राइश्रा 11 प्रहिलाद धरि हरि. जीउ जन हरणाखसु मारि हरि जीउ पचाइश्रा तुधु राखि ।। ग्रम्खा लए भरमि नो परतीति हरि जीउ मनग्रख भुलाइआ 11 पैज तेरी विडिम्राई ॥ भगता की सुआमी रखु त ॥ भगता नो जम्र जोहि ्न साकै काल भगत तेरी सरगाई ॥ रहाउ 的研究的 न नेड़े जाई ॥ केवल राम नामु मिन विसित्रा नामे ही मुकति पाई ॥ भगता चरणी लागी गुर के सहजि सभाई २ श्रंतरि लोभ **ऋावी** परतीति सुश्राउ मनमुखाः न हिरदे सबदु न भेदित्रो हरिनामि न लागा भाउ कुड़ कपट पाज लहि फीका 3 विचि त्रलाउ 11 11 जासी मनमुख भगता आपि भगती जी ₹ वरतदा त् जातो प्रभ माइश्रा

张·本志志·志志·志志·志志·志志·志志·志志·志志·法

(६३६)

प्रमान वर्ष भाई में मरखा सन्त लेख ॥ मजन दानु चंगिआईआ भाई दरगढ़ नामु विसेखा ॥ गुरु अंकसु जिनि नामु ब्हाइआ माई मिन विसेखा चुका मेखु ॥ ७ ॥ इडू तन्तु हाटु सराफ को माई वसक नामु अपार ॥ इड वसक वापारी सो इट्टें माई गुर सन्ति

करे वीचारु ॥ धन्न वापारी नानका माई मेलि करे वापार ।। २ ॥ सोरिंठ महला १ ॥ जिनी सतिगरु सेविश्रा पिआरे तिन ।) तिना ठाक न पाईंग्रे पिद्यारे अंमृत रसन हरे पिथारे तारे नदरि करे ॥ १ ॥ मी तहै सालाह्या बोडिय में इडीऐ पित्रारे सालाह ॥ विग्र पाइ कहाह ।) १ ।। रहाउ ।। सालाही सालाहका पिमारे दजा भवरु न कोड़ 11 मेरे प्रभ सालाहिन से मले पित्रारे सबदि रवे रंग होह 11 तिस की संगति जे मिलें पित्रारे रस लैं तत विलोह ॥ २ ॥ परवाना साच का पित्रारे नाम सचा नीसाछ ॥ ब्राहमा

जावशा पिश्रारे हुकमी हुकम्र पछाणु ॥ गुर वितु हुकम्र न धृभीऐ हुकमै अंदरि निमिमा पिमारे पित्रारे साचे साचा वाळ ॥ ३ ॥ इकमै अंदरि जंमिक्रा पिक्रारे ऊघउ मस्त्रारि II. **ব**ল गरमुखि दरगढ जाग्रीऐ विद्यारे भारि सारि ॥ ४ ॥ हुकमै अंदरि ब्राह्बा पिवारे हुकमे जादो इकमे बंनि चलाईये पित्रारे अनम्बन लड्डै सजाड ॥ हुकमे सपदि पछाणीये पित्रारे दरगह पैथा जाह हकमे गणत गणाईऐ 11 9 11 पित्रारे हकमे इउमै दोह ॥ इकमे भवे मवाईए पिश्रारे अवगणि मिले मुठी रोह ।। इकम्र सिञापै साह का पिद्यारे सञ्च श्रउखा श्राखीऐ पिमारे किउ सुग्रीए होर ।। ६ ॥ आखिण बलिहार नाउ ॥ जिनी सो सालाहिश्रा पित्रारे हर तिन

काइश्रा कागडु जे यीएे पिमारे मजु मसवायी धारि ॥ ललता लेखिए सच की पित्रारे हिरे गुण लिलाडु बीचारि ॥ घजु लेखारी नानका पिमारे साजु लिलैं उरिधारि ॥ = ॥ ३ ॥ औराठ महत्ता १ पहिला इतुकी ॥ तृ गुणदाती निरमलो मार्ड निरमलु ना मजु होर ॥ हम प्रपराधी निरगुणे मार्ड तुम्कही ते गुणु सोह ॥ १ ॥ मेरे

पिचारे नदरी मेलि मिलाउ

संताखीयां

表表: 表表表表表表表表表表表表表表表 प्रीतमा तू करता करि वेखु ।। हउ पापी पाखंडी**त्रा भाई मनि त**नि चतुराई भाई नामं विसेखु ॥ रहाउ माइत्रा चितु मोहिश्रा 11 विख संचि वसे भाई महि जे चित गर गित्रात ठाकुरु त्राखीएे भाई रूड़ी ह्रडी समोइ ॥ २ ॥ रूडी लाल चल्ल मन हरि सिड वैरागीए भाई दरि घरि साचु अभृलु ॥ ३ ॥ पांताली **设设的国际设施** भाई गित्रानु गुर मिलिए घरि घरि li त् गुण गुमानु ॥ ४ ॥ जलि मलि काइत्रा माजीऐ चुका मनह मैला तनु नाईऐ ॥ गित्रानि होइ महारसि देवी देवा पूजीऐ भाई कित्रा होइ ॥ ५ ॥ मागउ किया देहि ॥ पाहणु नीरि पखालीए भाई जल महि बुडहि तेहि बुडे विनु श्रलखु न लखीए भाई जगु पति खोइ मेरे भाई जै देइ ॥ ७ ॥ वईश्ररि बोलै भाव तै वडाईश्रा भाइ ॥ बिरहै वेधी सचि भाई साच कहै पिर हरि नाइ ॥ ≈ ॥ सभु को ऋाजे श्रापणा भाई ग्रर से उबरे भाई सबदु सचा नीसानु ॥ जो बीधे त्र्यधिक सकेलीएे भाई पावकु रंचक पाइ ॥ खिनु पत्नु नाम्र वसै भाई नानक मिल्यु सुभाइ ॥ १०॥ ४॥ सोरिं महला ३ घरु १ तितुकी दी भगता १ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ सदा त् रखदा आइआ जीउ धुरि 11 प्रहिलाद त् जन H मारि हरणाखसु पचाइआ जीउ गुरमुखा त्रध लए हरि H नो भरमि भुलाइआ जीउ हरि मनग्रुख 11 पैज की वडिश्राई ॥ भगतो तेरी रख भगता नो जम्र जोहि न साकै भगत तेरी सरगाई ॥ रहाउ ॥ नेड़े जाई ॥ केवल राम नामु मनि वसिश्रा नामे ही मुकति पाई ॥ रिधि सिधि सम भगता चरणी लागी गुर के सहजि सभाई त्र्यावी श्रंतरि लोभ गुरम्रुखि परतीति सुश्राउ न हिरदे सबदु न भेदिश्रो हरिनामि न लागा भाउ ॥ कूड़ कपट पाज लहि फीका 11 3 जासी **अलाउ** 11 विचि मनमुख भगता ऋापि भगती जी ₹ त् जातो वरतदा प्रभ 11 माइश्रा 本本本本本本本本:本本·本本·本本本本本本

६३⊏ ) **西市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** मोह सभ लोक है तेरी तु एको पुरखु विधाता॥ इउमै मारि मनसा मनहि समाणी गुर कै सर्वाद पछाता॥ ४ ॥ अचित कंम करहि प्रभ तिन \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

के जिन हरि का नाम पित्रोरा ॥ ग्रर परसादि सदा मनि वसित्रा समि काज समारणदारा ॥ आना की रीस करे स विग्रचे जिन

है रखगरा ॥ ४ ॥ बिन्नु सितनुर सेने किनै न पाइआ भउकि ग्रुए विललाई ।। श्राविह जाविह ठउर न पाविह

दुखि समाई ॥ गुरम्रखि होते स अमृत पीते सहजे साचि समाई ॥ ६ ॥ पित सतिग्र सेने जनम न छोडे जे अनेक करम करे अधिकाई ॥ वेद पड़िह ते बाद बखाखिह निज़ हरि पति गर्माई ॥ सचा सतिगुरु

साची जिसु बाखी मिंज जुटिंड गुर सरखाई ॥ ७ ॥ जिन हरि मिन

वसित्रा से दरि साचे दरि साचे सचित्रारा । त्रोना दी सोमा जुगि जुगि होई कोइ न मेटखहारा ॥ नानक तिन के सद बलिहारै जिन हरि राखिया उरिधारा ॥ = ॥ १ ॥ सोरिट महला ३ इतकी ॥ निग्रणिया नो माई सतिगर की सेना लाइ आपे चखसि लए सेग ऊतम है माई राम नामि चित लाइ ॥ १ ॥ हरि जीउ आपे

पर गुखदीख हम अपराधी भाई सतिग्ररि लए श्रपराधी बखसिश्चनु विश्वारे साचै 11 कउंख कउंगा पारि उतारिश्चन सविग्रर सर्राट मउजल भारे मेलि मनरै ते भाई चाहि कंचन गरु

मिलाइ छोडि जोति मनि वसिद्या भाई जाती नाउ वारखें भाई सतिगर वारी हुउ यलिहार निधान जिनि दिवा भाई नाम न ऊपजै माई पूछह गिश्रानीया ॥ ४ ॥ गुर नितु सहजु जार ॥ सतिगुर की सेना सदा करि माई निचह आप गवार ॥ ४ ॥ गुरमती मंड ऊपने माई मंड करणी सच्च सारु ॥ श्रेम पाईए माई सन् नामु आधारु ॥ ६ ॥ जो सविगुरु सेरहि आपणा

भाई भाई तिनके हउ लागउ संगरी जनगु पाइ H माई गुर इ.उ. भी लई बप्पसाइ॥ ७ ॥ सनु बाखी सनु सबदु है मनि भाई रोड इरि नानक नाम्र

( \$\$\$ ) **《本意表表表表》。表述。形表示:表表表表表表表表演。** 设设设施设施设施设施设施设施设施 तिसु विघनु न लागै कोइ ॥ = ॥ २॥ सोरिंड महला ३ ॥ हरि जीउ सवदे जापदा भाई पूरे भागि मिलाइ ॥ सदा सुखु सोहागर्यी अनिद रेती आ रंगु लाइ ॥ १ ॥ हरि जी तू आपे रंगु चड़ाइ ॥ गावह गावहु रंगि रातिहो भाई हिर सेती रंगु लाइ॥ रहाउ॥ गुर की कार कमावणी भाई त्रापु छोडि चितु लाइ ॥ सदा सहजु फिरि दुखु न लगई भाई हरि श्रोपि वसे मिन श्राइ ॥ २ ॥ पिर का हुकमु न जागई भाई सा विखु, नावै कुलखणी कुनारि ॥ मनहठि कार कमात्रणी भाई कूड़िश्रारि ॥ ३ ॥ से गावहि जिन मसतिक भागु है भाई भाइ सचै । अनदिनु राते गुण रविह भाई निरभे गुर लिव लागु ४।। सभना मारि जीवालदा भाई सो सेवहु दिनु राति ॥ सो किउ मनहु विसारीऐ भाई जिसदी वडी है दाति ॥ ५ ॥ मनमुखि मैली रवै होवै ता गुण डुंमग्री भाई दरगह नाही थाउ ।। गुरम्रुखि मिलि प्रीतम साचि समाउ ॥ ६ ॥ एतु जनमि हरि न चेतिश्रो जाइ ॥ किड़ी पवंदी मुहाइत्र्योनु भाई विखित्रा नो सुखि वसिंह भाई सदा सुखु सांति लोभाइ ॥ ७ ॥ नामु समालहि सरीर ॥ नानक नामु समालि तू भाई ऋपरंपर गुणी गहीर ॥ = ॥ ३॥ सारिं महला ५ घरु १ अंसटपदीत्रा १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ सम्र जगु जिनहि उपाइत्रा करण कारण समरथु ॥ जीउ पिंडु जिनि साजित्रा भाई कहीऐ किउ देखीऐ ॥ किनि वथ गुरु गाविंद् सलाहीए भाई जिसते जपीऐ हरि भगवंता ॥ नाम दानु देई जन अपने द्ख दरद का हंता ॥ रहाउ ॥ जाकै घरि सभु किछु है भाई नउनिधि तिस की कीमति ना पवै भाई ऊचा अगम अपार ॥ 的任务 जीत्र जंत प्रतिपालदा माई नित नित करदा सार ॥ सतिगुरु सचे संबदि मिलावणहार ॥ २ II चरगा सरेवीऋहि भेटीऐ भाई भाई अग्रु भउ होवै नासु ।। मिलि संत सभा मनु मांजीऐ भाई हिर ॥ मिटै अंधेरा

**अगि**आनता

भाई

कमल होवै

के नामि निवासु

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S परगासु ॥ गुरबचनी सुखं ऊपजै माई समि फल सविगुर पासि ॥ ३ ॥ मेरा तेरा छोडीए माई होईए सम की धार ॥ घटि घटि बहस्र पसारिया माई पेसी सुधी इजूरि ॥ ज़ितु दिनि विसरी पारबहस्र भाई सरव दिनि मरीए कृरि ॥ करनकरावन समरथो कला भरपूरि ॥ ।।। त्रेम पदारत्य नाम्र है भाई माइया विनासः।। तिस भावे ता मेलि लए माई हिरदे नाम निवासः।। गुरम्रुखि कमञ्ज त्रगासीऐ माई रिंदै होवै परगासु ॥ प्रगद महत्रा परताषु प्रभ माई मउलिया घरति व्यकासु ॥ ५ ॥ गुरि खै पूरै संतोखिन्ना माई ऋहिनिसि लागा माउ ॥ रसना राम

सदा माई साचा सादु सुद्याउ॥ करनी सुणि सुणि जीविद्या निह्चलु पाइत्रा थाउ।। जिसु परतीति न त्रावई माई

जिल जाउ ॥६॥ बहु गुरा मेरे साहिये भाई हउ तिस फैबिल श्रोहु निरगुखीत्रारे पालदा माई देह नियाने याउ॥ रिजक् संवाहे सासि सासि माई गृहा जाका नाउ ।। जिसु साचा भेटीए भाई परा तिसु करमाउ ॥ ७॥ तिसु विनु घड़ी न जीवीए माई सरव कला भरपूरि ॥ सासि गिरासि न विसरै माई सदा हजूरि ॥ साधृ संगि मिलाइबा माई सरव रहिआ भरपूरि ॥ न लगीया माई से नित नित मरदे मृरि ॥ = ॥ श्रंचित लाइ तराइत्रा माई मउजलु दुखु संसारु॥ करि किरपा नदरि निहालिश्रा माई कीतोतु श्रंगु सीतलु मन तन

भाई

सो जीबड़ा

अपारु ॥ नानक तिस्र सरणागती होइन्ना भाई मोजन नाम व्यथारु ॥ माई जि किलिंगिल काटखहारु ॥ ६ ॥ १ ॥ सोरिंठ महला ४ ॥ जपाइया ॥ पित्रारे तह अपर्धा नाम सागरा पसरीश्रा पिश्रारे माइश्रा मोह बाहरि विख आपि पित्रारे विद्ध पूरा गुरू मिलाइआ। सो जिसनो कीतो करम नाम लिय पित्रारे लाइया ॥ १ ॥ राम सामि मनि तनि तेरी टेक है पिआरे मनि तनि तेरी टेक।। तुधु वितु अवरु एक ॥ रहाउ ॥ कोटि करनहारु पित्रारे अंतरजामी जनम दुसु पाइ ॥ साचा साहिन्र पित्रारे अनिक जोनि

विसरिक्षा पित्रारे बहुती मिलै सजाइ॥ जिन मेटै पूरा सितगुरू 

## ६४१ ) (由市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市) पित्रारे से लागे साचै नाइ ॥ तिना पिछै छुटीए पित्रारे जो साची सरगाइ ॥ २ ॥ मिठा करि कै खाइआ पित्रारे तिनि तिन कीता रोगु ॥ कउड़ा होइ पतिसिटिया पियारे तिस ते उपनिया सोगु ॥ भुंचाइ भुलाइयनु पियारे उत्तरे नही विजोगु ॥ जो भोग ग्रर मेलि उधारित्रा पित्रारे तिन धुरे पहत्रा संजोगु ॥ ३ ॥ माइत्रा लालंचि अटिआ पिआरे चिति न श्राविह मृलि ॥ जिन विसरिह पारवहम सुत्रामी से तन होए धृड़ि ॥ विललाट करहि पित्रारे उतरे नाही स्तु ॥ जो गुर मेलि सवारित्रा पित्रारे तिन का रहित्रा मूलु ॥ ४ ॥ साकत संगु न की जई पित्रारे जेका पारि वसाइ ॥ जिस्रु मिलिएे हरि विसरे पित्रारे स्रो महि कालै उठि जाइ ।। मनमुखि ढोई नह मिले पित्रारे दरगह मिले सजाइ ॥ जो गुर मेलि सवारिया वियारे तिना पूरी पाइ ॥ ५ ॥ संजम सहस सित्राणपा पित्रारे इक न चली नालि।। जो वेप्रुख गोविंद ते पित्रारे तिन कुलि लागै गालि ॥ होदी वसतु न जातीत्रा पित्रारे कुड़ू न चली नालि ॥ सतिगुरु जिना मिलाइत्रोनु साचा नामु समालि ॥ ६ ॥ सतु संतोखु गित्रानु धित्रानु वित्रारे जिसनो नदरि करे ॥ अनदिनु कीरतनु गुण रवे पित्रारे **अंमृ**ति पूर भरे तिन दुख सागरु लंघिश्रा पिश्रारे भउजलु पारि परे ॥ जिसु भावे तिसु मेलि लैहि पित्रारे सेई सदा खरे ॥ ७ ॥ संम्रथ पुरख दइत्राल देउ पित्रारे भगता तिस का तागु ॥ तिसु पए पित्रारे जि श्रंतरजामी जाणु ॥ हलतु पलतु सवोरित्रा पित्रारे मसतिक सच्च नीसाणु ॥ सो प्रभु कदे 'न पित्रारे नानक सद कुरवाणु ॥ = ॥ २ ॥ सोरिं महला ५ घरु २ **असटपदी** आ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ पाउ पड़ित्रो अरु बेदु बीचारिश्रो निवलि भुत्रंगम साधे ॥ पंच जना सिउ संग्र न छुटिकित्रो त्रिधिक त्रहंबुधि बाधे ॥ १ ॥ पित्रारे इन विधि मिल्ए न जाई मैं कीए करम अनेका ॥ हारि परित्रो सुत्रामी कै

विवेका ॥ रहाउ ॥ मोनि भइश्रो करपाती रहिञ्जो 

दुआरै

नगन फिरिओ बन माही ।। तट तीरथ सम धरती अमित्रो दविधा छटके नाही ॥ २ ॥ मन कामना तीरथ जाइ बसियो सिरि करवत धराए ॥ मन की मैलु न उत्तर इह विधि जे लख जतन कराए ॥ ३ ॥ कनिक कामिनी दैवर गैवर बहु विधि दान दातारा भूमि बहु अरपे नह मिलीए हरि दुश्रारा श्चरचा पंदन डंडउत खटु करमा रत् रहता।। हउ मिंड परिया नह मिलीए इह जुगता Ш प्र ॥ जोग सिघ चउरासीह ए भी करि करि रहिआ ॥ वडी आरजा फिरि फिरि जनम इरि सिउ संग्रुन गहिया॥ ६ ॥ राज लीला राजन करिया हुकम्र अफारा ॥ सेत सोहनी चंदन चोत्रा नरक दुश्चारा ।। ७ ॥ इरि कीरित साथ संगति है खिरि करमन कै करमा ॥ कहु नानक तिसु भश्यो परापति जिसु पुरव लिखे का लहना।। =।। सेवक इह रंगि माता ।। महत्रो कृपालु दीतु दुख भंजतु हरि हरि कीरतनि इह मत्र राता ॥ रहाउ दजा ॥ १ ॥ ३ ॥

राग्र सोरठि वार महले ४ की १ व्यों सितगुर प्रसादि॥ सलोकु म० १ ॥ सोरिंड सदा

जैसचा मिन होइ।। दंदी मैलुन कतु मिन जीभी ससरे पेईपे मैं वसी सतिगुरु सेति निसंग ॥ परदरि मिलै ख़ुसी रानै पिरु संगि ॥ सदा सीगारी नाउ मनि पर्तग्र ।। देवर जेठ मुए दुखि सम् का डरु किस् ॥ जे पिर मावै नानका फरम मणी सञ्च सञ्ज ॥ १ ॥ म० ४ ॥ सोरिंड वामि हरि

8

8

88888

हरि नामु इंडोले ॥ गुर पुरखु मनावै आपणा गुरमती हरि इरि प्रेमि कसाई दिनसुराति इरि रंती इरि रंगि धोले पुरखु न लमई सम्रु देखिया जगत मै टोले ॥ गरि सतिगरि दहाइत्रा मनु त्रनत न काह डोले ॥ जन नानक हरि का दास गुरसविगर के गोल गोले ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ त. आपे सिसटि आपे खेल रचाइ तप्र आपि संचारिद्धा ॥

आपि भोगखडारित्रा ऋगवि n सम्र तेरा गुरम्रुखि सलाही हुउ सदा

**483**)

वारित्रा ॥ १ ॥ सलोकु म० ३ ॥ हउमै जलते जिल मुए भ्रमि श्राए द्जे भाइ॥ प्रे सतिगुरि राखि लीए त्रापणे पंने पाइ॥ इह जलता नदरी आइआ गुर के सवदि सुभाइ ॥ सबदि रते सीतल भए नानक सचु कमाइ ॥ १॥ म० ३॥ सफलिय्रो सितगुरु सेविया धंनु जनमु परवाणु ॥ जिना सतिगुरु जीवदिश्रा न विसरे सेई पुरखु सुजाण ॥ कुलु उधारे श्रापणा सो जनु गुरम्रुखि मुए II जीवदे परवाणु हहि मनमुख मराहि ॥ नानक म्रुए न त्राखीत्रहि जि गुर के सबदि समाहि ॥ हरि सेवि हरिनामु धित्राईऐ॥ पुरखु निरंजनु संगति साधू लिंग हरि नामि समाईऐ ॥ हरि तेरी वडी मै मूरख लाईऐ ॥ हउ गोला लाला तुधु मै हुकमु फुरमाईऐ ॥ हउ गुरम्रुखि कार कमावा जि गुरि समकाईऐ॥२॥ सलोकु म०३॥ पूरवि लिखित्रा कपावणा जि करते लिखिआसु ॥ मोह श्रापि ठगउली पाईत्रनु विसरित्रा गुग्गतासु ॥ मतु जागह जीवदा जगु द्जे माइ मुह्श्रासु ।। जिनी गुरमुखि नामु न चेतिश्रो से न मिलनी पासि।। दुखु लागा वहु श्रति घणो पुतु कलतु कोई जासि ॥ लोका विचि मुद्दु काला होत्रा **ऋंदरि** उमे सास ॥ मनमुखा नो को न विसही चुिक गह्या वेसासु ।। नानक गुरमुखा नो सुखु श्रगला जिना श्रंतरि नाम निवासु ॥ १ ॥ म० ३ ॥ से सैंग जि गुरम्रखि सुभाइ ॥ सतिगुर मिलहि का भागा। सचि रहे समाइ ॥ दुजै भाइ लगे करिंह से सजगा न त्राखीत्रहि जि अभिमानु करहि वेकार ॥ मनमुख त्रापसुत्रारथी कारजु सकहि सवारि ॥ नानक पूरबि लिखित्रा कमावसा कोंइ न मेटरणहारु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तुधु श्रापे जगतु उपाइकै लेलु रचाइत्रा ॥ त्रै गुग त्रापि सिरजित्रा माइत्रा मोह वधाइं आ विचि इउमै लेखा मंगीऐ फिरि त्रावे जाइश्रा ॥ जिना हरि आपि कृपा करे से गुरि समभाइत्रा ॥ बलिहारी गुर आपगो सदा घुमाइमा ॥ ३ ॥ सलोकु म० ३ ॥ माइत्रा ममता मोहगी जिनि दंता जगु खाइत्रा । मनमुख खाधे गुरमुख उबरे जिनी सचि चितु नावै जगु विनु लाइत्रा ॥ कमला फिरे 张老老老老老老老老老老老老老老老老

करतिया नदरी र्धधा निहफल п जनम गगाःश्रा सुख दाता मनि वसाइमा ॥ नानक नाम्र निना मिलिया जिन कउ श्रंमृतु लिखि पाइमा ॥१॥म०३॥ घर ही महि न पाइआ П রিত कमतुरी मिरग मनमुखा सादु भ्रमदा भामि सग्रहे भ्रलाइम्रा tl अमृत् तिज **निस** गुरम्रुखि निरसै पई सोम्ही विना श्रंदरि वुआह्या H ब्रहम मतु सीवलु होइत्रा रमना हरि दिखाइथा ॥ तज्ञ साद Ħ **उपजै** सबदे मेलि मिलाइआ विन सपदे श्रंमृत् एको वउराना निस्था जनग्र गगाइआ ΪI सरद गुरमुखि पाइया । २ ॥ पउड़ी ॥ सो हरि पाईऐ तिस न रेख कद्र किल निधि -11 रूप्र अदयद कह 11 निरजनु इरि अगमु किथा निश्कारु कहि याईऐ श्रापि वसाए श्रापि स हरि मारगि

पूरे वेखालिया गुर सेना पाईऐ ॥ ४ ॥ सलोकु म० 3 II

रत न मोरी डेहि ॥ जीउ वजै चउलंनीए सचै तनुकोल पीडीऐ सदडै नेहि ॥ नानक मेजु न चुर्र्ड राती श्रते डेह 11 2 11 लाए मन लेड ॥ जिउ माजीठै कपढे रंगे सम्

॥ 'नानक रंगुन उतरै निश्चान लगै वरते त्रापि हरि पउडी ॥ हरि आपि श्रापि बुलाइदा ॥ हरि ยยิ ममटि सिरि लाइदा П इसना मगती मारगि इकि n इक्ना पाइ उम्रहि पाइदा धिश्राए गुरुखि गुग् गाइदा 11 सेग है जेशो करे म० की सफल चिंदिश्रा फल पारणा हउम रिचह जाइ ॥ महि इस B जग नाम्र गुरु सेनदि आपणा इउ तिन बलिहारी जो

999

॥ १ ॥ म०३ ॥ मनप्रस्य भंतु अनित् है दबै लगे बाह ॥ निहाइ ॥ घरि दुखे दुखि घरि पहि सरा पहि पडित समाधि लगाइ И इह मनु वसि न अग्रार्ड यके करम मेख करि थके अठमिठ वीरय नाइ

**表表表表表表表表表表表表表表** सार न जागानी हउमें भरमि गुरपरसादी भुलाइ ॥ भउ पइआ ॥ भे पहऐ होश्रा हउमै मनु वसि वडभागि वसित्र्या मनि श्राइ से निरमले सचि रते जोती जोति मिलाइ सबदि जलाह ॥ 11 नाउ पाइत्रा नानक सुलि समाइ ॥ २॥ पउड़ी ॥ मिलिए सतिग्ररि एह भृषति राणे रंग दिन चारि सुहावणा ॥ एह माइश्रा रंगु कसंभ लहि जायणा ॥ चलदिया नालि न चलै सिरि पाप लै जावणा ॥ जां पकड़ि चलाइत्रा कालि तां खरा डगवणा स्रोह 1) वेला हथि न **ब्रावे फिरि प**ञ्चतावणा ॥ ६॥ सलोक्क म० 3 11 जो मुह फिरे से वधे दुख सहाहि ॥ फिरि फिरि मिल्यु न पाइनी जंमिह तें मिर जाहि ॥ सहसा रोगु न छोर्डई दुख ही महि दुःख पाहि ॥ नानक नदरी वखिस लेहि सबदे मेलि मिलाहि ॥ १ ॥ म०३॥ जो सतिगुर ते मुद्द फिरे तिना ठउर न ठाउ ॥ जिउ छुटिड ि फिरें दुहचारिण वदनाउ ।। नानक गुरमुखि वखसीश्रहि सतिगुर जो पउडी ॥ सेवहि मेलि मिलाउ 11 7 11 सति भवजल तरि गङ्त्रा ।। जो बोलिह हरि हरि नाउ तिन छडि गहुआ ।। से दरगह पैंधे जाहि जिना हरि जपि लहुआ 9 हरि सेवहि सेई पुरख जिना हरि तुधु मइत्रा । गुण गावा पित्रारे नित गुरमुखि भ्रम भउ गइत्रा ॥ ७॥ सलोकु म० 3 विचि ते वसत् पईश्रो हरि भोजनु श्रंमृत सारु ॥ जितु खाधै मन इहु भोजनु अलभु है संतह लभे गुर च्पतीऐ पाईऐ मोख दुत्रारु ॥ वीचारि ॥ एह मुदावणी किउ विचहु कढीए सदा रखीए उरिधारि॥ मुदावणी सतिगुरू पाई गुरसिखा लधी भालि ॥ नानक एह पाइत्रा गुरमुखि घालि जिसु चुकाए सु चुमसी हरि 11 11 म॰ ३॥ जो धुरि मेले से मिलि रहे सतिगुर सिउ चितु लाइ॥ आपि द्जै भाइ खुत्राइ ॥ नानक विशु करमा कित्रा विछोड़ेतु से विछुड़े पाईऐ पूरवि लिखित्रा कमाइ ॥ २ ॥ पउड़ी बहि सखीआ H गावणहारीत्रा ॥ हरिनामु सलाहिह नित जस गावहि हरि सुणि मंनिश्रा हरि विलहारीश्रा । जिनी तिना नाउ कड हउ मेलु मिलावग्रहारीत्रा वारीआ गुरमुखीत्रा हरि 11 हउ विलिजावा दिनु राति गुर देखगहारीत्रा ॥ ⊏ ॥ सलोक्कं म० ३ ॥ विखु नार्वे सभि 

\_\_\_\_( 585 )\_\_\_\_ मरमदे नित चिंग वोटा सैसारि ।। मनप्रखि करम इउमें अंधु गुनारु ॥ गुरमुखि अंमृतु पीनणा नानक सनदु वीचारि ॥ १ ॥ म० ३ ॥ सहजे जागै सहजै सोवै 11 गुरमुखि अनदिनु उसत्ति होनै ॥ मनमुख मरमे सहसा श्रविर चिंवा नीद न सोवै ॥ गित्रानी जागहि सवहि समाइ ॥

नानक नामि रतिया बलि जाउ ॥ २ ॥ से हरिनाम पउदी ॥

घिआवहि जो हरि रतिया ॥ हरि इक विभावहि इको हरि 8.0 सर्वित्रा ॥ इरि इको चरते इक्क इको उतपवित्रा ॥ जो धिआरहि दिन डरु सटि घतिआ ॥ गुरमती देवे आपि जिपिया ।। ६ ॥ सलोक म०३ ॥ श्रंतरि गियानु जितु किह्य सोमी पाइ ॥ विग्र डिठा किया सालाहीएँ अंधा

कमाइ ॥ नानक सबद पछाखीए नाम वसै मनि आह ॥ १ ॥ म० इका बाणी इक गुरु इको सबदु बीचारि ॥ सचा सउदा हुद् रतनी मरे मंहार ॥ गुर किरपा ते पाईचनि जे देवे देवगहारु ॥ लास सदा खटिश्रा नाम्र अपारु विख 11 प्रगटिका करमि पीकावग्रहारु, ॥ नानक सचु सलाहीऐ सनारणहारु ॥ २ ॥ पउद्गी ॥ जिना अंदरि न भागई ॥ जेको बालैं सञ्ज कहा जलि जावई ॥ कडिभारी

कृदि जिउ विसटा कागु स्वार्यह ॥ जिसु इरि होह कृपालु सो नाम्नु धिमार्र ।। इरि गुरमुलि नामु भराधि कुड़ पापु लहि ॥ सलोकु म० ३ ॥ सेला चउचकिया चउवाह्या इकत परि भाणि ॥ एडड तेडड छडि त गुर का सबद पद्माण ॥ सविगुर भगे दिह पउ सभ्र किछ आणे जाख ॥ बलाइ तू होइ रहु मिहमाणु ॥ सविगुर की मार्थो मी चलहि ता

दरगइ पानिह माणु ॥ नानक जि नाम् न चेतनी तिन थिगु पैनलु घिगु लाखु ॥ १ ॥ म० ३ ॥ इति गुण तोटि न आ उई कीमति कहसुन गुरमुखि इरि गुण स्वहि गुण महि रहे समाह।। र ॥ पउदी ॥ इरि चोली देह सवारी कढ़ि पैधी भगति करि ॥ इरि पाद लगा मधिकाई वह वह विधि माति करि ॥ कोई बुक्तै बुक्तणहारा शंतरि विवेद्ध करि ॥ सो वृक्तै एडु विवेद्ध जिसु युक्ताए मापि हरि॥ जनु नान्द्र

31 K कहै विचारा गुरमुखि इरि सति इरि ॥ ११ ॥ सलोक H ॥ परथाइ साखी महापुरख बोलदे साभी Ho सगल 田田田 गुरमुखि होइ सु भउ करे आपणा आपु पछाणे।। गुर परसादी जीवत मरें ता मन ही ते मत माने ।। जिन कड मन की 的政治的政治的政治 कथिह गित्राने ॥ परतीति नाही नानक से किया \* II Ho 3 П गुरमुखि चित् न लाइत्रो अंति दुखु पहुता श्राइ ॥ अंदरह श्रंधिश्रां अधि न काई पाइ ॥ पंडित तिनकी वरकती सभ्र खाइ जो रते हरि नाइ ॥ जिन गुर के सबदि सलाहिआ हरि सिउ रहे समाइ।। पंडित दुजै भाइ बरकति न होवई ना धनु पलै पाइ पड़ि थके संतोख़ न श्राहश्रो अनदिन जलत विहाइ ॥ क्रक पुकार कालै न चुकई ना संसा विचह जाइ ॥ नानक नाम विह्रिणित्रा महि उठि जाइ। २ ॥ पउड़ी ॥ हरि सज्ञण मेलि पित्रारे मिलि पंथु दसाई॥ जो हिर दसे मित तिस हउ विल जाई । गुण साभी सिउ हरिनाम धित्राई ॥ हरि सेवी पित्रारा नित सेवि हरि सोभी पाई चलिहारी सतिगुर तिसु जिनि १२ ॥ सलोकु म० ३ ॥ पंडित मैलु न चुकई जे वेद पड़े जुगचारि विचि हउमै नामु विसारि मुखु है पंडित भले गुग 11 माइश्रा श्रंतरि तृसना कै वापारिं॥ अख माइआ सतिगुरि सेविएे सुखु पाइश्रा सचै गवार ॥ गई सचै नाइ विश्रारि व्सना भुख अंदरह ॥ नानक हरि रखिआ सहजे रजे जिना उरिधारि  $\Pi$ ॥ मनमुख हरिनामु न सेवित्रा लगा बहुता दुख् आइ ॥ श्रंतरि श्रगिश्रानु है सुधि न काई पाइ॥ **अंधे**रु मनहिं सहजि बीजिश्रो ं अगै नामु निधान न भ्रखा कि खाइ  $\Pi$ विसारिश्रा गुरभुखि मिलहि वडिग्राईग्रा लगा नानक जाइ 11 श्रापे मेलि मिलाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि रसना हरि जस गावें खरी सुहावणी ॥ जो मनि तनि मुखि हरि बोलैं सा इरि भावणी ॥ जो गुरमुखि चर्सं सादु सा तृपतावणी ॥ गुण गावै पित्रारे नित गुण गाइ गुर्गा समभावणी ॥ जिसु होवे आपि दह्त्रालु सा सतिगरू गुरू बुलावणी ॥ १३॥ सलोकु म० ३॥ इसती सिरि जिउ अंकसु है 张志远还还还还还还还还还还还还还

( ६४८ ) ग्रहरिण जिउ सिरु देइ।। मनु तनु ग्रागै राखि कै ऊमी सेंग करेड ॥ इउ गुरमुलि आपु निवारीएे सम् राजु सुसटि का लेह ॥ नानक गुरमुखि बुक्कीएँ जा आपे नदिर करेड ॥ १ ॥ म० ३॥ जिन गुरप्रुति नामु घित्राइत्रा जाए ते परवाणु ॥ नानक श्रापणा दरमह पानहि माणु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ गुरम्रुखि मखीब्रा सिल गुरू मेलाईब्रा ॥ इकि सेवक गुर पासि इकि गुरि कारें लाईथा ॥ जिना गुरु पिथारा मनि चिति तिना माउ गुरु देर्राईश्रा ॥ गुर सिखा इको पित्रारु गुर मिता पुता भाईश्रा ॥ ॥ गुरु सविगुरु बालहु समि गुरु ज्ञाखि गुरू जीराईआ ॥ १४॥ सलोकु म० ३ ॥ नानक नाम्र न चेतनी अगियानी अंधले अनरे दरि बघे मारीम्ब्रहि फिरि विसटा माहि करम कमाहि ॥ जम पचाहि ॥ १ ॥ म० ३ ॥ नानक सतिगुरु सेनहि आपणा से जन सचे परवाणु ॥ इरि के नाइ समाइ रहे चुका आवणु जाणु ॥२॥ पउडी ।। घनु संपै माइका संचीएे कंते दुखदाई ।। घर महल संत्रारीत्रहि किछ साथि न जाई॥ इरि रंगी तुरे पालीब्रहि किते कामि न बाई ॥ जन लावह चितु इरिनाम सिउ श्रंति होइ सखाई ॥ जन नानक नामु घित्राइमा गुरमुखि सुख पाई ॥ १५ ॥ सलोकु म० ३ ॥ बितु करमै नाउ न पाईए पुरै करमि पाइमा जाइ ॥ नानक नदिर करे जे मापणी ता गुरमित मेलि इक दमहि इक द्वीमहि इकना मिलाइ॥ १ ॥ म० १ ॥ हुते खाहि ॥ इकि पाणी विचि उसटीश्रहि इकि मी फिरि इसिंग पाहि॥ नानक एउ न जापुर्व किथे बाद समाहि॥२॥ पउदी॥ तिन का खाधा पैधा माइश्रा सम्रा पनित है जो नामि हरि राते॥ तिन के घर मंदर महल सराई सिम पवित हहि जिनी गुरम्रुखि सेनक सिख अभयागत जाइ चरसाते ॥ तिन के तुरे जीन खुरगीर समि पित्त इहि जिनी गुरस्रुवि सिख साघ संत चिंड जाते ॥ तिन के करम घरम कारज समि पतितु हृहि जो बीलहि हारि हरि राम्र नाम्रु इरि साते।। जिन के पोत पुनु है से गुरमुखि सिख गुरू पहि जाते।। १६॥ सलोइ म॰ ३ ॥ नानक नावह पुथिआ इलतु पलतु ससु जाइ ॥ तपु संजम्न सम्रु हिरि लक्ष्मा मुठी दुवै माइ ॥ जम दरि 

**的西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西** वधे मारीत्र्यहि बहुती मिलै सजाइ ॥ १ ॥ म०३ ॥ संता नालि वैरु कमावदे दुसटा नालि मोहु पित्रारु ॥ अगै पिछै सुख् मिर जंमिह वारो वार ॥ तसना कदे न वुमई दुविधा होइ खुत्रारु ॥ काले तिना निंदका तितु सचें दरवारि ॥ नानक ना उरवोरि न पारि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जो हरि नाम्र हरि हरि नामि रते मन माही ॥ जिना धिआइदे से इकु त्रराधित्रा तिना इकस विनु दृजा को नाही ॥ सेई पुरख हरि सेवदे जिन धुरि मसतिक लेखु लिखोही ॥ हरि के गुण नित गावदे गुर्णा समभाही ॥ वडिग्राई वडी गुरमुखा ग्रर गाइ नामि समाही ॥ १७ ॥ सलोकु म० ३ ॥ सतिग्रर गाखड़ी सिरु दीजें श्रापु गवाइ ॥ सबदि मरहि फिरि ना थाइ ॥ पारस परसिए पवै सभ पारस मरहि ता सेवा ।। जिसु पूरवि होवें लिखित्रा तिस्र सतिग्ररु प्रभु त्राइ ।। नानक गणते सेवकु ना मिले जिसु बखसे सो पर्वे थाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ महलु कुमहलु न जागानी मृरख अपगे सुआइ ॥ जोती जोति समाइ ॥ सदा सबदु चीनहि ता महलु लहहि सतिगुरु सभा सोभी पाइ ऋपराँ H ता सतिगुरि मिलिए लए मिलाइ ॥ नानक करे रजाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ धंतु धन्र भाग पई जिस नो किरपा हरि मुखि कहतित्रा ॥ धनु धन तिना भगत जना जो हरि नामा भाग तिना तिना संत जना जो हिर जसु स्वयणी सुणतित्रा ॥ धनु धनु भाग तिना साध जना हरि कीरतनु गाइ गुर्गी-जन वर्णातिश्रा ॥ धनु भाग तिना गुरमुखा जो गुरसिख लै मनु जिस्तित्रा ॥ सभद् धनु वडे भाग गुरिसखा के जो गुरचर्गी सिख पड़ित ॥ १८॥ सलोकु रे ॥ ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रहमतु रहै एक सबदि लिव जाइ ॥ लगीत्रा फिरहि जो हरि हिरदें सदा सिधी पिछै वसाइ ॥ विन्तु सतिगुर नाउं न पाईऐ बुभहु करि वीचारु ॥ नानक पूरें भागि सतिगुरु मिलै सुखु पाए जुग चारि ॥ १ ॥ म० ३ ॥ किञ्रा गमरू कित्रा विरिध है मनमुख तसना भुख न जाइ ॥ गुरमुखि सबदे रतित्रा सीतलु होए त्रापु गवाइ ॥ अंदरु तुपति संतोखित्रा फिरि भ्रंख 

नानक जि गुरम्रखि 11 करिंड सो जो नामि रहे लिव लाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ इट बलिहारी निंन कंउ जो गुरम्रुखि सिखा ॥ जो इरि नाम्रु धित्राइदे तिन दरसनु पिखा ॥ सुणि कीरतन हरि गुण रवा हरि जस मनि लिखा ॥ हरि नाम् सलाही रंग सिउ समि किलविख कुखा ॥ धन धंन सरीरु थान है जिथे मेरा गुरु घर विला ॥ १६ ॥ सलीक गुर विनु गिआनु न होवई ना सुख वसे मनि विहरों मनम्रुली जासनि जनम् गवाह n ş साधिक नावें नो समि खोजदे रहे যক্তি किने न पाइत्रो गुरमुखि मिलै मिलाइ ॥ पैनेष्य खाळ सञ्च बादि है घिग सिधी घिग करमाति ॥ सा सिघि अचित करे जिस दावि ॥ नानक सिधि एहा करमाति ॥ २ ॥ नाम मनि वसै एहा

तिस कवला कंता ॥ हरि दाता मंगत जन जंता ।। इरि देवह दान दहझाल होइ विचि कुम जीता ।। जन नानक नामु घिश्राहमा गुरम्नुलि धनवेता ॥ पढ़िया गृहका संसार की कार है अंदरि २०॥ सलाक म०३॥ दसना निकारु ॥ इउमै विचि समि पहि थके दबै भार सो पड़िया सो पंडितु बीना गुर सबदि करे बीचारु ॥ अंदरु खोजे ततु लहै पाए मोख दुआरु ॥ गया निधानु हरि पाइआ बीचारु ॥ धंतु वापारी नानका श्रिष्ट ग्रमुखि नाम् श्रधारु ॥ १

म॰ ३ ॥ विशु मतु मारे कोइ न सिम्ह्य वेलहु को लिव लाइ ॥ भेल ना एड मनु मारिया बाइ।

की मल

हरि

मन जीवत मरे सचि रहै लिय लाह ॥ नानक 🕅 मन

उतरें इउमें सबदि जलाह ॥ २ ॥ पठड़ी ॥ इरि

धारी तीरथी मनि शके

ढाढी हरि प्रभ खसम के नित गावह हरि गया छुंता ॥ हरि कीरतमु

इक किनका !! इरि हरि दहाबहु कापड़ पहिरद्व खिम का ॥ ऐसा सीगारु मेरे हरि हरि प्रिम का हरि पिमारा कार्ट इरि किलविख

### दइआ़लु होवे जिसु उपरि सो गुरमुंखि हरि जपि जिएका ॥ २१ ॥ सलोकू कउ मलु लागी काला हाआ ३॥ जनम जनम की इसु मन सिआहु ॥ खंनली धोती उजली न होवई जे सउ धोवणि पाहु ॥ गुरपरसादी जीवतु मरे उलटी होवें मित वदलाहु ॥ नानक मैलु न लगई ना फिरि जोनी पाहु ॥ १ ॥ म० ३ ॥ चहु जुगी किल काली कांढी उतम पदवी इसु जुग माहि ॥ गुरमुखि हरि कीरति फलु पाईऐ जिन नानक गुरपरसादी अनदिनु कउ हरि लिखि पाहि 11 हरि भगती माहि समाहि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि हरि मेलि हरि भली वाणि हरि संगति मुखि बोली 11 गुग गावा हरि नितं चवा गुरमती हरि रंगु सदा माणि ॥ हरि जपि गवाते दुखा घाणि जपि श्रउखध खाधित्रा सभि रोग 11 जिना सासि गिरासि न विसरे से पूरे सही जागि हरि जन जो गुरम्रुखि हरि त्राराधदे तिन चुकी जम की जगत काणि 11 ३ ॥ रे जन उथारे दिवत्रोह सुतित्रा गई जागित्रो श्रंतरि न उपनिश्रो सुिया सवदु न जो गुर कार न कमाइ।। जगतु सरीरु जलउ गुग बाहरा गुर सरणाई उबरे सच्च मनि सबदि डिटु में हउमें दुजे भाइ ॥ नानक ॥ सवदि रते इउमै गई सोभावंती नारि घित्राइ॥ १॥ म० ३ ता वनिश्रा सीगारु पिरके भागे सदा चलै ॥ सेज सहावी सदा पाइत्रा नारि ॥ ना हरि मरें न ंकदे दुखु पिरु रावे हरिवरु लागै हरि प्रभ मेलि लई ग्रर हेति सदो सहागिए। नारि ॥ नानक गोपित्रा ॥ पउड़ी ॥ जिना गुरु आपणा नर २ बुरित्रोरी ।। हरि जीउ तिन का दरसनु ना करहु पापिसट हितत्रारी ।। मनि जिउ नारी ॥ वड्मागी धरकट श्रोहि घरि घरि क्सध फिरहि हरि मेलह संगति मिले गुरम्रखि सवारी ॥ सतिगुर दइआ करि गुर कउ बलिहारी ॥ २३ ॥ सलोकु म० ३ ॥ गुर सेवा ते सुखु ऊपजें जंमणु मरगा मिटि फिरि दुखु न लगे आइ H गइत्रा रवि रहिश्रा सचे रहिश्रा समाइ॥ हरि सेती मनु किछु न बसाइ ॥ बलिहारी तिंन जो चलिन नानक हउ कउ सतिगुर भाइ १ ॥ म० ३ ॥ विनु सबदै सुधु न होवई जे अनेक करें सीगार

॥ पिर की सार न जागई दुजै माइ विद्यारु - 11 सा क्रस्रघ क्रलखणी नानक नारी विचि कुनारि 11 ॥ पडही ॥ हरि हरि ą अपर्णी दक्ष्मा करि हरि बोली वैसी ॥ हरि नाम्न धिम्राई जो जपदे हरि हरि दिनस राति **इस्त्रे**णी सविग्रह मेरा पिद्यारा जिना ग्रमधिग्रा तित जन देखा नेगी॥ हउ वारिया अपरो गुरू कउ जिनि मेरा हरि सज्ज्ञ्य मेलिया सैंगी ॥ २४॥ सलोक म०४ ॥ इरि दासन सिउ प्रीति हरि दामन को मिता। हरि दासन के विस है जिउ जंती के बिस जंत ॥ हरि के दाम हरि घिआइदे करि शीतम सिउ नेह ॥ किरपा करि छनह प्रभ सभ जग महि वरसै मेह ॥ जो हरि दासन है सा हरि की विडियाई ॥ हरि आपणी विडिआई मानदी जैकारु कराई ॥ सो हरि विश्राइदा बत् नाम्र हरि हरि समानि ॥ जन नानक हरि का दास है हरि पैज 11 रै।। म॰ ४।। नानक प्रीति लाई तिनि साचै तिस विज रहण सतिगृह मिले त पुरा पाईए हरि रसि रसन रसाई ॥ २ त्रहे ही गाउँचा ॥ जीब वेस धिद्यारमा ॥ व दावा दावार वेस दिना खावणा ॥ सद चलिहार पलि ।। जन नानक गवावका जारखा । २५ ॥ सलोइ म॰ ४ ॥ इंतरि श्रगित्रानु मई मिति ॥ शंदरि कपद सध क्रपटो सतिगर की परवीवि नाही ॥ सरिगर का भाषा चिरि कपटे खपडि खपाडी

किरपा करे जे ग्रापणी ता नानक विश्रापे ८ ॥ मनमुख माइया मोह li #o नाहि ॥ श्रनदिनु जलत रहिं दिन राती खपहि खपाहि । अंतरि लोस महा गुवारा तिनकै निकटि कोई श्रोह श्रापि दुखी मुख करह न पात्रहि जनमि मरहि मरि जि गुरचरनी चित् लाहि प्रम साचा जा प्रमि माइमा ॥ सेई विचलण मगत परवाण निधान मोजन खाइमा ॥ श्रंमृत् नाम् धिमारमा H परि ममतकि लाइमा ॥ नानक

( ६५३ )

**高表表表面。表表表表表表表表表表表表表表表表** तीरिय नाइश्रा ।। २६ ।। सलोकु म० ४ ।। गुरमुखि अंतरि साति है मनि तनि नामि समाइ ॥ नामो चितवै नामु पड़ै नामि लिय लाइ ॥ नामु पदारथु पाइत्रा चिंता गई विलाइ ॥ सतिगुरि मिलिए नामु ऊपजै तिमना भुख सभ जाइ ॥ नानक नामे रतिया नामो पलै पाइ।। १ ।। म० ४ ।। सितगुर पुरित जि मारिश्रा अमि भ्रमित्रा घरु छोडि गइत्रा ॥ त्रोसु पिछै वर्जे फकडी काला मुह श्रागे भइश्रा ॥ श्रोस श्ररलु वरलु मुहहु निकले नित भग सुटदा मुत्रा ।। कित्रा होने किसे ही दे कीते जां धुरि ञ्रोसदा किरत एहो जेहा पहुत्रा ॥ जिथे त्रोहु जाइ तिथे त्रोहु भूठा कुड़ किसै न वोले भाने ।। वेखह भाई विडियाई हरि संतह सुत्रामी अपुने की कोई करें तैसा कोई पार्ने ॥ एहु ब्रहम बीचार होवें दिर साचे अगो दे जनु नानकु त्राखि सुगावै ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ गुरि सचै वधा थेह रखवाले गुरि दिते ॥ पूरन होई आस गुर चरणी मन रते ॥ गुरि कुपालि वेश्रंति श्रवगुरा सिम हते ॥ गुरि श्रपणी किरपा धारि अपर्णे करि लिते ।। नानक सद वलिहार जिसु गुर के गुण इते ॥ 的的 २७॥ सलोक म० १॥ ता की रजाइ लेखिश्रा पाइ ऋव तदे होइ नियडिया हंढहि हुकमु हाश्रा हासलु ॥ निक नथ खसम कमांदे॥ १॥म० २ हथ किरत धके 卷 11 जहा दागो तहां खागो नानका सचु है ॥ २ ॥ पउड़ी 报 ॥ सभे गला श्रापि थाटि वहालीश्रोनु ॥ श्रापे रचनु रचाइ श्रापे ही 伤 घालियोन् ॥ उपाइ ऋापि प्रतिपालिङ्रोन ॥ श्रापे जंत रखे कंठि दास लाइ निहालित्रोत ॥ नानक भगता सदा अनंदु भाउ दुजा जालिस्रोनु ॥ २८ ॥ सलोकु म० ३ ॥ ए मन हरि जी धिश्राइ त्र ॥ हरि कीत्रा वडिश्राईश्रा इक मनि इक चिति सदा सदा भाइ हउ हरि के सद वलिहारणे जितु सेविऐ न पछोताइ ॥ पाइ ॥ नानक गुरम्रुखि मिलि रहे हउमै सबदि जलाइ करेइ ३ ॥ श्रापे सेवा लाइश्रन आपे बखस 11 सभना का मा पिउ करेइ नामु धिश्राइनि तिन त्रापे सार ॥ नानक निज 3 घरि वासु है जुगु जुगु सोभा होइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तू करण् कारण समरथु हहि करते मै तुभ विजु अवरु न कोई।। तुधु आपे सिसटि सिरजीआ 

।। पिर की सोर न जाखई दुजे माइ पिआरु - 11 सा क्रसघ सा इलखणी नानक नारी दिचि क्रनारि २ ॥ पउड़ी ॥ हरि हरि H व्यपणी दश्या करि हरि बोली वैश्री ॥ हरि नाम धिवाई जो जपदे हरि हरि दिनस राति तिन करवेखी सविग्रह मेरा विद्यारा अराधिया ਰਿਜ जन देखा नेयी।। इउ वारिया अपसे गुरू कउ जिनि मेरा हरि सजग्र मेलिजा सैंगी ॥ २४॥ सलोकु म०४ ॥ इरि दासन सिउ हरि दासन को मित्र ॥ हरि दासन के विस है जिउ जंती कै जैता। हरि के दास हरि धिमाउदे करि प्रीतम सिउ नेह ॥ किरपा फरि सनह प्रभ सम जगमहि वरसै मेह ॥ जो हरि दासन है सा हरि की विडिधाई ॥ हरि आपणी विडियाई मानदी जैकार कराई ॥ सो हरि बनु नामु धिम्राइदा हरि हरि समानि ॥ अनु नानकु हरि का दासु है हरि पैज रखहु भगवान १॥ म० ४॥ नानक प्रीति लाई तिनि साचै तिसु विता रहणा न जाई सितार मिले त पूरा पाईएं इरि रित रसन रसाई ॥ २ तहे ही गानगा ॥ जीब्र वेरा विद्यावसा ॥ तू दाता दातारु वेरा दिना खावणा चलि संगि पाप गवावणा ॥ जन नानक सद बलिहारे जावणा । २५ ॥ सलोकु म० ४ ॥ धंतरि ऋगियात श्रंदरि कपटु सञ्ज सतिगर की परतीति नाही कपटो н कपटे खपडि खपाडी ।। सतिगर का भागा चिति किरपा करें जे आपशी मोह ४ ॥ मनप्रस माहब्रा विद्यापे II Ho मनत्रा थिरु नाहि ॥ धनदित जलत रहहि दिनु राती खपहि लोभ्र महा ग्रवारा तिनकै निकटि न कोई श्रोइ श्रापि दुखी सुखु कबहू न पात्रहि जनमि मरहि जि गुरचरनी चित लाहि नानक बखिस लए प्रश्न साचा भगत परवाण जा प्रभि माह्या ॥ संई विचलका

धरि मसतकि लाइग्रा ॥ नानक

11

श्रंमृत नामु निधानु मोजनु खाइया ॥

धिआइआ

**( 444 )** 

३ ॥ घरु २ ॥ दुइ दुइ लोचन पेखा ॥ हउ हरि विनु श्राउरु H न देखा ॥ नैन रहे रंगु लाई ॥ अब वेगल कहनु न जाई ॥ १  $\Pi$ हमरा भरमु गइश्रा भउ भागा ॥ जब राम नाम चित लागा П १ ॥ रहाउ ॥ वाजीगर डंक वजाई ॥ सभ खलक तमासे आई 11 बाजीगर स्वांगु सकेला ॥ अपने रंग रवे अकेला ॥ कथनी कहि भरमु न जाई ॥ सभ कथि कथि रही लुकाई ॥ जाकउ गुरमुखि स्नापि चुकाई ॥ ताके हिरदै रहिस्रा समाई ॥ ३॥ गुर किंचत किरपा कीनी ॥ सभु तनु मनु देह हिर लीनी ॥ कहि कवीर रंगि राता ॥ हिमिलियो जगजीवन दाता॥ ४ 11 8 11 के ठाटा ॥ समुंदु विलोवन जाके निगम द्ध कंड माटा ॥ ताकी होहु विलोवन हारी ॥ किउ मेटैगो छाछि तुहारी 11 ? 11 चेरी त राम न करिस भतारा॥ जगजीवन प्रान अधारा ॥ .१ 11 रहाउ ।। तेरे गलहि तउकु पंग वेरी ॥ तू घर घर रमईऐ त् अजहु न चेतिस चेरी ॥ तू जिम वपुरी है हेरी ॥ २॥ प्रम करन करावनहारी ॥ किश्रा चेरी हाथ विचारी ॥ सोई सोई जागी ॥ जितु लाई तितु लागी ॥ ३ चेरी ते सुमित कहां ते पाई 11 भ्रम की लीक मिटाई ॥ सु रसु कबीरै जानिश्रा ॥ मेरो गुरप्रसादि मनु मानित्रा ॥ ४ ॥ अह वासु न जीत्रा जाई ॥ जउ मिलै त घाल ऋघाई ॥ सद जीवनु भलो कहांही ॥ मृए विनु जीवन नाही ।। अब कित्रा कथीएे गित्रानु बीचारा ॥ निज निरखत गत विउहारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ घसि कुंकम चंद्रनु गारित्रा - 11 विनु नैनहु जगतु निहोरित्रा ॥ प्रति पिता इकु जाइत्रा ॥ विनु ठाहर नगरु बसाइत्रा ॥ २ ॥ जाचक जन दाता पाइत्रा ॥ सो दीआ न जाई खाइत्रा ॥ छोडित्रा जाइ न मुका ॥ अउरन्ह पहि चुका । ३ ॥ जो जीवन मरना जाने ॥ सो पंच सैल सुख माने ॥ कवीरै सो धनु पाइत्रा ॥ हरि भेटत त्रापु मिटाइत्रा ॥ ४ ॥ ६ पड़ीए कित्रा गुनीए । कित्रा वेद पुरानां सुनीए ॥ पड़े सुने कित्रा होई ।। जउ सहज न मिलिस्रो सोई ।। १।। हरि का नाम न Ē गवारो ॥ किया सोचिह बारंबारा॥ १ ॥ रहाउ ॥ अंधित्रारे दीपकु चहीएे ॥ इक बसतु अगोचर लहीएे ॥ बसतु अगोचर पाई ॥ घटि 派出的法法法的法 的现在分词 的现在分词 श्रापे फुनि गोई।। सञ्च इको सबदु बरतदा जा करे 👖 होई ।। बडिआई गुरमुलि देइ प्रभु हरि पाने सोई ॥ गुरमुलि नानक आराधिमा समि भाषहु धंतु धंत धंत गुरु सोई ॥ २६ ॥ १ ॥ सुघ 🔪 रागु सोरांठ वाणी मगत कवीर जी की घरु १ १ भों सतिगुर प्रसादि ।। ।। बुत प्जि पूजि हिंदू मृए तुरक मृए सिरु नाई।। श्रोइ ले जारे श्रोइ ले गाडे तेरी गति दुहू न पाई ।। मन रे संसारु अंध गहेरा ॥ चहुदिस पसरिओं है जम जेवरा ॥ रहाउ ॥ कवित पड़े पड़ि कविता मृष् कपड़ केदारे आई ॥ जटा धारि जोगी मृए तेरी गति इनहि न पाई॥२॥ दरवुसंचि संचि राजे मृष गडि ले कंचन मारी ।। बेट पड़े पड़ि पंडित मृष हुपू देखि देखि नारी ॥ ३ ॥ राम नाम बिन्तु समै बिगते देखहु निरुत्ति सरीरा ॥ इरि के नाम बिन्त किनि गति पाई कहि उपदेख कवीरा ॥ ४ ॥ १ ॥ जरीये तब होइ मसम तनु रहै किरम दल खाई ॥ काची बागरि परत है हका तन की इहै वडाई ॥ १॥ काहे मईशा फिरती कैसे भूलिया फ़्लिओ ॥ जब दस मास उरघ मुख रहता सो दिन

कीया ।। मरती बार लेहु लेहु करीएे भृतु रहन किउ दीया ॥ २ ॥ देहुरी लंड बरी नारि संग भई व्यागै सजन सहेला लोगु इटंबु महत्रो आगै हंसु अकेला ॥ ३॥ कहतु कवीर सनह रे जानी परे काल ग्रस कुछा ॥ भूठी व्यापु वंधादुमा जिउ नज़नी भ्रमि संव्या ॥ ४ ॥ २ ॥ समें मत सुनिके करी करम की आसा ॥ काल ग्रसत लोग सिम्राने उठि पंडव ये चले निरासा ॥ १ П न एके काजा ॥ मजिद्यो न रघुपति राजा 11 8 ॥ रहाउ मनलंड जाइ जोगु तपु कीनो कंद मृत्तु चुनि खाइश्रा ॥ नादी वेदी सबदी मोनी जम के पटै लिखाइया ॥ २ ॥ मगति नारदी रिदेन

आई काछि कुछि तसु दीना ॥ राग रागनी डिंग होड़ बैंटा उनि हरि पिंह किया सीना ॥ ३ ॥ परिओ कासु समें जग ऊपर माहि सिसे प्रम गित्रानी ॥ कहु कवीर जन गए खाससे प्रेम मगति बिह जानी ॥ ८ ॥

स्रोरि

१।। रहाउ ॥ जिंड मधु माखी तिंड संदोरि रस

THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY **淡市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** २ ॥ दुइ दुइ लोचन पेखा ॥ हउ हरि विनु श्रउरु ३॥ घरु न देखा ॥ नैन रहे रंगु लाई ॥ अब बेगल कहनु न जाई ॥ १ हमरा भरम गइआ भउ भागा ॥ जब राम नाम चितं लागा II १ ॥ रहाउ ॥ वाजीगर डंक बजाई ॥ सभ खलक तमासे आई 11 रवै सकेला ॥ अपने स्वांगु रंग अकेला वाजीगर 11 जाई ।। सभ किं किंध रही कथनी कहि भरम् न जाकउ गुरमुखि स्त्रापि चुकाई ॥ ताके हिरदै रहिस्रा समाई ॥ ३ ॥ गर किंचत किरपा कीनी ॥ सभु तनु मनु देह हरि लीनी कहि कचीर रंगि राता ॥ हेमिलिस्रो जगजीवन दाता ॥ ४ 11 8 ॥ समुंदु विलोवन के ठाटा दध कउ मादा ताकी होह विलोवन हारी ॥ किउ मेटेंगो छाछि तुहारी भतारा ॥ जगजीवन प्रान चेरी त्राम न करिस ... त्रधारा H तउकु पग बेरी ॥ तू घर घर रमईऐ रहाउ॥ तेरे गलहि फेरी ॥ त् अजहु न चेतिस चेरी ॥ तू जिम बपुरी है हेरी ॥ २ ॥ प्रभ करन करावनहारी ।। किश्रा चेरी हाथ बिचारी ।। सोई सोई जागी ।। जित लाई तितु लागी ॥ ३ चेरी तै सुमित कहां ते पाई ।। सु रसु कवीरै जानित्रा ॥ मेरो गुरप्रसादि अम की लीक मिटाई मनु मानित्रा ॥ ४ ॥ जिह वाभु न जीश्रा जाई ॥ जउ मिलै घाल अघाई ॥ सद जीवन भलो कहांही П मृए विनु कथीएे गित्रानु बीचारा नाही ॥ अव किआ 11 निज निरखत गत विउहारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ घसि कुंकम चंदनु गारिश्रा <del>d</del>i विनु नैनह जगत निहोरित्रा ॥ पूर्ति पिता इकु जाइश्रा - 11 ठाहर नगरु वसाइत्रा ॥ २ ॥ जाचक जन दाता पाइत्रा ॥ सो न जाई खाइश्रा ॥ छोडिय्रा जाइ न मुका ॥ अउरन्ह पहि चुका । ३ ॥ जो जीवन मरना जाने ॥ सो पंच सेल सुख माने ॥ कवीरे ॥ हरि भेटत त्रापु मिटाइत्रा ॥ ४ ॥ ६ पड़ीए कित्रा गुनीए । कित्रा वेद पुरानां सुनीए ।। पड़े सुनै कित्रा 8 होई ।। जउ सहज न मिलियो सोई ।। १ ।। हरि का नाम्र न अधित्रारे दीपकु गवारा ॥ कित्रा सोचिह वारंबारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अगोचर पाई ॥ घटि चहीऐ ॥ इक बसतु अगोचर लहीऐ ॥ बसतु 张宏宏表表表表 西西西部 西西西部 西西西南部

दीपकु रहिआ समाई ॥२॥ कहि। कवीर अब जानिया ॥ जब जानिया तउ मतु मानिया। मन माने लोगु न पतीजे ॥ न पतीजे तउ किया कीजे ॥ ३॥७॥ हदे कपटु मुख गिआनी ॥ भूठे कहा विलोवित पानी ॥१॥ कांड्आ मांजित कठन गुनां ॥ जउ घट मीतिर है मलनां ॥१॥ कांड्आ मांजित कठन गुनां ॥ जउ घट मीतिर है मलनां ॥१॥ रहाउ ॥ लउकी अठसिठ तीरथ न्हाई॥ कठरापतु तऊ न जाई ॥२॥ कहि कचीर बीचारी ॥ भव सागरु तारि म्हरारी ॥३॥ =॥

सारि म्हरारी ॥३॥ =॥

सारिठ
१ ब्रॉ सितेगुर प्रतादि ॥ ॥ वहु परपंच किर परघतु लिआवे ॥ सुत दारा पहि आनि लुटावे॥१॥ मन मेरे भूले कपटु न कीजे ॥ अर्थ तिनेरा तेरे जीक पहिं लीजे ॥१॥ सहाउ॥ विह्य किन्न तहु किन्न तहु विद्वा

स्रति , निचरा तर जीक पहिं सीजे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ छित्रु छित्रु तत्रु छीजे जरा जनाव ॥ तव तेरी स्रोक काई पानीका न पान ॥ २ ॥ ६ ॥ स्वर्ष्ठ कमीर कीई नहीं तेरा ॥ हिरदें राम्रु की न अपहिं सनेरा ॥ ३ ॥ ६ ॥ संतष्ठ मन पनने असु जनिका ॥ किन्छु जोगु परापित गनिका ॥ रहाउ ॥ गुरि दिखलाई मोरी ॥ जित्रु मिरम पड़त है चोरी ॥ मृदि सीप दरवाजे ॥ वाजीक्षले अनहह वाजे ॥ १ ॥ र्कुम कमसु जलि मिरमा ॥ जन्नु मेटिका जमा किन्छा ॥ कहु कवीर जन जानिका ॥ जन जानिका ॥ उना मिरमा ॥ जन्नु मेटिका जमा ॥ २ ॥ रा ॥ रा सोरिठ ॥ भूरवे मगित न कीजे ॥ यह माला अपनी लीजे ॥ इव गांगउ संतम वेगा ॥ मैं नाही किसी का देना ॥ १ ॥ माजो कीसी वर्त्न तम संगे। स्वर्षि न देव सेप मारा माजो कीसी वर्त्न तम संगे। स्वर्षि न देव सेप ॥ सहाउ ॥ इह सेर मांगउ चुना ॥ पाउ पीउ सिंग

SO SO

बाट मांगउ चउपाई॥ सिरहाना ध्वर तुलाई॥ ऊपर कउ मांगउ
स्विंधा॥ वेरी मगति करें जलु धींघा॥३॥ में नाही कीवा लये।॥
इक् नाउ तेरा में फनो॥ किह कनीर मलु मानिष्या॥ मलु मानिष्या तउ
हरि जानिष्या॥४॥११॥

रागु सारिठ चांची मगत नाम दे जी की घरु २
१ मों सतिगुर प्रमादि॥
॥ जव
देसा वव गाना॥ तउ जन धीरलु पाना॥१॥ नादि समाहलो रे

लूना ॥ द्याप सेरु मांगउ दाले ॥ मोरुउ दोनउ वखत जिवाले ॥२॥

## **动态表表表表表表表表表表表表表表表表表** भेटिले देवा 2 11 जह भिलमिलिकारु H रहाउ ॥ जोती जोति दिसंता ॥ तह श्रनहद सबद बजंता ॥ समानी ॥ मैं गुरपरसादी जानी ।। २ ।। रतन कमल कोठरी ।। चमकार बीजुल तही ॥ नेरं नाही दूरि ॥ निज आतमै रहिआ भरपूरि ॥ 3 ॥ तह दीपक जलै छंछारा स्रर उज्यारा 11 गुरपरसादी जानिया ॥ जन नामां सहज समानिया ॥ ४ ॥ १ ॥ घरु ४ सोरिट पाड़ पड़ोसिए। पूछिले नामा कापिह छानि छवाई हो।। १।। तो पिह दुगणी मज़्री देहउ मोकउ वेढी देहु बताई हो।। १ ॥ री वाई देनु न जाई ॥ देख्न वेढी रहिस्रो समाई ॥ हमारै वेढी प्राण स्रधारा ॥ रै ॥ रहाउ ॥ वेढी प्रीति मजूरी मांगै जउ कोऊ छानि छवावै हो ॥ लोग कुटंच सभद्ध ते तोरै तउ श्रापन चेढी श्रावे हो ा। २ ॥ ॥ गंगे महा श्रंमृत वेढी वरिन न साकउ सभ श्रंतर सभ ठांई हो रसु चाखित्रा पूछे कहनु न जाई हो।। ३ ।। वेढी के गुण सुनि री वाई जलिघ वांघि घ्र थापित्रो हो ॥ नामे के सुत्रामी सीत्र वहोरी लंक \$ सोरिं हो 11 8 11 11 घरु मंदल वाजे ॥ विनु सावण धनहरु गाजै ॥ विनु वरखा होई ॥ जउ ततु विचार कोई॥ १ ॥ मोकउ मिलिश्रो राम्र ॥ जिह मिलिए देह सुदेही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मिलि कंचनु होइश्रा । मुख मनसा रतनु परोइश्रा ॥ निज भाउ श्रमु भागा ॥ गुर पूछे मनु पतीत्रागा ॥ २ ॥ जल भीतरि कुंम समानित्रा ॥ सभ रामु एक करि जानिश्रा॥ गुर चेले है मनु मानिश्रा॥ जन ततु पछानिश्रा॥३॥३॥ रागु सोरिंठ बाणी भगत रविदास जी की १ औं सतिग्रर प्रसादि ॥ ॥ जब हम होते तब तू नाही अबं तूदी में नाही ।। अनल अगम जैसे लहरि मझ्ब्रोदधि जल केवल जल माँही॥ १ ॥ माधवे किआ कहीऐ अमु ऐसा ॥ जैसा मानीऐ होइ न तैसा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नरपति एक सिंघासनि

张宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏

11

विछुरत

दुखु

राज

अछत

भिखारी

भडग्रा

सोइआ

**被新被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被** तउ हम जाती। २ ॥ साची प्रीति हम तुम सिउ जोरी ॥ तुम सिउ जोरि अवर संगि तोरी ॥ ३॥ जह जह जाउ तहा तेरी सेवा ॥ तुम सो ठाकुरु श्रउरु न देवा ॥ ४ ॥ तुमरे भजन कटहि जम फांसा ॥ भगति हेति गावै रविदासा । ५ ॥ प्र ॥ जल की भीति पवन थंभा रकत वृंद का गारा । हाड मास नाड़ी को पिंजरु पंखी वसै विचारा ॥ १ ॥ प्रानी कित्रा मेरा कित्रा तेरा ॥ जैसे तरवर वसेरो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ राखउ कंघ उसारद्व नीवां ॥ साढे तीनि हाथ तेरी सीवां ॥ २ ॥ वंके वाल पाग सिर डेरी ॥ इहु तनु होइगो भसम की ढेरी ॥ ३ ॥ ऊचे मंदर सुंदर नारी ॥ राम नाम विनु वाजी हारी॥ ४ ॥ मेरी जाति कमीनी पांति कमीनी श्रोछा जनम तुम सरनागति राजा रामचंद कहि रविदास चमारा ॥ ų Ħ Ę चमरटा गांठि न जनई ॥ लोगु गठावै पनही ॥ ₹ ... त्रार नहीं जिह तोपंड ॥ नहीं रांबी ठांड रोपंड ॥ १॥ लोगु गंठि गंठि खरा विगुचा ॥ हउ विनु गांठे जाइ पहुचा ॥ २ ॥ रविदासु नामा ॥ मोहि जम सिउ नाही कामा ॥ ३ ॥ ७ ॥ रागु सोरठि वाणी मगत मीखन की १ श्रों सित्तगुर प्रसादि॥ ॥ नैनहु नीरु वहै तनु खीना भए केस दुधवानी।। रूधा कंटु सबदु नही उचरे अब किया करहि परानी।। १ ॥ राम राइ होहि वैद बनवारी ॥ अपने संतह लेहु उवारी ॥ १ ॥ रहाउ ।। माथे पीर सरीरि जलनि है करक करेंजे माही।। ऐसी खरी भई वाका अउखधु नाही ॥ २॥ हरि का निरमलु इहु श्रउखधु जिंग सारा ॥ गुरपरसादि भीखनु पावहु मोख दुत्रारा ॥ ३ ॥ १ ॥ ऐसा नामु रतनु निरमोलक पदारथु पाइत्रा ॥ अनिक जतन करि हिरदे राखित्रा रतनु पुंनि छपे छपाइत्रा ॥१॥ हरि गुन कहते कहनु न जाई ॥ जैसे गुंगे

सुखु होई।। कहु भीखन दुइ नैन संतोखे जह देखां तह सोई।। २॥ २॥ 在表表表表表表表表表表表表表

॥ १ ॥ रहाउ ॥ रसना रमत सुनत सुखु स्रवना चित चेते

मिठित्राई

धनासरी महला १ घरु १ चउपदे

# े (ओ सतिनामुकरता पुरखु निरमंड निरनेर

जीउ डरत है आपखा के सिउ करी पुकार ॥ द्रल विसारख सेविका सदा सदा दावारु ॥ १ ॥ साहितु मेरा नीत नवा सदा सदा दावारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अनदितु साहितु सेवीऐ खंवि छडाए सोह ॥ स्राय स्थि मेरी कामखी पारि उतारा होड ॥ २ ॥ दहनाल तेरै

नामि तरा ।। सद इत्याखेँ आउ ।। १ ।। रहाउ ।। सरबं साचा यकु है दुना नाही कोइ ।। ताकी सेवा सो करे आकड नदरि करे ।। ३ ।। तुषु वास्कु पिश्रारे केर रहा ।। सा विड्याई देहि जितु

नामि वेरे लागि रहां ॥ दूजा नाही कोइ जिल्लु कागै पिमारे जाइ कहा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सेवी साहित्रु कापणा व्यवरु न जार्चठ कोइ ॥ नानकु तोका दालु है विंद विंद जुल जुल होइ ॥ ४ ॥ साहित्र तेरे नाम निटड विंद विंद जुल जुल होइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥

> हम आदमी तिसे सरेवह

१।। श्री जीप्रना बीचारि देखि केते के दिना ॥१॥ रहाउ ॥ साम्र मार् सम्र जीउ तुमारा तू मैं खरा विश्वारा ॥ नानक साहरु एवं कहत है सपे परवदमारा ॥२॥ जेत् किमैन देही मेरे साहिया किया को कहें गहणा ॥ नानक विनवै सो फिल्ल पाईए पुरिब लिखे का लहणा।

**表示。故意改改表表表表表** जा पकड़ि चलाइत्रा ता चलदा पछुताणा।। ४ ॥ जव लगु दुनीत्रा रहीए नानक किछु सुणीए किछु कहीए ॥ भालि रहे हम रहणु न पाइत्रा जीवतित्रा मरि रहीए।।५॥२॥ धनासरी महला १ घरु दूजा १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ किउ सिमरी सिवरित्रा नही जाइ ।। तपै हित्राउ जीग्रहा विललाइ ।। सिरजि सवारे साचा ॥ तिसु विसरिएे चंगा किउ होइ ॥ १ '॥ हिकमित हुकिम न पाइआ जाइ ॥ किउकिर साचि मिलउ मेरी · माइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वखरु नामु देखण कोई जोइ ॥ ना को चाखै ना को खाइ ॥ लोकि पतीयाँ ना पति होइ ॥ ता पति रहै राखै जो सोइ॥ २ ॥ जह देखा तह रेहिआ समाइ ॥ तुधु विनु दूजी नाही जाइ जेको करे कीते कित्रा होइ।। जिसनो वखसे साचा सोइ देसा गुग चलणा महित कि तालि ॥ कित्रा मुह नही नालि ॥ जैसी नदिर करे तैसा होइ ॥ विश्व नदिरी नहीं कोइ ।। ४ ।। १ ।। ३ ।। धनासरी महला १ ।। नदिर करे ता सिमरित्रा जाइ ॥ त्रातमा द्रवै रहै लिव लाइ ॥ त्रातमा परातमा एको करें ॥ अंतर की दुविधा अंतरि मरें ॥ १ ॥ गुर परसादी पाइआ जाइ ॥ हरि सिउ चितु लागै फिरि कालु न खाइ ॥ १ ॥ रहांउ ॥ . सचि सिमरिऐ होवे परगासु ॥ ताते विखित्रा महि रहै उदासु ॥ पाई ंसितगुर की ऐसी विडियाई ।। पुत्र कलत्र विचे गति ऐसी सेंबक सेवा करें ।। जिस का जीउं तिसु त्रागे धरें ॥ साहिव भावें सो परवाणु ॥ सो सेवक दरगृह पावे माणु ॥ ३ ॥ सतिगुर की मूरति हिरदै वसाए ।। जो इञ्जै सोई फल्ल पोएं। साहिचु किरपा करें ।। सो सेवकु जम ते कैसा डरें ।। ४ ।। भनति नानकु करे वीचारु ।। साची वाणी सिड धरे पित्रारु ।। ता को पावै मोख दुत्रारु ॥ जपु तपु सभु इहु सबदु है सारु॥ ४ ॥ २ ॥ ४॥ धनासरी महला १।। जीउ तपतु है बारो बार ।। तिप तिप खपे बहुत रोगी विललाई जै तिन बागी विसरि जाइ !! जिउ पका भःखणु होइ ॥ विणु बोले जाणै सभु ॥ १ ॥ बहुता बोल्ख सोइ ।। १ ।। रहाउ ।। जिनि कन कीते अरखी नाकु ।। जिनि जिहवा 宋宋|出述武武武武武武武武武武武武武武

दिती बोले तातु ॥ जिनि मनु राखिश्रा श्रमनी पाइ ॥ वाजै पवण्र श्राखै सम जाइ ॥ १ ॥ जेता माहु परीति सुआद ॥ समा कालख दागा दाग ॥ दाग दोस मुहि चलिया लाह ॥ दरगह वैसख नाही जाह ॥ ३ ॥ करमि मिले त्राखणु तेरा नाउ ॥ जितु लगि तरखा होरु नही थाउ ॥ जेको हुयै फिरि होवै सार ॥ नानक साचा सरव दातार ॥ ४ ॥ ३ ॥ ४ ॥ धनासरी महला १ ॥ चोर्रु सलाहे चीत न मोजै ॥ जे बदी करे ता तस् न छीजे ।। चोर की हामा मरेन कोड़ ।। चोरु की आ चंगा किउ होड़ ।। १ ॥ सुणि मन अंघे कृते कृदिसार ॥ वित्र बोले बुकीए सचित्रार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चोरु समालिउ चोरु सिम्राणा ॥ खोटे दुगाया ॥ जे साथि रखीऐ दीजै रलाइ ॥ जा परवीऐ खोटा होइ जाइ || २ || जैसा करे सु तैसा पाव || आपि बीजि आपे ही खावै || जे बिडिमाईमा त्रापे लाह ॥ जेही सुरति तेहै राहि जाइ ॥ ३॥ जे

सउ कुड़ीया कुड़ कवाड़ ॥ भावे सञ्च आखड संसार ॥ तुधु भावे श्रघी परवाणु ॥ नानक जार्शे जाणु सुजागु ॥ ४ ॥ ४ ॥ ६ ॥ घनासरी महला १ ॥ काइमा कागद्र मन्त्र परवाणा ॥ सिर के खेल न पड़े इत्राणा ।। दरमह घड़ीव्रहि तीने लेख ।। खोटा कॉमि न आवै वे**लु** ॥ १॥ नानक जे विचि रुपा होह ॥ खरा खरा आले सञ्च कोह ॥ १॥

रहाउः।। कादी कुड् बोलि मलु खाइ ॥ ब्राह्मसु नावै जीव्या घाइ ॥ जोगी जुगति न जाये श्रंघु ॥ तीने श्रोजांड्रे का गंधु॥ २॥ सो जोगी जो जुर्गात पछार्थे ॥ गुर परसादी एको जासे ॥ काजी सो जो उसटी करें ॥ गुर परसादी जीवतु मरें ॥ सो ब्राहमणु जो बहसु वीचारें ॥ म्रापि तरै सगले कुल तारै ॥ ३॥ दानसबंदु सोई दिलि घोषै म्रसलमाणु सोई मलु खाव ॥ पद्दिया युक्ते सो परवाणु ॥ जिसु सिरि

दरगढ का नीसाया ॥ ४ ॥ ४ ॥ ७ ॥

धनासरी महला १ परु ३ ॥ काल नाही ओग्र नाही नाही सत १ माँ सतिगुर प्रसादि ॥ का दयु ।। थानसट जग मरिसट होए इनता इन जगु ॥ १ ॥ कल महि राम नामु सारु॥ अखी व मीटहि नाक पकड़हि ठगय कउ संसारु ॥ १॥

5岁中华:安安安安

医动物动物动物动物动物动物 计数据 经收款的 श्रांट सेती नाकु पकड़िह स्भाने तिनि लोश्र रहाउ ॥ मगर 11 स्भै एहु पदमु अलोअ ॥ २ ॥ खत्रीया कछ न त धरम छोडिश्रा मलेछ भाखिश्रा गही ॥ सुसटि सभ इक वरन होई धरम ग्रसट सोज साजि पुराण सोधिह करहि कीं गति रही ॥ ३ ॥ श्रिभित्रासु ॥ विज्ञ नाम हरि के सुकति नाही कहै नानक दासु ॥ ४॥ 8 11 年 11 二 11 धनासरी महला १ श्रारती १ ऋों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ गगन मै थालु रिव चंदु दीपक मंडल जनक मोती ॥ ध्रुप मलञ्जानलो पवराप चवरो वने तारिका ॥ १ ॥ कैसी आरती जोती करे सगल वनराइ फूलंत होइ भव श्रनहता सबद वाजंत भेरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ खंडना तेरी आरती ॥ सहस तव नैन नन नैन है तोहि कउ सहस मूरित नना एक तोही ॥ सहस पद विमल नन एक पद गंध विन्न सहस तव गंध इव चलत मोही ।। २ ।। ।। सभ महि जोति जोति है सोइ ।। तिस के चानिश गुर साखा जोति परगडु होइ ॥ सभ महि चानण होइ 11 भावे सु आरती होइ ॥ ३ ॥ हरि चरण कमल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोहि ब्राही पित्रासा ।। कृपा जलु देहि नानक सारिंग कउ होइ जाते तेरै नामि वासा॥४॥१॥७॥६॥ धनासरी महला ३ घरु १ चउपदे १ त्रों सतिग्रर प्रसादि ।। ।। इहु धनु त्राखुदु न निख्दै न पूरे सितगुरि दीत्रा दिखाइ ॥ अपुने सितगुर कउ सद बिल जाई ॥ गुर किरवा ते हिर मंनि वसाई ॥ १॥ से धनवंत हिर नामि लिव लाइ ।। गुरि पूरै हरि धनु परगासित्रा हरि किरपा ते वसै मिन आइ ॥ रहाउ ॥ अवगुण काटि गुण रिदै समाइ ॥ पूरै गुर की सहिज सुभाइ ॥ पूरे गुर की साची बाणी ॥ सुखमन अंतरि सहिज समाणी ॥ २ ॥ एकु अचरजु जन देखहु भाई ॥ दुविधा मारि हरि मंनि वसाई॥ नामु श्रमोलकु न पाइत्रा जाइ ।। गुरपरसादि वसे मनि ऋाइ महि वसै प्रभु एको सोइ 📆 🔠 सभ गुरमती घटि

**张宏宏:张宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏:张宏光** 

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

( ६६२ )

(

दाग दोस ग्रहि चिलिया लाइ ॥ दरगह चैसण नाही जाइ ॥ ३ ॥ करिम मिले आलणु तेरा नाउ ॥ जितु लगि तरणा होरु नही थाउ ॥ जेको हुचै फिरि होनै सार ॥ नानक साचा सरन दातार ॥ ४ ॥ ३ ॥ ॥ ॥ भनासरी महला १ ॥ चोरु सलाहे चीतु न भीजै ॥ जे बदी करे ता तब ॥

धनासरी महला १ ॥ चोरु सलाहे चीतु न भीजै ॥ जे बदी करे ता तस् न छीजै ॥ चोर की हामा मरेन कोह ॥ चोरु कीच्या चंगा किउ होह ॥ १ ॥ सुणि मन अंधे कुते कृड़िआर ॥ बित्रु बोले बूकीऐ सचित्रार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चोरु सुत्रालिउ चोरु सित्राया ॥ सोटे का सुत्रु पंक

र । रहाउ । चारु धुआलु जारु । तआया ।। साट का श्रुष्ठ रेश दुगाया ।। जे साथि रखीएं दीजें रलाइ ।। जा परतीएं सोटा होह जाइ ।। २ ।। जैसा करे द्यु तैसा पात्र ।। आपि वीजि आपे ही सावि ।। जे बहिआई का आपे साह ।। जेहीं दुरित तेहैं राहि जाइ ।। ३ ।। जे स्व कुईआ कुडू कमाडू ॥ मार्च सञ्च आसुत संसाक ।। तुप्र भावि स्कृति प्रसार ।। सन्य स्वर्ण ।। सावि ।। सुन्तास्त्री

अपी परवाखु ॥ नानक बाखें बाखु सुबाखु ॥ ४ ॥ ४ ॥ ६ ॥ घनासरी महत्ता १ ॥ काइआ कागढु मनु परवाखा ॥ सिर के लेख न पड़ें इआखा ॥ दरगह घड़ीआहे तीने लेख ॥ खोदा कॉस न आवें वेखु ॥ १ ॥ नानक जे विच रुपा होइ ॥ खरा खरा आखें सम्र कोइ ॥ १॥

रहाउ ।। कादी कुडू बोलि मल्ल खाइ ॥ बाइमल्ल नावै जीका याद ॥ जोगी लुगित न जायै अंजु ॥ तीने ओजाड़े का बंजु ॥ २ ॥ सो जोगी जो लुगित पक्षायै ॥ गुर परसादी एको जाये ॥ काजी सो जो उलटी करें ॥ गुर परसादी जीवत मरें ॥ सो बाइमल्ल जो बहस बीचारे ॥ आपि तरें सगले इल तारें ॥ २ ॥ दानसबंद सोई दिलि घोषे ॥ ससलमालु सोई मल्ल खाव ॥ पहिजा बुग्धें सो परवालु ॥ जिल्ल सिर

दरगद्द का नीसाछ ॥ ४ ॥ ४ ॥ ७ ॥

### जिसु . नामु पित्रारु ॥ ३ ॥ तिनि प्रभि साचै । इकि पुरख लाए ।। ऊतम वाणी सबदु सुगाए ।। प्रभ साचे की साची कार नानक नामि सवारणहार ॥ ४॥४ ॥ धनासरी महला ३॥ जो हरि जाउ ॥ तिन हिरदे साचु सचा तिन चलि मुखि नाउ साचो साचु समालिहु दुखु जाइ ॥ साचै सबदि वसै मनि १ ॥ गुरवाणी सुणि मैलु गवाए॥ सहजे हरि नामु मंनि वसाए॥१॥ त्रगनि बुभाए ॥ श्रंतरि सांति सहजि रहाउ । कूड़ कुसतु तुसना सुखु पाए ॥ गुर कै भागे चले ता त्रापु जाइ ॥ साचु महलू पाए हरि गुगा गाइ ॥ २ ॥ न सबदु बूभौ न जागौ बागी ॥ मनमुखि दुखि विहागी ।। सतिगुरु भेटे ता सुखु पाए ।। हडमै विचहु ठांकि रहाए।। ३।। किसनो कहीऐ दाता इकु सोइ ॥ किरपा करे मिलावा होइ॥ मिलि प्रीतम साचे गुण गावा।। नानक भावा ॥ ४ ॥ ४ ॥ धनासरी महला ३ ॥ मनु मरै धातु मूए कैसे हरि पाइ ।। इहु मनु मरे दारू जागौ कोइ П मनु सबदि मरे बुभौ सोइ ॥ जिसनो बखसे जनु 11 8-हरि विडिम्राई ॥ गुर परसादि ऋाई ॥ वसै मनि रहाउ 11 करणी कार कमावै ॥ ता की सोभी पावै ॥ इसु मन मनु मैगल मिकदारा ॥ गुरु **ऋंक**सु मारि जीवालगहारा 11 मनु असाधु साधै जनु कोई अचरु चरै ता निरमलु होई ॥ - 11 गुरम्रखि सवारि ॥ हउमै विचहु तजै विकार इह लइत्रा जो 3 रखिश्रनु मेलि कदे मिलाइ 11 न विछुड्हि सबदि समाइ॥ त्रापणी कला त्रापे प्रभु जायौ ॥ नानक गुरमुखि नामु पछार्गो धनासरी महला Ę ३ ॥ काचा धनु संचहि मुरख गावार ॥ मनमुख भुले के अंध गावार - [1 विखित्रा धान सदा ॥ ना साथि जाइ न परापति होइ॥ 8 11 सोचा गुरमती पाए ॥ काचा धनु फुनि त्रावै जाए॥ रहाउ ॥ मनमुखि भूल डूबे सभि मरिह गवार ॥ भवजलि न उरवारि न पारि ॥ सतिगुरु भेटे पूरें भागि ॥ साचि रते अहिनांस वैरागि ॥ २ ॥ चहु जुग महि साची वाणी॥ पूरें भागि हरिनामि समाणी॥ सिध साधिक तरसहि सीम लोइ॥ पूरै भागि परापति होइ॥३॥ सभ्र किछु: साचा साचा है सोइ॥ **经农政政政政政政政政政政政政政政政**

होड़ ॥ सहजे जिनि प्रभ जाग्रि पछाणिया ॥ नानक नाम्र ॥ धनासरी महला ३ ॥ हरि मिले मन मानिया॥ ४॥ १ नामु धनु निरमलु अति अपारा ॥ गुर क सबदि भरे मंडारा ॥ धन वितु होर सभ विख्न जाणु ॥ माइब्रा मोहि जलै अभिमान सदा अनंदु होवे गुरम्रवि हरि रसु चाखे कांइ ॥ तिस परें भागि परापति होह।। रहाउ ॥ सबद वरते दीपक्र तिह निरमलु होई ॥ निरमल नामि हउमै साची भगति सदा सख होड ॥ २ ॥ जिनि हरि रस चावित्रा सो इरि जनु लोगु ॥ तिसु सदा इरखु नाही कदे सोगु ॥ आपि हरि ते सुख पावै मकत करावे ॥ हरि नाम जर्प दाभहि ग्रई विललाड अनदिन वित्र सतिग्रर 11 ਜ सभ नानक नामि सांवि मिलै सञ्ज ; तुसन सतिग्ररु **बकाए** # सदा धनु अंतरि ॥ ४ ॥ २ ॥ घनासरी महला ३ ॥ नाप्त जीव्य जैत जिनहि प्रतिपाले ॥ प्रकृति तिन कउ पाए ।। इरिके नामि स्ते लिव लाए ।। १ ॥ ग्रर सेवा ते हरि धिश्रावै ॥ रहाउ ॥ पानै ॥ श्रंतरि परगासु हरि नाम पिर होइ॥ सांति सीगारु रावे प्रश्न सोइ॥ धन कोइ मृलद् g पाए ॥ वाणी सेवा साची साति 11 सहज सव नामि मिले प्रीतम सदा धिम्राए सबिं 11 9 जुगि जवि नदरि श्रापे करवा 8 साचि गुरवाणी ते हरि मंनि वसाए ॥ नानक करे मेलाया होइ॥ 0 धनासरी महला मिलाए ॥ ४॥३॥ प्रभि श्चापि यावै जाइ दुने ÈIS आइ ॥ लोभाइ 9999 मनमुखि चीटा खाइ अपूनी पति खोहे।। विगोई ॥ श्रीतरि नाम् वसे पवि ऊतम रे॥ गर सेवा वे जल निरमछ होइ ॥ सरगाई॥ राम रावे गरप्रस्व उचरे हरि मगति ददाई।। ō भगति करे जन विद्यार्थ पाए ॥ साचि रते <u>मु</u>ख

गाइक निरला

को

यापारु

गुर

सो

साचे

के सबदि कांच्र पञ्चाया ॥ साची राप्ति साचा

8

#### **淡玉茄壶壶葱茏葱葱葱葱葱葱葱葱葱葱葱葱**葱葱<mark>葱葱</mark> जिसु नासु पित्रारु ॥ ३ ॥ तिनि प्रभि साचै इिक पुरखु लाए ।। ऊतम वाणी सवदु सुगाए ।। प्रभ साचे की साची कार नानक नामि सवारणहार ॥ ४॥ ४ ॥ धनासरी महला 3 11 तिन विल जाउ ॥ तिन हिरदें साचु मुखि सेवहि सचा नाउ H साचै सबदि वसै मनि साचो साच्च समालिह दुख् जाइ ॥ आइ H १ ॥ गुरवाणी सुणि मैलु गवाए ॥ सहजे हरि नामु मंनि वसाए ॥ १ श्रगनि बुभाए ॥ श्रंतरि सांति सहजि रहाउ ॥ कूड़ कुसतु तुसना पाए ॥ गुर के भागें चलें ता त्रापु जाइ ॥ साच महल्र पाए हरि गुरण गाइ ॥ २ ॥ न सबदु बूर्फें न जार्णे वार्णी ॥ मनमुखि **ऋंधे** दुखि विहागी ।। सतिगुरु भेटे ता सुखु पाए ॥ हउमै विचह ठाकि रहाए ॥ ३ ॥ किसनो कहीऐ दाता इकु सोइ ॥ किरपा करे मिलावा होइ॥ मिलि प्रीतम साचे गुरा गावा।। नानक साचे साचा ॥ ४ ॥ ४ ॥ धनासरी महला ३ ॥ मनु मरै धातु मरे दारू जागौ मूए कैसे हरि पाइ ॥ इहु मनु मनु सबदि मरे वू भी सोइ ॥ १ ॥ जिसनो वखसे हरि जनु वसै मनि ग्राई 11 रहाउ 11 परसादि ॥ गुर की सोभी पावै ॥ भ करणी कार कमावे ॥ ता मनु इसु भन मारि जीवालगहारा २ मैगल मिकदारा ॥ गुरु II श्रंकसु H चरै ता निरमलु होई असाधु साधै जनु कोई अचरु - 11 सवारि ॥ हउमै तजै विकार विचहु लइश्रा कदे न विछुड्हि सबदि समाइ॥ मेलि रखिश्रन मिलाइ 11 गुरमुखि पछार्गो श्रापणी कला श्रापे प्रभ्र जाणै ॥ नानक नाम्र धनासरी महला 11 काचा धनु संचहि 3 मूरख દ્ कै भूले विखित्रा धनि गावार ॥ मनमुख श्रंघ गावार ॥ सदा ॥ ना साथि जाइ न परापति होइ॥ 8 11 सोचा धनु गुरमती पाए ।। काचा धनु फुनि त्रावै जाए ।। रहाउ ॥ **डू**बे गवार ॥ भवजलि न उरवारि न पारि ॥ भेटे पूरे भागि ॥ साचि रते ब्रहिनिांस वैरागि ॥ २ ॥ चहु जुग महि 9 साची वाणी ॥ पूरें भागि हरिनामि समाणी ॥ सिध साधिक तरसिंह सिम लोइ।। पूरै भागि परापति होइ॥ ३॥ सभ्र किछु: साचा साचा है सोइ॥

( ६६६ ) ऊतम ब्रह्म पञ्चार्ण कोइ ॥ सच साचा सच आपि दहाए ॥ नानक त्रापे देखें आपे सचि लाए ॥ ४ ॥ ७ ॥ धनासरी महला ३ ॥ नार्वकी कीमति मिति कही न बाइ॥ से जन धंत जिन इक नामि लिए लाइ।। गुरमति साची साचा वीचारु ॥ श्रापे बखसे 11 १ )। इरि नाम अचरल प्रमु आपि सुगाए ।। विचि गुरम्नुखि पाए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ माहि ॥ इउमै विचि सभ कार कमाहि ॥ गुरपरसादी व्यापे बखसे लए मिलाइ 11 7 11 विखिश्रा पावै बहुत अभिमान 11 अहंकारि इबें न मान ॥

होई ॥

कोइ ॥ जिस सचि लाए सोई लागी ॥ नानक नामि सदा

सदा सुख ॥ ३ ॥ श्रापे साजे करता सोड ॥ तिस विज

सल आगे॥४॥८।

र भों सतिग्रर त्रमादि ।।

गुरमति सालाही

दुजा अवस

राग धनासिरी महला ३ घरु ४ ॥ १ क्यों सांतगुर प्रसादि॥ ॥ इम मीखक भेखारी वेरे तू निज ॥ होह दैद्याल नाम देह मंगत जन का सदा रहउ रंगि रेता ॥१॥ इंउ चलिहारे जाउ माचे निटहु !! करण कारण समना का एको अवरु न दुजा कोई ॥ १ ॥ पए किरपन कउ अब किछु किरपा कीजै॥ रहाउ।। यहुते फेर देह अपना ऐसी बखस करीजे॥२॥ होड दश्माल दरसञ् खल्हे गुरपरसादी जानिमा पट - 11 भरम लिय लागी है भीवरि सविद्युर सिउ मन मानिया ॥ ३ ॥ १ ॥ ६ ॥

नियारी ऊपरि किरपा करि 11 हम समामी रख संगति तम ज पित्रारी ॥ १ ॥ हरि कहि गुस् पायर नीति इच्छ करि किरपा हम पापी सारी ॥ रहाउ ॥ जनम जनम के लागे विस्त मोरचा लगि संगति साघ सवारी॥ वित्र कंचन वंसंवरि वाइमो करित उतारी ॥ २ ॥ इरि

धनासरी महला ४ घर १ चउपदे

॥ जो

द्विर

संबंधि संत भगत

हरि हरि उरिधारी।। हरि हरि हरि अउखधु दिन राती जिप हरि जपि हरि हरि हउमै मारी॥३॥ हरि हरि अगम श्रपारी 11 जगजीवन अपरंपर पुरख जन कउ कुपा करह पेज सवारी ॥ ४ ॥ १ ॥ धनासरी महला ४॥ ्नानक हरि के संत जना हरि जिपश्रो तिन भागी॥ का द्ख भरमु भउ कराई **अंतरि** जागी श्रपनी सेवा श्रापि गुरमति 11 8 11 भाई स्रगी मनि नामि रता वैरागी। हरि हरि कथा ग्रमित हरि लिव लागी।। १ ।। रहाउ ।। संत जना की जाति हरि सुआमी तुम्ह देवहु हरि सुत्रामी हम तैंसे जैसी मति ठाकुर इम सांगी ॥ बुलागी ॥ २॥ कित्रा हम किरम नान्ह निक कीरे तुम्ह प्रभ हम किउ करि तुम्हरी गति मिति कहि न सकह मिलह अभागी ॥३॥ हरि सुत्रामी किरपा धारह हरि प्रभ हरि सेवा लागी।। नानक दासनि हम हरि दासु करह कथा प्रभ कथागी।। ४।। २।। धनासरी महला ४।। हरि का संत सतगुरु सत जो जो कहै सुगै सो मुकता पुरखा जो वोलै हिर हिर वानी ॥ हम तिसके सद कुरवानी ॥१॥ हिर के संत सुनहु जसु कानी॥ निमख पल सभि किलविख पाप लहि जानी ॥१॥ इक रहाउ ।। ऐसा संतु साधु जिन पाइश्रा ते विड पुरख वडानी ॥ प्रभ सुत्रामी हम हरि लोच **लुचानी** हरि 11711 हरि सफलियो विरखु प्रभ सुत्रोमी जिन जिपस्रो से तृपतानी ॥ हरि लाथी भूख भुखानी ॥ ३ ॥ जिन क हरि श्रंमृत पी तृपतासे सभ तिन हरि जिपश्रो जपानी।। तिन हरि संगति वड ऊचे मेलि प्रभ सुत्रामी जन नानक दास दसानी । ४ ॥ ३ ॥ धनासरी महला ४ ॥ हम अंधुले अंध विखे विख् राते किउ चालह चाली गुर लावें त्रापन पाली ॥ १॥ गुरसिख दह्या करे सुखदाता इम मीत गुरु कहैं सोई भल मानहु हरि हरि कथा जो चाली ॥ निराली ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हिर के संत सुराहु जन भाई बेगाली ॥ सतगुरु सेवि खरचु हरि बोधउ मत जानहु आजु कि काल्ही ॥ २॥ इरिके संत जपह हरि जपणा हरि संतु चलें हरि नाली॥ जिन हरि जिपत्रा से हरि केलाली ॥३॥ हरि होए हरि मिलिया केल 

हरि जपनु जपि लोच छोचानी हरि किरपा करि बनवाली ॥ जन नोनक संगति साथ इरि मेलडु हम साथ जना पग राली ॥४॥४॥ धनामरी महला ४ ॥ इरि इरि बद भए इरि सुत्रामी हम चात्क निलल निललाती ।। हरि हरि कृपा करह प्रभ अपनी मुखि देवह हरि निमलाती ॥ १ ॥ हरि त्रिज रहि न सक्छ इक राती ॥ जिउ

नितु श्रमले श्रमली मरि जाई है तिउ हरि बिनु हम मरि जाती ॥ हरि सरवर श्रांत श्रगाह हम लहि परे परे अपरंपर सुआमी मिति जानह श्रंतमाती ॥ त श्चापन

गाती ॥ २ ॥ इरि के संत जना इरि जपिक्रो गुर रंगि चलुर्ल राती ॥ हरि हरि भगति बनी श्रति सोमा हरि जपिश्रो ऊतम पाती ॥ ३ ॥ श्रापे ठाकुरु श्रापे सेनकु श्रापि बनावै भावी ॥ नानक जनु तुमरी सरणाई हरि राखह लाज भगावी ॥ ४ ॥ ४ ॥ घनासरी महला ए ॥

फलिजुग का घरम कहरू तम भाई किन छटड हम छटकाकी ॥ इरि हरि जप येही हरि तसहा हरि जिमझो वर वसकी ॥ १॥ हरि जी लाज रखह हरि जनकी॥ हरि हरि जपन जपायह अपना मागी भगति इकाकी ॥ रहाउ ॥ इरि के सेरक से इरि पियारे जिन भिष्मो हरि बचनाकी ॥ लेखा चित्र गुपति जो लिखिया सम छटी

जम की बाकी 11 २ 11 हिंद के संत जांपको मनि हिंद हिंद लिंग संगति साथ जना की ॥ दिनीयरु सरु तयना अगनि गुम्हानी सिंद चरित्रो चंदु चंदाकी ॥३॥ तुम वह पुग्ल वह अगम अगोचर भाषि भपाकी ॥ जन नानक कउ प्रभ किरपा की वें करि दासनि

दाम दमाकी ।। ४।। ६। धनामरी महला ४ घरु ४ दपदे र भी सनिगर प्रमादि॥ ॥ उत्थारि बीचारि प्रसारि रमी रप्त मन मोहन नामु जपीने ॥ भटनदु भगोचरु भपरंपर **सुभामी** प्रे प्रगट करि दीने ॥ १ ॥ राम पारम चंदन हम कामट लोसट ॥ हरि मंगि हरी सनसंगु मए इरि फंचनु चंदनु कीने ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नर

दिम गरद बोलिहि हरर कागर मेरा इरि प्रश्च इर न परीने ॥ जन नानक इरि हिन्दै सद धिमारह इउ इरि प्रश्च मेरा भीने ॥ २ ॥ १ ॥ ७ ॥

家市市西市市 西西市市 西西 西西 西班西市市市市市市 H सेवा सतिगुर करि हरि गुन कह लह धनासरी महला ४ ॥ 的语语语语语语 ॥ हरि दरगह भावहि फिरि जनमि न नामु धित्राई हरि श्राविह हरि हरि हरि जोति समाई ॥ १॥ जपि नाम्र हरी मन हरि होहि सरव सुखी ॥ हरि जसु ऊच सभना ते ऊपरि हरि हरि हरि छडाई ॥ रहाउ ॥ हरि कुपानिधि कीनी भगति गुरि सेवि हरि प्रीति वनि आई ॥ वह चिंत विसारी दीनी तब हरि सिउ **。由民民民民民民民民民民** है सखाई ॥ २ 11 -11 उरिधारी नानक हरि 2 11 भए हरि लिखु हरि जपि पड़ हरि गाउ धनासरी महला हरि 8 11 मनि वचनि रिदे हरि होइ धित्राइ हरि भउजल पारि उतारी ॥ जपीऐ हरि मुरारी ॥ १ H मनि संतुसद् इव भणु हरि नाम्र जगदीस ।। मिलि संगति साधू मीत ।। सदा अनंदु होवै राती दिनु कीरति करि बनवारी ॥ रहाउ ॥ हरि हरि करी **इस**िं तब नामु जिपत्रो गति भई हमारी भइत्रो मनि उदम्र हरि हरि जन नानक की पति राखु मेरे सुत्रामी हरि त्राइ परित्रो है सरिए ॥ ६ ॥ धनासरी महला ४ ॥ चडरासीह सिध त्रमारी ॥ २ ॥ ३ हरि जीउं तेरो नाउ मुनि जन सभि चाहि व्रध तेतीस कोटि धुरि पावै जिन कउ लिलाटि लिखित्रा गुर प्रसादि को विरला भाउ ॥ १॥ जपि मन रामै नाम्र हरि जसु ऊतम काम ॥ जो गावहि सुगाहि तेरा जसु सुत्रामी हउ तिन के सद वलिहारे ॥ रहाउ ॥ जाउ सरगागति प्रतिपालक हरि सुत्रामी जो तुम देहु सोई हउ पाउ ॥ दीन दइत्राल कृपा करि दीजे नानक हरि सिमरण का चाउ ॥ २ ॥ ४ ॥ १० ॥ धनासरी महला ४ ॥ सेवक सिख पूजरा सिम त्रावहि सभि गावहि हरि हरि ्ऊतम बानी 11 पावै जिन सुगित्रा तिन हरि सतिग्रर की का थाइ ऋागिऋा सित सित करि मानी ॥ १ ॥ बोलहु भाई हरि कीरति हरि भवजल की ऊतम बात है तीरथि ॥ हरि दरि तिन ंसंतहु हरि कथा जिन जनहु जानी ।। रहाउ ।। त्रापे गुरु चेला है त्रापे त्रापे हिर प्रभु चोज विडानी ।। जन नानक त्रापि मिलाए सोई हिर मिलसी अवर सभ तित्रागि त्रोहा हिर भानी ।। २ ।। १ ।। ११ ।। धनासरी महला ह ।। इछा पूरक सरव सुखदाता हरि जाकै वसि है कामधेना ॥ सो ऐसा हरि भित्राईऐ मेरे

( 800 )

<u>Nacada ababababa</u> 语语语语语语语语语语语 ता सरव सुख पानिह मेरे मना ॥ १ ॥ जपि मन सितनाष्ट्र

होईहै नित सतिनाम् ॥ इल्रित पल्रित मुख ऊजल धिआईए हरि प्रस्त निरंजना ॥ रहाउ ॥ जह हरि सिमरन उपाधि गत कीनी वड मागी हरि जपना

गरि हड मति दीनी अपि हरि भगजल ६ ॥ १२ ॥ धनासरी महला ४ ॥ मेरे साहा मै हरि

सुख़ होड़ ।। हमरी चेदनि त जीनता सोहा अपरु किया

कोइ ॥ रहाउ ॥ साचा साहिचु मचु तु मेरे साहा तेरा की आ

सभ्र होड ।। भूठा क्सि क्ड ब्राखीए साहा दुजा नाही कोइ ।। समना निचि तु वस्तदा साहा समि तमहि धिम्रावहि

दिनु राति ॥ समि तुभः ही चानह मंगदे मेरे साहा तू समना करहि इक दाति ॥ २ ॥ सम्र को तम्प्रडी विचि है मेरे साहा बाहरि कोई नाहि ॥ सिम जीश्र तेरे तु सममदा मेरे साहा

पिश्चारे तुमही माहि समाहि ॥ ३ ॥ यमना की तु आस है

सिम तुमाहि घित्रानहि मेरे साह ॥ जिंड मानै तिउ रख़ तू मेरे पिश्चारे सच नानक के पाविसाह ॥ ४ ॥ ७ ॥ १३ ॥

धनासरी महला ५ घरु १ चउपदे १ वों सतिगुर प्रमादि ॥ ॥ भनलंडन दुखमंजन सुव्रामी

मगति वळन निरंकारे ॥ कोटि पराध मिटे खिन भीतरि गुरमुलि नामु समारे ॥ १ ॥ मेरा मन लागा है राम पिश्रारे ॥

दीन दृहश्रालि करी श्रीम किरपा विस कीने पंच दतारे रहाउ ॥ तेरा थान सहावा रूप सहाता तेरे भगत सोहहि दरवारे ॥ सरव जीत्रा के दाते सुत्रामी करि किरमा लेह उचारे ॥

तेरा बरन न आपे रूप न लखीए तेरी झदरति कउन बीचारे ॥ जलि यनि महीश्रनि रिश्मा स्त्र ठाई श्रगम रूप गिरघारे ॥३॥ तेरी त अविनासी प्रस्त प्रसरे

सगल जन विड राखदु सुम्रामी जन नानक सरनि ८ ॥ १ ॥ धनासरी महला ५ ॥ बिनु जल प्रान तजे है मीना जिनि जल सिउ हेत बढाइयो ॥ वमल हेति निनसियो है मवरा उनि

मारगु निरुसि न पाइयो ॥ १ ॥ अत्र मन एकम सिउ मोहु कीना ॥

( 608 ) **张东东东东东东东东东东东东东东东东东东东** 光光 मर न जावे सद ही संगे सतिगुर सबदी चीना ॥ १ ॥ रहाउ 11 说话话话话话话话话 काम हेति कुंचरु लें फांकिय्रो य्रोहु पग्वसि भइत्रो विचारा ॥ नाद हेति सिरु डारिश्रो कुरंका उमही हेत विदारा ॥ २ कुटंचु लोभि मोहित्रो प्रानी मोइत्रा कउ लपटाना ॥ अति रचित्रो करि लीनो अपुना उनि छोडि सरापर जाना ॥ ३ ॥ विनु गोविंद अवर संगि नेहा त्रोहु जाग्रहु सदा दुहेला !। कहु नानक गुर इहै बुभाइत्रो प्रीति प्रभू सद केला ॥ ४॥ २ ॥ धनासरी म० ४॥ करि किरपा दीत्रा मोहि नामा बंधन ते छुटकाए ॥ मन ते विसरित्रो सगलो धंधा गुर की चरणी लाए।। साध संगि चिंत विरानी छाडी।। अहंबुधि मोह मन बासन दे करि गडहा गाडी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नाको मेरा दुसमनु रहित्रा ना हम किप के वैराई ॥ ब्रहमु पसारु H पसारिंग्रो भीतरि सतिगुर ते सोभी पाई ॥ २ ॥ सम्र को मोतु 出 H हम त्रापन कीना हम सभना के साजन ॥ द्रि पराइत्रो मन 一场被被被被被被被被被被被被被被被被 का बिरहा ता मेलुकीओ मेरें राजन ॥ ३ ॥ विनसिओ ढीठा श्रंमतु वृठा सवदु लगो गुर मीठा ॥ जिल थिल महीश्रलि सरव निवासी नानक रमईत्रा डोठा ॥ ४ ॥ ३ ॥ धनासरी म० ५ ॥ जब ते दूरसन भेटे साधू भले दिनस स्रोह स्राए ॥ महा सदा किर कीरतनु पुरखु विधाता पाए ॥ १ ॥ अत्र माहि राम जसीं मनि गाइत्रो ।। भइत्रो प्रगासु सदा सुखु मन महि सतिगुरु पूरा पाइत्रो ॥ रै ॥ रहाउ ॥ गुण निधानु रिद भोतरि वसित्रा ता द्खु भरम भड भागा ।। भई परापति वसतु अगोचर राम नामि रंग लागा ॥ २ ॥ विंत अविंता सोच असोचा सोगु लोसु थाका ॥ इउमै रोग मिटे किरपा ते जम ते भए विवांका ॥ ३ ॥ गुर की टहल गुरू की सेवा गुर की त्रागित्रा भागी ।। कहु नोनक जिनि जम ते काढे तिंसु गुर के कुरवाणी ॥ ४ ॥ ४ ॥ धनासरी महला ५ ॥ जिस का तनु मनु धनु सम्र तिस का सोई सुघड़ु सुजानी ।। तिनही सुणित्रा दुखु सुखु मेरा तउ विधि नीकी खटानी ॥१॥ जीत्र की एकै अवरि जतन करि रहे बहुतेरे तिन तिलु नही पहिमानी ॥ कीमति जानी ॥ रहाउ ॥ श्रंमृत नामु निरंमोलकु हीरा गुरि दीनो मंतानी ।। डिगै न डोलै टड्डू करि रहिओ पूरन होइ तृपतानी ।। २ ॥

**《张宏宗·宋宗宗·宋宗宗宗宗宗宗宗宗宗宗** 

े (६७२)

अवेह ज बीच हम तुम कछ होते तिन की बात विलानी ॥ अलंकार मिलि यैली होईहै ताते किनक बलानी ॥ कह नानक निहचल घठ वाधियो गुरि कीओ यंघानी ॥ ४ ॥ धानसरी महला ४ ॥ वंध वंद राजन कर भूमन तारी तुसन न वृक्षी ॥ लगिट रहे माइया रंग माते लोचन कछ न स्वसी ॥ १ ॥ घीवश्रा महि किनही तपति

रंग मावे लोचन कहु ने सुभी ॥ १ ॥ निस्तिका महि किनही त्पिति न पार्रे॥ जिउपायकु ईचिन नही धापै चित्र हरि कहा अपार्रे ॥ रहाउ ॥ दित्र दित्र करत मोजन वहु जिंजन ताको निटै न भूला॥ उद्देश करें सुत्रान की निमार्र्स चारे कुटा घोला ॥ २ ॥ कामचंत

कामी बहु नारी परगृह जोह न चुके ।। दिन प्रति कर कर पहुताप सोग लोम महि सुके ।। ३ ।। हिर हिर नाम्र अपार अमोला अमृत एक निधाना ।। सुलु सहलु आनंदु संतन के नानक गुर ते जाना ।। ४ ।। ६ ।। घनासरी मुक्त भा ।। एवं न लागन कह है कहुए जाकड़

धार गरि दीनो লামত **अंमृतु** आरे।। १ ।। जारुउ बाइब्रो एक रसा ।। खान पान ब्रान नही ख़िष्या तारी चिति न वसा ॥ रहाउ ॥ मउलियो जिनि पाई ॥ बरनि एक ब्द न जाई ॥ २ ॥ घाल न मिलियो सेव कहरा

मिलिओ मिलिओ ब्राइ अचिता ॥ जा कउ दहश्रा करी दैश्राल कमानो मंता ॥ दीन п 3 सदा श्रोति पोति नानक संगि जीश्रा प्रतिपाला ॥ धनासरी महला ।। ८ ।। ७ ॥ हरि हरि ऊपरि ञिनि नामु

जिनि सीघा मार्ग् दिखाया महि थोक गोविंद ईहा ऊहा सरव गुपाल 11 जाकै सिमरनि ş n रहाउ п लैत कोटि ग्रध पूरी || नाम्र मनोरथ जेको चाहै सेवै २ ॥ सरव सिमरत पारि सुआमी पराना

सिति महा सुलु पाइमा सत संगि रहियो थोन्हा ॥ हरि घतु स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापन स्थापन स्थापन स्थापना स्थापना स्था

६७३ **光市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** भोजनु इहु नानक कीनो चोल्हा ॥ ४ ॥ = ॥ हरिनाम सचन करणी होवहि सरमिंदो ॥ जिह इहा कपानी धनासी महला y रीति ।। संत की निंदा साकत की पूजा ऐसी दृढ़ी विपरीति ॥ १ - 11 अवरे हीत ॥ हरि चंदउरी वनहर पात रे भृलो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चंदन लेप होत देेर कउ सुख विखे नाहि रुच संगि श्रावत ठगउरी संगीति **ग्रंमृत** उतम संत भले संजोगी प्रीति इसु जुग महि पवित 2 11 ॥ जात अकारथ जनम् पदारथ काच वादरै जीत ॥ 3 - 11 भागे गुरि के किलविख दुख गिश्रान श्रंजन नेत्र दीत ।। साध संगि इन दुख ते निकसित्रो नानक एक परीत ।। ४ ह ॥ घनासरी महला ५ ॥ पानी पखा पीसउ संत त्रागै गुरा गोविंद सम्हार सासि नाम्र इह विस्नाम सामि मनु ॥ १ ॥ तुम्ह करह दङ्ग्रा मेरे साई ॥ ऐसी मति दीज सदा सदा तुधु धित्राई ॥ १ ॥ रहाउ । तुम्हरी कृपा ते मोह विनिस जाड़ भरमाई ॥ अनद रूपु रविश्रो सभ मधे ॥ २ ॥ तुम्ह दइग्राल किरपाल कृपानिधि पतित कत पेखउ जाई पावन गोसाई ॥ कोटि स्रख त्र्यानंद राज पाए मुख ते ।। जाप ताप भगति सा पूरी जो प्रभ के मनि नामु जपत तृसना सभ बुभी है नानक तृपति अघाई ॥ 8 11 धनासरी महला ५ ॥ जिनि कीने वसि अपुनै त्रेगुण भवगा संसारा ॥ जग इसनान ताप थान खंडे कित्रा इहु जंतु विचारा ॥ १॥ ब्रुटो प्रसादि हरि ॥ साध हरि हरि श्रोट गही तउ गाए विखे विद्याधि तव हुटो ॥ १ ॥ रहाउ नह सुगीए -11 नह वकीऐ नह मोहै उह डीठी ॥ ऐसी ठगउरी पाइ इलावै ॥ २ ॥ माइ बाप पूत हित आता उनि घरि मोठी घरि वाधि घाटि किसही पहि सगले किसही Il लरि सतिगुर **अपू**ने जिनि ।। ३ ।। हउ बलिहारी इह चलतु दिखाइश्रा ॥ गूभी भाहि जलै भगत न विश्राप संसारा माइञ्रा 11 सगले महा सुखु पाइश्रा बंधन प्रसादि हरि नामु नानक धनु पाइत्रा अपुनै घरि लें आइआ खाटे ॥ ५॥ ११॥ 《旅志志志志志志志志志志志志志志志法》

दाते ठाकर प्रतिपालक नाइक घनासरी महला ¥ Ħ तम तुमही हमारे 11 निमख निमख प्रतिपालह हम खसम क्हीऐ तमरे धारे ॥ ॥ जिहवा एक कवन चारिक ₹ गुन 11 वेरो श्रंत न फिनही लहीए ॥ वेश्रंत सञ्चासी Ħ पराध हमारे खंडह अनिक निधी सम्भानह п विरद द्यालय मति थोरी तम श्रापन रखाउँह ।। **२ ॥** तमारी जासा तुमहो सजन सहेले ॥ राखह दश्याला मानक घर के गोले ॥ ३ ॥ १२ ॥ धनासरी महला पंन दैन विलक इसनाना दान बह सञ्चामी घोलहि मीठे वैन ।।१।। प्रमजी को यह प्रकार खोजहि समि ताकउ विखम्र न जाई भ्रमन बसुधा करि उरघ ताप लै गैन।। इह ताप करि जैन ॥ जोग ज्रगति विधि नह पतीत्रानो राकर पाइय्रो जिस **किरपैन** हरि जस तिनि नाम निरमोलक संशि रंगि प्रश्न भेटे नानक सुलि जन रैन ॥३॥ १३ ।॥ बंधन ते छुटकार्ये प्रभू मिलार्ये हरि हरि नाम्न सुनार्ये ॥ श्रसिथरु इहु मनुत्रा बहुरि न कनह धाने ॥ १ ॥ है कोऊ ऐसी हमरा मीता। सगल समग्री जीउ हीउ देउ अपरउ अपनी चीत् ॥ 8 H परतन पर की निंदा इन सिउ त्रीति न संतह संभाखन हरि कीरतनि मनु जागै गुख मागै परस्व प्रभ सरव सख दश्याला तेरो नानक जिंड माता वाल गुपाला ş -11 हरि हरि लीने संत उवारि धनासरी महला n दास की चितवें बुरिआई तिसही कउ फिरि मारि D श्रापि सहाई होश्रा निंदक मागे हारि п भ्रमत गृहि न मंकारि ॥ १ ॥ नानक सरिए ही मूए बाहुडि गाउँ सदा अपारि ॥ निंदक का दीन मुख काला दुनीत्रा के दरवारि ॥२॥ १५ ॥ घनासिरी महला ५ हरि राखनहारु चिवारिया ॥ पवित पुनीत कीए खिन भीतरि रोग विदारिया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गीसिट मई साध के संगमि काम क्रोध

लोभ मारिश्रा सिमरि सिमरि 11 पूरन नाराइन संगी संगले तारिया ॥ १ ॥ अउखध मंत्र म्ल मन एक मिन विस्वासु प्रभ धारिस्रा ॥ चरन रेन वांछै नित नानकु पुनह पुनह वलिहारिस्रा २॥ १६ ॥ धनासरी महला ५ ॥ मेरा लागो राम सिउ हेतु ॥ सतिगुरु मेरा सदा सहाई जिनि दुख का काटिश्रा केतु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हाथं देइ राखियो अपुना करि विरथा सगल मिटाई ॥ निंदक के मुख काले कीने जनका त्र्रापि सहाई॥ १ ॥ साचा साहितु होत्र्रा रखवाला राखि लीए कंठि लाइ ॥ निरमं भए सदा सुख मागो नानक गुग गाइ ॥ २ ॥ १७ ॥ धनासिरी महला ५ ॥ श्रउखधु तेरो नामु दइत्राल ॥ मोहि त्रातुर तेरी गति नही जानी तुं श्रापि करहि प्रतिपाल ॥ १ ॥ रहाउ ॥ धारि अनुग्रहु सुत्रामी मेरे दुतीआ भाउ निवारि ॥ वंधन काटि लेहु अपुने करि कवहू न आवहि हारि ॥ तेरी सरनि पइत्रा हउ जीवां तूं संम्रथु पुरखु मिहरवानु 11 पहर प्रभ कड आराधी नानक सद कुरवानु ॥ २ ॥ १८॥ रागु धनासरी महला ५ श्रों सितगुर प्रसादि।। ।। हा हा प्रभ राखि लेहु ।। हम ते किछू न होइ मेरे स्वामी करि किरपा अपुना नामु देहु ॥ १॥ रहाउ ॥ श्रगनि कुटंव सागर संसार ॥ भरम मोहि श्रगित्रान श्रंधार ॥ १ ऊच नीच सूख दूख ।। ध्रापिस नाही तृसना भूख 11 2 मनि 11 वासना रचि विखे विद्याधि ॥ पंच दूत संगि महा असाध 3 11 जीश्र जहानु प्रांन धनु तेरा ॥ नानक जानु सदा हरि नेरा ॥ ४ १ ॥ १६ ॥ घेनासरी महला ५ ॥ दीन दरद निवारि ठाकुर जन की त्रापि।। तरणतारण हरि निधि दृखु न सकै विद्यापि।। १ साध् संगि मजहु गुपाल ॥ श्रान संजम किञ्ज स्भै न इह काटि कलिकाल ॥ रहाउ **ऋादि** ऋंति 11 दंइश्राल पूरन तिसु विना नही कोइ।। जनम मरण निवारि हरि जपि सिमरि सुआमी सोइ ।। २ ।। वेद सिंमृति कथै सासत भगत करहि बीचारु 11 पाईऐ मुकति विनसि संगति **अंधारु** साध जाइ 11 3 11 चरन कमल **अधारु** जनका रासि पूंजी एक П तासु माणु

张宏宏表表表表表表表表表表表表表表表表表表表

## **西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西**

दीवाण साचा नानक की प्रम टेक ॥ ४ ॥ २ ॥ २० ॥ धनासरी महला ४ ॥ फिरत फिरत भेटे जन साथ पूरे गुरि समभाइत्रा ॥ त्रान सगल विधि कांमि न आवे हरि हरि नाम्र घिआइओ ॥ १ ॥ ताते मोहि धारी सरनि परिश्रो प्रस परमेखर विनसे सगल ।। सरम भिरत पङ्गाल भवंडल सगल विश्रापे माइ।। जीग्र उधारन सभ कल तारन हरि हरि नाम २॥ नानक नाम निरंजल गाईए पाईए सरब निधाना ॥ करि किरपा जिस देह समामी बिरले काह जाना।। ३।। ३।। २१।। 🔪 घनासरी महला ५ घरु २ चउपदे १ औं संतिगर प्रसादि ॥ ॥ छोडि जाहि से करहि पराल ॥ कामि न श्रावहि से जंजाल ।। संगि न चालहि निन मिउ मीत ।। १ ।। ऐसे भरमि अने संसारा गवारा ॥ रहाउ ॥ साच घरम् नही सार्वे

पदारपु लाइ गवारा ॥ रहाउ ॥ साचु घरधु नहा सार डाठा ॥ भृठ घोह सिउ रचित्रमे मीठा ॥ दाति पित्रारी निसरिका दातारा ॥ जायौ नाही मरसु -विचारा ॥ २ ॥ वसतु पराई कड उठि रो.रे ॥ करम घरम सगलाई खोवै ॥ इक्कपु न वृक्ते काराय जायो ॥ पाव करैं ता पञ्जीतरोगे ॥ ३ ॥ जो सुपु भावै सो परवागा ॥ वेरे भागो नो करवारा ॥ नावक सरीव संदर्भ जब नेरा ॥

परवाण्य ॥ तेरे भागो नो करवाण्य ॥ नानक गरीव वंदा साहिय प्रभ मेरा 11 8 11 8 मोहि मसकीन त्रम नाम्र अधारु खाटरा रोजगारु ॥ संचख हरि एको कड नाम्र पलित ताकै आवै काम ।। १ ॥ नामि रते प्रभ रंगि अपार ॥ एक निरंकार ।। रहाउ गग

श्रति मसकीनी ॥ संव वडाई हिर जसु चीनी ॥ अनदु संतन कै मगति गोरिंद् ॥ वसु संतन कै विनसी चिद् ॥ २ ॥ जह साध संतन होतिह इकत ॥ तह हिर जसु गातिह नाद किति ॥ साध समा महि धनद विसाम ॥ उन संगु सो पाए जिसु मसनिक कराम ॥ ३ ॥ दुइ कर जोड़ि करी अस्तिसि ॥ चरन पतारि कहां गुरातास ॥

अर्थ प्रम दश्भाल किरपाल हज़्रि ॥ नानकु जीरै संता पृरि ॥ ४ ॥ २ ॥ २३ ॥

本本本本本本本本本本本本本

去去去去去去。 本表表表表。 धनासरी म० ५ ॥ सो कत डरें जि खसम्र सम्हारे ॥ डिर डिर पचे मनमुख वेचारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सिर ऊपरि मात पिता गुरदेव ॥ सफल मूरति जाकी निरमल सेव ।। एकु निरंजनु जाकी रासि ।। मिलि साध संगति होवत परगास ॥ १ ॥ जीव्यन का दाता पूरन सभ ठाइ॥ नासै ॥ कोटि कलेम मिटिह हरि नाइ ॥ जनम मरन सगला दुखु जाके मिन तिन वासे ॥ २ ॥ जिसनो आपि लए लिंड लाइ ॥ दरगह मिलै तिसें ही जाइ ॥ सेई भगत जि साचे भागो ।। जम काल ते साहिबि द्रवारु ॥ कीमति सचु साचा 11 3 11 कउणु कहै बीचारु ॥ घटि घटि ग्रंतिर सगल ग्रधारु ॥ नानकु जाचै संत रेगारु ॥ ४ ॥ ३ ॥ २४ ॥ धनासरी महला ५ १ ओं सितगुर प्रसादि॥ ॥ घरि बाहरि तेरा भरवासा तू जन क है संगि।। करि किरपा प्रीतम्र प्रभ अपुने नाम्र जपउ हरि रंगि॥ जन कउ प्रभ अपने का ताणु॥ जो तू करहि करावहि सुत्रामी सा पति परमेसरु गति नाराइग्र 11 मसलति परवाणा ॥ रहाउ गुपाल गुग साखी ।। चरन सरन नानक दास हरि हरि संती इह विधि जाती ॥ २ ॥ १ ॥ २ ॥ धनासरी महला ४ ॥ सगल प्रभ ते पाए कंठि लाइ गुरि राखे ॥ संसार सागर मिह जलनि न दीने किनै न दुतरु भाखे ॥ १ ॥ जिन कै मिन साचा विस्वासु ॥ पेखि पेखि सुत्रामी की सोभा त्रानंद सदा उलासु ॥ रहाउ ॥ चरन सरनि पूरन श्रंतरजामी साखिश्रो॥ जानि व्यक्ति **अपना** कीओ नानक भगतन का श्रंकुरु राखिश्रो ॥ २ ॥ २ ॥ २६ ॥ धनासरी महला जह जह पेखं तह हंजूरि दूरि कतहु न जाई ॥ रवि रहिआ सरवत्र मैं मन सदा धित्राई ॥ १ ॥ ईत ऊत नही वीछूड़े सा संगी गनीए ॥ विनिस जाइ जो निमख महि सो अलप सुखु भनीए ॥ रहाउ ॥ प्रति पालै अपित्राउ देइ कछ ऊन ने होई ॥ सासि सासि संमालता प्रभु सोई ॥ २ ॥ त्राञ्चल त्राञ्चेद अपार प्रभ ऊचा जाका स्य ॥ जिप जिप करिह अनंदु जन अन्तरज आनुपु ॥ 3 II सा मति 

देहु दहआल प्रम जिह्न तुमिह आराघा ॥ नानकु मंगै दानु प्रम रेन पग साथा ॥४॥ ३॥ २७ ॥ घनासरी महला ४॥ जिनि तुम भेजे तिनिह चुलाए सुख सहज सेती घरि आउ ॥ अनद मंगल पुन गाउ सहज पुनि निहचल राजु कमाउ ॥ १॥ तुम घरि आवहु मेरे मीत ॥ तुमरे दोली हरि आपि निगारे अपदा मई वितीत ॥ रहाउ ॥ मगट कीने प्रम करनेहारे नासन भाजन धाके ॥ घरि मंगल वाजहि निल बाजे अपुनै खसिम निवाजे ॥ २॥ असिधर रहहु डोलहु मत कषहू गुर के बचनि अधारि॥ जै जैकारु सगल भूमंडल हाल ऊजल दरवार ॥ ३॥ जिन के जीक्र तिनै ही फेरे आपे महआ सहाई ॥ अचरजु कीआ करनेहारै नानक सजु बडिआई॥ ४॥४॥२०॥

## घनासरी महला ५ घरु ६

रै क्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ सुनहु संत पित्रारे विनउ हमारे जीउ ॥ हरि निल सकति न काह बीउ ॥ रहाउ ॥ मन निरमल करम करि ॥ तारन तरन इरि अवरि जंजाल तेरै काह न काम जीउ ॥ जीवन देवा पारमहम सेना इह उपदेख मोकउ गरि जीउ ॥ १ ॥ तिम्र सिउ न लाईऐ हीतु ॥ जाको किछु नाही बीत् ग्रंत की बार श्रोह संगि न चाले ॥ मनि तनि त् श्राराध श्रीतम साध आके संगि तेरे बंधन छूटै।। २।। गहु पारमहम सरन हिरदे फमल चरन श्रार आस कछ पटल न की जै। गिश्चानी धिश्चानी तपा सोई नानक जाकउ किरपा कीजै ॥३॥१॥ २६॥ धनासरी महला थ ॥ मेरे लाल मलो रे मलो है मलो हिर मंगना ॥ देखह पमारि नैन सुनहु साधू के बैन शानपति चिति राखु सगल है मरना ॥ रहाउ ॥ चंदन चोझा रस भोग करत अनेके विविधा रिकार देख सगल है फीके ऐके गोनिंद को नामु नीको है साथ जन ॥ तनु धनु व्यापन यापियो हरि जप न निमख जापिक्रो करधु द्रष्टु देरा कछु संगि नाही चलना 8 जाको रे करम्र मला विनि श्रोट गही संव पला विन नाही रे जम्

**以东东东东西东西远远。 远远远: 远远远远 远远远** की संगना ॥ पाइत्रो रे परम निधानु मिटिक्रो है अभिमानु एकै निरंकार नानक मन लगना ॥२॥२॥३०॥ धनासरी महला ५ घरु ७ १ त्रों सितगुर प्रसादि ॥ इरि एकु सिमरि एकु सिमरि एकु सिमरि पित्रारे ॥ कलि कलेस लोभ मोह महा भउजलु तारे ॥ रहाउ ॥ सासि सासि निमख निमख दिनसु रैनि चितारे ॥ साध संग जिप निसंग मनि निधानु धारे ॥ १ ॥ चरन कमल नमसकार गुन गोविद वीचारे ॥ साध जना की रेन नानक मंगल सूख सधारे ॥ र ॥ १ ॥ ३१ ॥ धनासरी महला ५ घरु ८ दुपदे ॥ सिमरड सिमरि सिमरि १ त्रों सतिग्रर प्रसादि ॥ सुख पावउ सासि सासि समाले ॥ इह लोकि परलोकि संगि सहाई जत कत मोहि रखवाले ।। १ ।। गुर का वचनु वसै जीऋ नाले।। जिल नहीं डुवें तसकरु नहीं लेवें भाहि न साकै जाले।। १ ।। रहाउ ।। निरधन कड धनु श्रंधुले कड टिक मात दूधु जैसे वाले ॥ सागर महि बोहिश्र पाइत्रो हरि नानक करी कृपा किरपाले ॥ २ ॥ १ ॥ महला ५ ॥ भए कृपाल दइत्राल ३२ ॥ धनासरी श्रंमृतु रिदे सिंचाई ॥ नवनिधि रिधि सिधि हरि लागि रही जन पाई ॥ १ ॥ संतन कउ अनदु सगल ही जाई 11 गृहि रहिस्रा स्रव ठाई भगतन का रवि 11 8 वाहरि उाक्ररु 11 कोइ न पहुचनहारा जाके ग्रंगि गुसाई ॥ ताकउ रहाउ ॥ जम की त्रास मिटै जिसु सिमरत नानक नामु धिश्राई ॥ २ ॥ ३३ ॥ धनासरी महला ४ ॥ दरववंत दरव देखि गरवे भूमवंत जाने सगल राज हमरा तिउ हरि अभिमानी ॥ राजा जन सुत्रामी ॥ १ ॥ जे कोऊ अपुनी ओट समारे ॥ नैसा वितु तैसा होइ वरते अपुना वलु नही हारै॥ १॥ रहाउ ॥ आन तिआगि भए इक सरिण करि त्राए ॥ संत श्रासर सरिशा अनुग्रह भए निरमल नानक हरि गुन गाए ॥ २ ॥ ३ ॥ धनासरी महला प्र 

देहु दृष्ट्याल प्रम जितु तुमहि ऋराधा ॥ नानकु मंगै दात् रेन पर्य साधा ॥४॥३॥ २७॥ धनासरी महला ४॥ जिनि तुम मेजे विनिद्द युलाए सुख सहज सेवी घरि ब्राउ ॥ श्रनद मंगल गुन गाउ सहज प्रनि निहचल 'राजु कमाउ ॥ १ ॥ तुम घरि आवहु मेरे मीत ॥ तुमरे दोखी इरि आपि निवारे अपदा मई वितीत ॥ रहाउ ॥ प्रगट कीने प्रम करनेहारे नासन भाजन थाके ॥ यरि मंगल वाजिह नित वाजे अपुनै खसीम निराजे ॥ २ ॥ असथिर रहहु डोलहु मत करह गुर के बचनि अधारि ॥ जै जैकारु सगल भूमंडल मुख ऊजल दरवार ॥ ३ ॥ जिन के जीव्य तिनै ही फेरे आपे महम्रा सहाई ॥ अचरज कीम्रा करने हारै नानक सचु विडम्राई ॥ 8 || 8 || 3 = || घनासरी महत्ता प्र घरु ६ १ ब्रॉ सनिगुर प्रसादि ॥ ॥ सुनहु संत पियारे विनउ हमारे जीउ ॥ हरि विन्नु सुकति न काहू जीउ ॥ रहाउ ॥ मन निरमल करम करि ॥ तारन तरन हरि अपनि अंजाल तेरी काह न काम जीउ ॥ जीवन देवा पारवहम सेता हह उपदेख मीकउ गारि जीउ ॥ १ ॥ तिसु मिउ न लाईऐ हीतः ॥ जाको किछु नाही पीतु र्थन की बार ब्रोह संिव न चाले ॥ मनि तनि त्रुबाराघ प्रीतम साथ आई संगि तेरे बंधन छुटै॥२॥ गहु पाग्बहम सरन हिरदै चरन स्थार सास कहु पटलु न कीजे 11 गियानी धियानी तथा सोई नानक जाकउ किरपा कीजै ॥३॥१॥ २६॥ घनामरी महला ४ ॥ मेरे लाल मलो रे मलो रे मलो हरि मंगना ॥ देखहु पसारि नैन मुनहु साधू के बैन प्रानपति चिति शर्र सगल है मरना ॥ ग्हाउ ॥ चंदन चोमा रस मोग करत अनेकै विलिया रिशार देश्य सगन है फीके ऐके गोविद को नाम नीको दै माप जन ॥ तनु घनु आपन यापिओ हरि जपु न निमख जापियो प्रस्थु द्रयु देशु कहु संवि नाही चनना आहो रे फरमू मला निनि चीट गड़ी संव पता निन नाड़ी रे अस संनार्व साप

भवनिधि पारि उतारे ॥ रहाउ ॥ यानु धंनि घंनि स जा महि संत बसारे -11 जन नानक की सरधा पूरह ठाकुर नमसकारे ॥ २ ॥ ६ ॥ ४० ॥ धनासरी महला ५ ॥ छडाइ लीओ महावली ते श्रपने चरन पराति ॥ एक नामु दीओ मन मंता पूरे सतिगुरि कीनी दाति ॥ हरि न कतह जाति॥ १ 11 भई हमारी गाति हरि दीय्रो कीरतन कउ रहाउ H त्रपुने की राखी पाति कीश्रो प्रभि भगतन 11 राति ॥ गहे प्रभ अपने सुख पाइस्रो दिन १० २ ॥ 118811 लोग्र निंद भूठ इवही 11 महला परहरना У मीठी टेक मनहि मिथिया गुदारी मृगतसना श्राप ਤੁਨੂੰ 11 ॥ साकत की आवरदा जाइ वृथारी॥ जैसे 8 ट्टिक कामि नही गावारी करि ॥ रहाउ П गवावत वंधन छुटकारी II बुडत श्रंध सुआमी किरपा इह संगारी ॥ 2 38 11 II जना 11 साध नानक काढत सिमरि सुत्रामी ॥ सिमरि प्रभु महला y स्व धनु जीय रंग पारब्रहम का रूप ।। रसना राम रसाइनि भाती रंग रंगी राम - 11 रखि थाती ॥ रहाउ ॥ जिस का सा तिन ही चरन कमल निधि मेलि लीग्रो ऋापे की भाती 11 पूरन प्रभ पाती ॥ २ ॥ १२ ॥ ४३ ॥ धनासरी महला ५ ॥ राखी तुभा ते निवरहि प्रगट प्रतापु तुमारा 11 सभि' तत काल तुम मारा 11 8 ओह होहु तुंमरी श्रोरि हरि नीत ।। मुरारि सहाइ दास कउ करु मेर वेनती ठाकुरि ॥ सुगी खसमाना रहाउ 11 भागे हरि दुख सदा करि आपि ॥ नानक श्रनद भए सदा १३ ॥ ४४ ॥ धनासरी ų. महला ॥ चतुर दिसा जापि धारिश्रो ऊपरि करु 11 सिर कृपा कटाख्य अवलोकनु कीनो दास का दृखु बिदारिक्रो ॥ १ ॥ हरि जन राखे गुर गोविंद ॥ कंठि लाइ अवगुण सिभ मेटे दइआल पुरख बखसंद ॥ रहाउ जो मागहि ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै ॥ नानक दासु मुखते जो

( Eco G कहीअत है सरा।। 6 हरि रंग्र लागो इस् जुग महि सो जाकड सगल वसि ताकै जाको सतिगरु ş पुरा П रंगि ॥ सरखी पावन नाम धिश्रावन सहजि यातम ठाकरु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जन के चरन वसहि मेरे हीअरे देह धृरि किरपानिधि नानक कै सख जन की करें डहकावै ।। ३४ ।। धनासरी महला ५ ॥ जतन मानुख श्रंतरजामी जाने n करे करि मुकरि पावे करें पाप जानत द्रि तुमहि प्रभ नेरि ॥ उत ताकै उत पेखे लोभी फेरि ॥ रहाउ ॥ जब लगु तुरै . नाही भरमा कोई संतु 11 कडु नानक दश्याल सुश्रामी भगत गुरि धनासरी महला ४ टीओ 38 П ॥ नाम दड़ावै जपावै मसत्रिक करमा ॥ नाम नाम ताका ज़ग महि घरमा ॥ ₹ II जन कउ नाम्र बडाई सोभ गति नामो पति जनकी नामै जो जो होग ŧ रहाउ ॥ 11 п पालै सोई विउहारा जिसु परा साहा ij. नाम श्राधारा नाम् परापति लाहा ॥ २ ॥ ६ ॥ ३७ ॥ घनासरी महला ५॥ पेखें माधे रसि रसि नेत्र भए दरस परउ रवाल के मोरै हिरदे गोपाल तुम ठाक्रर वसह गण बे श्रंत पिता होह तउ दह्याल u सदर सधर तुमरे मंगल 11 छातंद रहाउँ महा हिरदे सतिग्रर H चरख सबद वांधि हो। ॥ ३८॥ धनासरी महला ৩

खेलावै भोजन अपनी उक्ति 11 सरव मन ही नालि समावै ॥ १ ।। इमरे पिता गोपाल जिंद राखें महतारी बारिक कर तैसे ही प्रम पाल सलामति ग्रंग नाइक सदा मिलै नानक संव सेवा जत करा तत तमही 38 संत कपाल दहवाल क्रोध दमोदर विस जारे ॥ राजु मालु जोगतु तनु जीव्यरा इन ऊपरि B चारे ॥ १ ॥ मनि तनि राम नाम हितकारे ॥ सूल सहज्ञ आनंद भंगल

## ६=१ ) 的成的形式不可以不可以不可以不可以不可以 यानु धंनि भवनिधि पारि उतारे ॥ रहाउ ॥ श्रोड धंनि स्र सहित जा महि संत बसारे ॥ जन नानक की सरधा पुरह ठाक्रर नमसकारे ॥ २ ॥ ६ ॥ ४० ॥ धनासरी महला ५ ॥ छडाइ भगत लीओ महावली ते अपने चरन पराति ॥ एक नामु दीओ ॥ सतिगुरि पूरे हरि कीनी दाति ॥ न कतह जाति॥ १ भई हमारी गाति रहाउ दीओं कीरतन कड हरि की राखी पाति **अपुने भगतन** श्रंगीकारु कीश्रो प्रभि ॥ नानक प्रभ अपने सुखु पाइत्रो दिसु राति॥ २॥ 118811 80 लोध निंद इवही भाउ परहरना II घनासरी महला ¥ टेक मनहि मीठी इह मिथिआ श्राम गुदारी मृगत्सना - 11 जैसे चृथारी ॥ कागद ।। साकत की त्रावरदा जाइ साधारी 8 करि नही गावारी ॥ रहाउ H गवावत कामि के भार मुसा ट्रिक छुटकारी श्रंध II वुडत वंधन सुग्रामी इह किरपा पारब्रहम 11 28 11 संगारी ॥ २ ४२ - 11 साध जना काढत

॥ सिमरि सिमरि सुत्रामी प्रसु सीतल अपना धनासरी महला ५ स्ख धनु जीअ मोरे का पारब्रहम रूप रंग छाती ॥ ॥ रसना राम रसाइनि भाती ॥ रंग रंगी राम अपने

थाती ॥ रहाउ ॥ जिस का सा तिन ही चरन कमल निधि सुखदातै लीओ ग्रापे मेलि की भाती ॥ पूरन प्रभ पाती ॥ २ ॥ १२ ॥ ४३ ॥ धनासरी महला ५ ॥ राखी तुभा ते निवरहि प्रगट प्रतापु तुमारा जो -11 सभिं

तत काल ओह दुखाए होह गहि तुंमरी ख्रोरि हरि नीत ॥ मुरारि सहाइ दास कउ करु वेनती ठाक्तरि मेर ॥ सुगी खसमाना रहाउ 11 भागे हरि दुख सदा सदा भए ग्रनद नानक करि आपि ॥ १३ ॥ ४४ ॥ धनासरी ॥ चतुर दिसा महला ų.

करु

तुम

॥ निरखउ

H

मारा

धारिश्रो

8

11

कुपा

दृखु त्रिदारित्रो ॥ १ ॥ हरि जन राखे ग्रर अवलोकन कीनो दास का गोविंद ॥ कंठि लाइ अनगुरा सिम मेटे दङ्ग्राल पुरख बखसंद ॥ रहाउ ॥ जो मागहि ठाकुर अपने ते सोई सोई देवें ।। नानक दासु मुखते जो

**ऊ.परि** 

**२** ॥

कीनो वल्ल अपना

सिग

र्दश च्हा मचु दोवें ॥ २ ॥ १४ ॥ ॥ धनामरी 5.4 महला ५ ॥ अउसी घड़ी न देखए देहें अपना बिरदु ममाले ॥ हाथ देट गन्व श्रपने कउ मानि मानि प्रतिपाले ॥ १ ॥ प्रम सिउ लागि महाई धंन हमारा रहिओ मेग चीत ॥ आदि अंति इस सदा मनि विज्ञान मर् साहिव के अवरव देखि ਹੰਤ इडाई 11 हरि सिमरि चिमरि जानइ करि नानक प्रमि पुरन ॥२ ॥ १४ ॥ ४६ ॥ धनामरी महला ų П मोई गनह अमागा प्रानपति दावा 11 चान जाका सन गगिओ व्यमिश्र सरोवर पागा ॥ १ ॥ तेरा जन नाम रंगि जागा ॥ आजत स्त्रींज गहमा मस तन ते त्रीतम मिउ मतु लागा ॥ रहाउ॥ वह वह पेलउ वह नारास्य सगल घटा तागा ।। नाम उद्कु पीवत अन नानक तिआगे सभि २ ॥ १६ ॥ १७ ॥ घनासरी महला ४ ॥ **अन** हाए काम ॥ कर्तीकाल महा विविधा महि लवा राखी राम॥ १॥ रहाउ ॥ निमरि निमरि सुझामी प्रश्च अपूना निकृटि न छात्रे जाम ॥ हक्षति बैंग्रठ साथ की संगति जन पाइओ हरि का चान इ.मल इरि अन की थावी कोटि ब्रुख विसाम दमोदर सिमरउ दिन रैनि नानक सद इरबान ॥ २ ४× ॥ घनामरी महला ४ ॥ माँगउ राम ते इक्र दानु 11 मनारच परन हाबहि निमरउ तुमरा नाम्न 11 8 11 चान तम्हारे हिरदे वासदि संतन का संग्र पावड ॥ मनु न विश्रापे बाढ पहर गुए गावड ॥ १ ॥ स्तमति विवसपा सेवा मध्यंत प्रम वापए॥ नानक रंगु लगा परमेनर बाहरि जनम न द्वापण ॥२॥ १८॥ ४६ ॥ धनामरी महला ४ ॥ मांगउ राम ते समि योज ॥ मानुन कुउ जाचन सम पाईरे प्रभ के मिनानि मोन्न ॥ १ ॥ रहाउ ॥ धोखे हुनि अन सिमृति पुरानां वेद घोल ॥ स्पानिधु सेवि सचु पाईए दोवे सुदेले लोक 11 अचार विउहार है जेते बित हरि सिमरन फोक ॥ नानक जनम मरग में काटे मिलि सापृ विनमें सोक ॥ २ ॥ १६ ॥ ५० महला ४ ॥ व्यना बुर्फ हरि के नामि ॥ महा भेवोत्तु होवे गुरवचनी प्रम \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

सिउ लागे पूरन धित्रानु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ महा कलोल बुऋहि माइत्रा के करि किरपा मेरे दीन दइत्राल ।। अपणा नामु देहि जपि जीवा पूरन होइ दास की घाल ॥ १ ॥ सरव मनोरथ राज सुख रस सद ख़ुसीत्रा कीरतनु जिप नाम ॥ जिस के करिम लिखित्रा धुरि करते नानकं जन के पूरन काम ॥ २ ॥ २० ॥ मे १ ॥ ५ ॥ जन की कीनी पारब्रहमि सार ॥ निंदक टिकनु न पावनि मूले ऊडि गए वेकार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जह जह देखउ तह तह सुत्रामी कोइ न पहुचनहार ॥ जो जो करें अविगन्ना जन की होइ गइत्रा तत छार ॥ १ ॥ करनहारु रखवाला होश्रा जाका अंतु न पारावार ॥ नानक दास रखे अभि अपुनै निंदक काढे मारि ॥ २ ॥ २१ ॥ ५२ धनासरी महला ५ घरु ६ पड़ताल त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ हरि चरन सरन गोविंद दुख भंजना दास अपुने कउ नामु देवहु ॥ इसटि प्रभ धारह कुपा करि तारह भुजा गहि कूप ते काढि लेबहु ॥ रहाउ ॥ कोध करि अंध माइआ के वंध अनिक दोखा तनि छादि पूरे।। प्रभ विना त्रान न राखनहारा नाम्रु सिमरावहु सरनि स्ररे ॥ पतित उधारणा जीत्रजंत तारणा वेद उचार नही द्रांतु पाइश्रो । गुग्रह सुख सागरा ब्रहम रतनागरा भगति वञ्चलु नानक गाइत्रो ॥ २ ॥ १ ॥ ५३ ॥ धनासरी महला ५ ॥ हलति सुखु पलति सुखु नित सुखु सिमरनो नामु गोविंद का सदा लीजै ।। मिटहि कमाणे पाप चिरायो साधु संगति पिलि मुत्रा जीजै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ राज जोवन विसरंत हरि माइत्रा महा दुखु एहु महांत कहै ॥ आस पित्रास रमण हरि कीरतन एहु पदारथु भागवंतु लहै ॥ १ ॥ सरिण समस्थ अगोचरा पतित उधारण नामु तेरा ॥ अंतरजामी नानक ञ्रकथ के सुत्र्यामी सरवत पूरन ठाकुरु मेरा ॥ २ ॥ २ ॥ ५८ ॥ धनासरी महला ५ वरु १२ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ वंदना हरि वडें बंदना गोपालराइ ॥ रहाउ ॥ गुग गावह भागि **《苏东东京西海南西西西南南南南南西东东**东东东 वोले ईहा ऊहा सचु होने ॥ २ ॥ १४ ॥ धनासरी lı ŊУ महला ५ ॥ श्राउली घडी न देखका देई अपना निरद समाले ॥ हाथ देइ राख अपने क्उ सामि सामि प्रतिपाले ॥ १ ॥ प्रम सिउ लागि ॥ त्रादि अंति प्रभ्र सदा सहोई धंन हमारा रहियो मेरा चीत मनि विलाम भए साहित्र के रहाउ ॥ वडाई ॥ हरि निमरि सिमरि ज्ञानद करि नानक प्रमि परन ॥ २ ॥ १५ ॥ ४६ ॥ धनासरी महला 11 जिस ¥ ब्रानपति दाता सोई गनह अमागा 11 कसल चरन जाका मन रागियो अमित्र सरीपर पागा ॥ १ ॥ देरा जन नाम रंगि जागा ॥ त्रालस छोजि गडवा सम तन ते प्रीतम मन लागा ॥ रहाउ ॥ बह बह पेखउ तह नाराइण सगल घटा तागा ॥ नाम उदकु पीयत जन नानक विद्यामे समि 11 68 11 घनासरी महला ५ ॥ होए काम ॥ कलीकाल महा विविधा महि लजा राखी राम॥ १ ॥ रहाउ ॥ सिमरि सिमरि सुत्रामी प्रश्च अपुना निकटि न जानै जाम ॥ मुकति वैक्ठ साथ की संगति जन पाइत्रो हरि का धाम चरन कमल हरि जन की थाती कोटि स्ख रिसाम दमोदर मिमरउ दिन रैनि नानक सद करपान ॥ २ ४८ ॥ धनासरी महला ४ ॥ मांगउ राम वे इक दाल 11 परन हात्रहि सिमर्ड तुमरा नाम् II रहाउ -11 चरन तम्हारे हिरदें वासहि संतन का संग्र पाउउ ॥ महि मनु न निकार्षे अगठ पहर गुरू गावउ ॥ १ ॥ स्वसति विवसया सेना मध्येत प्रभ जापण।। नानक रंगु लगा परमेसर बाहुड़ि जनम न छापण ॥२॥ १०॥ ४६ ॥ घनासरी महला ४ ॥ मांगउ राम ते साम थोक ॥ मानुख कउ जाचत सम्र पाईए प्रभ के सिनरनि मील ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चीले छनि जन सिमृति प्ररानां वेद घोख ॥ कृपामिष्ठ सेरि सञ्ज पाईए दोने सहेले लोक ॥ १ ॥ यान श्रचार बिउदार है जैते नितु हरि सिमरन फोफ ॥ नानक जनम मरख मं काटे मिलि साधु निनसे सोक ॥ २ ॥ १६ ॥ ४० महला ४ ॥ तसना बुक्ते हरि के नामि ॥ महा संवोख्न होने गुरवचनी प्रभ

DODDODDODDODDODDODDO मेटे गुरदेवा ॥ कोटि पराघ मिटे हरि सेवा ॥ १ ॥ चरन कमल जाका मनु रापे ॥ सोग अगनि विद्यु जन न 'वित्रापे ॥ २ ॥ सागरु विश्रा साध संगे ॥ निरमउ नाम्र जपह हरि रंगे ॥ ३ ॥ परधन दोख किञ्च पाप न फेड़े॥ जम जंदारु न आर्थै नेड्रे॥ ४॥ तुपना अगनि प्रभि व्यापि बुक्ताई ॥ 'नानक उघरे प्रम सरणाई ॥ ५ ॥ १ ॥ ५५ महला ५ ॥ तुपति भई सचु मोजनु खाइत्रा ॥ मनि **धिआइआ ॥ १ ॥ जीउना** तित रमना नाम हरि जीवन जांप हरि साथ संगि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अनिक प्रकारी यसत्र बोडाए ।। श्रमदित कीरतन हरि ग्रम गाए ।। २ ॥ ₹थ असु असवारी ॥ इरि का मारगु रिदे निहारी ।॥ ३ ॥ मन श्रंतरि चरन धित्राइत्रा । हरि सुख निधान दासि पार्त्र्या ॥ ४ ॥ २ ॥ ४६ ॥ घनासरी महला ४ ॥ गर जीव्य का निसतारा ॥ समुंद्र सागरु जिनि ब्विन महि तारा कोई होग्रा न्रम कोई तीग्ध नाडबा ॥ दानी हरि रत का नाम्र धिद्याहव्या ॥ १ ।। वंधन काटनहारु सुयागी नानक्र सिमरे श्रंतरजामी ॥ २ ॥ ३ ॥ ३७ ॥ धनामरी महला ४ । कितें प्रकारि न तूटउ प्रीति ॥ दार्म तेरे का निग्नत सानि जीम प्रान मन धा ते विवास ॥ हउम हरि देवण द्वारा ॥ १ ॥ चरन कमल निउ लागउ नेहु ॥ नानक की बेनवी एड ॥२॥४॥ ४=॥ १ च्याँ मनिवर प्रमादि ॥ धनामरी महला है ।। काहे रे वनि म्बोजनि जाई ॥ सरव निरामी सदा यलेपा तोही संगि समाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ १६प मधि जिउ बाम बसत है मकर माहि जैसे छाई ॥ तैसे ही हिर बसे निश्तरि घट ही खोजह माई ॥ १ ॥ बाहरि भीतरि एको जानह इह गुरि गियान बताई ॥ जन नानक वितु थापा धीनई मिट्टै न अम की काई ॥ २ पनामरी महला है ॥ साधी इंड जगु मर्राम भूलाना ॥ राम नाम का Ð

**西东东西西西西西西西西西西西西西西西西**西西 सिमरन छोडिया माइया हाथि विकाना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मात पिता चनिता ताकै लपटाना ॥ जोवन धन प्रभता रस मद महि अदिनिसि रहे दिवाना ॥ १ ॥ दीनदङ्श्राल सदा दुखभंजनु जन नानक कोटन महि किनह गुरम्रखि 11 ता मिड मन न लगाना होइ पछाना । २ ।। २ ।। धनामरी महना ६ ।। तिह जोगी कउ जुगति फ़ुनि जिह घटि ॥ लोभु मोह माइत्रा ममता १ ।। रहाउ ।। पर निंदा उमतित नह जाकै कंचन लोह 治路路路路路路路 समानो ॥ हरख सोग ते रहै अतीता जोगी ताहि बखानो ॥ १ चंचल मनु दहदिसि कउ धावतु अ्रचलु जाहि ठहरानो ।। इह विधि को जो नरु मुकति तोहि तुम मानो ॥ २ ॥ ३ ॥ धनासरी ।। अब मै कउनु उपाउ करउ ।। जिह विधि मन को संसा चूके भउनिधि पारि परउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जनमु पाइ भलो न कछ कीनो ताते अधिक डरउ ॥ मिन बचि क्रमि हरि गुन नही गाए यह जीअ सोच घरउ ॥ १ ॥ गुरमित सुनि कञ्ज गित्रानु न उपित्रको पसु जिउ उदरु भरउ ।। कहु नानक प्रभ बिरदु पछोनहु तब हउ पतित तरउ ।। २ ।। ४ ।। ६ ।। १३ ।। ५८ ।। ४ ।। ६३ ।। धनासरी महला १ घरु २ असटपदी आ १ श्रों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ गुरु सागरु रतनी भरपूरे ॥ चुगहि नही दूरे ॥ हरि रसु चोग चुगहि **अं**मृत् प्रभ प्रानपति पावै ॥ १ ॥ किश्रा वगु भावे ॥ सरवर महि हं सु वपुड़ा छपुड़ी नाइ ।। कीचड़ि इवै मैलु न जाइ । १॥ रहाउ ॥ वीचारी ।! दुविधा छोडि भए निरंकारी रखि रखि धरे चरन चाखे रहे गुरि 11 आवण जाग रस मुकति पदारथ हरि न जाइ ॥ प्रेम भगति हंसा छोडि ॥ सरवर महि सागरु हंस महि हंस - [1 अकथ ।। सरवर जोगी वेसे श्रादरु ॥ ३ ॥ सुन मंडल इकु नारि गुर वचनी जोति रहे लिव कोऊ कैसे ॥ तुमवण न कहह 11 H ञ्रानंद मृलु अनाथ अधारी 8 11 सुरिनर नाथ सचे सरणाई 11 गुरमुखि भगति सहिज बीचारी॥ भगति बछल भै काटण हारे॥ हउ मै मारि 张宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏表表表表表表表表表表

श्रनिक मिले पग घारे करि संवाए ॥ Ш जतन काल मरख महि लिखाइ मंडल श्राए 11 जनम् दरिधा खोर्ने :। आप्र न चीनिम अपि अपि रोने ॥ ६ ॥ कहतउ पहतउ एक ॥ घोरज धरम् धरसी घर टेक ॥ जत् सत् । चउथे पद कउ जे मन पतीब्राए ॥ ७ ॥ साचे निरमल

समाए । चउथे पद कउ जे मनु पतीव्याए ॥ ७ ॥ साचे निरमल मेलु न लागे ॥ गुर के सबिट भरम भउ भागे ॥ गुरति भूगि आदि अनुपु ॥ नानकु जाचे सालु सरुपु ॥ ८ ॥ १ । घनासरी महना १ ॥ सहीज मिले मिलिया पराणु ॥ ना नित्रु मरुपु न

महला १ ॥ सदित मिले मिलिका परराणु ॥ ना तिसु मरणु न आवणु जाणु ॥ ठाडुर महि दासु दास महि सोइ॥ जह देवा तह अत्रक न कोड ॥ १ ॥ स्ट्रसूचि समित सहज घरु पाईऐ ॥ विसु गुर मेटे मिरे आईऐ आईए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सो गुरु करउ जि माचु टहावे ॥ अक्रयु कथावे सवदि मिलावे ॥ दिर के लोग असर

नहीं कारा ।। साचाउ ठाकुठ साचु पिकारा ॥ २ ॥ तन महि
मनुष्पा मन मिंद साचा ॥ सो साचा मिंदि साचे राचा ॥
सेरकु प्रम के लागे पाड ॥ सिनेगुरु पूरा मिले मिंदाइ ॥ ३॥ क्यापि
दिखाने आपे देखें ॥ इंडि न पतीर्ज ना वहु भेखें ॥ यहि माडे

प्रेम भगति प्रमि पतीश्राहश्रा मन पाइश्रा н चोटा खाहि ॥ सिश्राखप पहि पहि भूनहि चहत् मोजनु गरमुखि रहे जपै खाइ Ħ सउ पुति सिला तीरथ मरमत वनगसा 11 मए उदाया ॥ मनि मैलै खचा किउ होइ ॥ साचि मिलै सरीरि ।। आदि जुगादि सहजि श्राचारा वीचारु पित सोइ ॥ ६ ॥

कोटि उधारे ॥

करि

गुरु

वंकन महि

**表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** 设备的现在分词的现在分词的现在分词的 थिति नही पाई ।। करउ सेवो गुर लागउ चरन गोविंद जी का वताई ॥ १॥ रहाउ ॥ अनिक उपाव करउ माइआ जी कउ विचिति धरु मेरी मेरी करत सद ही विहावै।। कोई ऐसो भेटें संतु मेरी लाहे सगल चिंत ठाकुर सिउ मेरा रंगु लावे ॥ -11 पड़े रे सगल वेद नह चुके मन भेद इकु खिनु न धीरहि मेरे घर के पंचा ।। कोई ऐसोरे भगतु जु माइत्रा ते श्रंमृत रहतु इकु मेरे रिदै सिंचा ॥ ३ ॥ जेते रे तीरथ नाए ऋहंबुधि मैलु लाए को ठाकुरु इकु तिल्लु न मानै ॥ कदि पावउ साधसंगु हरि हरि सदा श्रानंदु गित्रान श्रंजनि मेरा मनु इसनाने । ४ ॥ सगल कीने मनुत्रा नह पतीने बिवेक हीन देही धोए ।। कोई पाईएे रे पुरखु के रंगि राता मेरे मन की दरमित मलु खोए ॥ विधाता पारब्रहम ५ ।। करम धरम जुगता निमख न हेतु करता गरिव गरिव पड़ै कही न भेटीएे सफल मुरति करें सदा कीरति गुरपरसादि जिसु कपावै तिल्ल लेखें पाव कोऊ नेत्रहु पेखै।। ६ ॥ मनहठि जो न रे धारी ॥ कोई लावे माइश्रा ऐसो धित्रानु वगुल जिउ सुखहदाई प्रभ की कथा सुनाई तिसु भेटें गति होइ हमारी 11 प्रसंन गोपालराइ काटै रे बंधन माइ गुर के सवदि मेरा मनु राता ॥ सदा सदा आनंदु भेटिओ निरभै गोविंदु सुख नानक लाघे हरि चरन पराता ॥ ८ ।। सफल सफल भई सफल जात्रा ।। त्रावण जाण रहे मिले साधा ।।१।। रहाउ दुजा ॥१॥३॥ धनासंरी महला १ छंत ॥ तीरथि नावण जाउ तीरथ नाम्र है।। १ त्रो सतिगर प्रसादि॥ 91 ग्रंतरि गित्रानु है ।। गुर गित्रानु साचा तीरथु सवद बीचारु तीरथु दस पुरव सदा दसाहरा ।। हउ नाम्रु हरि का सदा जाचउ प्रभ घरगीधरा ।। संसारु रागी नाम्र दारू मैलु लागै सच गुरवाकु निरमलु सदा चानणु नित साचु तीरथु मजना ॥ १ न लागे मैल किया मल घोईऐ ॥ गुणहि हारु परोड़ 张宏宏-张宏宏-张宏宏-张宏宏-张宏宏-张宏宏-张

₹ac DEED STATES OF STATES रोईऐ ॥ वीचारि मारै तरै तारै उलटि जोनि न श्चापि श्रावर ॥ पारस परम धिआनी साच साचे भावए ॥ खानंद हरख माचा दख किल्रविख परहरे ॥ सच्च नाम्र पाइत्रा गुरि दिखाइश्रा मैल नाही सच मने ॥ २ ॥ संगति मीत नावशो ॥ विलापु पूरा गावणहारु सबदि सुहावणो ॥ सालाहि साचे मंनि सतिगरु पैन दान दरशायने ॥ पिर मंति भावे महति नार्वे वेगी मतमते ॥ धाराधि एकंकारु माचा नित देह चडै सवाहत्रा मंशि मीता संत संगति करि नदरि मेलि विलोडग्रा ब्राम्बीऐ ॥ इंड नीच कहै सम कोर केवड मग्ख अजारा ममभा माखीएे ॥ सच गर की सोखी श्रंभत भाखी तित् मन मानिष्ठा मेरा ॥ क्रच करहे आवहि विख लादे संचंदि मेरा ॥ श्रास्त्रकि तोटि न भगति अंद्रारी भरिपरि रहिआ नानकु माचु कहै बेनंनी मनु मांजै मचु मोई ॥ ४ ॥ १ ॥ धनासरी महला १ । जीवा तेरे नाड मनि श्रानंद है जीउ ।। साची साचा नाउ व्यपारा सिरजणहारा गुण गोविंद है जीउ ।। गुर गियान मोर्ड ॥ परवाणा आइचा हकमि पठाइचा फेरि सकै कोई ॥ आपे किर वेले सिरि सिरि लेखे आपे सुरति नानक साहिब अगम अमोचरु जीवा सची नाई ॥ १ ॥ श्रवरु न कोड आडमा जाइसी जीउ ।। हकमी होड भरम् चुकाइसी जीउ ॥ गुरु मरम् - चुकाए अकथु कहाए उपाए आवि समाए हुकमी ।। श्रावि इक्स पछागाः Ħ पाई तुमनि श्रंति सची वडिग्राई ते नानक दजा नामि तेरी वडियाई 11 3 सचा सिरजणहारु अलख सिरंदिआ जीउ ॥ एक साहित दइ वाद दुइ राह चलाए हुकिम सवाए जनमि प्रथा ॥ नाम त्रिना नाही को वेली विख लादी सिरि

हुकमी आइआ हुकमु न युर्फे हुकमि संवारखहारा नोनक साहित н सबदि सिञाप सिरजणहारा n 3 н सोहहि दरवारि समदि सुहाइत्रा जीउ ॥ वोलहि अंमृत चाशि रसन रमाइश्रा जीउ ॥ रसन रसाए नामि विसाए गुर कै सबदि विकासे ॥ 去去去去去去去去去去。 表表表 医表现 医无线 医无线 पारिस परिसए पारस होए जा तेरे मिन भागे ।। अमरापद गवाइत्रा विरला गित्रान वीचारी ॥ नानक आप भगत दरि साचै साचे के वापारी ॥ ४ ॥ भूख विश्रोसी श्राधि किउ दिर सतिगुरु पूछ्उ जाइ नाम्र धिश्राइसा जीउ ॥ जीउ ॥ चवाई गुरमुखि धिआई साच पछाणा दीनानाथ साच 11 निरं जनु अनदितु नाम्र वखागा।। करणी दहस्राल धुरहु फ़रमाई मारी ॥ मीठा आपि मुखा मनु नानक नामु महारस्र वृसना नामि निवारी ॥ ५ ॥ २ ॥ धनासरी छंत महला पिर 11 8 ् खबरि न पाईग्रा जीउ ॥ संगि मसतिक लिखिश्रडा लेखु न मिटई पुरित्र कमाङ्क्रा पुरवि कमाइत्रा जीउ II गुणी अचारि नही रंगि होसी जागा किश्रा 11 बहि वहि रोसी ॥ धनु जोवनु आक की छाइआ विरिध भए दिन पुंनित्रा ॥ नानक नाम विना दोहागिण छूटी भाठि विछंनि आ घरु घालिउ गुर के भाइ चलो ॥ साचा नाम्र हरिनामु धिश्राए ता सुखु पाए पेईअडे महलो Ħ दिन चारे ।। निज घरि जाइ बहै सचु पाए अनदिनु नालि सुणिश्रह लोक न होवी घरि वास सवाए ॥ नानक ता पिरु पाए राती साचै नाए ॥ २ ॥ पिरु धन भावैता पिर भावे नारी जीउ ॥ रंगि प्रीतम राती गुर कै सबदि बीचारी पित्रारी निवि निवि भगति वीचारी नाह रस महि रंगु करेई मोइ जलाए प्रीतम् 11 प्रभ साचे रंगि रंगेती लाल भई मन मारी। नानंक साचि वसी सोहागिए। पिर सिंउ प्रीति वित्रारी ॥ ३ ॥ पिर घरि सोहै नारि जे पिर भावए ।। भूठे वैशा चवे कामि न त्रावए जीउ ॥ भड़ अलाव कामि न श्रावै ना पिरु देखें नैगी ॥ अत्रगुणित्रारी कंति त्रिसारी छुटी विधगु रैंगी ।। गुर सबदु न मानै फाही फाथी सा धन महलु न पाए त्रापु पछार्षे गुरम्रुखि सहजि समाए नानक ऋापे 118 11 सोहागिण नारि जिनि पिरु जािण्या जीउ ॥ नाम विना कुड़िआरि हरि भगति सुहावी कुड़ कमाशिश्रा जीउ 11 भावी भाइ भगति प्रभ राती ॥ पिरु रलीत्राला जोवनि रावे **本本本志志志志志志志志志志志志志志志志** 

रोईए।। बीचारि मारै तरै तारै उलटि जोनि ऋापि न साच साचे भावए ॥ आनंद श्रनदिन् पारस परम धिञ्जानी हरख माचा दल किलविल परहरे ॥ सच नाम पाइत्रा गरि दिखाइश्रा मैल नाही सच मने ॥ २ ॥ संगति मीत मिलाप प्रग नावणी ॥ सहावणो ॥ सालाहि साचे सतिग्रह गावराहारु सबदि मंनि पंत्र दात्र दश्यामते ॥ कि संधि भावे महत्रि नावे वेसी संगम माचा नित देड घडे सवाडग्रा गति यतमते ॥ श्रामधि एकंकारू मेलि करि नदरि पिलाङ्या ग्रंत मंगति कहे मध कोर केवड आखीए ॥ सरख हत समका माखीए ॥ मच्च गर की सोखी ग्रंमत भाखी तित मन मानिश्रा मेरा ।। कच करहे आवहि बिख लादे सबदि गरु मेरा ॥ त्राखिण तोटि न भगति भंडारी भरिपरि रहिआ नानकु माचुकद्रै बेनंनी मनु मांजै मचुमोई ॥ ४ ॥ १ ॥ धनासरी महला १ ॥ जीवा तेरे नाड मनि व्यानंद है जीउ ॥ साची साचा नाउ गण गोविंद है जीउ ।। यर विद्यान अपारा सिरजणहारा गोर्ट ॥ हकमि पठाडमा परवासा आइआ केरि सके कोई ।। आपे करि वेली सिरि सिरि लेपी आपे सुरति अगम अगोचर जीता सची नाई ॥ १ स्रारु न फोड आइया जाइसी जीउ ॥ इकमी होइ निगेड भरम् च्रकाइसी जीउ ॥ गुरु भरम् - चुकाए अक्षु कहाए महि सच साच ॥ स्रापि उपाए स्रापि हकमी समाए इक्स पश्चामा n सची वडिद्याई गर ते पाईत मनि श्रंति सस्वाई दजा नामि तेरै वहियाई II 2 त थलाव मिरंदिया जीउ ॥ एक साहिय 25 राह वाद राह चलाए हुव्हमि सवाए जनमि वर्धदिया जीउ 25 ग्रया ॥ नाम विना नाही को वेली विस्त लादी सिरि मारा ॥ न बुक्ते हुकमि स्पारणहारा हरमी यास्था हरूम नानक 11 सिरजगहारा मचटि सिजापै - 11 3 II मगत सोहहि दरवारि सपढि ञीउ ॥ योलहि थंग्रत बाशि सहाड्या रमाइथा जीउ ॥ रसन रसाए नामि विमाए गुर के सबदि विकासे ॥

医环球球球 球球球球球球球球球球球球球球球球球 धनासरी महला ५ छंत सितगुर दीन दङ्ख्याल जिसु १ श्रों सतिग्रर प्रसादि ॥ संगि हरि गावीएे जीउ ॥ श्रंमृत हरि का नामु साध संगि जीउ ॥ भजु संगि साधृ इकु अराधृ जनम मरन दुख नासए ॥ करमु लिखित्रा साचु सिखित्रा कटी जम की फासए ॥ नाठे छुटी गाठे जम पंथि मृत्ति न श्रावीए ॥ विनवंति नानक धारि किरपा सदा हरि गुण गावीए ॥ १ ॥ निधरित्रा धर नाम निरंजनो जीउ ॥ तू दाता दातारु सरव दुख भंजनो जीउ हरत करता सुखह सुत्रामी सरिण साधू त्राहत्रा ॥ संसारु सागरु महा विखड़ा पल एक माहि तराइत्रा ।। पूरि रहित्रा विनवंति नानक नेत्री अंजनो ॥ सदा सिमरी भै भंजनो ॥ २ ॥ त्रापि लीए लड़ि लाइ किरपा धारीत्रा जीउ ॥ अगम अपारीआ जीउ मोहि प्रिर्मुण नीच अनाथ प्रभ 11 सदा कृपाल सुत्रामी नीच थापण हारिश्रा ॥ जीश्र जंत त्र्यापि करता आपि सारिश्रा H वीचारीत्रा ॥ विनवंत नानक गुण गाइ जीवा हरि ॥ ३ ॥ तेरा दरसु त्रपारु नामु श्रमोलई जीउ जपिह तेरे दास पुरख श्रतोलई जीउ ।। संत रसन वृठा हरि रसिंह सेई मातिश्रा ॥ गुर चरन लागे महा भागे सदा अनदिन जागित्रा ॥ सदा सदा सिम्रतन्य सुत्रामी सासि सासि गुरा बोलई ॥ विनवंति नानक धूरि साधृ नाम्र प्रभू अमोलई ॥ रागु धनासरी बागी भगत कवीर जी की १ त्र्यों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ सनक सनंद महेस समानां ॥ सेख नागि तेरो मरम् न जानां ॥ १ ॥ संत संगति राम्र रिदे वसाई॥ सुरपति रहाउ ॥ हनूमान सरि

नागि तेरो मरमु न जानां ॥ १ ॥ संत संगति रामु रिदे वसाई॥ १ ॥
रहाउ ॥ हनूमान सरि गरुड़ समानां ॥ सुरपित नरपित नही गुन
जानां ॥२॥ चारि वेद अरु सिंमृति पुरानां ॥ कमलापित कवला नही
जानां ॥३॥ कहि कवीर सो भरमे नाही ॥ पग लिंग राम रहै सरनांही
४ ॥ १ ॥ दिन ते पहर पहर ते घरीआं आव घटै तनु छीजे ॥ कालु

是北京主教系统,张建筑来来,张建筑

**你你你你你你你你你就你你你** रंगि राती।। पूर सबदि विगामी सह रावासी फल पाइत्रा गुणकारी।। नानक साज मिलै वडिकाई पिर घरि मोहै नारी ॥ ५ ॥३॥ भनासरी छंत महला ४ घरु १ ।। हरि जीउ कपा करेता १ औं सतिगर त्रसादि॥ सहजि गुरा गाईऐ नाम पिद्याईए जीउ ।। सतिगुरु मिलै सुमाइ जीउ ।। गुण गाड विगसै मदा श्रमदिन जा आपि सोचे मावए ॥ श्रहंकारु हउमें तजे माइब्रा सहिज नामि समावए 11 करता करे मोई आपि देह त पाईए ॥ हरि जीउ कृपा करे ता सतिग्ररै नाष्ट्र घित्राईए जीउ ॥ १ ॥ श्रंदरि साचा नेह यूरे जीउ ॥ हउ निसु सेवी दिल गति मैं कदे न बीसरे जीउ न दिसारी अनदिन सम्हारी जा नाम लई ता जीवा

नदरि स्राणी सुणी त इह मनु तुपने गुरश्रील अंसूत पीना करे ता सतिगुरु मेले अनदिनु निवेक बुधि विचरे ॥ अंदरि साचा नेह पूरे मतिग़रै ॥ २ ॥ सत संगति मिनै वडमागि ता हरि 🖪 श्राप्य जीउ ॥ श्रमदिन रहे लिप लाइ त सहजि समावए जीउ समार्वे हरि मनि भारी श्रतीत वैरागी ॥ ਜਾ सदा हलति पलति मोमा जग श्रांतरि रोप्न नामि लिव लागी 11 हरख सोग दहात सकता ओ बस करेस भागए ।। सति संगति मिलै वडभागि ना हरि रस स्नापण जीउ ॥ ३ ॥ दजै भाइ

मनपुख जम जोहिया जीउ 275 (1 हाइ करे दिनु राति माडचा मोदिता इउसे रोहिया मेरी दुखि मोदिया जीउ ।। माड्या दुखि मेरी करत विहानए ॥ जो श्रभु देह है तिसु चेते नाही शंति गहश्रा पहुतारए ॥ विन नावै को साथि न चालै प्रत कलग्र माह्या घोडिया ।। दज्जै माह दस होह मनमुखि जिम जोहिया जीउ ॥ ५ ॥ करि किरपा लेह मिलाइ महल हरि पाइया जीउ ॥ सदा रहे कर जोडि प्रमु मनि माइश्रा जीउ ॥ प्रमु मनि मानै ता हुकमि समावै इक्स मैनि सूख पाइका ।। अनदिन जपन रहै दिन राती सहजे नाम पिमाइमा ॥ नामा नाम मिनी विदेशाई नानक नाम मिन माउए ॥ करि किरपा लेह मिलाइ महलु हरि पाउए जीउ ॥ ४ 11

गिरभन खाई सुोइन सरव की लंका होती रावन से 11 २ 11 अधिकाई ॥ कहा भइओ दरि बांघे हाथी खिन भई महि ३ ॥ दुरवासा सिंड करत ठगउरी जादव ए फल पाए ॥ कपा करी नामदेउ हरि गुन गाए।। ४ ॥ १ दस वैरागनि जन अपने 11 ऊपर दोइ विस कीन्ही पंचह का मिट नावउ ॥ सतरि भरे अंमृत ॥ पाछै बहुरि सरि मारि कहावउ 11 8 कड न घट ते वागी पावउ श्रंमत उचरउ आतम समभावउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वजर कुठारु मोहि है छीनां करि भिनति लगि पावउ हम उल्रहे सेवक भगतन ते डर पावउ ॥ २ ॥ इंह संसार ही छटड माइत्रा नह लपटावउ ।। माइत्रा नोम्र गरभ जउ जोनि का तिह तिज दरसन पावउ ॥ ३ ॥ करि भगति कराहि इतु चुकाईऐ ॥ कहत जो नामदेउ बाहरि जन तिन भउ सगल किआ पाईऐ मारवाडि इह संजम हरि 11811211 कुरंक निसि वालहा बेलि जिउ बोलहा करहला ॥ मनि रामईश्रा ॥ ह्रडो 8 ॥ तेरा नामु रूप रूड़ो । अति रंग रूड़ो मेरो रामईत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिउ धरणी कउ इंद्र वालहा जैसे कोकिल भवरला 11 जिउ श्रंबु कउ वालहा चकवी जैसे तिउ मेरे मिन रामईआ सुरु 11 3 11 कउ वालहा जिउ तरुणी कउ कंतु वालहा हंसला जैसे खीरु रामईश्रा वारिक कउ 3 11 वालहा चातक 11 जैसे नीरु मेरे मछली बोलहा तिउ कउ जलधरा - 11 साधिक सिध चाहिह बिरले मनि रामईऋा सगल मुनि 11 Ö तेरो नांम्र बालहा तिउ भवन मनि ॥ सगल पुरीए पुंडरक ॥ पहिल बीद्रला ॥ ५ ॥ ३ वना ॥ ब्हरि हरि नाचंती नाचना ते जानऊ क्रस्ना ॥ अथोन पुरसादमरा पहिल प्ररसाबिरा 1 असगा अस उसगा ॥ बागरा नाचे पिंधी महि सागरा - 11 8 ॥ रहउ ॥ नाचंती गोपी जंना ॥ नईश्रा ते बैरे कंना ॥ तरकु न चा ॥ अमीत्रा चा ॥ केसवा बचउनी ऋईए मईए एक त्रान जीउ 11 पिंधी २ 11 संसारा ॥ अमि अमि आए तुमचे दुआरा ॥ तू कुनु रे ॥ मै जी ॥ कले 

( ६६२ ) अहेरी फिरें वधिक जिउ कहहू कवन निधि कीजै ॥ १॥ सो दिख श्रावन लागा ॥ मात पिता भाई सुत बनिता कहतु कोऊ है काका।। १ ।। रहाउ ।। जब लगु जीति काइआ महि बरते आपा पस् न बुभौ । लालच करै जीवन पद कारन लोचन कछ न सुभौ ।। २ ।। कहत कवीरु सुनह रे प्रानी छोडडु मन के भरमा नामु जपहुरे प्रानी परह एक की सरना ॥३॥२॥ जो जन महि पैसि मगति कछ जानै ताकउ श्रचरज् कोहो ॥ जिउ जल अल न निकरी तिउ द्वरि मिलिओ जुलाहो ॥ १ ॥ हरि के लोगा मै तउ मति का भोरा ॥ जड तन् कासी तजहि कवीरा रमिर्टिए निहोरा ॥ १ ॥ कहतु कवीरु सुनहु रे लोई ॥ भरमि न कोई।। किया कासी गित्र। ऊलरु मगहरु राम्र रिदे जउ होई ।। २ ।। २ ।। इंद्र लोक सिव लोकहि जैंबो ।। ब्रोले तप करि बाहुरि ऐबी ।। १ ।। किया मांगउ किछ थिरु नाडी ।। राम नाम रख मन माही ।। १ ॥ रहाउ ॥ सोमा राज विभै विडिबाई ॥ श्रंति न काह् संग सहाई ॥ २ ॥ पुत्र कनत्र लङ्गो माहस्रा ॥ इन ते कहु कानै सुख पाइस्रा॥ दे ॥ कहत कभीर अवर नहीं कामा ॥ इसरैं यन धन राम को नामा।। ४।। ४ ॥ राम सिमरि राम सिमरि राम सिमरि राम नाम सिमरन बिनु बृडते अधिकाई ॥ १ ॥ रहाउ सुन देह ग्रेह संपति सुखदाई ॥ इन्ह मै कछ नाहि

n अज्ञामल गज गनिका पतित करम कीने ॥ तेऊ उतिर पारि परे राम नाम लीने ॥ २ ॥ ग्रकर कुकर जोनि अमे तऊ लाज न प्राई ।) राम नाम छाडि अंमृत काहे निख स्वाई ॥ ३ ॥ रिजि भरम करेम विधि निखेध राम नाम्न लेही ॥ गुर प्रसादि जन कवीर राम करि सनेही ॥ ४ ॥ ४ ॥ घनासरी बाखी भगत नामदेव जी की

१ व्यों सविगर त्रसादि ॥ गइरी करि कै नीप सुदाई ऊपरि मंडप छाए ॥ मारकंडे ते को अधिकाई जिनि उस धरि मूंड बलाए । १ ॥ इमरो करता रामु सनेही ॥ काहे रे नर गरप करत इंदु निर्नाम जाइ मुद्धी देही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मेरी मेरी

करेउ करते दुरजोधन से माई ।। बारह जोजन छत्र चल था

देही

的表现状状状状状状状状状状状状状 पनासरी वाणी भगतां की त्रिलोचन १ त्रों सतिगर प्रसादि।। ।। नाराइण निद्सि काइ भूली गवारी ॥ दुकृतु सुकृतु थारो करमु री ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संकरा मसतिक वसता सुरसरी इसनान रे ॥ कुलजन मधे मिल्यो सारगपान रे।। करम करि कलंक मफीटिस रो ।। १ ।। विस्व का दीपक स्वामी ताचे रे सुत्रारथी पंखीराइ गरुड ताचे वाधवा ॥ करम करि अरुगा विगला री ॥ २ ॥ अनिक पातिक हरता नाथु री तीरथि तीरथि भ्रमता लहै न पारु री।। धेन लिछमी कपाल मफीटिस री ॥ ३॥ ग्रंमृत ससीत्र कलपतर सिखरि सुनागर नदी चे नाथं।। करम करि खारु ।। ४ ।। दाधीले लंकागडु उपाड़ीले मफीटसि री रावरा वणु सलि विसलि त्राणि तोखीले हरी ।। करम करि कुछउटी मफीटसि री।। प्रा। पूरवलो कृत करमु न मिटैं री घर गेहिंग ताचे मोहि जापीत्रवे राम चे नामं ॥ वदति त्रिलोचन राम जी ॥ ६॥ १॥ सूरी सैंखु ॥ धूप दीप घृत साजि त्रारती ॥ वारने जाड कमलापती ॥ १ ॥ मंगला हरि मंगला ॥ नित मंगल राजा को ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऊतमु दीत्रारा निरमल राम राइ वाती ॥ ॥ रामा भगति रामानंदु जानै ॥ तूंही निरंजनु कमलापाती ॥ २ पूरन परमानंदु बखानें।। ३ ।। मदन मूरति भै तारि गोविंदे सैनु भर्षे भज्ञ परमानंदे ॥ ४ ॥ १ कायउ देवा ॥ पीपा ॥ जाती जंगम II . काइग्रउ काइश्रउ ध्रप नईवेदा काइग्रउ पूजउ पाती ॥ १ ॥ काइग्रा वहु खंड खोजते नविनिधि पाई ।। ना कछु त्राइवो ना जाइवो कछु रांम की दुहाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जो ब्रहमंडे सोई पिंडे जो खोजें सो पानै ॥ पीपा प्रण्ने परम ततु है सतिगुरु होइ लखानै॥ २ ॥ १ ॥

धंना ॥ गोपाल तेरा आरता ॥ जो जन तुमरी भगति करंते तिन के काज सवारता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दालि सीधा मागउ घीउ ॥ हमरा खुसी करें नित जीउ ॥ पन्हीआ छादनु नीका ॥ अनाज मगउ सत सी का ॥ १ ॥ गऊ भैस मगउ लावेरी ॥ इक ताजनि तुरी चंगेरी ॥ वर की गीहनि चंगी ॥ जनु धंना लेवें मंगी ॥ २ ॥ १ ॥

法法法法法法法法 基本基本基本基本基本 医基本基本

नामा॥ हो जी॥ बाला ते निवारक्षा जम कारका॥ ३॥४॥ पतित पात्रन माघउ विरद्ध तेरा। घंनि ते वै धुनि जन जिन घित्राहको हरि प्रष्ठ मेरा ॥१॥ मेर्रे मार्थ नक्षीले घरि गोर्जिट चयनत को ॥ सरि तर मति जन

।। १।। मेरै मायै लागीले पूरि गोविंद चरनन की ।। सुरि नर ग्रुनि जन तिनहू ते दुरि।। १।। रहाउ ।। दीन का दहआलु मार्ची गरव परहारी ॥ चरन सरन नामा बलि तिहारी।। २ ।। ४॥

2 -- 2 -- 2

घनासरी मगत रविदास जी की

१ व्यों सतिगुर प्रसादि ।। इमसरि दीनु दृश्याञ्च न तुमसरि अब पतीयारु किया कीचें ॥ बचनी तोर मोर मनु मानै जन कर पूरनु दीनें ॥ १ ॥ इउ बल्लि बल्लि जाउ रमईया कारने ॥ कारन कवन श्रवोल ॥ रहाउ ॥ बहुत जनम विद्वरे थे माथउ बहु जनह तुम्हारे लेले ॥ कहि रिनेदास श्रास लिंग जीयउ चिर

कारन कवन अवील ॥ रहाउ ॥ बहुत जनम विद्वुरे थे माघउ ॥

पु जनप्र तुम्हारे लेले ॥ कहि रिदास आस लिंग जीवउ चिर

महब्रो दससु देले ॥ २ ॥ १ ॥ चित सिमरतु करुउ नैन अनिलोकनो

स्रान बानी सुज्ञसु पुरि रास्तु ॥ मृतु सुभूकुक करुउ चरन

हिरदे घरँउ रसन अंग्रुत राम नाम मास्तु ॥ १ ॥ मेरी प्रीति

मेरी गोविंद सिउ जिन घटै ॥ मै तुउ मोलि महब्रो कई जीव्य सुटै ॥ रै ॥

रहाउ ।। साथ संगति विना माठ नही ऊपजै माव विद्यु भगिति
नहीं होइ तेरी ॥ कहैं रिन्दासु इक बेनती हरि सिउ पैज राखहु
राजा राम मेरी ॥ २ ॥ २ ॥ नास्च तेरो आरती मजनु सुरारे ॥ इरि
के नाम विद्यु कूठे संगल पासारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नास्च तेरो आसनो
नास्च तेरो उरसा नास्च तेरा क्रेमनो ले ख्रिटकारे ॥ नास्च तेरा क्रेसला
नास्च तेरो उरसा नास्च तेरा क्रेमनो ले ख्रिटकारे ॥ नास्च तेरा क्रेसला
नास्च तोरो चंदनो यसि अपे नास्च ले तुम्महि कठ चारे ॥ १ ॥ नास्च

तेरा दीमा नाम्च तेरो बाती नाम्च तेरो तेलु ले माहि पसारे ॥ नाम तेरे की जोति लगाई भइओ उजिधारो भगन सगलारे ॥ २ ॥ नाम्च तेरो लगा नाम्च फूल माला मार श्रद्धारह सगल पूटारे ॥ तेरो कीया तुम्हाहि किमा अरपंड नाम्च तेरा तहाँ चवर दोलारे ॥ ३ ॥ दसक्षदा श्रद्धारे चारे साम्बी इंडें वरतायि है सगल संसारे ॥ कहें

रिदिश्त नाम्न तेरो व्यारती सरिनाम् है हरि योग तहारे॥४॥३॥

सारगपान रे।। करम करि कलंकु मफीटिस रो ।। १ ।। विस्व का दीपक स्वामी ताचे रे सुत्रारथी पंखीराइ गरुड़ ताचे वाधवा ॥ करम करि अरुगा विंगुला री ॥ २ ॥ अनिक पातिक हरता नाथु री तीरथि तीरथि भ्रमता लहै न पारु री ॥ करम कपालु मफीटिस री ॥ ३॥ अंमृत ससीत्र धेन लिछिमी कलपतर सिखरि सुनागर नदी चे नाथं।। करम करि खारु मफीटिस री ॥ ४ ॥ दाधीले लंकागड़ उपाड़ीले रावगा बणु सलि बिसलि त्राणि तोखीले हरी ॥ करम करि कछउटी मफीटिस री।। प्रा पूरवलो कृत करमु न मिटै री घर गेहिंग ताचे मोहि जापी अले राम चे नामं ॥ वदति त्रिलोचन राम जी ॥ ६।। १।। सूरी सेंग्रु ।। धूप दीप घृत साजि त्रारती ।। वारने जाउ कमलापती ॥ १ ॥ मंगला हरि मंगला ॥ नित मंगल राजा राम राइ को ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऊतम्र दीत्रारा निरमल वाती ॥ तूंही निरंजनु कमलापाती ।। २ ।। रामा भगति रामानंदु जानै ॥ प्रन परमानंदु चखानै ॥ ३ ॥ मदन म्रित भे तारि गोविंदे सैनु भर्णे भज्ज परमानंदे ।। ४ ।। १ ।। पीपा ।। कायउ देवा जाती ॥ काइश्रउ देवल काइग्रउ जंगम काइग्रउ नईवेदा काइग्रउ पूजउ पाती ॥ १ ॥ काइग्रा वह खंड

खोजते निविनिधि पाई ॥ ना कछु आइवो ना कछु जाडवी राम की दुहाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जो नहमंडे सोई पिंडे जो खोजें सो पावे ॥ पीपा प्रसावे परम ततु है सतिगुरु होइ लखावे ॥ २ ॥ १ ॥ धंना ॥ गोपाल तेरा आरता ॥ जो जन तुमरी भगति करंते तिन के काज सवारता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दालि सीधा मागउ घीउ ॥ हमरा ख़सी करें नित जीउ ।। पन्हीत्रा छादनु नीका ॥ अनाज

मगड सत सी का।। १ ॥ गऊ भैस मगड लावेरी ॥ इक ताजनि तुरी चंगेरी ।। घर की गीहिन चंगी ।। जनु धंना लेवे मंगी ।। २ ।। १ ।।

本本本本本 本本本本本本本本本本本本本本本本

जैतसरी महला ४ घर १ घउपदे



॥ मेरें ही आरे रतजु नांधु हरि यिनआ गुरि हाथु धरिओ मेरें माया ॥ जनम जनम के किल्पिल दुल उतरे गुरि नांधु दीओ रिजु लाया ॥ १ ॥ मेरे मनू मजु राम नांधु सिंभ अरथा ॥ गुरि पूरे हरि

ताष्ट्र दक्षाद्रथा बिजु नावै जीरजु बिरया ॥ रहाउ ॥ चिजु गुर सृङ् मप् है मनधुस्न ते मोह माह्र्या नित फाथा ॥ तिन साधू चश्या न सेवे कषह तिन सह जनम्र ध्वकाथा ॥ २ ॥ जिन साधू चर्या साथ मप् सेत्रे तिन सफालियो जनम्र सनाथा ॥ मोकठ कीजै दास्र दास

धारि जगंनाथा Э Ħ मारगि पंधा n मिलंथा जैतसरी श्रमोलक ş मारी देखिआ मीका गाहक रतन

मेरी मनि गुपत हीरु हरि δ गुरि दइश्रालि मिलिए साध काठी अगियान श्रंधेरा तिन चरि लाखा ॥ ते उत्सदि सामि प्रए गावारी माइद्या भ्रद्यम विख चावा ॥

२ ॥ हरि हरि साघ मेलडू जन नीके हरि साघू सरिय हम राखा ॥ हरि अंगीकारु करडू प्रम सुभामी हम परे माणि सुम पाखा ॥ ३ ॥ जिह्ना किया गुख भ्राखि ( ६६८ )

( ६६८ )

( ६६८ )

पर्योक्त ।। सतिगुरु साहु पाइका वड दाखा हरि कीए वहु गुरु साम्रा ।। इस कि करा करा करा करा करा हरि दिए।

गुण साफा ॥ ३ ॥ जिन कउ क्रथा करी जगजीतनि हरि उरिचारिको मन माम्हा ॥ घरमराह दरि कागद फारे जन नानक लेखा समका ॥ ४ ॥ ४ ॥ जैतसरी महला ४ ॥ सत संगति साध पाई बढमानी मनु चलती महको अरूढ़ा ॥ अनहद धुनि बाजहि नित बाजे हरि अंमृत घार रसि

मद्द्यों अरुद् ॥ अनह्द पुनि वाजहि नित वाजे हिए अंगृत घार रिस लोड़ा ॥ १ ॥ मेरे मन जिए राम नामु हिर रुद्धा ॥ मेरे मिन तिन प्रीति लगाई सितंगुरि हिर मिलिओ लाइ क्षत्रीड़ा ॥ रहाउ ॥ साकत बंध भए है माह्या विसु संचिह लाह जकीड़ा ॥ हिर के अरिथ खरिच नह साकहि जमकालु सहिह सिरि पोड़ा ॥ २ ॥ जिन हिर करिय सरीठ लगाइमा गुर

जमकालु सहिह सिरि पीड़ा।। २।। जिन हरि करिष सरीक लगाहका गुर साथ बहु सरघा लाइ म्रुलि धृहा ।। इलित पलित हरि सोमा पावहि हरिरंगु लगा मनि गृहा ।। २।। हरि हरि मेलि मेलि जन साथ हम साध जना का कोड़ा ।। जन नानक प्रीति लगी पग साथ गुर मिलि साथू पालालु हरिको मनु मृहा ।। ४।। ६।।

ना का काड़ा ॥ जन नानक प्रांत समा पूर साथ गुर ।मास साथू पालाख हरियो मनु मुद्दा ॥ ४॥ ६॥ जैतसरी महला ४ घरु २ १ भी सतिगुर प्रसादि॥ ॥ इरि हरि

मिट्टै हमारा श्रगम श्रपारा जिस्र सिमरव दस्त II. गरि मिलिए प्रस्व मिलाग्रह १ ॥ इरि गुरा गावड मीत इमारे ॥ इरि इरि नाम्र रखह उत्थारे ॥ मिलिए संगाबह ग्रह हरि माधो त्राना ॥ मेर मान तीन अमृत राम ॥ २ ॥ मधसदन

हरि हरि दश्या क्रह गुरु मेलह प्रस्त निरंजन सोई हरि हरि नामु सदा मुखदाता ॥ हरि इरि हरि महा प्रस्त गुरु मेलह मेरा ॥ ४ ॥ १ ॥ ७ ॥ जैतसरी राम् हार हरि हरि हरि जपाहा ॥ गुरम्रुखि नाम्र नाम् सदा ले भगवि दृहावह हरि हरि नाम्च ओमाहा राम हरि हरि हरि हरि

र ॥ इरि इरि नाष्ट्र दश्याख घित्राहा ॥ इरि के रीम सदा गुण गादा ॥ इरि इरि इरि जन्न पूमरि पानडु मिलि सतसीम श्रोमाहा राम ॥, २ ॥ आउ ससी इरि मेलि मिलाहा ॥ मुणि

(333 WATER AND THE RESERVE THE TRANSPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PRO गुरि हरि कथा नामु लै लाहा ॥ हरि हरि कृपा धारि गुरि मेलहु मिलिए हिर खोमाहा राम ॥ ३ ॥ करि कीरति जसु अगम अथाहा खिनु खिनु राम नामु गावाहा ॥ मोकउ धारि कृपा ञ्चोमाहा राम ॥ ४ ॥ २ ॥ नानक भगति  $\overline{\phantom{a}}$ जैतसरी म० ४ ॥ रसि रसि राम्र रसालु सलाहा ॥ मनु राम भीना लै खिनु खिनु भगति करह दिनुराती लाहा 11 ञ्चोमाहा राम ॥ १ ॥ हरि हरि गोविंद गुग भगति ल जीति सबदु ॥ गुरमति लाहा पंच 11 मनु तनु मनि तनि हरि श्रोमाहा राम ॥ २ II आवहि नाम्र लै लाहा ॥ दीन गुग् ॥ हरि गाइ सदा जपाहा नाम्र हरि नामु श्रोमाहा माधो हरि राम 11 3 11 कृपा करि माहा ॥ हरि हरि जगंनाथु जिंग लाहा ॥ जिप जगदीस मन जपउ मेरे जिप नानक भगति श्रोमाहा ठाकुर प्रभ ४ ॥ ३ ॥ ६ ॥ जैतसरी महला ४ ॥ ऋापे जोगी जुगति जुगाहा॥ निरभउ ताड़ी लाहा ॥ ऋापे ही ऋापि आपि श्रापे नामि श्रामाहा राम ॥ १ ॥ श्रापे दीप लोश्र दीपाहा ॥ श्रापे ॥ त्रापे मथि मथि ततु कढाए जि नामु मथाहा श्रोमाद्दा राम ॥ २ ॥ सखी मिलहु मिलि गुग् गावाहा ॥ गुरमुांख नामु जपहु हरि लाहा ॥ हरि हरि भगति हड़ी मनि हार हरि नाम्रु खुंामाहा राम ॥ ३ ॥ त्रापे वडदाणा वडसाहा ॥ गुरमुखि भावे गुरा पूजी नामु विसाहा ॥ हरि हरि दाति करहु प्रभ नाम्रु श्रुामाहा राम ॥ ४ ॥ ४ ॥ १० ॥ जैतसरी महला ४ ॥ मिलि संगति साग गुराहा ॥ पूजी नाम्र गुरमुखि वेसाहा ॥ हरि धारि मधुसदन मिलि सतसंगि श्रोमाहा राम 11 8 हरि गुग स्रवाण सुणाहा ॥ करि किरपा सतिगुरू मिलाहा 11 गुग् गावह गुरा बोलह बासी हरि गुरा जिप श्रोमाहा राम ॥ २ ॥ सभि तीरथ वस्त जग पुंन तोलाहा ॥ हरि हरि नाम न पुजिह पुजाहा ॥ हरि हरि अतुलु तांलु अति भारी गुरमति जपि अोमाहा राम ॥ ३॥

सभि करम धरम हिर नाम जपाहा ॥ किलविख मेलु पाप धोवाहा ॥ दीन दहत्राल होहु जन ऊपिर देहु नानक नाम्न उमाहा राम ॥ ४ ॥ ४ ॥ १ ८ ॥ अस्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहण्यास्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहणस्त्राहण

जतसरी महला ५ घरु ३

१ त्रों सतिग्रर प्रसादि ॥ ।। कोई जाने कवनु ईहा जिंग मीतु ।। जिसु होइ कृपालु सोई विधि युमें वाकी निरमल रीति ।। १ ।।

बंधप इसट मीत अरु भाई ॥ मात पिता वनिवा सुव पुरव जनम के मिले संजोगी अंतिह को न सहाई ॥ १ ॥ मुकतिमाल

फनिक लाल हीरा मन रंजन की भाइत्रा ॥ हाहा करत बिहानी श्रदघंदि ता महि संतोख न पाइम्रा ॥ २ ॥ इसति रथ श्रस्य पवन

चतुरांगा ॥ संगि न चालियो इन महि कछऐ ऊठि सिथाइक्रो नांगा ॥ ३ ॥ इरि के संत प्रिक्र प्रीतम प्रम के ताके हरि हरि गाईऐ ॥ नानक ईहा सुखु आगे मुख ऊजल संगि संतन के

पाई ऐ ॥ ४ ॥ १ ॥

जैतसरी महला ४ घरु ३ दुपदे

१ व्यों सतिगर प्रसादि ॥ देह संदेसरो कही अउ प्रिम सुहागनि भई मे सनते कही अउ ।। विसम यह विधि

सहीयउ !। १ ॥ रहाउ ॥ को कहतो बाहरि बाहरि को कहतो सम दीसे चिहन न सलीएं सहागनि बरन न निवासी घटि घटि वासी <u> युभही श्रुड</u>

रे सुनह स्रोगा संत रसन कहत षसहीक्षड ॥ २ ॥ १ ॥ २ ॥ जैतसरी म० ४ ॥ घीरड सनि धीरड प्रभ ॥ रहाउ ॥ जीव प्रान मनु तनु सञ्च अरपउ नीरउ पेलि

8000000 ।। वे सुमार वेद्यंत षड दाता मनहि गहीरउ 11 9 पेलि प्रम कउ ॥ २ ॥ जो चाहउ सोई सोई पाग्ड आसा मनसा पूरु जपि प्रभ कड ॥ ३ ॥ शुरप्रसादि नानक मनि वसिद्धा दखि न कवह काउ विकि प्रभ केउ 118 11 रे 11 वैतसरी महला प्र 11

लोहीदङ्ग साजन मेरा ॥ घरि घरि मैंगल गावह नीके घटि घटि ॥ स्रसि अराधनु दस्ति ॥ रहाउ 2 निसरे न काह येरा ॥ नामु जपत कोटि धर उजारा विनसे मरम् श्रंधेरा ॥ १ ॥ थानि थनंतरि समनी जाई जो दीसे सो तेरा ॥ संत संगि पार्व जो नानक तिम बहारे न होई है फेरा ॥ २ ॥ ३ ॥ १ ॥

**本本ある あある ある まま** जैतसरी महला ५ घरु ४ दुपदे १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ अव मै सुखु पाइश्रो गुर श्राज्ञ तजी सित्रानप चिंत विसारी छोडिग्रो श्रहं तियाज्ञ ॥ १ जउ देखउ ॥ रहाउ ॥ तउ सगल मोहि सरनि परिश्रो गुर भागि ॥ करि किरपा हरि टहल जिम छोडी मोरी लागि ॥ १ ॥ लाइश्रो तउ तरिश्रो सागर को जउ संत भेटे वडमागि ॥ जन नानक सरव सुख मोरो पाए हरि चरनी चितु लागि 11 २ 11 8 जैतसरी मन महि सतिगुर धित्रानु धरा ॥ महला **द**िश्रो וו ע गित्रानु मंत्र हरि नामा प्रभ जीउ मङ्त्रा करा ॥ १॥ रहाउ -11 अरु महा जंजाला छुटके जमिह डरा ॥ आइओ दुख हरगा काल जाल सरण करुणापति गहित्रो चरण त्रासरा ॥ १ ॥ नाव रूप भइत्रो साध संगु भवनिधि पारि परा ॥ ऋषित्रो पीत्रो गतु थीत्रो भरमा कहु नानक श्रजरु जरा ।। २ ।। २ ।। ६ ।। जैतसरी महला ४ ।। जा कड भए गोविंद सहाई ॥ सूख सहज त्रानंद सगल सिउ वाकउ वित्राधि न काई ॥ १ ॥ रहाउ ।। दीसहि सभ संगि रहिह अलेपा नह विश्रापे उन माई ।। एकै रंगि तत के वेते सतिगुर ते बुधि पाई ॥ १ ॥ दइत्रा मइत्रा किरपा ठाकुर की सेई संत सुभाई ।। तिन के संगि नानक निसतरीए जिन रिस रिस हरि गुन गाई ॥ २ ॥ ३ ॥ ७ ॥ जैतसरी महला ४ ॥ गोबिंद जीवन प्रान . धन **ञ्रागि**ञ्जान मोह 11 प्रानी रूप मगन महा अधित्रारे महि दीप ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सफल दरसन् तुमारी प्रभ ञ्रानिक आनूप तिह चरन 11 बंदन कमल बार करउ मनहि चहावउ परित्रो तुम्हर् ध्रप 11 7 11 हारि प्रभ दश्रार अपुने कउ गही तुम्हारी लुक ॥ काढि लेहु नानक ॥ जैतसरी 2 11 8 11 के · कूप 11 5 ४ ।। कोई जनु हिर सिउ देवे जोरि ।। चरन गहुउ बकुउ सुभ रसना श्रकोरि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनु तनु निरमल किञ्चारो हरि सिंचे सुधा संजोरि ॥ इत्रा रस महि मगनु होत किरपा ते महा विखित्रा ते तोरि ॥ १ ॥ त्राइत्रो सरिण दीन दुख भंजन चितवउ त्रम्हरी अभै दानु सिमरनु य्रोरि पदु सुत्रामी को 

( 900 ) जतसरी महला ५ घर ३ १ त्रों सतिगर प्रसादि ॥ । कोई जाने कवन ईहा जिंग मीतु ॥ जिसु होइ कृपालु सोई निधि वृभी ताकी निरमल रीति ॥ १ ॥ पिता बनिता सुत बंघप इसट मीत ऋह भाई ॥ मात पुरव जनम के मिले संजोगी अंतहि को न सहाई ॥ १ ॥ प्रकृतिमाल कनिक लाल हीरा मन रंजन की माइब्रा ॥ हाहा महि संतोख न पाइका ॥ २॥ इसति रथ अस्य पवन चतुरांगा ॥ संगि न चालियो भमन उठि निघाइयो नांगा ॥ ३ ॥ इरि के संत प्रित्र प्रीतम प्रम के ताकी हरि हरि गाईए ।। नानक ईहा सुख़ आगे सुख ऊजल संगि संतन के पाई ऐ।। १।। १।। जैतसरी महला ५ घरु ३ दपदे देह संदेसरो कही अउ प्रिष्ठ १ व्यों सतिग्रर प्रसादि ॥ ॥ निसम् भई मै बहु विधि सुनते कहह सहागनि सहीय ।। १ ।। रहाउ ।। को कहतो सम बाहरि बाहरि को कहतो ।। वरतु न दीसै चिह्नु न लखीऐ सहागनि साति घटि 8 11 सरव निर्नासी घटि वासी लेप नही रे लोगा संत कहत सुनह रसन 999 षसहीश्रद ॥ २ ॥ १ ॥ २ ॥ जैतसरी म० ५ ॥ घीरद सनि घीरद प्रम कउ ।। १ ।। रहाउ ।। जीव्य प्रान मनु तनु सभु व्यरपउ नीरउ पेलि सुमार येथांत वड दाता मनदि गहीरउ ॥१॥ वे ॥ २ ॥ जो चाहउ सोई सोई पाउउ व्यासा मनसा 0000 पुरंड जपि प्रभ कड ।। ३ ।। गुरंप्रसादि नानक मनि वसिद्या न करह फुरउ वृक्ति प्रम कउ ॥ ४ ॥ २ ॥ ३ ॥ जैतसरी महला लोहीदहा साजन मेरा ॥ घरि घरि मंगल गानह नीके घटि घटि 9 ॥ रहाउ ॥ स्रवि द्याधन दवि श्रराधन नाम जपत कोटि दर उजारा विनर्सं भरम 11 अंघेरा ।। १ ।। थानि यनंतरि समनी जाई जो दीसे सो तेरा ।। संत संगि पार्व जो नानक तिसु बहुरिन होई है फेरा ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥

(७०३

**法法法法法法法法法法法**证证证证证 भगवंत भजन विनु विरथा जनमु गवाइत्रो ॥ २ नानक 11 जैतसरी महला ६ ॥ हरि ज राखि लेह पति मेरी भइत्रो उरश्रंतरि सरनि ं त्रास गही किरपानिधि तेरी ।। १ ।। रहाउ ।। महा पतित ग्रगध लोमी फ़नि करत पाप अव मरवे को विसरत नाहिन तिह चिंना तन जारा ॥ 3 11 कीए उपाव मुकति के कारनि दहदिस उठि धाइश्रा ॥ घट कड ही भीतरि बसे निरंजन ताको मरग्रुन पाइश्रा ॥ २ ॥ नाहिन गुनु नाहिन कछु जपु तपु कउनु करमु अत्र कीजै ।। नानक हारि परिश्रो सरनागति अभै दान प्रभ दीज ॥ 3 11 2 11 महला ६ ॥ मन रे साचा गहो विचारा ॥ राम नाम विन्नु मिथित्रा मानो सगरो इह संसारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जांकउ जोगी खोजत हारे पाइश्रो नाहि तिहि पारा ॥ सो सुत्रामी तुम निकटि पञ्जानहु रुप रेख ते नित्रारा ।। १ ।। पोवन नामु जगत महि हरि को कबहू नाहि संभारा ।। नानकु सरनि परित्रो जगवंदन राखहु विरदु तुहारा ॥ २ ॥ ३ ॥ जैतसरी महला ५ छंत घरु र्थे सतिगुर प्रसादि ॥ सलोक ॥ दरसन पित्रासी दिनस खोल्हि नीत चितवउ श्रनदिन H कपट ग्ररि मेलीश्रा सुगि हमारे नानक हरि संगि मीत ॥ १ ॥ छंत ॥ यार सजग मोहन तिस्र लाल पित्रारे इक करउ बेनंतीया ॥ हउ **खोजंती** ऋा दसि पित्रारे सिरु धरी तिस्र उतारे 11 इक दीजै रंग रंगारे इक तिलु नैन हमारे प्रिश्च H भी ना धीरीजै ॥ प्रभ सिउ मनु लीना, जिउ जल भीना चातृक जिवै तिसंतीत्रा ॥ जन नानक गुरु पूरा पाइश्रा वे प्रिश्र १ ॥ यार हमे सगली तिखा व्रभंतीत्रा ॥ सखीश्रा मु कही न जेही आ।। यार वे हिकड़ं हिकि चाड़े हउ किसु चितेही आ।। पित्रारे नित करदे भोग विलासा हिकि चाडे अनिक तिना देखि मनि चोउ उठंदा हउं कदि पाई गुणतासा ॥ जिनी मैंडा लालु रीभांइत्रा हुउ तिसु त्रागै मनु डेंहीत्रा ॥ नानकु सुणि विनउ सुहागणि मृ दंसि डिखा पिरु केहीत्रा ॥ २ ॥ यार वे भागा किछु नीसी छंदा ॥ यार वे पिरु आपगा 法法法法法 苯苯苯苯苯苯苯苯苯苯 法法法基基

न्यास्त्रकारम् क्रा वंधन छोरि॥ २॥ ४॥ ६॥ जैतसरी महला ४॥ चातक चितनत वरसत मेंह ।। कृपासिंधु करुणा अस धारह हरि श्रेम सगति को नेह ।। १ ।। रहाउ ।। अनिक स्रल चकवी नहीं चाहत अनद पूरन पेखि देंहु ॥ श्रान उपाव न जीवत भीना विज जल मरना वेंह ॥ १ ॥ हरि सरणी अपनी कपा करेंड्र ॥ चरण कमल नानक तिसु विज्ञ व्यान न केंहु ॥ २ ॥ ६ ॥ १० ॥ जैंतसरी महला ४ ॥ मनि तनि बसि रहे मेरे प्रान ॥ करि किरपा साध संगि पुरत्व सुजान ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्रेम ठगउरी जिन कउ पाई तिन रस पीद्यंड भारी ॥ ताकी कीमति कहुछ न जाई कुदरित कवन हम्हारी ।। १ ॥ लाइ लए लड़ि दास जन अपूने उधरे उधरनहारे ॥ सिमरि सिमरि सुख पाइश्रो नानक सरिए २ ॥ ७ ॥ ११ ॥ जैतसरी महला ४ ॥ ऋष् अनिक जनम अमि सरणी ।। उधरु देह श्रंघ कृप ते लावहु श्रपुनी चरणी ॥ १ ॥ ।। गित्रान धित्रान किछ करम न साध संगति के अंचलि निरमल करणी ।। लावह विखम जाइ तरकी ॥ १ ॥ सुख संपति माइबा रस मीठे इह हरि दरसन तपति नानक दास नाम रंग व्याभरणी ॥ २ ॥ = ॥ १२ ॥ जैतसरी महला जन सिमरहु हिरदै राम ॥ हरि जन कठ अपदा निकृटि न आवे पूरन दास के काम ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कोटि विधन विनसहि हरि भउ किछ नाही सेवा निहचल गोविद धाम ॥ भगवंत मगत कउ श्रादरु देवत जाम ॥ १ ॥ तजि गोपाल आन जो करणी सोई सोई विनसत खाम ।। चरन कमल हिरदै गह नानक सुख समृद्द विसराम ॥ २ ॥ ६ ॥ १३ ॥ जैतसरी महला १ त्रों सतिवर प्रसादि ॥ ॥ भूलियो माइग्रा मन उरमाहब्रो ॥ जो जो करम कीओ लालचि ,लिंग तिह तिह ब्राप्त बंधाइओ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ समक्त न परी बिखें रसि रचिओ जस हिर को विसराइक्रो ।। संगि सुव्यामी सो जानिक्रो नाहिन बनु खोजन कउ धाइक्रो ॥ १।। रतनु राष्ट्र घट ही के मीतरि ताकी गिम्रानु न पाइस्रो ।। जन

**法法:法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法** 

नानक भगवंत भजन विनु विरथा जनम गवाइत्रो ॥ २ 11 जंतसरी महला ६ ॥ हरि जू राखि लेहु पति 8 11 मेरी भइथ्रो उरश्रंतरि सरनि गही किरपानिधि त्रास तेरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ महा पतित ग्रुगध लोमी फ़ुनि करत पाप श्रव मरवे को विसरत नाहिन तिह चिंना तनु जारा ॥ १ ॥ कीए उपाव मुकति के कारनि दहदिस कउ उठि धाइत्रा ॥ घट ही भीतरि वसै निरंजनु ताको मरमुन पाइश्रा ।। २ ॥ नाहिन गुनु नाहिन कछ जपू तपू कउनु करमु अन कीजे ॥ नानक हारि परिश्रो सरनागति अभै दान प्रभ दीज ॥ 3 11 2 11 जैतसरी महला ६ ॥ मन रे साचा गहो विचारा ॥ राम नाम विनु मिथित्रा मानो सगरो इहु संसारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जोकउ जोगी खोजत हारे तिहि पारा ॥ सो सुत्रामी तुम निकटि पञ्चानह पाइश्रो नाहि रेख ते नित्रारा ।। १ ।। पोवन नामु जगत महि हरि को कवह नाहि संभारा ।। नानकु सरनि परित्रो जगवंदन राखहु विरदु तुहारा ॥ २ ॥ ३ ॥ जैतसरी महला ५ छंत घरु त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ सलोक ॥ दरसन वित्रासी दिन्स नीत खोलिह कपट चितवउ श्रनदिनु 11 ग्रार मेलीश्रा सुगाि यार हमारे नानक हरि संगि मीत ॥ १ ॥ छंत ॥ सजग तिसु मोहन लाल वेनंतीया ॥ पित्रारे हउ फिरउ खोजंतीत्रा ॥ दसि पित्रारे सिरु धरी उतारे तिसु इक दीजै ॥ नैन हमारे भोरी दरसनु रंग रंगारे इक तिलु प्रिश्र भी ना धीरीजै ॥ प्रभ सिउ मनु लीना जिउ जल मीना चातृक जिवे तिसंतीश्रा ॥ जन नानक गुरु पूरा पाइश्रा वे प्रिश्च हमे सखीत्रा सगली तिखा बुभांतीत्रा ॥ १ ॥ यार मु कही न जेही ह्या ।। यार वे हिकट्टं हिकि चाड़े हउ किसु चितेही ह्या ।। हिकदं हिकि चाड़े अनिक पित्रारे नित करदे भोग विलासा 11 तिना देखि मनि चोउ उठंदा हउं कदि पाई गुणतासा मैंडा लालु रीक्तांइत्रा हउ तिसु त्रागे मनु डेंहीत्रा ॥ नानकु सुणि विनउ सुहागिण मृ दिस डिखा पिरु केहीत्रा ॥ २ ॥ यार वे भागा किञ्ज नीसी छंदा ॥ यार वे पिरु आपगा तै रावित्रा 本于本本本本本本本本本本本 本本本本本

लालनु मृद्सिदसंदा ॥ सालनु ते पाइया त्यापु गवाइत्रा जै धन भाग मथाणे ।। बांह पकड़ि ठाकुरि हउ विघी गुण श्रवगण न पछाणे ।।

गुण हारु तै पाइत्रा रंगु लालु बर्णाइत्रा तिसु हमो किलु सुहंदा ॥ जन नानक धंनि सुद्दागिष साई जिस संगि भतारु वसंदा 11 \$ 11

यार वे नित सुख सुलेदी सा मै पाई ॥ वरु लोड़ीदा आह्या यजी

योधाई ॥ महा संगल रहस थोत्रा पिरु दहत्राल सद नवरंगीत्रा ॥ वड भागि पाइमा गुरि मिलाइमा साघ कै सत संगीत्रा ॥ आसा मनसा सगल पूरी प्रिष्ठ छाँकि छाँक मिलाई ॥ विनवंति नानकु सुख

सुलेदी सा मै ग़र मिलि पाई ॥ ४ ॥ १ ॥ जैतसरी महला ५ घर २ छंत

१ श्रों मतिगुर प्रसादि ॥ सलोकु ॥ ऊचा अगम प्रभु कथनु न जाइ श्रकथु ।। नानक प्रभ सरखामती राखन कउ छंत ॥ विउ जानह तिउ राखु इरि प्रभ

केते गनउ असंख अवगण मेरिया ॥ असंख श्रवगण नितप्रति सद भृत्तीऐ ॥ मोह विकराल मगन ।। लुक करत विकार विखड़े घ्तीये त्रम प्रसादी

विनर्वति नानक दश्यां घारहु काढि भवजल फेरिआ।। १ ।। सलोक ।। निरति न पत्रै असंख गुरा ऊचा प्रभ का नाउ ॥ नानक की बेनंतीका मिलै निधार्व थाउ ॥२॥ छंतु ॥ दसर नाही ठाउ का पहि जाईऐ ।। ब्राट पहर कर जोड़ि सो प्रम्न धिक्राईऐ ॥

थित्राइ सो प्रश्च सदा अपुना मनहि चिदित्रा पाईऐ 🔃 तिज मान मोह निकार दजा एक सिउ लिव लाईऐ ॥ अरपि मन तन प्रभू आर्ग आप सगल मिटाईएे ॥ बिनवंति नानक धारि किरपा साचि नामि समाईषे ॥ २ ॥ सलोक ॥ रे मन ताकउ धित्राईषे सम विधि जारे हाथि ॥ राम नाम धनु संचीए नानक निवदै साथि ॥ ३ ॥ छंत ॥ साथीब्रहा प्रश्न एकु दूसर नाहि कोइ ॥ थान थनंतरि आपि जलि थिल पूर सोइ ॥ जलि थिल महीबलि पूरि रहिआ सरव दाता प्रभु

संभामी संबहगांगी विस विना अन नाहि कोइ II दहश्रा धारह तिस परापति नानक होइ Ħ **张志志志志志志志志志志志志志志志志志志** 

धनी ।। गोपाल गोनिंद श्रंतु नाही वेश्रंत गुण ताके किया गनी ॥ भजु

३ ॥ सलोकु ॥ चिति जि चितवित्रा सो मै पाइत्रा ॥ नानक नामु धित्राइ सुख सबाइया ॥ ४ ॥ छंतु ॥ अब मनु छुटि गङ्त्रा साधू मिले ॥ गुरम्रुखि नामु लइत्रा जोती जोति रले ॥ हरि नाम्र सिमरत मिटे किलविख व्यक्ती तपति अघानित्रा ॥ गहि भुजा लीने श्रोपने करि मानित्रा ॥ ले श्रंकि लाए हरि मिलाए कीने जले ॥ विनवंति नानक दहन्रा धारी मेलि लीने पते ॥ ४ ॥ २ ॥ जैउसरी छंत म० ४ ॥ पाधारा संसारु गारवि श्रिटिश्रा ॥ करते पाप श्रनेक माइश्रा रंग रिटिश्रा ॥ लोभि मोहि श्रभिमानि वृद्धे मर्णु चीति न श्रावए ॥ पुत्र मित्र विउहार वनिता एइ करत विहावए ॥ पुजि दिवस त्राए लिखे माए दुखु डिठिया।। किरति करम न मिटै नानक हरिनामु धनु नही खटिया हरिनामु गावही ॥ भरमहि न अनेक करिं १ ॥ उदम पंखी सैल तरवर त्र्यावहीं ।। पस मरि जनमहि गरात भोग भोगहि की आ बोवसि अपगा त्रावए ॥ बीज पोवए ॥ रतन जनमु हारंत जुऐ प्रभृ त्रापि न भावही ॥ विनवंति भ्रमाए खिनु एकु टिक्यु न पावही 11 नानक जोबनु गइस्रा वितीति जरु मिल वैठीस्रा ॥ कर कंपहि सिरु नैण न डीठिश्रा॥ नह नैण दीसै विनु भजन- ईसै छोडि माइआ चालित्रा ॥ कहित्रा न मानहि सिरि छानहि खाकु जिन जालिश्रा ॥ सी राम रंग श्रपार पूरन नह वृठित्रा॥ विनवंति नानक कोटि विनस कागर वार चरन कमल सरणाइ नानकु आइआ भुठिश्रा II 11 3 11 तराइत्रा ॥ मिलि साध भजे प्रभि ऋापि जी तारित्रा ॥ हरि लीए मान प्रभ न बीचारित्रा ॥ गुण निधान त्रपार ठाकुर पाइत्रा।। विनवंति नानकु सदा तृपते हरिनामु भोजनु खाइत्रा।।४।। २।। २॥ जैतसरी महला ५ वार सलोका नालि १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ सलोक ॥ आदि पूरन मधि पूरन रमणं नानक सिमरंति संत सरबत्र पूरन परमेखरह - 11 अघ नासन पेखन सुनन सुनावनो जगदीसुरह 11 11 मत

मफारि ॥ उरष श्रुख कृषील विकल्ल नरिक घोरि गुवारि ॥ हरि सिमरत तूना जलहि मनि तिन उरधारि ॥ विखम थानहु जिनि रिलमा तिद्ध तिल्ल न विसारि ॥ मम विसरत श्रुख कदे नाहि जासिंह जनग्रु हारि ॥ २ ॥ सलोक ॥ मन इक्षा दान करणं सरवन आमा पूरनह ॥ संबर्ध कलि कलेसह प्रम सिमरि नानक नह दूरणह ॥ १ ॥ हमि रंग माण्यदि विद्य संगि तै सिठ लारिए नेहु ॥ सो सह दिंद न विसरठ नानक जिनि सुंदरु रिचमा देहु ॥ २ ॥ पउदी ॥ जीउ प्रान तन्नु घनु दीमा दीने रस भोग ॥ गृह मंदर रथ असु दीए रिच मले संजोग ॥ शुत बनिता साजन सेरक दीए प्रम देवन जोग ॥ हिर सिमरत तन्न मन्नु हरिक्षा लिह जाहि दिजोग ॥

जतन करणं माह्या अनेक उदमह ॥ हरि भगति भाउद्दीशं प्रम रिमरत ते प्रेतवह ॥ १ ॥ तुरुड़ीमा मा प्रीति जो लाई मिउ ॥ नानक सची रीति साई सेती रितथा ॥ २ ॥ पउद्दी होड कहते समि प्रेतु ॥ विनु न देवडी जिन सिउ सोई हेत ॥ करि अनाध संचिश्रा दरम कारति केत ॥ जैसा पीजे सो खुणै करम इट्ट लेतु ॥ अकिरतपणा इरि निमरिमा जोनी भरमेतु ॥ ४ ॥ सलोक कोटि н भनिक मोघन पीत्रतह ॥ उचर्रति नानक हरि हरि । ईपण कीवों म पणा मोरी पाप विश्वचने ॥ १ दिवीम माहि ॥ सुद नानक हमे इखडे उलाहि

साध संगि हरि गुरू रमह विनसी समि रोग ॥ ३ ॥ सलोक ॥ क्रदंग

606

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF पउड़ी ।। कोटि श्रधा सभि नास होहि सिमरत हरि नाउ ।। मन चिंदे फल पाई श्रह हिर के गुण गाउ ॥ जनम मरण भे कटी श्रहि निहचल सचु थाउ ॥ पूरिव होवें लिखित्रा हरि चरण समाउ ॥ करि प्रभ राखि लेहु नानक वलि जाउ।। ५ ।। सलोक ।। गृह रचना अपारं मनि विलास सुत्रादं रसह ॥ कदांच नह सिमरंति नानक जंत मुच अडंबर हमु किहु मंभि मुह्वति नेह ॥ विसटा कुमह ॥ १॥ सो तनु खेह।। २ पउड़ी विसरै नानक 11 रस भोगण पूरे ॥ गृह सोइन चंदन सुगंध सुख <u> কিন্তু</u> नाहि मन इन्हें सुख माण्दा प्रभु चिति न त्र्यावई विसटा के कीरे ॥ विनु हिर नाम न सांति होइ कितु विधि मनु धीरे ॥ ६ ॥ सलोक ॥ चरन कमन विरहं खोजंत तिश्रागंत कपट Æq माइश्रा नानक 11 १ ॥ मनि सांई मुखि उचरा वता हमे लोश्र रूप साध संगमह ॥ इमि ऋडंवर कूड़िश्रा सुणि जीवा सची सोइ ॥ २ ॥ वसता तूटी भुंपड़ी चीर सिम छिना ॥ जाति न पति हीग् किछु अमिना ॥ मित्र इठ धन रूप न ॥ राजा सगली सुमिट का हिर नामि मनु सिना॥ धृद्धि मनु उधरे प्रभु 11 9 11 सलाक होइ स्र प्रसंना लीला राज रस रूपं छत्र चमर तखत आसनं ॥ रचंति अगिश्रान मृड् सुपनै सुपन मनोरथ माइत्रा ॥ १ ॥ हिभ ॥ नानक नाम विहुणीत्रा मिठा लगड़ा मोहु माइत्रा भ्रोहु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सुपने सेती चितु मुरखि लाइआ गई भखलाइत्रा ॥ भोग रस जागत श्रारजा ॥ पूरन भए न काम मोहित्रा माइत्रा ॥ कित्रा जंतु जा त्र्यापि भुलाइत्रा ॥ ⊏ ॥ सलोक ॥ वसंति स्वरग गोपालह नानक पृथवी विसरंत हरि नवखंडगाह H १ ॥ कउतक कोड तमासित्रा चिति न आवस उदिञ्रान भरमगाह॥ सोई थाउ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ नाउ ।। नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ु करि मानिया ॥ भूठ उदिश्रान नगर समग्री पेखि भइश्रान क्रोधि ऋहंकारि फिरहि देवानिश्रा ॥ करि जानिश्रा ।। काम [宋宋张张张张张张张张张张张张张张]

जासहि जनम हारि ॥ २ ॥ सलोक ॥ मन इछा दान करण सरवन ॥ खंडख कलि कलेसइ प्रम सिमरि नानक दरग्रह ॥ १ ॥ हभि रंग माण्यहि जिस्र समि वै सिउ लाईपे नेह ॥ सो सह विंद न विसरउ नानक जिनि संदरु रचित्रा पउटी । जीउ प्रान तन धन दीया दीने रस भोग ॥ गृह मंदर रथ यस स्रुव चनिवा साजन सेरक दीए रचि मले संजोग n देवन जोग ॥ इरि सिमरत तन मन हरिया लहि जाहि निजोग ॥ साध संगि हरि शुण रमह बिनसै सिम रोग ॥ ३ ॥ सलोक ॥ कुटंब जतन करणं माइया अनेक उदमह ॥ हरि भगति मानहीशा प्रम विसरत ते प्रेतवह ॥ १ ॥ तुटहीया सा प्रीति जो लाई विश्रीन सिउ ॥ नानक सची रीति साई सेती रविद्या ॥ २ ॥ पउदी तत्र मसम होइ कहते समि प्रेतु ॥ विन्तु गृह न देवडी जिन सिउ सोई हेत ॥ करि अनस्य दस्त कारित केत ॥ जैसा बीर्ज सो छाणै करम 💵 खेत ॥ श्रकिरतघरणा हरि विमरिया जोनी मरमेतु ॥ ४ ॥ सलोक ॥ कोटि दान इसनानं श्रनिक सोधन परिश्रतह ॥ उचरंति नानक हरि हरि पाप बिद्यपते ॥ १ ॥ ईघणु कीतो मृ घणा मोरी दितीम्र माहि ॥ मनि वसंदरो नानक हमे द्रखहे उलाहि सर

ममारि ॥ उरध मुखु इचील विकलु नरिक घोरि गुवारि सिमरत त ना जलहि मनि तनि उरधारि ॥ विखम रिलंबा तिस तिला न विसारि ॥ प्रम विसरत सुख कदे

पउड़ी ॥ हरि एक निरंजनु गाईंग्रे सम अंतरि सोई ॥ करणकारण समस्थ प्रभु जो करे 🛚 होई ॥ खिन महि थापिउथापदा तिस विज नहीं कोई ॥ खंड ब्रहमंड पाताल दीप रवित्रा सम लोई ।। जिसु सो प्रभवो निरमल जन सोई ॥ १ ॥ सलोक ॥ रचंति जीत्र रचना सासि सासि सिमरंति मात गरम श्रसथापनं H तले पैर उपरे वसंदो अगनि न रिनासनं ॥ १ ।। ग्रस घर्यी किउ विसारित्रो उधरहि स्रो विंद करि निमिन्ना २ ॥ पउडी ।। रकत श्रगनि

that the design of the second महि हड़ीऐ साचु॥ पूरि रहिओ सरवत्र मैं नानक हरि रगि राचु॥२॥ <u>淡东东东东东东东东东东东东东</u>东东东东东东东 हज्रीऐ ॥ १३ ॥ सलोक ॥ रसना उचरंति नामं स्रवणं सुनंति श्रंमृतह नानक तिन 11 वलिहारं जिना सद पारत्रहमण्रह ।। १ ।। हिभ कूड़ावे कंम इक्सु साई वाहरे ॥ नानक सेई घंनु जिना पिरहड़ी सच सिउ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ वलिहारी सद तिना जि सुनते हरि कथा ॥ पूरे ते परघान निवावहि प्रभ मथा ॥ हरि जसु लिखहि बेर्ञांत सोहहि से हथा ॥ चरन प्रनीत पवित्र चालिह प्रभ पथा ॥ संतां संगि उधारु सगला दुखु लथा ॥ १४॥ सलोक् ॥ भावी उदोत करणं हरि रमणं संजोग पूरनह ।। गोपाल दरस भेटं सफल नानक सो महूरतह ॥ १ ॥ कीम न सका पाइ सुख मिती हू चाहरे।। नानक सा वेलड़ी परवाणु जितु मिलंदड़ो मापिरी ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सा वेला कहु कउग्रु है जितु प्रभ कउ पाई ।। सो मूरतु भला संजोगु है जितु मिलै गुसाई ॥ श्राठ धित्राइ के मन इछ पुजाई ॥ वडें मागि सत संगु होइ निवि लागा पाई ।। मनि दरसन की पित्रास है नानक बलि जाई ॥ १५ 11 सलोक ।। पतित पुनीत गोनिंदह सरव दोख निवारगह ।। सरिण सर भगवानह जपंति नानक हरि हरि हरे ॥ १ ॥ छडिस्रो इसु लगड़ो चरणा पासि ॥ नठड़ो दुख तापु नानक प्रभु पेखंदिया ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ मेलि लैंद्व दइत्राल ढिह पए दुऋारिऋा 11 रिख लेवहु दीन भ्रमत बहु हारिया ॥ भगति बछ्जु दइश्राल तेरा हरि पतित उधारिश्रा ॥ तुभु विनु नाही विनउ कोइ मोहि सारिश्रा करु गहि लेहु दइत्राल 11 सागर संसारिश्रा १६ ॥ सलीक ॥ संत उधरण दइत्रालं आसरं गोपाल कीरतनह ॥ निरमलं संत संगेण त्रोट नानक परमेसुरह ॥ १ ॥ चंदन चंदु सरद रुति मृलिन मिटई घांम ॥ सीतलु थीवै नानका जपंदड़ो हिर नाम्रु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ चरन कमल की ऋोट उधरे सगल जन ॥ सुशि परतापु गोविंद निरभउ भए मन ।। तोटि न त्रावै मृति धन ॥ संत जना सिउ संगु पाईऐ वर्डे पुन ॥ त्राठ नाम्र हरि धित्राइ हरि जसु नित सुन ॥ १७ ॥ सलोक ॥ दइत्रा कीरतनह ॥ दइत्राल हरगां उचरगां नाम पुरख भगवानह न माइत्रा ॥ १ ॥ भोहि नानक लिपत वलंदङी गई 弦弦弦弦弦弦弦 弦弦弦弦弦 弦弦弦弦弦容容

ता पहुतानिश्रा

सेंतानिका ॥ ६ ॥ सलोक ॥ राज कपटं रूप कपटं धन कपटं

गरवतह ॥ संचंति भिंखमा छलं छिद्रं नानक वितु हरि संगि

मिरि लगा वम डंड

गुरदेव फिरे

नितु पूरे

11

位 चालवे ॥ १ ॥ पेखंदहो की भुजु तुमा दिसम् सोहणा लहंदरो मुखु नानक माथि न जुलई माह्या ॥ २॥ पउड़ी नालि न चले सो किउ संजीए ॥ तिस का कड़ किआ ते वंजीए।। हरि विसरिए किउ तुपतावै ना मत रंजीए ॥ प्रभू लागै नरिक समंजीए ॥ होह कृपाल दहग्राल ॥ सलोक ॥ नच रोज मुख मिसर्ट नच मिसटं नच मिसटं सुल माइबा ॥ मिसर्ट साध संगि दाम मिनर्टप्रम दरसनं ॥ १॥ लगडा सो नेह मंन ममोह रविद्या॥ निघडो सच थोकि नानक मिठडा सो घर्मी ॥ २ ॥ पउडी ॥ हरि कलुन लागई मगतन कड मीठा। आन सुमाद समि करि निरनंउ डीठा ॥ त्रागित्रानु मरस् दुख् कटिश्रा गुर बसीठा ॥ चरन कमल मन्न वैधिश्रा जिंड रंगु मजीठा ॥ प्रभू विनमे मिम भूठा ॥ ११ ॥ सलोक ॥ विद्यकत नइ जीर मीन नइ निद्यागि चोतृक्ष शेष भंडनइ ॥ वास वैधंच 4 थलि बंधन कपम वायतह ॥ विस्त कमल रेखंति 4 नानक मान न रुपते ॥ १ ॥ मृत् डेग्नाऊ पलक छडि भान न (3) 4 चित् ॥ जीवण संगष्ट विस घणी हरि नानक संतां मित् ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ 71 तिउ महत्ती विन पा**णी**ऐ किउ जीरण पारै॥ वंद विह्या चात्को उठि घावै किउकरि तपतार्थे ॥ नाद कुरंकहि येधिका सनमुख मत्रुह लोमी बुसम बासुका मिलि आपु वंघाते ॥ विउ मंत इरि प्रीति है देखि दरमु भ्रयाये ॥ १२ ॥ सलोक ॥ चित्रांति चरम कमलं सामि सामि अराधनह ॥ नह वियरंति नाम ॥ १ ॥ सीतडा भंन मंसाहि पलक न

> षाहरा ॥ नानक मानदी निवाहि सदा पेखंदी सञ पउदी ॥ भागारीती भास गुमाई प्रिए ॥ मिलि गोपाल

> > घाना पुरीएँ

मनि चाउ लहि

पारमध्य

11

जाहि निप्रगिए ॥

ग्र

न करह भगेए ॥ देह दास

सुनंति ।। १३ ।। सलोक ।। रसना उचरंति नामं स्नवर्ण इज्रीऐ वलिहारं जिना धित्रानु श्रंमृतह ॥ नानक तिन सद सवद पारत्रहमग्गह ।। १ ।। हिम कूड़ावे कंम इक्सु साई बाहरे ॥ नानक सेई वलिहारी घंतु जिना पिरहड़ी सच सिउ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सद तिना जि सुनते हरि कथा ॥ पूरे ते परधान निवावहि प्रभ मथा ॥ हरि जसु लिखहि बेञ्चंत सोहहि से हथा ।। चरन पुनीत पवित्र चालिह प्रभ पथा ॥ संतां संगि उधारु सगला दुखु लथा ॥ १४॥ रमणं संजोग सलोकु ॥ भावी उदोत करणं हरि गोपाल दरस भेटं सफल नानक सो महूरतह ॥ १ ॥ कीम न सका पाइ सुख मिती हू वाहरे।। नानक सा वेलड़ी परवाणु जितु मिलंदड़ो मापिरी ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सा वेला कहु कउग्रु है जितु प्रभ कउ पाई ॥ सो मृरतु मला संजोगु है जितु मिलै गुसाई ॥ आठ पहर हरि धित्राइ के मन इछ पुजाई ॥ वडै भागि सत संगु होइ निवि लागा जाई ॥ पाई ॥ मनि दरसन की पित्रास है नानक विल П सलोक ॥ पतित पुनीत गोविंदह सरव दोख निवारणह ॥ सरिण सर भगवानह जपंति नानक हरि हरि हरे ॥ १ ॥ छडिस्रो हसु आप लगड़ो चरणा पासि ॥ नठड़ो दुख तापु नानक प्रभु पेखंदिश्रा ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ मेलि लैंहु दइत्राल ढिह पए दुत्रारित्रा ॥ रखि भ्रमत बहु हारित्रा ॥ भगति बछ्जु तेरा लेवहु दीन दइत्राल बिरदु हरि पतित उधारिया ॥ तुभु विनु नाही कोइ विनउ करु गहि लेहु संसारित्रा ॥ मोहि सारित्रा ॥ दइत्राल सागर १६ ।। सलोक ॥ संत उधरण दइत्रालं आसरं गोपाल कीरतनह ॥ निरमलं संत संगेण त्रोट नानक परमेसुरह ॥ १ ॥ चंदन सरद रुति मूलिन मिटई घांम ।। सीतलु थीवे नानका जपंदड़ो हरि नाम्रु॥ २॥ पउड़ी ॥ चरन कमल की श्रोट उधरे सगल जन ॥ सुणि ।। तोटि न त्रावै मृत्ति परतापु गोविंद निरभं भए मन नाम्रु धन ।। संत जना सिउ संगु पाईऐ वडे पुन ।। आठ पहर हरि धिआइ हरि जसु नित सुन ॥ १७ ॥ सलोक ॥ दइआ करगं दुख नाम कीरतनह ॥ दइआ्राल पुरख भगवानह हरगां उचरगां लिपत न माइत्रा ॥ १ ॥ माहि बलंदड़ी घुिक गई नानक 紧张来来来来来来来 医球球球球 医球球球球球球球球球

्रिप्रेट प्रेट प्

र ॥ पउड़ा ॥ जा प्रम मए दहआल न शिमाप माइमा ॥ काट भ्रषा गए नास हरि इक्क घिमाइमा ॥ निरमल मए सरीर जन पृरी नाइमा ॥ मन तन मए मंतीख पूरन प्रम्न पाइमा ॥ तरे इटंप संगि लोग कुल सवाइमा ॥ १८ ॥ सलोक ॥ गुर गीपिद

गोपाल गुर गुर प्रन नाराहणह ॥ गुर दहशाल समरथ गुर गुर नानक पतित उधारणह ॥ १ ॥ भउनल विख्यु अमगाह गुरि गोहिंगे तारिश्चाह ॥ नानक प्र करंग सतिगुर चरणी लगिया ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ पंतु गुरदेव जिसु संगि हरि जपे ॥ गुर रूपाल जम मण् त बरागुण समि छपे ॥ पारमहम गुरदेव नीचहु उच पपे ॥ काटि सिलक दख माहमा करि लीने अपदसे ॥ गुख गाए पेमंत

काटि सिलक दुख माइका करि लीने अपदसे ॥ गुख गाए पेबर्गत रमना इरि जसे ॥ १६ ॥ सलोक ॥ स्सटंत एको मुनीबंत एको यरतंत एको नरहरह ॥ नामदान्त जार्चित नानक दश्याल पुरस्त कृषा करह ॥ १ ॥ हिट्ठ सेनी हिट्ठ संमला हरि १कन्न पहि अरदासि ॥ नाम यस्तरु पन्न संविध्या नानक सची रासि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ प्रम दश्यान पेबर्गत प्रम राज्ञ पहु ॥ सह किन्तु आपे आपि द्वा कहा केट्ठ ॥ आपि करह प्रम दाज्ञ आपे आपि लेट्ड ॥ आप्रस्त जासा हुकन्न सह

निहचलु तुपु थेडू ॥ नानकु मंग्री दानु करि किरपा नाष्ट्र देहु ॥ २० ॥

र्जनगरी बाखी भगता की १ मों सनिगुर प्रगादि॥ नाप करूब न जानउ ॥ मनु माइमा फें हाथि विकानउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुन कहीका ही जगत गुर सुमामी ॥ इन बहीका कलितुग के कामी ॥ १ ॥ १ न पंचन

मेरो मनु जु चिगारिको ॥ पतु पतु इति जी ते क्षंतरु पारिको ॥ २॥ जब देग्पड तत दुख की रागी ॥ क्षर्वी न परमाइ निगम वण्सासी॥ ३ ॥ गोतम नारि उनापति स्तामी ॥ मीमु घर्गन सदस क्षरा गांगी॥ ४ ॥ इत् दुत्तन स्पतु वपु विरि मारिको ॥ वदो निसानु क्षत्रह नरी दारिको ॥ ४ ॥ किदि सीदाम कदा केंग्रे कीजी ॥ विज्ञु स्पूनाप सारिन

 श्रभोसिनामुक्रतापुरखुनिस्मिनिरवेर मकालम्रुति अज्ञासिम्प्युरप्रसादि॥

मेरे प्रीतम प्रान इरि प्रभु गुरु मेले बहुरि न भवजिल फेरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मेरे ही भरे लोच लगी प्रभ केरी हरि नैनहु हरि प्रभु हेरा ॥ सितगुरि दह्त्रालि हरि नामु हड़ाइत्रा हरि पाधरु हरि प्रभ केरा ॥ १ ॥ हरि रंगी हरि नामु प्रभ पाइत्रा हरि गोविंद हरि प्रभ केरा ॥ हरि हिरदे मिन तिन मीठा लागा मुखि मसतिक भागु चंगेरा ॥

रागु टाडी महला ४ घरु १ ॥ इरि विनु रहि न सकै मनु मेरा॥

२ ॥ लोभ विकार जिना मनु लागा हरि विसरिश्रा पुरखु चंगेरा ॥ श्रोइ मनमुख मूड़ श्रिगित्रानी कहीश्रिहि तिन मसतिक भागु मंदेरा ॥ ३ ॥ विवेक दुधि सतिगुर ते पाई गुर गित्रानु गुरू प्रभ

ते पोइत्रा धुरि

लिखेरा ॥ ४ ॥ १ ॥ टोडी महला ५ घरु १ दुपदे

नानक

नाम् गुरू

१ श्रों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ संतन अवर न काहू जानी ॥ चेपरवाह सदा रंगि हरि के जाको पाखु सुआमी ॥ रहाउ ॥ ऊच समाना ठाकुर तेरो श्रवर न काहू तानी ॥ ऐसो श्रमरु मिलिश्रो भगतन कउ राचि

रहे रंगि गित्रानी ॥ १ ॥ रोग सोग दुख जरा मरा हरि जनहि नहीं निकटानी ॥ निरभउ होइ रहे लिव एके नानक हिर मनु मानी ॥ २ ॥ ॥ १ ॥ टोडी महला ५ ॥ हिर विसरत सदा खुआरी ॥ ताकउ धोखा

※本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

कहा विश्रापे जाकउ खोट तुहारी ॥ रहाउ ॥ विनु सिमरन जो जीवनु यलना सरप जैसे श्ररजारी ॥ नव खंडन को राजु कमावै श्रंति चलैगो हारी ॥१॥ गुण निधान गुण तिन ही गाए जाकउ किरपा घारी॥ सो सुखीया घुंत उस जनमा नानक विस बलिहारी ॥ २ ॥ २ ॥ टोडी महला ॥ घरु २ चउपदे धाइश्रो रे मन १ व्यां सतिग्रर प्रसादि ॥ दहदिस घारुश्रो ।। मारुत्रा मगन सुन्नादि लोमि मोहिश्रो तिनि ।। इरि कथा प्रिम श्रापि धुलाइयो ॥ रहाउ हरि साघ संगति सिउ इङ् ग्रुहतु न इहु मनु लाहको ॥ विगसि घो रंगु कमु'म को पर गृह जोहनि जाहबी ॥ १ ॥ चरन कमल माउ न कीनो नइ सतपुरस्त मनाइयो ।। धावत कउ धावहि बहु माती जिंड तेली बलद अमारको ॥ २ ॥ नाम दानु इसनानु न कीको **法法法法法法法法法法** इक निमल न कीरति गाइओ ॥ नाना कृठि लाइ मनु तांतिओ नह पुरिन्नो अपनाहको ॥ ३ ॥ परउपकार न कवह कीए नही सविगुरु सेनि घिमाइमी ॥ पंच द्व रचि संगवि गोसटि मवनारा मद माइथ्रो ॥ ४॥ करउ वेनती साथ संगति हरि भगति बळल सिणि भाइमो ॥ नानक मागि परिश्रो इरि पाछ राख लाज कपुनाहको ॥ ४ ॥ १ ॥ ३ ॥ टोडी महला ४ ॥ मानुसु दिनु सूके बिरथा बाह्या ॥ अनिक साज सीगार बहु करता जिउ मिरतङ्ग 中央中央中央中 ।। धाइ धाइ किपन सब कीनो इकत्र करी भोदास्मा ॥ रहाउ है माहमा ॥ दानु पुंचु नहीं संवन सेत्रा किनहीं काजिन माहमा ॥ ? ॥ करि मामरण समारी सेजा कामनि याद पनाइमा ॥ संग्र न पाइमो भपूने भरते पेलि पेलि दुखु पाइमा ॥ २ ॥ सारो दिनम मन्त्री करता 🐧 भूमलहि छगहमा ॥ खेटु महम्रो बेगारी निमाई पर के कामि न माहमा ॥ ३ ॥ महमो मनुबहु जाकउ प्रम को दिस हिरदे नाम् बसाहमा ॥ साथ संगदि की पाछै परिभाउ जन नानक इरि समु पाइमा ॥ ४ ॥ २ ॥ ४ ॥ टोडी मइला ४ ॥ कुपानिधि यसदू रिदे इरि नीव ॥ वैमी पुषि करह नामें प्रम संगि प्रीति ॥ रहाउ ॥ दाम तुमारे की पात्र पूरा

( 9(4 )

मसतिक ले ले लावउ ॥ महा पतित ते होत प्रनीता हरि कीरतन ॥ त्रागित्रा तुमरी मीठी लागउ कीत्रो गुन गावउ ॥ \* भावउ ॥ जो तू देहि तही इहु तृपते श्रान न कतहू धावउ ॥ २ ॥ सदही निकटि जानउ प्रभ सुत्रामी सगल रेग होइ रहीऐ प्रभु अपुना लहीए ॥ ३ ॥ सदा सदा हम संगति होइ परापति ता छोहरे तुमरे तू प्रम हमरो मीरा।। नानक चारिक तुम मात पिता ग्रुखि नाग्रु तुमारो खीरा ॥ ४॥३॥ ४॥ टोडी महला ५ घरु २ दुपदे ॥ मागउ दानु ठाकुर नाम ॥ श्रवरु १ श्रों सतिगुर प्रसादि॥ मेरें संगि न चालें मिलें कृपा गुण गाम॥ १॥ रहाउ ॥ राज मालु अनेक भोग रस सगल तरवर की छाम ॥ धाइ धाइ वह विधि कउ धार्वे सगल निरारथ काम ॥ १ ॥ विनु गोविंद अवरु जे दीसे सगल वात है खाम।। कहु नानक संत रेन मागउ मेरो मनु पांचै विस्नाम ॥ २ ॥ १ ॥ ६ ॥ टोडी महला ४ ॥ प्रम जी को नाम्र साधारें ।। जीत्र प्रान सुख इसु मन कउ वरति एह हमारें ॥ १॥ रहाउ ।। नाम्रु जाति नाम्रु मेरी पति है नाम्रु मेरे परवारे ॥ नाम्र मोकउ निसतार सलाई सदा मेरी-संगि हरिनामु 11 8 विखे विलास कहीत्रत बहुतेरे चलत न कत्रू संगारे ॥ इसदु मीत नाम्र नानक को हिर नामु मेरे भंडारे।। २ ।। २ ।। ७ ।। टोडो म० ५ ।। नीके गुण गाउ मिटही रोग ॥ मुख ऊजल मनु निरमल होईहै तेरो ऊहा लोगु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चरन पखारि करउ गुर सेवा मनहि चरावड भोग ॥ छोडि श्रापतु वादु श्रहंकोरा मानु सोई जो होग । मसतकि लिखिया लिखोग्र ॥ १ ॥ संत टहल सोई है लागा जिसु कहु नानक एक विनु दृजा अवरु न करणे जागु॥ २॥ 3 11 = 11 टोडी महला ४ ॥ सतिगुर त्र्याइत्रो सरिण तुहारी ॥ मिलै सुखु श्रवर न सभी द्जी हरि सोभा चिंता लाहि हमारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ परित्रो तउ दुत्रारी ॥ लेखा छोडि अलेखे छुटह हम निरगुन लेहु उचारी ॥ १ ॥ सद बखसिंदु सदा मिहरवाना सभना पाञ्जै नानक दास संत परिश्रो राखि लेह अधारी ॥ इह बारी ॥ २ ॥ ४ ॥ ६ ॥ टोडी महला ५ ॥ रसना गुरा गोपाल निधि

**逐渐逐渐逐渐被逐渐逐渐** 

( 9 89 ) रक्त के के के के के कर सहजु रहसु मनि उपित्रको सगले दख पलाइस ॥ सांति गाइग जो मागहि मोई मोई पावहि सेनि हरि ने खुटहि मत्रजलु जगतु मन्ग दुहहू बीचारिक्रो खोजन नत गोबिंट दाम श्रविनामी खेम चाहहि जे मिमरि रानक यदा ४ ॥ १०॥ टोडा महला ४ ॥ निद्कृ गुर किरपा ते

> न प्र4 मए दक्ष्याला सित के बार्ग्य सिरु काटिओं ।। काल जाल जम्र खाहिन सार्के सचका पंथा

> > खिन मीतिर अपना कीमा पार्श्या ॥

खात खरचत किह्न निख्टत नहीं गन रतनु धनु

रहाउ ॥ तीने ताप निवारणहारा दुख हंता

विषतुन कोऊ लागै जाकी प्रभ भागै भरदासि ॥

पंथा थाटियो।।

खाटिओ ॥ १

स्रव रासि

. \$

निगम् कई जुन नानक सम्र देखें लोक सबादया।। २॥ ६ भ ॥ किरपन तन मन किल्जिल मरे ॥ साध हरे ॥ 8 অনিক षरि सम्रामी ढाकन कउ 110 Ш रहाउ ।। ञाही करे ॥ जिस बोहिय तिस छटकत थाम न ब्रागधे खोटे सींग खरे ॥ १ ॥ गली सैल उठावत ही है घरे ॥ जोरु सकति नानक किछ नाही प्रम राखह परे |। २ ॥ ७ ॥ १२ ॥ टोडी महला ४ ॥ इरि के चरन कमल पिचाउ ॥ काढि बुठारु पित गात हेता बाउलपु हरि को नाउ॥ १॥

बैद नाराय्य करव्यकारण अन एक ॥ बाल प्रिय पूरन सुखदावा नानक हि हिर टेक ॥ २ ॥ = ॥ १३ ॥ ट्रोडी महला ४ ॥ हि हिर नाह मदा गद जापि ॥ घारि क्षत्रुज्ञहु पारम्बस सुआसी वसदी कीनी आपि॥ १ ॥ शहाउ ॥ जिनकें में किरि तिन ही सम्बाले विनसे सोग मंताप ॥ हाथ देह राग्ने जन अपने हिर होए माई पाय ॥ १ ॥ जीअ जैन होए मिहरचाना दया घारी हिर नाय ॥ नानक सानि परे दुल मंजन जाका यह परनाय ॥ २ ॥ ६॥ १४ ॥ टोडी महला ४ ॥ स्वाली मानि परिमो दायरि ॥ कोट अपराय मंडन के दाते तुम बिजु करवारे ॥ १ ॥ शहा का विज्ञ व्यवस्था ॥ स्वाली करवारे ॥ सो दायरि स्वाली ॥ कोट अपराय मंडन के दाते तुम बिजु करवारे ॥ १ ॥ शहा साम सोजन के जा वह पायरि माहला थ

THE TENED TO THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK रचि बंधि हारे ॥ १ ॥ चरन कमल संगि श्रीति मनि लागी सुरि जन नानक अनद करे हरि जपि जपि 'सगले रोग मिले पित्रारे ॥ निवारे ॥ २ ॥ १० ॥ १५ ॥ टोडी महला ५ घरु ३-चउपदे सितगुर प्रसादि ॥ हां हां लपिटश्रो रे मुद्दे कछ न थोरी ।। तेरो नहीं स जानी मोरी ।। रहाउ ॥ त्रापन राम न खिनुत्रा ॥ जो पराई सु त्रपनी मनुत्रा ॥ १ ॥ नामु संगी सो न बसाइश्रो ॥ छोडि जाहि वाह चितु लाइश्रो ॥ २ ॥ सां संचित्रो तोसा नही पाइत्रो ॥ तिसाइओ ॥ अंमृत जित भुख नाम्र कूपि परिश्रा ॥ गुर प्रसादि नानक को तरिया ॥ काम क्रोधि मोह ४ ॥ १ ॥ १६ ॥ टोडी महला ५ ॥ हमारै एकै हरी हरी ॥ आन त्रवर सिञाणि न करी ॥ रहाउ ॥ वडें भागि गुरु अपना पाइओ गुरि मोक उहिर नामु दङ्गइत्रो ॥ १ ॥ हरि हरि जाप ताप नेमा ॥ इरि हरि धित्राइ कुसल सभि खेमा ॥ २ ॥ श्राचार विउहार जाति हरि गुनीत्रा ॥ महा अनंद कीरतन हरि सुनीत्रा ॥ ३ ॥ कह ठाकुरु पाइत्रा ॥ सभु किञ्च तिसके गृह नानक जिनि श्राहत्रा ॥ ४॥ २॥ १७॥ टोडी महला ५ घरु ४ दुपदे त्रों सितगुर प्रसादि ॥ ' रूड़ो मनु हरि रंगो लोड़े ॥ गाली हरि नीहु न होइ ॥ रहाउ । हउ हुदेदी दरसंन कारिण बीथी बीथी पेखा ॥ गुर मिलि भरमु गवाइत्रा हे ॥ १ ॥ इह बुधि पाई मै साधू कंनहु लेखु लिखित्रो धुरि माथै।। इह विधि नानक हरि ॥ टोडी महला गरबि 11 2 = ¥ 11 11 7 11 8 गहिलड़ो मृइड़ो हीओ रे ॥ हीओ महराज री माइओ नियाई मुहि फाकियो रे ॥ रहाउ ॥ घणो मणो सद लोइ बिन लहरा केंट्रे पाइत्रो रे ॥ महराजरो गाथु वाहू सिउ **लुम**डिश्रो निहभागड़ो भाहि संजोइत्रो रे ।। १ ॥ सुणि मन सीख साध जन सगलो थारे सगले प्राछत मिटिओ रे ॥ जाको लहराो महराजरी गाठड़ीओ जन नानक गरभासि न पउड़िओं रे ॥ र ॥ र ॥ 11 38

टोडी महला ४ घरु ४ दुपदे

॥ ऐसी मुनु मेरो प्रभ जी कीन ॥ यों सतिग्रर प्रसादि ॥ पंच दोल ऋरु ऋहंरोग इह तन ते सगल दूरि कीन !! रहाउ मेर ही आर्रे वंधन तोरि छोरि विखित्रा ते गर को सवद गृहिओ मोहि बीचारिश्रो प्रेम केछ न बीच खोए अनद भीन ॥ १ ॥ पेखित्रो सालनु पाट इरखे पतीन ॥ तिमही को गृह सोई प्रभु नानक सो १ ॥ २० ॥ टोडी महला ४ ॥ माई मेरे निरमल है प्रीति ।। एही करम धरम जप एही राम नाम मोर जीवन देखन दरसन धन हरि मै चपने घाट तोषा संगि मोर मन प्रमादि निरमस मंत मर सत ॥ विमरि विवरि के मीत ॥ २ । २ ॥ 11 35 ।। विसक नदी निमख प्रान मेरे त्रीतम खोवह भगत कड पूरन दान ॥ रहाउ । सरम मोटि श्रमृत सञ्जान ॥ राइ नाम इमटि धारह प्रभ मान ॥ १ ॥ चाठ जस पहर रसना तेरी सर्राख जीयन के पूरि अधावहि समस्थ कान ॥ सदा सदा नानक कुरवान ॥ २ ॥ ३ ॥ २२ टोडी महला 11 तेरे पग की धृरि ।। दीन दहआल प्रीतम मन मोहन ॥ दहदिस रवि रहिया परि n रहाउ श्रंतरजामी सदा क्ष्मिरि ॥ जो तमरा जस गायहि करते से कपहुन मरते मृरि ॥ १॥ घंध वंध विनसे माहका के मिटे विसर ॥ शुख संपति मोग इस जीअ के बिन हरि नानक जाने ॥ २॥ ४॥ २३॥ टोडो म० ५ ॥ माई मेरे मन की पिश्रास ॥ इक खिल रहि न सकउ बिन श्रीतम दरसन देखन कउ धारी श्रास ।। रहाउ ।। सिमरउ नाम निरंजन करते मन तस परन पारब्रहम सखदाते अविनासी विसल जाको जास ॥ १ ॥ संत प्रसादि मेरे पूर मनोरय करि किरपा मेटे गुण तास

流水环 水环水水水水水水水水水水水水水水水水 ।। सांति सहज सुख मनि उपजित्रो कोटि सूर नानक परगास ॥ २ ॥ ४ ॥ २४ ॥ टोडी महला ४ ॥ हिम हिर पतित पात्रन प्रान मान सुखदाता श्रंतरजामी मन को भावन ॥ रहाउ सुंदरु सुषड् चतुरु सभ वेना रिट दाम निवास भगत गुन गावन निरमल रूप श्रनूप सुत्रामी करम भूमि बीजन सो खावन विसमन विसम भए विममादा आन न बीत्रो द्यर रसना सिमरि सिमरि जसु जीवा नास्क दाम सदा बलि जावन २ || ६ || २५ || टोडी महला ५ || माई माइआ छलु ।। तुण की अगनि मेघ की छाइत्रा गोविद भजन विनु हड़ का जलु ॥ रहाउ ॥ छोडि वहु चतुराई दुइ कर जोड़ि साध मिंग चलु ॥ सुत्रामी श्रंतरजामी मानुख देह का इहु ऊतम फलु ॥ ? साधू जन भागहीन समभत नही खलु ॥ प्रेम बखित्रान करत भगति राचे जन नानक हरि सिमरनि दहन गए मल ॥ २ ॥ २६ ।। टोडी महला ५ ।। माई चरन गुर मीठे ।। वडै परमेसरु कोटि फला दरसन गुर डीठे ॥ रहाउ ॥ गुन गावत अविनासी काम क्रोध विनसे मद ढीठे ।। असथिर भए मरन बाहुरि नही पीठे ॥ १ ॥ बिनु हरि भजन रंग रस दइत्राल जाने सिम भूठे ॥ नाम पाइश्रो रतन् नानक नाम विहून चले समि मुठे ॥२॥=॥२७ ॥ टोडी महला ५ ॥ साघ संगि हरि हरि नामु चितारा ॥ सहजि होंने दिनु राती अंकुरु भलो हमारा ॥ रहाउ ॥ गुरु पूरा भेटिया रडभागी जाको श्रंतु न पारावारा ॥ करु गहि काढि लीश्रो जनु अपना विखु सागर संसारा ॥ १ ॥ जनम मरन काटे गुरवचनी बहुड़ि न दुआरा ॥ नानक सरनि गही सुआमी की पुनह ॥ ६ ॥ २८ ॥ टोडी महला y 11 मन को सुखु ।। कोटि अनंद राज सुखु भुगवै हरि सिमरत विनसे ॥ १॥ रहाउ ॥ कोटि जनम के किलविख नासहि सिमरत पावन तन मन सुख ॥ देखि सरूपु पूरनु भई आसा दरसनु भेटत उतरी ।। १ ।। चारि पदार्य असट महा सिधि कामधेनु पारजात हिर हिर रुखु ।। नानक सरिन गही मुख सागर जनम मरन फिरि गरभ न धुखु ॥ २॥ **张张宏宏宏宏宏宏 张宏宏宏宏宏宏** 

१० ॥ २६ ॥ टोडी महला ५ ॥ हरि हरि चरन रिंदै उरधारे ॥ सिमरि सुआमी सतिगुरु अपूना कारज सफल इमारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पुन दान पूजा परमेसर हरि कीरति तत बीचारे ॥ गन गावत अतल सख पाइश्रा ठाकर श्चनम् अपारे ॥ १ ॥ जो जन पारब्रहमि अपने कीने तिन का बाहरि कछ न बीचारे ।। नाम रतन सुनि अपि अपि अीवा हरि नानक कंठ मस्तरे ॥ २ ॥ ११ ॥ ३० ॥ टोडी महला ह ओं सतिगुर प्रसादि ।। ।। कहउ कहा अपनी अधमाई ।। उरिक को कि कामनी केरस नह कीरति प्रभ गाई ॥ १॥ रहाउ ॥ जग भृठेकड साचु जानिकै ता सिउ रुचि उपजाई ॥ सिमरिश्रो नही कवह होत ज संगि सहाई ॥ १ ॥ मगन रहिश्रो माइत्रा महि निसि दिन छटी न मनकी काई ॥ कहि नानक अब नाहि ध्यनत गति निज हरिकी सरनाई॥ २ ॥ १ ॥ ३१॥ टोडी पाणी भगतां की १ क्रो सतिगर प्रसादि ।। कोई बोलै निरवा कोई बोलै दरि ॥ जल की माञ्चनी चरै लज़रि॥ १॥ कांड रे बकदाट लाइक्रो ॥

को को न बैकुठि यए ॥ २ ॥ र ॥ रीनि छंदे खेलु आहे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रुंमार के घर हांडी आहे राज के घर सांडो मो ॥ यामन के घर रांडी आहे राज के घर सांडो मो ॥ यामन के घर रांडी आहे रोडी सांडी हांडीमो ॥ १ ॥ नावीए के घर हांगु आहें में सर मार्थ सींगु या ॥ देवल मचे लींगु आहें लीगु सीगु होगु मो ॥ २ ॥ तेली के घर रोडु आहें लोगल मघे चेल गो ॥ माली के घर केल आहें केल चेल तेल गो ॥ ३ ॥ संतों मघे गोविंद आहें पोकल मघे निमाम गो ॥ नाने मघे राष्ट्र आहें राम सिमाम गो ॥ नाने मघे राष्ट्र आहें राष्ट्र आहें राम सिमाम गो ॥ माले पर साम सिमाम गो ॥ नाने मघे राष्ट्र आहें राष्ट्र आहें राष्ट्र सिमाम गो ॥ नाने गो ॥ माले सिमाम गो ॥ नाने मघे राष्ट्र आहें राष्ट्र सिमाम गो ॥ नाने मघे गो ॥ नाने मघे गो ॥ नाने मघे गो ॥ नाने मघे गो ॥ नाने मघे गो ॥ नाने गो ॥ नाने मघे गो ॥ नाने मघे गो ॥ नाने गो ॥ नाने गो ॥ नाने गो ॥ नाने मघे गो ॥ नाने 
2525252

रागु चैराड़ी महला ४ घरु १ दुपदे

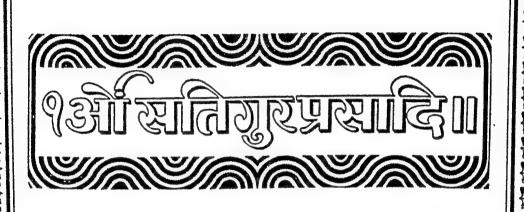

रिधि हरिनाम वुधि सिधि सुख ॥ सुनि मन श्रकथ कथा पावहि भजु गुरमति हरि राम ॥ १ नाना खिश्रान ॥ रहाउ राम गावहि पुगन जसु संकर दरसन राम H खट तेतीस धिश्राइश्रो नही जानिश्रो हरिं मरमाम जेत गण गंध्रव जसु गावहि गावत उपाम सभ ॥ वैराड़ी करी हरि जिन कड ते संत भले हरि राम ॥ २ गाइश्रो संत महला मिलि जना जसु मन हरि हरि दानु दिवाइश्रो गुरि सतिगुरि रतनु नीका रतनु हरि ? 11 देवउ जिनि रहाउ सम्र तिसु जन मनु तनु कउ हरि नामु सुनाइत्रो ॥ घनु माइत्रा संपै तिसु देवउ जिनि हरि मीतु मिलाइत्रो ॥ जगदीमरि करी ₹ ॥ खिन्र किंचत कृपा तब हरि हरि हरि हरि ं भेटे धिश्राइश्रो ॥ जन नानक सुआमी कउ हउमै रोगु दुख् गवाइत्रो ॥ २ ॥ २ ॥ वैराड़ी महला ४ ॥ हरि जनु राम नाम गुन गावै ॥

**茲珠 莊琛莊茲 莊莊莊茲莊茲莊茲**茲茲茲茲莊本茲

(199.) the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s जे कोई निंद करे हरि जन की अपना गुनुनगवार्वे॥ १ ॥ रहाउ॥

जो किछ करे स आपे सआमी इरि आपे कार कमावै ॥ इरि आपे ही मति देवें सुम्रामी हरि श्रापे बोलि चुलावे ॥१॥ हरि श्रापे पंच तत विसयारा विचि घात पंच श्रापि पावै ॥ जन नानक सर्तिगुरु मेले आपे हरि आपे कत्यक चकावै ॥२॥३॥ वैराही महला ४॥ जपि

मन राम नाम्र निसतारा ॥ कोट कोटंतर के पाप समि खोव हरि मत्रज्ञ पारि उनारा ।। १ ॥ रहाउ ॥ काइम्रा नगरि वसत हरि सुम्रामी हरि निरभउ निरवैरु निरंकारा।। इरि निकटि यसत कल्ल नदरि न आये

इरि लाधा गुर बोचारां॥ १.॥ इरि आपे साहु सराफ रतनु हीरा इरि आपि की आ पासारा ।। नानक जिल्ला कुपा करे स हरिनाम विहासे सो साह सचा वराजारा॥२॥४॥ बैराही महला ४॥ अपि मन हरि निरंजत निरंकारा।। सदा सदा हरि धिमाईऐ सुखदाता जाका श्रंत न पाराचारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अयन्ति कंट महि उरघ लिव लागा

इरि राखे उदर मंभारा॥ सो ऐमा इरि सेबहु मेरे मन इरि श्रंति छडावराहारा ।। १ ।। जाकै हिरदें बसिया मेरा हरि हरि तिस जन कउ करह नमसकारा।। हरि किएमा ते पाईपे हरि जप नानक श्रधारा ॥ २ ॥ ४ ॥ वैराही महला ४ ॥ जपि मन हरि हरि नाम् निव धिब्राहः।। जो इछिंद्रे सोई फज पार्वेद्व फिरिटल न लागे ब्राहः॥१॥ रहाउ।। सो जप्र सो तप्र सा अत पूजा जितु हरि थिउ प्रीति लगाइ।।

वित हरि शीवि होर शीवि सम ऋठी इक खिन महि विसरिसम जाड़ ।। १ ।। त वेश्रंत सरव कल परा किछ कीपति कही न जाड़ ॥ नानक सरिए तम्होरी हरि श्रीत भावे विवे छडाइ ॥ २ ॥ ६ ॥ राग बैराडी महला ५ घर १ १ त्रों सितगर प्रसादि ॥ संव जना मिलि हरि जम गाइक्रो ॥

कोटि जनम के दख गवाइस्रो ॥१॥ रहाउ ॥ जो चाहत सोई मनि पाइत्रो ॥ करि किरपा हरि नामु दिनाइओ ॥ १ ॥ सरव सरव हरि नामि वडाई॥ गरप्रसादि नानक मति पाई॥२॥१॥७॥

## के के के के के के के के कि कि के कि के के के के के के के के के के के के

रागु तिलंग महला १ घरु १

तो पेसि दर गास कुन करतार - [] गुफतम यक अरज हका दुनीश्रा मुकामे फानी वे ऐव कवीर करीम त परवदगार - 11 8 11 अ जराई ल हेचि गिरफतह दिल दानी ॥ मम सर मृह तहकीक दिल नेस विरादरां पिमर पदर जन १ ॥ रहाउ

चं सवद दारद दसतंगीर ॥ श्राखिर विश्रफतम कस न २ ॥ सब रोज गसतम दर हवा करदेम वदी खिश्राल ॥ गाहे न नेकी ई' चिनी अह्वाल ॥ ३ ॥ बदबखत हम चु बखील कार करदम मम

तकवीर

भउ तेरा भाग खलड़ी मेरा

11

的安安安安安

गाफिल वे नजर वेवाक ॥ नानक बुगोयद तेरे जनु तुरा पाखाक ॥ ४ ॥ १ ॥

तिलंग महला १ घरु २

१ औं सतिगुर प्रसादि ॥

मै देवाना भइत्रा अतीत ॥ कर कासा दरसन भ्रव ॥ दरसन की करउ समाइ ॥ मागउ नीता नीत ॥ १ - 11 तउ मै दरि मागतु भीखित्रा पाइ ॥ रहाउ ॥ केसरि कुसम मिरगमै -11 \* जोति सरवे चंदन भगता इनेही सरीरी हरगा चढणा ॥ करगा ॥ २ ॥ घिश्र पट भांडा कहै न कोइ ॥ निवे रहे लिव लाइ ॥ नानक तिन नामि वरन

दरि भीखित्रा पाइ॥३॥१॥२॥

तिलंग महला १ घरु ३

१ अों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ इह लीतड़ा पिञ्चारे तनु पाहिश्रा लिव माइआ

रंगाए ।। मेरे कंत न माबै चोलड़ा पिग्रारे किउ धन सेजे जोड़।। १ ।। इंड कुरवाने जाउ मिहरवाना हंउ कुरवाने जोउ।। हंउ कुरवाने जाउ तिना के लैनि जो तेरा नाउ ॥ लैनि जो तेरा नाउ विना कै हंउ सद क़रवानै जाउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काइचा रंङिण जे थीएे पित्रारे पाईएे नाउ मजीठ ॥ रंङिण वाला जे रंहैं साहियु ऐसा रंगुन डीठ ॥ जिन के चीले रतड़े पित्रारे कंत तिना कै

पासि ॥ धृदि तिना की जे मिलै जी कहु नानक की अरदासि ॥ ३ श्रापे साजे श्रापे रंगे आपे नदरि करेड ही सबेह ॥ ४ ॥ 8 ॥ ३ ॥ तिलंग 11 \$

करेडि 11 आपनसे इस्म किया दुढेहि न मायोहि ॥ सह नेहै घन कंपलीए बाहरू देहि सलाईमा नैसी मात्र का करि सीमारी ॥

सोहागिख जाखीए लागी जा

सह घरे विश्वारो ॥ १ ॥ इत्राणी वाली किथा करे जा घन कंत न भावे ॥ करख पलाइ करे बहुतेरे सा न पार्वे ॥ विका करमा किछ पाईथे नाही जे बहुतेरा ब्रहंकार की माती माइया माहि समाची बादी मई कामिया इमाणी Ħ प्रस

पाईऐ सोहागणी वाहै किनी बाती सह ॥ जो करें सी भत्ता हुकश्च चुकाईऐ ॥ जाक तउ घरवी चितु लाईए ॥ सह कहै सा कीजै तन पेसा एव कहि सोहागगी भैंगो इसी गवाईऐ ता सह पाईऐ ॥ ३ ॥ ऋषु पाईऐ कैसी चउरु

कामिख दिन लेखें नउनिधि आपरो सा सीहागणि सा श्रहिनिमि माती माइ सरूप विचलिए कडीऐ सियाची ॥ सदरि मे त्रावें खसम ॥ जैसी की बाखी तैसहा वे लालो ॥ पाप की जंज ले कागलह घाइमा

दात वे लालो ॥ सरम् धरम् दुइ छपि खलोए ऋडू फिर परधात वे लालो ॥ काजीमा बामणा की गलि यकी अगदु पहें सैतातु वे लालो ॥ मुसलमानीमा कतेना कसट महि करिं सुदाई वे लालो ॥

होरि हिदवाणीत्रा एहि भी लेख लाइ वे लालो।। खुन के सोहिले गावीत्रहि नानक रतु का कुंगू पाइ वे लालो ।। १ ।। साहिव के गुगा नानक गावे मास पूरी विचि आखु मसोला ॥ जिनि उपाई रंगि रवाई वैठा वेखे विख इकेला ॥ सचा सी साहित्र सच्च तपावसु सचड़ा निश्राउ करेगु मसोला ॥ काइश्रा कपड़ तुकु हुकु होसी हिद्सतान समालसी योजा ॥ अवनि अठतरै जानि सतानवै होरु भी उठसी मरद का चेला ॥ सच की वाणी नानकु त्राखे सच्च सुणाइसी सच की बेला॥२॥३॥४॥ तिलंग महला ४ घर २ १ श्रों सतिगुर प्रसादि॥ सभि श्राए दुकमि खममाहु हुकिम सम वरतनी ॥ सचु साहिबु साचा खेलु सभु हरि धनी ॥ १ ॥ सालाहिहु सचु सभ ऊपरि हरि धनी ॥ जिसु नाही कोइ सरीकु किसु लेखें हउ गनी ।। रहाउ ।। पउगा पागी घरती त्र्याकासु घर मंदर हरि वनी ।। विचि वरते नानक आपि भूठ कहु किआ गनी ।:२॥ १ ॥ तिलंग महला ४ ॥ नित निहफल करम कमाइ बफावें दुरमती ग्रा।। जब त्रार्णे वलवंच तव जागौ जगु जितीत्रा॥ १ ॥ ऐसा बाजी सैंसारु न चेर्त हरि नामा॥ खिन महि विनसे सभु भूठु मेरे मन विश्राइ रामा ॥ रहाउ ॥ सा वेला चिति न त्रावें जितु त्राह कंटक कालु ग्रसे ।। तिसु नानक लए छडाइ जिसु किरपा करि हिरदै वसै ॥ २ ॥ २ ॥ ७ ॥ तिलंग महला ५ घर १ १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ खाक नूर करदं आलम जिमी दरखत त्राव पैदाइसि दुनीश्राइ ॥ श्रसमान खुदोइ दुनींग्रा ख़रंदनी चसम दीदं मुरदार गाफल फनाइ ॥ गैवान हैवान हवाइ हराम क्रसतनी मुरदार यखोराइ ॥ दिल कवज कवजा कादरो दोजक सजाइ ॥ निश्रामति मिल क अजराईल बिरादरा दरबोर खानाइ II वसतनी तब चिकारे बिदोइ ॥ ३ ॥ हवाल मालूगु श्रलाह ॥ बुगो नानक ऋरदासि पेसि दरवेस बंदाह 11 तिलंग घरु तुधु विनु दुजा नाही २ महला प्र ॥ तू करतारु करहि सो होइ ॥ तेरा तेरी मनि टेक जोरु

张帝的| 也还是我还是我还没有我的

है तु है तु होवनहार

सिमरि जन

तेरी टेक

दातारु

11

दख नाहि

सोइ

जपि नानक एक ॥ १ ॥ सम ऊपरि पारबहस्र

ऊच आपार ॥ जो तथ सेनहि तिन मउ

नानक गुरा गाहि ॥ २ ॥ जो दीसे सो वेरा

वेरा आधारु ।। रहाउ ॥

गोरिंद अनुष ।। सिमरि सिमरि

।। जिनि जिपमा तिस कउ बलिहार संगि तरे संसार ।। कडु नानक प्रभ लोचा पूरि ।। संत जना की बाह्यउ पृरि ।। ४ ।। २ ।। तिलंग महत्ता ५ घरु ३ ।। मिहरवानु साहिबु मिहरवानु ।। साहित मेरा मिहरपात । जीव्य सगल कउ देह दान ।। रहाउ ॥ तू काहे डोलिंह प्राचीत्रा हुधु रालैगा सिरजग्रहारु ॥ जिनि पैदाइसि त कीत्रा सोई देह श्राघार ।। १ ।। जिनि उपाई मेदनी सोई करदा सार ।। घटि घटि मालङ्क दिला का सचा परवदगारु ।। २ ।। कुदरित कीम न जाखीए वडा वेपरवाह ।। करि वंदे त्यंदगी जिचर घट महि साह ।। ३ ॥ त्समरथु अक्यु अगोचरु जीउ पिंड तेरी रामि ॥ रहम तेरी सख पाइमा सदा नानक की अरदासि ॥४॥३॥ तिलंग महला ५ घर ३ ॥ करते कदरती असताक ॥ दीन दनीका एक तुरी सम खलक ही ते पाक ।। रहाउ ।। खिन माहि थापि उधापदा श्राचरज तेरे रूप जाएँ चलत तेरे अधिवारे महि दीव ॥ १ ॥ खुदि खसम खलक जहान बलह दिनसु र गि ਭਿ यमधे н রঘ बंदे जिस ।। अजराईल वेस यारु तेरे देखहि The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s सगले स्रव तेरा फिलहाल सच नाउ ॥ गाउ ॥ ४ ॥ ४ ॥ तिलंग एक 丑 मीगं दानां दिल सोच ॥ ग्रहवते मनि तनि बसै रहाउ ॥ दीदने दीदार साहिब परपदगार त रादि खसम् वडा दस्तगीरी देहि हिलापर तुडी त्री एक 11 करतार करगा खालक नानक तेरी टेक ॥ २ ॥ ४ तिलंग महला १ चों सतिगर प्रमादि ॥ तिनि देखिमा किया कहीए

医武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武武 आपे जागे करे आपि जिनि वाड़ो है लाई ॥१॥ राइसा पिआरे का राइसा जितु सदा सुखु होई ॥ रहाउ ॥ जिनि रंगि कंतु न रावित्रा सा पछो ताणी ॥ हाथ पछोड़ें सिरु धुणै जब रैं णि विहाणी ॥ २ ॥ पछोतावा ना मिलें जव चूकेंगी सारी ।। ता फिरि पित्रारा रावीए जव त्यावैगी वारी ।। ३ ।। कंतु लीआ सोहाग्णी में ते वधवीएह।। से गुंण मुभी न आवनी कै जी 4 दोसु धरेह ।। ४ ।। जिनी सखी सह राविश्रा तिन पूछ्उगी जाए 的现在分词 लगउ वेनती करउ लेउगी पंथु वताए।। ५ ॥ दुकमु पञ्चाणै नानका भउ लावें ॥ गुण कामण कामणि करें तउ पित्रारे कउ पावे ॥ ६ ॥ विलि रहिआ मिलिश्रा कहीऐ जो दिलि मिलिञ्रा स्र जे बहुतेरा लोचीए बाती मेलु न होई।। ७ ॥ धातु मिलैं फुनि धातु लिय लिये कउ धावे ॥ गुरपरसादी जागीए तउ अनमउ पाये ॥ = ॥ पानावाड़ी होइ घरि खरु सार न जागी ॥ रसीत्रा होवै मुसक का तव 的形式 पछाएँ।। ६॥ अपित्रो पीवै जो नानका अमु अमि समावै ॥ सहजे सहजे मिलि रहे अमरा पदु पार्वे ॥ १० ॥ १ ॥ तिलंग महला ४ ॥ सुगाईस्रा ॥ वलिहारी मीति गुर कहागाीत्रा गुरि वलि जाईऋा मिल्ल गुरसिख ऋाइ मिल्र 8 11 ऋाइ H त्र के पित्रारे ॥ रहाउ ॥ हरि के हरि भावदे गुग् सं गुरू ते पाए ॥ जिन गुर का भागा मंनित्रा तिन घुमि घुमि जाए वारी विद्यारा देखिया तिन कउ हउ 11 की कीती चाकरी तिन हरि वलिहारी ॥ ३ ॥ हरि सद ते पाईऐ सेवा निसतारा ॥ ग्रर गुरम्रखि 11 免税税 धिस्राइदे ते तिन नाम जन परवाना नानकु कुरवाना ॥ हरि तेरी वारिश्रा सदा ų ॥ सा सदा भावै पित्रारा सेवदे जो गुरमुखि हरि प्रभ H फलु पावै ॥ ६ ॥ जिना हरि सेती पिरहड़ी जीश्र तिना प्रभ नाले ॥ जीवदे हरि जपि पित्रारा समाले नाम्र जिन सेविश्रा तिन घुमि गुरमुखि पित्रारा कउ जाइश्रो ऋोइ छटे परवार सिउ सभु जगत छडाइग्रा 11 = ॥ गुरि पित्रारे सेवित्रा गुरु धंतु गुरु धंनो ॥ गुरि हरि मारगु दसित्रा वड पुंनो ॥ ६ ॥ जो गुरसिख गुरु सेवदे से पुन पराणी ॥ जनु नानकु 

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

तिन कउ वारिज्ञा सदा सदा कुरवायी ॥ १० ॥ गुरस्रुवि सस्वी सदेलीच्या से आपि हरि माईब्रा ॥ हरि दरगह पैनाईब्रा हरि आपि गाँल लाईब्रा ॥ ११ ॥ जो गुरस्रुवि नाम्रु धिमाइदे

हिर आपि गांल लाईमा ॥ ११ ॥ जो गुरमुखि नामु धिमाहर विन दरसनु दीने ॥ हम तिन के चरमा पत्नालदे धृद्धि घोलि घोलि पीने ॥ १२ ॥ पान मुपारी स्वातीमा मुखि बीड़ीमा लाईमा ॥ हिर्र हिर्म कटे न चेतियो क्षाण कटि चनार्षमा ॥ १३ ॥ जिन हिर्र

हरि कदे न चेतिओ जिम पकड़ि चलाईआ ॥ १३ ॥ जिन हरि नामा हरि चेतिआ हिरदें उरिघारे ॥ तिन जम्रु नेड़ि न आवर्ड गुर सिख गुर पिओरे ॥ १४ ॥ हिरि का नाम्नु निधानु है कोई गुरहाल

सिल गुर (पद्मार ॥ १४ ॥ हार का नाम्नु निषातु है काई गुरक्षाल जाएँ ॥ नानक जिन सतिगुरु मेटिका रंगि रलीका माणै ॥ १४ ॥ सतिगुरु दाता कालीए तुसि करे पसाक्रो ॥ इउ गुर विटड्ड् सद वारिका जिनि दिस्हा नाक्रो ॥ १६ ॥ सो धंतु गुरू सावासि है इरि देह सनेहा ॥ इउ वेखि वेखि गुरू विगसिका गुर सिनगुर देहा ॥ १७ ॥ गुरू रसना अंमृतु वोलदी हरि नामि मुहाबी ॥ जिन

हैं हरि देह सनेहा ॥ इउ वेखि वेखि गुरू विगसिका ग्रुर सिनगुर देहा ॥ १७ ॥ ग्रुर रसना अंशृत बोलदी हरि नामि सुहावी ॥ जिन हीं सुणि सिखा गुरू मंनिका तिनो सुख सम जावी ॥ १८ ॥ हरि का मारगु कालीए कहु कितु विधि जाईए ॥ हरि हरि तेरा नासु है हरि खासु ले जाईए ॥ १६ ॥ जिनि गुरसुखि हरि कागिधिका से साह यह दाणे ॥ इउ सतिगुर कउ सद वारिका गुरवचनि समाये ॥ ३४ २० ॥ तु ठाकुरु तु साहिबो तु है मेरा मीरा ॥ तुषु मावै तेरी

पंदगी तु गुर्णी महीमा ॥ २१ ॥ आपे इति इक रंगु है आपे बहुरंगी ॥ जो तिसु आर्वे नानका साई यस चंगी ॥ २२ ॥ २ ॥ तिसंगमहला ६ काफी

Ö

000000

१ क्रों सिविगुर प्रसादि ॥ चेवना है तउ चेव से निति दिन महि प्रानी ॥ दिन्न छिन्न कपढ़ि न गामही मृस्त कपिकाना ॥ भूटी सहाउ ॥ इति गुन कपढ़ि न गामही मृस्त कपिकाना ॥ भूटी सालचि साभि के नद मरनु पछाना ॥ १ ॥ क्रजह कछु विगरिको नदी जो प्रम गुन गार्च ॥ कडु नानक विद मजन ने निरमि पट्ट, पार्च ॥ २ ॥ १ ॥ निसंग महला ह ॥ जागि सेहु र मना जागि सेहु क्दा गाफ्ज सोक्ष्मा ॥ जो तनु उपनिक्षा संग् (ी सो मी सीग न

हैं। होरमा ॥ १ ॥ रहाउ॥ मार्च पिता गुरु वेष बन हितु जा विउ क्षीनो ॥ हो बीउ हुटिमो बन देह वे बारि भगनि महिदीना ॥ १ ॥ बीवत लग हो कि 李本本本本本本本本本本本本本本本本本 **然市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** विउहारु है जग कउ तुम जानउ ॥ नानक हरि गुन गोह लै सभ सुफन समानउ ॥ २ ॥ २ ॥ तिलंग महला ६ ॥ हरि जसु रे मना गाइ लैं जो संगी है तेरो ॥ अउसरु बीतिश्रो जातु है कहिओ मानि लै मेरो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संपति स्थ धन राज सिउ ऋति लगोइश्रो ॥ काल फास जन गलि परी सभ्र भइश्रो पराइश्रो ॥ १ ॥ जानि चुिक के वावरे ते काजु विगारिश्रो ।। पाप करत नही नह गरचु निवारित्रो ॥ २ ॥ जिह विधि गुरि उपदेसित्रा सुतु रे माई ॥ नानक कहतु पुकारि कैं गहु प्रभ सरनाई ॥ ३ ॥ ३ ॥ तिलंग वाणी भगता की कवीर जी १ ओं सितगुर प्रसादि ॥ वेद कतेव इफतरा भाई दिल न जाइ ॥ दुकु दमु करारी जउ करहु हाजिर हजूरि खुहाइ ॥ १ ॥ चंदे खोजु दिल हिर रोज ना फिरु परेसानी माहि

इह जु दुनीत्रा सिहरु मेला दसतगीरी नाहि ॥१॥ रहाउ ॥ दरोगु पड़ि

मित्राने सित्राम मूरति नाहि ॥ २ ॥ त्रसमान म्याने लहंग दरीत्रा

३ ॥ श्रलाह पार्क पाक है सक करउ जे दूसर होइ ॥ कवीर करम्र

करीम का उहु करें जाने सोइ।। ४।। १।। नामदेव जी।। मै अंधुले

इज्रि दिर पेसि तू मनीं ॥ १ ॥ दरीआउ तू दिहंद तू विसीआर त

धनी ॥ देहि लेहि एकु तूं दिगर को नही ॥ २ ॥ तूं दानां तूं बीनां

मैं बीचारु किन्ना करी।। नामे चे सुन्नामी वलसंद तू हरी।। ३॥१॥

बुगोई ॥ १ ॥ खुब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल ॥ द्वारिका नगरी काहे

पातिसाह सांवले बरनां ॥ ३ ॥ असपित गजपित नरह निरंद ॥ नामे

गुसल करदन चुद ॥ करि फकरु दाइम लाइ चसमे जह

यारां यारां खुतिखबरी ॥

क्रजा रफती

के मगोल ॥ २ ॥ चंदी हजार अलम

के स्वामी मीर मुकंद ॥ ४ ॥ २ ॥ ३ ॥

बिल जांउ ॥ नीकी तेरी विगारी आले तेरा नाउ ॥ १

Ш

१ ॥ रहाउ ॥ करीमां रहीमां अलाह तू गनीं ॥ हाजरा

कुजा मेरवी ॥

एकल

हकु

सचु खालकु

मै गरीव मै मसकीन तेरा नाम है

बलि बलि जाउ

द्वारिका

तहा महजूद् ॥

हउ वलि

नगरी रासि

खानां । हम चिनी

पिंद्र ख़ुसी होइ वेखवर वादु वकाहि

की टेक तेरा नाम्र खुंदकारा ॥

\*\*\*

मावन पाती तुपति

**त्र्या सतिनामु करता पुरखु निरभउ निरवैरु** म्रित ऋजूनी सैभं गुर प्रसादि Throsuros रागु छही महला १ चउपदे भांडा **फ**नि होइ 11 दध करम सरित समाइण्र त एको नामा अवरि जपह ईटी द्वायि करह फ़ुनि नेत्रड नीद कामा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इह मन न कारी ॥ रसना नामु जपहु तब मधीऐ इन विधि अमृत पानह

पूजा प्राथ सेनक जे सेवे इन्ह विधि साहित रवतुरहै॥ ३ कहाँद कहे कहि जानहि तुम सरि अन्तर न कोई ॥ भगतिहीस नानक जन जेंगे हर सालाही सचा सोई ॥ ४ ॥ १ ॥ सदी महला १ घरु २ १ औं सतिगर शसादि ॥ श्रवरि वसी न बाहरि जाइ ॥ अमृतु छोडि काहे विखु खाइ ॥ १ ॥ ऐसा विकानु जवहु मन मेरे होवह चाकर साचे केरे गित्रानु п 8 ॥ रहाउ ॥ धिमात् । बांधनि बांधिया सम् जगु भने ॥ २ ॥ सेवा करे सुचाकरु होइ॥ जलि यलि महीयलि रवि रहिमा सोइ ॥ ३ ॥ इम नही धरो धरा नहीं कोड़ ॥ प्रयानि नानक तारे सोड़ ॥ ४ ॥ १ ॥ २ ॥

**जित्** सवसरि नावणु

२ ॥ मन सपद

Gi

※安庆法法 法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法 सही महला १ घरु ६ १ ओं अतिगुर प्रसादि ॥ उजलु कहा चिलकणा घोटिम कालड़ी मसु ॥ घोतित्रा जूठि न उतरें जे सउ घोवा तिसु H रै ॥ सजरा सेई नालि में चलदिश्रा नालि चलंनिह ॥ जिथे लेखा मंगीऐ तिथै खड़े दसंन ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कोठे मंडप माड़ी आ पासह ढठीया कंमि न त्रावन्ही विचहु संखणीत्राहा ॥ 11 वरो कपडे तीरथ मंभि वसंन्हि ॥ घुटि घुटि ना कही अन्हि ॥ ३ ॥ सिंमल रुखु सरीरु म मैं जन देखि अलंग्हि ॥ से फल कंमि न आवन्ही ते गुगा मै तनि हंन्हि॥ ४॥ अंधुर्ले भारु उठाइआ हूगर वाट बहुतु ॥ अखी लोड़ी ना कितु ॥ ५ ॥ चाकरी स्रा चंगित्राईत्रा **अवर** सिश्राग्राप कितु ॥ नानक नामु समालि तूं वधा छुटहि जितु ॥ ६ ॥ १ ॥ ३ ॥ सही महला ? ॥ जप तप का बंधु बेड़ूला जितु लंघहि बहेला ॥ ना सरवरु ना ऊछले ऐसा पंथु सुहेला ॥ १ ॥ तेरा एका नामु मंजीठहा रता मेरा चोला सद रंग ढोला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साजन चले विद्यारित्रा किउ मेला होई ॥ जे गुरा होवहि गंठड़ीएे मेलेगा सोई मिलित्रा होइ न वीछुँडे जे मिलित्रा होई ।। त्रावागउणु निवारित्रा ॥ ३ ॥ हउमै मारि निवारित्रा सीता है चोला ॥ गुरवचनी फल्लु पाइत्रा सह के त्रांमृत वोला ॥ ४ ॥ नानकु खरा पित्रारा ॥ हम सह केरोब्रा दासीत्रा खसम्र हमारा ॥ ४ ॥ २ ॥ ४ ॥ दही महला १ ॥-जिन कउ भांडी सवारसी ।। सूखी करें पसाउ द्ख विसारसी ॥ सहसा मुले नाहि सरपर ॥ तिना मिलित्रा तारसी 11 8 गुरु आह देवै का नाउ हरि दीखिआ **अंमृत्** सतिगुर भाइ भवहि न भीखिश्रा ॥ २ ॥ जाकउ महलु हजूरि दजे निवै किसु ॥ दरि दरवाणी नाहि मूले पुछ तिसु ॥ छुटै ता कै बोलि साहिव नदिर जिसु ॥ ३ ॥ घले आणे श्रापि जिसु नाही द्जा मतैं कोइ ।। ढाहि उसारे साजि जागौ सम सोइ ।। नाउ नानक बखसीस होइ ॥ ४ ॥ ३ ॥ ४ ॥ सही महला १ ॥ भांडा सोइ जो तिसु मावसी ॥ भांडा अति मलीखु घोता हला न होइसी ॥

张宏宏说话话的话话的话话的话话话话话话话

( ইণ্ড गुरू दुआरें होइ सोम्ही पाइसी ॥ एतु दुआरे घोइ दछा होइसी ॥ मैले हछे का बीचारु व्यापि वरताइसी ॥ मत् को जारी जाइ ऋगे पाइसी ॥ जेहे करम कमाइ तेहा होइसी ॥ अंग्रत हरि का नाउ आणि वरताइसी ॥ चिल्या पति सिउ जनम् सवारि वाजा वाइसी ॥ मागःस कित्रा वेचारा तिह लोक स्रखाइसी ॥ नानक ञ्चापि निहाल समि .. फल तारसी ॥१॥४॥६॥ सही महला १ ।। जोगी होवें जोगवें मोगी होवे खाइ ।। तवीच्या होवें तपु करे तीरिय मिल मिल नाइ !। १ ॥ तेरा सददा सुर्वाजै भाई जे को नहै जलाह ।। १ ॥ रहाउ ॥ सो लुगों जो खटे हो। स्वाइ।। अमै पुछ न होवई जे सहा नीसारी जाह ॥ २ ॥ तैसो जैसा काढीऐ जैसी कार कमाइ ॥ जो 📶 चिति न आनई सो दम्म विरथा जाह ॥ ३ ॥ इह तल बेची वें करी ले को लए विकाह ॥ नानक कॅमि न व्यार्थ्ड जित् तिन नाही सचा नाउ ॥ ४ ॥ ४ ॥ ७ ॥ सही महला १ घर ७ १ औं सतिगुर प्रसादि ॥ जोगून खिथा जागून डंड जोगु न मसम चड़ाईऐ ॥ जोगु न सुंदी मृदि ग्रुडाइऐ जोगु न सिङी वाईऐ ।। अंजन माहि निरंजनि रहीऐ जोग जुगति इव पाईऐ ॥ १ एक इन्द्रिकरि, समसरि जासी कोनी कहीएँ ॥ रहाउ ॥ जोगु न बाहरि मड़ी मसागी जोगु लाईपै । जोग न देसि दिसंतरि मविए जोगु न तीरथि नाईपै HAN जोग जुगति श्रंजन माहि निरंजनि रहीऐ इव वाईऐ त्रदै वरजि रहाईऐ वा सहसा धावतु н ही परचा पाईऐ ॥ सहज धनि लागें घर श्रांजन साहि निरंजनि रहीएँ जीगु जगति इव पाईऐ ॥ ३ ॥ नोनक जीवतिका मरि रहीऐ कमाईपे वाजे वासह वाजै तउ निरमउ п विंडी 00000 पारि माहि निरंजनि रहीपे जोग जगति तउ पार्रिय ॥ = ॥ सदी महला 11 कउथा तराजी 8 वेरो करणु सराफु बुलाना 11 कउग्र पहि

दीलिमा लेग के पहि सल करागा

॥ १ '॥ मेरे

जीउ तेग

७३१

然表表表:表表表表表表:透表表表表表表表表表表表 1 श्रंतु न जागा ॥ तं जल थिल महीश्रलि मिर पुरि लीगा तं श्रापे सरव समागा ॥ 18 १।। रहाउ।। मनु तारांजी चितु तुला तेरी सेव सराफु कमावा ॥ घट 10 भीतिर सो सह तोली इन विधि चितु रहावा ॥ २ ॥ आपे कंडा तोलु 18 तराजी त्रापे तोलगहाणा। त्रापे देख त्रापे वृक्ते त्रापे है वणजीरा ॥ ३।। अंधुला नीच जाति परदेसी खिनु आवै तिलु जावै ।। ता की संगति नानकु रहदा किउ करि मूझा पावै ॥ ४ ॥ २ ॥ ६ ॥ रागु सही महला ४ घर १ मनि राम १ त्रों सतिगुरु प्रसादि ॥ नाम गुर के ॥ सभ आराधिश्रा गुर सबदि मनि इछा तनि गुरू चूका डरु जम के ॥ १ मेरे मन 11 गुगा गात्रह गुरि तुठै हरि परबोधिश्रा पीश्रा 3 राम नाम हरि के मनु ₹सु 11 Si. केरी सतसंगति ऊतम सतिगुर गुग १ ॥ रहांउ ॥ CH हरि प्रभ के ॥ हरि किरपा घारि मेलहु सत संगति हम H जन के ।। २ ।। राम नामु समु है राम नामा रसु गुरमित रसु रस अंमृतु हरि जलु पाइत्रा सम लाथी तिस तिस के ॥ ३ ॥ इमरी गुरु सतिगुरु हम वेचित्रो सिरु गुर के ।। जन नानक नाम्र परिश्रो गुर चेला गुर राखहु लाज जन के ॥ ४ ॥ १ ॥ सही महला ४ ॥ हरु नामु भजित्रो पुरखोतमु समि विनसे दोलद दलघा हरि असथिरु सबदी सेवि मेटिश्रो गुर मरणा ऋति पिरघा ॥ मै नाम राम समघा।। १।। मेरे मन भज्ञ अरिप धरित्रो गुर त्रागै सिरु वेचि लीत्रो मुलि महघा ॥ १ राजे रंग रस माण्हि वितु नावैं पकड़ि खड़े सिन कलघा धरमराइ सिरि डंड लगाना फिरि पछुताने इथ फलघा 11 हरि राखु जन किरम तुम्हारे सरणागति पुरख प्रतिपल्ला देहु सुख़ पावै प्रभ लोच पूरि जनु तुमवा।। ३।। तुन समरथ पुरख संत प्रभ सुत्रामी मोकउ कितीजै दानु हरि वडे निमघा 11 जन सुखु पावे हम नाम विटहु सद घुमघा नाम्र रंखु है हरि महला ४ ॥ हरि नामा हरि रंडु मजीठै स्ही 11 गुरि . तुठै हरि रंगु चाड़िया फिरि बहुड़ि न होवी भंदु ॥

मन दरि राव नामि करि रंडु ।। गुरि तुठै दरि उपदेसिया दरि भेटिया राउ निसंडु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मुघ इत्राखी मनप्रुली फिरि ब्रावण जाणा बंड ॥ इरि प्रभु चिति न आहमो मनि दजा माउ सहलड मैल भरे दहचारीया हरि राखहु अंगी अंडु गुरि नप्रलाइमा समि लाथे किलपिख पंडु ॥ ३॥ इति दीना दीन दहमाल सवसंगति मेलह संह ।। मिलि संगति हरि जन नानक मनि तनि रंडु॥ ४॥ ३॥ छही महला ४॥ इरि इरि कमावहि हिरदा सुघ न होर्छ ॥ बहुतेरे सुपने सुख न होई ॥ १ ॥ गिआनी गुर वितु भगति न होई ॥ कोरैं रंगु कदे न चड़ी जे लोची सञ्च कोई ॥ १ ॥ रहाउ ।। जपुतपु संजम वस्त करे पूजा मनमुख रोगु न जाई।। श्रंतरि रोगु महा श्रमिमाना द्जै भाइ खुत्राई ॥ २ ॥ बाहरि मेल बहुत चतुराई मनुत्रा दहदिसि धावै ॥ इउमै विद्याविद्या सबद न चीन्हें फिरि फिरि जुनी आवे।। ३।। नानक नदरि करे सो वुन्हें सो जुनु नाम विआए ॥ गरपरसादी एको चभौ एकस माहि समाए ॥ ४ ॥ ४ ॥ सदी महला ४ घर २ १ ओं मतिग्रर प्रसादि ॥ गुरमति नगरी खोजि खोजाई ॥ हरि पदारशु पाई ॥ १ ॥ मेरै मनि हरि हरि सांति वसाई ॥ विसना अगनि धुकी खिन अंवरि गुरि मिलिए १ ॥ रहाउ ॥ इति गुण गावा जीवा मेरी माई ॥ सतिगृति नाम् इडाई ॥ २ ॥ इउ इरि प्रम्न पिमारा इढि इढाई ॥ संगति मिलि हरि रसु पाई ॥ ३ ॥ धुरि मसतकि लेख पाई ॥ गुरु नानक तुठा मेलैं इरि माई ॥ ४॥ १॥ ४॥ सही महला ४ ॥ इरि कृपा करं मिन इरि रंगु लाए ॥ गुरमुख इरि इरि

> राती पूरे गुर के सबदि समाखे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि रंग कउ लोचे सम्र कोई ॥ गुरहिल रंगु चल्ला होई ॥ २ ॥ बनम्रिल म्रुग्यु नरु कोरा होई ॥ जे सउ लोचे रंगु न होते कोई ॥ ३ ॥ नदिर करे ता सविगुरु पाने ॥ नानक हरि

समाए ॥ १ ॥ हरि रंगि राता मनु रंग मायो ॥ सदा अनंदि रहं दिन

**亚西亚亚西西西亚亚亚亚亚西西西西西西**亚西西西西 रसि हरि रंगि समावै।। ४ ॥ २ ॥ ६ ॥ सही महला ४ ॥ जिहवा हरि रसि रही अघाइ ॥ गुरमुखि पीचै सहजि समाइ ॥ र ॥ हरि रसु जन चाखहु जे माई ॥ तउ कत त्र्यनत सादि लामाई॥ १॥ रहाउ॥ गुरमति रसु राखहु उरघारि॥ K हरि रसि राते रंगि ग्रुरारि ॥ २ ॥ मनग्रुखि हरि रसु चाखित्रा न जाइ॥ हउमें करें बहुती मिलै सजाइ।। ३।। नदिर करे ता हिर रसु पार्वे।। नानक हिर रसि हरि गुगा गावै ॥ ४॥ ३॥ ७॥ सही महला ४ घर ६ १ औं सतिगुर प्रसादि ॥ नीच जाति हरि जपतिश्रा स्रते पूछ्रहु विदर दासी किसनु पाइ 11 उतरिश्रा घरि जिस्र जोइ हरि की अकथ कथा 11 8 सुनहु भाई जन जितु सहसा द्ख भृख लहि जाइ 8 सभ -11 ॥ रहाउ 11 रविदासु उसत्ति हरि कीरति निमख चमारु करे इक पतित गाइ 11 चारि वरन पए पगि 11 7 11 जाति उत्रम श्राह भडग्रा कहै बुलाइ ॥ छीपा सेती लोक प्रीति हरि लगी खत्री त्राहमरा लीग्रा मुखि लाइ ॥ नामदेउ ३ ॥ जितने भगत हरि अठसठि तीरथ तिन तिलकु कढाई ।। हरि सेवका ग्रस्व परसे जे तिन कउ अनदिन कृपा करे हरि राइ ॥ ४ ॥ १ ॥ ८ । सही हरि आराधिआ जिन कउ धुरि महला ४ ॥ तिन्ही अंतरि लिखतु लिलारा।। तिन की बखोली कोई किया करे जिन श्रंग हरि हरि धिश्राइ मन मेरे मन मेरा हरि करतारा 11 8 11 धिश्राह हरि सभि दख निवारणहारा ॥ १ धुरि ॥ रहाउ के भगति भंडारा बखिश्रा हरि श्रंमृत भगत मुरख होंने . सु उन की रीस करे तिसु हलति 📑 पलति मुद्र कारा ॥ ॥ से हरि नामु पिश्रारा ॥ तिन की सेवा भगत से सेवका जिना पाईऐ पवै जिसु घरि छारा ॥ ३ ॥ सिरि निंदक जागौ बीचारा पीड़ी करह चहु पुञ्जि II जगतगुर नानक ऋादि जुगादि वखीली किनैं न पाइत्रो हिर सेवक भाइ निसतारा 11 ॥ जिथै हरि आराधीएे तिथै २॥ ६॥ सही महला ४ सहाई ॥ गुर कृपा ते हरि मनि वसै होरतु विधि लह्या न जाई ॥ १ ॥ हरि धनु **淡水和 农市 电水水水水水水水水水水水水水** 

संचीए माई ॥ जि इलित पलित हरि होइ सखाई ॥ १ ॥ ग्हाउ ॥ सतसंगती

संगि हरि धनु खटीएे होरथे होरत उपाइ हरि धनु किते न पाई रतने का वापारीमा हरि रतन घतु विहामके॥ कचै के वापारीए वाकि हरि धनु लइमा न जाई ॥ २ ॥ हरि धनु रतनु बोहरु माग्रह हरि धनै नालि श्रंमृत वेले वते हरि मगती लिव लाई ॥ हरि धनु श्रंमृत वेले वते का बीजिश्रा रहे निख़रें खरचि नाही ॥ इलति पलति मिली वडिग्राई 11 ३ ॥ इरि घनु निरमउ सदा सदा इरि घनु अधनी तसकर पाणीए साचा 35 गवाहभा न जाई ॥ इति घन कउ उचका नेहि न लगाई ॥ ४ ॥ साकठी पाप करि के विखिधा संचित्रा तिना इक विख नालि न जाई ॥ इलर्त विचि भए इयह छडकि गृहमा समें पत्ति साकत हरि दरगह होई हरि घन का साहु इरि आपि है संवह जिसनो धन लदि चलाई ॥ इस हिस् धनै का तोटा कदेन आपई सोकी पाई।। ६ ॥ ३ ॥ १० ॥ चही महला ४ ॥ जिमनी रवे सा भगतु सो परवानु ॥ इरि गुग Ō. ध्ये महिमा किछा वरनीये जिसके हिरदे वसिमा हरि 0 U ॥ गोबिंद। युन गाईऐ जीउ लाइ सतिगुरू नालि धिमान 3 おおおおお रहाउ ।। सो सतिगरू सा सेना सतिगर की सफल है पाम निधान ॥ जो दबै माइ साकत कामना अरधि दरगंघ सरेवदे मगिभानु त्रिम नो परवीवि मो निहफल सम 11 होत्री पी सो पावे दरगह मान जो दिन 11 परठीठी बाही कही बाबी मीटदे उनका उत्तरि नाइगा फूटु गुमान Ħ ē जीउ पिंडु मह तेरा तुं अंतरजामी पुरसु मगवानु ॥ दासनिदास फई जन नानक जेडा त कराइहि वेहा 🖪 करी विविधानु ॥ ४ ॥ ४ । ११ ॥ e 01 सदी महला ¥ परु ७ को सरिवर प्रमादि ॥ तेरे क्रदि क्रि गाम ą गाहिच

( ७३५ )

गुणी निधाना ॥ तुमरी महिमा बरनि न साकउ तुं ठोकुर ऊच भगवाना ॥ १ ॥ मै हरि हरि नामु धर सोई ॥ जिंड भार्ने तिंड राख़ मेरं साहिब मैं तुम बिनु अवरु न कोई ॥ १॥ रहाउ ॥ मैं ताणु दीबाणु तू है मेरे 18 सुत्रामी में तुधु त्रागे त्रारदोसि ॥ मैं होरु थाउ नाही जिसु पहि करउ 18 सुख़ तुम ही पासे ॥ २ ॥ विचे धरती विचे पाणी इकते थाइ राखे मन विचि कासट अगिन धरीजें ॥ वकरी सिंघु जिप भ्रम भउ द्रि कीजे ॥ ३॥ हरि की विडिमाई देखह संतह X देवाए ॥ जिउ धरती चरण तले ते निमाशिश्रा माग्र तिउ नानक साध जना जगत आणि सभु पैरी पाए ॥ 8 11 १२ ॥ सूही महला ४ ॥ तुं करता सभु किछु आपे जागहि तुधु पहि त्राखि सुणाईऐ ॥ बुग मला तुधु समु किछु स्मै करे तेहा को पाईऐ ॥ १ ॥ मेरे साहिब तुं अंतर की बिधि जाणहि ॥ बुरा मला तुधु सभु किछु स्भे तुधु भावे तिवे बुलावहि ॥ १॥ रहाउ॥ माइश्रा सरीरु विचि देही हरि कीश्रा मानुख धंधु देवहि इकि मनमुखि मेलि मुख् सतिगुरु तेरा तूं समना का मेरे करते तुधु समना ॥ सभ्र को नदरि ॥ जेही तुं करहि तेहा लेख का नदरी नाही को भेखु ॥ ३ ॥ तेरी विडिमाई तूं है जागिहि तुधु भावें तिसनो त् मेलहि ॥ जिसनो जन नानक ४॥ जिन के अंतरि सो थाइ पाए ॥ ४ ॥ २ ॥ १३ ॥ सही महला तिनके सभि रोग ते मकत हरि हरि गवाए 11 मेरे नामु धित्राहत्रा तिन पवित परम पदु पाए -11 गुरबचनी जिना हरि राम हरि जन आरोग भए ॥ जपित्रा हरि तिन के हउमै रोग गए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ब्रहमा विसन्त महादेउ विचि हउमै कार कमाई ॥ जिनि कीए पाई ॥ रोगि सभु ॥ हउमै सोभी २ हरि गुरम्रखि मरण दुख भारी ॥ गुर परसादी जगतु विश्रापिश्रा तिन कउ जनम कड हड बलिहारी ॥ ३ ॥ जिनि सिसटि को विरला छुटै तिस्र जन साजी सोई हिर जारों ता का रूपु अपारो ।। नानक आपे वेखि हरि विगसै गुरम्रुखि ब्रहम बीचारो ॥ ४ ॥ ३ ॥ १४ ॥ सही महला ४ 

कि के के के के के के के के के

षाजी पाई ॥ नाना रूप भेख दिखलाई ॥ सांग्र उतारि थंम्हियो एको एकंकारा ॥ १ ॥ कवन दिनसाइश्रो ॥ कतहि गइक्रो उहु कत ते बाइक्रो ॥ १ श रहाउ जल ते ऊठिह अनिक तरंगा ॥ कनिक कीने वह रंगा॥ भूखन पीतु पीजि देखिको यह परकारा ॥ फल पाके वे एकंकारा ॥ **西西西西西西西西西** सहस घटा महि एक बाद्यास फटे ते ओही п घट छरे वे एकंकार भरम लोग मोह माडमा विकार ॥ अम श्रोह श्रविनासी विनसत नाही ।। ना को आवे पर हउमें मल घोई ॥ कह नानक मेरी परम गति होई ॥ ४ ॥ १ ॥ यही महला थ ।। कीतो लोहिंद सो प्रम होत ।। तुम्क विल दवा नाही तिस पूरन काज ॥ दास कोड ॥ जो जन सेवे अपने तेरी सरिए पूरन दश्माला ॥ तम्ह ॥ १॥ रहाउ ॥ जलि थलि महीयलि रहिया भरपरि ॥ निकटि वसे नाही प्रश्न दृरि ॥ लोक पतीवारै

पाए ॥ गुरपरवादी नाम् विमाए ॥ ३॥ दुर कर जोहि करउ स्कासकारकसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम

- 11

जागै

दुरमनि

साचि लगें ता इउमै आहेए ॥२॥ जिस नो लाइ

र्यंतरि तिम्र

( 030 ) भावै ता श्राणिह रासि करि किरपा अरदासि ॥ तुधु - 11 अपनी भगती लाइ ॥ जन नानक प्रभु सदा धिम्राइ ॥ ४ ॥ २ ॥ सूही ५ ॥ घनु सोहागनि जो प्रभृ पछानै ॥ मानै प्रिश्च सिउ राती रलीया मानै श्रभिमान ॥ ॥ १ ॥ सनि सखीए मनु तनु श्ररपि तजि लाज लोकानी।। प्रभ मिल्या नीसानी 11 १ ॥ रहाउ ॥ सखी सहेली कउ समभावे ॥ सोई कमावै सा सोहागिण द्यंकि समावै ॥ २॥ प्रम भावे ॥ गरवि फिरु पछुतावे जव रैंगाि विहावे पाव ॥ करमहीिख 11 पार्वे ॥ ३ ॥ विनउ करी जे जागा दरि ॥ प्रभ्र मनग्रुखि दुख गावै भरपूरि ॥ जनु देखि हद्दि नानक H अविनासी रहिआ ४ ॥ ३ ॥ सही महला ४ ॥ गृहु विस गुरि कीना हउ घर की नारि॥ H दस दासी करि दीनी भतारि ॥ सगल समग्री मैं घर की जोड़ी ॥ त्राम पिश्रासी पिर कउ लोही ॥ १ ॥ कवन कहा गुन कंत पित्रारे ॥ सुघह सरूप दहत्राल मुनारे ।। १ ।। रहाउ ।। सतु सीमारु भउ श्रंजन पाइश्रा ।। श्रंमृत नामु तंबोलु मुखि खाइश्रा ॥ कंगन वसत्र गहने वने सुहावे ॥ 田田田 धन सम सुख पार्वे जां पिरु घरि श्रावें ॥ २ ॥ गुग कामग करि कंत करि लीना गुरि भरमु चुकाइत्रा ॥ सभ ते ऊचा रीभाइत्रा ॥ वसि मंदरु मेरा ।। सम कामणि तित्रांगी प्रिड प्रीतमु मेरा ।। ३ ।। प्रगटित्रा स्रु जोति उजीत्रारा ॥ सेज विछाई सरध अपारा ॥ नव रंग लाल श्राइत्रा ।। जन नानक पिर धन मिलि सुखु पाइत्रा ४ ॥ ४ ॥ सूदी महला ५ ॥ उमकिस्रो हीउ मिलन प्रभ ताई ॥ खोजत चरिश्रो देखउ प्रिश्र जाई ।। सुनत सदेसरो प्रिश्र गृहि सेज पाई ş नदरि न H अमि श्राइश्रो तउ 11 किन विधि हीत्ररो धीर मिल्र साजन इंड तुंभु कुरवानी ॥ १ निमानो - 11 रहाउ ।। एका सेज विछी धन कंता ॥ धन स्ती पिरु सद जागंता ॥ जागैं जे पिरु बोलंता ॥ २ ॥ भई पीत्रो मदरो धन मतवंता ॥ धन लागे ॥ देस दिसंतर मैं सगले कांगे ॥ विन निरासी वहुतु दिन 路路 रहतु न पावउ विज्ञ पग पागे ॥ होइ कृपालुं प्रम मिलह सभागे ॥ ३ ॥ भइत्रो कृपालु सतसंगि मिलाइत्रा ॥ वुकी तपति घरहि पिरु पाइत्रा द्विशा सीगार ॥ सगल मुभहि सुहाइआ  नानक गुरि भरम चकाहमा ।) S जह देखा 11 है भाई ॥ खोन्हिओ कपाडु ता मनु ठहराई ॥ १ ॥ रहाउ द्जा ॥ ५ ॥ सूरी महला ५ ॥ किया गुण तेरे सारि सम्हाली मोहि निरगुन के दातारे ॥ वैखरीद किन्ना करे चतुराई इन्न जीउ पिंडु सम्रु थारे ॥ १ ॥ लाल रंगीले प्रीतम मनमोहन तेरे दरसन कउ हम बारे॥१॥ रहाउ ॥ प्रश्च दाता मोहि दीन भेलारी तुम सदा सदा उपकारे ॥ सो किछ नाही जि मैं ते होने मेरे ठाकर व्याम व्यपारे ॥ २ ॥ किवा सेव कमावड किवा कहि रीमावड विधि कित पावउ दरसारे ।। मिति नहीं पाईंग्रे श्रांत न लहींग्रे मन तरसै चरनारे ॥ ३ ।। पावउ दानु डीठु होइ मागड प्रस्ति लागै संत रेनारे ॥ जन नानक कउ गुरि किरपा घोरी प्रभि हाथ देह निसतारे ॥ ४ ॥ ६ ॥ सही महला ५ वरु ३ त्रों सतिगुर प्रसादि ।। ।। सेवा थोरी मागन बहुता ।। कहतो पहता।। १ ॥ जो प्रिय की हाठीसा Ħ 11 कदतो महली निकटि २ ॥ श्रतीतु सदाए माइधा का माता ॥ मनि नही प्रीति राता ॥ ३ ॥ कह नानक प्रभ विनद सनीचै ॥ कचल कठोरु मुकत कीजै ॥ ४ ॥ दरसन देखे की विड्याई ॥ तम्ह सुखदाते प्रस्व समाई ॥ र ॥ रहाउ दजा ॥ र ॥ ७ ॥ सही महला ४ ॥ वरे काम कउ ऊठि खलोडमा ।। नाम की बेला प पै सोडमा ॥ १ ॥ घउसरु श्रपना यभी न इत्राना । माइका मोह रंगि लपटाना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ लोम लहरि कउ बिगसि फलि बैठा।। साथ जना का दरस न डीठा।। २ ॥ कवह न समभै अगिआनु गतारा ॥ बहुरि बहुरि लपटिओ जंजारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बिखे नाद करन सनि मीना॥ इरि जस सनत श्रालस ॥ ३ ॥ इमटि नाही रे पेखत श्रंघे ॥ छोडि जाहि भाठे समि धंघे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कह नानक प्रम बखस करीजे ॥ करि किरपा माहि साधसंग दीजै।। धः।। तउ किछ पाईए जउ होईए रेना ।। जिसहि मुफाए विद्यु नामु लैना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ २ ॥ = ॥ सही महला ४ ॥ घर

表表表表表表表表表表表表表 (表) 表古法 份份 महि ठाकुरु नद्रि न त्रावै॥ गल महि पाइगु लै लटकावै॥१॥ भरमे भूला साकतु फिरता।। नीरु विरोलै खपि खपि मरता **ब्रोह** पाहणु लैं उस कउ रहाउ।। जिसु पाहगा कउ ठाकुरु कहता।। इवता।। २।। गुनहगार लूणहरामी ॥ पाहण नाव न पारगिरामी।। ३॥ गुर मिलि नानक ठाकुरु जाता ॥ जिल थिल मही अलि पूरन विधाता ॥ लालनु रावित्रा कवन गती री।। ४॥३॥६॥ सही महला ५ ॥ सखी बतावहु मुभिहि मती री।। १।। सहब सहब सहबी।। अपने प्रीतम कै रंगि रती ॥ १॥ रहाउ॥ पाव मलोवउ संगि नैन भतीरी॥ जहा पठावहु जांउ तती री ।। २ ।। जप तप संजम देउ जती री ।। इक निमख हती री॥ ऋहंबुधि मोहि प्रानपती री।। ३।। माणु वाग्र सा नानक सोहागवती री ॥ ४ ॥ ४ ॥ १० ॥ सही महला था। त तुं प्रान ऋधारा ॥ तुभः ही पेखि पेखि मनु साधारा ॥१॥ तूं साजनु त्ं प्रीतम्र मेरा।। चितहि न विसरिह कोहू बेरा।। १॥ रहाउ ॥ वैं खरीद् हउ दासरो तेरा ।। तूं भारो ठाक्करु गुणी गहेरा ॥ २॥ कोटि दास जाकै दरबारे ।। निमख निमख वसैं तिन नाले ।। ३ ।। इउ किछु नाही सभु किञ्च तेरो ॥ त्रोति पोति नानक संगि वसेरा ॥ ४ ॥ ४ ॥ ११ ॥ सही महला ५ ।। स्रख महल जा के ऊच दुत्रारे ।। ता महि वासहि भगत विश्रारे ।। १ ।। सहज कथा प्रभ की अति मीठी।। विरलै काहू नेत्रहु नाद ऋखारे संगा ॥ ऊहा संत करहि हरि रंगा॥ रहाउ॥ तह गीत जीवखु सोगु न हरखा ।। तह मरग्रा न श्रंमृत वरखा।। ३।। गुहज कथा इह गुर ते जाणी।। बोलै नानक्र हरि हरि बोसी।। ४।। ६।। १२।। सही महा ५।। जाकी पाप श्रोइ साजन कोटि उतारे ॥ भेटत संगि इड्ड भवजलु तारे ॥ १ ॥ मीत पित्रारे ।। जो हम कउ हरि नामु चितारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा को सवदु सुनत सुख सारे।। जा की टहलं जमद्त विदारे।। २।। जाकी धीरक इस मनहि सधारे।। जाकै सिमरिण मुख उजलारे ॥३॥ प्रभ के सेवक प्रभि त्रापि सवारे ॥ सरिण नानक तिन सद विलहारे ॥ ४॥७॥१३॥ सही महला ५ ॥ रहणु न पावहि सुरि नर देवा ॥ ऊठि सिधारे करि मुनि जन सेवा।। १॥ जीवत पेखे जिनी हरि हरि 

तिन्ही दरसन पाइत्रा

यादिसाह साह वापारी मरना ॥ जो दीसै सा कालहि खरना ॥ २ ॥ कृड़ मोहि लपटि लपटाना ॥ छोडि चलित्र्या ता फिरि पछुताना ॥ ३ ॥ कृपानिधान नानक कउ करहु दाति ॥ नाम्नु तेरा जपी दिन्नु राति ॥

।। १ ।। रहाउ

11

संगि

धिश्राहम्रा ॥ साध

Ĝ

४ ॥ = ॥ १४ ॥ सही महला प्र ॥ घट घट अंतरि तमहि बसारे ॥ सगल समग्री द्वि तुमारे॥१॥ वृं त्रीतम वृं त्रानत्रधारे॥ तुमही पेखि पेखि मनु विगसारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ व्यनिक जीनि भ्रमि हारे॥ श्रोट गड़ी श्रव साघ संगारे॥ २॥ जगम श्रगोचरु श्रलख श्रपारे॥ नानक सिमरे दिल रैनारे ॥३॥६॥१४॥ सडी महला ५ ॥ कवन काज माइआ वांडकाई ॥ जाकड विनसत बार न काई ॥ १ सोयत नहीं जान ॥ अचेत विवसया महि लपटान ॥ महा माहि मोहित्रा गावारा ॥ पेखत पेखत ऊठि सिधारा ॥ २ ते ऊच दाका दरवारा ॥ कई जंत विनाहि उपारा ॥ ३ ॥ द्सर होश्रा ना को दाई ॥ जांप नानक प्रस एको सोड़े ॥ ४ ॥ १० ॥ १६ ॥ सही मदला सिमार सिमार ताकड इंड जीवा ॥ चरण कपल तेरे घोइ घोइ पीवा ।। १ ॥ सो इरि मेरा अंतरकाभी ॥ मगत जना की संग सुम्रामी ॥ ॥ रहाउ ॥ सुर्गि सुर्गि अमृत नामु विभावा ॥ आठ पहर वेरे गुण गावा ॥ २ ॥ पांख पेखि लीला मनि व्यानदा ॥ गुर्च अपार प्रम परमानंदा ।। ३ ।। जाकै सिमरनि कहु गउ न विश्वापे ॥ नानक द्वार जापे ॥ ४ ॥ ११ ॥ १७ ॥ ग्रही नहला ē धिष्ठात्र धारी ॥ रसना जाप जपड मृशंव वलिहारी प्राय दरसन 11 चरगा अधारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साध संगि जनम मरमा निवारी ॥ शंस्त कथा धु/ग करन अधारी ॥ २ ॥ काम क्रोध स्रोम मोह तजारी ॥ मुचारी ॥ ३ ॥ कडु नानक **इसना**न् जिप पारि उतारी । ४ ॥ १२ ॥ १८ ॥ नाम 0 999 महला प्र ॥ लोगि मोहि मगन अपराधी ॥ ग्रही की सेव न साधी ।। १ ।। पतित पावन प्रम नाम तुमारे लेंद्रु मोहि निरगुनीमारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तु दाता मम अंतरज्ञामी ॥ काची

《张丧志·丧丧。丧丧丧丧丧丧丧丧丧丧丧丧丧丧丧 देह मानुख त्र्राभिमानी ॥ २ ईरख मद सुत्राद 11 बाद ्रइन संगि लागि रतन जनमु गवाहत्रा माइत्रा ॥ - 11 3 份 दुखभंजन जगजीवन हरि राइत्रा तिश्रागि ॥ सगल नानक ४ ॥ १३ ॥ १६ ॥ सही महला ५ ॥ पेखत चाखत - 11 कहीत्रत त्रंधा । सुनीत्रत सुनीए नाही ॥ निकटि वसत कड द्रे पापी पाप कमाही ॥ १ ॥ सो किन्नु करि जित् छुटहि परानी ॥ हरि नामु जिप अंमृत बानी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ घोर महल सदा ।। संगि तुम्हारे कळू न जाता ।। २ ।।; रखिं पोचारि माटी कुचील मिलैं जम डांडा ।। ३ ।। काम क्रोधि लोभि का भांडा ॥ अति महि निघरत जातो ॥ ४ महा गरत ।। नानक की इबत पाहन प्रभ मेरे लीजै ॥ ५ ॥ १४ ॥ २०॥ अरदासि सुगीजै ॥ स्ही महला ५ ॥ जीवत मरें बुभौ सोइ ॥ तिस्र प्रभ जन परापति होइ॥ १ ॥ सुग्र साजन इंड दुतरु तरोएं ॥ मिलि उचरीए ।। १ ।। रहाउ ।। एक विना द्जा नही जानै ।। घट घट अंतरि पारब्रह्म पञ्जान ॥ २ ॥ जो किञ्ज करें सोई भल मानै ॥ आदि अंत की कीमति जाने ॥ ३ ॥ कहु नानक तिसु जन विलहारी ॥ जाके हिरदे वसिंह मुरारी ॥ ४ ॥ १४ ॥ २१ ॥ सही महला ४ ॥ गुरु परमेसरु करगौंहारु ।। सगल सुसिट कउ दे अधारु॥ १ चरण कमल मन धित्राइ ॥ दृखु द्रदु इसु तन ते जाइ।। १।। रहाउ।। भवजिल काढै सतिगुरु 11 जनम डूबत जनम द्रहा गाहै की सेवा करह दिन राति॥ 11 गुर सतिगुर त्रावै सांति सूख मनि 3 11 की - 11 रेग्र सहज पावै ॥ वडभागी वलि जावै॥ ४॥ सद नानक गुर कउ ऋपुने ऊपरि वलि स्ही महला ४ ॥ गुर जाईऐ ॥ श्राठ पहर हरि हरि गाईऐ सिमरउ सो 11 8 11 जस प्रभ त्रपना का ्र अंतरजामी ॥ १ ॥ रहाउ सगल घटा चरगा कमल सिउ लागी प्रीति ॥ साची निरमल रीति पूरन ॥ २॥ संत प्रसादि वसे मन माही ॥ जनम जनम के किल विख जाही ॥ 3 11 मार्गे संत रवीला ॥ ४ ॥ द्इश्राला ॥ नानकु दीन प्रभ १७॥ २३॥ सही महला प्र॥ दरसनु देखि जीवा गुर तेरा॥ पूरन करमु

中国中国中国中国 品品 होड प्रम मेरा ॥ १ इह बेनेती सच्चि प्रम मेरे ॥ देहि नाम ē ग्रपमो चेरे ti १ ॥ रहोउ ॥ अपर्णी सरिण प्रभ किने निरले जाते ॥ दाते ॥ गरप्रमादि ą H सनह प्रम मेरे मीता ॥ चरण कमल वसिंह मेरे चीता ॥ ३ ॥ नानक एक करें भरदासि ॥ निसरु नाही पूरन गुर्गातासि ॥ ४ ॥ १= ॥ हरि सत बंधप माई ॥ जत महला ५ ॥ मीत साजन १ ॥ जति मेरी पति मेरी चन हरिनाम् ॥ भुख सहज पहिरि ॥ रहाउ ।। पारब्रहरू जवि तिस रेघत नाहि ॥ २ ॥ इरि चरख सरख तिस न निदार ॥ हमारे ॥ काल कंटक लग 3 COCCERCECCE सदा बिल्हारी ॥ सेवक सत राजा राम प्रसरी ॥ ४ ŧì १६॥ २५ ॥ गुरा गोपाल प्रम के नित गाडा ॥ अनद विनोद मगल सुख ताहा ।। १ ॥ चल सखीए प्रभू राउग जाहा ॥ साथ जना की चरणी पाहा ।। १ ॥ रहाड ॥ करि बेनती जन पृरि वाछाहा ॥ जनम जनम के किलविख लाहां ॥ २ ॥ मनु तनु प्राय जीउ अरपाहा ॥ हरि सिमरि सिमरि माल मोह कटाहां ॥ ३ 11 दीन दहमाल उतसाहा ।। नानक दास हरि सरिया समाहा ॥ ४ ॥ २० ॥ २६ ॥ सही महला ४ ।। वैकठ नगरु जहा सत वासा ॥ प्रम चरण कमल सुलु दिखलागड माहि निवासा ॥ १ ॥ सच्चि मन तन तक्क विजन तक्क मोग मुधावड ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अमृत नाम् मुख मन माही ॥ अचरज साद ताके बरने न जाही ॥ २ ॥ लोस मून्या थाकी ॥ पारत्रसम की सरिण जन साकी॥३॥ त्रम किरपा धारे ॥ नानक दास जनम के मै मोह निवारे २७ ॥ बही महला ५ ॥ अनिक बींग दास के परहरिका ॥ करि किरपा प्रमि अपना करिया ॥ १ ॥ तुमहि छडाइ ।। उरिक्त परिक्रो जाल जग सपना ।। १ ō दोल महा विकराला ॥ खिन महि दूरि कीए दश्याला ॥ २ ॥ साग 8 विपति अति मारी ॥ दरि मई क्षपि मसंभी शेश नाम H e दसिट सीनो लंडि हरि 3 11 घारि लाइ 11 गहे नानक 8 11 २२ ॥ २८ ॥ सरगाइ सही महला

**查查查查查查查查查查查查查查查查查查** छडाइ दुनी जो लाए।। दुही सराई खुनामी कहाए ।। १ ।। जो तिसु भावें सो त्रापणी कुदरति त्रापे जाणु ।। १ ।। रहाउ ।। सचा धरमु पुंच भत्ता कराए ।। दीन कै तोसै दुनी न जाए ।। २ ।। सरब निरंतिर एको लाइत्रा तितु तितु को लागै।। ३।। जित तेरा ॥ ४ ॥ साहिच्च मेरा ॥ नानकु बोलै बोलाइग्रा महला ५ ॥ प्रातहकालि हरि नाम् उचारी ॥ 38 11 सुही सदा जपीऐ हरि श्रोट सवारी ॥ १ ॥ सदा श्रविनासी मन के काम ॥ १ ॥ रहाउ 11 त्रभ दिनु गाउ ॥ जीवत मरत निहचलु पावहि थाउ ॥ 2 11 विहावै ॥ सेवि जितु तोटि न अवै।। खात सुखि अनदि खरचत ३ ॥ जगजीवन पुरखु साध संगि पाइत्रा ॥ गुरप्रसादि नाम **धित्राइत्रा || ४ || २४ || ३० || सूर्ही महला ५** - 11 ग्रर जब पूरन भई घाल पेखि पेखि ņ II ॥ दुख विनसे जीवा दरंसु तुम्हारा ॥ चरन जाई बिनु तुभ बलिहारा ।।। कमल १ ॥ रहाउ ॥ साध संगति सिउ प्रीति विश टाकुर कवनु हमारा ॥ लिखत धुरि पाई ॥ २ हरि जपि हरि 11 नाम पूरव करमि तीने ताप ॥ निमख साकहि 3 जालि न चरण तुम्हारे ॥ नानकु मागै दानु पित्रारे ॥ ४॥ २५॥ ।। स्ही महला ५ ।। से संजोग करहु मेरे पिश्रारे ।। जितु रसना उचारे ॥ १ ॥ सुगा वेनती प्रम दीन दइस्राला सदा रसाला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जीवन रूप तेरा ॥ जिसु कृपा करिह बसिह तिसु नेरा ॥ २ ॥ जन की भूख तेरा प्रभ देवग्रहारु ॥ ३ ॥ राम रमत संतन त्रं दाता सुजाना ॥ 8 ॥ २६ ॥ सुख् देवनहार ३२ माना ॥ नानक प II बहती जात कदे इसटि न धारत II मिथित्रा मोह दिन नित रैगो बंधहि नित माधवे भजु 11 पोरच 11 पदार्थु. सरगी करत 8 रहाउ 11 हरि H II दाऊ रिद तिलु नही रतनु भारत।। राम 11 जै विहासी पोखग संगि जगदीस की श्रउध भरग समरथ अगोचर सुआमी ॥ उधरु गति नही जागी सरिश 11 3 . 11 

922 8 स्हो श्रंतरजामी П S 33 11 २७ II नानक प्रस तरे मे हरि हरि संधि सागरु Ĥ नाम 西班西西西西西西西 सिमरि सिमरि मिमरि सीवा п 8 н समि विनसे परे मिलि वजाइय गुर पाप इरि नाउ मनु तन घित्राईऐ ब्याठ पहर पस्त्रहम ॥३॥ सरिख पए अपि दीन दहश्राला २८ ।। ३४ ।। सही महला ।। घर धंधें रचिक्रो मुद्दा ॥ १ जितु - (1 देहि तेरा नाउ जपना। \$ रसाइणि **अन**दित् मावे राते ॥ राम श्रापे काढे ॥ जनम जनम के सुश्रामी प्रभ किरपा धारे ॥ नानक दास हरि सरशि दश्रारे २६ ॥ ३४ ॥ खुरी महला ४ ॥ -संत प्रसादि निहचलु वरु पाइमा ॥ सरव नही डोलास्मा ॥ १ ॥ गुरू धिम्राह हरि करते असधिर कीन्हे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरा गावत अचुत のののでは ते काटी जम की फासी ॥ २ ॥ करि किरपा

गग गाए ॥ 11 लाइ वार्ची सही श्रमृत यचन की साध जपै होत्र हरि हरि नित चखानी नाम्र रसन <del>ei</del> रहाउ ।। कलीकाल à मिटे कलेसा एको ξ п नाम्र 0 परवेसा ॥ धरि म्रस्वि मसतकि Ħ साध 9 हरि ग्र सरखाई ॥ २ ॥ ३१ ॥ ३७ ॥ गोविंदा गुर्ण गाउ दहत्राला ॥ दरसन् देह परन किरपाला ॥ 西西西西西西西 ही प्रतिपाला Ħ जीउ पिंड १। श्रंमृत नाम्र चलै अपि नानक ३२ ॥ ३८ ॥ सही महला थ ॥ तिसु वितु दजा अवस् आपे थंमें सचा सोई ॥ १ ॥ इरि इरि नाम मेरा करण कारण समरयु अपारु व १ ॥ रहाउ ॥ सम रोग मिटाने नगा निरोधा ॥ ð नानक राखा आपे होआ। १२ ॥ ३३ ॥ ३६ ॥ सही महल् ४

( A8A )

**由市市港市市市市市市市市市市市市市市市市市市** कउ लोचे सभ्र कोई।। पूरे भागि परापति होई।। रहाउ ।। सित्राम सुंदर तिज नीद किउ आई ॥ महा मोहनी द्ता लाई॥ १॥ प्रेम विछाहा करत कसाई ।। निरदे जंत तिसु दह्या न पाई ।। २ ।। अनिक जनम बीतीश्रन भरमाई ॥ घरि वासु न देवे दुतर माई ॥ ३ ॥ दिनु रैनि अपना की आ पाई ॥ किसु दोसु न दीजें किरतु भवाई ॥ ४ ॥ सुणि साजन संत जन भाई ॥ चरण सरण नानक गति पाई ॥ प्र ॥ ३४ ॥ ४ • ॥ रागु सही महला ५ पर ४ भली सुहावी छापरी जा महि १ ओं सतिग्रर प्रसादि।। गुन गाए ॥ कितही कामि न भउलहर जितु हरि विसराए ॥ १ अनदु गरीबी साध संगि जितु चिति प्रम रहाउ ॥ आए वडपना माइत्रा लपटाए ॥ १ ॥ पीसनु पीसि जिल जाउ एह श्रोढि कामरी सुखु मनु संतोखाए ।। ऐसा राज्ञ न कितै काजि जित कै नह तुपताए ॥ २ ॥ नगन फिरत रंगि एक ओह सोमा पाए ॥ पाट पटंचर विरथित्रा जिह रचि लोभाए ॥ ३ ॥ सभु किछ करे कराए ॥ सासि सोसि सिमरत रहा प्रभ आपि नानक स्ही महला ५ ॥ हरि का संत परान दानु पाए ॥ १ ॥ १ ॥ ४१ ॥ धन तिस का पनिहारा ॥ भाई मीत सुत सगल ते जीअ हूं ते पिद्यारा॥ का करि वीजना संत चंउरु दुलावउ ॥ सीसु १ ॥ रहाउ ॥ केसा धूरि मुंखि लावउ ॥ १ ॥ मिसट बचन बेनती तलि चरग ॥ तनि श्रमिमानु सरगी परउ दीन की नित्राई निधि पाई ॥ २ ॥ अवलोकन पुनह पुनह करउ जन का दरसारु ॥ सिंचउ वंदउ बार ॥ ३ ॥ चितवउ वार बचन मन महि मनि श्रासा करउ जन का संगु मागउ नानक कउ 11 प्रभ दह्या सही महला ५ ॥ जिनि करि दास चरगी लागउ ॥ ४ ॥ २ ॥ ४२ ॥ मोहे ब्रह्मंड खंड तोहू महि पाउ ।। राखि लेहु इहु बिखई जीउ देह अपुना नाउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जाते नाही को सुखी ता के पार्छ जाउ ॥ छोडि जाहि जो सगल कउ फिरि फिरि लपटाउ ।। १ ।। करहु कृपा करुणापते तेरे इरि गुण गाउ ॥ नानक की प्रभ बेनती साध संगि समोउ॥ २॥ ३॥ ४३॥ **张老忠张忠忠张忠张张忠张忠张忠张忠张** 

**अंतरजामी** सुही 11 8 п २७ ll 33 11 नानक संगि तरे मै हरि हरि नाम महला सागरु मिमरि सिमरि सिमरि जीवा 8 नारोडण ॥ 11 समि विनसे पूरे मिलि रोग सोग गर तजाइरा पाप निरमल पदवी हरि का नाउ ॥ मन तन आठ पहर पारब्रह्म विधाईऐ ।। पूरवि लिखत н होइ ता पाईरे ॥३॥ सरिश पए जपि दीन दहझाला ॥ नानकु जाचे २ ।। ३४॥ सही महला ५ ॥ घर का काज न 11 धंधे रचित्रो मुद्दा ॥ १ ॥ जितु ॥ रहाउ ॥ हरि के तं देहि तेरा नाउ जपना। . दास हरि सेती राते ॥ राम रसाइणि ञ्चनदिनु मावे ॥ पकरि प्रभि श्रोपे काढे ॥ जनम जनम के ट्रटे गाढे ॥ सरखि दुआरे सम्रामी ग्रम किरपा धारे ।। नानक दास हरि २६ ॥ ३४ ॥ खरी महला ४ ॥ -संत प्रसादि निहचल वरु पाइत्रा ॥ सरव \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* नहीं डोलाइमा ॥ १ ॥ गुरू विधाइ हरि ते करते असथिर कीन्हे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुख गावत असुत अधिनासी ॥ ता ते काटी अम की फासी ॥२॥ करि किरपा लीने लड़ि लाइ वाए ॥ Ħ मही श्रंमृत यचन साध बाग्गी होवै हरि हरि नाम निव रसन मिटे कलेमा 11 धरि स्रवि मसविक 8 11 साध उपरे हरि शर सरगाई ॥ २ ॥ ३१ ॥ ३७ ॥ सही 'महला

रहाउ॥ करि किरपा तुम ही प्रतिपाला ॥ जीउ पिंदु सहुं तुमरा माता ॥ १ ॥ अंमृत नाहु चले जिप नाला ॥ नानक आर्च संत रवाला ॥ २ ॥ ३२ ॥ ३८ ॥ छही महला ४ ॥ तिहु चितु द्वा अपरु न कोई ॥ आपे धंमें सचा सोई ॥ १ ॥ हिर हिर नाहु मेरा आधारु ॥ करण कारण समरपु अपारु ॥ रहाउ ॥ सभ रोग मिटापे नार निरोमा॥ नानक राला आपे होमा॥ २ ॥ ३३ ॥ ३६ ॥ यही महलु ४ ॥ दरसन

Ö

गोबिंदा गुण गाउ दहमाला ॥ दरसन् देह पूरन किरपाला ॥

东西东西西西西西西西西西西西西西西西西西西部 पाइत्रा त्रगम त्रपारा ॥ गुरु नानकु मिलिक्रा पारब्रहमु तेरिक्रा चरणा कउ बलिहारा ॥ ४ ॥ १ 11 80 11 राग्र सही महला ५ घर ७ १ त्रों सितगर प्रसादि।। ॥ तेरा भागा त्रहै मनाइहि जिसनो होहि दहत्राला ।। साई भगति जो तुधु भावै तूं सरव जीत्रा प्रतिपाला ॥ रामराइ संता टेक तुम्हारी ।। जो तुधु भावें सो परवाखु मनि तनि तृहै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तूं दइऋालु कृपालु कृपानिधि मनसा पूरगहोरा तं भगतन समि प्राग्पपति प्रीतम पिश्रारा भगत तेरे का २ ॥ तू अथाहु अपारु अति ऊचा कोई अवरु न तेरी भाते 11 दाते अरदासि हमारी सुत्रामी विसरु नाही सुख 3 11 जे दिन रेंगि सासि सासि गुण गावा सुत्रामी त्रध भोवा 11 तेरा सुखु नानकु मागै साहिव तुठै पावा ॥ ४ ॥ १ - 11 11 प्र ।। विसरिह नाही जितु तू कबहू सा थानु तेरा केहा पहर जितु तुधु धित्राई निरमल हाँवे देहा मेरे H 8 11 खोजत भइग्रा हउ सो थान भालगा ब्राहब्रा ॥ खाजत साध तिन्ह सरगाई पाइत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वेद पड़े पड़ि ब्रहमे तिलु नही कीमति पाई ॥ साधिक सिध फिरहि बिललाते ते माई ॥ २ ॥ दस अउतार राजे होइ वस्ते महादेव **अउधृता** भी त्रंतु न पाइत्रो तेरा लाइ थके विभृता ।। ३ ।। सहज स्ख श्रानंद गाइत्रा ॥ सफल दरसनु भेटिओ गुर हरि संती मंगल नानक ता मिन तिन हिर हिर धित्राइत्रा ॥ ४ ॥ २ ॥ ४६ ॥ सही महला ५ ॥ करम धरम पाखंड जो दीसहि तिन जम्र जागाती लूटै -11 निरवाण कीरतनु गावहु सिमरत करते का निमख П सो संतह सागरु उतरीएे जेको बचनु कमाव पारि H कोटि तीरथ मजन इसनाना गुरपरसादी तरीए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इस कलि गावै संगि जो हरि मेल भरीजै साध -11

सो निरमलु लीजै वेद कतेव सिमृति समि २ करि 11 H सासत पड़िश्रो होई श्रखरु जो गुरम्रवि म्रुकति न एकु इन 11 वैस सोई ॥ खत्री बाहमण 3 निरमल 11 वरना कउ साका ॥ गुरम्रुखि नामु जपे उधरै सो कलि 

राग सही महला ४ घरु ४ पहलाल त्रों सित्पुर प्रसादि ।। ।। प्रीति प्रीति गुरीत्रा मोहन लालना ।। जपि मन गोबिंद एके अपर नहीं को लेखें संत लाग मनहि छाड दुविधा की क़रीया ॥ १ ॥ रहाउ । निर्मुन हरीत्रासरमुन धरीत्रा मिन मिन भिन करीया।। विचि मन कोट कोठरीया विन तहा झानद करीआ॥ मंदरि पिरीआ П मरीया नह जरीया ॥ १ ॥ किरतनि ज़रीभा वह विवि हिरीधा ॥ विख ना विरोद्धा ॥ ऋब परीचा ॥ इति द्रश्रारे खरीआ n . करीश्रा दरसन् गुर मिरीमा ॥ बहुरि न फिरीमा ॥ २ ॥ १ ॥ ४४ ॥ मही महला ४ ॥ रानि मंडल कौनो श्राखारा ॥ सगहो साजि रखिमो पासारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बहु त्रिधि रूप रंग आपारा ॥ पेले खुसी मोग नही हारा ॥ सभि रस लैत बसत निरारा ॥ १ ॥ यस्त विहतु म्रलुन मोसारा ॥ कहनुन जाई खेलु तहारा ॥ नानक रेख **परनारा ॥२॥२॥ ४**४ ॥ छही महला ४ ॥ तउ में बाहबा सरनी मरोसँ ब्राइब्रा ॥ किरपा ब्राइब्रा ॥ जिउ समानी ॥ मारग गरहि पठाइमा - 0 8 रहाउ ॥ जैसे पननु ऋलाइया 11 8 H सनि ही कररो धनराहमा ॥ २ It गृह श्रंध 11 ર ા गही छोट सगराहत्रा II. साधाइया

राग् यहा महला ५ घर ६

11 8 11

11

हरि विद्याहत्रा ॥ अन मै पूरा पोइबा

१ व्यो सितपुर प्रमादि ॥ ॥ सितपुर पाधि वेनतीया मिल्ते नाम्नु व्यापारा ॥ तुठा सचा पातिसाहु ताषु गङ्व्या संसारा ॥ १ ॥ मगता की टेक वूँ संता की बोट वूँ मचा मिरजनहारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सचु तेरी सामगरी सचु तेग दरवारा ॥ सचु तेरे खाजीनिव्या मचु तेरा पासारा ॥ २ ॥ तेरा रुषु व्याप्त्र है अनुपु तेरा दरसारा ॥ हउ दुरवार्षी तेरिका सेराहा जिन्ह हरि नाम्नु पिथारा ॥ ३ ॥ समे दक्षा पृथिक्षा जा <u>淡水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水</u> H के कामा ॥ १ ॥ मेरे राम हरि क बलि तिना जन हुंख धूड़ि जाई ॥ केसा का करि लाई मुखि चवरु दुलावा चरण महि दुहहू नाही परउपकारी जन रै॥ रहाउ॥ जनम मरण भाए लैनि ।। जीय दानु दे भगती लाइनि हरि सिउ मिलाए 112 11 पातिसाही सचे सेती राते सची 11 सचा सुख सची विडिश्राई जिस के से तिनि जाते ॥ ३ ॥ पखा फेरी पाणी ढोवा हरि जन के पीसणु पीसि कपावा ॥ नानक की प्रभ पासि तेरे जन देखगु पात्रा ॥ ४ ॥ ७ ॥ ५४ ॥ सही महला ५ ॥ पारब्रहम करसौहारा परमेसर तेरी श्रापे सतिग्रर 11 धृद्धि चरण वलिहारा ॥ ॥ मेरे रामराइ 8 जिउ दरसन कड तुषु भावें राखिं तिउ ता नामु रहीएे ॥ जपावहि तेरा 10 लहीऐ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मुकति भुगति जुगति तेरी सेवा जिसु दिता 15 त्ं त्रापि कराइहि ॥ तहा वैकुंछ जह कीरतनु तेरा त् आपे सरधा सिमरि सिमरि जीवा २ ॥ सिमरि नाम्र तनु निहाला ॥ चरन धोइ पीवा मेरे तेरे धोइ सतिगुर कमल दहस्रोला ॥ ३ ॥ कुरबाणु जाई उसु तुमरे दुआरे वेला सुहावी जित् सतिगुरु अह्या ।। नोनक कउ प्रभ भए कृपाला पुरा पाइऋा महला ४ ।। तुधु चिति आए महा अनंदा ॥ ५५ ॥ सही होवहि जिस्र ऊपरि करते सो जिसु विसरिह सो मिर जाए ॥ दहत्रालु तुधु सदा धित्राए ॥ १ ॥ मेरे साहिव तूं मै माणु निमाणी करी प्रभ अपने आगे सुगि सुिंग जीवा तेरी बागी 11 8 ॥ रहोउ॥ होवा तेरे दरसन कउ बलि जाई ॥ तेरे जन की संगु पाई ॥ २ रिदें उरिघारी तज किरपा ते 11 कोई तुधु जेवडु अवरु ॥ जिसनो न पहि सारी लाइ लैहि सो लागै सोई ॥ ३ ॥ जोस्टि भगत तहारा दुइ कर मागउ इक दाना साहिबि तुठैं पावा ॥ सासि सासि नानकु आराधे ग्राट पहर गुण गावा ॥ ४ ॥ ६ ॥ ५६ ॥ सुही महला ४ II जिस के सिर कैसा पावै ॥ बोलि जार्ग माहस्रा सुत्रामी सो दुख न मदि माता मरगा चीति न त्रावै ॥ १ ॥ मेरे रामराइ तूं संता का संत तेरे ॥ तेरे सेवक कउ भउ किछु नाही जम्रु नही त्रावे नेरे ।। १ ॥ रहाउ ॥ जो तेरे 

महि घटि घटि नानक मामद्वा ॥ ४ ॥ ३ ॥ ५० ॥ सही महला ५ ॥ ग्रोइ त्रम मानहि राम नाम रंगि राते की थाई जिन के प्रभ चरश

कोई सेरे संता जेवड न Ħ भगता जलि थलि महीअलि सोई II 8 II ता के संगि उधरे जम् नेडिन अपवै॥

हरि सिड चाणि मिलावै॥ कार्ट संत सरका जो आवे ॥ बेहा मनोरध करि ३ ॥ जन की महिमा केतक

कडु नानक

जिन सतिगरु

निकारों ॥ ४ ॥ ४ ॥ ५१ ॥ सही महत्ता ४ ॥ महा अगनि ते तप्र हाथ

मेटिया से सम

दे राखे पए तेरी सरखाई ॥ तेरा माख्य ताख्य रिंद श्रांतरि आस चुकाई ॥ १ ॥ मेरे रामसइ तुधु चिति आहऐ उबरे ॥ तेरी टेक भरवासा तम्हरा जपि नाष्ट्र तुम्हारा उधरे ॥ ।। रहाउ ।। व्यापि भए किरपोला ॥ तम्ह आपि करे प्रतिपाला ॥ २ ॥ ऋापग्री नदरि ल्लाप ॥ आवर्गी भगति प्रति चापि BESSE भरम गहथा भैं मोह विनासे मिटिशा सगज लाए ॥ ३ 11 सुखदाते भेटिया विद्यरा ।। नानक दहशा करी सविग्रह

खेलु আহ্বো n अपना व्यापि करि ठाकृरि मेरे **EBBB** रामराइ 3745 व्यापि कराए सरव निरंतरि सोई п छरै कतह काची देह इमाखी -11 तेरी बखस निराली॥ ą 11 ভীয় तेरे जत षिष्राईऐ ॥ वेरी गति मिति ŝ जाग्यहि क्षदरति त्र निरमुख थगिद्यानी सगध यञाणु करम

**४ ।। ४२ ।। छ**डी महला ४ ।। जब कछ न सीक्रो

000 ॥ दहमा करह नानक गार्ने विदा तेरा ग्रम ह ॥ ४३ ॥ सदी मागदहे महला ¥ -11 0 तम्हारे जिन्ह धरि धन हरि नामा ॥ परवाल गणी सेई इह बाए सफल

सही महला १ घर ६ १ ओं सतिगुर प्रसादि॥ ॥ कचो रंगु कसुंभ का थोड़डिओ दिन चारि जीउ।। विखु नावै भ्रमि भुलीश्रा ठिंग मुठी कूड़िश्रारि जीउ।। सचे सेती रतिया जनम न दजी बार जीउ ॥ १ ॥ रंगे का किया रंगीएं जो रते रंगु लाइ जीउ ॥ रंगण वाला सेवीएं सचे सिउ चितु लाइ जीउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चारे कुंडा जे भवहि विनु भोगा धन नाहि जीउ।। श्रवगिशा धुठी जे फिरहि वधिक थाइ न पाहि गुरि राखे से उबरे सबदि रते मन माहि जीउ ॥ २ ॥ चिटे के कपड़े मैंले चित कठोर जीउ ।। तिन मुखि नामु न मृतु न यूफिह त्रापणा से पद्ध में ढोर विश्रापे चोर जीउ 11 ३ ॥ नित नित खुसीत्रा मनु करे नित नित मंगै सुख जीउ ।। करता चिति न त्रावई फिरि फिरि लगहि दुख जीउ ।। सुख मिन वसै तित तिन कैंसी भुख जीउ ॥ ४ ॥ वाकी मंगै देवणा सिरि मारे जंदारु जीउ ॥ लेखा वीचारु जीउ ।। सचे की लिय उबरें बखसे बखसणहारु जीउ त्रम को कीजैं मितड़ा खाकु रलैं मरि जाइ जीउ ॥ बहु रंग भुलाइत्रा भुलि भुलि त्रावे जाइ जीउ ॥ नदिर प्रभु ते जीउ ॥ ६ ॥ गाफल गित्रान विहृणित्रा नदरी मेलि मिलाइ विनु गित्रानु न भालि जीउ ॥ खिंचोताणि विगुचीए व्ररा भला दुइ नालि जीउ ।। चिनु सबदै मैं रतिया सम जोही जम कालि जीउ ।। ७ ।। जिनि करि कारणु धारित्रा समसै देइ आधारु जीउ ।। किंड मनहु विसारीऐ सदा सदा दातारु जीउ ॥ नानक न वीसरै निधारा ऋाधारु जीउ ॥ = ॥ १ ॥ २ ॥ स्ही महला १ काफी घरु १० १ ओं सतिग्र प्रसादि ॥ ॥ माग्रसु जनसु दुलंभु गुरमुखि पाइत्रा ॥ मनु तनु होइ चुलंग्र जे सतिगुर भाईआ सचु लै ॥ पति पाइ सतिगुर वखरु दरवारि १ ॥ रहाउ ॥ मनि तनि सञ्ज सलाहि भाइत्रा ॥ लालि रता मनु मानित्रा गुरु पूरा पाइत्रो ॥ २ ॥ हउ जीवा

रंगि राते सुआमी तिन्ह का जनम मरण दुखु नासा ॥ तेरी बखस न मेटे कोई सतिगुर का दिलासा ॥ २ ॥ नामु घित्राइनि सुख फल पाइनि ब्राठ पहर H 10 ब्राराघिह ॥ तेरी सरिष तेरै भरवासै पंच दुसट ले साधिह ॥ ३ धिबात किछ करम न जाणा सार न जाणा तेरी ॥ सम ते वडा सतिगुरु नानक जिनि कल राखी मेरी ॥ ४ ॥ १० ॥ ४७ ॥ सहा महला ४ ॥ सगल तित्रागि तित ब्राइमा राखह राखनहारे जित त - 11 हम लागह कित्रा एहि जंत विचारे ॥ १ ॥ मेरे राम जी प्रभ गुरदेव नित करि किरपा दइग्राला गण अपना धिमाईएे ग्रर १ ॥ रहाउ ॥ आठ पहर प्रम प्रसादि मंड वरीए।। आपु तिल्लामि हाईऐ सम रेखा जीवतिश्रा ।। २ ।। सफल जनम विस का जग मीतरि साथ संगि नाउ जापे।। सगल मनोरय तिसके पूरन जिस्र दहना करे ३ ॥ दीन दहश्राल क्रपाल अभ स्थामी वेरी सरिय दहनाला II करि किरपा अपना नाम्र दीजै नानक साथ खाला ॥ ४ ॥ ११ ॥ ४८ ॥ राग सही असटपदीआ महला १ घरु १

Ö

१ क्यों सतिगर प्रसादि ॥ ॥ सभि अवगण मै गुणु नही कोई ॥ किउकरि कंत मिलाना होई ॥ नो मैं रूप न बंके नैसा ॥ ना इल दंग न मीठे बेंगा ।। १ ॥ रहाउ ॥ सहित सीगार कामिण करि आवे ॥ ता सोहायिश जा कंते मार्थे॥ २ । ना तिस स्टप्त न रेखिआ काई ॥ श्रीत न साहित्र सिमरिया जाई ॥ ३ ॥ सुरति मति नोही चतुराई ॥ करि किरपा प्रम लावह पाई ॥ ४ ॥ खरी सिआणी कंत न माइश्रा लागी मरिष भुलागी ॥ ४ ॥ इउमें जाई ता कंत समाई॥ तउ कामिशा पित्रारे नरनिधि पाई ॥ ६ ॥ अनिक जनम दरा पाइमा ।। करु गहि लेडु श्रीतम प्रम राइमा ॥ ७ ॥ मराति नानक सह है भी होसो ॥ जै मार्च पित्रारा ते रावेसी ॥ = ॥ १॥

BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA BANKA गइश्रा ॥ द्यापे रहिद्या समाइ सो विसमादु भइत्रा ॥ ६ ॥ तूं नाही प्रभ द्रि जाणहि सभ तू है।। गुरमुखि वेखि श्रंतरि हदरि भी त है ॥ ७ ॥ मै दीजे नाम निवास अंतरि सांति होइ ॥ गुण गावै नानक दास सतिग्ररु मति देह ॥ = ॥ ३ ॥ ४ ॥ राग्र सही महला ३ घर १ असटपदी आ १ श्रों सितगुर प्रसादि ॥ नामै ही ते सभु किछु होत्रा वितु सतिगुर नामु न जापै ॥ गुर का सबदु महा रसु मीठा बिजु सादु न जांपै ॥ कउडी वदलै जनमु गवाइश्रा चीनसि नाही आपें ॥ गुरमुखि होवें ता एका जायें इउमें दुखु न संतापें ॥ १ ॥ बलिहारी विटह जिनि साचे सिउ लिव लाई ॥ सबद समाई सहजे रहिञ्जा 11 8 परगासिआ П रहाउ गावे गुरमुखि यूभै गुरमुखि बीचारे सबद 11 जीउ गुरमुखि कारज उपजै मनग्रुखि सवारे ॥ ते ग्रर कमावै विखु खटे संसारे मोहि - 11 मोइआ सदा सोई जे श्रति पिश्रारे ॥ सेवक्र **२** II दुख पाए बिज ग्रर सतिगुर भोए ॥ सिफति चालै साचा सबद् सतिगुर गुरम्रुखि ॥ सची वागी ञ्राखै मंनि वसाए है ऋापे साचा दाता करम्र साचा जाए 11 सुणाए ॥ ३ ॥ गुरमुखि घाले गुरमुखि खटे गुरमुखि नामु जपाए कै सहजि साचै रंगि राता गुर सुभाए ॥ मनमुख सदही कुड़ो बोलें बिख़ बीजें बिख़ खाए ॥ जमकालि बाधा उसना दाघा विनु गुर कवणु छुडाए ॥ ४ ॥ सचा तीरथु जितु सतसरि नावणु श्चरसिंठ तीरथ गुर सबदि दिखाए **现现的原现现现** गुरम्बि आपि बुकाए 11 नाते मलु जाए।। सचा सबदु सचा है निरमलु ना मलु लगेन लाए।। सची सिफिति सची सालाह पूरे गुर ते पाए ॥ ४ ॥ तनु मनु सभू किछ न जाए । दुक्ध होवे ता निरमञ्ज इरि तिस केरा दरमति कह्य होवें इउमें विचहु जाए ॥ गुर की साखी सहजे चाखी त्सना अगनि युक्ताए ॥ गुर के सबदि राता सहजे माता सहजे रहिक्रा समाए ॥ ६॥

गुण सारि अंतरि त वसे ॥ तं वसहि मन माहि सहजे रसि रसे ॥ ३ । गरख मन समस्राह आखड केवडा ॥ ग्रेम्सि हरि गुण गाइ रंगि रंगेवड़ा ॥ ४ ॥ निव निव रिदै समालि प्रीवस आपणा ॥ नाही दख संतापना ॥ ४ ॥ मनप्तल भरमि जे चलहि गया नालि ॥ मरसी होह विडाखा मनि तनि भ्रलाणा ना विस रंग है है ॥ ६ ॥ गुर को कार कमाइ लाहा घरि आणि आ निरबाणु सबदि पञ्जाखिमा ॥ ७ ॥ इक नानक की ऋरदासि जे मै दीजै नाम निवास हरि गृख गावसी ॥ = ॥ १ ॥ ३ ॥ लोहा संनि जिंड स्नारसि पाइ मवै मवाईऐ ॥ १ ॥ विद्य पाड दुख कमावणा ॥ इउमे आवे जाइ मरिम सलावणा ॥ १ नाम विद्याईऐ इरि मेलहि н करि करि वेखिंड आपि देहि पाईपे ॥ 11 3 11 यापि उथापि दरि बीनाईए ॥ ३ देही 11 ॥ इह किथे यह श्राउताक महस्र ४ ॥ दिहु दीवी अंघ घोरु घनु मुहाईऐ ॥ गरवि किस रुमाईए ॥ ४ ॥ गुरम्खि चोरु न लागि इरि नामि त्रागि जोति दीपाईऐ सबदि п लाल नाम वसाईऐ ₹है निहकास Ħ सदा वसाईये हि है मंनि पाईऐ राति द्वरि नाउ मेलि मिलाइ जे तथ माईए 1 2 11 3 11 3 11 सही झहिनिसि धिमाईऐ নিত विसारि II मनह सस्य पाईपे ॥ मे 8 11 टेक मोहर्गी ॥ साहिब न ŧı रहउ देखत तह नालि गरि देखालिया अह निहालिया 11 ₹ II सेवी तय मार्चे तिवे रजाह मरम मउ

गाह । गाइ मार का । ताबु भाव । त्या राजा भाइ भाइ भाइ अवसी ।। द ।। बनमत ही दुस्तु लागे मरचा आहके ॥ अनस मरणु परवाणु हरि सुत्य गाहके ॥ ४ ॥ हत नाही तु हाबहि तुष श्री साजिआ ॥ आपे भाषि उपापि सबदि निवाजिआ ॥ ४ ॥ देही ससम हलाइ न आपी कह

表表表表表 法表表表表表表表表 表表表 गइश्रा ॥ त्रापे रहित्रा समाइ सो विसमाद भइत्रा ॥ ६ ॥ तुं नाही प्रभ द्रि जाणहि सभ तू है।। गुरम्रुखि वेखि हद्रि अंतरि भी त् है ॥ ७ ॥ मै दीजे नाम निवासु अंतरि सांति होइ ॥ गुरा गाँव नानक दास सतिगुरु मति देह ॥ = ॥ ३ ॥ ४ ॥ रागु सही महला ३ घरु १ असटपदी आ १ श्रों सितगुर प्रसादि ॥ नामै ही ते सभ्र किछ होत्रा चिन्त सतिगुर नामु न जापै ।। गुर का सबदु महा रसु मीठा बिनु चाखे साद न जापै ॥ कउडी बदलै जनम्र गवाइत्रा चीनसि नाही आपै ॥ गुरमुखि होवें ता एका जाणें इउमें दुखु न संतापें ॥ १ ॥ बलिहारी गुर अपगो विटहु जिनि साचे सिउ लिव लाई ।। सबदु चीन्हि त्रातम् परगासित्रा सहजे रहित्रा समाई ॥ १ 11 रहाउ गुरम्रुखि गार्वे गुरम्रुखि ब्यूँभैं गुरम्रुखि सबदु बीचारे ॥ जीउ

उपजै गुरमुखि कारज सवारे ॥ मनमुखि सभु गुर ते कमावै विख् खटे संसारे ॥ मोइत्रा मोहि सदा

दुखु पाए बिनु गुर ऋति पिऋारे ॥ सोई सेवक 2 11 सतिगुर सेवे चालैं सतिगुर भोए ॥ साचा सिफति सबद साची साचा मंनि वसाए ॥ सची बाग्गी गुरम्रुखि श्राखें हउमे है ञ्चापे साचा करम्र साचा जाए 11 दाता

सुणाए ॥ ३ ॥ गुरमुखि घाले गुरमुखि खटे गुरमुखि नामु जपाए ॥ सदा अलिपतु साचै रंगि राता गुर के सहजि सुमाए सदही कुड़ो बोलै बिखु बीजै बिखु खाए ॥ जमकालि बाधा तृसना दाधा विनु गुर कवणु छुडाए ॥ ४ ॥ सचा तीरथु जितु सतसरि नावणु गुरम्रुखि आपि बुक्ताए ॥ श्रठसठि तीरथ गुर सबदि दिखाए

नाते मलु जाए।। सचा सबदु सचा है निरमलु ना मलु लगे न लाए।। सची सिफिति सची सालाह पूरे गुर ते पाए ॥ ४ ॥ तनु मनु सभू किञ्च इरि तिसु केरा दुरमति कह्णु न जाए ॥ हुकसु होवें ता निरमलु होवें इउमें विचहु जाए ॥ गुर की साखी सहजे चाली त्सना अगिन सुम्हाए ॥ गुर के सबदि राता सहजे माता सहजे रहिश्रा समाए ॥ ६॥

**《公安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安** 

नाम्र सति करि जाणै गुर के माइ पिद्यारे ।। सची हरि गर ते पाई सचै नाइ पिआरे 11 एको सचा सभ

को बीचारे ॥ आपे मेलि लए ता बखसे महि वस्तै विस्ला मगति सवारे ॥ ७ ॥ समो सचु सचु वस्तै गुरम्रखि

जार्थे । जंगस मरणा हुकमो वरते गुरप्रुखि ऋाषु पठासे ॥ नाप्तु धिद्याए ता सतिगुर माए जो इंछै सो फल पाए ॥ नानक तिस दा

ममुक्ति हु होने जि विचहु आपु गवाए ॥ = ॥१॥ सही महला ३॥ कामिए अति सुत्रोन्हिउ पिरु वसै जिस पिर

गुर का सबद सम्हाले ॥ हरि की मगति मचे ते सदा सहागरिय सदा रंगि राता हउमै विचह जाले ॥ १ ॥ वाह वाह पूरे गुर बाणी ॥ पुरे गुर ते उपजी साचि समाणी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काइश्रा

किछ वसे संड मंडल पाताला॥ अंदरि काइया जीवन दाता वसे समना करे प्रतिपाला ॥ काइमा कामिश सदा

सहेली गुरस्थि नाम् सम्हाला ॥ २ ॥ काइबा श्रंदरि अल्लुन ललिया जाई।। भनष्टलु प्रुगधु यूभी नाही वाहरि भालिए जाई ।। सविगुरु सेने सदा सख पाए सविगुरि श्रसव दिता

लग्बाई ॥ ३ ॥ काइमा श्रंदरि रतन पदारय भगति मरे भंडारा ॥ इस काइमा श्रंदरि नउ खंड पृथमी हाट पटण वाजारा ॥ इस श्रंदरि नाम्र नउनिधि पाईऐ गुर कै सबदि

४ ॥ काइमा अंदरि वालि तोलावै भाषे तोलखहारा विसका मोल मोलि कितडी মাআ্র अकारा नाबु पाईऐ गुर बीचारा ॥ ४ ॥ गुरसुरिव स काइमा खोजें होर सम मर्शन ग्रुलाई ॥ जिसनो

जनु पाने होर किया को करे चतुराई ॥ काइया अंदरि मउ माउ ग्रर परसादी पाई ॥ ६ ॥ काइमा श्रंदरि महेमा सम आंपति त्रित संसारा ॥ सचै भाषणा खेल परे भागागउल् पामारा सनिग्ररि आर्थि दिखाइमा सचित्रामि निमनारा ॥ ७ ॥ सा काइया जो मनिगृह सेवे सर्च भाषि मत्रारी ॥ तिणु नावै दरि डोई नाही ता जम्र करे राद्यारी ॥

नानक मन् विद्याई पाए जिसनो इरि किरपा धारी ॥ = ॥ २ ॥

部部

18

H

のなる。なるないない。

表表表表 表表表表表表表表 高速 医遗迹 THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE रागु स्ही महला ३ घरु १० दुनीत्रा न सालोहि १ ंश्रों सतिग्र प्रसादि॥ जो मरि थोई ॥ १ ॥ लोका न- सालाहि जो मरि खाकु मेरे 11 वाह सलाहीएं सचा गुरमुखि सदा वेपरवाह साहिबा 11 11 8 II केंगे दोसती मनमुख दिक मरंनि - 11 लाहंनि ॥ २ ॥ गुरमुखि वेला न जनम सकारथा सर्चे सबदि लगंनि ॥ त्रातम राम्न प्रगासित्रा सहजे सुखि रहंनि दुजै ३ ॥ गुर का सबद् विसारित्रा भाइ रचंनि 11 तिसना भुख अनदिनु जलति फिरंनि ॥ ४ ॥ दुसटा नालि दोपती नालि करंनि ॥ त्र्यापि डुबे क्रटंब सिउ सगले डोबंनि क़ल किसै नाही की करंनि भली मनमुख मुगध मन जैसा म्रह काले तिन निंदका नरके घोरि पवंनि ॥ ६ 11 Ū कमाइ ॥ आपि बीजि ऋापे तेहे होवहि करम ही खावणा कहणा किञ्च न जाइ ॥ ७ ॥ महा पुरखा का बालणा होवें कितै भरे भरपूर हहि श्रोना तिलु न तमाइ ओइ अंमृत उपदेसेनि ॥ वडमागी से संघरें श्रवरा जि श्रोता रहे अनदिनु नाम लएनि ॥ ८॥ देसी रिजकु संवाहि एको है दातारु धगाी श्राप सचो निहालि ॥ है गुरमुखि नदरि ऋापे नालि मेलि ॥ मनु मैला सचु निरमला किउकरि सदा समालि ॥ ११ ₹है मिलि हउमें मेले ता सबदि जलाइ॥ जाइ 11 प्रभ्र जीवख वीसरैं संसारि ॥ धृगु नदरि सचा सइ सतिगुरु मेले ना वीसरे गुरमती बोचारि ॥ १३ 11 ता मिलि रहा वोछुड़े क होइ मिसिया हेति उरधारि न गुर के सबदि वीचारि ॥ पिरु सालाही आपणा गुर 88 पाइत्रा सोभावंती नारि ॥ **१** ५ ॥ मनमुख सुखु म्ज सपै पीआईऐ चिति कठोर ऋति मैले 11 दुधु आखीऐ ऋापे निकोर ॥ १६ ॥ आपि करे किसु मैलु उतरे ता सचु बिणमा सीगारु॥ १७ ॥ सचा साह सचे वर्णजारे श्रोथे कुड़े ना टिकंनि ॥ श्रोना सचु न भावई **张宏琳郑本本本本本本本本本本本本本本本本本** 

OYE ) 市市政策市场市场市场市场市场市场市场 फिरै पचंनि ॥ इउमे मैला मरि जंभै वारो माहि 11 2= जग किरवि कोइ न मेटखहार ॥ १६ संता कमावर्णा संगति मिलि रहे ता सचि लगै पित्रारु ा। सञ्च सलाही सञ्च मनि दरि सचै सचित्रोरु ।। २० ॥ गुर पूरे पूरी मति है ब्रहिनिति नाम्रु घिद्राह ॥ हउमें मेरा वड रोगु है विचहु ठाकि रहाइ ॥ २१ ॥ गुरु सालाही भाषणा निवि निवि सउपी आगै लागो पाइ ॥ तनु मनु ॥ २२ ॥ सिंचोताणि गवाइ विग्रचीऐ श्रापु सिउ लिय लाइ ॥ इउमै मेरा छडि तू ता सचि रहै समाइ ॥ २३ ॥ सचै सबदि सगंनि मिले सि साहरा 11 सचे दिसंनि ॥ २४ ॥ से माई से हरि अवगर्ण विकथि पन्हरनि गुरा की साक करंन्डि ॥ २५ ॥ गुण की साम सुखु ऊपने सची मगति करेनि ॥ सचु वर्णनहि गर सबद सिंउ लाहां नाम लएनि ॥ २६ ॥ सुहना रुपा पाप करि करि संचीए चलें न चलदिया नालि ॥ विशु नावें नालि न चलमी सभ मुठी जम कालि।। २७ ।। मन का तोसा हरि नामु है हिरदें रखडु सन्हालि ॥ एडु खरचु ऋखुट है गुरम्रुखि निवहै नालि ॥ २०॥ ए मन मृलदु भ्रुलिया जासहि पवि गवाइ ॥ एड 9 विद्यापिद्या गुरमती सञ्ज भिद्याह H हरि की कीमवि -11 3.5 के सबदि मनु तनु रपे हरि पवें हरि जम्र लिख्यु न जाइ || गुर सिंउ रहे समाह ॥ ३० ॥ सो सह मेरा रंगुला रंगे सहजि सुमाइ ॥ कामिया रंगु ता घड़े जा पिर कै अंकि समाइ ॥ ३१ ॥ चिरी विद्वंने भी मिलनि जो सविग्रह सेवंनि ॥ अंतरि नवनिधि नाम है खरवनि न निख्दई इरि सहजि रवंनि गुगा ३२ н e जनमहि ना मरहि ना चोइ दुख सहंनि ॥ गुरि राखे से <del>oi</del> ei ॥ ३३ ॥ सजय मिले न विश्वदृष्टि जि स्मनदिनु मिले जग महि विरले जागीमहि 0 ॥ ३ ॥ सही महला ३ ॥ इरि जी स्लप्त अगम्र दे कित् विधि मिलिया जाइ।। गुर के सबदि अष्ट कटीएे अचित वसे मनि माइ।। रै ॥ गुरप्रस्ति इरि इरि नामु जर्पनि ॥ इउ तिनकै पलिहारखे मनि इरिगुया सदा खंनि॥ ॥ रहाउ ॥ गुरु सरवरु मान सरोवरु है चढमागी e

份份 पुरख लहंन्हि ॥ सेवक गुरमुखि खोजिश्रा से हंसुले नामु लहंनि H नामु धित्राइन्हि रंग सिउ गुरमुखि लगंनिह ॥ धुरि नामि **经验的股份股份** लिखित्रा गुर भागा मंनि लएन्हि॥ ३॥ वडभागी घरु खोजित्रा पाइत्रा नामु निधानु ॥ गुरि पूरे वेखोलिया प्रभु त्रातम रामु पछानु ॥ ४ ॥ सभना का प्रभु एकु है दुजा अवरु न कोइ।। गुरपरसादी मनि वसै तितु परगडु होइ।। ५।। सभु अंतरजामी ब्रह्म है ब्रह्म वसे सभ थाइ K किसनो श्राखीऐ सबदि वेखदु लिव लाइ।। ६।। बुरा भला तिचरु श्राखदा जिचरु है दुहु माहि ॥ गुरमुखि एको बुक्तिश्रा एकसु माहि समाइ ॥ ७ ।। सेवा सा प्रभ भावसी जो प्रभु पोए थाइ ।। जन नानक हरि आराधित्रा गुरचरणी चितु लाइ ॥ = ॥ २ ॥ ४ ॥ ६ ॥ रागु सही असटपदीआ महला ४ घर २ ॥ कोई आणि मिलावे मेरा १ ऋों सतिगर प्रसादि॥ हउ तिसु पहि श्रापु वेचाई ॥ १ ॥ दरसन् हरि प्रीतम् पित्रारा H कृपा करहि ता सतिगुरु मेलहि हरि 11 H १ ॥ रहाउ ॥ जे सुख देहि त तुभहि अराधी दुखि ि विश्राई ॥ २ ॥ जे भ्रुख देहि त इत ही राजा दुख विचि अरपी विचि अगनी आप तनु मनु काटि काटि सभु जलाई ॥ ४ ॥ पखा फेरी पाणी ढोवा जो देवहि सो खाई ॥ हरि दुआरै लंह मेलि पइश्रो गरीब द्वहि नानक 3 ६ ॥ अपनी काढि घरी चरणा तिल सम धरती फिरि मत पाई ॥ ७ ॥ 3 जे पासि बहालिह ता तुम्मिह अराधी जे मारि कटहि धिआई ॥ भी

मा जे लोकु सनाहे ता तेरी उपमा जे निंदै ता छोडि न जाई।। ह।। जे तुधु विल रहै ता कोई किहु आखउ तुधु विसरिए मिर जाई ॥ १० ॥ वारि वारि जाई गुर ऊपरि प पैरी संत मनाई ॥ ११ ॥ नानक विचारा महत्रा दिवाना हरि तउ दरसन कै ताई ॥ १२ ॥ अखडु आगी मीह वरसे भी सागरु होवै जाई ॥ १३ ॥ समुद्र बहु खोरा ग्रसिखु लंघि गुर पहि जाई ॥ १४ ॥ जिउ प्राणी जल विजु है मरता तिउ सिखु गुर बिजु मरि जाई।। १५।। जिंड घरती सोभ करे जलु बरसे तिल सिखु गर **张本本本本法法法法本本本** 

**宏宏宏宏宏**流

मिलि बिगमाई ॥ १६ ॥ सेनक का होइ सेनक वरता करि करि विनउ बलाई ॥ १७ ॥ नानक की बेनंती हरि पहि गुर मिलि गुर सुख पाई ॥ १८ ॥ तु आपे गुरु चेला है आपे गुर विचदे तुमाहि षिद्राई ॥ १६॥ जो तथ सेवहि सो तहै होबहि पैज रखाई ॥२०॥ मंडार भरे मगती हरि तेरे जिस भावे तिस देवाई ॥ २१ ॥ जिस तं देहि सोई जल पाए होर निहफल सम चतराई ॥ २२ ॥ सिमरि सिमरि सिमरि गुरु सोडग्रा श्रपना मन जागाई ॥ २३ ॥ इकु दालु मंगे नानकु वेचारा हरि दासनि कराई ॥ २४ ॥ जे गुरु भिड्के त मीठा लागें जे बखसे त वडिम्राई ॥ २५ ॥ गुरम्रखि बोलिंह सो याह पाए मनप्रस्थि किञ्च थाइ न पाई ॥ २६॥ पाला ककर चरक चरसै गुरसिख गुर देखण जाई।। २७॥ सञ्च दिनसु रैसि देखउ गुरु अपना दिचि ऋती गुर पैर धराई। २८॥ अनेक उपाव करी गर कारणि गर थाड पाई ॥ २६ ॥ रेखि दिनसु गुर चरख ऋरोधी मेरे साई ॥ ३० ॥ नानक का जीउ पिंड गुरू है नानक का प्रश्न पूरि रहिथ्रो है जत कर **उपति अधाई।। ३१।।** वव गोसाई।। ३२ ॥ १ ॥ 🔪 रागुं सुदी महला ४ असटपदीमा घरु १० 🕝 १ व्यों सविगर प्रसादि ॥ ॥ बंदरि सचा नेह लाह्या प्रीतम आपर्ये ॥ तनु मनु होइ निहालु जा ग्ररु देखा साम्हर्ये ॥ १ ॥ विमाइ गर परे ते पाइया यंग्रत भगम 11 श्रयाह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इउ सविश्रुरु वैश्वि विगसीमा हरि किरपा करि कै मेलियन पाइया मोख दथारु ॥ २ ॥ मतिगुरु विरही नाम का जे मिले त तल मन देउ ॥ जे परिव सहजि पीएउ ॥३॥ श्रंमृत मालाहीए उठदिका भी गुरु शालाउ ॥ कोई ऐमा निल हुत ताके घोषा पाउ । ४॥ कोई ऐमा सजल लोडि लह प्रोतस देश मिलाइ ॥ सतिवृति मिलिए इति पाइबा निलिबा सहित सुमाइ ॥ प ।। मनिग्रह सागह ग्रेश नाम का मै विम्न देख्या का चाउ ॥

談事務事務務務務務該該該該該該該該 (1) 的形式的现代 तिसु विनु घड़ी न जीवऊ विनु देखे मरि जाउ ॥ ६ ॥ जिउ मछुली विनु संतु न जीवई विशु पागीऐ रहै न किते उपाइ ॥ तिउ हरि ॥ ७ ॥ मै सतिगुर सेती पिरहडी किउ वित हरि नामें मरि जाइ मै गुरवाणी आधारु गुरवाशी II जीवा गुर माउ हरि है तुरा हरि नामु रतंत्र गुरु लागि रहोउ ॥ II こ हरि नामि रहा लिव लाइ ॥ माइ ॥ मैं धर सचे नाम को 1 3 ग्रर गित्रानु पदारथु नामु है हरि नामो देइ दृढ़ाइ ॥ जिसु परापति लहै गुरचरनी लोगे आइ ॥ १० ॥ अकथ कहाणी प्रेम की को प्रीतम्र निवि निवि लागा पाइ ॥ त्रापणा श्राखे श्राइ ।। तिस देवा मनु सुजाणु ॥ सतिगुरि मीति पुरखु ११ ॥ सज्य मेरा त्ं करता एक् सदा तेरा ताखु ॥ १२ ॥ सतिगुरु मेरा सदा सदा मिलाइश्रा में सदा है सभ अविनासी पुरख महि रहिआ ना ऋावै ना जाइ त्रोह 11 धनु संचित्रा सावतु पूंजी रासि ॥ नानक नाम १३ ॥ राम दरगह मंनित्रा पूरे सावासि ॥१४॥१॥२॥११॥ रागु सही त्रसटपदीत्रा महला ५ घरु १ १ ओं सितगुर प्रसादि ॥ ॥ उरिक रहिओ विखिया कै विद्यापत अनिक तरंगा ॥ १ ॥ मेरे मन ॥ मनहि मोह पूरन परमेसर ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अगोचर ॥ कत पाईऐ महि रहिआ विश्रापे ॥ अति तुसना कवहू नही धापे ॥ २ ॥ करोधु सरीरि चंडारा ॥ अगिआनि न सभै महा 3 भ्रमत विश्रापत जरे किवारा ।। जाणु न पाईऐ प्रभ दरवारा न पावै फिरत विगाना श्रासा श्रंदेसा बंधि पराना ॥ महलु ॥ ं फिरत पिश्रास करि दीना विष सगल विनु मीना ॥ ६ ॥ कञ्च सिम्रानप उकति न मोरी ॥ एक आसं ठाकुर बेनती संतन पासे ॥ मेलि लैंह प्रभ तोरी ॥ ७ ॥ करड अरदासे ।। = ।। भइत्रो कृपालु साध संगु पाइत्रा ।। नानक तृपते पूरा ।। १ ॥ रहाउ दजा ॥ 

रागु सूरी महला ४ घठ ३
१ व्यों सितेगुर प्रसादि ॥ मियन मोह व्यगनि सोक सागर ॥
किर किरपा उघक हरि नागर ॥ १ ॥ चरख कमल सरखाइ नराइख ॥
दीनानाथ मगत पराइख ॥ १ ॥ रहाउ ॥ व्यनाथा नाथ मगत मैं
मेटन ॥ साथ संगि जमदृत न मेटन ॥ २ ॥ जीवन रूप व्यन्प दहवाला ॥ रवख गुणा कटीए जम जाला ॥ ३ ॥ व्यंप नाह सन नित जाप ॥ गेग रूर माहका न विवाप ॥ ४ ॥ जप गोविंद संगी समि तो ॥ गेग रूर माहका न विवाप ॥ ४ ॥ विव मेह कम मह एक विवाप ॥ सत्व फना सोई जन पाए ॥ ६ ॥ धारि व्यनप्रह

श्रपना प्रमि कीना 🛭 केवल नाम्रु भगति 🞹 दीना॥ ७ ॥ झादि मिष

१ कों सित्तुर प्रसादि ।। ।। जिन डिठिका मह रहसीपे किउ पाईपे तिन्ह संगु जीउ ॥ संत सजन मन मित्र से लाइनि सिउ रंग जीउ ॥ तिन्द्र सिउ ब्रीति न तटई कवड न होये ॥ पारत्रहम प्रम करि दश्या गुरा गावा हैरे भाइ मिलड संत सजया नाम्र जपह मन मित जीउ ॥ जाग्रह माइमा 11 देखे संग्रे मोहिद्या न काची देहा विशासणी कुड़ कमावै धंध जीउ धिमावहि से जििए चले परे सनबंध ग्रह चलग्र इकमि संजोगि जीउ हकमि करे मोग रस जीउ ।। जिसना तिसहि निल्लोहा सोगु जीउ ॥ ३ ॥ त्रापनहे प्रभ माखिमा दरगह पैधा जार जीउ ॥ ऐये सुख़ प्रख़ उजला इको नाम्र घित्राह जीउ॥ दिता पारब्रहमि गुरु सेविश्वा सत माड जीउ ।। ४ जीउ ॥ रवि रहिमा सरव जीव्या प्रतिपाल सच एकु नाम्र धनु माल जीउ ॥ यन ते कबढु न वीसरै जा आपे होह जाखा रहि गए मनि ५ ॥ आवस

18

जीउ ।। ता का ऋंतु न पाईऐ ऊचा अगम अपारु जीउ ॥ जिसु प्रभु अपगा विसरे सो मरि जंमे लख वार जीउ ॥ ६ ॥ साचु नेहु तिन शीतमा जिन मिन बुठा त्र्यापि जीउ ॥ गुरा साभी नित संगि बसें त्र्याठ पहिर प्रभ जापि जीउ ॥ रंगि रते परमेसरै विनसे सगल संताप जीउ ॥ ७ ॥ तुं करणहारु तू है एकु अनेक जीउ।। तु सरमथु तू सरव मै तू है बुधि विवेक जीउ ॥ नानक नामु सदा जपी भगत जना की टेक जीउ ॥ = ॥ १ ॥ ३ ॥ रागु सूही महला ५ असटपदी आ घरु १० काफी १ त्रों सित गुर प्रसादि ।। । जे अली जे चुकी साई भी तर्हिजी कोढीत्रा ।। जिन्हा नेहु द्जागो लगा भूरि मरहु से वाढीत्रा ।। कंत पासरा ।। सदा रंगीला लाल पिश्रारा ॥ हउ ना छोडउ एडु महिंजो श्रासरा।। १ ॥ रहाउ ॥ सजणु तु है सैणु त्र उपरि वहु मागीत्रा ॥ जातू अंदरि ता सुखे तूं निमागी मागीत्रा ॥ वेखालि ॥ एहा जे तू तुठा कृपा निधान ना द्जा दातड़ी नित हिरदें रखा समालि ॥ ३॥ पाव जुलाई पंघ तउ नैगी । स्रवणी सुणी कहाणीत्रा जे गुरु थीवै किरपालि ।। दरस्र दिखालि ।। किती लख करोड़ि पिरीए रोम न पुजनि तेरिश्रा ॥ त साही सका गुण तेरिश्रा । ॥ सहीत्र्या ¥ कहि न् तऊ नदरि भोरी ॥ हिक निहालि वधार्गात्रा मंजह हिंस दरसु रंगु माणीत्रा ॥ ६ ॥ जै डिठे किलविख मनु धीरीऐ विसरे माउ में जो रहिआ भरपूरे 11 9 11 दरे ॥ सो किउ होइ निमाणी दहि पई मिलिया सहजि सुभाइ ॥ पूरवि लिखिश्रा संत सहाह ॥ = ॥ १ ॥ ४ ॥ सही महला ५ ॥ वेद पुराण पुकारिन पोथीत्रा ॥ नाम सिमृति विना सभि होछीत्रा ॥ १ ॥ नामु निधानु त्रापारु भगता मनि जनम मरण मोद्र दुख्न साधृ संगि नसै॥ १ ॥ रहाउ ॥ मोहि चादि मुलि नाम विछुनिश्रा ॥ अहंकारि सरपर रु'नित्रा ॥ सुखु न पाइनि २ ॥ मेरी मेरी धारि बंधनि बंधिया ॥ नरिक सुरगि अवतार माइत्रा धंधिया ॥ ३ ॥ सोधत सोधत सोधि ततु वीचारित्रा ॥ नाम विना सुखु नाहि सरपर हारिया ॥ ४ ॥ त्रावहि जाहि अनेक परि मरि जनमते 张宏宏宏宏宏宏宏宏宏表表示 表示表示

वृक्ते समु वादि जोनी मरमते ॥ ४ ॥ जिन कड भए दहवाल तिन साधू संगु मइया ॥ श्रंमृतु हरि का नाम्न तिनी जनी जिप लह्या ॥ ६॥ खोजहि कोटि श्रमंख यहुतु श्रनंतके ॥ जिसु बुम्हाए श्रापि नेहा तिसु है ॥ ७ ॥ विसरु नाही दोतार आपणा नाम्र देह ॥ गुरू गावा दिन सति नानक चाउ एह ॥ = ॥ २ ॥ 9 11 राग सही महला १ कचजी क्षों सतिग्रर प्रसादि ॥ मंत्र क्रचली श्रंमायणि इउ किउ सह चइंदीश्रा राविण जाउ जीउ ॥ इकद इकि कउल्ल जाएँ मेरा नाउ जीउ ।। जिन्ही सखी सह राविद्रा से श्रंबी छायदीएहि जीउ।। से गुरा मंजू न आवनी हउ के जीउ ॥ किया गण तेरे विथरा इउ किया किया धिना जीउ ॥ इकत टोलि न अंगड़ा इउ सद करवाणे तेरै मोती त माणिक जीउ रंगुला ॥ से सइना चितु जीउ सिउ लाइम्रा ॥ मंदर रामि जीउ ॥ इउ एनी रोली **प्रली** श्रस वैठी कंजां करलीया बग आइ साहुरै चली किया देसी জাই स्रवी থীসা भूली वाटबी गास भाव प्रतीत्रस क धरीबासु जीउ दस्वा अरदासि जीउ ॥ इक नानक की मै डोहागिथ काई रावि जीउ ॥ 8 अज्ञात तामें सञ्चको त साहिय मेरी रासि तं श्रंतरि साबासि जीउ 99999 मील उदासि जीउ ॥ मारी यल सिरि सरु वह कमल लंघीऐ फर्ले आकासि जीउ।। मार्थे मनजल मासै सरीग्रामि सह रंगुला सिफवि रवा गुणवासि जीउ आविण जाणि मुईबासि कहि कहि दहि पईश्रासि जीउ п मैं दरसन भूख पित्राप्ति जीउ III पाइमा सच्च नानक की ऋरदासि जीउ॥ २॥ सडी महला

( .083 份 जो दीसे गुरसिखडा तिसु निवि निवि लागउ पाइ जीउ 11 त्राखा विख्या जीश्र की देहि जीउ गुरु सज्य मिलाइ 11 सोई दिस उपदेसङ्ग मेरा मनु श्रनत न काहू जाइ जीउ।। इहु मनु H तैकं डेवसा में मारग देहु वताइ जीउ ॥ इउ श्राइश्रा दूरहु चलि H के मैं तकी तउ सरगाइ जीउ ॥ मैं श्रासा रखी चिति महि मेरा सभो दुखु गवाइ जीउ ॥ इत मारगि चले भाईश्रड़े गुरु कहै स कार कमाइ जीउ ॥ तित्रामें मन की मतड़ी विसारें द्जा भाउ जीउ ॥ इउ पाविह हिर दरसावद्दा नह लगै तती वाउ जीउ।। हउ आपह हरि जागादा में कहित्रा सभु हुकमाउ जीउ भगति - 11 में बहुड़ि न खजाना वखसित्रा गुरि नानकि कीत्रा पसाउ जीउ ॥ तुसना भुखड़ी हउ रजा तृपति अघाइ जीउ ॥ जो गुर दीसे सिखडा तिंसु निवि निवि लागउ पाइ जीउ ॥ ३ ॥

रागु सही छंत महला १ घर १ ।। भरि जोवनि मैं मत पेईश्रहें १ ओं सतिग्रर प्रसादि ॥ घरि पाहुग्री वलिराम जीउ ॥ मैली अवगरा चिति विनु गुर गुण जीउ ।। गुण सार न जाणी भरमि न समावनी वलिराम जोवनु वादि गवाइत्रा ।। वरु घरु दरु दरसनु नही जाता पिर का मारगि चाली स्ती रेशि सहजु न भाइत्रा ॥ सतिगुर पूछि न विहाणी ॥ नानक वालतिण राडेपा विनु पिर धन कुमलाणी ॥ वरु भावे तिसकी बलिराम में हरि देहि जुग चारि त्रिभवण वाणी जिसकी बलिराम जीउ सोहाग्या अवग्णवंती द्रे 11 कंत् रवै की हरि रहिश्रा भरपूरे ॥ नारि पूरि

सुहागिए रांड न मैंले वेसे ॥ नानक मै वरु सोचा मार्वे जुगि जुगि हंभी वंजा साहरे चलिराम प्रीतम तैसे ॥ २ ॥ बाबा लगनु गणाइ जीउ ।। साहा हुकमु रजाइ सो न टलै जो प्रभु करें बिलराम जीउ ।। सकै कोई ॥ जाञी किरत पड़त्रा करते करि पाइत्रा मेटि न नाउ ॥ माइ निरासी रोइ विछुनी नरह निहकेवलु रिव रहित्रा तिहु लाई वाली बालै हेते ॥ सचदि नानक साच सुख महली ग्र 

# (REPRESENTANT PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERT

चरणो प्रश्च चेते ॥ २ ॥ बाबुलि दितड़ी दृरि ना ऋषे घरि पेईऐ बलिसम जीउ ॥ रहसी बेखि हदरि पिरि रात्री घरि सोडीऐ बलिसम

जांड ॥ रहता बाल हरूत । यार साम जार जाहार पालान जींड ॥ साचे पिर लोड़ी त्रीतम जोड़ी मति पूरी परधाने ॥

संबोगी मेला थानि सुद्देता गुणवंती गुर गिमाने ॥ सतु संवोख सदा सत्र पलें सत्र बोलें पिर भाए ॥ नानक निष्ठदि ना दुख

पाए गुरमित अंकि समाए ॥ ४ ॥ १ ॥

रागु सही महला १ छंत घरु २ १ क्यो सतिगुर प्रसादि॥ इन घरि साजन आए ॥ साचै

मेलि मिलाए ॥ सहित्र मिलाए हिंद मिन माए पंच मिले मुख पाइमा ॥ साई वसतु परापति होई त्रिमु सेनी मन्न लाहमा॥

अनिदिनु मेलु भक्ष्मा मनु मानिमा घर मदर सोहाए ॥ पैच सबद पुनि अनहद बाजे हम घरि साजन आए ॥ १॥ आवह मीत

पिभारे ॥ मेंगल गावहु नारे ॥ सजु मंगलु गावहु ता प्रम मावहु सोहिलड़ा छुप चारे ॥ अपने चारे आदेश्या चानि सुहाह्या कौरज सर्वेट सरारे ॥ गिष्ठाच सुकृतस्य देवी अंजन विश्वना रूप

सरदि सनारे ॥ गिष्ठान महा रहु नेत्री श्रॅंजनु त्रिभवण रूपु दिलाइश्रा ॥ सखी मिलहु रसि संगलु गावहु हम परि साजनु श्राह्मा ॥ २॥ मनु तनु श्रंमृति मिना ॥ श्रंतरि मेष्टु रतेनो ॥ श्रंतरि

रतनु परायु मेरे परम तह बीचारों ॥ वंत मेल तू सफलिमो दाता तिरि सिरि देवणहारों ॥ तू जाजु गिम्रांनी वंतरजामी जारे कारछ कीना ॥ सुनहु सली मुजु मोहिन मोहिमा तु मुजु बंसूति मीना ॥ ३ ॥ आतम राष्ट्र सली मुजु मोहिन सोहिमा तु मुजु बंसूति मीना ॥

अगम अपारा तुषु विद्यु कवणु वुम्हाए ॥ सिघ सायिक सिआये केते सुम्ह विद्यु कवणु कहाए ॥ कालु विकालु यए देवाने मनु राखिआ

गुरि ठाए ॥ नानक अन्यगण सबदि जलाए गुण संगमि प्रश्न पाए॥ ४॥ १॥ २॥ ागु सदी महला १ घठ ३ १ व्यों सतिगुर मसादि॥ आबदो सजणा इठ देखा दरसन तेरा

राम ॥ परि ज्ञापनई खड़ी तका में मिन चात पनेसा सम ॥ मिन चात पनेसा सुध्य प्रम मेसा में वेसा मस्तासा ॥ इससत देखि मई निहकेनल जनम

मर्ग दुंखु नासा ।। सगली जोति जाता तू सोई मिलिश्रा सुभाए ॥ नानक साजन कउ विल जाईऐ साचि मिले घरि भाइ त्राए ॥ १ ॥ घरि श्राइअड्रे साजना ता धन खरी सरसी राम ॥ सबदि ठाक्रर देखि साच रहंसी रास 11 गगा **在在在在在在在在在** रहंसी खरी सरसी जा रावी रंगि रातें ।। अवगणि मारि गुणी घरु छाइत्रा पूरे पुरखि विधाते ।। तसकर मारि वसी पंचाइणि श्रदल करे वीचारे ॥ नानक राम नामि निसतारा गुरमति मिल्हि पिआरे ॥ २ ॥ वरु पाइअङ्ग वालङ्गिए आसा मनमा पूरी राम ॥ पिरि राविञ्रड़ी सबदि रली रवि रहित्रा नह द्री राम ॥ प्रभ होई घटि घटि सोई तिस की नारि सवाई ॥ आपे रसीत्रा त्रापे रावे जिउ तिम दी विडिग्राई ॥ अमर ऋडोलु अमोलु मचु पाईए ॥ नानक आपे जोग मजोगी नदिर अपारा गुरि परे करे लिय लाईऐ ॥ पिरु उचडीऐ माडडीऐ 11 3 तिह सिरताजा राम निसम भई देखि हउ गुणा H श्रनहद सबद श्रगाजा राम ॥ सबदु वीचारी करणी सारी राम नाम्र नीसाणो ॥ नाम विना खोटे नही ठाहर नाम्र रतनु परवागो ॥ पति मति प्री पूरा परवानो ना त्रावै ना जासी ॥ नानक गुरम्रखि त्राप पछाग्रै प्रम जैसे अविनासी ॥ ४ ॥ १ ॥ ३ ॥ १ औं सित्युर प्रसोदि ॥ रागु सही छंत महला १ घरु ४॥ जिनि कीत्रा तिनि देखित्रा जगु धंषड़ै लाइश्रा ॥ दानि तेर घटि चानणा तनि चंदु दीपाइत्रा ॥ चंदो दीपाइत्रा दानि हरि के दुख श्रंधेरा उठि गइत्रा ॥ गुगा जंज लाड़े नालि सोहै परिव मोहगीऐ लक्ष्या ॥ वीवाहु होत्रा सोम सेती पंच सनदी आइआ ॥ जिनि कीत्रा तिनि देखित्रा जगु धंधंड़ै लाइत्रा ॥ १ ॥ हउ बलिहारी साजना मीता श्रवरीतां ॥ इहु तनु जिन सिउ गाडिया मनु लीयड़ा दीता ॥ लीया त दात्रा मान्र जिन्ह सिंउ से सजन किंउ वीसरहि ॥ जिन्ह दिसि श्राह्त्रा होहि रलीश्रा जीश्र सेती गहि रहिह ॥ सगल गुगा न कोई होहि नीता नीता ॥ इउ बलिहारी साजना मीता अवरीता ॥ २ ॥ गुणा का होंबै कढि वासुः लईजै वासुला ॥ जे 

( ७६६ )

होविन साजना मिलि साम्म करीजें ॥ साम्म करीजें गुणह फेरी लोडि अवगण चलीए ॥ पहिरे पटंचर किर अंशत पीजें ॥ गुणा का हावें वासुला किंदि यांचा लहेंजें ॥ आभ करी केंग्न आलीऐ हो कि करें न कोई ॥ आलाण ताक जाईए जे भूलड़ा होई ॥ जे होह भूला जाह कहीए आपि करता किउ सुलें ॥ सुणे देले बासु कहिए वासु अपर्यंपिका दिवें ॥ दाल देह दाता जानि विधाना नानका सचु सोई ॥ अपरे कर किसु आलीऐ हो करायंपिका दिवें ॥ दाल देह दाता जानि विधाना नानका सचु सोई ॥ अपरे कर किसु आलीऐ हो कराये कर न कोई ॥ अपरे कर हो ए सारे ॥ इसी महला १ ॥ सेरा मन्न रोता गुणा रवें मनि मार्वे सोई ॥ गुर की पड़िं ॥ साच की साच साच साच की

महत्ता १ ।। मेरा मन्तु रोता गुण रवे मिन मार्चे सोई ॥ गुर की पड़ेंदी साच की साचा ग्रुलु होई ॥ मुखि सहित ब्यावें साच मार्चे साच की मित किंड टलें ॥ इसनानु दातु मुगिश्चातु मजनु व्यापि ब्यल्लिमो किंउ ल्ले ॥ परपंच मोह विकार याके क्रहु कपड़ न दोई ॥ मेग मनु राता गुण रवें मिन भागें सोई ॥ १ ॥ साहितु सो सालाहीए

विति कारणु कीषा ॥ मेलु लागी मित मैलिए किनै अंस्तु पीषा ॥ मिप अंसुतु पीषा इह मनु दीषा ग्रुर पिह मोलु कराइमा । भाषनद्दा प्रसु सहिज पद्माता जा मनु साचै लाइमा ॥ तिहु नालि ग्रुय गावा ने तिहु मावा किउ मिलै होइ परोइमा ॥ साहिनु सो सालाहीए जिति जगतु उपाइमा ॥ २ ॥ श्राह ग्रहमा की न आह्मो किउ माबै जाता ॥ प्रीतम सिउ मनु मानिमा हरि सेती राता ॥

साहिष रंगि राता सच की बाता जिनि निंव का कोड़ उसारिजा ॥
पंचभू नाइको आपि सिर्ग्दा जिनि सच का विंडु सवारिजा ॥ इम
अमगिष्णारे तृ कुण्चि पिआरे तुष्ठ भावे सचु सोई ॥ आवण्य
जाणा ना थीए साची मिति होई ॥ ३॥ अंबतु तसा अंओए जैसा पिर
भावे ॥ सम्भ्रें भूदके बाणीए जे आपि जाणावे ॥ आपि जाणावें
मारिगि पार्वे आपे मनुष्णा लेग्द्र ॥ करम ग्रुकरम कराए आपे कीमिति
कत्या अमेत्र ॥ तंतु मंतु पासंडु न जाणा राह्य दि मनु मानिजा ॥
अंबतु नाह्य तिसी ने युक्तै गुरसवदी सचु जानिज्ञा ॥ ४ ॥ साजन

 (७६७)

**表本表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** त्रापि साजे थापि वेखें तिसै भागा भाइत्रा ॥ साजन रांगि रंगीलड़े रंगु लालु चर्णाइत्रा ॥ ५ ॥ श्रंघा श्रागू जे थीऐ किउ पाधरु जार्षे ॥ त्रापि मुसँ मित होछीऐ किउ राहु पछाणै ॥ किउ राहि जावे महलु पावे श्रंध की मित ग्रंधली।। विशा नाम हिर के कछ न स्फै श्रंध वृद्धी धंधली।। दिनु राति चानणु चाउ उपजै सबदु गुर का मनि वसै ॥ करि जाडि गुर पहि करि विनंती राहु पाधरु गुरु दसै।। ६ ॥ मनु परदेसी जे थीऐ सभु देसु पराइत्रा ।। किसु पहि खोल्हउ गंठड़ी दूखी मरि ब्राइत्रा द्खी भरि श्राहश्रा जगतु सवाइत्रा कउणु जागौ विधि मेरीत्रा जावर्णे खरे डरावर्णे तोटि न आर्वे फेरीआ ।। नाम विहुर्णे ऊर्णे भूर्णे ना गुरि सबदु सुणाइत्रा ॥ मनु परदेसी जे थीए ससु देसु पराइत्रा ॥ घरि त्रापण सो भापुरि लीगा ॥ सेवक सेवा तां ॥ गुर महली करे सच पतीजैं पतीगा सबदे श्रं क सबदि -11 BBBB महला अंतरे ॥ आपि करता करे सोई श्रापि श्रंति निरंतरे ॥ प्रभ सुहेला वीगा गुर सबदि मेला तां वाजंत श्रनहद 11 त्रापर्गे सो भरिपुरि लीगा ॥ कीता किआ सालाहीए 11 = करि वेखें साई ॥ ता की कीमति ना पवे जे लाचे कोई ॥ कीमति सो पावे त्रापि जागावे त्रापि त्रभुलु न भुलए॥ जैजैकारु करहि तुधु भावहि कैं सबदि श्रमुलए ।। हीगाउ नीचु करउ वेनंती साचु न छोडउ भाई ।। नानक जिनि करि देखित्रा देवे मित साई ।। ६ ।। २ ।। ५ ।। रागु सही छंत महला ३ घरु २ १ त्रों सतिगुर प्रसादि॥ ॥ सुख साहिलहा ि वित्रावहु ।। गुरमुखि हरि फल्लु पावहु ।। गुरमुखि फलु पावह निवारे हरि नामु धित्रावहु ।। जनम जनम के दूख ॥ बलिहारी गुर श्रपणे विटह जिनि सभि सवारे ॥ हरि प्रभु कृपा कारज पावहु ॥ नानकु कहै जापहु सुखफल हरि जन जन भाई सुख सुगह सोहिलंडा हरि धित्रावहु ॥ १ ॥ सुणि हरि गुण भीने सहिज

जिन

कउ

धुरि लिखिआ तिन

गुरमति सहजे नामु धित्राए ॥

में क्षेत्र को को को को को को को को को को सो जनु इरि लित्र लागा ॥ जिन कउ कृपा कीनी मेर सुत्रामी तिन अनदिन हरि गुण गाए ॥ सणि मन मीने सहजि सभाए ॥ २ ॥ जुग महि राम नाम्च निसतारा ॥ गुर ते उपजै सबद बीचारा ॥ गुरसबद बीचारा राम नाम पित्रारा जिस किरपा करे पाए सहजे गण गाँचे दिन राती किलिनिख समि गवाए ॥ सस का इउ तेरा तू इमारा ॥ जुग महि राम नाम्र निसतारा ॥ ३ ॥ साजन आह बुठे घर माही ॥ हरि गुख गावहि तपित अधाही ॥ फिरि भूख न लागै **चपता**सी गांड सदा हरि जन की जो हरि हरि नाम धिमाए ॥ नानक हरि आपे जोडि विखोडे हरि बिन की दजा नाही ।। साजन साह बुढे घर माडी ॥ ४ ॥ १ ॥ १ औं सतिगर प्रसादि ॥ रागु सही महला ३ घर ३ ॥ मगत जना की हरि जीउ राखें जुगि जुगि रखदा खाइसा राम ॥ इउमें सबढि सो भगत जो गरप्रस्व होबै बलोडबा राम ॥ सेरे हरि भाइमा जिसदी सबढि जलाइम्रा याची बागी मगति करहि दिन राती गुरमुखि बाखि बखायी ॥ मगता निरमल की चाल सची श्राति नाम सचा मनि भाइमा साचै जिनी सचो मगत सोहहि दरि सच कमाइमा H सगता की जाति पति है भगत हरि की नावि सवाखे राम जिन भगति करिंद विचंद्र भाष गवानिह गुर्थ कार्यगरा गण गउगण पक्षाणे हरि नाम बखायी भी भगति मीठी लागी ॥ अनदिस भगति करहि दिस राती घर ही महि पैरागी ॥ मगती रावे सदा मनु निरमलु हरि जीउ वेखिह सदा नाले ॥ नानक से मगत इरि के दरि साचे अनदिनु नाम्न सम्हाले ॥ २ ॥ मनमूख मगति करहि निन् सविगुर निशु सतिगर भगति न होई राम ॥ रोगि निधापे मरि जनमहि दुख होई राम

मगाव कराह ान्छु सावपुर ान्छु सावपुर भगाव न होई राम ॥ इउमें माइमा रोगि निमापे मिर जनगिह दुलु होई राम ॥ मिर जनगिह दुरु हाई दुने भाह परिज निगोई निछु पुर ततु न जानिजा॥ भगीव विहुणा सह जगु मरिषमा मेति गहमा पश्चवानिमा॥ कोटि मेपे किने पञ्चाणिया हिर नोमा सन्तु सोई ॥ नानक

## नामि मिलै विडियाई दुजे भाइ पति खोई ॥ ३ ॥ भगता के घरि कारज साचा हिर गुण सदा वलाणे राम ॥ भगति A खजाना 被被被被被被被被被被被 मारि समायो दीया कालु कंटकु मारि समाणे राम ॥ कालु कंटक भागो नामु निधानु सचु पाइत्रा ॥ त्रखुटु कदे हरि मनि सदा निखुटें हरि दीत्रा सहिज सुभाइत्रा ॥ हरि जन ऊचे सद ही ऊचे गुर के सबदि सुहाइत्रा ॥ नानक त्रापे बखिस मिलाए जुवि जुगि पाइत्रा ॥ ४ ॥ १ ॥ २ ॥ सही महला ३ ॥ सबदि सचै सचु सोहिला जिथें सचे का होइ वीचारो राम ॥ इउमें सभि किलविख काटे रिवत्रा उरिधारे राम ।। सचु रखिब्रा उरधारे दुतरु तारे फिरि वाणी न होई ॥ सचा सतिगुरु सची भवजल तर्ण जिनि सच साचे गुण गावै सचि समावे सचु सोई विखालिञ्चा वेखे 11 साहें ।। नानक साचा साहियु साची नाई सचु निसतारा होई 11 साचै सतिगुरि साचु बुभाइत्रा पति राखै सोई राम सञ्च 11 ॥ सावै नामि मोजनु माउ सचा है सचै नामि सुखु हाई राम होई मरे न कोई गरिम न जूनी वासा ॥ जोती जोति मिलाई समाई सचि नाइ परगासा ॥ जिनी सचु जाता से सचे होए हिरदै सचु धित्राइनि ॥ नानक सचु नामु जिन वसित्रा ना वीछुड़ि दुखु पाइनि ॥२॥ सची बागी सचे गुगा गावहि तितु राम ॥ निरमल गुण साचे तनु मनु साचा विचि साचा सोई राम ।। समु सचु वरते सचो बोल जो सचु करे सु होई ।। जह देखा तह सचु पसित्र्या अवरु न द्जा कोई ॥ सचे समावें मरि जनमें द्जा होई ।। नानक सभु किछु आपे करता आपि साई ॥ ३ ॥ सचे मगत सोहिह दरवारे सचो सचु राम ॥ घट अंतरे साची वाणी साची आपि पछाणे राम ॥ आप्र पछाणि ता सचु जाग्रहि साचे सोकी होई ॥ सचा सबदु सची है सोभा साचे होई ॥ साचि रते भगत इक रंगी दूजा रंगु न कोई ॥ नानक जिस कउ मसतकि लिखिया तिसु सचु परापति होई ॥ ४॥ २॥ ३॥ सही महला ३ ॥ जुग चारे धन जे भन्ने विनु सतिगुर सोहाग् होई राम इरि केरा तिस्र विज्ञ निहचलु राजु सदा ा। तिसु नितु अवरु न कोई सदा सच्च सोई गुरम्रुखि एको

1930 Gi Gi जायिका ॥ घन पर मेलावा दोक्षा गुरमती मनु मानिका ॥ सतिगुरु मिलिका ता हरि पाइमा बिनु हरि नावें मुकति न होई ॥ नानक कामणि कंते Ol सुख होई ॥ १ ॥ सविगुरु सेनि धन राउँ मनि मानिए सोई राम ।। मदा होत्रहि सोहागणी फिरि मैला वेस न होई गुरम्राख कोई इउँमें बारि पद्मारिका ॥ करवी कार कमात्रे सबदि समात्रे श्चंतरि Oi एको जायिका ॥ गुरमुखि प्रमु रावे दिन रावी भाषणा साची सोमा होर्ड ॥ नानक कामधि पिरु रावे आपणा रवि रहिआ प्रश्न सोई ॥ २ ॥ गुर की कार करे धन बालड़ीए इरि वरु देह मिलाए सम ॥ इरि कै रंगि रती है कामिए। मिलि प्रीतम सुरुद् पाए राम 11 01 मुलू पाए मचि ममाए सचु वरते सम थाई ॥ सचा सीगारु करे दिन्न 0 गनी कामिश सचि समाहे संबंदि पद्धावा कामधि O ॥ इरि सुखदावा <del>o</del>i इरि लक्षा कंदि लाए ॥ नानक महली महल पद्याखे वाली पुरि मेती मेरै प्रमि आपि मिलाई साधन होका प्रस रिव रहिया धटि चानण थाई शम थाई मंनि वसाई पुरवि **लिलि**शा रदि रहिमा सम युवाली मेरे त्रम मागी मनु मीगार रागाइमा ॥ इउमै म्बोई गुरमनि मचि मल नर्वनिधि मिलाई करने पाई ॥ ४ ॥ ३ ॥ ४ ॥ नोप्त इरि हरे द्रशि गावद शुग हरि বাহ 01 राम ।। धनदिने। मुबदि स्वद्य धनदद मनद वक्षाय राम इरि जीउ परि भाए इरि ø गुरा गारह गर भागे माधन षंत विधारी <del>ai</del> चौतरि में अन मर्श्वर ग्रहाए ॥ नानक परि निन 8 R(l €रि किरया यरि भाए ॥ १ ॥ मगता मनि 8 रहे निरसाए द्वरि नावि गम मनु 8 निरमल होया निरमन हरि गुरा गाए राम ।। निरम्ब गाए 8 यगाए इहि की क्षेत्रन काणी ।। जिन a: पटि पटि Ð: गा विषयो मर्बाट त्र ममाची गुरु शारदि सहित सुमारदि सहदे मेनि मिनाए मग्रम

**泰亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚** a जनमु तिन केरा जि सतिगुरि हरि मारगि पाए।। २।। संत संगति सिउ मेल भइत्रा हरि हरि नामि समाए राम ॥ सबदि जीवन गुर क सद मुकत भए हरि के नामि लिव लाए राम।। हरि नामि चितु लाए गुरि मेलि मिलाए मनुत्रा रता हरि नाले ॥ सुखदाता पाइत्रा मोद्र चुकाइत्रा सहजे सबदे राता माता मनि नाम् सम्झले ॥ गुर नाम ही सोहिला जि सतिगुर तिन घरि सेवि सद वसाए ॥ नानक समाए ॥ ३ ॥ विनु सतिगुर जगु भरमि भुलाइश्रा हरि का महल् मेलि मिलाइआ तिन के द्ख गुरमुखे गवाइश्रा इकि K हरि मनि गावहि के द्रव गवाइत्रा जा सदा राम ॥ तिन भाइश्रा जुगि रंगि राते ॥ हरि के भगत सदा जन निरमल जुगि सद जापहि घरि दरि दरि साची भगति करहि सचा नानक सचा सोहिला सची सचु वाणी सबदे ही होई सुख् ४।। ४।। सही महला ३ ॥ जे लोड़िह वरु वालड़ीए ता चरगी ग्रर हरि जीउ मर न सोहागगी होवहि 11 सदा सहजि सुभाए क कंत राम।। हरि जीउ मरे न जाए गुर सा कै सचि संजिम सदो है निरमल सवदि गुर 11 साचा सद ही साचा जिनि श्रापे श्राप्र उपाइत्रा ॥ नानक मेरा चित चरगी लाइआ गुर सदा पिरु रावे श्रापणा जिनि सहजे माती वालड़ीए अनदिनु राम गुरमती 11 विरु पाइग्रहा ति मैलु राती राम ॥ तित तन न मनि तित भइश्रा राती मेरा प्रशु मेलि मिलाए ॥ प्रमि नं राती हरि ग्रमित गवाए H पाइआ विचह श्राप्र त्रभ्र अपगा राती मिलें ऋपगो प्रीतम 11 नानक नाम मिलाइग्रा पिरु रावे रंगि रातडीए विडिआई प्रभु रावे रंगि राती ॥ २ ॥ पिर राम ॥ सो सहो अति निरमञ्ज दाता जिनि का महल्र तिन पाइत्रा ॥ विचहु मोहु चुकाइश्रा हरि राम गवाङ्श्रा 11 श्रनदिनु गावै भागी गुगा नित भाइत्रा हरि कामिशा मनि कथे अकथ कहाणी ॥ जुग चारे साचा एको वरते विनु साचे न पाइत्रा ।। नानक रंगि रवे रंगि राती जिनि हरि सेती चित् लाइत्रा।। ३ ॥ कामिण मिन सोहिलड़ा साजन मिले पिश्रारे राम ॥ 

सुकतु कराए आयु गवाए निज्ञ परि पाइआ वाता ॥ विवेक पुची श्रुलि रिष्णि विहायो गुरमित नामि प्रमासा ॥ हरि हरि अनदु महश्रा दिशु रावी नानक हरि मीठ लगाए ॥ गुरु सेविन सितगुरु दाता हरि हरि नामि समाए ॥ ४ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ४ ॥ ७ ॥ १२ ॥ रागु छही महला ४ छंत घरु १ १ भी मितगुर प्रसादि ॥ सितगुरु प्रस्तु मितगुर प्रसादि ॥ स्वतगुरु

#### ( 993 然表形形而形成形形形形形形形形形成。现在表表 जीउ।। हरि हरि नामु धिश्राइ गुरवाग्गी नित नित चवा बलिराम जीउ।। हउमै रोगु गवाइश्रा 11 विकार लागी पाप गुरवाणी सद मीठी सेज काइआ सहजि मिलाइआ - 11 सहजे भागा गडश्रा सुखि अनदिन भोगो 11 तति करि गुर सबदि सुखाली गिञ्रान करि संतोख संजोगो ॥१॥ सत् धुरि नित रलीया नानक करि जीउ ॥ संत जना कुइमाई आइआ विलर्भ भाउ गार्ह 11 वासी ग्रर जीउ गावाईस्रा चलिराम गुरवागी करोध ममता गहस्रा - 11 मिले सोहाइश्रा पंच परमगति हउमै गई सुखु पाइआ पीर गवोहस्रा ॥ भरम नाठी पाखंड गुणी पछोता नानक गुरपरसादी बहुम सरीरा 11 भए गई वलि पाए दरि न महलु विछडी मनमुखि गहोरा ॥२॥ लई कूडि विहासे क्रि कूड़ श्रंतरि जीउ ॥ ममता पावै सतिगुर विणु कमावै दुख महा जीउ॥ कुड कपट्ट धके गावांरी खिनु खिन भ्रमै पंथि मगुन पाइआ।। उभाइ मिलाए ॥ पुरख् सतिगुरु दाता प्रभ करे श्रापे दइश्रा सुभाए ॥ 3 11 सहजि मेले नानक विछुड़े जन जीउ ॥ स्रोमाहीस्रा वलिराम हिरदे धन गगाह पती जीउ वाचाईश्रा वलिराम 11 वहि पती श्राशि 光光光 गुगी सुगो घरि श्राए 11 वधाई साजन वाचांई मनि वजी जब पुरख् दिवाए ॥ वरु पाइआ ततु फेरे पकाइश्रा गिश्रानी बहि मता सखाई ॥ किरपा करि नानक वाल नवतन् अगंम सद विछुड़ि कदे न जाई।। ४।। १।। सूही महला ४।। हरि पहिलड़ी बलिराम जीउ वाशी ब्रहमा - 11 **द**ड़ाइत्रा लाव परविरती करम दृड़्हु हरि जीउ ॥ वलिराम धरम् तजोइश्रा पाप सतिगुरु पूरा -11 दशोइग्रा सिमृति नाम्र **धिश्रावह** होग्रा श्रनंद गवाइश्रा -11 सहज किलविख पाप सभि कहै वड भागी मनि हरि हरि मीठा लाइश्रा जनु नानकु लाव 11 दुजड़ी हरि सतिगुरु लाव 11 3 11 त्रारंभु काजु रचाइत्रा भें हउमै होइ निरभंड मनु जीउ ॥ पुरख् बलिराम मिलाइश्रा

निरमल्र

भउ

पाइश्रो

जीउ

बलिराम

11

※张老弟我还还还还还还没说我! 我我! 我我说

मेलु गवाइत्रा

हरि

गुण गाइआ हरि वेले राम्र हदरे॥ हरि श्रातम राम्र पसारिआ सुत्रामी प्रस एको मिलि हरि सरव रहिआ भरपुरे ॥ श्रांतरि बाहरि हरि जन मंगल गाए ॥ जन नानक दजी लाव चलाई श्रनहद सगद हरि तीजही लाव मनि चाउ महमा बैरागीमा पाइत्रा वडभागीया हरि मेल हरि संत जना बलिराम जीउ ॥ निरमञ्ज हरि हरि गाइया पाइआ गरा बोली हरि बासी ॥ संत जना बडमागी पाइम्रा हरि कथीएै अकथ कहासी।। हिस्दै हरि हरि हरि छुनि उपजी हरि जपीए मसतिक भागु जीउ।। जनु नानकु बोले वीजी लावे हरि उपजे मनि वैराग जीउ ॥ ३ ॥ हरि चउयही लाव मनि सहज्ञ महस्रा हरि पाश्या ਨਜਿ मीठा वलिराम जीउ।। गुरम्रस्वि मिलिबा सभाइ हरि मनि लोइन्ना बलिराम जीउ ॥ हरि मीठा लाइश्रा 33 भाइष्रा अनदितु हरि लिव लाई।। मन चिंदिया फलु पाइया सुमामी हरि नामि वजी वाधाई ॥ इरि प्रभि ठाइरि काजु रचाडमा धन हिरदे नामि विगासी।। जन नानक बोले चडथी लायै हरि पाइश्रा प्रश्न श्रवितासी ॥ ४ ॥ २ ॥ १ कों सतिगुर प्रसादि।। रागु खड़ी छंत महला 🖟 घरु २।। हिरदे गग गाए ॥ रसन हरि रसन रसाए ॥ भाए मिलिया सहित सुभाए 11 भोगे सुरिव सोवै सबदि रहै लिव लाए।। वर्ड भागि गुरु अनदिन धिश्राए सहजे सहजि पिलिश्रा 11 १ ॥ संगति संत मिलाए ॥ निरमलि जलि नाए मैल गवाए यए पवित सरीरा।) गई अम्र भागा हउमै विनठी पीरा ॥ नदरि निजधरि होम्रा वासा ॥ हरि मंगल रसि रसन

वलिश्रा

हरि नाम पित्रारे सन्नदि

बीचारे ॥ गुरम्रुखि

श्रातिश्रान

निसत्तारे

घटि

रसाए नानक नामु प्रगासा ॥ २ ॥ अंतरि रतनु

गियानु प्रचंडु

विद्यारे ॥

#### 表表表表表表表表表表表表表表表表表 तनु मनु ऋरपि सीगार वर्णाए हरि प्रभ साचे मंदर सोहाइत्रा ॥ सोई परु कीजे नानक कहै श्रं कि भाइत्रा ॥ जो प्रमु समाङ्या काजु रचाइत्रा ॥ गुरमुखि वीत्राहिण प्रभि आइआ।। गुरमुखि हरि पोड्ग्रा साधन कंत पित्रारी ॥ वीत्राहिण श्राहत्रा जीउ आपि सवांरी ' गाए हरि सुरि नर संत जना मिलि 11 मंगल जंञ वर्णाई ॥ नानक मिलि गरा गंधरव श्रपूरव प्रभ श्राए में साचा ना कदे मरें न जाई ॥ ४ ॥ १ ॥ ३ ॥ रागु स्ही छंत महला ४ घरु ३ श्रावही संत जनह गुण गावह १ श्रों मतिग्र प्रसादि ॥ राम ॥ गुरमुखि मिलि रहीऐ घरि वाजहि गोविंद केरे सबद तेरे त् थाई ॥ ॥ सबद घनेरे हरि प्रभ करता सभ सालाही सबदि लिव साच अहिनिसि जपी सदा रिद र है रंगि नाग्र राम राता पुजा सहजि - 11 नानक जार्गे दुजा पछाग्रै 11 8 11. महि गुरमस्व न सभ श्चन्रक रवै 11 गुरसबदि श्चंतरजामी राम रवि मो प्रभ मेरा सुत्रामी राम ॥ प्रभ मेरा सत्रामी अंतरजामी रहिश्रा सो प्रभु पाईऐ गुरमति सहजि सोई मचु घटि रविश्रा 11 गावा जे कोई ॥ सहजे गुण तिसु प्रम भावा न सबदे जापै ऋहिनिसि प्रभ लए 11 नानक सा मिलाए ।। इहु जगा दतरु मनमुखु पारि न पाई राम 11 धित्रोए ॥ २ क्रोधु चतुराई **अंतरि** चतुरोई हउमै 11 राम ममता काम्र मिंग दुखु पार्वे चोटा पाई जम विरथा जनमु गवाइत्रा ॥ पछुताइश्रा ॥ विनु नावै को वेली नाही श्रंति गइत्रा श्रागै माइत्रा मोह पसारा साथि न सुत् नानक ३ ॥ हउ सतिगुरु दाता किन विधि तरीऐ दुतरु पछउ अपना मरीऐ जीवतिश्रा राम सतिगुर इव 11 चलह राम $\mathbf{I}$ भाइ जीवतिश्रा समावै गुरमुखि नामि तरीऐ मरीऐ 11 पूरा भउजलु पाइत्रा वडभागी सचि नामि लिव लावै पुरख् 11 मति परगासु नामि वडिग्राई मई 4 नानक मानिश्रा राम प्रभु जोती जोति मिलाई ॥ सवदि मिलाइश्रा 8 8 H - 11 **水水水水水水水水水水水水水水水水水水**

( FOO ) सदी महला ४ घरु ४ II गुरु संत जनो विभारा में मिलिया १ व्यों सतिगुर प्रसादि॥ मेरी इसना युक्ति गईत्रासे ॥ इउ मनु तनु देवा सतिगुरे में मेले प्रभ गुणतासे ॥ यन यंन गुरू वह पुरस्त है मैं दसे सावासे ॥ हरि वडमागी हरि पाइत्रा नानक नामि विगासे गुरु सज्ञु पित्रारा में मिलिका हरि मार्गु पंथु दसाहा ॥ घरि चिरी विछनिया मिल सवदि गुरू प्रम नाहा r विनु मीनु জল धिमाइमा जन नामि समोहा tİ मनि भागिश्रा मनमुख् भरेमि **सेला**हबा H नित द्विञ्चा धरि भुख सगाइत्रा n अनता गइश्रा II जन नानक नाम सलाहि त् वित नावै पचि पचि ग्रहमा ॥ ३ मोहन - 11 गुरु संदरु गई हरि प्रेम बाखी मनु मारिया n मेरै हिरदे सुधि वधि विसरि मन व्यासा चिंत विसारिका ॥ मै ब्यंतरि वेदन प्रेम की चाइ मिल् ॥ वडमागी प्रम ॥ १ ॥ ॥ ॥ ब्रही छंत महला ४ । मारेहिस जन इउमै विखिन्ना जिनि हरि मिलया प्रम न दितीस्रा वंनीमा इति हउमै मारि निग्रतीया Ш मोह माइया मृहि इनि वनिमुखि सज़तीश्रा गुरमवदी इउमै छुटीया ॥ १ ॥ वसि नित भउदिमा जन ग्युमन कड मञ्जूषासे जिड दिख रैणि वे विहाशीभा नित आसा आम करेदिया Ħ गुरु पाइमा वे हरि चउदिया ॥ जन नानक प्रम देह सखि सउदिया ॥ २ ी साधन आसा चिति करे राम राजिमा हरि प्रम सेजड़ीएँ आई ॥ मेरा ठाउरु भग्म राम रोजिया करि किरपा लेड मिलाई ॥ मेरे मनि तनि OH: सेज निहाई शक्रिया सरधा हरि राम राजिमा मिलिमा सहजि समाई п 9 प्रमो सम राजिमा **34:7**1 ĸR

( .000.). NATURAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PRO मेलेई।। मे मिन तित प्रेम वैरागु है राम राजिया गुरु मेले किरपा करेई।। हउ गुर विटहु घोलि घुमाइञ्चा राम राजिञ्चा जीउ सतिगुर ञ्चागै देई ॥ गुरु तुठा जीउ राम राजिया जन नानक हिर मेलेई ॥ ४॥ २ ॥ ६ ॥ १८॥ राग सही छंत महला ५ घर ? सुणि वावरे तू काए र्थो सतिगुर प्रसादि ॥ वावरे नेहु कूड़ा लाइओ कुसंभ देखि भुलाना ॥ सुगि रंगाना लहै गोविद मजीठा मुलो नाम्र डेखि भुलो न n ऋढ मिथिश्रा चीनि मीठा ग्रर अति गुलाला सबदु 11 लाला संगि लपटाना ॥ नानक दीन सरिए मोहि मगन थी रहिआ भूठ सुगि सेवि वावरे 8 11 भगताना 11 किरपानिधि लाज राख सुगा वावरे जो ऋाइऋा तिस्र जागा -11 परागा 11 ठाकुरु नाथ संगि मिलि रहीऐ हरि सुग्गि परदेमी संत निहचलु हम वैंसी रहीऐ गहि मन्र वैरागी एह स्रगि चरगा प्रभू दीजे संक न कीजे गुरम्रीख तजि दीन भगत माणा ॥ नानक वह

出出

सुग्रि बावरे वखाणा II 2 तेरे किआ ऋाखि ग्रा गरबु गुमानोः।। सुग्गि वैसी किया कीचे कुड़ा बावरे हम्र 11 मानो निहचलु इम जागा मिथित्रा मागा संत प्रभू होह दासा ॥ जीवत थीवे करमि लिखित्रासा सेवीज 11 गुरु तरीऐ जे मरीए भडजल सरिए धिम्रानो H लावि सहजि नानकु जिसु क्रयानो स्रिश वलि सद -11 3 11 दुआरै वलि हउ वावरे मतु जागाहि प्रभु मै पाइत्रा ॥ सुगा बावरे थीउ रेख जिनी तिनि धित्राइत्रा सुख पाइश्रा जिनि प्रभु П धिश्राइश्रा थीउ निमाणा सद पाईऐ क्रयाणा सगला -11 दरसन 海海海海海 जिनि निस सुधा प्रभु भाग लधा हम अपु मिटाईऐ ॥ ओहु धनु दीन सरिए सुखसागर नानक राखु लाज पहि आपु वेचाइआ II हरि की चरग कमल

अपनाइत्रा ॥ ४ ॥ १ ॥ सही महला ५ ॥ कै जीउ हरि भरे दिती तुसि वलिरोम 11 **अंमृ**ति टेक सतिगरि जीउ बलिराम घरि तिस के मेग वाबुलु किछ है जिसु सिमरत दुखु हारा 11 प्रभु वड समरथा करगाकारगा त्रादि जुगादि पारि भगतन II उतोरा मउजल् राखा 《张安远、张宏宏宏宏宏宏宏宏表表 张子谈》

उसतित करि करि जीवा ॥ नानक नामु महारसु मीठा अनदिनु मनि तनि पीता ॥ १ ॥ हरि आपे लए मिलाइ किउ वेळोडा थीवई बलिराम जीउ ॥ जिसनो तेरी टेक सो सद जीवई सदा ॥ तेरी टेक तक ते व पाई विल्राम जीउ साचे सिरजणहारा ॥ जिस ते खाली कोई नाही श्रेसा प्रभू इमारा ॥ संत जना मिलि मंगळ गाइत्रा दिन रैनि भास तुम्हारी ॥ सफलु दरसु मेटिया गुरु पूरा नानक सद बलिहारी ॥ २ ॥ संम्हलिखा सच्च थानु मानु महत् सञ्च पाइत्रा बलिराम जीउ ॥ सतिगुरु मिलिमा दहमाल गुरा अविनासी गोहका बलिराम जीउ ॥ गुरा गोरिंद गाउ नित नित प्राच प्रीतम समामीमा ॥ सम दिनस बाए गहि कंठि लाए मिले अंतरजामीया ॥ सतु संतोलु वजहि वाजे अनहदा ऋणकारे ॥ सुणि मै विनासे सगल नानक प्रम पुरस्व करखेहारे ॥ ३ ॥ उपित्रश्रा तत गिमान साहरे पेईएे इक हरि बलिराम जीउ ॥ बहमे बहस मिलिया कोइ न साकै मिन करि बलिराम जीत पेले विसम्र सर्वापे विसमाद नदरी आह्या ॥ जलि थलि महीमलि परन समामी घटि घटि रहित्रा समाइत्रा उपजिश्रा H जिस ते विद्य माहि समाहमा कीमवि कहला न द्वाए ॥ जिसके चलव न जाही

लखरों नोनक विसदि विमाए ॥ ४ ॥ २ ॥

राग सही छंत महला ५ घरु २ १ भों सिरिग्रर प्रशादि ॥ गोविंद गुण गामण लागे ॥ इति जागे ॥ हरि रंगि जागे पाप मागे मिले विभोरिया ॥ गुर चरण लागे भरम भागे काज सगल सवारिश्रा ॥ बोणी सहजि जाणी हरि नाम जवि वह मारी ॥ सरिख समापी जी उ पिड प्रभ भारी मंगलु हरि सहाना п सञ्

जम

हरि नासे उपने हरि दख रहस मनि निरमल देखि दरसन नाव प्रव प्रस्वि का मगा रेख साथ श्रम अराथ भाषणे श्रम माता ॥ दिनरंति नानक दश्भा धारह सदा इरि गुण गारा ॥ २ ॥ गुर मिलि सागरु वरिमा ॥ इरि चरण जपन

**泰东东东东东东东东东东东东东东东东**东东 सभि पोए चरण धिश्राए फल हरि निसतरिश्रा - 11 भगति सुभाइ हरि जपि श्रापग्रे प्रभ मिटे श्रावण जोणा।। भाइ तिस विना नही को -11 श्रपोर पूरन अलख एक सोई 113 देखा तत जत खोइआ विनवंति नानक गुरि भरम पतित पावन हरि नामा ॥ पूरन संत जना के कामा।। घिआइआ सगल इछा पुंनीआ। विनसे **经现代的** 医 हउ ताप पाइश्रा प्रभ्र विछुनित्रा ॥ मनि सोति श्राई वजी सदा सरसे प्रभ मिले चिरी वीसरे ॥ विनवंति नानक सतिगुरि कदे न सदा भजु जगदीसरै॥ ४॥१ 🖊 रागु सही छंत महला ५ घरु ३ १ ऋों सितगुर प्रसादि ॥ तृ ठाकुरो वैरागरो मै जेही घण चेरी जागा तेरी राम ॥ सार सागरो रतनागरो हउ सार न न जागा तू वडदागा करि मिहरंमित सांई ॥ किरपा कीजै सा मति दीजै आठ पहर तुधु घित्राई ।। गरबु न कीजै रेगा होवीजें ता गति मै जेही जीश्ररे तेरी।। सभ ऊपरि नानक का ठाकुरु घरा चेरी राम ॥ अति गहिर गंभीरा तुम पिर हमा बहुरीआ राम ॥ १॥ तुम्ह गउहर तुम वडे वडे वड ऊचे हउ इतनीक लहुरीत्रा राम ॥ हउ किछ नाही 的知识 त्रापि सुजाना ॥ अंमृत् दिसटि निमख प्रभ जीवा चरग्रह सरनी दासह दासी मनि मउलै माना ॥ रस नानक ठाकुरु सरव समाणा श्रापन भावन करीआ।। तन हरीआ।। के मेरा ताणा राम ॥ है माणा तू मेरा ऊपरि जागाइहि जागो राम।। सोई जागी सुगति मति चतुराई तेरी त् सिरंदे ॥ मनमुखि भूली बहुती राही फाथी सोई पछाग्रै जाकउ नदिर माइत्रा फंदे।। ठाकुरु भोगी सा गुग्वंती तिन ही सभ रंग माणा ॥ नानक की घर तु है ठाकुर तु नानक का 11 3 11 मागा हउ वंजा तू परवतु मेरा त्रोल्हा राम ॥ इउ चलि लख खोल्हा मिटे अंधारे राम ॥ परदा लख बरीया जिनि अमु लख जी प्रभ सिउ मनु माना - 11 तजे विकारे ठाक्रर भई श्रमाली भारा तोली परवाना 11 निकागी जनग्र . सफल 

(950)

मेरा च्रोल्हा ॥ ४ ॥ १ ॥ ४ ॥ मुही महला ४ ॥ साजनु पुरख् सतिग्रह **电电路电路电路电路电路电路电路** पिता भाई मेरा परा तिस बिन अपर न जाणा राम ॥ मात जीउ पिंड मनि भागा राम ॥ सभ तिस भरपूरे ॥ अंतरजामी सो प्रश्न मेरा दीद्या सरव गणा सुख पाए होए की सर्गाम सरव सरब कलियाणा ॥ बलिहारे नानक ऐसा सद करवासा जापै पाईऐ जितु मिलिए प्रभ राम संत धुड़ी नित नापै उत्तरहि हरि राम वाहडि जोनि ऋधि **चिद्धाईऐ** न गरचरणी n फलु पाईऐ मनि चिदिश्रा n. हरि गया नित संवापे फिरि सोग नाडी n नानक गुणनिधे हरि परतापै ॥ २ ॥ हरि हरे हरि जिस् का दाता परा संत चरण गुर n सेवा लागे राम हरि पद पाइश्रा पाए राम 11 परम ऋापु मिटाइआ परम **西西西西西西西西西西西西西西西西** होत्रा भउ परन किरपा धारी ॥ অন্ম भारत इरि भेटिया सफल का सा तिन ही मेलि जोती जोति लीग्रा नाम निरंबन अपीऐ मिलि सतिगर सत पाइचा ॥ ३ ॥ गाउ मंगलो नित हरि जनहु पुनी इछ सबाई राम ॥ सम्मामी सेवी मर न आवे जाई अविनासी राम मनोस्थ नाम वित्राह्या सगल पाए ग्रस्वरणी मन लाए ॥ परि रहिआ घटि घदि धान धनंतरि साई कह नानक 11 11811811811 सरी मङला मेरे त्रीतम सुद्यामी नेत्र देखहि दरस तेरा राम ॥ लाख जिहवा देष्ट आराधे मेरा राम ॥ हरि हरि साधे दख न निशापें कोई ॥ जलि यलि महीश्रलि पूरन सुद्यामी जत देखा तन सोई ॥ मरम मोह विकार नोठे प्रमु नेरह ते नेरा॥ नानक कउ प्रम किरपा कीजै नेत्र देसहि दरसु तेरा ॥१॥ कोटि करन दीजहि त्रीतम हरि **मुखीत्र**हि गण अविनासी राम

मुकति जुगति दरु खील्हा ॥ कह नानक हउ निरमउ होई सो प्रम

कटीऐ जम मनु निरमलु होवें कटीएे काल की फासी राभ ॥ इह सिमरि अविनासी सगल मंगल सुगित्राना ॥ हरि हरि जप फासी दिन राती लागै सहित घिआना ।। कलमल जारे प्रभ दुख जपीए कीजै हरि चितारे मन की दुरमित नासी।। कहु नानक प्रम किरपा गुण सुणोत्रहि अविनासी ॥ २ ॥ करोड़ि हसत तेगी टहल कमावहि प्रम मार्गा राम ॥ भवसागर नाव हरि सेवा चलिह चरगा हरि सिमरिश्रा हरि जो चड़ै तिषु तारिंग राम ॥ भव नलु तिरत्रा । महा निकार गए सुख उपजे वाजे अनहद सगल मनोरथ पूरे वांछत फत्त पाए सगले कुदरित कीम अपारिग II कह तेर मारगि ॥ नानक प्रभ किरपा कीजै मनु सदा चलै 3 एहो 11 एहो घनु होइ वडमागा राम ॥ एहो रंग्र वरु एहा विडिआई इह रस मोगा हरि चरणी मनु लोगा राम ॥ मनु लागा चरणे की प्रभ सेरे किञ्ज तेरा प्रभ कर्गा कारगा गोपाला ॥ सभु त संत निरगुण त्रीतम् सुख सागर मोहि - 11 दीन दहस्राला संगि मनु जागा ॥ कहु नानक प्रभि किरपा कीनी मन चरगा कमल ॥ ४॥ ३॥ ६॥ सही महला ४॥ हरि जपे हरि मंदरु संत भगत गुगा गावहि राम ॥ सिमरि सिमरि सुआमी हरि गुगा गाइ प्रभु ऋपना सगले पाप तजाबहि राम ॥ पद की ऊतम वागी ॥ सहज कथा प्रभ की ऋति मीठी अविचल कथी अकथ कहाणी ॥ भला संजीपु साचा मृरतु पलु विशा जन नानक प्रभ भए कला दइऋाला सरव नीव रखाई।। श्राई ॥ १ ॥ त्रानंदा वजिह नित वाजे पारत्रहमु मनि वठा राम ॥ सचु करणी सारी विनसे भ्रम भे भठा राम ॥ अनहद गुरमुखे मनु तनु हरिश्रा वाणो गुरम्रुखि वखाणो जसु सुणि सुणि II सरव ही विशा आए जो प्रिम अपना करिआ ॥ घर महि सुखा तिस भंडारा राम नामि रंगु लागा ॥ नानक कढे जन नवनिधि भरे न विसरें पूरन जाके मागा ॥ २ ॥ छाइत्रा प्रभि छत्रपति कीनी डेरा सगली तपति विनासी राम ॥ दृख पाप का ढाठा कारज फुरमाइत्रा मिटी बलाइश्रा हरि प्रमि साच 11 थाइत्रा रासी राम धरमु पुंतु फलित्रमा ॥ सो प्रभु अपुना सदा धित्राईऐ सोवत **बैसत**  खलिया ।। गुरा निधान सुखसागर सुमामी जलि यलि महीत्रिलि सोई ॥ जन नानक प्रम की सरणाई तिसु बिनु अवरु न कोई ॥ ३॥ तालु वनिद्या प्रम परसे हरि राइया पुरु बनिया बन सोहिया मीत साजन सरसे हरि राम ॥ मेरा मनु गुख गाइया राम ॥ गुण गाइ प्रभू घिमाइ साचा सगल इला पाईमा ॥ गुर चरण लागे सदा जागे मनि वजीया वाधाईया ॥ करी नदरि विनवंति पलत् सवारिश्रा 11 सुखहगामी हलत नित नाम जपोरे जीउ पिंड जिनि घारिया ॥ ४ ॥ ४ ॥ ७ ॥ सही भै सागरो में सागरु तरिश्रा हरि हरि नाम बोहियहा हरि चरण श्रराघे मिलि सतिगर पारि लघाए राम ॥ गुरमपदी तरीए बहुड़ि न मरीए पुरु बावण जाया ॥ जो किछ करें मोई मल मानउ ता मल सहित समाणा ॥ दख विद्यापै सखसागर सरखो पाए ॥ हरि सिमरि सिमरि नानक रंगि राता मन की चिंत मिटाए ॥ १ ॥ संव जना हरि हरि साजन वसगति कीने राम ॥ आपनहा घरिया मरबस ठावरि दीने राम ॥ करि घपुनी दासी मिटी उदासी पाई विनोद थिति H बनद **मिमरह** निहारि कपष्ट न जाई ॥ सा वटमागणि सदा सीहागणि गुण चीने ॥ कह नानक स्विह रींग राते प्रेम महा रस मीने ॥ २ ॥ मखीए मंगल सदा हमारे नित भापनढे प्रमि भाषि मीगारो सोमारंती नारे सम Ħ अवग्य न यीचारिका 11 कंठि नाम उरघारिमा ॥ मान मोह मद सगल विद्यापी भावि निरारे ॥ कडू नानक मै सागर तरिधा परन काम क्यारे ॥ ३ ॥ गुण गोपाल गाउडु निव सखीहो सगल मनोर्य अनम् द्रीमा मिलि माध् एवंदारु धिभाए प्रभु अनेक रविधा गम एक सरव यंडलि छाइमा पमरिया सम् बद्ध इसटी पायाग भहम चाइचा पनि महीमनि परि निम विना नही जाए पुरन ॥ पेलि दरसन भगपि सप् मिलाए ॥ ४ ॥ ४

महला ५ ॥ अविचल नगरु गोविंद गुरू का नामु जपत सुखु पाइआ रोम ।। मन इस्रे सेई फल पाए करते आपि वसाइआ राम।। करते आपि वसाइत्रा सरव सुख पाइत्रा पुत माई सिख विगासे ॥ गुण गाविह पूरन परमेसुर कारजु ब्राहब्रा रासे ॥ प्रभु श्रापि सुत्रामी **त्रापे रखा आपि पिता आपि मा**इत्रा ॥ कहु नानक सतिग्रर विलहारी जिनि एहु थानु सुहाइत्रा ॥ १ ॥ घर मंदर हर नाले सोहे जिसु विचि नासु निवासी राम ॥ संत भगत हरि नाम कटीऐ जम की फासी राम ॥ कोटी जम फासी प्रभि होई त्रविनासी हरि हरि नाम्नु धित्राए ॥ सगल समग्री पूरन इछे : फल पाए ॥ संत सजन सुखि माग्रहि रलीत्रा द्ख दरद भ्रम नासी ।। सबदि सवारे सतिगुरि पूरे नानक सद बलि जासी ।। २ ।। दाति खसम की पूरी हाई नित नित चड़े सवाई राम ॥ पोरत्रहमि खसमाना कीत्रा जिस दी वडी वडित्राई राम ॥ त्रादि जुगादि भगतन का राखा सो प्रभु भइत्रा दइत्राला ॥ जीत्र जंत सिम सुखी वसाए प्रिम त्र्रापे करि प्रतिपाला ॥ दहिंदस पूरि रहिश्रा जसु सुत्रामी कीमति कहणु न जाई ॥ कहु नानक सतिगुर विलहारी जिनि अबिचल नीव रखाई ॥ ३ ॥ गिआन धिआन पूरन परमेसुर हिर हिर कथा नित सुग्गिए राम ।। अनहद चोज भगत भव भंजन त्रमहद वाजे धुनीएे राम ॥ त्रमहद सुणकारे ततु वीचारे काटहि मैल्र सभ संत गासटि नित होवें ॥ हरि नामु त्र्यराधिह किल्विख सगले खोवें।। तह जनम न मरणा त्रावग जाग्णा बहुड़ि न पाईऐ जोनीऐ ।। नानक गुरु परमेसरु पाइत्रा जिसु प्रसादि इछ पुनीए ॥ ४ ॥ ६ ॥ ६॥ सही महला ५ ॥ संता के कारजि आपि खलोइआ हरि कंग्र कराविण आइआ राम ॥ घरति सुहावी तालु ग्रंमृत जलु छाइ्या राम ॥ ग्रंमृत जलु छाइग्रा सुहावा विचि करोइत्रा सगल मनोरथ पूरे ॥ जैजैकारु भइऋा प्रन जग श्रंतरि लाथे सगल विसरे ॥ पूरन पुरख श्रचुत श्रविनासी जस पुराग्गी गाइत्रा ॥ अवना विरदु रखित्रा परमेसरि नानक वेद १ ॥ नवनिधि सिधि रिघि दीने करते नामु धित्राइत्रा ॥ न आवें काई राम ॥ खात खरचत विल्छत सुख् पाइआ  करते की दाति सर्वाई राम ॥ दाति सर्वाई निख्टि न जाई श्रंतरजामी पाइत्रा ।। कोटि विघन सगले उठि नाठे दुख़ न नेहैं आइत्रा ।। सांति विनसी भूख सर्वाई ॥ नानक घनेरे सहज आनंड जिस विडिमाई राम ॥ २ ॥ जिस का कारज श्रचरज् तिनही की या मारासु किया वेचारा राम ।। भगत सोहनि हरि के ग्रण गावहि सदा करहि जैकारा राम ॥ ग्रण गाइ गोबिंद उपजे साथ संगति संगि वनी ॥ जिनि उदम कीका ताल केश तिस की उपमा किया गनी ।। अठसठि तीरथ पुन किरिया महा निरमल चारा ॥ पतित पावन बिरद सम्रामी नानक सबद गण निधान सेरा प्रश्न करता उसत्ति कडन करीजें रोग ॥ संता की पेनंती सुत्रामी नाम्न महारस् दीजें शम ॥ नाम विसरु नाही इक खिनो ॥ गुर्ख गोपाल उच्ह रसना अनदिनो ॥ जिसु श्रीति लागी नाम सेवी मनु वतु अंमृत भीजै॥ विनवंति नानक इछ पनी पेखि दरसनु जीजै ॥ ४ ॥ ७ ॥ १० ॥ रागु सही महला ५ छंत १ श्रो सतिगर प्रसादि ॥ मिठ बोलझा जी हरि । इउ संमलि यकी जी मोह कदे न बालें सज्ज्ञ समामी मोरा बोलि न जाने पूरन मगवाने श्वरुगया पावन हरि बिरद सदाए तिल्ल षाले ॥ घट घट वासी सरव निवासी नेरें ही ते इरि ्त्रंमृत सञ्जू \$ 11 देखि ऋपारा н पगळारो ॥ प्रम पेखत जीवा भादि श्रंति मधि प्रश्न रवित्रा जलि अपि सागरु परमेसर तेरा श्रंत सरशि परन न ॥ इउ निमल न छोडा जी हरि प्रीतम प्रोन द्यधारो कहिआ जी साचा अगम बीचारी मिलि II दीना ता जनम मरग्रा <sup>r</sup>दुख नाठे ॥ सहज स्ख आनंद हउमे

( ৩৯४ **6 表示表表表表表表表表表表表表表表表表表** ते वाहरि राग दोख ते निद्यारो ॥ नानक दास गोविंद सरणाई हिर प्रीतम् मनिह सधारो ॥ ३ ॥ मै खोजत खोजत जी हरि निहचलु सु घरु पाइत्रा ॥ अभ्रव डिठे जीउ ता चरन कमल चितु लोइआ ॥ प्रभ अविनासी हउ तिस की दासी मर न आवे जाए।। धरम अरथ काम सभि पूरन मनि चिंदी इछ पुजाए ॥ स्रुति सिमृति गुन गाविह करते सिध साधिक मुनि जन धित्राइश्रा ॥ नानक सरनि कुपानिधि सुत्रामी वडमागी हरि हरि गाइत्रा॥ ४॥ १॥ ११॥ स्ही की सलोका नालि १ मों सतिगुर प्रसापि ॥ वार महला ३ ।। सलोकु म॰ ३ ॥ खुँहै चेसि दोहागणी पर पिरु रावगा जाइ।। पिरु छोडिश्रा घरि त्र्यापर्णै माही दुत्रैं भाइ।। मिठा वहु सादहु विघया रोगु ॥ सुधु भतारु हरि छोडित्रा के खाइश्रा गुरमुखि होवैं हरि पलटिश्रा **स** जाइ विजोगु ॥ लगा हरि सचु पिरु राविश्रा नामा सीगारी ॥ सहजि राती साजि

मेली करवारि ॥ उरवारि ॥ त्रागित्राकारी सदा स्रोहागणि ञ्चापि पाइत्रा हरि साचा सदा स्रोहागिया नारि 11 11 पिरु स्रुहवीए निमाणीए सो सहु सदा सम्हालि।। नानक n छुटी नालि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ त्रापणा कुलु भी सवारहि ॥ दुकमे अकास पताला घरती रचाइब्रोतु तखत खपाइदा सचे ॥ त्र्यापि उपाइ दीन सची घरमसाला निराला ॥ तेरा दुकमु संवाहिदा रिजकु सभना II ॥ सलोकु म० 11 8 3 11 ॥ सतिग्ररु अपगा लैहि सचु नाउ ऐसा सीगारु 11 तिनी सद्घ पाइत्रा जिनी

नानक जनम आपे साजीश्रन दइत्राला श्रापे त्रापि वस्तदा आपे प्रतिपाला स्हब ता सोहागणी जा मंनि मनाइ लै रूपु चड़ी ता अगला द्जा नाही थाउ बगाइ तू मैला कदे न होवई अहिनिसि लागै भाउ । नानक सोहागिण का कित्रा चिह्तु है ग्रंदिर सचु मुखु उजला खसमै माहि समाइ।। १।। म० ३ ।। लोका वे हउ सहवी सहा वेस करी ।। वेसी सह न करि वेस रही ॥ नानक पाईऐ करि भावै जो तिसु सो थीऐ सुगी ॥ की सिख गुर  इन विधि कंत मिली॥ २ ॥ पउदी ॥ इकमी संसटि साञीत्रजु बहु भिति संसारा ॥ तेरा दुकमु न जापी केतदा सचे श्रलख श्रपारा ॥ इकना नो तू मेलि लैहि गुर सबदि बीचारा॥ सचि रते से निरमले हउमै तजि विकारा ॥ जिसु तू मेलिह सो तथु मिलै सोई सचित्रारो ॥ २ ॥ सलोकु म० ३ ।। सहवीए सहा सम्र संसारु है जिन दुरमति दुजा भाउ ॥ खिन महि भूठ सञ्च बिनसि जाइ जिउ टिकै न बिरख की छाउ ॥ गुरमुखि लालो लाला है जिंउ रंगि मंत्रीठ सचहाउ ॥ उलटी सकति सिर्वे घरि आहे मनि यसिका हरि अंमृत नाउ ।। नानक वलिहारी जित मिलिएे हरि गुरा गाउ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ सदा रंग विकार 🔣 लहदे विलम न हायई रंड Ħ इश्राणी दमणी सहै वेसि लोमाइ रंग लालु करि भै माइ सीगारु बखाइ n पउद्धी ॥ आपे जि चलनि सतिगरे माइ ॥ २ ॥ जापई गुरसबदि चुकाई व्यापि कीमति पाई ।। तिस दा श्रंत न गुषारु है दुजै भरमाई ॥ मनम्रख ठउर जाई ॥ जा तिस मार्वे सो थीए सम चलै रजाई संहै वेसि कापशि कुलखर्गी Ш पिद्यार 11 श्रोद्ध सीख्य न संजग मनप्रुलि करम खुत्रारु ॥ जिसु पूर्वि होवै लिखिया मिलै मतारु ।। सदा वेस सञ्च उतारि घरे बालि पहिरे स्विमा सीमारु ॥ पेईऐ साहरै वह सोमा पाए तिस पन करे **HA** रलाई किसै दी नारली जिस रावे सिरजणहोरु सुदागणी जिसु अविनासी पुरख भरतारु ॥ १ ॥ म० १ रंग सपने निसी विज्ञ तागे विल हारु ।। सचा रंगु मजीठ का गुरम्रुखि बहम बीचारु ॥ नानक ब्रेम महा रसी सभि बुरिआईबा छारु ॥ २ ॥

पउद्दी ॥ एहु जधु आपि उपाइश्रोजु करि जोज विहानु ॥ पंच घातु विचि पार्देश्यु मोहु फूछ गुपानु ॥ आवे जाह मवार्देए मनम्रसु अपिश्रानु ॥ १कना आपि सुकाहश्रोनु गुरम्रुवि हरि गियानु ॥ मगित सजाना वस्तिश्रोनु हरि नामु निघानु ॥ ४ ॥ सलोकु म० २ ॥ सहवीर

表表表表表表表表表表表 医表表形 医表表 तू ता पिर लगी पित्रारु ।। स्है वेसि पिरु वेसु छडि सहा किने न पाइत्रां मनमुखि दिक्त मुई गावारि ॥ सतिगुरि मिलिऐ स्हा वेसु गइत्रा हउमै विचहु मारि ॥ मनु तनु होत्रा ₹ता लाल रसना रती गुण सारि ॥ सदा सोहागणि सबद् मनि भै भाइ सीगारु ॥ नानक करमी महलु पाइत्रा पिरु राखित्रा उर धारि ॥ १।। म०३॥ मुधे छहा परहरहु लालु करहु सीगारु ॥ त्रावण जाणा वीसरें गुरसवदी वीचारु ॥ मुंध सुहावी सोहणी जिसु घरि नानक सा धन रावीएे रावे रावणहारु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ मोहु कुड़ कुटंचु है मनमुखु मुगधु रता ॥ इउमें मेरा करि ग्रए किछ दुजैं साथि न लिता ।। सिर उपरि जमकालु न सुमाई भरमिता ॥ किरि वेला हथि न श्रोवई जमकालि वसि किता ॥ जेहा धुरि लिखि करम कमिता ॥ ५ ॥ सलोकु म० ३ ॥ सतीत्रा एहि पाइश्रोन से श्राखीस्रनि जो मिड्सा लगि जलंनि ॥ नानक सतीस्रा जाणीस्रनि विरहे चोट मरंनि ॥१॥ म० ३॥ भी सो सतीत्रा जाणीत्रनि सील संतोखि रहंनि ॥ सेवनि साई आपणा नित उठि संम्हालंनि II नालि महेलीया सेवी य्रगि जलाहि जे 11 कंता सहाहि कंत H न नानक ता तनि दुख जागिहि पिरु त्रापगा भावै जीवउ के मरड ग्रागि जलाहि ॥ जागानी किउ ही भनि जाहि ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ तुधु दुखु सुखु नालि उपाइऋा लेखु करते लिखित्रा ॥ नार्वे जेवड होर दाति नाही तिसु रूप नामु अखुदु निधानु है गुरमुखि मनि वसिश्रा रिखिआ ॥ करि देवसी फिरि लेखु न लिखित्रा ।। सेवक भाइ से मिले जिन इरि जपु जिपत्रा ॥ ६ ॥ सलोकु म० २ ॥ जिनी चलगु से किउ करिं विथार ।। चलग सार न जागानी २ ॥ राति कारिण धनु संचीए भलके चल्ह्य सवारणहार ॥ १ ॥ म० होइ ॥ नानक नालि न चलई फिरि पछुतावा होइ ॥ २ ॥ म० ना उपकारु ॥ सेती खुसी चटी जो भरे ना गुणु सवारीऐ मनहिं तरफ जिपई नानक कारजु सारु ॥ ३॥ म० २ ॥ न बहुता घाले ॥ तरफ जियाँ सत भाउ दे जन नानक सबदु वीचारे॥ ४ ॥ पउड़ी ॥ करते कारण जिनि कीत्रा सा जार्ण सोई श्रापे  संसिट उपाईअनु आपे फ़िन गोई ॥ जुग चारे सम भवि धकी किनि कीमति होई ॥ सतिगुरि एक विखालिया मनि सुख सु होई ॥ ७ ॥ सलोक होई ॥ गुरम्नुखि सदो सलाहीएँ करता करे महला २ ।। जिना मंउ तिन नाहि मंउ मुचु मंउ निमविश्राह ॥ तित दीवाणि गहत्राह ॥ १ ॥ म० २ ॥ तुरदे नानक एड पटंतरा जीवते कउ कउ तरदा मिलै उन्हते कउ उहता ॥ जीवता मृए कउ मृद्रा ॥ नानक सो सालाहीएे जिनि कारण की श्रा ॥ २ ॥

धिबाइनि से सचे गुरसवदि वीचारी ॥ इउमै हरि नामु उरिधारी ॥ कोठे मंडप माश्रीया जिनि कीए तिसहि न जारानी मनप्रसि गुनारी ॥ पए गावारी ॥ चु भाइहि सो बुभत्मी सचिश्रा किश्रा जंत विचारी ॥ = ॥

३ ॥ कामिण तड सीगारु करि जा पहिलां कंतु मनाइ ॥ न प्रावर्ड एवै बिरथा कामिण जांड ॥ सीगारु परवाग्र वशिश्रा n कीमा तउ तबोल रस मोजन घरे पिद्यारु ॥ गउ सीगारु माउ मन सडपे कंत कड तड नानक मोग करेड़ ॥ १ ॥ म० ३ धन कोब्रा सीगारु ॥ सेत्रै कंत न आइओ एवें भइत्राविकार ॥२॥ म०३॥ घन पिरु एडिन आ खीश्रनि वहनि

इकठे होह ।। एक जोति दुइ मृरती धन पिरु कहीऐ सोइ !! ३ !! पउड़ी ॥ मैं बिज़ अगति न होवई नामि न लगै विमारु ॥ सर्विगुरि ऊपजे भें माह रंग सवारि ।। तन रता रंग मन त्रसना मारि 11 मनु বর निरमलु ऋति सोहणा भेटिया कुसन प्ररारि n भउ भाउ सञ्च तिसदा सो वरते संसारि ॥ ६ ॥ सलोक म० १ ॥ वाह खसम त् वाह जिनि रचि रचना इम कीए ॥ सागर लहरि समुद सर बेलि वरस वराइ ॥ आपि भागि करि श्रापीयै श्रापादु । गुरमुखि सेवा थाइ

प्रस दर दराइ ॥ नानक वेपरवाह तड परि नाहि वेपरवाह ॥ १ ॥ महला १ ॥ उजल मोती सोहये रतना नालि छुड़ंनि ॥ दिन चरु वैशे नानका जि बढे थीड 11

लहद् मजुरीश्रा

**花志志:広志志志志志志志志志志志志**志

र्म गि मंशि

कपाइ ॥ मसकति

然而而亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦。 H मरंनि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि सालाही सदा सदा तनु मनु सउपि सरीरु ॥ ग्र हिरदे रवि तनि सबदी सञ्ज पाइत्रा सचा गहिर गंभीरु ॥ मनि फिरि पवै न रहिआ हरि हीरा हीरु ॥ जनम मरण का दुखु गहुआ फीरु ॥ नानक नामु सलाहि तृ हरि गुणी गहीरु ॥ १०॥ सलोक म० 🞙 ॥ नानक इहु तनु जोलि जिनि जलिएे नामु विसारिश्रा ॥ पउदी जाइ परालि पिछे हथु न अंबर्ड़े तितु निवंधे तालि ॥ १ । म०१॥ नानक मन के कंम फिटिया गणत न त्रावही ॥ किती लहा नही ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सचा अमरु चलाइओनु जा बखसे ता धका फ़रमाणु ॥ सदा निहचलु रवि रहित्रा सो पुरखु सुजाणु ॥ वणाहऋा सबदि नीसाणु ॥ पूरा रंग थाटु गुरपरसादी सेवीए सच गुरम्रुखि हरि जाग्र ॥ गुरमति माणु ॥ श्रगम श्रगोचरु श्रलखु है 河 म० १ ॥ नानक बदरा माल की भीतरि 的的語 ॥ सलोक श्राणि । खोटे खरे परखीश्रनि साहिव के दीवाणि ॥ १ ॥ म• १ तीरथी मनि खोटै तनि चोर ॥ इकु भोउ चले नावग तुमङ्गी श्रंदरि होर ॥ वाहरि धोती चडीश्रमु भा चोरा चोर ॥ चोर सि विसु निकोर ॥ साध भले ऋणनातिऋा जगु धंधें लाइऋा ॥ इकि २ ॥ पउड़ी ॥ ऋषे हुकग्रु चलाइदा ॥ दहदिस गुर ते सुखु पाइत्रा ऋापि लाइग्रनु ऋापे मतु धावदा गुरि ठाकि रहाइत्रा ॥ नावै लोचदी नो सभ हरि लिखि पोइस्रो ॥ लिखिया मेटि न सकीएे जो 治治 पाइत्रा ॥ धुरि 11 १२ ॥ सलोक म० १ ॥ दुइ दीवे चउदह नाले जेते जीय हर ॥ जो हर खुल्हे वापारु होग्रा 11 नीसाग्र नानक नाम्र लोहा 11 पाए दलालु चलगहारु ॥ धरमु मिली वाधाई ॥ नाम वजी सच ऋए घरि होवनि कालीश्रा स्रपेदा सेवंन ॥ ॥ राती ॥ म० १ अकली बाहरे काले वंन **ग्रं**धे H कालिश्रा बगा तपै घगा नदरी बाहरे कबहि न पावहि मानु ॥ मुरख ग्रंध गित्रानु ॥ नानक कोडु रचाइत्रा हरि सचै आपे ॥ काइग्रा पउडी हउमै विचि विद्यापे H इह मानस खुऋाइऋनु जनमु दुलंभु सा मनमुख संतापे।। जिसु आपि बुभाए सो बुभापी जिसु

खेळ रचाइश्रोत सम वरते आपे п सभ्र जग् १३ ॥ सलोक म० १ ॥ चोरा जारा रंडीया कटखीया

वेदीना की दोसती वेदीना का खाळ ॥ सिफनी सार सदा वसे सैताज़ ॥ गदह चंदनि खउलीएे भी साह सिउ पाणु ॥

नानक कहै कतिऐ कुड़ा तसीऐ क्रहा कछोपे कडा ताणु ॥ कपड ॥ म० १ ॥ बांगा चुरगू सिङीआ

कलाण ।। इकि दाते इकि मंगते तेरा परवाणु ॥ नाम् सिशा के मंनिया इउ तिना विटह क्रमाणु 11 माहका मोद्द सञ्च कुड़ है कुड़ो होह गहका ॥ हउमैं क्रवहा पाइश्रोत

इको गुरमृखि चुकाइओन भगड़ पछासिद्या सम सार ञ्चातम जोति समाग्री जोति विचि हरि नामि समझ्या ॥ १४ ॥ म० संप्रयु दावारु ॥ हउमै गरबु निवारीपे मे सतिगुर भीखित्रा देहि तं

विले आधार काम कोष्ट अहंकारु ।। लघ लोग परजानीपे नाम्र भैला नप्रतन निरमला कवह सुखु डोड ॥ १ ॥ म० १ ॥ इको कंतु इह विधि छुटीऐ नदरि तेरी कंते दरि खडीग्राह ॥ नानक रतीद्रा बातद्रीबाह ।। २ ।। म० १ ।। सभे कते रतीबा मै दोहागिया कित् ॥

न फेरे मै तिन अवगण एतडे स्वसम् चित ३ ॥ स० ટ્ટે हउ पलिहारी तिन कड सिफति जिना वाति 11 मे सोहागणी इक दोहाराणि गति दरि Ħ ĸ n **海海海海海海** हरि दीजै कुपा करि।। गुरमुखि लेड मिलाइ

पाने नाष्ट्र हरि ॥ अनहद सबद बजाइ जोती जोति धरि ॥ हिरदे हरि गुण गाइ जै जै सबदु हरि ॥ जग महि वस्तै आपि हरि सेती प्रीति करि ॥ १५ ॥ सलोक म०१॥ जिनी न पाइओ प्रेम रस न पाइत्रो साउ ॥ सुत्रे घर का पाइत्या जिउ ब्राइआ दिउ जाउ ॥ १ ।। म० १ ।। सउ श्रोलाम्हे दिने के राती मिलनि सहंस ।। सिफति

सलाहण छिंद के करंगी लगा हंसु ।। फिटु इवेहा जीनिया जित खाइ वधाइत्रा पेडु ॥ नानक सचे नाम निशु समो दुसमञ्ज हेतु ॥ २॥ पउद्धी ॥ ढोढी गुण गावै नित जनमु समारिया ॥ गुरमुखि सेनि सलाहि सचा

**高市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** दरु पाव पित्रारित्रा ॥ महल् नाम्र उरधारिश्रा घरु 11 गुर कउ वारिश्रा ॥ तू गुरमुखि पाइत्रा नामु हउ सवारिह श्रापि सिरजनहारिश्रा ॥ १६॥ सलोक म० ? ॥ दीवा उगवै वलें श्रंधेरा जाह ॥ वेद पाठ मति पापा स्ररु खाइ ॥ जापै चंदु॥ जह गित्रान प्रगासु ऋगित्रानु मिटंतु ॥ वेद पाठ संसार वुमें सभ की कार ।। पढ़ि पढ़ि पंडित करहि बीचार ।। विनु खुआर ॥ नानक गुरमुखि उत्तरिस पारि ॥ १ ॥ म० १ ॥ सबदै न श्राइत्रो नामि न लगो पित्रारु ।। रसना फिका बोलगा नित होइ खुआरु ॥ नानक पहएे किरति कमावणा कोइ न मेटणहारु ॥ २ ॥ हउमै विचह पउड़ी ॥ जि प्रभ्रु सालाहे श्रापणा सो सोमा पाए ॥ द्रि करि सचु मंनि वसाए ॥ सचु वाणी गुण उचरै सचा सुख पाए ॥ मेलु भइश्रा चिरी विद्युनित्रा गुर पुरिब मिलाए ॥ मनु है हरि नाम्र धित्राए ॥ १७ ॥ सलोक म० सुध काइत्रा कूमल फुल गुगा नानक गुपसि माल ॥ एनी फ़ली करे अवर कि चुणीअहि डाल ॥ १ ॥ महला २ ॥ नानक कंतु ॥ जिन के कंत दिसापुरी घरि वसित्रा श्रहिनिसि फिरहि जलंत ।। २ ॥ पउड़ी ॥ आपे वखसे दहआ 进程设备设置 गुर सतिगुर वचनी ॥ अनिदनु सेवी गुगा रवा मनु सचै रचनी प्रभु मेरा वेश्रंतु है श्रंतु किनै न लखनी ॥ सतिगुर चरणी लगित्रा सिम घरै विचि हरि नामु नित जपनी ।। जो इछै सो फलु पाइसी **बसं**ते जचनी ।। १⊏ ।। सलोक म० १ ॥ पहिल श्रागमनि पहिला मउलिश्रो सोइ । जितु मउलिएे सभ मउलीऐ तिसहि कोइ।।१।। म०२॥ पहिल बसंतै आगमनि तिस का करहु बीचारु ॥ नानक सो सालाहीएे जि समसै दे त्राधारु ॥ २ ॥ म० २ ॥ मिलिएे मिलिया ना मिलै मिलै मिलिया जे होइ ।। श्रंतर त्रातमें जो मिलै मिलिस्रा कहीऐ सोह ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ हिर हिर नामु सलाहीऐ सच कमावै ॥ दूजी कारैं लगित्रा फिरि जोनी पावै ॥ कार रितत्रा नामु पाईऐ नामे गुगा गावै ॥ गुर के सबदि सलाहीऐ हरि नामि समावै ॥ सतिगुर सेवा सफल है सेविए फल पावैं १६ ॥ सलोक म० २ ॥ किसही कोई कोइ मंजू निमाणी इकु

तेरी सरणागती तिन लैंडि छडाई ॥ नानक वेपरवाह है न तमाई ॥ २०॥ रागु हरी वाणी स्त्री कवीर जीउ तथा समना भगता की !! कवीर के १ औं सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ अवतिर आइ कहा तुम कीना ॥ राम को नामुन कबहुलीना ।। १ ।। राम न जपहुकवन मतिलागे।। मरि जइने कड किया करह अमारो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दुख हुटंबु जीवाइश्रा ॥ मरती बार इकपर दुखु पाइश्रा ॥ २ ॥ कंठ गहन तब करन पुकारा।। कहि कवीर आगे ते न सम्हारा ।। ३ ॥ १ ॥ छही कवीर जी ॥ धरहर कंपै बाला जीउ ॥ ना जानउ किञ्चा करसी पीउ ॥ १ ॥ रैनि गई मत दिल भी जाइ ॥ भवर गए वन वैठे आइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काचै करवै रहै न पानो ॥ ईस चलिबा काइब्रा कुमलानी ॥ २ ॥ कुत्रार कॅनिका जैमे करत सीमारा ॥ किंउ रहीव्या मानै गासु मतारा ॥ ३ ॥ काग उडाउत भुजा विरानी ॥ कहि कवीर इह कथा सिरानी॥ ४ ॥ २ ॥ ख़्दी कवीर जीउ ॥ श्रमलु सिरानो होता देना । आए कठिन दत जम लेना ॥ किया ते खटिआ यहा गुपार्था ॥ चलडु मिताव दीवानि बुलाइमा ॥ १ ॥ चलु दरहालु दीवानि ब्रुहाइमा ॥ हरि फ़रमान दरगह को श्राहमा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करउ श्रारदानि गान किछ बाकी ॥ लेउ निनेरि आज की राठी ॥ किछु मी खरचु तुम्हारा सारउ ॥ सुबह निवाज सराइ गुजारउ ॥ २ ॥ साथ समि जाकउ इरि रम् लागा ॥ धन धन सो जनु पुरस्तु समागा ॥ ईत ऊत जन सदा सुईले ॥ जनसु पदारधु जीवि व्यमोले ॥ ३ ॥ जागतु सोइधा जनमु गराह्या ॥ माल चनु जोरिया महमा पराह्या ॥ कह कपीर

किंड न मरीजै रोइ जा लगुचिति न आवही ॥ १ ॥ म०२ ॥ जौ सहु रावित्रो दुखि भी संम्हालित्रोह

सिम्राणीए इउ कंत मिलावा होह ॥२॥ पउडी ॥ इउ किम्रा सालाही किरम जंत वडी तेरी विडियाई ॥ तू अगम दहत्रालु अगंग्र है लैंदि मिलाई ॥ में तुक बिज़ बेली को नहीं तू श्रंति सलाई ॥ जो

11

-(-530-)-

तेई नर भृते ॥ खसम्र विसारि माटी संगि रूले ॥ ४ ॥ ३ ॥ सही कवीर जीउ ललित॥ थाके नैन स्रवन सुनि थाके थाकी सुंदरि काइत्रा ॥ जरा हाकदी सभ मति थाकी एक न थाकिस माइत्रा ॥ १॥ वावरे तै गित्रान त्रीचारु न पाइत्रा ॥ विरथा जनमु गवाइत्रा ॥ १॥ रहाउ ॥ तव लगु प्रानी तिसै सरेवहु जब लगु घट महि सासा॥ जे घटु जोइ त भाउ न जामी हिर के चरन निवासा ॥ २ ॥ जिस कउ सबदु बसावे अंतरि चूके तिसहि पिश्रासा ॥ इकमै चउपिह खेले मनु जिणि ढाले पासा ॥ ३ ॥ जो जन जानि भजिह अविगत कउ तिन का कञ्च न नासा ॥ कहु कवीर ते जन कबहु न हारिह ढालि जु जानिह पासा।। ४ ।। ४ ।। सही ललित कवीर जीउ ।। एकु कोडु पंच सिकदोरा पंचे मागहि हाला जिमी 11 नाही मैं किसी की बोई ऐसा देेचु दुखाला ॥ १ ॥ हरि के लोगा मो नीति इसे पटवारी ॥ ऊपरि भुजा करि मै गुर पहि पुकारिश्रा तिनि इउ लीत्रा उवारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नउ डाडा दस मुंसफ धाविह रईग्रिति वसन न देही ॥ डोरी पूरी मापिह नाही बहु विसटाला लेही ॥२ ॥ वहतरि घर इक्क पुरखु समाइत्रा उनि दीत्रा नाम्र लिखाई ॥ घरमराइ का दफतरु सोधिया वाकी रिजम न काई।। ३ ।। संता कउ मित कोई निंददू संत राम्रु है एको ॥ कहु कवीर मैं सो गुरु पाइआ जाका नाउ विवेको ॥ ४ ॥ ४ ॥ रागु सही वाणी स्त्री रिवदास जीउ की ।। सह की सार सहागनि १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ जाने ॥ तिज अभिमानु सुख रलीया माने ॥ तनु मनु अंतरु राखे । अवरा देखि न सुनै अभाखे ।। १ ।। सो कत जाने पीर पराई ॥ जा के अंतरि दरदु न पाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दुःखी हीनी ॥ जिनि नाह निरंतरि भगति न दुइ पख दुहागनि कीनी ॥ पुरसलात का पंथु दुहेला ॥ संगि न साथी गवनु इकेला ॥ २ ॥ दुखीत्रा दरदुवंदु दिर त्राइत्रा ॥ बहुतु वित्रास न पाइत्रा ।। किह रविदास सरिन ग्रभ तेरी ।। जिउ जानहु तिउ करु गति मेरी ॥ ३॥ १॥ सही ॥ जो दिन त्रावहि सो दिन जाही ॥ करना क्चु रहनु थिरु नाही ॥ संगुचलत है हम भी चलना ॥ दूरि 《农农农农农农农农农农农农农农农农农农农

पुन काली । अपने प्रीतम के हउ बिरहे जाली । बिरहि बिहुन करिह झुलु पोए ।। जा होह रूपालु ॥ प्रभू मिलाए ।। २ ।। विषण प्री मुघ इकेली। ना को साथी ना को बेली। करि किरवा प्रमि साध तींग मेली।। जा फिरि देखा ता मेरा अलहु बेली ॥ ३ ॥ वाट हमारी खरी उडीधी।। खिनअडु तिली बहुत विश्वी।। उसु उपरि है मारगु मेरा।। सेल फरीदा पंधु सम्हारि सत्तरा ॥ प्रश १ ।। इही लिला ।। वेद्वा बंधि न सिकम्मे वंधन की बेला ॥ मिरि सरवर जब उड़ती तब तरखु दुहेला ।। १ ॥ इसु न लाह कसुमई जिल जासी होता।। १ ॥ रहाउ ॥ इक आपीनै पत्तली सहकोर बेला ॥ दुधा धर्धी न अगर्द किरि होह न बेला ।। २ ॥ कह करीद सहलोहो

वि महु मलाएसी ॥ इंग्रु चलसी दुमया महि वनु डेरी थीसी ॥ ३ ॥ २ ॥ वि

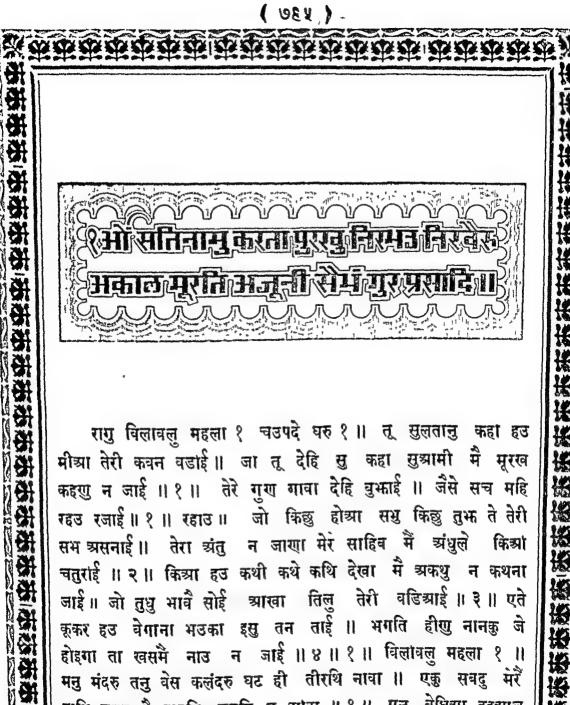

मीत्रा तेरी कवन वडाई॥ देहि सुआमी कहा सु जा त् देहि वुभाई जैसे कह्या न जाई ॥१॥ तेरे गावा गुग तुभ ते तेरी किछु जो होत्रा रहउ रजाई॥१॥ रहाउ॥ किछ सभ्र न जागा मेरे साहिव भें **ऋंधुले** किञ्रा तेरा अंत भै कथी कथे कथि देखा अकथु न कथना किश्रा हउ जो तुधु भावे सोई तिल् तेरी विद्याई 11 3 11 एते त्राखा ताई भगति हीग्र 11 इसु तन भउका कुकर हउ जाई 11811 8 11 विलावलु खसमें 11 नाउ न ही तीरथि नावा -11 एकु वेस कलंदरु घट वेधिया 8 11 मनु दइश्राल न श्रावा वाहुड़ि जनमि पराई ॥ कउणु जागै पीर पराई ॥ हम चिंत करह चिता हमारी।। अगोचर ऋल्ख अपारा रहाउ ॥ श्रगम घटि जोति भरिप्ररि लीगा घटि तम्हारी।। थलि महीत्र्यलि बुधि तुम्हारी मंदिर छावा त्रभ 3 11 सभ विनु साहिवा गुग् 3 11 गावा जागा तुम्हारी सरेव चिंत जीग्र तुधु जो जंत सभि सरिंग ॥ ४ ॥ २ ॥ विलावलु भावै की अरदासे सोई नानक चंगा तुधु इक नीसानु ऋापे ऋापे महला सबदु स्रता 

指的形式的现在形式的

रिवरास निदानि दिवाने ॥ चैतिस नाही दुनीया फनस्ताने ॥ ३ ॥ १ ॥ इसी ॥ ऊचे मंदर साल रसोई ॥ एक वरी फुनि रहनु न होई ॥ १ ॥ इहु तनु ऐसा जैसे वास की टाटी ॥ जिल गहको वासु रिल गहको माटी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ आई वंध इटंब सहेरा ॥ ओह मी लागे काहु सबेरा ॥ २ ॥ घर की नारि नरिह तन लागी ॥ उह तन अतु भूत करि भागी ॥ ३ ॥ कि रिवरासु सभै जसु लुटिया॥ इम तन

काढ़ सबेरा॥ २ ॥ घर की नारि उरिह तन लामी॥ उह तउ भूत भृत किर भागी॥ ३ ॥ किह रविदासु समें जगु ल्टिया॥ हम तउ एक राम किह ल्टिया॥ ४ ॥ ३ ॥

१ को सितिपुर प्रसादि॥ ॥ तिप तिष खुदि खुदि होध मरोस्त ॥ षाविल होई सो सहु लोस्त ॥ तै सहि मन महि की क्या रोसु ॥ शुरु प्रयमन सह नाही दोसु ॥ १ ॥ तै साहिष की मैं सार न जानी ॥ जोचनु कोई पाछी पहुतानी ॥ १ ॥ रहात ॥ काली कोइल तृ कित गुन काली ॥ व्यपने प्रीतम के हत विरहै जाली ॥ विरहि बिहुन कतिह सुखु पोए ॥ जा होइ कुपालु त प्रभू मिलाए ॥ २ ॥ विषय खदी मंघ इकेली ॥ ना को साथी ना को वेली ॥ करि किरपा प्रमि

साथ सींग मेली ॥ जा फिरि देखा वा मेरा मलडू वेली ॥ ३ ॥ वाट इमारी खरी उडीयो ॥ खंनियडू तिली बहुत विदेशो ॥ उन्न उपरि है मारगु मेरा ॥ सेल फरीदा पंधु सम्दारि सवेरा ॥ ४ ॥ १ ॥ यही सित ॥ वेदा वेषि न सिकमो वंधन की वेला ॥ मिर सरवर जब उज्जलै वच वरणु दुवेला ॥ १ ॥ व्यु न लाइ कसुमद्रे जिल जासी दोला ॥ १ ॥ रेहा जा १ १ ॥ रेहा जा १ १ ॥ रेहा जा १ १ ॥ रेहा जा १ १ ॥ रेहा जा १ १ ॥ रेहा जा १ १ ॥ रेहा जा १ १ ॥ रेहा जा १ १ ॥ रेहा जा १ १ ॥ रेहा जा १ १ ॥ रेहा जा १ १ ॥ रेहा जा १ १ ॥ रेहा जा १ १ ॥ रहा प्रस्ति हो हो जा सार्व कर है। प्रमी ॥ रहा जा सार्व कर है। प्रमी ॥ रहा जा सार्व कर है। प्रमी ॥ रहा जा सार्व कर है। प्रमी ॥ रहा जा सार्व कर है। प्रमी ॥ रहा जा सार्व कर है। प्रमी ॥ रहा जा सार्व कर है। प्रमी ॥ रहा जा सार्व कर है। प्रमी ॥ रहा जा सार्व कर है। प्रमी ॥ रहा जा सार्व कर है। प्रमी ॥ रहा जा सार्व कर है। प्रमी ॥ रहा जा सार्व कर है। प्रमी ॥ रहा जा सार्व कर है। प्रमी ॥ रहा जा सार्व कर है। प्रमी ॥ रहा जा सार्व कर है। प्रमी ॥ रहा जा सार्व कर है। प्रमी ॥ रहा जा सार्व कर है। प्रमी ॥ रहा जा सार्व कर है। प्रमी ॥ रहा जा सार्व कर है। स्मी ॥ रहा जा सार्व कर है। स्मी ॥ रहा जा सार्व कर है। स्मी ॥ रहा जा सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व कर है। सार्व

महमत्तापसी ॥ इंग्र चलसी डुमणा ब्रह्मित तत्रु देशे यीसी ॥ ३ ॥ २ ॥

**發帝斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯** 

### **电电影电话电话电话电话电话电话电话** चउपदे घरु १॥ विलावलु महला १ त् सुलतानु हउ तू देहि सुश्रामी मीत्रा तेरी कवन वडाई॥ सु कहा मूरख जा देहि वुकाई जैसे कहणु न जाई ॥१॥ गग गावा महि तेरे जो ते तेरी किछु होग्रा किछु सभु रहउ रजाई॥१॥ रहाउ॥ न जाणा मेरं साहिव में **अंधुले** किश्रा सभ असनाई ॥ तेरा अंतु मैं अकथु कथी कथे कथि देखा किश्रा कथना हउ तिलु विङ्याई तेरी जो तुधु भावें सोई एते 3 त्राखा ताई भगति हीखु वेगाना भउका इसु तन कूकर हड जाई 11811 **? 11** विलावलु महला खसमै नाउ 11 न ही तीरथि नावा ॥ एकु सबदु वेस कलंदरु घट मनु मंदरु तनु वेधित्रा 11 9 11 मनु वाहुड़ि जनमि न श्रात्रा द्इश्राल प्रानि चसतु कउणु जागे पीर पराई ॥ नाही चिंत हम पराई ॥ चिंता करह अपारा 指在语句语语语语语言 हमारी ॥ १॥ रहाउ॥ श्रगोचर ग्रलख अगम जोति घटि घटि लीगा भरिपुरि त्रम्हारी ॥ थलि महीत्र्यलि जलि बुधि तुम्हारी मंदिर छावा **२ II** तुभ सिख मति सभ साहिबा गुग् मेर गावा 3 11 वितु अवरु जाणा चिंत तुम्हारी सरंब तुध जीअ जो जंत सरिंग सभि ॥ ४॥ २॥ विलावलू भावै की अरदासे नानक सोई तुधु चंगा इक ऋापे नीसानु आपे सबदु H महला सुरता

७६६ श्चापे जानु ॥ त्रापे करि करि वेखें ताणु ॥ तु दाता नामु परवाणु ॥ १ ॥ ऐसा नाष्ट्र निरंजन देउ॥इउ जाचिकु त् अलख अभेउ रहाउ ॥ माइमा मोहु घरकटी नारि ॥ भृडी कामणि कामणिमारि॥ राजु रूपु फूटा दिन चारि ॥ नामु मिलै चानणु अधिग्रारि चित छोडी सहसा नहीं कोइ ॥ बापु दिसे बेजाति न होइ ॥ एके ·汤姆姆姆姆姆姆姆姆姆姆姆姆姆姆姆姆姆姆姆姆姆姆姆姆姆姆 कउ नोही भउ कोड़ ॥ करता करे करांचे सोड़ ॥ ३ ॥ मारिया ॥ ठाकि रहे मनु साचै घारिया ॥ सभे ग्रर कड वारिया ॥ नानक नामि रते निसतारिया ३॥ विलायलु महला १॥ गुरवचनी मनु सहज घिम्राने ॥ हरि के रंगि रवा मनु माने ॥ मनमुख मरनि भ्रले बउराने ॥ हरि कैसे जीवड बित किउ रहीएे गुरसबदि पछाने ॥ १ ॥ बिनु दरसन हरि वित जीवरा रहि न सके लित सतिग्ररि धूक ।। मेरा प्रश्न विसरे इंड मरंड दुखाली ॥ रहाउ अपने इरि भाली ॥ सद वैरागनि जपउ निहाली ।। अन्य जाने गुरश्रुखि हरि नाली ।। २ ॥ अक्रय कथा कहीए गुर माई ॥ प्रम व्याम क्रमोचर देश दिलाह ॥ वित्र ग्रर करणी किया कार कमाइ ॥ इउमें मेटि चलै गुरसचदि समाइ ॥ ३ ॥ मनम्रख रिहाई खोटी रासि ।। गुरमुलि नामि मिलै सावासि ।। हरि किरपाधारी दामनि दास ॥ जन नानक इरि नाम धनु शसि ॥ ४ ॥ ४ ॥ विलागल महला ३ घर १ पृतु पृतु कापह श्रीम वहाइमा ॥ भृगु सरीरु कटंब सहित सिउ जितु दुणि समम् न पाइमा ॥ पउड़ी छुड़की फिरि हाथि न महिला जनमु गवाहमा ॥ १ ॥ दजा माउ न देई लिए लागणि इरि फे चरण जिमारे ॥ जगजीवन दावा जन सेवक तेरे विन दल निरारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तू दहबालु दहबापति दाता जैव विचारे॥ मुक्त वंघ समि तुमः वे होए एमा व्याखि बखाखे। गुरमुग्ति होये सो मुक्ति कहीए मनमुख बंध विचारे ॥ २ ॥ सो जनु प्रकत जिस एक लिय लागी मदा रई इरि नाले निम की

西西西西西西西西西西西西西西西西西西西 गति कही न जाई सचै आपि सवारे ॥ भरिम अलाणे सि मनमुख कही अहि ना उरवारि न पारे ॥ ३ ॥ जिस नो नदिर करे सोई जनु पाए गुर का सबदु सम्हाले ॥ हरि जन माइत्रा माहि निसतारे॥ भागु होवे जिसु मसतकि कालहि मारि बिदारे ॥ 8 П विलावलु महला ३ ॥ श्रतुलु किउ तोलिश्रा जाइ ॥ द्जा होइ सोसी पाइ।। तिस ते द्जा नाही कोइ ॥ तिस दी कीमति किकू होइ ।। १ ।। गुरपरसादि वसै मनि आइ ।। ता को जागौ जाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्रापि सराफु कसवटी लाए ॥ आपे आपि चलाए ॥ आपे तोले पूरा होइ ॥ आपे जार्यों एको सोइ ॥ २ ॥ माइत्रा का रूप सभु तिस ते होइ।। जिस नो मेले सु निरमल होइ।। जिस नो लाए लगे तिसु त्राइ ॥ सभु सचु दिखाले ता सचि समाइ ॥ २ ॥ त्रापे लिव धात है त्रापे ॥ त्रोपि बुस्ताए त्रापे जापे ॥ त्रापे सतिगुरु सवदु है त्रापे ॥ नानक त्राखि सुगाए त्रापे ॥ ४ विलावलु महला ३ ।। साहिब ते सेवकु सेव साहिव ते कित्रा को कहै वहाना ।। ऐसा इक तेरा खेळ बनित्रा है सभ महि एक सतिग्रर परचै हरि नामि समाना ॥ जिस्र करम् सितगुरु पाए अनदिनु लागै सहज धिआना ।। १ ॥ रहाउ कोई तेरी सेवा करे किया को करे अभिमाना ॥ जब अप्रनी लिंचिह तू सुत्रामी तब कोई करउ दिखा विख्याना ॥२॥ आपे गुरु चेला है आपे आपे गुणी निधाना ।। जिउ आपि चलाए तिवै कोई चालै जिउ हरि भावै भगवाना ॥ ३ ॥ कहत नानक तू साचो साहिचु कउग्रु जागौ तेरे कामां ।। इकना घर महि दे वडियाई मवहि अभिमोना ॥ ४ ॥ ३ ॥ बिलावलु महला ३ ॥ पूरा थाडु बग्गाइआ प्रे वेखहु एक समाना ॥ इसु परपंच महि साचे नाम की विद्याई मतु को घरहु गुमाना ॥ १ ॥ सतिगुर की जिस नो मति आवै सो सितगुर माहि समाना ॥ इह बागी जो जीअहु जोगी तिसु अंतरि रवें हरि नामा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चहु जुगा का हुनि निवेड़ा नर नो एकु निधाना।। जतु संजम तीरथ त्रोना जुगा का धरम्र है।। कलि महि कीरति हरि नामा ।। २ ।। जुगि जुगि श्रापो आपणा धरम पुराना ॥ गुरमुखि जिनी धित्राइत्रा हरि सोधि देखहु वेद

**以来来来来来来来来来来来来来来来** 

जिंग ते पूरे परवाना ॥ ३ ॥ कहत नानकु सचे सिउ प्रीति लाए चुकै त्रमिमाना ॥ कहत सुखत सभे सुख पावहि मानत पाहि ३ ॥ गुग्मुखि श्रीति जिस नो आपे ४ ॥ विलावलु महला नारी विलावल् गुरसवदि ]] घरि सहाए तिन ब्राए ॥ मिलि प्रीतम सदा सल पाए 11 हुन मिलिया जिना हरि मनि वसाए ॥ हरि जन सुख पाईऐ हरि गुख गावै सहज सुमाए ।। १ ॥ रहाउ सदा 11 ॥ हरि जीउ आपि वसे मनि आए श्रापे रंगि राते तेरे चाए गुरम्ब साभा सद ही पाए ॥ गुरम्रुखि मेलै मेलि मिलाए ॥ २ ॥ सबदि रंगाए ॥ निजयरि वामा हरि गुण गाए हरिरसि माए॥ इंड रंग कदेन उनरें साचि समीए ॥ अगिद्यात अंधेरा विलिया मिटिया ॥ सविग्रर प्रीतम् मेरा ।। जा सचि राते तिन बढडि न फेरा नाम्र दहाए पूरा गुरु मेरा ॥ ४ ॥ ४ ॥ बिलानल महला 3 11 चडिआई पाई ॥ अचित नामु वसित्रा मनि याई मबदि जलाई ॥ दरि साची ग्रर ते सोमा पाई ॥ १॥ जगदीस सेवउ मै अप्रह न काजा॥अनदिनु अनद् हार्यमिन गुरद्ववि मागड मेरे को परतीति मन तेपाई तेरा नाम्र निवाजा ॥ १ ।। रहाउ ।। मन पूरे गुर ते सबदि बुकाई ॥ जीवण मरखु को सममरि बेखें ē न मरै ना जम्र पेलै।। २।। घर ही महि समि कोट निधान ।। सतिपुरि 999999999 श्रमिगान दिखाए गइश्रा 11 सद लागा सहजि ही अनिदितु गाँवे एकी नाम ॥ ३ ॥ इस जुग महि विडिमाई पाई परे गर वे नाम धिआई ।। जह देला तह रहिया समाई सदा सुखदावा कीमति नही पाई ॥ ४ ॥ पूरे मामि मुरु पूरा पाइमा ॥ अंतरि नामु निधानु दिखाहका।। गुर का सबद कवि मीठा लाहका।। नानक त्मन सुभी मनि तनि सुखु पाइत्रा ॥ ५ ॥ ६ ॥ ४ ॥ ६ ॥ १० ॥ रामु बिलावल्ल महला ४ घरु ३ १ औं सविग्रर त्रसादि ॥ उदम श्रंतरवामी जिउ प्रेरे विउ तंत करता ॥ जिउ 医医医医医 医医医医医

表表||表||表表表表表表表表表表||表表表表表 出級 वजाए तंती तिं वाजिह जंत जना ॥ १ ॥ जिप मन राम नाम्र रसना ॥ मसतकि लिखत लिखे गुरु पाइश्रा हरि हिरदै हरि वसनो ॥ 海路路 १ ॥ रहाउ ॥ माइग्रा गिरसति अमतु है प्रानी रखि लेवहु जन् हिर हरगाखसि रोखिश्रो हरि ग्रसिऋो श्रपना ॥ जिउ प्रहिलादु सरना ॥ २ ॥ कवन कवन की गति मिति कहीएे हरि कीए पतित の形式 ढोर चमरे हरि उधरिश्रो परिश्रो ओह ढोवै हाथि चमु सरना ॥ ३ ॥ प्रभ दीनदङ्ग्राल भगत भवतारन हम पापी ॥ हरि दासन दास दास हम करीऋडू जन नानक दास दासंना ॥ ४ ॥ १ ॥ बिलावल महला ४ - 11 हम् मूरखः सुगधः श्रागिश्रान मती सरगागति पुरख अजनमा ॥ करि किरपा रखि लेवद्व मेरे ठाकुर हम पाथर हीन अकरमा ॥ १ ॥ मेरे मन भजु राम नामै हरि रसु पाईएे होरि तिआगदु निहफल कामा ॥ रामा ॥ गुरमति से हरि तारे निरगुन जन सेवक हम १. ॥ रहाउ ॥ हरि राख कोई ठाकुर हरि जपीए मेरे अवरु न विनु त्रभ करंमा ॥ २ ॥ नाम हीन धृगु जीवते तिन वड दूख सहंमा ॥ मंदभागी मुड़ फिरि फिरि जोनि भवाईऋहि अकरमा 11 3  $\mathbf{H}$ पूरवि लिखे वड करमा ॥ गुरि सतिगुरि धुरि हे जन नाम ऋघारु

करंमा ॥ २ ॥ नाम हीन धृगु जीवते तिन वड दूख सहंमा ॥ त्रोह फिरि फिरि जोनि भवाई ऋहि मंदभागी मूड़ ऋकरमा ॥ ३ ॥ हरि जन नामु ऋषारु है धुरि पूरिव लिखे वड करमा ॥ गुरि सितगुरि नामु हड़ाइ ऋग जन नानक सफलु जनंमा ॥ ४ ॥ २ ॥ विलावलु महला ४ ॥ हमरा चितु लुभत माहि विखि ऋग वहु दुरमित मैलु भरा ॥ तुम्हरी सेवा करि न सकह प्रभ हम किउकरि मुगध तरा ॥

धारी मिलि सितिगुर पारि परा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हमरे पिता ठाकुर प्रम सुत्रामी हिर देहु मती जसु करा ॥ तुम्हरे संगि लगे से उधरे जिउ संगि कासट लोह तरा ॥ २ ॥ साकत नर होछी मित मिथम जिन हिर हिर सेंद न करा ॥ ते नर भागहीन दुहचारी त्रोह जनिम मुए फिरि मरा ॥ ३ ॥ जिन कउ तुम्ह हिर मेलहु सुत्रामी ते न्होए

१ ॥ मेरे मन जपि नरहर नामु नरहरा ॥ जन ऊपरि किरपा प्रभि

संतोख गुरसरा ॥ दुरमति मैलु गई हरि भजित्रा जन नानक पारि संत मिलह महला ४ ॥ आवह मेरे. परा ॥ ४ ॥ ३ ॥ बिलावलु हरि हरि बोहिथु हैं मिलि हरि हरि कथा करहु H नाम्र ॥ मेरे मन हरि गुगा हरि कलजुगि खेवह गुरसबदि तरहु ॥ १

उचरह ।। मसतकि लिखत लिखे गुन गाए मिलि संगति पारि परह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काइम्रा नगर महि राम 📜 ऊतम्र किउ पाईऐ उपदेस्र जन करह ॥ सतिगुरु सेवि सफल हरि दरसनु मिलि अंमृतु हरि रसु पीयादु ॥ २ ॥ इति इति नाम्र अंसत इति मीठा इति संतह चालि दिलह ॥ इरि सम् मीठा लागा तिन विसरे सभि विख रसह ।। रस राम रसाइल हरि सेवह संत जनह।। है।। राम नाम चारि पदारथ चारे पाए गुरमति नानक हरि भजह ॥ ४ ॥ ४ ॥ दिलायलु महला ४ ॥ स्त्री बाहमणु छट वैस को जाँपे हरि मंत्र जपैनी ।। गुरु सतिगुरु पारब्रह्म करि एजह नित सेवह दिनस सम रैनी।। १।। हरि जन देखहु सविगुरु नैनी।। जो इछह फलु पावह इरि बोलह गुरमति वैनी ॥ १॥ रहाउ ॥ अनिक उपाव चितवीश्रहि पहुतेरे सा होवै जि बात होवैनी ॥ अपना मला सञ्च कोई बाछ सो करे जि मेरे चिति न चितैनी ॥२॥ मन की मित तिम्रागृह हरि जन एहा बात कठैनी।। भनदित हरि धिश्रावह गर सतिगर की मति लैंनी ॥३॥ मति समित तेरै वसि

फलु पावह हरि बोलहु गुरमित वैनी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अनिक उपाय विवधिश्वहि पहुतेरे सा होयें जि बात होयेंनी ॥ अपना मला सञ्च कोई पार्छ सो करे जि मेरे विवि न चिवेंनी ॥ अपना मला सञ्च कोई पार्छ सो करे जि मेरे विवि न चिवेंनी ॥ २ ॥ मन की मित तिझागहु हरि जन एहा बात कर्डनी ॥ अनित्त हरि हरि नाम्च विआवहु गुर सतिगुर की मित लेनी ॥ २ ॥ मति सुमित तेरे विवि सुझामी किउ मार्च तिर्वे पुलेंनी ॥ ४ ॥ १ ॥ विलावलु महला ४ ॥ अनद मृत्र विश्वाभो जिठ मार्च तिर्वे पुलेंनी ॥ ४ ॥ १ ॥ विलावलु महला ४ ॥ अनद मृत्र विश्वाभो जिठ मार्च तिर्वे पुलेंनी ॥ ४ ॥ १ ॥ विलावलु महला ४ ॥ अनद मृत्र विश्वाभो जिठ मेर्वे ॥ धरमराह की कार्य चुकाई सिम चूके जम के वेरे ॥ १ ॥ आप मन हरि हरि नाम्च ग्रोवेंदे ॥ वदनागो गुरु सतिगुरु पाइआ गुर्च माए परमानेंदे ॥ १ ॥ रहा भित्र विश्वाभो जिठ तेली बलद मवेंदे ॥ राम ग्रीम विश्व करेंदे ॥ दिन वा जलत किरत के बाचे जिउ तेली बलद मवेंदे ॥ राम ग्रीम तिम फल्ड पाइआ सी उचेर वडमागी तेन करेंदे ॥ दिन हरि जिपमा तिम करें भाष्टमा सिम विष्ट माह्या के स्वरं ॥ अप टोइरु आप तिम करेंदे ॥ इतन हरि जिपमा तिम करेंदे ॥ इतन हरि जिपमा तिम करेंदे ॥ इतन हरि जिपमा तिम करेंदे ॥ इतन हरि जिपमा तिम करेंदे ॥ इतन हरि जिपमा तिम करेंदे ॥ अप टोइरु आप

तिउ राखें तिवे रहंदे॥४॥६॥ १ कों सतिगुर प्रसादि॥ रागु विलावलु महला ४ पहताल घर १३ ॥ बोलहु मईक्षा राम नाम्नु

सेवक सप्त आपे आपि गोविंदे॥ जन नानक आपे आपि सप्त बरते

पतित पावनो ॥ हरि संत भगत तारनो॥ हरि भरिपुरे रहिआ - 11 विसारनो ॥ जिल थले राम नामु ।। नित गाईए हरि द्ख 11 रहाउ ॥ हरि कीत्रा है सफल जनमु हमारा ॥ हरि जपिश्रा हरि मुकति दाता ॥ कीई ALO. विसारनहारा ॥ गुरु मेटिया हरि द्ख हमारी सफल जाता ॥ मिलि संगती गुन गावनो ॥ १ ॥ मन राम नाम करि आसा ॥ माउ द्जा विनसि विनासो ॥ विचि आसा मिलिया हरि पासी ॥ कोई राम नाम गुन निरासी ॥ सो जन पिंग लावनो ॥२॥१॥७॥४॥६॥ नानकु तिसु जन गावनो ॥ ७॥१७॥ रागु विजावलु महला ५ चउपदे घरु १ नदरी श्रावे तिसु सिउ १ श्रों सतिग्रर प्रसादि ॥ मोडु ॥ किउ मिलीए प्रभ श्रविनासी ताहि ॥ करि मोहि किरपा मारिंग पावडु ॥ साध संगति के श्रंचिल लोवडु ॥ १ ॥ किउ तरीऐ विखित्रा संसारु ॥ सतिगुर वोहिशु पार्वे पारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पवन भुलारे माइत्रा देह ॥ हरि के भगत सदा थिरु सेह ॥ हरख सोग ते ञ्चापि रखवारा गुरू 11 २ ऊपरि रहिंह निरारा ॥ सिर माइत्रा सरव भुइत्रंगा ॥ हउमै पचे दीपक देखि पतंगा ॥ संगल सीगार करे नही पार्वे ॥ जा होइ कृपालु ता गुरू **उदासी** मे इक् रतनु दसाइआ हउ फिरड 11 3 II ॥ हरि तिस महि मंदरु का निरमोलकु हीरा मिलै न उपाइश्रा लालु ॥ गुरि खोलित्रा पड़दा देखि भई निहालु ॥ जिनि 8 चालित्रा तिसु त्राइत्रा सादु ॥ जिउ गूंगा विसमाद मन महि हरिगुरा श्राइश्रा ॥ जन नानक नदरी सभ्र

॥। विलावलु महला ५ ॥ सरव कलित्राण कीए समाइत्रो ॥ ५ ॥ १ लागै गुरदेव ॥ सेवकु अपनी लाइओ सेव ॥ बिघनु न जपि अभेव ॥ १ ॥ धरति पुनीत भई गुन गाए ॥ दुरतु गइआ हरि नाम् ॥ सभनी थांई रविद्या आपि आदि १ ॥ रहाउ धिआए परसादि न होइ संताप्र ॥ २ परताषु ॥ गुर जुगादि जाका वड गुर के चरन लगे मनि मीठे ।। निरविघन होइ सभ थाई

सुर पाए सतिगुर तूठे ॥ ३ ॥ पारब्रहम प्रभ भए रखवाले ॥ जिथै

**亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚** 

वृठे ॥ सभि

किये दोसिंह नाले ॥ नानक दास खसिम प्रतिपाले ॥ ४॥२। विलावल महला ५ ॥ सुख निधान श्रीतम श्रम मेरे ॥ श्रमनत गुरा ठाकुर श्रम तेरे ॥ ैमोहि अनाथ समरी सरखाई ॥ करि किरपा इरि चरन धित्राई ॥ १ ॥ दश्या करह बसह मनि धाइ ॥ मोहि निरगुन लीजै लिए लीइ ॥ रहाउ।। प्रश्न चिति ऋ।वै ता कैसी भीड ।। हरि सेवक नाही जम पीइ॥ सरव दख इरि सिमरत नसे ॥ जाके संगि सदा प्रभु वसे ॥ २ ॥ प्रभ का नामु मनि तनि आधारु ॥ विसरत नामु होवत ततु छारु ॥ प्रम चिति आए पूरन सम काज ॥ हरि बिसरत सम का ग्रहताज ॥ रे ॥ चरन कमल संगि लागी प्रीति ॥ विसरि गई सम दरमति रीति ॥ मन तन श्रंतरि हरि हरि मंत् ॥ नानक भगतन के घरि सदा अनंद ॥ ४ ॥ ३ ॥ विलायलु महला ५ घरु २ यानदीए के घरि ॥ मै मिन वेश टेक मेरे १ कों सतिग्रर प्रसादि ॥ पिमारे मैं मनि तेरी टेक ॥ अवर सिमासपा विरथीशा विद्यारे राखन कउ तुम एक ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतिशुरु पूरा जे मिलै सो जनु होत निहाला।। गुर की सेगा सो करे पिआरे जिस नी होइ दहन्राला ॥ सफल मुरति गुरदेउ सुन्नामी सरव मरपूरे ॥ नानक गुरु पारबहुतु परमेक्षरु सदा सदा इजुरे ॥ १ सुखि सुखि जीवा सोह विना की जिन अपूना प्रश्न जाता ॥ इरि नाम अराघहि नाम यलाखहि इरि नामे दी मन राता ॥ सेवक जन की सेवा मार्ग पर्रे करिन कमावा ॥ नानक की वेनंती सुद्रामी वरे जन देखणु पावा ॥ २ ॥ वडमागी से काढीश्रहि पिश्रारे संगति जिना वासी ॥ श्रीमृत नाम् अराधीएँ निरम्ल हाँवै परगामा ॥ जनम मरण दुख काटीएँ पिद्यारे चकै काखे ॥ तिना परापित दरसनु नानक जो प्रम अपनी भागे ॥३ ॥ ऊव भवार वेभेतु सुमानी कउल जाली गुल तेरे गावते n उपरिह सुमार्व उपरिह चिनसहि पाप धनेरे ॥ पद परेत सग्ध कउ तारे पाइन पारि उतारे ॥ नानक दास तेरी सरखाई गदा पलिक्षरे ॥ ४ ॥ ४ ॥ ४ ॥ विलावलु महला ४ ॥ विसी वनु फीका

यसि रहे हिरदे गुरचरन पिश्चारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कामि क्रोधि लामि मोहि मनु लीना ॥ वंधन काटि मुकति शुरि कीना ॥ २ ॥ दुल गुल करत जनमि फुनि मृत्र्या ॥ चरन कमल शुरि श्वासमु दीश्या ॥ ३ ॥ श्रमनि सागर बुढत संसारा ॥ नानक बाह पकरि सतिगुरि

करत जनाम फुान मुत्रा ॥ चरन कमल गुार व्यासमुदाया ॥ २॥ श्रमानि सागर चुडत संसारा ॥ नानक बाह पकरि सित्शिरि निसतारा ॥ ४ ॥ ३ ॥ ≈ ॥ विलावलु महला ४ ॥ तलु मन् घलु श्रमपत्र सम्रुव्यपना ॥ कवन सुमिति जितु हरि हरि जपना ॥ १ ॥

मेरे ऋहद्यो मागनि н तम्ह पेखत प्रभ ग्रनिक जगति करि बहुतु बीचारउ ॥ रहाउ ॥ बुधि सरति नाही साध संगि इस मनहि उधारत ।। ર ď मति मिलीऐ जालए मिलाई ।। 3 ΙÌ प्रम

चतुराह ।। ता भिनाए जा लूप भिनाह ।। ३ ॥ नम स्वास्त अर दरसनु पाइमा ॥ कहु नानक सकनु सो माहमा ॥ ४॥४ ॥ ६॥ पिनायनु महला ॥ ॥ मान पिना सुत साथि न माहमा ॥ साध संगि सभु द्वु मिटाइमा ॥ १॥ रवि रहिमा प्रभु सभ महि मापे ॥ हरि जप रसना दल न विकापे ॥ १॥ रहाउ ॥ तिस्व

दुखुन विश्रापे ॥ इसि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जप्र रसना भूख बहु तपति विद्यापिद्या ॥ सीतल मए हरि हरि जस संतोख n **उपताना** हरि न पाइभा मन गुर्ख वेनंती ।। देह भगति प्रम अंतरज्ञामी ।। नानक ॥ ५ ॥ १० ॥ विलावलु महला ५ ॥ गुरु पूरा

साध इरि नामु धिआईऐ H पाईऐ ş ॥ पारब्रहम तेरी सरना ॥ किल विस्त कार्ट भन्न गुर के चरना ।। १ ।। रहाउ ।। व्यवरि मिलि साथ संगि होइ समि लोकाचार - 11 सासत बेद बीचारे जपीऐ নির ÌÌ नाम नानक कउ प्रम किरपा करीऐ **4 II** 88 ॥ त्रिलावल निसत्तरीए महला ४ । सगल मनोरय महिन्दीना पुरन 11

दीना ।। १ ।। रहाउ ।। श्रंघ क्ष ते कर गहि श्लीना ।। जे जैकार जगित प्रगटीना ।। २ ॥ नीचा वे ऊच ऊन प्रीना ।। श्रंपृत नाहु महा ।। श्लीना ।। ३ ॥ यन वन निरमल पाप जलि श्लीना ॥ कहु नानक प्रम भए प्रश्लीना ॥ ४ ॥ ७ ॥ १२ ॥ विलायलु महला ४ ॥ सगल मनोरय

।। किरि

अपना नाम्

ऊजलु कीना

कमल सिउ लाईऐ पाईऋहि मीता चीता 11 चरेन I 11 धिश्रावत ॥ जलिन हरि हरि हर वलिहारी जो प्रभू व्भा जनमु होवत वडभागी गुन गावत १ ॥ रहाउ ॥ सफल साध संगि रामहि लिव लागी ॥ २ ॥ मति पति धनु सख अनंदा ॥ इक निमख न विसरह परमानंदा हरि -11 3 11 प्रभ तेरी की मनि विद्यास घनेरी ॥ भनति नानक सरिए 8 11 ॥ १३ ॥ विलावलु महला 🗴 ॥ मोहि निरगुन सभ गुगह विहूना दइआ धारि अपुना करि लीना ।। १ ।। मेरा मनु तनु हरि सुहाइत्रा ।। करि किरपा प्रभु घरु महि आइत्रा ।। ? रहाउ काटनहारे ॥ संसार सागर भै उतरे पारे वळन ऋव वेदि लेखिआ सो पतित विरद २ -11 पारब्रहम् प्रभ पावन प्रगटे नाराइण नैनह पेखित्रा ॥ ३ ॥ साध संगि ॥ नानक दास 88 11 विलावलु महला ४।। समि द्ख पलाइगा 11 3 II 8 श्रभेवा **अविनासी** कवन जाने प्रभ तम्हरी सेवा 11 प्रम अलख गहिर गंभीरे सुऋामी II वेद्यंत प्रभ महल गगा ऊच मेरे ॥ त अपरंपर ठाकर मेरे ॥ विन नाही १ ॥ रहाउ ॥ एकस दूजा ।। तुम्ह ही जानहु अपनी पूजा ।। २ ॥ श्रापहु भाई ॥ जिसु प्रभु देवें सो नामु पाई ॥ ३ ॥ कडु नानक जो जनु प्रभ मोइत्रा ॥ गुगा निधान प्रभु तिन ही पाइत्रा ॥ ४ ॥ १० ॥ १५ ॥ हाथ दे रावित्रा ५ ॥ पात गरभ महि विलावल महला 11 फलु चालित्रा ॥ १ ॥ भजु गाविंद सम रसु छोडि बिखित्रा मुझे संघार तब तनु बिनसि जंजाल त्राइ जम् करि थापिआ -11 तनु मनु धन अपना ॥ रहाउ करनहारु इक निमख न जापित्रा ॥ २ ॥ महा मोह श्रंध कूप परिश्रा वडे ३ ॥ भागि पटलि विसरित्रा -11 पारब्रहम् माइश्रा 8 11 88 गाहआ प्रभु पाइत्रा - 11 १६ संगि नानक विलावल पिता सुत बंधप नानक ų ॥ मात महला आनंद घणे ॥ गुर होत्रा पारब्रहम् सहाई ॥ सुख सहज 11 8 पूरी जाकी वाणी अनिक गुणा जाके जाहि न गणें।। δ सगल सरंजाम करे प्रभु अप्रापे ।। भए मनोरथ सो प्रभु जापे ॥ २ ॥ 来: 农场场场场场运动

अरथ धरम काम मोख का दाता ॥ पूरी मई सिमरि सिमरि विधाता ॥ ३ ॥ साथ संगि नानिक रंगु माणित्रा ॥ घरि ब्राइब्रा श्राणिया ॥ ४ ॥ १२ ॥ १७ ॥ विलावल महला ४ ॥ सब निधान परन गरदेव । १ ॥ रहाउ ॥ हिर हिर नाम जपत नर जीवे ॥ मरि खुआरु साकत नर यीवे ।। १ ॥ राम नाम्र होत्रा रखवारा ॥ भख मारउ साकत बेचारा ॥ २ ॥ निंदा करि करि पचिंह धनेरे ॥ मिरतक फास गलै सिनि पैरे ॥ ३ ॥ कहु नानक अपिह जन नाम ॥ ताके निकटिन अर्थे जाम ॥ ४ ॥ १३ ॥ १८ ॥ रागु विलावलु महला ४ घरु ४ दुपदे 🕟 र वों सतिगुर प्रसादि ॥ कवन संजोग मिलड प्रभ व्यपने ॥ पल पल निमल सदा हरि जपने ॥ १ ॥ चरन कपल प्रम घिमावउ ।। कवन स मित जिल्ल प्रीतम पांवड ıl ऐमी कृपा करह प्रम मेरे । इरि नानक विसरु न करह बेरे ।। २ ।। विलावल महला il g चरन कमल घिआए । रोग गए सगने सुख पाए ॥ १ ॥ गुरि दुखु काटिआ दीनो जनमु जीवन परवानु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अकथ कथा श्चंमृत प्रस् वानी ॥ कडुनानक जपि जीवे गित्रानी ॥ २ ॥ २ ॥ २ ० ॥ विलाउल महला ४ ॥ सांति पाई गुरि सविगुरि परे ॥ सख बाजे अनहद तरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ताप पाप संताप विनासे ॥ हरि मिमरत किलविख समि नासे ॥ १ ॥ अनद करह मिलि संदर नारी ॥ गरि नानिक मेरी पैज सवारी ॥ २ ॥ ३ ॥ २१ ॥ विलावल महला प्र ॥ ममता मोह घोड मढि माता बंधनि वाधिया श्रति विकराल ॥ दिन दिन छित्रत विकार करत अउध फाडी फाथा जम क जाल ॥ १ ॥ वेरी

गरिय प्रम दीन दहमाला। महा विलय सागर स्रति भारी उघरहु साप् संपि रवाला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ प्रम सुखदाने समस्य सुझामी जीउ पिंड सस्र तुमरा माल ॥ अन के बंघन काटडु परमेसर नानक के प्रम सदा रुपात ॥ २ ॥ ४ ॥ २२ ॥ विलानलु महला ४ ॥ सगल अनंदु की सा परमेसरि अपया विरदु सम्हारिया ॥ साथ जना होए किरपाला विगसे समि

C00) 然本本意。本本本的本本本本本本本本本本本本本本本 10 पर वारिश्रा ॥ १ ॥ कारजु सतिगुरि श्रापि सवारिश्रा ॥ वडी श्रारजा हरि गोविंद की सुख मंगल कलिआण वीचारिआ।। १ ॥ रहाउ ॥ वर्ण त्रिमवर्ण हरिश्रा होए सगले जीश्र साधारिश्रा । मन इछे नानक इछ पुजारिया ॥ २ ॥ ४ ॥ २३ पुरन ॥ विकावलु महला ५ ॥ जिसु ऊपरि होवत दहऋालु हरि 11 सिमरत काटै ।। १ ।। रहाउ ।। साध संगि भनीए गोपालु ।। गुन काल जालु ॥ १ ॥ त्रापे सतिगुरु त्रापे जम प्रतिपाल जाचै साध रवाल ॥ २ ॥ ६ ॥ २४ ॥ विलावलु महला ५॥ सिंचह हरि हरि नाम ॥ अनदिन कीरतन हरि गाम ।। १ ।। ऐसी प्रीति करहु मन मेरे ।। आठ पहर प्रभ जानह नेरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कडु नानक जाके निरमल भाग ॥ हरि ता का मन लाग।। २ ॥ ७ ॥ २५ ॥ विलावलु महला रोग गइआ ्रश्रापि गवाइश्रा ॥ नीद पई सुख प्रिम सहज रहाउ ॥ रजि रजि भोजनु खावह मेरे भाई।। आह्या 8 11 श्रंमृत नामु रिद माहि घित्राई ॥ १ ॥ नानक गुर पूरे सरनाई ॥ जिनि अपने नाम की पैज रखाई ॥ २ ॥ २६ ॥ विलावलु महला ४।। सतिग्रर किर दीने असथिर घर बार।। रहाउ ।। जो जो निंदे करें इन गृहन की तिसु त्रागै ही मारे करतार 11 8 11 दास ता की सरनाई जा को सबदु ऋखंड ऋषार ॥ २ ॥ ६ ॥ 70 11 विलावल संताप सगले विनसे गए y ॥ ताप महला पारत्रहमि भोग .॥ वखसिश्रा संतन रस रहाउ त्र मंडली त्रारोग ॥ गुन गावह नित तेरा मनु तनु राम के इह अवखद घर देस महि जोग ॥ १ ॥ त्राइ वसहु संजोग ॥ नानक प्रम सुप्रसंन भए लहि गए विश्रोग ॥ २ । विलावलु महला ५ ।। काहू संगि न चोलही माङ्ग्रा ऊठि सिघारे छत्रपति संतन कै खित्राल ॥ रहाउ अहंबुधि कउ 1[ ।। बहु जोनी जनमहि मरहि बिखिआ धुर की ढाल विकराल ॥ १ ॥ सित वचन साधू नित जपहि कहिंह ग्रपाल ॥

 दीन ॥ सदा सहाई संगि प्रम श्रंमृत गुण चीन ॥ रहाउ ॥ जैजैकार महि लोचहि समि जीया सतिगुर जगत्र ॥ सप्रसंन भए कछ विधनुन थीबा॥ १ ॥ जाका शंग प्रभ ता के सभ दह्याल दोस ॥ सदा सदा विड्याईया नानक गुर पासि ॥ २ ॥ १२ ॥ ३० ॥ रागु बिलावल महला ४ घरु ५ चउपदे १ औं सतिगुर प्रसादि ॥ मृत मंडल जगु साजिया जिउ गल् घर बार ॥ विनसत बार न लागई जिंउ कागद वंदार ॥ मेरी मनसा मने माहि सति देखु बीचारि सिघ साधिक गिरही - 11 जोगी तजि गए घर घार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जैसा सुपना रैनि का तैसा संसार ॥ इसटिमान बिनसीएे किया लगहि गयार सभ 11 कहा स माई भीत है देख नैन पसारि ॥ इकि चाले इकि चालसहि पूरा सतिगृह सेविद्या से असथिह ॥ जिन n राख पैज अन नानक हरिका दास है भरारि ।। लोकन कीम्रा विद्याईमा ।। विलावल महला ४ मिलै विद्यारा आपना ते बोल करागड जिउ जीउ होह तउ भगती लागउ दश्याल मिलि इह विभागत पासना गर 11 . \$ करत बेनती अति घनी इह जीउ होमागउ 11 अरथ सोहागउ ॥ २ संगु षारिम्रा प्रिम निमल पंच ш दोख ।। रिदै श्यास संगड मइबा निसि प्रगट वासर सोहागनि सरगि 11 যাংঘা जिसु तिनि पाइया नानक वन मन सीनलागउ भागत ॥ कह ¥ ।। लाल रंग विसावल महला तिस ॥ मैला बद न होपई नह मिलिया प्रस पाइमा सुखदाईमा सुख भाइ ॥ सहजि समाना मीतरे छोडिमा १ ॥ रहाउ ॥ जरा मरा नह विद्यापर्द नह जाइ ॥ पी अंमृत पाइमा ॥ माधानिमा गरि कि:रि मो जाने जिनि चालिया ₹ n हरि नाम ममीला । कीवति कही न जाईए किया कहि हाल बीला ॥ 3

こっこ

302) **泰安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安** सफल दरस तेरा पारबहम गुणनिधि तेरी बाणी ॥ पावड धृरि तेरे दास की नानक कुरवाणी।। ४।। ३ ॥ ३३ ॥। विलोवलु महला ४ ॥ राखह श्रपनी सरिन प्रभ मोंहि किरपा धारे ॥ सेवा कल्लू न जानऊ नीच १ ॥ मानु करउ तुधु ऊपरे मेरे प्रीतम पित्रारे ॥ हम मुखारे ॥ त्रपराधी सद भूलते तुम्ह वखसनहारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हम अवगन श्रसंख नीति तुम्ह निरगुन दातारे ॥ दासी संगति प्रभ तित्रागि ए करम हमारे ॥ २ ॥ तुम्ह देवहु सभु किछु दहन्रा धारि परे तेरे दान सिउ लागि श्रकिरतघनारे ॥ नह चिति खसमारे ॥ ३ ॥ तुभा ते बाहरि किछु नहीं भव कोटनहारे ॥ कहु नानक सरिण दह्त्र्याल गुर लेहु ग्रुगध उधारे ॥ ४ ॥ ४ ॥ ३४॥ प्र ।। दोसु न काहू दीजीऐ विलावलु प्रभ्र अपना महलो जितु सेविए सुखु होइ घना मन सोई गाईए ॥ १॥ धित्राईऐ ॥ काइ पित्रांरे तुसु विना ॥ तुम्ह सुऋामी दइश्राल तुम्ह राखद्व तिउ रहा अवगने हमा ॥ १ ॥ रहाउ जिउ 11 नहीं चारा ।। नीधरिश्रा धर तेरीत्रा इक नाम अधारा ॥ २ समग्री तेरीत्रा सोई भला मनि लेता मुकता ॥ सगल सम तेरी जुगता।। ३ ।। चरन पलारउ करि सेवा जे ठाकुर होहु कुपाल दह्त्राल प्रभ नानकु गुरा गावै ॥ ४ ॥ 3 y 11 K विलावलु महला ५ ॥ मिरतु हसै सिर ऊपरे पस्त्रा नही बाद साद त्र्यहंकार महि मरणा नही स्रभे ॥ १ ॥ सतिगुरु देखि कसुंभा रंगुला काहे भूलि श्रापना काहे फिरह श्रमागे ॥ करि पाप दरचु कीआ वरतण के ताई॥ १ ॥ रहाउ ॥ करि लागे ॥ मोटी सिउ माटी रली नागा उठि जाई॥ २ ॥ क कीएं सम जा श्रंतकालि मजि जाहिंगे काहे जलहु करें ते चैर विरोधी।। ३।। दास रेणु सोई होत्रा जिसु मसतिक करमा ॥ कहु नानक छुटे सितगुर की सरना ॥ ४ ॥ ६ ॥ ३६ ॥ विलावलु महला ¥ 11 पिंगुल पारिं परे खल चतुर बकीता ॥ **अंधुले** त्रिभवगा समित्रा गुर भेटि पुनीता।। ? ।। महिमा साधू संग की सुनहु मेरे मीता ॥ मैलु खोई कोटिं अघ हरे निरमल भए चीता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऐसी भगति गोविंद की कीटि इसती जीता ॥ जो जो कीनो 张老张老·张老张老张老张老张老张老张老张 त्रापनो तिसु अभै दानु दीता ॥ २ ॥ सिंघु निलाई होइ मइओ दण मेरु दिखीता ॥ सम् करते दम आढ कड ते गुनी धनीता ॥ ३ वडाई कहि सकउ बेश्रंत गुनीता ॥ करि किरपा देह नानक दरसरीता॥४॥७॥३७॥ विलावल महला४॥ श्रदंबधि परबाद नीत लोग रसना सादि । लपटि

वेधिया निथिया विखियोदि ॥ १॥ ऐसी पेली नेत्र महि पुरे गुरपरसादि ॥ राज मिलल घन जोबना नामै बिन्त बादि ॥ सोगंघता कापर मोगादि धप पापिसट तन होए दुरगादि ॥ २ ॥ फिरत फिरत मानुख

भंगन देहादि ॥ इह अउसर ते चुकिया बहु जोनि अगादि॥ प्रम किश्पा ते गर मिले हरि हरि विसमादि ॥ स्रल सहज नानक अनंद ता के पूरन नाद। ४ ॥ = ॥ ३= ॥ विलायल महला श्रा चरन भए संत बोहिया तरे सागरु जेत ।। मारग पाए उदिझान महि ग़रि दसे मेत। १ ॥ इरि इरि इरि इरि इरि इरि इरि हरि हेत ॥ ऊठत बैठत सोमते हरि हरि इरि चेत ॥ १॥ रहाउ ॥

पंच चोर त्रागै मगे जब साथ संगेत ॥ पुंत्री साबत घणो लाध गृहि सोमा सेव ॥ २॥ निहचल आसणु मिटी चिंतु नाही डोलेत॥ मरम मलावा मिटि गइआ प्रभ पेखत नेत ॥ ३ ॥ गरा गुण कही ऋहि केत ॥ नानक पाइश्रा हरिहरि अंगेत ।। ४ ।। ६ ।। ३६ ।। विलावल महला ५

99999

जीनना वेवो बिस्थारी । विलव संगि सभि गति भई हमारी।। १।। जा दिन भेटे साध मोदि उद्या यतिहारी ॥ तनु मनु व्यपनो जीभरा फिरि फिरि हउ वारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ एत छडाई मोहि वे इतनी टङ्वारी ॥ सगल रेन मडमा बिनसी अपघारी ॥ २ ॥ निंद चिंद परदुखना ए खिन महि जारी ॥ दहन्रा महन्रा त्रक निकटि पेखु नाही दरारी ॥ मन सीवल मए अब मुकते संनारी ॥ हीत चीव सम प्रान धन

नानक दरसारी ॥ ४ ॥ १० ॥ ४० ।, विलावलु महला ४ ॥ टहल करउ हेरे दास की पंग महारउ वाल ।। मसतक भवना मेद देउ गुन गुनद रसाल II १ II तुम मिलते मेरा मन जोशो सम्ह मिलद 

दहश्राल ।। निसि वासुर मनि अनदु होत चितवत किरपाल ।। १ ॥ तिन जगत उधारन साध प्रभ लागह मोकउ पाल 11 दीजे दान प्रभ संतन पग राल ॥ २ ॥ उकति सित्रानप कछ नही नाही कछ घाल ।। अन भै राखहु मोह ते काटहु जम जाल 11 3 11 करउ करुणापते पिता प्रतिपाल तेरे - 11 गुण गावउ संगि नानक सुख साल 11 8 11 \$\$ 11 8\$ ॥ विलावलु महलो 9 11 कीता लोइहि सो करहि तभा वित्र कछ नाहि ॥ परताप तम्हारा H के जमदत छडि जाहि ते छुटीऐ ा १ ॥ तम्हरी कृषा विनसै अहंमेव ॥ सरब कला समस्थ प्रम पूरे गुरदेव॥ १॥ रहाउ ॥ खोजत खोजत खोजिया नामै वितु कुरु ॥ जीवन सुखु सभु संगि २ ॥ जितु जितु लावहु तितु तितु लगहि पुरु 11 जाली सिमानप सभ - 11 जत कत तुम्ह भरपूर हह दह प्राली ॥ ३ ॥ समु किछु तुम ते मागना वडमागी पाए ॥ नानक की अरदासि प्रभ जीवा गुन गाए ॥ ४ ॥ १२ ॥ ४२ ॥ विलावलु ।। साध संगति के वासवै कलमल सभि नसना सेती रंगि रातिश्राता ते गरिम न ग्रसना ॥ १ ॥ नामु कहत गोविंद का सूची भई रसना ।। मन तन निरमल होई है गुर का जपु जपनो भ्रापित्रा मनि रसु हरि रस चाखत चुधि प्रगास प्रगट भई उल्रिट विगसना कमलु 11 P 11 वुकी तृसना ॥ दहदिस सभ मिटि ॥ राखनहारी गए निरमल थानि वसना राखिश्रा 11 3 अम भसना ॥ नाम्रु निधान नानक सुखी पेखि साध दरसना ॥ १३ ॥ ४३ ॥ विलावलु महला ५ ॥ पाणी पखा पीसु दास होहि निहालु ॥ राज मिलख सिकदारीत्रा अगनी महि जालु ॥ १ का छोहरा तिसु चरणी लागि ॥ माइश्राधारी छत्रपति तिन्ह छोडउ तित्रागि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संतन का दाना रूखा सो सरव निधान ॥ गृहि साकत छतीह प्रकार ते विख् समान भगत जना का लूगरा ओढि नगन न होई ॥ साकत सिरपाउ रेसमी पहिरत पति खोई ।। ३ ।। साकत सिउ मुखि जोरिए अध वीचहु हरि जन की सेवां जो करे इत ऊतिह छूटे।। ४ ॥ सभ किछु तुम्ह ही 张宏宏: 安水水水水水水水水水水水水(安水水水)

(= (2) **经过过过过过过过** वणाई ॥ दरसनु भेटत साध का नानक गुण वस्रत स्रवनी सुनउ हिर १४॥ ४४ ॥ विलावल् महला ¥ ॥ संत चरग कर सीस जसु गावड

सिधि करि किरपा दइयाल प्रम पावड ।। संत जना की रेखुका ही माथै लावड ॥ \$

करि ते नीच अति नीच होड विनड **बुलाव**ड 11 पाव संगि n h सासि सासि ą 11 गुरु सफल दरसन ॥ सत संतोख सीगारु दइया घरम ののので

नानका अपने प्रम भावत ॥ ४ ॥ ।। जिस्र ॥ श्रदस बचन साध् महि जना सभ परतीवि जन होश्रा साथ संग्र तिस मेटै हरि राइआ H 8 गोविंद की जिप हरि पाइआ ॥ अनिक सख वाता

॥ १ ॥ रहाउ ॥ सरिव परे की भूमि बोह दुलमाइआ ॥ हरि नामु करम श्रदसरु २ ॥ श्रंतरज्ञामी श्रापि प्रस सभ कराइचा पतित विरदाइया 11 3 П मव भृलह

तिस पति राखसी ॥ विलावल महला ५ ॥ माटी जिति 'साजिआ श्रनिक छिट पन महि दके । किउ निसरे प्रभ्र मने ते जिस के गुण एह रलीपे खेह n ξ ।। रहाउ ॥ सिमरह विलय करेड छोडि - 11 प्रयंच

जिनि n अनिक एक बहु पारबहम गुर ते मति बरनेह ॥ दास दास ते ऊचा वडा सम संगि ४७ ॥ विलावलु महला ५ ऊपरि सम समस्य प्रस जन का नामु अधारु है प्रम सरखी पाडि ॥ परमेगर का आसरा संतन मन माहि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ आपि रखे आवि देवसी 

दीन दइश्राल कृपानिधे सासि सासि सम्हारी श्रापे प्रतिपारे ॥ साई जो करि रहिआ विद्याई २ ॥ करणहारु गुरि उपदेसिया रजाई 11 3 11 चिंत **अंदेसा** गणत तजि सुख् खसम विनसै नह नह छोडि पञ्चाता जाइ नानक इक्स - 11 ॥ ४= ॥ विलावलु महला ५ ॥ महा तपति 11 8= महि नाटे ॥ ग्रंघ कृप पाप गलत परसत ॥ श्रोइ इमारे साजनां हम उन की रेन ॥ जिन भेटत होवत सुली जीश्र दानु देन ॥ १ ॥ रहाउ ॥ परा पूरवला लीखिश्रा मिलिश्रा अब आइ।। बसत संगि हरि साध के पूरन आसाइ ાારાામી विनसे तिहु लोक के करी समस्थ गुरि पाए सुख थान ॥ दइत्रा वसित्रा मिन नाम ॥ ३ ॥ नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार ॥ अगम हरि करण कारण यपार 11 समस्थ प्रम 8 11 35 11 सोई मलीनु दीनु हीनु ।। विलावलु 11 जिस y महला ॥ करनेहारु न चूमई श्रापु गने विगाना ॥ तदे जिद वीसरें सुखु प्रम चिति श्राए ॥ संतन के श्रानंदु एह ॥ रहाउ ॥ ऊचे ते नीचा करें नीच खिन महि गुण गाए ॥ १ थापै ।। कीमित कही न जाईए ठाकुर परतापै ।। २ ।। पेखत लीला सुपने चलनै 11 का सुपनो भइत्रा दिनु आइआ ३ ॥ करण कारण समस्थ प्रभ तेरी सरणाई॥ कमाइश्रा ॥ हरि दिनसु रैिण नानकु जपै सद सद विल जाई ॥ ४ ॥ २० ॥ ५० ॥ ॥ जल्ज ढोवउ इह सीस करि बिलावलु महला परा ¥ पेखि जीवावड लख वेरीत्र्या दरसु पखलावड ॥ वारि जाड करउ मनोरथ मने माहि अपने प्रभ ते पावउ ।। देउ छहनी साध कै वीजन ढोलावउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अंमृत संत बोलते स्रिशा गुगा मनिह पीलावउ ॥ उत्रा तृपति होइ विखे जलनि महि सांति रस तिन्ह मिलि हरि करहि संत मंडली भगति २ ॥ जब मुखि गावड ॥ करड धृरि लावउ जन नमसकार भगत H **बेंठत** करमु कमावउ नामु इह II नानक की जपउ प्रभ वेनती २१ 11 78 विलावलु हरि सरनि 8 समावउ -11 Н तरै सोई जो हरि गुग् गाए ॥ साध सागरु 

இவ வக்கள்கள்கள்கள்கள்கள்கள் செய்யாகள்கள் संगति के संगि वसे वडमागी पाए ॥ १ ॥ सुखि सुखि जीवे दासु त्रगट मई सम लाख महि सेवक की तम्ह वाणी जन भाखी 1s काढिया प्रभि जलनि ॥ रहाउ ॥ श्रमनि सागर वे गुर भए सहाई ॥ बलु संचित्रा नाम्र ॥ काटी मरण दख काटिया सुख का थान पाइआ मोह की अपने प्रम भाइत्रा ॥ ३ ॥ मत कोई जागह अन्तर कछ सम हाथि ।। सरव स्व नानक पाए संगि संतन साधि ।। विलावल महला थ ।। वंधन काटे आपि प्रभि होशा दीन दहस्राल प्रमि पारबहम ता की नदरि पूरें किरपा करी काटिया इस्त रोग ॥ मन तनु सीतलु प्रभ घिग्राजन जोग п १ ॥ रहाउ हरि का नाम्र है जिलु रोगुन विश्वापै ॥ साथ संगि किरि दल न जापै।। २ ॥ इरि इरि इरि इरि जापीएे अंतरि लाई ।। किलियल उतरहि सध होह साधू सरखाई नाम जस ता की दृरि घलाई ॥ महा मंत्रं ॥ २३ ॥ ४३ ॥ विलावल भै ते उपजी मगति प्रम अंतरि होई सांति ॥ नाम्र का निनसै अन आंति ॥१ ॥ गुरु पुरा जिसु भैटिया सा के परवेस ॥ मन की मित विद्यागीए सुखोए उपदेस ॥ विमरीऐ सो प्रस्त दावारु सो प्रस्त चपारु॥ २॥ चरन कमल सिंड रंग लगा प्रचरन किरवा करड प्रम ता कड लावह मनि तनि आनंद ॥ श्रंमृत पोश्रा 000000 वीसरै प्रम पत्मानंद ॥ ४॥ २४ ॥ ४४ ॥ बिलावल् महला त्सन युम्ही मनता गई नाटे भै मरमा ॥ थिति 11 8 11 गह पुरा आराधिया तन मनु सम् सीतल महस्रा पाइया O १ ॥ रहाउ ॥ सोवत हरि जपि जागिमा पेलिया पी विसमाद 0 श्रमत स्पतासिया ताका अचरज स्याद 11 8 11 ऋषि मुकत संगी उधारे । सफल सेना गुर देव की निरमल

**⊏**१४

然中的古古古中中的古古中中的古古中中的 श्रनाथु श्रजानु में निरगुनु गुणहीनु ॥ नानक कउ ॥ ३ ॥ नीच्र किरपा भई दासु अपना कीनु ॥ ४ ॥ २४ ॥ ४४ ॥ विलावलु महला H प्र ॥ हरि भगता का आसरा अन नाही ठाउ ॥ ताणु दीवाणु परवार 政策政策政策 धनु प्रभ तेरा नाउ ॥ १ ॥ करि किरपा प्रभि आपणी अपने दास निंदा करि पचे जमकालि ग्रमीए ॥ रखि लीए ॥ निदक H को आगै नाहि धिश्रावना दूसर 11 रहाउ संता एक एकस ॥ कथा वेनती रविद्या स्वव थोइ ॥ २ पुरातन इउ सुणी भगतन कीए जन लीए मानी ॥ की वानी ॥ सगल दुसट खंड खंड 3 H माहि ॥ प्रभ सति बचन नानकु कहै के परगट सभ प्रभ तिन कउ भउ नाहि॥ ४॥ २६॥ ४६॥ विलावलु महला ४॥ वंधन काटै सो प्रभू जाके कल हाथ ॥ अवर करम नही छूटोऐ राखहु तउ सर्गागति माधवे पूरन दइश्राल नाथ ॥ १ ॥ जाइ संसार ते राखे गोपाल ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रासा भरम विकार समग्री मनि वसी महि भूठ पारत्रहम् लोभाना - 11 जाना ॥ २ ॥ परम जोति पूरन पुरख सभि जीत्र तुम्हारे ॥ जिउ तू अपारे ॥ ३ ॥ करण कारण त्रमम राखिह तिउ रहा प्रभ **अपना नाउ ॥ नानक तरीऐ साध** संगि हरि हरि कवनु नही गांउ ।। ४ ।। २७ ।। ४७ ।। विलावलु महला ४ ।। कवनु मोहनी मोहिश्रा पतरिश्रा प्रतीति महा त्रम्हरी 11 तेरा नही विसासु तू महा उदमादा ॥ मन -11 खटहर छुरै ? ऊपरि लादा ॥ पैखरु तंउ 11 रहाउ जउ डांड के सिमरहि खंडे -11 संजम जम दुख तुम्ह मांड ॥ २ ॥ हिर संगि सहाई महा मीत तिस निरलजे पंच बटवारई उपजित्रो महा खेंदु ।। सिउ तेरा भेद्र ॥ बीघा 袋 कीना ॥ तनु सरगागती जिन मनु वसि संतन धनु सरवसु त्र्यापणा प्रभि जन कउ दीन्हा ॥ ४ ॥ २८ ॥ ४८॥ विलावलु भइत्रा सिमरत सुख ञ्रानदु करत उद्रम जिं जिंप नामु गोबिंद का पूरन बीचारु ॥ १ ॥ चरन कमल ग्रर के ॥ पारब्रहमु आराधते मुखि जपत हरि जपि हउ जीवा पीवा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जीव्र जंत सभि सुखि बसे सभ के मिन लोच ॥ **然农农农农农农农农农农农农农农农农农**  थिसामु ॥ ३ ॥ मन ते कदेन वीसरै अनाय

धंन जह जपीऐ नाम ॥ कथा

जाकै सम् किछ

सिमरि

परउपकारु नित चितवते नाही कछु पोच ॥ २ ॥ धंनुसु थानु वसंत

विलायल महला ५ । जिनि त बंधि करि छोडिया फ्रनि सुख महि

चरणारविंद

॥ अरु ॥ ४ ॥ एइ

कीरतन हरि श्रति घना सुख

सीतल

को नाथ ॥ नानक ॥ २६ ॥ ५६ ॥

होताइमा

अथवा ग्रद्भा किन्तु कामि न आवें ॥ जिति एड रचतु ॥ रहाउ ॥ रे प्राणी उसन रचाइ बाकोऊ तिस सिउ रंग लावें॥ १ सीत करता करें बाम ते काटे ।। कीरी ते इसती करें तुटा लेगाटें।। इह किरति॥ किरत कमावन जेरज सेतज उत्युजा प्रम की सरव फल स्वीएँ हरि निरति ॥ ३ ॥ इस ते कछ न प्रम साध ॥ मोह मगन कप द्यंघ ते नानक ग्रुर काढ ॥ ४ ॥ ३०॥ ६० ॥ विलानल महला थ ॥ खोजत खोजत मै फिरा खोजउ अछेद अभेद प्रभ ऐसे मगवान ।। १ ॥ कर देखड प्रभु आपना श्रातम के रंगि ॥ जागन ते सपना मला बसीये प्रम संगि॥ १ सासत्र सुनउ दरसन की विद्यास तत ठाकर अविनास ॥ २ ॥ ब्रोह सरुप्र संवन पंच कहाँदे हिरले जोगीसर ॥ करि किरवा जाकउ मिले ३ ॥ सो छांतरि सो बाहरे विनसे तह नानक तिसु प्रमु मेटिया जाके परन करमा 11 9 11 3 ! जीझ जीत सप्रसंन उतारिद्या सविगरू करि श्चाप निवहत रहै गर सबद п कबह नदी तट ॥ १ 11 ₹813 साध संगि हरि निधि श्रापार । धरम अध्य अरु कीम मोख देते श्रराघित एक रंगि गोविंड गपाल я संचित्रा जाका नही शुनाह ॥ ३ ॥ सरनि परे प्रम तेगिया बेअंत गुसाई वडिबाई ॥ नानक बंतु न पाईऐ 32 । सिमरि सिमरि बिलावलु महला ५ भए रासि ।। करवारप्ररि करता वसै संतन कै पासि ।। १

MINIMERICAL

गुन गापाल जहु दूर ते जहु भागे ।। १।। राम नाहु जो जनु जपे श्रनिर्तु सद जागे।। तंतु मंतु नह जोहई तितु चाखु न लागे।। १।। रहाउ।। काम क्रोध मद मान मोह विनसे अनरागे ॥ आनंद मगन रित राम रंगि नानक सरनागै॥ २॥ ४ ॥ ६ ⊏॥ बिलावलु महला ४ ॥ जीत्र जुगति वसि प्रभू के जो कहै सु करना॥ भए प्रसंन गोपालराइ मंड किंद्यु नहीं करना । १ ॥ दूखु न लागे कदे तुपु पारबहम्र नितारे ॥ जम कंकरु नेहिन भावर गुरसिख विभारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करण कारण ममन्यु है तिमु बिनु नहीं होता। नानक प्रम सम्भागती साचा मनि जोरु ।। २ ।। ६६ ।। विलारलु महला ४ ।। मिमरि सिमरि प्रमु आपना नाठा दुख ठाउ ।। विलाम पाए मिलि साथ संगि ताते बहुड़ि न धाउ १ ॥ वनिहारी गुर आपने चरनन्इ विल जाउ ॥ अनद स्रख मंगल वने पेंखत गुन गाउ 🛭 १ ॥ रहाउ ॥ कथा कीरतनु राग नाद धुनि 🔣 यनिया सुद्याउ ।। नानक प्रम सुप्रसंत मए बांछत फल पोउ।। २ ॥ ६ ॥ ७० ॥ विलावलु मइला ५ ॥ दाम तेरे की वेनती स्दि करि परगासु॥ तुम्हरी कुशा ते पारब्रहम दोखन को नासु ॥ १॥ नामु चरन का व्यासरा प्रम पुरस्त गुण्यतासु ।। कीरतन निमरत रहउ जब लगु घटि सासु ॥ १ ॥ रहाउ :। पिता वंधप तृहै तु सरव निपासु।। नानक प्रम सरखागती जा की निरमल जासु ॥ २ ॥ ७ ॥ ७१ ॥ विलावलु महला ४ ॥ सरव सिवि हरि गाईऐ समि मला मनावहि ॥ साध साध सल ते कहहि स्रिय दास मिलायहि ॥१॥ स्रव सहब केलिश्रोण रस पर गरि 西西西西西西西西西西西西西西 कीन !! जीम सगल दहमाल मए इरि इरि नामु चीन्इ !! १ ।। रहाउ ॥ पूरि रहिमो सस्यत्र महि प्रम गुर्यो गहीर ॥ नानक भगत अनंदर्भे पेखि प्रमुकी घोर ॥ २ ॥ 二 ॥ ७२ ॥ महला ५ ॥ ऋरदासि सुगी दावारि प्रमि होए किरपाल ॥ राखि लीमा भपना सेनको सुलि निदक छारु ॥१॥ तुम्पदिन जोदै का मीत जन तूं गुर का दास।। पारमहिम तू राखिमा दे अपने हाय।। ॥ रहाउ ॥ जीमन का दाता एक येनंतीभा में तेश जोहार ॥ हा७३॥ की होरु॥ नानक विलायलु महला थ ॥ मीत इमारे साजना राखे गोरिंद् ॥ निदक

然在西西西西西西西西西西西西西西西西西西西部 मिरतक होइ गए तुम्ह होहु निचिंद ।। १ ॥ रहाउ ॥ सगल मनोरथ प्रभि कीए भेटे गुरदेव ॥ जैजैकारु जगत महि सफल जा की सेव अगनत हरि समि जीअ जिस्र हाथि ॥ नानक अपार सरणागती जत कत मेरे साथि 11 7 11 90 II विलावलु ७४ II पूरा श्राराधिश्रा होए किरपाल ॥ मारगु संति महला 11 गुरु वताइत्रा तृहे जम मिटिश्रा गावत 11 8 11 भृख संसा जाल द्ख श्रानंद सहज स्रख रस पूरन सभि काम प्रभि आप ॥ नानक प्रभ रहाउ ॥ जलिन व्रभी सीतल भए राखे सरणागतो जा का वड परताप ॥ २ ॥ ११ ॥ ७५ ॥ विलावलु सुहावी सफल थानु पूरन भए काम धरति 11 मिटि गइत्रा रवित्रा नित राम 8 H ॥ साध के संगि वसत साई सुख सहज विस्नाम ॥ घड़ी सुलखणी सिमरत संसार महि फिरते ॥ १ ॥ रहाउ ॥ प्रगट भए सर्गागती ।। नानक तिस घट घट सभ जान H 2 ७६ ॥ विलावलु महला ५ ॥ रोगु ऋापि प्रभि उपजित्रा मिटाइश्रा सुखु सांति ॥ वड परतापु अचरज रूपु हरि कीनी दाति ॥ १ ॥ गुरि भाई मेरा तिस गोविदि करी रावित्रा 11 हम सहाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ विरथी कदे न होवई जो सदा जन की ऋरदासि नानक जोरु गोविंद गुगतासि का 11 पूरन ॥ मरि मरि जनमे जिन ॥ ७७ ॥ विलावल महला ¥ H जिन सेविश्रा दाता ॥ पारत्रहमु जीवन बिसरित्रो का H भई पूरन 8 Н सांति सहज आनदु घना H साध संगि सिमरत गुणतास ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुणि सुखु पाइत्रा हरि जन तुम्ह अंतरजामी ॥ थान थनंतरि रवि **अरदासि** नानक के सुम्रामी ।। २ ।। १४ ।। ७८ ।। विलावलु महला ५ ।। ताती वाउ न लगई पारब्रहम सरगाई H चउगिरद हमारे रामकार लगै न भाई ॥ १॥ सतिगुरु पूरा भेटित्रा जिनि वरात वर्णाई ॥ नामु अउखधु दीआ एका लित्र लाई ॥ १ ॥ रहाउ । राखि लीए तिनि रखनहारि सभ वित्राधि मिटाई।। कहू नानक किरपा भई प्रभ भए सहाई।। ७६ ॥ बिलावलु महला ५ ॥ अपणे बालक आपि २ ॥ १५ ॥ 

H दाति ॥ श्राठ पहर गुन गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन ते जात ॥ १॥ त्पति अधाए पेखि प्रम दरसनु अंमृत हरि रसु भोजनु खात सरन नानक प्रभ तेरी करि किरपा संत संगि मिलात ।। २ ।। ८ ।। ८ ।। विलावल महला प्रा राखि लीने अपने जन आप ।। करि किरपा हरि हरि नामु दीनो विनसि गए सभ सोग संताप ।। १ ।। रहाउ ।। गुण गोविंद हिर जन राग रतन रसना श्रोलाप की तसना निवरी रसाइणि राम श्रोतम चरण गहे भाष H 11 सरिण सुखदाते गुर के वचिन जपे हरि जाप तरे भरम II सागर भै विनसे कहु नानक ठाकुर परताप ॥ २ ॥ ४ ॥ ⊏५ ॥ विलावल गुर सिरजनहारि ॥ सतिगुर महला ५ ॥ ताप लाहित्रा अपने कउ बलि जाई जिनि पैज रखी सारें संसारि ॥ १॥ रहाउ॥ करु मसतिक धारि वालिक रखि लीनो ॥ प्रिम अंमृत नामु महा रसु दोन्हो CH: की रखं मिहरवान लाज 11 गुरु बोलै नानक दरगह परवातु ॥ २ ॥ ६ ॥ ८६ ॥ रागु विलावलु महला ४ चउपदे दुपदे घरु ७ १ ओं सतिग्र प्रसादि॥ सतिगुर सबदि उजारो दीपा विनसित्रो श्रंधकार तिह मंदरि रतन कोठड़ी खुल्ही अनुपा ॥ रहाउ ।। विसमन विसम भए जउ पेखियो कहनु न जाइ विडियाई मगन भए ऊहा संगि माते त्रोति पोति लपटाई ॥ १ ।। ग्राल जाल नहीं कळू जंजारा श्रहंबुधि नहीं भोरा ॥ ऊचन ऊचा बीच न खीचा इउ तेरा तू मोरा ।। २ ।। एकंकारु एक पासारा एक अपर एक विसथीरन एक संपूरन एक प्रान अधारा ॥ 3 II निरमल निरमल श्रंता सदा बेश्रंता स्चा सूचो सूचा सूचो सूचा ॥ अंतः न 的话的话语话 জचो জचा ॥ ४॥ १॥ ८७॥ बिलावलु महला ५ ॥ विनु हरि कामि न आवत हे ॥ जा सिउ राचि माचि तुम्ह लागे ओह मोहनी मोहावत है ॥१॥ रहाउ ॥ कनिक कामिनी सेज सोहनी छोडि खिनै महि जावत इंद्री रस प्रेरियो विखे ठगउरी खावत हे ॥ है ॥ उरिक रहिस्रो रुण को मंदरु साजि सवारित्रो पोवकु तलै जरावत हे - 11 महि ऐठि हठीलो फ़ूलि फ़ूलि कित्रा पावत है ॥ २ 

自分は新なはいなではからにはいいから

परि ठाडे केस गहे फेरावत हे ॥ इसटि न आवहि श्रंघ ऋशि श्रानी सोइ रहियो मद मानत है ॥ ३ ॥ जालु पसारि चाम निसथारी पंखी जिउ फाडावत है ॥ कह नानक बंधन काटन कर मै सर्विगुरु है ॥ 8 धियारत пR 11 ८८ ॥ विलावल महला श्रमोली n श्रान पिआरी मनहि हरि नाम अपार चितउ जैसे पान तंत्रोली ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सहित्र गुरहि बताइक्रो रंगि रंगी भेरे तन की चोली ॥ प्रित्र सुखि लागो जउ वडमागो मुहागु हमारो कतहु न डोली ॥ १ ॥ रूप न भूप न गंध न दीया श्रोति पोति श्रंग श्रंग संगि मउली ॥ कहु नानक

प्रिम्न रवी सुदागिन मिल नीकी मेरी बनी खटोली ॥ २॥ ३॥ ८६।
विज्ञावलु महला ४ ॥ गोविंद गोविंद गई ॥ जब ते मेटे
साथ दहसारा तब ते दुरमति दृरि मई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पूरन पूरि
रहिम्मो संपूरन सीतल सांति दहमाल दुई ॥ काम क्रोध हसना
अहंकारा तन ते होए सगल कई ॥ १ ॥ सतु संतोलु दहमा
धरस सुचि संतन ते हह मंत लई ॥ कह नानक जिनि मनह

धास सुचि संवन वे इड्ड मंतु लई ॥ कडु नानक जिनि मनडु पद्मानिया विन कउ समली सोक्ष पर्दे ॥ २ ॥ ४ ॥ ८ ॥ विलावलु महला ४ ॥ किमा हम जीय जैन बेचारे वरिन न साकहि एक रोमार्द्र ॥ कहम महेन निष्य सुनि इंद्रा चेश्चंत ठाकुर वेरी गति नहीं पार्दे ॥ १ ॥ किमा कपीपे किछु कपनु न जाई ॥ अह जह देखा वह रहिमा समार्द्र ॥ रहाउ ॥ जह महा महत्यान द्ख जम सुचीपे वह मेरे प्रम तृहै सहाई ॥ सरिन परिन्नो हिर चण्न गई प्रम गुरि नानक कु पुक्त जुकाई ॥ २ ॥ ४ ॥ हरे ॥ बिलानलु महला ४ ॥ स्राम रूप अविनानी करता पतित पतित इक्ज निमल जुपारें ॥

9999

जगरी घिमाईए रहाउ ॥ जा 11 \$ II मानस मानस की सेवा सई सई फ़ुनि अहिए । नानक टेक वेगे इक भोडि नाईऐ 11 7 महला थ ॥ सन सरिव संत टहल करी ॥ घंध बंध भरु सगल बेबारो अवर काब वे छुटि परी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ स्व

संबंधि पाईऐ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

मेदुले

कितु

संत चरन चरन

॥ कडु सुरजन

मन लाईएे॥

सनिय्रो परापति

विधीए

淡古本市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市 15 सहज अरु घनो अनंदा गुर ते पाइओ नाम्र हरी ॥ ऐसो हिर रसु बरिन न सोकउ गुरि पूरे पूरी उलिट घरी ॥ १ ॥ पेखिओ मोहन सभ के संगे ऊन न काहू सगल भरी ॥ पूरन पूरि रहिस्रो किरपा निधि कहु नानक मेरी पूरी परी ॥ २ ॥ ७ ॥ ६३ ॥ विलावलु महला ५ ॥ मन कि आ कहता हउ कि आ कहता ॥ जान प्रवीन ठाकुर प्रभ 政策政策政策政策 तुही मेरे तिसु त्रागे कित्रा कहता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अनवोले जीअन महि होता ॥ रे मन काइ कहां लउ उहकहि जो जड पेखत ही संगि सुनता ॥ १ ॥ ऐसो जानि मनि श्रानद भए त्रान न वीत्रो करता ॥ कडू नानक गुर ,भए दइत्राग हरि रंगु न कबहू लहता ॥ ३ ॥ ८ ॥ ६४ ॥ विलावलु महला ५ ॥ निंदकु तुम भाई जिउ इह नीसानी सुनद्व ऐसे ही भारि परीए ॥ कालर भीति गिरीऐ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जउ देखें छिद्र तउ निंदकु उमाहै पहुचै भलो देखि दुख भरीऐ ॥ त्र्रोठ पहर चितवै नही ब्ररा ॥ निंदकु मरीऐ प्रभू भुलाइत्रा काल्र 11 8 चितवत चितवत ब्राइब्रा हरि जन सिउ वादु उठरीए ॥ नानक का राखा ब्रापि नेरै प्रभु सुत्रामी कित्रा मानस वपुरे करीए ॥ २ ॥ ६ ॥ ६५ ॥ विलावलु महला।। ५ ।। ऐसे काहे भूलि परे ।। करहि करावहि मुकरि पावहिं सुनत सदा संगि हरे।। १ ।। रहाउ ।। काच विहाजन कंचन तित्रागि खरे ॥ होवन हेतु साजन बैरी संगि कउरा अनहोत्रनु मीठा विखिद्या महि लपटाइ जरे ॥ १ H ऋंघकूप महि मोह बंधि परे ॥ कहु नानक होत परिश्रो परानी भरम गुवार दइत्रारा गुरु भेटे काढे बाह फरे ॥ २ ॥ १० ॥ ६६ ॥ बिलावलु महला मिटे श्रंदेसे सरव ४।। मन तन रसना हरि चीन्हा ॥ भए श्रनंदा दीन्हा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इत्रानप गुरि प्रभु मेरा दाना बीना ॥ हाथ देह राखे अपने कड कक्क खीना ॥ १ । बिल जावउ दरसन साधू के जिह नानक ठाकुर भारोसै लीना कह 1] हरि नाम्र कडु न मानिस्रो मनि छीना । १ ॥ ११ 11 03 11 वि तावलु 3 गुरि पूर मेरी राखि लई ॥ अंमृत नाम्न रिदे महि दीनो जनम जनम की में जुगई ॥ १ ॥ रहाउं॥ निवरे दुसट ※农本农农农农农农农农农农农农农农农农农农

वैराई गुर पूरे का जिपमा जापू ॥ कहा करें कोई वेचारा श्रम मेरे परताप्र ।। १ ।। सिमरि सिमरि सिमरि सख पाइआ चरन कमल रखु मन क्रपरि को माही ॥ ता की सरनि परिश्रो नानकदास जाते २ ॥ १२ ॥ ६८ ॥ विलानलु महला ४ ॥ सदासदा जपीएे प्रम नाम मरा कछ दख न विश्वापे आगे दरगह पूरन काम ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पाईऐ तिद्यागि परीएं निन सरनी गुर ते जनम मरण की कटोएे फामी साची दरगढ़ का नीसात सोई मन ते छटै सगल गुमाउ मानउ नानक ता की सरखाई जाका की बासगल जहाल ॥२॥१३ -11 श्रंतरि त्रम मन तन तिस रसना का मोल किछ नाही ।। जनम मरन की मल रहाउ ।। कुल समृह उधरे खिन भीतरि सिमरि सुआमी प्रश सेती बिविद्या ञ्चपना অন্ব ॥ चरन प्रभू के बोहिय पाए मनसागरु पारि सत सेनक भगत हरि ता के नानक मन लागे है ताही १०० ॥ विलावल महला ॥ ॥ धीरउ देखि तम्हारे सुआमी अंतरजामी तश वसहि साध के संगा महि थापि निराजे ठाकर नीच कीट ते करहि न विसर हीए मोरे ते नानक दास इही ॥१०१॥ विलानल महला जोग н श्रमुत 11 ¥ श्चरपि रखंड हरि यागै जीया का सरब सरनि समय संखदाता किरपासिध राखै ऋपने ताती लाइ कउ तिम नो दहमाल सञ्चापी जना मिलै जानिक दरम त्रम माग्रे ।। विलापल महला ॥ १०२ नाम्र संगि मिलि हरि जमदत्तन रहाउ n जेने प्रनहचरन गहे ॥ Š ਰਜਿ श्चान्य जाय मस्य मत नाहा जनम जनम<sup>्</sup>के किलियिल दहे ॥ १ ॥ निरमउ होइ

**医动脉形形形形形形形形形 水**亚 प्रभ दाते निरमल पदारश्च वडभागि लहे ॥ करि किरपा पूरन जस दास कहे १०३ ॥ विलावल ॥ २॥ १७ ॥ महला पहुचै नाराइण राख ।। सलही का हाथ कही न स्रलही १ ॥ रहाउ ॥ काढि खसमि सिरु कुठारु मुश्रा नापाक ।। काटित्रा खिन महि होड गहुत्रा है खाक ।। मंदा चितवत चितवत पविश्रा जिनि रचिश्रा तिनि दीना धाक्र ॥१॥ प्रत मीत धनु भाई किछ् रहिस्रोस छोडि सभ साक्र ॥ कह गइग्रा तिस प्रभ विल्हारी जिनि जन का कीनो पुरन वाकु -11 २ ५ ॥ पुरे की परी सेव ॥ आपे आपि गुर १०४॥ विलावल महला वरते सुत्रामी कारज रासि कीत्रा गुरदेव आदि -11 ॥ रहाउ 11 ? वनाइस्रो सुत्रामी त्रपना थाइ आपि अंति राखे प्रभ मेरे को वड परतापु 11 8 11 आपे पारत्रहम जंत कीने जिनि सगले वसि परमेसर सतिगर नाम - जपि निरमल मंत नानक सरणाई राम - 11 २ 35 H महला ५ ॥ ताप पाप ते राखे आप ॥ सीतल १०५ ॥ बिलावल्र भए गुरचरनी लागे राम नाम हिरदे महि जाप ॥ 11 ? रहाउ प्रभि दीने जगत उधार नवखंड प्रताप ॥ दुख करि किरपा इसत अनद् प्रवेसा तृसन चुक्ती मन तन सचु भाप सुसिट को सरिण समरथा सगल को नाथ भगति वछन् भै भंजन सुद्यामी गुगा गावत आलाप नानक प्र ॥ जिस ते उपजिञ्रा विलावल महला कुसल खेम होए पञ्चानु ॥ पारब्रहम् परमेसरु धित्रोइत्रा कलिश्रान ॥ श्रंतरजामी वडभागी मेटिय्रो परा गुरु सुजानु ॥ हाथि देइ राखे करि ऋपने समरथु निमाग्रिश्रा बड भीतरि खिन भ विनसि गए अम मानु ॥ सासि सासि आराधे नानक जाईऐ सदा सदा ।। १०७ ।। विलावलु महला ४ ।। दोवै थाव रखे गुर सरे ।। सगले होए पूरे पारब्रहमि सवारे कारज 11 पलत हलत सहजे मजनु होवत जपत सुख रहाउ ॥ हरि हरि नाम्रु साध् त्रावण जाण रहे थिति पाई जनम मरेण के मिटे बिस्तरे ॥ ध्रो

(ESE) १ ॥ भ्रम मैं तरे छुटे मैं जम के घटि घटि एक रहिया भरपूरे ॥ नानक सरिए परिच्रो दुख मंजन अंतरि वाहरि पेलि हजूरे ॥ २ ॥ २२ ॥ १०=॥ विलानल महला ४ ॥ दरसनु देखत दोख नसे ॥ कबह न होतह इसिट अगोचर जीअ के संगि बसे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ प्रीतम प्रान अधार सुद्रामी ॥ पृरि रहे प्रभ अंतरजामी ॥ १॥ गुख तेरे सारि सम्हारी ॥ सासि सासि चितारी।। २ ।। किरपा निधि प्रम दीन दहआला ॥ जीय जंत की करह प्रविपाला ॥ ३ ॥ ब्याठ पहर तेरा नाम्र जन जापे ॥ नानक प्रीति लाई प्रभि त्रापे॥ ४॥ २३ ॥ १०६॥ विलावलु महलो ४॥ ततु बतु जोबल चलत गहवा॥ राम नाम का मजतु करत विकार निश्चि मोरु महत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अनिक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता धनि खीन खड्या ॥ मेरी मेरी करि करि नह परी दहन्ना ॥ १ ॥ महा विकार घोर दुग्ब सागर तिसु महि प्राची गलत पहचा ।। सरनि परे नानक सद्यामी की बाह पकरि प्रम कांडि लहबा ॥ २ ॥ २४ ॥ 220 11 ।। यापना লন আরমা चीति दुसट रहे भ्रत्य मारत क्रमल भइत्रा मेरे माई मीत ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गई निद्याधि उपाधि सम नासी श्रंगीकारु कीओ करवारि ॥ व्यरु व्यनद घनेरे त्रीतम नामु रिदे उरहारि ॥ जीउ पिंड घनु रासि प्रम तेरी तू समस्यु सुम्रामी मेरा अपूने कड राखनहारा नानक दास सदा ई चेरा ॥ २॥ २४॥ १११॥ ॥ गोनिद् सिमरि होधा कलिबाख सस साचा अंतरजामी सिमरिधा जाण जीय तिनि कीए सुखाले मगत जना कउ साचा रहाउ । जिस के

वाणु ॥ दाम अपुने की आपे राली मैं मंजन ऊपरि करते माणु ॥ १ ॥ मई मिनाई मिटी जुरोई दुसट दन हरि काहे छाणि ॥ स्व सहज आनंद पनेरे नानक जीवे हरि गुण्ड क्लाणि ॥ २ ॥ २६॥ ११२ ॥ क्लिनजु महला ४ ॥ परामहम प्रम मए कुपाल ॥ कारज सगल सगरे सितानु महला ४ ॥ परामहम प्रम पर कुपाल ॥ रहाउ ॥ अंगीकार कीआ प्रमि अपने दोली सगले मए खाल ॥ कंठि

८२७

淡东东东东东东南南东东东北部,东京东东南 लाइ राखे जन अपने उधरि लीए लाइ अपने पाल ॥ १ ॥ सही सलामित मिलि घरि त्राए निंदक के मुख होए काल ।। कहु नानक मेरा सतिगुरु पूरा गुरप्रसादि प्रभ भए निहाल ॥ २ ॥ २७ ॥ ११३ ॥ 抵抵抵抵抵抵抵抵抵抵 विलावलु महला ५ ॥ मृ लालन सिउ प्रीति बनी ॥ रहाउ ॥ तोरी न तूटै छोरी न छूटै ऐसी माधो खिंच तनी ॥ १ ॥ दिनसु रैनि मन मोहि बसतु है।। तू करि किरपा प्रभ अपनी ।। २।। बलि बलि अकथ कथा जाकी वात सुनी ॥ ३ ॥ जन नानक कउ ऋपुनी ॥ ४ दासनि दासु कहीत्रात है।। मोहि करहु कुपा ठाकुर हरि के चरन जिप जांउ 11 महला ५ 888 ॥ विलावलु हिरदें परमेसुरु ता का मेरा पारत्रहम गुरु सिमरि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सिमरि सिमरि सुखदोता जा का साची नाराइख रवहु एकु सगल जहांनु रसना - 11 तिनही पाइत्रा एह परापति जाकउ पावहु मोनु ॥ १ ॥ साधू संगु गावउ गुण कीरतनु नित सुत्रामी करि किरपा नानक दीजै दानु ॥ २ ॥ २६ ॥ ११५ ॥ विलावलु महलां ५ ॥ राखि लीए जैजैकारु होत्रा जग अंतरि पारब्रहम् H . की सरग पूरन सुखदाता सगल समग्री ।। रहाउ ॥ विस्वंभर तारण तरण १। १ थान थनंतरि सरब निरंतरि बलि वलि जांई हरि भरग के चरण ।। १ ।। जीत्र जुगति वसि मेरे सुत्र्यामी सरव सिधि तुम कारण करण । त्रादि जुगादि प्रभु रखदा त्राहत्रा हरि सिमरत नानक नही डरगा ॥ २ ॥ ३० ॥ ११६ ॥ रागु विलावलु महला ५ दुपदे घरु 🗷 मै नाही प्रभ सभ्र किछ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ऊचै केल करत विचि सुआमी सरगुन ईधै तेरा निरगुन 多级级

महि ऋापि वाहरि फ़्रनि श्रापन मेरा ॥ रहाउ 11 नगर ऋापे ही ऋापे ही वसेरा राजन 11 राइग्रा सगल प्रभ चेरा ? ij H का कउ दुराउ कह का कह कह नेरा ॥ पेखउ तह साध तह सिउ वंचा जह जह भेटिख्रो नानक मिलि सागर वूंद नही अन हेरा ॥ २ ॥ १ 5次次次次次次次次

**ERE** ) **免免免免免免免免免免免免免免免** टाकि थ ॥ तुम्ह समस्या कारन करन । दाकन विलावल महला ॥ जो श्रपराधी सरन गोविद गुर मेरे मोहि चरन ॥ 8 ॥ रहाउ हीठ जानिमो पेखिश्रो नाही ठउर तुम्ह सुनियो प्रम तम्हरी कोटि वेरो नाम तुम्हरी बिरद् पवित सहोउ सदा सद भूलन हरि करुणामे क्रपानिधि किरपाल जीवन नानक पद ऐसी किरपा मोहि दरसन ॥२॥२॥११८॥ विलावल महला ४॥ संतह चरण हमारी माथा नैन दरस तिन पूरि परह ॥ नामा मनि संगि मेरे हो अरे वासे हरि को सबदु धरहु ॥ तसकर पंच निवारहु ठाकुर सगलो मरमा होमि Ħ १ ॥ जो तुम्ह करहु सोई मल मानै भावतु दुविधा द्रि नानक के प्रम तुम ही दाते संत संगि ले मोहि उधरहु ॥ २ ॥ ३ ॥ ऐसी दोखिया जन सिउ मंगा ų बिलायल महला विमान तुम्हारी रंगा ॥ तुम्हरी सेवा तुम्हारे श्रंगा 11 . \$ संभाखन जन सिउ बेंडनु जन के संगा ॥ ऊठन माथै लागी आसा जन चर रज प्रखि पुरन अनव तरंगा u निरमल महिमा की জন के चरन कीओ मजतु हरे नानक १२० ॥ विलावलु महला ५ ।। जिउ मोर्चे तिउ परमेसर सविगुर पारमहम तुम्ह वारिक n रहाउ ĮĮ. मोहि निरेगुस पद्दचि न साक्ष्य तम्हरी घाल ॥ तमरी गति मिति तमही जानह तमरो मोल **अंत्र** जामी 11 पुरख

श्रनबोलत ही जानह हाल 11 तनु मनु सीवलु होई हमारो प्रम जीउ नदिर निहाल ।। २ ॥ थ ॥ १२१ ॥ विलावलु महला ४ ॥ त् इमरो J1 श्रीतम् मन मोहनु ॥ रहाउ ॥ ıl करव मेरो को अनाथ श्रमनि महि उघारे करि ऋपुने दे राखे सीतल हाय ॥ १॥ सुख् हरि सिमरत स्रम सगले लाथ निधि निधान

228 नानक हरि सेवा अवर सिआनप सगल अकाथ ॥ २ ॥ ६ ॥ १२२॥ कबहु न विसारह अपने सेवक कउ ॥ उरि विलावल महला प्रं ॥ प्रीति गोबिंद लागद्व सुत्रामी प्रभ मेरे पूरव बीचारह 11 तुम्हारो हमरे दोख रिदे मत पतित पावन प्रभ बिरदु तुम ही हउमै पटलु धारह ॥ जीवन प्रान हरि धनु सुखु जल बिहुन मीन कत जीवन द्ध बिना रहनु 11 की पेखि दरसु सुत्रामी बारो ।। जन नानक पिश्रास चरन कमलन्ह सुख सारो ॥ २ ॥ ७ ॥ १२३ ॥ विलावलु महला ५ ॥ त्रागै पाँछै पूर पूरी सभ राखी पारब्रहमि प्रभि गुरि क्रसल भइश्रा H ॥ मनि तनि रवि रहिञ्जा हरि कीनी रहाउ महस्रा il 8 11 सांति प्रीतम् दुख मिटि गइआ 11 सहज श्रानद गुगा द्रद सगला 11 3 11 गुनु प्रभि सभि होए खइग्रा श्रवगुतु गाए करि लइश्रा किरपा ऋपुना П **अतु**ल वीचारित्रो करि कछ बडाई श्रचुत श्रविनासी नानकु उचरें हरि की जइश्रा ॥ २ ॥ = ॥ ।। बिलावलु महला ४ ।। बिनु भै भगती तरनु कसे 11 सुत्रामी श्राप भरोसे ॥ राख 8 11 रहोड ॥ श्रनुग्रह पतित उधारन मावत विखित्रा सिमरनु फिरत मद राता नही श्रावत बुडे जैसे मोहावत **ऋधिक** कमावत पाप विहावत ग्रउध संगति पुरख निरंजन भंजन साध सरनि दुख 8 जीवत कलेस नास **अघखंड**न नानक दरस रवण केसव दिसे ॥ र ॥ ६ ॥ १२४ ॥ रागु विलावलु महला ४ दुपदे घरु ६ आपिह मेलि लए ॥ जब ते सरनि १ ओं सतिगर प्रसोदि 11 ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तजि अभिमान दोख गए ते तव ॥ जपि जपि नामु तुम्हारो सरन पए बिरानी साधह अगिआनी राखे रोग खए ॥ १ ॥ महा मुगध अजान श्रीतम तन पूरा भेटिय्रो यावन जान रहे ॥ २ ॥ कह नानक गुरु जीवउ II . नामु सुनी ॥ जउ महला ¥ १ ॥ १२६ ॥ बिलोवलु त्रास पुनी 🏨 १॥ रहाउ मेरी सुप्रसंन भए गरं परे तब 11 धुनी गई मोहिओ उपजिञ्रो मनि अनद बाधी घीरा 11

चाउ मिलन प्रम प्रोतम रहनु न जाइ खिनी।। १॥ व्यनिक मगत श्रनिक जन तारे सिमरिंह अनिक मुनी ॥ अंधुले टिक निरधन धनु पाइक्रो प्रम नानक अनिक गुनी ॥ २ ॥ २ ॥ १२७ ॥ राग्र बिलावल महला ५ घरु १३ पड़ताल १ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ मोहन नीद न आवे हावे हार कजर बसत्र अमरन कीने ॥ उडीनी उडीनी उडीनी ॥ कत्र घरि आर्थे री ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सरनि सोहागनि चरन सीसु घरि ॥ लालतु मोहि मिलावह ॥ कब घरि आवै री ॥ १ ॥ सुनहु सहेरी मिलन बात कहउ सगरो ब्रहं मिटावह तउ घर ही लालन पावह ।। तत्र रम भंगल गुन गावहु ॥ त्रानद रूप धित्रावहु ॥ दुमारै बाहबो ।। तउ मै लालन पाइको री ।। २ ॥ मोहन रूपु दिखार्व ।। अन मोहि नीद सुहानै ॥ सभ मेरी तिखा चुमानी ॥ सहित्र समानी ।। मीठी पिरहि कहानी ।। लालतु पाइक्रो री || रहाउ द्वा || रै |। रै२८ || विलावलु महला ५ ॥ मोरी ऋहं जाइ दरसन पावत हे । राचहु नाथ ही सहाई सैतना ।। अप चरन गहे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ आहे मन अवरु मार्वे चरनार्वे चरनार्वे उलिक्षयो अलि मकरंद जिउ ॥ श्रनरस नही चाहै एकै हरि लाहै ॥ १ ॥ श्रन ते ट्रटीएै रिख ते छटीऐ ।। मन हरि रस घटीऐ संगि साधू उलटीऐ ।। नाही नाही रे ॥ नानक प्रीति चरन चरन हे ॥ २ ॥ २ ॥ **१२६ ॥** रागु विलोवलु महला ६ द्रपदे १ भों सतिगुर प्रसादि ॥ दुखहरता हरि नाम पछानो ॥ गनका जिह सिमरत मुकति भए जीव्र जानो रहाउ ।। गज की त्रास मिटी छिनह महि जब ही राम्र बखानो ॥ नारद कहत सनत ध्रत्र बारिक मजन माहि लपटानो ॥ १ ॥ अचल अमर निरमें पदु पाइत्रो जगत जाहि हैरानो ॥ नानक कहत भगत रखक हरि निकटि ताहि तुम मानो ॥२॥१॥ बिलावलु महला ६॥ इरि के नाम विना

**⊏**₹₹ चूकें पावै भगति विना सहसा नह I दुख् गुर वतावै कहा भड़ऋो तीरथ 11 8 - 11 रहाउ इह - 11 व्रत ऋावै ॥ जोग जग जो कीए राम सरिन नही निहफल तिह मानउ प्रभ जसु विसरावे ॥ १ दोनो कउ परहरि मोह गोबिंद मान H गुन गावें।। कडू नानक इह विधि को प्रानी जीवन मुकति कहावे II २ ॥ २ ॥ विलावलु महला ६ ॥ जा मै भजनु राम को नांही ॥ तिह नर जनम श्रकारथ खोइश्रा यह राखह मन माही ॥ १ ॥ रहाउ तीरथ करें व्रत फ़्रानि राखें नह मनूत्रा विस जा को ।। निहफल धरम ताहि तुम मानो साच कहत मैं या कउ ॥ १ ॥ जैसे पाहनि जल राखियो भेदें नाहि तिहि पानी ॥ तैसे ही तुम ताहि पछानो भगति हीन जो प्रानी ॥ २ ॥ कल मैं मुकति नाम ते पावत गुर यह भेदु बतावै ॥ कहु नानक सोई नरु गरुत्रा जो प्रभ के गुन गाव ॥ ३ ॥ ३ ॥ विलावल असटपदी आ महला १ घर १० १ औं सतिगुर प्रसादि ॥ गुरमुखि विरला वूभी कोई ॥ विशु भे पइएे मगति न होई ॥ रते सदा सुखु होई ॥ १ ॥ ऐसा गित्रानु पदारथु नाम्र पाविस रिस रिस मानु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गित्रानु गित्रानु कथै कथि कथि बाद करे दुखु होई ॥ कथि कहणै ते कोई ॥ विनु रस राते मुकति न होई ॥ २ गित्रानु II -सोई साचा मनि साची रहत सभु गुर ते H

निकटि वसै देखें सभु सोई॥ कथनी है परु रहत न होई ॥ नावडु भूले थाउ न कोई ॥ ३॥ मनु घटि घटि विश्रापि रहिस्रो वंधित्रो सर जालि ॥ नालि ॥ जो त्रांजै सो दीसै कालि ॥ कारजु सीधो रिदै सम्हालि ४ ॥ सो गित्रानी जिनि सवदि लिव लाई ॥ मनमुखि पति गवाई ॥ श्रापे करते भगति करोई ॥ गुरम्रुखि आपे दे विडआई ॥ ų ॥ रैंगि श्रंघारी निरमल जोति ॥ नाम बिना भूठे क्रचल 11 वेदु पुकारे भगति सरोति ॥ सुगि सुगि मानै वेखे जोति 11 गुरम्रुखि सांति ऊतमा सिमृति **द**डोमं 11 करमं ॥ सासत्र नाम तूरे बंधन इकु नामु-मनम्रखि जोनी द्ख सहामं ॥ П 

8 **经验证的现在分词的现在分词的现在分词的** ७ ॥ मंने नामु सची पति पूजा । कियु वेखा नाही को दूजा ॥ देखि कहउ मार्चे मिन सोड़ ॥ नानक कहै अवरु नहीं कोड़ ॥ = ॥ १ ॥ विलावलु महला १ ॥ मन का किह्या मनसा करे ॥ इहु मनु पुन पापु उचरे ॥ माह्या मदि माते त्पति न आवै ॥ त्पति प्रकृति यनि साचा भावे ॥ १ ॥ ततु घतु कलतु समु देखु अभिमाना ॥ दिनु नावै किछु संगि न जाना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ की नहि रस भोग खुसीया पनकेरी ॥ घतु लोकां ततु भनमै देरा ॥ स्वाकृ स्वाकृ रले सध फैलु ॥ दिनु सददै नही उतरै मैलु ॥ २ ॥ गीत राग घन ताल सि करे ॥ त्रिहु गुर्या उपजै बिनसै दरे ॥ दुत्री दुरमति दरदु न जाइ ॥ गुरमुखि दारू गुण गाइ ॥ ३ ॥ घोती ऊजल तिलक गति माला ॥ अंदरि क्रोध पहिंह नाटमाला ॥ नामु विसारि माइआ मर् पीओ ॥ विनु गुर मगति नाही सुलु थोबा ॥ ४ ॥ छ्कर सुमान गरधम मंजारा ॥ पद्म मलेख नीच चंडाला ॥ गुर वे सुदू फेरे विन्ह जोनि मर्वाईऐ ॥ बंधनि वाविद्या ऋाईऐ जाईऐ ॥ प्र ॥ गुर सेवा ते लई पदारयु ।। हिरदें नाम्र सदा किरवारयु ॥ साची दरगह पछ न **धोर ॥ मानै हुकब्र सीभ्दै दरि सोर ॥ ६ ॥ सतिग्रह मिलै त**ितस का आर्थि ॥ रई रजाई हुकब्रु पदाये ॥ हुकब्रु पदायि सचै दरि वासु ॥ काल विकाल सबदि मए नासु॥७॥ रहै भवीत जार्य सम्र विसका॥ तत् मृतु अरपे है इह जिसका ॥ ना मोहु आदे ना भोडु जाइ ॥ नानक साचे साचि समाइ ॥ = ॥ २ ॥ विलावल महला ३ असटपदी घर १० र मों सविगर प्रसादि ॥ जगुक उद्या शुरिव चंच गिश्रातु ।। भेरति सोह भूठ भागपात ॥ बिल नावै पाल लहग निदानि ॥ १ ॥ सितगुर सेनि नाम वसै मनि चीति ॥ गुरु मेटे इरि नाम चेताने नित्र नावें होर भूछ परीति ।। १ ॥ रहाउ ॥ गुरि कहिया मा कार कमावह ॥ सबद् चीन्द्रि सहज घरि आवद् ॥ साचै नाइ बढाई पावद ॥ २ ॥ आपि न पुन्धे लोक पुन्धाये ॥ मन का अधा अधु कमाये ॥ दरु घर महत्तु Ō ठउठ फीने पार्व ॥ ३ ॥ इरि जीउ सेवीए अंतरशामी ॥ घट घट अंतरि त्रिय की जोति समानी ॥ तिसुनालि किया पले पहनामी ॥४॥साचा 

( =\delta ) सगंघ गंधईंग्रा ।। मिलि सत संगति परम पद पाइत्रा हिरह पत्तास संगि हरि बहीचा ॥ १ ॥ जपि जगंनाथ जगदीस गर्माद्र्या ॥ सरिए परे सेई जन उनरे जिंउ प्रहिलाद उधारि समईया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भार अठारह महि चंदन कतम चंदन निकृटि सम चंदन हुईया ॥ साकत कृढे कम सुक हुए मनि अभिमानु विछुड़ि दृरि गईआ ।। २ ॥ इरि गति निति करता आपे आणे सम विधि हरि हरि आपि यनईआ। जिस सविगुरु मेटे सु कंचन होने जो प्रिंग लिखिया स मिटै न मिर्ट्समा ॥ ३ ॥ रतन पदारथ गुरमति सागर भगति भंडारु खुन्दईमा ॥ गुरचरणी इक सरघा

उपजी मैं इरि गुण कहते छपति न मईमा ॥ ४ ॥ परम वैरागु नित नित हरि धित्राए में हरि गुख कहते माननी कहीत्रा बार बार लिनु लिनु पल्लु कहीऐ इरि पारु न पार्वे परै परईश्चा ॥

प्रराख प्रकारेहि घरम करह खद करम

नाव

परसि हरि

दरु लहीबा ॥

टिकई आ ॥

दृहरूमा ॥ मनमुख पाखंडि मरमि निगते लोम लहरि मारि बुडईश्रा ॥ ६ ॥ नामु जपहु नामे गति पावहु निमृति सासत्र द्दईमा ॥ इउमै जाइ व निस्मलु होवै गुरम्रसि परचै परम पदु पईच्या सञ्च तेरा जितु ॥ ७ ॥ इड बगु वस्तु रूप लानहि से करम कपईशा ॥ नानक जंत बजाए वाजहि जितु मावें तितु राहि चलईआ।।=॥२॥४॥ विलोबल महला ४॥ गुरप्तवि त्रसम असोवर विश्राह्या हउ वज्ञि विल सतिगर सति

पुररत्रेश्रा ॥ राम नामु मेरै श्राया वसाए सतिग्र

सविग्रर की घर लागा जाना ग्रर किरपा वे हरि

प 11 सामत चेद

२ ॥ दासनि दाम दास होइ रहीएँ जो जन राम मगत निज भईमा॥ मनु बुधि अरिप धरउ गुर आगै गुर परसादी में अक्यू कथईआ। ॥ मनमुख माइब्रा मोह विद्यापे इंड्र मन **त**सना तिखई**ञा** п गुरमवि नामु श्रंमृत श्चगनि অলু पाइश्रा बर्भ्ह्या ॥ ४ यमी गुरसबदि 山葵 मनु नाचै सविग्रर आगै 

॥ १ ॥ जन की टेक हिंद नाम

रै ॥ रहाउ ॥ इह सरीरु करम की घरती ग्रासुखि मधि मधि ततु कर्र्डिया ॥ लालु बनेहर नामु प्रगासिभा मांडै माउ पनै तित भईमा ॥

तूर वजईआ।। हरि हरि करै धुनि उसतति दिनु हरि ताल पूर्हिआ। । ५ कें रंगि रता -11 हरि रखि रखि चरग रवईआं रसाल रसि निज घरि सबदु 11 धारु मनु जिनि पोस्रो तिन ही लहीत्रा **H** निरमल सुख Ę करै श्रमिमानी जिउ वालक वालू घर 11 की खिन महि भिंन भिंन दहि समंद सोगर हरि सरु सागरु हरि है आपे सभ्र खेल - 11 इह जगु तरंग ज़लु जलिह समावहि जिउ आपे जल नोनक परचैं त्रापि रमईत्रा ॥ = ॥ ३ ॥ ६ ॥ विलावलु महला ४ ॥ सतिगुरु मनि सबदु तनि भसम दहईआ मंदरा पाई ग्रर का पिंड -11 अमर भए 10 साधू संगि जनम मरण दोऊ मिटि गईश्रा ॥ मेरे - 11 8 मन साध H मधसूदन B कृपा करह माधउ मै मिलि रहीआ 11 पखईग्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तजै गिरसतु साधू चरण भइश्रा मन्त्रा टिकै न टिकईत्रा तदे खिनु - 11 धावतु धाइ त्रावै हरि हरि साधु सरिण पवर्रत्रा ॥ २ ॥ धीत्रा छोडि पूत करईआ **ञ्चास मनि बहुतु** H आसा संनिश्रासी श्रोस गुर के सबदि निरास सुखु लहीत्रा ॥ ३ ॥ उपजी तरक चलि चलि कर्ईऋा गवन दहदिस  $\Pi$ मन संगि मिलि व्रभे साध नही त्सना दइआ घरु सिध सिखहि बहुतेरे मनि रिधि मागहि लहीत्रा ॥ श्रासग तृपति संतोखु मनि सांति अवि चेटकईग्रा ॥ मिलि सिधि हरि नामि सिधि पईत्रा **अंड**ज II ¥ 11 उपईश्रा ॥ साधू सरिण परे उत्तभुज सिम वरन रूप जीत्र जंत सो स्रदु वैसु चंडालु चंडईग्रा ॥ ६ ॥ नामा जैदेउ उबरे त्राहमग्र DUREN CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY चमईत्रा **अउ**जाति रविदासु चमित्रारु कंबीरु त्रिलोचन जडु सैंगु मिलिश्रा जन संगति धनु धंना जो जना की हरि पैज रखाई भगति वछलु अंगीकारु परे जग जीवन हरि हरि सरिए धारि रखईआ।। 🗷 ।। ४ ।। ७ ।। बिलावलु महला ४ ।। अंतरि पित्रास उठी प्रम तीर लगईआ ।। मन की बिरथा मनि गुरवचन 

हीं जायें अवरु कि जायें को पीर परईआ ॥ १ ॥ राम गुरि मोहिन मोहि मनु लईआ ॥ हउ आकल विकल मई गुर देले हउ लोट पोट हिंदी हैं इंद पईआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इउ निरस्त फिरउ सिम देस दिसंतर में प्रभ देलन को बहुत मनि चईआ ॥ मनु तनु काटि देउ गुर आगें जिति हिर प्रभ मारगु पंथु दिलईआ ॥ २ ॥ कोई आणि सदेसा देर प्रभ केरा रिंद अंतरि मनि तनि मीठ लगईआ ॥ मसतकु काटि

देउ चरणा तिल जो हिर प्रश्च मेले मेलि मिलईआ ॥ ३ ॥ चतु चत्त सत्वी हम प्रश्च परबोधह गुरु कामख किर हिर प्रश्च लहीओ ॥' मगित चल्रल उन्ना को नाशु कही जतु है सरिण अभू तिसु पाछैं पर्दे ॥ ४ ॥ विना सीमार करे प्रभ सुसीमा मिन दीपक गुर मित्रातु मलईआ ॥ रसि रसि मोग करे प्रश्च मेरा हम तिसु मार्ग

जीउ कटि कटि पर्डमा ॥ ४ ॥ हरि हरि हारु कंठ है बनिया मनु गहनडेश्रा ।। सेज गहन हरि हरि सरधा प्रश्रु छोडि न सक्रै बहुतु मनि मईन्रा ॥ ६ ॥ कहै प्रश्रु अवरु किछ कीजै सभ बादि सीगारु फोक्ट फोक्टईबा ॥ कीवा सीगारु प्रभ लीओ सहागनि मुखि पद्देशा । ७ ॥ धक हम चेरी तू अगम गुसाई किया हम करह तेरे यसि पईस्रा

हम चेरी तू. अगम गुसाई किया हम करह तेरै यसि पर्देशा ।।
दहमा दीन करह रिल लेवडु नानक हिर गुर सरिया समईथा ।।

दहमा दीन करह रिल लेवडु नानक हिर गुर सरिया समईथा ।।

दहमा दीन करह रहि लेवडु नानक हिर गुर सरिया समईथा ।।

सिल्तु लिल्तु सरिया मिन बहुतु उट्टेंबा ॥ गुर देखे सरिया मन पूरी

जिंड चार्टक प्रिंड प्रेंड बृद मुख्ति पर्देशा ॥ १ ॥ मिल्लु मिल्लु सखी

हिर कथा सुनईथा ॥ सिन्गुरू दहमा करे प्रश्च मेले मैं तिमु आगै

सिरु कटि कटि पर्देशा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रोमि रोमि मिन तिन इक

हुलाने में हिरदें मिन तिन प्रेम पीर लगई था।। २ ।। इउ लिन्नु पत्तु रिंह न सकुठ बिन्नु प्रोतम जिन्न बिन्नु अमली मिर गई था।। जिन कुठ पिआस द्वाइ प्रम केरी तिन अवक न मार्च बिन्नु हिर को दुई था।। ३ ॥ कोई आनि आनि मेरा प्रभू मिलार्च इउ तिन्नु बिट्यु बिल्नु विल्नु पुमि गई था।। अनेक जनम के विल्नु है जन मेले जा सिन सित सित्पुर सरिण पबई था।। ४ ॥ सेज एक

देखे

विज नीद न पर्देश्रो ॥ वैदक नाटिक देखि

NEW STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF TH पांचे मनमुख भरमईआ ॥ गुरु एको प्रभु ठाकुरु महलु न गुरु श्रांवे प्रभु श्राइ मिले खिनु ढील न पईश्रा॥ H ¥ 被被被被被被被被 लोभईआ वधाए मनि पाखंड करम् वेसुऋा कपट सद्हेश्रा के घरि वेटा किआ ताहि जनमिश्रा पिता नाम Ę 11 11 हरि गरि हरि हरि जनिम करि भगति भगति श्राए हरि जमईआ।। भगति करते हरि भगति पाइश्रो जा हरि ॥ ७ ॥ प्रभि श्राणि श्राणि महिंदी पीसाई श्रापे समईआ घोलि ठाकुरि किरपा धारी ग्रंगि लहेंग्रा पकरि 11 जिन कउ बाह लईआ 11 & 11 ह ॥२॥१॥६॥६॥ 11 = रागु विलावलु महला ५ असटपदी घर १२ मेरे कही प्रसादि न उपमा जात H उपमा जात न कही ।। तिज आन सरिण गही।। १ ॥ रहाउ प्रभ बलिहार मनि प्रीति लागी जोउ सद - 11 चरन कमल ऋपार ॥ हउ १ ॥ हरि नाम रसना ताहि ॥ तजि श्रान कतहि न जाहि ॥ कहन 11 मल पाप कलमल दहन ।। चिड़ नाव संत उधारि 11 भे ।। मनि डोरि प्रेम परीति ।। इह संत निरमल रीति ।। तजि 3 गए पाप विकार ॥ हरि मिले प्रभ निरंकार 11 11 ॥ नंह डोलीऐ चिख अनद पूरन साद इत नाहि नरक निवास ॥ नित ॥ ४ ॥ तिन हरि चीत पेखिह नैंन सुनि मोहे ॥ ते जम्र न П दइश्राल ¥ 11 हरि सरिश सर गुपोल 11 प्रभ भगत वसि हरि 3 भेव करहिं म्रनि 书 नित जन 11 11 न H जाकी विखडी महा कार की दुख दीन दरद निवार n 8 जलि थलि महीऋलि सोइ मिति कोइ ॥ करि जानें 8 परिश्रो वंदना प्रभ थिक दरवार प्रभ करह लख बार साधू पूरि धुरि II ದ H 8 विलावलु 11 11 मनसा नानक महला मरन निवारि हारि परिश्रो ¥ 11 प्रभ जनम दुआरि हरि गहि संग 11 मन हरि चरन साधू रंग 张本本本本本本本本本本本本本本本本本

## **本市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** Ē ।। करि दक्ष्या सेह लहि लाइ ॥ नानका विद्याह ॥ १ II नाम iõ

दीना नाथ दहकाल मेरे सुकामी दीना नाथ दहकाल ॥ जांचउ संत

रवाल ११ १ ॥ रहाउ ॥ संसारु विखित्रा कृप ॥ तम अगित्रान मोहत घप ।। यहि भ्रजा प्रभ जी लेह ।। हरि नामु अपूना देह ।। प्रभ तुभ

Ð

iē

西部田田

Ď

**布布||布布布布布布布布布布布布布布** 

पिना नहीं ठाउ ॥ नानका बलि बलि जाउ ॥ २ ॥ लोकि मोहि बाधी देह ।। बिन्त मजन होवत खेह ॥ जमदृत महा महस्रोन ॥ चित

गुपत करमहि जान ।। दिल रैनि सोखि सनाहि नानका हरि सरनाइ ।। ३ ॥ भै भंजना ग्रसिर ॥ करि दडमा पतित उधारि ॥ जाहि ॥ हरि विना कतिह समाहि ॥ शहि छोट चितवी नाथ ॥ नानका दे रख हाथ ॥ ४ ॥ हरि गुरानिधे गोपाल ॥ सरव घट प्रतिपाल ॥ मनि प्रीति दरसन पिद्यास ।। गोविंद श्रास ॥ इक निमख रहनु न जाइ ॥ वडमागि नानक पाइ ॥ प्रम तुभः विना नही होर ॥ यनि श्रीति चंद चकोर ॥ जिउ मीन

।। ऋलि कमल मिंतु न मेतु ॥ जिउ चकवी छरज नानक चरन पिश्रास ॥ ६ ॥ जिउ तरुनि भरत परान ॥ जिड लोभीऐ धन दान n जिस दघ जलहि संजोग्र ।। खधिश्रास्य भोग n जिउ मात पूतिह हेत हरि सिमरि नानक м नेत ॥ ७ ॥ जिउ दीप पवन पतंग ॥ जिउ चोरु हिरत निसंग ॥

<del>Q</del>I

मेंगलिह कामै पंधा। जिउ ग्रसत बिखई धंधा। जिउ जुआर निसर्ड न जाइ ।। इरि नानक इहु मनु लाइ ॥ 🖒 । कुरंक नार्दे नेहु ॥ चार्छ सतसिंग ॥ गोविड मेद्द ॥ जन जीवना भजना रंगि ॥ रसना बखाने नाम्र ॥ नानक दरसन दोल श ह ॥ गुन गाइ सुनि लिखि देह ॥ सो सरब फल इरि लेइ ॥ इल समृह करत उघार ॥ हरि चरन बोहिय ताहि ॥ मिलि साध संगि संसोरु उत्तरसि पारि ॥ जस गाहि ।। हरि पैज रखे ग्रसिर ॥ हरि नानक सरनि दक्षारि ॥

to 11 7 11 विलायल महला १ थिवी घर १० जति १ श्रों सतिगर प्रसादि ॥ एकम एकंकारु निराला ॥ श्रमरु अजोनी जाति न जाला ॥ अगम अगोघर रूपू न रेखिया ॥ खोजत खोजत घटि

घटि देखिया ॥ जो देखि दिखायै तिस कड बिल जाई ॥ गरपरसादि

## 352) 淡布布布布布布布布布布布布布布布布布布布布布 的 ।। १ ॥ किश्रा जपु जापउ विनु जगदीसै।। ग्रर पाई H सत्रदि महलु घरु दीसे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दुजे भाइ लगे पछुतारो ॥ を放送 किया लैं त्रावहि जाग्रे ले किश्रा वाधे आवरा - 11 ।। सिरि जम काल्य सि चोटा खाहि ॥ विनु गुर न ऋापे छूटसि कोइ ।। पाखंडि कीन्हें मुकति न होइ ॥ २ ॥ सञ्च ॥ धरति कीत्रा कर जोहि॥ श्रंडज फोडि जोडि विछोडि कीए वेंसण कड थाउ ।। राति दिनंतु कीए भउ भाउ ॥ जिनि कीए तृतीत्रा करि वेखग्रहारा ॥ अवरु न दुजा सिरजग्रहारा 11 3 П ब्रहमा विसन्त महेसा ॥ देवी देव उपाए वेसो ॥ जोती जाती गणत न श्रावै।। जिनि साजी सो कीमित पावै ।। कीमित रहिश्रा पाइ भरपूरि ।। किसु नेड्रै किसु त्राखा दूरि ।। ४ ।। चउथि उपोए वेदा ।। खाणी चारे वाणी भेदा ।। असट दसा खहु तीनि उपाए ॥ जिसु त्रापि चुकाए ॥ तीनि समावै चउथै वासा ॥ प्रणवित नानक हम ता के दासा ॥ ४ ॥ पंचमी पंच भूत वेताला 3 H मोह पित्रासे ॥ निराला ॥ इकि अमि भूले इकि रस प्रख् 孫孫安安 तृपतासे ।। इकि रंगि राते इकि मरि सबदि हद्रि ॥ ६ ॥ भूठे कउ नाही देखि पति नाउ 11 काला काउ ॥ पिंजरि पंखी वंधित्रा छेरीं न स्वा छूटै जा खससु छडाए ॥ गुरमति मेले म्रकति न होइ ॥ तउ प्रम साजे ॥ अनहद ॥ ७ ॥ खसटी खट्ट दरसन वाजे ॥ जे प्रभ भावे ता महलि बुलावे सबदे 11 的研究的 भेदे तउ पति पावै ।। करि करि वेस खपहि साचै जलि जावहि ॥ साचे साचि समावहि ॥ ८ ॥ सपतमी सत् संतोख़ सरीरि॥ सात

समुंद भरे निरमल नीरि ॥ मजनु सीलु सचु रिदे वीचारि ॥ सबदि पावै सभि पारि ॥ मनि साचा मुखि साचउ भाइ ॥ सच नीसार्गे ठाक न पाइ ॥ ६ ॥ असटमी असट सिधि बुधि साधै 11 सच निहकेवलु करमि अराधै ॥ पागाी पउगा अगनी विसराउ तही निरंजनु साचो नाउ ।। तिशु महि मनुत्रा रहित्रा लिव लाइ ॥ प्रगवित नानकु कालु न खाइ ॥ १० ॥ नाउ नउमी नवे नाथ नव खंडा ।) घटि घटि वलवंडा ।। आई पूता इद्व जगु सारा नाथ महा प्रभ **兴出北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北** 

9

出出

**拉拉斯特斯斯斯** ॥ करि दश्या सेषु लड़ि साइ ॥ नानका नाषु घित्राइ ॥ १ ॥ दीना नाथ दश्याल मेरे सुद्यामी दीना नाथ दहमाल ॥ जानउ संत रवाल ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संसारु विखिमा कृप ॥ तम अधिकान मोहत पूर ।। गहि भुजा प्रभ जी लेहु ॥ इति नासु अपना देहु ॥ प्रभ तुम्ह विना नहीं ठाउ ॥ नानका बलि बलि जाउ ॥ २ ॥ लोगि मोहि वाधी देह ॥ पित भजन होरत सेह ॥ जमद्त महा भइमान ॥ चित गुपत करमहि जान ।। दिन्न रैनि सोसि ग्रनाहि सरनाइ ।। ३ ॥ भै भंजना सरारि ॥ करि दडमा पतित उधारि ॥ मेरे दोख गने न जाहि ॥ हरि दिना कतहि समाहि ॥ गहि मोट चितवी नाथ ॥ नानका दे रख डाथ ॥ ४ ॥ इरि गुणनिधे गोपाल ॥ सरव घट प्रतिपाल ॥ मनि प्रोति दरसन पिमास lı मास ॥ इक निमल रहत न जाइ ॥ यडभागि नानक पाइ प्रभ तुभ्द बिना नहीं होर ॥ मनि प्रीति चंद पकोर मिल कमल मिन न भेता । जिउ चकवी धरज मास ॥ नानक परन विद्यास ॥ ६ ॥ जिउ सहिन भरत परान ॥ जिउ लोमोऐ धनु दानु ॥ जिसु द्घ जलहि संजोगु ॥ राधिमास्य भोग ।। जिउ मात प्रतिह हेत ॥ इरि सिमरि नानक नेत ॥ ७ ॥ जिउ दीप पतन पतेग ॥ जिउ घोरु हिरत निसंग ॥ मैगलहि कामै बंधु ॥ जिउ ग्रसत बिरुहि धंधु ॥ जिउ ज्ञार पिसच ð न जार ॥ दरि नानक रा मनु लार ॥ = ॥ कर्रक नार्दे नेहु ॥ चार्ट्य ञन जीरना सतसंगि ॥ गोबिद रसना पर्यान नाग्र ॥ नानक दरसन दोन् ॥ ६ ॥ गुन गाइ सुनि लिखि देह ॥ सो सरव हरि लेह ॥ कुल समृद्द करत उधारु फल Ð हरि चरन बोडिय ताडि ॥ मिलि साध संगि संसोठ उत्तरसि पारि ॥ अस गाडि ।। इरि पैज ररी सरारि ॥ इरि नानक सरनि दुशारि ॥ a 2011 711 विलावल महला १ विती घर १० जित १ को सतिगुर प्रसादि ॥ एकम एकंकारु निराला ॥ व्यमरु भजोनी जाति न जाला ॥ जगम जगोपर रूपु न रेखिमा ॥ स्रोजत स्रोजत पटि घटि देशिमा ॥ जो देखि दिखाये तिस कउ बलि आई ॥ गुरवरसादि

आदि रलवारा ॥ आदि जुगादी है मी होगु ॥ ओडु अपरंपरु

करसे जोगु ॥ ११ ॥ दसमी नाम्र दान् इसनान् ॥ अनदिनु मजनु सचा गुण गित्रानु ॥ सचि मैलून लागै आग मउ मागै ॥ विलग्न न तृटिम काचे तोगै॥ जिउ तामा जम एवँ जाशह ॥ श्रसधिरु

रंग माग्रह ॥ १२ ॥ एकादसी इक रिट वसावै ॥ हिंसा ममता मोह चुकावे ।। फल पार्वे व्रत भारम चीने । पाखंडि

नहीं चीने ।। निरमञ्ज निराहार निहक्षेत्रज्ञ ॥ सचै साचे मलु ॥ १३ ॥ जह देखउ तह एको एका ॥ होरि जीझ

उपाए वेको वेका ॥ फलोडार कीए फल्र जाइ ॥ रस कस खाए साहु गनाइ।। कृद्धै लालचि लपटै लपटाइ ॥ छूटै गुरम्रुखि साचु मनु अउपता ॥ अहिनिसि जागहि कवि दश्रादसि मुद्रा

न स्वा। जागत जागि रहै लिव लाइ ।। गुर परचे तिस काल न खाइ।। अतीत भए मारे वैराई।। प्रख्यति नानक तह लिव लाई।। १४।। द्भादमी दहमा दान करि जाखे ॥ बाहरि जावो भीतरि

परती परत रहे निहकाम ॥ अजपो जापु जपै मुखि ॥ वीनि नाम

मन्य महि एको आयौ ।। समि सुचि संजम साचु पछायौ समद कनारै ॥ थंमृत युख सिखरि डर डरि मरे न पूर्व कोइ ॥ निडरु चूडि मरे पित खोइ ॥ डर महि

**语语语语语语语语语语语语语语** घर घर महि डरु जार्थे ॥ तस्त्रति तिवास सञ्च मनि भार्ये ॥ १७॥ थापहि लहि पानै ॥ राजस रामस समार्वे ।। ससीघर के घरि यर समाने ॥ जोग जगति की समार ॥ खंड पार्वे ॥ चउदमि भवन पातास ब्रह्मंड रहिया लिए ॥ अमानसित्रा चंदु गुपतु गैणारि ॥ वृक्षह

बीचारि ॥ समीब्रह गगनि जीति तिह करि करि पेरी करता साई ॥ घर ते दीने सो विस ही माहि ॥ मनमुखि भागहि जाहि ॥ १८ ॥ घरु दरु थापि थिरु थानि पञ्चार्षे जा सविगुरु पार्ने ॥ जह बासा वह निर्नाम निरामा ॥ न्वपरु द्वियो मनमा ॥ ममता जाल ते रहै वदामा ॥ प्रख्वति नानक हम

8000

ताकेदामा ॥ २०॥ १ ॥

विलावलु महला ३ वार सत घरु १० 18 वारि श्रादि पुरख ओं सतिगुर आदित प्रसादि -11 ॥ आपे वरते अवरु न कोई ॥ श्रोति पोति जगु रहिश्रा त्रापे करता करें सु होई ।। नामि रते सदा सुखु गुरमुखि विरला वूभी कोई ॥ १ ॥ हिरदै जपनी जपउ गुणवासा ॥ लगि हरि अगम अगोचरु अपरंपर सुआमी जन पगि **धिश्रावउ** सोमवारि सचि रेहिआ ॥ रेहाउ ॥ होइ दासनि दासा ॥ १ 的思想的思想 समाइ ।। तिस की कीमति कही न जाइ ।। त्राखि त्राखि रहे सिम तिसु पलै पाइ ॥ अगम अगोचरु लखिआ देवै लाइ ॥ जिस्र जाइ ॥ गुर के सबदि हरि रहिश्रा समाइ॥ २ ॥ मंगलि माइश्रा धंधै लाइश्रा -11 त्रापे सिरि सिरि उपाइश्रा ॥ वुकाए सोई वूकें।। गुर के सबदि दरु वरु स्कै प्रेम भगति - 11 ॥ हउमै ममता सबदि 11 3 जलाइ लाइ गुरमुखि करगी सबदु वीचारु ॥ नामि बुधवारि त्र्रापे बुधि सारु ॥ हरि गुगा गावै हउमै मलु खोइ ॥ दरि रते मनु निरमलु होइ ॥ सुहाए ॥ ४ ॥ लाहा सचैं सद सोमा पाए ॥ नामि रते गुरसवदि पाए गुरदुआरि ।। आपे देवै देवग्रहारु ।। जो देवैं तिस गुरपरसादी त्रापु गवाईऐ ॥ नानक नामु . रखह विल जाईऐ ॥ ५ ॥ वीरवारि वीर उरधारि ॥ देवग्रहारे कउ जैकारु ॥ भरमि वेखे द्जैं लाए ॥ त्रापि उपाए सभि करि भूत सरगाई तेरी जीग्र जंत 11. वेका ।। समना करते तेरी टेका ।। मिलाई ॥ ६ ॥ सुकतारि प्रभु रहिआ समाई ॥ जिस लैंहि श्रापि उपाइ सम कीमति पाई ॥ गुरम्रखि होवै सु करै बीचारु ॥ सचु संजम्र करणी है कार ॥ वरतु नेम्र निताप्रति पुजा ॥ विनु ॥ ७ ॥ छनिञ्जरवारि वुको सभु सउग सासत द्जा भाउ वीचारु ॥ हउमै मेरा मरमै संसारु ॥ मनमुखु अंधा दुजे भाइ ॥ जम दरि वाधां चोटा खाइ ॥ गुरपरसादी सदा सुखु पाए करणी साचि लिव लाए ॥ = ॥ सतिगुरु सेवृहि से वडभागी П हउमें मारि सचि लिव लागी ॥ तेरें रंगि राते सहजि सुभाइ त् सुखदाता लैंहि मिलाइ ॥ एकस ते दूजा नाही कोइ ॥ गुरमुखि 

वृक्तै सोक्ती होइ ॥ ६ ॥ पंद्रह थिवीं तै सत वार ॥ माहा स्ती श्राप्रहि बोर बार ॥ दिनसु रैंखि तिपै संसारु ॥ श्रावागउणु करतारि ॥ निहचल साच रहिआ कलघारि ॥ नानक गुरप्रलि युक्ते को सबद बीचारि ॥ १० ॥ १ ॥ विलावल महला ३ ॥ आदि पुरखु श्रापे सुसटि साजे ॥ जीअ जंत माहमा मोहि पाजे ॥ दुजै माड परपंचि लागे ॥ आंवहि जावहि मरहि अभागे - 11 मेटिए सोमी पाइ ॥ परपंज चुकै सचि समाइ ॥ १ ॥ मसर्विक लिलिया लेख ॥ ता कै मनि वसिया ब्रम्स एक ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सूसिट उपाइ आपे सम्रु वेखेँ ॥ कोइ न मेटें तेरें लेखेँ ॥ सिंघ साधिक जे को कहै कहाए ॥ मरमे भूता आवे जाए ॥ सितगुरु सेने सो जनु यूमे ॥ इउमे मारे ना दरु सुमै ॥ २ ॥ एकसु ने सञ्च दुजा हुआ ।। एको वस्तै अवरु न बीआ।। दुजे ते जेएका जाखै।। गुर के सबदि हरि दरि नीसायें ॥ सतिगुरु मेटे ता एको पाए ॥ निचह दुजा ठाकि रहाए ॥ ३ ॥ जिस दा साहिबु लाढा होइ ॥ विस नो मारि न साकै कोइ !। साहिय की सेनक रहै सरगाई !। आपे बखसे दे यहिमाई ।। तिम ते ऊपरि नाही कोइ ।। कउला डरें डरु किस का होइ ॥ ४ ॥ गुरमती सांति वसे सरीर ॥ सबदु चीन्हि फिरि समे न पीर ॥ श्रापे न जाइ ना दुखु पाए ॥ नामे रावे सहजि समाए ॥ नानक गुरमुखि वेखें इद्दि ॥ मेरा श्रश्च सद रहिबा मरपूरि ॥ ४ ॥ इकि सेरक इकि मरनि भ्रताए ।। आपे करे हरि आपि कराए ॥ एको परते कारु न कोइ ॥ मनि रोग की वै वे दक्षा होर ॥ सतिग्रह सैने करवी सारी ॥ दरि साचै साचै वीचारी ॥ ६ ॥ थिवी बार समि समि सबदि सुद्दाए ॥ सितगुरु सेने ता फलु पाए ॥ विदी बार भारिह जाहि ॥ शुर सबद निहचलु सदा सचि सबाहि ॥ यिती बार ता जा सचि राते ॥ बिनु नावै समि भरमिंद काचे ॥ ७ ॥

पेंथे गुगु न भागे होह ॥ मनश्चल श्वए भपणा जनश्च खोइ ॥ मनिगुरु

पर्ते मेल करि मेलपारी ॥ मनि मनि मस्मिह काची मारी ॥

किउ पाए पारु ॥

11 =

मनमुख मरिह मरि बिगवी जाहि ॥ एक न चैवहि दुवै लोगाहि भरोा विंडी भविभान अधार ॥ बिनु सबदै

भावि उपाए उपारशहार ॥ भाषे कीतोनु शुर बीचारु

H सेवे भरमु चुकाए ॥ घर ही छांदरि सचु महलु पोए ॥ ६ ॥ त्रापे पूरा सु होइ ॥ एहि थिती चार दृजा दोइ ॥ सतिगुर वासह ऋंध गुवारु ॥ थिती वार सेविह मुगध गवार ।। नानक गुरमुखि वुके सोकी पाइ ॥ इकत नामि सदा रहित्रा समाइ ॥ १० ॥ २ ॥ विलावल महला १ छंत दखणी १ श्रों सतिगुर प्रसादि॥ मुंध नवेलडी आ ।। महुकी डारि घरी हरि लिव लाई राम ॥ गोइलि ऋाई राम गाइलि सहजि सवदि सीगारीआ रही लिय लाइ हरि सिउ मिलहु साचि पित्रारीत्रा ॥ विनंती पहि करि ग्र क्रोध निवारिश्रा धन भाइ मगती देखि प्रीतम कांम नवेलडीए मुंध नवेल संदरि देखि पिरु साधारिश्रा ॥ 11 8 सचि सहि नाली राम जोयनि वाली राम ॥ श्राउ न जाउ कही श्रपने अगाधि वोधि नाह अपने संगि दासी में भगति हरि की भावए 11 नाम रसाल रसीत्रा गुगा गावए ॥ राम अक्ष्य कथीऐ सहजि प्रभ रवे साचि पित्रारीत्रा ।। गुरिसवदु कीश्रो दीआ दान नानका वीचारीत्रा॥ २ ॥ स्त्री धर मोहि अड़ी पिर संगि स्तो राम॥ भाइ चलो साचि संगृती राम ॥ धन साचि संगृती हरि सतिगरू संगि सखी सहेलीत्रा ॥ इक भाइ इक मनि नाम वसिश्रा विसरै हम मेली आ ॥ दिन रेशिए घडी न चसा भंजनो निरंजनो ॥ सबदि जोति जगाइ दीपकु नानका भउ रहिश्रा रवि घटि जोति सबाइडीए त्रिभवण घटि सारे राम 11 अलख अपारे राम ॥ अलख साची आपु मारि अपोर अपारु मेल चुकाईऐ दरि सबदि मिलाईऐ।। हउमै ममता लोग्न जालह हरि **अंमृत्** भागी तारि तारगहारिश्रा 11 करी चाखि तृपती नानकां उरधारिश्रा।। ४ ॥ १ ॥ विलावलु महला ग्रेम ॥ मोही मै मनि चाउ घगा साचि विगासी पिरे प्रभि राम नाथु नाथह तिसे भावे सो थीए ॥ अविनासी राम ॥ अविगतो हरि किरपालु सदा दइत्रालु दाता जीत्रा ग्रंदिर तूं जीए ॥ मै अवरु गिआन

न घित्रानु पूजा हरि नामु अंतरि वसि रहे।। भेखु भवनी

表表表表表 法法法法法法法法法法法法法法法法法

हटू न

नानका सञ्च गहि रहे ॥ १ । मिनड़ी रैणि मली दिनस मुहाए राम ॥ निजवरि सुतहीए पिरम् अगाए राम ॥ नवहाशि नव धन सबदि जाती आपसे पिर भागीत्रा॥ तति कृढ् कपटु सुमाउ द्वा चाकरी लोकाणीत्रा॥ मै नामु हरि का हारु कंठे साच सबदु नीसाणिया।। करि जीहि नानक साच मार्ग नदरि करि तपु माणिया ॥ २ ॥ जागु सलोनडीए बोलै गुरबाखी राम ॥ जिनि सुणि मंनिश्रही अकय कहाणी राम ॥ अकथ कहाणी पद निरवाणी मोडु गरमस्व सबदि वृक्कर ॥ समाए आपु गवाए ॥ रहे ऋतीत त्रिमवण सोम्ही सम्हए अपरंपरि राता गुरा सारित्रा भोडु पूर्र रहिया सरव ठाई नानका उरिवारिया।। ३ ॥ महिल बुलाइड्रीए भगति सनेही राम ॥ गुरमित मनि रहसी सीमति देही राम ॥ मन्न मारि रीमी सपदि सीमी बैलोक नाथ पद्यागण ।। मनु डीगि डोलि न जाइ कत ही आपणा विरु जायए ।। वेरा त खमब मेरा मै वाणु तकीया वेरेयी ॥ साचि सूचा सदा नानक गुरसंबदि ऋगरु निषेरक्रो ॥ ४ ॥ २ ॥

छंत विलावलु महला ४ मंगल

१ भो सतिग्रर प्रसादि ॥

।। गुरि तुठे हरि प्रमु पाइया रंगि रलीश्रा समाचा राम ममतकि वहमागीत्रा सोडागची हरि मनि नानक माणा हरि आपै राम ॥ ग्ररहित हरि मारग है हरि श्रश् श्रापु गवाइका नित हरि हरि जांपे राम ॥ मेरे हरि त्रम भावे करें हरि रंगि हरि रापें राम ।। जनु नानकु सहजि इरि रसि हरि धाँपैराम ॥ २ ॥ माग्यस जनमि हरि सोहामणी रंगु होह घखेरा राम रावण वेरा राम ॥ गुरश्रुलि मिल्

मेरर हरि प्रश्न सेजै ब्याइब्रा

जिन मार्यास जनिंग न पाइँचा विन्ह माग मंदेरा राम ॥ हरि हरि हरि हरि रास्तु श्रम नानक जलु तेरा राम ॥ २ ॥ गुरि हरि प्रसु अगष्ठ टहाइँचा मलु तलु रंगि मीना रोम ॥ मगति बळलु हरि नाम्च है गुग्छस्ति हरि सीना राम ॥ वितु हरि नाम न जीवदे 然故事政事政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政 जिउ जल विनु मीना राम ॥ सफल जनमु हरि पाइत्रा नानक प्रभि कीना राम ।। ४ ।। १ ।। ३ ।। विलावलु महला ४ ।। सलोकु ।। हरि प्रभु सज्रु लोइ लडु मनि वसै वडमागु ॥ गुरि पूरै वेखालित्रा नानक हरि लिव लागु ॥ १ ॥ छंत ॥ मेरा हरि प्रम राविण आईआ हउमें दिखु भागे राम ॥ गुरमति ऋापु मिटाइऋा हरि हरि लिव लागे राम ॥ श्रंतरि कमलु परगासित्रा गुर गित्रानी जागे राम ॥ जन नानक हरि प्रभ्र पाइत्रा पूरै वडमागे राम ॥ १ ॥ हरि प्रभ्र हरि मनि भाइत्रा हरि नामि वधाई राम ॥ गुरि पूरै प्रश्च पाइआ इरि हरि लिव लाई राम ॥ त्रगित्रातु त्रंधेरा कटिश्रा जोति परगटित्राई राम ।। जन नानक नोम्च त्रधारु है हरि नामि समाई राम ॥ २ ॥ धन हरि प्रभि पित्रारे रावीत्रा जां हरि प्रभ भाई राम ॥ गुरि श्रवी प्रेम कसाईश्रा जिंउ विलक मसाई राम ॥ मेलिश्रा हरि रसि श्राघाई राम । जन नानक नामि विगसित्रा हरि हरि लिव लाई राम ॥ ३ ॥ हम मृश्स्व मुगध मिलाइश्रा हरि किरपा धारी राम ॥ धनु धंनु गुरू सावासि है जिनि हउमै मारी राम ॥ जिन वडमागीत्रा वडमागु है हरि हरि उरधारी राम ॥ जन नानक नामु सलाहि तू नामे बलिहारी राम ॥ ४॥ २॥ ४॥ बिलावल महला ४ छंत १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ मंगल साजु महत्रा प्रभु अपना गाइत्रा राम ॥ श्रविनासी वरु सुणित्रा मनि उपजित्रा चाइत्रा राम ॥ मनि प्रीति लोगै वडै भागै मिलीऐ कव सहजे समाईऐ गोबिंदु पाईऐ देहु संखीए मोहि मंते ॥ दिनु रैिशा ठाढी करउ सेवा प्रभु कवन जुगती पाइत्रा ॥ बिनवंति किरपा लैंडु मोहि लिंड लाइश्रा नोनक करह 11 खोजी खोजि राम ॥ भइश्रा समाहड़ा हरि रतनु विसाहा लघा हरि संतन पाहा विश्वारे मिले संत राम - 11 चिति धिश्राइ मनि कथिह इक बीचारो ॥ इक श्रकथ सुत्रामी लाइ प्रीति वित्रारो ॥ कर जोड़ि पहि करि बिनंती त्रम लादा ॥ बिनवंति नानक मेरो तेरा दासु त्रभ जसु अगम गणिश्रा ॥ २ ॥ साहा **अट**लु पूरन श्रथाहा 

संजोगो राम ॥ सुखह समृह महत्रा गहत्रा विजोगो राम ॥ विलि संत आए चर्णे अचरज जाञीयां 🛭 मिलि इकव महिंज दोए होए पोती हरि मनि प्रीति उपजि माजीया ।। मिलि जोति जोती श्रोति विनवंति नानक मेली नाम्र समि ₹स भोगो n सम संति करणकारण जोगो ॥ सुहावडा घरति समागी 3 11 भवत 11 प्रम घरि आहमहा गरचरणी लागी सम ॥ गरचरण लागी सहजि मेरी आस पूरी संत पूरी जागी सगल इक्षा पंनीया ॥ मिले श्रानंद अनदित्र षंत विख्निका ॥ वजहि वाजे अहंमति विनवंति नानक साणि सञ्जामी संत संगि लिय लागी ।। विकायल महला ४ ॥ भाग सलख्या हरि कंत बाजित्रा तिस धनि राम ॥ दरवारा शम 11 रेंगि रोग ब्यनदित वजहि वाजे दिनस उमाहा सोग ा। तह दख विद्यापे जनम मरण न ताहा ॥ रिधि विधि सुधा रस विनवंति वलिहारि मंहारा नानक वंजा सहेलड़ीहा मिलि स्रणि संबीध n ।) मनि सनि त्रेग्र करे तिस प्रभ कउ रोवड राम 11 **तिम**ख तिस मावह इक पलक न तिखानीये नह लजाईये चरण पागीऐ रज मन विनर्वत स्रनत कतह न घावह - 11 मिलि संशि साजन व्यमर पदवी पावह विसमन 11 9 11 ののののの गही मई पेलि गुरा श्रविनासी राम ॥ करु गहि श्रुजा **अं**कृरि गहि भूजा लीन्ही दासि कीन्ही मलन मोह विकार नाठे दिवस निरमल आक्ष्मा ॥ दुरमति नासी विनवंति विश्रारी महा मिले श्रविनासी ॥ ३ प्रम मिले जल का जलु हुआ राम ॥ जोती जोति रली

Ħ

13

10

नानक महें निरमल प्रम मिले व्यक्तिशी ॥ ३ ॥ सरज किरिए मिले जल का जलु हुआ राम ॥ जोती जोति रली संप्रनु थीआ राम ॥ महष्ट दोसे महस्च सुणीपे एक एक वलाणीपे ॥ आतम पसारा करणहारा प्रभ बिना नहीं काणीपे ॥ आपि करता आपि सुगता आपि कारण कीआ ॥ विनर्वति भानक तेई जाणहि जिन्ही हरि सु पीमा ॥ ४ ॥ २ ॥

**医液态液态液态透透波波波 | 表弦波波波波** विलावल महला ५ छंत यों सतिगुर प्रसादि ॥ सखी आउ सखी वसि आउ सखी श्रसी पिर का मंगलु गावह ॥ तिज मानु सखी तिज मानु सखी मतु अपपो प्रीतम भावह ॥ तजि मानु मोहु विकारु द्जा सेवि निरंजनो ॥ लगु चरण सरण दइत्राल प्रीतम सगल दुरत विखंडनो ॥ होइ दास दासी तिज उदासी वहुड़ि विधी न धावा ॥ नानकु पङ्क्रंपे करहु किरपा तामि मंगल गावा !! **अंमृत्** 8 11 प्रिश्र का नामु में अंधुले टोहनी ॥ श्रोह जोहें बहु परकार संदरि मोहनी ॥ मोहनी महा वचित्रि चंचलि श्रनिक भाव दिखावए मीठी मनिह लागे नामु लैंग न ऋावए 11 गृह 海海海海海海海海海海 तीरे वरत पूजा वाट घाटे जोहनी । नानकु पइञ्रंपे दइश्रा धारह मैं नामु अंधुले टोहनी ॥ २ ॥ मोहि अनाथ प्रित्र नाथ जिउ जानह तिउ रखहु ॥ चतुराई मोहि नाहि रीभावउ कहि भुखह नह चतुरि सुघरि सुजान वेती मोहि निरगुनि नही गुनु  $\Pi$ नह ॥ जै रुप धूप न नैशा वंके जह भावें तह रखु तूरी .ज जङ्गंपहि सगल जा कउ करुणापति गति किनि लखहु ।। नानकु पइअपे सेव सेवकु जिउ जानहु तिउ मोहि रखहु ॥ ३ ॥ मोहि मछुली तुम नीर मुखि परे तुभ विनु किंउ सरे ॥ मोहि चातृक तुम्ह बूंद तृपतंउ मुखि परे हरे पित्रास मेरी जीत्र हीत्रा प्रानपते ॥ लाडिले लाड लडाइ सभ महि मिलु हमारी होइ गते ॥ चीति जितवउ मिडु श्रंधारे जिउ श्रास चकवी दिनु प्इऋंपै चरै प्रिश्च 11 नानकु संगि मेली मछुली नीरु न वीसरै ॥ ४ ॥ धनि धंनि हमारे のののののののの घरि आइआ पिरु वंक सगला मेरा ॥ सोहे दुऋार बनु हरा ॥ हर हरा सुत्रामी मंगल रसु सुखहगामी अनद -11 घणा नवल नंवतन नाहु वाला कवन रसना गुगा भगा।। मेरी सेज सोही देखि मोही सगल सहसा दुखु हरा ॥ नानकु पइअपे मेरी आस पूरी मिले सुत्रामी त्रपरंपरा॥ ४ ॥ १ ॥ ३ ॥ विलावलु महला ५ छंत मंगल श्रों सतिगुर - 11 संदर सांति प्रसादि 11 सलाकु दइऋाल सुखानिधि पीउ सुखसागर. 11 **杰杰·杰杰·杰杰·杰杰·杰杰·杰杰·** 

मेटिऐ नानक सुखी होत इहु जीउ ॥ १ ॥ छंत ॥ सुख सागर प्रमु पाईए जब होने भागो राम।। मान निमान बजाईए हरि चरणी लागो **西西西西西西西西西西西西西** छोडि विद्यानप चात्ररी दुरमति व्रधि विद्यागी नानक पउ सरणाई रामराइ थिरु होह सहागी राम जाईऐ तजि कत लागीए जिस विन मरि राम विरमाईऐ राम दुरजन ॥ पतित पावन करे कड़ कत ठहराईएे राम ।। नानक मगति माउ करि दहन्राल २ ॥ स्त्री गोपाल न उत्तरहि बलि गईए Ħ अस मगति वद्यल नह सेवही राम 11 न जागही कोटि जोनी बसना काक प्रयना राम ॥ अमि मोही दुख जि राम ॥ नानक बिच हरि व्यक्त चाहना विसटा राम ॥ ३ ॥ लाइ दिरह मगर्वत संगे होह मिलु वैरागनि राम ॥ चंदन चीर सुगंध रसा इउमें विख विमायनि राम ॥ ईव ऊव नह डोलीऐ हरि सेरा जागनि राम ।। नानक जिनि पाइया भटल सहारानि राम ॥ ४ ॥ १ ॥ ४ ॥ विलावल महला ४ वडमागीहो मिलि साध सगे राम II रंगे राम ॥ सो प्रमु सद ही सेवीये पाईअहि कै ।। नानक प्रम सरगागती बवि अनव वरंगे वीसर्र विनि सम किछ मेलानका गुरम्रस्व विरु चीन्हा राम ॥ बाह पक्रहि अप्रना लीना राम जपत 11 नाम किया गुख तेरे कहि सकड प्रभ सीना राम ॥ २ ॥ सिमरि सिमरि नाराध्ये मप वास्त्रसभी गोविद के सम छा प्रजामी राम ॥ नानक मिनियहे हरे सम ह का सुत्रामी राम ॥ ३ ॥ रस प्रभ पेखत इछा पनीमा मिलि से लोइया नीके राम ॥ राम ॥ श्रमृत रसु इति पाइश्रा विखित्रा रस फीके राम ॥ नानक बद्ध जलाई समाइया जोती जोति मीके राम ॥ ४ ॥ २ ॥ ४ ॥

然因因因因因因因因因因此是我也是我也是是我们 बिलावल की वार महला ४ त्रों सतिग्र प्रसादि ॥ सलोक हरि Ŧo 811 उत्रम हरि प्रभु गावित्रा करि नादु विलावलु रागु ॥ उददेसु सुगि गुरू H मंनित्रा धुरि मसतिक पूरा भागु ।। सभ दिनसु रैशि उचरै गुग OH हरि हरि हरि उरि लिव लागु हरिश्रा 11 सभ तन मन हाइआ बागु ॥ त्रमित्रानु **ऋंधेरा** मिटि मन विडिया हरिश्रा गइश्रा H जीवै देखि हरि जनु नानकु ग्रर चानणु गित्रातु चरागु H I इक मुखि लागु ॥ १ ॥ म० ३ ॥ बिलावलु तब ही सोहग्रे राग नाद सबदि जा लागे सहजि नाम ।। धित्रानु ॥ राग नाद छोडि हरि सेवीऐ ता दरगह पाईऐ मानु n बीचारीएं चूकै मनि गुरम्रुखि ब्रह्म अभिमान H - 11 ₹ 11 प्रभु त्रापि त्रगंग्रु है समि हरि तुधु उपाइत्रा 11 त् त्रापे त्रापि वरतदा सम्र जगतु सगाइत्रा ॥ 9 तुधु ऋषि ताडी 8 लाईऐ आपे हरि धिश्रावह दिनस - 11 भगतह गुग गाइश्रा 经银币银银 राति अंति लए छडाइत्रा ॥ जिनि सेवित्रा तिनि सुख् पाइश्रा हरि नामि समाइत्रा ॥ १ ॥ सलोकु म० ३ ॥ दुजै माइ विलावलु न होवई मनमुखि न होवई थाइ न पाइ ॥ पाखंडि भगति पारत्रहम् ।। मनहठि करम कपावर्णे थाइ न न पाइश्रा जाइ कोई पाइ ॥ नानक गुरमुखि आपू बीचारीऐ ऋाषु ऋापे विचह गवाह ॥ आपि मनि जंमग्रु के वसिश्रा परित्रहम् आइ 11 पारब्रहम मरणा कटिश्रा जोती जोति मिलाइ ॥ १ ॥ म० 3 II बिलावल्र एकपु सिउ लिव लाइ॥ जनम तुम्ह विश्रारिहो मरगा विलावलु अनंदु नेट इख कटीएं सचे रहे समोइ ॥ सदा जे चलहि सतिगुर भाइ संगती महि भाउ करि सदा हरि के ।। सत गुग गुरमुखि मेलि गाइ ॥ नानक मिलाइ सोहरा जि से जन II जीत्रा विचि हरि त्रापि सो भगता पउड़ी ॥ समना का मितु सभु कोई हिर कै विस भगता के अनंद घरि।। हरि भगता का मेली टंग धरि ॥ हरि सभना का है सरवत संड निसुल जन खसमु सकें ॥ तुधु अवड़ि कोइ भगत जन चिति करि न सम भारत भीखि पबै विंदहि 11 ॥ सलोक म० 3 त्रहम् भाडि ॥ 2 

(F) बाहमणा जे चलहि सतिगुर भाडा। जिन के हिरदे हरि वसे हउमें रोग गवाह । गुण रविह गुण मंग्रहहि जोती जोति मिलाइ ॥ स्य जुग महि विश्ले शहमण बहुम बिंदहि चित्त लाइ ॥ नानक जिन्ह नदरि करे कउ

इरि सचासे नामि रहेलिय लाइ ॥ १ ॥ म०३ ॥ सतिगुरकी कीतीमा सबदि न लगो भाउ ॥ इउमै रोग कमानणा करम बमाउसे फिरि फिरि वह सम्राउ । मनहिं

गरम्स्य जनम् सफल है जिसनो आपे लए मिलाइ ॥ नानक नदिर करे ता नाम धनु पहें पाड़ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सम वडियाईश्रा इरि नोम निचि इरि गुरमुखि धिकाईएँ ॥ जि धारि यमत पाईऐ जे नामि चितु लाईए ॥ गृहज गल जीअ की कीचै सितगुरू

पासि ता सरव सुदा पाईए ॥ गुरु पूरा हरि उपदेसु देह सभ लहि जाईऐ ॥ जिसु पूरिन होवें लिखिका सो हरि गुरा गाईपे ३ ॥ सलोक म०३ ॥ सतिगर ते खाली को नहीं मेरे प्रमि मेलि मिलाए ॥ सतिगुर का दरसन् सफल है जेहा का व्सना सबद श्रमृत् सम वसिश्रा मनि संतोरा होञ्चा सच

धिमाइ अमरा पटु पाइका अनहद सबद वजाए ॥ पसरिद्या ग्रर के सहजि श्रदरि सञ्ज समाए ॥ নানক जिन जन छपडिन किमै दे छुपाए ॥ १ ॥ म० ३ ॥ गुर सेना वे ते देवते पाईपे जा कउ नदरि करेड ॥ मानस भए मारि गुर मिलाइयन नाम वडिआई नानक सहजे मिलि रहे देह ॥ २ गर のののの सितगुर निचि नावै की वडी नडिआई हरि करते म्रापि वेखि वेखि जीनिह स्रोन्हा अदरि हिरदे सेनक सिख सभि दसट बडिक्राई वेरिव न सकति श्रीन्हा पराइश्रा

सुलाई ॥ किया होने किसही की मूल मारी जा सचे सिउ विशा व्याई जिगन करते मार्वे सानित चडै सवाई सम मस्व लोकाई ।। ४ ।। सलोक म॰ ३ ॥ घृगुएह आसा दुजे भाव না पन्हरि मोहि माइश्रा चित्र लाए ॥ हरि सुसु तिद्यागिद्या नाम्र अगित्रानी मनप्रस श्रधले

9

## 2 X Z 表本表表表表表表表表表表表表 被表表表表表 फिरि आवें जाए ॥ कारज सिधि न होवनी अंति गइआ पछुताए ॥ 母 जिसु करमु होवै तिसु सतिगुरु मिलै सो हिर हिर नामु धित्राए ॥ नामि रते जन सदा सुख पाइन्हि जन नानक तिन बलि जाए।। १।। म॰ ३।। आसा मनसा जिंग मोहणी जिनि मोहिश्रो संसारु॥ सभु को जम के चीरे सो उबरे जिस्र विचि है जेता सभु श्राकारु ॥ हुकमी जमु लगदा ही तरै बखसे करतारु ॥ नानक गुरपरसादी तां जा छ।डं एह मनु अहंकारु ॥ आसा मनसा मारे निरासु होइ गुर सबदी वीचारु ॥ २ साई ॥ अगै सभु जाईऐ जगत महि तिथै हरि पउडी ॥ जिथैं वरतदा हरि सचा नित्राई ॥ कुड़िश्रारा के म्रह फिटकीश्रहि भगति विडिम्राई ॥ सचु साहियु सचा निम्राउ है सिरि निंदक छाई ॥ पाई गुरमुखि सुखु H सन्नोक जन नोनक सच्च त्रराधित्रा प्र ॥ मागि सतिगुरु पाईऐ जे हिर प्रभु वखस Ę sho होइ परापति 11 सिरि ऋोपाउ नाउ हिरदै सदा सुखु होइ ॥ अंमृतु खाणा पेन्हणा नानक नाइ १॥ म०३॥ ए गुर की सिख सुणि मन तेरे हउमे मनि वसं अभिमान गुणी निधानु ॥ सुखदाता जाइ ग्रंमृतु गुर्गी निधानु ॥ २ ॥ पउड़ी पाईऐ तितने हहि हरि सिकदार पातिसाह साह राजे उमरोव खान कीए ॥ जो किछु हरि करावें सु श्रोइ करिह सिभ हरि के सो ऐसा हिर समना का प्रभु सतिगुर के विल है तिनि श्रग ै चारे खाणी सभ सुसिट गोले करि सतिगुर कार जिनि हरि संतद्व देखहु दीए ॥ हरि सेवे की ऐसी वडिग्राई सभि मारि कढोए ॥ हरि किरपालु हरि काइश्रा नगरी दुसमन दूत होत्रा भगति आपगी करि हरि किरपा जना उपरि हरि कपडु सदा दुखु है रखि लीए ॥ ६ ॥ 3 11 **ऋंदरि** सलोक म० वरतै कमावणी मनमुख धित्रानु न लागै।। दुख विचि कार दुख् मेटीऐ नामि लिव 3 सचि त्रागै करमी ता दुखू सतिगुरु भागै लागे सहजे हाइ **अंदरह** भ्रम भउ सुखु 11 नानक हरि ३ ॥ गुरमुखि रंग्र सदा हरि 11 II म० गुरमुखि वोलगा

11

भाइश्रा

का

नाउ

मनि

वेखगु

नाग्न

जपत सख पाइका ॥ नानक गुरश्चिख गित्रान प्रगासिका तिमर प्रगित्रान श्रधेरु चुकाइका ॥ २ ॥ म० ३ ॥ मनग्रस्ति मैले मरहि गवार ॥ गुरम्रस्ति निरमल हरि राखिको उरधारि ॥ मनति नानक सुखद जन माई ॥ सतिगुरु सेविह हउमें मल जाई ॥ ग्रंदरि संसा दख विश्रापे सिरि धंघा नित मार ॥ दजे माइ स्रते कवह न जागहि माइया मोह पित्रार ॥ नाम्र न चेतिह सबद न बीचारहि इद मनमुख का वीचार गरोहचा नानक जम्र मारि करे खुझार ॥ न भाइत्रा विरथा जनम ा जिसनो हरि भगति सञ्च बखसीयत साहु ॥ तिस की मुहताजी लोक कडदा होस्तु हटि न वधु न वेसाहु भगत जना कड सनमुखु होते सु हरि रासि खण वैद्वस्त भस पाइ।। हरि के नाम के बापारी हरि सगत इहि जब्ब जागाती तिना नेड़िन आहु ॥ जन नानकि इरि नाम धनु लदिश्रा सदा वेपरवाह 11 6 11 सलोक म० ३ ॥ 🞹 जुग महि मगती हरि धनु खटिया होरु सञ्च जगतु भरिन छुलाक्ष्या ।। गुरपरसादी नामु मनि वसिधा अनदिनु नामु धिमाहमा ॥ बिखिमा माहि उदास है हउमें सबदि अखेदी माश्या आपि तरित्राकल उधरे धंज ।। सदा मनि वसिद्धा सचे सिउ लिव लाइश्रा - 11 ब्रहमा विसन् पंडित त्रीगुण भूले हुउने मोह वधाइका Ħ जंगम संनिद्यासी लाइम्रा जोगी दुखीए सदा अमि पाइमा 11 मनमुख गवाइम्रा ॥ नानक नामि ₹ते सेई मापे बखिस मिलाइमा ॥ १ ॥ म० ३ ॥ नानक सो सालाहीए बिस् यसि सम् किछ होइ ॥ तिसहि सरेवड शासीहो तिस न काइ ॥ गुरप्रस्ति अंतरि मनि वसै सदा सदा सुखु होइ ॥ २ ॥ पउदी॥ <del>Q</del>i जिन्ही गुरक्षाखि हरि नाम घनु न खटिओ से देवालीए अग माहि II कोई महि भोइ मंगदे फिरहि सम जगत महि करहि परवीति खोत्रनि सगवा पाहि ॥ चखीली आपर्गी जिस भी कारणि चमली आपु लखाहि П धन करहि तिथे जाहि आवै श्रोह भावे घनु चुगली हथि Ħ गुरप्रसिव हरि धनु मिलें तिथह भाइ

ABBARARARARARARARARARA 8 न सकहि होर थे देस दिसंतरि हरि धनु नाहि ॥ = ॥ सलोक म० ३ ॥ गुरमुखि संसा मृलि न होवई चिंता विचहु जाइ ॥ जो किछु होइ सु सहजे होइ कहणा किछू न जाइ।। नानक तिन का त्राखित्रा श्रापि सुगो जि लइअनु पंनै 政策を政策 पाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ काल्च मारि मनसा मनिह समाणी अंतरि निरमलु नाउ ॥ अनदिनु जागै कदे न सोवै सहजे अंमृतु पिश्राउ ॥ मीठा बोले श्रंमृत वागी श्रनदिनु हरि गुगा गाउ ॥ निज घरि वासा सदा सोहदे नानक तिन मिलित्रा सुखु पाउ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि धनु रतन जवेहरी सो गुरि हरि धनु हरि पासहु देवाइत्रा ।। जे किहु दिसि आये ता कोई किहु मंगि लए अके कोई किहु देवाए ऐहु हरि धन्न जोरि ॥ जिसनो कीतें किसे नालि न जाइ वंडाइत्रा सतिगुर नालि हरि सरधा लाए तिसु हरि धन हथि की वंड जिसनो करते धुरि लिखि पाइत्रा ॥ इसु हरि धनु का नाही किसे का खतु नाही किसे के सीव वंने रोख नाही जे को हिर धन की बखीली करे तिस का मुद्दु हिर चहु कुंडा विचि काला कराइआ।। हरि के दिते नालि किसै जोरु वखीली न चलई दिहु दिहु नित नित चड़ै सवाइत्रा ॥ १ ॥ सलोकु म० ३ ॥ जगतु जलंदा रखि त्रापणी किरपा धारि ॥ जितु दुत्रारै उबरै तितै लैंहु उबारि सतिगुरि सुखु वेखालित्रा सचा सबदु बीचारि 11 न सुभाई हरि विनु बखसगाहारु ॥ १ ॥ म० ३ ॥ हउमें माइआ मोहणा दुजै लगै जाइ ॥ ना इह मारी नं मरे ना इह हटि विकाइ ॥ गुर के सबदि परजालीए ता इह विचह जाइ '। उजला नामु वसै मनि आइ ॥ नानक माइत्रा का मारग्र है गुरमुखि पाइंग्रा जाइ ॥ २ ॥ पउड़ी । सतिगुर की विद्याई सतिगुरि 游说的说明 धुरहु हुकमु वुिक नीस। गुती भातीई जावाई दिती सकी अगहु पिछहु टोलि डिठा लाहिश्रोनु सभना का अभिमान जिथे को वेखे तिथे मेरा सतिगुरू हिर वस्तिस्त्रोस सभ्र II जि सतिसुर नो मिलि मंने सु इलति पलति सिभी जि वेमुख फिरै कैं भरिसट वलि होत्रा मेरा ॥ जन नानक थान सुआमी भिति हरि पउदी देखि Ħ सजग पुरखु सुजानु पैरी लाहिओन की सतिगुर आंड समना प्ए  किश्रह मनह गुमानु ॥ १०॥ सलोक म०१॥ कोई वाहे को लुखै खलिदानि ॥ नानक एव न जापई कोई खाइ निदानि ॥ १ ॥ म० १ ॥ जिसु मनि वसित्र्या तरित्र्या सोइ॥ नानक जो मार्वे सो होइ॥ २॥ पउडी ॥ पारवहमि दह्यालि परै नारित्रा ॥ गुरि मिहरवानि क्रोघ समि हारिश्रा

विकरालु श्रमृत द्व कंठि **उरिधारि**द्या नानक संगि साध मरश्र सवारिश्रा ॥ ॥ सलोक म० ३ ॥ जिनी नाम्र

महन्हि हउमै पंच चोर तिना घरु दुरमती हरि जार्यान्हि । जिन्ही रस न सिउ रचिंह रचंनि सेती लुटाइम्रा विख 11 दुसटा पिरहरी जन सिउ महि जि दुख ।। नानक साकत सरक सहंन्दि ॥ पड़ऐ किरति कमावढे तिवै जिव राखडि

तिसु नितागो सासि सतिगरु सेविश्रा ताख हरि गिरासि सदा मनि बसै जोहि तिस जम न होइ हरि नाम रस्र कवला सेविक तिस ш हरि मित जिस तनि पूरवि लिखिश्रा रस जिन बोले पूरा सतिगुरू सो परमेसरि सुणिश्रा जो घटि प्रस्वि घटि

000000

8 1

ē

गगीया वडिग्राईमा जोही सञ्ज मगीया 11 नानक संत सवारे पारब्रहमि गर सचे जिउ पशिश्रा ॥ १२ ॥ सलोक म० ३ 11 अपणा अध्र न पछागाई इरि प्रमु जाता दरि ।। गुर की सेवा विसरी किउ मन रहै भरे लालि शवाहमा कृरि 11 मिलाइश्रन सचै सबदि हदरि॥१॥ म० ३ ॥ हरि प्रश्न सचा सोहिला अनदिस नाम्र गोविंद सलांह्या हरि जपिद्रा मनि

आनंद ॥ वढमाधी हरि पाइश्रा परमानंद पूरन सलाहिया बहुद्धि न मनि तनि भंग 11 3 11 पउड़ी कोई निंदकु सविग्रह का फिरिसरिय আই सतिगुरु ग्रर п पिछले श्चाव मि नालि सतसंग्रति रलावे 11

गलीत्रा नालिसा टोभिस्रा का जलु जाइ पवे विचि सुरसरी सुरसरी मिलत पवित्रु पावनु होइ जावै ॥ एह विडिग्राई सितगुर निरवैर विचि जितु मिलिए तिसना भुख उतरे हिर सांति तड़ आवै 11 नानक अचरज देखहु मेरे हरि सचे साह का जि सतिगुरू नो मंने सु समनां भावै ॥ १३ ॥ १ ॥ सुधु ॥ ्रविलावृत्तु वाग्गी भगता की ।। कवीर जीउ की ओं सतिनामु करता पुरखु गुरवसादि ॥ ऐसो इह संसारु पेखना रहनु न कोऊ पहिहै रे ।। सूधे सूधे रेगि चलहु नतर कुधका दिवईहै रे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बारे बुढे तरुने जमु लैं जई है रे ॥ मानसु वपुरा मृपा कीनो मीचु विलईत्रा रे ।। १ ।। धनवंता अरु निरधन मनई ता की कलू न कानी रे ॥ राजा परजा सम करि मारे ऐसो कालु बडानी रे ॥ २ ॥ हिर के सेवक जो हरि माए तिन की कथा निरारी रे ॥ त्रावहि न जाहि न कवह मस्ते पारबहम संगारी रे ॥ ३ ॥ लिखमी पुत्र कलत्र मोइश्रा इहै ,तजह जीश्र जानी रे ।। कहत कवीर सुनहु ₹ मिलिहै सोरिगपानी रे ॥ ४॥ १॥ विलावलु ॥ विदिश्रा न परउ बादु नहीं जानउ ॥ हरि गुन कथत सुनत बडरानो ॥ १ ॥ मेरे बाबा मै वउरा सभ खलक सैत्रानी में वउरा । विगरित्रो म मति त्राउरा ॥ १ ॥ रहाउ आपि वउरा राम कीओ 11 न बउरा ॥ सतिगुंरु जारि गइत्रो अग्र मोरा ॥ २ भ 11 अपनी मति खोई ॥ मेरे भरमि भूलउ मति कोई 11 3 एकै जानै ॥ जो त्रापु न पछानै ॥ त्रापु पछाने त ४॥ अवहि कहि कबीर माता ॥ रामे न माता सु कबहु न रंगि राता ॥ ५ ॥ २ ॥ विलावलु ॥ युद् तजि बनखंड जाईऐ चुनि खाईऐ छोडई पापी कंदा ॥ अजह विकार न मनु मंदा ॥ १ ॥ किउ छृटउ कसे तरउ भवजल निधि भारी ॥ राखु राखु बीठुज्ञा मेरे तुम्हारी ॥ सरनि ? जनु 11 विखे विखें जाई की वासना तजीत्र अनिक नह करि फिरि लपटाई राखीऐ फिरि TI ₹ 11 水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水

= ५६ ははははいいできる。 जरा जीवन जोबनु गहमा किछु कीमा न नीका ॥ इह जीमरा निरमीलकी कउडी लिंग मीका ॥ ३ ॥ कडु कवीर मेरे माधवा तू सरव विश्रापी तुम समसरि नाही दहबालु मोहि समसरि पापी ॥ ४ ॥ ३ ॥ बिलावल्र गागरि ग्राने लीपत जीड गइश्रो न सभी हरि हरि रसि लपटिओ ॥ १ ॥ हमारे कल कउने लई निपते तब ते माला जिठानी सुनह सुनह दिरानी मुर्डीए खोए इनि ग्रहीम्रा 38 सुत्रामी सरव सुला का 更 हरि जिनि प्रहलाद पेज गावी ३।। घर के देव पितर की छोडी गुर की खंडनु संतह ने उधरिश्रो विलावल ॥ कोऊ हरि समानि नही राजा भरे करत दिवाजा वेरो जन ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पसारि सकी को जन तीनि भवन पर छाजा ॥ हाथु

॥ चेति अचेत मृद्ध मन मेरे बाजे अनहद र्थंदाजा ॥ १ कड़ि कवीर संसा अप्र चुको ध्र प्रहिलाद निवाजा ॥ मिलावल ॥ राखि लेह इम ते विवती ॥ सील धरम जप्र मगति न कीनी इत अभिमान टेड पगरी ।। १ ॥ रहात ।: अमर जानि संची ■ट काइया इट मिथिया काची गगरी जिनहि निवाजि 11 संधिक लगरी हम कीए तिमड़ि विसारि श्रवर 11 9 h कहि कही ग्रउ सरनि परे तुमरी पगरी H कवीर सुनीश्रह मत घोलुह जम की खबरी ॥ २ ॥ ६ ॥ बिलावलु ॥ दरमादे 0000000 ठाढे दरबारि ॥ तुम्क बिचु सुरति करें को मेरी ॥ दरसचु दीजी खोल्डि

धनी उदार

मागउ काहि रंक सम देखाउ तम्ह ही ते

विष सदामा तिन कउ तम संप्रथ दाते चारि पदारथ देत न भार

विद्यागी

9

२ ॥ ७॥ विलायसु ॥ डंडा मुद्रा खिया आधारी ॥ अम भवे भेरवधारी ॥ १ ॥ व्यासन् परन दरि करि बबरे ॥ छोडि

त्रम धन

रहोउ ॥

п मेरो निसतारु ॥ १ ॥ जेंदेउ नामा

सुजस तुम्हार

淡亚亚亚-亚亚亚亚亚亚亚 医亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚 铁铁 नित हरि भज्ज बबरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिह तू जाचिह सो त्रिभवन भोगी ।। कहि कवीर केसी जिंग जोगी ।। २ ।। ८ ।। बिलावलु ।। इनि H 的名词形式 जगदीस गुसाई तुम्हरे चरन विसारे किंचत प्रीति H करिं वेचारे ॥ १ उपजे जन कउ जन कहा ॥ रहाउ ॥ धृगु धृगु मति बुधि फंनी माइआ इस इह धृगु करिं राखदु वांधे आप बचंनी 11 8 खेती कित्रा लेवा देई परपंच भूदु किं 11 गुमाना बिलावलु H २ 11 निदाना 3 11 आइआ काल जोति पुरखोतमो जा कै सरोवर भीतरे श्राछै कमल अनुप ॥ परम रेख न रूप ॥ १ ॥ रे मन हरि भजु अमु तजहु जगजीवन राम ॥ १ ॥ उपजे बिनसै नह- दीसै दीसई जोत ॥ जह रहाउ ॥ त्रावते कळू न 一场的现代形式的 ॥ मिथित्रा करि माइश्रा तजी सुख २ पात 11 सहज बीचारि ॥ कहि कवीर सेवा मन मंभि प्ररारि ॥ करह १० ।। विलावलु ।। जनम मरन का अप्र गहन्त्रा गोविद लिव लागी ।। 13 साखी जागी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कासी जीवत संन समानिश्रा गुर फ़ुटी जाई ॥ पंडिता धुनि कासी कासी समाई ॥ १॥ त्रिकुटी संधि मै पेखित्रा घट हू घट जागी ॥ ऐसी आप समाचरी घट माहि तित्रागी ग्राप ते जानिश्रा U ॥ २ गोबिद 3 जानिश्रा मनु तेज समाना । कहु कबीर अव माना ॥ ११ ।। बिलावलु ।। चरन कमल जा कै रिदें बसहि सो जनु किउ डोलें देव ॥ मानौ सम सुख कैं सहजि सहजि नउनिधि ता सम महि पेखें कुटिल गांठि ।। रहाउ ।। तब इह मति जउ खोलें देव ॥ बारंबार माइआ ते अटके लें नरजा मृतु तोलें देव ॥ १ ॥ जह उहु जाइ तही सुखु पाने माइत्रा तासु न भोले देव मेरा मनु मानित्रा राम प्रीति की हो देव ॥ २॥ १२॥ बिलावलु वाणी भगत नामदेव जी की सफल जनम् १ ओं सतिगुर प्रसादि दुख विसारि सुख अंतरि लीना कीना ग्र -11 

गित्रान ग्रंजनु मो कड गुरि दीना ॥ राम नाम बिनु जीवनु मन हीना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नामदेइ सिमरन करि जार्ना ॥ जगजीवन सिउ जीउ समार्ना २ ॥ १ ॥ विलावल बांगी रविदास भगत की १ ओं सतिगर प्रसादि ॥ दारिद देखि सम को हसै ऐसी दसा हमारी ॥ असटदसा सिधि कर तले जानत में किछू त्यारी ॥ १ ॥ त नही मवखंडन सरनागती प्रम पूरन काम ॥ १ ॥ रहांउ सरनागता तिन नोही भारु ॥ ऊच नीच तम ते तरे आलज संसारु ॥ २ ॥ कहि रविदास स्रक्य कथा बह काइ जैसात तैसातही किया उपमा दीजैं H 3 11 जिह कुल साधु वैसनी होइ ॥ बरन अबरन रंक नही विमल बास जानीए जगि सोड ।। १ ॥ रहाउ ॥ ब्रहमन वैस **ब्**द अरु रुपत्री डोम चंडार मलेख बन सोह ॥ होह प्रनीत मगर्वत भजन ते आपु तारि तारे कुल दोइ ॥ १ ॥ धंनि सु गांउ धंनि सो ठाउ धंनि प्रनीत क्टंब सम लोह ॥ जिनि पीब्रा सार रसु तजे बान रस होइ रस मगन डारे विख खोइ॥ २॥ पंडित सर छत्रपति राजा भगत बराबरि अउरु न कोइ ॥ जैसे प्ररेन पात रहै जल ममीप भनि रविदास जनमे जिया ओह ॥ ३ ॥२ ॥ बाणी सधने की राग्र विलावल १ ऑ सित्तिगर प्रसादि ॥ ॥ नप किनिया के कारने इक् भरत्रा भेलधारी ॥ कामारथी सुत्रारथी वाकी पेंज सवारी ॥ १ ॥ तय गुन कहा जगत गुरा जउ करम् न नासै ॥ सिंघ सरन कत जाईऐ वड वंबक गासी।। १।। रहाउ ।। एक बुंद जल कारने चारक दुख पाने ॥ प्राच गए सागरु मिले फ्रानि कामिन आने ॥ २ ॥ प्रान पु थाके विरु नहीं कैमे विरमावड ॥ युटि मृए नउका मिले कह काहि चढाराउ ।। ३ ॥ मे नाही कछ हउ नही किछ आहि न मोरा ॥ अउसर लजा राखि लेड सघना जन तोरा॥ ४ ॥ र ॥

मनि चिति जे श्रास रखहि रागु गौड चउपदे घरु महला 8 जागौ पाई श्रनेक हरि हरि चिंदे अनेक फल ता मन किसै तिलु गवाई किछु इकु प्रभ घालिश्रा मेरे जो महि हरि तिस सम

गुसाई रहिञ्रा जो बिन करि हरि विरथी दीसै जाई मोह कुटंबु रहोउ जो माङ्श्रा हाथि श्रास गवाई किछु जनमु इन्ह वसाई मेरे हरि वपुड़े न इन का वाहिश्रा कछ **ंछडाई** तारै कुटंचु सभु तेरा जे अपुने तुःक किछु जागाहि पर अवर करहि

**农农农农农农农农农农农农农农农农**农农农

的的

र्बाई ॥ इह आस परिभन्नी माउ दूजा है लिन मिह भूछ निनिध्त सम जार्रे ॥ मेरे मन आसा करि हरि प्रोतम साचे की जो तेरा

पालिका संधु पाइ पाई ॥ ३ ॥ ज्ञासा मनसा सम वेरी मेरे सुज्ञामी जैसी त् ज्ञास करावहि वैसी को ज्ञास कराई ॥ किन्नु किसी के हिंग जारी मेरे सञ्चामी ऐसी मेरे सविधार बन्क कुकाई ॥ जन गनक की

नाही मेरे सुधामी ऐसी मेरे सतिग्रुपि बुक्क दुक्काई ॥ जन नानक की जास तू जायहि हरि दरसजु देखि हरि दरसजि तुपताई ॥ ४ ॥ १ ॥ गोड महला ४ ॥ ऐसा हरि सेवीऐ नित विकार्डिय जो विजन महि

गौड महला ४ ॥ ऐसा इरि सेवीऐ नित विधाईऐ जो लिन महि किल्विल सिम करे विनासा ॥ जे इरि विधामि अवर की आस कोजै ता इरि निहफ्ल सम घाल गवासा ॥ मेरे मन इरि सेविड़ सुखदाता सुधामी जिस्नु सेविऐ सम इल लहासा ॥ १ ॥ मेरे मन

मुखदाना मुझाभी जिम्रु सेविऐ सम ग्रुख लहासा ॥ १ ॥ मेरे मन हरि ऊपरि कीजे भरवासा ॥ जह जाईऐ तह नालि मेरा सुआमी हरि अपनी पैज रखे जन दासा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जे अपनी विरया कहहु अवरा पहि ता आमी अपनी विरया वहु बहुतु कहासा ॥

अवरा पहि ता आगे अपनी बिरया यह यहुत कटासा ॥ अपनी निरया कहहु हरि अपने सुधामी पहि जो तुम्हरे द्ख तत्तकाल कटासा ॥ सो ऐसा प्रश्न क्लोड अपनी विरया अवरा पहि कहींऐ अवरा पहि कहि मन लाज मरासा ॥ २ ॥ जो संसारे के

हुटंय मित्र माई दीसिंह मन मेरे ते सिंग अपने सुआह मिलासा ॥
आतु दिनि उन्ह का सुआउ होह न आवे तितु दिनि नेई को न
हुकासा ॥ मन मेरे अपना हरि सेवि दिनु राती जो सुधु उपकरें द्वि
सुखासो ॥ ३ ॥ तिस का मरवासा किउ कीजै मन मेरे जो अंती
अदसरि रिल न सकासा ॥ हिर जापू मंतु सुर उपदेसु ले जापह तिन्ह

श्रंति छडाए जिन्ह हरि श्रीति चितासा ॥ जन नानक श्रनदित नाम्न जपह

हरि संतदु १६ छुटण का साचा भरवासा ॥ ४॥ २॥ गोड महला ४॥ हरि सिमरत सदा होह अनंदु सुखु अंतरि सौति सीतल मखु अपना ॥ तैसे सकति सरु गहु जलता मुर ससि देखे लहि बाह सम तपना ॥ १॥ मेरे मन अनदिजु विश्राह नाम्रु हरि जपना ॥ जहा

सो ऐसा सेवि त्रस सदी त अपना ॥ सो महि समि निघान हरि जपि जिन हरि तिन लहरू हरि रतना ॥ धिद्यास्त्रा इरि पाइश्रा मेग सुद्यामी विनके मलइ चरस हरि दसना

<u>淡本布</u>承东东东东东东东东东东东东东东 **(1)** सवदु पछाणि राम रसु पोवदु छोदु ऊतमु संतु भइओ वड बडना ॥ तिस जन की विडियाई हरि वधाई ओह घरै आपि किसे न **经现代股份股份股份股份股份股份** तिलु तिलु तिलना ॥ ३ ॥ जिसते इक् सुख सदा धित्राइ नित कर सो जुरना ॥ जन हरि दानु इकु दीजें नित बसिह रिदें हरी मोहि चरना ॥ ४ ॥ ३ ॥ गोड महला ४ ॥ जितने साह पातिसाह उमराव सिकदार चउधरो सभि मिथिश्रा भूठु भाउ दूजा जाणु ॥ हरि श्रविनासी सदा थिरु निहचलु तिसु मेरे मन भजु परवाणु ॥ १ ॥ मेरे मन नामु हरी मजु सदा दीवाणु ॥ जो हरि महलु पावै गुर वचनी तिसु जेवडु किसै ।≀ जितने दा 11 8 11 ताग्र रहाउ धनवंत क्रलवंत मिलखवंत दीसहि जाहि मेरे सभि विनसि जिउ रंग मन कसंभ निरंजनु सदा सेवि मन मेरे जितु हरि दरगह हरि H सति पावहि तू माणु ॥ २ ॥ त्राहमणु खत्री सद वैस चारि वरन चारि त्राह्मम हिंह जो हिर धिश्रावे सो परधोनु ॥ जिंड चंदन निकटि वसै हिरडु वपुड़ा तिउ सतसंगति मिलि पतित परवाणु ॥ ३ ॥ श्रोहु सभ ते ऊचा-सभ ते सचा जाके हिरदै वसित्रा भगवानु 11 जन नानक चरन पखाले जो हिर जनु नीचु जाति सेवकाणु॥४॥४॥ गोड महला ४ ॥ हरि श्रंतरजामी सभतै वरतें जेहा हरि कराए तेहा को करईए।। सो ऐसा हरि सेवि सदा मन मेरे जो तुधनो सभद रखि लईऐ ॥ १ मेरे मन हरि जपि हरि नित पड़ईऐ ॥ हरि बिनु को मारि जीवालि न साकै ता मेरे मन काइतु कडईऐ ॥ १ हरि परपंच ॥ रहाउ ॥ कीत्रा सभु करते विचि त्रापे त्रापणी जोति धरईए ॥ हरि एको बोलै हरि एकु बुलाए गुरि पूरे हरि एकु दिखईऐ।। २।। हरि अंतरि बाहरि नाले चोरईऐ कित्रा ॥ निहकपट कह तिस पासह मन सेवा कीजै हरि पईऐ ॥ केरी तां मेरे मन सरव सुख ॥ जिसदै 3 विस सभ्र किछु सो समद् वडा सो मेरे धिऋईऐ सदा मन

जन नानक तेरें हरि सदा है धिऋाइ सो हरि नालि त्र तुध्र लए छडईऐ ॥ ४ ॥ ४ ॥ गोंड महला हरि 8 11 दरसन कउ मेरै मेरा मनु बहु तपते।। जिउ तृखावंतु विनु नीर्।। मनि 11 8 प्रम हरि हमरी बेदन प्रभु मेरे लगो हरि तीर ॥ **农农农农农农农农农农农农农农农农农农农**  मन अंतर की पीर ॥ १-॥ रहाउ ॥ मेरे हरि प्रीतम की

कोई बात धुनावें सां माई सा मेरा बीर ॥ २ ॥ मिलु मिलु सखी गुण कहु मेरे प्रम के ले सतिगुर की मति धीर ॥ ३ ॥ जन नानक की इरि व्यास पुजाबहु इरि दरसनि सांति सरीर ॥४ ॥ ६ ॥ छका १

रागु गोंड महला ५ चउपदे घरु १

१ ऑं सतिगुर प्रसादि ॥ सञ्च करता सञ्च ग्रुगता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुनतो करता पेलत करता ॥ अहसटो करता इसटो

करता ॥ अभेपति करता परस्तउ करता ॥ वित्रापत करता शिलपतो करता ॥ १ ॥ पकतो करता यूम्हर करता ॥ ज्ञावतु करता जार्तु भी करता ॥ निरमुन करता सरमुन करता ॥ ग्रापसादि नानक

भी करता ॥ निरगुन करता सरंगुन करता ॥ गुरप्रसादि नानक समदसदा ॥ २ ॥ १ ॥ गोंड महला ४ ॥ फाकिको मीन किंप्क की निकाई तु-दरिक रहिको कुसंभाइले ॥ पग घारहि सासु लेखें हैं तड उचरहि हरि गुख गाइले ॥ १ ॥ मन सम्रकु छोडि ब्रावाइले ॥

ाजार पुरिस्ति राहणा अस्तारक ॥ पण परिस्त राहु उर्स्त है तड उपरिह हिर गुण गारले ॥ १ ॥ मन समसु छोडि ब्रावारले ॥ वज मैगलु इंदी रिक्त प्रेरिको तू लागि परिको कुटचारले ॥ विज पैली इकत्र होइ फिरि विद्वर्र यिक संगति हिर हरि विज्ञारले ॥ २ ॥ जैसे भीतु ससन सादि बिनसिको कोडु सूठों स्कृ लोमाइले ॥ त होब्रा पंच वासि वैरी के छटहि एक सरनारले ॥ ३ ॥

होहु कुपाल दीन दुख र्मजन समि तुम्हरे जीव्र जंताहले ॥ पायउ दानु सदा दरक्षु पेला मिल्लु नानक दास दसाहले ॥ ४ ॥ र ॥

रागु गोंड महला ५ चउपदे घरु २

१ क्यों सर्विगुर प्रसादि ॥ जीय प्रान कीए जिनि साजि ॥ माटी मिद्द जोति रखी निवाजि ॥ बरवन कउ सम्रु किन्तु मोजन मोगाइ ॥ सो प्रमु तजि मुद्दे कव जाइ ॥ पारम्बहम की सागउ सेर ॥ गुर वे सुभै निरंजन देव ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिनि कीए रंग अनिक परकार ॥ शोपति परस्वउ निमस्न मभ्नार ॥ जा की गति मिति कही न जाइ ॥ सो प्रभु मन मेरे सदा धित्राइ ॥ २ ॥ आइ न जावें निहचलु धनी ॥ वे श्रंत गुना ता के केतक गनी ॥ लाल नाम जाकै भरे भंडार ।। सगल घटा देवें अ।धार ।। ३ ।। सितपुरख जाको नाउ ॥ मिटहि कोटि अध निमख जसु गाउ ॥ याल सखाई भगतन को मीत ॥ प्रान अधार नानक हित चीत ॥ ४ ॥ १ ॥ ३ ॥ गोंड नाम संगि कीनो विउहारु ॥ नाम्रो ही इसु मन का अधारु॥ नामो ही चिति कीनी ऋोट ।। नामु जपत मिटहि पाप कोटि हरि एको नामु ॥ मन का इसटु गुर संगि धित्रानु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नामु जीत्र की रासि ॥ नामो संगी जत कत जात ॥ नामो ही मनि ा। जलि थलि सभ महि नामो डीठा ॥२॥ नामे दरगह लागा मीठा कुत्त उधरे ॥ नामि हमारे कारज मुख उजले ॥ नामे सगले मनुत्रा गीध ॥ ३ ॥ नामे ही निरभउ हम ॥ गुरि पूरे मेले गुणतास ॥ श्रावन जावन रहे िनिवासु ॥ ४ ॥ २ ॥ ४ ॥ गोंड सहजि महला ॥ सगल भूखे कउ करता दानु ॥ तिस कड सदो नमसकांरु H प्रभ ठाक्रर मन माहि धित्राइ ॥ घटि त्रवधटि जत कतहि सहाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा के एक समानि ॥ कीट इसति सगल प्रान ॥ बीओ करें ॥ मसलति धरें ॥ जो किछु करें सु ऋापहि त्रापे कोइ निरं जनु सोइ ऋापि जानसि ऋापि 11 अकारु निरंकारु घटि आपि घट सभ आधारु घट घट П П संत रंगि करते 11 जस सदा भगत भए लाल निहाल रहे तिन रंगि अघाइ 11 नानक जन नाम जन जाक्रै संगि गोंड n महला **y**. 3 11 8 I y H जाकैं संगि हरि हरि सिमरन मनु 11 निरमल्ज जा H कै संगि किलविख कै संगि होहि परगास नास h जा गाईऐ मेरे मीत केवल П से के 11 नाम्र संतन हरि कै मंत्रि हरि हरि मनि जा कै जा ॥ रहाउ ॥

जा कै उपदेसि भरमु भउ नसै कीरति -11 निरमल सार ॥ जा की रेनु ॥ - कोटि पतित संगि बांछै संसार जा ॥ २  西西西西西西西西西西西西西 उधार ॥ एक निरंकारु जा कै नाम अधार ॥ सरव जीयां का जानै भेउ ॥ कृपा निधान निरंजन देउ ॥ ३ ॥ पारब्रहम জৰ भए कृपाल भेटे गुर साथ इडबाल ॥ दिन्न रैंशि नानक नाम्र धिश्राए ॥ हरि ४ ॥ ६ - Ir गोंड 8 ıı मरला गुर के सबदि मंत्र मरति मन महि धिश्रान ।। गुर रिटे ले घारउ ॥ गुरु पारब्रहस सदा n भूले संसारि कोड П गुर विज न भूले कउ तिश्रागि गरि मारगि पाइछा 8 Ħ मिटाई हरि भगती लाइम्रा मरन त्रास 11 वडाई गुरप्रसादि चे श्रंत Ìŧ ऊरध Gi ॥ जिनि जानिद्या श्रंघकार महि महन्रा प्रगास कीश्रा सो ш GH. गुर ते प्रगध मनुमानिका ॥ ३ हैभी होग प्रमि जनाई ॥ परमेसर कडु नानक Ш ä बिनु मकति न पाईपे भाई ॥ ४ ॥ ४ ।। ७ ।। गोंड महला ५ ॥ मन मोर ॥ गुरू विना मै नाही होर ॥ ai गुरू गरु करि a रहह दिन्न राति ॥ जाकी कोइन मेटै दाति॥ १ ॥ ग्ररु परमेसरु टेक Ci एको जाळा ॥ जो तिस्र भावे सो परवाळा॥ १ ॥ रहाउ ॥ 9 लागे ॥ दख ्दरदु अग्रु ताका भागे ॥ गुर की सेवा 0 पाए मानु ॥ गुर ऊपरि सदा ऋरबानु ॥ २ ॥ गुर का दरसनु देखि निहाल ॥ Ol गुर के सेतक की पूरन घाल ॥ गुर के सेवक कड दुखु 11 जापै।। ३ ॥ गुर दहदिसि की महिमा ग्र 01 जाइ।। पारब्रह्म गुरु रहिमा समाइ ॥ कहु नानक जा पुरे 6<del>1</del>61 गोंड महला चरणी ता का मत लाग ॥ ४ n ६ II ⊏ ēi मेरा पूजा गुरु गोविंद गुरु н Ö सेउ देउ मलख थामेउ ॥ सरब प्रज गुर 0 थाउ ॥ अनदिन गुर बिल भवरु नाही मे गर भाउ जपउ गुरू Gi मेरा विदे ₹ गरु गिभानु गरु गुरु की सरशि रहउ भगवान गर प्रस G भे সাহি नाही होरु Gi Gi विना )) ₹ 1) पारि सेवा जम वे झटकारि ॥ श्रंधकार महि गुर ॥ ग्रह

# 

जा के अंतरि वर्गे प्रमु आपि ॥ ता के हिरदै होइ प्रगासु ॥ मगति माड इरि कीस्तन्तु करीए ॥ जपि पारब्रह्मु

प्रमास् ॥ भगात माड द्वार कारतनु कराए ॥ जाप पारवहरू नानक निमतरीए ॥ ४ ॥ १० ॥ १२ ॥ गोड महला ४ ॥ गुर वे चरन कमल नममकारि॥ काष्ट्र कोष्ट्र इस्र तन ते मारि ॥ डाइ रहीए

चरन कमल नममकारि॥ कामु कोधु इसु तन ते मारि॥ हाह रहीए सगल को रीना॥ घटि घटि रमदेखा सम महि चीना ॥ १ ॥ इन प्रियु समह कोषाल कोविट ॥ तन घन घम घम का प्रमु की निट ॥

गोबिंद निधि गोपाल Ħ तन् घनुप्रमुकाप्रमुकी पहर हरि के ग्रग गाउ।। श्रीय प्रान ॥ द्याउ अमिमानु प्रभु सगि जानु H हरि साध

सुधाउ ।। तिज्ञ श्रमिमानु जानु प्रश्नु समि ॥ साघ प्रसादि हरि निउ मनु रंगि ॥२ ॥ जिनि त् कीश्रा तिस कउ जानु ॥ श्रागे दरगद पाँगे मानु ॥ मनु तनु निरमल होइ निहालु ॥ स्तना नाहु जपन गोपाल ॥ ३ ॥ करि किश्या मेरे टील टटशाला ॥ साथ की सन

जपत गोपाल ॥ ३ ॥ किरि किरपा मेरे दीन दहश्राला ॥ साधुकी मनु भंगे स्वाला । होडू दहश्राल देहु प्रभ दानु ॥ नानकु जपि जीवें प्रभ नामु ॥ ४ ॥ ११ ॥ ११ ॥ गोंड महला ४ ॥ ध्प दीप सेवा गोपाल ॥ सनिक चार बंदन करतार ॥ प्रम की सरक्षि गद्दी सम विद्यागि ॥

पुर सुप्तमंत्र मण्य बढनागि ॥ १ ॥ आठ पहर गाईपे गोविंदु ॥

पुर सुप्तमंत्र मण्य बढनागि ॥ १ ॥ आठ पहर गाईपे गोविंदु ॥

तु घतु प्रम का प्रम की बिंदु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि गुण रमत मण्य आनंद ॥ पारप्रहम प्रन बखनंद ॥ किर किरपा जन सेन लाए ॥

जनम मरण दुख मेटि मिलाए ॥ २ ॥ करम घरम इदु ततु गिकाछ ॥

माथ संगि जपोपे हरि नामु ॥ मागर तरि बोहिय प्रम चरण ॥

जनम मरण दुख मेटि मिलाए ॥ २ ॥ करम घरम तत् संगि जरीए हरि नाम ŋ मागर अवग्जामी प्रम कारण करण ॥ ३ ॥ राखि लीए अपनी विकराल ॥ जुएँ जनम् न करह हारि॥ नानक का अंगु गोंड **१**२ महला ४ - 11 Ħ बालक राखि लीप भागद करेड ı

जंत समले बग्रसिङ जीय दीन दश्याल वारबदम जपि मदा दमर कोई नाही ॥ घट श्रंतरि प्रम दश्याल मपने दाम हलत् परत पनिन सम्हारे यउग्रध निमरि ıľ 2 H स्रोटि पाउन

गोरिद ।। नंतु मंतु मजोऐ मगरेन ।। राग सोग मिटे प्रम पिमाए ।। मन बाँछन पूरन फल पाए॥ ३ ॥ इतम

0

淡东东东东东东西西河西西南部东西东西东西 医马克斯 书 समरथ दइग्रार ॥ सरव निधान महा बीचार ॥ 4 नानक बखसि कारन 一场场场场场场 ॥ गोंड लीए प्रभि त्रापि ॥ सदा सदा एको हरि जापि॥ ४ ॥ १३ ॥ ६४ महला ५ ॥ हरि हरि नामु जपदु मेरे मीत ॥ निरमल होइ तुम्हारा चीत **ऋंधे**रा सम मिटै सगला जाइ ॥ द्ख् की बलाइ ॥ तन पाईऐ वडभागी तरीऐ संसारु [] पुरख गगा गावत करें कीरतनु गापाल जो Ш H जन् रहाउ सो ऋाइऋा परवाखा ॥ महि जग न सकै जम कालु ॥ गावै २॥ हरि गुग संत प्रसाद गुरमुखि अपना खसम् पछोग्र ॥ हजृरि भगवंत पूरे जाग्र क्रोध मिटहि उनमाद सदा 11 कीए भंडार ॥ भिलि खाटि हरि धनु 3 गुर का पूरन मंत II 11 नाम रंग संगि जागा। हरि के П 的形形形 सतिगुर सभि सवार काज लागा।। ४ ।। १४ ।। १६ ।। गोंड महला ४ ॥ हरि चरणी नानक मनु नाष्ट्र नाही फिरि मरण ॥ सिमस्त 11 बोहिथ हरि चरग भवसागर हरि गुगा रमत नाही जम पंथ।। महा बीचार पंच द्तह मंथ दीजहि अपने कउ पूरन नाथ ॥ जंत करहि का पुराग पारत्रहम बेद II रहाउ सिमृति सासत्र रामदास ॥ मिति नाही बैसनो जती ॥ जोगी नहीं वुभिहि करिंह सिव देव ॥ तिन्तु ॥ २॥ करण पलाह महि विरले भगति जिसु आपे देइ ॥ जग अलख अभेव ॥ प्रेम तेरी निधान 16 नाहि ॥ सरव किछह केइ ॥ ३ ॥ माहि निरग्रण गुण करि किरपा सेव जाचे तेरी दीन 11 ॥ नानक संत लीश्रा गोड महला y 11 का १५ ॥ ५७॥ ते संत टारड निंदक्र अकास संत का 11 खिग तालि संत उधारउ तत 8 अपने जीअ नालि 11 ॥ संत गोविंद के एक काम 🐧 ॥ रहाउ ॥ संत जि भावै राम 在安安安安安安安 देइ प्रभु हाथ ॥ संत कै संगि वसे दिनु राति सासि संत के ऊपरि दोखी टालि को राज ते संत प्रतिपालि सासि 11 संतह निंदै तिस कोइ जो 11 का 11 3 की निंदा करह न संत पतनु कउ राखे सिरजनहारु H भख मारउ सगल जिस П ॥ प्रभ अपने का भइआ विसासु ॥ जीउ विंड संसारु सभ 3 **6** 农农农农农农农农农农农农农农农农农农

# CONTRICTOR OF THE ŀÖ

निरं जन नीरि सिमरत नाम्र नशहण п रसना

नरकि घटि घटि परमास ď नाराइथ सेति फल पाहि जाहि सगल u Ħ

**पोहिय** संवार माहि नाराइख 11 नाराइय

> दंव भाने

नाराइंग

11 नारोहरा

गोंड

। बारं बार

> महला ¥ 11

मोध लोध मोइ

लागै छार

पोहत नाहि ॥

धारि

इस्र मीतु

इंड करने जोग

अपरंपर होता आह्या

की प्रभु सरगाइ॥ २ ॥ जो जो सरगि

ा। गोंड

रूप्र

डाइग्र

संत

सख

नाराइख

जो जागरब

ग्रोट

11

दास

राखें

मात

15

EH

गाइया ॥

नाराइय

नाराइस

П

संगि नाराइण

करे निरंकारु॥ 8 रहाउ

काम्र

के मह

इरि राह । सो दास रखिया अपर्यो कठि लाह ॥ जे को बहुत करें अहंतारु श्रोडु खिन महि रुलता खाक नालि॥ ३ ॥ है भी साचा होनगहारु॥ सदा रखे किरपा

11 बखिंद П नाराइख

मिलि सही

अग

॥ निंदक

85 Ü

जोहै॥

।। दत्त इसट विस

भपखें दास

**E** 

सीत ॥ ना इस

वापु नहीं हमु माइआ

सोग ॥ सम्

2 II 20

पारब्रहम दल नही

> जुगादी रहिया समाइ

किन्न इसका

॥ इह पन का इस लेप न लागे ॥ घट घट अंतरि सद ही जागे ॥ ३ ॥ तीनि ग्रण इक सकति उपाइमा ॥ महा माहमा तो की है छाउमा BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BESTERNA BES

दुसमनु ना

परताप

कीनो

मागि

नाराइय

नाराइण प्रगट

ē

0

000000

षमत् आगोचर

संगि जपै

सो जाइ ॥ गरीव

दास ā

विलाइण ş Ħ रहाउ नाराइण माहि निवास tl 13 सम

**西西西西西西西西西西西西西** नानक कउ उपजी परचीति तिसकी п मनमुख हार गोंड सीति १६ ₹= 11 11 H П महला II पाप

淡水布本水场。水水水水水水水水水水水水水水水水水 दीन दइश्राल किरपाल अभेद सदा 11 दइग्राल क वलि वलि मिति कछू ता ॥ नानक ॥ ता की गति न पाइ वलिहार ॥ संतन कै जाइ ॥ ४ ॥ १६ ॥ २१ ॥ गोंड महत्तु ¥ किलविखं संत प्रसादि संगि जाउ ॥ संतन कै राम गुन गाउ 11 सभि गए ॥ संत सरिण वडमोगी पए जपत कछ 9 H राम - [[ 语语语语语语语语 जापै विद्यापै ॥ गुरप्रसादि श्रपुना प्रभ á 11 जन की करे खाल।। रहाउ ॥ पारब्रहमु जब होइ । साध् दइग्राल ते जाइ ॥ राम रतनु वसै मनि आइ क्रोध इस तन करि का परवाशु ॥ पारब्रहमु निकटि सफल जनम तां लागै सोइश्रा जनम कीरतनि ॥ जनम का भाइ भगति प्रभ गोविंद गुगा रउं श्रांधारु 1) जागे ॥ ३॥ चरन कमल जन का पावै जना की मनसा प्रि 11 सुखु नानक सचुं वापारु ॥ दास जन धुरि ॥ ४॥ २२॥ २८॥ गोंड असटपदी आ महला ५ घर २ १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ करि नमसकार पूरे गुरदेव जा की सेव ॥ अंतरजामी पुरख मुरति सफल 游游游游游游游游 गुरू गोपाल गुरु गोबिंद श्राठ पहर नाम रंगि राता ॥ १ 11 अपने दास कउ राखनहार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पातिसाह साह उमराउ दुसट ऋहंकारी मारि पचाए। निंदक कैं म्रखि लोगु ॥ २ ॥ संतन के मनि रोगु ॥ जै जैकारु कर सम् ।। संत जपहि गुरदेउ भगवंतु ।। संगति के मुख ऊजल भए।। सगल थान निंदक के गए॥ ३ ॥ सासि सासि जनु सलाहे ॥ सदा वेपरवाहे ।। सगल भे मिटे जां की सरनि निंदक I पारब्रहम मारि पाए सभि धरनि ॥ ४ ॥ जन की निंदा करें न कोइ ॥ जो करें ॥ त्राठ पहर जनु एकु धित्राए ॥ जमूत्रा ता के दुखीत्रा होइ प II जन निरवैर निंदक **अहं** कारी ॥ जन निकटि न जाए ॥ मानिह निंदक वेकारी ॥ गुर के सिखि सितगुरू वित्राह्त्रा ॥ जन उचरे निंदक नरिक पाइत्रा ॥ ६ ॥ सुणि साजन मेरे मीत पित्रारे॥ सति वचन  बस्तिह इरि दुआरे ॥ जैसा करे स तैसा पाए ॥ अभिमानी की जड सरपर जोए ॥ ७ ॥ नीघरिया सविगर घर वेरी ॥ करि किरपा राखद्व जन केरी ॥ कडू नानक तिस्र गुर बलिहारी ॥ जा कै सिमरनि यैज सवारी ॥ = ॥ १ ॥ २६ ॥ राग गोंड बाखी भगता की ॥ कबीर जी घर है रै औं संतिगुर प्रसादि ॥ संत भिलें किन्नु सुनीऐ कहीऐ ॥ मिल असंत मसटि करि रहीए ॥ १ ॥ बाबा बोलना किया कहीए ॥ जैसे राम नाम रवि रहीएे ॥ रै ॥ रहाउ ॥ संतन सिंड बोले उपकारी ॥ सरख सिंउ बोले मत्व मारी ॥ २ ॥ बोलत बोलत बटहि विकास ॥ विन षोले किया करहि बीचारा ॥३॥ कहु कवीर छुछा घट्ट बोलै॥ मरिया होह स कबढ़ न डोले ॥ ४ ॥ १ ॥ गोंड ॥ नरु मरे नरु कामि न आये ॥ पद्ध मरे दस काज सवारें ॥ १ ॥ अपने करम की गति मैं किआ जानउ ॥ म किथा जानउ बाबा रे ॥ १॥ रहाउ ॥ हाड जले जैसे लकरी का तुला ॥ केम जले जैसे घास का पूला ॥ २ ॥ कडु कवीर तब ही नरु जागे।। जम का डंडु मुंड बहि लागे।। ३॥ २॥ गोंड।। श्राकासि गगन पातालि गगन है चहदिसि गगन रहाइले बिनसै बचन न जाडले ॥ १ ॥ मोहि वैराग्र महत्रो ॥ इहु जीउ भाइ कहा बहुओ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पंच ततु मिलि काइआं कीनी तत कहा ते कीन रे ॥ करम वध तम जीउ कहत हैं। करमिंह किनि जीउ दीनु है ॥ २ ॥ इरि महि तनु है तन महि हरि है सरव निरंशरि सोड़ रे ॥ कहि कवीर राम नाम्र न छोडउ सहजे होड सहोड रे ॥ ३ ॥ ३ ॥

रामु मीड बाबी कबीर जीउ की पर र
र क्रों सितपुर प्रसादि ॥ ॥ सुजा बंधि विस्ता करि डारिको ॥
इसती क्रोपि मृड महि मारिको ॥ इसति मापि के चीसा मारे ॥ इक्षा
मृति के इह बिल्हारे ॥ १ ॥ खादि मेरे ठाकुर तुमरा जोरु ॥ वाजो विकेचो

**然态表表表表表表表表表表表表表表表。表表,表表表** डारड काटि ं।। रे महावत तु भु ॥ इसहि हसती तोरु ॥ १ ॥ रहाउ तोरैं धरै वाकै धिश्रानु साटि हसति 11 न त्रावह घालह 的政策的政策 रिदे बसै संत कीना 11 किआ अपराधु भगवानु H २ लैं लें नमसकारै पोट बांधि पोट कुंचर 11 कल दीना ॥ कुंचरु ३॥ तीनि पतीत्रा भरि लीना श्रंधियारैं बार 11 H मन कठोरु अजहू न पतीना ।। कहि कवीर हम्रा गोबिंद चउथे जन की जिंदु ॥ ४ ॥ १ ॥ ४ ॥ गोंड ॥ ना इह मानस ना SHOW SHOW ।। ना इहु जती कहावै सेउ ।। ना इहु जोगी ना अवधृतो इह ॥ १ ॥ इत्रा मंदर महि कौन वसाई ॥ ना पूता माइ काह H न कोऊ पाई ॥१॥ रहाउ ॥ ना इहु िगरही ना श्रोदासी॥ のの ता पिंडु मंगासी न रकतू रोती इसु भीख 11 ना न कहावै सेख ॥ २॥ ना इह तपा खाती 11 ना इहु ना व्रहमन् मरते कड जे कोऊ जीव मरता देख इसु 1 ना मै ॥ ३ ॥ गुर प्रसादि डगरो पति खोवे 3 कवीर की राम इह दोऊ मिटवाइश्रा ॥ कह ॥ गोंड त्रहे जस कागद पर मिटै मंसु॥ ४॥२॥५ -11 न 游戏游戏游戏游戏游戏游戏 भिलकावहि II ऊपरि कान कूच दुआर चिंदबो 8 11 इह काल II फूए फाल ॥ इत्रा मंडीत्रा सिर जात नाक सर होई 11 ॥ तुरी सगलो द्रव खोई ॥ आवत वा का मनु नाम राता नारि की छोडी बाता राम 11 लरिकन खेबो नाहि ॥ मुंडीत्रा त्र्यनदितु धापे ज!हि २ इक साथरु उन कउ खाट मुड पलोसि ॥ हम कउ बाट कउ रोटी ॥ ३॥ हम कउ चाबनु उन मुंडीऋा कमर बधि पोथी ॥ बुडत की टेक ॥ सुनि **अंधली** मुंडीया हूए एक ॥ मुंडीय्रा Ĺ इन्हर्मुडीग्रनि मजि सर्नि कवीर ॥ ४ ॥ ३ ॥ ६ ॥ गोंड ॥ अउरो रोवै रखवारा 11 उसु नारि न ईहा भोग ऋागै विलास नरकु रखवारे का होइ विनास ॥ П en en एक सुहागनि जगत विश्रारी ॥ सगले जीश्र जंत की नारी ।। सोहागनि गलि सोई हारु ।। संत कउ विखु विगसे संसार ॥ रहाउ किर पखित्रारी ॥ संत की ठिठकी विचारी वहै 

मागि

डाइशि ॥ २ ॥ इम तिस का बहु जानिया

मिले गुरदेउ

साकत की ओह विंड पराइशि ॥

कह कवीर

**海南岛岛岛岛岛岛岛岛岛岛岛岛岛** रे नाहि ७ ॥ गोंड ॥ गृहि सामा जाहि ॥ वाऊँ अंतरि नही संतोख़ ॥ सोहागनि महा परीत ॥ तपे मोहागनि किरपन की पती ठाही दरवारि ॥ सरनि वेरी है tı साध सोहागनि है ऋति संदरी Ħ Ħ परा तऊ लगु संगे ॥ नाहि येगि उठि प्रान सोहागनि ŝ लीआ भनन ॥ दसग्रठ वेधे ब्रहमा विसन् महेसर साहामनि उरवारि न पोरि 9999 के मिटवे पांच नारद 11 ॥ = ॥ गोंड ॥ जैसे मंदर महि ठाहरै।। नाम विना कैसे पारि उतरे ॥ कुंभ विना जलु ना O साध् वितु ऐसे अवगतु जाने ।। १ ।। जारउ तिसी जैसे इलहर विना 西班西西西 महि खेतै रहाउ 11 8 El जिमी नहीं पोईए ॥ छन बिना कैने मखी परोईए ॥ धुडी निनु साथ विन तैसे अनगत जाईऐ मात विंव विना कैमे कपरे विना याल न होई ॥ कसे साधृ विनु नाही दरवार 11 3 तजि अउहेरी खसमि दहागनि नही 11 करना ॥ गुरमुखि होइ बहुरि नही एके यरना सोइ जुमन कउ हुटै ॥ मन हुटै गोंड लावै 11 सो इटनु सुक्रति करि कमपटी a किमें कहडू संमार ॥ सगल बोलन के माहि बीचार a 81 सिउ नाचे ॥ भि रहाउ॥ नाचनु मोह जु मन साचै ॥ इस मन कामे प्रतेताल ॥ इस नाचन के मन रखवाल

ब्रोह पाछै पर

श्चव बाहरि परी

II गुरपरसादी

11

п

संसारे

हम कउ **रस**िट

भेउ

मारह

क्रपाल

श्चंचलि

**医亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚** बजारी सो जु बजारहि सोधै ॥ पांच पत्नीतह कउ परवोधै ॥ नउ नाइक की भगति पछाने ॥ सो बाजारी हम गुर माने ॥ ३ ॥ तसकरु सोइ जि ताति न करें ।। इंद्री कें जतिन नामु उचरें ।। कह कवीर हम ऐसे लखन ॥ धंतु गुरदेव अति रूप विचखन ॥ ४ ॥ ७ ॥ १०॥ गोंड॥ धंनु गुपाल धंनु गुरदेव ॥ धंनु त्रनादि टहकेत्र ॥ धतु स्रोह संत जिन ऐसी जानी ॥ तिन मिलियो कउ ॥ जपीऐ सारिंगपानी ॥ १ ॥ त्रादि पुरख ते होइ अनादि नाम्र श्रंन के सादि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जपीऐ नाम्रु जपीऐ श्रंतु ॥ श्रंमै के संगि नीका वंतु ॥ ऋंनै वाहरि जो नर होवहि ॥ नीनि भवन महि ऋपनी खोवहि ॥ २ ॥ छोडहि अंतु करिह पाखंड ॥ ना सोहागनि ना श्रोहि रंड ।। जग महि वकते द्घाधारी ।। गुपती खावहि वटिका सारी ।। ३ ॥ अंने विना न होइ सुकालु ॥ तिजिए अंनि न मिलैं गुपालु ॥ कडु कवीर हम ऐसे जानिया ॥ धंनु अनादि ठाकुर मनु मानिया ॥ ४ ॥ 99 11 = रागु गोंड वाणी नामदेउ जी को घरु १ श्रसमेध जगने ॥ १ औं सतिगुर प्रसादि ॥ तुला पुरख दाने ॥ प्राग इसनाने ॥ १ ॥ तउ न पुजहि हरि ॥ श्रपुने रामहि भजु रे मन श्रालसीत्रा ॥ १ गइत्रा पिंडु भरता ॥ बनारसि श्रसि बसता॥ मुखि ॥ २ ॥ सगल धरम अञ्जिता गुर गित्रान 11 सिवा 11 3 11 रहता सहित खट्ड करम ॥ सिमरि सिमरि भेदं छोडि सगल छोडि -गोंड 11 2 11 सिंघं ॥ ४ गोविंदं ॥ भज्र नामा तरसि भव तजे वाको न 11 धियान नाद भ्रमे जैसे मिरगाए ॥ प्रान १ ॥ ऐसे रामा ऐसे हेरउ ॥ राम छोडि चितु अनत न मीना हेरें पसूत्रारा ॥ सोना गढते हिरें जिउ सुनारा ॥ २ ॥ जिंउ विखई हेरै पर नाही ॥ कउडा डारत हिरैं जुत्रारी रामा ॥ हरि के चरन नित जह देखउ तह तह धिआवे नामा ॥ ४ ॥ २ ॥ गोंड ॥ मोकउ तारि ले रामा तारि ले ॥ मै अजानु जानउ चाप बीठुला बाह दे ॥ १ ॥ 11 西班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班班 नर वे सुर होई बाव निमल मैं सविगुर बुधि सिखलाई ॥ नर उपजि सरग कउ जीतिओ सो अवलघ मैं पाई ॥ १ ॥ जहा जहा धम नारद टेके नैक टिकावह मोहि ॥ तेरे नाम अविलंबि बहुत उघरे नामे की निज मति एइ।। २॥ २॥ गोंड ॥ मोहि लागती ताला वेली ।। बछरे विज गाइ अकेली ।। १ ।। पानीआ विज मोजु तलफैं।। पेसे राम नामा विज्ञ वापरो नामा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बैसे बाह्य हृदला ॥ थन चोखता माखन घटला ॥ २ ॥ नामदेउ नाराइन पाइद्या ॥ गुरु भेटत जलात लखोइत्या ॥ ३ ॥ जैसे विखे हेत नारी || ऐसे नामे श्रीति प्ररारी || ॥ || बैंसे वापते निरमल घामा ।। वैसे राम नामा बिन वापरो नामा ॥ ४ ॥ ४ ॥ रागु गोंड बाखी नामदेउ जीउ की घर २ १ मों सविगुर प्रसादि ॥ हरि हरि करत समि मरमा ॥ हरि को नाम लै ऊउम घरमा ॥ हरि जाति इन्त हरी ॥ सो हरि अधिले की लाकरी ॥ १ ॥ इरए नमसते इरए नमड ॥ इरि इरि करत नही दुख जमह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रज्ञैयल इरि इरनाखस इरे परान कीओ वैकंठहि सूत्रा पहाबत गनिका तरी ॥ सो हरि नैनह की पूतरी इरि करत पूतना तरी ॥ बाल घातनी दोपट सत उधरी п गऊत्म सती सिला 3 ॥ केमी कंस मधन जिनि कीमा ॥ जीम दान काली कउ दीमा ॥ प्रयुवै नामा ऐसो हरी ॥ जास जपत में भपदा टरी ॥ ४ ॥ १ ॥ प्र ॥ गोंड ॥ मैरेड भूत सीवला थावे ॥ खर बाहन उह छार उदारे ॥ १ ॥ इउ तउ एक स्मईमा लैइउ ॥ मान देव वदलाउनि देहुउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सिर मिन करते जो नरु विद्यार्थ ॥ चढे इउक्र दमकावै ॥ २ ॥ महा माई की पत्रा करे ॥ नर से होर भउतर ॥ ३ ॥ तू कही भत ही आदि मवानी ॥ सुकति की बरीमा कहा छपानी ॥ ४ ॥ गुरमवि राम नाम गहु मोवा ॥ प्रसार्वे 01

नामा इउ कई गीता। ४ ॥ २ ॥ निलारलु

गोंड ॥ भाजनामे

लोधे का खेतु खाती थी।। लैं करि ठेगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी।। १ ॥ पांडे तुमरा महादेउ घउले वलद चिड्छा त्र्यावतु देखित्रा था ॥ मोदी के घर खाणा पाका वाका लड़का मारिया था ॥ २ ॥ पडि तमरा

10

सेती रामचंदु सो भी श्रावत देखिश्रा था ॥ २ ॥ रावन घर की जोइ गवाई थी।। ३।। हिंदु अंन्हा तुरक् काणा।। दुहां ते गित्रानी सिआणा ॥ हिंदू पूजे देहरा मुसलमाणु मसीत ॥ नामे सोई सेविश्रा जह देहरा न मसीत ॥ ४॥३॥७॥

रागु गोंड वाणी रविदास जीउ की घरु २

१ त्रो सतिगुर प्रसादि॥ ॥ मुकंद मुकंद जपह संसार ॥ विसु मुकंद तसु होइ अउहार ।। सोई मुकंदु मुकति का दाता ॥ सोई मुकंदु हमरा पित माता ॥ १ ॥ जीवत मुकंदे मरत मुकंदे १ ॥ रहाउ ॥ मुकंद मुकंद हमारे प्रानं सदा अनंदे ॥ करें वैरागी ॥ सोई मुकंदु सेव मुकंद जपि मुकंद मसतकि नीसानं ॥ करै उपकारु ॥ हमरा मुकंदु धन लाधी।। २।। एक तुही मुकंद जोग जुगतारि ॥ दरवारि संसारु ।। मेटी जाति 11 हुए परगास । करि किरपा लीने रे ॥ उपजिस्रो गिश्रान हुआ चुकी ॥ जपि मुकंद सेवा ताह रविदास श्रव तुसना को ॥ ४ ॥ १ ॥ गोंड ॥ जे त्र्योहु अठिसठि तीरथ न्हावें ॥ जे त्रोहु कूप तटा देवावै ॥ करें निंद सभ दुआदस सिला प्रजावें ॥ विरथा जावे ॥ १ ॥ साध का निंदकु कैसे तरे ॥ सरपरे जानहु नरक ॥ १॥ रहाउ ॥ जे त्रोद्ध ग्रहन करें कुलखेति - 11 स्रवनी सुनै सीगारि समेति ॥ सगली सिमृति करै निंद कवनैं नहीं गुनै।। २।। जे त्र्रोहु अनिक प्रसाद करावे भूमि दान सोभा 11 करें निंद ॥ अपना विगारि बिरांना सांढ 11 बहु जोनी निंदक कहा करह संसारा 11 ॥ निंदा का परगटि

सिघारित्रा॥ ४॥ २॥

**西**亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚

<sup>पाहारा</sup> ।। निंदकु सोधि साधि बीचारित्रा ।। कहु रविदास पापी नरिक

रामकली महला १ घरु १ चउपदे ॥

सहसाकिरता कोई पहे पुराना II लागै तिसे धिश्राना ॥ अब ही एको नामु पछाना ॥ १॥ ন जागा हरे वेरी मुरख लाजपते जीग्रहा **उमि** ॥ रहाउ ॥ कवह लामी जीव्यहा थिरु रहत न महि व्याए जीवणु लिखाइ मडल 11 वलती देखड सुद्धाभी माहि न 西西西西西西西 माई ना तू देविं श्रंते होई सखाई 11 महत्ता १ ॥ सरव जोति तेरी पसरि रही ॥ जह जह देखा १ ॥ जीयन चलव निवारि सुआमी ॥ श्रध कृषि माइश्रा मन् किउकरि उतरउ पारि सुआमी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वह मीतरि घटि भीतरि सार करे काहे नाही तिन की साहिब 11 चित П आपे नेड़े श्रापे माही ॥

ē

وافاح

H

的形形

**电电影电影电影** 

13

B

#3

सरव रहित्रा भरपूरि ॥ सतगुरु मिलै त्रंधेरा जाइ ॥ जह देखा तह रहित्रा समाइ ॥ ३ ॥ श्रंतरि सहसा वाहरि माइश्रा नैगी लागसि वागी ॥ प्रग्वित दासनि दासा परतापहिंगा प्राची ॥ ४ ॥ २ ॥ रामकली महला १ ॥ जित्र दरि वसिंह कवनु दरु कहीं ऐ दरा भीतिर दरु कवनु लहै।। जिसु दर कारिए फिरा उदासी सो दरु कोई आइ कहै।। १।। किन निधि सागरु तरीए।। जीवतित्रा रोहु रखवाला आसा ॥ रहाउ ॥ दुखु द्रवाजा पट जड़े ॥ माइत्रा जलु खाई पागी घरु वाधित्रा सत कै श्रासिण ॥ किंते नामा अंतु न जाणियां तुम सरि नाही त्रापे जाणै त्रापि करे ॥ ३॥ जब त्रासा ऊचा नहीं कहिंगा मन महि रहेगा कहै भीतरि रहे निरासा करि 11 किउ श्रासा एक मिल विधि तउ II इन सागरु 8 11 जीवतिया मरीऐ 8 П इउ रहाउ दजा 118113 -11 रामकली साखी मेरी सिंङी सुरति ? 11 सबद् ताई कें भीखित्रा भोली मंग्रा पत् जागै जिनि गोइ उठाली गोरख सो गोरख् H लागै ॥ वंधि रहाउ पाणी प्राण पविश राखे 9 11 H एते घरती दीनी जीवण कउ दीए ॥ मरग गुगा विसरे जोगी जंगम Ħ सिध साधिक अरु पीर **प्रस** बहुतेरे ॥ जे सेव करे तिन मिला त कोरति आखा ता मनु 3 र है ऐसे मिलहि संगे पाणी कमलु II भगत घृत करें जन रामकली किश्रा 8 Н जम 11 महला ॥ वसगति पंच संगि बोलै माछिंदा नानक्र तरे सगले कुल ऐसी आपि नह ज्रगति जोग कउ पाले -11 तारे पावै ऋहिनिसि ऐसी मति Ħ संनि **अउधृत्** समाधि भिवित्रा भाइ 8 II रेहाउ 11 चलै अमुलै धिश्रान होइ त्रपति संतोखि 11 आसणु लावै नामि ताड़ी चितु ॥ सचि बोलै नीसाणी सुणि माञ्जिद्रा अंमृत बागी ग्रउध् श्रासा मोहि निरासु करते निहचउ नानक n ३ वलाए n प्रगावति चेले की संधि मिलाए नानक सुणाए अग्रम 11 गुर 

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

टारू भोजन खोइ ॥ छित्र दरसन की सोभी 11 210 ॥ रामकली वेही महला १ हम **डाल**त वाप भरी п सिघ भेटन लरी जाई मत ш सनग्रख श्राप निहचउ देहि वडियाई वारि и 9 ग्रह तारमहारिद्या देहि भगति परन अविनासी हउ कत बलिहारिश्रा ॥ त्रभ साधिक जोगी হাম अंगम सुत्रामी पैर सिकत ते श्रवह परसत ।। २ ।। जब तप संजम करम न जाना नाम्र जबी प्रभ तेरा ।। परमेसरु नानक मेटियो साचै सवदि निवेश ॥ ३ रामकली महला १ ॥ सरती सरति रलाईएे एत ॥ तन लंघिंह जेता ॥ अंतरि माहि तिसें त् रख़ ॥ अहिनिसि दीवा बलै १ ॥ ऐसा दीवा नीरि तराइ ॥ जित दीवे ॥ इस्त्रो मिटी सोक्षी होड़ ॥ साका की ब्रामाने पाइ ॥ १ ।। रहाउ सोइ।। करणी ते करि चकह ढालि।। ऐथे ब्रोये निवही नालि।।२।। श्रापे नदिर करे जा सोइ ।। गुरमुखि बिरला युक्कै कोइ ॥ तित ।। पाची मरी होह **9**भाइमा ऐसा डोलै होइ दीवा नीरि तराइ H . वाउ ਜ वदा बाहमळ खद कि वैद्य ॥ निश्ति न पोर्डिया सिंघामिश लोड 1) खत्री सहंस ।। ऐसा दीवा वाले कोड ।। नानक सो पारंगति होइ।। गर्तार तधनो निवशा ७ ॥ रामकली महला १ II. नाउ ।। साचु भेट बैसवा कउ थाउ ॥ सत संतोख़ होवे भरदासि ॥ ता सुणि सदि वहाले पोसि ॥ १ ॥ नानक विरथा कोड न होइ ॥ ऐसी सोइ॥ १ ॥ रहाउ ॥ प्रापति पोता करम पसाउ ॥ त जन चाउ ॥ भाडे भाउ ववै भाइ ॥ ध्रुरि तिस द्याडी कीमति पाइ॥२॥जिनि किछ कीमा सो किछ कीमति आपे धरै ॥ गुरम्रस्ति परगङ होत्रा दरिराइ ॥ ना ना को जाइ ॥ ३ ॥ लोक विकार कहै मंगत जन मागत पाइआ ।। सह की आ गला दर की आ बाता ते ता कहण कहाइआ ।। ४॥ ⊏॥ रामकली महला १॥ सागर महि बृद बृद महि सागर कवला सुक्ते विधि जारों।। उत्तराज चलत आपि करि चीने आपे तत पछाराँ।। १।।

**5. 京市市市市市市市市市市市市市市市市市市** ऐसा गिश्रानु वीचारै कोई।। तिसते मुकति परमगति होई।। १ ॥ रहाउ ।। दिन महि रें शि रें शि महि दिनी अरु उसन सीत विधि सोई।। ताकी गति मिति अवरु न जाएँ गुर विनु समभ न होई ॥ २॥ पुरख महि नोरि नारि महि पुरखा चुक्क इहम गित्रानी ॥ धुनि महि धित्रानु धित्रान महि जानित्रा गुरमुखि अकथ कहानी ॥ ३ ॥ मन महि जोति जोति महि मनुश्रा पंच मिले गुर भाई नानक तिन कै - 11 सद वलिहारी जिन सबदि लिव लाई ॥ ४ ॥ ६ ॥ रामकली 8 महला II किरपा धारी ॥ ता इउमै विचद्व मारी ॥ सो सेविक राम विश्रारी ॥ जो गुरसबदी बीचारी सो हरि भावै हरि 11 8 11 जन प्रभ अहिनिसि भगति करे दिनु राती लाज छोडि हरि गावै ॥ के गुण १॥ रहाउ॥ धुनि, वाजे अनहद घोरा मानिश्रा हरि रसि ॥ मनु मोरा ॥ गुर पूरें सच्च ऋादि पुरखु हरि ॥ गुरु समाहत्रा पाइआ ॥ २ ॥ समि नाद वेद गुरवाणी ॥ मन राता सारिग पाणी तह तीरथ वस्त तप सारे ॥ गुर मिलिया निसतारे हरि जह श्रापु गइत्रा भउ भोगा ॥ चरगी सेवकु लागा ॥ ग्रर भरमु चुकाइश्रा सवदि मिलाइश्रा नानक कह रामकली महला भोजनु भागे मागतु 11 11 छादन आगै।। गरमति नही लीनी दुरमति कोई ॥ गुरमति जोगी 8 H जगति जन देखित्रा ॥ एक दसिट एको करि भीविश्रा सबदि तृपतासं ॥ १ ॥ वैल गडोग्रा देह रहाउ पंच -11 निवहै पति सारी ।। धर तृटी गाडो सिर भारि बिखरि जरी मंभ भारि ॥ २ ॥ गुर का सबदु वीचारि जोगी ॥ दुखु सुख अगति सबदि सोग विश्रोगी H नाम्र ग्रर करगा। बीचारी ॥ असथिरु क्यं चु जपें निरंकारी ॥ ३ ॥ सहज जगोटा बंधन ते ञूटा ।। कामु क्रोधु गुर सबदी लूटा ॥ मन महि मुंद्रा हरि गुर सरणा ॥ नानक राम भगति जन तरगा।। ४ ॥ ११॥ **水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水** 

सर्विगर प्रसादि ॥ रामकली महला ३ घर १ सतजुगि सचुकहै सभुकोई ।। घरि घरि मगति गरम्सि होई ॥ सविजुनि घरमु पैर है चारि ॥ गुरमुखि वृभैं को वीचारि ॥ १ ॥ जुग चारे नामि विड्याई होई ॥ जि नामि लागै सो होवें ॥ गुर बिसु नामु न यांवे कोई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्रेते कीनी दरि ॥ पासंड वरतिया इरि जास्ति दरि ॥ गुरम्रस्थि सोभी होई ॥ अंतरि नामु वसे सुखु हाई ॥ २ ॥ दुबापुरि दुर्जे दुनिषा होह ॥ भरमि अलाने जासहि दोड 1) दुत्रापुरि रलाए ॥ गुरम्सल होवें त नाम दहाए ॥ ३ ॥ कलजुगि घरम कला इक रहाए ॥ इक पैरि चलै माडमा मोह बधाए ॥ माह्या मोह श्रति गुवारु ॥ सतगुरु मेटै नामि उधारु ॥ ४ ॥ सम जुग महि साचा एको सोई । सम महि सच दजा नहीं कोई ॥ साची कीरित सुल होई ॥ गुरमुलि नामु वस्तासी कोई ॥ ४ ॥ सम जुग महि **उत्तम्र होई ॥ गुरम्रुखि विरला वृग्मै कोई ॥ हरि नाम्रु विश्राए गगतु** जन सोई ॥ नानक जुगि जुगि नामि विडिमाई होई ॥ ६॥ १॥ रामकली महला ४ घरु १ सर्विगर प्रसादि ॥ माग हारहि वडमागी ता हरि हरि नाम विद्याने ॥ नाम जपत नामे पाव इरि नामे नामि समाव ॥ १ ॥ गुरम्रखि मग्वि प्रमास होते लिव लागे गुरमति हरि समायी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हीरा रवन जनेहर मासक बहमाग होने वह यसत्ति तिनि ॥ जिस कडि लीमा ॥ २ ॥ स्तनु अनेहरु लालु इरि नामा ग्रुरि कार्डि वली दिखलाइश्रा ॥ भागहीण मनमुखि नही लीमा लाखु छपाइया ॥ ३ ॥ ममतकि मागु होने पुरि लिखिया ता सतगुरु सेवा लाए ॥ नानक रतन बवेहर पार्व घनु घनु गुरमति हरि पाए ॥

र ॥ रामकली महला ४ ॥ राम जना मिलि महत्रा धनंदो हरि नीकी क्या

( \$\frac{1}{2} )

景景 बुधि मैलु गई सभ नीकलि सतसंगति मिलि दुरमति सुर्गे पाइ ॥ १ ॥ राम जन गुरमति राग्न बोलाइ ॥ जो जो कहै H 政策政策政策政策 सोहोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जे वड भाग मुकता जपत राम भेटाइ मुखि मसतिक हरि दरसनु होवहि राम 11 जना हरि लहि जाइ संत देह करि किरपा सभ दालद दुख 11 2 भागहीगा जिउ जिउ राम जन नीके Ħ न सुखाइ राम कहहि जन ऊचे नर निंदक डंसु त्रंग नर लगाइ ॥ ३ II हरि के सखा से निंदक जिन जन नहीं भाए सखाइ - ]( की पैंज न भाइ वेम्रख मुख काले जिन गुर 11 8 ॥ दइआ वारिक करि राखहु हरि जीउ हम दीन तेरी हम तुम सरगाइ 11 H रामकली पिता प्रम मेरे जन नानक बखसि मिलाइ ॥ ५ ॥ २ П महला ४ ॥ हरि के सखा साध जन नीके तिन ऊपरि हाथु वतावे G मिलाव गुरमुखि साध सेई प्रम भाए करि किरपो ऋापि CHI CHI मेलि मनि मार्वे ॥ अमिउ H श्रमिउ रस राम मोकउ हरि जन है मीठा मिलि संत जना मुखि पावै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि के लोग राम जन ऊतम मिलि ऊतम पदवी पावै ॥ हमं होवत चेरी दासन की मेरा ठाकुरु ख़ुसी करावे ॥ २ ॥ सेवक सेवहि जन लगावै ॥ व्रीती करहि विनु वडभागी रिंद मनि तनि प्रीति बोलि कूड़ो फलु पावै ॥ ३ ॥ मोकउ धारि कृपा जगजीवन संत पगी ले पावे ॥ हउ कोटउ काटि बाढि सिरु राखउ जितु संतु चड़ि त्रावै ॥ ४ ॥ ३ ॥ रामकली महला ४ ॥ जेवड भाग होवहि वड मेरे जन मिलदित्रा ढिल न लाईऐ हरि 11 नावाईऐ मोकउ हरि ? - 11 राम П सर नीके वडभागी तित 9 आगै मलि लाईऐ ॥ हउ पाणी पखा पीसउ संत H मिल धूरि मुखि लाईऐ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हिर जन वडे वडे वड ऊचे जो H कोई मिलि जेवड अवरु न सत्गुर मेलि मिलाईऐ ॥ सतग्रर २ ॥ सतगुर सरिए परे तिन मेरे ठाक्रर पाइऋा पुरख धित्राईऐ ॥ बहहि श्रोग गुर त्रपर्गे सुत्राइ त्राइ लाज (खाईऐ ॥ इकि वगुल समाधि लगाईऐ॥ ३ ॥ वगुला काग नीच की संगति जोइ करंग विख् मुखि लाईऐ ॥ नानक मेलि मेलि प्रभ संगति मिलि संगति इंसु 

11,8 11 ४ ॥ रामकली महला ४ ॥ सतगुर दहन्ना करह हरि मेलह मेरे प्रीतम प्राप्त हरि राज्या ॥ हम चेरी होड लगह गुर चरणी जिनि प्रभ मारगु पंथु दिखोइत्रा । १ ॥ राम मै हरि हरि नाम्र मनि भाड्या ॥ मै विनु कोई वेली मेरा स विता ग्रावरू मेरे इक रहिं सखाइश्रा ॥ 11 रहाउ ॥ खिन प्रान विन देखे मरहि मेरी माइश्रा 11 धन सरखी आए हरि गुर मिलि दरसनु पाइम्रा 11 सुके युभौ मनि हरि न कोई **অ**पু **অप**ত जपाइश्रा 11 वसि घसि फिरहि से नकटे तिन नामहीग नक बद्धाइञ्चा - 11 मोकउ जग जीयन जीयालि लै सम्रामी रिट व्यतरि नाम Allo, मिलि सतिग्रर गुरु गुरू पुरा नाम्र धिबाइका ॥ ४ ॥ ४ ॥ रामकली महला दाता वडा 용 सतग्ररु है जित मिलिए हरि उरधारे ॥ जीम दान गुरि प्र वड परख गुरि हरि अञ्चत नाम समारे ॥ १ ॥ राम हरि नाम्र कठि घारे ॥ गुरमुखि कथा सुखी ननि माई वडमाग तेतीस धित्रामहि ता का अह न १ ॥ रहाउ ॥ कोटि कोटि हिरदै काम कामनी मागहि रिधि बागहि हाथ ।। इसि जवि जप वडा वडेरा रखउ जह जपीए पारि उरिधारे होपहि हरि संउजल <u>जेवह मोग</u> वा ।। हरि जन निकटि निकटि हरि हे हरि शखे जन हरि पिता माता है इरि प्रश्च हम बारिक कठि जन धारे ॥ नानक प्रतिपारे ॥ ४ ॥ ६ ॥ राग रामकली महला ५ घर १ सविग्रर त्रसादि ॥ के दावे मेरा व्यवगुणु न वीचारह गुगु घोपै समामी माखस की गति एही का किया होई सेवि 11 जो सविगर सस इछह कोई निश्राप न 11 रहाउ पावह फिरि दख नियाजे **खंत**ि साजि 11

表表表表 | 表表表表表表表表表表表表 जैसा लिखतु लिखित्रा धुरि करते हम तैसी कमाई किरति थापि कीश्रा मनु सभु एहो तन्त्र अपना आवरा ऋावें जिनि दीआ सो · चिति जागा मोहि 11 न श्रंधु सोई जागौ लपटागा ॥ ३ जिनि कीया हरि 11 प्रभ्र महल् हरि के भगति करी गावा गग नानक दास १ ॥ रामकली महला ५ ॥ पवहु चरणा तलि ऊपरि 11 8 11 ऐसी सेव कमावहु ॥ त्रापस ते ऊपरि जागह सभ तउ पावहु ॥ १ ॥ संतद्घु ऐसी कथहु पवित्र कहाणी ॥ पवित्रा खिनु बोलह गुरमुखि वाणी ॥ १॥ रहाउ परपंच छोडि सहज घरि वैसह भूठा कहहु न कोई सतिगर मिलह 11 विधि तत विलोई ॥ २ ॥ भरम चुकावह गुरम्सि इन लिय लावहु त्रातमु चीनहु भाई ॥ निकटि करि जागह सदा हाजरु किसु सिउ करहु बुराई ॥ ३ ॥ सतिगुरि मिलिए मारगु मुकता सहजे मिले सुत्रामी ॥ घनु धनु से जन जिनी कलि महि हरि पाइत्रा २ ॥ रामकली महला ४ ॥ त्रावत क्ररवानी ॥ ४ सद 11 हरख न जावत द्खा नह विश्रापे मन रोगनी ॥ सदा श्रनंदु उतरी सगल विश्रोगनी ॥ १ ॥ इह विधि है मनु जोगनी ॥ सोगु रोगु लोगु न विश्रापै तह हरि हरि हरि रस मिरत पवित्रा पवित्रा 11 रहाउ पइश्राल सरग 11 भुंचै त्रागित्राकारी सदा सुखु जत हरि कत गुनी ॥ २ ॥ नह सिवसकतो जलु नही पवना नही तह अकारु सतिगुर निवासा नाथु जोग का तहा जह अविगत अगम धनी ॥ ३ ॥ तनु मनु हरि का धनु सभु हरि का हरि के गुण हउ कित्रा गनी ॥ कहु नानक हम तुम गुरि खोई है मिलोगनी ॥ ४ ॥ त्रैगुग् II K ३ ॥ रामकली रहे महला निरारी साधिक सिध न जानै कोठडी अंमृत संपूरन Ħ रतन सतिगुर कै खजानै किञ्ज अचरज 11 8 11 वसत् अगोचर भाई ॥ ।। मोलु नाही कल्ल करणे जोगा ॥ रहाउ 8 किया को कहै सुगावें ॥ कथन कहगा कउ सोक्की नाही जो पेखें तिसु विगा आवे ॥ २॥ सोई जागी करगीहारा कीता किया वेचारां ॥ य्यापणी गति मिति आपे 

#8

偎

K

18

の名割

iĝ

Ø

ē

18

10

10

£

के कि की की की की की की की की की की भंडारा ॥ मिन आपे पूर 3 ॥ ऐसा ₹4 श्रंमत <u>G</u>i रहे ऋाघाई **जप**ि ॥ कह नानक मेरी श्रासा सतिगुर सरगाई ॥ रामकली की 8 п 8 a श्रंगीकारु की आ प्रिम अपने वैशे समले साधे॥ 超级超级超级超级 जिनि वैरी है इहु जगु लुटिया ते वैरी ले बाधे 11 8 - 11 सविगुरु परमेसरु मेरा ॥ अनिक राज भोग रस माणी नाउ जपी भरवासा तेरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चीति न आपसि दजी पाता सिर ऊपरि रखनारा ॥ वेपरवाह रहत है सुझामी इक नाम कै व्याधारा ।। २ ॥ पुरन होइ मिलियो सुखदाई ऊन न काई बाता ॥ বর परम पद् पाइचा छोडि न कतह जाता ॥ ३ ॥ वरनि न साकउ जैसा त् है साचे अलख अपारा ।। अतुल अधाह अडोल सुआमी नानक लमस हमारा ॥ ४ ॥ ४ ॥ रामकली महला तू दाना N 11 त् अविचलु तुही तु जोति मेरी पाती ॥ तु अडोलु कदे डोलहिं नाही ता इम कैसी ताती ।। १।। एके एके एक तुडी ॥ एके एके तुराइया।। नउ किरवा ते सुसु पाइका ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तु सावरु हम हस 新市场·西南南南南南南南南南南南南南 तुमारे तम महि माणक लाला ॥ तम देवह तिल संकन मोनह हम मुचह सदा निहाला ॥ २ ॥ हम बारिक तुम विवा हमारे तुम श्रुक्ति देवह खीरा ।। हम खेलह सभि लाड लडावह गुणी तुम गहीरा ।। ३ ॥ तुम प्रन पृरि रहे संपूरन हम मी संगि अधाए ॥ मिलत मिलत मिलत मिलि रहिया नानक कहता न जाए ॥ ४ ॥ ६ ॥ रामकली महला ॥ ॥ कर करि ताल पलानजु नैनह माथै पजहि बासुरी बाजी जिह्ना धनि मधु श्रागाजी निरित करे करि मनुभा नार्च आणे घृषर साजा॥ II राम को निरितकारी ॥ पेखे पेखनहारु दश्याला जेता साज सीगारी - 11 रै ।। रहाउ ।। श्रास्तार मंडली घरणि सपाई ऊपरि गगतु चंदोधा ।। पान विचीला करत इकेला जल वे भोपति होमा ॥ पंच वत करि प्रतरा कीना किरत मिलाना होका ॥ २ ॥ चंद्र खरेख दृह जरे चरागा चह कट भीवरि शखे ॥ इस पावड पंच संगीवा एकै भीवरि साथे ॥ मिन भिन होह मात्र दिखावहि समह निरारी माखे ॥३॥ घरि घरि निगति होते दिन सनी घटि घटि बाजे तुम ॥ एकि नचात्रहि एकि 

भवाविह इकि आइ जाइ होइ धूरा ।। कहु नानक सो बहुरि न नाचै जिसु गुरु H एक धनि मेटै पूरा ।। ८ ॥ ७ ॥ रामकली महला ५ ॥ त्रोत्रंकारि एके एके रागु अलापे।। एका देसी एक दिखावें एको रहिआ विआपें।। **安安安安安安安安安安安安安安安** एका ही सेवा एको गुर ते जापै ॥ १ ॥ भलो एका सुरति भलो कीरतनीत्रा रमा गुन गाउ 11 राम रामा बजित्र करे माइत्रा के धंध सुत्राउ ॥ १ ॥ रहाउ पंच 11 संतोखा सात सुरा लै चालै।। बाजा माणु ताणु तजि ताना पांउ न बीगा घालें ॥ फेरी फेरु न होवें कबही एक सबदु बंधि पाले ॥ 2 11 नारदी नरहर जागि हद्रे॥ घुंघर खड्कु तित्रागि विस्रे ॥ सहज दिखावें भावें ॥ एह निरतिकारो जनिम न स्रोवे ॥ ३ ॥ जेको अपने ठाकुर भावे।। कोटि मधि एह कीरतनु गावें।। साध संगति की जावउ ।। कहु नानक तिसु कीरतनु एक।। १।। 🖂 ॥ रामकली महला ५ ॥ कोई बोलै राम राम कोई खुदाइ ॥ कोई सेवै गुसईआ कोई अलाहि ॥ रै।। कारण करण करीम।। किरपा धारि रहीम।। १।। रहाउ -11 नावें तीरथि कोई हज जाइ।। कोई करें पूजा कोई सिरु नियाइ।। २।। बेद कोई कतेव ।। कोई स्रोढें नील कोई सुपेद ॥ ३ ॥ कोई कोई सुरगिंद ॥ 8 11 तुरक्र कोई कहै दिंद ॥ कोई बाछै भिसतु का तिनि भेद साहिब कह प्रभ जिनि हक्स - 11 पछाता जाता ।। ।। ।। ।। रामकली महला ।।। पवनै महि पवनु समोइय्रो ॥ जोती महि जोति रलि जाइत्रा ॥ माटी माटी होई एक ॥ रोवणहारे कवन टेक ॥ १ ॥ कउनु मुद्रा रे कउनु मुद्रा ॥ ब्रहमगित्रानी मिलि करहु बीचारा इहु तउ चलतु भइत्रा ॥ १ रहाउ ॥ त्र्याली किछु खबरि न पाई॥ रोवनहारु मि ऊठि सिधाई॥ भरम मोह के बांधे बंध ॥ सपन रचनु रचित्रा करतारि॥ तउ भइत्रा भखलाए ऋंध ॥ २ ॥ इह ।। नह को मूत्रान मरगेँ जोगु।। अपारि हकमि सो इह जागाहु जो इह बिनसे अविनासी होग् ॥३॥ गुरि भरम् नोहि ॥ जानग्रहारे के विल जाउ ॥ नान्क कह चुकाइत्रा ।। ना कोई मरे न त्रावे जाइत्रा ॥ 11 १० 8 जिं गोविंदु गोपाल लालु ॥ रामकली महला प्र ॥ राम नाम 

गुर परे नाही उधारु ॥ बाबा नानक राग रामकली महला ५ घरु २ १ व्यों सर्विग्रर प्रसादि ॥ चारि प्रकारहि ना त मानहि ॥ खड

यखानहि ॥ दसअसटी मिलि एको कहिआ जोगी भेड न लडिआ ।। ? ।। किंकरी मतवारो रे ॥ ।। रहाउ ।। प्रथमे वसिमा महि फिछ मझ्या दतेडो दतीआ - 11

रहिद्या ।। एक त एके स्रति परोए मखीए ।। गाठी मिनि मिनि मिनि मिनि तगीए ।। विधि माइ u सिंचिया ।। चह महि एके मह है कीया ॥

खिडकीया ।। खोजत खोजत दद्यारे आइश्रा ता नानक जोगी महल घरु पाइमा॥ ४॥ इउ किंकुरी भानूप वाजें।। सुणि जोगी के मनि मीठी लागे ॥ १ ॥ रहाउ दुवा ॥ १ ॥ १२ ॥ रामकली महलो ५ ।। तामा करि के लाई थियली।। लउ नाही सूत्रा है असती।।

भंभे का करि डंडा धरिया।। किया तु जोगी गरवहि परिया॥ १।। जपि नापु दिल रैनाई ॥ तेरी खिंथा दो दिहाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ यहरी विभूत लाइ वैहा ताही ।। मेरी तेरी मंदा धारी ॥ मागहि टका उपति न पाय ।। नायु छोडि जाचिह लाज ल आये सिंडी वाजै नित उदामेरा н की तैयक न पार्ट।। फिरि फिरि जोगो आवे जाई ॥ ३॥ जिसनो होमा नापु कृपाला ॥ रहरासि हमारी गुर गोपाला ॥ नामै खिया नामै

॥ इति पाइका गुरु गोसाई ॥ १ ॥ रहाउ दुवा ॥ २ ॥ १३ ॥ रामकली महला थ ॥ करन कराउन सोई ॥ मोन न दीने काई ॥ ठाउूर मेरा मुपड् मुजाना ॥ गुरप्रस्ति मिलिया रंगु माना ॥ १ ॥ इरि रमु मीटा ॥ भुरमुखि स्नि निरसै डीटा

बसत्तरु ॥ जन नानक जोगी होया यसयिरु ॥ ४ ॥ इउ जपिया नाथ दिन रैनाई

3

3

निरमल जोति अंमृत हरि नाम।। पीवत निहकाम अमर भए तन्र 11 मनु सीतलु अगनि निवारी ।। अनद रूप प्रगटे संसारी जा सभु किछु तेरा ॥ सद विलहारि जाउ लख वेरा॥ तनु मनु जीउ पिंहु दे साजित्रा ॥ गुर किरपा ते नीचु निवाजित्रा खोलि किवारा महलि बुलाइत्रा ॥ जैसा सा तैसा दिखलाइश्रा नानक सभु पड़दो तूटा।। हड तेरा तू मै मनि वृठा।। ४।। ३।। रामकली महला ॥ सेवकु लाइय्रो अपुनी सेव ॥ श्रंमृतु ¥ आपि निवारी । सगली चिंता ॥ तिस्र ग्रर बलिहारी ॥ १ ॥ काज हमारे पूरे सतगुर ॥ वाजे अनहद त्ररे गंभीर ॥ गहिर होइ जा की ॥ महिमा काटे सो वहुरि ॥ जाके राइ ॥ नरु वंघन प्रगटिश्रो नाही जाकै **ऋंतरि** द्ख श्राप 11 ता कउ पालै श्रोह कुटंब परिश्रा 11 सगल तिसु रतन ।। ना किछु भरमु न दुविधा द्जा एक 11 3 ऋापि दङ्याल देखउ 11 प्रभ ॥ रामकली महला k s  $\mathbf{H}$ श्रागिश्रा लगी पिश्रोरी की - 11 प्रभ नैनहु सु मनि मेरे मीठा **अचर**जु ॥ ता इह चुिक गई मोहि जानी रे मेरी गई वलाइ ॥ त्सन निवारी ममता ।। १ ॥ रहाउ॥ करि किरपा राखिओ गुरि B गुरि विस्रए ठहराने पकराए हरि के बीस जा चरना 11 治療が治療 कीनो जो जो ही जाने 11 २ ॥ दास ॥ प्रभ मेरे ॥ ना को निवास सगल गलि एकें भाई गुरि H हरि H 3 मिलि चाले दीए लागहि बहरि द्खो न 11 ता प्रतिपाल ।। नानक रंगि गोपाल -11 8 १६ y रोतउ रामकली टीका ते पहता सहित मुख राम्र नही पूरन करे करि लोक ॥ उपदेस्र रहत बीचारि कमावै 8 पंडित कहित्रा 1 ऋापि II न आरों क्रोधु निवारि पंडित 11 8 रहाउ मन का

राखिन्नो सालगिराम् ॥ मन कीनो दहदिस विस्नाम ॥ विलक्क चरावै पाइ ॥ लोकु पचारा ऋंधु कमाइ ॥ २ ॥ खटु करमा ऋरु ऋाससु घोती ।। भागठि गृहि पहेँ नित पोथी।। माला फेरें मंगे निभत ।। इह निधि न तरियो मीत ॥ ३ ॥ सो पंडितु गुर सबद कमाइ ॥ त्रै गुरा की श्रोस उतरी माइ॥ चतुर चेद पूरन हरि नाइ ॥ नानक तिस की सरगी पाइ॥ ४॥ ६॥ १७!। रामकली महला ५ ॥ कोटि विधन नहीं आवहि नेरि ॥ अनिक माइआ है ता की चेरि ॥ व्यनिक पाप ताके पानीहार ॥ जा कउ महत्रा मई करतारि ॥ १ ॥ मगर्वान ॥ अनिक जतन तथा के सरंजाम ॥ राखे कीता कउन करता Ħ ताकी केतक बरन ही कीश्रा ঘিয়ান कीचा तिनि दान 11 मगत सोई मान 11 साध प्रगास सम होए टामनि स मापे कर स जानी मंत षचनी रहाउ ॥ तन धन कलत 11 HIE रं रा भरमि होंद्र जामी 5 н भले वमारी हरि ही विद्यानी विरधानी करत माहि 11 tik घटि ।। भनहद परिश्वहम पुग्न निरजीय ॥ १ वैनि गुरा गाउडि ॥ वह रोग सोग नही जनम ऊदा नियरदि केरल नाम

विस्नाम ॥ भोजनु भाउ कीरतन श्राधारु ॥ निहचल श्रासनु वे सुमारु ॥ धावै।। गुर श्रसादि को इहु कतह अम भै मोह न माइत्रा जाल ॥ सुन समाधि प्रभू किरपाल ॥ ३ ॥ ता श्रंतु न पारावोरु ॥ त्रापे गुपतु श्रापे पासारु ॥ जा कै श्रंतरि हरि हरि सुत्रादु ॥ कद्दनु न जाई नानक विसमादुः।। ४ ॥ ६ ॥ २० ॥ रामकली महला ५ ॥ भेटत संगि पारत्रहमु चिति त्राइत्रा ।। संगति करत संतोखु मनि पाइत्रा मेरो पउत ॥ श्रनिक बार संतह डंडउत ॥ १॥ ॥ संतह चरन माथा क गही जाकी ओट वलिहारी सुख् - 11 पाइश्रा चरण घोइ घोइ पीवा राखे किरपाधारी ॥ ॥ संतह \* ॥ रहाउ 11 की मेरे मनि जीवा पेखि संतह पेखि आस 11 11 संत हमारी निरमल रासि राखिश्रा संत हमारा २ 11 पहदो 11 संगु दीत्रा मोहि कवह न कड़दा संतह किरपाल 11 H बुधि सहाई भए सुरति मति H दइआल 11 3 1 सगले प्रतिपाल गहिर गंभीर श्रपार जीग्र जंत 11 गुगतासु 11 रामकली २१ निहाल 1 देखि 11 8 11 20 विखें महला प्र ॥ तेरे काजि न तेर काजि न 11 गृह राजु माल 安安安 संगि छलै हरि हरि 11 नाम्र ॥ इसट मीत जाग्र सभ गाइले मीता।। हरि सिमरत तेरी गुगा नाम ॥ राम कछु न कहै ॥ विनु लाज रहै ।। हरि १ ॥ रहाउ सिमरत जम्र रुपा माटी का दाम काम ॥ सुइना २॥ करि तेरो मुखा 11 सुखा ॥ ईहा ऊजल ऊहा मन पूरे हरि करि थाके वड़े कीए काज वडरे ॥ किनही न हरि होइ जनु कोइ॥ ता की पूरन आसा हरि संत जीता जनम्र संती H के कुरवाणु ॥ ४॥ ?? परवाग्रा ॥ नानक दासु ता लोग ।। तेरै काजि देहि दुखु रामकली महला सिंचहि दरब 11 वरतिह अंध।। जम की जेवड़ी अहंकारु होइ ॥ करि मुङ़े ईहा ताति II राति वसना ॥ छाडि विडागी राचि रहिओ तै उठि चलना माते 11 के बारिक संगि विवसथा रहोउ वाल - [1 सुपना ₹ 

मरि जोवनि लागा दुरगंध ॥ तृतीत्र विवसया सिंचै माइ ॥ विरधि महत्रा छोडि चलिओ पछुताइ ॥२॥ चिरंकाल पाई दुलम देह ॥ नाम विहुणी

होई खेद ॥ पद परेत सुगघ ते दुरी ॥ तिसहि न पूर्म जिनि सिरी ॥ ३ ॥ सुणि करतार गोतिंद गोपाल ॥ दीन दहश्राल किरपाल ।। तुमहि छ्रडावहु छुटकहि वंध ।। बखसि मिलावहु नानक

८ ॥ १४ ॥ २३ ॥ रामकली П करि संजोग बनाई काछि । तिस संगि रहियो इत्राना प्रतिपारे नित मारि समारे ॥ श्रंत की बार ऊठि सिघारे ॥

परानी गोविद मजन विज कड - 11 राते ते मिम माइया परानी ।। रहाउ ।। तीरथ नाइ न युष 8 11 उत्तरिम मैल ॥ करम धरम समि इउमै फैल ॥ लोक पचारै गति मही होड़ ॥ नाम बिहरों चलसहि रोड़ ॥ २ ॥ बिल हरि ट्रटिम पटल ॥ सोघे सासत्र सिमृति सगल ॥ सो नाम्र जपै जिस्र

सगल फला से ग्रस्ति समाए ॥ ३ ॥ राखनहारे जपाए ॥ प्रभ तुमरै हाथि ॥ जित्र लावहि ॥ सगल सखा वितु लागइ सुधामी ॥ नानक साहियु अंवरजामी 11 83 11 83 11 २४ ॥ रामकली महला ४ ॥ जो किछु कर सोई सुख जाना ॥ मत भ्रममुक्त साधनंति पतीयाना ॥ डोलन वे चुका ठहराइया सित बाहि ले मति समाइमा ॥ १ ॥ दल गहवा सभ रोग

गाइका ॥ प्रम की कागिका मन महि मानी महा प्रश्ल का संग

मरधा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सगल परित्र सरव निरमला ॥ जो वरताए मोई मला ॥ जह राखे सोई मुकति थातु ॥ जो जपाए मोई नाम्न ॥ २ ॥ भटमिट तीरय जह माथ पग धरिह ॥ तह येवुंठ जह नाम उपगढि ॥ मरब भनंद जब दरसनु पाईए ॥ गम गुणा नित नित दरि गाईए ॥ ३ ॥ जापे घटि घटि रहिका विवापि प्रग्न प्रगट प्रताप ॥ कपट गुलाने अम नाटे दरे ॥ नानक गुर मेटे पुरे ११ थ ॥ १४ ॥ २४ ॥ शमकती महला ४ ॥ कोटि जाप ताप दिखान ॥ सिंध प्रधि निधि सुर्गामान ॥ भनिक रूप रंग मोग रसै ॥ 01

गुरद्वि नाम नियम दिदं यमें । १ ॥ इरि के नाम की पटिचाई ॥ की वर्ति करणुन आई ॥ १ ॥ १६ाउ ॥ यूग्वीर घीरज मनि पूर्व ॥ सहज 西西西西西西西西西西西西西西西西西西

### .. ( .583. ) ... 表表表表表表 表表表表表表表表表 表表表 धुनि गहिर गंभीरा ॥ सदा प्रे समाधि के मुकतु ता काम रिंदे वसैं हरि नाम ॥ २ ॥ सगल सूख अरोग पुरन निरजोग ॥ आइ जाइ डोलै ॥ समदरसी न कत नाही ।। जा कै नामु वसै मन माही ।। ३ दीन दइश्राल 11 गोपाल गोविंद ॥ गुरम्रुखि जपीऐ उतरै चिंद ॥ नानक दीया नामु ॥ संतन की टहल संत का कामु ॥ ४ ॥ १ ॥ २६ ॥ रामकली महला ५ ॥ वीज मंत्रु हिर कीरतनु गाउ ॥ श्रागै मिली थाउ ॥ गुर पूरे की चरणी लागु॥ जनम जनम का सोइत्रा जागु ॥ १ ॥ हरि हरि जापु जपला ॥ हिरदें किरपा ते गुर भउजलु पारि परला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नामु निधानु मन अट्ल ।। ता छुटिह माइत्रा के पटल ।। गुर का सबदु श्रंमृत रसु पीउ।। ता तेरा सोधत सोधत सोधि जीउ होड निरमल 11 वीचारा ॥ वितु हरि भगति नही छुटकारा ॥ सो हरि साध कै संगि ॥ मनु तनु रापें हरि कैं रंगि॥३॥ छाडि सित्राणप

वहु चतुराई ॥ मन बिन्नु हरि नावै जाइ न काई - 11 गोविद ग्रोसाई ॥ हरि हरि नानक टेक टिकाई ॥ ४ ॥ १६ 11 20 रामकली महला थ।। संत के संगि राम रंग केल ॥ आगै जम होइ न मेल ।। ऋहंबुधि का भइत्रा बिनास ।। दुरमति नोस ।। १ ।। राम नाम गुगा गाइ पंडित ।। करम कांड **अहंकारु** काजै कुसल सेती घरि जाहि पंडित ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि का जस निधि लीत्रा लाम ॥ पूरगा भए मनोरथ साभ ॥ दुखु नाठा सुख घर महि आइआ ।। संत प्रसादि कमलु बिगसाइआ ॥ २ ॥ होए पाइत्रा ॥ तिसु सगल निधान दानु जन संतोखु आइआ मनि प्रा पाइ ॥ फिरि फिरि मागन काहे जाड रे ॥ हरि की कथा सुनत पवित ॥ जिहवा बकत पाई गति मति सो परवाग्रु जिसु रिदै वसाई ॥ नानक ते जन ऊतम माई १७ ॥ २⊏ ॥ रामकली महला ५ ॥ गहु करि पकरी न आई हाथि॥ प्रीति करी चाली नहीं साथि।। कहु नानक जउ तिश्रागि तब स्रोह चरणी स्राइ पई ॥ १ ॥ सुणि संतहु निरमल राम नाम काई विनु भेटत उधार गति नही गुरु पुरा

淡水水水水水水水水水水水水水水水水水水水

१ ॥ रहाउ ॥ जब उस कउ कोई देवें माल ॥ तब आपस ऊपरि रावे गुमानु ।। जब उस कठ कोई मनि परहरें ॥ वब ओह सेबिक सेबा करें।। २ ॥ म्रुस्ति बेरावें अंति ठगावें।। इकत ठउर ओह कही न समावें।। उनि मोहे बहुते ब्रह्मंड ॥ राम जनी कीनी खंड खंड ॥ ३ ॥ मार्गे सो भूखा रहे ॥ इसु संगि राचे सु कब्रु न लहै ॥ इसिंह तियागि सव संगवि करें ॥ वडमामी नानक बोहु वरें 11 38 11 35 11 88 11 रामकली महला थ ॥ अन्तम राष्ट्र सरव महि पेखु ॥ पूरन पूरि रहिन्ना रिंदे ग्रमोल महि जानु ॥ अपनी ॥ १ ॥ पी अंमृतु संतन परसादि ॥ वडे भाग होवहि पाईऐ वित जिहवा किया जारी सुत्रांदु ।। १ ।। रहाउ ।। श्रठदस घेद दिसें ॥ कोटि प्रगाम न श्रंधेरा यस परीति बुभावें सो कितु विधि बुभी घास संगि रचै ॥ जिस नही जानि n ओति पोति जानगहारं रहित्रा श्रभ भगतन गावहि नानक तिन त्रपुना प्रभ 11 १६ ॥ ३० ॥ रामकली 11 महला 8888 पवित हरि ससि निरास Ħ धनु लाए ॥ इरि इरि भगति राम अनहढ बाजा ॥ रसकि रसिक गण गायहि हरि जन 9999 8 ।। रहाउ !! याइ वनिश्रो निवाजा ţI जनम का सोइया गई जाम् Ħ गिलानि साध भाग के रावो हरि रंगि ॥ राखे राखनहार संशि तन **# 3** सेवा **কিন্তু** किञ्च ना थाल । करि दुख महि काढि लङ्ग्रा॥ ३ दश्त्रा ॥ युडत वाठ यहर हरि के चाउ 22 गवि पाई ॥ गुरप्रसादि नानक लिव प्र ॥ २०॥ ३१ ॥ रामकली महला ५ ॥ कउडी बदलें विद्यारें स्तुत् होडि जाहि ताह का जतन ॥ सो संचै जो होछी जात ।। १ ।। व्यक्षमे ते लाज नाही पूरन परमेसरु हरि न चैतिओ मन माही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अंमृत कउरा

- LEB37 **数市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** जनु विञ्च्य डसानां॥ २ ॥ नामु सुनत माइआ भूरी ।। मुखि कवहि कारिए मनि न उसत्ति 11 तिसु प्रीति सिउ निरंकार दातारु 11 सिरि वेश्वहताजु साचा 11 साह ॥ सभ साहा मगन लपटिश्रो गिरह पातिसाह मोह अम 11 नानक तरीऐ तेरी मिहर।। ४ ॥२१॥ ३२ ॥ रामकली महला ४ ॥ रैशि दिनसु जपउ हरि नाउ ॥ त्रागै दरगह पावउ थाउ॥ सदा अनंदु न होत्री सोगु ।। कबहू न वित्रापि हउमै रोगु॥ १ ॥ खोजहु संतहु हरि ब्रहम गित्रानी ॥ विसमन विसम भए विसमादा पंरमगति पावहि परानी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गनि मिनि देखहु सगल बीचारि॥ नाम बिना को सकें न तारि ॥ सगल उपाव न चालिह संगि ॥ भवजलु तरीऐ प्रभ कें रंगि ॥ २ ॥ देही धोइ न उतरै मैलु ॥ हउमै वित्रापें दुविधा फैंलु ।। हरि हरि अउखधु जो जनु खाइ ।। ताका रोगु सगल मिटि जाइ ।। ३ ।। करि किरपा पारब्रहम दहत्र्याल ।। मन ते कबहु न विसरु गुोपाल ।। तेरे दास की होवा धूरि ।। नानक की प्रभ सरधी पूरि ।। ४ ।। २२ ।। ।। रामकली महला ५ ।। तेरी सरिण पूरे गुरदेव ।। तुधु विन्तु द्जा नाही कोइ।। तू समरथु पूरन पारत्रहमु।। सो धित्राए पूरा जिसु करमु।। १॥ तरण तारण प्रभ तेरो नाउ।। एका सरिण गही मन मेरे तुधु विनु दूजा नाही ठाउ ।। १ ॥ रहाउ ।। जिप जिप जीवा तेरा नाउ ।। त्रामें दरगह द्खु श्रंधेरो- मन ते जाइ ॥ दुरमति राचै हिर नाइ ॥ २ ॥ चरन कमल सिउ, लागी प्रीति ॥ गुर पूरे की भागा निरमं मनि बसै ॥ **अंमृत** निरमल रीति भउ के काटे फाहे पाइश्रा रसना नित जपै ॥ ३ ॥ कोटि जनम आवे अखुट भंडार धनु लाहे ॥ तोटि न सोहिह हिर दुआर ॥ ४ ॥ २३ ॥ ३४ ॥ रामकली महला संतोखु गित्रान - {} सतु स्रख जवेहर नाम हरि भगता हवालै होता ॥ 8 11 पोता [] का तोटि आवें खरचि कछ को भंडारु Ш खात कीरतनु निरमोलक 11 नहीं हिर पारावार ॥ १ 11 रहाउ पूंजी वाग्गी संतन हीरा ॥ त्रानंद गुणी गहीरा ञ्चनहद Ħ **《张宏宏张张宋宋宋张张张宏宏** 

इयि राखी कंबी॥ २ ॥ सून समाधि गुफा तह आसनु ॥ केपल ब्रहम

पूरन वह बासनु ।। मगत संगि प्रभु गोसटि करत ।। वह इरख न सोग न जनम न मरत ॥ ३ ॥ करि किरपा जिसु आपि दिवाइश्रा ॥ साध

हरि धनु पाइम्रा । प्रस्व दइश्राल मेरी वस्त्रणि हरि मेरी रासि ß

**西班班西西西西西西西西西西西** जानहि 11 रामकली महला ५ 11 महिमा वेद ॥ बहमे नही जानहि मेद ॥ अवतार न जानहि र्झं त п परमे १ ह पारमहम पे अंतु ॥ १ ॥ अपनी मति आपि जाने ॥ सुचि

सुणि अपर वस्ताने ।। १ ॥ रहाउ ॥ संकरा नही जानहि मेच ॥ लोजत हारे देव ॥ देवीश्रा नही जाने मरम ॥ सम ऊपरि श्रलख पारमहम ॥ २ ॥ अपनै रंगि करता केल ॥ আবি विछोर आपे मेल ॥ इकि मामे इकि मामी लाए ॥ अपया की आ आपि जयाए ॥

३ ॥ मंतन की सुणि साची साखी ॥ सो बोलिंद जो पेलिंद बाली ॥ नहीं लेपु तिसु पुनि च पापि ॥ नानक का प्रसुधापे आपि ॥ ४॥ २४ ॥ ३६ ॥ रामकली महला ४ ॥ किछह कान न कीक्रो जानि॥

出版的话的 मुर्गत मति नाही फिह्न गिम्नानि ॥ जाप ताप सील नही घरम ॥ कि हून जानउ कैमा करम ॥ १ ॥ ठाइर प्रीतम प्रम मेरे ॥ तुक बितु दुजा अपरु न कोई भूनइ चूकइ प्रम तेरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रिधि 9 ल पुधि न सिधि प्रगास ॥ विस्तै विश्वाधि के गाउ महि वासुः॥ 8 करणहार मेरे प्रम एक ॥ नाम तेर की मन यह टेक ॥२॥ छणि 91 गुणि जीवउ मनि इह विस्तुह ॥ पाप खंडन प्रम तेसे नाम ॥ सू

Ē

Ë

E

Ē

E

Ñ

Ð

新田

सस्य

**E**R

01 भगनतु जीम का दाता ॥ त्रिमदि जणानदि तिनि सू जाता ॥ ३ ॥ ã जा उपारमो विमु वेरी माम ॥ सगल भाषि प्रम गुण्वाम ш 80000 नानक दास वेरे इरवाणु ॥ वैभव साहियु मेरा मिहरवाणु ॥ ४ २६ ॥ २७ ॥ समस्त्री महला ४ ॥ सम्बनहार दश्माल ॥ योटि भर संटे निवस विकास ॥ सगल कराघि अंत ॥ विसीए प्रभ गुर मिलि मेरा ॥ १ ॥ जीवन को दाना मेरा ब्रह्म ॥ पूरन परमेगुर गुमानी पटि पटि शता मेश प्रमु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ता की गही 0000 मन घोट ॥ वंपन होई छोट à દિશ્ટે H অবি

II R 

Ħ

गास्यगरव

भनंद

जीवन रूप हरि चरण ॥ संतन के प्राण ऊचे∙ ते अधार 11 ऊच सारु जितु हरि सिमरीजै ॥ करि किरपा अपार ॥ ३ ॥ सुमति 投资的政策的政策的 आपे दीजें आनंद हरि जपिश्रा नाउ सुख सहज 11 नानक Il ग्रर मिलि नाउ रामकली महला H ३८ 11 29 11 11 8 सेवा सेवक सिञ्चोनप छाडि 11 करि साजि अपना ऋापु चिंदे सेई फल 8 होहु सगल मिटाइ मन पाइ - 11 H 11 होवै सावधान अपुने ग्रर सिउ ॥ त्रासा मनसा पूरन पावहि निधान गुर सिंड ॥ १ ॥ रहाड ॥ दुजा नही जानै कोइ ॥ सतगुरु निरंजनु सोइ करि मिली । मानुख का स्य जानु ॥ न टिकाइ मानु ॥ २ ॥ गुर की हार टेक 11 अवर श्रासा सभ लाहि॥ हरि का नाम्र मागु निधानु ॥ ता दरगह पावहि मानु ॥ ३ ॥ गुर का बचनु जिप मंतु ।। एहा भगति सार ततु ।। सितगुर भए दइश्राल ॥ नानक दास निहाल ॥ ४ ॥ २८ ॥ ३६ ॥ रामकली महला ५ ॥ हावै सोई भल मानु ॥ त्रापना तिन त्रिमानु ॥ दिनु रैनि सदा इही सुत्राउ ॥ १॥ त्रानंद करि संत हरि जिप ॥ प्रन गुर का जिप मंत निरमल ॥ १ ॥ रहाउ ॥ एक की सिम्रानप बहु चतुराई हरि हरि करि त्रास भीतरि॥ निरमल जिप के चरन नाम्र ॥ ग्रर नमसकारि ॥ भवजलु उतरहि पारि ॥ २ ॥ देवनहार श्रंतु दातार ॥ पारवार ॥ जा के घरि सरव निधान ॥ राखनहार निदान ॥ `३ पाइत्रा एडु निधान ।। हरे हरि निरमल नाम ।। जो जपै तिस की गति होइ ।। नानक करिम परापति होइ॥ ४॥ २६ ॥ ४० ॥ रामकली महला ५॥ हारि ॥ हलति पलति दुलम देह सवारि।। जाहि न दरगह विडिम्राई ॥ अंत की वेलां राम के लए छडाई गुन - 11 8 i II दोवै सुहेले ॥ अचरज गाउ होहि पुरख् पलतु हलत् धिश्राउ बैठत हरि जाप्र विनसे 11 ऊठत II 8 II सगल तेरा मीत निरमञ्ज संताप्र बंरी सभि होवहि 11 II ंचीत होबैं ते इह li सगल करम ऊतम २ ॥ सभ धरम हरि सिमरनि तेरा होइ उधारु महि स्रेसट 11 -11 धरम जनम तेरी उतरे 3 जनम 11 11 पूरन का भारु त्रास ॥ जम की कटीए सुनीजै तेरी फास ॥ ग्रर उपदेस

#### **语语语语语语语语语语语语语语语** नानक सुखि सहजि समीजे ॥ ४ ॥ ३० ॥ ४१ ॥ रामकली महला ४ ॥ जिस की तिस की किर मानु ।। आपन लाहि गुमानु ।। जिस का तू तिस का सस कोइ ॥ विसदि अराधि सदा सुख होइ ॥ १ ॥ काहे अमि अमदि विगाने ॥ नाम विना किछ कामि ना अपनै मेरा मेरा करि बहुत पहुताने॥ स्रो करें सोई मनि लेह ॥ बिनु माने रलि लागें मीठा ॥ हावहि खेह।। तिस का मासा गर प्रसादि विश्ले वेपरवाह व्यगोवर श्रापि ॥ जिस चिति आए इलित विनसहि प्रसा 11 3 गुन जाई कीम न पाइ ।। बुडव तरे।। नानक जिसहि परापति कर 11 8 11 34 महला प्र ।। मन माहि जापि भगवंतु ॥ गुरि पूरे \$8 मिटे सगल में त्रास ॥ पूरन होई व्यास ॥ १ ॥ सफल देवा ॥ कीमति किछ कहण न जाई ॥ साचे सञ्ज अलख अभेवा ॥१॥ रहाउ ॥ करन करावन कापि।। विस कउ सदा मन লাণি n करि नीत ॥ सञ्च सहज्ञ सुखु पायहि मीत ॥२॥ साहित खिन महि थापिउथापनहारा ॥ तिसु विनु जन का राला सोई।। ३।। करि किरपा अरदासि स्रणीजै सेवक कउ दरसञ्ज दीजी।। नानक आपी बपु जापु ॥ सभ ते जच ॥ ४ ॥ ३२ ॥ ४३ ॥ रामकली महला भरवासा लोक ॥ ठाइर प्रभ तेरी टेक n श्रचित ठाइर भेटे ग्रखतास ॥ १ ॥ एको नाम धिधाः मन कारज तेरा होने पूरा हरि हरि हरि गुण गोइ मन मेरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चरन कमल इरि सरन ।। मित भोही विवाहमा ॥ आनंद हरि रूप दिखाइया 11 की भोट सदीव ।। जा के कीने है जीव ।। सिमरत इरि करत निघान ।। राप्तनहार निदान ॥ ३ ॥ सरव की रेख होबीजें

नाम् ॥ सफल

महला

नानक

धिर्मारि

रामकली

मिलीबै ॥ अनदिन

( ४६७ )

表表表:表表表表表表表表表表表表表表表表表表 रवि वेसुमार ॥ १ ॥ त्र्योंनमो भगवंत गुसाई॥ खालकु खुदाइ जगंनाथ जगजीवन माधो ठाई ॥ रहाउँ ॥ 11 **?** सरव ॥ रिखीकेस गोपाल गोविंद अराधो माहि 11 रिद भंड भंजन मउला तूही पीर li मिहरवान एक मुकंद ॥ २ प्रन पैकांवर सेख ।। दिला का मालक करे हाक ।। कुरान कतेव ते पाकु ।। ३ ।। बासुदेव रमत राम घट घट आधार 11 नाराइण नरहर दङ्ग्राल ॥ बसत सभ ठाइ।। लीला किछु लखी न मिहर जाइ ॥ ४ 11 करनैहार सिरजगहार कह वंदगी देहि 1 करि भगति पारब्रहम ॥ ५ H 38 गुरि खोए एको भरम ॥ अलह हरि हरि विनसे H के पाप रामकली महला ।। कोटि जनम y मनि के वसं II महा कमल जपत नाही संताप П ग्र चरन प्राणी विकार तन ते समि गोपाल को जसु गाउ नसे 8 - 11 11 समाग्गी 8 जोती जोति 11 ा रहाउ ॥ पूरन कथा साची प्रभ प्रसादि जपित्रा श्रविनासी त्सना नासी संत H सभ कमानी ॥ हरि मिल्ग की एह नीसानी ॥ रैंनि दिनसु प्रभ सेव २ देखि निहाल ॥ दरसनु जंजाल होए प्रभ दइत्राल ॥ गुर का नित गुगा के हरि रसना ऋाइऋो परापरवला विश H करम मसतकि संत जना ३ ॥ हिर के संत सदा परवाशु II की जे कोइ तिस H नानक ॥ दास की रेख पाए ४६ ॥ रामकली महला परमगति II होइ H ३५ 11 8 हिरदें धरि कमल दरसन कड जाईएे क्ररबानु ॥ चरन धूरि संत की मसतकि, लोइ ॥ जनम जनम की दुरमति मल जाइ नदरी जिस भेटत मिटै सभ्र अभिमानु ॥ पारब्रह्म ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ग्रर की कीरति करि भगवान पुरन ॥ गुर की जपीऐ भगति गुगा गाउ की सदा गुर नाउ 1 ॥ गुर का सबदु सति करि सुरति निकटि करि जानु माजु ॥ २ सुख दुख ॥ कदे न बिश्रापै वृसना गुर बचनी समसरि मिन संतोखु सबदि गुर राजे । जिप गाविंदु पड़दे सिम काजे -11 बखसिंदु गुरु परमेसरु गुरु दोता दइस्राल गोविंद 11 गर गरु चरनी जा का मनु लागा ॥ नानक दास तिसु पूरन भागा ॥

你你你你你你你你你你你你你你你你你**你**你你 **语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语** ३६ ॥ ४७ ॥ रामकली महला ५ ॥ किस्र भरवासै त्रिचरहि भवन मुद्द प्रुगध तेग संगी कवन ॥ राम्न संगी तिस गति नही जानहि ॥ पंच बटवारे से मीत करि मानहि ॥ १ ॥ सी घरु सेवि जित् गोरिंद स्वीग्रहि दिनु राती संगि उधरहि मीत ॥ ग्रम साध विद्यानी करि मन को शीति ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ন্তাম जनम श्रावे विखित्रा सादि वपति H महो सरमत दख पाइम्रा ।। तरी न जाई दतर माइम्रा द्याव ll ? ıi आपि योजि ब्रापे ही खावें ॥ राखन कार कवाबै दसर प्रनीत होड पतित नहीं कोइ ।। तउ निसतरें **ब्रि.रपो** অব R 3 n अपने दास कड कीजै 11 करि n दान तेगी राति करि मेरी गही सरख नानक प्रभ ¥ 1। इह लोके सख प्र⊏ा रामकली महला पाइश्रा II दरगह सोमावंत ॥ फ़िन गरमि नाही पसंत हरि ॥ जानी संत को मित्राई ॥ करि किरपा दीनो हरि संजोगि मिलाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ शर के चरशि चित लाया !! धंनि संजोगु समाया की धरि लागी मेरे माथे । किलगिल संत 9) दख सगले मेरे लाधे ॥ २ ॥ साथ की सच्च टहल कमानी ॥ तथ 11 होए मन सम परानी जन का सफल दरस डीठा ॥ नाम्र प्रभ वटा ॥ ३ ॥ भिटाने सभि किल कलेस ॥ जिस II. उपजे तिस महि परवेस प्रगटे गोनिंद पूरे श्रानुष नानक बलसंद् ॥ ४ ॥ ३ = ॥ ४६ ॥ रामकली महला ॥ ॥ गऊ कउ चारे सारदल कउडी का लख H हुआ मुख हसती प्रतिपाले ॥ त्रपना प्रश्च नदरि निहाले ॥ ॥ क्रवानिधान 8 प्रीतम प्रभ मेरे ॥ वरनि न साकड वह गुन तेरे It \$ दीसत मास न खाड तिलाई ॥ महा कसावि सदि छरी करशाहार प्र.स हिरदे वठा ॥ फाथी मछली का बोला तरा 11 11 बलत ॥ ऊचै थिल फ़ले सके कमल अनुप 11 सतिग्र देव ॥ सेवक श्रपनी श्रमनि निवारी लाइश्रो सेव !! ३ ।।

करे उघार

संत जना का सदा शहाई ॥ चरन कमल नानक

11

त्रम् मेरा

훉

सदो

सरयाई ॥

333 रोखे प्रभि पंच सिंघ ॥ रामकली महला ५ ॥ मार П II तीनि की चुकी लई निवारि विधिऋाडी श्रावरत 11 のでは、 ॥ सिमरि सिमरि फेर ॥ जीवो भे साध संगि चुके 8 11 सदा साचा बखसिंद करि किरपा राखिओ सदा अपना दास 11 पाप सुमेर ॥ जिप जिप नामु पूजे पेर रहाउ॥ दािक गए तृण सभ थानि ॥ प्रेम भगति जोरी रूप प्रगटियो सुख II H खेदु न पाइत्रो नह फुनि खोज 11 सागर तरियो वाछर २ di ॥ करगाहार कउ किछु श्रवरजु नाहि घटुके माहि समाइओ काढिश्रो नदरि जाइ पइञ्राल 11 जउ तउ 出 रसिक रसिक पुंन हमरे नाहि नानक वसि Ħ गुरा ॥ रामकली महला तेरा 11 4 ( ¥ ना तन **张宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏** धोहि करें मोहि वित्रापित्रा 11 कुद्म माइश्रा हरि पेल छेल अचित चक्र 11 8 जाल काल 11 संगि सहाई जपि नाम्र राम सरनाइ मना 11 ऊने न होवत गुरम्रखि पावहि साचु 11 काज 11 8 ॥ रहाउ धना करें विकारे भूरे कामि क्रोधि ही II मदि सद २ ॥ धरत धोह अनिक छल जाई ॥ संगि न तस्त्रा छानै जिनि सिरि H खोक्र कउडी कउडी कउ उतरै लोभ्र स्रुल 3 मृलि ॥ मिथित्रा न होग्रा ॥ हसत साध रवाल मनु भए दहन्राल ॥ इह लाइ ॥ नानक साचै साचि समाइ॥ 88 8 की सरणाइ ॥ निरभउ ४२ ॥ रामकली महला **५ ॥ राजा राम** गोविंद गुन गावत साध संगि दुखु जाइ ॥ १॥ रहाउ ॥ जा पेखत नाही ॥ सगले काज बस ॥ सो जनु दुतरु सवारे हरि हरि नामु रसन नित जपने ॥ १ ॥ जिस के भसत्रक ॥ सो दासु अदेसा काहे करे ॥ जनम मरण की गुरु धरे चुकी हाथु भेटि कुरवाणि 3 गुरु पूरे II ्गुर ऊपरि 11 ंपाए जिस्र होइ जिसु पारब्रहम सो दश्रालु -11 दरसञ् भवजलु तरे ॥ ३॥ श्रंमृतु पीवहु सो किरपा करें संगि साध साचै द्रवारे H तजि मुख ऊजल

1

iø

ē

e 1

10

10

H

10

के दोन दोन होते। दोन दोन होते होते होते होते होते होते। होते होते

सगल विकार ॥ नानक हरि जपि उतरहु पारि । ४ ॥ ४२॥ ४३ । ॥ ईंघन ते वैसंतरु मार्गे ॥ माटी कउ नल ऊपरि चरन तले आकास महि सिंध ।। घट परगास ॥ १ ॥ ऐसा संसथ हरि जीउ आपि ॥ निमख न जीय भगतन के बाठ पहर मन ता कउ जापि 11 रहाउ ॥ प्रथमे माखनु पाछे द्यु ॥ मैलु कीनो सम् ॥ सावन भै ते निरभउ उरता फिरै।। होंदी कड अखहोंदी हिरै।। २ ॥ देही गुपत विदेही दीसे । समले साजि करत जगदीसे Ð **ठग**ग्रहार श्रग्यतगदा ठागे ॥ बिन्तु वखर फिरि फिरि उठि लागे ॥ ३ ॥ संत करह बलिश्राण ॥ विमृति वेद सासत बीबारु बीबारे कोइ ॥ नानक ता की परम गति होइ ॥ ४ ४३ ॥ ५४ ॥ रामकली महला ५ ॥ जो तिस भावै सो थीआ ॥ सदा सदा हरि की सरगाई प्रम बिनु नाही ज्ञान बीद्या ॥ १ ॥ रहाउ पुतु कलत्र लखिमी दीसे इन महि किछू न संगि लीश विद्यागि भ्रज्ञाना माहमा मंदरु गइमा विगुता गरम जानि महि बदुतु किरति पहचा ॥ प्रव कमाखे छोडहि नाहो जयदति ग्रानियो महा भइब्रा युक्त भार कमावे अवरा तुसन न बदुतु हइशा ।। यसाध संव द्रलनि देह विनासी महा खहआ जिनहि नियाजे तिन ही साजे आपे कीने संत दास कंठि लाई राखे करि किरपा पारब्रहम महन्रा 11 ॥ रामकली महला थ ॥ ऐसा पुरा गुरदेउ सहाई सिमरत बिरया न जाई ॥ १ ॥ रहाउ पेखत ॥ दरसञ् होइ निहालु ।। जा की पृरि काटै जम जालु ॥ चरण कमल बसे मेरे मन कै॥ कारज सवारे सगले तन के ॥ १ ॥ जा के मसतकि राखे हाथु ॥ प्रश्न मेरी अनाय को नाधु ॥ पविव उधारण कृपा निघानु ।। सदा सदा जाईएं कुरबानु ॥ २ ॥ निरमल मंतु देह जिस दान विकार विनसे अभिमाल ॥ एक धिवाईऐ साध संगि पाप

रंगि ॥ ३ ॥ गुरवरमेसुर सगल निवास घटि गुणवास ॥ दरस देहि भारत प्रम भास घटि स्ति रहिया नित

**西西西西西西西西西西西西西西西西**西西西西

नानकु चितवे सचु अरदासि ॥ ४॥ ४५ ॥ ५६ ॥

रागु रामकली महला ५ घरु २ दुपदे

१ ओं सितगुर प्रसादि ॥ गावहु राम के गुण गीत ॥ नामु जपत परम सुखु पाईए आवागउणु मिट मेरे मीत ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुण गावत होवत परगासु ॥ चरन कमल मिह होइ निवासु ॥ १ ॥ संत संगति मिह होइ उधारु ॥ नानक भवजलु उतरिस पारि ॥ २ ॥ १ ॥ ५७ ॥ रामकली महला ५ ॥ गुरु पूरा मेरा गुरु पूरा ॥ राम नाम जिप सदा सुहेले सगल विनासे रोग कुरा ॥ १ । रहाउ ॥ एकु अराधहु

साचा सोइ ॥ जा की सरिन सदा सुखु होइ ॥ १ ॥ नीद सुहेली नाम की लागी भूख ॥ हिर सिमरत विनसे सभ दृख ॥ २ ॥ सहिज अनंद करह मेरे भाई ॥ गुरि पूरे सभ चिंत मिटाई ॥ ३ ॥ आठ पहर

प्रभ का जपु जापि ॥ नानक राखो होत्रा त्रापि ॥ ४ ॥ २ ॥ ५ ८ ॥

रागु रामकली महल ५ पड़ताल घरु ३ १ ऋों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ नर नरह नमसकारं ॥ जलन थलन गगन एक एकंकारं ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरन धरन पुन पुनह

करन ।। नहिंगरह निरंहारं ।। १ ।। गंभीर धीर नाम हीर ऊच मूच अपारं ॥ करन केल गुगा अमोल नानक विलहारं ।। २ ।। १ ॥ ५६ ॥ रामकली महला ५ ॥ रूप रंग सुगंध भोग तिआगि चले माइआ

छले किनक कामिनी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अंडार दरव अरव खरव पेखि लीला मनु सधारे ॥ नह संगि गामनी ॥ १ ॥ सुत कलत्र आत मीत उरिक परित्रो भरिम मोहित्रो इह विरख छामनी ॥ चरन कमल सरन नानक सुखु संत भोवनी ॥ २ ॥ २ ॥ ६० ॥

१ ओं सितगुर प्रसादि । रागु रोमकली महला ६ तिपदे ॥ रे मन ओटि लेहु हरि नामा ॥ जा के सिमरिन दुरमित नासै पात्रिह पदु निरवोना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वडभागी तिहि जन कउ जानउ जो हरि के गुन गावै

॥ जनम जनम के पाप खोडके फ्रनि वैकंठि सिधावे ॥ १॥ अजामलु

र्केउ ग्रंत काल में नाराइन सुधि ग्राई ॥ जां गति कउ जोगीसर सो गति छिन महि पाई ॥ २ ॥ नोहन गन् नाहनि क्छ

धरप्ट कउनु गाँव कीना ॥ नानक विरद् राप्त अमे दानु तिहि दीना ॥ ३ ॥ १ ॥ रामकली महला

जुगति अवि कीजै ॥ जा ते दुरमति सगल विनासै

भगति मनु मीजे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनु माइका मै उरिक रहिक्रो है प्रे नह कहु गित्राना ।। कउलु नामु जग जा के सिमरे पाने पहु निरवाना ॥ १ ॥ भए दहजाल कुपाल संत जन तब इह बात बताई॥

सरव घरम मानो तिह कीए जिंह त्रम कीरति खाई ॥ २ ॥ राम नाम नर निसिबोसर में निमल एक उरधारे ॥ जम को सिटे नानक विद्व अपनी जनम् सवारै ॥ ३ ॥ २ ॥ रामकली महला ६ ॥ प्रानी नाराइनि सुधि लेह ॥ छिन छिन स्रवध घटे

युया जात है देह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तरनापो विखिश्चन सिउ खोइस्रो नही श्रगिद्याना ।। विरघ भइश्रा अवह कुमित उत्माना ॥ १ ॥ मानम जनम दीम्रो जिह ठाकर

किउ विसराइओ ।। मुक्ति होत नर जा कै सिमरे निमल न ता को गाइमो ॥ २ ॥ माहमा का मट्ट कहा करत है सँगि न काह जाई ॥ नानक कहत चेति विंतामनि होह है श्रंति सहाई ॥ ३ ॥ ३ ॥ = १ ॥

यों सतिगुर प्रसादि ॥

रामकरी महला १ अस्टपदीया ॥ सोई चंद्र चड्डि से सोई दिनीधर तपन रहै ॥ सा धरती सो पउल भलारे जुग जीय १ ॥ जीवन तलव निरारि काहि धिडामा कलि लखम बीचारि ॥ १ । रहाउ ॥ किवे

मारमा सुर्वीए तीरय पासि न बैठा ॥ दाता दान करहि महल उपारि न बैठो ॥ २ ॥ जे को सतु करे सो छीजे तप घरि तपु न होई ॥ जे को नाउ लए बदनाबी किल के लखण पई ॥ ३ जिन्नु निष्ठदारी निनिह सुभारी चाकर केहे हरेगा ॥ जा निकदार

श्राख़ गुणा कलि पवैं **अंजीरी** चाकर हथहू मरगा ॥ 8 11 ता देहि पाईऐ अहिए ॥ तिहु जुग केरा रहित्रा तपावसु जे गुण त रहाउ ।। कलि कलवाली सरा निवेड़ी काजी होश्रा 8 कुसना 11 ॥ पति वाणी त्रहमा वेद लहिश्रा कीरति 11 y अथरवण करणी धोवह सत विशा संजम जत विशा काहे जनेऊ 11 नावह होई कलि परवाख चडावह 11 Ę П विशा सोच न सुच कतेव कुराण ॥ पोधी भइश्रा पंडित रहे प्राग 11 नानक नाउ मिलें ।। नानक रहमाण्य ॥ करि करता त एको जाग्र 11 9 विडिम्राई एद् ऊपरि करमु नही होदै मंगिश जे घरि 11 फिरि श्रोलामा मिलैं रामकली महला तही 11 8 11 11 ح काहे तिश्रागि परबोधहि मडी वधावहि आसग्र 11 पावहि ॥ ममता हितकारी ॥ ना श्रउधूती ना संसारी मोह कामशि भागैं घरि घरि - 11 दुधिधा दुखु लाज रहह १ ॥ रहाउ ॥ गावहि गीत न चीनहि आपू П निवरै परतापु रचैं ।। भिखित्रा सबदि कैं मन भाइ -11 ग्र माइश्रा मोह वीचारी खाइ ॥ २ ॥ भसम चड़ाइ करहि पाखंड 11 वंधनि वोधिआ ।। फ़र्टे खापरु भीख न भोइ ॥ सहिंह जम डंड आवै जाइ॥३ माई न राखहि जती कहायहि बिंदु -11 1 नही जोति 11 बुडत सरव उजाला । निरदइश्रा ॥ कुठो जंजाला।। ४ ॥ भेख करहि खिथा खेलैं बह खेलु बहु थट्टग्रा श्रंतिर श्रगिन चिंता बहु जारे ॥ विश्र केंसे करमा मुकति बिदिश्रा पारे ॥ बनाई कानि नही H ä मंद्रा फटक विगित्रानि मिर्दे नही न्त्रोभाना ॥ पस् . भए ॥ जिहवा इंद्री सादि वीचारै ६॥ त्रिविधि लोगा त्रिविधि जोगा ॥ सबदु जोगी जुगति वीचारे सोइ सोगा ।। ऊजलं सोचु सु सबदु होइ॥ 18 उथापे करे करगौ जोगु ॥ थापि तुभ पहि नउनिधि त्र∙ 出 जोगी त्रिभवण मीत जतु सतु संजमु सचु सु चीत -11 नानक H वैरागी देही 11 मनु ८ ।। २ ।। रामकली महला १ खटु मुड 书 अनहदु मेरा जागी ॥ वाजे मनु लीगा।। गर सुरति सबद् धुनि अंतरि प्राग्री भगति सख ? 11 राम वचनी पतीसा सचि नोमि II

गेगु न लांगे ॥ राम भगित वम का भउ भागे ॥ वसु जंदारु न लागे मोदि ॥ निगमल नासु रिदे इरि सोहि ॥ ३ ॥ सबदु बीचारि भए निरंकारी ॥ गुगमित जोगे दुरमित परहारी ॥ व्यनदिवु जागि रहे लिव लांहे ॥ जीतन सुकति गति व्यंतिर पाई ॥ ४ ॥ अलिपत गुफा महि रहिंह निरारे ॥ तसकर पंच मबदि संगारे ॥ परघर

गुफा महि रहाँह निरारं ॥ उसकर पेच मचाँदे संघारं ॥ परपर जाइ न मनु डोलाए ॥ सहज निरंतिर रहुउ समाए ॥ ४ ॥ गुरपृत्ति जोगि रहे अउपृता ॥ सद बैंरागो ततु परोता ॥ जगु युता मिर आप्ते जाइ ॥ बिजु गुर मबद न सोम्ही पाइ ॥६॥ अनहर सबदु बजे दिनु राती ॥ अविगत की गति गुरपृत्ति जाती ॥

समद् बजें दितु राती ॥ अविगत की गति गुरकृष्ति जाती ॥ तुउ जानी जो समदि पद्मानी ॥ एको रिव रहिका निरवानी ॥ ॥ ७ ॥ मुंन समाधि सहज मनु राता॥ तिज हुउ लामा एको जाता ॥ गुर चेले अपना मनु मानिका ॥ नानक दूजा मेटि समानिका ॥ =॥ २ ॥ रामकली महला १ ॥ साहा गुराहि न करि बीचारु॥

साहे करारि एक्कि । जिल्लु पुरु मिले सोई विधि जाएँ ॥ गुरमित होर त हुरुषु पळापँ ॥१॥ भूदु न बोलि पाडे सचु कहीए ॥हउमै जार् मबरि पर लहीए ॥१॥ रहाउ ॥ गाँए गाँए जोतक कोडी कीनी ॥ पढे सुरानि वह न चीनी ॥ सममें कपिर गुर सबद चीचार ॥ होर कपनी बरु व मगली खारु ॥ २ ॥ नावहि चोनहि पूजि मैला ॥ चितु हिर राजे मैलो मैला ॥ गरुच निवारि मिले मह

मुकति प्रान अपि हरि किरतारिय ॥ ३ ॥ काचै बाद न बेद षीनारे ॥ कापि इसे किउ पितरा तारे ॥ यटि यटि महम चीने कींड ।। मतिगुरु मिनै त सोम्ही होइ ।। ४ ॥ गएत गयीएं महमा दुस बीएँ॥ गुर की मरिश पर्वे सुख यीऐ ॥ करि अपराध सरिंग इम गर इरि मेटे प्रवि बमाहका गुर सरिप 11 न माईऐ अहम पाईऐ मुनाईऐ जनिम मरि ન В भरमि भारि पाधउ मरे বিকাঠ जमश्री

0

न्याः ।। अमदार पाषेत्र मर विकास ॥ जा सद् नाधु न मनद् क्ष्यारु ॥ ६॥ १कि पापे पंडित मिनर प्रशासि

# ( ROB ) ॥ दुविधा राते महलु न पाविह ॥ जिसु गुर परसादी नामु श्रधारु ॥ कोटि जनु आपारु ॥ ७॥ एक दुरा भला सचु एकै॥ वूकु गिआनी गुरमुखि विरत्ती एको जाणित्रा ॥ त्रावणु जाणा की टेके ॥ समाशिश्रा ॥ = ॥ जिन के हिरदे एकंकारु गर्गा 11 कमावै ॥ नानक साचि कै भागी करम साचा वीचारु ॥ गुर रामकली महला निग्रह करि १ ॥ हद्ध काइआ 11 8 11 छीजै ।। वरतु तपनु करि मनु नही भीजै ॥ राम नाम सरि कीजै ॥ हरि जन संगु जंदारु १ ॥ गुरु सेवि मना पीजै न सकै हरि का रसु जोहि नही साकै सरपनि डिस भीजैं विखित्रा त्रैगुण 11 पड़े रागी जग द्खु सहीजै ॥ २ ॥ चाड़िस पवनु सिंघासन मरीजे ॥ राम नाम विनु भीजै ।। निउली करम खटु करम करीजै ॥ विन राम नाम धीजै ॥ लीजें ॥ ३ ॥ श्रंतरि पंच अगनि घीरज किउ गइ लीजै लहीजे ॥ गुरमुखि होइ काइत्रा मैंलु तीरथ भरमीजें ॥ मनु नही सूचा किया सोच कउ दीजे ॥ ४॥ अंनु न खाहि दुख् दोस का जनमैं थीजै मनग्रखि 11 नही तृपति दीजै ॥ बिनु गुर गित्रान कीजै जन संगति मन सतिगुर पूछि E 11 विन्र किश्रा मरोजै राम नाम 11 नही जनमि ऊंदर दृंदर पासि घरीजै ॥ धुर की सेवा राम्र रवीजै ॥ कीजै 11 H 11 मिली て किरपा प्रभ कोई जो न श्रंतरि अवरा उत्रभुज

जुगंतरि सच साहब H जुगह

8

कोई

1

पाइश्चा हरि कै सुख साहिव निरमोल्र हीरा ॥ साचा नाम् रतनु सूची साचा बोलु ॥ दरि घरि जिहवा ॥ इकि वन महि वैसहि हूगरि असथानु -11 नाम विना किया गियान धियानु गुरम्रखि पचहि अभिमानु

॥ ऐसा मेरा

गहिर

ठाकुरु

नामि

अहंकारु करें हरु पावहि II 3 दरगहि मानु Ħ 

श्रमिमान अभेवा मनि निरमस तनि D पाव सरगागति ते तम रहउ इरि उपजिद्यो भगती भाउ Ħ जप्र जापउ П ग्रम्युख नाउ मोने ॥ भूठि पाखंडि मन न पावसि वित् गुर सबद नही घरु बारु॥ नानक गुरमुखि तत् बीचारु॥ = ॥ ६ ॥ Ìŧ জিত্ত ब्याध्या तिउ जावहि \$ मोग कीए तेता जनमे तिउ मरण भड़का ॥ जिउ रस गरवि निसारि भनजलि पद्या ॥ 8 देखत H तन् धनु ।। कनिक कामनी हेत चभाइहि विसारहि राइधा सिउ की नाम

संजम सील न राखिया ।। रै ॥ रहोड ॥ जत सतु महि कासद महन्रा संजग्न IJ पन दान 2 विन गदि लालचि जश्त्रा 11 लागे 82 नाम्र रिसारियो श्रापत जानत जनम् गइत्रा जम्र घोइ केस गहि н जा मारे सरित नही मुझि कालि गइया ॥ ३ ॥ श्रहिनिस पराई हिरदे नोम्र ॥ विन सर्व दश्या गति गुर सबद पति विनु नरकि महि राम नाम शहआ 11 2 Ħ

वेस जिउ मोह महि **नट्रया** वाव गलत गरमा माइमा देखि पनारी मोह माहआ के मगत उत भइधा करहि विकार नियार धनेरे सरित सबद विज भरमि दस लागा गुरमति लेवह रोग गडघा श्राप्त देखें साकत मनि अभिमान महश्रा ॥ जिस का इंद्र तत घत सो फिरि लेरे अंतरि सहसा दश परमा ॥ ७॥ अंति कालि किछ साथि न चालै जो दीसै सभ्र तिसहि महभा पुरस् अवरंपर सो प्रम्न इरि नाम हिंदै लै पारि पड़बा ॥ = ॥ मए कउ रोगिंद किमाँद मुखानदि में सागर असरालि पहचा ॥ देखि इटयु मंदरु साकतु जंजालि परालि माइश्रा पइआ 11 3 जा चाले तिनै तिनहि लइत्रा पठाए वुलाइ जो किछु 11 वखसणहारै करि रहिआ वखसि लइत्रा ॥ 11 जिति 80 राम रसाइणु तिन की संगति खोजु रिधि भइश्रा सिधि ते विधि गिआनु गुरू पोइआ मुकति सरिंग पदारथ गुरमुखि समकरि दुख सुख जागा हरख हरि मारि गुरम्रखि आप पाए सहजि ॥ ७ ॥ रामकली दखणी महला लइग्रा ?? 8 जत सत सबदि लीया हड़ाइश्रा साच रस 11 8 मेरा गुरु रहै एक लिव रंगि लीगा ऋहिनिसि II लागी साचे समैसरि ॥ रहै गगन पुरि इसटि ॥ रहाउ वंधि क्रपीन भरिपरि जिहवा लीसा 2 11 सतु राचे ॥ मिलै साचे जिनि रचु किरतु गुर 3 महि सतिग्रि एक महि सरव सरव एका एह कीए मंडल सो प्रभ जिनि खंड ब्रहमंडा H 11 ¥ ते दीपक्र त्रिभवगा लखनु दीपक परगासिश्रा Ę H सचै वैठे तखित महली निरभउ H सच 9 मोहि गइश्रा वैरागी जोगो घटि घटि किंग्ररी की सतिगुर छूटे सरिश प्रभृ सच नानक **अउह**ि मडी 8 रामकली महला 11 हसत घरु गुरमुखि केती धरशा धारी 8 II सवदि कल 11 हउमैं उधारी मारि सोखै ॥ रहाउ ॥ ममता 8 11 मारि मने महि राखे सतिग्रर ।। मनसा सबदि २ वाजै **अना**हदि घटि सरति सिंङी तुमारी तही राखिश्रा बेग्र मनु त्रहम परपंच अहिनिसि दीपकु निरमल मिलि पंच ततु लडके इहु तनु किंगुरी वाजे सबद् अपारी ॥ रवि ससि अगंग्र नगरी महि श्र**उ**धृ अलख आसणु 1) राजा पंच वसहि वीचारी नगरी इह मनु 11 घरि राजा ऋदलु गुगकारी **医本态态态态态态态态态态** 

काल निकाल कहे कहि बपुरे जीवत मुखा मनु मारी ॥ ११ ॥ बहुमा निमनु महेम इक मुरति आपे करता कारी ॥ १२ ॥ काइआ सोधि

तरै भव सागरु श्रातम तत् वीचारी ॥ १३ ॥ ग्रेर सेना ते सदा सख

पाइया श्रंतरि सपद रिजा गुराकारी ॥ १४ ॥ आपे मेलि लए गुरा दाता हउमे तमना मारी ॥ १५ ॥ त्रे गुख मेटे चउचे बरते एहा मगति

निरारी ॥ १६ ॥ गुरमुखि जोग मनदि आतम् चीनै हिरदै एक मुरारी ॥ १७॥ मनुबा अपयिरु सबदे राता एहा करखी सारी ॥ १=॥

षेर् पार न पारांड अउप गुरमुखि सनदि यीचारी ॥ १६ ॥ गुरमुखि जोगु कमानै व्यउप जतु सतु सरदि वीचारी ॥ २०॥ सपदि मरे मनु मारे श्राउप जोग जुगति वीचारी ॥ २१ ॥ माइबा मोहु भरजलु है ब्राप् समिद तर हुन तारी ॥२२॥ समिद सर जुग चारे ब्राप्

H K

K

K

H

Œ

18

H

**BBBB** 

iĕ

iē iÔ

10

10

योगी मगति वीचारी ॥ २३ ॥ एड् मनु माइश्रा मोहिश्रा श्रउध निकमै सपदि बीचारी ॥ २४ ॥ आपे बखसे मेलि मिलाए नानक सरिण तमारी ॥२५ ॥ ६ ॥

रामक्रमी महल ३ असटपदीथा र क्यों सनिगुर प्रमादि ॥ सरमै दीवा मुद्रा कंनी पाइ जागी लिया करि तू दश्या ॥ यानणु जाणु विभृति लाइ जोगी ता

तीनि मनण जिणि लक्ष्मा ॥ १ ॥ ऐसी किंगुरो वजाह जोगी ॥ जितु हिमुरी अनहद वाजै हरि सिउ रहे लिप लाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतु मंतीरा पतु करि महोनी जीगी अंगृत नामु भगति पाई ॥ िध्यान का परि उडा जोगी निंडी सुरति बजाई ॥ २ ॥ मतु इड करि भागींग वेंगु जोगी ता तेरी कलपणा जाई ॥ माइबा नगरी महि मंगिण भददि जोगी ता नामु पनै पार्र ॥ ३॥ इत रियुरी धियानु

न लागे जोगी ना मनु पर्न पार । इतु कियुरी मांति न आर्व जोगी भनिमानुन निषद् बाद्र ॥ ४ । यउ माउ दृद्द पन लाद जागी १ दृ 900 मरीरु करि देही ॥ गरमस्य होपहि ना नंती यात्री इन विधि तमना गंदी ॥ ४ ॥ इक्यू पुर्फ मा जोगी कडीएँ एउम मिउ वित लाए ॥ मश्या नुहै निस्मल हार्व जीय जुगति हा पाए ॥ ६ ॥ नदरी माध्य मन् किद् किनमें इति मेनी चितु लाइ ॥ मांगुर नानि

303 **以东苏东西东西东西部门东西东西东西市西部市东西东** तेरी भावनी लागं ता इह सोक्सी पाइ ॥ ७ ।) एड जोगु न होवे जोगी 18 ।। गृह सरीर महि कुटंच छोडि परभवण कराह हरि हरि नाम्र गुर परसादी हरि लहिह ॥ अपगा। प्रभु मिटी Z 11 इह जगत रोगु का पुतला जोगी महि इसु माइआ ' **अने** अ वडा वृंसना जोगी रोगु न जाइ गवाइत्रा ॥ हरि 11 3 गुरमुखि जोगी जिसनो मंनि वसाए सोई -11 H सो पाए ।। १० ॥ जोगै का मारगु विखम्र है जोगी जिसनी जुगति 級級級 करे सो पाए ॥ अंतरि बाहरि एको वेखे विचहु भरमु चुकाए वजाई किंगुरी वाजै जोगी किंगुरी सा वजाइ H नानकु मुकति होवहि जोगी साचे रहिं ॥ १२ ॥ १ ॥ १० ॥ समाइ रामकली महला ३ ॥ भगति खजाना गुरम्रुखि H जाता सतिगुरि बुिक संतहु गुरम्रस्व देइ विडग्राई ॥ १ ॥ रहाउ॥ - 11 级级 उपजै काम् रहहू सदा सहज सुख जाई क्रोधु विचह 11 श्रापु छोडि नाम जलाई ॥ ३ ॥ लागी ममता सबदि लिव B उपजै तिस ते बिनसै अंते नामु सखाई ॥ ४ ॥ सदा हजूरि द्रि नह G प्र II सचा सबदु रवे घट देखहु रचना जिनि रचाई ॥ श्रंतरि H सतसंगति महि निरमीलकु वडैं भागि लिव लाई नाम 11 後後後 सेवहु सतिगुरु मनु H भरमि न भूलहु 9 11 नावै भूनी फिरदी विरथा सभ विन Ė - 11 गवाई पाखंडि जोगु **हं** हैं गवाई जुगति जोगी G त्रासणि वैसै गुरसबदी नगरी महि सिव निवारे नामु वसे मनि आई ११ ॥ घातुरवाजो सबदि लिय लाई करे इपनानु संतद्र सरवरु गवाई नामि इसनोनु करहि सबदे मैल्र से जन निरमल

अचेत नामु चेतिह नाही विनु नावै विनिष्त जाई ॥ १५ ॥ त्रहमा मुरति त्रिगुणि भरमि अलाई ॥ १६ गुरपरसादी [1 पड़िह लाई .} 10 11 पंडित चउथै पदि 11 लिव पाई ॥ विखिश्रा माते ₹= II न तिंना व्भ वखागाहि

海沿路沿路 किसुं भाई॥ १६॥ भगति जना की करहि उपदेस लाग ऊतम वाणी जुगि जुगि रही ममाई ॥ २० वाणी 11 逐 添添添添添添添添添

सबदे समाई नगरी सचि ा। २१ 11 काइश्रा षाई । २२ महजि नाम नवंनिधि ॥ मनमा मारि मन कराई विन रसना उमतति लोहण देखि 11 ₹ रहे विसमादी चित ऋदिसटि लगाई ॥ ₹ह ર૪ ॥ अदिमद

जोवि मिलाई ॥ २५ सालाही ॥ इउ गुरु सदा युकाई ॥ २६ श्रापणा जिनि साची युम्ह ॥ नानक एक कई वेमंती पति पाई।। २७॥ २ ॥ ११ ॥ रामकशी महला ३ ॥ इरि की पूजा दुलंग है संबद्ध कहणा कन्द्र न जाई ॥ र ॥ संबद्द गुरस्रवि पूरा पुज कराई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि बिनु सप्त किन्नु मैला चडाई ॥ २ ॥ इहि माचे मार्ने सा पजा होने संतद्घ किया इंड पुज

करें सम् लोक संबद्ध ₹ ॥ पुजा थाइन पाई ॥ ४ ॥ सबदि मर मन निरमल संतह एह पूजा थाइ पाई।। प्र ॥ पनित पात्रन में जन साचे एक सबदि लिय लाई ॥ षितु नार्वे दोर पूत्र न दोवो मामि श्रुली लोकाई ॥ ७ ॥ पछार्थ संतह राम नामि लिन लाई ॥ = ॥ आपे पुत्र कराए ग्रुर सनदी थाई पाई ॥ ह ॥ पूजा करहि

नहीं जायदि दुने मार मलु लाई ॥ १० ॥ गुरश्रुखि दीवें पुजा जायी भाषा मनि वसाई ॥ ११ ॥ भाषो ते समि सुख नाम्च सलाई ॥ १२ ॥ श्रवणा श्रापु न पञ्चाग्रहि संतर

करि यहिमाई ॥ १३ ॥ पाखंडि कीने जम नही छोडे से जासी पांत जिन श्रंतरि सबदु आपु गति तिन ही पाई ॥ १४॥ एहु मन्त्रा सुन समाधि लगावे सुणि सुणि गुरमुलि नाम्न वलायहि गरम्ब गावै गरावे दरि প্রাণ ॥ साची बाग्री सज्ज वस्ताग्री सचि नामि लिव निखंजन मेरा में मंजन अति पाप ян श्चंति

२० ॥ सम्र किल्ल आपे आपि वस्तै नानक नामि विजयाई ॥ १२ ॥ रामकली महला ३ ॥ इम कचल कचील अति अभिमानी मेल उवारी संवद् गरम्बि 11 8 नामि सचा नाम्र वसिद्या घट अंतरि करते क्रापि सवारी ॥

NI HILL 3

वारी वारि घुमाई अपने ॥ तनु मनु प्रित्र प्रीति पित्रारी ॥ २६ उवरे विनसि जाइगा माहु बलिहारी २७ ॥ माइश्रा गुर कै सवदि सेई ऋापि जगाए २८ -11 जि नोधु न सेई मृए 的研究 नानक 28 11 वीचोरी ॥ ३० ॥ ४ ॥ १३॥ रामकली महला ३ ॥ नामु खजाना गुर ते पाइत्रा गुरमुखि म्रकति श्राघाई ॥ १ ॥ संतहु तृपति  mananananananananana एक नाम वसिका घट अंनरि पूरे की विडिकाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ थापे करता थापे भुगता देदा रिजकु सनाई ॥ २ ॥ जो किछु करणा सो करि रहिक्रा अवरु न करणा जाई ॥ ३ ॥ श्रोपे साजे सुसटि उपाए सिरि मिरि धंघैं लाई ॥ ४ ॥ विसिद्ध सरेवडू ता सुखु पावहु सर्विगुरि मेलि मिलाई ॥ ४ ॥ ऋषिया ऋषु श्रापि उपाए ऋलुख न लखणा जाई ॥ ६ ॥ आपे मारि जीवाले आपे तिसनो तिल न तमाई ॥ ७॥ इकि दाते इकि मंगते कीते आपे मगति कराई ॥ = ॥ से वडमागी जिनी एको जाता सचे रहे समाई॥ ६ ॥ आपि सरुपु सिआणा आपे कीमति कहुए न जाई ॥ १० । आपे दुख सुख पाए अंतरि आपे भरिन मुलाई ।। ११ ।। वडा दाता गुरम्रुखि जाता निग्ररी श्रंघ फिर लोकाई ।। १२ ॥ जिनी चाखिमा तिना साट् बाइमा सित्तुरि बृक्त बक्ताई ॥ १३ ॥ इकना नावह आपि भ्रुलाए इकना गुरभुलि देह बुमाई ॥ १४ ॥ सदा सदा सालाहिह संतह तिस दी वडी वडिमाई। १४ । तिसु विनु अवरु न कोई राजा करि तपावस बयाठ बयाई ॥ १६ ॥ निमाउ तिसे का है सद साचा विश्ले हुकमु मनाई ॥ १७ ॥ विसनो प्राणी सदा धिन्नानहु जिनि गुरक्षाल बणत बणाई ॥ १= ॥ सतिगुर भेटै सो जनु

सीर्भ जिसु हिरदे नामु वसाई ॥ १६ ॥ सचा णापि सदा है साचा वाणी सपदि सुगाई ॥ २० ॥ नानक सुणि वेखि रहिमा विसमाद मेरा प्रश्व रविद्या स्तव थाई॥ २१ ॥ ४ ॥ १४ ॥

रामकली महला ५ असटपदीब्रा र भों सविग्र प्रसादि ॥ ॥ किनही की आ परविरित किनही कीमा पूजा विस्रधारो 11 किनही

सहक्रांगम साथे ॥ मोहि दीन हरि हरि काराधे ॥ १ ॥ तेरा मरोसा विभारे ॥ भान जाना वेमा ॥ १ ॥ रहाउ ।। किनही पाइमा ॥ किनही मोनि मउपत सदाइया कहत्र अनंनि मगउती ॥ मोहि दीन हरि हरि भोट लीती ॥ २ ॥ किनही करिमा 📭 तीरथ वासी ॥ कोई अनु तजि महमा उदासी ॥ किनही

मवनु सम धरती करिया ॥ मोहि दीन हरि इरि

**西西西西西西西西西西西西西西西西西** ॥ ३॥ किनही किह्या में कुलिह विडियाई ॥ किनही किह्या वाह कहैं में धनहि पसारा ॥ मोहि वहु भाई ॥ कोई दीन हरि हरि कराई निरति घ्रघर किनही श्राधारा ॥ 8 11 ।। किनह वरत नेम माला पाई ॥ किनही तिलकु गोपी चंदन मोहि लाइश्रा 11 हरि किनही सिध धिग्राइत्रा ॥ ५ ॥ वह खेवा॥ किनही भेख बहु थाट बनाए ॥ किनही तंत मंत बहु कहावै कोई पंडित मोहि दीन हरि हरि हरि सेवा ॥ ६ ॥ चत्रुरु -11 को खटु करम सहित सिउ मंडित ॥ कोई करें आचार सुक्रम्भी सरगी ॥ ७ ॥ सगले मोहि दीन हिर हिर हरि करम धरम जुग मनु न प्रवोधे ॥ कडु नानक जउ नावें इहु साध संग तृतना महा सीतलाइग्रा॥ = ॥ १॥ रामकली महला ४ ।। इसु पानी ते जिनि तू घरित्रा ।। माटी का ले देहुरा करिश्रा॥ महि उकति जोति मात गरभ जिनि स्रति परीखित्रा ॥ सगले छोडि बीचार १॥ राखनहारु सम्हारि जना ॥ तुधु वाप महतारी ॥ जिनि १॥ रहाउ ॥ जिनि दीए पुत हारी ।। जिनि दीए तुधु वनिता अरु मीता - 11 लेहु चीता।। २ ।। जिनि दीत्रा तुधु पवतु अमोला ॥ जिनि 9 त्रध नीरु निरमोला ॥ जिनि दीत्रा पावक वलना 11 の名の मन सरना ॥ ३ ॥ छतीह श्रंमृत जिनि ठाक्कर की रह भाजन ठहरावन कउ कीए ॥ वसुधा दीश्रो थान पेखन वलना ॥ तिसु ठाकुर चरना ॥ ४ -11 के चिति रखु रसना 1 वासन करना ॥ हसत कमावन ठाकुर के पैरा पूजह तिसु 11 y कीनो मेरा ॥ मन सगल जोनि महि सिरि त् त करिश्रा ॥ जिनि धरित्रा ॥ त्रवंतु सीभु भावे नही सीभाँ ॥ कारज सवरे प्रभ एके ओही ॥ जत कत देखीएे तत वित्राईजे ॥ ६ ॥ ईहा ऊहा तत जिस्र विसरिए तोही ।। तिसु सेवत मिन त्रालक्षु करें ।। इक निमख निर्गुनीत्रारे ॥ न सरें ॥ ७ ॥ इम अपराधी ना किछ संवा ना करमा रे॥ गुरु बोहिथु वडभागी मिलिया -11 नानक दास संगि बिहावै पाथर तरिश्रा ॥ = ॥ २ ॥ रामकली महला ४ ॥ काह

रस रूप ॥ काह बिहावै माइ बाप पूत ॥ काह बिहावै राज मिलख वापारा ॥ संत विहावे हरि नाम ऋघारा ॥ १ ॥ रचना साञ्च सम का एक घनी ।। १ ।। रहाउ ॥ काह विहाव वेद श्ररु बादि सादि बिहावै काह विहावे रसना 11 काह लपटि संगि केवल नाम प्ररोरी ॥ २ ॥ काह विद्वार्य खेलत चिहावै श्रमली विहावें हमा п काह दरदरव जोराए हरि जन विदाये नाम घित्राए ॥ ३ ॥ काह विदाये जोग तप पूजा काह रोग सोग भरमीजा ॥ काह पवन धार बिहाए जात विहार्वे कीरतञ्ज गाए ॥ ४ ॥ काइ बिहावै दिनु रैनि सो पिइ मालत ॥ काह विहाने बाल पड़ावत विहाव हरि जस गावत ।। काह बिहावै नट नाटिक निरते 11 8 काह विहाये जीमा इह हिस्ते ॥ काह विहावे राज महि उस्ते विहावे हरि जस करते ॥ ६ ॥ काह विहावे मता मसरि जरूरति काह निहावें सोघत जीवत - 11 थिहावे हरि रसु पोवत ॥ ७ ॥ जितु को लोइमा वित ही लगाना॥ मृद नही को सित्राना ॥ करि किरपा जिस विल बिल जाउ ॥ = ॥ ३ ॥ रामकली महला ४ रहे हरि बूट ॥ मात गरम संकट वे भउ जाइ ॥ तैसे संत जना राखे हरिराइ ॥ १ ॥ राखनद्वार दहमाल ॥ जत कत देखड तम प्रतिपाल ॥ जल पीवत जिंड तिखा मिटंत 11 धन विगर्से गृहि लोमी का धन प्राच अधार ॥ विउ हरि जन हरि हरि नाम पित्रारु २ ॥ किरसानी जिउ शखै रखवाला ॥ विता भात देखि शीतम् मिलि আঃ ॥ तिउ हरि ३॥ जिउ श्रंधले पेखत होइ अनंद।। गंगा यकत गार्चे e विमुल परवत परते पारि हरि के 11 संगि सीत पविक को नास ऐसे जिउ सायुनि कापर भउ खोत II ¥ ।। जित चकवी अग भास ॥ ब्रिउ चातृह बुंद की पिद्रास । जिउ कांक

以本西本市本本本本本本本本本本本本本本本 表表 表表 表表 समाने ।। तिउ हरि नाम हरि जन मनिह सुखाने ।। ६ ।। तमरी कृपा ते लागी प्रीति ।। दप्रश्राल भए ता श्राए चीति ।। दइश्राधारी तिनि होई छुटकार ॥ ७ ॥ सभि थान देखे नैंग धारगहार ॥ वंधन ते अलोइ ।। तिसु विनु द्जा श्रवरु न कोइ ।। अम भै श्रृटे गुरपरसाद ।। नानक पेखित्रो सभु विसमाद ॥ = ॥ ४ ॥ रामकली महला प्र जंत सिम पेखी ऋहि प्रभ सगल तुमारी धारना ॥ १ इह 1) हरि कै नामि उदारना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ खिन महि थापि उथापे इदरित सिम करते के कारना ॥ २ ॥ काम्रु क्रोधु लोग्नु भूटु निंदा साधू संगि विदारना ॥ ३ ॥ नामु जपत मनु निरमल होवे सूखे सूखि गुदारना ॥ ४ ॥ भगत सरिंग जो आवै प्राणी तिसु ईहा ऊहा न हारना ॥ ५ ॥ सूख द्ख इसु मन की विरथा तुमही अ।गै सारना ॥ ६ ॥ त् दाता समना जीत्रा का त्रापन कीत्रा पालना ॥ ७ ॥ त्रानिक बार कोटि जन ऊपरि नानक वंजै वारना ॥ = ॥ ५ रामकली महला ५ असटपदी दरसन्न भेटत पाप सभि १ ओं सतिंग्रर प्रसादि ।। नासिंह हरि सिउ देइ मिलाई ॥ १ ॥ मेरा गुरु परमेसरु सुखदाई ॥ पारत्रहम का नाम्र द्रझाए अंते होइ सखाई ॥ १ ॥ रहाउ डेरा भंना संत धूरि मुखि लाई ॥ २॥ पतित पुनीत कीए खिन भीतरि अगित्रानु वञाई ॥ करण 3 कारग **अंधे**ह П तिसु सरगाई ॥ ४ ॥ वंधन तोड़ि सुत्रामी नानक सवदि लिव लोई ॥ ५ ॥ श्रंध क्रूप विलिया ते काढियो का सहसा चुका बाहुड़ि साच सवदि वर्षाि ऋाई ॥ ६ ॥ जनम मरग धाई । नाम रसाइणि इह मन 11 છ संत संगि मिलि कीरतनु पी तपताई गाइश्रा П ح गुरि पूरी मति दीनी हरि विनु आन वसित्रा जाई ॥ ६ ॥ पूरें पाइत्रा वडभागी ।। १० ॥ नाम्र नानक नरिक निधान जाई ।। ११ ।। घाल सित्राग्णप उकति न मेरी प्रै गुरू

१२ ।। जप तप संजम सुचि है सोई अपपे करे कराई ।। १३ ॥

E ? 4 ) 

गुरि साचै लाइ तराई ॥ कलप्र महा निविज्ञा महि B \$8 II जीय ते यापि सम्हाले यापि लीए लिए लाई ॥ १५ 11 धरम साच

वांधिआ पारि पनाई मगजल II ₹ वेसमार विल जाई मुरति नानक वलि 11 819 п श्रक ल श्रंधकार दीपाई 1) १= जीश्रम कलि -11 शंतरजाभी

अधाई देखन सपित 11 35 एकंकारु निरंजन ħ निरमउ जिल धिल रहिआ समाई भगति सभ n 20

कउ दीना हरि नानक जाचै माई 11 37 H 8 Ę सलोक रामकली सिखह विश्रारिहो п सिमरत टेक ऊजलु सुखी ਗਜਸ 11 मुख सदा नानक ののののののののの वित्रारे इरि प्रेम भगति ।। मन तन राता राम विश्व श्राई ।) सतिग्ररि खेप निवाही संतह ॥ हरिनाम लाहा दास

कउ दोध्या सगली तृसन उलाही संतह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ खोजत खोजत जाई इक् पाइमा हरि कीमति कह्यु संतद्व न н २ फमल निउ लागो धिमाना साचै दरसि समाई सतह Ę 11

गानत गानत भए निहाला हरि सिमरत तपांत अधाई कत अवे कत जाई त्रातमराष्ट्र रिक्षा सम अंतरि संतद होमी सम जीमा का सुखदाई संतह भादि जुगादी हैभी 11 पाईऐ घाषि वेद्यंत चंत नही पूरि रहिया सम ठाई संवह मीत साजन माल जोबन सत इरि नानक पापु मेरी माहे = ।। २ ।। ७ ।। रामकशी महला ४ ।। मन बच क्रमि राम नाम्र

BiB

Ġ

0.00

āi

0

घुमन परि महा ऋति विखडी ग्रस्थित नीनक पारि उतारी ॥ रहाउ ॥ भंतरि सुम्बा माहरि ध्या हरि जपि मलन मए दुसटारी लागे विनहि नियारे जीउ प्रभ घारी ॥ २ ॥ उधरे संत परे हरि सरनी पचि विनसे महा आहंकारी ॥ रे ॥ माध्र मंगति इद्द फलु पाइमा इक्र केरल नाम्र अधारी ॥

000 तम्द्र समस्य बाक्य बागीचर रविधा एक सरारी 11 करे देशे करते प्रम अंत न पारावारी п v नानक जना रेवारी श ⊏ ॥ ३ यदियार तेतिका मंत

सोर्ड हीया

सम

प्रगटी जोति

तम्हारी

### **古本市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** रोमकली महला ३ अनंदु भइत्रा मेरी माए सतिगुरू सतिग्रर ॥ श्रनंदु प्रसादि ॥ सतिगुरु सेती मनि वजीत्रा वाधाईऋां पाइआ त पाइश्रो सहज श्राईश्रा परीश्रा सबदो राग परवार सबद गावरा 11 त कहै गावह हरी केरा मनि जिनी वसाइआं H होश्रा नानकु मेरिया त मदा नाले ॥ पाइआ ॥ ए मन रह हरि मंन मेर सभि श्रंगीकारु दग्व विसारणा H रह न श्रोह सभि सवारणा 11 सभना गला कारज समरथ सुआमी कहै मेर विसारे किउ 11 मनह नानक **मंन** सदा रह हरि नाले ।। साचे साहिवा कित्रा नाही घरि तेर Ş तेर जिसु तेरी देहि पोवए मिफति सु ॥ सदा मलाह कें नाम्र जिन वसिश्रा वाजे मनि वसावए ıl नाम्र तेरे ॥ कहै नाही नानक सचे साहिव किश्रा घरि 11 साचा नाम मेरा ॥ साच श्राधांरो नाम अधारु भ्रवा सभि गवाईऋा सांति मनि वसिश्रा जिनि H करि सुख आइ दीश्रा पुजोईश्रा विटह इछा कीता जिस सभि ॥ सदा कुरवाणु गुरु कहै एहि विडिआईआ धरह सुगह संतह सबदि पिश्रारो नानक ॥ वाजे पंच सबद तितु साचा नाम्र मेरा श्राधारो ॥ ४ घरि सभागे ॥ घरि सभागै सबद घरि धारीआ जितु पंच वाजे कला द्त वसि कीते मारिश्रा धुरि करमि जिन कंटक 11 पाइश्रा ॥ कहै नानकु नामि हरिकै लागे होस्रा घरि कड सि तह सुख लिव वितु देह निमाणी ॥ देह ॥ साची निमाणी अनहद वाजे लिवै वासह समर्थ कोइ नाही वेचारीआ त्रध वाभ करे 11 किश्रा होरु नाही लागि थाउ कुपा नउ बनवारीश्रा एस 11 करे वेचारीत्रा सवारीत्रा लिवै किञ्रा ॥ कहै नानक बासह 11 गुरू ते जागिश्रा ॥ जाशिश्रो कहै ऋानंदु सभ करि त्रानंदु सदा गुर ते कृपा विद्यारिश्रा किरपा किलांवख करे 11 मोह जिन का तुरा तिन कटं गित्रान **ऋंदरहु** का अंजनु सारिआ 11 हे ॥ कहै सवदु अनंद एह आनंद सचै सवारित्रा नानक्र देहि सोई वावा जिसु ते पाचे गुर त्र जागित्रा 11 9

भाषा भावए ॥

पित्रारे सोई जनु पात्रए ॥ 🗷 ॥ आवहु

निरमल जिना

 पार्वे त सो जन्न देहि जिसने। होरि किथा करिं वेचारिया।। इिंक भरिप भूले फिरिंद दहदिसि इकि नािंग लािंग सवारिया।। गुरपरसादी मनु

कहे

नानक

संत पिबारिही अकथ

देहि

करह कहाणी ॥ करहा कहाणी अवध्य केरी कितु दुआरे पाईए ॥ तनु सउपि इक्सि **मं**निऐ पहिंग ग्र कउ गावह सची पाणी ॥ कहै नानक संग्रह कथिह अकथ कहारही।। ६ ।। ए मन चंचला चतुराई किनै न पाइमा ।। a चतराई न पाडमा किने त साणि मंन मेरिमा ॥ एह माहमा मोहग्री तिनें एत भरमि भ्रुलाइमा ॥ माइद्या त 日田田 जिनि ठगउली पाईस्रा ॥ करवाण कीता तिसे मोह विरह किनै न मीठा लाइत्रा ॥ कहै नानक मन चंचल चतराई ıî । ए मन पित्रारिका तु सदा सत्र समाने 11 जि देखदा चलै नाही तेरे नाले ॥ साथि देर ବଳ विस 8 चित लाईऐ ॥ ऐसा कंस मुले कीचे उपदेसु पञ्चोताईऐ ।। सतिगुरू का स्रिया कहै नानक मन पिमारेत सदा सञ समाले H 11 यागम अगोचरा तेरा श्रंतु न पाइया ।। श्रंतो न पाइया किनै यापुत् जागहे ॥ जीम जीत समि खेल तेरा किञ्चा 0 समुत् हैं वेखहि जिनि जगतु उपाइया त सदा अगंग 귷 तेरा अंतु न पाइबा ॥ १२ सुरि नर भुनि जन अंमृतु खोजदे **ग्रंमृतु** E गर वे पाइया श्रंमत गरि कपा कीनी सचा मनि वसाइत्रा - 11 तुध्र उपाए इकि वेखि परसणि श्राहम्रा ॥ लग्न लोभ्र कहे भाइग्रा n नानक जिसना आदि पाइमा ॥ १३ ॥ मगता की चाल निराली ॥ 8665 मगताह केरी विखम मारगि चलमा ॥ लग्र बोलगा ॥ खंनिबह नाही तिखी वालह एत मारशि जाशा ।। गुरपरसादी जिनी आपु त्तजिया हरि वासना समाणी ।। कहै नानक चाल भगता जुगहु जुगु निराली ।। १८।।

Ā होरु किआ चलाइहि तिव सुत्रामी चलह तेरे ॥ जागा गुगा H चलाइहि तिचै जिय तू मारगि पावहे ॥ करि चलह जिना किरपा हरि जिन हरि लाइहि धिश्रावहे जिसनो सि सदा 11 सि गुरदुश्रारे सुखु पावहे सुणाइहि श्रापणी कहै 11 नानक्र तिवै चलावहे ॥ १४ ॥ एड्र भाव जिल सोहिला सबद सोहिला सतिगुरू सुगाइत्रा ॥ सबदो सुहावा सदा इकि के मंनि वसित्रा जिन धुरहु लिखित्रा एइ तिन श्रोहश्रा ॥ घनेरे करहि गला गली किनै न पाइआ ॥ कहे नानक्र सबद सोहिला से जिनी होए सतिगुरू सुणाइत्रा ॥ १६॥ पवित जना हरि धित्राइत्रा ॥ होए गुरम्खि जिनी हरि पवित **धिश्राइश्रा** धिश्राइश्रा॥ पवितु सिउ सहित पवित माता पिता कुटंब संगति सवाईआ पवितु सुग्रदे से पवितु जिनी मंनि पवित कहदे से पवितु जिनी गुरम्रुखि हरि वसाङ्त्रा कहै हरि नोनकु 11 ऊपजै विशु सहजै धिआंइऋा ॥ १७॥ सहसा न करमी न सहज्ञ सहसै संजिम रहे करम कमाए॥ कितै जोइ ॥ नह जाइ सहसा जीउ मलीखु है कितु संजिम धोता जाए॥ मंनु धोवहु सबदि लागह नानक गुरपरसादी सहज उपजे कहै रहह चित लाइ -11 मैंले ॥१८॥ जीअह वाहरह निरमल ॥ सहसा इव जांइ जूऐ वाहरहु मैले हारिश्रा ॥ तिनी जनम्र निरमल जीश्रह त विसारिश्रा एह मनहु वेदा तिसना लगो 11 रोग मरख वडा जिउ महि वेतालिया।। नाही फिरहि सो सुगाहि उत्रम नानकु जिन सचु तजित्रा कूड़े लागे तिनी जनमु जुऐ हारिश्रा ॥ बाहरहु निरमल निरमल 38 H बाहरह जीत्रह निरमल जीश्रहु निरमल की सोइ सतिगुर करगाी कमाणी ॥ ते कुड़ जिनी नाही भले सचि समागी॥ जनमु रतनु खटिश्रा से वराजारे ॥ कहै नानक जिन मंनु निरमलु सदा रहिह गुर नाले॥ होवैं ॥ गुरू सेती सनमुखु होबै त सिख़ सिखु कोई जीअहु रहै गुर नाले।। गुर के चरन हिरदै धिआए अंतर परग्रै श्रातमे समाले ॥ रहै छडि गुर विज सदा ऋापु न जार्गे कोए॥ संतद्घ सो सिख सनम्रख होए ॥ कहै सुगाहु नानकु

( 820 ) के के कि के के के के कि के २१ ॥ जे को गुर ते वे मुखु होते नितु सितगुर मुक्तिन पारे।। पारे

होरथें कोई पुछडु विवेकीया जाए ॥ अनेक जुनी भरमि त्रानै निष्णु सित्तगुर मुकति न पाए ॥ फिरि मुकति पाए लागि चरणी सतिगुरू सबदु सुणाए ॥ कहै नानकु बीचारि देखहु निष्प सितगुर मुकति न पाए ॥ २२ ॥ आवद्व मिख सितगुरू के पिधारिही गावह सची बाखी ॥ बाखी त गावह गुरू केरी वाणीश्रा मिरि

वासी ॥ जिन कउ नदिर करम् होनै हिरदे तिना समाणी ॥ पीवह श्रंमृत सदा रहह हरि रांग अपिहु सारिगपाणी !! कहै नानकु सदा गाउड एइ सची बाणी ॥ २३ ॥ सतिगुरू निना होर कची है बाणी ।। बाली त कची सतिगुरू बामह होर कची वाणी।। कहरे

कचे सुणुदे कचे कचीं आखि बखाखी ।। हरि हरि नित करहि रमना क्हिया कब्रुन बाणी ।। चितु बिन का हिरि लह्मा माइमा ॥ फर्ड नानक मतिगरू बामह होर कची वाणी ॥ बालनि पए रवाणी २४ ॥ गुर का सबदु रतंतु है हीरे जितु जहाउ ॥ सबदु रततु जितु मंत्र लागा एड होश्रा समाउ ॥ सबद सेती मन मिलिया सचै लाह्या माउ ॥ त्रापे हीरा रतनु मापे जिमनो देह बुकाह ॥ कहैं

मानकु सबद रतन है होरा जितु जड़ाउ ।। २४ ॥ सिन सकति आपि उपाह के करता आपे हुकमु वस्ताए ॥ हुकमु वस्ताए आपि वेली गुरमुखि किमी मुक्ताए ॥ तोडे वघन होरी मुकतु मनि सबद नमाए ॥ गुरमुखि जिसनो आपि करे सु होवै एकस सिउ निव लाए ॥ कहै नानकु आपि करता आपे हुकपु सुम्हाए ॥ -६॥ मिमृति सासत्र पुन पाप बीचारदे तते सार न जाणी ॥ तते सार न जाणी

गुरु बाकड़ वर्वे सार न जाणी ॥ विही गुणी संसाह अभि सुना स्रतिआ रें णि निहाणी ॥ गुर किरण ते से जन जिना हरि जागे मनि वसित्रा बोनिह अंमृत बाखी ॥ कहै नानकु सो तत पाए जिसनो अनदित हरि लिप लागै जागत रेंगि निहागी।। २७ ॥ माता के उदर महि प्रतिपान करे सो किउ मनहु विपारीए ॥ मनह किउ

जि अगनि महि आहारु दाना पहुचारए 11 श्रोमनो किह पोदि न सकी जिम नउ आपणी लिव लाउए।। आपणी लित आपे लाए गुरम्रस्वि सदा समालीए कहै नानकु

## एवडु दाता सो किउ मनहु विसारीए ॥ २८ ॥ जैसी अगनि उदिर महि तैसी बाहरि माइग्रा ॥ माइग्रा श्रगनि सभ इको जेही करते खेलु रचाइश्रा ॥ लिव जंमिश्रा परवारि भाइश्रा जा तिसु भाणा ता भला 11 जितु माइश्रो लगी वरताइआ एह श्रमरु II तसना माइश्रा कहै उपजै नानकु गुर लाइआ II दुजा श्रापि विचे पाइआं ॥ 11 35 माइश्रा लागी तिनी किसै म्रलि जाइ पाइश्रा 11 अमुलक् मुलि न पाइश्रा जाइ न मिलै तिसनो जे सतिगुरु लोक ऐसा विललाइ II हरि जीउ तिसु मिलि जिसदा जाइ 11 आपु केल तिना आपि भाग हरि अमुलकु रासि मेरी हरि मनु वणजारा पाइ ३०॥ 11 हरि जागी -11 ते रासि सतिगुर मन् वर्णजारा मिलिश्रा दिहाड़ी धनु एह खटिह 11 लाहा हरि रासि मेरी ॥ कहै नोनकु अनरसि राचि रही पित्रास वणजारा त Æ रसना न जाइ होरतु किते जिचरु हरि रसु पले वहुड़ि न तसना लागै पाइ पलै पीऐ आइ एह हरि रस कहै मिलै जिसु पाईऐ आइ सतिगुरु वसैं मनि हरि ३२ वीसरे जा रखी जोति ता त्र महि त्रम हरि महि विचि जग ता त् ॥ हरि जोति रखी त्रध जीउ जगतु जिनि उपाइ आपे पिता नद्री आइआ। चलतु होस्रा चलतु बुभिन्रा ता रचित्रा जोति राखी ता तू जग महि मृलु सुगित्रा ।। हरि मंगलु गाउ आगम् भइश्रा प्रभ सखी गृहु मंदरु विण्या ॥ हरि गाउ मंग्लु नित सखीए सोगु विश्रापए ॥ गुर चरन लागे दिन सभागे आपणा पिरु जापए ॥ अनहत वाणी गुर सवदि जाणी हरि नामु हरि रसु भोगो।। कहै नानक मिलिया करण कारण जोगो ॥ ३४ ॥ ए सरीरा मेरिया इसु

दोत्र दोत्र दोत्र दोत्र दोत्र दोत्र दोत्र दोत्र दोत्र दोत्र दोत्र दोत्र दोत्र दोत्र दोत्र दोत्र दोत्र दोत्र दो श्राइकै किया तथु कम्म कमाइत्रा ॥ कि कर कमाइत्रा तथु सरीराजा

तू जग महि बाडबा ॥ जिनि इरि तेरा रचल रचित्रा सो हरि मनि न वसाडका ।। गुर परसादी इरि मंनि वसिका पूरवि लिखिका पाइका ।। कहै

नोनकु एहु सरीरु परवाणु होत्रा जिनि सतिग्रर सिउ चित् लाइद्या ॥ ३४ ॥ ए नेत्रहु मेरिहो हरि तुम महि जोति घरी हरि बिनु अवरु न

देखह कोई ॥ हरि विनु अवरु न देखह कोई नदरी हरि निहालिया ॥ एडु विसु संमारु तुम देखदे एह हरि का रूप है हरि रूप श्राहश्रा॥ गुरे परसादी बुक्तिश्रा जा वेखा हरि इक है हरि वित अवरु न काई ॥ कहै नानक एहि नेत्र अंघ से सितमूरि मिलिए दिव इसिट

होई ॥ ३६ ॥ ए सबस्युह मेरिहो साचै सुनस्यै नो पठाए ॥ साचै सुनस्यै नो पठाए सरीरि लाए सुखड सवि बाणी ।। जित्र सुखी मून तन हरित्रा होश्रा रसना रसि समाणी 🛭 सचु अलख विडाखी ता की गति कही न जाए ॥ कहै नानक अंस्त नाम् सुगह पवित्र सनर्ये नो पठाए ।। ३७ ॥ इरि जीउ गुफा श्रंदरि रखि के बाजा पबस्स

।। यजाइश्रा वाजा पडरा नड दञ्जारे परगढ़ कीए ॥ गुरद्वारै लाइ भावनी इकता रूप न्यनिधि तिसदा दिखाइमा ॥ तह मनेक नाउ

पाइमा ॥ कहै नानक हरि पिमारे जीउ गुफा चंदरि रखि साचै परस्य बजाइमा ॥ ३= ॥ एटु साचा सोहिला घरि सोहिला परि साचै जिथे सदा सच घिमावहे मार्गह गरप्रवि जिना **ज़**म्हावहे हे जिसु यखमे सो जन पायहे सचै परि गाउँ ॥ ३६ ॥ अनद

O

900

सगल मनोरय परे पारत्रहार प्रम पाइमा उतरे द्ग्व रोग संनाप उत्तरे सुखी सची वाखी॥ संत साजन मए सुराने प्रनीत कहते परित - 11 मतिगरु 市田田田田 मरपूरे ॥ जिनशंति नानक ग्रा चरण लागे वाले धनहड No. 11 7 11

(东京|西西西西西西河南北西西西西西西西西西西西西西 रामकली सद दाता सोइ ॥ जगि १ श्रों सतिगर प्रसादि ॥ जागौ वछलु तिदु लोइ जीउ ॥ गुर सबदि समावए कोइ अवरु न धिश्रावहे कें जीउ ।। श्रवरो न जागिहि सबदि गुर एकु नाम्र पावहे परसादि नानक गुरू अंगद परम पदवी आइआ हकारा II 11 जगि अमरु श्ररतु हरि राम नामि समाङ्या हरि त्रतोलु ठाकुरु भगति ते हरि पाइत्रा ॥ १ II गुर भागा प्रम पासि जीउ ॥ हरि जावै हरि सतिगुरु भाइआ पहि बेनती मेरी पैज रखहु अरदासि जीउ ॥ पैज राखहु हरि जनह निरंजनो ॥ अंति चलदिया होइ वेली केरी हरि देहु नामु कालु निखंजनो ॥ सतिगुरू की वेनती पाई हरि प्रमि सुगी अरदांसि जीउ ॥ हरि घारि किरपा सतिगुरु मिलाइआ धनु धनु साबासि जीउ ॥ २ ॥ मेरे सिख सुणह पुत भाईहो मेरे हरि भागा भाइश्रा मेरा हरि प्रभु गुर जीउ ॥ हरि भागा श्राउ मै पासि सोई जिसु सतिगुरु पुरखु प्रभ जीउ भगत H आपि वाजे हरि वजिह ग्रानंद ग्रनहद 11 करि निरजासि पुत भाई परवारु मेरा मनि वेखह मेलावए ॥ तसी परवाणा फिरें नाही जाइ हरि गुरु लिखिश्रा ३ ॥ सतिगुरि भागौ त्रापगौ वहि परवारु सदाइश्रा मित पिछें कोई रोवसी सो मैं मृलि न भाइश्रा 11 देखह तुसी वीचारि मितु विगसै जिसु मित की पैंज भावए 11 परतिख होदे सतिगुरू पैंनावए ॥ सतिगुरू हरि भाई ।। सभि सिख वंधप पुत राजु त्रापि टिकाइत्रा पिछै मे कीरतन सतिगुरु वोलिया श्रांते 11 8 11 पंडित सदिश्रह गापोल केसा जीउ - 11 निरबाग्र पुरोणु जीउ ॥ हार पड़ीऐ कथा नाम्र पडि पतलि किरिआ दीवा ॥ विंडु गुर भावए रंग सुणीए वेबाग्र हरि सतिगुरु बोलिया हरि भाइश्रा हरि फ़ुल हरिसरि पावए II . सोढी तिलकु मिलिञ्चा पुरखु सुजाग्यु जीउ ॥ रामदास दीश्रा ॥ ५ ॥ सतिगुरु पुरखु वोलिआ जि सबदु सचु जीउ नीसाण्र

गुरसिखा मंनि लई रजाइ जीउ ॥ मोहरी पुत सनग्रख होइग्रा रामदासे पैरी पाइ जीउ ॥ सम पत्रे पैरी सविगुरू केरी जिथे गुरू भापु रितद्या ॥ कोई करि बखीली निवै नाही फिरि सतिगुरू आणि निवाइमा ॥ इरि गुरहि माणा दीई विडमाई धुरि लिखिन्ना लेख रजाइ जीउ ॥ कहें सुदरु सुबादु संतहु सम्रु जगत पैरी पाइ जीउ ॥ 8 11 3 रोमकली महला ५ छंत १ वो सतिगुर प्रसादि ॥ साजनहा मेरा साजनहा निकटि खलोहमहा मेरा साजनहा ॥ जानीब्रहा हरि जानीब्रहा अलोइअड़ा हरि जानीअड़ा ।। नैया अलोइआ घटि घटि सोइआ अति श्रमृत प्रिश्र गृहा ॥ नात्ति होवंदा सहि न सक्दा सुश्राउ न जार्थै मुड़ा ।। माहत्रा मदि माता हाछी बाता मिल्लु न जाई भरम धड़ा ।। कहु नानक गुर बित्र नाही सुके हरि साजत सम के निकटि खड़ा ॥

 श गोविंदा मेरे गोविंदा प्राण अधारा मेरे गोविंदा ॥ किरपाला मेरे किरपाला दान दावारा मेरे किरपाला ॥ दान दावारा श्रपारा घट घट श्रांतरि सोहनिश्रा । इक दासी धारी सबल पसारी जीम जंत से मोहनिधा ॥ जिसनो राखें सो सच्च भारते गुर का सनद 西西西西西西西西西西西 यीचारा ॥ कडु नानक जो प्रभ कउ पाणा तिसही कउ प्रश्च पिश्रारा ॥ २ ॥ माणो प्रम माणो मेरे प्रम का माणो ॥ जायो प्रमु जायो सुधामी सुगड़ सुतायो ॥ सुगड़ सुजाया सद परधाना श्रंमृत हरि का नामा ।। चालि अधारो सारिग पासे जिन के माग मधाना ॥ तिन ही पाइमा तिनहि धिमाइमा सगल तिसै का माणा ॥ कह नानक थिरु तखित निवासी सच तिसे दीवाणो ॥ ३ ॥ मगला हरि मंगला मेरे प्रम के सुखीय मंगला ॥ सोहिलड़ा प्रम सोहिलड़ा

ir.

B Ø

B

पाईए मरें

न भारे जाई ॥ चूका पिबासा पूरन आसा गुरक्ष निरमुनीएँ ॥ कद्द नानक धरि मेरे ਜਿਰ प्रभ सुनीएँ॥ ४॥ १ ॥ रामकशी

यनहर पुनीए सोहिलडा ॥ अनहर वाजे सरद यगाजे नित नित जिमहि वधाई ॥ सो प्रमु धिश्राईऐ सम् किछ

हरि धित्राइ मना खिनु न विसारीए ॥ राम रामा राम रमा कंठि उरघारीऐ। पूरनु पारब्रह्म निरंजनो ॥ भै दूरि हरि पुरखु करता पाप हरता दुसह दुख भव खंडनो।। जगदीस ईस गुोपाल माधो ग्रा वीचारीऐ रेशि संगि विनवंति मिलि साध दिनसु नानक चितारीऐ चरन कमल आधार माल II जन का आसरा निधानु नाम अनंत धरा 11 नाम्र नरहर रस भोग एक अनंत बीठल सासि सासि रस रूप रंग नराइणा ॥ धिआइगा किलविख पुनह की चरणा नाम्र हरणा नाम नानक रासि जन की चरन कमलह ॥ विनवंति आसरा -11 वेश्रंत सुश्रामी तेरे कोइ न जानई ॥ देखि चलत दइश्राल भगत वखानई ॥ समि । तुभु धित्रावहि जीश्र जंत परमेसरा करुगामै जगदीसरा एकु जाचिक सरव दाता मानई संत सोई जी विनवंति सुजाग्र जिसहि प्रभ П करह किरपा सोइ पछानई मोहि निरगुण तुभहि 11 3 -11 सरगी ऋाइऋां ॥ गुरदेव जिनि चलि वलि चलि नाम्र गुरि नाम दीत्रा पुंनीश्रा थोश्रा जलने -11 इछा क्रसल सरव चिरी श्रानंद साचे मिले विछु'निश्रा सहज П हर्स्व महा विनवंति गुग नानक नाम्र प्रभ गुर गहिश्रा पूरे ते पाइत्रा ।। रामकली रुग्रभुगो सबदु 8 11 महला y 11 २ अनहदु गाईऐ कें सभि दोख संतन किलविख उठि 11 विनासनु हरि नामु कै हरि नाम्र जपीऐ मंतन अमिउ ग्रर -11 पीजै अराधीऐ किरिश्रो दिनस जोग दान अनेक लगि П कमलह साधीए मोहन **'सगले** भाउ भगति दइऋ्राल दुख परहरै तरे नरहरैं बिनवंति धिऋाइ सुआमी नानक सागरु li 3 11 गावहि तेरे सुख सागर सिमर्ग्य भगत गुण राम गोबिंद अनंद मंगल लागे घनेरे ग्रर चरगी पाए सुख राम 11 सुख निधानु मिलिआ प्रभि राखिश्रा करि हरिश्रा कृपो द्ख 11 हरि हरि चरगा भागा नामु रसना भारित्या अग्र लागा भड 11 हरि गावै हरि दसरी चितवै एकु आइआ प्रभु एक् विनवंति सतिगुरु करी किरपा पुरा प्रभि पाइश्रा **水水水水水水水水水水** 

**建设设设设设设设设设设设设设** मिलि इति कीरतन मिलि रहीएे साध जना प्रय माधो श्रंत न पाईऐ गुनीए राम ॥ राम ॥ दइवाल प्रभु दामोदर मोग मोह सरिण दाता सगल दोख निवारणी ॥ दइग्राल दुखहर प्रभू मेरे विकार विखड़े जपत नाम उघारणो ॥ समि जीश्र ती करि किरपा सम रेश थीवा ॥ विनवंति नानक ग्रभ बहुआ जना अपगी नाम देरा जपि जीवा ॥३॥ राखि लीए प्रभि मगत चरणी लाए राम ॥ बाठ पहर अपना प्रम सिमरह ि घिष्ठाइ सो प्रश्च तरे भवजल रहे व्यावण जाणा ।। सदा सुखु कलिश्राण कीरतनु प्रम लगा मीठा भागा ।। सम पुनी आस पूरी मिले सतिगुर पूरिआ ॥ विनर्वति नानक प्रभि आपि

मेले फिरि नाडी दल विद्यरिद्या ॥ १२ ॥ ३ ॥ रामकली छंत ॥ चरस कमल सरणागती হানত ग्रय

त्राराधीएे विपति निवारस

राम

प्रश

॥ प्रभ विपति निवारणी तिस्र वित अवरु न कोड जीउ सिमरीऐ जलि थलि महीश्रलि सोइ सदा हरि जलि थलि महीश्रलि पूरि रहिका इक निमख मनइ दिन समागे जगदीसरै गुरचरन लागे सरव गस सेव सेवक दिनसरैंग्री तिस मावै सो होइ बलि জীব जॉइ नानक सरव दाते परगास मनि तनि होड जीउ ॥ १ ॥ सलोक ॥

हरि सिमरत मन तन दुवीधा सोच संबी विनसी 11 टेक ग्रोपाल की गाविंद संकट मोच ॥ १॥ छंत ॥ मैं संकट जीउ ॥ इरि गुग आनंद गाए प्रम दीनानाथ प्रतिपाल अनुत पुरखु एको विसहि लागा ॥ कर चरन मसतक मेलि लीने सदा अनदित पिंडु गृहु थानु तिसका वन जोबन घन मालु जीन ॥ सद सदा बलि २ ॥ सलोक जाइ नानक सरव जीत्रा प्रतिपाल जीउ ॥ उचरे हरि हरे गुख गोविंद विख्यान ॥ नानक पकड़ी टेक एक परमेसरु रखे निदान ॥ १ ॥ छंत ॥ सो सम्बामी प्रश्न रखको श्रंचित वा के लागु जीउ ॥ मजु सापू संगि दश्यालदेव मन की मित तियामु जोउ ।। इक योट कीजै जीउ दीजै यास इक घरणी घर

《法本志志志志志志志志志志志志志志志志志志治》

६२७) **成本成态表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** सभु तरे ॥ जनम मरण रंगे ॥ साध संगे संसारु सागरु हरि नाम दागु जीउ ॥ वलि जाइ नानक लागे फिरि न पूरन थिरु जा का सोहागु जीउ ॥ ३ ॥ सलोकु ॥ घरम अरथ अरु काम मोख मुकति पदारथ नाथ ॥ सगल मनोरथ पूरिश्रा नान ह लिखिआ मेरी पुंनीया मिलिया निरंजन राइ इछ माथ ॥ १ ॥ छंत ॥ सगल प्रगटे वडमागोहो गृहि ऋाइ प्रभ जीउ भडग्रा अनद की उपमा कि आ गणा।। गृहि लाल आए प्रवि कमाए ता - 11 आपे मिलाए भगा कवन रसना गुगा पुरन सहज दाता जाइ जीउ ॥ वलि नानक नही जाइ लाए तिस विना महि रहिन्रा समाइ जीउ ॥ ४ ॥ ४ ॥ रागु रामकली सदा करते सभ ॥ रग भुंभनड़ा गाउ सखी हरि एक धित्रावहु ॥ सतिग्ररु तुम सेवि सखी मनि चिंदिऋड़ा फलु पायहु ॥ रामकली महला ५ रुती सलोक ॥ करि बंदन प्रभ पारत्रहम १ औं सतिगर प्रसादि ॥ हंरि हरि भजउ निवारि ध्रि ऋाप्र साधह H भे सुख काटग हरगा ।। किलविख भरपूरि -11 भंजनो नानक नीत धिश्राइ दुख दइऋाल भगवंत वडमागीहो किरपा करि छंत गावह जस रंगि उचरत सोभावंत गुगा जीउ - 11 रुती माह मृरत घड़ी गुगा जनम मनि धिश्राइश्रा सफल H जिनी इक जन त्रलि पुन दान पाइऋा 11 सो प्रभु जिनी का बिनवंति सिमरि नानक जीउ 11 किरिश्रा हंत सरव पोपा सलोक अगम् 11 उद्भ 11 8 11 जीवा जीउ रहंत भोवसी तुधु कथनी सा नमसकार Il अगोचरो कमल सरिए साजन सुञ्चामी परह संत नानक 8 H श्रधार 11 नानक जपि भगवंत हरिश्रा थोआ 11 ते सिमरि स्रके ्श्रनंत 11 सरस बसंत माह चेतु वैसाख सुख मास रुति मउलिया मनु तनु सासु मिलिश्रा जीउ ॥ हरि जीउ नाहु

प्रफलिया ॥ घरि ञ्चनदु सखीए घरन नाइ निहचल क्रमल 8 वडमागि वेता गोविद अप्रलिश्रा सजाग्र गुण п सदरु मई विनमति 0 जीत गवाङ्या परन श्रास 11 पाइग्रा सलोक मिटी जम क्री जील ॥ २ ॥ त्राप्त श्रानेक कोमल यथन विनु अमि मुई करती करम ıf जो मार्ग से मेलिआ п \$ 9 श्चावि ॥ सानक प्रम सरखोगती जा का वह परताप ॥ **ग्रावा** है प्रेम विछोह गीरवम रति श्रति गाखडी जैठ घाम जीउ 111 हावै दहागणी इसिट न करी राम जीव नह इसटि आवे मरत п सगि मठी आ मछली Ħ जल वाक जोनी ॥ करि पाप मैभीत होई जोउ ॥ विनवति नानक मोर तेरी राख पूरन कोम

लागी समि प्रीतमे तिल सलोक ॥ सरधा 要 रहेस्ट मन तन इति स्वि रहे नानक सहजि समाइ ıl ॥ करु लीनी साजनहि जनम के मीत दासी करि जनम n चरनह चीत सहेलीचा सारण नानक प्रभ दित F 11 ॥ छत् ॥ रुति बरस पुरिधा मकरद जीउ - 11 घग उनवि वठे जल थल

ठाई जीत परि रहिआ हरि नवनिधि सरव नाम गृह भरे तरे सिमरि सम्रामी श्रतरज्ञामी समहा 11 लागे बखसिंदु 3 नह छिट कुपाल सद 0 षिनवति नानक हरि कृत पाइआ मनि मावद 11 सदा 0 पिद्यासी में पेखउ गोपाल श्रास फिरड क्रम ।। विच मिलवे मेलगडार ॥ १ र्सत जन नानक प्रभ सांति न ऊपजी तिल ा। इरि पल रहण 77 আঃ साघह

रुति **अह**वरो þ n н Ħ छत सरद पिश्चास ਗੀਰ खोजवी फिरत n दरसन् गुणतास जीउ ॥ विज कत पिद्यारे नह सारे हार कड़ ग सख प्रग सदरि सुजाणि चत्ररि वेती सास विन जैसे १। ईत अलोकन मनि मिलन की प्रभ पिश्रास जीउ विनवंति नानक घारि किरपा मेलद्व प्रम गुखतास जीउ सलोक

# **表表表表表表表表表表表表表表表表表。** ॥ जलिए व्यक्ती सीतल भए मिन तिन उपजी सांति ॥ नानक प्रन मिले दुतीत्रा विनसी भ्रांति ॥ १ ॥ साध पठाए स्रापि हरि हम तुम ते नाही ॥ नानक अम भै दरि मिटि गए रमण राम H भरपूरि ॥ २ ॥ छंत् ॥ रुति सिसीअर सीतल हरि प्रगटे मंघर पोहि ॥ जलनि वुभी दरसु पाइश्रा विनसे माइश्रा घ्रोह जीउ ॥ सभि काम पूरे मिलि हजूरे हरि चरण सेविक सेविश्रा ॥ हार डोर सीगार सभि रस अभेवित्रा ॥ गण गाउ श्रलख भाउ गोविंद वांछत जम्र न साकै जोहि जीउ ॥ विनवंत नानक प्रभि त्रापि मेली तह न प्रेम विछोह जीउ।। ६।। सलोक ।। हरि धनु पाइत्रा सोहागर्गी डोलत नाही चीत ॥ संत संजोगी नानका गृहि प्रगटे प्रभ मीत ॥१॥ नाद विनोद अनंद कोड शिश्र शीतम संगि बने ॥ मन वांछत फल पोइत्रा हरि नानक नाम भर्गे ।। २ ।। छंतु ॥ हिमकर रुति मनि भावती माघु फग्ण गुणवंत जीउ ॥ सखी सहेली गाउ मंगलो गृहि ऋाए हरि कंत जीउ ॥ गृहि लाल आए मनि धिश्राए सोहीत्रा ॥ वण तृणु त्रिभवण भए हरिश्रा देखि दरसन मोहीत्रा ॥ मिले सुत्रामी इछ पुंनी मनि जिपश्चा निरमल जीउं ।। विनवंति नानक नित करहु रलीत्रा हरि मिले स्त्रीधर कंत जीउ ॥ ७ ॥ सलोक ॥ संत सहाई जीत्र के भवजल तारणहार ॥ सम ते ऊचे जाणीत्रहि नानक नाम वित्रार ॥ १ ॥ जिन जानिश्रा सेई तरे से छरे से बीर ।। नानक तिन बलिहारणै हरि जपि उतरे तीर ॥ २ ॥ छंतु ॥ चरण विराजत सम ऊपरे मिटिया सगल कलेसु जीउ ॥ श्रावमा जावमा दुःख हरे हरि मगति कीत्रा परवेस जीउ ॥ हरि रंगि राते सहजि माते तिल्ल न मन ते बीसरे ॥ तिज आपु सरगी परे चरनी सरव गुण जगदीसरें ॥ गोविंद गुण निधि स्तीरंग सुत्रामी त्रादि कउ त्रादेस जीउ ॥ विनवंति नोनक महत्रा घारहु जुगु जुगो इक वेसु जीउ ॥ ⊏॥ १॥ रामकली महला १ दखगी आअंकारु १ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ श्रोश्रंकारि ब्रह्मा उतपति कीत्रा जिनि चिति ॥ श्रोश्रकारि 11 ओअंकारु

ij

H H

H

-

10 1

Ñ

の後

(0\$3) ক্রিকিস্কিন্তি 1 जुग भए ॥ ओर्अंकारि वेद निरमए ॥ भ्रोअंकारि सुबदि उधरे ॥ श्रोअंकारि गुरमुखि तरे ।। श्रोनम अखर सुग्रह बीचारु ॥ श्रोनम त्रावर त्रिमवस सारु ॥ १ ॥ सुसि पाडे किया लिखडु बंजाला ॥ लिख राम नाम गुरमुखि गोपाला ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ससै सम्रु जगु सहजि होदै उपाइमा तीनि मवन इक जोती ॥ गुरमुखि दसत परापति चिंग ले मासक मोती ।। समग्रे सभी पढ़ि पढ़ि वुमी श्रंति निरंतिर साचा ॥ गुरश्रुवि देखें साच समाखे वित्र साचे जग काचा ॥ २ ॥ पह घघै घरम् घरे घरमापुरि गुणकारी मन घीरा ॥ घघै धलि मुखि मसतकि कंचन मए मनूरा ॥ घनु घरखीघरु आपि अजीनी तोलि बोलि सञ्ज पूरा ॥ करते की बिति करता आधे के जाण गरु ते ३ ॥ डिब्राल ग्वाइब्रा दला माइब्रा गरिव गले विख लाइआ ॥ गुर रसु गीत बाद नहीं माने सुखीएे गहिर संभीरु गनाइश्रा ॥ गुरि सचु कहिया संमृत लहिया मनि तनि साच सुखाइमा । आपे गुरमुखि आपे देवे आपे अंमृत पीमाइमा ॥ 1

४ ॥ एको एक कहै सम्रु कोई इउमें गरनु विश्रापे ॥ श्रंतरि बाहरि एक पछाणी इउ घरु महलु सिञाप ॥ प्रमु नेहें हरि द्रि न जायाहु एको सुसटि सबाई ॥ एकंकारु अवरु नहीं दुवा नानक एक समाई ॥ प्र ॥ इस करते कउ किउ गृहि राख्य अफरियो तुलिओ न जाई ॥ माइब्रा के देवाने प्राणी ऋठि ठयउरी पाई ॥ लवि लोमि प्रहताजि निगृते इव तब फिरि पह्नुताई ॥ एकु सरेवे ता गति मिति पावे श्रोपण जाण रहाई ॥ ६ ॥ एक श्रचारु रंगु इक रूपु ॥ पठण पाणी अगनी असरुपु ॥ एको मवरु मवै तिहु लोइ ॥ एको पूर्मी स्भी पति होइ ॥ गिश्रातु घित्रातु से समसरि रहे ॥ गुरस्रुखि एक निरला को लहै।। जिसनो देह किरपा वे सख पाए।। गुरू उजाला ॥ दुश्रारे श्राप्ति सुगाए ॥ ७॥ ऊरम धुरम जोति तीनि मवस महि गुर गोपाला ॥ ऊगवित्रा असस्य दिखावै ॥ करि किरण अपने घरि आवै ॥ ऊनित बरसै नीभ्रुर धारा ॥ उतम सबदि सवारणहारा ॥ इसु एके का जासे मेउ ॥ आपे करता भापे देउ ॥ = ॥ उगवे सह असर संघारे ऊचउ देखि सबदि

सरी बीचारै ॥ ऊपरि आदि अंति तिह लोड ॥ आपे करें कथे  ( 837 )

विधाना मनु ननु साट ॥ शोह योष्ट्र विधाता देह 11 मनि मखि मोह ॥ प्रभू जग जीवन कोइ ॥ नानक नामि रते व्यवस न पनि होह П राम रवें हितकारि लुभें ।। रशा महि मन्या मारि T. रानि दिनंति रंगि राना 11 तीनि चारे भवन जग जाता 9 मा निमही जेहा ॥ अति निरमाइल सीभाग देहा 9 सिद्ध साचि 345 भाइ ॥ श्रंतरि लिव सबद 11 "在设在设在设在设在设在设在设在设备。" कोई श्रंमृत . पीज रहण नहीं संसारे राजे थाह जाइ जुग चारे ॥ रहगा रहे कहरा। ते रहरगा विनंती निरोधर क्तउ 11 संबद एक राम नाम गुरु ॥ ११ ॥ लाज मरंनी मिर गई घघड खोलि चनी 11 **बुलाई** ै साम दिवानी बाबरी ते सिर टली ॥ प्रेमि संक रली भई सबद् अनंद रती लाली महि 11 लानि गुरम्खि १२ ॥ लाहा नाम रतनु जपि लोभ लु सारु 11 व्यहंकार -11 लाडी चाही -11 श्रंधा लाइनवारु मनगुख् मुगध लाहे होइ कारिंग जगि -11 मज़रु गडग्रा आहम्रा टगाइ टिया ॥ पंजी वेसाइ सची पति सचा ॥ नानक नाम लाहा पंथु ऋाई मेटग ॥ १३ ॥ प्याइ विग्रता न जगु जम 11 को समर्थ ॥ श्राधि सेल नीच ॥ आधि देखि निवे जिस होइ घरि दोह ॥ आधि होइ भगति विह्ना सिश्चाना H ता मगध जगु ॥ जिस नो महि वरते एको सोइ किरपा ॥ सभ तिसु परगद्ध होइ सदा निर्वेरु जुगि थापि जुगि \$8 11 11 दीसै सो आपे ओपि॥ आपि धेरु ॥ मरिए नही जो घंघा अगोचर धंधै लोई उपाइ आपे घट ॥ श्रापि 11 जोग जुगति थापि जगजीवत सोई ॥ होई विह्णा करि सच सुखू -11 श्राचारु नाम होई॥ १४॥ विणु नावेँ वेरोध सरीर॥ किउ न मिलहि मुकति ऋावै काटिह मन पीर ॥ वाट वटाऊ किश्रा जाई ॥ ले आहग्रा किया पर्ले पाइ ॥ विखु नावै तोटा सभ थाइ मिले जा देह 11 लाहा व्यकाइ ॥ वापारु वगाजै वापारी विग्रा नावै कैंसी II वगाजु पति १६ ॥ गुग दीचारे गित्रानी सोइ ॥ गुग महि गित्रोनु परापति होइ ॥ ग्रणदाता विरला संसारि साची II करगी गुर 还还还还还还还

**这在市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** वीचारि ॥ अगम अगोचरु कीमति नही पाइ मिलीए ॥ ता जा लए मिलाइ ॥ गुर्खांवी गुर्ण सारे नीत ॥ नानक गुरमति मिलीऐ मीत ॥ १७ ॥ कामु क्रोधुकाइमा कउ गालै ॥ जिउ कंचन सोहागा ढालें ।। कसि कमनटो सहै सु ताउ ।। नदरि सराफ वंनीस चड़ाउ जगत पर श्रहंकाल कमाई ॥ करि करते करणी करि पाई ॥ जिनि कीती तिनि कीमति पाई ॥ होर किया कहीएे किछ जाई !। १ = ।। खोजत खोजत अंगत पीथा ।। खिमा गही मनु सतगुरि दीबा।। खराखराबालै सम्र कोइ।। खरा स्तन जुग

जाह ! रि. । स्वाजत स्वाजत अमृतु पामा ॥ स्वमा गहा भु सतगुरि दीमा ॥ स्वरा स्वरा मालै सम्रु कोइ ॥ स्वरा रतजु जुग पारे होइ ॥ स्वात पोश्रंत मृए नही जानिया ॥ स्वन महि मृए जा सबदु पद्यानिया ॥ अपिक चीतु मरिन मनु मानिया ॥ गुरि किरपी ते नाम्नु पद्यानिया ॥ १६ ॥ गगन मंगीरु ग्गनतिर वासु ॥ गुर पार्व सुव सहिज निर्माष्ठ ॥ गृरमा न आवै आह न जाह ॥ गुरपरसादि रहै जिन लाह ॥ गगन अमृत् अमृत् अशोनी ॥

लाइ श्रमिरु चीतु समाधि समोनी ॥ इरि नाषु चेति फिरि पर्रह जुनी ॥ गुरमति सारु होर नाम बिहनी ॥ २०॥ घर दर फिरि थाकी षद्वेतरे ॥ जाति असंख श्रंत नहीं मेरे ॥ केने मात पिता स्रव घीत्रा ॥ केंद्रे गुर चेले फ़िन हुआ।। काचे गुर ते मुकति न हुआ।। केती नारि वरु एक समालि ॥ गुरप्रस्ति मरणु जीप्रणु प्रम नालि ॥ दहदिस इदि घरे महि पाइत्रा मेलु भइत्रा सविग्ररू H मिलाइमा ॥ २१ ॥ गुरमुखि गावै गुरमुखि बोली ॥ गुरमुखि वोलि वोज्ञानै वोले ॥ शुरद्वालि मानै जाइ निसंगु ॥ परहरि मेल

कर्लङ् ॥ गुरम्रस्ति नाद वेद बोचारु ॥ गुरम्रस्ति मजनु चन्नु अचारु ॥
गुरम्रस्ति सपर्द अंगृतु है सारु ॥ नानक गुरम्रस्ति पार्व पारु ॥
२२ ॥ चंचलु चीतु न रहर्द ठाइ ॥ चोरी मिरगु अंग्र्र्स साइ ॥
परन कमल उरपारे चीत ॥ चिरु जीतनु चेतनु नित नीत ॥ चिरत है दी दीनै सम्र कोइ ॥ चेति एक तही मुस्तु होइ ॥ चिति यस राचे हिर नाइ ॥ मुक्ति महम्मापित सित परि चाइ ॥ २३ ॥ छीने देह गुर्जे रक्ष गंदि ॥ छेमानित देसहु जिन होट ॥ प्रव छात्र जे सम करि जार्व ॥ चंघन काटि मुकति परि मार्च ॥ छाइमा छूछी उगत सम्

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**《古市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** ॥ काइत्रा छीजें भई सिवालु मिरि काल् जापे आपि 11 88 11 प्रभृ तिहु लोड् ॥ जुगि जुगि दाता अवरु न कोड् ॥ भावे तिउ जिउ गखिं गख़ ॥ जस जाचड देवें पति साख़ जागि - 11 जागत ता तुर्भे समावा तध भावा ॥ मेलहि त П जा जगदीम ॥ गुरमति मिलीऐ बीस इकीस ॥ २५ ॥ क्रिया बोल्ए किया वाद ॥ भरि मरें देखे परमाद ॥ जनमि जीवरा नही मुए **भृ**रि भुरि आसा भारिव निरासा 11 चले भए श्रास पाई न चांपे हरि गुन गाइ॥ नवनिधि हरि ॥ काल ॥ आपे देवे सहजि सुमाइ ॥ २६ ॥ जित्रानो बोलै श्रापे व्यक्ते॥ आपे सभी ॥ गुर समावै का कहिआे ग्रंकि ख्चे साचो भावे ॥ गुरु सागरु रतनी नही तोट ॥ लाल पदारथ साचुः कार कमावहु ॥ गुर की काहे ॥ गुरि कहिआ सा धावहु ॥ नानक गुरमति साचि समावहु ट्रटैं कि 11 20 11 ट्रटि परीति ट्रटे बाह दुह दिस गही ॥ बुर पड़े बीचार ॥ गुर वोलि ॥ दुरमति परहरि छाडी ढोलि ॥ टूटै गंठि श्रावै तोटा ।। त्रिभवग सबदी घरि कारजु सारि ॥ लाहा साचु न ठाकुरु प्रीतम् मोटा ॥ २८ ॥ ठाकडु मन्त्रा राखहु ॥ ठहकि ठाइ मुई अवगुणि पछ्ताइ ।। ठाकुरु एकु सनाई नारि ॥ बहुते जाती ठाकि रहाई ॥ कृष्टिश्रारि ॥ महलि घरि पर साचि पित्रारी साई il सोहागिए सबदि सवारी ॥ २६ ॥ डोलत डोलत हे सखी फाटे चीर सीगार डाहपिण तिन विगाठी नही विज डार सुख डर 11 गुरि श्रोपगौ घरि राखिश्रा स्रजाणि ॥ कंति डरु होती निरमं नामु वखाणि ड्गरि वासु घगी तिखा जब 11 द्रि ॥ तिखा निवारी सबदु मंनि भरपूरि देहि पीआ **अंमृत्** आरवे सभु कोई दुआरे देवसी तै जै भावै गुरू तिखर्ग देइ - 11 निवारैं सोइ ढंढोलत हृद्धत हउ फिरी ढिह ढिह 30 11 पवनि ढहते द्धहि हरले निकसे पारि करारि ॥ भारे पए H तिनकैं हउ अपर अजाची मिले वलि तिन की जाउ हरि धृड़ि अघुलीऐ गुरि **ऋषिराँ** दीश्रा मिलाउ संगति मेलि 11 मनु

पाइत्रा निरमल नाउ ॥ जिनि नाम्र दीत्रा तिस्र सेनसा तिस्र

चलिहारै जाउ ॥ जो उसारे सो ढाइसी तिसु विनु अवरु न कोइ॥ गुर परसादी तिसु संम्हला ता तिन दुस न होड ॥ ३१ । या को भेरा क्सि गही या को होआ न होगु ॥ आप्तरिय जागि विगुचीए दुविधा विद्यापे रोगु ॥ खाम बिहुखे आदमी कलर कंघ गिरंति॥ विग्रु नार्ने किउ छुटीएे बाइ रसातिल खाँति ॥ गखत गणारे अखगे भगणतु साचा सोइ ॥ अगिआनी मतिहीलु है गुर बिलु गिआनु न होह त्टी तंतु स्वाव की वाजे नहीं विजोगि ॥ विछुडिया मेले भभ नानक करि संजोग ॥ ३२ ॥ तरवरु काइमा पंखि मनु तरारि पंखी पंच ।। तह चुगहि मिलि एक से तिन कड फास न रंच॥ उडहि त येगल येगुले ताकहि चोग घणी ॥ पंख हुटे फाही पड़ी अवगुणि भीड़ यणी ॥ पिनु साचे किउ छुटीए हरि गुग्र करमि मग्री॥ आपि छडाए छुटीऐ वडा श्रापि घणी ॥ गुग्परसादी छुटीऐ किरपा फरेड ॥ अपणे हायि वडाईआ जै मार्ने ते देह ॥ ३३ ॥ शर धर धरे पंरी जीमहा थान निष्णा होत ॥ थानि मानि सञ्च एकु फीट बोह ॥ यिरु नाराहणु थिरु गुरू पिरु साचा बीचारु॥ सुरि नर नायह नायु तृ निधारा आधारु ।। सरवे थान थनंतरी

दातारु ।। जह देखा तह एकु तु अंतु न पागपारु ॥ थान थनंतरि रिं रहिया गर मनदी वीचारि ॥ असमंगित्रा दानु देवसी वटा समय स्वारु ।। ३४ ॥ दश्या दानु य रि दश्याल ਰ करि देखग्रहारु ।। दह्मा करिं प्रम मेलि लैंडि खिन महि दाहि निरि

उमारि ॥ दाना तू बीना तुही दाना कै दान भनन दुख दलस गुरह्सि गिमानु घिमानु ॥ ३४ ॥ पनि पहि भूरीए धन महि चीतु गवार ॥ धन विरली निरमतु नामु पिमारि ॥ धनु गरमा ता जाग देहि जे राचहि रंगि णका। मन दीजें मिरु सउपीए भी वस्ते की टेक ॥ घंघा घात रहि गण मन महि सचद् अनंद् ॥ दुरञ्ज ते माजन मए बनु बनु पिरती टूढती बसत रही धरि 0 गतिगृति मेली पिलि रही जनम मस्य दस्य निवारि न दूरीये विषु गुरा अमपूरि आहि ॥ ना विम वह

表表表表表表表表表表表表表表表 表表表 表表表 设法设施 श्रवगुणि फिरि पछुताहि ॥ ना तिसु गित्रानु धिस्रान ना तिसु धरम्र धित्रानु ॥ विख्य नावै निरभउ किश्रा कहा जागा ा थाकि रही किव अपडा हाथ नही ना पारु 11 Ä रंगले किस पहि करी पुकार ग्रिल ।। नानक ग्रिड त्ते मेले क हेति जिनि विछोडी सो मेलसी गर अपारि K लदे पाप बरा पापी पापि पापे पिश्रारा H do 14 पर 书 पछागाँ आप विजोग तिसु सोग ॥ ना संताप नरकि \* पड़ंतड किउ गहै किउ वंचे जम काल ॥ किउ श्रावरा 铁 4 बरो खैकाल ॥ मन जंजाली वेडिया भी जंजाला विशा किउ छटीऐ पापे पचिह पचाहि ॥ ३८ ॥ फाही # फिरि फिरि 4 कऊत्रा ।। फिरि पछताना अब कित्रा हुत्रा 11 फाथा ।। सत्तगुरु मिलै त आखी सभै ।। जिउ मछ्ली फाथी जम 金色 त्राव ॥ फिरि फिरि दाते मुकति न भालि गर रंगि रचे फिरि र है जाइ ॥ इक लिव लाइ डव बीरा बीरा रही करि बीर 11 पाइ 38 11 免免免免免免免 बीर के श्रापरौ बिरहि चले घरि बहिरा जलि 11 बेटडी बालै सतिगुरु वाली नेहि ॥ जे लोडहि कामग्री वरु सतिगुरु बिरलो गित्रानी बुभगाउ साचि 11 तै ठाकुर हाथि वडाईऋां भावे ज देड बागाी विरलउ 11 जे गुरमुखि वासी को घरि होइ H इह महापुरख H होइ भनि भनि घड़ीए घडि घडि द्राहि 11 免免免免 उसारै सोखें भी भरि पोखें समस्थ वेपरवाहै।। ढा है ॥ सर भरि भरमि अलाने पाईऐ किञ्चा गुरम्रखि दिवाने विश्र भागा 11 भए गित्रानु डोरी प्रभि खिंचे जाईऐ हरिगुग पकडी जिन तिन 11 भभै पछोताईऐ गोइ रंगि राते बहुड़ि भोलहि गुरम्रक्वि H न H भभे पाईऐ व्भिह भउजलु П तो निज घरि मारग वासा 的出版 चीनहै गुरपरसादी ञापो जीवतिश्रा आस निरासा तरीएे 11 करि किसें इव मरीए ॥ ४१ मुए माइश्रा माइआ माइश्रा П 色 भृली न साथि ॥ डुमगो माइआ ऋाधि चलै उठि मनु भूठा जिम जोहिया चलिं नालि ॥ मन महि उलटो मन अवगुरा

गुख होवहि नालि ॥ मेरी मेरी करि मुए विश्व नावै दस्त ।। गड़ मंदर महला कहा जिउ बाजी दीवाण्य ॥ नाम विशु भूठा श्रावण जाग्र ॥ श्रापे चतुरु सरुप है श्रापे जाग्र सजारा । ४२ ॥ जो व्याविह से जाहि फूनि ब्राह गए पछुताहि लख चउरोमीह मेदनी घटै न वधै उताहि से ਕਜ हरि माइद्या ।। यंथा मुख्या विग्ती माइद्या ।। जो दोसै किस कउ मीतु करेउ ॥ जीउ समयउ आपणा तनु मनु आगै देउ असयिर करता तू चर्छी तिमही की मैं भोट ॥ गण की म्रई सपदि ग्ती मनि चोट ॥ ४३ ॥ राणा राउ न को रहे रेगु न हुंगु ॥ वारी आपो आपसी कोइ न वंधे घीर ।। राह सुरा मोहावला मै तनि अवगण ऋरि गणीया गर्ग ले प्रम पिद्यारि ।। तिन ही जैसी थी रहां चपि जपि रिदे मुरारि अवगुणी वसिंह नालि ॥ विशु सतगुर जिचर समदि न करे बीचार ॥ 88 ॥ लसकरीया घर n स्तर क्रमावहि सिरि घणी लाडा लव लोस बरियाईया छोटे मनह गहि त्रिमारि न श्रावे हारि उत्र ॥ चाकरु कडीएे खसम का गवाए भाषणा तलति वैसहि सेइ ਜ जै भावे ते देह आपि करे किस 11 बहै न फोड करेड ॥ ४५ ॥ बीजउ समी को नही साचै हहत नाइ e e e e नरु साचउ करउ मीचारु 11 साल रतन सविगुर हाथि मंडारु ॥ उत्तम्र होना प्रश्न मिले इक मनि एके नानक प्रीतम रसि मिले लाडा लै परथाइ ।। रचना राचि श्रंतु मिरिश्रा आकारु गुरेम्रखि चेश्रंत **धियाईऐ** जिनि H e e e रूहा हरि जीउ सोई U तिस नित राजा सुणह हरि वसे मन माहि त्रम गारह गुरपरमादी हरि पाईपे मत को मरिम मुलाहि मो साचो माह जिमु इरि घनु रामि ॥ गुरस्रुखि पूरा तिमु मार्वामि वार्णी हरि सबदी बीचारि ॥ त्रापु गइत्रा दुखु कटिग्रा पाइश्रा गर हरि संचीए धनु काचा नारि ॥ ४७ सुइना रुपा 11 पाइश्रा विखु दुविधा संवि धन होड साह सदाए खित्रारु 11 份 सचित्रारी श्रमोलु संचित्रा हरि निरमाइल सच नाम्र H साचउ पति साची बोल ॥ साजन मीत सजाय त त सरवरु सच वसै इउ बलिहारी तिसु साचउ मनि ठाकुरु H ममता मोहणी जिनि कीती सो जाणु ॥ विखित्रा श्रंमृतु 份 पुरख सजारा ।। ४८ ।। खिमा विहरों खिप गए खहरिए लख असंख।। 份 गरात न त्रावै किउ गराी खिप खिप ग्रए विसंख ।। खसम् पद्यारी 份 त्रापरा। खुलै बंधु न पाइ ।। सबदि महली खरा तू खिमा सच सुख 份 धिआनु तू आपे वसहि सरीरि ॥ खरच धन खरा 形 ति मुखि जापै सदा अंतरि मनि धीर ।। हउमै खपै खपाइसी गुग बीजउ विचि पोइञ्रनु विकारु जंत उपाइ वथु h करता ससटे भेउ न जाएँ कोइ ॥ सुसटा करें 11 88 11 3 सर्थे ईसरु धित्राईऐ संपै कड H पुरवि B होड 1] H की पोईऐ ।। सपै कारिंग चाकर चोर ।। संपै साथि न चालै B वितु साचे नही दरगह मानु ॥ हिर रसु पीत्रै छुटै निदानि H हैरानु करती में मुई सखी होइ रही -11 हउ हउ सवदि रवै मनि गित्रातु ।। हार डोर कंकन घणे करि थाकी सीगारु।। H गलि गुणा शीतम हारु पाइश्रा सगल सुख H हरि विनु गुरमुखि पाईऐ प्रीति पित्रारु 11 किनि सिउ हरि सुख 役 ॥ हरि पड़गा हरि व्यक्तगा हरि सिउ 出 वीचारि मनि 份的 हरि घित्राईऐ हरि का नाम्र जपीऐ हरि सखी जो लिबिया करतारि मिटई हे न H # कारणु जिनि कीत्रा पगु धारि ॥ करते हथि वडिआईआ किरपा करि 沿 ॥ लिखिआ फेरि न सकीऐ व्भह गर बीचारि जिउ भावी सारि ॥ नदरि तेरी वीचारि ॥ सवदु पोइश्रा स्रख नोनक मनमुख वीचारि जि नदरि उबरे पुरखु न आवर्ड पचि गुर मुए तिस का किया करि कहित्रा जाइ ॥ वलिहारी गुर त्रापणे हिरदें दिता ॥ पाधा पड़िश्रा श्राखीऐ प्र२ दिखाड

विचर सहित सुमाइ ॥ विदित्रा सोधै ततु लहै राम नाम लिय लाइ ॥ मनमुखु विदिशा विकदा बिखु खटे बिखु खाइ ॥ मुरखु सबदु न चीनई स्रभः वृभः नह काइ ॥ ४३ ॥ पाघा गुरमुखि श्राखीऐ चाटडिश्रा मति देह ।। नाम्र समालह नाम्र संगरह लाहा जग महि लेह ।। सची पटी सच्च मनि पड़ीएं सबद सु सारु ॥ नानक सो पड़िया सो पंडित मीना जिल्लासम नाम्न गलि हारु ॥ ४४ ॥ १ ॥ रामकली महला १ सिध गोसटि ॥ सिघ सभा करि व्यासिण घैठे १ श्रों सतिगुर प्रसादि संत समा जैकारो ॥ तिस त्रागे रहरासि हमारी अपर साचा मसतक काटि घरी तिस आगेतन मन आगे देउ ॥ श्रपारो संतु मिले सञ्च पाईऐ सहज माइ जसु लेउ ॥ १ ॥ किया सचि स्चा होइ ॥ साच सबद विज धकति कोइ न १ ॥ रहाउ ॥ क्वन तम्हे किथा नाउ तपारा कउन कहउ अरदासि हमारी हउ सद्याओं 11 संत साचु विल आस्त्रो ।। कह वैसह कह रहीए वाले कह आवह कह जाही ।। नानक बोलै सुर्शि बैरागी किन्ना तमारा राह्ये ॥ २ ॥ घाँट घाँट यैसि निरंतरि रहीएे चालहि सविगर भाए ॥ सहजे श्राए सिधाए नानक सदा रजाए ॥ श्राप्तिषा वैसिषा थिरु नाराइग्र गुरमित पाए ॥ गुरमुखि युक्तै आप्र पछायौ सचे सचि समाए ॥ ३ ॥ दनीया सागर दतर कडीऐ किउकार पाईऐ पासे बोलै घउप नानक देहु सचा बीचारो ॥ आपे आखे आपे विस किया उवर दीजै ॥ साचु कहडू तुम पारगरामी किया वैसण् दीजे ॥ ४ ॥ जैसे जल महि कमलु निसलस सरगाई नैसारों ।। सरवि सबदि भनसागरु तरीए नानक नाम्र यखार्थे॥ रहाँड इकांति एको मनि वसिमा आसा माहि निरासो ॥ अगम् अगोचरु देखि दिखाए नानक ता का दासो ॥ ४ ॥ सुणि सुधानी भरदासि हमारी पूछा साल बीचारो ॥ रोग न कीजी उत्तर दीजी किउ पाईऐ गुरद्रथारो ॥ रह मनु चलनउ सच घरि वैसे नानकनाम अधारो ॥ भापे मेलि मिलाए करता लागे साचि पिश्वारो ॥ ६॥ हाटी \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

表法法法法法法法法法法法法法法法法法法法 निराले रूखि विरखि उदिश्राने ॥ कंद मृत्तु श्रहारो खाईऐ गित्राने ।। तीरथि नाईऐ सुखु फलु पाईऐ मैलु न लागै काई ।। गारखपूतु लोहारीपा वोलै जोग जुगति विधि सोई॥ ७॥ हाटी वाटी नीद न आवै पर घरि चित् न डोलाई ॥ विन्तु नावें मनु टेक न टिकई नानक भूख न जाई॥ हाडु पटसु घरु गुरू दिखाइत्रा सहजे सचु वापारो ॥ खंडित निद्रा त्रलप त्रहारं नानक तत बीचारो ॥ = ॥ दरसनु भेख करहु जोगिंदा मंद्रा खिंथा ॥ बारह सरेवह **अंतरि** एक खटु दरसन इक पंथा इन विधि मनु समभाईऐ पुरखा वाहुड़ि चोट न खाईऐ -11 नानक गुरम्रिल वृभ्ते जोग जुगति इव पाईऐ ॥ ६ ॥ श्रंतरि सबदु निरंतरि मुद्रा हउमें ममता द्रि करी ॥ कामु क्रोधु **अहंकारु** निवार सबदि स समभ कोली भरिप्ररि परी विथा रहिश्रा H तारै साची नाई परखै साचा साहिव ग्रर की p खरी ॥ १० ॥ ऊ'धउ खपरु पंच भू टोपी ॥ कांइत्रा कड़ासणु ीं सत संवोख सं जध्र नालि - 11 ग्रम्याख नाम नानक ॥ ११ ॥ कवनु सु गुपता करनु सु सुकता ॥ स श्रंतरि बाहरि जुगता ॥ कवनु ऋावै कवन स्र स्र जाइ 11 सु त्रिभविण रहिआ घटि ा। घटि 11 22 समाइ गुग्मुखि गपता सुकता सबदि श्रंति वाहरि स्र जुगतो मनम्रखि 11 श्रावै जाइ ॥ नानक ग्रमुखि साचि समाइ  $\Pi$ १३ वाधा सरपनि खोइआ किउकरि किउकरि खाधा लाधा 11 निरमञ्ज किउकरि **ऋंधिऋारा** वीचारै II इह तत् गुरू सरपनि ॥ दुरमति \$8 वाधा खाधा खोइञ्रा मिलै सतिगुरु **अंधेरा** गुरम्रखि लाधा हउमे दीजै वंधु निरंतरि समाइ ॥ ॥ सुन १५ जागौ कंघ ॥ सहज गुफा घरु साचा ॥ नानक साचा कारिंग गृहु तजित्रो उदासी १६ ॥ किसु कारिया इह निवासी के वर्णजारे किस वखरं तम साथु लंघावहु गुरमुखि पारे खोजत 11 05 भए H उदासी दरसन ताई भेख वखर के निवासी H साच हम वणजारे॥ नानक गुरमुखि पारे उतरसि १८ H विधि 滋 远远远远远远远远

पुरखा जनमु बटाइमा ॥ काहे कउ तुसु इहु मनु लाइमा॥ कित् विधि त्रासा मनसा खाई ॥ कितु विधि जोति निरंतरि पाई ॥ विनु टंता किउ खाईए सारु ॥ नानक साचा करहु बीचारु ॥ १६ ॥ सितिगुर के जनमे गवनु मिटाइया ॥ श्रनहति राते इह मनु लाइया ॥ मनसा ग्रासा सरदि जलाई ॥ गुरमुखि जोति निरंतरि पाई ॥ त्रैगुख मेटे खाईए वीचारु सारु ।। नानक तारे तारणहारु ।। २० ।। आदि कछ कवत कथी ब्रले सुन कहा घर दासो ॥ गित्र्यान की मृद्रा कदन कथी ब्रले घटि घटि करन निरासी । काल का ठीवा किउ जलाईअले किउ निरमउ घरि जाईऐ ॥ सहज संताख का आस्तु जार्थ किउ छेदे वैशाईऐ ॥ गुर के सबदि इउमें बिख् मारे ता निजयरि होते यासो ॥ जिनि रचि रचित्रा तिस सबदि पछायी नानक ता का दासो ॥ २१ ॥ कहा ते अपने कहा इहु साने कहा इहु रहै समाई ॥ एस सबद कड जो अरथावै तिसु गुर तिलु न तमाई ॥ किउ तते पावै गुरमिल लगें पित्रारो ॥ आपे सुरता अपे श्रमिगते करता कह नानक बीचारो ॥ हकमे आवै हकमे जार्च हुकमे रहै समाई ।। पूरे गुर ते साचु कमावै गति मिति सबदे पाई ।। २२।। आदि कउ विसमाद बीचार क्यी अले निरंतरि संन वासु लीखा ॥ श्रकलपत इट्रा गुर गियाल बीचारीश्रले घटि जीया ॥ गुरवचनी अनिगति समाईए घटि शचा सख ਰ त निरंजल सहित लई ॥ नानक दबी कार म करकी सेवे सिख स कोजि लई ।। हुकमु निसमाद हुकमि पछ। यौ बीक जुगति सञ्च जार्ण सोई ।। आपु मेटि निरालम् होनै अंतरि साच जोगी कहीए सोई ॥ २२ ॥ अभिगतो निरमाइल उपजे निरमुख ते सरमुख थीया ॥ सांतगुर परची परम पदु पाईए साची सबदि समाइ स्तीव्या ॥ एके कउ सचु एका जासे इउमें दूजा दूरि कीच्या ॥ सां जोबी गुर सबदु पदाखेँ ग्रंतरि कमलु शगामु थीया ॥ जीवतु मरै ता सभु किछ श्चंति जारी सरव दहशा ॥ नानक मिले ताऋउ वडाई व्याप्त पदार्थे सरव जीवा ॥ २८ ॥ ਰਧੜੇ सार्चा साचि समावै साचे सचे एक मइघा П भूठे भागहि टरर त्त पात्राह दजी **श**ांगगउण् मध्या ॥ श्रामाद्रल मिट ग्र

**《张本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本》** 

**承表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** सवदी आपे परर्कं वखिस लइआ।। एका वेदनं दुनै विआपी नामु रसाइणु वीसरित्रा ।। सो वृभै जिसु त्रापि बुभाए गुर के सबदि सु मुकतु भइत्रा ।। नानक तारे तारणहारा हउमै द्जा परहरित्रा ॥ २५ ॥ मनमुखि भूले जम की कािण ।। पर घरु जोहै हाणे हािण ।। मनसुखि भामि भवें वेवािण ।। मूस चीनै मंत्रि मसागि लवे क्रवाणि ॥ सबदु न नानक साचि रते सुखु जागि ॥ २६ ॥ गुरस्रुवि साचे का भउ गुरमुखि वाणी अधडु घड़ावै ॥ गुरमुखि निरमल गुग गावैं।। हरि गुरम्सि पवित्र परम पदु पावै ॥ गरमस्व रोमि रोमि धित्रावै ॥ नानक गुरमुखि साचि समावै ॥ २७ ॥ गुरमुखि H वेद वीवारी ॥ गुरम्सि परचै तरीएै तारी ॥ गुरमुखि H सबदि गित्राती ॥ गुरमुखि परचै श्रंतर विधि जानी 11 设金银铁铁铁铁 पाईऐ अलख अपारु ॥ नानक गुरमुखि म्कति दुआरु - 11 गुरमुखि अकथु कथे वीचारि ॥ गुरमुखि निव है सपरवारि ॥ गुरमखि जवीऐ गुरमुखि श्रंतरि पिश्रारि पाईऐ 11 अचारि सबदि भेदि जागै जागाई ॥ नानक २६ ॥ गुरमंति धरती साचे साजी ॥ तिस महि बाजी । गुर कैं सबदि रपें रंगु लाइ ॥ साचि सिउ धरि जाइ ॥ साच सबद विनु पति नही पावै ॥ नानक साचि समावै गुरमुखि - 11 30 11 **असटिसधी** सभि बुधी ॥ गुरमुखि भवजलु तरीऐ सच सुधी 11 गुरम्रखि सर विधि जागौं गुरमुखि पछार्गै नरविरति परविरति तारे पारि उतारे गुरम्रुखि सबदि निसतारे Ш नानक नामि रते सचि हउमै जाइ रहे h समाइ 11 रते पावहि मोख दुआरु जुगति बीचारु ॥ नामि रते त्रिभवण सोभी होइ।। नानक नामि रते सदा सुखु सोइ नामि रते सिध शोसिट होइ ॥ नामि रते सदा तप्र रते सचु करगी सारु ॥ नामि रते गुण गित्रान वीचारु नाचै बोलै सभु वेकारु ॥ नानक रते तिन नामि ३३ ॥ पूरे गुर ते नामु पाइम्रा जोग जाइ ॥ जगित समाइ ॥ बारह जोगी भरमाए संनित्रासी महि छिश्र

本态态态态态态态态态态态

द्जे लागे देवहु रिदे बीवारि॥ नानक वडे से वडमागी जिनी सचु रिल्या उरधारि ॥ ३४ ॥ गुरमुखि रतनु लई लिव लाइ ॥ गुरमुखि परेले रेतनु सुभाइ ॥ गुरमखि साची कार कमाइ ॥ गुरमुखि साचे

समि

10

के सबदि जो मिर जीवें सो पाए मोख दुआर । बिनु सबदे

भावै । गुरमस्व अलखु लखाए निस गुरमिव चोट न खावै ॥ ३४ ॥ गुरम्रुखि नामु दानु पार्वे गुरेमुखि सहजि घित्रानु ॥ दरगह मानु गुरमुखि भउ भंजनु परधानु ।। गुरमुखि करणी कार कराए Ħ गुरमिल मेलि मिलोए ॥ ३६ ॥ गुरमिल सासत्र षेद ।। गुरमुखि पावै घट घटि मेद ॥ गुरमुखि वैर विरोध गवावै।। गुरमुखि सगली गणत मिटावें ॥ गुग्मुखि राम वाम रंगि राता भरमें आवे नानक गुरमुखि खसमु पछाता ॥ ३७ ॥ वितु जाइ ॥ विनुगुर घाल न पर्वा थाइ ॥ विद्य मनुषा गुर विज उपति नही विख गुर ग्रर खाड п विसीधरु डसे मरि वाट ॥ नानक गुर िचनु घाटे घाट जिस गुरु मिलै तिस पारि उतारे।। अवगया मेटे गुगि सबदु बीचारि गुरमुखि सुख गुरं - 11 मन वणजारा ॥ नानक 35 वापारा ॥ ३६ ॥ गुरमुखि वांधिको सेतु विधातै लंका H रामचंदि मारिको बहिरावलु भेद 11 तारे परचाइणु ॥ गुरमुखि साइरि पाहया गुरमुखि चकें वेतीस उधारे ॥ 80 Ħ आवर्ग जाग्र ॥ दश्गह पावै माश्र ॥ गुरमुखि खोटे खरे गुरमुखि लागै सहजि घित्रानु ॥ मुरमुखि दश्गह सिफति नानक गुरमुखि बंध न पाइ 11 88 ॥ गुरम्रखि नाम् हउमै सबदि जलाए ॥ गुरम्रसि गरमुख गाए ॥ गुरहुखि साचै रहै समाए ॥ गुरम्रुखि सोचि गुरमुखि सगल भवण की सोकी होइ ऊतम होइ ॥ नानक मति वेला तेरा कवणु गुरू जिम - 11 चेला ॥ कवण कथा लेरहहु निराले ॥ गोल नानकु सुगाहु

表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表 松 देइ बीचारु क । ॥ भवजलु सबदि लंघावराहारु 11 वेला ॥ ४३ ॥ पवन ऋरंभ्र सतिग्रर मति गुरू सरति धनि सबदु निराला ॥ नानक ले जुगि ज़ुगि अकथ कथा रहउ ग्रर गोपाला जितु वीचारी हउमै गुरमुखि सबद कथा एक़ 11 ॥ भंग अगनि निवारी खाईऐ के किउ 11 88 ढंत जित सारु कवणु आहोरु ॥ हिवै का घरु मंदरु श्रगनि कवन र है जित अवोहनु इत किस 11 उत जाग्रि कर समाबै मनहि समावै ।। कवन धिआन 11 84 ॥ हउ मन् ॥ दुजा मेटै एको होवै ॥ जग करडा मनम्रख गावारु सबदु अंतरि बाहरि एको जाएँ।। नानक कमाईऐ खाईऐ सारु 11 अगनि मरे सतिगुर क भागौ ॥ ४६ ॥ सच भै राता गरत्र निवारै॥ एको जाता सबदु वीचारै ॥ सबदु वसै सचु श्रंतरि हीश्रा 11 तन क्रोधु मनु सीतल रंगि विख रंगीआ।। अगनि कामु H **张安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安** नानक नदरी नदरि पित्रारे ॥ ४७ म्रखि हिबै 11 कवन कवन मुखि सरज तपै तपाइत्रा ॥ जोहत कवन मुखि काल रहै ॥ कवन बुधि गुरम्नु खि पति रहै ॥ कवनु जोध काल ॥ बोलै बागी नानकु बीचारै ॥ 8~ ससि 11 सवदु जोति अपारा ॥ ससि वसै मिटै श्रंधिश्रारा वरि सुरु 11 दुख् सुख् सम करि नाम्र अधारा ।। आपे पारि उतारणहारा 11 मन ॥ ४६ ॥ नाम तत् समाइ ॥ प्रगावति नानक काल न खाइ सभ विनु नावै दुखु कालु संतापे ॥ ततो तत मिलै मन जापै ॥ वोलें मानै ॥ त्रानै जाइ इकतु घरि दजा 11 पवना गगनु नानक निहचलु सहजै ॥ ५०॥ अंतरि सुनं बाहरि संनं मिल्य नरु जार्गे ता कउ पापुन पुने।। घटि घटि चड़थे सुनै जो पुरखु निरंजन का जागी भेद देउ जो आदि II 11 निरंजन राता ॥ नानक सोई पुरखु विधाता ॥ सुनो सुनु कहै भ १ II ते होई ॥ सुंनि रते से ॥ अनहत सुंनु कहा अनहत जिस ते उपजे तिस ही जैसे श्रोइ जनमि -11 न समभाहि ग्रमुखि -11 प्र २ नउ मन् 1 सर नानक सुभर दसवै सुंन वजावहि तूरे साचैं राचे पूरे II ॥ तह अनहत

( 888 )

eH

**西班西西西西西西西西西** होंबै। गुरम्रस्ति जामे नीद न सोर्व।। सन सबद अपर्परि धारे॥ क्हते मुकतु समिद निसतारें ॥ गुर की दीलिया सचि रावे से नानक आपू गवाह मिल्ला नहीं आते ॥ A B 11 **इ**त्रधि यमे चोटा खाइ ॥ जमदरि सो कितुठाइ ॥ किउ तत् न युकें कोह न राखे ।। वितु सबदे नाही पति साखे ॥ किउकरि विटे पार्वे पोरु ॥ नानक मनमुख्ति न बुक्तै गर्रारु ॥ ४४ ॥ चीनै गुर सबद बीचारि ॥ सतिगृरु भेटे मोख दबार IĮ. मनमुख जलि जाड ॥ दरमति निक्कद्वि चोटा खाइ ॥ हकम समे गुण गित्रान ॥ नानक दरगह पावे मान ॥ ४६ ॥ साचु

धन पत्ते होड ।। आपि तरे तारे भी सोड ॥ सहति रतः पूर्भी

हजुरे ॥ यटि घटि साचु रहिआ मरपूरे ॥ गुपनी बाखी परगटु होइ ॥

नानक परित लए सच्च सोइ ॥ ५३ ॥ सहज्ञ भाइ मिलीऐ

हो हा। ता की की मित करेन को हा। जह देखा तह रहिआ समाह।। नानक पारि परे सब आड D 40 ।। सु सबद वाई अयीवले जितु तरीए भगजल संसारी ॥ त्रे सर अंगल फानु अधारी ॥ योली खेली असथिर होते किउकरि श्रलपु लवाए ॥ सुणि सुझामी सचु नानकु प्रण्ये अपरो लागे समभाए ॥ गुरव्रवि सबदे सचि लिय करि मिलाए ॥ आपे दाना आपे बीना पूरे मागि समाए 11 85 11 11 सपद कउ निरंतरि वास अलग जह देखा तह सोई वासा सुन निशासा अक्रम कमा घर सोई ॥ नदरि करे महि वसै निचंद्र भरम् गर्नाए ॥ वत्र मत्र निरमल निरमल नामो मंनि वसाए॥ सबदि गुरू मत्रसागर तरीएँ इत उत एको जाएँ॥

चीन बालल बापारे। ।। ब्री गुण मेट सबद बसाए ता मनि चूर्क बहुंकारे।।। श्रंतरि पाहरि एरो जायी ता हरि नामि लगी पिथारी ॥ विग्रना युक्ते जा भागे भलातु लालाए ॥ नानक विद्व वे ऊपरि साचा मतिगर सपदि समाए ॥ ६० ॥ मन का जीउ पान सधीमले कहारतु साई ॥ विभान की मुटा स्यन भउप सिघ

चिह्नु वानु नही आह्या माह्या नानक सबदु वलाये ॥ ४६ ॥ क्रमल वाई भाउप स'न सज कोहारी ॥ गुरम्रवि बोली तत

※西西西:西西西西西西西西西西西西西西西西西西部 कवन कपाई।। विनु सबदै रसु न आवै अउधू हउमै पिआस न जाई।। अघाई । कवन रहे रते - अंमृत साचे रस पाइत्रा भोजनि त्रवासे ॥ जितु अमधिर रहीएे कित नानक दुख् सम करि जापै सितगुर ते कालु न ग्रासै ।। ६१ ।। रंगि गुर सबदै जलि बलि ताता ॥ रसि नही माता ॥ विन् न साधित्रा सबदु न भाखित्रा सच H पवन न त्रराधित्रा ॥ अद्भथ कथा ले सम करिं रहै ॥ तउ नानक त्रातमराम लहै।। ६२ ॥ गुरपरसादी रंगे राता ॥ श्रंमृतु पीत्रा साचे माता ॥ गुर वीचारी अगनि निवारी ॥ अपित्रो पीत्रो आतम सुख धारी ॥ सचु अराधिया गुरमुखि तरु तारी । नानक वृभौ को बीचारी ॥ ॥ इहु मनु मैगलु कहा बसीत्रले कहा बसै इह पवना अउधू ता कउ चुकै मन का भवना॥ नदिर करे सु सबद सितगुरु मेले ता निज घरि वासा इहु मनु पाए।। ऋषि ऋापु खाइ पछार्गौ रहाए ॥ किउ ता निरमल्ल होवे भावतु मृलु वरजि घरि सुरु समावे ॥ गुरम्खि इउमें विचहु खावै ससि मनु निहचलु इह सहजि समावै 11 11 ६४ नानक पर्छाणि रहै ॥ नामि धरि आसि ए पवनु वसीत्रले गुरम्बि मृतु सु सबदु निरंतरि निज लहै ॥ खोजत गुरम्खि तत त्राछै त्रिभवण जोति सु सबदि लहै ॥ खाबै द्ख भूख साचे साचे ही तुपतासि रहें ॥ अनहद वाणी गुग्मुखि जाणी विरलो को अरथावें ॥ नानकु आरवें सचु सुभाखें सचि रपें रंगु कबहू न जावें ॥ ६४ ॥ जा इंदु हिरदा देह न होती तउ मनु केंटे रहता॥ नाभि कमल 出出出 असथं सुन होतो त पत्रनु कत्रन घरि सहता ॥ रूपु न हाता रेख विंदु की मड़ी न होती न काई ता सबदि कहा लिव लाई ॥ रकतु पाई ॥ वरनु भेखु असरूपु न जापी किउकरि 出出出 नही जापसि साचा ॥ नानक नामि रते वैरागी इव तव साचो साचा ॥ ६६ ॥ हिरदा देह न होती अउध् तउ मनु सुंनि रहै वैरागी ॥ नाभि ता निज घरि वसतउ पवनु 三 अनरागी कमलु असर्थम न होतो रूपु न रेखित्रा जाति न होती तउ त्रकुलीणि रहतउ सवदु H सुसारु ॥ 出出 जोति होत्उ त्रिभवण आपे गउनु न तवहि गगन् जन

क्राक्रक क्राक्रक निरंकारु ॥ वरनु भेतु अग्ररुषु ॥ एको एको सबदु विडाणी ॥ साच विना सूचा को नोही नानक अकथ कहाकी ॥ ६७ ॥ कितु कितु विधि जगु उपजे पुरखा किंतु किंतु दुखि विनित्त जाई ॥ इउमै विचि जगु उपजे प्रारता नामि विसरिए दुख पाई ॥ गुरमुखि होवे 🛮 गिश्रानु ततु भीचारें हुउमै सबदि जलाए ॥ तुनु मनु निरमलु निरमल पाणी साचै रहै समाए ॥ नामे नामि रहै वैरागी साच रखिया उरिघारे ॥ नानक वितु नार्ध जोगु कदे न होवें देखहु रिंदें बीचारे।। ६८॥ गुरप्रुखि साचु सबद् बीचार्र कोह !! गुरश्रुखि सचु बाणी परमद होह ।। गुरमुखि मन भीज विरला युक्त कोड़ ॥ गुरमुखि निज घरि वाना हो। ।। गुरमुखि जोगी जगति पठायै ।। गुरमुखि नानक एको जायै।। ६६ ॥ वित्र सतिवर सेरे जोग न होई ॥ वित्र सतिवर मेटे सकति न कोई ।। वित्रु सतिग्रर भेटे नाम्नु पाइन्ना न जाइ ॥ पितु सतिग्रर महा दुखु पाइ ॥ विज्ञु सविग्रुर भेटे महा गरवि ग्रवारि ॥ नानक बितु गुर मुखा जनम् हारि ॥ ७० ॥ गुरम्रखि मतु जीता गरमित साच रिवधा उरधारि ॥ गरमित गुरमुखि दरगह न आवे हारि ॥ जीता जम्र काल मारि विदारि ॥ गामित मेनि मिलाए को जोखें ॥ नानक गुरप्रस्ति सबदि पहार्खे ॥ ७१ ॥ सब्दें का निवेहां सुणि तु अउध् वितु नावें जोग्रंन होई ॥ नामें राते अनदिन माते नाम ते सख़ होई ॥ नाम ही ते सथ परगढ़ होने नामे सोक्षी पाई ॥ बिन नार्व भेख करहि पहतेरे सर्च आपि रामाई ॥ सविग्रा ते नामु पाईपे अवध जोग होई ॥ करि योचारु मनि देखहु नामक विनु नाव मुकति न होई ॥ ७२ ॥ तेरी गति मिति तू है जाणहि किया को आखि पखाएँ॥

त आपे गुपता आपे परगडु आपे सभि रंगि मोर्ग ॥ साधिक सिध गुरु वह चेले खोजत फिरहि फुरमार्थ ।। मागहि नाम पाइ मिलिमा हैरे दरसन कउ दूरवार्ण ॥ अविनासी प्रमि खेल रचाहमा गुम्मिल सीभी होई ।। नानक समि जुम भाषे वरते दुवा अपर न ा हरू ॥ श्रीक

जोधै १ त्रों सतिगर प्रसादि ॥ रामकली की वार महला 3 वीरें प्रवाणी की धुनी ॥ सलोकु म०३॥ सतिगुरु सहजे खेतु दा है जिसनो लाए भाउ ॥ नाउ वीजे नाउ उगवै नामे ₹है समाइ ॥ हउभे विग बीज़ है सहसा गङ्त्रा विलाइ ॥ बीजे **कि**छ ना खाइ ॥ ग्रंभे सेती उगवे जो बखसे सो श्रंभ रलिया निवसित्रा जाइ ॥ नानक गुरमुखि चलत है वैखहु लोका 11 लोक कि वेख वेखाले जिसनो सोभी नाहि निस सो वपुडा П वेख जिस वसित्रा मन माहि ॥ १ ॥ म० ३॥ मन मुखु दुख है दुखु वीजे दुखु खाइ ॥ दुख विचि जंभै दुखि मरे **हेवै** करत विहाइ ॥ श्रावरा जारा न सुभई श्रंधा श्रंध कमाइ ॥ जो तिसै न जागई दिते कउ लपटाइ ॥ नानक पूरवि लिखियो कमावणा अवरु न करणा जाइ ॥ २ ॥ म० ३ ॥ सतिगुरि मिलिएे सदा सुखु जिसनो त्रापे मेले सोइ ॥ सुखे एहु विवेकु है त्रंतरु निरमलु होइ ॥ श्रगित्रानु का अम्र कटीएे गित्रानु परापति होइ ।। नानक एको नदरी सचै तखत त्राइत्रा जह देखा तह सोइ ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ रचाइश्रा गुर समदि सुणाई वेसन कउ जांई।। सभु किछु त्र्रापे त्रोपि है कुदरित साजीत्रजु करि महल सराई ॥ चंदु सर्छ दुइ चानगो पूरी बगात धिआई ॥ वर्गाई ॥ त्रापे वेखे सुगो त्रापि गुर सचदि वाहु वाहु सचे पातिसाह तू सची नाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कवीर महिदी करिकै धालिया त्रापु पीसाइ पीसाइ सलोक् ॥ सह वात न पुछीत्रा कबहू न लाई पाइ ॥ १ ॥ म० ३॥ नानक महिदी करि के रिखळा सो सहु नदिर करेइ।। आपे पीसै आपे घर्से आपे ही लएइ ॥ इहु पिरम पित्राला खसम का जै भावे तै देड ॥ लाइ ससटि उपाईश्रनु सभ हकमि आवे २ ॥ पउडी ॥ वेकी समाही ।। त्र्यापे वेखि विगसदा दृजा को नाही ।। जिउ भावे तू गुर सबदि बुक्ताही ।। समना तेरा जोरु है जिउ भावे तिवै चलाही।। तुधू जेवड मैं नाहि को किसु आखि सुणाई ।। र ।। सलोकु भुलाई सम् जगु फिरी फावी होई भालि ॥ ३ ॥ भरमि चलै तिसु नालि सह देवई किश्रा 11 गुरपरसादी **志宏志志志志** 

( 282 ) 18 इरि पित्राईए श्रवरि रखीए उरधारि ॥ नानक घरि वैठिया सहु पाइमा iè जा किरपा कीती करतारि । १ ॥ म० ३ ॥ धंषा धावत दिनु गहमा रंणि गर्नाई सोड ॥ कूटु योलि निलु खाइआ मनपुलि चित्रा रोड़ ।। मिरी उपरि जम हड़ है दर्जी माड़ पति खोड़ । हरि नाम् कदे न चेतियो फिरि श्रामण जाणा होइ ॥ गुर परसादी हरि वर्षे जम ढंडून लागें कोइ ॥ नानक सहजे मिलि रहै करिय परापति होड ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ इकि व्यापणी सिफती लाइब्रन्त दे सतिगुर मती ॥ इकना नो नाउ बखसियोनु असधिक हरि सती ग पउल पाकी वैसंतरो हरूमि करिंद्र भगती ॥ धना नो भउ अगला पूरी बणत बणती॥ सम इक्षे इक्ष्य वस्तदा मंनिए ३ ॥ सलोकु ॥ कवीर कपउटी राम की भूता टिक न कोई ॥ गम कमउटी मो सद्दै जो मरजीवा होइ ॥ १ ॥ म॰ ३ ॥ किउकरि रह मनु मारीएँ किउकरि मिस्तकु होह श कहिमा सबद् मानई हुउँम छूँड न कोइ ॥. गुरपामादी हुउँम छूट जीवन सुकतु सो होड़ ॥ नानक जियनो यखमे दिख मिले दिख निषद न लागे कोड़ ॥२॥ म०३ ॥ जीस्त मस्यामम को कहै जीवन सकति किउ होह ॥ मैं का मंत्रम् जे करे दारू माउ लाएह ।। बनदित गुरमुग्वि गुण गार्व मुख सहजे नित् भवज्ञलु नामि तरेह ॥ नामक पार्रिक जारु नदरि करेड़ ॥ ३ ॥ पउदी ॥ दजा भाउ रचाडमोत है ग्राम वरताम ॥ ब्रह्मा विश्व महेन उपार्थ्यन Qi ह ६मि कमापनि कार। ॥ पडित पढ़दे जीतको ना पुन्कहि बीचारा ॥ सम किछ नेग जेल है मनु गिशननहारा ॥ जिन्न मार्ने तिस बरामि लीहे

O O O O O O मधि मपदि मगाई ॥ ४ । सतीइ म० ३ ॥ मन का भूदा कमार्थ ॥ माइब्रा नो किर्र तथा गदर्थ ॥ भरमे भूना गमि 000000 गर्ट । भोड नवा कमे परमगति सदै ॥ गुरपरमादी को मनु क्यार्व ॥ नानक सी नता मत्यत्र पात्र ॥ १॥ म॰ ३ ॥ सी तपाति इट तपु पाने ॥ यतिगुर नो मिन सबदु समाने ॥ सतिगर की सेरा रष्ट्र तपु परशाणु ।। नानक मी नपा दरमहि पाँउ मागु ॥ २ ॥ पटडी ॥ शांति दिनम् उपाइमन् संसार को बारती ॥ सामती पटि 01 पानया मानेह रिनामित ॥ दुवने री मन मानीमन रविमा 01 मम  883

चिंग तृशि ॥ समु किञ्च त्रापे त्रापि है गुरमुखि सदा हरि मणि ॥ पई सचें आपि वुभाई सोभी ५ ॥ सलोक म० 11 तिसदै श्रभिश्रागत एहि न श्राखीश्रनि जिन के चित महि सरम् ॥ दितें नानका तेहो जेहा धरम्र ॥ अभे निरंजनु भ्रखा परम पद ताका होइ ॥ तिसका भोजन नानका विरला कोइ П 3 पाए श्रभिश्रोगत एहि न श्राखीश्रनि जि पर भोजन करेनि घरि सेई कारिंग श्रापणे चहले भेख करेनि श्रभिश्रागत जि नानका П त्रातम गउणु करेनि ॥ भालि लहनि सह निज घरि रहण्य आवसा करेनि धरति विछो हिस्रतु विचि पउडी ग्रंगरु २ 11 श्रसराउ ॥ घरु दरु समी सचु है जिसु विचि सचा नाउ ॥ सम्र सचा हुकमु वरतदा गुरम्खि सचि समाउ ॥ सचा त्रापि तखतु सचा बहि सचा सचु वरतदा गुरम्खि अलखु लखाई ॥ ६॥ ॥ सभ्र सचो सलोक म० ने आवें कडी रैणाइर माहि **अनं**त् जाड 3 11 भागो बहुती रैगाइर महि ऋापगौ सभ्र लहै П सजाइ जे चलै तिसै पाईऐ पले पाइ ॥ नानक नउनिधि करमी सेविश्रो विचि ॥ म ३ ॥ सहजे सतिगुरु न 8 जनमि विनासु ॥ चित्रश्रो होइश्रो हरि कमल रस न रसना मोहि परगासु विशास विख मुश्रा माइश्रा खाधी मनग्रख द्यापे नदिर जीवणु धृगु वासु ॥ जा इकस हिर के नाम विशु धृग् सेवा करे श्रनदिन होवे दासनि दासु ता II -ता जल महि कमलु अलिपतो न छोडै पामु ॥ जिउ सतिगुरू की कबहि विचे गिरह उदासु ॥ जन नानक करे कराइग्रा पउडी ॥ छतीह जिउ भावै तिव हरि जुग २ 11 ग्रणतासु 11 ससटि सभ साजी अनु आपे गगत कीनी ॥ गुवार सा ऋापे पुंन गणत गणीनी मति दीनी साजिश्रनु पाप सिमृति सासत पतीनी ॥ आपे सो वुभसी सचै सभ्र ग्रापि स बांदे वरतदा त्र्यापे बखिस मिलाई॥ ७॥ सलोक म० ३ ॥ इह सभो तन रतु है रतु विनु तंतु न होइ।। जो सहि रते आपणै तिन लोभ विचहु होइ लोम भें पइएे तनु खीनु रतु जाइ न होइ॥ 11 **जि**उ दुरमति होङ् तिउ हरि मेलुः का सुध धात | 本本本本本本本本本本本本本本本

Subundanananananan mananan k 숽 (2) गवाइ ॥ नानक ते जन सोहखे जो रते हिर्देश लाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ 1 **拉西斯斯斯斯斯斯斯** 10 रामकली राम्र मनि विश्वज्ञा ता बनिज्ञा सीगारु ॥ गर के 10 विशसित्रा सरवित्रा भगति भंडारु ॥ कमल ता भरम ता जागित्रा चुका ऋषित्रान ऋषारु ॥ तिसनो रूप श्रति जिसु हरि नाजि विद्यारु ॥ सदा रवें पिरु त्रापसा सोमावंती नारि मनमुखि सीगारु न जासनी जासनि जनम सम् हारि ॥ विज नित जंबहि होह खुत्रारु ॥ सैसारै दिचि सीगारु करहि सोम न पाइनी अमै जि करे स जार्य करतारु ॥ नानक सचा एक है दह विचि है संसारु ॥ चंगै मंदी आपि लाइअनु सो करनि जि कराए करतारु ॥ २ ॥ म० ३ ॥ बिज सविगुर सेवे सांवि न दशी नाही जाड़ ।। जे बहतेरा लोचीए विद्य करमा पाइम्रा न जाड़ ।। श्रंतरि लोश्च विकारु है दर्ज माइ खन्नाइ ॥ तिन जंमण न चुकई इउमै विचि दुखु पाइ ।। जिनी सतिगर सिउ चित लाइया सो लाशी कोई नाहि।। विन जम की होवई तलव ना ग्रोह दुख सहाहि ॥ नानक गुरमुख उबरे सचै सबदि समाहि 3 ।। पुउद्धी ।। आपि अलिपत् सदा रहे होरि धंधै समि धावि आपि निहचलु अचलु है होरि आपि जावहि 11 सदा सदा हरि गरमखि सुख पावहि ॥ निजवरि वासा पाईएे सचि धिद्याईऐ विफति समावहि ॥ सचा गहिर गंभीरु है गर सबदि ग्रमाई ॥ 🗷 ॥ सलोक म० ३ ॥ समा नाम्र विश्वाह ते सबो वस्तै सन्त्र ॥ नानक हकमै जो बुक्तै सो फल पाए सच्च ॥ कथनी बदनी काता फिरै हकम न वृक्ते सचु ।। नानक इरि का भाषा मंने सो भगत होर मंने कचु निकचु ॥ १ ॥ म० ३ ॥ मनमल बोलि न जासनी श्रीना श्रदिर काम कोषु श्रहंकोरु ॥ श्रीह थाउ कुपाउ न जासनी उन श्रंति लोग निकार ॥ श्रोह श्रापणै सुत्रोह श्राह बहि गला करहि श्रांना मारे जम बंदारु ॥ ऋगे दरगह लेखें मंगिए मारि राम्रारु कीचिद्वि कदिशार ॥ एह कहै की मल किउ उत्रर सतिगुरु मिलें ता नाम दिडाए वीचारु ॥ समि किलियस फटगहारु ॥ नाम अपे नामो आराधे तिस जन कउ करह नमस्कारु ॥ मलु कड़ी नामि उतारीधनु जपि नाम दोधा सचिधारु॥

份份份 जन नानक जिस दे एहि चलत हिह सो जीवउ देवसहारु ा। २ ॥ जेवडु दाता नाहि किसु त्राखि सुणाईऐ गुरपरसादी 设设设设设设 हउमे जाईऐ पाइ जिथह 11 ₹स कस सादा वाहरा विडियाईऐ ॥ जिसनो वखसे तिस मिलाईऐ श्रापि देइ लए घट िआई रिविश्रोनु गुरश्विव किसे H 11 3 करेनि सतिगुर वावासीत्रा कहाणीत्रा सपुत जि प्रत भावे स मंनि लैनि सेई करम करेनि भिमृति 11 জাइ पुछह ॥ सचै सभ स्निसटि करेनि नारद वचन से परवाख ग्राए समाजेनि II नानक सच गुरू जिना का अधिला 3 11 क्रज तारेनि ॥ ? ff म० चत्ति आपर्गे भूठो कोनि ॥ स्रोइ भागौ नित करेनि श्रोड क्र्डु कुमतु कमागदे परनिंदा ऋापि सदी H श्रोइ ति त जित् लाए डुवे परनिंदका सगले कुल डोगेनि ı नानक लगे ओइ वपुड़े किया करेनि ॥ २ ॥ पउड़ी श्रंदरिं 11 सभ 治治治 कुसति क्रडि इकि कोती सभ 11 जेती सिमदि प्रीती धिश्राईऐ **ऋं**दरि हरि मनमुख विग्रती गुरम्रवि सदा H पुंचु है विन्ह वातिसपीती नोम्र ॥ नानक ॥ सती पापु करि सत सचु सिफति सनाई ॥ १० ॥ सलांकु म० 8 पुरखें घरि जाहि इस तरी देवगा दीखिआ H गुर भाउ ॥ भावै आवउ भावै बेद सासत जाउ Ħ न आपै पूजा होइ ।। काजी होइ कै व है निश्राइ कोइ ॥ ऋषो खुदाइ ॥ वढो लैके हकु गवाए ॥ फेरे तसबी करे रिंदै समाहि ॥ लाक ग्रहावहि चाड़ीं तुरक मंत्र किन सुचा होइ ॥ ऐशा हिंदू वेखहु कोइ ंदे कै जटा विभूत ॥ आगै पाछै रोवहि 的形形 जोगु प्त ॥ न पाइआ पाई छाई कलि ज्ञगति गवाई ॥ कित कारणि सिरि ॥ नानक १ ॥ हिंदू के घरि एहु परवाणु ॥ त्रापे त्रांखणु त्रापे जाणु ॥ १ ॥ म० जनेऊ पड़ि गलि पानै ॥ स्तू पाइ करे बुरिश्राई पाई करे विङ्याई नाता 11 मुसलमानु H न थाइ न पाई ॥ राहु ऋोथै दसाइ को **水水水水水水水水水水水水水水水水水水水** 

लंक गराइ ।। जिनि सीवा त्रादी हउरू वाइ ॥ रोवहि पोडव भए कै सुआमी हदरि ॥ रोवै जनमेजा रहत मजर खड कारसि ॥ एकी पापी महस्रा 11 गेउदि सेख मसाइक यत लागै मीड ॥ रोतिह रोजे श्रंति कालि कंन पहाइ मागहि मीखित्रा धरि जाइ ॥ रोपहि किरपन संचिति ॥ पंहित रोपहि गित्रान गेवै नाहि गवाड ਗਜ਼ੀ दखीद्या सभ संसाह 11 संने नाउ जिगि लेखे करम ਜ लाइ H o 11 मंतिऐ अपरि समि किल कारा चाहि ħ नातक वुकीऐ मंनिश्रा मंनीए परसादि गर h Ş ıi. पउदी -11 काइश्रा करते लिग्वि धरि मेल पाइश्रा H मम महि गपत वरतदा गरमिव गावै उचरै माहि प्रगराङ्या गग गुण 11 गरा है सच मेलि

परलग जाइ ॥ रतना सार न रतमा ब्रावै आप लखाइ ॥ १ ॥ म० २ ॥ रतना केरी गुथली रतनी खोली ष्ट्राइ ।। यखर तें वसाजारिश्रा दहा रही समाइ जिन वगजिह सेंद्र ।। रतना सार न जासनी श्रधे वति २ ॥ पउडी ॥ नउ दरवाजे काइब्रा कोड गुपत् रखीजै ॥ बजर कपाट न खुलनी गुर सबदि खुलीजै ॥ समीजै तित घट अंतरि सर्राद 11 चानगा कारि ।। सम महि एक वस्तदा जिनि आपे रचन रचाई

१ था। सलोक म०२ ॥ अधी की राहि दक्षिणे, अधा होइ ए जाइ ॥ होइ

॥ अधे एहि

।। जिथे 🗓 वसतु न जापई श्रापे धरतउ

नानका

२ ॥ माहित अंघा जो की आ करे सुजाखा होइ ॥ जेहा जासी

नानक गाहकु किउ लए सकैन वसतु पछािषा ।। २ । २ ॥ सो

वडिमाई ॥

**मिलाइमा** 

खसमद्व घुथे जाहि ॥

10

१ श्रासलोक

वागो सञ्

आपे आपि है आपे देह

सजाखा नानका सो किंउ उम्रुटि पाइ

जिन मुखि लोइस नाहि ॥ अधे सेई

तेहो वरते जे सउ श्राखे कोड

ø

9

क्टि श्रंघा धालीए जि हुकमह अधा होह ॥ नानक हुकसु श्रंघा कहीए सोइ।। ३ ॥ पउद्दी ॥ काक्ष्मा थांदरि

政治

दिसंतर देसा ॥ आपे ताड़ी लाईअनु सभ महि परवेसा ॥ आपे सुसिट साजी अन अापि गुपतु रखेसा । गुर सेवा ते जाणिश्रा सच परगटीएसा ॥ समु किछु सचो सचु है गुरि सोक्की पाई ॥ १६ ॥ सलोक म० १ ॥ सावणु राति अहाडू दिहु कामु क्रोधु दुइ खेतु ॥ लबु वत्र दरोगु बीउ हाली राहक हेत ॥ हलु बीचारु विकार मण हकमी खटे खाइ ॥ नानक लेखें मंगिए अउतु जर्णदा जाइ ॥ १ ॥ म० १ ॥ भउ भुइ पवितु पाणी सतु संतोखु बलेद ॥ हलु हलेमी हाली चितु चैता वत्र यखत संजोगु ॥ नाउ वीजु वखसीस वोहल दुनीत्रा दरोग ॥ नानक नदरी करम्र होइ जाविह सगल विजोग ॥ २॥ पउड़ी ॥ मनमुखि मोहु गुवारु है दूजै भाइ वोलै ॥ दूजै भाइ है नित नीरु विरोलैं ॥ गुरमुखि नामु धित्राईऐ मथि कढोलै ॥ अंतरि परगासु घटि चानणा हरि लधा तत न जाई भुलाइदा किछ कहणु 11 03 11 भरमि करह चिंता तिसही हेइ ।। जल महि २ ॥ नानक चिंता मति तिना मि रोजी देइ ॥ श्रोथे हटुन चलई ना जंत उपाइश्रनु किरस करेइ ।। सउदा मृलि न होवई ना को लए न देइ ।। जीआ का श्राहारु जीश्रा खागा एह करेइ ॥ विचि उपाए साइरा सार करेइ ।। नानक विंता मत करहु चिंता तिसही हेइ म० १ ॥ नानक इहु जीउ मछुली कोवरु तसना काल ॥ मनुत्रा श्रंध न चेतई पहें श्रचिता जाल ॥ नानक चितु अचेत है चिंता वंधा जाइ ॥ नदिर करे जे आपणी ता आपे लए मिलाइ || २ || पउड़ी ॥ से जन साचे सदा सदा जिनी हरि रसु पीता ॥ गुरसुख़ि सचा मिन वसे सचु सउदा कीता ॥ सभ्र किछु घर ही माहि है अंतरि तुसना मरि गई हरि गुण गावीता वडमागी लीता ॥ आपे मेलि मिलाइअन आपे देइ बुकाई ॥ १८ ॥ सलोक म० १ ॥ वेलि पिंजाइत्रा कित बुणाइत्रा ॥ किट कुटि किर खुंवि चड़ाइत्रा ॥ लोहा वढे दरजी पाड़े सुई घागा सीवै ।। इउ पति पाटी सिफती सीपै नानक जीवत जीवें ।। होइ पुरागा कपड़ु पार्ट सई धागा गंढें ।। माहु पखु किहु चलै नाही घड़ी मुहतु किछु इंढै ॥ सचु पुराणा हावै नाही सीता

影影影響影響|影響影響

करणो वामहु मिसति न पाइ ॥ जोगी कै घरि जुगति दशाई ॥ तित कारणि कनि मुद्रा पाई ॥ मुद्रा पाइ फिर्नै संसारि ॥ जिथै किथै

सिरजणहारु ॥ जेते जीत्र तेते वाटाऊ ॥ चीरी ऋहि द्रिल ਜ काऊ ॥ एथे जासे 🖪 जाइ सिञासी ॥ होरू फकड हिंदू ग्रुसलमार्थी ॥ समना का दरि लेखा होइ ॥ करणी बांभड़ तरे न कोइ ॥ सचा सच्च बलायों कोइ ॥ नानक अर्मीपुछ न होइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हिर का मंदरु आसीएं काइआ कोटुगड़ ॥ अंदरि लाल जबेहरी हरि नाम पड ॥ हरि का मंदरु सरीरु व्यति सोहणा हरि हरि नाम दिड ।। मनमुख आपि खुआइअनु माइआ मोह नित कड ॥ समना साहित एक है परे मागि पाइचा जाई ॥ ११ ॥ सलों रू म० नासनि दलीयान। सति सुलीयानासति पाखी जेत फिरहि ॥ ना सित मह मुडाई केभी ना सित पहित्रा देस फिरांड ॥ ना सित रुखी बिरस्की पथर ब्याप तजायहि दुख सहहि ॥ ना सति इसती वधे संगल ना सति गाई घाडू चरहि ॥ जिसु इयि सिधि देवे जे सोई जिसनो देह तिसु आई मिलै ॥ नानक ता कर मिली वडाई जिस् घट भीतरि सबदु रवें ।। सनि घट मेरे इउ समना अंदरि जिसहि खन्नाई तिस कउछ कहै ॥ जिसहि दिखाला वाटडी तिमहि कउल्ल ॥ जिमहि भ्रजाई 41 सिरि तिमहि कउग्रा। १ ।। म०१ ।। सो गिरही जो निग्रह करें।। जप तप सजस भीखिका करें ।। पन दान का करे सरीह ॥ सो गिरही नीरु ।। बोर्ले ईसरु सति सरुपु ।। परम तत महि रेख स रूपू ।। २ ॥ म ०१ ॥ सो अउधनी जो धर्षे आप ॥ निस्तिआ मोजन करें सनाप श्रउहर परण महि भीखित्रा करें ॥ सो श्रउधृती सिव पुरि चड्डे ॥ बोले गोररा सित सरूव ॥ परम तंत महि रेख न रूप ॥ ३ ॥ म० १ ॥ सो उदासी जि पाले उदास ॥ अरघ उरघ करे निरंजन चंद सरज की पाए गढि ॥ तिस उदाशी का गोल गोपीचंद्र सति सरुपु ॥ परम तत महि रेख म॰ रा। सो पालंडी जि काइका पखाले ।। काइका की अगनि बहुसू सपने बिंदु न देई भरणा ॥ तिम पोखंडी जरा न मरका ॥ बोनै चरपदु सति सरुपु ॥ परम तंत महिरेखन स्प

## ५ ॥ म० १ ॥ सो वैरागी जि उलटे बहुम् ॥ गगन मंडल महि रोपै श्रंतरि रहे धिश्रानि ॥ ते वैरागी थंस् ॥ अहिनिसि सत वोलै भरथरि सति सरूप ॥ परम तंत महि रेख न रूप मरे जीवे जगति मंदो किउ ॥ कंन पडाइ किञ्चा खाजे भगति एको श्रासति नासति li नाउ H कउग्र स अखरु जितु रहे जे सहै हिआउ ध्रप छाव समकरि 11 ता नानक कहै ॥ छित्र वरतारे वरतिह प्त ॥ ना काहे रहै भीविश्रा मंगिए निरंकारि जो समाइ H सोई हरि मंदरु आखीए जिथह हरि. पउडी 11 9 11 देह वचनी पोइञ्रा राम्र गर मानस सभ श्रातम ॥ वाहरि मृलि खोजीऐ घर माहि विधाता मनमुख 11 न हरि मंदर की सार जागानी तिनी 11 जनम्र गवाता न जाई ॥ १२ ॥ सलोक 3 इकु वरतदा गुर सबदी पाइत्रा कहणा ॥ मृरख के किया मृरख़ होने सो सुर्णे मृरख का जि श्रोह मुगध मुरख मुख करणा 11 कमार्ग ही महि रहशा अति दुखु दुख सदा एत ॥ गुरम्रुखि पवै संजग्न किह खहि करणा ॥ हरि नामु जपे आपि श्रोसु श्रलिपतो रहगा भी तरणा ।। नानक जो तिसु भावे सो १ ॥ नानकु आखें रे मना सुणीएं सिख सही H o लेखा रचु मंगेसी आ वैठा पउसनि कढि वही तलवा श्राकीश्रा 11 हासी ॥ अजराईल फरेसता तई वाकी जिना रही श्राइ 11 आवग्र जागु न सुभई भीड़ी गली फही निख्टे श्रोड कि H क्रइ नानका सभु सरीरु है सचि रही ॥ २ ॥ पउडी ॥ हरि हरि का रवि रहिस्रा सञ्च आपै।। हरि की कीमति ना पनै किञ्ज कहणु न जापै।। गुरपरसादी तनु हरिया होइया अहंकारु सालाहीऐ रापै हरि भगती ॥ सभु मनु किछु हरि का खेलु है गुरमुखि किसै वुकाई ॥ सलोकु म० १ ॥ सहंसर दान दे इंद्रु रोब्राइत्रा ॥ परसराम्र रोवे घरि त्राइत्रा H मिले अजै सु रोवै भी खित्रा खाइ ॥ ऐसी दरगह सजाइ सीता लखमणु विछुड़ि गहत्रा ॥ रोवे दहसिरु रामु निकाला भइत्रा - 11 **水水水水水水水水水水水水**

लंक गुनाइ ।। जिनि सीता आदी डउरू बाइ ॥ रोबहि पोडव भए की सुत्रामी रहत हद्रि ॥ रोवे जनमेजा जिन खइ कारणि पापी महत्रा रोवडि सेख मसाइक ॥ एकी R पीर ।। श्रांति कालि मत् लागै मीड ।। रोबडि रोजे कंन मीखिया जाइ !। रोवहि संचिहि मागहि किरपन रोवहि गित्रानु रोवे नाहि धनु जाह ॥ पंडिन गवाइ 11 बाली नानक टखीया सम्र मंसारु ॥ संने नाउ जिया लेखें स लाइ Ħ 8 Ħo 11 सब्र किछ मंनिए श्रवरि कारा सभि वादि И नानक मंनिया मंनीये वुक्रीऐ गुर परमादि ॥ २ ॥ पउडी ॥ काइआ करते लिम्बि पाइआ ॥ मम महि इंस धुरि मेलु गुपत् गुख गावै गुख उचरे माहि गुरग्रवि गुण प्रगटाङ्या 11 मची वाणी सच है सच मेलि पिलाइभा किछ कापे आपि है आपे देह वडियाई ॥ १४ ॥ सलोक म०२ ॥ Š के रतना परस्वम जाइ ॥ रतना सार न जाग्यई नानक श्रंघा होह आये आप लखाइ ॥ १ ॥ म० २ ॥ स्तना केरी गथली स्तनी खोली ब्राइ ॥ वखर ते वखजारिका दहा रही समाइ ॥ जिन पत्नै गुग्र नानका माखक वर्णजिह सेह ।। रतना सार न जाखनी अधे वति लोइ ।। २ ।। पउदी ।। नउ दरवाजे काडमा कोड है दसवै रग्वीजै ॥ बजर कपाट न खुलनी गुर सबदि खुलीजै ॥ अनहद वाजे धनि वजटे गुर सबदि सुणीजे ॥ तित घट अंतरि चानला करि भगति मिलीजै ॥ सम महि एक वरतदा जिनि आपे रचन रचाई ॥ १ थ ॥ सलोक म० २ ॥ अधे की राहि दसिए अधा होह सु जाइ ॥ होई Ol सुजाखा नानका सो फिड उमाडि पाइ ॥ श्रंघे पहि न आखीत्रनि <del>(1)</del> जिन मुखि लोइण नाहि ॥ अधि सेई नानका खसमद्व प्रथे जाहि ।। १ । म० २ ॥ माहिर श्रंधा जो कीश्रा करे सुजाखा होइ ॥ जेहा जार्थे

वेहो वरते जे सउद्यासे कोह ॥ जिये ग्रुवसतुन जापई आपे वरतउ जाणि ॥ नानक गाहकु किउ लए सकेन वसतुपद्याणि ॥२ ।२॥ सो किउ अंघा आलीऐ जि हुकाहु अंवा होइ॥ नानक हुकहुन मुक्ट्

## दिसंतर देसा ॥ आपे ताड़ी लाईअनु सभ महि परवेसा ॥ आपे सुसिट साजीअन आपि गुपतु रखेसा ॥ गुर सेवा ते जाणिआ सच परगटीएसा ॥ समु किछु सचो सचु है गुरि सोकी पाई ॥ १६ ॥ सलोक म० १ ॥ सावणु राति अहाडु दिहु कामु क्रोधु दुइ खेतु ॥ लब् दरोगु बीउ हाली राहक हेत ॥ हलु बीचारु विकार मण हुकमी खटे खाइ ॥ नानक लेखें मंगिए अउतु जर्णेदा जाइ ॥ १ ॥ म० भउ पवित पाणी सत संतोख बलेद ॥ हलेमी हल हाली चितु चेता वत्र यखत संजोगु ॥ नाउ बीजु वससीस बोहल दुनीत्रा दरोग ।। नानक नदरी करम्र होइ जाविह सगल विजोग ।। २ ॥ पउड़ी ॥ मनमुखि मोहु गुवारु है दुनै भाइ वोलै ॥ दुनै भाइ सदा दुखु है नित नीरु विरोलें ॥ गुरमुखि नामु धित्राईऐ मथि हरि तत् श्रंतरि परगासु घटि चानगा लधा 11 जाई आपे H भरमि 20 भ्रलाइदा किछ कहण न 11 करह चिंता तिसही हेइ ।। जल महि २ ॥ नानक चिंता मति जंत उपाइश्रनु तिना मि रोजी देह । श्रोथै हटु न चलई ना की किरस करेइ ॥ सउदा मृलि न होवई ना को लए न देइ ॥ जीत्रा का एहु करेइ ॥ विचि उपाए साइरा आहारु जीया खागा सार करेइ ॥ नानक चिंता तिसही चिंता मत करह हेइ जीउ मछुली भोवरु तुसना १ ॥ नानक इह काल अचेत न चेतई पहें श्रचिता ॥ नानक चित **जा**ल ता आपे वंधा जाइ ॥ नदरि करे जे आपणी लए मिलाइ ॥ से जन साचे सदा सदा जिनी हरि रसु पीता ॥ गुरशुख़ि सचा मनि वसै सचु सउदा कीता ।। सभु किछु घर ही माहि है वडभागी लीता ॥ अंतरि तुसना मरि गई हरि गुण गावीता त्रापे मेलि मिलाइत्रम् त्रापे देइ बुकाई ॥ १८ ॥ सलोक म० १ 11 वेलि पिंञाइत्रा कित बुगाइत्रा ॥ किट कुटि किर खुंवि चड़ाइत्रा ॥ लोहा वढे दरजी पाड़े सुई घागा सीवै ।। इउ पति पाटी सिफती सीपै नानक जीवत जीवें ।। होइ पुरागा कपड़ु पाटें सई धागा गंहें ।। माहु किहु चलै नाही घड़ी मुहतु किछु हंटै ॥ सचु पुराणा हायै नाही सीता

कदे न पाँटे ॥ नानक साहिबु सची सचा तिचरु जापी जापे ॥ १ ॥ म०

१ ॥ सच की काती सच सम्र सारु ॥ धाइत तिस की अपर अपार ॥ **西西西西西西西西西西西西西** ॥ गुख की थेकै विचि समाह।। तिसदा कुठा सबदे सोण रखाई लाइ

होवें सेखा लोह लब निकया वेखा । होड हलाल लगे हिक नानक दरि दीदारि समाइ॥ २ ॥ म० १ ॥ कमरि कटारा वंकड़ा वंके असवारु ।। गरम न कीजै नानका मत सिरि आवे भारु ।। ३

पउडी ।। सो सतसंगति मिलै जो गुरम्रखि चलै सबदि धिन्नाइनि से सचे जिन इरि खरचु धनु पले ॥ भगत सोहनि ग्रंथ गावदे गुरमति अचले ।। रतन बीचारु मनि वसिश्रा गर के सबदि

मेलि मिलाइदा व्यापे देह वडिग्राई ॥ १६ ॥ श्रंदरि सम्र को कोइ निरासा होइ ॥ नानक जी मरि जीवित्रा सहिला सोइ याह्या II . \* 91 स० B होड केउ निरासा ।। किआ करे एड ।। २ ।। पउडी ।। धूगु जीवला संसार सचे नाम विस निहचल एह धनु Ħ दातार सासि श्रंतरज्ञामी अगम् जन II रसनो रहिमा सरपति नानक पत्ति जाई ॥ २० ॥ सलोक म०

हंस घरे ही मेला खसमें एवं भागा ॥ सरवर अंदरि हीरा मोली सी रहई न लाखा ।। यगुला काग्र सरवरि जे सिम्राणा ॥ म्रोना रिजक न पङ्यो श्रोधै ओन्हा होशे मचि कमार्शे सची पाईपे कहें कुड़ा भागा 11 धरे पैया सतिगृह मिलिश्रा जिना परवाखा 11 8 डजला जेको चिति करेइ ॥ नानक सोई सेनीऐ सदा सदा Ö

सेवीऐ जितु सेविऐ दुख जाड ।। अवगुरा वंजनि गरा ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ आपे आपि वस्तदा आइ वाडी लाईअनु ।। आपे ही उपदेसदा गुरस्रवि पतीआईअनु ।। इकि व्यापे उम्रहि पाइव्यन इकि मगती लोइअनु ॥ जिसु ब्रकाए सो ब्रुक्रमी आपे नाइ लाईअनु ॥ नानक नाम धिआईऐ सची विडियाई ॥ २१ ॥ १ ॥ मुधु ॥

( £¥# )

तथ होरु जि संगणा सिरि दखा कै दुख ॥ देहि नामु संबोखीआ उतरें मन की भुख ॥ गुरि वणु तिणु इरित्रा कीतित्रा नानक कित्रा मनुखा। २ ॥ पउडी ॥ सो ऐसा दातारु मनहुन वीसरे ॥ घड़ीन महतु चमा तिसु विनु ना सरै ॥ अंतरि वाहरि संगि किया को लुकि करें ॥ जिसू पति रखें आपि सो भवजलु तरें ॥ भगतु विद्यानी तपा जिसु किरवा करें ॥ सो पूरा परधान जिसनो वर् धरें ।। जिसहि जराए आपि सोई अजरु जरें ।। तिसही मिलिआ सचु मंत्रु गुर मनि घरें ॥ ३ ॥ सलोकु म० ॥ धंतु सु राग सु रंगड़े ब्रालापत सभ तिख जाइ ॥ धंनु म जंत सुहावड़े जो गुरश्चित कपदे नाउ ।। जिनी इक मनि इकु श्राधिया तिन सद बलिहारै जाउ ।। तिन की धृड़ि इन बाछदे करमी पलै पाइ ।। जो रते गोनिद के हुउ तिन बलिहारे जाउ ॥ श्राला बिरथा जीम की हरि सज्ञु मेलहु सह ॥ शुरि पूरें मेलाहबा जनम मरण दुखु जाह ॥ जन नानक पाइत्रा अगम रूप्र अनत न काह जार ॥ १ ॥ म० ४ ॥ दिनस् र्धतु सु वेला घड़ी धंदु घतु मृततु पशु सारु ॥ धंतु सु संजोगड़ा जिल्ल डिठा गुर दरसारु ॥ मन कीचा इखा प्रीद्या हरि पाइया अगम अपारु ॥ इउभै तटा मोहहा इक सच नाम अधारु ॥ जुन नानक लगा सेन हरि उधरिक्षा सगल संसारु ॥ २ ॥ पउदी ॥ निफति सलाइए। भगति निरले दितीश्रन ॥ सउपे जिस भडार फिरि पुछ न लीवीयतु ॥ जिसनो लगा रंगु से रंगि रविधा ॥ थोना इको नामु अधारु इका उन मुख्या ॥ श्रोना पिर्छ जग्न भूचे भागई ।। भोना विभारा रच यानाहा जोगई।। जिस मिलिमा विनि प्रश्च जाणिया तिन जि 11 हुउ बलिहारी ।। इरि इकमे नालि खनमें माखिया ॥ ४ ॥ सलोक्त म॰ ५ म दोनती इति इकमै नालि मैं रंगु ॥ इति इको मेरा सज्यो इति इकमै नालि में मंगु ॥ इरि इक्से नालि से गोसटे बुद्द मैला करें न मंगु ॥ जाग निरथा जीभ की कदे न मोई रंगु ॥ दरि इको मेरा मसलती मंनग घड़न समस्यु ॥ इरि इको मेरा दातारु है सिरि दातिका जग हुए ॥ इरि इक्स दी में टेक है जो मिरि समना समाथ ॥ सनिग्रि गंतु मिनाइमा मगनकि परि के इयु ॥ वडा माहियु गुरू मिलाइगा **《《安安·安安·安安安安安安安安安安安安安安** 

(343) कीआं जिनि तारिश्रा मन पूरीआ सगल जगत - 11 इछा पाइश्रा धुरि संजाग नाम् पाइआ सचु सदही II नानक प्र ॥ मनमुखा केरी दोसती माइत्रा का सनवंधु ॥ Ħо **?** 11 पाइनि बंधु॥ जिचरु पैननि खावन्हे वेखदिश्रा ही भजि जानि कदे न होवई तित तिचरु रखिए गंद्ध ॥ जित दिनि किछ न दिनि वोलिन गंधु ॥ जीय की सार न जागानी मनमुख अगित्रानी श्रंध ॥ कडा गंद्ध न चलई चिकडि पथर वंध ॥ **ग्रं**धे आप न जागानी फकड पिटिन धंधु ॥ भूठे मोहि लपटाइत्रा हउ हउ करत विहंधु 11 कृपा त्रापणी धुरि पूरा करमु करेइ से ।। जन नानक उनरे जो सतिगुर सरिण परे ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जो रते दीदार जाता खसमु किउ लभे तिना खाकु ॥ मन मैला सञ्च हाक ॥ जिनी पाकु ॥ दिसै सचा महलु खुलै होवें संगि भरम ताक्र ॥ जिसहि दिखाले महल्लु तिसु न मिलै घाकु ॥ मन तन होइ निहाल्स नउनिधि नामु निधानु गुर के सबदि लागु विंदक नदिर भाकु 11 11 संत खाक मसतिक जिसे भागु॥ ५ ॥ सलोक तिसै मिलै H o सुणाई जो तड करे उधारण ॥ संदर हरणाखी वैग्र सच ॥ दुरजन सेती नेह तुम तैडा मनसाधारणु छवीली पिरु सुगह भूगी ॥ ऊगी नाही नाही नाही रचाइत्रो दसि विखा मै कारणु छ्वीला छडि गवाइश्रो दुरमति करमि किसै विह्गी ॥ पिरु छैलु विहूगी ।। ना हउ भुली ना हउ चुकी ना मै नाही दोसा ।। जितु हउ साई ॥ साई सुगि सचु संदेसा स्रोहागिए लोई तितु हउ लगी तू श्रउग्गा तिस सभि धारी ॥ पिरि के जै विरि किरपा धन करे सेती लाइ सवारी ॥ करमहीगा विनंती कदि गवाए गल नानक त्रावें वारी ॥ समि सुहागिण माणहि रलीत्रा इक देवह राति म० ४ ॥ काहे मन तू डोलता हरि मनसा पूरणहारु ॥ मुरारी ॥ १ ॥ सतिगुरु पुरखु धित्राइ समि दुख विसारगहारु ॥ हरि नामा त पुरवि जाहि विकार किलविख ॥ जिन कउ श्राराधि मन सभि लगा निरंकार । श्रोनी छडिश्रा माइश्रा सुश्रावड़ा लिखिया तिन रंगु लियै <del>श</del>्रठे इकते मंननि पहर धनु नामु अपारु ॥ संचित्रा नानकु मंगै हुकमु दानु इकु दरस अपारु जनु II

8¥= ) तुषु होरु जि भंगणा सिरि दुखा के दुख ॥ देहि नामु संतोखीया उतरे मन की भुख ॥ गुरि वणु तिणु इरिश्रा कीतिश्रा नानक किश्रा मनुख ॥ २ ॥ पउडी ॥ सो ऐसा दातारु मनहुन वीसरे ॥ घड़ी न महतु चसा तिसु विनु ना सरै ॥ अंतरि नाहरि संगि किआ जिसु पति रखें त्रापि सो मजजु तरें।। भगतु गिमानी तपा जिसु किरपा करें ॥ सो पूरा परधातु जिसनी बल घरें ॥ जिसहि जराए आपि सोई अजरु जरें ॥ तिसही मिलिश्रा सचु भन्न गुर मनि घरें ॥ ३ ॥ सलोकु म० ॥ धंतु सु राग सु रंगडे प्रालापत सभ तिख आह ।। धंतु सु जंत सुहावडे जो गुरश्रवि जपदे नाउँ।। जिनी इक मनि इकु अराधिश्रा तिन सद वलिहारै पाइ ॥ जो रते जाउ । तिन की धृद्धि हम बाह्यदे करमी पलै रंगि गोनिद के हउ तिन बलिहारें जाउ । श्रोखा विरथा जीश्र की हेरि सज्ञा मेलह शह ॥ शरि पूरे मेलाइश्रा जनम मरण दुख जाह ॥ जन नानक पाइष्रा अगम रूप अन्त न कोह जाइ ॥ १ ॥ म० ५ ॥ धंतु सु वला घड़ी धंतु घतु मृततु पतु सारु ॥ धंतु सु सजोगदा जित्र डिठा गुर दरसारु ॥ मन कीश्रा इछा पाइया श्रगम श्रपार ॥ इउभै तुटा मोहड़ा इकु सञ्च नामु जन नानक लगा सेन हरि उधरिया सगल संसारु ॥ २ ॥ पउड़ो ॥ सलाह्य मगति निरले दितीश्रनु ॥ सउपे जिस सिफति पुछ न लीवीयतु ॥ जिसनो लगा रंगु से रंगि रविमा ॥

इको नामु अधारु इका उन मविश्रा ॥ श्रोना पिर्छ जग्र बोना पिद्यारा रव थानाहा जोगई।। जिस्र मिलिया तिनि प्रश् **बाग्रिया** बलिहारी 11 हुद तिन इक्रमे नालि माशिश्रा ॥ ४ ॥ सलोक म॰ ५ ।। इरि में दोनती हरि इकने नालि में रंगु ॥ हरि इको मेरा सज्जा हरि इकसी नालि में संग्र ।। इरि इक्स नालि में योसटे 📭 मैला करें न मंग्र ॥ जास निरथा जीभ की कदे न मोई रंगु ॥ दृरि इको मेरा मसलती

हिंगु ॥ इति इक्तें हो में देक हैं जो बिति समना समाधु ॥ सिन्धिति मंतु मिनाःमा मननिक घरि के हिंगु ॥ वहा माहितु मुक्त मिनाःस्था सिनाःमा मननिक घरि के हिंगु ॥ वहा माहितु मुक्त मिनाःस्था सिनाः

मंनण घड़न नमरथु ॥ इति इको मेरा दातारु है सिरि दातिका जग

18

सनेहा ॥ अंमृत वाणी सतिगुर पूरे की जिसु किरपालु होवै तिसु रिदे वसेहा ॥ त्रावण जाणा तिस का कटीएे सदा सदा सुखु होहा ॥ २ ॥ पउडी ॥ 13 设施设施设施设施 वुमाई ॥ जो तुधु भागा जंत जो तुधु भागा जंतु सो तुधु स नदरि इउमै तिसु गई ॥ जिसनो सिभई ॥ जिसनो तेरी संतसटु त तिसु खई ॥ जिस के सुञ्रामी वलि निरेभउ सो त् किरपालु सचा सो थिश्रई ॥ जिसनो तेरी महञ्जा न सदा दइत्राल जिनि गुर ते मति लई ॥ तिसनो ॥ करि किरपा किरपाल आपे बखिस लै -11 सदा नामु सतिगुर पाइ पै ॥ मन तन अंतरि तेरा वसु द्खा 11 आपि रखु विआपे भउ न कोइ H 11 गुगा गावा दिनु हथ एते कंमि लाइ ॥ संत जना कै संगि हउमै रोगु जाइ ॥ सरव निरंतिर **市市市市市市市市市市市市** ॥ गुरपरसादी सचु सचो खसम ऐको रवि सच लहिश्रा रहिआ देह सिफिति देखि दइआ ऋपगी Ш दरसन दहस्राल एको जपीऐ निहाल नानक प्रीति एह ॥ मनहि म० 8 11 ¥ पिरहडी दजी माहि इकस की सरगाइ सिउ करि नाही ॥ इक्स किछ पलै तनि सासि मनि पाइ 11 दाता मंगीए सभ गिरासि निधानु नाम्र **अंमृ**त सच इको H इक् धिश्राड प्रभ जिन मनि ते संत वुठा गुरमुखि पाइत्रा जाइ ॥ वड भागी जन कोई रवि रहिश्रा दुजा महीश्रति 11 जलि थलि नाम्र खसम रजाइ 11 २ नाम्र नानक उचरा जिसनो ॥ जिसनो त् तिस कउण्र मारे रखवाला जिता तिनै भैगु ।। तिस सुख उजलो तेरा **अंग** जिसनो ॥ जिसनो तेरी नदरि न सु निरमली हूं निरमला नउनिधि भंचीऐ जिसनो तिनि ख़ुसी जिसनो तेरी 的政政政 तेरी जिसनो मिहर मुहछंदगी 11 वलि तिस्र किश्रा तेरी वंदिगी ॥ होइ 11 कृपाल सुत्रामी ॥ सलोक महला ¥ Z विहावे ॥ तुषहु भुले सि जिम मेरे संतां संगि जिम मरदे कदे 段 सतिगुरु सिमरह आपणा घटि चकिन हांवे H ॥१॥ म० ¥ जपंतित्रा कोइ न वंधै नाम् अवघटि घट घाट ॥ हरि हरि २ ॥ पउड़ी ॥ तिथै तू समरथु जिथैं कोइ नाहि॥ स्रोथै तेरी रख स्रगनी **表来表示还还还还还还**法法法

THE STANSON OF STANSON OF STANSON OF STANSON

मिन विद्यारु॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जिसु त् त्राविह चिति तिसनो सदा सुस ॥ जिसु त् त्राविह चिति तिस जिम नाहि दुख ॥ जिसु त् त्राविह चिति तिस कि का कि का कि का स्वारित्रा ॥ जिसु त् त्राविह चिति तिस कि का कि का स्वारित्रा ॥ जिसु त् त्राविह चिति सो परवाखु जनु ॥ जिसु त् त्राविह चिति वहुता तिसु घनु ॥ जिसु त् त्राविह चिति तिनि कुल उपारित्रा ॥ व ॥ सलोक म० ५ ॥ अंदरहु अंना कहो कही गावै॥ देही घोषै चक बचाए माह्मा नो वहु धाषै ॥ अंदरि मैलु न उतरे हुउम कि रि कि कहावै ॥ पैसनो नी दु धाषै ॥ अंदरि मैलु न उतरे हुउम कि रि कहावै ॥ पैसनो नी सु धाष ॥ अंदरि मैलु न उतरे हुउम कि रि कहावै ॥ पैसनो नी सु करम हुन जुनता तुहु कुटे कि आ कलु पावै॥ हंसा विचि

मैठा बग्रु न बर्म्याई नित बैठा मछी नो तार लांवे ॥ जा इंस धीचारु करि देखनि ता बगा नालि जोडु कदे न आवे ॥ इंस मोती जुगना बग्रु डडा मालग्र जाये ॥ उडरिआ वेचारा बग्रार

बगुला मत

नदरी

स्तिग्रर

बहुतेरी थाई रलाइ

H

li.

खलोहा

होवें मंत्रु लखावें ॥ जितु को लाइआ तित ही लागा किसु दोसु दिचें जा हरि एवे भावे ।। सतिगुरु सरवरु स्तनी मरपूरे जिसु सो पार्वे ।। सिख इंस सरवरि इकठे होए सर्तिगुर के हुकमार्वे ॥ रतन -पदारथ माणुक सरवरि भरपूरे खाइ खरचि रहे तीटि इंसु दूरि न होई करते एवे मावे ॥ जन नानक जिस दे मसतिक मागुधरि लिखिया सो सिख ग्ररू पहि श्रावै ॥ क्टंब सभि तारे समा संसदि छडावै।। १ ॥ म० ४ ॥ पंडित ब्राखाए कोरट मोठ जिनेहा श्रंदरि मोह 11 विश्रापित्रा तिसटसि नाही देहा ॥ कुष्टी वावे कडी আৰী की निव जोड़ा ॥ सच कहै ता छोड़ो आयै **ञंतरि** बहुता रोहा ॥ उसै विद्यापित्रो दरमति क्रवृधि कुमुड़ा मनि लागा तिस मोहा

सेती ठग रलि श्राइत्रा साथ मि इको जेहा ॥ सतिगरु सराफ

दिता उषड्गिया पहदा

उघड़ि बाहबा लोहा

विचदो

रलाइ

सरकी आवै फिरि मनुरह कंचनु होहा ॥ सतिग्रह पत्र सत्र समाने ऋउगरा करे सध देहा होवै जिस्र मसतकि लिखिया विस सविगर नालि

अगै आह

**达达达达达达达达达达达达达达达达达** 

表示表示表示表示 表表表表 医表示表 表示的 सनेहा।। अंमृत वाणी सतिगुर पूरे की जिसु किरपालु होवै तिसु रिद्धै वसेहां॥ त्रावण जागा तिस का कटीएे सदा सदा सुखु होहा -11 २ ॥ पउडी ॥ बुभई ॥ जो तुधु भाणा जंत सो तुधु जो तुधु भागा जंतू स जिसनो तेरी नदिर हउमै तिसु गई ॥ जिसनो संतसदु त् तिसु खई ॥ जिस के वलि सुञ्जामी निरेभउ सो थिअई ॥ जिसनो तेरी त किरपाल सचा मडग्रा तिसनो सदा दइश्राल जिनि गुर ते मति लई ७ ॥ सलोक अगनई करि किरपा किरपाल आपे बखिस लै H पै ॥ मन तन अंतरि नास सतिगर पाइ वस दखा न कोइ आपि रख़ विआप भउ 11 गुगा लाइ ॥ संत जना कै संगि हउमै रोगु जाइ गुरपरसादी सची खसम ऐको रवि सच रहिआ H सिफिति देखि दहआ ऋपगी करह दइश्राल एको निहाल नानक प्रीति एह जपीऐ मनहि 8 11 म० y 11 -11 दुजी माहि इकस की सरगाइ सिउ करि पिरहडी नाही इक्स H दाता मंगीऐ सम्रु किञ्ज पलै पाइ सासि मनि II **ऋंमृत्** निधान गिरासि नाम्र इको धिश्राड 11 सञ् इक् वड भागी ते गुरम्खि पाइत्रा संत जिन बुठा जन जाइ ॥ आइ रवि रहिश्रा दजा महीत्रलि थलि जलि खसम रजाइ नानक नाम उचरा जिसनो H जिसनो मारे तिस कउणु रखवाला रखवाला तिसु सुखु जिसनो भैगा ॥ तेरा **अंगु** उजलो जिसनो जिसनो तेरी लेखा नदरि II सु निरमली हं निरमला नउनिधि भुंचीऐ तिनि जिसनो जिसनो तेरी खुसी मिहर जिसनो तेरी मुहछंदगी 11 चिल तिस किश्रा सुआभी तेरी बंदिगी होह क्रपाल 11 सलोक y महला ㄷ जिम ॥ तुधहु भुले सि जिम कदे विहावे सिमरह घटि सतिगुरु 3 11 ¥ म० II कोइ **चंधे** 3 जपंतिश्र। हरि नाम्र अवघटि हरि घट २ ॥ पउड़ी ॥ तिथै तू समरथु जिथैं कोइ नाहि॥ त्रोथै तेरी रख त्रमनी 

本故志·成故故故故故故志·成故故故。 उदर माहि॥ सुणि के जम के दत नाइ तेरें छिंड जाहि॥ भउजल पारि पाहि गुर सबदी 11 जिन विखमु असगाहु कउ सेड खाहि ॥ पिद्यास अंमृत कलि महि एहा पन्न गुख गाहि ॥ सभस नो किरपाल सम्हाले साहि साहि ॥ त्रिस्था कोइ न जाड जि आये तथ आहि ।। ६ ।। सलोक म० ४ ।। दुजा नामु देह आधार ॥ अगम श्रगोचर साहियो हारब्रहम समरथु सचु दातारु ॥ तू निहचलु निरवेरु सचु सचा तुथु कीमति कहुछा न जाईए छ।डि **ऋंतु** न पारावारु ॥ प्रम से सुखीए मंगण। समु विलिश्रा रस छारु u सन्तु साह सचा बिउहारु ॥ जिना लगी श्रीति प्रभ नाम सहज सख

॥ अनद सुख विस्नाम

कीरतनु गाइ ॥ अवर सिम्रागुप छाडि देहि वियावये उधरसि नाइ ॥ २ ॥ पडढी ॥ ना त ब्यावहि दसि बहुत ना तुआवहि वसि येद पड़।वर्खे ॥ ना तुआवहि वसि त आवहि वसि नाईए । ना तु आवहि वसि धरती घाईए ॥ ना कितै सित्राण्यं ॥ ना तू ज्ञावहि वसि बहुता दानु दे ॥ सम् विस अगम अगोचरा ॥ तु भगता की विस मगता ।। सलोक म० ५ ।। आपे वेंद्र आपि नाराइशु ॥ एहि वेंद्र जी अ ॥ नानक जिस का दुख़ लाइया ॥ गुर का सबदु श्रमृत रसु खाइया के सभि द्ख निटाइस ॥ १ ॥ म० उछलै हकमे रहै ॥ इकमें दुख सुख समकरि सहै

नानक इक आराधे संतन रेखात ॥ १ ॥ म० ४

0000000 ही जीवें ॥ हुकमे नान्हा वडा थीवें ॥ हुकमे सोग हरल स्रोनद ॥ हुकमे निरोधर गुरमंत ॥ हुकमे आवणु जाणु रहाए ॥ नानक जाकउ मगतो लाए ।। २ ॥ पउद्दी ।। इत्र तिस्र ढाढी क्ररवाणु जि तेरा सनदारु ।। इत्र तिस्र ढाढी बलिहार जि गार्वे गुरू अपार ॥ सो ढाढी घनु घनु जिसु सोड़े निरकार ॥ सा ढाडी मागरु जिल्ल सचा दुआर बारु ॥ ओहु ढाढा तुपु विश्वाद कलाखे दिनु रैयार ॥ मर्गे अपृत नामु न आवें कदे हारि ।। कपड़ मोजनु सन्तु रहदा लिय गुणवंत जिसनी दादी प्रम

अपे दित राति ॥ नानक जिसनो होने दाति ॥ इकमि

॥ यंमृत बायो अमिउ रक्ष अमृत हरि का नाउ॥

मिन तिन हिरदै सिमिर हिर आठ पहर गुगा गाउ॥ उपदेसु गुर सिखह इहै सुआउ ॥ जनम पदारञ्ज सफल होइ मन भाउ॥ सुख घणा प्रभ जपतित्रा सहज आनद दख जाइ।। नानक जपत सुख़ ऊपजे दरगह पाईऐ थाउ ॥ नाम 8 П Ho नानक धिऋाईऐ मति देड भागौ गुरु परा -11 संजमो जप तप भागो ही कढि लेड भागों भागौं जोनि भवाईऐ करेड चखस भागौ 11 सुख मोगीए भाग करम करेड भाग्रे मिटी साजि П भाग जोति धरेड भाग भागौ भोग भोगाइदा मनहि करेड भागौ नरिक भागी सरगि भागे ही जिसु भगती धरिश अउतारे परेड H लाए ॥ वडिश्राई सचे नाम की विरले पउडो 11 2 11 H जीवा संशि हर संगो परेत अगिआन उधारे इक 11 पस्र B दिनस रेंगि तेरा जापीऐ सदा सद भख विकराल नाउ 11 तसना B नाइ तेरै धावीए ॥ रोग्र वंञै जिसु मिन सोग दुख् नाउ B तिसहि रसं सबदी खंड परापति जो ग्र H ब्रहमंड लाज उधारणहारिश्रा ॥ तेरी सचे मेरे पित्रारित्रा सोभा तुध H सलोक म० मै छडि जी मित्र विश्रारा नानक गवाइत्रा रंगि 8 की में कीम न पउदी हउ त्रध तउ सजगा H 13 ससु विराइणि नानक जीउ II K ससरा वादी ॥ म० लूंहै ।। हमें भसु पुर्योदे वतनु जा मैं सजग्र ।। जिसु तू बुठा चिति तिसु दरदु निवारगो।। जिसु तू बुठा चिति तिसु कदे न हारणो ॥ जिसु मिलित्रा पूरा गुरू सु सरपर तारणो ॥ जिसनो निधानु सु लाए सचि तिसु सचु सम्हालणो जिसु आइआ हथि - 11 भगतु सो जानगो॥ रहिश्रां भालगो ॥ जिसनो इको रंग की रेखु बिरही चारगो ॥ सम तेरे चोज विडाग सम् तेरा १३ ॥ सलोक म० ५ ॥ उसतित निंदा नानक जी मै हम वञाई छोडिञ्रा तित्रागी ॥ हमे साक कूड़ावे डिठे तउ पलै तैंडें लागी थीई जीउं नोनक प्र ॥ फिरदी फिरदी हर फावी बहुत दिसावर पंधा ॥ ता हउ सुखि मुखाली फुती 投 गुर मिलि जा सजग्र ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सभे दुख संताप जां तुधहु भुलीए ॥ जे कीचनि

आपे चिति तिसु जम्रु डड्ड दे। जिसु स्वससुन आरी चिति रोगी से गये। जिसु स्वससुन आवी चिति सु खरो श्रहकारीया॥ सोई दुदेला जिम जिनि नाउ विसारीया॥ १४॥ सलोक म० ४॥ तैडी पंदिस मैं कोइन डिठा त्नानक मनि माखा॥ घोलि घुमाई तिसु

पॅदिस मैं कोइ न डिटा तू नानक मनि माखा ॥ घोलि छुमाई तिर मित्र विचोले जे मिलि कतु पक्षाखा ॥ १ ॥ म० ५ ॥ पात्र हारा जांतर धिरि छुलदे सीसु हुइत्या चरणी ॥ सुरुद्व सुहाता जांतर

जा तठ त्यार जुलद् सातु पुहाया चरचा ॥ श्रुष्ठ पुहाया जा तठ ज्ञ गाँवे जोउ पहत्रमा तठ सरची ॥ २ ॥ पठडी ॥ मिलि नारी सत समि मगलु गात्रीका ॥ पर का होका वधानु वहुटि न धावीका ॥ विनटी दुरमति दुरसु सोइ कूडागोका॥ सीलवित परधानि रिदै सचावीका ॥ क्रति बोहरि इक इक रोतात्रीका ॥ सनि दरसन की

सचावीका ।। अतिर बोहरि १क्क रीतारीका ।। मिन दरसन की पिक्षास चरन दासावीका ।। सोभा बच्चो सीमारु खसिम जो रातीका ।। १४ ॥ स्त्रोका ।। १४ ॥ स्त्रोका ॥ १४ ॥ स्त्रोक म० ४ ॥ इति गुस्त तैहें नानक बीड मैं कू चीए मैं निरगुण ते कि का होते ॥ तड जेवड दातारु न कोई बाचकु सदा जामोर्ने ॥

सत्तोक म० ४ ॥ हाँभे गुख तर्ड नानक बांउ मक् थाए मानरगुण त किया होने ॥ तउ जेनड दातारु न कोई बाचकु सदा जायोगे ॥ १॥ म० ४ ॥ देह व्हिजंददी उत्तम भूत्वा शुरि सजिया जीउ घराडवा ॥ हमे सुल सुदेलदा सुता किता जगु सन्तर्वा ॥ २ ॥ पददी ॥ यडा तेश दरगरु सचा तुथ तत्त्तु ॥ सिरि साहा पातिसाह

पउड़ी ।। वडा तेरा दरबाह सचा तुध तस्तु ॥ स्तिर साहा पातिसाहु निह्चलु चउरु छतु ॥ जो आवै पारब्रहम सोई सच्च निद्याउ ॥ जे भावै पारब्रहम निथावे मिल्लै थाउ ॥ जो कीन्ह्रो करतारि साई भली गल ॥ जिन्ह्री पक्षाता स्तरमु से दरगाह मल ॥ सही तेरा फुरमानु किनै न फरीएँ ॥ कारखकरबा करीम कुदरति तेरीएँ ॥ १६ ॥ सलोक म० ५ ॥ सोइ सुखदडी मेरा तुत्र मुख मुखना नाम्न जपदडो लाली॥

प्र ॥ इठ ममाह में माणक लघा ॥ मुलि न धिघा मेक्क सर्विगुरि दिता ॥ इंट वजाई योजा थिवा ॥ जनमु पदारष्ट्र नानक जिता ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जिस के मसर्विक करमु होह सो सेवा लागा ॥ जिद्ध गुर वित्ति कमञ्ज प्रमासिका सो अनदिञ्ज जागा ॥ लगा रहा चरणारविंद सञ्च अमु भठ भागा ॥ व्यावम जिता गुरमती व्यागजत

पि जुलदड़ी मेरा ऋदरु ठडा गुर दरसनु देखि निहाली ॥ १ ॥ ४०

||\_\_\_\_\_\_\_||接 我还我我你我我你我我你你你你

数东东东东东东东南部。 该东京东东东东东东东东东东东东东 # 本 पागा ।। जिसहि घित्राइत्रा पारत्रहमु सो कलि महि तागा ॥ साध \* संगति निरमला श्रठसठि मजनागा जिस प्रभ मिलिश्रा 11 H तिसु बलिहार गौ श्रापणा सो पूरख सभागा ॥ नानक जिसु एवड 书 १७ ॥ सलोक म० ५ ॥ जां पिरु श्रंदरि तां धन बाहरि॥ H नावै जां पिरु वाहरि तां धन मोहरि ॥ विन फर बह फिराहरि ॥ सतिगरि संगि जाहरि दिखाइञ्चा 11 जन नानक सचे सचि 书 ५ ॥ श्राहर सभि करदा फिरे १ ॥ मृ० श्राहरू इक् न होड़ ॥ नानक जित आहरि जगु उधरे विरलो वृभौ कोइ 11 2 -11 H पउड़ी।। वड़ी ह वड़ा अपारु तेरा मरतवा ।। रंग परंग अनेक 3 जापनि करतवा ॥ जीश्रा श्रंदरि जीउ सभ्र किछ जागला H सभ 10 तेर घरि आनंदु तेरा भला ॥ घरु तधु 4 आपि तेजु जरि माग्र अपगा महता सरव कला H त्रागैं विनवता ॥ भरपूरु दिसे जत कता ॥ नानक दासनि दासु तध्र H १८ ॥ सलोक म० ॥ छतडे वाजार सोहनि विचि वपारीए ॥ 4 y 田 वखरु हिकु श्रपारु नानक खटे सो धनी।। १॥ प्र ॥ कबीरा महल 书 हमरा को नाही हम किस हू के नाहि ॥ जिनि इह रचन रचाइआ 书 सफलिउ विरख तिसही माहि समाहि ॥ २॥ पउड़ी ॥ हरि सफल ऋंमृता ॥ मनु लोचै उन्हं मिल्ए कउ किउ वंञै धिता वरना चिहना बाहरा त्रोह त्रगमु अजिता ॥ त्रोहु पिश्रारा तुसाडीश्रा दसिह मे का जा खाल्हे भिता ॥ सेवा करी वंञा वारगौ वले वलि किता ॥ दसनि संत पिञ्चारिञ्चा 书 सुगहु लाइ चिता ॥ जिस्र लिखित्रा नानक दास तिसु 符 नाउ कवीर धरती सित्युरि दिता ॥ १६॥ सलोक महला ५॥ साध की तसकर वैसहि गाहि ॥ घरती सारि न विश्रापई उन कउ लोह लाहि॥ रै ।। महला प्र ।। कवीर चावल कारणे तुख कउ ग्रहली लाइ।। संगि वैसते तव पूछे धरमराइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ ऋापे क्संगी त्रापगी कीमति आपि आपे ही जातीत्रां श्रापि इकातीश्रा ॥ ॥ सभु किछु त्रापे त्रापि त्रापि उपंनित्रा ॥ अपणा कीता आपि श्रापि वरंनिश्रा।। धंनु सु तेरा थानु जिथै तू नुठा ।। धंनु सु तेरे भगत जिनी सचु तूं डिठा ॥ जिसनो तेरी दइआ सलाहे सोइ तुधु ॥ जिसु गुर 次·永永永永永永永永永永永永永永永永

भेटे नानक निरमल सोई सुधा २०॥ मलोक म० ४ ॥

विग्रना

वाग 11

यं भि

प्रसादमा सिल जोग

निवाजित्र्या तिन्हा श्रंचन लाग॥१॥ म० ४

सुदारडी संगि सुवंनड़ी देह ॥ विख्ले केई पाईग्रन्ह

भूषि

रंगावली

फरीदा

पियारे

ਜ਼ਿ

ঘল

लंगरु

जो नर पीरि

जिन्ही

п फरीडा

नेहा २ ॥ पउड़ी ॥ जपूतपू संजमु दहक्रा घरमु जिसु देहि पाए । जिसु चुमाइहि अगनि आपि मा नोमु विश्राए ॥ यंतरजामी संगति के आसरे दृषटि दिखाए ॥ साघ सिउ रंगु लाए ।। अपउगरा कटि मखु उजला हरि नामि तराए ॥ जनम मरण भउ कटिकोल फिरि जीनि न पाए।। श्रंघ कृप कादिश्रतु लड़ आपि फडाए ॥ नानक वस्त्रसि मिलाइश्रतु गलि लाए ॥ २१ ॥ सलोक म० ४ ॥ ग्रह्यति जिस खदाइ दी रता चल्लि ॥ नानक विरले पाईश्रहि तिस जन कीम न म० ।। श्रंदरु निधा सचि नाइ बाहरि सी सच डिठोमि श्रापे रविद्या हम थाइ वस त्रसि त्रिभवसि रोमि ॥ २ ॥ पउद्धी कीतो रचतु आपे ही रतिया ॥ त्रापे होहश्रो बह द्रि मतिया ॥ त्यापे समना मंभिः आपे बाहरा ॥ आपे जासहि आपे ही जाहरा ॥ आपे होतहि गुपत् आपे परगटीए की मति किसै न पाइ देरी थटीए ॥ गहिर गंभीरु श्रयाह স্থায়্য सुं॥ नानक करतै इक्त इको इक्त हु॥ २२ ॥ १ ॥ सुधु 🖊 गमकली की बार रोड़े बलवंडि तथा सते डिम झाखी १ त्रों सतिगर प्रसादि 11 ।। नाउ करता कादरु करे किउ बोल होरे जोसीनदे ॥ देगना सति भैख भराव है पारंगति हात पढीवदे ।। नानिक शञ्ज चलाइत्रा सच कोड सतासी नीवदे ।। लहरा धरिश्रोन छत सिरि करि सिफनी अंग्रत पीउदै П दी खद्रशि जोर श्चातमदेव पराक्रड जीग्रदै गरि गुर 11 चेले रहरासि कीई नानिक सलामित थीनदे 11 सहि टिका दितोस जीवर ।। १ ।। लहरा दी फेराईए नानका दोही п जगति साइ सहि काइया फोरि पलदीए सलै स छत निरंजनी मलि तन्तत बैठा ग्रर हटीए ॥ करहि

त्रलुखी

चटीएे

## गुर सबदि हरि तोटि न त्राबी खटीए ॥ खरचे दिति खसंस दी त्राप खहदी खैरि दबटीए ॥ होवें सिफति खसंम दी नुरु अरसह त्रध्र डिठे सचे पातिसाह मलु जनम जनम दी कटीऐ सचु जि ग़रि फ़रमाइत्रा किउ एद् बोलह हटीऐ ॥ पत्री कउल करि पीरह मुरटीऐ खोर कंन दिलि n वंन्हि भारु उचाइन्हि लटीए ।। जिनि आखी जिनि कीती तिनै थटीए ॥ कउ णु हारे किनि उवटीए ॥ २ ॥ जिनि क्रीफ कीती सो मंनणा को साल जिवाहे साली ॥ धरमराइ देवता होवै करे दलाली ॥ सतिगुरु त्राखे सचा करे सा बात करते श्रंगद दी दोही फिरी सच वंधि वहाली तखतु चैठा सैडाली ॥ नानकु काइत्रा पलटु करि मलि सेवे उमित खड़ी मसकले होइ जंगाली ।। दरि दरवेस खसंम नाइ सचै वाग्गी लाली ॥ वलवंड स्वीवी नेक जिस बहती जन पत्रोली ॥ लंगरि दउलति वंडीऐ श्रंमृत खीरि रस घिश्राली के मुख उजले मनमुख थीए पराली ॥ पए कबुल खसंम नोलि जां घाल मरदी घाली ॥ गोइ खीवी सह सोइ जिनि माता होरिंत्रो गंग वहाईऐ दुनित्राई श्रासै किकिश्रोनु उठाली ॥ ३ ॥ वैशु विरकि**ओ**न उ वहदी 11 जगनाथि रिड़िक्स्योनु 11 सवदि नेत्रि चउदह रतन वासक निकालिअनु विलकिओन ॥ क़दरति क्रि आवागउरा वेखालीत्रमु लहर्यो ठिराकिओन ॥ जिनि ऐवड पिड जोति जोति समाग्री छत्र सिरि असमानि किञ्राडा छिकिञ्रोत П सिखां प्रजां माहि आपु आपै सेती मिकिओनु ॥ घोखि सभ उमति वेखहु जिकिञ्चोनु ॥ जां सुधोसु तां लहगा टिकिञ्चोनु फेरि वसाइत्रा फेरु त्रानि सतिगुरि खाडूरु ॥ नालि जप तप होरु मुच्च गरूरु ॥ लव्च विषाहे माणसा तध् जिउ पाणी II विहिंऐ दरगह गुरू की कुदरती नूरु ॥ जितु स्र हाथ न ठरूरु ॥ नउनिधि नाम्रु निधानु है तुधु विचि भरपूरु निंदो तेरी वंजी चूरु ॥ 'नेड़ै दिसै लोक मात त्धु ॥ फेरि वसाइत्रा फेरु त्राणि सतिगुरि खाइरु॥ H

सो टिका सो वैहणा सोई दीबाखु॥ पियु दादे जेनिहा पोता परवाखु॥ जिनि वासकु नेत्रे घतित्रा करि नेही ताला। जिनि समुद्र विरोलित्रा करि मेरु मधाणु ॥ चउदह रतन निकालिश्रज कीतोज चानाणु ॥ घोड़ा कीतो सहज दा जत कीक्रो पलाग्र ॥ घण्यस चडाइक्रो सत दा जस हंदा चिट्टिया रैमाग्र वाणु । किल विचि ध आँघारु सा जमाइक्रो सतह छावाण ॥ नित रसोई तेरीपे घिउ मैदा बुंडा सुभीओसु मन महि सबद परवाणु ॥ निवारिओ करि नदरि नीसाण ॥ अउतरिका अउतारु लै सुजाणु ।। मत्विष्ट बोउ न डोलई परवत मेराणु ।। जार्य विरया जीध की जायी ह जायु ॥ किया मालाही सचे पातिसाह मुजाणु ।। दानु जि सतिगुर मायमी सो सते दाणु।। नानक हंदा सिरि उमति हैराणु ॥ सा टिका सो वेंहणा सोई दीवाणु ॥ पियू दादे जैविहा पोत्रा परवाखा। ६ ॥ धंनु धंन रामदास गुरु जिनि सिरिआ परी क्रगमाति षारिक्षा !। सिखी अर्तै संग्रती परमहम् करि भटल अयाह अतोल त तेरा र्ञन पारावारिया सेनिया माउ करि से तुधु पारि उतारिया ॥ लबु लोस मोडु मारि कडे तथ सपरवारिया ॥ र्थन स तेस थान पैसकारिया ।। नानकृत् लह्या तु है गुरु अमरु त् गुरु हिठा तां मन साधारिया ॥ ७ ॥ चारे जागे चह आपे होत्रा ॥ आपीन्है आपु साजिओन आपे शंके हि श्रापि आपि लिखग्रहारा होग्रा श्रावण जावशी आपे ही नवा निरोशा ॥ तखति वैठा सर्विग्र का खित्रै चंदोत्रा ॥ उगवणह तै कीश्रन लोगा ॥ जिन्ही गुरू ना सेविश्रो मनमुखा पड़श्रा दुणी चउणी करामाति सचे का सचा ढोबा ॥ चारे जागे चह पंचाइण आपे होआ।। = ।। रामकली बाखी भगता की कवीर जीउ १ को सविग्रर प्रसादि ॥

काश्मा कलालिन लाहिन मेलउ गुर का सबदु गुहुकीन रे ॥ तृसना

表表表表表表表表表表表 (表表) 表表表表表表表表表 काष्ठ कोधु मद मतसर काटि काटि कसु दीनु रे ॥ १ ॥ कोई सहज सुख अंतरि जाकउ जपु तपु देउ दलाली रे ॥ एक वृंद देइ कलाली रे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भवन चतुरदस मन मदु भाठी अगनि तनि जारी रे ब्रहम n मद्रा मदक धुनि लागी संखमन पोचनहारी रे ॥ २ ॥ वरत नेम तीरथ सिस गहनै देउ ₹ सुगति विश्राल П सधा रस एड महा रस पेउ रे ॥ ३ ॥ निभर धार चुए अति निरमल रस मन्त्रा रातो रे ॥ किं किंदीर सगले मद छुछे इहे साचो महा रस रे ॥ ४ ॥ १ ॥ गुड़ करि गित्रानु वित्रानु करि भाठी महुआ समानी पीवनहारा पीवै मन धारा ॥ सखमन नारी सहज चाखिश्रा अउध् मेरा 11 उनमद मदन मतवारा रस मनु चढा जोरि त्रिभवन भइत्रा उजित्रारा ॥ 🕻 ॥ रहाउ 11 दुइ Яt क्रोधु कीए जलेता माठी पीउ महा रसु भारी ॥ दुइ काम्र गई संसारी ॥ २ ॥ प्रगट प्रगास गित्रान गंमित सतिग्रर ग्रर उचिक न सुधि पोई ॥ दासु कवीरु तासु मद माता कवह ॥ तूं मेरो मेरु परवतु सुत्रामी त्रोट गही मै B डोलहु ना हम गिरते रखि लीनी हरि मेरी ? H 11 श्रव तब तुही तुही ॥ हम तुत्र परसाद सुखी सदही ॥ 8 11 रहाउ 11 मगहर वसित्रो की व्रकाई मेरे तपति पहिले तन 11 H जैसा फुनि काशी ऋाई वसे पाइश्रो २ 11 मगहर H एकै जानी मगहरु तेशी कासी हम निरधन हम करि 11 जिउ धनु पाइत्रा मरते फूटि गुमानी ॥ ३ ॥ करै गुमानु चुमहि इह तिस **अ**जै स्ला को काढन नाही ॥ स चोभ कउ विलल कउ किश्रा नरके विचारा घोर नरक्र पचाही - 11 8 11 कवन ।। हम काहू की काणि न कढते अपने गुर परसादे॥ दोऊ रादे सिंघासनि मिले है सारिंगपानी चढे तउ जाइ भए है कोइ न सकै पछानी ॥ ६ ॥ ३ ॥ संता मानड 招 रैनि कुटवारी मेरी ॥ दिवस तेरे पलोसउ द्ता डानड पाउ इह केस चवर किर फेरी ॥ १ ॥ हम कूकर तेरे द्रवारि ॥ भउकहि ।। रहाउ ।। पूरव जनम हम तुम्हरे सेवक पसारि ॥ 8 

श्चा तउ मिटिया न बाई ॥ तेरे दुखाँगे धुनि सहज की मार्थ मेरे दशाई । २ ॥ दागे होहि सु रन महि जुम्महि वितु दागे मिंग जाई॥ साथ होड स मगति पद्धाने हिर लए खबाने पाई 11 3 महि कोठरी परम कोठी बीचारि ॥ गुरि दीनी नसत करीरि लेवह बसह सम्हारि ॥ ४ ॥ कवीरि दीई ससार कउ लीवी मसर्विक मागु ॥ अमृत रस जिनि पाइका थिरु ता का सोदोग् ॥ ४ II ४ II जिह भूख वेदु गाइनी निकमें सो किउ ब्रह्म<u>त</u> करैं ।। जा के पाइ जगत समु लागे सो किउ पडित हरि न कहैं ।। १ ॥ काहे मेरे बाम्हन हरि न कहिह ॥ राम्र न बोलिह पाडे दोजक मरेहि ॥ १ ॥ रेहाउ ॥ आपन ऊच नीच घरि मोजन हठे करम करि उदरु भरहि ॥ चउदस अमावस रेचि रचि मागहि कर दीपक कृप परेहि ॥ २ ॥ त ब्रह्मनु मैं कासीक जलहा मृहि तोहि बरापरी केंगे के बनहि ॥ हमरे राम नाम कहि उपरे पेद मरोसे पांडे मरहि !! ३ || ४ || तरनरु एकु अनत डार साखा प्रहर पन रस मरीआ। प्रा अमृत की बाही है रे तिनि हरि पूरे करीआ।। १ ।। जानी जानी रे राजा राम की कहानी॥ श्चतरि

ब्राकासे फरु फरिब्रा ॥ २ ॥ सहज सुनि इकु निरवा उपजिम्रा घरती जलहरू सोखिश्रा ॥ कहि कशीर इउ वा का सेनक इह बिरवा देशिका ॥ ३ ॥ ६ ॥ मुद्रा मोनि दहवा करि स्रोली पत्र का करह बीचारु रे ॥ लिथा इह तन सीयउ अपना नोप्त आधार रे ॥ १ ॥ ऐसा जोग कपोवड जोगी ॥ जप सजस गुरम्पति मोनी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वृधि विभृति चढारउ अपनी विंगी सरित मिलाई ।। करि वैरागु फिरड तनि नगरी किंग्री मन की बजाई ॥ २ ॥ पच ततु लै हिरदै राखहु रहै निरालम ताड़ी ॥ कवीरु सनह रे सतह धरम् दहमा करि बाही ॥ ३ ॥ ७ कवन काञ्च सिराजे ज्ञाग भीतरि जनमि कान पल् पाइया n मद्गनिधि

मनरु एक

पुहुप

11

**क्षत्रोरिश्रा** 

11

मधे पान

लाइया

॥ सोरह

परगासो गुरम्नुखि बिरलै जानी ॥ १ ॥ रहाउ

बारह से उरधरित्रा

तरन तारन चिंतामनि इक निमल न इह मन

भी गोरिंद इम ऐसे अपरायों ॥ जिलि प्रिम जीउ पिंडु था दीआ |

表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表 तिस की भाउ भगति नहीं साधी ॥ १ ॥ रहाउ 11 परधन परतन निंदा पर अपवाद न छुटें **फ़**नि П आवोगवन होत फुनि इह परसंग्र न तुटै ॥ २ ॥ जिह घर होत कथा हरि संतन इक निमख न कीन्हां में फेरा ॥ लंपट चोर दत मतवारे तिन संशि वसेरा ॥ ३॥ काम कोध माइत्रा मद मतसर ए संपै मी माही॥ धरमु अरु गर की सेवा ए सपनंतरि नाही ॥ दीन X दहत्र्याल कृपाल दमोदर भगति बछल भे हारी ॥ कहत कशीर भीर जन राखह हरि सेवा करउ तुम्हारी ॥ ५ ॥ = ॥ जिह सिमरनि वैकृंठि नहीं संसारि ॥ निरमंड जाहि दआरु ॥ वजावहि तरं।। वजिह सदा भरपूर ॥ ऐसा श्रनहद 8 सिमरन 11 माहि ॥ विज्ञ सिमरन मुकति कत नाहि ॥ १ ॥ रहाउ॥ सिमरन नाही मुकति करें उत्रे ननकारु - 11 वह नमसकारु करि हिरदे माहि ॥ फिरि फिरि तेरो आवत नोहि जिह सिमरिन करिह केश ॥ दीपक्र वांधि धरिओ विन त सो दीपकु अमरकु संसारि क्रोध विख़ काढीले मारि ॥ ३॥ ॥ काम जिह सिमरिन तेरी गति होइ ॥ सो सिमरत कंठि परोड रख सो सिमरत करि नही राख गुरपरसादी उत्तरहि उतारि ॥ ४ ॥ जिह सिमरनि नाही तहि कानि ॥ मंदरि सोवहि पटंबर तानि सुखाली विगसै जीउ ॥ सा सिमरंत त श्रनदित्र पीउ जिह सिमरन पोहै न माइ॥ जाइ बलाइ ॥ जिह सिमरन तुः तेरी सिमरि सिमरन सिमरि मनि गाईऐ हरि हरि -11 इह सतिग्र पाईऐ ॥ ६ ॥ सदा सदा सिमरि दिनु राति ॥ बैठत ऊडत सासि गिरासि ॥ सिमरन रेस भोग ॥ हरि सिमरन सोइ जाग संजोग सिमरन नाही तुभु भार ॥ सो सिमरज राम जिह ॥ कहि कबीर जाका नही श्रंत ॥ तिस के न मंत्र 1 = 1 11 3 घरु २ बागी कबीर जी की रामकली १ ओं सतिगर वंधचि वंधनु प्रसादि गुरि पाइश्रा ॥ : मुक्तै बुभाइग्रा श्रनल 11 जब सिख नख 本 | 农 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水

**建筑建筑建筑建筑建筑建筑建筑建筑** इह मनु चीना ॥ तब अंतरि मजनु कीना॥ १ ॥ पवनपति उलटीले रहतु लरा ॥ नही पिरतु न जनमु जरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सकति सहारं ॥ पैसीले गगन मक्कारं ॥ वैधीयले चक अर्थमा ॥ भेटीबले राइ निसंगा ॥२॥ चुकीबले मोह महब्रासा ॥ ससि कीनो सर गिरासा ॥ अप कुंभकु मिशुरि लीया ॥ तह बाजे अनहद बीएा।। ३ ॥ वकते विक सबदु सुनोइबा ।। सुखते सुनि मंनि षसाइत्रा ॥ करि करता उत्तरिस पारं ॥ कहै कदीरा सारं ॥ ४ ॥ १ ॥ १० ॥ चंद्र सरज दुइ जोति सरुप्र ॥ जोती अंतरि ब्रह्म अनुप्र ॥ १ ॥ करु रे गिम्रानी बहुम बीचारु ॥ जोती श्रंतिर धरिया पसारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हीरा देखि हीरे काउ आदेख ॥ कहै करीर निरंजन अलेख ॥ २ ॥ २ ॥ ,दुनीमा हुसीमार वेदार जागत मसीमत हउ माई ॥ निगम हुसीम्रार पहरूमा देखत जहु से जाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नींप महस्रो आंग्र आंग्र आंग्र महस्रो नींबा केहा पाका भारि॥ फलु सेवरि पाका मृत्ल सुगध गवार ॥ १॥ हरि भइओ खाँड रेह महि विखरियो इसर्वी चुनियो न जाई ।। कहि कमीर इस जाति पाँति तिज चीटी होड चिन खाई ॥ २ ॥ ३ ॥ 🗪 वाकी नामदेउ जीउ की रामकली घर १ १ ओं सित्तिगुर प्रसादि ॥ ॥ व्यानीले कागद काटीले गृडी श्राकास मधे भरमीत्रले ॥ पंच जना मिउ बात बतऊमा चीत स डोरी राखीमले ॥ १ ॥ मन बेधीश्रले ॥ जैसे कनिक कला चित मांडीश्रले 11. \$ Н रहाउ मराईले उदक राजकुमारि प्ररंदरीए ॥ श्रानीले 桥班 बिनोद बीचार करती है चीत स. गागरि राखीग्रले 11 भेदरु एंक दुआर दस जा के गऊ चरावन छाडीयले 11 पांच कोस पर गऊ चरावत चीतु सु बखरा राष्ट्रीयले 11 कहत नामदेउ सनह तिलोचन बालक पालन पउद्रीसने इवंत रि बाहरि काज बिरूपी चीत स बारिक राखीयले 2 11 11 वेद पुरान सासत्र आनंता गीत कवित न गावउगी श्रखंड मंडल निरंकार महि अनहद बेनु बजावउगी वैरागी 8

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

घरि रामहि गावउगो ॥ सवदि अतीत अनाहदि रातां आकुल 3 इडा पिंगुला पउनै ग्रं धि 11 सुखमना श्रउरु रहाउ समकरि राखउ जोति मिलि झंहम चंद सरज दुइ H जाउगो ॥ २ ॥ तीरथ देखि न जल महि पैसउ जीत्र जंत न सतावउगो ॥ H दिखाए घट ही भीतरि न्हाउगी त्रठसठि तीरथ गुरू - 11 3 पंच H सहाई जन की सोमा भलो भलो न कहावउगो ॥ चित नामा H हरि सिउ राता सुन समाधि समाउगो ॥ ४ ॥ २ ॥ माइ न होती वाप 出出 होते होते नही तम नही काइग्रा ॥ हम होती न होता करम न जैसे कवनु कहां ते आङ्आ ॥ १ ॥ राम कोइ न किसही केरा 设设设设 तरवर पंखि वसेरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चंदु न होता स्ररु न होता पानी मिलाइआ ॥ सासत न होता चेंद्र न होता करम गुर परसादी पाइत्रा श्राइत्रा ॥ २ ॥ खेचर भूचर तुलसी माला П है सतिगुर होइ लखाइश्रा 11 3 11 3 नामा प्रगावै तत परम Oi करें उलटि तीरथ मरे अग्रानि बानारसी तपु रामकली घरु २ ॥ H कीजै श्रमुमेघ जगु सोना दहै काइश्रा कलपु कीजै।। गरभ दान 3 दीजै राम नाम सिर तऊ न पूजै ॥ १ ॥ छोडि छोडि रे पाखंडी मन 0 नामु नित नितहि लीजै ॥ १ कपट न कीजें ॥ हिर का B गोमती 9 जाईऐ कुंभि जउ केदार न्हाईऐ सहस गोदावरि गऊ दानु कीजै ।। कोटि जड तीरथ करै तनु जड हिवाले नाम सरि तऊ न पूजें ॥ २ ॥ ऋसुदान गजदान सिहजा नारी भूमि दान ऐसो दानु नित नितहि कीजै ॥ कीजै निरमाइल जउ त्रातम प्रजे ॥ ३ ॥ सरि कंचन दीजे राम तऊ न श्राप वरोवरि नाम दीजै दोस निरमल निरवारा पद मनहि न कीजै जमहि रोस न प्रगावै मेरा रामचंद राजा नामा चीन्हि लीजै ॥ जसरथ राइ नंदु ततु रसु श्रंमृत पीजै ॥ ४ ॥ ४ रामकली बाणी रविदास जी की ॥ पड़ीए गुनीए नाम्र सञ्च सनीए १ ओं सतिग्रर प्रसादि॥ 出出 अनमज् भाउ न दरसे ।। लोहा कंचनु हिरन होह कैसे जउ न परसे ॥ १ ॥ देव संसै गांठि न छूटै ॥ काम क्रोध माइत्रा मद मतसर 水水选还还还还还还法水

हैं। इन पंचडु मिल्लि लुटें।। १ ।। रहाउ ।। इम बड कवि कुलीन हम पंडित हम जोगी संनित्रोसी ।। गित्रानी गुनी सर हम दाते इह पुषि कबहि न नासी ।। २ ॥ कडु रविदास सभै नहीं समकसि

भूलि परे जैसे चउरे ॥ मोहि अधारु नाम्नु नाराहन जीवन प्रान धन मोरे ॥ ३ ॥ १ ॥

जाचै तेरा नाम्र ॥ ६॥

रामकली वाखी वेखी जीउ की

१ क्यों सिनिगुर प्रसादि ।। ।। इड़ा पिंगुला क्षउर सुखमना तीनि बसिंद इक ठाई ॥ वेशी संगद्घ तह पिरागु मनु मजनु करे

विधाई !! १ ।। संतह तहा निरंजन राष्ट्र है।। गुरगिम चीने विरता कोइ !। रहा निरंजनु सर्वक्षमा होइ ।। १ ।। रहाउ ।। देवायाने किया

नीसायी ।। तह पांचे सबद अनाहद बांगी ।। तह चंदु न संग्छ पउछु न पांची ॥ साली जामी ग्रुरपुत्ति जामी ॥ २ ॥ उपजै गिमानु दुरमिति होजि ॥ अंधृत रसि गगनंतिर मीजि ॥ एसु कला जो जास भेदा । भेदे नाम समुद्र ॥ ३ ॥ इसम् दुष्यास समुद्र ॥

भेड । भेटै ताछ परम गुरदेउ ।। ३ ।। दसम दुआरा आगम आपोरा परम पुरत्व की घाटी ।। उपरि हाडु हाट परि आला आले भीतरि भाती ।। ४ ।। जागतु रहे सु कबहु न सोर्ज ।। तीन तिलोक समाधि

पत्तारें ।। बीज मंत्रु के हिरदें रहे।। मन्त्रमा उत्प्रटि सुन महि गई।। प्र।! जागत रहें न अलीआ मार्ख ।। पाचड इंद्री विस करि राखें ।। पुर की साखी राखें चीति ।। मनु वनु अरपे कुमन परीति ।। ६।। कर पत्तर साखा बीचारे ।। अपना जनस्र न जूएे हारे ।। असुर नदी का समें मुख्य ।। पछिम केरि चढ़ावें यह ।। अजह जरें सु निभक्त भरी।।

जगंतिष सिड गोसिट करें ॥ ७ ॥ चउम्रुख दोवा जोति दुकार ॥ पज् अनत मूज विचकारि ॥ सरव कला लें आपे रहे ॥ मनु मायकु रतना महि गुर्द ॥ म्ह ॥ मसतिक पदम्र दुक्यालें सखी ॥ माहि निरंजनु जिमक्य पृथी ॥ पंच सबद निरमाहल वाजे ॥ दुल्के चवर संख पृत्र गाजे ॥ देलि मलि दैवह ग्राम्कृति विमान ॥ नेगी

**表表表的表表的表表表表表表表的的** 

## रागु नट नाराइन महला ४

कोटि दोखु हरे ॥ कोटि ऋहिनिसि नाम्र हरि हरि परहरि पासि धरे रहाउ H नाम्र 8 11 दोख खरे किलिबिख जपहि श्राराधहि गए सभ सेवक 11 भाइ मैलु हरे ॥ खिन्न खिन्न नरु नाराइनु गावहि जिउ पानी H 8 मुखि नरहरे दोख महि पंच बोलहि नर त्रसाध नगर इकु वडभागी धिआवहि खिनु करे हरि नाम्र पल्र २ हरि देहि तिनकी संगति प्रभ जाचउ मूड़ भगत हर् धारि कृषो रखिं मुगध जगजीवन निसतरे कुपा 3 -11 II लेवहु तुमंरी सरनाई परे हरि सरनि जनु 11 नानक्र हरे राखह नट महला 11 ? 11 लाज 11 8 नामि जपिश्रो रले रामें राम नाम्र गुर राम 11 जन कृपले हरि हिर बचनी हरि II 8 H धारी

जपि

पाइश्रा

जिन

पंच

मनि प्रीति लगाई जिउ देखें सिस

विगसैं

जन

रसु

मनि

नामु

त्रसाध

मिलि

हम

मोर

गाइय्रो

घातू हरि

म्ररले

सलले ॥

विल

दालद

कीए खिन

E E

हरि.

हरि

वलले

दुख

परले

उनवै

हमरें सुत्रामी लोच हम लाई हम जीवह देखि हरि मिले ॥ जन

सुऋामी

राम

हरि

दोख

गरजै

मिलि

H

विचि

पुरखोतमु

देही

संत

नानक इरि अमल हरि लाए इरि मेलडु अनद मले 11 2 11 ш 8 नट महला था। मेरे मन जपि हरि हरि नाम्र सखे ॥ गुर परसादी हरि नाम्र थिद्योइयो हम सविधुर चरन पर्ले ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऊतम जगंत्राथ जगदीसर हम पापी सरनि रखे ॥ तम चडपुरख मंजन हरि दीक्रो नाम्न मुखे ॥ १ ॥ हरि गुन ऊच नीच हम गाए गुर सतिगुर संगि सखे ॥ जिउ चंदन संगि वसे निष्ठ विरखा चंदन के यसले ॥ २ ॥ इमरे अवगन विलिया त्रिखें के बह बार बार निमले ॥ व्यवगनिव्यारे पाथर भारे हरि तारे संगि जनले॥ ३ ॥ जिन कउ तुम हरि राखहु सुद्यामी सभ तिन के पाप कुले।। नानक के दहवाल प्रम सुद्यामी तुम दुसट तारे हरखले ॥ ४ ॥ ३ ॥ ॥ मेरे मन जपि हरि हरि राम रंगे ॥ हरि करी जगदीसरि हरि धिद्योडको जन पति लगे॥ १ ॥ रहाउ सरनगे चक हम ঋন प्रभ तम आए सरगागति प्रतिपालक वड पापगे सम्रामी हम सखह 11 9 11 हरि को को न उधियो प्रम कीए पतित पत्रगे पैज जनगे ळीवा दमटारिश्रो प्रभि राखी गावहि सुपामी वलि पलि चलि **63** धृरि पवित्र कीए सभि परी पगे जह जन कि न सकहि हम त्रम बडगे वड वड प्रस्व हम सेवह तम जन दश्या त्रभ धारह महला ध ॥ मेरे मन जिप हरि हरि नाम्र मने जर्गनाथि किरपा धारी मति गुरमति नाम प्रभि धने हरि जस हरि हरि गाइओ उपदेशि गरू गर हरि काटे जित्र पाप नाप खेत कुसानि छने ॥ उपमा तपही प्रम जानह हम कहि

गुने ॥ जैसे तुम तैमे प्रम तुमहो गुन जानह प्रम खपुने ॥ २ ॥ माहमा फास यंघ बहु वंघे हिर जिमिओ राल सुलने ॥ जिउ जल कुचरु तद्दें प्रियो हिर चित्रियो मोल सुलने ॥ ३ ॥ सुधामी पोरत्रहम परमेसर तुम स्रोत्रह खुम खाने ॥ तुमरी याह पाई नहीं पाने जन जानक के प्रम बटने ॥ ४ ॥ नट महला ४ ॥ मेरे मन कलि

**医数数数数数数数数数数数数数数数数数数数** कीरति हरि प्रवर्णे ।। हरि हरि दइत्रालि दइत्रा प्रभ धारी लगि स्तिगुर हरि तम वड अगम अगोचर सुत्रामी जपगो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि तुम्हरे वड कटाख है ते धित्राविह हिर् रुड़ेगो ॥ जिन कउ कीश्रा सुत्रामी हरि सिमरणे परपंच प्रभ सभ इह 11 H लहरी सललै उठिह जीवन जुगगो जिउ वह जग 11 सलल जो मिलि सललै सलल समर्ग तमही 11 H प्रभ कीया २ गहर्ग हिर वारिक रिढ जानह 11 जागी हस हम नह जलनिवि उसतित धारह सिमरगो 3 प्रभू हम करह II H ्तम सेवै हरि फलगो हरि हरि मानसरीयर जो सभ II जन् नानक देवह करि कृपणे ॥ ४ ॥ ξ हरि हरि बांछे हरि नट नाराइन महला ४ पड़ताल मेरे मन सेव सफल १ ओं सतिगुर प्रसादि॥ हरि घाल ।। ले गुर पग रेन रवाल ॥ सिम दालिद भंजि दख हरि हरि हो हो नद्रि निहाल ॥ १ ॥ रहाउ П का गृह हरि रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हिर लाल श्रापि सवारिस्रो हरि गृहि आइओ हम हरि की गुर कीई हरि आपनी क्रपा करी आपि निहाल निहाल निहाल निहाल भई हम हरिं देखे पाई मनि तनि त्रानदो ज्ञानंद भए हरि आवते की खबरि गुरि हरि हरि मिले भए नानक्र लोल ॥ जनु श्रावते सने मेरे लाल हरि गलतान हाल निहाल निहाल ॥ २ ॥ १ ॥ ७ ॥ नट महला ४ ॥ मन मिलु सुखवंती ॥ सभ संत संगति सुभवंती ॥ सुनि अकथ कथा किलविख पोप लहंती ॥ हिर हो हो हो लिखतु लिखंती ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हिर कीरित कलजुग विचि ऊतम मति गुरमति कथा भजंती ।। जिनि मनी है जिनि जिन तिसु जन कै हउ कुरवानंती ॥ . - 11 हरि अकथ कथा को जिनि रसु चाखित्रा तिसु जन सभ भूख लहंती ॥ नानक जन हरि हरि हरि होवंती ॥ २ ॥ २ ॥ = ॥ जिप हरि कथा सागि त्यते ग्रानि सुनावै कोई हरि की नट महला 11 सो हरि जनु 11 वलि बाल तिस कउ हुउ बलि

**杰达杰 水水水水水水水水水** 

हरि हो हो मेलि निहाल ॥ १॥ रहाउ ॥ हरि का मारगु गुर संति बजाइक्षो गुरि चाल दिखाई हरि चाल ॥ अंतरि कपटु जुकाउड़ मेरे गुर सिखहु निहकपट कमाबहु हरि की हरि घाल निहाल निहाल निहाल ॥ १॥ वे गर के सिख मेरे हरि प्रमि माए जिना हरि प्रमु

जानिक्रो मेरा नालि ॥ जन नानक कउ मित हरि प्रभि दीनी हरि देखि निकाट दर्दि निहाल निहाल निहाल ।। २ ॥ ३ ॥ २ ॥

रागु नट नाराइन महला ४

१ वों सितेगुर प्रसादि॥ ॥ राम इउ किया जाना किया मार्ने॥ मिन विमान बहुतु दरमले ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सोई निमानी सोई जन्न तेरा जिल्ला उत्परि रुच बार्वे ॥ कृपा करहु जिल्ला पुरस्त विधात

जनु तेरा त्रिष्ठु ऊपीरे रुच आवे ॥ कृषा करह जिल्लु पुरस्त विधात सो सदा सदा तुत्रु घिष्ठावै ॥ १ ॥ करन जोग कवन गिश्रान घिष्ठाना कवन गुनी रीक्कावै ॥ सोई जनु सोई निज मगता जिल्लु उपि रंगु लावै॥ २॥ साई मति बुधि सिक्षानप जिल्लु निमस्त न प्रश्लु विमरावै ॥ संत संगि लगि एड्सुसु पाइको इरि गुन सद ही गावै॥ ३॥ देखिको

।।संत संि। लीग एडु सुखु पाइक्रो इरि गुन सद ही गावै॥३॥देखिक्रो व्यचरज महा मंगल रूप किल्लुव्यान नही दिसटावै॥ कहु नानक मोरचा गुरि लादिक्रो तह गरम जोनि कह व्याचै ।श॥१॥

नट नाराहन महत्ता ४ दुपदे १ क्रों सितगुर प्रसादि ॥ उलाहनो मैं काहू न दीवा ॥ मन मीठ तदारो कीवो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्रामिका मानि जानि सख

इइ. गुर ते मंत्रु टड़ीक्रो ॥ १ ॥ जब ते जानि पाई एह बाता तब कुमल लेम सम योक्रो ॥ सांघ सिंग नानक परगासिक्रो क्यान नाही रे बीक्रो ॥ २ ॥ १ ॥ २ ॥ नट बहला ४ ॥ जा कउ वई सुमारी घीर ॥ जम की प्राम मिटी सुखु पाइका निकमी हउसै पीर ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वपति बुक्तानी क्रंमृत योनी तुपत्रे जिउ वास्कि खोर ॥ मात पिता साजन संत मेरे संत सहाई वीर ॥ १ ॥ सुले ग्रम मीति मिले योपाला हीरे वेघे हीर ॥ विसस मण

पाइत्रा सनि सनि नास तहारी जीको ।। ईंद्री उद्धा हरि तमही तमही

**基本志志志志志志志志志志志志志志志志** 

**本表表表表表。因為因因因為因為因為因為自己的自己的** नोनक जम्र गायत ठाकर गुनी गहीर ॥ २ ॥ २ ॥ ३ ॥ नट महला श्रापहि श्रापि उधारिश्रो ¥ श्राह जन 11 श्रपता 11 क पहर संगि चसित्रो मन ते नाहि विसारिश्रो 11 किछु पेखियो चिहनु नाही 11 रहाउ वरत 11 विचारित्रो ।। करि किरपा नामु हरि दास कुल न दीश्रो सवारिओ सहजि 8 महा विखम 11 П सभाइ सागरु तिस ते पारि उतारिश्रो ॥ पेखि पेखि नानक ॥ हरि विगसानो पुनह पुनह चिल्हारियो ॥ २ ॥ ३॥ ४ ॥ नट महलो भीतरि हरि मन महि नामु कहित्रो ॥ कोटि मिटहि ेखिन अप्राध वैरागी तों का दुखु न रेहिओ।। १ ॥ रहाउ ॥ खोजत खोजत भइओ लागी हरि तिस्रागि एक लिव लहिन्नो । सगल निसतारे जो चरन गहिस्रो ॥ सुनते १ ॥ कहत मुकत पड्यो॥ सिमरि सुआमी प्रभ अपुना कह नानक अनढ सिमरि प्र ।। चरन कमल संगि लागी डोरी।। भह्यो ॥ २ ॥ ४ ॥ ४ ॥ नट महला सुख सागर करि परम गति मोरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अंचला भगति रस जन अपूने कउ गनु वीधो प्रेम की खोरी ॥ जसु गावत रहे उपनिश्रो माइश्रा की जाली तोरी ॥ पूरन पूरि 8 II किरपा मेलि लीओ होरी ॥ नानक दोस अपना पेखउ ॥ मेरे मन जपु जपि प्रीति न कबह थोरी ॥ २ ॥ ५ ॥ ६ ॥ नट महला ५ न विसरहु मन मेरे ते आठ हरि नाराइगा पहर [9 कवह १ ॥ रहाउ ॥ साधू धूरि करउ नित मजनु H सभ किलाबिख पूरि रहे किरपानिधि घटि घटि दिसटि पाप पुरन हरि सिमरग् कोटि ताप लख पूजा ॥ जाप मांग तेरे जोड़ि नानक्र दान त्रलि दुइ कर लाइग iŧ दासं दसाइग्रा। २ ॥ ७ ॥ नट महला ५ मरे 11 सरबस्र संगि **मिलि** श्रा दीनो सतिग्रि किएग साधु नांध्र निधात ॥ करि सुखद्(ता दुख भं जनहारा कीरतनु गाउ दानु ॥ रहाउ । खंड कीन्हे लोभ्र खंड विनसित्रो क्रोध पूरन गिश्रान ॥ काम्र तेरे आखि वखासा किञ्रा गुग मुइ अभिमान 11 8 प्रभ 11 सरनि चरन कभल अंतरजामी सुखसाग्र जान H 

नानकु मद कु(बान् ॥ २ ॥ ७॥ = ॥ नट महला ४ ॥ हउ यारि वारि जाउ गुर गोपाल ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मोहि निरगुन तुम प्रन दांवे दीनानाम दहमाल ॥ १ ॥ उठव चैठव सोगव जागव जीव प्रान धन माल ॥ २ ॥ दरसन पिबास चहुतु मिन मेरे नानक दरस निहाल ॥ ३ ॥ = ॥ ह ॥ नट पहुवाल महला ४ १ क्यों सविगुर प्रमादि ॥ कोऊ है मेरे साजनु मीतु ॥ हरि नाम्

र आ सातगुर प्रमादि । काऊ ह मग साजनु मातृ ।। हार नाहु सुनावै नीत ।। विनसे दुखु विपरीति ।। सस अरपउ मनु तनु चीतु ।। र ।। रेहाउ ।। कोई विरला आपन कीत ।। संगि चरण कमल मनु सीत ।। करि किरपा हरि जम दीत ।। र ।। हरि मजि जनम पटारप जीत ।।

कोटिपवित होहि पुनीत ॥ नानक दास बल्लि बल्लि कोतः ॥ २ ॥ १ ॥ १० ॥

नट असटपदीमा महला ४ १ को सितगुर प्रमादि ॥ गाम मेरे मनि तनि नामु अधारे

िन मु पहु रहि न सकड बिनु सेगा मै शुरमति नामु सम्हारे ॥ १ ॥

रहाउ ।। इरि इरि इरि रिट इरि मिन विद्यालह ै इरि इरि नामु

पिकारे ॥ दीन दहकाल अप प्रभ ठाकुर गुर के सबदि सवारे ॥ १ ॥

मध्यद्रन जगभीवन माथो मेरे ठाइर क्याम क्यारे ॥ इक बिनड

पेनती करड गुर क्यां मैं साथ चरन पतारे ॥ २ ॥ सहस नेत नेत

है प्रम कड प्रभु पको पुरस्त निसरे ॥ सहस मुरति एको प्रमु ठाकुरु

प्रभु एको गुरमित तारे ॥ ३ ॥ गुरमित नाष्ट्र दमोदरु पाइआ हरि हरि नाष्ट्र उरिधारे ॥ इरि हरि कथा बनी अति मीठी जिउ गृगा गटक सम्हारे ॥ ४ ॥ रसना साद चर्ले माह दुनै अति फीके लोम विकारे ॥ जो गुरमृति साद चर्लाह राम नामा सम अनरस साद रिसारे ॥ ४ ॥ गुरमित राम नाष्ट्र पनु पाइआ ग्रीख कहतिआ पाप

123 सासु जाइ नामै विनु सो विरथा सोसु विकारे ॥ ७ । कृपा कृपा करि दीन प्रम सरनी मोकउ हरि जन मेलि पित्रारे ॥ नानक दासनि दासु कहत राम हम हम दासन के पनिहारे ॥ ८ ॥ १ ॥ नट महला 8 11 पाहन करि गुरू मिलाए हम कृपा क्रपा पाथर निरगुनीआरे ॥ मोठा सवदि गुर तारे ।। १ ॥ रहाउ ॥ सतिगुर नामु दृड़ाए श्रति सुरति वजी है हरि दहदिसि म्रसकी नामै मैलागरु मलगारे ॥ मुसक गंधारे ॥ १ ॥ तेरी निरगुण कथा कथा है मीठी गरि नीके गुरि गुन गावत गाए हरि गुन बचन समारे॥ गावत गावत मिलीऐ समद्रसी तिस गुरू गुरू विवेक निसतारे **२** ॥ - 11 सतिग्रर संक उतारे ॥ सतिगुर मिलिरे पाइश्रा हउ परम पद लोभ कारि भरमे कै बलिहारे ॥ ॥ पाखंड पाखंड करि 3 दुखदाई होवहि जम हलति पन्ति बुरिग्रारे पाखंड 11 जिग जालु सम्हालै उगवै दिनस त्रात मारे कालु सिरि खडा К ऋाई रैनि भइत्रा स्पनंतरु विसथारै विखु Ħ के माइश्रा लै खेत कूड जमाइश्रा प्र ।। कलरु सुपनै भी दुख सारै 11 भ्रखाने दरि समि भूख साकत नर के खलवारे 11 सभ चड़िस्रा विख भारी उतर मनमुख करजु जंदारे ॥ 11 ६ सेवक पशि करि के मंगीए करज करज ॥ जितने सवद वीचारे नकि खीनी सभ जंत्र उपाए समि लिंग वारे ॥ ७ ॥ जगंनाथ भावै प्रम खिंचै चलीऐ जिउ राम तित्र । नानक द्र ।। २ ॥ नट महला ४ ॥ राम हिर अंमृतसिर नावा रे ॥ पाप मिलि नीको कलमल के सतिग्ररि गित्रानु म जन् **अधिकाई** पडि वदुतु संगति का गुनु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ लै वैक्ठि कुविजो कउ भए परसन परस स्त्रा गनक उधारे ॥ करि कीनी प्रति पुत्र प्रीति सिधारे ग्रजामल ? H भावनी मनि कैं भाइ जम मेरे नाराइगा बोलारे ॥ ठाक्रर कंकर मारि विदारे ॥ २ ॥ मानुखु कथे कथि लोक सुनावै जो मिलै ऋ।वै दिइता हरि संगति त वोलै सो न बीचारे ॥ सत पिंड है सोवतु जीउ तन राम नोमि निसतारे।। ३।। जन लगु

जव

II

समारे

लगि किछ

घर

आगि लगानी

मंदरि

कदि कृपु कहै पनिहारे।। छ।। साकत मिछ मन मेलु न करीब्रहु जिनि हरि हरि नोष्ट रिमारे ॥ साकत बचन बित्रुमा जिउ इसीऐ तजि साकत परें परारे 11 प्र 11 लिंग लिंग त्रीति बहु त्रीति लगाई लिंग साघू सिंग सवारे ॥ गुर के बचन सित सित किर माने मेरे ठाकुर बहुत पित्रारे ॥६॥ पूर्गंच जनमि परचृन कमाए हरि हरि हरि नामि पित्रारे ॥ गुग्प्रभादि स्रमृत रसु पाइसा रसु गावै रसुवीचारे ॥ ७ ॥ हिर हिर रूप रंग समि वेरे मेरे लालन लाल गुलारे ॥ जैसा रंग देहि हं।वै किया नानक जंत विचारे॥ =॥ ३ ॥ नटमहला ४ गुर सरिन प्रभृ रखबारे॥ जिंड कचकतदृष्टेपकरि चलाइक्रो करि ऊपक

कदि निसतारे ।। १ ॥ रहाउ ॥ प्रमुके सेउक वहत् अति नीके मनि सरघा करि हरि घारे।। मेरे प्रमि सरघा मगति मनि मार्थ जन की पैज सवारे॥ र ॥ इति इति सेवक सेवा लागे सक्ष देखें बड़न पतारे ॥ एक प्रगस रेक नदरी अपने सम एका नदरि निहारे ।। २ ॥ हरि प्रभ रिक्षा सम ठाई सम्र चेरी जगत समारे ॥ आपि दहबाज दश्या दख देवै दिवि पाथा कीरे कारे ॥ ३ ॥ अंतरि वासु बहुत समकाई श्रीम भूला निरम सिंघारे ॥ वतु वनु हृदि हृदि फिरि याकी गुरि

निमतारे ॥ ४ ॥ बाणी गुरू गुरू है बाणी विवि वासी अमृत ॥ गुर बाखी कहै सेवक जतु माने परदित गुरू निसतारे सभ है बहुम बहुम है पसरिका मनि बीजिया खारारे चंद्रशंत दिवा ध्नटवुधी अपना घर लुकी जारे ॥ ६ ॥ प्रम जन श्रंतरि सिंद लोची प्रभ जन के साम निदारे ॥ मगुँत रक्षाए जन शेजि जगु निसतारे ॥ ७॥ व्यापन व्याप व्यापि प्रश्च सवारे ॥ ठाइरु प्रस व्यापे समिट जन नानक च्यापि निमतारे सञ्च वस्तै करि क्रवा tt u ĸ राम करि किरपो लेह

महला पक्षी द्रोश्वी दुसरां आनी ही हिं स्ति सात नियारे ॥ 11 जाचक जन तेरे इक मागड दान पिमारे ॥ रहाउ ॥ करि किरपा सरघा लागी मोकउ इरि गुरु मेलि समारे सतिगुर की त्रिउ मधीए पाणी नित पाणी करम मंगवि भुनारे मिलि परमपट सत पाइथा क दि

**《法志志志志志·本志·本志·本志志志志志**》

उवारे

निउ

THE PROPERTY OF THE STREET STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STR माखन के गटकारे ॥ २ ॥ नित नित काहत्रा मजन कीश्रा नित देह मलि सवारे मरे सतिग्रर के मनि - 11 वचन चार सीगारे ॥ ३ ॥ मटिक मटिक चलु फोकट सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुन सारे ॥ गुरमुखि सेवा मेरे भाई सतिग्र नारी लखारे अलख 11 8 पुरख 11 पुरख सभ भाई नारी सम्र एको पुरखु मुरारे ॥ संत जना की रेनु मनि मिलि इरि जन इरि निसतारे ॥ ५ ॥ सभ फिरिश्रा रिट ग्राम ग्राम नगर श्रंतरि मिलाए हरि जन भारे सरधा सरधा उपाइ - 11 इरि गुर गुरि करिश्रा नीका निसतारे Ę स्रत् - 11 П पवन सभ सबदु बीचारे ॥ निज घरि जाइ श्रंमृत ₹स्र पीत्रा नेंना जगतु निहारे ॥ ७ ॥ तड गुन ईस वरिन नही साकड तुम इम निक कीरे ॥ नानक कृपा करह गुर मेलहु मै राम्र जपत ॥ = ॥ ५ ॥ नट महला ४ ॥ मेरे मन भजु ठाकुर अगम अपारे ॥ इम पापी वह निरगणीत्रारे करि किरपा गुरि निसतारे विश्रारे रहाउ ।। साथृ पुरस्व साध जन पाए इकु विनउ करउ ग्रर नियारे राम नाम्रु धनु पूजी देवहु सम्रु तिसना भूख 11 8 पतंगु मृग भृंग कुंचर मीन इक इंही पकरि सधारे H पंच भृत सबल है देही गुरु सतिगुरु पाप निवारे ॥ २ वेद 11 सासत्र गति देखे भ्रुनि नारद बचन पुकारे ॥ राम नाम्र पड़हु सत संगति गुरि निसतारे ॥ ३ ॥ श्रीतम श्रीति लगी केरी प्रभ नाचै खरज कमल निहारे सुमेर मोरु बह मेर जग 11 घनहारे ॥ ४ ॥ साकत कउ श्रंमृत वहु सिंचहु विसु सभ डाल फ्रल । जिंड जिंड निवहि साकत नर सेती छेड़ि छेड़ि विखु खारे ॥ ५' ॥ संतन संत साध मिलि रहीएे गुण बोलहि पाउपकारे । संते संतु मिले मनु विगसे जिउ जल मिलि सवारे कमल H लोभ सभिं विगारे के हलिक्ञो लहिंग П हलकु सभ सुत्रानु मेरे लै द्वोई गुरि गित्रानु कै खबरि दीवानि खडग मारे. मेरे राखु राखु प्रभ 9 П राखु किरपा घारे मै धर अवर न काई मे सतिगुरु . 11 नानक गुरु निसतारे ॥ = ॥ ६ ॥ छका १ 邓.冰水水水水水水水水水水水水水水水

रागु माजीयउदा महला ध

्रभो सितामु करता पुरवु तिरम्छ तिरवेर भकान पुरति अज्ञृती सेम गुरप्रसादि॥

श्रनिक जतन करि रहे हिर अंतु नाही पाइआ

श्रादेस हरि

षोघि

मोइ नित ऋगरते

П

रहोउ

गलु

S

हरि सरकागती प्रभि सरनि ग्रभि अहिआ II भगति प्रहिलाद नाइआ 11 वछल অনু चेति रे मन साखि लीओ हरि तराइआ П भंजनु राइया मड द्ख H ठाकर हरि गुरमती प्रश्न पाइमा ॥ ३ ॥ हरि पतित पावन हरि उरिधारियो ॥ इरि हारु

प्रम रोध्या

कगराइद्या

ş माली गउडा महला संगति मिलि इरि राम नाम् सुखदाता सत साद ग्राइथा वडमागी रहाउ -11 ग्रर दरसनु दुरमति मैलु गई सम नीकरि हरि अमृति u १ ॥ घनु घनु साघ जिनी द्वरि पूछ्य हरि की बाता । पाइ लगउ नित करठ जुदरीया हरि मेलह करिन

विद्याता ॥ २ ॥ लिलाट लिखे पाइमा गुरु साधू गुर बचनी मन्नु तन्नु राता ॥ इरि प्रश्च व्याइ मिले गुःखु पाइमा सम किलविख पाप गवाता ॥ २ ॥ राम रसाध्यु जिन्द गुरमति पाइमा तिन्द की ऊतम वाता ॥ तिन की एक पाईए वडमागी जन नानकु चरनि पराता ॥ ४ ॥ २ ॥ मालीगत्र इ। महला ४ ॥

**法法法法法法法法法法法法法** 

京表表表表表表表表表表表表表表表表的。 第一 सभि सिध साधिक मुनि जना मनि भावनी हरि धित्राइत्रो ॥ त्रपरंपरी E E हरि सुआमी अलख गुरू लखाइओ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हम नीच मधिम करम कीए नहीं चेतिश्रो हिर राइश्रो ॥ हिर श्रानि मेलिश्रो 图图 विन वं ध मकति कराइश्रो ॥ १ ॥ प्रभि मसतके धरि लीखिया गुरमती हरि लिव लाइश्रो ॥ पंच सबद दरगह मंगल गाइओ ॥ २ पतित li पावन नरहरि नाम मंदभागीयां नही जोनी ते गरभ गालीअहि भाइश्रो ॥ लोन SHOP जलिह गलाइस्रो ॥ ३ ॥ मित देहि हरि प्रभ अगम ठाक्रर ग्रचरन में लाइस्रो ॥ हरि राम नामै रहड लागो जन नानक मालीगउड़ा मेरा समाइञ्रो 11 -3 महला 8 п 8 - 11 II मनु नामि रसि राम प्रगास लागा गुरु पाइञ्रा 11 कमल भइआ हरि जिएछो भे भाइ भगति 8 ॥ रहाउ अप्त भंड भागा ॥ 11 लागो मेरा सोइश्रो गुरमति किलविख हीश्ररा मन जागा 11 उरघारित्रो आई हरि वडभागा h है कचूश्रा क़ुसम चारि दिन जिउ खिन चागा **西西西西西西西西西西西** विनसि परतापै **डं**ड्र जाइ धरमराइ का लागा २ सत संगति रंगु प्रीति मजीठ गूड़ी जिउ ऋति साध वह लहै सभागा रंगु चीर बहु हरि फारे न हरि च।हिंश्री रंगु रंगि चललै हरि मिलै सोभा गुरु चरन पखारे हरि चरनी जन्न लागा॥ ४॥ जो तिन के ४ ॥ मालीगउड़ा महला ४ ॥ मेरे मन भज्र हरि हरि नाम भइत्रा राम नामै मति ग्रमति राम रसाला तन लीन रै ॥ रहाउ ॥ गुरमति नाम धित्राईऐ हरि हरि मनि जपीऐ माला ॥ जिन्हके मसत्तिक लीखित्रा हरि मिलित्रा हरि बनमोला ॥ चूके सरव जंजाला हरि धिश्राइश्रा तिन नाम SHA आवर्ड गरि राखे हरि रखवाला 11 इम बोरिक किछु न जोग्रह हरि मात पिता प्रतिपाला - 11 करु माङ्गा श्रगनि मैले राखे दीन दइत्राला ।। ३ बहु निरमल ग्ररि - 11 होइआ हरि जसि मनि किलविख जाला 11 भइश्रा गुरु सबदि निहाला 11 8 H ॥ माली नानक ¥

योत्र द्रोत द्रोत द्रोत द्रोत द्रोत द्रोत द्रोत द्रोत द्रोत द्रोत द्रोत द्रोत द्रोत द्रोत द्रोत द्रोत द्रोत द्रोत द्रोत द्रोत गउदा महला ४ ॥ मेरे मन इरि भन्न सभ किल्विख काट ॥ हिर हिर 18 उरधारिको गुरि पूरे मेरा सीसु कीर्ज गुर बाट ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मेरे हरि प्रभ की में बात सुनावे तिस मन देवड किट काट ॥ हिर साजन मेलिओ गुरि पूरे गुर बचनि विकानो हटि हाट ॥ १ ॥ मकर प्राणि दानु वहु की आ सरीरु दीओ अध काटि । बिलु हिनाम की मकति न पार्वे बहु कंचतु दीओं कटि काट ॥ २ ॥ इरि कीरति गुरमति जसु गाइको मनि उघरे इ.पट कपाट ।। त्रिकुटी फोरि भरम्र भउ भागा लज भानी महुकी

गुरु पूरा विनि

पाइश्रा

मार ॥

धुरि

जिन

धीद्याः सभ

लाथी भूव तिलाट ॥ ४ ॥ ६ ॥ छका १ मालीगउड़ा महला ४ १ कों सित्यर प्रसादि ॥ रे मन 'टइल इरि मुख सार ॥ अवर

नित

कलजुगि

मप्ततिक लिखे लिलाट ।। जन नानक रस श्रमृत

11

भुठीया

मसतकि नीविद्या g मिले संगार ॥ ससरु तारिका इरि संत पुरत्व ऋपार ॥ १ ॥ नित चरन सेवह साध के तजि लोभ मोह विकार ॥ सम्र तजह दूजी व्यासदी रखु व्यास इक निरंकार ॥ २ ॥ इकि भरमि भूने साकता जिन ग्रुर अध्य अधार ॥ धरि होत्रना स होड्या को न मेटणहार ॥ ३ ॥ अगम रुप्र गोविद का अनिक नाम अपार ॥ धन धन ते जन नानका जिन इरि नामा उरिधार ॥ ४ ॥ राम मालीगउदा महला ५ ।। नाम नमसकार जास कउ

करें जम सिरि

॥ रहाउ ॥ जा की सिमानि मिटहि उधार ॥ १ धंघ ॥ जा के सिमरनि छटहि बंघ ॥ जा कै सिमरनि मुख चत्रर ॥ जा के सिमरनि क्लह उधर ।। जा 11 8 मउ दख हरे ॥ जा के सिमरनि अपदा दरे जा विभारति मचत पाप॥ जा के सिमरनि नहीं संवाप 11 3 n আ सिमरनि रिद विगास ॥ जा कै सिमरनि कवला दासि १) जा निधि निधान'। जा कै सिमरनि तरे निदान ।। ३ ।। पतित इरी ।। बोटि मगत उधारु करी ।। इरि दास दासा दीन नानक माथा संत चरन ॥ ४ ॥ २ ॥ मालीगउडा महला ४ ॥ ऐसी

को नाम ॥ साध संगति मजु पुरन  ।। रहाउ ।। वृडत कड जैसे वेड़ी मिलत ।। वृक्तं दीपक मिलत तिला । जलत अगनी मिलत नीर ॥ जैसे वारिक मखिह खीर ॥ ? ॥ सखा आत ॥ जैसे भूखे भोजन मात ॥ जैसे किरखंहि जैसे रण महि सरनि सेंघ 'n पालन n गरुड जैशे आंडो नहीं सरप त्राप्त ।। सन्ना पिंजरि नहीं खाइ विलास ।। दानो चर्की दराहि ं ॥ इत्त हिरदे जैसो माहि अगाधि तही हरि अगम अगम П ऊच मालीगउडा ş सिमरत नानक तरे सार П ऋपुने महलां हमारे सफत दास इही काज 11 मोर ॥ नैनि दरस निवाजि संतह माथ 11 चरन 8 रहाउ संत टहल मन हमरे H प्रान पेखल भोर ń -हसत संत वहल ॥ १ ॥ संत संगि मेरे मन की प्रीति ॥ संत गुन वसिह मेरे चीति ।। संत आगिआ मनिह मीठ।। मेरा कमलु विगसै संत डीठ।। २ ।। संत संगि मेरा होइ निवासु ॥ संतन की मोहि बहुतु पित्रास ॥ संत बचन मेरे मनिह संत ॥ संत प्रसादि मेरे विखे हंत ॥ ३ ॥ मुकति जुगित मोहि देवद्घ दान ॥ नानक कउ प्रभ दइआ निधान ॥ प्रभ दहन्राल घारि ॥ चरन संतन के मेरे रिदे मकारि॥ ४॥ ४॥ मालीगउड़ा महला ४ ।। सम कै संगी नाही दृरि ।। करनकरावन हाजरा हजरि जीओ जासु नामु ॥ दुख विनसे सुख कीश्रो विस्नामु ॥ ता की सेव करे सगल निधि हरि हरि हरे ॥ मुनि जन जा के घरि सगले समाहि ।। जिस ते विरथा कोई नाहि ।। जीअ जंत्र प्रतिपाल ।। सदा सदा सेवडु किरपाल ।। २ ।। सदा घरमु जा कै नही किछु काणि ॥ सभ किछ वेध्रहताज त्र्यापि ।। रे मन मेरे तू ता कउ जापि ।। ३ ।। सांघ संगति ॥ जासु मिलि होवे उधारु ॥ नाम संगि मन तनहि रात ॥ नानक कउ प्रभि करी दाति ॥ ४ ॥ ४ ॥ मालीगउड़ा महला ५ दुपदे ॥ हरि समरथ की सरना ॥ सतिग्रर प्रसादि ॥ पिंडु घतु रासि मेरी प्रम एक कारनकरना । १ ॥ रहाउ ॥ -सिमरि ां रवि रहिश्रा जीवर्गे का पाईऐ

(855) समि ਗਵੰ स्खमो विकार तजि 换 11 ञाल जाल असथुल \$ गुना निति गाउ ॥ करि जोहि नानक दान मांगै देह मालीगउड़ा महला नाउ ॥२॥१॥६॥ y ग्र म त्रपार ॥ फउन जानै चलित तेरे किछ श्रंत नाही 11 पार 8 घड़ि करनैहार खिनहि थापि भंति 11 रहाउ उथापदा जेत कीन उपारजना दात देह दातार ŧ हरि सरनि प्रम n 11

धाइको दास तेरा प्रम জৰ अगम मरार भउज्ञल २ ॥ ७ ॥ मालीगउदा बलिहार ॥ २ ॥ नानक सद **प्र**॥ मनि त्तनि बसि रहे गोपास ti दीन बांधव ॥ १ ॥ रहाउ ॥ आदि अंते मधित है प्रम बळल सदा सदा कपाल मंडल एक सम्रामी

बळल सदा सदा कुपाल ॥ १ ॥ रहाउ ॥ आदि अते सिप तु है प्रम विना नाही कोह ॥ पूरि रहिमा सगल मंडल एक सुमानी मोह ॥ १ ॥ करनि हरि जसु नेत्र दरसजु रसनि हरि गुन गाउ ॥ यिलहारि जाए सदा नानकु देहु अपया नाउ ॥ २ ॥ ३ ॥ ८ ॥ मालीगउड़ा वाणी मगठ वागदेव जी की १ मों सिनगुर प्रसादि ॥ ॥ धिन धिन को राम वेतु वाजै ॥ मभुर मधुर धुनि अनहत वाजै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ धिन धिन मेवा

रोमावली ॥ धनि धनि कसन बोदें कांबली ॥ १ ॥ घनि घनि त माता देवकी ॥ जिह्न गृह रमईमा कवलापती ॥ २ ॥ धनि धनि विद्रावना ।। जह खेलै सी नाराइना ॥ ३ ॥ वेतु बजानै गोधतु चरै ॥ नामे का सुआमी आनद करें मेरो 8 11 8 बाप п lı त धन केसँ। सांवलीशो बीड्रलाइ Ħ \* ॥ रहाउ ॥ कर धरे गज इसवी के प्रान त्रे उघारीयले ॥ दहसासन समा द्रीपर्वी श्रंबर लेत उवारीश्रले ॥ १ ॥ गोतम नारि वारीयले ॥ ऐसा तारी पाउन केतक अध्य अजाति नामदेउ

सरनागित आईश्रले ॥ २ ॥ २ ॥ समै घट राष्ट्र कोलै रामा बोलै ॥ राम पिना को बोलै रे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ एकल माटो कुजर चोटो भाजन हैं बहु जाना रे ॥ असयागर जीगम कीट पर्वगम घटि घटि राष्ट्र समाना रे ॥ १ ॥ एकल चिंता रार्गु अर्जता अउर तजह सम रागु मारू महला १ घर १ चउपदे

形成设备

H

सलोक

सुरति गंवाई ॥

11

साजन

श्रमीसित्तामुकरतामुरखनिरम्बनिरवेस भकालस्र तिअज्हारियोगुरुप्रशादि॥ भकालस्र तिअज्हारियोगुरुप्रशादि॥ 拓海桥游游游游游游游游游游游游

极

सरिंग तुहारीआ पेखउ हजूरि ॥ ॥ सबद ॥ पिछह 8 सदा सद्डा नामु खसम छत्र सराइचे दिसनि रथ पीड़े लेहि ॥ खेमे का सदि मिले ॥ धिश्राइश्रा तिन कउ नामु तेरा करमहीण कुड़िश्रार अंधो भरमि पाइऋा भूला मनु न नामु 11 मेरा ॥ रहाउ ॥ साद कीते परफ़ड़े पूरवि लिखे माइ ॥ दुख सुख थोड़े दुख दृखि ॥ विछुड़िश्रा अगले द्खे विहाइ 1 २ साहित्र सो सालाहीऐ वीछुडै मेल किआ मिलिऋा का 11 संजोगी जिनि इनि तनि मेलावड्रा करि देखिआ खेल 3 11 H भी संजोग विजोगी िमिलि विछुड़े नानक विता विंड ॥ तिनि मारू महला ? मिलि कमाइत्रा मात लेखु लिखाइत्रा दाति वडिग्राई जोति मिलि - 11 लिख माइश्रा 11

तेरे चरन की

होइ रहा

करसिंह माणा

सद धरि ॥ नानक

उठि

चलगा

खसमें भागा ।। १ ।। रहाउ ।। तिज सोद सहज सुखु होई ॥ घर छडगो रहै न कोई ।। किछु खाजै किछु घरि जाईऐ ॥ जे बाहुिं दुनीत्रा आईऐ ॥ २ ।। सजु काइत्रा पटु हटाए ॥ फुरमाइसि चहुतु चलाए ॥ करि सेज सुखाली सोने ॥ हथी पउदी काहे रोने ॥ १ ॥ घर घुंमगानागी

॥ मूरख मन काहे

भाई ।। पाप पथर तरुख न जाई ॥ मूछ बेहा

नानक देवे काह ॥ ४ ॥ २ ॥ मारू

জীত ঘটাড ।।

महला

中和和中国中国的国际 करणी कागदु मनु मसवाणी बुरा भला दुइ लेख पए॥ जिउ जिउ किरत्, चलाए तिउ चलीए तउ गुरा नाही श्रंत हरे ॥ 1 चेतिस की नहीं बावरिया ।। हरि विसरत तेरे गुण गलिया १ ॥ रहाउ ॥ जाली रीन जाला दिनु हमा जेती फाडी तेवी ॥ रसि रसि चोग चगहि नित फासहि छरसि गुणी ।। २ ।। काइमा भारण मन विचि लोडा पंच समनि तित रही ॥ कोइले पाप पडे ऊपरि मन जालिश्रा चिंत विस संनी मई ॥ ३ ॥ महम्रा मनुरु क्वेचन फिरि होवे जे गुरु मिल तिनेहा ॥ पक्त नामु अमृत ओह देवे तुउ नानक तुसरसि देहा ॥ ४॥ मारू महला १ ॥ विवल मन्द्रारि बससि निरमल जल जावल रे !! पदमित जावल जल रस सगति संग दोख नहीं रे त कबहि न जानसि है।। मखसि सिबाल वससि जल अंमृतु न लखित रे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वसु जल नित अलीअल मेर चचा गुन रे ॥ चंद 'क्रमुदनी दरह निवससि अनमउ कारिन रे ।। २ ।। अंग्रुत खंड दिध मधु संचिति त बन चात्र रे अपना आप्र तू कबढ़ न छोडिस पिसन प्रीति जिंड रे॥ ३॥ पंडित संगि वसहि जन मुरख व्यागम सास सुने ॥ व्यपना व्याप छोडिसि समान पुछि जिउ रे ॥ ४॥ इकि पाखंडी नामि न राचिह इकि इरि इरि चरणी रे ॥ पूरि लिखिया पाविस नानक रसना नाह जपि रे ॥ ४ ॥ ४ ॥ मारू महला १ ॥ सलोक ॥ पतित प्रनीत असंख होहि हरि घरनी मज लाग ॥ अठसठि तीरथ नाम जिह्य मसतकि माग ॥ १ ॥ सबद् ॥ सखी सहेली गरवि स्रणि सह की इक बात सहेली ॥ १ ॥ जो मैं बेदन आला माई ॥ इरि विनु जीउ न रहे कंसे शला रहाउ ॥ इत दोहागणि खरी रंञाणी ॥ गहवा जोबनु धन २ ॥ त दाना साहित्र सिरि पछ्ताची मेरा खिजमित वेरा ॥ ३ ॥ भणति नानक वंदा बंदेसा एही करेंसे खाउ सनेही ॥ ४ ॥ ४

H H श्री वचनी गोला मेरा नाउ ॥ मल खरीदी सभागा ॥ ग्रर लाला H तेरे लाले हाटि विकाना जित तित 9 11 लागा П लाइआ H **जाई** ॥ साहिव करणा 8 किआ चतराई न 11 का हक्म लाले मेरा लाली विड लाला का हउ रहाउ गाव तेरी राइआ लाली नाचे लाला मगति करउ 3 11 पीसरा पाणी आणी मीरा खाहि त जाउ 11 H ल्गहरामी 919 नानकु II 3 11 तेरा नाउ पैर मलोवा जपत रहा श्रादि जुगादि दइश्रापति दाता चडिञ्राई ॥ मुकति न पाई ॥ ४॥ ६ ॥ मारु महला १ ॥ कोई आखें भूतना को कहै H H वेताला ॥ कोई आखे आदमी नानक वेचारा ॥ १ H भड़श्रा दिवाना साह का नानकु वउराना ॥ हउ हरि विनु अवरु न जाना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा में देवाना होइ ॥ एकी साहिव<sup>्</sup>वाहरा दजा तउ देवाना जागीएं 91 अवरु न जाणे कोइ ॥ २॥ तउ देवाना जाणीए जा एका कार Oi ॥ तउ देवाना पञ्चाणे खसम का द्जी अवर सिम्राणप काइ CH. वित्रारु ॥ मंदा जागै त्राप कउ अवरु भला <del>O</del>i साहिय धरे ॥ मारू महला १ ॥ इंदु घनु सरव रहित्रा भरपृरि # ॥७ नाम्र रिंदै मनमुखि फिरिइ सि जाणहि दूरि॥ १ ॥ सो धनु वखरु तिसै निसतारै॥ १॥ रहाउ ॥ न इहु धनु जलै 的的 जिसु तृ देहि धनु ड्ये न<sup>े</sup> इसु धन कड मिले सजाइ॥ लै जाइ ॥ न इह विडिग्राई ॥ सहजे माते श्रनिदेनु जाई ॥ ३ ॥ देखहु の नर माई ॥ इसु वित कहह धन अनूप सुनह अकथ की कथा सुगाए।। सतिगुरु भगति नानक 的。我就是我的我们 गति सर सरु सोसि महला १॥ 11 = 11 g मारू पाए ॥ त इह धन कीजै जुगति करि मरत सनबंधु . सु लै सोम सरु पोखि राखीऐ उंडे हंसु नह जुगति नह मीन की चपल मनु सिउ भरमि चीनिआ नह मुङ़े काइचे 11 अला II ल जारि H ग्रजर गह रहोउ परमानंदु वैरागी 8 II छोडि अपिउ पीजै तजि तउ भ्राति अमर गहु लै 11 मारि 沿沿 उडे राखीए जुगति नह हंसु मनु नह सिउ चपल जनो रवै जे हरि मनो मन भगाति नानकु कंध्र छीजै पवन II

K

#3

13

राखीएे उड़े नह हंसु नह कंधु छीजे ॥ ३ ॥ ६ ॥ मारू महला १ ॥ माइत्रा ग्रई न मेल ग्रुवा सरु लहरी में मत्।। बोहिश टिकें साचा बखरु जित्र ॥ माश्कू मन महि

> राजा 11

मीन की चपल सिउं जुगित

तखति

साचा वावा

साहिबु दरि

हिंके

लेख II

मनु मारसी

देख्यः ॥

गुणी

หิ

11

श्रंमत पीजे

लागै

रत н H

कत्

जगजीवना

\$

- 11

सिरि सिरि साचा

ਜਿਤ

त्रसि

पंचाइग

सचि

सरव जोति

ब्रह्मां विसन् रिखी ग्रनी संकरु इंदु तपें भेलारी ॥ रहाउ मानै इक्स सोहै दरि साचै बाकी मरहि बफारी जंगम जोघ जती संनिक्सासी गुरि पूरे वीचारी n विन्र सेवा क्वडु न पावसि सेवा सारी करगी H निधनिद्या नियुरिया गुरु निमाणिया त माण II पकडित्रा निताशिका ॥ होम श्रंधुलै বাত্ত मासक गुरु त् जपा नही जािष्या गुरमती साच पद्याण 11 नाम विना दोई नाहा दरि भठा 'भावण साग्र 3 11 साचा Πŧ सलाहीऐ साचे ते तृपति होइ गिश्रान रतनि नोम्र Ħ बहुस्टि मेला होइ साहिन् माजीऐ मन न 11 অশ लग बसै तब होइ ॥ मति विधनु न लग नानक तनि छुटीऐ मिति साचा सोइ ŧ 8 11 ₹ 0 II मारू जोगी मैलु जगित नाम निरमाइलु 8 11 ता त्रीतम सदा संगे 11 नापु सञ् जनम मरण १ ॥ गुसाई वेरा कहा नाम कैसे चीवी जावी गति п जा तउ मीवरि महलि युलावहि पूछ्य बात निरंती ॥ १ ॥ रहाउ ॥ महमणु महम गिमान इसनानी हरि गुख पूजे पाती ॥ एको नाम एक नाराहण त्रिमवस एका जोती ॥ २ ॥ जिहवा उंडी \$5 तोलउ नाम अजाची ॥ एको हाड साह समना सिरि वखजारे भावी ॥ ३ ॥ दोनै सिरे सविशुरू निवेदे सो युग्कै जिस्र एक लिव लागी जीमह रहे निमराती ॥ सबदु बसाए मरमु जुकाए सदा सेरक दिनु राती ॥ ४ ॥ ऊपरि गगनु गगन परि गोरस् ता का अगम गुरु प्रनि वामी ॥ गुर पचनी बाइरि घरि एको नोनकु महमा उदासी ॥ ४ ॥ ११ ॥

KAKAKAKAK DEBEBKAKAKAKAKAKAKAKAK राग मांर महला १ घर ५ १ श्रों सितगुर प्रसादि ॥ श्रहिनिसि जागै नीद न सोवै । सो जार्ण जिस बेटन होवै ॥ प्रेम के कान लगे तन भीतरि बंद कारी जीउ।। १।। जिसनो साचा सिफती लाए ॥ गरम्रखि निरले को. सार सोई जाणै जि श्रंमृत किसे बुभाए ॥ श्रंमृत जीउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पिर सेती धन प्रेष्ठ रचाए ॥ गुर कै सबदि तथा सहज सेती धन खरी सुहेली तृप्तना तिखा निवारी 11 जीउ ॥ २ ॥ सहसा तोडे भरमु चुकाए ॥ सहजे सिफती चड़ाए ॥ गुर के सबदि मरे मनु मारे सुंदरि जोगा धारी जीउ ॥ ३ ॥ विसारे ॥ जमपुरि वजहि खड़ग करारे जलिश्रा मनह अब के किहिए नामु न मिलई तू सहु जीअड़े भारी जीउ।। ४॥ माइआ ।। जमपूरि फासहिगा जमजाली ममता पविह **बिश्रा**ली के बंधन तोड़ि न सांकहि ता जम्रु करे खुआरी जीउ ॥ ५ ॥ ना हउ करतां ना मै की आ। अंमृत नोमु सितगुरि दी आ। जिसु तू विसे कित्रा चारा नानक सरिए तुमारी जीउ ।। ६ ॥ १ ॥ १२ ॥ मारू महलो ३ घर १ वैंसालिह तह वैसा १ श्रों सतिगर प्रसादि ॥ जह ।। सभ नगरी महि एको राजा सभे पवित भेजहि - तह जावा १ ॥ वाबा देहि वसा सच गावा ॥ जा ते सहजे सहजि श्रापस ते जानिश्रा एई भला किछ समावा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बुरा वरते सगल का होआ **फु**(माइआ खसम इह 11. संसारा ॥ २ ॥ इंद्री धातु सवल कही अत है इंद्री किस ते होई ॥ करता ऐसा बुक्ते काई ॥ ३ ॥ गुरपरसादी एक खेल करें सभि तदे विनासी ॥ जो तिसु भागा सो सति करि दुविधा भगति नानक लेखा मागै फासी ॥ ४ ॥ मानिश्रा काटी जम की ॥ तासु तासु अभिमाना घरमराइ कवना जा चुका मनि ॥ ४॥ १॥ मारू महला ३ ॥ आवण जाणा ना पए सचे की सरना थेऐ निज ॥ सचु वलसित्रा होइ ख जानो घरि वासा १॥ ए मन हरि जीउ चैति तू मनहु तिज विकार 西南西南南流流流;

गुर के सर्वाद घित्राड त सचि लगी पित्रारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ समि ऐथे नामह भ्रुलिया फिरि हथु कियोऊ न पाइ ॥ जोनी पाइत्रा मर्राईग्रनि विसटा माहि समाउ ॥ २ ॥ वडमागी गरु लिखिया माइ ॥ अनदिन सची भगवि करि सचा ॥ आपे सप्तटि सम साजीयन आपे मिलाइ ।। ३ नदरि फरेड !। नानक नामि वडिआईंबा जै माबै से जीउ ४ ॥ २ ॥ मारू महला ३ ॥ पिछते गुनह य खसाइ की चरखी लागि वि वहु त मारगि पाइ 11 हरि रहा श्राष गवाड ॥ १ ॥ मेरे यन गुरमित नाम हरि धिमाइ ॥ हरि चरणी लागि रहा इक मनि एकै माइ !! १ !! रहाउ !! ना मै जाति न पति है ना मे थेहु न थाउ ॥ सबदि भेदि अमुकटिका गुरि नाम दीका सप्तभाइ ।। 📭 मनु लालच करदा फिर लातिच लागा घघै कृढ़ि नित्रापिक्रा जमपुरि चोटा खाइ ॥ ३॥ नानक सभू किछु आपे आपि है दुजा नाही कोइ ।। भगति खजाना यखिस्योतु सुखु होइ ॥ ४ ॥ ३ ॥ मारू महला ३ ॥ सचि रते से टोलि लहु से निरले संसारि ।। विन मिलिया मुखु ऊजला जिप नाम मुरारि ॥ १ ॥ वाषा साचा साहित्र रिदे समालि ॥ सतिग्रुरु अपना पुछि बखरु मालि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ३क सचा सम सेवदी धरि भागि मिलावा होह ॥ गुरमिल मिले से न विश्वहृद्धि पानिह सञ्च सोह २ ॥ इक भगती सार न जाणनी मनशुख भरति श्रलाइ ॥ श्रोना निचि आपि वरतदा करणा किञ्च न जाह ॥ ३ ॥ जिस न चलई खले कीचे भरदासि ॥ नानक गुरमखि नाम्र मनि वसै ता मुख्यि वरे सावासि ॥ ४ ॥ ४ ॥ मारू महला ३ ॥ मारू ते सीतल करें मनरह कंचन होड़ ॥ सो साचा सालाहीएं विस्त जेरड अवरु ॥ मेरे मन अनदित धिमाइ हरि नाउ ॥ बचिति अराधि त् अनिदिनु गुण गाउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरमित एको जाशीय जा सविग्रह देह ग्रमहाह ॥ सो सविवर सालाहीए एइ मोमी पाइ ॥ २ ॥ सतिगुरु छोडि दुनै लगे किया करनि अगै ॥ जमप्ररि यधे मारीमहि बहुती मिले सजह मेरा प्रश्न वेपरवाह है ना विस् विल् न

## तिषु सरगाई भनि पउ श्रापे बखिस मिलाइ ॥ ४ ॥ ४ ॥

मारू महला ४ घर २

१ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ जिपश्रो नामु सुक जनक गुर वचनी हरि हरि सरिए परे ॥ दालदु भंजि सुदामे मिलिया भगती भाइ तरे ॥ भगति वछलु हरि नामु कृतारथु गुरमुखि कृपा करे ॥ १ ॥ मन नामु जपत उधरे ॥ भ्रू प्रहिलादु निदरु दासी गुरमुखि सुतु नामि तरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कलजुगि नामु प्रधानु पदारथु भगत जना उधरे ॥ नामा जैदेउ कबीरु त्रिलोचनु समि दोख गए चमरे ॥ गुरहंखि नामि लगे से उघरे सभि किलविख पाप टरे ॥ २ ॥ जो जो नामु जपै अपराधी सभि तिन के दोख परहरे।। वेमुआ स्वत अजामलु उधरिस्रो मुखि बोलै नाराइणु नरहरे ॥ नामु जपत उंग्र र्सेणि गति पाई तोड़ि वंधन मुकति करे।। ३ ।। जन कउ आपि अनुग्रहु कीत्रा हिर अंगीकारु करे ॥ सेवक पैज रखे मेरा गोविदु सरिए परे उघरे ॥ जन नानक हिर किरपा धारी उरधिस्त्रो नाम्र हरे ॥ ४ ॥ १ ॥ मारू महला ४ ॥ सिव समाधि जिपस्रो लिव लाई साधिक मुनि जिपस्रा ॥ जती सती संतोखी धित्राहत्रा ग्रुखि इद्रादिक रिवत्रा ॥ सरिण परे जिपित्रो ते भाए गुरमुखि पारि पहत्रा ॥ १ ॥ मेरे मन नामु जपत तरित्रा ॥ धंना जह बालमीक्क बटवारा गुरम्रुखि पारि पइत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुरि नर गण गंधरवे जिपश्रो रिखि बपुरै हरि गाइश्रा ॥ संकरि बहमै देवी जिवस्रो मुखि हरि हरि नामु जिपसा ॥ हरि हरि नामि जिना मनु भीना ते गुरमुखि पारि पङ्श्रा ॥ २ ॥ कोटि कोटि तेतीस धिश्राइश्रो हरि जपतित्रा अंतु न पाइत्रा H बेद ं प्रराग तिमृति हरि जिपश्रा मुखि पंडित हरि गोइश्रा H नाम् गुरमुखि पारि पइश्रा ॥ ३ ॥ श्रनत तरंगी जिना मनि वसित्रा ते नामु जिन जपित्रा मै गणत न करि सिकश्रा ॥ गोविदु कृपा करे थाइ पाए जो हिर प्रभ मिन भाइत्रा ॥ गुरि घारि कृपा हिर नाम द्दुाइत्रो जन नानक नामु लइत्रा ॥ ४॥२॥

**本本本本本本本本本本本本本本** 

मारू महला ४ घर ३

त्रों सितपुर प्रसादि ॥ इरि इरि नामु निधानु ले गुरमित इरि पति पाइ ।। इलित पलित नालि चनदा हरि अते लए छडाइ ।। जिथे अपयट गनीया भोडीया तिथे इरि हरि मुक्कति कराइ ॥ १ सतिगुरा में इरि इरि नाम टड़ाइ ॥ मेरा मात पिता सत वधयो मैं हरि बितु अवह न माह।। १ ॥ रहाउ॥ मैहरि बिरहो हरि नामु है कोई आणि मिलाने माइ !। तिमु आगे मै जोदड़ी मेरा प्रीतमु देह मिलाह !। सतिगुरु पुरत्त दृश्याल प्रश्न हरि मेने दिन न पाइ॥ २॥ जिन हरि हरि नाम न चेतियो से मागहीण मरि जाह ॥ श्रोह फिरि फिरि मनाईश्रहि मरि जनहि स्रावै जाइ ॥ स्रोह जमदरि हरि दरगह मिले सजाइ ॥ ३ ॥ तू प्रमु हम सरखायवी मोकउ मेलि लैंड हरिराइ ।। हरि धारि कृपा जम जीवना गुर सतिगुर की सरणाइ।। हरि जीउ आपि दहेबालु होइ जन नानक हरि मेनाइ ॥ ४ ॥ १ ॥ ३ ॥ मारू महला ४ । इउ पत्री नाम दसाइदा को दसे इरि धन रासि ॥ हाउ तिसु निटहु खन खनीएँ मैं मेले हरि प्रम पासि ॥ मैं अवरि प्रेष्ठ पिरम का किउ सजलु मिली मिलासि ॥ १ ॥ मन पिद्यारिया

मिता में हरि हरि नाम धनु रासि ॥ गुरि पूरै नाम प्रहाइमा हरि घीरक हरि सानासि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि हरि आपि मिलाइ गुरु में दसे हरि धनु रासि ॥ दिनु गुर प्रेमु न लगई जन वेखहु मनि निरक्षानि इरि गुर निवि चापू रखिना इरि मेले गुर सावासि ॥ २ ॥ सागर भगवि भंडार हरि परे सविगुर पानि ॥ सविगुर तुठा स्रोलि देइ मुखि गुरप्रस्वि इरि परगासि ॥ मनप्रस्वि भाग विह्रिया तिस्व रंथी पासि ॥ ३ ॥ गुर दावा दावारु है इउ मागउ दानु गुर पासि ॥

मुणि येनती जन नानक की भारदासि ॥ ४ ॥ २ ॥ ४ ॥ मारू महलो ४ ॥ इरि इरि कथा सुखाइ प्रम शुरमित इरि रिंदै समाखी ॥ जपि हरि हरि ए.चा बढमागीआ हरि उत्तम पर् निरवाणी गुरमुखा मनि परवीति है गुरि पूरै नामि समाखी ॥ १

चिरी जिल्ला मेलि प्रभ मैं मनि तनि बडड़ी आस ॥ गुर

11

(033

मेरे कथा मनि भागी हरि हरि नित सदा हरि हरि - 11 कथा गुरश्चित्व अकथ कहाली ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मै खोजि मन तन्र **市场市场市场市场** कहाणी ॥ सत जना मिलि **ढंढोलिआ** पाईऐ पाइआ अकथ किउ मनि तनि सुणि श्रकथ कथा मति भागी मेर नाम 11 पुरखे मिलाइ हरि मेले प्रख सुजाणी ॥ पुरख 2 11 ग्रर वडभागी हरि सेविआ: गुरु सरती सगति समाणी П पाइत्रा सुदङ् सुनागी ॥ मनमुख भाग विह्णित्रा तिन दुखी हम जाचिक दीन मुखि दीजे अंमत प्रभ तेरिश्रा 3 11 प्रभ हरि मेल्हु सुघड़ सुजाणी मेरा मित्र वाणी ॥ सतिगरु नानक सरगागती करि किरपा नामि समागी ॥ ४॥ ३॥ वडमागी हरि मनि वैरागीत्रा महला ४ ॥ हरि भाउ लगा मिलि संगति सर्धा ऊपजै गुर सबदी हरि रसु चाख ॥ सभ मन तनु हरित्रा होहन्त्रा गुरवाणी हरि गुण भाखु ॥ १ ॥ मन पिश्रारिश्रा मित्रा हरि हरि नाम रसु चाखु ॥ गुरि प्रै हरि पाइत्रा हलति हरि नामु धित्राईऐ पति राखु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि हरि बीजीऐ विचि संगति हरि प्रभ गुरमुखि चाखु ॥ त्तु घरती राखु ॥ श्रंमृतु हरि हरि नामु है गुरि पूरै हरि रसु चाखु ॥ २ ॥ मनमुख दहदिस बहु लाखु ॥ विनु नावै त्पना भरि रहे मनि श्रासा ब्रोइ ब्रावहि जाहि जीवदे विचि विसटा मनग्रुख राखु ॥ हरि त्राहि सरणागती त्राहि जोनी दुरगंध 3 11 वह भाख II प्रभ राखु ॥ संत ंसंगति मेलापु मिलै करि हरिनाम्र दइआ धारि नामु धनु पाइत्रा गुरमति पति साखु ॥ हरि जन नानक हरि भाखु ॥ ४॥ ४ ॥ ४ घरु मारू महला हरि हरि भगति भरे भंडारा॥ सतिगुर प्रसादि ॥ जिस नो करे कृपा करे निसतारा [] राम गावै जीउ ।। १ ॥ हरि हरि कृपा करे बनवाली ॥ गग सदा सदा समाली ॥ हिर हिर नामु जपहु मेरे जीञ्चडे हरि हरि नामु छडावै जीउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुख सागरु हरि

THE THE THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY नाउ ॥ मगत जन जाचै हरि देह पमाउ ॥ हरि सति सति सदा हरि सति हरिसति मेरै मिन मार्च बीउ॥ २ ॥ नते छिद्र सत्रहि अपवित्रा॥ बोलि हरि नाम पनित्र समि किता ॥ जे हरि सुप्रसंत होन -मेस हरि सिमरत मूळ लहि जावै जोउ ॥ ३॥ माहब्रा मोह विखम्र है भारी।। किउ तरीएे दुवरु संसारी ॥ सविगुरु बोहियु देह प्रभु साचा अपि हरि हरि पारि लंपाने जीउ ॥ ४ ॥ त सरवत्र तेरा सम्रकोई ॥ जो त करिह साई प्रभ होई ॥ जबु नानकु गुण गानै वेचारा हरि भावे हरि थाइ ।। ४ ।। १ ।। ७ ।। मारू महला ४ ।। हरि हरि नाम् जपहु मन मेरे ॥ सभि किल्विख काटै हरि तेरे ॥ हरि घत राखह संबद्ध हरि चलदिया नालि सखाई जीउ ॥१॥ जिस नो कृपा करें सो धिश्राये ॥ नित हरि जप जाप जपि हरि सुख पाने ॥ गुर परसादी हरि रस आवै जपि हरि हरि पारि लंघाई जीउ।। र ।। रहाउ ।। निरमउ निरंकार सतिनाम ।। जग महि स्वेगड ऊतम काम ॥ दसमन दत देह मारव हरि सेयक नेहि न जाई जीउ।। २ ॥ जिस उपरि हरि का मन मानिया।। सो सेनक चह जग चह कट जानिया।। जे उस का पुग करें काई पापी तिस जम कंकरु खाई जीउ ॥ ३ ॥ सभ महि एउँ निरंजन करता ॥ समि करि करि वैखें अपयो चलता ॥ जिस हरि राखें तिस कउए। मारे जिस करता चापि छडाई जीउ ॥ ४॥ इउ अनदिस नाम लई फरतारे ।) जिनि सेनक मगत समे निसतारे ।। दसम्रठ चारि येद समि पूछद जन नानक नाम छुडाई जीउ॥ ४॥ २॥ ८॥ महला ५ घर सविगर प्रसादि ॥ दर्पै घरवि अकास नग्यता सिर ऊपरि भ्रमरु करारा ॥ पउलु पाखी वैसंतरु डरपै डरपै ॥ १ ॥ एका निरमंड पात सुनी ॥ मा सुम्बीधा सो सदा महेला जो गुर निलि गाइ गुनी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ देहचार निष माषिक दरि मुद्दमा ॥ लखनउरामीइ मरि मरि जनमे फिरि फिरि जोनी जीइमा ॥२ ॥ राजनु सावकु तामन

表表表表表表表表表表表表表表表。 表表: कउला डरपे डरपै छत् वपुगी श्रति धरमराइत्रा इह H करगौहारा बिग्रापी 3 सगल समग्री **डर**हि विन डर 11 कहु सोहहि संगी का भगत दरवारा नानक भगतन H को पांच ঘু १ ॥ मारू महला अनाथ वरख ¥ 11 हेति कहिश्रो मारि अमर अटारे ॥ पत्र नाराइग्रा जम कंकर मोहि केते अगनत उधारे 11 अलप मेरे ठाकर बालर्म क सरिए दुऋारे H ? रहाउ निरग्ण परिश्रो 11 विचारे निमख माहि एक तरिश्रो बधिक तरे 11 的的思思的思想 प्रहिलादै श्रमंधिश्रो गजपति पारि उतारे ॥ २ ॥ कीनी रखिश्रा भगत भइश्रो दासी सुत् विदरु विदारे नखिह li मिथिग्रा ऋपुने बतावउ पराध कवन सगले कल उजारे 11 -11 3 श्रोट की हरि त्राइग्रो नानक मोह मगनारे साम ॥ २ ॥ मारू महला ५ ॥ वित नवित भ्रमिश्रो 海海海海海海海海海 हउमें -तेते ।। जो जो करम कीए हउ श्रनिक जतन<sup>ं</sup> कि धाए दिन काह काज न लाए ॥ सां दिन मोकउ दीजें ग्रवर जसु गाए।। १ ।। रहाउ ।। पुत्र कलत्र गृह देखि दिन हरि उदमाते हरि उरभाए।। मोइत्रा चाखि भए मद महि न गाए।। २ ।। इह बिधि खोजी वहु परकारा विनु संतन नहीं संम्रथ मागन प्रभ कउ दान वडे रेगा महता दास सरगाए कह मान सगला एक महा अनंद सुख पाए ॥ ४ ॥ ३ ॥ मारू महला भं ॥ भए वसतु **अहंकारा** कवन चिहन नामा कवन है धीरिश्रो करि ते सुनि गारा ॥ 8 छोहिश्रो मख ते आइश्रो ॥ एती न जानउ केतीक मूदति चलते सहनसील पागी वसुघा खिमा पवन अरु न पाइश्रो ॥ रहाउ 11 संजोगा इन महि दुराते भइश्रो मिलि निभराते पंच तत ॥ जिनि रचि रचित्रा पुरित विधाते नाले हउमै पाई जनम ऋावै जाई चिहनु 3 11 П है रे ओहा मर्गा उसही कउ पसारा 11 भगाति मिथिय्रा सगल नाही रचना किछ एकें उभारे एकंकारा तव नानकु खेल 11 जव **本本本本本本本本本本本本本本本本本** 

बीश्रो मारू महला ४ ॥ मान मोह ग्रह लोभ विकाग वग्रजे गुणा हिंद सादि वखरु चीति न घातिओ ॥ नाम रतन लै चालिओ ॥ १ ॥ सेवक की ओड़कि निवही **त्रीति ॥ जीवत** चलते राखिओ चीति 11 8 11 श्रपना नहीं मोरिश्रो ॥ ठाकरि विसते इ.ख कीनी अनदु रिल्ओ गृह भीतरि उठि उत्राह कउ दर्जरको ॥ २ ॥ श्रागिम्रा सोई करि सूखा सोग इरख नहीं जानियों ॥ जो जो इक्ष महत्रो साहित का सो मार्थ ले मानिक्रो ॥ ३ ॥ मध्यो कृपाल ठाक्र ॥ धंत सेवक सफल सेवक कड सबरे हलव पलावा जिनि नानक खसम् पद्यावा ॥ ४॥ ४ ॥ मारू महला करम क्रश भई ठाकर कीरतन इरि हरि गाई П स्रम मोडि जीवन पदवी विस्नामा मिटि गई सगली धाई ॥ १ ॥ अब पाई ॥ चीति आइओ मनि प्रस्तु विधाता संतन की सरवाई॥ १॥ मोह निवारे निवरे सगल घैराई ॥ सद रहाउ ॥ काम्र क्रोध लोग्न हजुरि हाजरु है नाजरु कतिह न भहन्नी दराई ॥ २ ॥ सुल सीवल सभ पूरी होए संत सहाई ॥ पावन पतित कीए खिन भीतरि महिमा कथतु न जाई ॥ ३ ॥ निरमं भए संगल भे लोए गोबिद चरण श्रोटाई ॥ नानक जम्र गावे ठाकर का रेखि दिनस लिब लाई ॥ ४ ॥ ६ ॥ मारू महला ४ ॥ जो सगरथु सरब गुण नाइकु विस कड कबड़ न गामिस है ॥ छोडि जाइ खिन मीतरि कड़ फिरि फिरि धावसि रे ॥ १ ॥ अपूर्व अम कड़ किउ न समारसि रे ॥ पैरी संगि रंग रसि रचित्रा तिस्र सिउ जीवरा जागसि रे ॥ र ॥ रहाउ ॥ जा कै नामि सुनिए जम्रु छोडे वा की सरिए न पानिस रे॥ कादि देह निम्नाल पपुरे कड ता की बांट टिकाविस है ॥ २॥ जिस का जास सनत मन तरीए ता सिउ रंग न लावसि है ॥ थोरी बात अलप सुपने की बहुरि बहुरि अटकानसि रे ॥ Э भइयो प्रसाद निधि ठाकर संत सवि पति पाई त्रीगुण नानक सहाई ॥ 8 मारू n महला प ॥ अंतरजामी सम विधि जानै तिस दलारिम्री ॥ मते खिन भीतरि ध्रमनि संधि लै जारिश्रो **法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法** 

19

10

Ð

换

18

8

Ü

影影

**表表表示|表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** ते मन ते राम्र विसारियो ॥ लूण खाइ हरामखोरी करहि पेखत नेन विदारिश्रो ॥ रोगु उपजिञ्रो **?** 11 रहाउ 11 असाध टारिश्रो ॥ तन भीतरि टरत न काह प्रभ विसरत महा दुख् 政治政策政策政策 नानक ततु वीचारियो ॥ २ ॥ = ॥ मारू महला हरिगुण चरन कमल प्रभ राखे चीति 11 नीता नीत गावह ॥ तिसु विनु अवरु न कोऊ ॥ श्रादि मधि दजा श्रंति है सोऊ ॥ १॥ संतन की स्रोट स्रापें स्रापि ॥ १॥ रहाउ ॥ जा के विस है सगल आपि निरंकारु ऋापे ऋापि II नानक गहिश्रो सोइ ॥ सुखु पाइत्रा फिरि दूखु न होइ॥ २॥ ६॥ मारू महला ५ घर ३ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ प्रान सुखदाता जीश्र 11 तुम काहे विसारियो अगियानथ ॥ होछा मदु चाखि होए तम वावर दुलभ जनम्र अंकारथ ॥ १ ॥ रे नर ऐसी करहि तिज सारंगधर अमि तू भूला मोहि लपटियो दासी संगि धरणीधरु तित्रागि नीच सेविह इंड इंड करत रै ॥ रहाउ ॥ कुल करिह अगित्रानी मनमुखि अंध कहावशु ॥ फोकट करम 出出日 २॥ सित होता असित कारी मानिया जो विनसत सो निहंचल जानथ ॥ पर की कउ अपनी करि पकरी ऐसे भूल भुलानथ ॥ ३॥ खत्री ब्राहमण धर वैस सभ एके नामि तरानथ ॥ गुरु नानक उपदेख कहत है जो सुनै SHOP सो पारि परानथ।। ४।। १।। १०।। मारू महला ५।। गुपतु करता संगि सो प्रभु डहकावए मनु खाइ ॥ विसारि हरि जीउ विसे भोगहि 沿沿沿 गलि लाइ ॥ १ ॥ रे नर काइ परगृहि जाइ ॥ कुचल कठोर कामि गरधम तुम नही सुनित्रो धरमराइ ॥ १॥ रहाउ ॥ विकार पाथर गलहि वाधे निंद पोट सिराइ ॥ महा सागरु समुदु लंघना पारि न परना जाइ॥२॥ कामि क्रोधि लोभि मोहि वित्रापित्रो नेत्र रखे फिरोइ ॥ सीसु उठावन न कवहू मिलई महा दुत्तर माइ ॥ ३ ॥ छरु मुकता ससी मुकता ज़ैसे बैसंतर ऋलिपत सुभावत त्रहम गिश्रानी ऋलिपाइ 11 जिसु खुलिश्रा तिसु सदा निरमलाइ 11 11 करम् 8 本本本本本本本本本本本本本本本本本本

पहदा जिनि गुर पहि मैनिश्रा गुरि मंत्र H लहिया समाइ जोनि दीना जन नानक संकट न 13 हरि विधि पारि यराइ 11 धिग्राइ इन दुजा मिरतक्र तिञ्चागि दुजा माउ Ħ रहाउ छुरि गरि बाहरि इंडन ।) मारू महला ¥ -11 ते घर ही माहि दिखाइमा था।। अनुमुख पेखिया श्रचःज छोडि न कतह ।। १ ॥ मानकु पाइस्रो रे पाइस्रो जाइथा था 0 मोलि अमोल न पाइश्रा जाई करि किरपी पाइया था ॥

0000 गुरू दिवाइया था ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अदिसदु अगोचरु पारबहस्र मिलि दुआरि विजिमो साध अक्ष कथाइत्रा था ॥ अनहद संपद् दासम तह श्रमृत नाम् चुत्राहमा या ॥ २ ॥ तोटि नाही मनि तुमना चुमी

समाइया था ।। चरण चरण चरण ग्रर सेवे अधड ॥ सहजे बारा सहजे मत सहजे जाग घडियो रस पाइया था।। ३ नानक सरस गरि खोड्या वो हरि महलि महलु कह ४ ॥ ३ ॥ १२ ॥ मारू महला थ ।। जिसहि निवाजिया तिसहि सिउ रुच नाहि ञान बोईऐ रुती ॥ द्यान १ ॥ रेथन वत्र बीजण नाउ ।। चोइ

रहाउ ॥ खोइ खहरा मलो सम्बद्ध सम्राद 11 \$ 11 का सतिग्रह सरग्री जाइ जिस कउ ॥ करम धगह लिविमा २ ॥ भाउ लागा गोविद सिउ पाई धाल खेति मेरे अंभिश्रा निस्टि न कपह जाइ 11 3 11 पाइया अमोल पदारयो छोडिन कतह जाई ॥ कह नानक सुख पाइमा भाषाइ ॥ ४ ॥ ४ ॥ १३ ॥ मारू महला थ**।। फटो थांडा** मनिह महम्रो परगाम ॥ काटी बेरी पगह वे मुरिकीनी बंदि खलाम ॥

0 १ ॥ भारण जाणु रहिमो ॥ तपत कहाहा मुक्ति गुडमा गुरि 000 नाम दीको ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जर ते साध संग महमा तउ विस वे जिस की अटक हरी कहा करे तउ कीटबार ॥ २ ॥ शका भारा करम का होए निहक्त्या 0 п सागर वे 0 धंरी घडे गरि कीने घरमा ॥ ३ ॥ मञ् र्वेदशा यात सन e पुत्री मन

वस्त्रो नानक चरि

११ सन

H प्रकारे मुख H चेद ते महला ५ II 11 8 मारू 88 11 H होइ वैठा इकांती मोनी पंडत Il कामामन का साठा 的部份的 तिज चलिश्रो छुटकै उदासी गृहू नाही होड H वात कहा ॥ आपि मुकत मोकउ क पहि ॥ १ ॥ जीय की प्रभु मेले ऐसो कहा लहा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तपसी किर के देही साधी 18 कीना हिरदे ब्रहमचारि ब्रहमचजु दहदिस धाना ॥ 设施 13 गुमाना ॥ संनित्रासी हो इके तीरिथ अमित्रो उसु महि क्रोध विगाना 13 २ ॥ घूंघर वाधि भए रामदासा रोटी अन के श्रोपावा ॥ वस्त नेम कस्म H H खट कीने चाहरि भेख दिखावा ॥ गीत नाद मुखि राग अलापे मनि H नहीं हरि हरि गावा ॥ ३॥ हरख सोग लोभ मोह रहत हिं निरमल H हरि के संता ।। तिन की धृड़ि पाए मनु मेरा जा दइश्रा करे भगवंता।। 田田田 कहु नानक गुरु पूग मिलिया तां उतरी मन की विंता ॥ ४ ॥ मेरा H त्रंतरजामी हरि राइत्रा ।। समु किछु जागौ मेरे जीत्र का प्रीतम्र विसरि 田 गए वकवाइत्रा ॥ १ ॥ रहाउ दृ जा ॥ ६ ॥१४॥ मारू महला ४ ॥ कोटि लाख 18 सरव को राजा जिसु हिरदे नामु तुमारा । जा कड नामु न दीया मेरै C सितगुरि से मरि जनमिह गावारा ॥ १ ॥ मेरे सितगुर ही पित राखु ॥ 3 चीति आवहि तब ही पति पूरी विसरत रलीएे खाकु॥ १ ॥ रहाउ ॥ रूप 的 रंग खुसीच्रा मन भोगगा तेते छिद्र विकारा ।। हरि का नामु निघानु कलित्राणा स्रख सहजु इहु सारा ॥ २ ॥ माइत्रा रंग विरंग खिनै महि E E जिउ वादर की छोइत्रा ॥ से लाल भए गूड़ै रंगि राते जिन गुरमिलि H हरि हरि गाइत्रा ॥ ३ ॥ ऊच मृच अपार सुत्रामी अगम दरवारा E 经的现在分词的现在分词 नामो विडित्राई सोभा नानक खसम् वित्रारो॥ ४ ॥ ७ ॥ १६ मारू महला ५ घर ४ श्रोश्रंकारि उतपाती 11 कोञ्रा प्रसादि सतिग्रर 11 तृणु त्रिभवण पाणी चारि वेद चारे I दिनसु सभ राती ॥ वणु खाणी ॥ खंड दीप समि लोत्रा॥ एक कवावै ते सभि होत्रा ॥ 多多 ।। सतिगुरु मिलै त स्रभौ रे ।। रहाउ ॥ करगौहारा व्भह रे अवतारा सुरग त्रे गुण कीत्रा नरक II पसारा 水态态态态态态态态态

THE THE THE THE THE THE THE THE THE

जाई ॥ मन्न टिक्या न पार्वे शई ॥ वाऋ गुबारा ॥ मिलि गुरू कमारो ॥ सतिगुर निसतारा -11 ą п हर हुंच करम गलायो ॥ मेरी मेरी घारी ॥ ऋोडा पैरि लोडारी ॥ सो गुरमिलि पद्यार्थे ।। जिसु दोनै मागु मयासी ॥ ३ ॥ सो मिलिया जि दरि मनि भाइत्रा ॥ सो भूला जि प्रभ यलाह्या ॥ नह श्रापह प्रस्तु गित्रोनी ॥ जि करावे सु नामु बखानी ॥ तेरा अंत न पारावारा १ ॥ १७ ॥ मारू महला ५ ॥ मोहनी मोहि लीए प्रै सद विलहारा ॥ ४ ॥ गुनीबा ॥ लामि विद्याची भुठी दनीबा ॥ मेरी मेरी करि यंत की बार सगल ले छलीया ॥ १ ॥ निरमंड निर्देकारु दहवलीया ॥ जीव जंत सगले प्रतिपत्तीया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ एकै सम्र कार गाडी गढहै।। एकहि सपने टाम्र न छडहै ॥ राज कमाइ थैली ता फैंसंगिन चंचति चलीका॥ २ ॥ एक दि प्राप्य पिंड ते पित्रारी ॥ एक संबी तिज बाप महतारी ॥ सुत मीत आत ते गुहजी ता निकटि न होई खलीया ।। ३ ।। होइ अउपूत बैठे लाइ तारी ।। जोगी जती पंडित भीचारी ॥ गृहि मही मसाची वत तिना के लागी पलीका ॥ ४ ॥ काटे बंधन ठाउरि जा के ॥ नाम बसियो जीय ता कै ॥ साथ संगि मए मकते गति पाई जन नानक नदरि निइलीश्रा ॥ ५ ॥ २ ॥ १८ п मारू महला निमरह एक तिरंत्रन सोऊ ॥ जाते विरथा जात जिनि प्रतिपारिमा 5 ॥ जीउ विंह साजि सरारिका सोई विघाता उलिन खिन जपीए जिस सिमग्त n दक्षीपे ॥ चरण कमल उर शंतरि घारह विखिधा n मिटहि **बिललाटा** संगि विरला को राम नाम्र मनि तनि जाए ॥ १ ॥ आधारा ॥ मिथिभा निम का निसवार। !! रहाउ Ħ . n मुद्र मगिमानी लाइम्रो सठ लोम बदलै जनम पराइए गराना н संगि पुभे सद भन तन जाता ऊषी मास निधिमा समि

( 4004 )

**以表示表示表示表示。** 医医患病患病疾病患病疾病病 भूठे संगि सभि तुम वोला इकेना हम इकेला н जात भुलाइय्रो किरत न आपि Ш जाइ पाइ - ठगउरी नानक ā ॥ पसु पंखी प्रेता वहविधि भृत H मिटाइश्रा ग्ररु २ 11 पावै H जानो तह न 11 रहन जोनी फ़रत ग्रानेता H जह तिन मनि वोसना बहत फिरि धार्वे थान विहन उठि II उठि अहंमेव मुठो वेचारा ॥ अतिक दोल अरु बहुत ता की कीमति कहणा न जाई ॥ प्रभ विसरत नरक महि पाइआ 11 जिस कउ होत न जाइश्रा 11 मीत वंध न पारगरामी 3 11 नानक सो जन सुआमी 11 कृपाल जगतपित दीनानाथ सरनी श्राहश्रा 11 अमत अमत प्रभ जिस्र विदारग दरद दुख दहग्राल माइञ्रो 11 प्रभ कूप ते काढनहारा -11 ग्रंघ भावै तिमही निसत।रण u अपना तनु धारिश्रा महा भगति होवत निसतारा ॥ साध रूप श्रगनि ते त्रापि उवारिश्रा ॥ जप तप संजम इसते किछु नाही ॥ स्रादि देहि मागै दासु तेरा॥ हरि जीवन श्रंति प्रम अगम श्रगाही ॥ नामु नानक प्रभु मेरा ॥ ४॥ ३॥ १६॥ मारू महला ५ डहकावहु लोगो मोहन दीन किरपाई ॥ १ ॥ ऐसी जानि सरिंग स्रो गुर दाता राखे आपि वडाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भगता ऋप ने सदा सुखदाई H किरपा कउ - 11 २ श्रागिश्राकारी सदा मागै दीन धित्राई 11 3 11 नानकु नाम करीश्रह इक् नाम्र चुकाई ॥ ४ ॥ ४ ॥ २० ॥ मारू महला मेरा y H दतीत्रा भरम वेचारा 11 8 II सेवक मोहि भारा ॥ मेरा ॥ श्रीतम सन शाना ॥ मोकउ देह दाना ॥ १ ॥ ॥ सगले रहाउ कोई ॥ जीग्रन प्रतिपालि II 2 अवरु न ॥ वीजउ है होसी आहे ॥ ३ ॥ दहआ मोहि की जै देवा॥ नानक लागो सेवा ॥४.।५॥२१ ॥ मारू महसा ५ ॥ पतित उधारन तारन ॥ बलि बलि बले विल जाईऐ ॥ ऐसा कोई भेटें संतु जितु हरि हरे हिर धिम्राईऐ ॥ १ मोकउ कोइ न जानत ॥ कहीत्रत दासु तुमारा॥ एहा ऋोट १ ॥ रहाउ ॥ सरव घारन प्रतिपोरन इक विनउ दीना ॥ तमरी विधि तुमही जानहु तुम जल हम मीना ॥ २ ॥ पूरन विसथीरन सुआमी आहि

॥ ३ ॥ अटल अलह्बा देवा मोहन अलल अपारा ॥ दानु पावठ संता संगु नानक रेनु दासारा ॥ ४ ॥ ६ ॥ २२ ॥ मारू महला ४ ॥ तृपित आधाए संता ॥ गुर जाने जिन मंता ॥ ता की किल्ल कहनु न

त्राइम्रो पार्छै ॥ सगलो भू मंडज खंडल

तुमही आखे

प्रभ

जाई ॥ जा कउ नाम बढाई ॥ १ ॥ लाल अमोला लालो ॥ अगह अतीला नामो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अविगत सिउ मानिमा मानो ॥ गुरप्रलि ततु गिश्रानो ॥ पेखत सगल घित्रानो ॥ तिज्ञो मन ते ऋभिमानो ॥ २ ॥ निहचलु तिन का ठाणा।। गुर ते महलु पक्षाणा ॥ अनदिनु गुर मिलि जागे ।। इरि की सेवा लागे ॥ ३ ॥ पूरन रूपति ऋघाए ॥ सहज समाधि सुमाए ॥ इरि भंडारु हाथि आह्या ॥ नानक गुर ते पाइया ॥ ४ ॥ ७ ॥ २३ ॥ मारू महला ४ घरु ६ द्वपदे १ औं सतिग्रर प्रसादि ।) छोडि सगल सिद्याखपा मिलि साथ विक्रांगि गुमोल ॥ अवरु सञ्च किछु मिथिया रसना राम राम बखात ।। १ ॥ मेरे मन करन साणि हरि नाम्र ॥ निटहि अब देरे जनम जनम के कवतु बधुरो जासु॥ १ ॥ रहाउ ॥ द्ख दीन न भउ विद्यापै मिलै सुख विसास ॥ गुरप्रसादि नानक बलानै हरि मजन तत गिश्रान ॥ २ ॥ १ ॥ २४ ॥ मारू महला ४ ॥ जिनी नामु विसारिका से होत देखे खेह ॥ प्रत्र मित्र बिलास बनिता दुरते ए नेह ॥ १॥ मेरे मन नाम नित नित लेड !। जलत नाही अगनि सागर छल्ल मनि तनि देह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बिरल छाड्या जैसे विनसर पतन भूलत मेह दह मिलु साथ नानक तेरे कोमि आवत एह ॥ २ ॥ २ ॥ प्रस्त पूरन सुलइ दाता संगि बसतो नीत ॥ मारू महला ५ ॥ श्रावे न बाह बिनसे बिशापत उसन न सीव ॥ १ ॥ मेरे मन नाम सिंड करि प्रीति ॥ चेति मन महि हरि हरि निधाना एड निरमल रीवि ॥ १ ॥ रहाउ ।। कृपाल दहसाल गोपाल गोविद जो जपै विश्व सीवि ॥ नवल नवतन चतुर सुंदर मनु नानक तिस संगि चीधि ॥ २ ॥ ३ ॥ २६ ॥ मारू महला ४ वैसत सोवत जागत गुर मंत्र रिदै चितारि ॥ चरण सरण मज़ संगि

000 **苏本本本本本**表表表表表表表表表表表表表表 सोधू भवसागर उतरहि पारि ॥ १ ॥ मेरे मन नाम्र हिरदै धारि ॥ विसारि हरि सिउ करि प्रीति लाइ सगल मन तन **अवर** के प्रम त् आपन आप ॥ जीउ मन तन प्राम रहाउ सभि सुग्रारथ पूरे निवारि गोविद नानक कबह 11 भज ५ ॥ तजि आपु विनसी हारि ॥ २ ॥ ४ ॥ २७ ॥ मारू महला थीउ ॥ तिसहि परापति नामु तेरा करि कृपा जिस्र साध् मेरे मन नामु श्रंमृतु पीउ ॥ श्रान साद विसारि श्रमरु जुगु जीउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नाम्र इक रस रंग नामा नामि मीतु साजनु सखा वंधपु हरि एकु नानक कीउ॥ २॥ थ ।। २८ ।। मारू महला ५ ॥ प्रतिपालि माता उदरि राखे लगनि देत न सेक ॥ सोई सुत्रामी ईहा राखें वृक्तु बुधि विवेक ा। १ ॥ मेरे वृभु जिनि तू की आ प्रभु करण ॥ तिसहि मन नाम की करि टेक कारग एक ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चेति मन महि तजि सिञ्जाराप कई अनेक॥ सगले भेख ॥ सिमिर हरि हरि सदा नानक तरे ६ ॥ २६ ॥ मारू महला ४ ॥ पतित पावन नाम्रु जा को अनाथ को है नाथु ॥ महा भउजल माहि तुलहो जा को लिखियो माथ ॥ १ ॥ इवे नाम बिनु घन साथ ।। करणकारणु चिति न आवै दे करि राखे हाथ।। १।। रहाउ ।। साध संगति गुण उचारण हरि नाम श्रंमृत पाथ ।। क्रपा मुरारि माधउ सुणि नोनक जीवै गाथ ॥ २ ॥ ७ ॥ ३० ॥ मारू ग्रंजुली महला ५ घर ७ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ संजोगु विजोगु धुरहु ही हूत्रा धातु करि पुतला कीत्रा ।। साहै के फुरमाइत्रड़े जी देही विचि जीउ त्राइ पइत्रा ॥ १ ॥ जिथै त्रगिन भरते भड़हारे ॥ ऊरघ मुख महा सोई ऋोथैं समाले गुवारे सासि सासि विचहु गरभै निकलि आइआ विसारि ॥ खसम् लङ्गा 11 श्रावै जाइ मवाईऐ जोनी कितही रहण् दुनी चित् H लाइआ ॥ ३ ॥ मिहरवानि रखि लङ्ग्रनु आपे जीश्र भडग्रा जिंगि चलित्रा थापे ॥ जनमु पदारथु जंत सभि तिस नानक के

श्राइत्रा सो परवाणु विद्या॥४॥१ । १ । ३१॥ वैदो न वाई मर्गो न माई एको

सहाई राम्र हे ॥ १ ॥ कीवा जिसी होनै पापा मलो घोवै सी सिमरह

परधानु है।। २ ॥ घटि घटे वानी सरव निमाधी अक्षयिरु जा का थानु

सुआमी नानक तिसु कुरवानु हे 🛭 ४ ॥ २ ॥ ३२ ॥

१ श्रों सविगुर प्रसादि ॥ मारु महला ६ ॥ हरि को नाम्न सदा

सुलदाई !। जा कड सिमरि अजापलु उपरियो गनका हू गति पाई !। र !! रहाउ ॥ पंचाली कउ राज सभा मैं राम नाम सुधि आई ॥ ता को दुख हरिश्रो करुणामे अपनी पैज बढाई ॥ १ ॥ जिंह नर जसु किरपा निधि गाइको ता कउ महत्रो सहाई ॥ कह नानक मै इही भरोसै गडी द्वान सरनाई ॥ २ ॥ १ ॥ मारू बहला ६ ॥ श्रव में कहा करउ

कन्हाई !। १ ॥ रहाउ ॥ काल फास जब गर मैं मेली तिह स्राधि सम निसराई ॥ राम नाम विजुषा संकट में को ऋब होत सहाई ॥ जो संपति अपनी करि मानी छिन मो मई पराई ॥ कह नानक यह सोच रही मनि हरि जसु कमहू न गाई॥२॥२॥ मारू महला ६॥ माई मैं मन को मानु न तिआगिको ॥ माहका के मदि जनस सिराइश्रो राम मजन नहीं लागियो। १॥ रहाउ॥ जम को उड परियो सिर ऊपरि तब सीवत ते जागिको ॥ वहा होत कान के पहुताए छुटत माहिन मागिको ॥ १ ॥ इह विवा उपजी घट मै अब गुरचरनन

मारू अपटपदीश्रा महला १ घरु १

तीरघ

॥ अठमठि

श्रनुरागिको ॥ सुफलु जनमु नानक तब हुआ

सिउ खोश्या सिमरिश्रो

बेंद्र पूराण कथे सुखे

री माई ॥ सगल जनम्र विविधन

पागिक्रो ॥ २ ॥ ३ ॥

हारे सनी अनेका

र श्रो सविगुर प्रसादि ॥

है।।३।। ब्रावैन जावै संगे समावै पूरन जाका काम्र है।। ४।। मगत जना का राखणुहारा ॥ सत जीवहि जपि प्रान ऋधारा ॥ करन कारन समर्थु

क श्री के कि की की की की की की की

**本本本本本本本本本**表表表表表表表表表。表表,表表本》 <del>(1)</del> थाके भेखा ॥ साचो साहिद्य निरमलो मनि मानै एका ॥ १ ॥ त **保证的现在形式的现在分词** अजरावरु अमरु तू सभ चालगहारी ॥ नामु रसाइगु भाइ वुभीए परहरि दुखु भारो ॥ १ ॥ रहउ ॥ हरि पड़ीऐ हरि गुरमतो नामि उधारा ॥ गुरि पूरै पूरी मति है पूरैं सवि है किलविख वीचारा तीरथ हरिनाम अठगठि 11 काटणहारा ॥ २ ॥ जलु विलोवै जलु मधै लोडे अंध तत् श्रगित्राना ॥ गुरमती दिध मधीऐ श्रंमृतु पाईऐ नामु निधाना 11 मनमुख ततुन जाग्ती पद्ध माहि समाना ॥ ३ ॥ इउमै मरु मरि जंमे वारोबार ॥ गुर कें सबदे जे मरें फिरि मरें न द्जी वार ॥ गुरमती जगजीवनु मनि वसै सभि कुल उधारणहार ॥ ४॥ सचा वातर नामु है सचा वापारा ॥ लाहा नामु संसारि है गुरमती **भी चारा ॥ दुनै भाइ कार कमावणी नित तोटा सैसारा** 11 साची संगति थानु सचु सचे घर चारा ॥ सचा भोजनु भाउ वागी संतोखित्रा सचु नामु ऋधारा ॥ सची सच पातिसाहीत्रा भोगग दुख वीचारा ॥ ६ ॥ रस मोटा नाउ धराईऐ गलि अउगण भारा ॥ माणस दाति न होवई तू दाता सारा ॥ ७ ॥ अगम अगोचर त् धर्यी अविगत अपारा ॥ गुरसवदी दरु जोईए मुकते भंडारा ॥ नानक में लु न चूर्ह्स साचे वापारा॥ = ॥ १ । मारू महला १ ॥ विखु बोहित्रा लादित्रा दीश्रा समुंद मंभारि॥ कंधी दिसि न त्रावई ना उरवारु वंभी हाथि न खेबटू जलु सागरु असरालु । १ ।। वाबा जगु फोथा महा जालि ।। गुरपरसादी उबरे सचा नामु समालि ।। १ ॥ रहाउ ।। सतिगुरू है बोहिथा सबदि लंघावराहारु ॥ तिथै पत्रणु न पावको ना जलुना श्रोकारु ।। तिथै सचा सचि नाइ भवजल तारगहारु ॥ २ ॥ गुरम्रिव लंघे से पारि पए सचे सिउ लिव लाइ 11 त्रावागउणु निवारित्रा जोती जोति मिलाइ ॥ गुरमती सहजु ऊपजैं सचे रहै समाइ॥ ३॥ सपु पिड़ाई पोईऐ बिखु अंतरि मनि रोसु।। पूरवि लिखिण पाईऐ किसनो दीजै दोसु ॥ गुरमुखि गाग्डू जे सुणे मंने नाउ संतोसु ॥ ४ ॥ मागर मञ्ज फराईऐ कुंडो जालु वताइ ॥ दुरमित फाथा फोहीऐ फिरि पछोताइ ॥ जंमणु मरणु नं सुफर्ई किरतु न मेटिश्रा जाड

**承永永永永永永永永永永永永永永永永永** 

इउमै बिखु पाइ जगतु उपाइमा सबदू वसै बिखु जाइ जरा जोहि न सर्वर्ड सचि रहै लिय लाह ॥ जीवन मकतु सो आसीएँ जिस विचह हउमें जाड़ ॥ ६ ॥ धंधे धावत जग बाधिया ना वीचारु '। जंमश माख निसारिश्रा मनमुख प्रमध गराह राखे से उबरे वीचारि सहद सचा सबद 쑮 बोजै बो तयाहारू चगै ॥ सत्र

उद्देत एका बार॥ गुरि मिलिए पछाणीऐ खसम मोख दबारु॥ = ॥ २ ॥ मारू महला १ ॥ सर्वदि मरु भागो किस पहि जाउ ॥ जिस कै डिर भै भागीए नाउ ॥ मारहि शखहि एक तू बीजउ नाही थाउ ॥ १ ॥ बाबा में हचीलु

काचड मतिक्षीन ॥ नाम विना को कछु नही गुरि पूरे पूरी मति कीन ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अवगणि सुमर गुण नही बिनु गुण किउ वरि जाउ

सहजि सबदि सुख ऊपजै विज भागा धनु नाहि ॥ जिन कै नामु न मनि वसे से वाघे द्व सहाहि॥२॥ जिनी नाम्न विसारिका से कितु श्राप संसारि ॥ श्रामे पाठै सुखु नहीं गाडे लादे ह्यारु ॥ मेला नहीं दुखु घणो जम दुव्यारि ।।३ ।। ब्रगै किक्रा जाणा नाहि मै भूने त समस्राह ।। भूने मार्ग को दसे तिस के लागउ पाह ।। गुर वित्र

दाता की नहीं कीमति फहणु न जाइ ॥ ४ ॥ साजनु देला ता गलि मिला साचु पठाइमो लेखु ॥ मुखि घिमाणै धन खडी ब्राली देखा। तुत्र माने तुमनि वसहि नदरी करमि रिसेखु॥ ॥॥ भूल पित्रासी जे मनै किया विद्य मागुउ देह ॥ बीजउ नहीं मिन तिन पूरत देह ।। जिनि कीमा तिनि देखिया मापि वडाई देह ।। ६ ।। नगरी नाइकु नत्रतनो बालकु लील अनुपू न पुरख़ न पंतरण साचउ चतुरु सरूप ॥ जो तिस मार्चे धीऐ त् दीपकु त् पूप्र॥ ७ ॥ गीत साद चाले मुखे बाद साद तिन रोग्र ॥ सच मार्वे साचउ चवे छटे सोग विजोग ॥ नानक

जो ति<u>ष</u> मार्वे सु होगु ।। ८ । ३॥ मारू महला १ ॥ साची कार कमाइणी होरि लालच बादि ॥ इहु मनु साचै मोहिमा चिहवा सचि सादि ॥ वितु नावें को ग्छ नहीं होरि चलहि विख लादि ॥ १ ॥ ऐसा लाला मेरे लोल को सुणि खसम हमारे ॥ जिउ फुरमावहि तिउ चला सञ्च

医克尔克氏氏征 医克尔克氏氏征

**然态态态态态态态。这些态态或变迹或变迹。这还是这** ॥ रहाउ ॥ अनदिनु लाले चाकरी गोले लाल पित्रारे ॥ 8 सिरि मीरा ॥ गुर वचनी मन वेचित्रा सबदि मन धीरा 11 ग्र पूरे सावानि है कर्ट मन पीरा ॥ २ ॥ लाला गोला धर्मी को कित्रा कहउ विडिम्राईऐ ॥ भागौ वखसे पूग धणी सचु कार कमाईऐ विछुड़िश्रा कउ मेलि लए गुर कउ वित जाईऐ ॥ ३ ॥ लाले गोले की मित नीकी ॥ साची सुरित सुहावणी मनमुख मति खरी गुर मित फीकी ॥ मनु तनु तेरा तू प्रभू सनु धीरक धुरकी। ४॥ साचै वैसणु उठणा सचु भोजनु भाखिया ॥ चिति सचै वितो सचा सांचा चाखित्रा ॥ साचै घरि साचै रखे गुर वचित सुभाखित्रा ॥ ५ ॥ चुगे नित चोगडी मनमुख कउ त्रालसु घर्णो फाथे त्रोजाड़ी ।। फाथा लिंग बंधु विगाड़ी।। गुरपरसादी मुकतु होइ साचे निज ताड़ी। ६॥ अनहति लाला वेधिया प्रम हेति पित्रारी । भिनु साचे जीउ जलि भूठे वेकारी ॥ वादि कारा सभि छोडीत्रा सची तरु तारी॥ ७॥ लोलै ठउर न ठाउ 11 तिना विसारित्रा तियागित्रा पाइत्रा हरि नाउ ॥ तू त्रलसहि ता मेलि लैहि नानक लालै ॥ मारू महला १ गारव - 11 8 ıì. 2 **ના**નૈ खसमु पञ्जािगश्रा सुभाई ॥ के भे सहजि गर कहण कीमति पाइश्रा वडो वडिम्राई॥ खसमि मिलिएे सुख खसमैं गाता खसम का वडिश्राई ॥ 8 लाला 11 गुरपरसादी उत्ररे हरि की सरणाई ॥ लाले 8 11 रहाउ ॥ सिरिकार है धुरि खसिन फुरमाई ।। लालै हुकमु पञ्जािगुञ्जा रजाई ॥ आपे मीरा वखिस लए वडी विडिआई ॥ २ ॥ आपि सचा सम् सचु है गुर सबदि चुमाई ॥ तेरी सेवा सो करे जिसनो लैहि तू लाई ।। विनु सेवा किनै त पाइम्रा दृजै भरिम खुम्राई ॥ ३ ॥ सो किउ मनहु विसारीऐ नित देवै चड़ै सवाइश्रा ॥ जीउ विंडु सभ्र तिसदा साहु तिनै विचि पाइत्रा । जा कृपा करे ता सेवीए सेवि सचि समाइग्रा ॥ ४ ॥ लाला सो जीवतु मरे मिर विचहु त्रापु गवाए ॥ वंधन त्रहि मुकति होइ तृपना अगिन बुकाए ॥ सभ महि नाम्र निधानु प्र ॥ लाले विचि गुण किछ गुरम्खि 11 को पाए जेवडु नही दाता त्रध्र अवगणिआरु ॥ लाला

सागर श्रंमृतसरु जो इत्रे सो फल पाए ।। नाम पदारथ अपर है हिरदें

10

10

६॥ गरु

त चलसमहारू ॥ वेरा इकम साला भंने एड करणी सारु ॥

क्षेत्र के क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष

सब है जिसनी वसाए ॥ गर सेना सदा इक्ष मनाए ॥ ७॥ सुहना रुपा सम धातु है माटी रिल जाई ॥ बितु नावै नाति न चलई सर्विपुरि चुक चुकाई ॥ नानक नामि रवे से निरमले साचै महमा रहणा E # 1 ॥ मारू महला 8 11 हक्य धरि काटे चीरै अवगणि गाधिप्रा एह देह н मन ॥ पूरे गुरि बस्तसाईश्रहि सिम फर्कारे ॥ गुनह रहीऐ चलगा नुभ सबद बीचाग 11 जिस मिले धुरि इकम् 11 3 ॥ रहाउ রিব त राखिं तिउ त्रापारा п रहा जो देहि स खाउ ।। जिउ तु चलाउहि तिउ चला मुखि श्रंसृत नाउ ॥ मेरे ठाकुर इथि चडिकाईका मेल्रिह मनि चाउ ॥ किया सालाहीए किर देखें सोई ।। जिति की बा सो मित धर्म में श्रारु न कोई।। सो साचा सालाहीये साची पति होई।। ३ ॥ पडित पहि न पहुंचई बहु आल जंत्राला ॥ पाप पुन संगमे खुधिया जम कोला ॥ विखोदा भउ वीनरै पुग रखाला॥ ४ ॥ जिन की लेखें पित परे से परे माई ॥ परे पूरी मित है सची विह्याई ॥ देदे तो ट न थिक पाई ।। थ ।। खार समद्र ढढोलीए इक ॥ दृइ दिन चारि सहावया माटी तिस खावै ॥ गुरु साग्रह सित सेरीएं दे वोटि न आवै ॥ ६ ॥ मेरे प्रम मावनि से ऊजले सम मैज़ मरीजे ॥ मैला ऊजज़ ता थीएे पारस संगि भीजे ॥ धंनी साचे लाल भी किनि की नित की जै ॥ ७॥ मेखी हाथ न नहीं दाने ॥ पूत्रु वेद पहेंतिका मुठी निल माने ॥ नानक की पति गुरु गिद्याने 11 = 11 ε - 11 मारः मनप्रस लहिर विन तिग् चै घरु थारा के 33 धर गृह 10 धरप्त गत्राए सतिगुरु मेटे दुरमवि घुवन धेरे ન दिसंतरु भवै 11 होइ वधेर पाठ पढि थाका तमना चीन काची विंही H सबद न मरे जैसे दारे ऐमी रवत \$ 11 बाबा रवै संनिधासी ॥ सर्वाड लिय गुर एक तेरै लागी नामि त्पनासी रते 11 , रहाउ घोली गेर् रंग भेख चड्राइद्या

.भेखारी ।। कापड फारि बनाई खिंथा सोली माइत्रा धारी माग परबोधै **ग्रं**धे पति भरमि मनि हारी ॥ जग जुऐ बाजी ॥ अंतरि अगनि भ्रलाणा सबद चीनै हारी ॥ २ न वृभौ बोहरि पूअर तापै !। गुर सेवा विन भगति होवी किउकरि चीनित ऋषि 11 निंदा करि करि नरक श्रातम जापे ॥ ग्रंतरि **अठस**ि भरमि तीरथ विगाचिह किउ 4 मलु धोपै पापै ॥ ३॥ छाणी खाकु विभूत चड़ाई माइआ का मग्र जोहै।। अंतरि वाहरि एक न जागाँ साचु कहे ते छोहै ॥ जपई किउ भाठो बोलै निगुरे कीमति ओहै ॥ नामु न सुख B मुडाइ जटा सिख बाधी मोनि पावै वितु नावै किउ सोहै ॥ ४॥ मृंड H धावै रहे अभिमाना ॥ डोलै दहदिस विनु मनुश्रा रत गित्राना ॥ त्रंमृत होडि महा विखु पीवे माइत्रा का देवाना ॥ व्भे पद्या माहि समाना।। ५ ।। हाथ कमंडलु कापड़ी आ 田 उपजी भारी ॥ इसत्री तिज करि कामि वित्रापित्रा लाइत्रा पर नारी ।। सिख करे करि सबदु न चीनै लंपडु है बाजारी बाहरि निभराती ता जम्रु करे खुत्रारी ॥ ६ ॥ सो संनित्रासी अंतरि विख् जो सतिगुर भोजन की गवाए ॥ छादन सेवे विचह आप श्रास मिलैं सो पाए ॥ वके न वालै खिमा धनु संग्रहै नामि जलाए ॥ धनु गिरही संनित्रासी जोगी जि हरि H लाए।। ७॥ त्रास निरास रहै संनित्रासी एकसु सिउ लिव लाए ॥ हरि 商 डे.ल लाए ॥ मनुश्रा रसु पीचे ता साति आवै निजघरि ताड़ी गृहु सरीरु गुरमती खोजे धावत वरिज रहाए ॥ महेसु सरेसट नामि रते वीचारी॥ पदारथु पाए ॥ = ॥ ब्रहमा विसन् पताली जंता जोति तुमारी ॥ सभि सुख मुकति खागी बागी गगन नाम धुनि बाखी सचु नोमु उरधारी ॥ नाम बिना नही छुटसि नानक साची तरु तू तारी ॥ ६ ॥ ७ ॥ मारू महला १ पिता ॥ मात संजोगि उपाए रकतु विंदु मिलि पिंड ॥ अंतरि करे गरभ उरधि 3 लिव लागी सो प्रभु ॥ संसारु सारे दाति करे 11 भवजलु किउ 出 तरै ॥ गुरमुखि नाम निरंजनु ग्रफरिश्रो पाईऐ भारु अफारु रै।। रहाउ।। ते गुण विसरि गए अपराधी मै वउरा किश्रा करउ **还还还还还还还还还还还** 

电电阻电阻电阻电阻电阻 电电阻电阻 医电阻性 हरे ॥ तू दाता दहबालु सभै सिरि अहिनिसि दाति समारि करे ॥ २ ॥ चारि पदारथ लें जिंग जनिष्या सित्र सकती घरि वासु घरे ॥ लागी भूख माह्या मगु जोहै मुकति पदारथ मोहि खरे। ३ ॥ करण ॥ कामि कोधि पलान करे नहीं पाने इत उत इहत थाकि परे श्रहंकारि नित्रापे कुट कुटंच सिंह श्रीति करे ॥ ४ ॥ खार्व भोगे धुणि सुखि देखे पहिरि दिलाने काल घरे ॥ बिजु सुर पछार्ये वितु हरि नाम न कालु टरे ।। ४ ॥ जेता मोह इउमे वरि भने मेरी मेरी करते छीनि खरे ।। तन घन विनमे सहसे सहसा फिरि पछतावै मुखि धृरि परे ॥ ६ ॥ विरधि महस्रा जोवतु न्य विसिन्ना कफ़ बंद्र विरूपो नैनहु नीरु दरे ॥ चरण रहे कर कष्ण लागे साकत राम्नु न रिदे हरे ॥ ७॥ सुरित गई काली ह घउले किसे न मार्ने रिलक्षी घरे ॥ विसरत नाम ऐसे दोख लागहि समारे नरिक खरे ॥ = ॥ पूरव जनम को लेखुन मिटई जनिम मरे का कड़ दोस घरे ॥ वितु गुर वादि जीवलु होरु मरखा सबदे जनमु जरे ।। ६ ।। सुसी खुआर भए रस भागख फीकट करम तिसारि लोमि मृलु सोइब्बो निरिधरमराइ का विकार करें !! नाम हंद्र हरे ॥ १० ॥ गुरमुखि राम नाम गुल गायहि जा कउ हरि प्रस नदरि करे ।। ते निरमल पुग्रा अपरंपर पूरे ते जग महि गुर गोविद हरे ॥ ११ ॥ हरि सिमरह यर बचन समारह संगति हरि जन भाउ करे ॥ हरि जन गुरु परधानु दुआरे नानक तिन जन की रेख हरे। १२॥ = ॥ १ को सतिग्र प्रसादि ॥ मान्य काफी महला १ पर २ । भावत वत्रत हमायी किती मित्र वरेत ॥ सा धन होई न लई वाडी किउ घीरेंड ।। १ ॥ मैंडा मनु रता मापनदे पिर नालि ॥ हड

पालि पूनाई रानीए कीवी हिक भीरी नदिर निहालि ॥ १ ॥

ग्टाउ ॥ पेर्सिई टोहामणी माहुरेड़े किउ जाउ ॥ मैं गलि अउगण

हटड़ी बितु दिर भूरि मराउ ॥ २ ॥ पेर्स्सिड पिठ संमला साहुर्द्द परि पातु ॥ गुनि मर्वपि मोहामणी पिठ पार्सा गुणताग्र १०१५ )

在 的 中 的 中 的 中 的 中 的 ॥ ३ ॥ लेफ निहाली पर की कपड़ु अंगि वसाइ ॥ मुती पिरु इसी रेंगि विहाइ किती चखड तिन II डोहागगी II 8 जोबनु वेस करेड ॥ पिर वितु वादि 'गइग्रम साडडे किती सुगीऐ सचे गुर संश सद्डा वाढी भूरेदी भूरेड 11 y II सचे सचा बैहणा नदरी नदिर पित्रारि ॥ ६ ॥ गित्रानी डेखगाहारु ॥ गुरमुखि चूक्तै जागीऐ हउमै गरव अंजन सच का डेखे जेही आ मु जेही आ किती आह नियारि ॥ ७ ॥ तउ भावनि तउ 4 तिन सचै रतड़ी आह ॥ = ॥ १ ॥ ६ ॥ मारू नानक नाहु न वीछुड़े 4 । ना भैंगा भरजाईग्रा ना से ससुड़ीत्राह ।। 48 सचा साक्र अपियो मेले सहीत्राह ॥ १ ॥ रिलहारी न तुरई गुरु ग्र बिलहारै जाउ ॥ गुर विनु एता भवि थकी गुरि पिरु मेलिम दित्स मिलाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ फुफी नानी मासीत्रा देर जेठानड़ीत्राह -11 मामे भरे पहीत्राह 11 3 11 श्रावनि वंजनि ना रहनि पूर मामाणीत्रा भाइर वाप न माउ ॥ साथ लडे तिन नाठीत्रा भीड घणी दरीत्राउ ॥ ३ ॥ साचउ रंगि रंगावलो सखी हमारो कंत ॥ सचि विछोड़ा ना थोएे सो सहु रंगि रवंतु ॥ ४ ॥ समे रुती चंगीत्रा जितु सचे सिउ नेहु ॥ सा धन कंतु पछाणिश्रा सुखि सुती निसि डेहु ॥ ५ ॥ पतिण क्रके पातिणी चं अहु भ्रुकि विलाड़ि ॥ पारि पनंदड़े मै सतिगुर बोहिथि चाड़ि ॥ ६ ॥ हिकनी लदिया हिकि गए हिकि भारे भर नालि ॥ जिनी सचु वर्णाजित्रा से सचे प्रम नालि ॥ ७॥ ना हम चंगे आखो आह बुरा न दिसै को ह।। नानक हउमै मारी ऐ जेहड़ा सोह ॥ = ॥ २ १० ॥ मारू महला १॥ ना जाणा मृरखु कोई ना जाणा सित्राणा ॥ सदा साहिब के रंगे राता अनदिनु नोम्र वरताणा ॥ १ ॥ वावा मृरखु हा नावे विल जाउ ॥ तू करता तू मूरखु सित्राणां एक दाना बीना तेरे नामि तराउ ।। १ ॥ रहाउ ॥ है एक जोति दुइ नाउ ॥ मृरखा सिरि मूरखु है जि मंने नाही नाउ॥ गुरदुत्रारे नाउ पाईऐ विनु सतिगुर पर्ले सतिगुर न पाइ 11 अहिनिसि रहै लिव लाइ ॥ के भागे मिन वसे ता 3 राजं -11 जोवनु ते जूत्रारी ॥ हुकमी पासै वाधे खेलिह मालं नउपि सिऋागा जगि । चतुरु भरमि एका सारी 11 8 H [本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

(१०१६)

श्री प्रश्निक प्रति प्रदेश प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति विद्यु प्रति त्रि कजलु विद्या प्रति त्रि कजलु विद्या प्रति त्रि कजलु विद्या प्रति त्रि कजलु विद्या प्रति त्रि कजलु विद्या विद्या प्रति त्रि कजलु विद्या विद्या प्रति विद्या प्रति विद्या प्रति विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या

दिय इसटि जागै मरसु चुकाए ॥ गुरपरसादि परमपदु पाए ॥ सो जोगी इह ज़गति पछाणै गुर कै सबदि बीचारी जीउ ॥ र ॥ संजोगी धन पिर मेला होवै ॥ गुरमति विचहु दुरमति खोवै ॥ रंग सिउ नित रलीमा माणे मवणे कंत विमारी जीउ।। ३ ॥ सतिगर बाभह बैंद्र न कोई ॥ आपे आपि निरंत्रत सोई ॥ सविग्रर मिलिएे मरे मंदा होने गिमान शीचारी जीउ॥ ४ ॥ एड्सबर् सारु जिसनो लाए ॥ गुरम्रिल हमना द्वल गवाए ॥ भाषण लीमा किछ न पाईछे करि किरपा कल घारी जीउ।। ४ ॥ अगम निगम्न सतिगुरः दिखाइमा किरपा अपने घरि आध्या ॥ अंजन माहि निरंजन जाता जिन कउ नदरि तुमारी लीउ ॥६॥ गुरमुखि होर्ने सो तत पाए ॥ आपणा नाष्ट्र रिचह गराए ॥ सर्विषुर बाकहू सम्र घंधु कवावै वेखहु मनि धीचारी जीउ ॥ ७ इकि अभि भूते फिरहि बहंकारी ॥ गरप्रस्वि ४उमें मारी ॥ सचै सपदि रहे वैराजी होरि मर्राव भूले गारारी जीउ ॥ = ॥ गुरहृत्वि जिनी नामु न पाइमा ॥ मनमत्वि विरया जनप्त गराहमा ॥ अभे बिणु नार्व को वेली नाही पुन्नै गुर बीचारी कीउ ॥ ह ॥ अमृत नामु मदा मुखदाता ॥ मुरि पूरे जुग चारे जाता ॥

क्षियु स् देविद सोई पाए नानक सतु बीचारी जीउ ॥ १० ॥ १ ॥

जीउ || १ |। आपे मेले आपि मिलाए ॥ आपका विद्यार आपे लाए || प्रेम की सार सोई जार्की जिसनो नदिर तुमारी जीउ ।। १ ।। रहाउ ||

2080 मारू महला ५ घरु ३ असटपदी आ लख चडरासीह भ्रमते १ श्रों सतिगर प्रसादि ॥ अब पाइओ ॥ १ ॥ रे मुड़े तू होछै रसि जनम संगि बसत है तेरै विखित्रा सिउ उरभाइय्रो ॥ लपटाइत्रो ॥ श्रंमृत ॥ रहाउ ॥ रतन जवेहर बनजनि आइओ कालरु लादि चलाइओ ॥ चीति न आइओ ॥ ।। जिह घर महि तुधु रहना बसना सो घरु सुखदाई इक निमख नही तुस गाइश्रो श्रदल श्रखंड प्रांग ४ ॥ जहा जागा सो थानु विसारिश्रो इक निमख नही मनु लाइश्रो॥ देखि समग्री इस उरकाइश्रो ही महि गृह कलत्र तैसे तित ही लागा करम का लाइओ पाइश्रा साधसंग जन नानक ब्रहम मङ्ख्रो कपाल ता ८ ॥ १ ॥ मारू महला ५ ॥ करि अनुग्रहु राखि लीनो भइश्रो साधू संगु ।। हरि नाम रसु रसना उचारै मिसट गूड़ा रंगु ।। को ऋसथानु ॥ मीत साजन सला वंधपु उपाइत्रो सरिए प्रभ की ॥ रहाउ ॥ संसार सागरु जिनि कंकर किछ कही ऋराधे न गही ।। गुर प्रसादी प्रभ जम संत रिदा भंडारु ॥ जीत्र ज़गति सुजासु मोख मुकति दुआरि जा कै दूख दरद कलेस विनसहि जिसु राखग्रहोरु ॥ ३ ॥ सदा बसै मन माहि ।। मिरतु नरकु असथान विखड़े विखु न पोहै ताहि ॥ के अंमृता परवाह ॥ त्रादि श्रंते मधि ४ ॥ रिधि सिधि नवनिधि जा देव मनि जन वेद ॥ ५ ॥ सिध साधिक अगाह सहजि भुंचहि करहि सुत्रामी सुख सिमरि 11 पारावारु ।। ६ ।। अनिक प्राछत मिटहि खिन महि रिदै जपि भगवान ।। दान इसनान ॥ ७ ॥ वल वधि सुधि पावना ते महा कोटि पावन ' नाही बिसरु रासि 11 संतना की सरवस नानक की अरद्सि।। 🖂।। २ ॥ मारू सहला ५ ॥ ससत्रि तीखिण काटि को ले सवारिय्रो तिलु न डारिश्रो मनि न कीनो रोसु ॥ काजु उत्रा राम रउ नित नीति । दइस्राल देव दीनो दोसु ॥ मेरे 8 मन रीति ॥ कृपाल 8 रहाउ चरग गोविंद को स्रनि संतनो तलै उगाहि सरीरि रहिओ 4 महा सागरु वैसिस्रो स्रम् न

水水水水水水水水水水水水水水水水

नह विद्यापै खिनहि उत्तरिज्ञो तीरि ॥ २ ॥ चंदन श्रमर कपूर लेपन तिस्रु संगे नही प्रीति ॥ विसटा मूत्र खोदि विलु विलु मनि न मनी विपरीति ॥ ३ ॥ 南南南南南南南南

ऊच नीच विकार सुकृत संलगन सम सुख छत्र ॥ मित्र सत्र न कछ जानै सरव जीव्र समत ।। ४ ॥ करि प्रगास प्रचंड प्रगटिया विनास ॥ पवित्र अपवित्रह किरण सामे मनि न महस्रा विखाद ॥

प्र ॥ मीत मंद सरांच चलित्रो सरव यान समान ॥ जहा सा किछ तहा लोगियो तिल न संका मान ॥६॥ समाइ प्रशाह सहजि

श्रावे सीत्तता का जाइ।। आप पर का कछ न जागी समाइ ॥ ७ ॥ चरण सरख सनाय इष्ट मन रंगि राते लाल ॥ गोपाल गरा नित गांउ नानक भए त्रभ किरपाल ॥ ८ ॥ ३ ॥

मारू महला ५ घर ४ श्रसटपदीश्रा क्यों सतिगर प्रसादि ॥ चादना चादन आंगनि प्रभ जीउ श्रंतरि चादना ॥ १ ॥ असधना असधन नीका हरि हरि नाम्र तिश्रागना तिश्रागन नीका काम क्रोध

तिकागना ॥ ३॥ मामना मागनु नीका इरि जसु गुर ते मागना॥ ४॥ जाराना जागन नीका हरि कीरतन महि गर धरणी मनु लागना ॥ ६ ॥ इड विधि परापरे जा के मसतकि मागना ॥ ७ ॥ कह नानक तिस सम्र किन्न नीका जो प्रम की सरनागना ॥ = ॥ १ ॥ ४ ॥ मारू महला ५ ॥ भाउ

जी त त्राउ हमारे हरि जम्र स्वन सुनावना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तथ त्रावत मेरां मन तन हरिया हरि जस तुम सीम मावना ॥१॥ संत कृपा ते हिरदे वासे दजा भाउ मिटावना ॥ २ ॥ भगत दश्या ते मुधि परगासे दरमति दख तजावना ॥ ३ ॥ दरसञ्ज मेटत होत प्रनीता ॥ ४ ॥ नउनिधि रिधि विधि तमरै मिन मायना ॥ ५ ॥ संत विना मै याउन कोई अवर न सुभी

जावना ॥ ६ ॥ मोहि निरगुन कड कोइ न राखें संवा संगि समावना ॥ ७ ॥ कह नानक गुरि चलतु दिखाइका मन मधे हरि हरि रावना ॥ = ॥ २ ॥

प्रशामारू महला थ ॥ जीवना सफल जीवन सुनि इरि जिप जिप सद

जीवना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पीवना जितु मनु श्राघावै नामु श्रंमृत रसु ॥ खायना जितु भृख न लागै संतोखि सदो तृपतीयना ॥ फिरि नागे नही थीवना ॥ ३ २ ॥ पैनगा पति परमेखर रख हरि संगति महि लीवना 11 मधे संत रस सीवना भगती संगि हरि सुई त्रानी मन तागे हरि रस महि राते तिसु बहुड़ि न कबहू श्रउखीवना।। ५ ॥ मातिञ्रा ६ ॥ मिलिय्रो तिसु सरव निधाना प्रभि कृपालि जिसु दीवना ॥ ७ ॥ सुसू नानक संतन की सेवा चरण संत घोइ पीवना।। = ॥ ३ ॥ ६॥ मारू महला ५ घरु ८ अंजुलीया । जिसु गृहि बहुत तिसै १ ऋों सतिग्रर प्रसादि ॥ थोरी सु फिरें भ्रमंता विवसथा ते ॥ दह चिंता ॥ जिस गृहि ॥ गृहि राज महि नरक भालीए ॥ १ मुकता सोई सुहेला पाठ सभि सोधा ॥ देही महि जो बहुविधि वेद २ ॥ जागत स्ता भरमि घालीए ॥ पूरन श्रिलिपना तिस जन की हाईऐ साधसंगि तटिह हड मीता ।। विगता ॥ विज गर मकति न करें त बंधा नह करें त करम 3 1 वंघन एको एक निहोलीऐ H सुख दुख निंदा ॥ मोह मगन मनु वित्रापित्रा चिंदा गुरप्रसादि 11 ॥ संसार सम जार्गे घटि घटि राम्र हित्रालीएे ॥ महि सहसा 8 जापै बुकाए सोई जिसहि वित्रापे ॥ अकथ कथा अगोचर नही 11 बालक बागी पालीए ॥ ५ ॥ छोडि बहै तउ छूटै नाही ॥ वुभौ ब्रोह की पति राखै ॥ इसही महि जिस संचै तउ भउ मन माही जउ तिसु साधू चउरु ढालीए ॥ ६ ॥ जो स्रा तिसही होइ मरणा ॥ भागै तिसु जोनी फिरगा।। जो वरताए सोई भल माने बुक्ति हकम जितु लावहि तितु तितु लगना ॥ करि दुरमति जालीएे ॥ ७ ॥ जित करि वेखें अपगो जचना ॥ नानक के पूग्न सुखदाते तू देहि समालीऐ ॥ = ॥ १ ॥ ७ ॥ मारू महला ४ ॥ विरखै हेठि सभि जंत इकठे ॥ असतु उदोतु मिठे 🕫 ॥ भइऋ। चले इकि बोलनि इकि ग्रहे करेदड নিত নিত শ্বতঘ 11 9 11 सरपर 11 पाप विहासीत्रा **苏志志志志志志志志志志志志志志** 

( १०२० ) oppoppoppoppoppoppoppop **在市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场** सिरजग्रहारे लेखा मंगे श्रजगईनि फर्ड फर्डि करे ॥ दोजिक पाए

14

वाणीया ॥ २ ॥ संगि न कोई मईशा वेबा ॥ माल जोवन घनु छोडि वजेसा ॥ करण करीम न जातो करता तिल पीढे जिउ घाणीश्रा ॥

३ ॥ ख़िम ख़िस लेंदा वसत परोई ॥ वेखें सुखे तेरें नोलि ख़दाई ॥ दनीया लिब पहुँ सा खोत श्रंदरि श्रगली गल न जाशीश्रा । जिम जिम मरे मेरे फिरि जंपै ॥ बहत सजाइ पड्या देसि लंपे

जिनि कीता तिसे न जाणी अंघा ता दख सहै पराखीआ !! ४ खालक थायह भ्रला प्रठा ।। दनीया खेल बरा रुठ तठा ।।

सबरी संत न मिलियो वर्ते आपस भासीआ ॥ ६॥ मउसा लेस समि आपे।। इकि कटे इकि लहरि विआपे।। जिउ नचाए तिउ नचनि सिरि सिरि किरत विहाणीचा ॥ ७ ॥ बिहर करे

धिबाई ॥ संता संगति नरिक न पाई ॥ अंसृत नाम दानु नानक कउ गुणा गीता नितु बखागी आ ॥ 🖒 ॥ २ ॥ ८ ॥ मारू सोलंदे महला १ १ औं सितगुर प्रसादि ॥ साचा सचु सोई श्रवरु न कोई ॥

Ą.

ä जिनि सिरजी तिन ही ऊनि मोई ॥ जिउ माबै तिउ राखह रहणा तम सिउ किया अकराई OI! है ॥ १ ॥ त्रापि उपाए ज्ञापि खपाए ॥ आपे सिरि भिरि धंधे लाए ।। आपे वीचारी गुखकारी आपे मारगि लाई है ॥ २ ॥ आपे दाना आपे बीना ॥ आपे आपु उपाइ पतीना आपे पउछा पाणी वैसंतरु आपे मेलि मिलाई है ॥ ३ ॥ आपे सिस सरा पूरो पूरा ॥ त्रापे गिश्रानि धित्रानि गुरु सग ॥ कालु जालु जम्

जोडिन साकै साचे सिउ लिव लाई है ॥ ४ ॥ व्यापे पुरस्तु व्यापे ही नारी।। आपे मासा आपे सारी ॥ आपे पिड बाघी जगु खेले आपे कीमति पाई है ॥ ५ ॥ आपे भवरु फ़लु फ़लु तरवरु ॥ आपे जलु थलु सागर सरवरु ॥ त्रापे महु कहु करसी करु तेरा रूपून लख्या जाई है ॥ आपे दिनसु आपे ही रैसी ॥ आपि पतीजें येँगी II ऋादि जुगादि भ्रनाहदि अर्नेदित घटि घटि सबद रजाई

है ॥ ७ ॥ भाषे स्तनु अनुषु अमोज्ञो ॥ आपे परखे परो तोलो

## **表法表表表表與學學或表表表表表表表表表** श्रापे किसही किस वखसे श्रापे दे लै भाई आपे ञ्चापे सर वागा ॥ आपे सुघड़ सरूप धन्ख सिआ्रागा कहता वकता सुगता सोई आपे 11 वशात वणाई हे ॥ ६ ॥ पउखु गुरू पाणी पित जाता ॥ उदर संजोगी रें िण दिनसु दुइ दाई दाइआ जगु खेलें खेलाई हे ॥ धरती माता - 11 र॰ ।। त्रापे मञ्जूली आपे जाला ।। आपे गऊ आपे रखवाला ।। सरेव 13 जीया जिंग जोति तुमारी जैसी प्रभि फ़ुरमोई हे ॥ ११ ॥ त्रापे जोगी 18 त्रापे भोगी ॥ त्रापे रसीत्रा परम संजोगी ॥ त्रापे वेवाणी निरंकारी निरभउ ताड़ी लाई हे।। १२।। खाणी वाणी तुक्ति समाग्गी ॥ जो दीसै सभ त्रावण जाणी ॥ सेई साह सचे वापारी सतिगुरि वूभ चुकाई ॥ १३ ॥ सबदु चुकाए सतिगुरु पूरा ॥ सरव कला साचे भरपूरा ॥ अफरिओ वेपरवाहु सदा तू ना तिसु तिलु न तमाई है ॥ H 狱 १४ ॥ फालु विकालु भए देवाने ॥ सबदु सहज रसु अंतरि माने ॥ 级 श्रापे मुकति तुपति वर दाता भगति भाइ मिन भाई हे ॥ १४ ॥ आपि निरालमु गुरगम गित्राना ॥ जो दीसै तुभ माहि समाना ॥ नानकु 18 नीचु भिखित्रा दरि जाचे मैं दीजें नामु वडाई हे ॥ १६॥ १॥ मारू महला १ ॥ त्रापे धरती धउल त्रकारां ॥ त्रापे साचे गुण परगासं ॥ जवी सवी संतोखी आपे आपे कार कमाई हे।। १ ॥ जिसु करणा सो करि करि वेखें।। कोइ न मेटे साचे लेखें।। आपे करे कराए आप 设 श्रापे दे विडि आई हे ॥२॥ पंच चीर चंचल चितु चालिह ॥ पर घर 13 जोहिह घरु नही भालिह ॥ काइत्रा नगरु ढहै ढाह देरा विनु सबदे 出 पित जाइ हे ॥ ३ ॥ गुर ते यूमों त्रिभवणु समा ॥ मनसा मारि मनं लूभी ॥ जो तुधु सेविह से तुध ही जहे निरभउ बाल सखाई है।। 报 ४ ॥ त्रापे सुरगु मछु पङ्ग्राला ॥ त्रापे जीति सरूपी बाला ॥ जटा विकट विकराल सरूपी रूपु न रेखिआ काई है।। भ ॥ बेद कतंबी भेदु न जाता ।। ना तिद्ध मात पिता सुत श्राता ॥ सगले सेल उपाइ समाए अलखुन लखगा जाई हे।। ६।। करि करिथाकी मीत घनेर।। कोइ न काटै अवगुण मेरे ॥ सुरि नर नाथु साहितु सभना सिरि भाइ मिली, भउ जाई हे ।। ७ ।। भूले चूके मार्राग पावांह ।। आपि भुलाइ तू है समभावहि ॥ विनु नावै में अवरु न दीसें नावहु गति मिति पाई 1 本本本本本本本

**医数数数数数数数** ।। 🗠 🛮 गंगा जप्नना केल केदारा 📙 कासी कांती प्ररी दुव्यारा 🛭 रांगा सागरु चेशी संगम्र अठसठि अंकि समाई है ॥ ६ ॥ आपे सिघ सोधिक बीचारी ॥ आपे राजन पंचा कारी ॥ तखित वहै अदली प्रभु आपे भरम मेद मठ जाई है ॥ १० ॥ आपे काजी आपे मुला ॥ श्रापि श्रशुल न कवह भुला ॥ श्रापे मिहर दहआपति दाता ना किसी को चैराई हे ॥ ११ ॥ जिस बखसे तिस दे विडिआई ॥ समस विल न तमाई ॥ मरपुरि घारि रहिया निहकेवल गुपत ठाई हे ।। १२ ॥ किया सालाही अगम अपार ॥ साचे सिरजग्रहार मरारे ।। जिसनो नदरि करे विद्य मेले मेलि मिली मेलाई है ।। १३ ब्रहमा विसन महेसु दुव्यारें ॥ ऊमे सेवहि ब्रलख व्यपारे ॥ होर केती दरि दीसे विललादी मैं गखत न आवे काई है ॥ १४ ॥ साची कीरति साची बाखी ॥ होर न दीसै बेद Ħ पुंजी साचु सचे गुण गावा मै घर होर न काई है H है भी होसी ॥ कउछा न मुझा कहै वेनंती दरि देखह नानक नीच लिय ર્થની ।। मारू महला १ It दजी काम क्रोध की कची चोली н घरि वरु कार्यों छोहरि विल पर नीद न पाई हे ॥ १ ॥ अंतरि अगनि मनक्षरा तके कुडा चारे विन्नु सर्विगुर 11 किउ सुरा पाईऐ साचे हाथि वडाई हे ॥ २ ॥ काम काग्र अहंकारु निवारे ॥ तसकर पंच सगदि संपारे ।। गिश्रान खड्गु लै मन सिउ लुक्तै मनसा मनहि समाई है ॥ ३ ॥ मा की रकतु पिता बिंदु धारा ॥ मूरति स्रित फरि भाषारा ॥ जोवि दावि जेवी सभ वेरी तु करवा सम ठाई है ॥ ४ ॥ तुम्ह दी की या जंगण मरणा।। गुर ते समभः पढ़ी किया दरणा।। दश्या करि देखहि दस दरद सरीरद्व जाई हे॥ चेंसि रहे मउ खाइमा ॥ धावत सावे ठाकि रहाइमा ।। कमल विगास हरे सर सुभर थातम सलाई है ॥ साम लिखाइ भंडल महि भाए किउ रहीए n भगर सचे ममरापुरि सा सञ्ज मिलै वडाई चापि उपाइधा जगतु सपाइचा जिनि सिरिभा 11

**本市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** 

**西西西西西西西西西西西西** लाह्या ॥ सचै दीस तिनि घंधे ऊपरि साचे श्चर न हे॥ =॥ गोइलड्डा ऐथै खेल दिन चारे ॥ तमासा धंधकारे सुपनै खेलि वाजी वाजीगर जिउ गए निसि भखलाई तिन कउ तखित मिली विद्याई ॥ निरभउ 3 11 लाई मनि खंडी पाताली वसिद्या लिव 11 व्रहमंडी प्ररीई त्रिभवण ताइी लाई हे ॥ १० ॥ साची नगरी तखतु सचावा ॥ साचे साचै तखति मिले सुखु पावा ॥ साञ्च गयात गवाई हे ॥ ११ ॥ गणत गणीए सहसा जीए ॥ किउ दाता गुर पूरे ते पति निरमञ्ज एक निरंजन जुगि विरली गुरगुखि जाता॥ साचा रवि जुगि मनि राता ॥ तिस की स्रोट गही सख पाइआ तनि ॥ जीम रसाइणि साचै राती ॥ हरि प्रभु संगी मछ न 23 ॥ सवरण स्नात रजे गुर वाणी जोती जोति मिलाई है॥ १४॥ पड धरगा ॥ जत कत देखड तेरी सरगा ॥ दुख रखि रखि पैर घरे तुभाही सिउ विण श्राई हे तू है मनि भावहि सुख् श्रंत कालि को वेली नाही ॥ गुरमुखि जाता तुधु सालाही ॥ नानक वैरागी निजवरि ताडी लाई हे ॥ १६॥ ३ ॥ मारू महला अपारे ॥ आदि निरंजन खसम जुगादी श्रपर साचे ताड़ी लाई हे ॥ १ ॥ केतड़िश्रा साचे जोग जुगति वीचारी ॥ ताड़ी लाई सिरजगहारै ॥ सचु नाम्रु सची विद्याई साचै वडाई हे ॥ २ ॥ सतजुगि सतु संतोखु सरीरा ॥ सति सति साचै गंभीरा ॥ सचा साहितु सचु परसै इकिम ।। सत संतोखी सतिगुरु पूरा ॥ गुर का सबदु मने सो सरा॥ साची दरगह साचु निवासा मानै रजाई हे ॥ ४॥ हुकमु साचु कहै सभु कोई ॥ सचि वरते साचा सोई ॥ मनि म्रुखि साचु गुरमुखि साचु सखाई हे ॥ ५॥ त्रेते धरम कला इक भंजनु दुविघा स्की ॥ गुरमुखि होवै ॥ तीनि चरण साच इक वलाएँ मनमुखि पचै अवाई हे ॥ ६ मनमुखि कदे दरगह 11 सीभै ॥ बिनु सबदै किंउ अंतरु रीभी ॥ वाघे आवहि वाघे जावहि बुभा न काई हे।। ७ ॥ दहश्रा होई ऋधी दुआपुरि 5次次次次次次次次次次次次

G) चीनै धरे <del>Cl</del> कोई ॥ गुरधुखि विरला धरम दुइ पग G गुरश्चीख साचु तिथाई राजे घरम् धरणीधर हे 11 11 SH ।। आसा बंधे दानु कराए ॥ राम नाम तिनु करिं परधाए Gil होई थाके करम कमाई है ॥ ६ ॥ करम धरम करि धुकति 日 मंगाही ॥ मुकति पदारणु सबदि सलाही ॥ बिजु गुर सबदे हुकति न दोई परपंचु करि भरमाई हे ॥ १० ।। माइब्रा ममता छोडी न जाई ॥ GI सचु कार कमाई ॥ ऋदिनिसि भगति रते वीचारी ठाकुर Gl <del>(3)</del>

ता शूट संजु कार कमाह ।। आहानास मगात रत वाचारा गर्कर ।। सिंउ वा तप कार करि करि तीरथ नावहि।। कि जिय तप करि करि तीरथ नावहि।। कि जिय तप करि करि तीरथ नावहि।। कि जिय तप करिका नावि।। कि तुरु दर कि ने न भारते।। मनप्रसिक ऋडू वरते वरतारा वित्त सिंउ सुर परि कि ने न भारते।।। मनप्रसिक ऋडू वरते वरतारा वित्त कार्य ।। सिंतगुर मरस्र न जाई हे।। १३।। सिंतगुर वेथे को क्रमितासी ना तिस कार्य ।

सितियुर भरम् न जाई है ॥ १३ ॥ सतियुरु वैपरेवाह सिरंदा ॥ ना जि काम काया न छंदा गंदा ॥ जो तिम्र सेवे सो अविनासी ना तिम्र काछ जोटे संताई है ॥ १४ ॥ गुर महि आपु रिलंबा करवारे ॥ गुरु कि कीट असंख उधारे ॥ सरव जीवा जग जीवन दाता निरभउ मैं तु न काई है ॥ १४ ॥ सगले जाचिह गुर भंडारी ॥ आपि निरंजन अलख अपारे ॥ साम जीवा जग जीवे से दीजे सामु रआई है ॥ १६ ॥ सगले जाचिह गुर भंडारी ॥ आपि निरंजन अलख अपारे ॥ नानक सामु कहै अम जाचे मैं दीजे सामु रआई है ॥ १६ ॥ साम महला १ ॥ साम में सेले सबदि मिलाए ॥ जा तिम्र माया सहल समाए ॥ विमन्य जोति धरी परमेतिर अवक न द्वा माई है ॥ १ ॥ जिस के चाकर तिस की सेवा ॥ सबदि परीजें अलख

431 G) til. गुरप्रक्रि 생 समाई है।। प्र ॥ कृष्टि मुठी ठमी ठमवादी ॥ जिउ वादी क्रोजादि ।। नाम विना किश्च सादि लागे न इरि विसरिए ŧH 11 4 मोजनु मिलै ш साञ आघाई <del>til</del> नाम रतन साची विद्यार ॥ चीनै आप पछासी सोई <del>(1)</del> जोती जोति

## 份的 मिलाई हे ॥ ७ ॥ नावहु अली चोटा खाए ॥ बहुतु सित्राणप भरमु न जाए ।। पचि पचि मुए अचेत न चेतिह अजगिर भारि लदाई हे।। ८।। ä विनु बाद विरोधिह कोई नाही ॥ मैं दिखालिह तिसु सालाही ॥ तनु अरिप मिले जगजीवनु हिर सिउ वर्णत वर्णाई हे ॥ ६ ॥ प्रभ की गति मिति कोइ न पार्वे ॥ जे को वडा कहाइ वडाई खावे ॥ साचे साहिव ॥ वडी वडिञ्राई दाती सगली तिनहि उपाई हे १० 11 दृरि वे परवाहे ॥ श्रापि उपाए दानु समाहे त्रापि दइआलु 11 सहजि रजाई हे ॥ ११ ॥ इकि सोगी रोगि दाता मिलिआ सु आपे आपे ॥ भगति भाउ गुर की मति विश्रापे ॥ जा किछु करे नागे भूखे भवहि लखाई इकि ॥ १२ के 11 H परी अनहदि सबदि करि मरहि न कीमति पाए ॥ गति अविगत की 9 भवाए ॥ इकि हरू सार न जारों यू भें सबदु कमाई है ॥ १३ ॥ इकि तीरथि नाविह अंतु 铁 न लावहि ॥ इकि श्रमनि जलावहि देह खपावहि ॥ राम नाम विनु O विधि पारि लंघाई हे ॥ १४ ॥ गुरमति छोडहि がある。 मुकति न होई कित उमादि जाई ॥ मनमुखि रामु न जपे श्रवाई ॥ पचि पचि वृडिह क्र्डू कमावहि क्र्ड़ि कालु वैराई है ॥ १५ ॥ हुकमे आवै हुकमे जावै ॥ वृभी हुकष्कु सो साचि समावै ॥ नानक साचु मिलैं मनि भावे गुरमुखि ॥ ५ ॥ मारू महला १ ॥ त्रापे कार कमाई हे ॥ १६ उपाइ पछाता ॥ त्रापे सतिगुरु ऋापि विधाता ॥ जिनि आपे ॥ ऋापे नेड़े नाही दूरे ॥ सेव अपे सुसटि उपाई हे ॥ १ गुरम्नुखि से जन पूरे ॥ तिन की संगति अहिनिसि लाहा गुर जुगि संत भले तेरे ।। हरि गुगा प्रभ एह वडाई है ॥ २ ॥ जुगि जिन परहरि दालद दुख् करहि उसत्तति रसेरे ॥ नाही चिंत पराई हे ॥ ३ ॥ त्र्रोइ जागत रहिं स्रते दोसहि ॥ न ते निरमल संगति कुल तारे साचु परीसिंह ॥ कलिमल मैल नाही H हरि जन सतिगुर हे ॥ ४॥ ब्सह श्रोइ रहिह भगति लिव लाई देह पुराग्वी ॥ त्राजु कालि मरि री वागी एडु सासु जोवनु रिदै धित्राई हे छोडह II ¥ -11 जाईऐ जपि जप्र प्राणी हरि मारे कालु उछाहाडा साकत प्रागी कुड़ II कबाड़ा 8. 农农农农农农农农农农农农农

( १०२६ )

कृढ़ि पचिह मिन इउमै दुह मारिंग पचै पचाई है ॥६॥ छोडिहु निंदा तावि पराई ॥ पिंडू पिंडू दक्षहि सावि न त्राई ॥ मिलि सत संगति नाम्र सलाहरू जातम राम्र सखाई हे।। ७।। छोडरू काम कोधु बरिआई।। छोडहु लंपटोई ॥ सतिगुर सरिष परह ता इउ तरीएे भवजलु भाई है ॥ = ॥ आगै बिमल नदी अगनि विखु भेला ॥ तिथै अवह न कोई जीउ इकेला ॥ मह मह अगिन सागह दे लहरी पहि दभक्षि मनग्रखताई है ॥ ६ ॥ गुर दात दे भागों ।। जिनि पाइमा सोई विधि जासों ।। जिन पाइमा तिन पूछ्टू माई सुख़ सतिगुर सेव कमाई है।। १०।। गुर बिन्न उरिक मरहि वेकारा ।। जम्र सिरि मारे करे खुआरा ।। बाघे सुकति नर निंदक हमहि निंद पराई हे ॥ ११ ॥ बोलदु साचु पछाराहु अंदरि ॥ द्रि नाही देखहु करि नंदरि ॥ विघनु नाही गुरम्रुखि तरु तारी इउ मयजल पारि लंघाई हे ॥ १२ ॥ देही अंदरि नाम्र निवासी ॥ आपे करता है अदिनासी ॥ ना जीउ मरें न मारिका जाई करि देखें सर्वाद रजाई है ।। १३ ।। ओहु निरमलु है नाही अधिकारा ।। स्रोह राखाँत पहें सचित्रारा ॥ साकत कुड़े वंधि भनाईश्रहि मरि जनमहि आई जाई है ॥ १४ ॥ गुर के सेवक सतिगुर पित्रारे ॥ श्रोइ चैसिंह तखित सु सबदु वीचारे ॥ ततु लहिंह श्रंतरगित जाणहि सतसंगति साचु वडाई है ॥ १४ ॥ श्रापि वरै जनु पितरा तारे ॥ संगित शुक्ति हु पारि उतारे ॥ नानकु तिस का लाला गोला जिनि गुरम्लि इरि लिव लाई है ॥ १६ ॥ ६ ॥ मारू महला १ ॥ केते जुग वरते गुनारे ।। वाड़ी लाई अपर अपारे ।। धृधुकारि निरालम्र वेंडा ना तदि धंधु पसारा है ॥ १ ॥ जुग छतीह तिनै वस्ताए ॥ जिउ तिम्र माणा तिचै चलाए । तिसहि सरीकु न दीसे कोई आपे अपर अपारा है ॥ २ ॥ गुपते पुरुद्ध जुग चतुवारे ॥ घटि घटि वस्तै उदर मस्तरे ॥ जुगु जुगु एका एकी वरतें कोई युक्ते गुर वीचारा हे ।। विदु सकतु मिलि विंदु सरीमा ॥ पउ**णु पाणी मगनी मिलि जीथा ॥ मापे चोज करे** रंग महली होर माइका मोह पसारा है ॥ ४ ॥ गरभ संडल महि

## उरघ घित्रानी ॥ श्रापे जागी श्रंतरजामी ॥ सासि सासि चारि पदारथ हे 11 11 Ä समाले अंतरि उदर मभारा नाम विसारे पोइआ 11 एक सिच सकती घरि वासा - (1 मरें **अंधु**ले 5 Ę वोलक विसारा 11 H हारे नाम ॥ किह किह रोविह वालु रंगीला॥ जिस का सा लीला सो तिन ही लीत्रा भूला रोवणहारा हे ॥ ७ ॥ मरि जोवनि मरि रोवीजै ॥ माइत्रा कारिंग रोइ विग्र्चिह ॥ मेरा मेरा करि ॥ = ॥ काली ह फुनि धउले त्राए ॥ विखु संसारा हे विनसि दुरमति **अंधुला** गवाए ॥ गइआ प्कारा हे ॥ ६॥ आपु वीचारि न रोवें कोई ॥ सतिगुरु मिलें त सोभ्धो होई ।। विनु गुर वजर कपाट न खूलहि सबदि मिलें निसतारा ।। विरिध भइत्रा तनु छीजै देही ।। रामु न जपई श्रंति सनेही काले दरगह फूछ खुत्रारा है।। ११।। नामु महि ॥ नाम्च विसारि चले छारो क्र्डियारो ॥ स्रावत जात पर्दे ॥ साहरडे सिरि मारा हे ॥ १२ ॥ खाजै पैभें रली घरि वास न पाए पेईग्रडें सिरि सर अपसर की सार भगती वादि मरीजै ॥ करीजै ॥ विनु अम परविरती १३ 11 हे 11 मारे किञ्रा चारा के संगि सगदि घरु जागी।। किसही मंदा हे ॥ १४ ॥ साच् विना दरि खरा सचित्रारा कोई ॥ साच सवदि पेभी पति होई ी। श्रापे वस्त्रसि लए हउमें गरबु निवारो ॥ हे ॥ १५ ॥ गुर किरपा ते हुकमु पछाणै॥ जुगह तरु तारी जार्थो ॥ नानक नामु जपहु की विधि १ ॥ ७ ॥ मारू महला १॥ हरि १६ 11 कोई ।। जिनि तनु मनु दीत्रा सुरित समाई ।। सरव जीत्रा हे ॥ बीना प्रतिपालि समाले सो अंतरि दाना सारे ॥ वह हम हंस पित्रारे ॥ सागर महि रतन लाल जसु गावत मनु तनु भीना है ॥ २ ॥ हरि अगम गुर गोपाला सतिगुर न पाईऐ **ऋंतु** निराला ॥ हरि तारगहारा मेलि लए रंगि लीना सतिगुर हे 11 3 सनेही ॥ किनेही ॥ त्र्रोहु त्रादि जुगादी बाभह म्रकति 东苏宋东东东东东东东东东东东东东

किरपा बखसे करे करि व्यवगुरा 战战战战战战战战 ४ ॥ सविगुरु समि रोग श्रंमृतु दावा मुकवि करोए ॥ गवाए लागै जागाति नाही जिस भगनि बम करु सीना हे ॥ प्र ॥ काइया इंस प्रीति बहु घारी - 11 संदरि नारी भोगै चोज ओह महिनिसि प्रस्व - 11 निनोदी उठि चलते न कीना हे॥ ६॥ समिट रहे मता उपाइ प्रम हाजे ॥ पउए पायी वैसंतरु गाजै ॥ मनुषा डोजै मिलि सो पाए जो किछ कीना है।। ७॥ नामु विसारि दोख Gi दुख GI

सहीए ॥ हुकम भरमा चलगा किउ रहीए ॥ नरक कृप महि सावै जिउ जल ते बाहरि माना है ॥ = ॥ चउरासीह नरक साकतु मोगाईए।। जैसा कीचे वैसो पाईए।। सतिगुर बामह मुकति न होई किरति बाघा ग्रसि दीना है ॥ ह ॥ खंडेघार गली अपति भीड़ी ॥

लेखा सीजै तिल जिउ पीड़ी ॥ मात पिता कलत्र सुत बेली नाही वित इरिरस मुकति न कीना है।। १०॥ मीत सखे केते जग माही ॥ विन गर परमेसर कोई नाही ॥ गर की सेवा अकवि मनदिनु कीरतनु कीना है ॥ ११ ॥ कृद् छोडि साचे कउ घावहु ॥ जो इछह सोई फलु पावडु ।। साच वस्तर के वापारी विरले लै लाहा

**市市市市市市市市市市市市** सउदा कीना है ॥ १२ ॥ इरि इरि नाम नखरु लै चलह ॥ दरसन् पायह सहित महलहु ॥ गुरमुखि खोति लहि 8 समदरमी चीना है ॥ १३ ॥ प्रम बेबंत गुरमति को पावहि ॥ गुर फी 01 Gi मददि मन कउ समभावहि ॥ सविग्र की बाखी सित सित 01 मानद इउ भावम रामे लीना है ॥ १४ ॥ नारद सारद सेरक वेरे ॥ तिमनिश सेवक वढडू वढेरे। मम तेरी इदरित तू सिरि सिरि दावा Ö मम तेरी कारणुकीना है ॥ १४ ॥ इकि दर सेरहि दरद

भोइ दरगह पैथे सर्विगुरू छडाए ॥ इउम बंधन सर्विगृहि तोड़े चित 01 चंचन पत्तिया न दीना है ॥ १६ ॥ सनिग्र मिलह चौनह विधि Di Di माई ॥ जित प्रम पारदु नयत न काई ॥ इउमै मारि गुर् मेरा बन नानक इरि रंगि भीना है ॥ १७॥ २॥ = ॥ मारू महला र ॥ अनुर सपारण रामु इमारा ॥ यटि यटि रमईआ रामु पित्रारा ॥ G) सर्गं पे मुले गुग्हसि

01

0 लिस बीचारा है

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O <del>(1</del>) # 18 प्रभि पारि साध सरिण तुमारी ।। करि किरपा गुरम्गिव # पारि सतिगुरु अति पाणी सागरु गहरो गुरु अगनि 书 ॥ मनमुख अंधुले सोकी नाही ॥ जाहि आवहि 2 书 मिटई जमदरि पूरवि लिखिआ लेख जाही न H 15 घरि इकि श्रावहि जावहि 3 न खुआरा 11 11 वास कमावहि सोभो वाधे **अंधुले** किरत 14 के पाप I विनु 115 ह पिर अहंकारा लोभ व्रस 11 8 14 पिर राती खसम्र 11 तिस सीगारा धन - 11 पर 税 फोकट वेसऋा को कहीऐ तिख कार वाप पूत 統 ग्रेत पिंजर महि दूख घनेरे ॥ पचहि नरिक 11 格 ।। धरमराइ की बाकी लीजें जिनि हरि का ચાંધો*રે* 袋 विसारा है ॥ ६ ॥ सूरज्ञ तपै अगनि विखु साला ॥ अपत पस् मनमुख् 悉 वेताला ।। आसा मनसा कूड़् कमाविह रोग् नुरा बुरिश्रारा है ॥ ७ 书 मसतिक मारु कलर सिरि भारा ॥ किउकरि भवजलु लंघिस 搭 45 सतिगुरु चोहिथ आदि जुगादी राम नामि निसतारा है H पुत्र 态 पित्रारा ॥ माइत्रा मोह पमरित्रा पोसारा हेतु # गुरम़िख ततु बीचाग है ॥ ह ॥ क़ृ हि मुठी चालै फाहे सतिगुरि तोड़े 格 वहु राही ॥ मनम्रुखु दाभौ पड़ि पड़ि भाही ॥ श्रंमृत नाम्र गुरू वडदाणा 伤 जपहु सुख सारा है ।। १० ।। सितगुरु तठा सचु दखाए ।। सिम 税 गर्ड मृले मेटे मारगि पाए जिस्र न 伤 ॥ कंडा पाइ खेह रले तनु छीजे ॥ मनमुखु पाथरु सैलु हे ॥ ११ ॥ खेह Ä न भीजे ।। करगा पलाव करे बहुतेरे सुरगि अवतारा है ॥ १२॥ नरिक 书 \* माइआ बिखु भुडग्रंगम नाले ॥ इनि दविधा वहुते घर 书 सतिगुर वाभह प्रीति न उपजै भगति रेते पतीत्रारा 4 साकत माइश्रा कउ वह नाम विसारि धावहि -11 कहा सुख 铁 त्रिहुगुग अंतरि खपहि खपावहि नाही पारि उतारा 格 मरहि कही ऋहि कुड़िआरा -11 भउकि भउ 不 कमावहि दुरमति दरगह हारा हे॥ १५॥ मनि तनि भूठे कूड़ H मनूत्रा टेकै ।। राम नामु दे सरिए परेकै ॥ इरि सतिगुरु मिलै त **(H)** नामु अमोलकु देवै हरि जसु दरगह पिद्यारा हे ॥ १६ नाम

साधू सरगाई ॥ सतिग्रर बचनी गति मिति पाई ॥ नानक हरि मेलग्रहारा है ॥ १७॥ ३॥ ६॥ मारू जिप हिरमन मेरे इरि मेले महला १ ॥ घरि रहुरे मन ग्रुगध इआने ॥ राम जपह अंतरगति मुकति दुआरा घित्राने ॥ लालच छोडि स्चह अपरंपरि इउ पाव<u>ह</u> हे।। १।। जिसु विसरिए जस जोडिंग लागै।। समि सुख जाहि फुनि आगे।। राम नाम् अपि गुरमुखि जीखडे एह परम ततु हे ।। २ ।। इरि इरि नाम् जपह रस् मीठा ।। गुरमुखि इरि ह्यु अंतरि डीटा ।। ऋहिनिसि राम रहह रंगि राते एड जप तप **३** ॥ राम नामु गुरबचनी बोलह ॥ संत सभा महि इह रसु टोलहु ॥ गुरमति खोजि लडह घरु अपना बहुदि मकारा है।। ४ ॥ सचु तीरिय नावह इरि गुण गावह ॥ ततु वीचारह इरि लिय लायडु ।। श्रंत कालि जम्र जोहिन साकै इरि मोलडु पित्रारा हे ।। भ्र**ाः सतिग्रह** पुरस्त दाता वडदाखा ॥ जिस साजु हु सबदि समाणा ॥ जिस कु सतिगुरु मेलि मिलाए तिसु चका जम मैं भारा है।। ६ ।। पंच तत मिलि काइका कीनी ।। विस महि राम रवत ले चीनी ।। व्यातम राम्र राम्र है ब्यातम हरि पाईपे सपदि बीचारा है । ७॥ सत्त संतोखि रहह जन माई । सरयाई भातम चीनि परातम् चीनह ग्र संगति n . निसतारा है।। 🖚 । साकत कह कपट बहि देखा ।। आहिनिसि निंदा करहि अनेका।। विन्त निमरन जानहि फनि जानहि मभारा है। ६ ।। साकत जम की काणि न चुकै ।। जम का डंड मके।। पाकी घरम राह की लीजें सिरि अफरिको मारु अफारा है १० ॥ विन गर साकत कहह को तरिशा ॥ हउमै करता भगजल ॥ बिज गर पारु न पानै कोई हरि जपीए पारि उतारा है ॥ ११ ॥ गुरकी दाति न मेटै कोई ॥ जिस्र गलसे तिस तारे सोई। जनम मरण दस्त नेहिन यार्रे मनि सो प्रम्र यपर यपारा े हे ।। १२ ॥ ग्रुरं ते फ़िन पाप भुले जनिम जानह п मरह श्चचेत चेतरि दस लागै राम सुरा दुख 83 ti प्रख ॥ किम कउ सो जारी जिनि दाते दीए दोम देहि

१०३१

表表表表表表表 逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐被激发 हउभै हे ममता n \$ 13 कीश्रा करीरा h सह श्रपसा मेरी सेरी वंधि करत चलाइश्रा 11 करदा आहुआ मनसा आसा विकारा हे ॥ हरि की 11 8 À भगत विख लादे छार चाले मनहि समाई 11 ਚਨਿ चलता अकथ कथह मन 11 काटे काटगहारा है हरि गर अपूर्न १६ 11 11 रखह घरि दख गुरमुखि जाती !! श्रोट पराती ॥ गुरमृग्वि हरि लिव राम नामि मति ऊतम हरि चखसे पारि उतारा है।। १७॥ 80 गुरदेव तुमारी ॥ तू समरथ दइमाल मारू महला १॥ सरिण परे ॥ तेरे चोज न जारों कोई तू पूरा पुरख विधाता हे ॥ 8 ।। घटि घटि रूपु अनुपु दङ्ग्राला ।। प्रतिपाला करहि आदि जगादि चलावहि सभु तेरो की आ कमाता है।। २ **अंतरि** 11 तिउ तुधु भावे तिवै सिम घट भोगे हिर रस श्रापे जोति मली जगजीवन ।। खेल लेंबे आपे देवे तिह लोई जगत पित दाता है ॥३॥ जगत उपाइ देही नगरी पाणी अगनी जीउ ।। पवरा पाइआ चारि हे 8 11 ग्होता 11 नउ दरवाजे सो दसवा गपत गुरमुखि वृभौ सबदि दरमति निराला कोई -11 साकत गुरि राखे हरि लिव राता है।। ४।। ऋपू तेजु बोड सतिगर सबढि घरि तिन महि पंच तत H वासा सबढि भ्राता है॥ E 11 मनु रंगि राता तजि माइत्रा हउमै **इह** MANAGE VIEW STATES AND STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES OF THE STATES सहै ॥ अंतरि विनु नावे किया टेक टिकीजे चोरु भीहाले ॥ खिंची इनि सांकति द्तु न जाता है ॥७ ॥ दुंदर दत भूत जावै पति तािण करहि वेताले ॥ सबद सुरति बिनु आवै जातो है ॥ ८॥ कूड़ कलरु तनु भसमै ढेरी॥ बिनु नावे कैसी पति चारे जमकंकरि कालि पराता ।। बाधे मकति नाही जुग # नहीं काई।। अपराधी गति तिस मिलिह सजाई 出 जमदरि H चाधे हे बिललावें मीनु कंडी पराता जिउ करगा करे पलाव कीओ वसि ऋंधु पङै जम इकेला साकत् H फासी सुभै कालि म्रकति त्राज पचि राम न विनु नाम वेली कोई ऐथे ऋोथै Ħ जाता हे ॥ सतिगुर वास न 23 11 देवें करि किरपा राखा सोई नाम्र H राम प्रभु **邓邓邓邓邓邓邓邓邓邓邓邓邓** 

भृले

प्रामी

सिख गुरू

विसु गुर

П

н

संगि सखाता

पाए

किया

क्षत्रक क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत

सलल मिलाता है ॥ १२

राती दुख भंजन

करहि

उमहि जादे मारगि

भगति

सललै

दिनु

गुर

सम्बर्धेष ॥

सेवि

83

इंद्रि महेमि जाणी ॥ मतिगुरु श्रसस किउ कहर जिस बखसे तिसहि पद्याता है ॥ १४ ॥ श्रंतरि श्रेम परापित दरसन् ॥ गुरवाणी सिउ प्रीति स परमन ॥ ऋहिनिसि निरमल घटि दीपक गुरम्भित जाता है ॥ १५ ।। भोजन गिश्रान महारस मिले मीठा ॥ जिनि चाविद्या तिनि दरमन डीठा ॥ दरसन वैरागी मन बनसा मारि समाना हे ॥ १६ सतिगरु परधाना ।) तिन घट घट श्रांतरि ब्रह्म पञ्जाना ।। नानक हरि जन की संगति दीजै जिन सतिगुरु हरि प्रमुखाता है।। १७।। ४।। ा। मान्द्र महला 🕈 ॥ बाचे साहित मिरजशहारे ॥ जिनि घर चक धरे बीचारे ॥ श्रापे करता करि करि वेखें साचा वेपरवाहा है ॥ १ ॥ वेकी वेकी जंत उपाए ॥ टड वंधी टड राह चलाए ॥ गर पूरे विद्या मुकति न होई मच नाम जपि लाहा है ॥ २ ॥ पडिह मनमध नहीं जानो ॥ नोम न वसहि सरमि अलाना ॥ लैकै बढी दैनि उगाही दरमति का गलि फाहा है '।। ३ ॥ मिम्रति सासग्र पडडि पुरोखा ॥ बाद बखासाहि तत न जासा ॥ विसा सर परे न पाईऐ तत सूचे सच गहा है ॥ ४ ॥ सम सालाहे सुर्सा सिंग जार्वे ॥ आपे दाना सन्त पराखे ॥ जिन कड नदरि करे श्रश्च जपनी गुरमुखि ।। सुखि सुखि आरवै केती वाखी।। सुखि कहीऐ को श्रलख़ लखोए आपे अक्षथ कथो ಶ್ರ ನ जाकर सुधि ताहा है ।। ६ ॥ जनमे कर बाजहि वाघाए॥ सोहिलडे ऋषियानी गाए ॥ जो जनमै तिस्र सम्पर मरखा किरत पङ्घा सिरि साहा हे ॥ 👳 ।। संजोगु विजोगु मेरे प्रभि कीए ।। सुसटि उपाइ दुखा सुख दीए।। दुख सुख ही ते गए निराले गुरमुखि सीलु सनाहा है॥=॥ नीके साचे के बापारी ॥ सच सउदा ले गुर नीचारी ॥ सचा नखरु जिस्र धन पर्ले सबदि सचै श्रोमाहा है ॥ ६ ॥ काची सउदी तोटा श्राव ॥ भावै ।। पुंजी साबतु रासि

(8033) **表表表表表表表表表表表表表表表表** जम का फाहा है ॥ १० ॥ सम्रु को बोलै आपण भागे।। मनम्रुख दुजैं बोलि न जाएँ।। अंधले की मति अंधली बोली आइ गइआ दख ताहा है।। ११ ॥ दुख महि जनमै दुख महि मरगा ॥ दुखु न मिट विन्नु गुर की ंसरणा ॥ दुखी उपजे दुखी विनसैं किञ्रा लै ञाझ्त्रा किञ्रा लै जाहा है।। १२।। सची करणी ग्रर की सिरकारा।। त्र्यावरा जाग्र नहीं जम धारा ।। डालि छोडि ततु मृलु पराता मनि साचा श्रोमाहो है।। १३।। हरि के लोग नही जम्र मारे ॥ ना दुखु देखहि पंथि करारे ॥ राम श्रंतरि पूजा श्रवरु न दूजा काहा है ॥ १४॥ श्रोड न कथनै सिफति सजाई ।। जिउ तुधु भाविह रहिह रजाई ।। दरगह पैधे जानि सुहेले हुकिम सचे पातिसाहा हे ।। १५ ।। कित्रा कहीएे गुण कथिह वडे वडेरे मिलै पति घनेरे न पावहि ॥ नानक राखहु तू सिरि साहा पातिसाहा है ॥ १६ ॥ 8 अंदरि ॥ काइश्रा नगरु नगर गड प्ररि **असथि**रु निरमाइलु गगनंदरि थानु सदा श्रंदरि कोट ख़जे हट नाले ॥ त्रापे लेवे वसत 11 8 समाले ॥ वजर कपाट जड़े जड़ि जाणे गुर सबदी खोलाइदा ॥ भीतरि कोट गुफा घर जाई ।। नउ घर थापे द्वकिम रजाई ॥ दसवै त्रापे त्रलख लखाइदा ॥ ३ ॥ पडग ऋपारी अगनी इक वासा।। आपे कीतो खेलु तमासा।। बलदी जिल निवरे किरपा ॥ ४ ॥ धरति उपाइ धरी धरमसाला ते आपे जलिनिधि पाइदा उतपति परलउ त्रापि निराला ॥ पवर्णै खेलु कीत्रा सभ थाई कला अठारह मालिण तेरी ॥ सिंचि ढोहाइदा भार ¥ Ħ पवर्गे ले फेरी ॥ चंदु सूरज दुइ दीपक राखे सिस घरि सुरु समाइदा ॥ उडिर नही घाविह ॥ सफलिय्रो विरख अंमत फल पावहि ॥ गुरम्रुखि सहज्ञि रवै गुरा गायै हरि चोग चुगाइदा ॥ रस्र न तारा ॥ सरज किरणि न विज्ञलि ॥ भिलिमिलि भिलके चंद नही कोई परि चिहनु रहिआ अकथी कथउ भाइदा ॥ = ॥ पसरी किरिंग जोति उजित्राला ॥ करि करि देखे आपि

दइत्राला ।। त्र्यनहद् रुग्भुभुग्यकारु सदा धुनि निरभउ के घरि वाइदा

· 本本本本本本本本本本本本本本本本本本

**( १**०३४∙) वाजै भ्रम् विश्रापि माजै श्चनहद मउ II . सगल दरि, सोहै 4 छाजै ॥ सम वेरी तू गुरम्रुखि जाता 将将证 गुण गाइदा ॥ १० ॥ आदि निरंजनु निरमनु सोई ॥ श्रवरु न जाणा दजा कोई ॥ एकंकारु वसै मनि मावै इउमै गरख गवाइदा ॥ ११ ॥ दीया ॥ भवरु न जागा दव्या तीश्रा ॥ श्रंमत पीत्रा सतिगरि 各种 एको एक स अपरपरंपर परित खजाने पाइदा ॥ १२ ॥ गिआनु घित्रात सञ्च गहिर गंभीरा ॥ कोइ न जायौ तेरा चीरा ॥ जेती है ei Ei तेती तथु जाचै करमि मिलै सो पाइदा ॥ १३ ॥ करम्र धरम् हाथि तमारे ।। वेपरवाह ऋखट भंडारे ।। त् दहऋाल किरपाल मदा प्रश्न आपे मेलि मिलाइदा ॥ १४ ॥ आपे देखि दिखावै आपे ।! आपे वापि उथापे आपे ॥ आपे जोडि विछोडे करता आपे मारि जीवाहदा॥ १५ ॥ जेती है तेती तुधु अंदरि ॥ देखिह आपि वैसि नानक साज कहै वेनंती हरि दरसनि पाइदा ।। १६ ।। १ ।। १३ ।। मारू महला १ ।। दरसन्तु पाया जे सुधू (4) भावा ।) भाइ मगति साचे गुख गावा ॥ तुपू माखे तु भावहि करते 4

\* 揋

H

揋

10

10

18

10 10

书

免免免

1

10

15

10

10

कापे रसन रसाइदा ॥ १ ॥ सोडनि भगव प्रभू दरबारे ॥ प्रकृत मए तुमारे ॥ आयु गत्राइ तेरे रंगि राते अनदिन नाम् धिमाहदा ॥ २ ॥ ईसरु ब्रहमा देवी देवा ॥ इंद्र तपे सनि तेरी सेवा ॥ जती सती केते बनवासी श्रंत न कोई पाइदा ॥ ३ ॥ विद्य जागाए कोइ न जागें।। जो किन्नु करे सु आपग्र माग्रै 7 - 11 लख चउरामीह जीश्र उपाए।। भागी साह सनाहदा ॥ ४ ॥ जो <del>()</del> विस भावै सो निहचड होवै ॥ मनमुख् आपु गयाए रोवै ॥ नावह भूला ठउर 01 न पाए ब्याह जाह दुखु पाइदा ॥ ५॥ निरमल काहबा ऊपल हंसा ॥ 01 8 तिस विचि नामु निरंजन अंसा ॥ सगले द्ख श्रंमृत करि पीवें याहरिदाल न पाइदा ॥ ६ ॥ यह सादह दुख् परापति होने ।) मोगह रोग स श्रांति विगोवे ॥ इरखडु सोगु न मिटई कपह विणु मार्थे मरमाइदा ॥ ७ ॥ गिआन विद्वशो मनै सर्वाई ॥ साचा रवि रहित्रा लिव लाई ॥ निरमउ सबदु गुरू सञ्च जोती

4

榔

4

न रेखिया मिति ढाहे फोरि उसारे ॥ रूप नहीं कीमति संबंदि

अतोलु

मरारे ॥ खिन

महि

जोति मिलाइदा ॥ = ॥ घटलु घडोलु

## 5本本本本表表表表表表表表。本本本本 भेदि पतीत्राइदा ॥ ६ ॥ हम दासन के दास पिश्रारे ॥ सोधिक साच भले वीचारे ॥ मंने नाउ सोई जिए जासी श्रापे साचु दहाइदा ॥ १० पले साचु सचे सचित्रारा ॥ साचे भावे सवदु वित्रारा 11 धरि थापी साचे ही पतीज्ञाइदा ॥ ११ फला वडा वडा श्राखें समु कोई ॥ गुर विनु सोमो किनै न होई ॥ साचि मिल सो साचे भाए ना वीछुड़ि दुखु पाइदा ॥ १२ ॥ धुरहु विछु'ने धाही रु'ने ॥ चरवसे तिस ट्टे वडिग्राई मरि मरि जनमहि महलति पंने ॥ जिस मेलि न पछोताइदा ॥ १३ ॥ श्रापे करतो श्रापे भ्रगता॥ श्रापे नपता ॥ आपे मुकति दानु मुकतीसरु ममता मोह चकाउदा १४ ॥ दाना के सिरि दानु वीचारा ॥ करणकारण समरथु ऋपारा करि करि वेखें कीता अपगा करगी कार कराइदा ॥ 84 गावहि साचे भावहि ॥ तुभ ते उपजिह तुभ माहि समावहि साचु कहै वेनंती मिलि सोचे सुखु पाइदा ॥ १६॥ २॥ १४॥। मारू महलो ॥ धरणि न गगना हुकम् **१ ॥ अरबद नरबद धंधुकारा** स्रजु सुंन समाधि रैनि लगाइदा चंद्र न न ा। स्रोपति खपति न स्रावण जाणी।। खाणी न बागी पडगा न पाणी खंड पताल सपत नही सागर नदी नं नीरु वहाइदा ॥ २ सुरगु मञ्ज पइत्राला ॥ दोजकु भिसतु नही खै काला नहीं जंमणु मरणा ना को त्राह न जाइदो ॥३॥ ब्रहमा विसनु न कोई॥ अवरु न दीसे एको सोई॥ नारि पुरखु नही जाति ना को दुखु सुखु पाइदा ॥ ४ ॥ ना तदि जती सती वनवासी ॥ ना तदि सिध साधिक सुखवासी ॥ जोगी जंगम भेखु न कोई कहाइदा ॥ ५ ॥ जप तप संजम ना व्रत पूजा॥ ना को आखि वखागी द्जा ॥ त्रापे त्रापि उपाइ विगसे त्रापे कीमति पाइदा ॥ ६॥ ना सुचि संजम्रु तुलसी मोला ।। गापी कानु न गऊ गुोत्राला ।। तंतु मंतु पाखंड न कोई ना का वंसु वजाइदा ॥ ७ ॥ करम घरम नही माइत्रा माखी ॥ जाति जनम्रु नही दीसे त्राखी ॥ ममता जालु कालु नही माथै किसै धित्राइदा ॥ = ॥ निंदु विंदु नही जीउ न जिंदो ॥ ना तदि गोरखु धिश्रान श्रोपति ना माछिंदो तदि गित्रानु कुल II ना

ना को गणत गणाइदा ॥ ६ ॥ वरन मेख नही बहमण खत्री ॥ देउ

गऊ गाइत्री ॥ होम जग नही तीरथि नावणु ना को पूजा लाइदा ॥

14

1

在在在在中间的 医中的 医克里氏 113 १० ॥ ना को मला ना को काजी ॥ ना को सेख मसाइक हाजी ॥ रईश्रित राउ न हउमै दनीया ना कहण कहाइदा ॥ ११ ॥ माउन भगती ना मीत बिंदु नही रकती साजन 11 ॥ वेद कतेव वराजारा साचे एडी माइदा ॥ १२ सिमृति ।। कहता चकता तिस भाखा ॥ जा ब्रहमा विसन् महेस रहाहश्रा 18 विरले गुरि \$8 H कुन्द समाहित्रा खंड ब्रहमंड 4 सवाहया पाताल 4 १ थ।। ता का चंतुन जाणी कोई 4 Q! माचि रने विममादी विसम मए शक्ष 4 आपे आपू महना १ h उपाइ निराला 4 पउख पाणी अगनी थापे थापणहारै नड घर 15 बलि निरमलि मैलु 143 Ġ. ज्ञोति ा। रहि सप्ति करि 14 11 मरूप मदा मोमा सुम्बदाता 14 4 4 हाट पटवा थापारा n पर विमाहे लेबे ऋापे 91 कीमति 14 पाइदा 4 वे परवाह परे मंडारी 244 किमे **बुम्बाइदा** -11 ¥ It नदरि वग गुरु ēi <del>Cl</del> 223 जंदारु मारै फेरी न जित द्यंतरि कमल धिबाइदा ॥ ॥ श्रापे विगमि 8 यम्त धारा सविग्ररु विले पाईऐ Ħ परो OH:

19 11 ग्रेम षदारघु

गुरम्बि होइ

सचे

सउदा निरला

11

लहे अमोलो

> 11 पुग

पडाकी

वापारी होवे सचो मउदा

को

H कवही

सतिगुरु

दुकमु

141

**业中中中华的市场市场的** समोइदा ॥ ह ॥ हुकमे ब्राइब्रा हुकमि समाइब्रा ॥ हुकमे दीसं जगतु उपाइब्रा ॥ हुकमे सुरगु मछ पङ्याला हुकमे कला रहाइदा ॥ १० ॥ हकमे घरती घउल सिरि भारं ॥ हुकमे पडण पाणी गैंगारं ॥ हुकमे सिव H हुकमे आडागो सकती घरि वासा हुकमे खेल खेलाइदा ॥ ११ ॥ # श्रागासी ॥ हुकमे जल थन त्रिभवण वासी ॥ हुकमे सास गिरास **班班班班班班班班** सदा फ़ुनि हुकमे देखि दिखाइदा ॥ १२ ॥ हुकमि उपाए दस श्रउतारा ॥ देव दानव अगरात श्रवारा ।। माने हुक्सु वें भे साचि सु द्रगह मिलाइ समाइदा ॥ १३॥ हुकमे जुग छतीह गुदारे ॥ हकमे सिध जा की चखसे साधिक वीचारे ॥ नर्थीं श्रापि नाथु सभ १४ ॥ काइआ कोटु गड़ महि राजा ॥ नेव खवास मला दरवाजा ॥ मिथित्रा लोभु नाही घरि वासा लवि पापि पछुताइदा १५॥ सतु संतोखु नगर महि कारी ॥ जतु सतु संजम्र सरिण मुरारी ॥ नानक सहजि मिलै जगजीवनु गुरसवदी पति पाइदा ॥ ६६॥४॥ १६॥ मारू महला १ ॥ सुन कला अपरंपरि धारी ॥ आपि निरालम अपर <del>Q</del>i अपारी ।। आपे कुद्रति करि करि देखें सुंनहु सुंनु उपाइदा 8 G) काइआ गढ़ राजे पउणु पाणी सुंने ते साजे ॥ सृसटि उपाइ П 0 पाणी जीउ जोति तुमारी सुंने कला रहाइदा ॥ २॥ सुनहु सुंने वरते सवाए ॥ जुग त्रहमा विसनु CH महेस उपाए II मिलीए पूरा तिसु भरध <del>(</del> इस वीचारे सो जन पद सपत सरोवर , थापे ॥ Q: जिनि चुकाइदो. सुंनहु - 11 3 II 4 'मनूआ गुरभ्राख सतसरि साजे वीचारे आपे तितु П 世 ॥ सुनहु चंद्र स्राजु नावें फिरि 8 जोनि न पाइदा П वाहुड़ि Si सुंने गैणारे अलख श्रपार तिस जोति त्रिभवण सारे ।। की 樹 ॥ ५ ॥ सुंनहु धरति अकासु उपाए ॥ सुंने ताड़ी लाइदा 按松松 साजि मेखुली माइश्रा विनु थंमा राखे सचु कल पाए ॥ त्रिभवण सुनहु बाणी П स्नह श्रापि उपाइ खपाइदा ॥ ६ ॥ सुनहु खार्गी चलतु कीया सिरि करते बिसमादु उपजी सुनि समागी॥ **S** उतभुजु कीए - 11 ऋापात संबदि देखाइदा ॥ ७ ॥ सुंनहु ्राति दिनसु दुइ 松 खपित सुखा दुख दीए ॥ सुखं दुख ही ते अमरु श्रतीता 给 गुरम्राख **S**i वेदु निजघरु पा<sub>६</sub>दा ॥ रिग्र जुजरु अथरवरा ८ ॥ साम 

ब्रहमे मुखि मात्रमा है बैगुरा ॥ ता की कीमति कहि न ਰਿਤ निउ बोलाइदा 3 संनह # 11 सपत पाताल रखे लिव उपाए।। लाए मवस कारध वेरो कीया ऋपरंपरि कीया सम् कमाइदा 11 रज तेरी स्राह्या 11 जनम मरश जिसनो कृपा हरि गुरमुखि चउथै करे गणि सुंनहु उपजे दस अवतारा ॥ ससटि क्रीद्या 11 गंघरव साजे गस समि ॥ १२ ॥ गुरम्रस्वि समभ रोग् न होई॥ इड गुरे की पउड़ी मुक्ति जार्ये जनुकोई।। जगह जुगंतरि प्रकृति पराइया सो पति पाइदा ॥ १३ ॥ पंच ततु सुंनहु परगासा ॥ देह संजोगी अभिआसा ॥ प्रा भला दुइ मसतकि लीखे पाप पंतु बीजाइदां १४ ।। ऊतम सितगुर पुरस्त निराले ॥ सबदि रते हरि रसि मतवाले सिधि गित्रानु गुरू वे पाईऐ पूरे मागि मिलाईदा माहत्रां कउ नेह घनेरा ॥ कोई वृक्षह गिश्रानी करह मनसा हउमै सहसा नरु लोभी कह कमाइदा १६ ॥ सतिग्रर ते पाए वीचारा ॥ सुन समाधि सचे घर बारा सबद धुनि सञ्च रामें नामि नाद समाइदा १७ ॥ ४ ॥ १७ ॥ मारू महला १ ॥ जह देखा तह दीन दश्माला ब्राइ न जाई प्रश्न किरपाला ॥ जीमा बंदरि जगित समाई निरालम् राह्या ॥ १ ॥ जगु तिस की ভাহমা माइब्रा ।। ना तिस्र भैण न भराउ क्षमाहस्रा 11 कल जाती श्रोह अजरावरु मनि भोइया प्रस्तु नाही सिरि काला ॥ तू पुरखु अलेख अगंग निराला संवोखि सपदि ऋवि सीवल सहज लिय साह्या माइ वरताइ चउथै घरि वासा ॥ काल विकाल कीए इक जोति सरव जगजीवन शुरि अनहद सर्वाद दिखाईशा जन संव मले इरि पिश्रारे ॥ इरि रस मावे पारि रेख संत जन संगति हरि गुर **यरसादी** वाइआ ₫ श्रंतरजामी क्षीय समि तेरे £ दावा सेवक

3608 गुरि दीजै करि कृप। मिलि पंच इह तन तत करम धीया H सुख मनि पाइश्रा ॥ 6 11 ना रतन् घटि घटि निरं जन 11 सरव वैरागी गरमति सुभाइआ भाइ जोति ॥ निरमल राती वजाइश्रा वेख रसालु रसना

गिश्रान रतन तेरे ग्रंमत नोम 11 कीआ दीपाइआ -11 11 Ę करतति श्रंमृत आतम राम पाए तिस भृख हरि नाम जानिश्रा H पिश्रास मनु मानिश्रा केवल राता निरंतरि H श्रिविश्रातम करम करे दिन 11 11 रसि रसाल रसन を発音を वजावें सोई सोभी होई की त्रिभवरा ॥ जा नामि 80 लिव लाइश्रा 11 विधि गुरमति हरि राम रहिं वीचारहि निरारे H सबद विरले. संसारे H गुर जन जिग जनम 11 सफल संगति कल तारिह तिन のなののなが ते सोभो होई घरु दरु मंदरु जागै सोई ॥ जिसु पूरे ग्र काइत्रा गड़ महल महली प्रभु साचा सचु साचा तखत रचाहश्रा विख् नाही दीवे दुइ साखी सेवक पंच 11 चत्रदस हाट १२॥ गुरि मिलिए हरि निरमोलक धन वसतु अनुप चाखी **यंतरि** तखतै पंच समाए की लाइक ıl बहै पाइश्रा ॥ तखति ।। आदि जुगादी हैभी होसी सहसा भरमु चुकाइआ पाइक वडोई गुरमति ॥ तखित सलामु होवे दिनु राती साच इह - 11 सखाई ग्रंति तारी हरि जपहु तरु राम्र नानक १ ॥ हरि धनु संचहु रे पाइत्रा ॥ १५ ॥ १ ॥ १८ ॥ मारू महला भाईं ॥ सतिगुर सेवि रहद्ध सरणाई ॥ तसकरु चोरु न लागे कउ तू एकंकारु निरालम राजा धुनि उपजै सबदि जगाइत्रा ॥ १ 11 श्रमोलक ग्रडोत्र अपारु काजा ॥ अमरु तू आपि सवारहि जन के Si हरि असथिर थानि सुहाइआ ॥ २ ॥ देही नगरी ऊतम थाना ॥ 设设 सुन समाधि निरालम एकंकारु ऊपरि वसहि परधाना II करणैहारै सिरि ३ॢ॥ देही नगरी नउ दरवाजे ॥ सिरि H साजे ॥ दसवै पुरखु श्रतीतु निराला श्रापे 报 श्रलख लखाइआ हुकमि नीसाना चलाए सच II अलेखु सचे दीवाना II प्रख् 长 हरि श्रपना राम घरु नानक खाजि लहह

नामु पाइया п ¥ 11 सरव निरंजन पुरखु धजाना 11 लै क्रोध करे विद्यान श्रदल् ग्र समानो 11 म्राक सचै थानि हउमै लोभु गरदनि मारे n चुकाइआ सचै वसै ऋोपि निरंकारा पञ्चागी सबद वीचारा महलि निरंतरि आवस जाणु चुकाइँगा ॥ निवासु मन उडावे II जोगी सबदु अनाहदु ॥ पंच सबद वाव भ्रायकारु निरालम् प्रमि आपे वाड सायाह्या ।। वैरागा मउ н सारि समाता n हउमें तिभागी ञनहदि रावा निरंजन जाये सरव निरंजन राह्या भंजन 11 3 11 दुख प्रभ अभिनासी ॥ रोग कटे काटी जम फासी ॥ नानक हरि प्रभ ॥ १० ॥ कालैं कवल निरंत्रत भंजन गुरि मिलिए हरि प्रश्न पाडमा जोरी । यूर्फे करम् सु सबदु पछार्ये ॥ आपे जासे आपि पछार्ये सस्र तिस का चोजु सवाइम्रा ॥ ११ ॥ ऋषे साहु भ्रापे वयाजारा ॥ ऋषे त्रापे कसि कसवटी ञापे परखग्रहारा ॥ लाए पाइमा ।। १२ ।। मापि दहमालि दहमा श्री भारी ।। घटि घटि रनि रहिश्रा यनवारी ॥ पुरख अतीत बसै निहकेयल प्रस्वे ग्रर पुरखु मिलाइमा ॥ १३ ॥ प्रश्न दाना मीना गरमु गवाए॥ दुजा मेटै दिखाए ।। श्रासा माहि निरालम् जोनी शक्त निरंजन गाहश्रा १४॥ इउमे मेटि सगदि सुख होई ॥ आप्र वीचारे गिश्रानी इरि सोई ॥ नानक जस हरि गुण लाहा सत संगति सञ्ज पाइमा ।। १४ ।। २ ।। १६ ।। मारू महला १ ।। सचु कहहु सचै घरि रहत्या ॥ जीवत मरहु मवजलु जगु तरत्या ॥ गुरु बोहिधु गुरु तलहा मन इरि जपि पारि लीपाइमा ॥ १ ॥ हउमै ममता विनासन ॥ नउ दर प्रकते दसवै आसत् ॥ ऊपरि परै परै अपरंपह जिनि भाषे भाषु उपाइमा ॥ २ ॥ गुरमवि लेगड हरि लिय तरीए ॥ मकलुगाइ जन वे किमा डरीएँ। जव जब देखड तत भारु न दुवीभा गाइमा । ३ ॥ सञ्च इति नाम् सञ्च है सरका ॥ सञ्च जिने लगि तरया ॥ मकपु कवै देखे भपरंपह गुरमबद गरिन न जोनी जाइमा ॥ ४ ॥ सप नितु सत् संतारा Õi वि<u>त गुर स</u>कति न भावे जावे ॥ मृल मंत्रु दरि नासु रसार् करु नानक

१०४१ 份份 तरिश्रा 11 विन भवजल जाड न सच पुरा 11 II y पाइस्रा ले ऊपरि महा बिखु भरिश्रा ॥ रहे अतीतु ग्रमति 的政策的政策的政策的 एइ समुंद अथाह चतुराई. की के घरि पाइत्रा ॥ ६ ॥ भूठो हित जग हरि निरभउ अभिमानी ॥ नाम्र विसारि चलिह **ऋा**चे जाई विलम लागै उपजिह विनसिह **बंध**न उपजै विनसि 11 खपाहश्रा П 9 मति नाही नाम जिसु राम हउमे माइआ के गलि फंधे H मोख विज ग्र 11 सो चंधि चलाइआ -11 ग्रमति जमपुरि Z धिऋईऐ नाम किउ 11 राम मुकति किउ पाईऐ ॥ विन गुर पाइआ 11 11 सुख गुरमति लेंद्र तरद्व भव दुतरु मुकति भए साइरि पाहरा H गुरमति कुसनि गोवरघन घारे ॥ गुरमति 设设设设 गुरि चुकाइश्रा 11 पाईऐ भरम गुरमति लेह नानक परम पद ॥ गुरमित लेहु तरहुं सचु तारी ॥ त्रांतम चीनहु रिदे मुरारी H ११ जम के फाहे काटिह हिर जिप अकुल निरंजनु पाइश्रा II. п 的政治的政治 श्रगनि निवारि 11 गुरमति गुरमति पंच सखे भाई 11 गर लखाइश्रा ऋंतरि H जगजीवन रिद अल्ख मनि मुखि नाम जपह गुरमुखि चूभौ सबदि पतीजे ॥ उसतति निंदा किस की कीजे П मनि चीनहु त्रापु जपहु जगदीसरु हरि जगंनाथु -11 भाइश्रा सबदि पछागाह h त्रहमंडि खंडि सो जागहु ॥ गुरमुखि व्भह र है 88 **अती**त सवाइश्रा 11 घटि घटि भोगे भोगगहारा ॥ गुरमति त्राखी देखह ऊचा गुरमति बोलह हरि जसु स्वा नानक हरि रंगि रंगाइत्रा ॥ 11 वाग्गी स्रवणी नाम्र सुणै हरि काम्र क्राध्र परहरु ३ मारू 8 11 महला २० II निचिंदा तजि 11 होह भ्रम निंदा लोभ्र पर लबु 11 हरि हरि **ऋंतरि** रस पाइश्रा का संगल्ल तोडि निराला देखै चमिक चंदाइग्र दामनि जिउ 1 निसि li पूरै गुरि जोति निरंतरि पेखै ॥ त्रानंद रूपु अन्पु सरूपा अहिनिसि ॥ २ ॥ सतिगुर मिल्हु आपे प्रभु तारे ॥ ससि सुरु देखाइश्रा 免税税税税 दीपकु गैंगारे ॥ देखि श्रदिसंड रहहु लिव लागी संभु त्रिभविश त्रहम् सबाइत्रा ॥ ३ ॥ श्रंमृत रसु पाए तृसना भउ जाए ॥ श्रनभउ पदु पावै गवाए । ऊची पदवी ऊचो ऊचा निरमल सबदु कमाइत्रा ॥ ४

श्रमोचरु नाम श्रपारा ॥ श्रति रस मीठा नाम पिश्रारा ॥ नानक कउ दीजै हरि जपीएे श्रंत न पाइआ।। ज़िंग ज़िंग हरि जस 9 ]] नाम् परापति हीरा ॥ इरि जपते मनु मन ते धीरा पाईऐ बाहिंड जनमि न भंजन जाहमा ॥ हेति सबदि तरंगा ॥ इरि जस नाम पदारध मंगा ॥ गर हरि भावे गुर मेलि मिलाए हरि तारे जगत सवाइत्रा ॥ ७॥ जिनि जपु जिम्बी सर्विग्र मित वा के ।। जमकंकर काल सेवक पग ता के ।। ऊतम संगति गति मिति ऊतम जग मउजल पारि तराइमा ॥ = ॥ सबदि गुर तरीए ॥ अंतर की द्विधा अंतरि जगत जरीएे ॥ पंच बाख ले जम कड मारे गगनंतरि धवाल चड़ाइआ ।। ह ।। सोकत नरि सबद सुरति किउ पाईएै सरति विश्व 11 संबद जाईऐ ॥ नानक गुरप्रसि प्रकृति पराहण्य हरि पुरै मागि 11 20 11 निरमंड सविगुरु ş रखवासा धुनि गुर गोपाला 11 श्चनंद ञ्चनाहद निरंजन पाइआ ॥ ११ ॥ निरमं सो सिरि नाही लेखा ॥ आपि ।। श्रापि श्रतीत श्रजोनी संभउ नानक क़दरति है देखा ॥ अंतर की गति सतिग्रह जाएँ ॥ सो गुरमति सी पाइत्रा . \$ 5 Ħ निरमंड ग्रुर संबदि पछायो ॥ श्रंतरु देखि निरंतरि युक्तै अनत न मनु डोलाइब्रा ॥ १३ ॥ निरमद सो अम अंतरि वसिमा ॥ महिनिसि निरंजन रसिया हरि संगति पाईऐ हरि 11 नानक जस सहजि मिलाइग्रा **यं**तरि सहजे \$8 Ħ बाहरि II प्रस रहे ञलिपत चसर्वे घरि त्राणै ॥ उत्परि आदि सरवं विद्व लोई सच्च नानक श्रमृत रसु पाइश्रा ॥ १४ ॥ ४॥ २१ ॥ मारू कदरति करनैहार श्रपारा ॥ कीते महला H किह क्य जीम उपाइ रिजर दे आपे सिरि सिरि हुक्यु चलाइमा ॥ इक्स चलाइ रहिया मरपूरे ॥ किस नेहै किस मालां दरे ॥ गुपत प्रगट इरि घटि घटि देखहु बरते ताकु सबाहमा ॥ २ ॥ जिस कउ मेले सुरति समाए ॥ शुर सबदी हरि नामु धिन्नाए ॥ मानद रूप भन्य भगोचर गुर मिलिए भरम् जाइमा ॥ ३ ॥ भन तन घन ते नाम्

**的中央的政政政政政政政政政政政政政政政政政 经现场投资的现在分词的现在分词的** पित्रारा ॥ त्रंति सलाई चलगावारा ॥ मोह पसार नही संगि वेली वित् हरि गुर किनि सुख़ पाइत्रा ॥ ४ ॥ जिस कड नदिर करे गुरु पूरा के चरन सरेवह जिनि ॥ सबदि मिलाए गुरमित सूरा ॥ नानक गुर जसु पित्रारा भूला मारगि पाइत्रा ॥ ५ ॥ संत जर्ना हरि घनु नामु तुमारा ।। जाचिकु सेव करे दरि हरि ग्रमति पाइश्रा हरि दरगह जसु गाइश्रा ॥ ६ ॥ सितगुरु मिलै त महलि चुलाए ॥ ।। साकत ठउर नाही हिर मंदर जनम साची दरगह गति पति पाए ॥ ७ ॥ सेवहु सतिगुर समुंदु अथाहा H मरे पाइश्रा ।। विखित्रा मलु जाइ श्रंवृतसरि लाहो रतन् धनु पाइत्रा ॥ = ॥ सतिगुर सेवह संक संतोख सरं गुर ॥ श्रासा माहि निरासु रहीजै ॥ संसा दूख विनासनु न लाइत्रा ॥ ६ ॥ साचे भावें तिसु वडीस्राए॥ फिरि वाहुड़ि रोग तिसु समभाए ॥ इरि गुर मूरति एका वरते नानक हरि गुर भाइत्रा ।। १० ॥ वाचिह पुसतक वेद पुरानां ।। इक सुनहि वहि खुल्है बिन्न सतिगुर कहदू किउ सुनावहि कानां ॥ श्रजगर कपडु ततु त पाइत्रा ॥ ११ ॥ करिह विभूति लगावह भसम 11 हउम ॥ पाखंड कीने जोगु न पाईए विनु सतिगुर स्र ॥ १२ ॥ तीरथ वस्त नेम करहि उदिश्राना न पाइआ संजम्रु कथहि गित्राना ॥ राम नाम किख विनु भरमु न जाइत्रा ॥ १३॥ निउली करम भुइत्रंगम पाईऐ बिन सतिग्रर पूरक मन हाठी ॥ पाखंड घरमु प्रीांत नही ॥ रेचक क्रुंभक हरि सउ गुरसवद महारसु पाइत्रा ॥ १४ ॥ कुदरति देखि गुरसबदी सभु ब्रह्मु पछोनिआ ॥ नानक ञ्रातम मानिश्रा रामु सबाइत्रा गुर सतिगुर त्रलखु लखाइत्रा ॥ १४ ॥ ४ ॥ २२ ॥ मारू सोलहे महला ३

मारू सोलहे महला ३
१ श्रों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ हुकमी सहजे सुसिट उपाई ॥
किर किर वेसे अपगी विडिश्राई ॥ श्रापे करे कराए श्रापे हुकमे रिहेश्रा
समाई हे ॥ १ ॥ माइश्रा मोहु जगतु गुवारा ॥ गुरम्रित व्युक्ते को

बोचारा ॥ आपे नदरि

२ ॥ श्रापे मेले दे विडग्राई ॥ परसादी कीमति ग्रह मनमुखि बहुतु फिरे बिललादी दुनै भाइ खुआई हे II ₹ भूले गुरम्रवि विचे पाई पति गवाई 11 मनमुख होवें सो नाइ राचें साचे रहिया समाई हे गुर П स्तन 11 मारि माहि पाइमा मनसा द्यापे खेल करे समि आपे बुकाई करता देइ सतिगुरु सेरे संबंदि आप गवाए - 11 मिलि प्रीतम मते जांतरि पिश्रारु भगती सहजि 11 सुख रावा षिष आई है 11 8 11 दुल निवारणु गुर ते जाता ॥ आपि मिलिया सीई वुक्तै जगजीवनु दाता ।। जिस ना लाए मउ जाई है ॥ ७ ॥ व्यापे गुरम्रुखि व्यापे देवे ॥ सचै सबदि संतिगुरु सेवे ॥ 9 तिस जोहि न साफै साचे सिउ विशा चाई है।। = ।। त्सना 8 संसारा ।। जिल जिल खपै बहुत विकारा ।। मनम्रुख पाए कवह सविशुर चुक युकाई हे ॥ ६॥ सविशुर सेवनि u साचै नामि सदा लिवलागी ॥ अंतरि नाम् से बडमागी निहक्षेत्रल तसना सबदि ग्रमाई है।। १०॥ सचा सबद सची बागी ॥ गुरप्रस्ति बिरलें किनै पछायी ॥ सबै सबदि रते त्रावणु जाणु रहाई है।। ११ ।। सबद युक्ते सो मेलु खुकाए ।। निरमल नाम वसे मनि व्याए ॥ सतिगुरु व्यपमा सद ही सेवहि हउमै विचह जाई है ॥ १२ ॥ गुर ते युक्तें ता दरु स्कें।। नाम विद्या कथि कथि लक्षे ॥ सर्विग्रर सेवे की विडिबाई तुसना भूख गर्वाई हे॥ १३॥ व्यापे आपि मिलें वा वृभे ॥ गिमान विह्णा किलू न स्भै ॥ गुर की दावि सदा मन श्रेतरि बाणी सबदि बर्जाई है ॥ १४॥ जो धुरि लिखिया सु करम कमाइत्रा ॥ कोइ न मेटे धुरि फुरमाइत्रा 11 सत्तसंगति तिन ही बासा जिन कड धुरि लिखि पाई हे ॥ १४ ॥ अपणी नदरि करें सो पोए ॥ सचै सगदि वाड़ी चितु लाए ॥ नानक 3 वेनती भीवित्रमा नाम दरि पाई है ॥ १६ ॥ १ ॥ मारू महला ३ ॥ एका एक वस्ते सम्रु सोई ॥ गुरमुखि विस्ता वृभ्वे कोई ॥ एको स्वि रहिया सम अंतरि तिस विज अवरु न कोई है ॥ १ ॥ लख चउरासीह

करे सो पाए आपे मेलि

मिलाई

份的 सभना ॥ गित्रानी वित्रानी ञ्जाखि 11 सुगाए उपाए होई माइश्रा हे 11 R समाहे आपे कीमति होर न पसरिङ्गा हउमैं मेरा पासारा ॥ श्रनदिन जलत 11 **अंधारा** विछोडे दिनु राती गुर विनु सांति न होई है।। आपे 3 11 पासारा उथापे आपे सचा हकम सचा 11 ञ्रापे ॥ त्र्रापे थापि लागैं सो श्रापे लाइ लए 11 8 11 H ग्रम्खि व्भे सुखदाता **अंतरि** सबद सदा भागे। जम पूरवि लिखित्रा मो मेटणा श्रापे मेले मेलि मिलाए ॥ राती गुरम्रखि सेवा होई भगति करे दिन 44 अनदिन सुखु जाता ॥ श्रापे श्राड मिलिश्रा मभना का \* सेवि मदा चीनि अगनि निवारी सबद् 供 तसना हउमै मारि ७ ॥ काइम्रा कुटंचु मोहु न चुभौ॥ गुरमुखि होवै त म्राखी 书 होई हे 符 रवे दिनु राती मिलि प्रीतम सख अनदित नाम 4 ॥ जनमत की न मुत्रो आभोगा द्जै लागा है 4 मुकति न होई है।। ह।। गवाइत्रा वितु गुर विरथा जनम を変 मैलु न धोवहि ता ॥ जे सउ कुसुध हउमें मलु लाई मूलि न होई है।। १०।। पंच ता हछी होवै फिरि मैली 拼 वीचारहि सबद् न ॥ मरि जंपहि मरि (A) होई है ॥ ११॥ पंचा गुवारा जिउ सुपने सुधि न 件 वडभागे मिलिआ सतिग्रु 将 श्राइ लागे ॥ साचु रविह रंगि राते सहिज समावे सोई हे - 11 4 H सिञापै सदा सबद सबदि - 11 सेवकु पूर्ग हउमै साई १३ हे ॥ 11 रसु चाखै सचु होरु न उरिघारे हउ II एकसु रखें ॥ हरिका नाम H ॥ बिनु सतिगुर सहजु किने नही 11 \$8 सु होई हे \* सेवि सबदि समाइआ ॥ सचा सच सचि वृक्षें \* पाइत्रा ॥ गुरम्रुखि १५॥ अपि गुग दाता बीचारी ॥ गुरमुखि राते हउमै सबदे खोई हे।। 18 समावहि साचै साचे ते पति देवहि पकी सारी ।। नानक नामि जगजीवनु साचा एको दाता॥ २ ॥ मारू महला ३ ॥ - 11 पतिसाही एको एका अमरु 11 <del>(\$</del> सबदि पछाता गुरसेवा

जुग जुग सिरि कार बर्गाई है ॥ १ ॥ सो जबु निरमलु जिनि अपपु पञ्चाता ॥ त्र्यापे ब्याह मिलित्रा शुखदाता ॥ रसना सबदि रती गुरा गावे दरि साचै पति पाई हे ॥ २ ॥ गुरम्रुखि नामि मिलै वडिआई ॥ मनम्रुखि निंदिक पति गुवाई ॥ नामि स्ते परम हंस बैरागी निज घरि ताड़ी लाई है ॥ ३ ॥ सबदि मरें सोई जनु पूरा ॥ सतिगुर आलि सुणाए ध्रा ॥ काइत्रा अंदरि अंसृतसरु साचा मन पीव माइ समाई है ४ ॥ पड़ि पंडितु अवरा समभ्राए ॥ घर जलते की खबरि न पाए ॥ पष्टि थाके सांति न आई वित सतिगर सेवे नाम पाईऐ न मेल घारी ॥ वित लगाइ फिरहि भरमि मेखि रहहि राती श्चनदिन दिन सत्तत सबदि भरमाई है ।। ६ ।। इकि गृह कुटंब महि सदो उदासी ।। म्रुए हरि नामि निवासी ॥ अनदिल सदा रहहि रंगि राते मैं -माह मगित चितु लाई हे ॥ ७ ॥ मनमूल निंदा करि करि विग्रता 西西语语语语语语语 श्रीवरि लोस भउकै जिस कता तिस कदेन छोडे अंति ॥ जम कालु गश्या पञ्चताई है।। ८।। सचै सबदि सची पति होई।। म्रकृति न पार्वे कोई ।। बिन्नु सर्तिगुर को नाउ न पाए प्रिम ऐसी 11 3 इकि सिध साधिक बहत वीचारी ॥ नामि रते निरंकारी ॥ जिसनी श्चापि मिलाए सो युक्ते मगति माइ भव जाई है ॥ १० ॥ इसनान दाल करहि नहीं युमाहि ॥ इकि मनुष्या मारि मन सिंउ लुकाहि ॥ साचै सबदि रते इक रंगी साचै सबदि मिलाई है ॥ १२ ॥ आपे सिरजे दे यहिक्याई ॥ श्रापे मार्गे देइ मिलाई ॥ श्रापे नदिर करे मिन वसिका इउ फ्रमाई है ॥ १२ ॥ सविगरु सेविह से साचे ।। मनमुख सेवि न जारानि काचे ॥ आपे करता करि करि 0 वेलै जिउ मार्ने तिउ लाई है ॥ १३ ॥ जुगि जुगि साना एको दाता ॥ 9 ॥ सबदि मिले से निछडे गुर सबद पछाता नदरी सहजि मिलाई है ॥ १४ ॥ इउमै माइआ मैं कु कमाइआ ॥ मरि मरि जमिह दुजा भाइका ॥ बिनु सितेगुर सेवे मुकति न होई मिन देखहु लिए लाई है ॥ १४ ॥ जो तिसु मार्ने सोई करसी ॥ श्रापह

本志志志志志志志志志志志志志志志

होआ ना किछु होसी ।। नानक नामु मिलै विडिआई दिर साचै पति हे ॥ १६॥ ३॥ मारू महला ३॥ जो आइआ सो समुको जासी फासी ॥ सतिगुरि गखे से जन उबरे ॥ दजै भाइ वाधा जम करि वेखें ॥ जिस नो नदिर साचि समाई है ॥ १ ॥ श्रापे करता करि करे सोई जनु लेखें ॥ गुरमुखि गिआनु तिसु सम् किछु स्मे अगिआनी पाई॥ मरि मरि जंमै मनमुख सहसा चुमान श्रंधु कमाई है ।। 2 11 सहजे साचि सुखु पाइआ जनमु गवाई ॥ गुरमुखि नामि रते मनु भइआ मन्गा॥ फिरि होवे कंचनु है ॥ ३ ॥ 'धंधे धोवत मिलाई सुख़ पाए पूरे सबदि पुरा॥ आपे चलसि लए **अउगिण्**आरी श्रुउगिराश्रारि बुरिद्योरि li वरी पाई मुखि बोले दुरमति नाम हे न अउगिणि आरी कंत न भावे ॥ मन की जूठी जूह कमावे॥ पिर का न जाएँ मूरिव विनु गुर व्यक्त न पाई हे।। ६ ॥ दुरमित खोड़ कमावें ॥ सीगारु करे पिर खपम न भावे ॥ गुण्यंती सदा पिरु सतिगुरि मेलि मिलाई हे ॥ ७ ॥ त्र्रापे हुकमु करे सभु **设设设设设设设设设设设** धुरि लेखे ॥ अनदिनु नामि रते सचु पाइआ मिलाई हे ॥ ८॥ इउमें धातु मोह रसि लाई ॥ गुरमुखि लिव वेखें विनु सतिगुर सइजि समाई ।। त्र्रापे मेले त्र्रापे करि ॥ ६॥ इकि सबदु वीचारि सदा जन जागे ॥ इकि माहआ कराए आपे होरु अभागे ॥ आपे करे हे ॥ १० ॥ कालु मारि गुर सवदि निवारे ॥ हरि का नाम हरि पाइत्रा सुखु ते सेवा सतिगुर भाइ फिरें देवानी माइऋा H द्ज - 11 11 22 पाए वित्र करै वहुते भेख समोनी !! माहि आपि नो कहीऐ हे ॥ १२ ॥ किस पाई ऋापे मिहरवानु -11 चलाए राहि भावै तित् **१**३ आपे तिवै चलाई -11 I करता हे धावै निरमलु ऋापे ऋापे जुगता [1 संजम् श्रापे भुगता .ञ्जापे 11 मिहरवातु मधुद्धदन् जिसदा हुकमु न मेटिश्रा जाई हे से 11 १४ वसि रहिआ घटि घटि वडभागी जिनी एको जाता ॥ K· 本本· 本本本本本本本本本本本本本本 दाता ॥ इकये गुपतु परगदु है आपे गुपरुष्ति श्रम्भ मठ बाहे है ॥ २५ ॥ गुप्रुष्ति श्रम्भ मठ बाहे है ॥ २५ ॥ गुप्रुष्ति श्रम्भ मठ बाहे है ॥ २५ ॥ गुप्रुष्ति श्रम्भ मठ वाहे है ॥ ३ ॥ मारू महला ३ ॥ सञ्च सालोही महिर मंभीरे ॥ सम्र जगु है तिसही के चीर ॥ समि पट भोगने सदा दिनु राती आपे स्वल निवासी है ॥ १ ॥ सचा साहिषु सची नाई ॥ गुप्परसादी मंनि वसाई ॥ आपे आप सचा साहिषु सची नाई ॥ गुप्परसादी मंनि वसाई ॥ आपे आप सचा साहिषु सची नाई ॥ गुप्परसादी मंनि वसाई ॥ आपे आप सचा साहिष्ठ सची नाई ॥ शुप्परसादी मंनि वसाई ॥ अपे आप

सालाही ।। सितगुरु सेवी सबदि सालाही ।। सचै सबदि सदा मित ऊतम श्रांतरि कमलु प्रयासी है ।। ३ ।। देही काची कागद मिकदारा ।। बूँद पव दिनसे ढहत न लाग बारा ।। कंचन कोडबा गुरम्रस्य पूर्म जिन्न श्रंतरि नाम्नु निवासी है ।। १ ।। सचा चडका सुरति की कारा ।। हरि नाम्नु भोजनु सचु श्राचारा ।। सदा नुपति पविश्व है पावनु जिन्नु घटि हरि नाम्नु निवासी है ।। १ ॥ हट तिन बलिहारी जो साचै लागे ।। हरि गुण गावहि श्रनदिनु जागे ।। साचा सन्तु सदा तिन श्रंतरि रसना हरि रसि रासी है ॥ ६ ॥ हिर नाम्नु चेता श्रवह न पुत्रा ।। एकी सेवी

अवरु न दूजा ॥ पूरे गुरि सब सजु दिलाइका सचे नामि निरासी है ॥ ७ । अभि अभि जैने किरि किरि कोइका । अपि भूला जा खसि अलाइका ॥ दि जीउ मिले ता गुरखि कुके चीने सच्दु अभिनासी है।। ८ ।। कामि क्रोधि भरे हम अपराची ॥ किका छट्ट लें योजह नाहम गुख न सेना साथी ॥ इयदे पायर मेलि लौड तम आपे साख नाह अभिनासी है।। ८ ।। ना कोई को न करवें जोगा।। आपे करहि

साजु नाम्नु अविनासी है।। १।। ना कोई करे न करमें जोगा।। आपे करहि कराउदि सु गेहरा।।। आपे वस्ति लीडि सुखु पाए सदही नामि नियासी है।। १०॥ इह ततु धरती सबदु बीजि अपारा।। हिर साचे सेती वपाजु वापारा।। सजु धतु अंमिआ तोटि न आवे अंतरि नाम्नु निवासी है।। ११॥ इरि जीज अपाधिआरे नो मुखु कीजें।। आपे बस्तिस लैहि

नाष्ट्र दोज ॥ गुरसुखि होवै सो पति पाए इकतु नामि निवासी है ॥ १२ ॥ अंतरि हरि घनु समम्म न होई ॥ गुरपरसादी दुर्फ कोई ॥ गुरपुखि होनै सो घनु पाए सद ही नामि निनासी है ॥ १३ ॥ अनल

## किञ्च न स्फें गुरमित नामु प्रगासी है ॥ १४ ॥ मनमुख हउमै माइत्रा श्रपणा घरु न समोलिह श्रंति विगृते ॥ परनिंदा करिंह वह स्रते ॥ चिंता जाले दुखे दुखि निवासी है ॥ १५॥ आपे करते कार कराई॥ श्रापे गुरमुखि देइ चुकाई ॥ नानक नामि रते मनु निरमलु नामे नोमि निवासी है।। १६ ॥ प्र ॥ मारू महला ३ ॥ एको सेवी सदा साचा।। दुजे लागा सभु जगु काचा ॥ गुरमती सदा सचु सालाही साचे ही साचि पतीजें हे॥ १ ॥ तेरे गुण बहुते में एक न जाता॥ आपे लाइ लए जगजीयनु दाता ॥ श्रापे वखसे दे विङ्याई ग्रमति इह मनु भीजें हे ॥ २ ॥ माइस्रा लहरि सबदि निवारी ॥ इहु मनु निरमलु हउमै मारी ॥ सहजे गुरा गावै रंगि राता रसना रामु रवीजै हे ॥ करत विहाणी ॥ मनमुखि न चुक्तै फिरै इस्राणी H मेरी घड़ी मुहतु निहाले अनदिनु आरजा छीजै हे ॥ 8 जम कालु न स्भै ॥ ऐथै कमाणा लोग्रु करें नहीं वृभी ॥ सिर ऊपरि सु अगे आइआ अंत कालि किया कीजे हे।। १।। जो सचि तिन साची सोइ ॥ द्जै लागे मनमुखि रोइ ॥ दुहा सिरिश्रा का खसमु है आपे आपे गुगा महि भीजें हे।। ६।। गुर के सवदि सदा जनु सोहै।। नाम रसाइग्रि इहु मनु मोहै।। माइत्रा मोह मैंलु पतंग भीजें है ॥ ७॥ समना विचि वरते इक सोई ॥ गुरमती हरिनामि होई ॥ इउमै मारि सदा सुखु पाइआ गुरपरसादी परगद्ध ८ ॥ किलविख द्ख निवारणहारा ॥ गुरम्रुखि साचै अंमृत पीजै है 11 ।। सभु किछु त्रापे त्रापि वरते सेविश्रा सचदि वीचारा ततु मनु भीजै हे ॥ ६ ॥ माइत्रा श्रगनि जलै संसारे । गुरम्रखि गुरमती सुख् पाइआ सांति सदा निवारे सबदि बीचारे ॥ अंतरि १०॥ इंद्र इंद्रासिण वैठे जम का भड पावहि लीजें हे ॥ नाग्न भेटै म्रकति पाईऐ जम्रु न छोडै बहु करम कमाविह ॥ सतिगुरु ता ॥ मनमुखि **ऋंतरि** भगति न होई।। हरि हरि रसना पीजे हे।। ११ मुखु होई ॥ पवित्र पावन सदा वागाी गुरम्रखि सांति भगति विसनु १२ 11 त्रहमा भीजै गुरमति हे П श्रंत रु म्रकति निरारी त्रैगुण बधक II महेस वीचारी 11 रत्रीजै हे **अनदि**त् नाम्र है गुरम्रुखि गित्रानु एको जाता

( ?oyo 市场市场市场市场市场市场市场 चेद पइहि हरिनाम युमहि न माइआ कारिंग पहि पढ़ि लुमहि ॥ श्रंतरि मेंलु अगियानी वेद समि आखि किउरि दुत्तर तरीजै n \$8 11 बाद श्रंतरु भीजै न सबदु पञ्जासहि ॥ पुंतु पापु सम्रु वेदि दहाइया गुग्मिव अंमृत पीजै हे ॥१४॥ आपे साचा एको सोई निस दिन देशों अपरु न कोई ॥ नानक नामि रते मन १६ ॥ ६ ॥ मारू महला ३ ॥ सचै रचाइचा ॥ निज घरि विमिश्चा तिथै मोह न माइत्रा ॥ विमिश्रा घट श्रांतरि गुरमुखि करणी सारी है ॥ १ सचा मउदा सज वापारा । न निधै मन्मून दक्षो पसारा ॥ सचा धतु खटिया तोटिन ऋगै प्रकेषो वीचारी है॥ २॥ सचैलाए से जन लागे॥ ममनिक बढमारे ॥ सचै सबि सदा ग्रंण गारिह मबिंद रते बीचारी है ॥३ । सची सचा सचु सालाही ॥ एको वेस्रा e# माही ॥ गुग्पनि ऊचो ऊची पउढी गिमानि **7**11 मारी है ॥ ४ ॥ माड्या मोड् सबदि जलाङ्मा ॥ सचु मनि वसिमा जात्व मोहचा॥ मचे की सम मची करखी हउमै तिखा <del>Q</del>I है ॥ ५ ॥ माइचा मोडू सम् आपे कीना ॥ गुरमुखि विरले किनही 8 चीना । गगमनि होते स सच कमार्व साची करणी सारी है ॥ Ō۱ ਗੇ माई हउसै सबदि <del>O</del>I ग्रस Ħ 8 मारि वसर्व सद ही श्चंतरु सीतलु लगे ਰਿਜ भावै ॥ ħ मचि किञ्च सभ ののの ऐंधे सहावै साचे Н साचे से दरि नदरी नदरि सवारी है ॥ = ॥ विनु साचे जो दुजै लाइग्रा ॥ माहमा मोह दख समाइया ॥ विनु गुर दुख सुख आपै नाही माइमा माह मारी है ॥ ६ ॥ साचा सबदु जिना मनि माइमा ॥ पूरवि लिखिमा तिनी कमाइमा ॥ सची सेराहि सच्च घित्राराहि सचि रते बीचारी है ॥ ाः गुर की सेना मीठी लागी ॥ अनदिनु सूख सहज समाधी ॥ इरि हरि करविका मनु निरमलु होया गुर की सेन विवासी है॥ ११॥ से जन सुलीए संविग्रि सच लाए ॥ आपे मार्खे आपि मिलाए ॥ संविग्रि राखे से जन उबरे

होर माइमा मोह खुआरी है ॥ १२ ॥ गुरमुखि साचा सबदि पछाता ॥

( ६०म६ )

रविश्रा तिसु माता ॥ एको एकु सभ क्रटंच ना हउमै मेरा १३ दुजा श्रंतरि सभना जीया का श्राधारी 11 हे 11 ॥ गुर साचे ते भाइत्रा ।। किछु न चलैं धुरि खसिम लिखि पाइत्रा सांचु कमाविह सांचें दूख निवारी है ॥ १४ ॥ जा तृ देहि सदा सुखु पाए ॥ साचैं सबदे साचु कमाए ॥ अंदरु साचा मनु तनु साचा भगति भरे भंडारी हे ॥ १५ ॥ त्रापे वेखें हुकिम चलाए ॥ अपणा भागा त्रापि कराए ॥ नानक नामि रते वैरागी मनु तनु रसनो नामि सवारी हे ॥ मोरू महला ३ ॥ त्रापे त्रोपु उपाइ उपंना ॥ सम महि जगजीवन जिनि करे अपगा सार सभना H परछंना त्रहमा विसनु महेसु उपाए ॥ ॥ जिनि 11 3 ऋापे मेले जिनि ग्रमिख सिरि धंधे त्रापे लाए ॥ जिसु भावें तिसु एको जाता है ॥ २ ॥ त्रावागउणु है संसारा ॥ माइत्रा मोहु वहु चितें जिनि का सबद विकारा ।। थिरु साचा सालाही सदही गर डाली लागे तिनी है ॥ ३ ॥ इकि मृत्ति लगे श्रोनी सुखु IÌ पाइश्रा श्रंमृत फल तिन जन कउ लागे जो बोलिह अंमृत जनम गवाइत्रा ॥ बाता हे ॥ ४ ॥ इम गुण नाही कित्रा बोलह बोल ॥ तूसभना देखहि गुरमुखि तोलिह तोल ॥ जिउ भोवे तिउ राखिह रहणा ५ ॥ जा तुधु भागा ता सची कारैं लाए ॥ अवगग छोडि एको निरमलु साचा गुर कें सबदि गुगा महि माहि समाए ॥ ६ ॥ जह देखा तह एको सोई ॥ दूजी दुरमति सबदे खोई ॥ महि प्रभु एकु समाणा अपर्णे रंगि सद राता है ।। ७ ।। काइछा है कुमलाणा ॥ मनमुलु सबदु न बुकें इत्राणा ॥ गरपरसदी काइत्रा खोजे पाए जगजीवनु दाता है।। 🗷 ॥ कोट गही के इछे सोई निवारे ॥ सदा हिर जीउ राखेँ उरधारे ॥ जो जिउ रंगु मजीठैं राता है ॥ ६ ॥ मनमुखु गिश्रातु कथे न होई ॥ फिरि गुरमुखि गित्रानु कोई ॥ सदा फिरि ऋावै न सभि मनमुखु हे जुगि जुगि एको जाता 11 १० 11 द्रि किउ नाही 11 **ग्रांत**ि सबदु दुख सेवे मुखदाता सद वसै मनि साचा सबदु पूरै गुरि सभ सोभी पाई॥ थाई ॥ सभनी देखा 88 त्त जह **这本本本本本本本本本本本本本本** 

नामो नाम्न धिर्बाईऐ सदा सद 💶 मन

जावहि नाग्र

सरीरा n

पवित

नीरा ॥ आवहि

विन नावै इबि

नहीं बुऋहि

नामे राता है ॥

१२ ॥

ग्रुए वित

इकना गुरमुखि सबद

语语语语语语语 पछाता हे ॥ १३ ॥ पूरै सतिगुरि चुभः ब्रुमाई॥ विख्य नार्वे प्रकर्ति किनै त पाई।) नामे नामि मिलै विडियाई सहित रहै रंगि राता है ।। १४।) काइया नगरु ढहे ढहि हेरी ॥ बिनु सबदे चुकै नही फैरी सलाहे साचि समावे जिनि गुरमुखि एको जाता है।। १४ नदरि करें सो पाए ।। साचा सगदु वसे मनि आए रते निरंकारी दरि साचै साचु पद्धाता है॥१६॥ ⊏॥ मारू जिस करगा ॥ जीव्य जंत सभि सभ आपे गुपत वस्तै सभ अंतरि गुर के सबदि पञ्चाता है ॥ के भगति भरे भंडारा ॥ त्रापे बखसे सबदि वीचारा ॥ भावे सोई करसहि सचे सिंड मनु रोता है ॥ २ ॥ आपे हीराँ आपे नदरी तोले तोलो । जीश्र जंत समि सरिण तमारी 0 部部部 करि किरपा आपि पछाता है ।। ३ ।। जिस नो नदरि होवें धुरि तेरी ॥ मरें न अंगे चके फेरी ।। साचे गुए गावे दिन राती जागि जागि एकी जाता है ।। ४ ।। माहका मोहि सम् जगत उपाहका ।। ब्रहमा बिसन् e: देव सवास्त्रा॥ जो तुषु भागे से नामि लागे शिश्रानमती पछाता G है ॥ ४ ॥ पाप पून वस्ते संसारा ॥ इरख़ सोग सम्र दख़ O गरमित होने सो सख पाए जिनि ग्रामित नाम पछाता है।। 0 किरत न कोई मेटखहारा॥ गुर कै सबदे मोख दुखारा॥ प्रवि लिखिका पाइद्या जिनि आपु मारि पछाता है ॥ ७ ॥ माइत्रा मोहि हरि सिउ चितु न लागै॥ दुजै माइ घणा दुख बागै॥ मनमूख भरमि भुत्ते भेलघारी श्रांतकालि पछुताता है॥= ॥ हरि के मार्थे गाए ॥ समि किलविख काटे दुख सवोए ॥ हरि है बार्फी हरि सेती मनु राना है ॥ है ॥ जिसु नो नदरि करे निधि पाए ॥ हउसै मेरा ठाकि रहाए ॥ गुरा अनगरा का गुरप्रुखि दिरली जाता है ॥ १० ॥ मेरा प्रश्न निरमल अति अपररा ॥ मापे मेर्जे ग्रुर सबदि बीचारा॥ आपे बखसे सञ्च दङ्गाए मनु तनु सार्च

राता है।। ११।। मनु तनु मैला निचि जोति अपारा ॥ ॥गुरमति पृभी करि

विसथारा ॥ सिमृति सासत्र बहुत् गुरम्रुखि व्युभहि विरलै मुरख पड़िह सबद न पसरित्रा पासारा 11 जाता हे ।। १५ ।। आपे करता करे कराए ।। सची वाणी सचु दड़ाऐ ।। नांनक नामु मिले विडिम्राई जुगि जुगि एको जाता है ॥ १६ ॥ ६ ॥ ॥ सो सच्च सेविद्व सिरजणहारा ॥ सबदे मारू अगाचरु कीमति नही पाई आपे अगम अथाहा निवारगहारा ॥ अगमु हे ॥ १ ॥ त्र्यापे सचा सचु वरताए ॥ इकि जन साचै त्र्यापे लाए ॥ साचो सेविह साचु कमाविह नामे सिच समाहा हे ॥ २ ॥ धुरि भगता मेले ॥ साची वाणी सदा गुण श्रापि मिलाए ॥ सची भगती त्रापे लाए गावें इसु जनमें का लाहा हे ॥ ३॥ गुरमुखि वगाजु करहि परु आपु पछाणिहि ॥ एकस विनु को अवरु न जाणिहि ॥ सची साहु सचे वणजारे पूंजी नामु विसाहा हे ॥ ४ ॥ ऋषि साजे सुसटि उपाए ॥ विरले कउ गुर सबदु बुभाए ।। सतिगुरु सेवहि से जन साचे काटे जम का फाहा हे ॥ ५ ॥ भंनै घड़े सवारे साजे ॥ माइया मोहि दुजै जंत पाजे ॥ जेवडा गलि फाहा है ॥ मनभुख फिरहि सदा श्रंधु कमावहि जम का ६ ॥ त्रापे बखसे गुर सेवा लाए ॥ गुरमती नाम्र मंनि अर्नाद्तु नामु धित्राए साचा इसु जग महि नामो लाहा हे ॥ ७ ॥ श्रापे सचा सची नाई ॥ गुरम्रुखि देवे मंनि वसाई ॥ जिन मनि वसित्रा से जन सोहिंह तिन सिरि चूका काहा है।। 🗷 ।। अगम कीमति नही पाई ॥ गुरपरसादी मंनि वसाई ॥ सदा सवदि सालाही गुग दोता लेखा कोइ न मंगे ताहा हे ॥ ६ ॥ ब्रहमा विसनु रुद्र की सेवा ॥ श्रंतु न पाविह श्रलख श्रमेवा ॥ जिन कउ नदिर करिह तू अपगी गुरमुखि अलखु लखाहा हे ॥ १० ॥ पूरै सतिगुरि सोभी पाई ॥ एको नामु मंनि वसाई ॥ नामु जपी तै नामु धित्राई महलु पाइ गुगा गाहा 张宏宏宏宏宏宏·宏宏·宏宏宏宏宏宏宏宏宏

११ ॥ सेवक सेवहि मंनि हुक्यु अपारा ॥ मनग्रुख हुकम जाणहि सारा ॥ हुकमे मंने हुकमे विडिबाई हुकमे वेपरवाहा है ॥ १२ ॥ गुरपरसादा हुकमु पछायौ॥ घावतु राखे इकतु घरि आयौ ॥ नामे राता सदा चैरागी नामु रतनु मनि ताहा है ॥ १३ । सभ जग महि वरते एको सोई ॥ गुरपरसादी परगडु होई ॥ सबदु सलाहिह से जन निरमल निज घरि वासा ताहो है ॥ १४॥ सदा भगत तेरी सरखाई ॥ 0 अगम अगोचर कोमति नहीं पाई ॥ जिंउ तुधु भावहि तिउ तू रालहि गुरमुलि नामु विश्राहा है ॥ १४ ॥ सदा सदा तेरे गुगा गावा ॥ सचे साहिष तेरे मिन भाषा ॥ नोनकु साचु कहै बेनंती सचु देवह सचि समाहा है ॥ १६ ॥ १ ॥ १० ॥ मारू महला ३ ॥ सतिगुरु सेवनि से वडमागी ॥ अनदिनु साचि नामि लिन लागी ॥ सदा सुखदाता रविमा घट अंतरि सबदि सचै जोमाहा हे ॥ १ ॥ नदरि करे ता गुरू मिलाए ॥ हरि का नाम मंनि बसाए ॥ हरि मनि वसिमा सदा मुखदाता सबदे मनि स्रोमाहा है ॥ २ ॥ कृपा करे ता मेलि मिलाए ॥ इउमें ममता सबदि जलाए।। सदा मुकतु रहै 🖛 रंगी नाही किसै नालि काहा है ॥ ३ ॥ विज्ञु सविगुर सेवे घोर अधारा ॥ विज्ञु सर्वेदें कोइ न पार्व पारा ॥ जो सबदि राते महा बैरागी सो सन्तु लाहा है ।। ४ ॥ दुख़ सुख़ करते धुरि लिखि पाइमा ॥ दुजा माउ भापि वरताहमा ॥ गुरमुखि होवे सु मलिपता वरते मनमुख का किया वेसाहा है।। ४ ।। से मनमुख जो सबदु न पळाग्राहि ।। गुर के में की सार न जायहि ॥ मैं निनु किउ निरमं सचु पाईएे जम कार्डि लएगा साहा है ॥ ६ ॥ अफरिको जम मारिका न जाई ॥ गुर के सबदे माई ॥ सबदु सुखे वा दुरहु माने मतु मारे हिर जीउ वेपरवाहा है ॥ ७ ॥ इरि जीउ की है सम सिरकारा ॥ एड किया करे विचारा ॥ हुकमी बंदा हुकम कमावें हुकमे कददा साहा Oi ॥ गुरमुखि साचै कीमा भकारा ॥ गुरमुखि सद्ध पासारा ॥ ,गुरुमुखि होवें सो सन्त युक्त सर्वाद सन्ते सुखु वाहो है।। ह ॥ गरमुखि जाता करिम निषाता ॥ जुग चारे शुर सर्वाद मरे जनमै गुरमुख गुरप्रसिव सपदि

**医表表表 表表**表 表表表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 。 ।। गुरम्रुखि नामि सन्नदि सालाहे ।। समाहा Ħ 80 नामि चारि श्राम श्रगोचर वेपरवाहे जुग उधारे एक 11 **经现场的现在分词的现在分词的** गुरम्रुखि सांति सबदे हे 88 विसाहा П सदा नाम II हावै हिरदें सो वसाए॥ गुरेम्रख नाम्र सुख पाए गुरम्रखि 11 वूभौ काटे दुरमति फाहा उपजे हे ॥ १२ ॥ गुरमुखि ॥ गुरम्रुखि पावै समावै जंमै न जूनी सदा रहि ना मरि ॥ गुरमुखि भगत सोहिह दरवारे॥ राते अनदिन लैदे लाहा है।। १३ गुगा गावै दिनु ॥ अनदिनु सवारे सबदि सबदुः सुगाए ॥ अनदिन ॥ १४ ॥ सतिगुरु पूरा लाए ॥ हरि गुगा गावहि सद ही निरमल निरमल सोई॥ गुरमुखि विरला ।। गुग को दाता सचा पातिसाहा हे।। १५ सलाहे विगसै सो नाम बेपरवाहा नानक जनु नाम्र ३ ॥ हरि जीउ सेविह ॥ मारू महला २ ॥ ११ गुरपरसादि रविश्रा न पाईऐ पारावारो ॥ श्रंत ॥ सभ महि वस्तै श्रंतरि तितु घटि मति श्रगाहा है॥ १ घट ॥ गुरपरसादी परगडु होई प्रतिपाल करे जगजीवन सोई ॥ सभना पूरे बुिक सतिग्ररि देदा बुभाइश्रा संबाहा हे २ ॥ -11 組織組織 मंने सोई हुक्सु 11 सुख उपाइश्रा जगत सतिगुरु हे ॥ सिरि सोहा 3 सचा सबद पातिसाहा 11 ऋापे निसतरै करता संसारा II सबदि गिराहा हे ॥ ४ ॥ कोटि मधे किसहि बुकाए ॥ वेखें सास 9 सुखदोता ॥ हरि सालाहिह सदा सबदि रंग लाए 10 मगित सलाहा है ॥ ४ ॥ सितगुरु सेबिह से जन साचे ॥ जो のなめ वेपरवाहा भगति अगोचरु जंमहि काचिनकाचे । अगम आथाहा हे ॥ ६ ॥ सतिगुरु पूरा साचु हड़ाए ॥ सचै सवदि 设设设设 सिरि सिरि लिखदा **अंतरि** वरते सभ गाए॥ गुणदाता ७॥ सदा इद्रि गुरम्रुखि जापै॥ सबदे सेवै सा धापै जनु सेविह सची बाग्री सबिंद सर्च -श्रोमाहा हे ॥ ८ ॥ अगियानी श्रंधा करम दृद्राए॥ मनहठि करम फिरि जोनी पाए विखित्रा II दोराहा है П कारिंग लचु लोग्ज कमावहि दुरमति का ॥ पुरा 水水水水水水水水水水水水水水

सविगुरु भगति दृहाए।। गुर के सबदि इरि नामि चित्र लाए ।। मनि तनि हरि रविद्या घट ग्रंतरि मनि भीने भगति सलाहा है ॥ १० प्रश्न साचा असर संघारण ॥ ग्रर के सबदि भगति निसतारण ॥ मेरा प्रभु साचा सद ही साचा सिरि साहा पाविसाहा है।। ११ ॥ से भगत सचे तेरे मिन भाए॥ दिर कीरतन करिंह गर सबदि सहाए॥ साची वाणी स्रनदिन गावहि निरधन का नाम वेसाहा 훙 सालाही ॥ समना आपे मेलि विछोदहि नाही ॥ गुर के सबदिः सदा सिरि तू एको साहित सबदे नाम्र सलाहा है ॥ १३ तुषु नो कोई न जाणी ॥ तथु आपे कथी अकथ कहाणी ॥ आपे सनदु ॥ त आपे करता सदा गुरु दाता हरिनाम जपि संबाहा है ॥ १४ सिरजगहारा।। तेरा लिखिया कोइ न मेटगहारा ॥ गुरम्रस्व देविह त आपे सहसा गरात न ताहा है ॥ १४ ॥

दरवारे ॥ सबदे सेवनि माइ पिद्यारे ॥ नानक नामि नामे कारज सोहा है ॥ १६ ॥ ३ ॥ १२ इक खेल स्वाहमा ॥ कोइ न किस दी जेहा

उपाइमा ॥ मापे फरक करे वेखि विगसी समि देही माहा है।। रस १ ।। बाजै पउछा तै स्रापि बजाए ।। सिव सकती देही महि उलटी होवें गित्रान रतन सबद श्रंधेरा चानला आपे कीआ ।। एको बरते अवरु ন ৰীয়া

परसादी आपु पछाणै कमल विगसी अधि वाडा है।। गहण गति व्यापे जाये ॥ होरु लोड स्रयि सुवि व्यावि गित्रानी होने सु गुरमुखि चुन्हें साची सिफवि सलाहा आपे श्चंदरि श्रपारा н कपट सहजे श्रंमत पीवै तमना श्रगनि उम्माहा देही अंदरि पाए ॥ जिस्ते कड गरु सबद

सालाहे बाहरि

खोजे सबद

पी अमरापद होए गुर के सबदि ₹₹ पदार्थं सो सिम गुण जार्थं ॥ गुर की सर्वाद ₽ŧ₹ ।। अनदिन नामि रता दिन रावी याद्या 

काहे जाहा हे किसै न माइमा ॥ गुर के सबदि अंमृत वीमाइमा ( १०५७ )

型物學 医亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚 हउमे सेवा ते किछ पाए ग्र सभ्र 11 11 सबदे आपे करे संखदाता ग्र कृपा गवाए अनदिन हरि र्देष्ठ वाणी श्रंमृत सबद् गुर का वसै हरि श्चंतरि घट घद हरि सचा सलाहि संविह सवदि सदा सेवक निरम्न 11 80 11 सवदि मिलाए श्रापे वस्तरे परमल गुण गावहि ॥ सनदे अक्यु कथे सालाहे मेरे प्रभ हे 11 88 H मिलाए का सवदि वें परवाहे दाता श्रापे गण ठउर न पाए।। जो धुरि लिखिआ १२ ॥ मनमुख भूला जनमै खोजै मरि राते विखिआ विखिआ आपि आपि सोलाहे।। तेरे ग्रा ॥ आपे १३ सचा तेरी वाणो सची आपे अलख त आपि कोइ न पाए ।। लख कोटी जे दाते विन्न गर वसित्रा सबदे सचु सालाहा हे -11 श्चंतरि गुर किरपा ते घट सबदि वाणी साची धुरि आपि मिलाए ॥ गाव नित साचे गुण गावह गुणो समाहा हे सोई ॥ १२ ॥ मारू महला २ ॥ निहचलु एकु सदा सचु धित्राइनि गुरमति सील संनाहा भीने. सदा हरि रसि क सचदि हरि नामि रंगु सदा सचित्रारा ॥ गर ऋंदरि श्रंतरि छोडिश्रा माइश्रो पित्रारा ॥ नउनिधि नाम्र वसित्रा घट ॥ २ ॥ रईअति राजे दुरमति दोई ॥ विनु सतिगुर सेवे निहचलु तिनाहा 经经济经济经济 पाइनि राजु सुख धिश्राइनि सदा ॥ एक आवणु जागा रखैन कोई ॥ जंमणु मरणु तिसे ते गुरमुखि साचा सदा धित्रावहु गति मुकति तिसै ते पाहा हे ॥ निवारैं ॥ संजम्रु सतिगुरू दुत्रारे ॥ हउमै क्रोधु सवदि पाईऐ सीजु संतोखु सग्र ताहा हे ५ ॥ हउमे 11 बिनु बिनसे नामु विसारा जगु सभ्र हे ॥ नामु सचा जींग लाहा पाईऐ H ॥ पंच सबद मिलि वाजा वाइआ 11 सुहाइआ सबदै कारज केहा हे ॥ खिन महि -11 9 सचि नामि सहेला बिन

हमें खिन महि रोवे ॥ दूजी दुरमित कारजु न होवें॥ संजोगु विजोगु करते लिखि पाए किरतु न चले चलाहा है।। =।। जीवन मुकति गुर सबदु कमाए ॥ हरि सिउ सद ही रई समाए॥ गुर किरपा ते मिलें वडिकाई हउमै रोगु न ताहा है।। ह ।। रस कम खाए पिंडु वघाए ।। मेल करें गुर सबद न कमाए ।। श्चेतरि रोगु महा दुखु मारी विसटा माहि समाहा है॥ १०॥ बेंदु पहि पहि बादु वस्तास्पिह ॥ घट महि ब्रह्म तिसु सबदि न पञ्जासि ग्रामित होते मु ततु विलोवें रसना हरि रसु ताहा है वधु छोडिह बाहरि घावहि ॥ मनमुख अंघे सादु न पावहि ॥ राती रसना फीकी बाले इरि रसु मृश्तिन वाहा है ॥ १२ ॥ मनमुख देही मरमु मतारो ॥ दुरमति मरैं नित होइ खुआरो ॥ कामि कोघि मनु दुनै लाइमा सुपने सुख न ताहा है ॥ १३ ॥ कंचन देही सबदु भोग मोगे हरि सिउ पित्रारो ॥ भतारो ।। अनदित गैर महल पाए ।। माखा भुम्ह समाहा हे ॥ १४ ॥ आपे देवे देवखहारा ॥ विसु द्यागे नहीं किसै का चारा ॥ आपे बखसे सबदि मिलाए विस दा सबद अधाहा है ॥ १४ ॥ जीउ पिंड सभ्र है तिस केरा ॥ सचा साहिचु ठाइरु मेरा ॥ नानक शुरवाची हरि पाइश्रा समाहा है ॥ १६ ॥ ४ ॥ १४ ॥ मारू महला ३ ॥ गुरमुखि नाद मेद, बीचारु ॥ गुरमुखि गिश्रानु श्रिमानु श्रापारु ॥ गुरमुखि प्रम भावे गुरमस्ति पुरा पाइदा ॥ १ ॥ गुरमस्वि पराते ॥ ग्रामाल बायी नाडु बजार्न ॥ ग्रामलि सचि निजयरि वासा पाइदा ॥ ३ ॥ गुर की साखी अंमृत समाखी सचि सदा 00000 समाइदा 11 3 गुरमखि Ħ नार्व ॥ मेलु न लागे सचि समार्वे र्बची मगति टहाद्दा ॥ П नंपी गुरमस्व गुरमसि मनु मन कई दिनु शती जारा मन कहाइदा 11 8 बायी गुरप्तस्ति मची सन् वखादी ॥ गुरमुखि П मचो मपा गुगमन्दि संचादा मोमी पाए हुउसै 

सचै दरि हरिगुग ऊतम ऊची पउडी की ग्र गुरम्रुखि गुरमुखि संजम् करणी सारु 11 सच गाइदा -11 9 11 दुष्टारु ॥ भाइ भगति सदा रंगि राता गवाइ आप पाए मोख समाइदा ॥ = ॥ गुरम्रुखि होवै मनु खोजि सुणाए सचै नामि - 11 तिसु भावै सोई सचे करसी जो जो सदा लिव लाए 11 मिन भाइदा ॥ ६ ॥ जा तिसु भावें सितगुरू मिलाए ॥ जा तिसु भावें वसाए ॥ आपर्ये भार्ये सदा रंगि राता भार्ये मंनि वसाइदा ॥ ता मंनि १०॥ मनहिं करम करे सो छीजै ॥ वहुते भेख करे नही विखित्रा राते दुखु कमाविह दुखे दुखि समाइदा ॥ 2 8 11 कमाए ॥ मरग जीवग की सोभी पाए ॥ मरण जीवण मेरे प्रम भाइदा ॥ १२ ॥ गुरम्रुखि मरहि स जो सम करि जार्गी सो मरे न जंमै हिंह परवाणु ॥ त्रावरा जागा सवदु पछाणु ॥ सतिगुरु पाए मन ही मनहि समाइदा ॥ १३ ॥ से बडमागी जिनी फिरि निरमञ्ज पाइत्रा ॥ हउमै विचहु मोहु चुकाइत्रा ॥ मनु न लागै दरि सचै सोभा पाइदा ॥ १४ ॥ आपे करे कराए त्रापे वेले थापि उथापे ॥ गुरमूखि सेवा मेरे प्रभ भावै सच सुणि ॥ १५ ॥ गुरमुखि सची सचु कमावै ॥ गुरमुखि निरमञ्ज मैलु न लावें।। नानक नामि रते वीचारी नामे नामि समाइदा।। १६॥ मारू महला ३ ॥ त्रापे सूसिट हुकिम सम साजी ॥ त्रापे उथापि निवाजी ॥ श्रापे नित्राउँ करे सभु साचा साचे साचि ॥ काइत्रों कोंडु है आकारा ॥ माइआ मोह पसरित्रा 8 सबदै भसमै की ढेरी खेह खेह रलाइदा पासारा ॥ विज्ञ काइत्रा कंचन कोडु श्रपारा ॥ जिसु विचि रवित्रा सबदु li गुरमुखि गावै सदा गुण साचे मिलि प्रीतम पाइदा सुख विचि हरि तिसु सवारे हरि आपि H हरि मंदरु नदरी आपि सवदि वगाजनि वापारी कै गुर जि करोधु निवारे 11 मिलाइदा ॥ सो स्चा 8 आपे मंनि वसाइदा 沿路沿路 श्रापे करे कराए करता है निराली H मनु तनु धोवहि भगति निरमल-रहै रंगि करि राता किरपा सदा सबदि वीचारी श्रनदिनु 11

भगति कराइदा ॥ ६ ॥ इसु मन मंदर महि मनुत्रा धावै ॥ सुखु पानै भेटे पलरि तिद्यागि महा दुख H विन सतिगर खेल कराइदा ।। ञापि ञ्रपरंपरु 11 0 मेले करखी सारी ॥ किया को कार वीचारी ॥ स्रापे त्रापे वखिस मिलाइदा ॥ = ॥ त्रापे सविग्रह मेले पूरा ॥ व्यापे मेले ફે वहियाई सचे सबदि महाबल खरा सिउ धर ही श्रंदरि साचा सोई ॥ गुरम्रखि चित लाइदो ॥ ६ ॥ विरला नोम्र निधात वसिश्रा अंतरि घट नाप्त मवै श्रंतरु माले ॥ धियाइदा ॥ १० ॥ दिसंतरु नही माइश्रा मोहिषधा जम काले।। जम की फासी कवह न त्रुटै मरमाइदा ॥ ११॥ जपु तपु संजस्र होरु कोई नाही ॥ जब लगु कै समदि मिलिया सचु का सबद न कपादी ॥ ग्रर वाश्या सचे सचि सप्ताइदा ॥ १२ ॥ काम करोधु सवल संसारा 11 बह कमायदि सञ्च दुख का पतारा ॥ सविगुर- सेवहि से मिलाइदा ।। १३ ॥ पउलु पाणी है वैसंवरु मोह बरते सम अंतरि ॥ जिनि कीते जा तिसै पळाणहि माइमा मोह चकाइदा ॥ १४॥ इकि माइया मोहि गरवि विद्यापे होड़ रहे हैं घापे ॥ जमकाले की खपरि ਜ पाई द्यंति पहलादा ॥ १४ ॥ जिनि उपाए सी विधि जार्थी ॥ ग्रस्टिख सपद पदार्थी॥ नानक दासु कहै पेनंती सचि नामि चित् लाइदा ॥ ।। २ ।। १६ ॥ मारू महला ३ ॥ भादि जुगादि दहमापति दावा कै सबदि पहाला ॥ तथु नी सेवहि से तथहि समावहि द्मापे मेलि मिलाइदा ॥ १ ॥ भगम भगोचरु कीमति नहीं पाई जीम अंत वैरी सरणाई ॥ जिउ तुपु मान तिर्वे चलानहि मारित पाइदा ॥ २ ॥ है भी साचा होसी सोई करे ॥ समना सार आपे ॥ भगम भगाचर घलल अपारा भाषणा आप्र पद्माचाहि तेरा परवारा गुरमवी मावि ४ ॥ पाताल पुरीभा लोभ भावारा विम विचि वरते दुकमु करारा ॥ दुकमे साजे दुकमे दादे दुकमे मेलि मिलाइदा ॥ ४ ॥

१०५०

**格格格·格格格格格格格格格格格** वेपरवाहे दुक्तमु सलाहे ॥ श्रगम ग्रगाचर हुकमै स त् आपे सबदि बुभाइदा ॥ सो होवे 11 ફ जेही मति देहि साखी आए मनमुख रेंगि दिनसु दुइ लिजदी 11 जाए ऊपरि कालु रूत्राइदा ॥ ७॥ मनु तनु सीतलु सिर H भंड गङ्या श्रंतरि भरम ग्रचरणी लागा 11 तू जाता ॥ जिनि वागी वोलाइदा ॥ म सचे गुण गावहि सच पति जति गुरसवदि 11 पञ्चाता पूर् भागि 11 दुजै कठोरु सोई इउमै मारि मिलाइदा मन् 11 3 11 होवै सतिग्ररु भूला फिरे II करम्र अभागा भरमे TH चउरासीह आपि उपाए ॥ 4 १० ॥ लख सेवे सहजे ही सुख पाइदा ॥ विचि भगती विसटा 3 विज भगति दुडाए 11 जनमि गर भगति 的部 होबै गरु वासा विसटा विचि फिरि पाइदा ॥ ११ ॥ करम्र श्रापे करे कराए -11 दड़ाए ।। विशु करमा किउ पाइत्रा जाए जार्गे ॥ 级 १२ ॥ सिमृति सासत श्रंतु जिड भावे तिवे चलाइदा ॥ पछार्गे ॥ आपे करे कराए क्रता तत न H सिरि सिरि कराए ॥ त्र्रापे ऋापे ऋापि किछ \$3 सभ्र \* धंधे लाएं ॥ आपे थापि उथापे वेखे गुरमुखि आपि चुकाइदा ॥ गहिर गंभीरा ॥ सदा सलाही ता मनु घीरा ŧ ų वसाइदा TH. गुरमुखि मंनि अगोचरु कीमति नही पाई 书 धंधै लोई ॥ गुरपरसादी वुभौ कोई ॥ नानक 學 मोरू 99 18 ॥ १६ 3 II - 11 घटि अंतरि गुरमती मेलि मिलाइदा आपे जागाहि सिरजग 份 ॥ त् कीओ गुवारा महला ३ ॥ जुग छतीह 将 त्रापे वखार्ग कहै कि आखि को हारा ॥ होर किञ्रो 不 उपाई सभु सभ सृसटि - 11 ॥ स्रोस्रंकारि 书 साचा आपे भंनि 11 घडाइदा तेरी वडित्राई ।। त्रापे वेक करे सभि \* नदरी पाई पूरे गुर 11 11 इक बाजी W. साचे चितु सिउ 3 लोइदा रहे गुरसबदी の名 सदा अलिपत ऋापि वजाए वजीवगाहारा 11 त्र्याकारा वाजिह धनि पवर्गे मिलि वजाइदा 8 सभ 11 घटि पउग्रा वहै इकरंगी が発 होवै ॥ के हउमै सबदे गुर निहचउ करता करे स

गुरपरसादी किसे दे विडिबाई नामो नामु घिबाइदा ॥ ॥ गुर सेवे जेउड होरु लाहा नाही ॥ नामु मंनि वसे नामो सालाही ॥ नामो नामु सदा सुखदाता नामो लाहा पाइदा ॥ ६ ॥ विजु नावे सम दुखु संसाग ॥ १६ करम कमानहि वधि निकास ॥ नामु न सेविह किंउ सुखु पाईऐ विजु नावें दुखु पाइदा ॥ ७ ॥ आपि करे ते आपि कराए ॥ गुर परसादी किमें सुमाए ॥ गुरहालि होनिह से बंधन लोडिह मुकती के धरि पाइदो ॥ ८ ॥ गणत गणे सो जलै संसारा ॥ सहसा मृलि न चुके विकास ॥ गुरहालि होवें सु गणत चुकाए सचे सचि समाइदा ॥ ६ ॥ जे सचु देह त पाए कोई ॥ गुरपरसादो परगडु होई ॥ सचु नामु सालाहे रंगि राता गुर किरपा ते सुखु पाइदा ॥ १० ॥ जुप तपु संजमु नामु पिखास ॥

क्लिनिख काटे काटणहारा ॥ इरि के नामि तनु मनु सीतलु होमा सहजे सहजि समाइदा ॥ ११ ॥ अंतरि लोग्न मनि मैलै मलु लाए ॥ मैंले करम करे दुख पाए ॥ कृडो कुड़ करे वापारा कुड़ बालि दुख पाइदा ।। १२ ।। निरमल बाखी को मंनि गुर के माणे चले दिनु राती नामु चेति ग्रस् पोइदा ॥ १३ ॥ आपि सिर्रदा सचा सोई ॥ आपि उपाइ लपाए सोई ।। गुरमृति होवै स् सदा सलाहे मिलि साचे सुखु पाइदा ॥ १४ ॥ अनेक जतन करे इंद्री विस न होई ॥ कामि करोघि जलें सद्ध कोई ।। सर्विग्रुर सेवे मनु वसि आवै मन मारे मनहि समाइदा ।। १ थ। मेरा तेरा तुप आपे की या।। समि तेरे जंत तेरे समि जी या।। नानक नामु समालि सदा त् गरमती मंनि बसाइदा ॥ १६ ॥ ४ ॥ १ = ।। मारू महला ३ ॥ हरि जीउ दाता अगम अथाहा ॥ भ्रोसु तिलु न तमाइ वेपरवाहा ॥ तिस नो अपिं न सकै कोई आपे मिलाइदा ॥ १ ॥ जो किन्नु करें सु निहचउ होई ॥ तिसु रितु दाता अवरु न कोई ॥ जिस ना नाम दोनु करे सो पाए गुरसवदी मेलाइदा ॥ २ ॥ चउदह मत्रस तेरे हट नाले ॥ सतिगृरि दिखाए श्रंतरि नाले ॥ नानै का वापारी द्वोने गुरसक्दी को पाइदा ॥ ३ ॥ सितगुरि सेनिए सहन अनंदा ॥ हिरदै आह बुठा गोनिंदा ॥ सहजे मगति करे

१०६३ विछुडे तिनी राती त्रापे भगति कराइदा ॥ ४ ॥ सतिगुर ते दिनु काले मथे मारीग्रहि अनदिन दुख सवाइश्रा दुख H सतिगुरु पाइदा 11 पावहि ही विचि y दुख Ħ महल दख लिवलागी सचो सची H वडमागी भाड सेवहि से n सहज सचे मेलि मिलाइदा 11 8 Ħ सद .ही सचा देइ सु पाए ॥ अंतरि साचु भरमु चुकाए ॥ सचु सचै का श्रापे जिसु देवे सो सच्च पाइदा ॥ ७॥ श्रापे करता सभना त्रापे वखसे दे विडिश्राई कोई ॥ व्रभे जिस नो आपि वुसाए मेलि मिलाइदा।। =।। हउमै करदिश्रा जनम् गवाङ्या लेव श्रग लेखा तिल जमकाल 11 पीड़ाइदा । १ ।। पूरे भागि गुर सेवा होई ।। नदिर करे ता सेवे सरी सख पाइदा न त्रावे महलि जमकाल तिस नेडि सुखु पाइत्रा जो तुधु भाए।। पूरै भागि गुर सेवा लाए सभ विड्याई जिस् देविह सो पाइदा ॥ श्रंदरि परगास गुरु 11 88 घटि ।। गित्रान रतन ते पाए ॥ नाम्र पदारथु मंनि सदा वसाए श्रागित्रानी श्रंधेरु गवाइदा ॥ १२ ॥ श्रगित्रान नदरि मृए श्रभागे ।। चलदिश्रा दरु डुन्नि पागाी सेवे १३ ॥ बिन् सतिग्रर न श्रावे जम दरि वाधा दुखु पाइदो सेवे कोई ॥ सतिगरु धिग्रानी पुञ्जह शिश्रानी 11 सचै पाइदा सोभा विद्याई दरि तिसु श्रापि मिलाए ॥ ममता काटि सचि लिव लाए वगाजिह वापारी नामो लाहा पाइदा ॥ १४॥ श्रापे करे कराए करता ॥ नामु वसै मन अंतरि सबदि मरे सोई नानक H प्रकता महला ॥ मारू H 88 y \$ 8 11 भागो विचि को विरला 份 करणा सो करि पाइश्रा H Ē मंने भागो विचि पाइदा सुख पाए 3 सहजे तेरा ही सच सुख भागा 11 形形 ॥ २ ॥ वेरा भागा मंने लोच बहुतेरी आपगा भागा आपि मनाइदा तुभहि जिसु मिलै भागा सु ऋाए [1 त्रध्र वडिश्राई किसहि भागा वडी समाए भागो विचि 11

શ્રંધુ भागा देहि तिस माइदा ॥ 8 11 मनप्रख् चतुराई ॥ भाणा न मंने बहुतु दुखु पाई ॥ भरमे भूला

परु महलु न कबहू पाइदा ॥ ॥ ॥ सतिगुरु मेले दे वडिआई॥ सतिगुर की सेवा धुरि फुरमाई ॥ सतिगुर सेत्रे ता नाम्रु पोए नामे ही सुख

नायहु उपजै नायहु छीजै ॥ ग्रर पाइदा ६ ॥ सभ रसना नामु धित्राए रसि मीजै रस ही रस

पाइदा ॥ ७ ॥ महले अंदरि महलु को पाए । गुर

चितु लाए ॥ जिस नो सचु देह सोई सचु पाए सचे सचि मिलाहदा ॥ निसारि मनि त्तनि द्खु पाइत्रा 11 माइश्रा सभ्र रोगुकमाइंचा ॥ वित नावें मतु ततु है इसटी नरके वासा पाइदा ।। ६ ॥ नामि रते तिन निरमल देहा ॥ निरमल

बासा नाम सलाहि र:दा सुख पाइमा ॥ समु को वराजु करे वापारा ॥ तिसु नावे सम्र तोटा संसारा ॥ नागो ऋाइश्रा नागो जापी विखु नावै दुखु पाइदा ॥ ११ ॥

जिम नो नाष्ट्र देह सो पाए ॥ गुर के सबदि हरि मंनि वसाए ॥ गुर किरपा ते नाम वसिद्या घट श्रंगरि नामो नाम विद्याइदा ॥ नाये नो लोचे जेती सम आई ॥ नाउ तिना मिल भूरि

कमाई ॥ जिनी नाउ पाइछा ने वडमागी गुर के सबदि मिलाइदा 11 १३ ॥ काइम्रा कोड अति अपोरा ॥ तिस विचि यहि वीचारा ॥ सचा निमाउ सची वापारा निहचन्न वासा पाइदा ॥ १८॥ र्श्रतर घर धंके थोन गुरम्रखि विरले सुहाइआ 11 साथि निर है सालाहे पाइमा सचे हरि ₹त

मेरें करत इक बरात बराई ॥ १ म ॥ इस देही नाम्र वगाजहि रंगि राते ॥६॥२० १६ मारू महला ŧ1 3 कंचनु सबदु बीचाग ॥ तिथै इरि वसै जिस दा श्रंत न पारावारा

श्रनदिस हरि सेनिद्र सची वाणी हरि जीउ सबदि विलाइदा ॥ इरि चेतहि तिन बलिहारै जाउ ॥ गुर कै सबदि तिन मेलि मिलाउ।। 然而而而不不不不不不不不不不不不不不不不不不 तिन की धृरि लाई मुखि मसतिक सतसंगति वहि गुगा गाइदा ॥२॥ हिर **ग्रांत**रि 11 नाम भावा हरि प्र भ जे गुगा गावा साचै सुगीऐ नामि कंडी गुरवाणी चह 11 क समाइदा ॥ ३ ॥ सो जनु साचा जि अंतरु भाले ॥ गुर नदिर निहाले ।। गित्रान अंजनु पाए गुरसबदी नदरी नदरि मिलाइदा जनमि सरीरु पाइत्रा ॥ माग्रस भागि इह 语语语语语语语 गुरमुखि **ऋंधेरा** किसहि सबदै सभु ग्रंध बिन ।। इकिं कितु आए जनमु गवाए ।। मनमुख लागे फिरि हाथि न त्रावे पिंग खिसिए पछुताइदा एह वेला सचु गुगी गहीरा॥ पवित्र सरीरा ॥ तिसु विचि वसै गर के सबदि थाई सचु सुिंग मंनि वसाइदा ॥ ७ ॥ वेखे सभ हिरदे हिर जीउ रखह **海海海海海海海海海** निवारे 11 ग्रसवदि गुर के सबदि सदा सालाहे मिलि साचे सुखु पाइदा ।। सो ح 11 आपे वेखे जिसु त्र्यापि चेताए ॥ गुर के सबदि वसे मनि त्र्याए ॥ वुभे आप आप समाइदा ॥ ह ॥ जिनि मन विचि वथु पाई सोई जागी।। सोई जनु निरमलु सवदे त्रापु पछागै ॥ त्रापु पछागै ॥ एह काइत्र्या पवितु है सरीरु 1) 11 20 गुरा गावें रंगि राता गुरा कहि चेतै गुगी गहीरु ॥ अनदिनु दुजै सरीरु सभु है माइश्रा 11 मृलु एह सदा दुखु पाए बिनु हरि हरि न चेते १२ ॥ जि सतिगुरु सेवे सो परवागु ॥ काइत्रा हंसु निरमलु सोहै हरि गुण गाइदा दरि सचै जाग्रु ।। हरि सेवे हरि मंनि वसाए मुए मनग्रख 11 सेविद्या न जाइ गुरु ॥ बिन भागा होवै हरि जीउ आपि केरी गुर बिललाइ नदरि कउ जिन ग्रमुखि पके नाले ॥ काइत्रा कोड हर मिलाइदा \$ 8 11 पदवी राती दिनु ऊतम धिश्राइ हरि का नाम्र सबदि गुर पूरे की सुखदोता 11 पाइदा सचा पूरे भागि सलाहे साचा पछाता नाम्र नानक निरंकारि श्रोकारु उपाइत्रा ॥ ॥ १६ ॥ ७ ॥ २१ ॥ मारू महला ३ 11 खेल ऋापे वगाइश्रा H माइश्रा **宏宏宏宏宏宏宏宏宏表表** 

सोभी पाइदा ॥

नाम्र राखद उरिधार

गुर

11

करि इस जग महि

> 11 राम

करणी सार

विचह

ते हरि यरती जग अंतरि 🚻 - बासी नाम्र 11 3 11 समाले ॥ नामु न चेते बेट पहें अनदित बाद यघा जम काले ॥ त्रेगुण भरमि पाए भ्रुलोइदा ॥ त्रिविधि मनसा लोए H - 11 साचै सबदि सदा है मुकता माहत्रा मोहु चुकाइदा ॥ ५ ॥ जो धुरि से हुणि राते ॥ गुरपरसादी सहजे माते ॥ सतिग्रह **भर**मि

प्रश्च पाइत्रा व्यापै त्रापु मिलाइदा ।। ६ ॥ माइद्रा मोहि दुजै भाइ लगा दुखु पाए ॥ छुहा रंगु दिन थोड़े होने इसु जादे पिलम न लाइदा ॥ ७ ॥ एडु मत् भी भाइ रंगाए ॥ इतु रंगि साचे माहि समाए ॥ पुरे मागि को इह रंगु पाए गुरमती रंगु चहाइदा ॥ = ॥ मनमुख् बहुतु करे अभिमानु ।। द्रगह कषही

दुजै लागे जनम् गवाइश्रा विज्ञ यभे पाइदा ॥ **जंद**रि त्रापु लुकाइत्रा ॥ गरपरसादी ।। सचा प्रश्च सचा वापारा नाम्च अमोलकु पाइदा इस काइका की कीमति किनै न पाई П मेर ठाकरि षणाई ॥ गुरप्रस्वि होवै **म** काइश्रा सोधै त्रापहि ञाप मिलाइदा ॥ ११ ॥ काइमा विचि तोटा काइमा विचि लाहा गरम्बि 11 गुरमुखि वयाजि सुख सहजि

सदा

मिलाइदा ॥ १२ ॥ सचा महलु सचे भंडास ॥ आपे देवे देवग्रहारा ॥

पाए

गरमुखि सालाहे सुखदाते मनि मेले कीमति 11 पाइदा काइम्रा विचि कीमति पाई नही 11 गुरमुखि सोई जिस £2 वधु दा जागौ गुरम्रुखि हरि बीउ \$8 II सम महि रहिआ पाइट्या जाई मेलि fi आपे मिलाए 11 १४ ॥ आपे सचा सबदि मिलाए ॥ सबदे नामि मिलै विडियाई

चुकाए ॥ नानक

本本本本本本本本、本本本語、本本語、本本本本本本 ३ ॥ अगम अगोचर १६ ॥ ८॥ २२ ॥ मारू महला सुखू पाइदा सकै श्रथाहे ॥ अपिड कोइ न वेपरवाहे ॥ श्रापे मिहरवान श्रगम [海拔] 游游游游游游游游游游游游游游 नो सेवहि जो त्रध 8 त्रध सबदी मेलाइग्रा 11 -11 श्रनदिन रवहि दिन सचि समावहि गुगा 11 सवदि मरहि से सवारहि 11 यरग्र 2 भाइश्रा हरि चरगी हिरदे सफल उरधारहि जनम् h जीउ मेले आपि मिलाए ॥ हरि गर चुकाइग्रा ॥ ३ हरि भगती राते श्रनदिन् सदा गवोए 11 भू जाई तेरे गुण कहा कहग्रा -11 न 11 महि 11, 8 पाई ऋापे करे दइग्रा सुखदाता नही 11 कीमति Sho जग महि मोह पासारा प्र ॥ इसु समाइत्रा ॥ धंधै धावत जनम गवाइश्रा 11 श्रंधारा श्रंध श्रगिश्रानी होवे ता सतिगुरु बिनु नावै ॥ करम 11 5 पाइश्रा अगित्रान गिश्रानु चानग्र मन् निरमख रतन् अनेक कीमति नही " श्रंधेरु ॥ तेरे नाम सच 9 तेरी करे हिरदे वसाई त कीमति कउग्रा n को होआ अगम ना ।। नामु अमोलकु अपारा सहजि समाइत्रा ॥ ८ मेलि गुर सबदी तोलाइग्रा ॥ तोले तोलि तोलाए अरदासि ॥ तू आपे मेलि बहालहि पासि ॥ सेवहि करहि १ समना जीत्रा का सुखदाता पूरे करमि धिग्राइग्रा 11 जत जि सचु कमावै ॥ इह मनु निरमलु जि हरि महि श्रंमृत परापति होवै हरि जीउ मेरे भाइआ 4 ॥ इरि गुगा गावै अंदरु स्रभै ॥ बुभै सोई H होर ?? विन -11 ठाकि सहजे ही पाइश्रा सच चुकेंंंन मरि मरि जंमै फेरी ॥ विख का राता पाइत्रा ॥ १३ ॥ बहुते करे भेखधारी भेख मरे जीवत किनै मारी 11 ता म्रकति पाए न श्रगित्रानु सचैं तसना इसु तनहि \$8 Ħ समाइश्रा -11 मनु सीतल्ल सबदु कमाए ॥ तन तिसदी वभे गुर जि साहित्र कोध निवारे हउमै मारि समाइआ ॥ १५ . ॥ सचा सची

मिलाए ॥

ाई उबरहि करते आपे सुहाई ॥ अंतरि सुखु

लैंड

भगति

लाए ॥ तउ सरखाई

यडिक्याई ॥ गुर परसादी विस्त्ते पाई ॥ नानकु एकु कडें वेनंती नामे नामि समाइक्षा ॥ १६ ॥ १ ॥ २३ -॥ मारु महला १ ॥

सलाइनि

आपे मेलि मिलाइआ

तेरे मनि

सगत

मगती राता सचे सिउ चितु लाह्या ॥ २ ॥ हउमै जिचि

जलै सरीरा ॥ करम्र होत्रै भेटे गुरु पूरा ॥ र्श्रतरि सबदि बुक्ताए सविगुर वे सुख पाइत्रा ॥ ३ ॥ मनप्रख कमाए ॥ यह संकट जोनी भरमाए ॥ जम का जेवड़ा कदे न काटी श्रंते बहु दुर्र पाइम्रा ॥ ४ ॥ म्रावण जाणा सबदि निवारे ॥ रखे उरधारे ॥ गर के सबदि मरे मन मारे हउमै जाइ समाइमा ॥ ४॥ निगोई ।। विद्यु सविग्रुर यिरु कोइ न परज श्रंतरि जोति सबदि सुरा वसिया जोती जीति मिलाइया। ।। माइमा मोह का विकास एह सेने ता प्रकृत होने पंच दृत वसि व्यादया ॥ ७ ॥ बाक्क गुरू है मोहु फिरि फिरि डवे वारोनारा 11 सतिग्रर मेटे भाइमा ॥ = ॥ साचा सन दरु साचा समदि पिमारा ॥ सची धनि सचे ग्रया घरे अंदरि समाइमा ॥ ६ ॥ को घरु गुर ॥ भोथै सोग्र विजोग्र न समाए विचापै सहजे सहित दस 11 20 - 11 भार दसटा मोह पिथासा ॥ अमंगति बहहि सदा ॥ सर्विग्र यामद्र संगति दखो दुरा कमाइमा ॥ ११ वित सपदे पारु न पाए कोई ।। सहते गुण स्विह दिन राती जोती जोति मिलाइमा ॥ १२ ॥ काइमा विरस् पंस्ती विचि वासा सपदि निरामा ॥ उडिह न मले न भावि न जाही निजयरि यामा पाइमा ॥ १३ ॥ काइमा माधहि सबद टगउरी मनम् निवारिह ॥ भाषे मोह क्रपा करे

दिरि

जाखह

मैनि मिलाइमा ॥ १४ ॥ सद ही नेहैं

गर्भाद नजीकि पद्माराष्ट्र ॥ विगगै कमलु किर्णा

ä

( 3908) देखाइत्रा ॥ १५ ॥ अपने करता सचा सोई ॥ अपने मारि जीवाले **अवरु न कोई ।। नानक नाम्रु मिलै व**डिश्राई आपु गवाइ सख पाइत्रा ॥ १६॥ २ ॥ २४ ॥ मारू सोलहे महला ४ ॥ सचा आपि सवारगहारा ॥ अवर श्रों सतिगर प्रसादि ॥ श्रंतरि सहजे सचि न स्फिसि बीजी कारा ॥ गुरम़िख सचु वसें घट समाई हे ॥ १ ॥ सभना सचु वसै मन माही ॥ गुर परसादी सहजि समाही ॥ गुरु गुरु करत सदा सुखु पाइत्रा गुर चरणी चितु लाई हे॥ २ ॥ सतिगुरु है गित्रानु सतिगुरु है पूजा ॥ सतिगुरु सेवी अवरु न द्जा ।। सतिगुर ते नामु रतन धनु पाइत्रा सतिगुर की सेवा भाई हे ।। २ ।। विजु सतिगुर जो दूज लागे ।। त्राविह जाहि भ्रमि मरिह त्रमागे ।। नानक तिन की फिरि गति होवें जि गुरम्रुखि रहिह सरणाई हे।। ४।। गुरमुखि प्रीति सदा है साची ॥ सतिगुर ते मागउ नामु अजाची ॥ होहु दइत्रालु कृपा करि हरि जीउ रखि लेवहु गुर सरगाई हे रसु सतिगुरू चुत्राइत्रा ॥ दसवैं दुत्रारि प्रगद्ध ॥ श्रंमृत **अनहद सबद वजहि धुनि बा**णी सहजे आइत्रा ॥ तह ।। जिन कउ करते धुरि लिखि पाई।। अनदिनु गुरु गुरु Si Si समाई हे ॥ ६ करत विहाई ॥ विनु सतिगुर को सीभे नाही गुर चरगी चितु हे ॥ ७ ॥ जिसु भावे तिसु आपे देइ ॥ गुरमुखि नोमु पदारथु लेइ ॥ आपे कृपा करे नामु देवै नानक नामि समाई हे।। ८ ।। गिआन रतनु मनि परगटु भइत्रा ॥ नामु पदारथु सहजे लइत्रा ॥ एह विद्याई सतिगुर कउ सद बलि जाई हे ॥ ६ ॥ प्रगटित्रा निसि मिटित्रा त्रंघित्रारा ॥ त्रगित्रानु मिटित्रा गुर रतनि त्रपारा ॥ सितगुर गित्रानु रतनु ऋति भारी करमि मिलै सुखु पाई हे ॥ १०॥ जुगि निरमलु हस्रा लोइ प्रगटी है सोइ ॥ चहु गुरम्रुखि नामु नामे नामि रते सुखु पाइत्रा नामि रहित्रा लिव लोई हे - 11 22 गुरम्चित्व नामु परापति होवै ॥ सहजे जागै सहजे सोवैं ॥ गुरमुखि नामि समाइ समावै नानक नामु घित्राई हे Il 22 11 भगता नामु आखि गुरमुखि हरि वखारणी ॥ मुखि अंमृत है वाग्गी ॥ **淡水 浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓**浓浓

यो। यो यो यो यो यो यो यो। यो यो यो यो यो यो यो यो यो। यो हरि हरि करत सदा मन निगसै हरि चरणी मन लाई हे ॥ १३ ॥ अगिभोन गिश्रानु किछु नाही 11 सतिगर ते समभ **安安安安安安安** माही ॥ होह दहआ़ल कुपा करि हरि जीउ सतिग्रर लाई हे ॥ १४ ॥ जिनि सविग्ररु जावा तिनि एक पञ्चाता ॥ सरवे रि रहिया सुखदाता ॥ त्रातसु चीनि परम पर्दु पाइत्रा सेना सुरति समाई हे।। १५ ॥ जिन कउ त्रादि मिली वडिश्राई॥ सतिगुरु मनि वसिश्रा लिन साई ॥ श्रापि मिलिश्रा जगजीवतु दाता नानक श्रंकि समाई है ।। १६ ॥ १ ॥ मारू महला ४ ॥ हरि 9 अगम अगोचरु सदा अविनासी ॥ सरवे रवि रहिआ घट वासी ॥ तिसु नितु अपरु न काई दाता हरि तिसहि सरेवह प्राची है।। रू ॥ जा कउ のではなるなるので

राजे हरि राजग्रहारा ॥ ता कउ को३ न साकिस मारा ॥ सो ऐसा हरि सेन्द्र संतद्व जा की उत्तम वाखी हे॥ २ ॥ जा जापै कि छु किथाऊ नाही ॥ ता करता मरपूरि समाही ॥ सके वे फ़िन हरिया कोतील हरि धिम्रावह चोज निडाणी है ॥३॥ जो जीव्या की बेदन जाली। तिस साहिब कै हउ हरवाणे ।। तिस व्यागै जन करि येनंती जो सरब सखा का दाणी है।।।।जो

जीएं की सार न जायें ॥ तिस सिउ किछु न कहीएं अजायें ॥ मूरल सिउ नइ लुक्त पराची इरि जपीए पद निरमाची है।। प्र ॥ ना करि चित चिता है करते ॥ इरि देवे जलि यलि जेता समते॥ अचित दानु देह प्रभु मेरा िचि पायर कीट पलाणी है ॥ ६ ॥ ना करि ब्रास मीत सुत माई ॥ ना करि आस किसे साह निउहार की पराई ॥ वित्र हरि नावे को वेली नाहो हरि अपीए सार्गपाणी है ॥ ७ ॥ अनदिन जपहु पनगरी ॥ सभ भासा मनसा पूरै थारी ॥ जन नानक नाम् जपह भनलंडनु सुलि सहजे रैंखि निहाणी है ॥ = ॥ जिनि हरि सेनिया विनि सुद्ध पाश्या ॥ सहजे ही हरि नामि समाहथा ॥ बो सरिय परें तिम की पति राखें बाह पूछद्र वेद प्रगणी है।।

ह ॥ जिन्न ६रि सेरा लाए सोई जनु लागे ॥ गुर के सगदि भरम भउ मार्ग ॥ निचे गृह सदा रहे उदासी जिउ कमल रहे निचि पारा है ॥ १०॥ तिनि इउमें सेता थाइ न पाए ॥ जनमि मरे फिरि भारी जाए ॥ सो तपु पूरा साई मेरा जो इरि मेरे मनि माणी है

1 9009 <u>。故故故故故敬敬敬敬敬敬</u>敬敬敬敬敬 ॥११॥ हउ किञ्रा गुण तेरे त्राखा सुत्रामी ॥ तू सरव जीया का मागउ दानु तुभौ पहि करते हरि श्रनदिनु नाम्र श्रंतरजामी ॥ हउ वखाणी हे ॥ १२ ॥ किस ही जोरु ब्रहंकार बोलण का ॥ किस ही जोरु दीवान माइत्रा का।। मैं हिर विनु टेक धर अवर न काई करते राखु में निमाणी हे ।। १३ ।। निमाणे माणु करहि तुधु भावे ।। होर केती भाखि भाखि त्रावे जावे ॥ जिन का पखु करहि तू सुआमी तिन की ऊपरि गल तुधु आणी है।। १४।। हरि हरि नामु सदा घित्राइत्रा ॥ तिनी गुरपरसादि परम पदु पाइत्रा जिनि हरि 11 सेवित्रा तिनि सुखु पाइत्रा विनु सेवा पछोतागी हे ॥ १५ ॥ तू सभ गुर मसतिक हाथ ॥ महि वरतिह हरि जगंनाथु ।। सो हरि जपै जिसु हरि की सरिए पङ्त्रा हरि जापी जनु नानकु दासु दसागा है।। १६॥२॥ मारू सोलहे महला ५ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ कला उपाइ धरी जिनि धरणा ॥ गगनु रहाइत्रा हुकमे चरणा ॥ त्रगनि उपाइ ईघन महि बाधी सो प्रभु राखै भाई हे ।। १ ।। जीअ जंत कउ रिजकु संवाहे ।। करग्रकारग्र समस्थ आपाहे ॥ खिन महि थापि उथापनहारा सोई तेरा सहाई हे ॥ २ ॥ मात गरभ महि जिनि प्रतिपालित्रा ॥ सासि ग्रासि होइ संगि समालित्रा ॥ सदा जपीऐ सो श्रीतम् वडी जिसु वडिग्राई हे स्रलतान 11 3 11 करे गरीच निवाजि मीरे प्रभ खान करे खिन कीरे ॥ निवारण सरव सधारण किछ कीमति कही न जाई हे।। ४।। पतिवंता सो धनवंता ॥ जिसु मिन वसित्रा हरि भगवंतो ॥ मात पिता

सुत वंधप भाई जिनि इह सुसिट उपाई हे ॥ ५ ॥ प्रभ त्राए सरगा भउ नहीं करणा ।। साध संगति निहचउ है तरणा 11 मन अरोधे करता तिसु नाही कदे सजाई हे ॥ ६ ॥ गुण निधान मन तन महि रवित्र्या ।। जनम मरग की जोनि न भवित्रा ।। दुख विनास तृपति रहे श्राघाई हे।। ७ ॥ मीत हमारा की आ सुखि डेरा जा थनंतरि श्रंतरजामी सिमरि सोई सुआमी थान **数水水水水水水水水水水水水水水水水水水水** 

सिमरि पूरन परमेसुर चिंता गणत मिटाई हे ॥ = ॥ इरि का नाम्रु कोटि लखबाहा ॥ हारे जसु कीरतजु संगि धनु ताहा ॥ गित्रान खड़गु करि किरपा दीना दत मारे करि धाई है।। ६ ।। इरि का जापु जपहु जपने ।। जीति अपवह वसह घरि अपने ॥ लख चउरासीह देखहु रसकि रसकि गुण गाई है।। १०॥ खंड ब्रह्मंड उधारणहारा 🛭 ऊच अथाह अगंग अपारा ॥ जिसनो कृषा करे प्रभु अपनी सो जनु तिसिंह धिआई हे ॥ ११ ॥ बंधन तोड़ि लीए प्रमि माले ॥ कर किरपा गोले ॥ अनहद रुखक्कखकारु सहज धनि साची कार कमाई है ॥ १२ ॥ मनि पस्तीति बनी प्रम तेरी ॥ विनिध गई हउमै मति मेरी।। अंगीकारु कीआ प्रभि अपने जग महि हे ॥ १३ ॥ जैजीकारु जपह जगदीसे ॥ बलि बल्लि जाई प्रम अपुने ईसै ॥ तिसु वितु द्जा अवरु न दोसै एका जगति सपाई है॥१४॥ सिं सिंत सिंत प्रश्च जोता ॥ गुर प्रसादि सदा सिमरि सिमरि जीवदि जन तेरे एकंकारि समाई है ॥ १५ ॥ भगत जना का प्रीतम्र पित्रारा ।। समै उधारत्यु खसम्र हमारा ॥ सिमरि नाम्न पुनी सभ इछा जन नानक पैज रखाई है।। १६।। १।। मारू सोलहे महला ४ १ श्रों सतिगर प्रसादि ॥ ॥ संगी जोगी नारि लपटाखी ॥ उरिक रही र्रग रस माखी ॥ किरत संजोगी भए इकना करते मोग बिलासा है ॥ १ ॥ जो पिरु करें 🖪 धन ततु माने ॥

सोगारि रखें संगाने ॥ मिलि एकत्र वसहि प्रिउ दे धनहि दिलासा है।। २ ॥ धन मागै प्रिउ वह विधि Oi जो पार्वे सो आणि दिलावे ॥ एक वसतु कउ पहचि न रहती भूख पित्रासा है।। ३॥ घन करें विनउ दोऊ कर जोरै।। प्रित्र परदेसि न जाह वसद्ध घरि मोरै।। ऐसा बगाज करह गृह भीतरि जित उतरे भूख वित्रासा है।। ४ ॥ सगले करम धरम जुग साघा ॥ वितु इरि रस सुखु विलु नहीं लोघा ॥ मई कृपा

9

G

तउ धन पिर अनंद उलासा है ॥ ४ ॥ धन अंधी पिरु चपल्ल सिकाना ॥

设设

कउ तुम आए सो हह पंच ततु का रचनु रचाना ॥ जिसु वखर हे ॥ ६ ॥ धन कहै तू वसु स नाले -11 पाइत्रो सतिगर पासा कित ही न लेखें वासी बाल गुपाले ॥ तुभै विना हउ वचनु देहि छोडि न जासा हे।। ७ ॥ पिरि कहिआ हउ हुकमी बंदा ॥ त्रोहु भारो ठाकुरु जिसु काणि न छंदा ॥ जिचरु राखे तिचरु तुम संगि रहणा जा सदे त ऊठि सिधासा हे।। 🗷 ।। जउ प्रित्र बचन कहे धन साचे ।। धन कछ न समभै चंचिल काचे ।। बहुरि बहुरि पिर ही संगु मार्गे ब्रोह बात जाने किर हासा है।। है।। ब्राई ब्रागिश्रा पिरहु न मता पकाइत्रा सिधाइश्रो ऊठि II पुछी बुलाइश्रा ।। ना धन रे हे 80 मन मिथन माहासा 11 नानक छटरि माटी देख सदेरे लोभी सुणि मन मेरे ।। सतिगुरु सेवि दिनु राति बिन हे 11 सतिगुर पचि मृए साकत निगुरे गलि जम 88 फासो मनमुखि आये मनमुखि जावे ॥ मनमुखि फिरि फिरि चोटा से मनमुखि भोगै गुरमुखि लेपु न मासा है।। मिटावै जि || तिसु कउग्र गुरम्रुखि सोइ जि हरि जीउ भाइश्रा जिस सिरपाउ ग्रानंदी करे **अनं**द् प्रभि सदा पहिराइश्रा हउ बलिहारी सतिगुर पूरे ॥ १३ ॥ गलि खासा है पहुँआ मिलिश्रा सुखदाता प्रभ ऐसा सरिंग के दाते बचन के छरे H जासा हे ॥ १४ ॥ गुगा निधान किञ्जू कीम न विछडि न कतही पोई ॥ घटि घटि पूरि रहिस्रो सभ ठाई ॥ नानक सरिण दीन 11 2 11 2 11 भंजन हुउ रेगा तेरे जो दासा हे ॥ १५ महला ५ सोलहे मारू करें अनंदु अनंदी मेरा ॥ घटि घटि सतिगुर प्रसादि ॥ सिरिह निवेरा ॥ सिरि साहा के सचा साहिद्य अवरु नाही ॥ २ ॥ हरखवंत आनंत दइआला ॥ प्रगटि रहिओ प्रभु रूप करे करि वेखें विगसें आपे ही आपि पूजा है।। आपे ही सचु करे पसारा २ ॥ त्र्रापे कुद्रित करे वीचारा ॥ श्रापे खेल खिलावे दिनु राती त्रापे सुणि सुणि भीजा हे 11 3 11 खजीना साचा साचा तखतु सची पातिसाही ॥ सचु सोही साचा सचे सचि वरतीजा त्रापे सचु घारित्रो सभु

(8008) केरा तेरा सचे तपावस ।। साचा थानु सदा ग्रभ H सची बागी सच्च साहिव कुदरति सस कीजा है एको आपि त है वडराजा ॥ इकमि सचे कै परे त्रंतरि बाहरि सभ्र किछु जार्णे आपे ही आपि पतीजा है।। ६ रसीया तू वड भोगी ॥ तू निरवाणु तू है ही जोगी ॥ सरव सख सहज घरि तेरें अमित वेरी इसटीजा है ॥ ७ ॥ वेरी दावि तक्ते वे होने ॥ देहि दात समसे जंत लोएे ॥ तोटि न आवै पूर मंडारे तपति रहे आधीजा है।। 🗷 ।। जाचिह सिघ साधिक बनवासी ।। जाचिह जती सती सुख वासी ॥ ३क दातारु सगल है जाचिक देहि दानु सुसटीजा है ।। खिन महि यापिउथापनहारा करहि भगति ऋह रंग ऋपास मारो तालु येथंत सुधामी हुकम मंनि मगतीजा है ₹0 जिस 11 देहि दरमु सोई तुधु जार्थे ॥ त्रोह गुर के सबदि सदा रंग माणे चतरु मस्त्र सिम्राणा सोई जो मनि वेरे मानीजा है ॥ चीति श्रायदि सो वेपरवाहा ॥ जिस चीति श्रावदि सो । साचा साहा जिस चीति आपि तिस भउ केहा अवरु कहा किछ कीजा है। १२। हसना बूकी अंतरु ठंढा ॥ गुरि पूरें ले तुरा गंढा॥ सुरति सबदु अंतरि जागी अभिउ मोलि भोलि पीजा है।। १३।। मरे नाही सद सद ही जीवें ॥ अमरु भइया अविनामी थीव ॥ ना को बावे ना को जावे गुरि दरिकीका मरमीजा है ॥ १४ ॥ पूरे गुर की पूरी वाणी ॥ पूरे लागा माहि समायो ॥ चड्डै सशहब्रा नित नित रंगा घटै नाही वोलीजा है ॥ १४ ॥ बारहा कंचनु सुभू कराहवा ॥ नदरि वंनीस सराफ चढाइया ॥ परिव खजाने पाइया सराफी फिरि नाही वाईजा

चड़ाइमा ॥ परित सकानि पाडमा सराफी फिरि नाही ताईका है ॥
१६ ॥ श्रंष्टत नाहा तुमोरा सुम्रामी ॥ नानक दास सदा इत्यानी ॥
संत संगि महा सुख पाइमा देखि दरसतु इहु मनु मीजा है ॥
१७ ॥ १ ॥ ३ ॥

गारू महला १ सोलंदे
१ मों सिंतगुर प्रसादि ॥ गुरु गोपालु गुरु गोविंदा ॥ गुरु

दरमालु सदा बग्वर्गिदा ॥ गुरु मासत मिम्टन खडु करमा गुरु पनिषु समयाना हे ॥ १ ॥ गुरु सिमरत समि क्लिपिस नासहि॥ गुरु सिमरत ( १०७५ )

NA AND THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY होबै निरमल H संगि फासहि सिमरत मनु 11 गुरु जम न नरिक न का सेवक अपमाना हे ॥ २ ॥ जाए ग्रर H का सेवक साधसंग पाए ग्रर का सेवक ग्र पारत्रहम धिग्राए 11 **设设设设设设设设设** गुरद्ञार दाना है ॥ ३ ॥ हिर कीरतन जीश्र गुरु करदा नित हरि जसु ग़ुखि भगीऐ कलि कलेस सुणीए ॥ सतिगुरु भेटि 11 मिटाए सतिगुरु हरि दरगह देवे मानां हे अगोचर П 8 अगम गुरू दिखोइत्रा ॥ भूला मारगि सतिगुरि पाइत्रा गुर 11 गुरि पूरि हड़ाइआ गित्रानां हे 11 भगती हरि गोसाई दसटोइत्रा समनी ठांई ॥ जलि थलि पूरि रहिश्रा ऊच गुरि ऊन सभ एक समानां मिन लागा सहिज धिश्राना हे E 11 जोहै **बुभाई** गुरि मिलिए सत नह मिलिए सभ तसन 11 ग्रंमृतु पीपानां हे ॥ ७ ॥ गुर की वाणी संतोखु दीत्रा गुरि पूरे नाम्र सभ माहि समागी ॥ त्रापि सुगी ते त्रापि वलागी П थानां हे पाइस्रा निहचल निसत्रे तिन जागौ करे जो किछ श्रापसा 11 सतिग्रर की महिमा सतिग्ररु भागों ।। साधू धूरि जाचिह जन तेरे नानक सद क़रवानां हे ।। ६ 11 8 11 मारू सोलहे महला ५ १ श्रों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ त्रादि निरंजनु प्रभु निरंकारा ॥ सभ महि वरते श्रापि निरारा ॥ वरनु जाति चिहनु नही कोई हकमे सभ 设设设 ।। लख चउरासीह जोनि सवाई कउ П उपाइदा ॥ १ चूकै सो प्रमि दीई विङ्माई ॥ इसु पउड़ी ते जो नरु जाइ दुखु पाइदा ॥ २ ॥ कीता होत्रे तिसु कित्रा कहीएे गुरहारिव नाम्र 11 भूलै व्रभें सोई सो भुलाए ऋावि ॥ जिस वुभाइदा ॥ ३ ॥ हरख सोग का नगरु इहु कीत्रा जो ॥ से गुरम्रखि निरोरो सो सोभा सतिगुर संरगीत्रा ॥ त्रिहा गुगा ते रहै कीजै .पाइदा ॥ ४ ॥ श्रनिक करम कीए बहुतेरे जो बंधनु 11 पैरे ।। कुरुता बीजु बीजे नही जंमे सञ्ज लाहा मूलु गवाइदा 11 गुरम्रखि परधाना कीरतनु 1 महि कलजुग

सिलक जिस्र मारगि पाए सो विचि संगति वासा पाइदो इकम्र यूक्ते सांसेवक कडीएे॥ बरा मला दृइ समसरि सहीऐ इउमे आइ त एका चुक्ते सो गुरश्चिल सहित समाइदा हरि के भगत सदा सुखवासी ॥ बाल सुमाइ अतीत उदासी रंग करहि बहु माती जिउ पिता पूत् लाडाइदा Ħ श्रामोचरु कीमति नहीं पाई ॥ ता मिल्लीए जा लए मिलाई प्रगढ़ भइमा तिन जन कउ जिन धुरि मसतिक लेख लिखाइदा १४ ॥ त आपे करता कारण करणा ॥ समटि उपाइ घरी सम

घरणा ।। जन नानक सरिया पहत्रा हरि दुबार हिर मापे

रखाइदा ॥ १६ ॥ १ ॥

t H

131

tH

tät

tit

मारू सीलहे महला थ १ ओं सिनुगुर असादि॥ जो दीसे सो एको तु है॥ बायी तेरी सबिय सुयीए ॥ दुजी अवर न जापित काई सगल तुमारी घारया॥ १ आपि वितारे अपया कीव्या ॥ आपे आपि भाषि प्रश्नु, बीआ ॥ आपि उपाइ रिवासेतु पसारा आपे पटि पटि सारया ॥ २ ॥ इकि, उपाए यह दरवारी ॥ इकि उदासी 44 भूखे इकि तृपति अघाए सभसे तेरा पारणा ॥ ३॥ H इकि घरवारी ॥ इकि संगि राचा ॥ 16 त्रापे सित सित सित साचा ॥ त्रोति पोति भगतन 16 आपे है परगटु अपणा आपु पसारगा ॥ ४॥ सदा सदा 4 भरे भरि भरे ॥ ऊगो ॥ ऊचा श्रमम् ग्रथाहु श्रपारा सद होवराहारा H सचे सालाही मखि ऊगो एहि चलत सुत्रामी के कारगा ॥ H y सुशि अथाहा ॥ करनी सुणि मन तन् 4 साहा ॥ नैंगी पेखा आगम सगल उधारणा ॥ ६ ॥ करि करि वेखहि कीता # मेरे साहिच हरिश्रा श्रापे जपणा ॥ अपणी कदरति जीय जंत सोई है 16 पासे चैमहि 16 प्रभ नदरी नदिर निहालगा ॥ ७ ॥ संत सभा जह धुनि वागी 10 श्रनंद मंगल हरि चलत तमासे ॥ गुगा गावहि अनहद E H सभ चलत जागा श्रावण - 11 11 = दास चितारणा तह नानक N N अपारा ॥ त्रापि उपाए उपावगाहारा तुमारा ॥ करि करि देखें खेल सुगि सुगि जीवा तुमारी Ē सोइ IÌ 8 11 अपगा कीन्रा पालगा ॥ H दिन राती जोड़ि सिमरउ दुइ कर सदा जाई वलिहा ी 11 सदा दुजे <del>G</del>i किस विन त्रध 11 80 त्रपारगा n अगम ॥ हुक्समु वृक्ति भए जन मन माही जपी सोलाही एको एक 16 गुरु उपदेषि जपीऐ निहाला इह भगता की घोलणा ॥ ११ 11 गुर उपदेसि त्रदहि 11 रंगि राचा साचा ॥ गुर उपदेसि राम भरमु मोहु परजालगा ॥ १२ ॥ जह राखे सोई सुख थोना ॥ भल माना ।। विनसे वैर नाही को वैरी भालाणा ॥ १३॥ डर चूके विनसे द्यंधित्रारे ॥ प्रगट भए 16 श्रांपु छोडि पए सरगाई जिस का सा तिसु घालगा।। १४।। 粉 15 ऐसा को वडभागी आइआ ॥ आठ पहर जिनि धित्राइत्रा ॥ खसम्र 书 परवार सधारणा ॥ जिसु जन के संगि तरे समु कोई सो 84 11 इह जोड़ि धिस्रावा 11 नाम्र कर वससीस खसम ते पावा । आठ पहर मिलै उचारणा 11 १६ 11 समावा नाम्रु नानक 15 जपी नामि सहजि प्र ॥ सूरति देखि गवारा न भृजु 搭 महला कोई महि रहशु जग 11 पसारा भार मिथन मोहारा 11 पूरे की गुर पउ 8 11 П नाराइणा एकु पाए निहचलु 沿海 भरमु मिटाई एको मंत्र दुडाए सभु सोगु सरगाई मोह II

₹ 000 = TO TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOT नामें कउ स्दि ।। जिस सच नाम्र गाइसा ।। ર .तरमदि बहु करदे 11 जाकी सेवा 11 मद्यल भगत श्रनाया नाय दीन दख मंजन सो ग्र पूरे ते पाइणा ॥ होरु 3 दुआरा कोइ न सुकै ॥ त्रिमाण घावै ता किल्लु वृभै ॥ सतिगुरु साह मंडारु नाम जिसु डह स्तनु तिमै ते पाइणा॥ १॥ जा की करे पुनीता ।। सुरि नर देव न पावहि मीता ॥ सति पुरख् जिस मेरन पारि मन पगइगा 11 पारजात पुरे पित्रारे ॥ कामधेन मोही दरवारे ।। तपनि संतीख रमाइला ॥ ६ ॥ गर के मबदि मरहि पंच चात् पारबदम होयहि निस्मलात ।। पारस जब मेटै गुरु पूरा तो परिम दिखाइमा ॥ ७ ॥ कई वैकंठ नाही लगे लागे ॥ भी गित्रांनी निश्रामे ॥ गेऊंकार मतिग्र ते पाईए हउ गुर दरमाइला ।। ८ ॥ गुर की सेंग्र स जासी कोई ॥ गुरु घरोचिक मोई । जिस नो लाइ लए मेवक मो जिस बडमाग मयाद्रणा ।। १ ॥ गर को महिमा बेट न जागुहि ॥ तुछ मात सुणि ।। पारत्रहम ऋपरंपर यतिगुर जिस सिमरत मन जीरै। रिटे वसे मीनलाइगा । १० ॥ जा की मोद्र संगी टेंडा थींने।। गुर मुखह अनाए ता मोभा पाए तिसु पाद्या। ११ ॥ स्तम की मरगाई परित्रा ॥ जीउ प्राण धनु घारी धरिमा ॥ मेरा सुरति न जासा काई तुम करह दक्ष्मा किरमाश्या । १२॥ निरगुण कउ संगि लेह रलाह ॥ करि किरपो मोहि टहलै लाए ॥ पग्वा फैरउ पीमउ मंत बागै चरम घोड सुन् पाइब्रा ॥१३॥ महुतु दुष्यारे भ्रमि भ्रमि धाइत्रा ॥ तमरी कृपा ते तम सरगाइमा ।। मदा मदा मैनह मिर्ग तावह एह नोम दानु देवाइणा मगः कृराल गुमार्ड मेरे ॥ दरसनु पाइचा सनिगुर पूरे ॥ ख्रव सहज सद। भानेदा नानकदोस दसाइगा॥ १४॥ २॥ ७॥ मार्फ मोनहे महला प्र मनिगुर प्रसादि - 11 निमर थाद्यमा ॥ निमाहि चद ग्रन्त गुणतामा

**高市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** 带 सिमरहि सिमरे सगल 44 उपारजनो 11 ?  $\Pi$ पाणी वैसंतर पुरीश्रा 11 लोत्रा ॥ सिमरिह पाताल दीप सिभि सिमरहि खंड 书 सगले वागी सिमरहि सिमरहि खाग्गी सिमरहि 11 K सिमरहि महेसा त्रहमे विसन 11 हरि सिमरिह 11 2 11 सभ सिमरहि सिमरिं जिंच्य दैत कोड तेतीसा 11 समि भता ॥ सिमरहि पसु पंखी 3 11 सभ सिमरहि रवि रहिश्रा परवत अउधृता ।। लंता वली साख सुत्रामी सभ मना ॥ ४ ॥ सिमरिह थूल स्र्वम सभि जंता सिमरहि 11 मेरे सगल सिमरहि प्रगट गपत सिध साधिक हरि मंता 11 भवन का प्रभ धना ॥ ५ ॥ सिमरहि नर नारी श्रासरमा 11 जाति जोति सभि वरनो ।। सिमरिह गुग्गी चतुर सभि सिमरहि वेते रेंगी अरु दिना ॥ ६ ॥ सिमरिह घड़ी मूरत पल निमखा 4 संजोगा कालु श्रकालु सुचि सोचा ।। सिमरहि सउगा सासत्र अलख 4 सञ्चामी सगल ७ ॥ करन करावनहार न लखीए 供 इक्र खिना ॥ भगती लावह 出 जिस करि किरपा श्रंतरज्ञामी 11 पदारथु सो जिना ॥ = ॥ जा कै मनि वृठा प्रभु ऋपना ॥ पूरे H ॥ सरव निरंतिर सो प्रभु जाता बहुड़ि जपु जपना भरमि रुना ॥ ६ ॥ गुर का सबद वसैं मनि जा के ॥ द्खु दरदु ग्रानंद नाम रसु अनहद ता का भागै ॥ स्व सहज धुना ॥ १० ॥ सो घनवंता जिनि प्रभु धित्राइत्रा ॥ सो पतिवंता जिनि साध संगु पाइत्रा ॥ पारत्रहमु जा कै मनि वृठा सो पूर महीअलि सुआमी सोई 11 छिना ॥ ११ ॥ जिल थिल \* कहीऐ दूजा कोई ॥ गुर गित्रान अंजनि काटिश्रो भ्रम 16 न दीसे एक विना ।। १२ ।। ऊचे ते ऊचा H दरबारा न # गहिर गंभीर अथाह सुत्रामी ऋतुलु जाई श्रंत न पोरा ॥ बिन 书 किया मिना ॥ १३ ॥ तू करता तेरा सभु कीश्रा है सगल 出 आदि मधि अंति तू प्रभु अवरु न कोई बीम्रा । # निकंटि न ऋावै संगि 11 तुम तना ॥ १४ ॥ जमद्तु तिसु B. जो पूरन कीरतनु गावै ॥ सगल मनोरथ ता के का जसु सुना ।। १५ ॥ तू सभना का सभु को तेरा ॥ साचे साहिव गहिर

**热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热** CH CH गंभीरा ॥ कह नानक सेई जन ऊतम जो भावहि सुश्रामी 西班牙奇奇奇奇奇奇奇 तुम मना ॥ १६ ॥ १ ॥ = ॥ मारू महला ध ।। प्रम सुख दाना ॥ विषय नाम्र होह पिहरवाना ॥ हरि दाता भेषारी जन बाँछै जाचंगना ॥ १ ॥ मागउ जन धरि परमगति जनम जनम की मैल मिटायत ।। दीरघ रोग मिटहि हरि अतमि हरि निरमिल रापे मंगना ॥ २ ॥ स्रवर्णी सुगुउ विमल जसु सुत्रामी ॥ बिखंकामी ॥ नित्रि तिबि पाइ लगउ दास तेरे तज्ञड करि सुकृत नाही संगना ॥ ३ ॥ स्सना गुरा गावै हरि तेरे ॥ मिटहि कमाते अवगुरा मेरे ॥ सिमरि सिमरि सुधामी मन तित्र तंगना।। ४ ॥ चरन कमल जपि बोहयि चरीएै ॥ Q) बाहुडि <del>Ol</del> मिलि सामक तरीये श्ररचा बंदन इ.रि.समन निरासी п

दीन दहन्राला ॥ सन्वा सहाई पूरन परमेश्वर न होरी भंगना ॥ ६ ॥ मनु तनु अरपि घरी हिर आगै ॥ मोई प्रतिपालक इति तिथागी जामी 11 जिम का सा जलि थलि पूरन श्रंतरजामी । घटि घटि 11 रिका प्रसन् समामी ।। अरेम मीति खोई । गरि पूरे सरवंगना ॥ = ॥ जत कर पेवड प्रभ सम्ब 'मागर अगह अगाह किन्नु विति भंडार नाही स्तनागर 🕧 यभी जिस फिरपंगना ।। ६ ।। छाती मीतन मन तन दंदा ॥ जनम मरगा की मिटवी डंका।। करु गहि काढि लीए प्रशि अपूर्वे अमिन्नो धारि इमर्टगना ।। १० ।। एको एक रिन्धा सम राई ।। तिस

जोनि न नंगना।। ॥ ।। दाम दामन को किर लेह गोपाला ।। छपा

4

4

4

43

41

(1)

431

4

(3)

731

श्रादि मधि श्रंति प्रभु रविश्रा तुमन 11 (3) परमेसुरु गुरु गोबिंद सरमंगना 11 गर गुरु 4 वखसंद गुरु -11 गुरु जपु ञापि जपत फलु () गिऋान दीपऊ संत संगना 11 (2) सुत्रामी ॥ जो सम्र किछ सुनगा सोप्रभ 1 कीनो सो तमहि कराइम्रो सरिय सहाई संतह तना॥ १३ ॥ जायक 0 माधै

तमहि श्रराधे ॥ पतित पाउन परन ॥ एको प्रभ (1) दानु गुरा निधि आन मंगन किंचना सख निह

१०=१)

**被放放放放放放放放放放放放放放放放** काइत्रा पात्र प्रभु करगौहारा ॥ लगी लागि संत संगारा ॥ निरमल सोइ बगी हरि बागी मनु नामु मजीठै रंगना ॥ १५ ॥ सोलइ कला संपूरन फिलिआं।। अनत कला होइ ठाकुरु चिहुआ।। अनद विनोद हिर नानक श्रंमृत रसु हरि भुंचना ॥ १६ ॥ २ ॥ ६ ॥ मारू सोलहे महला ४ ॥ तू साहिव १ औं सतिगुर प्रसांदि॥ ॥ जीउ पिंडु सम्रु तेरा दीता ॥ करन कीता ॥ तुमहि पठाए ता 11 8 है नाही किछु असाड़ा त्रहै जग महि त्र्राए ॥ जो तुधु भागा से करम कमाए ॥ तुभः तुमारा न होत्र्या ता भी नाही किछु काड़ा ॥ २ ॥ ऊहा जसु तेरा भगीए ॥ आपे लेख ईहा हरि तुम सिउ नाही किछु भाड़ा ॥ ३ ॥ तू पिता सिम वारिक जिउ ॥ उभाइ मारग् सभु तम तिउ खेलगहारे इकि नाही को वेपाड़ा ॥ ४ ॥ इकि वेंसाइ रखे गृह **ऋंतरि** ही कउ राजा घासु इक ही कउ इक म्रकती नरको स कहीएे किश्रा कुडा ॥ कवन y दाना स कवन सैसारी कवनु सु कवन 11 भगता हुकमे मुकती हुकमे ६ ॥ -11 कवन जहा दाना हुकमे दुजा होछा इकिम सैसारी हकमे भगता -11 इकि नाही अवरु घड़ो॥७॥सागरु कीना अति तुम भारा आपे पारि इकना H मनमुख गावारा रसातलि करि कोल कउतक का सच वेडा П = वेखे समाइआ H जंत श्रोपाइ पठाइम्रा ॥ जीम्र श्रखाड़ा ॥ ६ ॥ वडा साहिबु ँ वडी नाई ॥ मागो रचन कीना इक् अगोचरु बेअंत जाई ॥ ग्रगम वडी जिस्र ।। कीमति कोइन जाणें ा। ऋषि 🎚 दजा ? 0 नाही किछु आहाडा 11 त्रापि सु गित्रानी ऋापि धिश्रानी <sup>-</sup> पूजा ॥ श्रापि निरंजन केतड़िश्रा गुपत् दिन सतवंता श्रित गाड़ा ॥ 23

WARRANG PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPER 的现在的现在的现在分词 केतडिया दिन र्घधुकारा केतहिया दिन संनि समाइत्रा I) श्रापे सकती सबलु करता परगटहो । १२ ॥ वहाइश्रा 11 द्यापे वरनाईचन् द्यापे मित्र ऋंतरि चलाइया सरा п ॥ जिमहि निवाजे गुरमुखि माजे मीतल ठारु गडा ॥ १३ वसै तिस अनहद वाजे ॥ तिमही सुख् तिमही ठकुगई निमहि कोगड कही न जाई ॥ कह नानक त्रावे जम नेहा ॥ १४ ॥ कीमति बेग्रंत गुमाई ।। आदि मधि अंति त्रभू मोई हाथि तिमै कै 10 १५ ॥ विसहि सगैक बाही रे कोई ॥ कियही बुनै जबाव न B

नानक का प्रश्त आपे आपे किर किर वेले बोज खडा॥ १६॥ १॥ १०॥ मारू महला ५॥ अजुत पाग्यदय पग्मेयुर खंतरजामी॥ मधुद्रदन डामोदर सुआमी॥ रिखीकेम गोवण्यत्वागी ग्रग्ली मनोहर हरि रंगा॥ १॥ मोहन माघर कुस्त ग्रगरे॥ जगदीसुर हरि

Ö

ē

Ġ

多多多多多

<del>O</del>I

9

0

0

14

10

मनोहर हरि रंगा ।। १ ॥ मोहन माघर कुस्त प्रगरे ॥ जगदीसुर हरि जीउ अधुर संघारे ॥ जगजीवन अबिनापी ठाकुर घट घट वासी है संगा ॥ २ ॥ घरखाँघर ईस नगर्मंच नागाव्या ॥ दाढा अग्रे पृथिम घराइया ॥ वावन रूपु कीया सुधु करते समही नेनी है दंगा ॥ ३ ॥ सूँ। राम चंद जिसु रूप न रेखिया ॥ बनवाली चक्र पाणि दरसि अनुपिमो ॥ सहस नेत्र मुरति है सहसा इक दाता

मंगा ॥ ४ ॥ मगति यञ्ज जनाधह नाथे नाधू बासदेन निरं जन दाने वरिन गुय लखषी नागइख दोपती मुक्ट सनोहरं लजा Ħ कंत करहि अनद विनोदी कंतरल मुरति निह संगा ॥ ६ ॥ अमोघ दरमन आजनी संभउ 11 जिस कदे नाही खड व्यविनासी श्रविगत त्रगोचर 11 किञ्च तमही है लगा ।। ७ ॥ सी रंग बैक्ट के वासी ॥

800 8 श्चारित्रमा अउत्तरामी ॥ केमव चलत करहि निराले कीता लोडिंड निराहारी निखैरु Ħ समाइत्रा п घारि खेल 9 संदर बयामहि कहाइश्रा 11 सारल रूप वेख सनत माला विभूखन Õ वन कमल नेन सदर 01 बुंडल मुकट बैन संख चक्र गदा है घारी महासारको सतसंगा ॥

प्री ११ ॥ पीत पीतेबर तिमरण घणो ॥ वर्गनायु गोपालु हुरित हो

- Lead भगी ॥ सारिंगधर भगवान वीठुला मै गगत न आवै सरवंगा ॥ ११ ॥ निहकंटकु निहकेवलु कहीए ॥ धनंजै जलि थलि है महीए ॥ मिरत Str. लोक पइत्राल समीपत असथिर थान जिस श्रमगा १२ ग पतित पावन दुख भै भंजनु ॥ त्रहंकार निवारणु है भवखंडन ॥ तोखित दीन कृपाली गुणे न कितही है मिगा जगु मउलो ॥ ॥ जोति सरूपी सञ्च श्रहोलो जिसु स्रापि मिलाए स्रापह कोइ न पानैगा ॥ 88 11 मिलै श्रापे काना ॥ त्रापि गऊ चरावे वाना ॥ श्रापि उपावहि श्रापि खपात्रहि तुधु लेपु नहीं इकु तिलु रंगा ॥ १५ ॥ एक गुरा जीह वखाने ।। सहस फनी सेख श्रंतु न जाने ।। नवतन नाम जपे दिनु राती इकु गुणु नाही प्रभ किह संगा ॥ १६ ॥ अोट गही जगत क्रिक n माहेश्रा भइत्रानक जमद्त दुत्तर भै पित सरगाइश्रा ॥ करि राखहु साध संतन के संगि संगा डळा दानु गोविद है सगल मिथेना ॥ इकु मागउ १७ ॥ इमिटमान प्रापति पावउ जिस सो पद परम लाइ संत रेना ।। मसतकि पावेंगा ॥ १८॥ जिन कउ कृपा करी सुखदाते ॥ तिन साध् निधानु तिन श्रनहद पाइश्रा ॥ सगल नाम किरतम नाम कथे तेरे जिहवा ॥ सतिनाम्र 11 38 सरगाई पए नानक भगत प्रवला ।। कह है जागाहि॥ त श्रापे मिति लगा ॥ २०॥ तेरी गति त्त दासु दासन को करीग्रह ॥ नानक वखागाहि 11 22 संगा॥ २१ ॥ २ मारू महला छोडि खित्राल दुनीत्रा के धंधे।। खुदाई बंदे ॥ दरा ॥ १ ॥ सचु निवाज इहु दरवेसु कव ल फकीर मसाफरु मारि निवारिहु त्रांसा ॥ देहि मसीति ॥ मनसा २ 11 सरा कलम खुदाई П खरा पाक्र

कथाह त आपि वखागाह ॥ नानक पांछु परिता का अराज्यु परि भाने दासा राखु संगा॥ २१ ॥ २ ॥ ११ ॥ मारू महला ५॥ अलह अगम खुदाई बंदे ॥ छोडि खिआल दुनीआ के धंधे ॥ होइ पैखाक फकीर मुसाफरु इहु दरनेसु कज्जु दरा ॥१॥ सचु निवाज यकीन मुसला ॥ मनसा मारि निवारिहु आसा ॥ देहि मसीति मनु मउलागा कलम खुदाई पाकु खरा ॥ २ ॥ सरा सरीअति ले कंमावहु ॥ तरीकिति तरक खोजि टोलावहु ॥ मारफित मनु मारहु अवदाला मिलहु हकीकित जितु फिरि न मरा ॥ ३ ॥ कुराणु कतेब दिल माहि कमाही ॥ दस अउरात रखहु वदराही ॥ पंच मरद सिदिक ले वाधहु खैरि सब्री कज्ज परा ॥ ४ ॥ मका

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S मिहर पैखाका ॥ भिसतु पीर लफज कपाड श्रदाजा ॥ हर न्र खदाइआ वंदगी अलह हजरा 11 थाला सञ्च काजी ॥ जो दिल सोघै सोई हाजी ॥ सो म्रला सो दरवेस जिस सिफति घरा॥ ६ ॥ समे वस्वत समे करि यादि दिले महि मउला ॥ तसवी यादि दस सीलु वंधानि बरा ॥ ७ ॥ दिल महि जानह सम फिलहाला खिलखाना विरादर र्जजाला मीर हम् 11 फानाइम्रा एक अवलि सिफति प्रकाम खुदाइ दरा II = п दुजी साबुरी ॥ तीजै इलेमी चउथै खैरी ॥ पंजवै पंजे मुकामें वेरे एडि श्चपरपरा 3 ॥ सगली मउदीफा ॥ बद अमल छोडि हयि कुजा खुदाह एक वृक्ति करह п बुरगृ बरखरदार 11 30 बस्तोग्ह खरा # हलाल **6**90 दरीमाउ घोवह मैलाखा दिल पीरु पद्यारी मिसती 11 दोजरुग 11 88 11 किरदार न काइमा ग्रउरत माणि इकीना तमासे 11 नापाक हद्रि सिरा मोम हटीसो सरति दसतार 11 22 ।। अंतर की मल दिल ते धोने -11 दुनीका रंगन क्रमम पाड थिउ पाक हरा ॥ १३ ॥ जा कउ मिहर मिहर सोई भरद मस्द मरदाना 11 सोई हाजी सो बंदा जिस नजरि नरा ॥ १४ सिफति ग्रहबति अधाह रदीमा CH खदाइचा युक्ति नानक वंदि सत्तास तरा।। १४।। ३॥ १२।। मारू महला ऊच बिराजे ॥ आये थापि उधावे ध्रा। पारंग्रहम सभ 9 की सरिए गहत सख पाईंग्रे किछ मंउ न विआप पाल जिनहि उ बारिया п रकत नही सिमरन दे प्रतिपालिश्रा ओह सगल का सरखाई चरण कमल संगि है आहब्रा हरि जसु गाइया समि हरि मरख निवारे हरि भउ नही काल कि ॥ जिल H समस्य সক্তয आंगोचर जीय जंत समिता की सेवा ॥ श्रंहज जेरज सेतज उत्तम्रज वह

**表表表表表表示| 表示表表表示| 表表表表表表表表表表表** तिसहि परापति होइ निघाना 11 राम नाम रस -11 लीने अंध कृप ते विरले केई ॥ करु गहि सालका ॥ आपे करता करे ४।। आदि अंति मधि प्रस सोई होई स कोई भउ मिटिश्रा साध संग ते दालिद न घालका की मंगह साध संगति खाला गाउ गोपाला II कलमल सगले जालका ॥ ७ इह होईऐ - 11 संता सासि नाली सासि करि देखहि रीति निराली ॥ पारब्रहम हरि किउ सिमरत कीजै देखा श्रालको ॥ -11 जह ح सिमरि मेरे सुआमी II. निमख न विसरह प्रभ तह. अंतरजामी n वाउ वनि जलि पूरन थालका H सिमरि जीवहि तेरे दासा बिनोद श्रनदिन न ता कउ लोगे।। सिमरत नाम्र जाग रोग संगि न 11 H माइश्रा तालका इरि सिमरन तिस तिसु नाही ॥ साध संगि हरि कीरतन गाही श्रापसा 2 8 नाम रतन वेनंती खालका II प्रभ प्रीतम स्रिण तेरै तेरे दास अपारे रते रंगि तध 11 है पित्रारे ॥ रंगि रते तेरा मांगै ॥ तिन की धृड़ि जेहे विरले केई मालका ॥ 12 पाई के संगि परमपद तिन वेरा नाही काह H ॥ १३ ॥ साजनु मीतु पित्रारा सोई एक संगी हरि नालका कड तजाए तिस त्र्रहंकारु खाई क्रोध काम्र गुरि तुधु विशु नाही 48 11 जिनि खंडिश्रा पूरे सतिग्रर वलिहारी ॥ हउ विसरै नाही सासि II प्रभ सासि १५ H तेरै गंगि संत धित्रोई ॥ नानक आठ पहर हरि हरि कउ H समरथ वडालका ॥ १६ 8 -11 मारू महला नित कमल चरन सतिगुर प्रसादि अरपि नमसकारी मनु II तन्र खिन्र खिनु घारी ॥ गुरु पूरा ठाक्क किउ सो नामु सुहावणा П -11 ₹ जग महि ॥ सासि गिरासि समाले सवारे विंडु दे साजि ाः जीउ कोऊ नाही ते करता कीता अपगा पावगा ॥ २ ॥ जा बिरथा 11

श्राठ पहर हरि रखु मन माही ॥ साघ संगि मजु अचुत सुत्रामी दरगह सोमा पानणा ॥ ३ ॥ चारि पदारथ असटदसा सिधि नाम्नु निधानु सहज सुलु नउनिधि । सरव कलित्राण जे मन महि चाइदि मिलि साधू सुत्रामी रावणा ॥ ४ ॥ सासत सिमृति वस्तायी ॥ जनमु पदारशु जीतु परासी ॥ कामु क्रोध निंदा परहरीऐ इरि रसना नानक गावणा॥ ४ ॥ जिस रूप न रेखिया इन्ह जाती ॥ पूरन पूरि रहिया दिन राती ॥ जो जो जपै सोई वडभागी बहुद्दिन जोनी पावस्था ॥ ६ ॥ जिमनो विसरै प्रसन्त विधाता जलता फिर रहे नित वाता ।। अकिरतवृत्ये कड रखेन कोई, नरक घोर महि पावया ॥ ७ ॥ जीउ प्राय तनु घनु जिनि साजिमा ॥ मात गरम महि राखि निवाजियो ॥ तिस सिउ प्रीति अन राता काह सिरै न लावणा ॥ = ॥ वारि अनुग्रह सुझामी मेरे॥ घटि घटि वसहि समन के नेरे ॥ हाथि हमारे कळुऐ नाही जिधु जणाइहि विसे जणात्रणा॥ ६॥ जाकै मसविक धूरि लिखि पाइश्रा॥ तिसही पुरस्त न विद्यापे माहमा ॥ नानक दास सदा सरणाई दूसर लवें न लावणा । १० ॥ श्रामित्रां द्ख स्त समि कीने ॥ श्रंमत

सर्व न लावया ॥ १० ॥ आगियां द्वा यल सिम कीते ॥ अंतृत नाम्नु विरत्ते ही चीने ॥ ता की कीमित कहलु न बाई जत कत ओही ममावया ॥ ११ ॥ सोई मगतु सोई वड दाता ॥ सोई प्रन प्रस्तु विघाता ॥ वाल सहाई सोई तेरा जो तेरें मिन मावणा ॥ १२ ॥ मिरतु द्वा यल लिखि पाए ॥ तिज्ञ नही पयहि घटहि न घटाए ॥ सोई हाद जि करते मावें कहि के आपु वंजावया।॥ १३ ॥ अंघ छूप ते सोई हाद जि करते मावें कहि के सापु वंजावया।॥ १३ ॥ अंघ छूप ते सेई काटे ॥ जनम जनम के टूटे गांडे ॥ किरता घारि रखें करि मपुने मिति साथ गाविंद विकावयां ॥ १४ ॥ तेरी कीमित कहलु न

१ को सविगुर प्रसादि ॥ । विद्यु साहक गुछ वैचीए तउ गुखु सहया जाह ॥ गुख का गाहक

मारू बार महला ३ सलोक म० १

जाई ॥ अचरज रूपु वडी विडिमाई ॥ मगति दानु मंगे नानक विज्ञ विज्ञानका ॥ १५ ॥ १ ॥ १४ ॥ ६२ ॥

जे मिलै तउ गुणु लाख विकाइ ॥ गुण ते गुण मिलि पाईए जे सितगुर माहि समाइ ॥ म्रोलि अम्रोलु न पाईऐ वर्गाज न लीर्जे ॥ स० हाटि ॥ नानक पूरा तोलु है कबहु न होते घाटि 8 - 11 बांधे इकि ४ ॥ नाम विहूर्णे भरमसिंह त्र्याविह जाविह नीत ॥ संनि इकि ढीलित्रा इकि सुखीएं हरि प्रीति ॥ नानक सचा लैं सचु करगी सचुरीति ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ गुर ते गित्रानु पाइत्रा अति खड़गु करारा ॥ द्जा अमु गड़ु कटित्रा मोहु लोभु त्रहंकाग ॥ हरि को नामु मनि विस्त्रो गुर सर्वादे वीचारा ॥ सच संजिम मित सञ्च वग्तदा सच ऊतमा हरि लगा पित्रारा ॥ सभ्र सची सिरजणहारा ॥ १ ॥ सलोकु म० ३ ॥ केदारा रागा विचि जाणीए भाई सबदे करे विश्रारु ॥ सत संगति सिउ मिलदो रहै सचे पित्रारु ॥ विचहु मलु कटे त्रापगी कुला को करे उधारु गुणा  $\Pi$ की रासि संग्रहै अवगण कहै विडारि॥ नानक मिलिआ सो जागीए गुरू न छोडै त्र्यापणा दुनै न धरे पित्रारु ॥ १ ॥ म० ४ ॥ सागरु देखउ डिर मग्ड भैं तेरे डरु नाहि ॥ गुर के सबदि संतोखीत्रा नानक विगसा नाइ ॥ २ ॥ म ० ४ ॥ चिह्न बोहिथै चालसउ सागरु लहरी देह ॥ ठाक न सचै बोहिथै जे गुरु धीरक देह ॥ तितु दरि जाइ उतारीत्रा गुरु दिसै सावधानु ॥ नानक नदरी पाईऐ दरगह चलें गुरभुखि सच भंचित् मानु ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ निहकंटक राजु कमाई ॥ सचै तखित बैठा नित्राउ करि सत संगति मेलि मिलाई॥ सचा उपदेसु हरि जापगा हरि सिउ विश त्र्राई ऐथे सख 11 दाता मनि वसै अंति होइ सखाई ॥ हरि सिउ ऊपजी प्रीति भूली भूली मै फिरी गुरि सोम्ही पाई ।। २ ।। सलोकु म० १ ।। पांघरु कहै न कोइ ॥ पूछहु जाइ सिम्राणित्रा दुखु काटै मेरा कोइ॥ सतिगुरु साचा मिन वसै सांजनु उत ही ठाइ नानक मनु 11 तुपतासीए सिफती साचे नाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ आपे करणी कार आपि आपे करे रजाइ ॥ आपे किसही बखिस लए आपे कार कमाइ ॥ नानक चानणु गुर मिले दुख विखु जाली नाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ माध्या वेखि न भुलु तू मनमुख मृरखा ॥ चलदिया नालि न चलई सम्र भूठ दरवु ह्रांवा ॥ अवि, आनी श्रंधु वुभई सिर न

( (055

धरी पदी कर में पूर विश्व । कार्यकृतिक न चुकै अंजाल ॥ १ ॥ में हो आले ॥ नानक सचे नाम नित्तु सिरहु न चुकै अंजाल ॥ १ ॥ में हो । त्रिमवेख इंडो संज्ञ्ज्या इंडमैं चुरी जगित ॥ ना स्कुर होमहें संज्ञु चंड नानक सचे। संजु ॥ २ ॥ पड़ही ॥ गुरस्रुति आपे

सञ्ज चउ नानक सचो सञ्ज ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ गुरप्रस्ति आपे बलिक्ष्योञ्ज इरि नामि समाणे ॥ आपे अगती लोइओजु गुर सबदि नीसाणे ॥ सनभुल सदा लोइको सचै दरि आणे ॥ एँगै कोथेभुकति ई निन राम पक्षाणे ॥ धंतु धंतु से जन जिन हरि सेविक्षा तिन हउ

है निन राम पक्षाये ॥ धंतु धंतु से जन जिन हरि सेविका तिन हउ इरपाये ॥ ४ ॥ सलोकु म० १ ॥ महल कुचनी महनद्दी काली मनहु कसुच ॥ जे शुख होत्रनि ता पिरु रवै नानक अवगुण सुँच ॥१॥ म० १ ॥ साजु सील सजु संजमी सा पूरी परवारि ॥ नानक आहिनिसि सदा मली पिर के हेति पिआरि ॥ २ ॥ पठड़ी ॥ आपया आपु पद्धायिका नामु निधातु पाइका ॥ किर्या करि के आपयी गुर

पद्माणिका नामु निघातु पाइका ॥ किरपा करि के कापणी गुर सबदि निलाइका ॥ गुर को बाणी निरमली हरि रक्ष पीकाइका ॥ हरि रक्षे जिनी चालिका कनरस ठाकि रहाइका ॥ हरि रक्ष पी सदा सुपति भए फिरि तुसना ग्रुख गवाइका ॥ ५ ॥ सलोकु म० ३ ॥ पिर सुसीए घन रावीए घन ठिर नामु सीमारु ॥ नानक घन कार्ग लड़ी सोमार्विती नारि ॥ १ ॥ म० १ ॥ सद्वरे पेईए कंत की कंतु कार्गम्न कपाइ ॥ नानक घंत्र मोहागणी जो भावहि वेपरवाह ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तस्ति

10

Ю

राजे सेई ॥ एहि भूपित राजे न व्यासीश्रहि द्वै भाइ दुखु होई ॥ कीता किया सालाहीए जिद्ध जादे बिलम न होई ॥ किहचल सबा एक है गुरहिल वुकै सु निहचल होई ॥ ६॥ सलोक मन् ३॥ सभना का पिरु एक है पिर बिल खाली नाहि॥ नानक से सोहामधी जि सलिगुर माहि समाहि॥ १॥ मन् ३॥ मन् के अधिक तरंग किल दूरि साहिब खुटीएँ॥ वे राजे सच राँग गुई राँग व्यार कै॥ नानक गुरुरस्तादी खुटीएँ॥ वे राजे सच राँग गुई राँग व्यार कै॥ नानक गुरुरस्तादी खुटीएँ॥ वे राजे सच राँग गुई राँग व्यार कै॥ नाम अमोल

राजा सो बहै जि तखतै लाइक होई ॥ जिनी सच पद्माशिका सच

( 320 )

**表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** ससिट सभ साजी अनु ऋापे कीमति कीजै ॥ त्रापे कीजै वरतीजे ॥ गुरमुखि सदा सलाहीए सचु कीमति - 11 पीजै ॥ ठाकिश्रा कमलु विगासित्रा इव हरि रसु त्रावग जाशा सलोकु म० १।। ना मैला ना धुंधला सहजि सवीजै।। ७ ॥ स्रुखि ना भगवा ना कचु॥ नानक लालो लालु है सचै रता सच्।।१॥ । सहिज वर्णप्रपति फुजु फलु भवरु वसे भै खंडि ॥ नानक 设备的银铁铁铁铁 तरवरु एक है एको फुनु भिरंगु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जो जन लुभहि मनै सिंड से छरे परधाना ॥ हिर सेती सदा मिलि रहे जिनी पछाना ॥ गित्रानीत्रा का इहु महतु है मन माहि समाना ॥ हरि सचु लाइ धिश्राना ॥ जिन जीउ महल् पाइश्रा मनु जीतित्रा जगु तिनहि जिताना ॥ ८॥ सलोकु म० जोगी 3 दरगह लेखा मंगीऐ लेउ भीखित्रा होवा जिंग भवा घरि घरि - 11 नामु संतोखु मड़ी सदा सचु भिविश्रा उत्तरु देउ ॥ हाथ न लधीत्रा सभ बधी जम कालि॥ नानक नालि ॥ भेखी लेखा दरि भूठोत्रा सचा नामु समालि॥ १ ॥ म० 3 11 जित मंगीऐ सो दरु सेविहु न कोइ ॥ ऐसा सतिगुरु लोड़ि लहु जिस मंगै कोइ अवरु न कोइ ॥ तिसु सरगाई छुटीऐ लेखा न सचा त्रोहु सगदु देइ।। हिरदै जिस दें सच्च मनु भी सचा होइ ॥ नानक सचै हुक्ति सची वडिश्राई मंनिऐ देइ ॥ सचे माहि समावसी जित नो नदिर करेइ॥ २॥ पउड़ी॥ स्ररे त्रहंकारि मरहि दुखु पावहि श्रंधे श्राप П एहि न आखी अहि लूभदे पछागानी दुजै पचि जाबहि ॥ अति करोध सिउ अर्ग पिछै अहंकारु न भावई वेद कृकि सुणावहि॥ दुखु पाविह ॥ हरि जीउ विगती गए मरि जनमहि फिरि आवहि॥ ६॥ सलोक् म्रए से म०३ ॥ कागउ होइ न ऊजला लोहे नाव न पारु ॥ पिरम मंनि ले धंतु सवारणहारु ॥ हुकम्रु पञ्जाणे ऊजला सिरि कासट लोहा पार ॥ तृसना छोडै भै वसै नानक करणी सारु ॥ १॥ म०३ ॥ मारु मारण जो गए मारि न सकहि गवारि ॥ नानक जे इहु सबदी वीचारि ॥ एडु मनु मारिश्रा ना मरे जे लोचे सभु कोइ॥ नानक मनु मारसी जे सतिगुरु भेटे साइ 11 3 **运水水水水水水水水水水水水水** 

॥ दोवै तरफा उपाईओनु निचि सकति सिव वासा ॥ सकती किनै पाइत्रो फिरि जनमि बिनासा ॥ गुरि सेविऐ सावि पोईऐ जपि सास गिरासा ॥ सिमृति सासत सोघि देख ऊतम इरि दासा नानक नाम बिना को थिरु नहीं नामे बलि जासा ॥ १०॥ सलोक म० ३ ॥ होवा पंडितु जातकी वेद पदा मुखि चारि ॥ नव खंड मधे पूजीया अपर्णे चित्र वीचारि ॥ मत् सचा अखरु भूलि भिटैन कोड़ ॥ भूटे चउके नानकासचा एको सोइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ श्चापि उपाए करे आपि श्चापे नद्रि करेड ॥ आपे दे वडिआईआ कह नानक सचा सोड़ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ कंटक काल ऐक है होरु कंटक न धुर्भे ॥ अफरियो जग महि वरतदा पापी सिउ लुर्भे ॥ गुर सबदी इरि मेदीऐ हरि जाप हरि चुकी।। सो हरि सरणाई छुटीऐ जो मन सिउ जुम्है।। मनि वीचारि हरि जपु करे हरि दरगह सीम्है॥ ११ ॥ सलोक म० १ ॥ इकमि रजाई साखती दरगढ सञ्च कबुल ॥ लेखा मंगसी दुनीया देखि न भूल ।। दिल दरवानी जो करे दिलु रासि ॥ इसक ग्रहवति नानका लेखा करते पासि ॥ १ ॥ म० १ ॥ श्रलगु जोह मधुकद्उ सार्गगुपाणि सुवाह ॥ हीरे हीरा नानक कंठि सुभाइ ॥ २ ॥ पउदी ॥ मनप्रुल कोल विद्यापदा मोहि माइश्रा लागे ।। खिन महि मारि पछाइसी भाइ दुजै हागे ॥ फिरि वेला हथि न व्यार्क्ड जम का उड लागे ॥ दिन जम लगई जा इरि लिय जागे ॥ सभ तेरी तुधु छडावणी सम लागे ॥ १२ ॥ सलाइ म० १ ॥ सरवे जोइ अगछमी दृखु घनेरी आ।थ ॥ कालरु लादिस सरु लाघणउ लाख न पूजी साथि ॥ १ ॥ म० १ ॥ त् अखटड दश्व अपारु नाम lŧ निरमत्त्र धंतु साह्य वापारु ॥ २ ॥ म० १ ॥ पूरव श्रीति ,पिराणि ति मोटउ ठाकुरु माखि ॥ माथे ऊमै जम्रु मारसी नानक मेलुख पउदी ॥ भाषे पिंडु समारिमात् विचि भुलाइयनु तिन निहफल इक्टि आपे मरमि गुरक्षति अभिक्रमा हरि आतम राख्न ॥ इकनी स्रुणि कै ऊतम काम ॥ श्रांतरि हरि रंग उपजिथा गाइया हरि गुर्ख नाम्र ॥ १३ ॥ सलोकु म॰ १ ॥ मोलवांण में मनि वर्स हेक पाघर हीइ॥

डाहपिंग दुखु घणो तीने थात्र मरीडु ॥ १ ॥ म० १॥ जोइ ॥ नानक नाम्र समालि तू वीजउ वेदि सि वाजणो घणो धड़ीए अथाहु किनि हाथाला कोइ ॥ २ ॥ म० १ ॥ सागरु गुगी अवरु न मक भरि मिलें त पारि पना 11 सतिगुरु वेपरवाह सचे नाम विनु किसें न लघी भुख H नानक 的多数的 ॥ जिनी अंदरु भालिया गुर सवदि सुहावै जो इछनि 11 मिलै सो तिस गुरु करे धित्रावें ॥ जिसनी कृपा पाइदे जम मगि न पावै॥ कि का मित् गुण गावै ॥ धरमराइ तिन दिनसु राति हरि नामि समावै।। 88 11 的份的 धिश्रावहि १ ॥ सुगोऐ एक वखागीऐ सुरगि मिरति पइश्रालि ॥ हुकमु न मारसी कउग्र जाई मेटिया जो लिखिया सो नालि ॥ कउणु मुख्रा कउणु रहसी नानका किस 设备设备设备设备设备 की सरति आवे कउग्र जाइ ॥ वहै दरीआउ॥ ॥ १॥ म०१॥ हउ मुत्रा मै मारित्रा पउणु रते लोइगी लोइग H नाइ रता थकी नानका मन जा लवाइ रसाइग्गि चूनड़ी लाल रती 11 जीभ कंनी सुरति समाइ ॥ पउड़ी II भकोलिया कीमति कही न जाइ 11 २ श्रंदरु मुसकि चलें ऋबुटु नामा नालि 11 एह हे निधान इस जुग महि नाम हरिजन नेडि आवहे पलै 11 कदे न निखुटई खांइ खरचिउ वगाजारित्रा जिन हरि धनु सचे जम कंकर जम कलै।। से साह हरि घलै १म ॥ त्र्यापि पाईऐ जा इरि किरपा ते हरि बिख विहासहि जागानी वापारै सार न मनमुख ₹ 11 पंडित वाहरह सदाइद निखु संग्रहहि विख सिउ घरहि पिग्रारु H वादी लाइनी घरान चित्र न सिउ हरि मनहु मुख्य गावार H बोलि करहि कहाणीश्रा कुड़ करनि पित्रारु कीश्रा मेला निरमला होरु सभ हरि नाम्र राम महि जग श्राकारु ॥ नानक नाम्रु न चेतनी होइ मैले मरहि गवार ॥ लगा बिनु सेविए हुकमु मंने दुखु जाइ॥ अपे दाता सुखंदा किञ्ज विसे मापे देइ सजाइ ॥ नानक एवे जागीऐ सभु विना जगतु है निरधनु विनु नावे तुपति २ ॥ पउड़ी ॥ इरिनाम दुखु पाही विनु भरमि भुलाइत्रा हउमी il करमा दजे नाही

( \$30\$) WARRING WARRANG WARR किछुन पाईऐ जे बहुतुलोचाही ॥ अपने जाइ अंगे मर ग्रर सबदि श्रापि करें किसु आसीएं दुजा को नाही ॥ १६ सलोक् Iस जग महि संती धन खटिश्रा जिना सतिग्रह मिलिया सतिगुरि सच्च दहाइमा इस घंन की कीमति धनि पाइऐ भ्रस्य लथी सुख वसिया मनि आई ॥ लिखिया विनी पाइम्रा आड н जगत माइमा नो बिललाइ ।। श्रनदित्र फिरदा सदा जाइ ॥ सांति न कदे आवई नह सुख रहे सहमा कदे न विग्र जाइ सतिगुर नो मिलै मत्री सबद सदा ता कमाई रहै सचे माहि महि समाइ \$ जिनि - 11 11 Ho 3 करेड एको सिमग्ह सोई दिन सार 11 भाइरह अवरु न कोइ ॥ स्वाणा सबदु चंगिआईआ ত্ত্বির खाधै सिफति सनाइ है सदा सदा बोहु ऊजला मैला होड़ ॥ सहने सचु धनु खटिया योड़ा कदे न होह ॥ देही नो गुरप्रस्व द्दोइ ॥ नानक सदा सदा सस सोड़ ॥ २ ॥ पउदी ॥ अंतरि जप तप संजमो जिसनो आपि विखाले इरि इरि नाम्र विद्याईऐ हउमै П ĝ বাৰিয়া श्रंमति सरपुरु साद चालिका से निरमउ भए से हरि रसि धापै ॥ हरि पीचाइम्रा फिरि कालु न निमापे ॥ १७ ॥ सलांक स० अवगया की बंग्हें गठदी गुण न विहासी कोह ॥ गण कोई होइ II गुर परसादी गुण पाईश्रनि जिसनो 00 #दरि करेंड़ | १ | । म० ३ | । गुरा अनगुरा समानि हिंह Si Oi करवारि ॥ नानक हुकमि मनिए सुख पाईऐ बीचारि ॥ २ ॥ पउड़ा ॥ ऋदरि राजा तखतु है आपे करे निमाउ ॥ 8 गर सबदी दरु जाखोए अंदरि महलु असराउ खरे परवि खजाने Ħ पाईश्रनि खोटिया नाही याउ ॥ समु सची सञ्च वरतदा सञ्च श्रंमृत का एतु आइश्रा मनि वसिश्रा नाउ Õ सलोक म॰ १ ॥ इउमे करी वां तू नाही तू होवहि इउ नाहि ॥ मुभह

後後 पाईऐ अकथ कथा मन माहि॥ विनु गुर 18 तत न गिश्रानी वुक्तणा एह मिलै त जागीए जां सतिगुरु वसें सभ माहि 11 भ्रम् भउ गहम्रा जनम मरन आपु गहआ ।। नानक तगहि मति लखाईऐ ऊनम श्रलख 被被被被 3 11 मन स० 8 समाहि n जप जापह तिमे 11 त्रिभवण जागीत्रहि विरले मे मबदी बीचारि त्तन जिनि परिवच्या सुर n रहिस्रो हउमै दुविधा श्राप् मिनि श्रापै नो कलजुग चिचि संमारि 11 विखम् संसारु ॥ २ ॥ तरे भउजल रते दत्तरु नोनक नोमि चारे कंडा मठे ब्राहंमने ॥ भाननी ॥ मनमुख खंदरु न विगते मनमुख थके अंदरि तिग्व तते ॥ मिंमृति सामत न मोधनी 被运动场场场场场场场场场场场 गित्रान सते हरि हरिनाम् पाइग्रो श्रापे P मलोक 11 स० सने ॥ 38 हरि जपि त्रागै तिस त्रागौ नामि - 11 देखिश्रा कीश्रा तिनि जिति Ħ Ho 2 11 घरि सम कहोंगे जा नानका कियनो ।। परडी ।। मभे थोक विपारि इको मित् करि ॥ चुकै जनमि न निहाल पापा दहै ।। श्रावसा जासा द्रग्रि नोनक जिर श्राधार मोगि न मोहि 11 प्र ॥ माइत्रा मनह न मनोक म० 20 - 11 नानक नहीं करंम।। ॥ सो प्रभु चिति न त्रावई मांगे दंमा दंम लपटोवहि श्रंध चनई किया माइत्रा माथि न भागौ ॥ पउड़ी ॥ 11 3 बंघ तू त्रहि माइत्रा H भागौ मेलिश्रोन सतिग्ररु भागौ मनाइस्रोन 11 पाइऋा सुख भागो जेवड होर दाति नाही सचु श्राखि सुगाइश्रा सचु धित्राइत्रा ॥ THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH तिस सच कमाइग्रा तिन 份的 लिखित्रा पुगवि ॥ सलोक म० जिन २१ 3 सरगागती जिनि जगत उपाइत्रा ॥ K नाही ब्रिंद 11 नानक ग्रुइऋा भे की अंदरि गित्रात नही 3 मन की पत्री # म० 11 ? - 11 किश्रा मारगा जि श्रापि मारे गोविंद सारु ।। सो ब्रहमणु भला आखीऐ वुभी ब्रह्म H ह सुख 份 कै वीचारि बीचारु ॥ इरि सोलाहे हरि पड़े गुर सबदि आह्या **光本/本/永永永永永永永永永永永永永** 

श्रोह परवाणु है जि कुन का करे उधार ॥ अग्रे जाति न पुछीएं कम्णी सबदु है सारु ॥ होरु कुढु पड्णा कुढ़ कमामणा विविधा नालि पियारु ॥ अंदरि सुम्ब न होवई मनश्रुख जनसु खुआरु ॥ नानक नामि रते से उबरे गुरु के हैति अपारि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ आपे किर किर वेजदा आपे सश्च सवा ॥ जो इक्तम न वृक्त स्वसम का सोई नरु कवा ॥ जितु मार्च तितु लाइदा गुग्युखि हिर सचा ॥ समना का सार्विषु एकु है गुरसपरी रचा ॥ गुग्युखि सदा सलाहीएं सिम तिसदे जवा ॥ जिउ नानक आपि नवाइदा तिव ही को नवा ॥ २२ ॥

मारु वार महला ५ डल यो म॰ ५ १ को सतिगर प्रतादि॥॥ स

१ क्यों सतिगुर प्रसादि ।। ।। सूच उस समय मैडिमा डेई मिस उतारि ।। नैया महिंजे तरसदे कदि पसी दीदारु ।। १ ॥ म० ४ ॥

**设设设设设设设设设设设设设设** 

नीहु महिंता तक नालि विद्या नेह कृद्दावे खेलु ॥ कपड़ भोग डगवणे जिसक पिरी न खेलु ॥ २ ॥ म० ४ ॥ उठी फाल् फ्रंतड़े हठ पमी तठ दीदाक ॥ काजलु होक तमोल रसु पितु पसे हिम रस क्षाक ॥ ३ ॥ पउडी ॥ तू मचा मारिबु सचु सचु सह चारिया ॥ गुग्मति कोतो थाडु सिरिज संनारिया ॥ हिर व्यापिया होए बेर पाए पन दीचारिका ॥ बहमा विस्ता सदेस कुँगवा विस्थारिया ॥

गुरमित कीतो थाहु सिरिज संमारिका ॥ हरि आगिका होए पेर पापु पुंचु वीचारिका ॥ महमा विमनु महेसु त्रैगुण विसपारिका ॥ नवलंड पृपमी सात्रि हरि रंग सवारिका ॥ वेकी जंत उपाइ बंतिर कल घारिका ॥ तेरा खंतु न जाणै कोइ सचु सिरजणहारिका ॥ त् जासहि सम विधि आपि गुरमुखि निसतारिका ॥ १ ॥ डखणे म० ४ ॥ वे त् मिनु अमाउडा हिक मोरी ना वेह्रोडि ॥ जीउ महिजा तउ मोहिका कटि पसी जानी तोहि ॥ १ ॥ म० ४ ॥ दरजन तु जल

माहरी जिल्लोड़े मिर जाहि ॥ कंना तू सठ सेजडी मैडा हमो दुसु
उत्ताहि ॥ २ ॥ म० ४ ॥ दुरजनु दृज्ञ माठ है वेल्लोडा हउमें रोगु ॥
सजग्र सचा पातिसाह जिन्नु मिल कीचे मोगु ॥ ३ ॥
पउडी ॥ तू अगम दहआलु वेश्वंत तेरी कीमति कहे कउणु ॥
सुपु सिरजिया सञ्च संसारु तू नाहकु सगल मठख ॥ तेरी कुररित
को को न जासे मेरे ठाइर सगल रठख ॥ तुषु अपदि कोह न सके

## **表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** 'तू श्रविनासी जग उधरण ॥ तुधु थापे चारे जुग तू करता की आ तुधु लेपुन लगै तृगा। जिस धरगा ॥ तध श्रावरा जासा होरत सतिग्र चरण तिस लावहि 11 त् आपि दइश्राल डखगो करमा ॥ २ ॥ उपाइ न लमही अविनामी समिट Ho y कंते वाहरी हम धरित सुदावी होइ ॥ हिकस जे त वति श्रंङ्गो मैडी वात न प्रछै कोइ ॥ सुहावरो १ ॥ म० ५ ॥ हमे टोल सह घरि श्राव वैठा श्रंङण मलि ॥ पही न वंजे विरथडा जो कीत्रा हमु सीगारु इती २ ॥ म० ५ ॥ सेज विछाई कंत क्र मंभि न समावई जे गलि पहिरा हारु ॥ ३॥ पउड़ी ॥ तु पारब्रहम इकमी साजहि ससिट जोनि न आवही 11 त्र समावही ।। तेरा रूपु न जाई लखिया किउ तुमहि धित्रावही तेरी भगति भरे कुद्रति देखावही П वरतहि आपि भंडार तोटि न आवही ॥ एहि रतन जवेहर लाल कीम न पावही सेवा जिसु मतिगुर **निस्** श्रापि दङग्राल 的形式的形式的 न त्रावे तोटि जो हिर गुण गावही।। ३ ॥ डखणे म० ५॥ मु पमी हठ म पिरी महिज नालि॥ हमे डुम उलाहि असु १ ॥ म० ५ ॥ नानक बैठा भले वाउ लंमे सेवहि त् जाणु महिजा साउ जोई साई सुद् दरु खड़ा ॥ पिरीए भ । किन्रा गालाइत्रो भृत्र परवेलि जोहे न कंत ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ नानक फुला संदी वाड़ि खिड़िश्रा हमु संसारु जिउ तू आपे 经总统法法法 सरुपुत् सभ महि वरतंता ॥ ठाक्रर ।। दाना बीना त्रापि तू ऋापे सतवंता -11 सती पूजंता सभु ब्रहम पसारु प्रभु निरमला मेरे हरि भिगवंता 11 त्रावा गवणु रचाइत्रो करि चोज देखंता ॥ तिसु खेलंता ॥ इह मंता ॥ जिउ देवहि गुर बाहुडि गर्भि न जिसु पावही चलदे किछु वसि न जंता ॥ ४ ॥ डखगो म० II क्ररीए वैदिश्रा तिल गाड़ा महरेरु ॥ थीवदो वेखे छिटडि सचु जागौ वैदिश्रो कच्च जामि खिसंदो पेरु ॥ १ ॥ र्म० ५ ॥ नोनक ञ्चातसड़ी मंभि नैण् विञ्चा ढलि पवशा श्राघ् श्राघे सलवे ॥ ॥ भोरे भोरे रूहड़े सेवेदे आलकु जिउ जंमियो ॥ २ ¥ 水水水水水水水水水水水水水水水水水水水

0.00000

चिगणीया फिरि कड आवै स्ति ॥ ३ ॥ पउडी रूप न रेखिया जाति त बरना बाहगा। ए माग्रस जागहि दरि चरति ज्ञाहरा ।' त समि घट भोगहि आपि त्रध लेप त पुग्ल अनेदी अनंत सम जोति समाहरा đ H नरहरा ॥ किया चागधे बिह्या इक अपग्पम ।। जिल् मेनदि सनिगृह आपि तिस के समि कल से उक्त सभि करदे से गद्दि नामकु जनु तेगा। ४ ॥ डखको म० त्रीं। आड्या गाफन जलिओह माहि मधाहर तिन उपनाद पनाहि ॥ १ ॥ म० ५ ॥ पीठा पका नानक बैठा व्यापरागे घरित्रा आसि ॥ बाग्रह सतिग्र मउज़र ॥ म० ५ ॥ नानक मुनरीचा पकाईमा पाईमा थाली माहि ॥ जिनी गुरू मनाहबा रिज रिज सेई खाहि ਜੈ खेत रचाहमा विचि दम नागी निन करिं बरि आई मा चोर हरि मोहखी दसे सारि लोगाईमा ॥ एनि परस करि दोवे कीतीओ मोहीचा निन फिरडि शरमाईश्रा ।। हाठा एवै मकती हारिया हरि ॥ मित्र आरी रविद्या जो सतसंगि विलार्रश्रा 西西西西西西 विंचु उठालियो जल माहि समाईया ॥ ६ ॥ डलको म० क ब्राधि पिद्रा फीर न मुहडड़ा ॥ नानक निकि इवेहा न होरी जनमङ्गा। १ ॥ म० ४ ॥ सम्युपिटा दा मितु॥ हमे जारणनि आपया कही न ठाहे चित ॥ २ गम्मद्रो लघमु लालु मुथै ही परगद्ध थिया ॥ सोई सुदारा थान पिरीए नानक जी तृ युठिया ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ जा तृ मेरे बलि किया प्रहळदा । तथ सम्रु किछु मैनो सउपिया जा तेरा पंदा लखमी तोटि न आर्राह जाह लाचि रहंदा ॥ लख मेदनी õ चउरासीह मम सेंग करंदा । एह वैरी नित्र मनि कीतिया संगहि Ò लेखा कोइ न पुछई जा हरि बखमैदा ॥ अनेद भइआ पाइया मिलि गर गोर्विटा ॥ समे काज समारिए जा तथ मार्वेदा ॥ देखण क समवाक सरा किनेदा वड घणी ॥ फिरदा

ore of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the sta

( 0309 )

**表面市场地址边边还还还还还还还还还还是一个一个** 田河 डिठमु ता मनु भ्रापिम्रा ॥ १ ॥ म॰ किते हालि जा डिखंडो भवे पिरी लख घणी ॥ जाणो दरद घर्ण वेदन जाएं त H करारि वहिंग द्धहदी जाइ li y Ho "我说我我说我我我我我我我我我我说话!" सेई रहे अमाण जिना सतिगुरु भेटिया ॥ ३ जिसु जन तेरी भुख है तिसु दुखु न विद्यापै।। जिनि जिन वुिक्सिया सु चहु कुंडी जापै।। जो नरु उस की सरगों परे तिस नापै उतरै धृड़ी 11 गुर जनम जनम की मल् का न संतापै हरि जीउ 11 भाणा मंनित्रा तिसु सोग मितु है सभि जाग्रहि आपै।। ऐसी सोभा जनै की जेवडु हरि परतापै जापै ॥ = ॥ डखगो म० सभ श्रंतरि जन वस्ताइश्रा हरि जन ते इउ गई से मै पिछै भी रिवश्रासु।। जिना की मै श्रासड़ी म० ५॥ गिली गिली रोडड़ी \* 11 H वैठे से फाधिश्रा उबरे भाग मधाइ ॥ २॥ म० श्राइ ॥ जो सखी डिठा हम मकाहि खाली कोइ न जागीए ढाढी दरि गवित्रा ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ हउ मथाहि जिनी मेरा सज्ज्य गुण गावदा जे हरि प्रभ भाव ॥ प्रभु मेरा थिर थावरी होर त्राव जाव ॥ लिह जार्वे ॥ प्रभ गुोसाईआ जित भुख दानु सुगी दातारि त्रारदासि जितु ढाढी तृपतायै H दुख भुख गई ढाढी **बुलावें** ॥ प्रभ देखदिश्रा ढाढी कउ महलि कै पूरीया लगि प्रभ मंगण चिति न आर्रे सभे डळा н वेदावै ६ ॥ डखगो पुरिख II प्रमि वखिस्रोत निरगुणु ढाढी ॥ जा छुटें ता खाकु तू रुंबी कंतु न जागाही ॥ दुरजन सेती नेहु गुणि हिर रंगु माणही ॥ १॥ म० ५॥ नानक जिसु बिनु घड़ी न निंद ।। तिसु सिउ किउ मन रूसीऐ जिसहि जीवणा विसरे सरी ॥ रते रंगि पारत्रहम के मनु हमारी चिंद ॥ २ ॥ म० ५ ग्रालूदिग्रा जिती होरु खित्रालुं।। गुलालु ॥ नानक विणु नावै ।। हरि जीउ जा तू मेरा पित्र है ता किया मै काड़ा ।। जिनी ठगी जगु ठिगित्रा से तुधु मारि निवाड़ा ॥ गुरि भउजलु पारि लंघाइत्रा जिता पावड़ा ॥ गुरमती समि रस भोगदा वडा त्र्याखाड़ा ॥ समि इंद्रीत्र्या तितै लाईग्रनि वसि करि दितीश्रो सतवंता साड़ा ॥ जितु

१०६८ manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage and a manage an नह खिजोताहा ॥ जो इस्त्री सो फलु पाइदा गुरि अंदरि वाडा 11 नेड़ा दखरों म० हरि वसदा गुरु नानक तठा माइरह n 80 हमे श्चावदि चिनि त्त ता नानक मेम्हिरंगावला पिगे तहिवा नाउ II 9 11 भोग विकार ए हमे ही छार ॥ खाक लोडेंदा नंनि खे जो रते दीदार ॥ २ || म० ५ || किथा तकहि विद्या पास करि होत्रहे हिकु अधारु || योउ संतन की रेखु जितु लमी सुग्व दातारु॥ ३॥ पउही॥ विखु करमा हरि जीउ न पार्टि विनु सतिग्र मनुबा न लगै॥ किल अंदरे इहु पापी मूलिन तरी ॥ ऋडि करु करे स ऋडि करु पोए चारे जुग में सोधिया विश्र लगे 11 श्रहंकारु न भगे ॥ इउमे मृति न छुटई विखु साधु सतमंगें॥ याह न पावई जिच्छ साहिव मिउ मन मंगे ॥ जिनि 8 सेविया तिसु घरि दीवाणु श्रमगै ॥ हरि किरपा 0 गुर सतिगुर चरणी लगै।। ११॥ डलखे म० ४ ॥ लोहीरो इठ मंमाह सो घणी चउदो मलि सो मीरा मीर्रन मिरि ॥ अपाहि हियाउ ॥ माखिक मोहि माउ डिंना घणी महिजा ठंढहा मुखदु सञ्च ब्रलाः ॥ २ ॥ म० ४ ॥ नैणा पिरी निद्यान्या।। जे डेले हिक बार तासुल कीमा ह ३ ॥ पउदी ॥ मन लोचै हरि मिलय कउ किउ वाईमा दरसन <u> बोलाई</u> आ मे ਭੇ साहियो ৰিহ н चारे कंडा बेग्ड साईया मै दसिह п संतहो ਜ मारग **मिलाई** मा इउमे पंधि भरपिट 11 मनु तजह इत् **मिलोई** आ ॥ नित सेविड माहिषु आपणा मतमंगि परिमा गुर महलि भुलाईमा ॥ तपु जेरडु होर न सुमई १२ ॥ डबरो म० मेरे मित्र गोमाईया ॥ 3 II 4 महिंजे पातिमाह 11 पान मिलारे कोलि तिवै ॥ म० ॥ ।। पिरीमा मंदही घी रिपग ॥ आण्य मिठाई इन्व वेई पीड़े ना हर्दे ॥ नगरी ॥ सुख घटाऊ गंधवा पर पर्ने ॥ ३ ॥ पउदी ॥ अक्न इना पाईऐ

भ्रमते फिरहि नह मिलीए H भेखं H वरत दरसन खड़ **被被被被被被被被被被** न करिं चंद्राइगा से किंते न लेखं ।। वेद पड़िंह सार संपूरना तत भेखी प्रभु कालेखं श्रांतरि H करि पेखं ॥ तिलक् कढहि इसनान धुरि पवै सो जिस मारगि सची सिखं भूला - 11 विशु श्राखी जिनि सवारिआ ञ्चापगा ॥ तिनि मसतकि जनम चलाऊ न थीए।। प्र ॥ सो निवाह गडि जो ॥ डखरो म० प्र ॥ हम समागी घगी ॥१॥म० कार कडावी छडि संमू सच आपि नानक थीश्रा परगट जिउ चंद्रमा H घटारु गुग मुख सुहावे नाम पहर चउ श्राठ लिखिश्रा II H o y 3 निथावे 11 मिली थाउ **मं**नीश्रहि गाउ दरगह जीउ हरि **अंतरजामी** इक्स - 11 पाईऐ वाहर भेखि न त्रभ्र गरवि कुटंब नित सिख फिरे निकामी -11 मन रता दामी 9 11 गरवहि महि किश्रा फिरहि गुमानी जग विचरदे फिरहि 11 विलामी चलई खिन जाइ -11 नालि 海海海海海海 हरि पाइत्रो गुरु खुला हकामी 11 करम् महि हरि जी की का सेवको हरि जो जनु हरि ıl -पछार्गादो मर्ग्र हभ ॥ मुखह ऋलाए डखगो y म० म० ५॥ जाग्र 8 H यकीना हिक सिउ - 11 तिना खाक्र जिना ॥ तै तनि पड़दा नाहि नानक हेकड़ो धोवंदो पीवसा ।। मतड़ी कांढ कुत्राह पाव y म० सचा धगी ॥३॥ पउड़ी ॥निरभउ मृ तनि प्रेमु अथाह कू पसग **ग्रा**वे भवाईऐ जाड रचा 11 माइआ खिसकि जाइ बोले सम्र कचा थोथा H **ऋंदर**ह करेत वचन करे निखैर ॥ वैरु नात्ति भूठे लालचा कुडिग्रारु कुडी सभ खचा दृती हेरिश्रा धुरि करमचा Ħ जम वेखि मारित्रा सचै पातिसाहि दरि सचा ॥१५॥ का नानक तपावसु धरम दुख ही महि पचा ॥ होत्रा थ।। परभाते प्रभ नाम्रु जपि गुर के धियाइ॥ जनम चरगा ५ ॥ देह उतरे सचे के गुगा गाइ।। १।। म० **ऋंधारी** श्रंध मरग मलु जै घटि जनंम्र सच्च नानक सफल वुठा सुंजी नाम विहूणीत्रा ॥ ५ ॥ लोइगा लोई डिठ पित्रास न चुकौ धगी 11 3 ॥ म०

मिउ

संचिद्या सभ तिखा बुभाई ॥

मित्र सम

सिउ परिंग अपर्दे ।। १६ ॥ डरू से म०

क़दी सोड़।। नानक विरले जाणीश्रहि

यलि गईभास ॥ २

यामी । मनि जोगी

Ö

9.0

9

0

Û

Ð

नानक से अखडीआ विश्रंनि जिनी हिमंदी मा पिरी ॥ ३

सम्रु जगतु तराई

जिनि जिन गुरप्रस्वि सेविया विनि समि सुख पाई

लिय लाई ॥ श्रोसु सदा सदा घरि श्रनंद है इरि

श्रस्त जग महि गुर गित्रान जपाई ॥ पूर्व लिखिश्रा

॥ पउही ॥

श्रंतरि

ऋोह श्रापि

सखा सहाई ॥

Ħ

हरि

दनी

समाई ॥ होषा

 थ ।। सञ्च सहावा काही ऐ कड़ें सञ्ज पले होह

श्रोनि

लालच

11

जिन

॥ म॰ ५ ॥ निक्षोहा सुखे इन्त्र निखु डिठे मरिक्षोदि ॥

वेवीमा देवते

जामी ft

पारबहम

पोयी n

परमेनरो

सो

अ्रोनि हुडे

कीविया सम नालि

**经过的证明的证明的证明的证明的** 

॥ मजर्च प्रस् अनुपू कठे पहर निहाससा ॥ सतही सो सह हिंदु ते सुपने हुउ खंनीए ॥ २ ॥ म० ४ ॥ सजया सचु परित सुवि 9 श्रलावता योषमा ॥ मंन मन्नाह लखि त्रवह दूरि न 👖 पिरी॥ पउडी ॥ घरति आकास पाताल है चंद सुरु विनामी वादिसाह साह उमराव खान ढाहि डेरे जासी ॥ रंग तुंग गरीव ののでは लोक सिधासी ॥ काजी सेख मसाइका सभे હર્દિ जासी पीर पैकावर अउलीए को थिरु न रहासी ॥ राजा बाग निराज विश्र वुक्ते सम जासी ॥ सल घडरामीह मेदनी सम निहरुल मचु खुदाइ एक खुदाइ बंदा श्रविनासी 11 प । डिटी हम ढंढांलि दिकम बाभु न कोई ॥ आउ सज्जा प्रति लग मेग वनु मनु ठंडा होह ॥ १ ॥ म० पाइरा म मनि वडी आम ॥ आम निरामा हिक त हउ 0

बाक्त विश्रारे श्रापणे निरही ना धीरोदि ॥ ३ ॥ पउड़ी

जामी ।। सिमृति सामन वेद चारि खद्र दरस समामी

विनमि निनासी

गीत करित करते भी जामी ।। जती सती संनिष्मासीमा

दिगंबरा जमें सण

पिरु होनी ॥ १= । सलोक टब्ब्बे म० ४॥ सै नंगे नह नंग भरो लख

न सविद्या ॥ इसे कोड़िन इच नानक पिरी पिलंदी सुम दिमटि॥

। थिरु

देव देशालिका केशरु मथुरा कामी ॥ कोटि

रै।। म० प्र।। सुल समृहा भोग भृगि सवाई को धर्मी ॥ नानक हमो रागु मिरतक नाम विहु िगुत्रा॥ २ ॥ म० ५ ॥ हिकस कं त श्राहि पछागा भी हिकु करि ॥ नानक श्रासड़ी निवाहि मानुख परथाई लजीवदो ॥ ३॥ पउड़ी ॥ निहचल एकु नराइगो हरि अगम अगाधा ।। निह्चलु नामु निधानु है जिसु सिमरत हरि लाधा निहचलु कीरतनु गुगा गोविंद गुरमुखि गावाधा ॥ सचु धरम तप्र निहचलो दिनु रैनि अराधा ॥ दइस्रा धरमु निहचलो जिस तप लिखाधा ॥ निहचलु मसतिक लेखु लिखित्रा सो टलै न टलाधा ।। निहचलु संगति साध जन बचन निहचलु गुर जिन कउ पूर्वि लिखिया तिना सदा सदा त्राराधा ॥ १६ ॥ सलोक डखरा म० ५ ॥ जो डुबंदा त्रापि सो तराए किन्हरवे॥ तारेदडो भी तारि नानक पिर सिउ रतिश्रा ॥ १ ॥ म० ५ ॥ जिथै कोइ कथंनि नाउ सुणंदो मा पिरी ।। मूं जुलाऊं तथि नानक पिरी पसंदो हरिश्रो थीओसि ॥ २ ॥ म० ५ ॥ मेरी मेरी किया करहि पुत्र कलत्र सनेह ॥ नाम बिह्मीत्रा निम्मगीत्रादी देह ॥ 3 ॥ पउडी ॥ नेनी देखड गुरदरसनो गुरचरणी मथा।। पैरो मारगि गुर पखा. फेरी हथा ॥ अकाल मूरित रिदें धित्राइदा दिनु रैनि जपंथा ॥ मैं छडित्रा सगल ऋपाइगो भरवासे गुर समग्था ॥ गुरि वखसित्रा निधातु समो दुखु लथा ॥ भोगहु मुचहु भाइहो पलै श्रगथा ।। नाम्रु दानु इसनानु दृङ् सदा करहु गुर सहज कथा ॥ भउ ल्या । २०॥ सलोक डलगों म० प्रसु पाइत्रा जनका <sup>५</sup> ॥ लगड़ीत्रा पिरीर्त्रान पेखंदीत्रा ना तिपात्रा ॥ हम मभाह सो धर्मा विद्या न डिठा कोइ ॥ १ ॥ म० ५ ॥ कथड़ी स्रा संताह पंधीत्रा ॥ नानक लघड़ीत्रा तिंनाह जिना भागु मथाहडे ॥ २ ॥ म० ५ ॥ डूगरि जला थता भूमि बना फल कंदरा ॥ पाताला नानक पेखि श्राकास जीया इकतु -1 परोतीत्रा ॥ ३ ॥ पडड़ी ॥ हिर जी माता हिर जी पिता हिर जी। प्रतिपालक ।। हरि जी मेरी सार करे हम हरि के बालक ॥ सहजे सहिज खिलाइदा नहीं करदा त्रालक।। अउगणु का न चितारदा गल सेती लाइक।। मुह मंगां सोई देवदा हरि पिता सुखदाइक ॥ गित्रानु रासि नामु 来水水水水水水水水水水

数型/数型/数数数数数数数数数数数数数数数 सउपित्रोन इस सउदे लाइक ॥ साम्ही गुर नालि बहालिका सरव सुख पाइक ॥ मैं नालह कदे न विद्युद्धे हरि पिता समना गला लाइक ॥ २१ ॥ सलोक दलएो म॰ ५ ॥ नानक कचिह्या सिउ तोहि दहि सज्ज्ञण संत पिकमा॥ श्रोड जीवंदे विछ रुढि श्रोड मुड्यान जाही छाडि ॥ १ ॥ म० ४ ॥ नानक विजलीया चमकंनि पुरन्दि घटा व्यति कोलीया ॥ वरसनि मेघ श्रपार नानक संगमि पिरी सुहंदीचा॥२॥ म०४॥जल थल नीरि भरे सीतल पगण भलारदे ॥ सेजङ्गीया सोइंन हीरे साल जहंदीया 11 भाग नामक पिरी विहर्का ततीत्रा॥ ३ ॥ एउडी ॥ कारण करते जो कीमा सोई है करणा॥ जे सड घावहि प्राणीमा पावहि धुरि लहणा॥ वित करमा किन्न न लगई जे फिरहि सम घरणा ॥ गुर मिलि गोविंद का में डरु दरि करणा ॥ मैं ते बैराग ऊपजे हरि खोजत फिरणा ॥ खोजत खोजत सहज उपजिश्रा फिरि जनमि हिमाइ कमाइ घिमाइमा पाइमा साध सरणा ॥ बोहिए नानक देउ गुरु जिल्ला हरि चड़ाए विल्ला भउजला वरका ॥ २२ ॥ सलोक म० ४ ॥ पहिला मरख कपुलि जीवयाकी छडि आस ॥ होह समनाकी रेखका तउ काउ हमारै पासि ॥ १ ॥ म० ४ ॥ सका जीवंदा पेख़ जीवंदे मरि जिहा महबति इक सिउ ते मासस परधान ॥ २॥ म० जिस मनि वसी पारमहस निकटि न आवे पीर ॥ अस्त तिस तिस न विमापर्रे जप्त नही मार्वे नीर।। ३॥ पउडी ॥ कीमति कहणुन जाईए सज साह बडोले ।। सिथ साधिक गिमानी विवानीमा कउणु तुप नो तोले ॥ र्मनण घड्ण समस्य है ब्रोपति सम परले॥ करण कारण समरथ है घटि घटि सम बोलै ॥ रिजक समाहे समसै माणम डोलै ॥ गदिर गमीरु अधाह तू गुण गिमान अमोलै ॥ सोई कंस कमावणा कीमा पुरि मउले ॥ तुषडु बाहरि किछ नही नानक गुण बोले

रागु मारू बाखी कवीर जीउ की

र मों सर्विगुर प्रसादि।। ॥ पटीमा
उन इमित सुम सामे ॥ मृडदुगे परवार सकल सिउ राम

॥ १३ ॥ १ ॥

表表表表表表表表表表表表表表表 逐步逐步表表 设施的现在分词的现在分词的现在分词 १ ॥ रहाउ ॥ चेद पुरान पड़े का किआ गुनु खर अभागे 11 जानी कैसे उत्तरसि गति नही नाम की चंदन राम जस भारा H करि थापह कहह अधरम कत सु धर्म जीय वधह पारा ॥ कसाई ॥ मुनिवर करि थापहु का कउ कहहु 2 11 आपस कउ माई ॥ काहि माइश्रा कारन **बुभाव**ह्र श्रंधे श्रापि न युभहु वचन बिश्रास जाई ३ ॥ नारद जनमु अविरेथा 11 कवीर रामै रिम छूटहु पूछद्र जाई ॥ कहि कउ ४॥ १ ॥ बनिह वसे किउ पाईऐ मनह जउ लउ तजिह विकार ॥ जिह घरु वनु समसरि कीत्रा ते पूरे संसार ॥ १॥ ॥ रंगि रवहु त्रातमे रोम ॥ ? II रहाउ 11 सार सुख पाईए रामा जीते महि मनु वास गुफा -11 कीआ THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O कहा लेपन जटा भसम देह श्रंजन ते होइ उदासु 11 3 - 11 विखिश्रा जीतिया जांते जग H जिह पाइश्रा चाहन माहि विडानु ॥ गित्रान श्रंजन दक् 的。 गुरि जानिश्रा कवीर अव कहि 3 11 परवान H मेरा भेटिश्रा श्रब हरि श्रंतरगति दीआ П समभाइ ॥ २ ॥ रिधि सिधि जा कउ फ़्री तब काह 8 कतह न जाइ -11 कहउ मै बोलत किश्रा गति ॥ तेरे कहने की सिउ किश्रा काज १ ॥ राम्र जिह पाइत्रा राम ॥ ते भवहि न वारे बार ॥ वरतन की त्रास जगु डहकै घना दिन दुइ ॥ रहाउ ॥ भूठा भई तिहि बहुरि पित्रास 11 3 न पीश्रा जिह जन निरासु II सभ्र सञ्च भइआ ते गुरप्रसादि जिह बुक्तिश्रा त्रासा राम नाम Ę H II नद्री आइआ जउ भइऋा उदासु ञ्चातम कबीर कंचन भइश्रा तारि । कह रसु चालित्रा हरि नामा हर ३ ॥ उदक समुंद सलल की साखित्रा अमु गइत्रा समुद्री पारि॥ ४॥ मिलिश्रा समदरसी सुंनहि संच नदी तरंग समावहिगे II आवहिगे काहे हम बहुरि 11 8 H रूप होइ जावहिंगे त्रावन जाना हुकमु तिसै का हुकमै बुक्ति समावहिगे॥ 8 ॥ रहाउ॥ चुकावहिगे ॥ दरसनु रचना ऐसे भरमु चुकै पंच धातु की जब एको नाम्रु घित्रावहिगे H २ ॥ जित छोडि हम समदरसी करम कमावहिगे ॥ हरि जी करे कृपा लागे तेसे **多本本本本本本本本本本本本** 

जड अपनी तो गुर के सवदि समावहिंगे ॥ ३ ॥ जीवत मरह मरह फ़िन जीवहु पुनरिप जनम न होई ॥ कहु कवीर जो नामि समाने सुन रहित्रा लिव सोई ॥ ४ ॥ ४ ॥ जउ तुम्ह मोकउ दुरि करत हर तउ तम मकति बतावह ॥ एक अनेक होह रहिओ सगल केसे भरमावह ॥ १ ॥ राम मोकउ तारि कहां लें जईहै ॥ सोधउ म्रकति कहा देउ कैसी करि जसाद मोहि पाई है ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तारन तरसु तवे लगु कहीएे जब लगु तत् त जानिया ॥ अब तउ विमल भए घट ही मह कहि कदीर मन मानिआ जिनि गड कोट कीए कंचन के छोडि गश्या सो सब्त काहे की जत है मिन मावन ॥ जब जम्र ब्याड केस ते पकरे तह हरि को नाम छड़ोबन ।। १ ।। रहाउ ।। काल अकाल खसम का कीना 📆 परपंच बधावन ॥ कहि कवीर ते अंते मुकते जिन हिस्दै सम रसाइल ।) २ ।) ६ ।। देही गांग जीउ घर महतुउ किरसाना ॥ नैनु नकट सबनु रसपति इंद्री कहिन्ना बाबाद्मव न वयउ इंड गाउ ।। यरी धरी का लेखा मागै काइथ्र चेत नाउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ धरमराइ जप लेखा मार्गे बाकी निकसी मारी ॥ पंच कुसानवा मागि गए लै वाधियो जीउ दरवारी कहै कवीर सुनह रे संतह खेत ही करह निवेश ॥ व्यव की बार बाबसि बंदे कठ बहार न मडजलि फेरा ॥ ३ ॥ ७ ॥ राग्र मारू बाखी कबीर जीउ की ॥ अनमउ किनै न देखिआ १ श्रों सतिग्रर प्रसादि बैरागी ब्रहे ॥ बिन् भै अनगउ होइ वसाहंबै ॥ १॥ सह हदरि देखे तां भउ पवे वैशागीऋड़े ॥ हुकमै वृक्षै त निरभउ होह वसाहवें ॥ २ ॥ इरि पालंड न की बई वैरागी अडे ॥ पालंडि स्ता सभ लोक् वशाहंबै ॥ त्सना पास न छोडई चैरागीश्रहे ॥ ममता वशाहंवे ॥ ४॥ चिता जालि पिंड तन वैरागी महे ॥ जे मूल मिरतक होइ वखाहर्वे ॥ ५ वित वैरागु न होत्रई वैरागीयहे 11 जे स्रोचै वणाहंवे ॥ ६ ॥ करम्र दोवे सतिगुरु मिली वैरागीश्रदे ॥ सहजे पाँचे वसाईवै ॥ ७ ॥ कडु कवीर वेनती वैरागीश्रहे

( \$803 )

为而而而的不可以不多可能可能可能不够的。 **投资货货货货货货货货货货** ॥ मोकउ भउजल पारि उतारि वणाहंवें ॥ = ॥ १॥ = ॥ राजन कउनु विदर को देखिओ तुमारी यार्व श्रोह गरीव मोहि ऐयो भाउ भावें ।। १ ।। रहाउ ।। इसती देखि भरम ते भूला सी जानिया ॥ तुमरो द्धु विदर को पान्हों श्रंमृत करि मै मानिया ॥ १ ॥ गुन गावत रैनि विहानी ॥ कवीर की खीर समानि साग में पाइश्रा ठाकुरु अनद विनोदी जाति न काहू की मानी ॥ २ ॥ ६ ॥ सलोक कवीर ॥ गगन दमामा वाजिश्रो परिश्रो नीसानै घाउ ॥ खेतु जु मांडिश्रो स्रमा अप ज्भन को दाउ॥१॥ सरा सो पहिचानीए जुलरें दीन के हेत॥ पुरजा पुरजा कटि मरें कबहू न छाडे खेतु ॥ २॥ २॥ कवीर का सबदु रागु मारू वाणी नामदेउ जी की सितगुर प्रसादि ॥ चारि मुकति चारे सिधि ॥ मुकति भइत्रो चउहं जुग जानित्रो (1) द्लह प्रभ की सरनि परिश्रो 长 घरित्रो ॥ १ ॥ राजा राम जपत को को न छत्र संगति भगतु भगतु ता की उपदेसि साध ॥ रहाउ ॥ संख चक्र माला तिलकु विराजित राम वल गरजित जनम मरन संताप भए निरभउ 11 कउ दीय्रो अभै पदु राजु मभीखन ॥ अंबरीक करिश्रो ॥ नउनिधि ठाकुरि दई सुदामै धृग्र श्रटलु अजहू मारिस्रो हरनाखसु नरिंघ रूप होइ देह घरिस्रो ३ ॥ भगत हेति नामा कहै भगति विम केसव अजहुं विल के दुआर खरो ॥४॥१॥ दिवाने दीनु विसारित्रो रे मारू कवीर जीउ ॥ दीनु विसारित्रो रे 密格形 सोइयो मनुखु जनग्रु है हारिस्रो पेडु मरित्रो पस्त्रा जिउ नहीं कीनी रचित्रों धंधें सूठ रहाउ ॥ साध संगति कबह चालिय्रो ऊठि ॥ १ ॥ त्रापत को दीरघ स्कर बाइस जिवै भटकत् मात ॥ मनसा वाचा करमना मैं करि जानै श्रवरन लग कउ क्रोधी चातुरी बाजीगर वेकाम ।। निंदा दोजक जात ॥ २ ॥ कामी 11 \$ 11 कहि कवीर सिवरिश्रो रामु करते न सिरानो कवहू जनमु ॥ रामु जानिश्रो नही नाम्र चेत गवारु नही मुरखु मुगधु उत्तरिस पारि ॥ ४ ॥ १ ॥

**水水水水水水水水水水水水水水水水** 

(११०६) VIVIO VIVIO रागु मारू बागी जैंदेउ जीउ की सर्विगुर प्रसादि ॥ चंद सत भेदित्रा नाद सत पुरित्रा खोइसादत कीआ ॥ अवल बल वोहिआ अचल चल र्थापद्मा अपड घटिया तहा अपिउ पीत्रा ॥ १ ॥ मन आदि गुण व्यादि वरताणिक्या ।। वेरी दुनिया इसटि संमानिक्या ।। १ ।। रहाउ ।। ध्राधि कउ ध्राधिया सर्वि कउ सर्वित्रा कड सललि संलल संगानि श्राडमा ॥ बदति जैदेउ जैदेव कउ रंगिमा नहस् निरवाण लिपलीलु पाइयो ॥ २ ॥ १ ॥ कवीरु ॥ मारु ॥ रामु सिमरु पञ्चताहिगा मन ॥ पापी जीवरा लोध करत है बाज़ कालि उठि जाहिगा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ लालच लागे जनम् गवाहत्रा माहत्रा भरम ञ्चलोहिंगा II धन जोबन का गरम न कीजै कागद जिंड गलि जाहिया॥ १ ॥ जउ जम्र आह केस गहि पटकै ता दिन किछ न बसाहिया ॥ सिमरनु मजनु दश्मा नहीं कीनी तउ प्रस्ति चोटा खाहिया ॥ २ ॥ धरमराइ जब लेखा मागे किया मुख ले के जाहिगा॥ कहत कवीरु सुनहु रे संतहु साध संगति तरि जांहिगा ।। ३ ।। १ ।। राग्, मारू वाणी रविदास जीउ की १ भो सी वर्गर प्रसादि ॥ ॥ ऐसी लाल तुम्ह विद्य कउन्त करें ॥ गरीन निनाजु गुसईको मेरा माथे छत्र धरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा की क्षीत जगत कउ लागे ता पर तहीं दरे।। नीचह ऊच करें मेरा गोबिंद काह ते न हरें ॥ १ ॥ नामदेव कवीरु तिलोचतु सघना मैंनु तरे ॥ कहि रनिदासु सुनहु रे संतहु हरि जीउ ते समै सरै ॥ २ ॥ १ ॥ मारू ॥ सुखसागर सुरितर चितामनि कामधेन वसि आके रे ॥ चारि पदारथ असट महा सिधि नवनिधि करतल दा कै।। १ ।। इरि इरि इरि न जपसि रसना ।। अवर सम छाडि बचन रचना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नाना विकान पुरान चेद विधि चउतीस अञ्चर माही ॥ विभास यीचारि कहियो परमारधु राम नाम सरि नाही ॥ २ 1 सहज समाधि उपाधि रहत होई बढे भागि लिव लागी।। कृष्टि रिनिदास उदास दास मित जनम मरन में मागी ॥ ३ ॥ २ ॥ १४ ॥

तखारी छंत महला १ वारह माहा



सिरि सिरि त् स्रिश पुरवि कमाइत्रा II सुख करंमा देहि तेरी मेरी हरि हरि किआ गति सहंमा रचना भला दुहेली विन्र कोइ न घडी जीवा प्रिश्र वाभु 11 **अंमृतु** रहे निरंकारी मनि राचि प्रभ स रचना करमा पंथु निहाले सुगि ? ॥ नानक त् त्रातमरामा 11 साधन रस चोलै वाबीहा प्रिउ सिंभ साधन कोकिल वागीश्रा बोले II श्रंकि समागीत्रा भागी सा सोहागिए समाग्गी अंकि प्रभ हरि जा नारे मुरारे निजघरि वासु **ऊ**चउ नव घर थोपि घरु महल रावै रंगि सभ तेरी निसिवासुर 11 नानक मेरा प्रीत्रम त्र सुहावै तू सुणि प्रिड 2 II कोकिल सबदि H चवै वबीहा तनि रवंने हरि घडी मनि सिने त्रापर्ग रवत प्रीतम जीवा न वीसरी ॥ बलिहारी गुग बिसारी हउ किउ घड़ी हउ गाए विचु केरा रहग्र हरि कोई किसु न जाए 11 मेरा हर भोट सरीरा गही निवासे भए पवित्र 11 नानक हरि चरग घीरा द्सिट 3 पावै गुरसवदी वरसे दीरघ 11 11 मन् सुख श्रंमृत 📒 धार मिले सहजि साजन सुभाइ बंद सुहावग्गी 11 भावे इरि सिउ ऋावै जा प्रभ हरि मंदरि ऊभी प्रीति धन बगी 11 रवै सोहागि गुण सारी हउ कंति घरि घरि कंतु त्रेमु सुखावै मनि विसारी तनि सुभाए बरसु ॥ उनवि छाए घन

**农水水水水水水水水水水水水水水水水水** 

传统传统

200€ नानक वरसे अमृत बाखी करि किरपा घरि आवे ॥ ४ ॥ चेत वसंत भला भवर सहावडे ॥ वन फूले मंस बारि मैं पिरु बाहुई ॥ घरि पिरु घरि नहीं आर्व घन किउ सुखु पावें विरहि विरोध तनु छीजे ॥

कोकिल अवि सुहारी बोलैं किउ दुख अकि सहीजै ॥ भरुरु भवता फुली डाली किउ जीवा मरु माए।। नानक चेति सहजि सुखु पाँवे जे हरि वरु परि धन पाए ॥ थ ॥ वैसाख़ु मला साखा वेस करे ॥ धन देखें हरि

दब्रारि आप्तह दहब्रा करे।। चरि ब्राउ पित्रारे दुतर तारे तुधु विनु ब्रद्ध न मोलो।। कीमति कउण करे तुधु मार्चा देखि दिखावे ढोलो॥

न जाना अतिर माना हरि का महलु पछाना ॥ नानक वैसार्खी पार्वे सुरति सबदि मनु माना ॥ ६ ॥ माहु जेठ मला प्रीतमु किउ विसरै।। थल तापहि सर भार साघन विनउ करै।। धन विनउ करेदी

गण सारेदी गुण सारी प्रम भागा ॥ साचै महाल रहे बैरागी आवण देहि त भारा॥ निमासी नितासी हरि बिद्ध विउ पार्वे सुख महली॥ नानक जेठि जायै तिसु जैसी करिम मिलै गुण गहिली ॥ ७ ॥ श्रासाडु भला सरज गगनि तपै।। धरती दुल सहै सोखे अगनि मखे।। अगनि रसु सोखे मरीऐ घोलें भी सो किरतुन हारे॥ रथु फिरै छाड्आ धन ताक टीडु लगें

मंक्ति वारे ॥ अप्रगण वाधि चली दुखु आगे सुखु तिसु साचु समाले नानक जिम नो उह दीश्रा मन मरख जीवरा । सारिष सरस मना घण वरसिंह रुति व्याए ॥ मै मति

सद्द भारे पिर परदेसि सिघाए н पिरु घरि मरीए हावै दामनि चमकि डरोए सेज इकेली п खरी मरणु महस्रा दुखु माए ॥ हरि वितु नीद भूख कह कैसी कापड़ नारक सोडागिश वंती सा

समायए ॥ ६ ॥ माद्उ मर्गि मुली भरि जोवनि पद्मतासी ॥ जल बरस रते रंग नीरि मरे मासो बरसे किउ सुख बाली दादर मार लगंवे ॥ प्रिउ प्रिउ चबै भूदश्रमम फिरहि इसते ॥ मजर डग साइर भर हरि किउ सुख पाईए ॥ नानक पूछि चलउ गुर अपने

ही जाहेंऐ।। १०।। अञ्चिन भाउ पिरा साधन सूरि हुई ॥ ता मिलीए प्रम मेले दर्ज भाद खुई ॥ भूठि निगुती वा विर

(308) **基本法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法** # काह सि फुरो ॥ त्रागै घाम पिछै रुनि जाडा देखि चलत मनु डोले॥ 出 पकै मीठा सो H सहजि हरीग्रावल हरी दहदिसि साख ११ H **बसीठा** II सतिगर भए नानक असुनि मिलह पिश्रारे सहजि वलै दीप क 11 प्रभ भाइआ जो कतिक पहस्रा धन पिर मेलो धन रस तेलो दीपक तति 11 जलाइग्रा सीभे गृणि मारी ता मरसी मरें न मारी श्रवगरा तिनाडी श्रामा 11 वंठे श्रजह निजघरि नाम भगति दे 11 मामा खट घडी मिल्हु एक कपट दर खोलह रबै गुगावंती गुगा गुगा यंकि - 11 समावए माह हरि भला त्रिधाता सुजाग्र चतरु में पिरु निहचल 11 निहचलु भावए समाग्रे ऋं क सवाइस्रा ॥ गित्रानु धित्रोनु ग्रा चंचल जगत सुशि क्रवित गीत नाद 11 प्रभ भाइश्रा ता नानक साधन नाह विद्यागि स्रम मगती दुखु भागै ॥ राम नामि ।। पोखि तुखारु पड़ै वणु तृणु रसु सोखै ॥ छावत \$ 3 की नोही मनि तनि वसिंह मुखे।। मनि तनि रिव रिहिश्रा जगजीवनु गुरसवदी घटि जोति समाणी।। रंगु माणी ॥ श्रंडज जेरज सेतज उत्रभुज घटि दरसनु देह दहत्रापित दाते गति पावह मित देहो ॥ नानक रंगि रवै रिन रसीत्रा हरि सिउ प्रीति सनेहो ॥ १४ ॥ माघि पुनीत भई तीरथ गहि श्रंकि समानिश्रा श्रंतिर जानिश्रा ॥ साजन सहित मिने गुण तुषु भावा सरि नावा ॥ गंग वंके प्रभ श्रोतम अं के सुशि पूजा परमेसर जमुन तह वेगो संगम सात समुंद समावा ॥ पुंन दान जुगि एको जाता॥ नानक मोघि महारसु हरि जपि अठसठि तीरथ नाता ॥ १५ ॥ फलगुनि मनि रहसी प्रेष्ठ सुभाइत्रा ॥ अनदिनु रहसु भइत्रा 出 त्रापु गवाइत्रा ॥ मन मोदु चुकाइत्रा जा तिसु भाइत्रा करि किरपा घरि लहा न H

महली करी पिर बाभांद्र बेस 🐪 बहते सीगारी लोडी पिरि पटंबर हार डोर पाट अपर्णे चरि वरु पाइआ नारी ॥ १६ ॥ वेदस मोह रुती थिती वार भले।। घड़ी मूरत पल साचे आए सहिज मिले।। प्रभ मिलें पित्रारे

कारज सारे करता सभ विधि जागौ ॥ जिनि सीगारी तिसहि पित्रारी पिरि सेज सुहावी जा रावी घरि मार्गे 11 मेलु भइत्रा रंगु

क राज्या का का का का गुरमुखि मसतकि भागो ॥ नानक ऋहिनिसि रावै प्रीतम्र हरि वरु थिरु सोहागो॥

।। तखारी महला १ ।। पहिलै पहरै नैश सलोनहीए रैंशि श्रंधिश्रारी राम ॥ वखरु राख्नु मुईए श्रावै वारी राम ॥ वारी श्रावे कवणु जगावै स्ती जम रसु चूपए।। रिण अंघेरी किया पति तेरी चोरु पडे घरु राखणुद्दारा ऋगम ऋषारा सुखि वेनंती मेरीऋा ॥ नानक किया सभी रेशि श्रंधेगैश्रा 10 . 8 11 दजा भइआ जाग अचेती राम ਸ਼ੁईਦ खाजै खेती 11 वस्वरु सस् हेती जागत चोह लागें ॥ गर न भउ भागै ।) रवि ससि ना दुख् पारद्व जम का डरु मिन साचा ग्रवि धिश्रावए नानक तीजा पावए n ş नीद विद्यापी राम ॥ द्खि मंतापी माहचा स्रग दारा चुगै चोग जगत पिद्रारा नित नाम पाने गरमति न ग्रासै काल काल नहीं छोड़े निख़ नावे मंतापी तीजै त्रिविधि 11 नानक मोहि विश्रापी p माइश्रा n पहरु चउथा महश्रा

।। तिन घरु राखित्रहा ज्रो अनदिन लागे तिना रेशि सहेलीचा नामि कमावहि जनमि न श्रावहि तिना हरित्रश बेलीआ चरण मरीरु कंपे नेण अंधले भसम से ॥ नानक दुलीया जुग तन्त्र के मनि वसे ॥ ४ ॥ खली गंठि उठी लिखिया हरि ठाके ជមែ चलाइत्रा जा प्रम भाइत्रा ना दीमै ना सुखीऐ ॥ समसै श्रावै पकी खेती लुखीए ।। घड़ी चसे का लेखा लीजे पुरा सह जीह्या।। नानक सरि नर सबदि मिलाए तिनि प्रमि कारण कीह्या।। नहिआ लंगा किउ नदरि तारा मतिगुरि संबदि संत्रक पर करंगा दिखालिया

घरु श्चंतरि जोति मई गुर साखी चीने राम करमा ॥ नानक

समालिखा

जाखिया

दे खि

दिखालिया सञ्च

रहे

वंच

सर्गदि

घावत

मिलि प्रीतम रसु चार्ले। ३ ॥ महलि घुनाइहीऐ बिलमु न कीजै ॥ अनदिनु रतडीए सहजि मिलीजै ॥ सुवि सहजि मिनीजै रोषु न कीजै गरबु निमारि ममार्गी ॥ मार्चे गती मिले मिलाई मनप्रति आप्रग जागी ॥ जब नाची तब घुग्दु कैमा महक्षी फोडि निगरी ॥ नानक आपै आपु पञ्जासै गुरसुखि ततु बीचारी ! है ।। प्र ।। तुम्बारी महला १ ।। मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले।। गुर ब्रलखु लावादका बारु न द्वा भाले ॥ गुरि ब्रलखु लखादका जा तिसु माड्या जा प्रमि किरवा धारी ।। जगजीयन दाता पुरस् विधाता **कर** हि तारहि ਰਹੀਦੇ देवह सदरि त जीमा दामनि प्रस्परति नोनक दामा रहे मरिपुरि धारि रूपि मगरे सगरे रहित्रा गुर n पाइग्रा र गी जिनमी जंत उपाए सवाद्या ॥ अपरंपर आपे थापि उथापे तिस

माचै माचि पछाता दीमै माचे न साचि खोलि निरागे मिलिया अति पित्रारे घर खोजि लहे साचा पाईऐ मनमुखि गुरमुखि वड ।। दोति उचापति लेख न साचै राचा गरमस्वि मेरिद्या तखारी महला пए धन मेरिश्रा ल्रडि

गमा कै

नीयालो n

वेधिचा

**ज़**माणे किरत

> डिंर मरीए श्चमघटि

प्रभाता

तरीऐ

गम

Ō

द्यारि परोव

साचि

निधि छटै गुरम्रुखि छोडि मेरिशा याल जें जाला

कमार्खे

**表面面如如如如如**逐逐逐逐逐逐逐 發起 [数数 मेरिश्रो हरि सेयहु पुरख़ निराला राम।। हरि सिमरि एकंकारु साचा सभु उपाइश्रा ।। पउणु पाणी श्रगनि वाघे गुरि खेल जगत जिनि तपो वीचारि आपे संजम हरिनाम् जप दिखाइया ॥ याचारित जपो हरि का जपु 川区 - 11 २ संन पिश्चारु श्रीतम् नाम सखा मेरिश्रा गुग मन खावही राम ॥ Œ त धिरु रह चोट न रसीऋहि रसाइ राम गाह गुगा 11 सहजि समावही राम सवदि त्रै लोक दीपकु पंच चानग्र सारहे 11 गर गिश्रान शंजन गुरि मिलिए तरहि दुतरु कारज काटि निरभउ भ संघारहे दत हरि सिउ हरि श्रापि किरपा धारए॥ पिआरु रंग्र सारए ॥ स्प रे।। ए मन मेरिआ तृ किया ले आइआ किया जाइसी राम ल चुकाइसी राम ॥ धन जा भरमु मेरिया ता छुटसी ए मन मैलु सवदि भाउ पछाग्रहे परहरि II गुर हरि हरि नाम वखरु वाबहि घरि महलु घरु सचु जागा है ॥ पति नामु सबदि निरमलु **धिश्राईऐ** सवदि हरिनाम्र रसो 11 पी भोलि सिधावहि श्रंमत जसो ॥ ४ ॥ ए मन. मेरिश्रा रसु पाईऐ वडमागि जपीऐ हरि पउड़ीश्रा मंदरि किउ चड़े राम ॥ ए मन मेरिश्रा वित्र वेड़ी सुरति लंघावए॥ सबद श्रंवड़े राम ॥ पारि साजनु श्रपारु प्रीतमु गुर ॥ करि दइश्रा पञ्जोतावए मिलि साघ संगति करिह रलीत्रा फिरि न पइअंपे सुगह दानु दहन्राल साचा हरिनाम संगति पावत्रो ॥ नानकु प्रीतम गुर सबदि मनु समभावत्रो ॥ ४ । ६ ॥ तुखारी छंत महला ४ १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ श्रंतरि पिरी पित्रारु किउ पिर बिनु जीवीऐ राम ।। जब लगु दरसु न होइ किउ श्रंमृतु पीवीऐ राम ॥ किउ श्रंमृतु पीवीऐ हरि विनु जीवऐ तिसु विनु रहनु न अनदिन जाए H अपगी कृपा दिनु राती पिर गिनु पित्रास न जाए h नामु सद सारित्रा ॥ गुर के सबदि हरि हरि पित्रारे हरि

हउ सतिगुर विटहु वारित्रा 11 - ? मिलिया में प्रीतम

पिरु पिद्यारा हरि गुण रसि रवा राम ॥ मेरै श्रंतरि होइ विगास प्रिउ प्रिड सचु नित् चर्रा राम ॥ प्रिड चरा पिखारे सबदि निसतारे बिनु देखे तपति न आवए ॥ सर्वाद सीगारु हो रै नित कामिश हरि हरि नाम धिश्रावए ।। दह्या दानु मंगत जन दीजै मैं शीतपु देहू मिलाए ।। श्रनदिनु गुरु गोपाल धिआई हम सतिग्र निटह घुमाए ॥ २॥ हम पाथर गुरु नाम निलु मत्रजलु तारीएे राम ॥ गुर देवहु सबदु सुमाइ मै भूड निरातारीएे राम ॥ हम मृढ मुग्ध किलु मिति नही पाई तु आगंग्र वड जाणिश्रा ॥ तु

आपि दश्याल दश्या करि मेलिह हम निरगुशी निमाशिया ॥ अनेक जनम पाप करि भरमे हुश्चि तउ सरखागति आए ॥ दहश्चा करहु रिव लेवहु हरि जीउ हम लागह सिग्रिर पाए ॥ ३ ॥ गुर पारस हम लोह मिलि

फंचत होस्या गम ॥ जोती जोति मिलाइ काइया सोहिआ गड सोहिया मेरे मोहिश्रा किउ सामि प्रभि निमारीऐ घरमद अगोचर पक्रडिया गुरसमदी II. सतिगुर व्यागै चलिहारीऐ Ш सीध

सतिग्र साचे भावे ॥ ऋषे दश्या करह प्रम दाते नानक । १ ।। तुलारी महला R 11 हरि अगम जो त्रम धिद्यानहि श्चपरपरा t1 । विखम तरा भउ તિન तरिश्रा धिश्राद्या ॥ नाम गुग्वाकि सतिगुर हरि श्रापि मिलाइया II. जोती जोति मिलि जोति

の名 कृपा करि धरणीधरा II हरि हरि श्चरास ऋपरपरा 8 11 तम सुत्रामी अगम श्रयाह धटि परि रहिद्या घटि - 11 थ्रमेउ त यलख श्रममु मतिगर बचनि लहिआ II. घन धंन ते संगति मिलि गरा रने ॥ वितेक चुधि खिन दिन हरि सचदि नित चरे गम्मिख इरि नाम बोलिडि जा राहे गरमखि हरि दृरि कृदिया तम रायामी अगम ययाह न घटि घटि परि रहिश्रा Ħ सेउहि ते जिन सेनिया परमाणु गुरमति

ð

विन बोटि ममि पाप पग्हरि दरि

## H तिन के पाप दोख सभि विनसे जिन मिन चितु इक्क अराधिआ ।। तिन का जनम् सफलिओ सस् कीया करते जिन गुरवचनी सचु भाखिश्रा ॥ ने घंनु जन वडपुरख पूरे जो गुरमति हिर जिप भेउ विखसु तरे सेवह ने परवाण जिन सेविया गरमति हरे 3 11 त अंतरजामी हरि श्चापि जिउ त चलावहि पिद्यारे हल जा तृ मेलिह ता हुउ श्राइ मिला।। हाथि किछ नाहि जिन कउ तु हरि मेलहि सुआमी समु तिन का लेखा छुटकि तिन की गणत न करिश्रह भाई जो गुर वचनी को हरि लह्या ॥ नानक दह्यालु होत्रा तिन उपरि जिन ग्र भागा मंनिया मला ॥ तू अंतरजामी हरि आपि जिउ चलावहि त् "在海路市场市场市场市场市场市场市场 चला ॥ ४ ॥ २ ॥ तखारी महला ४॥ त जगजीवन मेरा सम्हि नाथु ॥ तिन त् धित्राइत्रा करता लेखु माथु ।। जिन कउ ध्रि हरि लिखिया सुआमी तिन हरि हरि नाम्र तिनके पाप इक निमख सभि श्वराधिश्वा ॥ लाथे जिन गुर यचनी हरि जापिया ॥ धन धंनु ते जन जिन हरि नामु जिपत्रा तिन देखे हउ भइत्रा सनाथु ॥ तू जगजीवन थलि सुसिट नाथु ॥ १ ॥ तू जलि महीञ्रलि सभ ऊपरि साच्च धर्मा ॥ जिन जपित्रा हरि मनि चीति जिपिया हिर ते घगी - 11 जिन मुकत प्राणी पलति हरि दुआरि ॥ श्रोइ हलति जन सहेले भए हरि राखि लीए रखन हारि॥ हरि संत संगति जन सुगाह जलि गुरम्रखि हरि वनी थलि मही अलि सेवा ıl त् सफन साच धनी ॥ २ ॥ तू थान थनंतरि हरि ऊपरि एक हरि एको एक रविश्रा ॥ विशा तृशि त्रिभविण ससटि मुखि सभ हरि हरि नाम्रु चिवत्रा ॥ सभि चवहि हरि हरि करते नामु श्रगणत हरि घित्रावए ॥ सो धंनु धनु हरि संतु जो साध् हरि करते मावए ।। सो सफल दरसनु देह करते जिस हरि ।। तू थान थनंतरि हरि एकु हरि एको एक रविश्रा ॥ तेरी जिसु देवहि भगति भंडार असंख तू जिस के मसतकि गुर हाथु तिसु हरि 张去武慈慈慈慈慈慈慈慈慈慈慈<del>慈慈慈慈</del>

नोनक

B

प्रेम पाइत्रा वितु में पारि

मंडार ऋसंख

तिसहि लागे जिस

३ ॥ तसारी महला

रिकडि ॥ हरिगुण हिरदै टिकडि तिस कै जिस

प्रीति

मिलिह ॥

होई ॥ वितु में किनै न

कोई ॥ भउ माउ

करहि ॥ तेरी मगति

किरपा

सञ्चामी

Ю

भावनी

न उत्तरिश्रा

त श्रापणी

।। नावण

देविह भेरे

श्रंतरि मंड

जिस

पुरस अमीचु गुर सतिगुर दरस मेलु हरी मध्या П दरमति श्रमिद्यान् अंधेरु गइत्रा ॥ गर व्यगित्रान दरस पाइश्रा गवाइआ Ö द्यांतरि जोति प्रगामी ॥ जनम मरण खित बहि विनमे दख हरि हरि पाडश्रा प्रभु अविनामी ॥ आपि करतें नात्रशि व्यमीच गुर गडया 11 नावण पुरव el el मारगि पंधि ş 11 चले ग्रर सतिग्रर मदश्रा अनदिन भगति वर्णी लित लित [निमल विखा ॥ केंगे सम हरि मगति वर्गा लोक वेखिंग ग्रम আরমা 11 मतिगर जिन की ग्रातिन हरि गरू आवि lı तीरच उदम सतिगरू कीश्रा सम लोक उधरख श्चानश्चार पंधि चले गर सतिगुर संगि मिला ॥ २ ॥ प्रथम श्राए खबरि मई गर सतिगर प्रग्न होशा h संमारि तीनि लोक मुरि नर प्रनि मि जन परसिमा सविगृह तिन गह पुरा किलियख दिगंबर संनिमासी खटु दरमन कर क्रज़खेति सतिग्रर प्रग्नु होत्रा ॥ गर गुर इरि इरि कीश्रा ॥ जागाती जपन मेट गुर पिछै लंघाइ दीमा छुटी सतिगुरू पिछै जिनि हरि II सम धियाइया ॥ गुर बचनि भारगि नो पंथि चाले H) जम् जागाती नेहिन बाइबा ॥ सम गुरु शुरू अगत बोले दुवीया घटकि गहमा ॥ अप्रुन गए गुरि इरि कीमा ४ ॥ तनीमा आए शुग्मरी तह कउतक चलत देखि मोही दरमनु संत ध्र विन दाम्र हिन्न पइथा न गोत्तक **जागानी मा** पई माई करह किया इम रिम पानि मांगह सम

भागि सतिगुर विछै पई ॥ जागोतीत्रा उपाव सित्रागप करि वीचारु डिठा भंनि बोलका समि उठि गइत्रा ॥ **त**तीत्रा आए ॥ ५ ॥ मिलि नगर स्रसरी श्राए भइश्रा कउतक चलत सतिगुरु गोविद महाजना गुर सतिगुर त्रोट गही गुरु गुरु I सभनी सिमृति सासत्र सिमृति कीता सही ॥ कीता सुिक प्रहिलादि स्त्री रामि करि गुर गोविदु धित्राइत्रा ॥ देही नगरि कोटि पंच चोर वटवारे तिन का थाउ थेहु गवाइत्रा॥ गुर बचिन नानिक हरि भगति पुंन होवहि कीरतन पुरागा नित श्रोट सतिग्रर महाजनो गुर लही मिलि आए नगर गही ॥ ६॥ ४॥ तखारी छंत महलो ¥ ॥ घोलि घुमाई लालना गुरि प्रसादि ॥ १ व्यों सतिग्रर मनु दीना ॥ सुणि सबदु तुमारा मेरा मनु भीना ॥ इहु मनु भीना जिंड जल मीना लागा रंगु मुरारा ।। कीमति कही न जाई ठाक्रर तेरा महल्लु त्रपारा ॥ सगल गुगा के दाते सुत्रामी विनउ इक दीना ।। देहु दरसु नानक विलहारी जीश्रड़ा विल विल कीना ।। 名形形形形 रै ।। इहु तनु मनु तेरा सभि गुण तेरे ।। खंनीऐ बंबा दरसन तेरे ।। प्रभ मेरे निमख इसटि पेखि जीवा ॥ अंमृत दरसन तेरे सुशा तेरा किरपा करिह त पीवा ॥ त्र्यास पित्रासी पिर कै वूंदेरे ॥ कहु नानक जीअड़ा विलहारी देहु दरसु ताई जिउ चात्क प्रम मेरे ॥ २ ॥ तू साचा साहिबु साहु अमिता ॥ तू प्रीतमु पित्रारा प्रान सुखदाता गुरमुखि जाता सगल हित चिता ॥ प्रान विन त्राए ॥ सोई करमु कमावै प्राणी जेहा तू फ़ुरमाए ॥ जा कउ मनु जिता 11 कह नानक संगि कुपा करी जगदीसुरि तिनि साध जीत्रदा बलिहारी जीउ पिंडु तउ दिता ॥ ३ ॥ निरगुणु राखि लीत्रा सदका ॥ सतिगुरि ढाकि लीत्रा मोहि पापी पड़दा ॥ संतन ढाकनहारे प्रभू हमारे जीत्र प्रान सुखदाते ॥ ऋविनासी ऋविगत सुत्रामी कहनु न जाइ तुमारी कउख् उसत्तति पूरन П पुरख विधाते ॥ नानक दासु ता के बिलहारी मिले नामुहिर कदका निमको ॥ ४ ॥ १ ॥ ११ ॥

महला ४ घरु



ांमलें लखाबीएँ रे हरि लखिन्ना गरु परा ॥ रहाउ ॥ जिस सुत्रामी तिस जन कड हरि लिव लादीए रे॥ सुध किरपा करे मेरा केरी हरि भाव सी याह पावीए रे।। को सगति करे हरि देवें यमोलक हरि पहि हरि ar नाम्र **धिश्रावीए** मेरा समामी निस लेखा सम छडावीए रे से धंत जन कडीयहि तिन मसत्रिक भाग लिखि पावीए रे ॥ तिन देखे मेरा मनु रिगसै जिउ सुत मिलि ३ ॥ इम बारिक इरि पिता प्रम मेरे मो कउ हरि पावीए रे ॥ जिउ बहुरा देखि गऊ सुरा

तिउ नानक हिंगिलि लाबीए है।। प्र.।। १

मनिग्रर

मेरे मन राम नाम नित याबीए रे॥ अयम अगोचर न

रहाउ ॥ काम प्राप्त लोख मोडू मानिमानु निर्मे रस इन संगति तेत रह

मन इरि इरि गुन कडूरे॥

इरि प्रमु लड़ रे

केदारा महला ४ घर मेरे

प्रमादि ॥

मनिष्र के चान भीड़ भीड़ पुत्रह इन विधि मेग

॥ मिलि सतसंगति की जै हिर गोसिट साधू सिंड गोसिट हिर प्रेम रसाइण राम नामु रसाइणु हरि राम नाम राम रसहु रे ॥ १ ॥ अंतर का अभिमान जोरु तू किछु किछु किछु जानता इहु दूरि करहु आपन गहु रे ॥ जन नानक कउ हिर दह्याल होतु सुय्रामी हिर संतन की पृरि करि हरे।। २ ॥ १ ॥ २ ॥ केडारा महला ५ घर २ ॥ माई संत संगि जागी ॥ १ त्रों सतिग्र प्रसादि॥ देखें जपती नामु निधानी ॥ रहाउ ॥ दरसन पित्रास लोचन तार लागी।। विसरी तियाम विडानी ॥ १॥ अत्र गुरु पाइस्रो है सहज सुखदाइक दरसन् पेखत सन् लपटानी ॥ देखि दमोदर रहसु मनि उपजित्रो नानक विश्व श्रंमृत वानी ॥ २ ॥ १ ॥ केदारा महला ५ घर ३ ं॥ दीन विनउ सुनु १ ओं सतिग्र प्रसादि॥ दइत्राल ॥ पंच दास तीनि दोखी एक मन् अनाथ नाथ ॥ राखु हो किरपाल ।। रहाउ ।। अनिक जतन गवन् कस्उ ।। खटु करम जुगति धिय्रान् थरउ।। उपाव सगल करि हारित्रो नह नह हुटहि विकराल ।। १ ॥ सरिए वंदन करुगापते ।। भव हरगा हरि हरि हरि हरे ॥ एक तूरी दीन दइत्राल ।। प्रभ चग्न नानक आसरो ॥ उधरे भ्रम मोह सागर ॥ लगि संतना पग पाल ॥ २ ॥ १ ॥ २ ॥ केदारा महला ५ घर ४ ॥ सरनी आइओ नाथ १ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ निधान ॥ नाम प्रीति लागी मन भीतरि मागन कउ हरि दान ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुखदाई पूरन परमेसुर करि किरपा राखहु मान ॥ देहु प्रीति साधू सुत्रामी हरि गुन रसन बखान ॥ १ ॥ गोपाल दइत्राल गोविद दमादर के रंगि रोगहु चरन हरि निरमल कथा गित्रान ॥ नानक कउ कमल संगिधिकान ॥ २ ॥ १ ॥ ३ ॥ केदारा महला ५ ॥ हिर के 

( ११२० ) को मनि चाउ ॥ करि किरपा संगि मिलावह दरसन सत श्रवनो नाउ ॥ रहाउ संतप्रस्व li -करख सेवा फेरी सुनीऐ तत मनि रहसाउ वारी चत 11 तेरो कवनु ठाउ अनृपु 8 11 सरव п सगल समालहि सगलिया तेरी छाउ n नानक

प्रावपालीह सगल समालाह सगीला तेरी छाउ !) नानक के प्रम पुरल विधावे घटि घटि तुक्कहि दिलाउ ॥ २ ॥ २ ॥ ४ ॥ केदारा महला ४ ॥ प्रित्र की प्रीवि विकारी ॥ मगन मनै महि चिववउ आसा नैनहु वार तुहारी ॥ रहाउ ॥ और देवें विन पहर मुस्त पल केसे ओह पल घरी किहारी ॥ खुले कपट

दिन पहर मुरत पल कस आह पल घरो किहारी ॥ चूल कपट ध्राध्य प्रदेश त्राचा जीवज पेखि दरसारी ॥ १ ॥ कउत स्र जातत उपाय किहार सेवा कउन बीचारी ॥ सात्र अभिमात्र मोह प्रजि नानक संतर सिंग उचारी ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ अ । ४ ॥ विकास प्रदेश सिंग उचारी ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ विकास प्रदेश स्वाप्य ॥ हिर हिर हिर गुन गावह ॥ करह कृपा गोपाल सेवार प्रदेश स्वाप्य ॥ हिर हिर हिर गुन गावह ॥ कहि लीप प्रस्न आन विजे

गोविदे अपना नाम्न जपावहु ॥ रहाउ ॥ काढि लीए प्रम झान चिख ते साथ संगि मञ्ज लावहु ॥ अम्र मठ मोहु कटिओ गुर बचनी अपना दर्सा दिलावहु ॥ १ ॥ सम की रेन होइ मञ्ज मेरा झहेबुपि तजावहु ॥ अपनी भगति देहि दश्याला बडमागी भानक हरि पावहु ॥ २ ॥ ४ ॥ ६ ॥ केदारा महला ४ ॥ हरि विद्य जनमु अकारथ

निपहत जम के पाय ॥ नाश्च निषालु गाउ गुन गोविद उघर सागरे के स्वात ॥ १ ॥ सरनि समस्य अक्ष अगोचर हरि सिमरत दुस्य साथ ॥ नानक दीन पृरि जन गाँछत मिलैं लिस्तत घुरि माय ॥ २ ॥ ६ ॥ ८ ॥

### <u>表本基本基本表表表表表表表</u>表表表 केदारा महला ५ धरु ५ विसरत नाहि मन ते १ ओं सतिग्र प्रसादि॥ मई ग्रान विखें जरी -11 हरी श्रव इह प्रीति महा प्रवल रहाउ ॥ घरी गोपाल गुन बंद मीन 11 तिआगि न चातक रहत कुरं क मोहिस्रो उचारु रसना देव वेधि परी δ नाद एह 11 महा गाठि तीखन वाधि नानक रसाल प्रभ चरन कमल **द्रीत**म् धरी केदारा ı) वसत y महला 8 H 8 П 11 गहि रिद भीति निवारि अपनी ठोक़र खोर भरम 11 करि ओर अधिक संसार सागर गरत 8 11 रहाउ लें बोहिथ उधरते हरि संगि चरन दहस्रा धोर संत 11 विखे नही वन जिनहि धारिश्रो महि कंट गरभ निहोर नही П ग्रान समरथ नानक सरन सकत रसनो वखान राम राम 1 केदारा महला ¥ 11 हान रहाउ П कलमल रैनि दिन भए उचारु सिरपरि जानु मिथन तिश्रागि संपत काल सगल चलना सति पुरख मोह दूरंत आसा भूछ П अकाल 8 11 सरपर मान निधान लाभ्र वसत धिश्रान नाम्र 11 धारह हरि केदारा महला y II नाम ११ H 3 11 2 बिऋ।पै संगि संत न कछ कलेस कलि राखिओ आपि नह रहाउ करि अनुग्र हु H होइ सिमरे तिसु संसारु ॥ वेकारु ॥ जिस्र परापति दहत नह H ॥ नानक दास सरनागती तर सुल मंगल आनंद हरि हरि प्रभ चरन अंमृत सारु 13 ॥ केदारा महला ५ ॥ हरि के १२ 8 संतना की छारु II २ II नाम वितु धृगु स्रोत ।। जीवन रूप विसारि जीवहि तिह कत रहाउ ॥ खात पोत अनेक विंजन जैसे मार वाहक कोत ॥ त्राठ पहर महा स्रम पाइत्रा जैसे विरख जंती जोत ॥ १ ॥ तजि गुापाल जि आन लागे प्रकारी रोत ॥ कर जोरि नानक दानु मार्ग हरि रखड कंठि परोत ॥ २ ॥ ४ ॥ १३ ॥ केदारा महला ५ . ॥ संतह धूरि ले भ्रुखि मली ॥ गुणा दोख वित्रापहि कली ।। रहाउ ।। गुर बचनि कारज सरव पूरन हेत

११२२

ऊत न इली ॥ प्रम एक अनिक सरवत पूरन विखे अगनि न जली ॥१॥ गहि भुजा लीनो दासु अपनो जोति जोती रखी ॥ प्रभ चरन सरन

संगि चली ॥ हरि 2 II & \$8 T1 नाम की मन रुचै हिंर के 11 कोटि छाती बुक्तै ॥ संत मारगि जलत रहाउ 11 चलत प्रानी पतित उधरे मुचै ॥ रेनु जन की लगी मसतिक श्रनिक

तीरथ सुचै ॥ १ ॥ चरन कपल घित्रान भीतरि घटि घटहि सुमे ।। सरनि देव अपार नानक बहुरि जब्र नहीं लुके 11 ध ।। ६ म

केदारा छंत महला ५

१ श्रों सितगुर प्रसादि ॥ मिल्लु मेरे प्रीतम पिश्रारिश्रा ॥ रहाउ ॥ पूरि रहिक्रा सरवत्र मैं सो प्ररख़ विधाता ॥ मारग प्रम

कीया संतन संगि जाता ।। संतन संगि जाता पुरखु घटि नदरि निहालिया ॥ जो सरनी त्रावै सरव सम्ब मही भंने घालिया ।। हरि गुरुविधि बाए सहज

रस माता ॥ नानक दास तेरी मरखाई त पूरन श्रेम भगति जन वेधिया से आन कर मीत निह्नोहा ना सद्दे जल बितु मरि पादी ॥ इरि बितु किउ रहीऐ दल किनि सहीएे चात्क वर विद्यासिया

चकरी सुख पार्ने सूरज किरिए प्रगासिया ॥ हिर दरिन सुमागा अनिदेनु हरि गुण गाही।। नानक दासु कत हरि नितु प्राण टिकाही ॥ २ ॥ सास विना नित देहुरी सोमा पारे ॥ दरस निहुना साथ जनु खिनु टिकणु न आवे ॥ वित जो रहशा नरकु सो सहसा चान कमत मनु वेथिया

रसिक वैरागी नामि लिय लागी कतदु न जाइ निखिधिया सिउ जाइ निलया साथ संनि रहणा सो सुद्ध अंकि न मार्चे ॥ कुपाल नानक के] सुत्रामी हरि चरनइ संगि समाने ॥ ३ ॥

घटि विधाता तिलु सुभाए प्रेम महा प्रस्व विधाता ॥

रैनि 11

हरि हरि सख सारे

भगति वळ्लु सुनि अंचलो गहित्रा चटि घटि 11 पूर समानित्रा ।। सुख सागरो पाइत्रा सहज सुभाइत्रा जनम सरन द्ख हारे ॥ करु गहि लीने नानक दास अपने राम नाम उरि हारे ॥ ४ ॥ १ ॥ राग केदारा वाणी कवीर जीउ की उसत्ति निंदा दोऊ विवर्जित १ श्रों सतिग्रर प्रसादि ।। तजहु मानु श्रमिमाना ॥ लोहा कंचनु सम करि जानहि ते मुरति १ ॥ तेरा जनु एक आधु कोई ॥ कामु क्रोधु लोसु मोह सोई ॥ विवरजित हरि पदु चीने 8 रहाउ П र ज ग्रा u तम तेरी सभ चउथे कहीए मोइश्रा 11 गुगा गगा इह पद कउ चीनै तिन ही परम पदु पाइश्रा ॥ तीरथ 7 11 वरत नेम सुचि संजम सदा रहे निहकामा 11 त्यना अरु माइश्रा अभ मंदरि दीपक परगासित्रा चुका चितवत त्रातम रामा ॥ ३ ॥ जिह पूरि भ्रमु भागा कहि रहे ॥ निरभउ तह नासा कांसी ॥ किनही वनजित्रा तांवा 8 8 11 एसी खेप गोविद का वनजित्रा नामु सपारी संतह 11 १ ॥ हिर के नाम के वित्रापारी ॥ होरा हाथि निरमोलकु छूटि गई संसारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साचे लाए तउ सच लागे साचे के विउहारी ॥ साची वसतु के भार चलाए जाइ ऋोपै २ ॥ त्रापहि रतन जवाहर मानिक पासारी H है विश्रापारी चलाव निहचलु 3 ग्रापै दइदिस 11 ग्राप गोनि भरि मनु करि चैलु सुरति पैडा गित्रान करि H निवही खेप हमारी ıl 8 २ - 11 कहतु कबीरु सुनह हे संतह 11 उलटो पवतु फिरावउ मति - 11 री कलवारि मनु गवारि मढ बोलह चुत्रावउ ॥ १ भईऋा 11 मतवार मेर सर भाठी श्रंमृत धार पीवहु - संत सदा मति दुरलभ सहजे पिश्रास दुहाई H क्रोऊ चुभाहि हिर विचि भाइ भै भाउ ॥ रहाउ ॥ भावै ही महि सभ जेते अंमृत् पानै भाई घट n द्खाजे वरजि रहाई एकै नउ धावतु पीत्राई ॥ २ ॥ नगरी खूल्है ता मनु खीवा भाई ॥ ३ त्रिकुटी छुटे दरु दसवा नासे कहि कवीर पद तह ताप

**企业企业企业企业企业企业企业企业企业** उबट चलंते इहु मदु पाइम्रा जैसे खोंद खुमारी ॥ ४ ॥ ३ ॥ काम क्रोध त्सना के लीने गति नही एके जानी ॥ फूटी आर के कड़ न स्फे बृडि मृए बिनु पानी ॥ १ ॥ चलत कत टेढे टेढे टेढे ॥ असति चरम विसटा के मुदे दुरगंघ ही के वेढे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ राम न जपहु कवन श्रम भुले तुम ते कालु न दूरे ॥ अनिक जतन करि इह तुज़ राखह़ रहै अवस्था पूरे ॥ २ ॥ आपन की आ कडु न हो मैं कि आ को कर परानी ॥ जा तिसु मार्चे सतिगुरु भेटें एको नामु बखानी ॥ ३ ॥ बल्झा के घरू आ महि बसते फुलवत देह श्रद्दश्चाने ॥ कहु कबीर जिह राम्र न चेतिका पुढे बहुतु सिक्षाने ॥ ४ ॥ ४ ॥ टेढी पाग टेढे चले लागे वीरे खान ॥ माठ मगति सिउ काजु न कञ्चऐ मेरो कामु दीवान ॥ शा राष्ट्र विसारिओ है अभिमानि ।। कविक कामनी महा सुंदरी पेरिव पेरिव सञ्ज मानि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ लालच भूरु विकार महा मट इंड विधि अउध विहानि ॥ कहि कवीर अंत की वेर आह लागो कालु निदानि ॥ २ ॥ ॥ चारि दिन अपनी नउपति चले बजाइ ॥ इतनकु लटीया गठीया मटीया संगिन कछ लै जाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दिहरी वैठी मिहरी रानै दुआरै लउ

मद् इंद विधि अउप विद्वानि ॥ कहि कवीर अंत की वेर आह लागो कालु निदानि ॥ २ ॥ ४ ॥ चारि दिन अपनी नउपति चले बजाइ ॥ इतनकु लटीआ गठीआ मटीआ संगि न कल्लु ले आह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दिदरी वैठी मिहरी राने दुआरे लउ संग माह ॥ मरहट लिंग सञ्च लोगु कुटलु मिलि हंद्ध इकेला आह ॥ १ ॥ वै स्रुत वै वित वे पुर पाटन बहुरि न देले आह ॥ कहतु कवीरु राम की न सिमरह जनमु अकारथ आह ॥ २ ॥ ६॥ रागु केदारा बाखी स्विदास जीउ की

भगति हिर्दे नाहि ॥ चरनार्हिंद न कथा आपै सुपच तुलि समानि ॥ १ ॥ रे चित चेति चेत अचेत ॥ काहे न वालमीकहि देख ॥ किसु जाति ते किह पद्दि अमरियो राम मगति विसेख ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुष्टान सुरू अजातु सम ते कुस्न लावे हेतु ॥ लोगु वपुरा किमा सराहै तीनि लोक प्रोम ॥ २ ॥ अञानलु पिंगुला

१ क्यों सितगुर प्रसादि ॥ खदु करम कुच संजुगत है हरि

हीं जुमत सुंघर गए हरि के पात ॥ ऐसे दुरमति निस्तरे त् किउ न तर्राह रविदास ॥ ३ ॥ १ ॥ हो रागु भैरउ महला १ घरु १ चउपदे

तुभ ते वाहरि कञ्च न होइ ॥ तू करि करि देखहि जाग्रहि सोइ॥ ।। किया कहीऐ किछु कही न जाइ।। जो किछु ऋहै सम तेरी रजाइ।। तेर पासि ॥ किसु आगै कीचै स्र करणो जो किछ श्ररदासि ॥ २ ॥ त्राखणु सुनगा तेरी वागी ॥ तू त्रापे जागहि विडागी ॥ ३ ॥ करे कराए जागै आपि ॥ नानक देखे थापि उथापि ॥

8 11 8 11

रागु भैरउ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ घरु २ ॥ गुर के सबदि तरे मुनि केते इंद्रादिक त्रहमादि केते गुरपरसादी पारि परे ॥ १ तरे ॥ सनक सनंदन तपसी जन तरीऐ ।। नाम विना जगु रोगि वित्रापित्रा सबदै किउ देवा ॥ रहाउ ॥ गर गुरु 8 डुबि मरीऐ n सेवा ॥ त्रापे दाति करी गुरि दाते की अभेवा त्रिभवण सोभी गुर

मनु मन मन्र राजा H 2 पाइश्रा अभेवा श्रलख विनसि बिओगी जोगी मन् समाई मनु मनहि H मनसा समभौ गुण गाई।। ३ ॥ गुर ते मनु मारिश्रा सबदु वीचारिश्रा ते विरले संसारा ॥ नानक साहिबु भरिपुरि लीगा साच सवदि निसतोरा ॥ ४ ॥ ॥ भैरउ महला १॥ नैनी इसटि नही तनु हीना जरि जीतित्रा

**水水水水水水水水水水水水水水水水水水** 

ते मानिश्रा

西班班班班班班班班班班 छोडें मिरि कित जम

कालो ॥ रुपु रंगु रहसु नही साचा जाली ॥ साच संबद

१ ॥ प्राची हरि चपि जनम् गङ्ग्रो ॥

छुटमि विग्धा जनम् भइयो रहाउ कबह न 11 8 11 काम बोध इड ममना कठिन पीर श्रति मारी ॥

गुरमस्य राम अपहुरसुरमना इन विधि तह तु तारी ॥ २ ॥ करन अकलि मई होछी सबद सहज् नहीं वृक्तिया ।। जनम

पदारथु मनम्रलि हारिया वितु ग्रं अंधु न स्फिमा ॥ ३ ॥ रहै उदासु श्राम निरामा सहज धिश्रानि बैरागी ॥ प्रसादि नानक गुग्मुखि छुटमि गम नामि लिय लागी ॥ ४ ॥ २ ॥ ३ ॥ भैरउ महला १ ॥ भंडी चाल चरमा कर विमरे तचा देह कुमलानी ॥ नेत्री धृष्टि करन भए बहुरे मनवस्त्रि नामून जानी ॥ १ ॥ अधिले किया पाड्या जीव बाड ॥ रामु रिट नही गुर की मेदा

गवाड ।। १ ।। रहाउ ।। जिहना रंगि नहीं हरि रानी जय

महला १ ॥ मगली गैशि सोवन गनि फाडी

कवल मनमन मनि

फीके।। संत जना की निंदा विद्यापनि पद भए करे होडिन नीके २ ।। अमृत का उसु विरनी पाइचा सतिगुर मेलि मिलाए ।। जब लगुसबद भेद नही आहमा तथ लगु कालु संतीए ॥३॥ अन को दरु घरु कहार न जोनसि एको दरु मचित्रारा ॥ गुरपरसादि परम पद पाइत्रा नानक कहै विचाग ॥ ४ ॥ ३ ॥

गयाहथा ।। खिनु पन् घडी नही प्रश्नु जानिया जिनि इह जगतु

आविस किया ले जाविम गम जपह गृशकारी ।। १॥ रहाउ ।। उधेउ

सदा मिरि तेरे विज नावै गलि फंघा ॥२ ॥ डगरी चाल नेत्र फुनि श्रधले सबद सरति नहीं भाई।। सासब्र बेंद्र बै गरा श्रंपुलउ धंघ कमाई ॥ ३ ॥ खोइओ मूल लाम कह पात्रसि दरमति गियान विहरों।। सबद बीचारि राम रसु चाखिया नानक साचि पतीयो ॥ ४ ॥ ४ ॥ ४ ॥ भैरउ महला १ ॥ ग्रर की संगि रहे दिन राती राम रसनि रंगि राता ॥ अवरु न जासमि सगदु पञाससि अंतरि जासि पञ्जाता ॥ र ।। सो जन ऐसा मै मनि मावै ।। आप मारि अपरंपरि राता

etectecte etectectectectecteste steatectecte

॥ मन रे किउ छुटमि दुखु भारी॥ किश्रा ले

होली मनि श्रंधे सिरि धंघा ॥ कालु विकालु

चाले मल

बोलै तब

मैरउ

जंजालि

गर की

दिनस

कार कमावै।। १ ।। रहाउ ।। अंतरि वाहरि पुरखु निरंजनु आदि पुरस्व घट घट अंतिर सरव निरंति रिव रहिया सच् वेमो 11 2 साचि रते सचु अंमृत जिहवा मिथिया मैल न गई ॥ निरमल नाम्र अंमृत रसु चालिया सबदि रते पति पाई ॥ ३॥ गुगी गुगी मिलि वडाई दख मिरहि सगले नामि गगमित 11 भैग्उ П सरवाई ॥ १२ ॥ ५ 11 11 3 महला पदारथ ते पाईऐ गुरपरमादी 11 श्रम₹ धारण धन् ।। मन रे राम किरतारथ महज धित्रानिं लिव लाईऐ 11 8 गुरमुखि राम नामु जिप हिरदे सहज 11 छुटमि त्रावत न ॥ रहाउ ॥ भरम भेड कवह भउ डुबि पावसि को मुकति न म्र हरिनाम जात न जानी विन न मिटसि विनु पानी ॥ २ ॥ धंधा करत सगली पति खोवसि भरम **अंध**ले कवही नही ग्रकति गवारा विन् सबद गुर मानिञ्रा श्रकुत निरंजन सिउ मन ਸਜ 3 n एको जानिश्रा नानक अवरु न मुआ।। अंतरि बाहरि भैरउ महला १ ॥ जगन होप पुन तप मक्रति न पावसि मकति विन नाम राम नाम बिनु विरथे जगि 11 गुरमुखि लहै।। १।। राम जनमा विखु बोजी बोलै विनु नावै निहफलु मरि 8  $\Pi$ Ħ अपना ॥ करम तिकाल वखागौ संधित्रा प्रमतक विद्याकरण विन उरिक 11 राम नाम प्राणी गुर सबद मकति कहा २॥ डंड कमंडल सिखा सतु धोती तीरिथ ग्रति भ्रमन गवनु राम नाम बिनु सांति न त्रावै जिप हरि हरि नाम सु 11 भसम लगाई छोडि तनि वसत्र मकडु तनि जटा तृपति न आवै किरत भइश्रा विन रामनाम भइत्रा ॥ ४ ॥ जेते जीत्र जंत जिल थिल महीत्रिलि जत्र कत्र परसादि राखि ले जन कउ हरि रसु नानक पीत्रा ॥५॥ ७। ८॥

( 113= )

रांगु मेरउ महला ३ चउपदे घरु १

१श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ जाति का गरबु न करीयहु काई ॥ ब्रहमु विंदे सो ब्राहमणु होई ॥ १॥ जाति का गरबु न करि मृरत गरारा॥ इसु गरव ने चलहि बहुतु निकारा॥ १ ॥ रहाउ॥

चारे बरस आपने सञ्च कोई ॥ बड़ हुई ते सम कोपति होई ॥२ सादी एक समल संसार ॥ बड़ हुई ते संह कुरहारा ॥ ३

पंच ततु मिलि देही का आकारा ॥ घटि विच को करेँ बीचारा ॥ ४ ॥ कहतु नानक इहु जीउ करम बंधु होईँ ॥ विज्ञु सविगुर मेटे सुकति न होईं॥ ४ ॥ १ ॥ मैरेड महला ३ ॥ जोगी गृही पंडित भेख

न हाड़ || ४ |। १ || सर्व भहला २ || जागा पृश्व पाटव गर्प घारी || ए स्त्रे अपर्के अहंकारी || १ || साइब्रा सदि साता रहिमा मोड़ || जागत रहैन सूसे कोड़ || १ || रहाउ || सो जागे जिसु सतिग्रक मिले || पंच दन श्रोह बसगति करें || २ || सो जागे

सितगुरु मिले ॥ पंच दून क्योहु बसगति करें ॥ २॥ सो जागें जो ततु बीचारे ॥ व्यापि मरें व्यवरा नह मारे ॥ ३॥ सो जागे जो एको जागें ॥ परिकानि छाड ततु पक्षांगें ॥ ३॥ चहु बरना

िष्ण जांगे कोह ॥ जर्में कालै ते खूटें सोह ॥ ४ ॥ कहत नानक जबु जागे सोह ॥ गिमान श्रंजबु जा की नेत्री होह ॥ ६ ॥ २ ॥ भैरेड महत्ता ३ ॥ जा कड रातै व्यवकी सरवाहि ॥ साचे लागे साचा फख पार्ट ॥ १ ॥ रे जन कै सिउ करह प्रकार ॥ इक्तरे होमा

साचा फेल्लु पाह ॥ रारि जन कासउ कराहु पुकारा ॥ हुकम हाआ ॥ हुकमे बरतारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ एडु आकारु तेरा है घारा ॥ जिन महि पिनसे करत न लागे यारा ॥ २ ॥ करि प्रसादु इडु सेल्लु दिखाइआ ॥ गुरु किरयो ते परमपदु पाइमा ॥ ३ ॥ कहत

नातकु मारि जीपाले सोह ॥ ऐसा यूम्कहु भरिष न भूलहु कोह ।

१ ॥ १ ॥ मैंरउ महला १ ॥ मैं कामिण मेरा कंतु करतारु ॥ जेहा

१ ॥ १ ॥ मैंरउ महला १ ॥ मैं कामिण मेरा कंतु करतारु ॥ जेहा

१ ॥ कराए तेहा करी सीमारु n १ ॥ जां तिसु मार्च तो करे मोगु ॥

तसु मनु साचे साहिच जोगु ॥ १ ॥ गहाउ ॥ उसतित निंदा करे

। क्रिया कोई ॥ जां धापे चरते एको सोई ॥ २ ॥ गुरुपसारी पिसम

साई ॥ मिन्नउमी दहमाल एंच सबद चर्चाई ॥ ३ ॥ मनति नातकु करे

किया कीशः। बिसनो आपि मिलाँपै सोइ ॥ ४ ॥ ४ ॥ अर्थर महला ३ ॥ सो हनि बि मन की दुनिया मारे ॥ दुनिया मारि बहुत्तु बीचारे ॥ १ ॥ इतु सन कउ मोहु करि करते जगतु उपाइश्रा ।। ममता लाइ भरमि भ्रोलाइत्रा । ते सभ पिंड पराणा ॥ मन कै वीचारि २ ॥ इस मन ॥ इहु मनु जागै ॥ करमु होवै गुरु किरपा करे व्रिक्त समाणा ॥ ३ सदा वैरागी इसु मन की दुविधा मर ॥ ४ ॥ मन का सुभाउ 11 जागौ सम महि वसै अतीत अनरागी ॥ जो ध ॥ कहत नानक्र भौरउ महला भेउ ॥ त्रादि पुरख निरंजन देउ ॥ ६ ॥ ५ ॥ 11 भवजलु पारि उतारगहारा ॥ राम जगत निसतारा नाम 11 हरि नामु सम्हालि।। सद ही निवहै तेरै नालि॥ गुरपरसादी नावै न चेतिह मनमुख गावारा ॥ बिन्र ॥ नाम्र ॥ देवगहारे पावहि पारा ॥ २ ॥ श्रापे दाति करे दातारु ॥ ३ ॥ नदिर करे सतिगुरू मिलाए ॥ नानक ॥ ४ ॥ ६ ॥ भैरउ महला ३ ॥ नामे सिम उधरे जितने जीउ श्रपशी लोत्र ॥ गुरम्रुखि जिना परापति होइ ॥ १ ॥ हरि नामु विडिम्राई देह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करेइ ॥ गुरम्रखि त्रापि उधरे सभि कुत्त उधारगहारु ॥ प्रीति पित्रारु ॥ मनमुख जमपुरि **अउखे** जाहि 11 नावै चोटा खाहि ॥ ३॥ ऋापे करता देवे सोइ॥ नानक नाम्र परापति होइ उघारे प्रीति सनकादिक ॥ ४॥ ७॥ भैरउ महला ३ ।। गोविंद ।। हरि जीउ अपगी किरपा धारु राम नाम सबदि बीचारे।। १ **ऋंतरि** प्रीति गुरमुखि नामे लगै पित्रारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भगति मेलावा होइ॥ २॥ निजघरि वसै पूरे गुर सुभाइ ॥ गुरम्रुखि नामु वसै मनि त्राइ ॥ ३ ॥ त्रापे वेखैं वेखग्हारु ॥ ॥ भैरउ महला 3 नामु रखहु उरधोरि ॥ ४॥ ८ कलजुग महि राम नामु उरधारु ।। विनु नावै माथै पावै छारु - 11 8 वसै मनि श्राई परसादि है भाई ॥ गुर नाम्र जन भालहि पूरे सोइ गुर ते प्रापति 11 रहाउ नाम्र मंनहि से जन परवाख भागा 11 होइ हरि II का सेवह जो सो - 11 3 11 नीसाण्र गुर सवदि नाम गुरमुखि पित्रारि॥ ४॥ नाम्र नानक रहिश्रा धारि II

भैरउ महला ३ ॥ कल्ज्य महि बह करम कमाहि ॥ ना रुति न करम थाइ

पादि ॥ १ ॥ कलजून महि राम नाम्र है सारु ॥ गुरम्रुखि साचा लगै पित्रारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ राजु मनु खोजि घरें महि पाइया ॥ गुरम्रुखि राम नामि चितु लाइया ॥ २ ॥ गियान अंजनु सतिपुर ते होइ ॥ राम नाम्र रहित्रा तिहु लोड ॥ ३ ॥ कलिजुग महि जीउ ऐक होर रुति न काई ॥ नानक गुरम्रुखि हिरदै राम नामु लेह जमाई ॥ ४ ॥ १० ॥ भग्उ महला ३ घर २ १ औं सतिगुर प्रसादि ।। दुविधा मनमुख रागि निमापे हमना जलहि अधिकाई ॥ मरि मरि जंगहि ठउर न पानहि विस्था देह बुकाई ॥ हउमै जनम गर्जाई ॥ १ ॥ मेरे श्रीतम करि किरपा रोगी जगत उपास्था बिज सबदै रोग न जोई ॥ १ ॥ रहाउ मिम्रति सामत्र पहाडि भूनि केते विज सबदै सरित न पाई ॥ त्रैगुख विद्यापे भगता सुरति गंवाई п 2 कांद्रि लए प्रभि व्यापे। गुर सेना प्रभि लाए ॥ इरि का नामु निधानो सख विमया मनि आए ॥ चउथी पडवी गुरम्रसि 3 ш चरतिह तिन निजधरि वासा पाइआ 11 दूरे सतिगरि की मिरिकार एक जिनि कीनी निचह आप्र गनाह्या ॥ ४ ॥ एकस् ब्रहमा विसन् रुद् ।। नानक निहचल उपाइमा साचा जाइका ॥ ४ ॥ १ ॥ ११ भैरउ महला n मनप्रस्ति दविघा सदा है रोगी रोगी सगल संसारा ॥ गमार्गह गर सबदी बीचारा ॥ नानक विमनो देइ वडिष्राई ।। ममता कालि रहाउ समि तिन जम की है मिरिकारा ॥ गुग्मुखि प्राची जम शन्तिमा उरिघास ॥ ર जिन हरि का नाम 11 गुरम्भवि जाता से जग महि काहे आह्या ॥ गुर की सेगक्देन जनमु गमाहमा ॥३॥ नानक से परे

लाए ॥ जो इद्यहि मोई फल पापहि

२ ॥ १२ ॥ मैग्उ महला ३

गरवासी

वसित्रा दरि नामि मिले यिङग्राई ॥ नानक नामु जिना मनि भैरउ महला 3 मनमुख 11 18 H पति 11 8 11 8 11 भरीएे कबह तुसना नैसाणु न ॥ उद्रु भाइ खुआए राते रसि 11 सदा अनंदु राम श्रगनि पचाएं॥ १ ॥

तृपताते ॥

8

सिरि

11 ម់ម៉ रहाउ

जिनि साजी सिरि सुसिट श्रापे श्रापे लाए ॥२॥ जिनि कीश्रा माङ्या तुधै होवें समि मोहि समाए ॥ दुजा तिसनो जे कहीऐ जोति 3 बीचारा जोती ॥ सो गुरम्रुखि गित्रान तत सतिगुरि सभु साचा त्राकारा ॥ नानक सद ही साचा

दुविधा मनि भागी हरि हरि अंमृतु पी

॥ भैरड महलो Ħ निसतारा ॥ ४ 11 4 K 3 सोभी पाई सचि नामि सतिजुग जिनी रामु न पछाता कलि महि प्रेत त्रेते मार्गास वरतहि विरलै हउमै मारी ॥ १ ॥ कलि महि बीचारी ॥ दुआपुरि

नामि वडिमाई ॥ जुगि जुगि गुरमुखि एको जाता राम हिरदे म्रकति न पाई ॥ नाम् विधा नावै १ ॥ रहाउ -11 श्चापि तरे सगले लखें जनु साचा गुरम्रखि मंनि वसाई ॥ तारे जिनी राम नामि लिव लाई ॥ २ ॥ मेरा प्रस दाता अवगण सबदि जलाए ॥ जिन मनि वसिमा से हिरदे नाम बसाए ॥ ३ ॥ घर दरु महल सर्विगरू दिखाइश्रा रंग सिउ रलीया माख ॥ जो किन्छ कहै भला 厾 नानक नामु बखार्ग ॥ ४ ॥ ६ ॥ १६ ॥ मैरेड महला ३ ॥ मनसा मनहि समाइ लें गुर सबदी बीचोर ॥ गुर पूरे वे सोकी पब फिरि मेरे राम नाम बारोबार ॥ 8 n मन गुरपरसादि परमपद पोड्या सम इछ प्रजानहारु ॥ १ ॥ सम महि एको रवि रहिया गुर बिल सुक्त न पाइ ॥ गुरप्तवि प्रगद्ध होत्रा मेरा हरि प्रश्च श्रनदिनु हरि गुख गाइ ॥ २ ॥ शुखदाता हरि एड है होरथे सुख न पाहि ॥ सतिगुरु जिनी न सेविका दाता से श्रंति गए पहुताहि ॥ ३ ॥ सतिगुरु सेनि सदा सुख पाइत्रा फिरि दख न लागे घाड ।। नानक हरि मगति परापति होई जोती जोति समाइ ॥ ४ ॥ ७ ॥ १७॥ भैरउमहला ३ ॥ बास्त गुरू जगृत वउराना भूला भोटा खाई ॥ मरि मरि जॅमै सदा देखे पाए दर की खबरि न पाई ॥ १ ॥ मेरे मन सदा रहहु सतिगुर की सरखा।। हिरदे हरि नाम्र मीठा सद लागा गुर सबदे भवजन्त तरका रहाउ ।। भेख कर बहुत चितु डोली अंतरि काम क्रोध झहंकारु ॥ श्रंतरि तिसा भूख श्रांति बहुती भउकत फिरे दरवारु ॥ २ ॥ मरहि फिरि जीनहि तिन कड स्रकति दबारि ॥ र्श्वतरि सांति सदा सुख होनै हरि राखिया उरधारि ॥ ३ तिसु मानै तिनै चलान करणा किन्नु न जाई 11 नानक सबद सम्हाले राम नामि विडिआई ॥ ४ ॥ = ॥ १८ ॥ मैरेउ महला हउमें माइश्रा मोहि सुधाइया दुख खटे विवेक लोभ इलकु दुखु मारी बिन्न मरमाइ 8 मनपुरित पृत् जीवण सैसारि ॥ राम नाम् सुपने चेतिश्रा

हरि सिउ कदे न लागै पित्रारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पस्त्रा

त उलटी होवे कूड़ कमावै कूड़ो होइ ॥ सतिगुरु मिलै वुभौ रिदे खोजि लहै जन हरि हरि नाम्र सदि वसित्रा कोइ **२ 11** 11 गुर परसादी पूरा पाइआ गणी निधान पाइआ चुका मन II ३ ॥ श्रापे करता करे कराए आपे मारगि पाए 11.39 गुरमुखि दे विडियाई नानक नामि समाए ॥ ४॥ ६॥ द्जै हरि गोविंद गोपाला मेरी पटोग्रा लिखह प्रतिपाला हरि सतिगुरु करे मेरी П संखढाता जम जाला 11 प्रहिलादु हरि उचरै मेरे उपदेसि ॥ गरे वालकु गमु न करें ॥ १ ॥ रहाउ ॥ माता उपदेसे प्रहिलाद पित्रारे ॥: राम नामु छोडहु जीउ लेहु उबारे ।। प्रहिलादु कहै सुनहु मेरी माइ संडा २ ॥ मरका सभि छोडा गरि दीत्रा वुभाइ H राम समि चाटडे विगडिआ प्रहिलादु आपि जाइ होइ प्रहलाद का राखा पकाइश्रा П मंत्र महि हरि **अहंकारि** धाइऋा ऋति ३ ॥ हाथि खड्गु करि रघुगइत्रा ॥ कहा तुक्कु लए उवारि ॥ खिन महि भैत्र्यान रूपु निकसित्रा तेरा लीश्रा उवारि उपाड़ि ॥ हरनाखसु नखी विदारिश्रा प्रहलादु कारज सवारे ॥ प्रहलाद जन के इकीह संत जना के हरि जीउ सबदि हउमे विखु मारे ॥ नानक राम ॥ २० ॥ भैरउ महला ३ ॥ आपे देत लाइ निसतारे ॥ ५॥१० **त्रापे राखा सोई ॥ जो तेरी सदा सर**णाई जना कउ ॥ जुगि जुगि भगता की रखदा आह्या ॥ 11 8 मनि जार्थे तरपणु किञ्च सबदे मेलि न गाइत्री अनदिनु भगति करहि दिन राती 11 रहाउ - 11 सदा निरमल है जो सचि राते सच सबदे खोई मूरख दुविधा पदृहि पञ्जाग्रहि मृखु न की निंदा करिह दुसडु देतु चिड़ाइत्रा जनमु गवाइत्रा ॥ संत जना छोडै डरे पड़ें, हरि नाम्रु न न दुविधा न संत जना का हरि जीउ राखा देते कालु नेड़ा आइआ ॥ श्रापणी पैंज श्रापे राखें भगतां देइ विडिशाई॥ नानक नखी विदारित्रा अर्धे दर की खबरिन पाई।। ४॥ ११।। 

A BARABARA ARABARARA ARABA

## रागु भैरउ महला ४ चउपदे घरु १

iÖ

10

१ ऋों सतिगुर प्रमादि ॥ ।। हिर जन संत करि किरपा पिंग लाइणु ॥ गुर सबदी हरि मजु सुरति समाइणु ॥ १ ॥ मेरे मन हरि भजु नामु नाराहणु ।। हरि हरि कृपा करे सुखदाता गुरमुखि भवजलु हरि नामि तराइणु ।। १ ।। रहाउ ।। संगति साथ मेलि हरि गाइणु ।। गुरमती से राम रसाइख ॥२॥ गुर साघू श्रंमृत गित्रान सरि नाइख ॥ पाप गए गवाहणु ॥३॥ तु आपे करता किलविख सुसिट धराइणु ॥ जनु नानकु मेलि तेरा दास दसाइण् १ ॥ भैरउ महला ४ ॥ बोलि हरि नाम सफल सा वरी ॥ गुर उपदेसि समि दुःल परहरी ॥ १ ॥ मेरे मन हरि मजु नाम्न नरहरी॥ पूरा सतसंगति संगि सिंध तरी ॥ गुरु १॥ रहाउ ॥ जगजीवन धित्राइ मनि हरि सिमरी ॥ कोट कोटंतर तेरे पाप परहरी ॥ २ ॥ सत संगति साध भूरि मुखि परी ॥ इसनातु कीन्नो व्यवसिंठ सुरसरी ॥ ३ ॥ इम मृरख कउ हरि किरपा करी ॥ जुन नानक तारिक्रो तारख हरी ॥ ४.॥ २ ॥ भैरउ महला ४ ॥ धुक्र ह करणी सारु जप माली ॥ हिरद फेरि चलै तपु नाली ॥ १ नाम जयह बनवाली ॥ करि किरया मेलह सतसंगति माइमा जम जाली ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरम्रुखि सेवा घाल जिनि घाली ॥ षड़ीएं सबदु सची टकसाली ॥ हरि श्रगम श्रगोचरु द्याम दिखाली ॥ विचि काइया नगर 'लघा हरि माली हरि पिवा प्रतिपाली।। ন্ত্ৰন नानक तारह निहाली ॥ ४ ॥ ३ ॥ मैरउ महला ४ ॥ समि घट तेरे त समना माहि ।। तम्ह ते बाहरि कोई नाहि ।। १।। हरि सुखदाता मेरे मन जाप ।। इउ तथ सालाही तू मेरा इरि मम बाप ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जह जद देखा तह हरि प्रमु सोह ॥ सम तेर वसि दजा अवरुन कोई ॥ २ ॥ जिस कउ तम हरि राखिया मार्वे ॥ तिस के नेहें कोंड न जावे ॥ ३ ॥ तु जलि यलि महीझलि समते भरपूरि ॥ जन नानक दरि जपि दाजरा ईज़रि ॥ ४ ॥ ४ ॥

.

**未去表表表表表述。** 医多数医多数多数 भैरउ महला ४ घर २ १ श्रों सतिगर प्रसादि ॥ हरि का हरि मुरति जिसु हिरदें हरि हरि की नाम्र संत सो गुरमति हिरदे जिस्र लिखिया जपीऐ उरधारि ॥ देही मधुसूद्रच हरि काढे मारि॥ पंच घातू गुरसबदी ॥ जिन 8 ॥ रहाउ हरि आपि सवारि सेती मन मानिया तिन कारज करतारि मुहताजी लोकन की हरि कीश्रा २ मता **ग्रांगीकारु** किछ होवें हरि वाहरि॥ जो किछ करे सोई मस्रति तां किछ कीजें जे म्रुरारि ॥ ३ ॥ हरि भल होसी श्रनदिनु नाम्र हरि धिश्रोवह न किसँ करे वीचारि आपे आपे ओहु पूछि मेलिश्रा जिनि किरपा सतिगुरु धिआईऐ ॥ ५ ॥ भैरउ महला ४ ॥ ते साधू हरि मेलहु सुत्रामी जिन देखि दरसु तिन मनु हमारी П का हरि हिरदे जपि बलिहारी 11 8 11 तिन कउ हउ सुआमी हम दासनि दास वित करि जगत मुरारी कुपा क्पा तिन पति ऊतम मति ऊतम कार्ज पनिहारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तिन सेवा लाइ ॥ तिन की वनवारी वसिश्रा हमारी ॥ २ ॥ जिन ऐसा गति होइ ते हिर दरगह काढे मारी ॥ ते नर निंदक सोभ न पावहि ॥ ३ ॥ हरि त्रापि चुलावे तिन नक काटे सिरजनहारी हरि जिसु निराहारी 11 हरि निरंजन निरंकारु जंत विचारी ॥ सो तुधु मिलसी जन नानक कित्रा एहि साई हरि ॥ सत संगति तेरी जित्र हरि कीरति भैरउ महला ४ हरिनामु सुगित्रा मनु भीना तिन ॥ १ ॥ जगजीवनु हरि धिआ्राइ तरणे ॥ अनेक हरि तेरे न जाही जिहवा इतु गनणे॥१॥ रहाउ॥ गुरसिख हरि बोलहु गावहु ले गुरमति हरि जपणे ॥ जो उपदेसु सुणे गुर केरा सो जन पावै हिर सुख घर्षो ॥ २ ॥ धंतु सु वंसु धंतु सु पिता धंतु सु माता जिनि सासि गिरासि धित्राइत्रा मेरा हरि हरि 

दरगइ हरि जन बणे ॥ ३ ॥ हरि हरि अगम नाम हरि तेरे निचि भगता इरि घरणे ॥ नानक जनि पाइत्रा मित गुरमित जपि हरि हरि पारि पवस्ते ॥ ४ ॥ ३ ॥ ७ ॥ र्भरउ महला ५ घर १ १ व्यों सविगुर प्रसादि॥ ॥ सगत्ती थीति पानि डारि राखी ॥ श्रसटम घीति गोविंद जनमायी ॥ १ ॥ मरमि भूले कचराइण ॥ जनम मरख वे रहत नाराइण ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करि पंजीरु खराइश्रो चोर । श्रोह जनमि न मर्र रे साकत ढोर ॥ २ ॥ सगल पराध देहि लोरोनी ॥ सो मुख़ जलउ चित्र कहहि ठाकुरु जोनी ॥ ३ ॥ जनमि न मरै न आर्जे न जाड़ ॥ नानक का प्रभुरिहिओ समाइ ॥ ४ ॥ १ ॥ मैरठ महला ४ ॥ ऊठत सुखीया बैठत सुखीया ॥ मउनाही लागै जांऐसे बुक्तीचा॥१॥ राखाएक हमारा सुद्र्यामी ॥ सगल घटा का अंतरजामी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सोइ अचिंता जागि व्यक्तिता ॥ आहा कडां प्रमु तृवस्तंता ॥ २ ॥ घरि सुलि वसिद्या वाहरि शुद्ध पाइश्रा ॥ कहु नानक गुरि मंत्र २ ॥ मेरउ महला ४ ॥ वस्त न रहउ न मह रमदाना ॥ विसु सेवी जो रखें निदाना ॥ १ ॥ एक गुसाई अलह मेरो ॥ हिंदू तुरक दुहां नेवेरा ।। १ ॥ रहाउ ॥ इज कावै जाउ न तीरथ पूजा ॥ व्यवरुन दक्षा॥ २ ॥ पूजा करउन निरोध गुजारउ रिंद एक निरंकार ले नमसकारउ ॥ ३ ॥ ना अलह राम के पिंड परान п 8 - 11 वखाना । ग्रर पीर मिलि खदि खसम् भैरव महला मिरगी सहजे बंधि कानी ॥ ¥ ш दस वेघे सिन की बानी 11 8 । संत संगि ले चढ़ियो सिकार ॥ मृग पकरे चिन्तु घोर इथीब्यार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ व्याखेर निरति बाहरि आइओ धार ॥ अहेरा पाइओ घर के गांड ॥ २॥ मृग पकरे परि आयो हाटि॥ चुल चुल से गए बांदे बाटि॥ ३॥ एड अहेश कीनी दातु ॥ नानक के घरि केंग्ल नामु ॥ ४ ॥ ४ ॥ मेरउ महला ४ ॥ जे सउ

लोचि लोचि कावाइमा ॥ सांकत इरि इरि चीति न भाइमा ॥ १

साध संगि पावहु परमगते ॥ 8 लेह मते संत जना की 11 भीगै नीरु पवाइश्रा 11 नह रहाउ ॥ पाथर वह कउ मूरखे सुनाइश्रा ॥ जैंसे दइदिस स्रकाइआ सामुत्र खट्ट 2 ॥ ३ ॥ विनु कण खलहानु जैसे गाहन पाइश्रा अनाइया ॥ ४ ॥ तित ही लागा जित तिउ साकतं ते को वससाइश्रा न को लाइश्रा ॥ कहु नानक वणाइआ. -[1 प्रभि वर्णत y जिनहि प्राण जिनि रचिश्रा सरीर भैरउ महला जीउ 9 11 गोनिंद पीर गुरु उपाए 11 8 तिस 11 कउ छाम ॥ १ ॥ रहाउ ॥ प्रभ ॥ हलति पलति जाकी सद साघ संगि विनसी विपरीति श्राराधन निरमल रीति २ 11 धंनि मेरे नाराइणा धंनि धनु 11 नह पारणा वागी ॥ एक विना द्जा नही जागी 11 बोले अंमृत दयु पाछै नाराइण ॥ मधि भेरउ । अगै महला y प्रभृ हमारै सासत्र सउग H स्रख रसाइग 8 11 II १ ॥ रहाउ ॥ रसना नामु करन सुणि श्रानंद गृह भउग -11 प्रभ सिमरि सिमरि अमर थिरु थीवे ॥ २ ॥ जनम जनम वजे दरवारे ॥ करि निवारे ॥ अनहद 3 11 सवद सर्गागति 8 I O आए П लीए प्रभ मिलाए नानक 11 भैरें महला प्र ॥ मनोरथ त्रावहि हाथ क I जम मारग कोटि संगी पांथ ॥ १ ॥ गंगाजलु गुर गोविंद जो सिमरै नाम -11 तिस पीवत बहुड़ि न जोनि अमाम ॥ ॥ रहाउ 8 ॥ पुजा की गति हाव निहकाम ॥ राज भए नाम जाप ताप सिमरत П इसनान पूरन 11 3 आचार ॥ नानक ।। सिमरत नाम सादन परवार ॥ विजु हरि नाम मिथित्र्या सभ छारु बीचारु दास इह की आ ४॥ ⊏॥ भैरउ महला थ ॥ लेपु न लागो तिल मृलि का ॥ दसद 11 9 11 इरि जन राखे पारब्रहमि होइ स्ल मुऋा भाषि ॥ पापो मूत्रा गुर परतापि-॥ १ ॥ रहाउ ॥ अपणा खसम् र्जान ब्रोहु आपि पचाइआ श्रापि धिश्रोइश्रा । इत्राणा पापी मात पिता अपयो दास का रखवाला ॥ निंदक का माथा ईहां काला ॥ ३ ॥ जन नानक की परमेसरि सुर्गा त्रारदासि ॥ मलेछ are es

पविद्या भहत्र्या निरासु॥ ४ ॥ ६ ॥ भैरउ महला ४ ॥ खुबु खुबु खुबु खुबु तेरो नाम्नु ॥ भू. इ भू. इ भू. इ. इ. ती गुमानु ॥ १ ॥ रहान ॥ नगज तेरे वंदे दीदारु ऋपारु ॥ नाम बिना सम दुनीआ छारु ॥ १ ॥ अचरजु तेरी कुदरति तेरे कदम सलाह ॥ गनीव तेरी सिफति सचे पातिसाह ॥ २ ॥ नीधरित्रा धर पनह खुदाह ॥ गरीव निवाज धियाइ ॥ ३ ॥ नानक कउ खुदि खसम मिहरवान ॥ अलहु न विसरें दिल जीव्य परान ॥ ४ ॥ १० ॥ मेरेउ महला ४ ॥ साच पदारभु गुरम्रुस्वि लहहु ॥ त्रम का माखा सति करि सहहु ॥ १ जीवत जीवत जीवत रहहु ॥ राम रसाहणु नित डांठ पीवहु ॥ इरि इरि इरि इरि रसना कइहु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कलिञुग मांह इक नामि उधारु ॥ नानकु बोर्ल ब्रह्म बीचारु ॥ २ ॥ ११ ॥ भैरउ महला ४ ॥ सित्युरु सेवि सश्व फल पाए ॥ जनम जनम की मैलु मिटाए ॥ १ ॥ पतित पावन प्रम तेरो नाउ ॥ पूर्वि करम लिखे गुण गाउ ॥ ( ॥ रहाउ ॥ साधु संगि होवें उधारु ॥ सामा पावे प्रम के दुव्यार ॥ र ॥ सरप कलिकाण चरण प्रम सेवा ॥ धृरि बार्छाह समि देवा ॥ ३ ॥ नानक पाइका नाम निधातु ॥ हार जांप जांप उधरिका सगल नहाल ॥ ४ ॥ १२ ॥ भैरउ महला ४ ॥ अपसे दास कउ कंठि लगायै ॥ निंद्क कउ अमिन महि पायै ॥ १ ॥ पापी तेराले नाराह्या ।। पापी की गति केवह नाही पापी पचित्रा आप कमाह्या।। १ ॥ रहाउ ॥ दास राम जीउ लागी प्रीरंत ॥ निदक की होहे पारमहमि त्रपसा विरद् प्रगटाहमा ॥ 11 3 11 भवणा कीता पार्श्या ॥ ३ ॥ आह न जाई रहिमा समाई ॥ नानक दास इरि की सरवाई ॥ ४ ॥ १३ ॥ रागु मेरेड महला ४ चउपदे घरु २ १ भ्रों सांतगुर त्रसादि॥ II स्रीधर मोहन सगल उपावन ॥ एसा प्रश्नु- छोडि करहि अन सेवा कवन निरंकार संबदाता विखिन्ना रस माता ॥ १ ॥ रे मन मेरे तु गोविद उपान सगल में देखे जो चितवीए तित् विगरसि काज़ ॥ स्हाउ छोडि दासी कउ सिमरहि

TOTAL BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINE त्रगित्राना ।। हरि की भगति करहि तिन निंदहि निगुरे पद्ध समाना ।। २ ।। जीउ सभु प्रभ का साकत कहते मेरा ॥ त्र्रहंबुधि दुरमित तन् धनु भवजिल फेरा ॥ ३ ॥ होम जग जप तप समि संजम बिनु गुर सरगाई मिटिश्रा श्रापु पए तिट तीरथि नही पाइश्रा 11 भैरउ महला जगत तरोइआ ।। ४ ।। १ ।। 88 - 11 पेखिओ गृहि पेखिआ तिशा महि पेखि ग्रो जटधारै पेखिओ नेम तीरथाए ॥ 8 11 दंखधार वरत रसि मंगल ऊभ पङ्त्राल सरब महि पूरन गरा मन माएं।। संनित्रासै पेखिश्रो भेख जोग रहाउ -11 तपी तपीसुर मुनि महि पेखिओ नट नाटिक सिमृताए दसश्रसटी पेखिओ पेखिश्रो खट महि महि ते कहउ किस सम मिलि एको एक वखानहि तउ कीम कीम कीमाए श्रगह श्रगह वेश्रंत सुत्रामी नह परगटीश्राऐ जाईऐ जिह घटि 8 २ बलि करें निकटि चुभौ सो बुरा किउ भैरउ महला ווע निकटे अरु भेदु है फिरें।। १ ॥ नेड़ नेड़ सम्र को ॥ गुरम्रखि मोही माइत्रा। देखें निकटि H विरला को लहै ॥ रहाउ 8 हिरे मिथिया करि खाइ।। पई ठगउरी हरि संगि २ ॥ निकटि भरमि भुलानिश्रा ॥ है है **अंतरि** दिसंतरि वसत मोहि मुठा मृह् 11 माइश्रा मसतकि जिस्र 3 बाभ गुरू है भरमि भुलाइ ॥ खुले श्रंतरि सेवे कपाट सतिगुरु ॥ जन नानक ग्रावै न जावै 3 कोइ -11 H मार राखहि तिसु कउन्र भैरउ महला प्र ॥ जिसु तू चितवत **अंतरि सगल संसारे ॥** कोटि उपाव II किरपा धारि॥ ॥ राखद्व राखद्व ? होवै जि करें चोज विडागी ॥ जिनि सेविआ रहाउ 11 तेरी सरिंग तेर दरवारि ॥ 8 11 सुलदाता ।। तिनि भउ द्रि की आ एक पराता ॥ जो तू फ़िन होइ॥ मारे न राखे दूजा कोइ॥ २॥ किआ त् सोचिह मागस वाणि॥

श्रंतरजामी पुरस्तु सुजाखु ॥ एक टेक एको आघारु ॥ सम किछु जार्थै जिरजराहारु ॥ ३ ॥ जिसु ऊपरि नदरि करे वस्तारु ॥ तिसु जन के सिम काज सवारि । विस का राखा एको सोइ ॥ जन नानक अपहि न माकै कोई ॥ ४ ॥ ४ ॥ १७ ॥ मैरउ महला ४ ॥ तउ कड़ीएँ जे होतें बाहरि ॥ तत्र कड़ीएं जे त्रिसरें नरहरि ॥ तत्र कड़ीएं जे दूबा भाए ॥ किया कड़ीएं जो रहिया समाए ॥ १ ॥ माइया मोहि कड़े पचित्रा ।। विनु नार्वे भ्रमि श्रमि भ्रमि स्वपिश्रा 11 ? तउ कड़ीएं जे द्वा करता ॥ तउ कड़ीएं जे ऋनिकाइ की मरता ॥ तउ कहीए जे किछु आयै नाही ॥ किया कहीए ममाही ॥ २ ॥ तउ कड़ीएँ जे किछु होइ विङाखैँ ॥ तउ भृति रत्रार्थं ॥ गुरि कहिया जो होइ समु प्रम ते 11 छोडि अचित इम सोते ॥ ३ ॥ प्रम तुई ठाकुरु समुको तेरा॥ विउ मार्चे विष्ठ करहि निषेता ॥ दुवीमा नासवि 32 रहिझा र्पेज नानक सरगाइ ।। ४ ॥ १ ≈ ।। भैरउ महला ४ ॥ वितु धाने कैंमी निरतकारी ॥ विद्य कंट कैमे गाउनहारी ॥ कैमे वर्ज रमाव ॥ नाम विना विरधे मिम काज ॥ कहटू को तिरिमा ॥ बिन सितिगुर कैमे पारि परिमा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वित जिह्ना कहा को वकता॥ वितु स्वना कडा को नेता कहा को पेखी।। नाम विना नरु कही न लेखी।। २ ॥ विनु विदिशा कहा कोई पंडित ॥ बिलु अमरे केमे राज मंडित पुमे कहा मनु टहराना ॥ नाम विना सम् चगु वत्रगना विनु पॅराग कहा पॅरागी ॥ विनु इउ विभागि कहा कोऊ विभागी॥ चितु पनि पच कड़ा मन चूरे ॥ नाम बिना सद सद ही भूरे॥ ४॥ बिनु गुर दीविमा कैमे गियानु ॥ बिनु वेसे कडू कैसी बिनु में कपनी मरव विशार ॥ वहु नानक दर का बीचार ॥ ४ ॥ ॥ मेरउ महला ४ । इउमै रोगु मानुस्व मैगलु पनि लीना ॥ इमिट रोगि पचि सुए नाद सेवि स्ववि सप दूरमा ॥ १ ॥ जो जो दीनै सी मोरोगी ॥सेग जोगी मनिगह 11 \$ ॥ रहाउ ॥ जिल्ला होता मीन प्रशिषानी बागन रोगि मरह विनमानी

\$\$80

## **泰 泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰** सगल संसारा ॥ त्रिविधि रोग महि वधे विकारा ॥ २ ॥ रोगे मरता रोगे ॥ रोग वंध रहन रती भरमें फिरि जोनी रोगे फिरि पार्वे ॥ विनु सितगुर रोगु कतिह न जावे ॥ ३ ॥ पारत्रहिम जिसु कीनी ॥ तृहे वंधन लइया कढि बाह पकड़ि रोगह ॥ ४ ॥ ७ ॥ २० ॥ भैरउ नानक गुरि रोगु मिटाइचा कह ॥ चीति आवै तां चीति आवै तां महा अनंद ॥ चीति आवें र्ता सरधा पूरी ॥ चीति आवें ॥ गुरि पुरे प्रग्टे आइ ॥ श्रंतरि रामराइ 8 आवें चीति राजा ॥ त्रावै तां सरव को १ ॥ रहाउ । चीति गुलाल ॥ चीति त्रावै तां सदा तां पूरे काजा॥ चीति आवै तां रंगि धनवंता ॥ चीति आवै निहाल ॥ २ ॥ चीति आवै तां सद निभरंता ॥ चीति आवै तां सिम रंग मार्थे ॥ चीति आवै चूकी काणे।। ३ ।। चीति आवै तां सहज घरु पाइश्रा ।। चीति आवै संनि । मनु मानिश्रा नानक ॥ चीति आर्वे सद कीरतनु करता ।। भैरउ महला ॥ वाप्र हमारा सद y २१ 11.8 11 = n हमारे मीत सदही जीवी सदा 13 भाई हमारे चरं जीबी H 8 वासी 11 हम सुख कुटंबु हमारा निजघरि 11 सुहेले ॥ गुरि पूरै पिता संगि मेले 11 9 11 रहाउ॥ पाइण तां समहि ॥ देस मेरे वेअंत अपुछे राजु हमारा 11 सम तें ऊचे ग्रखृदु श्रगेचलु सोभा **II** 3 हमारा मद ही निहचलु ॥ मोर्ख कीरति हमारी थनंतरि थान मेरी सभ ॥ वाज ऋंतरि ।। भगति हमारी सभनी लोई पिता 11 3 होई प्रगटे माभ । पिता पूत रिल कीनी सांभ कहू 11 नानक जड पिता पतीने ॥ पिता पूत एकै रंगि लीने ॥ ४ ॥ ६ ॥ २२ ॥ भैरउ प्रभ दाते सतिगुर ॥ हम महला ५ ॥ निरवैर पुरख सरगि बखमाते ॥ जिसु पापी कउ मिलै न ढोई - 11 ॥ सुखु पाइत्रा सतिगुरू मनाइ ॥ सभ फल गुरू ॥ रहाउ ॥ पारब्रहम सतिगुर **ऋादेसु** मनु तनु 11 पड़दा तां नदरी आइआ।। खसमु सभु तेरा देसु॥ चुकां ॥ तिसु भागा सूके कासट हरिश्रा ॥ तिसु **浓浓浓浓浓浓**滤 **水水水水水水水水水水水**

पि सिर्ध सिर्ध सिर्ध सिर्ध सिर्ध सिर्ध सिर्ध सिर्ध सिर्ध सिर्ध सिर्ध सिर्ध सिर्ध सिर्ध सिर्ध सिर्ध सिर्ध सिर्ध सिर्ध सिर्ध सिर्ध माला वां सिर्ध फल पाए ॥ विंत गई सिर्ध लिंग सिर्ध प्राप्त ॥ ३ ॥ इरामलोर निर्मुण कड तृह्य ॥ मतु वत्र सिर्ध सिर्ध मिन अंसुतु बृह्य ॥ पारम्मइस गुर भएं दहमाला ॥ नानक

सीवज्ज मनि अंग्रुतु वृद्धा ॥ पारश्रहम ग्रुर मण्ड दहश्राला ॥ नानक दास देखि भण् निहाला ॥ ४ ॥ १० ॥ २२ ॥ मैरउ महला ४ ॥ सविगुरु मेरा वे श्वहताज्ज ॥ सविगुर मेरे सचा साज्ज ॥ सविगुरु मेरा समस का दावा ॥ सविगुरु मेरा पुरखु विघावा ॥ १ ॥ गुर जैसा नाही को देव ॥ जिसु मसविक मागु सु लागो सेव ॥ १ ॥ रहाउ॥

नाही को देव । जिसु मसतिक मागु सु लागा सेव ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सितगुरु मेरा सरव प्रतिपाले ॥ सितगुरु मेरा मारि जीवाले ॥ सितगुर मेरे की चडिजाई ॥ प्रगदु मई है समनी बाई ॥ २ ॥ सितगुरु मेरा ताखु निताखु ॥ सितगुरु मेरा घरि दीवाखु ॥ सितगुर कै हुद सद पिल जाइमा ॥ प्रगदु मारगु जिनि करि दिखलाइमा ॥

क हुत सद् पाल जाहुआ ॥ प्रगडु आर्थु ।आन कार ।द्रवलाहुआ ॥ ३ ॥ जिनि गुरु सेविष्णा तिसु मठ न वित्राय ॥ जिनि गुरु सेविष्णा | तिसु दुखु न संवाप ॥ नानक सोधे सिग्नुति येद ॥ पारमहम गुर नाही मेद ॥ ४ ॥ ११ ॥ २४ ॥ भेरठ महला ४ ॥ नामु लैत मग्नु परगडु भइमा ॥ नामु लैत पाषु तन ते गइमा ॥ नामु लैत सगल । पुरवाइमा ॥ नामु लैत अठमठि मजनाइमा ॥ १ ॥ तीरणु हमरा

हिरे को नाम्च ॥ गुरि उपदेसिया तह गिम्रान ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नाम्च लैत दुरु दूरि पराना ॥ ताम्च लैत श्रति मृद् सुगिम्राना ॥ नाम्च लैत परमटि उनीम्पारा ॥ नाम्च लैत छुटे जंजारा ॥ २ ॥ नाम्च लैत जम्च नेहि न भावे॥ नाम्च लैत दरगह सुखु पाये॥ नाम्च लैत जम्च कहै सावासि ॥ नाम्च हमारी साची रासि ॥ ३ ॥

मानक उघरे नाम धुनहचार ॥ अवरि करम लोकह पतीकार ॥ १ ॥ १२ ॥ २४ ॥ मैरउ महला ४ ॥ नमसकार ता कउ लाव बार ॥ मु मनु दीजे ता कउ वारि ॥ सिमरीन ता के मिटहि संताप ॥ होइ मनंदू न क्रियापिह ताप ॥ १ ॥ ऐसो हीरा निरमल नाम ॥ जास जपत पूरन सिम काम ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा की हमटि दुख टेरा दहै॥

गुरि उपदेस कहियो इहु सारु ॥ हरि कीरति मन नामु अधारु ॥

११४३ 表表表表表表表表表表表表表表表表表 表表 表 स्के कीने हरित्रा ॥ खिन महि निथावे कउ दीनो थानु ॥ खिन महि निमारों कउ दीनो मानु ॥ ३ ॥ सभ महि एकु रहित्रा भरपूरा हरि कीरतनु ता को आधारु ॥ कहु नानक सतिगरु प्रा ॥ मोहि जिसु श्रापि दङ्ग्रारु ॥ ४ ॥ १३ ॥ २६ ॥ भैरड महला मिटिश्रो रूप रंग दे नामि सवारी ॥ आपि सीगारी 11 सखी माई बाप ॥ ॥ गुर होए मेरे 11 दुख श्ररु सगल संताप ग्रसति अनंद ॥ करि किरपा भेटे मोहि कंत ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मिटे **अंधेर** परगासा 11 भए श्रासा Ħ. पुरन सम परसाद ॥ २ ॥ पुरा पूरा विसमाद गुरु 11 श्रचरज जा कउ प्रगट भए गोपाल ॥ ता कै दरसनि सदा निहाल बहुतु निधान ॥ जा कउ सतिगुरि दीत्रो नाम॥३॥ जा तनु सीतलु हरि हरि कउ भेटिखो जपना ॥ मनु ठोकुरु अपना नानक जो जन प्रम भाए॥ ता की रेनु विरला को पाए॥ ४ ॥ चितवत पाप न श्रालक भैरउ महला y करे मजरी सारो दिनस सरमात्रे ॥ वेसत्रा भजत किछ नह लगि परें ॥ १ H माइश्रा ं वजर मिरि वेला भुलावगाहारै राचि रहिआ भुलाइश्रा श्रापि भूला संसारु П रंग चिहाइ रहाउ।। पेखत माइग्रा Ш 8 - 11 H घावै श्रंध विउहार वंध मन गडवड करे कउडी रंगू लाइ ॥ श्राव इव करगौहार न जीश्र महि करत करत दुखु H ॥ कामि क्रोधि कोरज माइत्रा पाइश्रा होत न जल विनु मीना ॥ ३ ॥ जिस के लीना जिउ तडिफ मुत्रा हरि नामु सदा जपु जापि ॥ साध संगि आपि ॥ हरि परा पाइत्रा । ४ ॥ १५ ॥ २८॥ के गुण गाइत्रा ॥ नानक सतिगुरु करे सो हरि का नाम पाए ॥ भैरउ महला ५ ॥ त्र्यापणी दइत्रा हिरदे माहि मन H जनम जनम सबद साच ॥ रोम नामु जीत्र को आधारु॥ गुरपरसादि जाहि 11 8 लए सागर संसारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिन कउ जपहु नित भाई तारि हरि एहु निधानु ॥ से जन दरगह पावहि मानु ॥ सूख लिखित्रा आगै मिलै निथावे थाउ 11 ? ा। जुगह सहज त्रानंद गुगा गाउ ॥

张宏·宏宏·宏宏·宏宏·宏宏·宏宏·宏宏·宏宏·宏宏·宏宏

नाम ॥ १ ॥ निम्न मरणार्द सदा सुरु होह ॥ करि किरया जा कउ मेने मोह ॥ १॥ वहाउ ॥ जा के कन्नव स्तरे न जाहि ॥ जा का मरवामा मम घट माहि ॥ मगट महमा माधू के सींग ॥ मगत भ्रमपिंद भ्रमदिन्न रोंग ॥ २॥ देदे तोटि नही भंडार ॥ खिन महि पांचि उपायनशर ॥ जा का दुक्यु न मेटे कोड् ॥ मिरि

ता कर जोशक।। ऊचे ने ऊचा था का थान ।। कोटि प्रचा मिटहि हरि

# पातिसाहा साचा सोइ ॥ ३ ॥ जिस की श्रोट तिर्स की श्रासा ॥ दुखु सुखु हमरा तिस ही पासा।। राखि लीनो सभू जन का पडदा।। नानक तिस की उसनति करदा ॥ ४ ॥ १६ ॥ ३२ ॥ भैरउ महला ॥ रोवन y हारी रोजु बनाइश्रा ॥ बलन बरतन कउ सनबंधु चिति श्राइश्रा ॥ वृक्ति वैरागु करे जे कोइ ॥ जनम मरुण फिरि सोगु न होइ ॥ १ ॥ विखित्रा का समु घंधु पसारु ॥ विरलें कीनो नाम त्राधारु रहाउ ॥ त्रिविधि माइआ रही विस्रापि ॥ जो लपटानो तिस दख संताप ॥ सुख़ नाही विन्तु नाम धित्रोए ॥ नाम निधानु वडभागी पाए ॥ २ ॥ स्यांगी सिउ जो मन्न रीभावें ॥ स्वागि उतारिए फिरि पछुतावें ।। मेघ की छाइत्रा जैसे वरतनहार ॥ तैसो परपंच मोह विकार ॥ ३ ॥ एक वसतु जे पार्वे कोइ ॥ पूरण काजु का होइ सो ॥ गुरप्रसादि जिनि पाइश्रा नामु II नानक ग्राहग्रा परवानु ॥ ४ ॥ २० ॥ ३३ ॥ भैरउ महला ५ ॥ संत की निंदा जोनी भवना ॥ संत की निंदा रोगी करना ॥ संत की निंदा दुख सहाम ॥ डानु देंत निंदक कउ जोम ॥ १ ॥ संत संगि करहि जो वादु H तिन निंदक नाही किछु सादु ॥ १॥ रहाउ ॥ भगत की निंदा कंधु भुंचार्वे ॥ भगत की निंदा गरम छेदावें ॥ भगत की निंदा नरक महि गलें।। भगत की निंदा राज ते टलें।। २।। निंदक की गति श्रापि वीजि श्रापे ही खाहि ॥ चोर जार जुश्रार ते नाहि ॥ बुरा ॥ त्र्रणहोदा भारु निंदिक सिरि धरा ॥ ३ ॥ पारब्रहम के भगत पैर ॥ आदि पुरिख निसतरे जो प्रजै भोलाइत्रा ॥ नानक किरतु न जाइ मिटाइत्रा ॥ ४ ॥ २१ ॥ ३४ ॥ भैरउ महला ५ ॥ नामु हमारै वेद अरु नाद ।। नामु हमारे काज।। नामु हमार पुजा देव ॥ नामु हमारै गुर की सेव॥१॥ गुरि पूरें टड़िओ हरि नामु ।। सभ ते ऊतमु हरि हरि कामु।। १।। रहाउ ।। नामु हमारे मजन इसनानु ॥ नामु हमारे पूरन दानु ॥ नामु लैत ते सगल पवीत ॥ नामु जपत मेरे भाई मीत ॥ २ ॥ नाम हमारै सउग संजोग ।। नामु हमारैं तृपति सु भोग ।। नामु हमारै सगल श्राचार ॥ नामु हमारै निरमल विउहार ॥ ३ ॥ जा मनि वसित्रा प्रमु एकु । सगल जना की हरि हरि टेक ॥ मनि तनि · 水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水

११४६ COCCOCCOCCOCC नानक इत्गिरा गांउ ॥ साथ संगि जिसु देवै नाउ॥ ४॥ २२॥ ३४॥ मैंग्ड महला । ।। निरधन कउ तुम देवहु धना ।। श्रनिक पाप जाहि निरमल मना ।। सगल मनोरथ पूरन काम ॥ भगत अपने कउ सफत सेवा गोपात्तराइ ॥ करन करावनहार ते विरया कोड़ न बाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रोगी का प्रम खंडहु रोगु ॥ द्रखीए का मिटाउड प्रम सोगु ॥ निधाने कउ तुम्ह यानि बैठानह दाम अपने कउ मगती लावहु ॥ २ ॥ निमाखे कउ प्रम देतो मानु म्रगध होर चतुर सुगित्रानु ॥ सगल महत्रान का भड के हरि मनि वसे ॥ ३ ॥ पारत्रहम प्रभ सख निधान तत गिमान हरि इंमृत नाम ॥ करि किरपा संत नानक माधू मंगि समाए ।' ४ ॥ ३३ ॥ ३६ ॥ भैरउ महला मंडल महि हरि मनि बने ।। संत मंडल महि दुरत सञ्च नसे मंडल महि निरमल रीति ॥ संत मंगि होइ एक परीति तहा का नाउ ॥ पान्त्रहम केश्ल गुरा गाउ । १ ॥ १हाउ ॥ संत मंहल महि जनम मरण रहे।। संद मंडल महि जम किन्न न कहे।। संत सिंग होड़ निरमल वायी ।। मन मंडल महि नामु बखायी मंत मंडल का निहचल कामल । संत मंडल महि पोप विनासन ॥ मंडल महि निरमल कथा ॥ संत नंगि हउमें दख नमा॥ ३ ॥ मंत मडल का नहीं विनासु ॥ मत मंडल महि हरि गुरातासु ॥ ठाइर विमाम ॥ नानक भ्रोति योति २४ ॥ ३७ ॥ मैरउ महला ४ ॥ रोगु करन जा राखे शापि॥ जन होड़ न दख भंताप ॥ जिस क्रपरि प्रम तिम उपर ने बाल परहरे।। रै । सदा मलाई हरि हरि चीति कारै तिमु सदा मुख होवे निकटि ।। ग्हाउ।। बर १६ न यो त्र हिन्दि कान मन ते किया प्रशेषात्र्या ॥ भापिट मारि आपि দ্বা प्रतिपान सम किन्द मेरो ħ प्रस् मनाय को नाथ ॥ है नाउ ॥ सम्ब पारिह तिम के

भरदामि ॥

सुवि सुद्यापी संतन

#### पासि ॥ इहु जगु तेरा सभ तुक्कहि धिश्राए।। करि किरपा नानक सुखु पाए भैरउ महला तेरी टेक रहा कलि माहि॥ 1135 y 11 11 8 11 34 n तेरी टेक वोहै गाहि गगा 11 त काल दुनीश्रा टेक ॥ दीन महि टेक विनस तेरी П जंजाल सभ 11 7 तेरी टेक करउ ॥ तेरी त्रानंद रविश्रा १ रहाउ П साहित्र 11 तरीए तेरी टेक भउ सागरु 11 गर मंत तेरी टेक कोड नाही श्रंतरजामी भउ H 2 पुरा ईहां ऊहां सोइ॥ तेरी टेक तेरा मनि ताग्र ।। त् धिश्रावि प्रभ गुणतासा सगल 11 भरवासा तेरे 11 सिमरि नानक दासा करहि पराई प्रथमे छोडी भैरउ महला y II H गुणताया।। ४ ॥ २६ ॥ 38 कीनो लोभ्र मोह की चिंदा निंदा ॥ उत्तरि गई सभ मन 11 ॥ ऐसो तिश्रागी विरला पेखि हजूरि ॥ 8 दरि ॥ परम बैसनो प्रभ हरि नामु जप **अहं**बुधि जन सोइ 8 रहाउ TI H उतरिश्रा धिश्राए रंग्र नाम संगु॥ काम क्रोध का छोडिश्रा मीत ॥ साध जना के संगि निसतरे -11 7 मानि की आगिश्रा प्रभ भगवान 11 महि पूरन सरव करि 3 किरपा हरि नामु दङ्गइत्रा $\Pi$ पूरे H गुरि सुख् पाइत्रा ॥ ।। सोई भगतु जपे नाम जाप 11 प्रगास राखे श्रापि कहु नानक ताकी पूरी पई 8 गर 11 बहुतै खाटे धनि नाही नाही महला सुख ¥ 1 देस कमाए नाही - [1 सुखा हरि बहु निरति नाटे सुख 11 ग्रानंद H स्ख सहज लहह हरि δ 11 पाईऐ हरि हरि नाम्र कहरू ग्रमुखि वनिता करम धरम हउ वंधन वंधन मात - 11 पिता स्रत बसै पावै निजघरि वसै सुख् तउ वंधन काटनहारु मनि H निधान वेश्रंत देवनहारं ॥ गुग् अपार प्रभ हरि हरि नाम्र तिनै जनि 11 करे प्रभु ग्रपना नो करम्र आगै ऋरदासि करि किरपा ऋपने ॥ गर भावै तिउ सरगाई ॥ जिउ कहु नानक तुमरी गुगतासि

।। १।। २८।। ११।। मेरेड महला ४ ।। ग्र मिलि तिश्रागित्रो देशो नामि रंग भाउ॥ गरमस्व जिपन्नो हरि का नाउ॥ निसरी चिंत करि किरपा सोइग्रा जागा 11 8 लागा ॥ का संगि सग्व पाए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साध सख रोग दोख गुर सबदि निजारे ॥ नाम अउसध भीतरि सत सरव निघान नाम भगतंत 11 3 11 गर भेटत यन महद्या अतंद ॥ संगति मिटी जम श्रास П पूरन होए ऊंघ कमल दिगाम ॥ गुरू गाउत निहचल दिसाम॥ देह बाई परवानु ॥ सफल होई सगले काम ॥ ३ ॥ दलम प्रभि किरपा करी॥ नोनक ॥ ४२ ॥ भैरउ महला ४ ॥ सभ ते ऊचा II RE ता के गुख गाउ ॥ जिसु सिमरत सगला जा का नाउ।। सदा सदी वमहि मनि আর ।। मिमरि मरव सख साचा सोट ॥ इलति पलति तमरी गति होइ ।। १ ॥ रहाउ ॥ प्रस्व देवै निरंजन सिरजनहार ॥ जीवा जंत आहार खिन भगति माइ सदा निसतार ॥ २॥ साचा वडिव्याई ॥ गुर पूरे ते निहचल मति वाई п करि किरया जिस मिटै ईश्रंधियारा राखनहारा ॥ वाका सगल पारब्रहम 11 3 मड मेटि मिउ लागो घिश्रान ।। पूरन परि रहिओ निरदान कउ गर भए 11 88 11 0 8 11 8 3 11 नानक दश्याल मैरत महला ४ जिस् सिमस्त मनि होड प्रगास ॥ बिटहि फलेस п तिमहि परापति जिस्र देह ॥ प्रभ नखा त्रभ तेरी नाउ॥ सस्य जी इछहि सोई फल पाए॥ इरिका नासु आया रहे हरि श्रावरा धिग्राइ Ħ सगति भाइ प्रम 0 निनमे काम जोघ अहकार ॥ तटे भाइआ ર मोह पिश्चार॥ प्रम की टेक रहै दिन्नु राति ॥ पारब्रह्म कगानहार सञ्जामी दाति - 11 श्रपनी करि किरपा मेग तेरी n ₹१ н 88

#### 表表表表 逐步逐步 医逐步逐步 医克尔克斯 医克尔克 ।। लाज मरें जो नामु न लेवें ।। नामु विहून सुखी किउ सोये ।। हरि छाडि परमगति चाहै ॥ मूल विना साखा कत आहै 11 5 धिआइ मेरे मन 11 की जनम जनम वंधन काटि हरि संगि मिलाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तीरथि नाइ कहा मन कड विद्यापे हडमें मैल ॥ कोटि करम बंधन का मृद्ध ॥ हरि के भजन वितु विरथा पूलु ॥ २ ॥ विनु खाए वू में नही भुख क्रोध लोभ मोहि राग् तां उत्तरहि दुख जाइ H काम वित्रापित्रा ॥ जिनि प्रभि कीना सो प्रभ नहीं जापिश्रा ॥ ३ ॥ धन धंनु हरि कीरतन नाउ ॥ ऋहि पहर ग्रा गाउ H धन हरि भगति करगाँहार ॥ सरिण नानक प्रभ पुरख धन अपार ॥ भैरउ गुर सुप्रसंन होए y || महला ३२ ॥ ४५ 11 दीन महि नाम निरं जन लए 11 मन दइश्राल सदा विनसि गए सगले जंजाल 11 8 11 स्रख सहज घने ॥ मिटे भें हरि हरि साध संगि <u> अंमृत्</u> भरमा रसन लागो हेत सिउ खिन रहाउ 11 महि Ħ चरन कमल विनसिस्रो महा परेतु ॥ स्राठ पहर हरि हरि जपु जापि ॥ राखनहार गोविद ऋपने सेवक प्रतिपारै कउ सदा गुर ग्रावि 11 २ H П भगत जना के सास निहारें ।। मानस की कह केतक वात ।। सोभा निरमल रीति ॥ करि हाथ ॥ ३ ॥ निरमल आइग्रा दीनो गुरि मित करि किरपा दानु चीति 11 नानक 11 भैरउ निधान 33 11 84 11 महला y 8 - 11 II करणकारण जीश्र सुखदाता मेरा П नेग प्राग गरु समरथ देखिए सभु दुख श्रविनासी राइ दरसनि जाइ 11 जाई जत कत पेखड वलि सतिगुर चरणा वलि तेरी सरगा 11 ग्ररदेव ॥ सभि फलदाता निरमल मिले पूरन काम लीने श्रपुने दास 11 रिद दीश्रो गहि राम नाम्र निवास नाही किछ सोगु अनंद दुखु सदा विश्रापै रोगु करगौहारु तेरा किछ पारत्रहम ॥ सम्र त् गुर अगम बाग्गी।। पारब्रहम पूरन मनि सोभा अचरज 3 11 निरमल भागी रविश्रा सोइ महीत्रलि जिल थलि सभ्र

किछु प्रभ ते होइ ॥ ३ ॥ ३४ ॥ ४७ ॥ भैरउ महला ४ ॥ मनु तनु रोता राम रंगि चरणे ॥ सरव मनोरथ पूरन करणे ॥ त्राठ गावत भगवंतु ॥ सतिगुरि दोनो पूरा मंतु ॥ १ ॥ सो वडभागी जिसु नामि पिब्रारु ।। तिस कें संगि तरें संसारु ।। १ ॥ रहाउ ।। सोई गित्रानी जि सिमरें एक ॥ सो धायता जिसु बुधि विवेक ॥ सो कुलवंता जि सिमरे सुआमी ॥ सो पतिवंता जे आप पछानी н ग्र परमपद् पाइत्रा ॥ गुख ग्रोपाल दिनु रैनि धिम्राइस्रा । परसाडि त्टे पंधन पूरन क्यासा ॥ इरि के चरख रिट माहि निवासा ॥ ३ ॥ के परन करमा ॥ सो जन आइशा व्यापि पवित् पावन समि कीने ॥ राम रसाइण किछ चीने ॥ ४ ॥ ३५ ॥ ४८ ॥ मेरउ महला ५ ॥ नाम्र लागे ।। नाम सुणत जम्र दग्ह भागे । नाम्र लेत सम ।। निरविधन नाम् जपत इरि घरण निवास 8 11 भगति भज्ञ हरि हरि नाउ ॥ रसकि रसकि हरि के गुरा गाउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इरि सिमरत किछु चाखु न जोहै सिमरत - 11 पोहै ।। हरि सिमरत मोहु मानु न वधै ॥ हरि सिमरत गरम जोनि न रुधै ॥ २ ॥ हरि सिमरन की संगली निमरनु पहु माहि इकेला ॥ जाति अजाति जपै ज<u>न</u> कोह ॥ जापै तिस की गति होइ ॥ ३ ॥ हरि का नाम्न जपीए साथ संगि ॥ हरि के नाम का पूरन रंगु ।। नानक कउ श्रम किरपा धारि ॥ सासि सासि हरि देह चितारि ॥ ४ ॥ ३६ ॥ ४६ ॥ मैरउ महला ४ ॥ आपे सासत आपे बेडु ॥ आपे घटि घटि आधी भेड ॥ जोति की सम वयु ॥ करणकारण पूरन समस्यु ॥ १ ॥ प्रम की चोट गहरू मन मेरे ॥ चरन कमल गुरम्रुखि आराघहु दुसमन दूरर नेरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ आपे वस्तु तस्त्र त्रिमवस्त्र सारु ॥ आ की यूर्ति परोद्रभा संसारु ॥ आपे मित्र सकती संबोगी ॥ आपि निर्वाणी भापे भोगी ॥ २ ॥ अत कत पेखउ तत तत सोइ ॥ तिसु पितु दुजा नाही कोह ।। सागरु तरीएँ नाम कै रंगि ।। गुरू गावै नानक साध मकति सगति जुगति वसि जा है ॥ ऊषा नाही मंगि हिल्ल ŧ. ॥ दृरि हिरपा ता जिम् 113

表表表表表表 法国际逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐 नानक दास सेई जन धंन ॥ ४ ॥ ३७ ॥ ५०॥ भैरउ महला ५ भगता मनि श्रानंदु गोविंद् ॥ **ऋसथिति** भए विनसी सभ चिंद माहि ॥ पारब्रहम् वसिश्रा मनि गए खिन श्राह ॥ बाहरि नोले घरि परमेसर संत सदा सहोड 11 जगति ॥ रहाउ ॥ धन जोबन ठाइ ॥ १ माल सभ जीत्र प्रागा नित सुख प्रतिपाल ॥ त्रपने दोस कउ दे हाथ ।। निमख न छोडै सद ही साथ ।। २ ।। हरि सा प्रीतम्र त्रवरु सारि सम्हाले साचा वं ध सोइ ॥ मात पिता सुत ॥ ३ ॥ तिस की धर श्रादि जुगादि गाइणु गुगा भगत नोनक के मिन इहु पुरखारथु। जोरु ॥ एक विना दजा नहीं होरु ॥ सारे सुत्रारथु ॥ ४ ॥ ३८ ॥ ५१॥ भैरउ महला भे विश्राधि हरि नाम सगल पडिच्चा सिमरत 11 रहोउ हरि गुण की दास के होए पूरन काम ॥ 8 H लोक सदा गुगा मिलिश्रा पूरन गावहि तिन कउ धाम 11 जन का दरसु बांछै दिन राती होइ पुनीत धरमराइ जाम - 11 ? काम क्रोध लोभ मद निंदा साध संगि मिटित्रा अभिमान भेटहि चडमागी नानक तिन कै सद क़रवान ॥ २ ॥ 38 II न राखै।। मिथिश्रा रसना मजमी जो पंच पंच चक्र बगाइ करें पाखंड॥ भुरि भुरि पचे जैसे त्रित्र भाखे ॥ बिनु पूरे मुकति न रंड।। १।। हरि के नाम बिना सभ भूड़।। ग्र सोई ॥ रहाउ ॥ कचील पाईऐ साची 11 3 दरगहि साकत मुङ् मानै॥ हरि **अंतरु** जानै ॥ लीपिऐ थाइ सचि कुदरित नही न खोबै पति अपनी नित धोवै॥ साची दरगहि घालै कबहि सीधा माइश्रा कारिशा करै п न उपाउ त्रागी ॥ कूड़ी कूड़ी मुखदू वखागी ॥ ३ जिनि कीत्रा तिसु चीति न संगि होइ तिसु जिसनो विउहारु ॥ साध H करतारु करम तिसु हरिनाम नानक जन भगति सिउ लागा रंगु 11 कह फिटके भैरउ निंदक भंगु ॥ ४ ॥ ४० ॥ ५३ ॥ H महला ¥ मैला निंदक संसारु विउहारु 11 का - 11 निंदक भूठा का ऋपुने निंद्कु आचार राखनहारु कउ II 11 दास

मुत्रा निंदक कै नालि ॥ परस्वहम परमेसारे जन राखे निंदक कै सिरि कड़िक त्रो कालु॥ १॥ रहाउ। निंदक का कड़िक्रा कोइ न मानै॥ निंदक भूठ बोलि पहुताने ॥ हाथ पद्योरहि सिरु धरनि लगाहि ॥ निंदक कउ दई छोडे नाहि॥ २ ॥ हरि का दासु किछु बुग न मागै ॥ निंदक कउ लागे दुख सांगे ॥ वशुले जिउ रहिश्रा पंख पसारि ॥ म्रुख ते बोलिया तां कडिया बीचारि ॥ ३ ॥ श्रांतरजामी मोइ ॥ हरि जन करें सु निहचलु होइ ॥ हरि का दासु साचा जन नानक कहिया ततु बीचारि ॥ ४ ॥ ४१ ॥ ४४ ॥ महला थ ॥ दुइ कर जोरि करउ अरदासि ॥ जीउ विंड धरु विस की रासि ॥ मोई मेरा सुधामी करनैहारु ॥ कोटि बार आई विलिहार ॥ १ ॥ साधू धूरि पुनीत करी ॥ मन के विकार मिटहि प्रभ सिमरत जनम जनम की मैल हरी ॥ १॥ रहाउ ॥ जा कै गृह महि सगल निधान ॥ जा की सेवा पाईएे मानु ।। सगल मनोरथ हार ॥ जीव प्रान भगतन आधार ॥ २ ॥ घटि घटि श्रंतिर सगल प्रगास ।। जपि जपि जीवहि भगत गुणतास ॥ जा की सेव विरथी जाइ ॥ मन तन श्रंतरि एक धिन्नाइ ॥ ३ ॥ गुर उपदेसि संतोख । नाम्र निधान निरमन्त इह थोक किरपा लीजै लड़ि लाइ ॥ चरन कमल नानक निव धिमाइ ॥ ४ ॥ ४२ ।। ४४ ॥ भैरउ महला ४ ॥ सविगुर अपने सुनी अरदासि ॥ कारजु आह्या सगला शामि ॥ मन तन अंतरि प्रभृ धिआह्या ॥ पूरे डरु सगल अकाइमा ॥ १ ॥ सम वे वह समस्थ गर देव ॥ सभि साल पाई तिस को सेव ॥ रहाउ ॥ जाकाकीं मा सध किछ हाइ ॥ तिस का अपन न मेटे कोइ ॥ पारमहसु परमेसरु अन्दु ॥ सफल मृति गुरु तिस का रूपु ॥ २ ॥ जा कै अतिरि वसे इरि नामु ॥ ओ जो पेखें सु महम गिष्ठानु ॥ चीस विद्युए जा के मिन परगासु ॥ तिसु जन के पारबहम का निवास निम्र गुर कउ सद करी नमसकार ॥ विसु गुर बलिहार ॥ मतिगुर के घरन घोह धोह पीता ॥ गुर नानक जवि जिप सद जीया ॥ ४ ॥ ४३ ॥ ४६ ॥

古古古 古古古古古古古古古古古古古古古

( (( ) )

ENGINEER DE MENERE DE MEN राग् भैरउ महला ५ पड़ताल घरु ३ १ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ परतिपाल प्रभ कृपाल कवन गुन गनी ॥ अनिक रंग बहु तरंग सरव को धनी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अनिक गिआन अनिक धित्रान अनिक जाप जाप ताप ॥ अनिक गुनित धुनित ललित अनिक धार मुनी ।। १ ।। अनिक नाद अनिक वाज निमख निमख अनिक स्वाद अनिक दोख अनिक रोग मिटहि जस सुनी ॥ नानक सेव अपार देव तटह खटह बरत पूजा गवन भवन जात्र करन सगल फल प्रनी ॥२॥१॥५७॥ भैरउ असटपदी आ महला १ घर २ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ त्रातम महि रामु राम महि त्रातमु चीनसि गुर बीचारा ।। श्रंमृत वाणी सगदि पछाणी दुख काटै मारा ।। १ ।। नानक हउमै राग दुरे ।। जह देखां तह एका वेदन श्रापे वखसै सबदि धुरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्र्यापे परखे परखणहारै **द्धलाकु न**ंहोई ।। जिन कउ नदरि भई गुर मेले प्रम भागा सचु सोई ।। २ ।। पउणु पाणी वैसंतरु रोगी रोगी धरति सभोगी ।। मात पिता माइत्रा देह सि रोगी रोगी कुटंच संजोगी ॥ ३ ॥ रोगी ब्रहमा विसनु सरुद्रा रोगी सगल संसारा ॥ हरि पदु चीनि मए से समुंद सनदीत्रा खंड गुर का सबदु वीचारा ॥ ४ ॥ रोगी सात पताल सि रोगि भरे ।। हरि के लोक सि साचि सुहेले सरवी थाई नदरि करे ।। ५ ।। रोगी खट दरसन भेखधारी नाना हठी अनेका ।। वेद कतेब करहि कह वपुरे नह बूभहि इक एका ।। ६ ।। मिठ रसु खाइ सु रोगि भरीजें कंद मूलि सुखु नाही ।। नामु विसारि चलहि अनमारिंग अंत कालि पञ्चताही ॥ ७॥ तीरिंथ भरमे रोगु न छूटिस पड़ित्रा वादु विवादु भइत्रा ॥ दुविधा रोगु सु त्रधिक वडेरा माइत्रा का म्रहताज़ भइत्रा ।। ८ ।। गुरमुखि साचा सवदि सलाहै मनि साचा तिसु रोगु गइत्रा ।। नानक हरिजन अनदिनु निरमल जिन कउ करिम

नीसाणु पइत्रा ॥ ६ ॥ १ ॥

( ११४४) मरउ महला ३ घर २ तिनि करते इक चलतु मतिगुर प्रमादि ॥ मनप्रस्वि वाणी सबद सुवाहमा ॥ उपाइया ।। अनहद गुरम्भि सुभाइत्रा ॥ कारण करता करदा आह्या ॥ र ॥ गुर का मेरे अंतरि घित्रानु ॥ इउ कवहु न छोडउ हरिका नाम १ ॥ ग्हाउ ॥ पिता प्रहलाद पड्रमा पठाइमा ॥ ले वाटी मेरी पटीआ 11

कै झाड़का ।। नाम विनां नह पहुउ झचार ॥ मेरी पटीझा लिखि देहु गोनिंद भुगिरि ॥२॥ पुत्र प्रहिलाद मिउ फहिंझा माह ॥ परविरति न पहुडु गड़ी समझाह ॥ निरमउ दाता हरि जीउ मेरी नालि ॥ जै हिर छोडउ तउ छलि लागी गालि ॥ ३॥ प्रहलिंदि

सिम चाटडे जिगारे ॥ इमारा किंड्या न सुखै आपणे कारज सवारे ॥ सम नगरी मिंड अगित च्हाई ॥ दुसट सुमा का किंछु न वसोई ॥ ४ ॥ सेडे मरके कोई पूकार ॥ समे देत रहे ऋत मारि ॥ मगत जना की पति राखें सोई ॥ कीते के कहिए किमा होई ॥ ४ ॥ किरत संजीपी देति राजु चलाइया ॥ हिर न पूर्मे तिनि आपि शुलाइया ॥ पुत्र प्रहलाद मिंउ वादु रचाइया ॥ अंधा न पूर्मे कालु नेड आह्या ॥ ६ ॥ प्रहलाद कोठे विचि शालिया पारि

दीश्रा ताला ॥ निरमंत्र चालकु मृत्ति न डरई मेरे अंतरि ग्रंग गोपाला । कीता होरे संगीकी करें अनहोदा नाज घराह्या ॥ जो पुरि लिखिया से याइ पहुता जन सिठ बादु रचाह्या ॥ ७ ॥ पिता प्रहलाद सिठ गुरख उठाई ॥ कहां तुम्हारा जगदीस गुसाई ॥ जगजीपतु दाता अंति सलाई ॥ जह देखा तह रहिया समाई ॥ ८ ॥ थंग्हु उपाहि हरि आपु दिखाह्या ॥ आहंकारी देतु मारि पचाइमा ॥ मगता मनि यानंद बजी बचाई ॥ अपने सेवक कउ

दे चडिआई ॥ ६ ॥ जंमणु मरेषा मोह उपाइमा ॥ आश्रणु जाणा इत्तर्वे लिखि पाइमा ॥ म्रहलाद के कारिज हरि आणु दिखाइमा ॥ भगता का बोलु आर्गे स्थाइमा ॥ १० ॥ देव कुली लिखमी कड करिह जेंग्नह ॥ माता नरिमंघ का रूपु निवाह ॥ लिखमी मड करें न साके लाह ॥ महलादु जलु चरणी लागा आह् ॥

११५५ TO TO THE TENT OF THE PARTY OF THE PARTY. भूठी ११॥ सतिग्ररि नाम्र निधानु दङ्गङ्त्र्या ॥ राजु सभ माल [接接] 经银银银银银银银银银银银银银 माइत्रा ।। लोभी नर रहे लपटाइ ।। हरि के नाम बिनु दरगह मिलैं सजाइ ॥ १२ ॥ कहै नानक सम्र को करे कराइत्रा ॥ से परवाग्र जिनी हरि सिउ चितु लाइत्रा ॥ मगता का श्रंगीकारु करदा ग्राइग्रा ॥ करते अपगा रूप्र दिखाइआ ॥ १३ ॥ १ ॥ २ ॥ भैरउ महला ३॥ गुर सेना ते अंमृत फलु पाइत्रा हउमैं तृतन वुकाई ।। हरि का नाम्र मिन वसित्रा मनता मनिह समाई ॥ १ ॥ हरि जीउ कपा करहु मेरे पित्रारे ॥ अनदिनु हिर गुण दीन जनु मांगै गुर के सबदि उधारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संत जना कउ जम्रु जोहि न साकै रती श्रंच दृख न लाई ।। आपि तरिह सगले कुत्त तारिह जो तेरी सरणाई ।। २ ।। भगता कीं पैज रखिह तू आपे एह तेरी विडिआई ।। जनम जनम के किलिविख दुख काटिह दुविधा रती न राई।। ३।। हम मृड़ मुगध किछु ब्भिह नाही तू आपे देहि वुमाई ।। जो तुधु भावै सोई करसी अवरु न करणा जाई ॥ ४ ॥ जगतु उपाइ तुधु धंधैं लाइत्रा भूंडी कमाई ॥ जनमु पदारथु जूएे हारित्रा सबदै सुरति न पाई मनम्रुखि मरहि तिन किञ्चू न स्र्फे दुरमति अगिश्रान श्रंधारा ॥ भवजलु पारि न पावहि कबही इ्वि मुए विनु गुर सिरि भारा।। ६।। साचै सबदि रते जन साचे हिर प्रभि आपि मिलाए । गुर की बागी सबदि पछाती साचि रहे लिव लाए ।। ७ ।। तूं त्रापि निरमत्तु तेरे जन है निरमल गुर के सबदि वीचारे।। नानक तिन के सद बलिहारे रोम नामु उरि धारे ॥ = ॥ २ ॥ ३ ॥ भैरउ महला ५ असटपदीत्रा घरु २ १ ओं सतिगुर प्रसादि।। जिसु नामु रिदे सोई वड राजा ॥ जिसु नामु तिसु पूरे काजा ।। जिसु नामु रिदे तिनि कोटि धन पाए।। नाम विना जनमु विरथा जाए॥१॥ तिसु सालोही जिसु हरि धनु रासि॥ सो वडभागी जिसु गुर मसतिक हाथु॥ १॥ रहाउ॥ जिसु नामु रिर्दे तिसु कोट कई सैना ॥ जिसु नामु रिदै तिसु सहज सुर्खेना ॥ जिसु नामु रिदे सो सीतलु हूत्रा ॥ नाम विना घृगु जीवणु मुत्रा ॥ २ ॥

形形形形形形形形形形形形形形形

## निमुनामु रिटेमो जीवन मुकता ॥ जिमुनामु रिटे निमुसम ज़्यता ॥ ज़िसु नामु रिट तिनि नउनिधि पार्ड ॥ नाम दिना अ आवे आहे ॥ ३ ॥ जिसु नामु स्टिंगो वेपन्याहा ॥ जिसु नामु सि निस नड ही लाडा ॥ जिस नाम रिटै निस वड परवारा ॥ १८ ॥ जिसुनामु रिटे दिना मनमन गावाग ॥ जिमु नामु रिटें तिमु तम्बनि निवासनु ॥ रिटें मा माचा माहु ॥ नाम होरा नाही पनि वेमाहु ॥ ४ ॥ जि नाम रिदे मो नम महि जाता ॥ जिसु नामु रिटे मो पुरस्तु विधाता ॥ डिमु नामु निर्दे मा मम ने ऊचा ॥ नाम बिना अपि जोनी मृचा ६ १: जिन्नु नाजु रिट्टै निसु प्रगटि पहारा ॥ जिसु नामु मिटिया कथारा ॥ जिसु नामु रिटै मो पुरस्तु परवाणु ॥ नाम विर क्ति बावस अलु॥ ७ ॥ तिनि नामु पाटबा विमु मटबो रूपाल माघ मगति महि लम्बे गुंग्यान ॥ चावरा जारा रहे मुखु कड़ नानक तर्न ततु मिनाइब्रा ॥ = ॥ १ ॥ ४ ॥ भैरउ महला ४ विमन कीने कवतार - 11 काटि बहमंड डाके धममान कोटि महेम उपाः समाए ॥ कोटि बहमे जगु सावण एँसो घर्ची गुरिंदु इमाग ॥ रगनि न माकड गुरा विनयारा ॥ १ कोटि रहाउ।। काहि माध्या आ है मेशकार n **बिह्नाइ ॥ का**टि उपाग्वना तेरै ऋगि ध कोटि मगत असत हो सुगि ॥ २ ॥ काटि छत्रपति करत ननसङ्कार कोटि इंड ठाडे HE. दुसार ॥ काटि बेड्ड जाही दयदी माहि ॥ कोटि नाम जा के कीमांत नाह ॥ ३ ॥ काटि पूरीमत ई अ की नाइ ॥ कोटि भवां विश्वमाद् ॥ काट सकति नित्र काविकाकार् ॥ कोटि जी देवे भाषार ॥ ४ ॥ काटि वीरथ जा के चरन मन्दार ॥ कोटि पवि अपने नाम चार ॥ कीट प्रजारी करते प्रजा ॥ कीटि प्रमणार द्भार न दबा ॥ ४ ॥ इ.टि महिमा जा की निरमन हम ॥ की उनुत्रति जा की करत अहमन ॥ कोटि परत्तउ भोगति निमन्त माहि। बंगट गुष्टा वैरे गरी न बादि ॥ ६ ॥ कोटि गिमानी कपहि गिमानु । कोटि पिकानी घरन पिकानु ॥ कोटि वर्षांनर तथ हो करते ॥ की हनीनर होनि महि रहते ॥ ७ ॥ अस्मित नापु अगोचर सुझामी ।

TOPPOSTOPPOSTOPPOSTOPPO

。 东东东东东亚亚亚东东东西市。 ग्रंतरजामी ॥ जत कत देखउ तेरा वासा ॥ नानक कउ गुरि की ह्यो प्रगासा ॥ = ॥ २॥ ५॥ भैरउ महला ५ ॥ सतिगुरि मोकउ कीनो दानु ।। अमोल स्तनु हरि दीनो नामु ।। सहज प्रभु मिलियो य्रचिता चोज श्रानंता ॥ नानक कउ तिसु संगि नानक कीरति हरि साची ॥ वहुरि वहुरि अचित हमारे लीचे हमारे भोजन भाउ ॥ । १। रहाउ।। अचित नाउ ॥ श्रचित हमारे सबदि उघार ॥ श्रचित हमारे भरे अचिंत हमारें कारज पूरे ॥ अचिंत हमारे लथे विस्रे वसि मन श्रचिता ही इह हमारे येरी मीता li हमोरी पूरन आसा ग्रचिंत । दिलासा 11 श्रचित प्रभू हम की आ गुरि दीनो ग्रचिंत हम सिघांत ॥ कड सगल ग्रचित हमारे विनसे बैर - 11 ग्रचित मंत ऋचिंतो मीठा H कीरतन ही मनि अचिंतो सगलो श्रचित मिटिश्रो 11 4 [[ **दी**ठा अचित वसिस्रो मनि सुख विस्नामा ॥ अचित हमारे अनहत वाजे गाजै ॥ ६ ॥ अचिंत हमारे मनु पतीत्राना अचित हमारे गोविंद सगल विवेका निहचल धनी अचिंतु पछाना ॥ अचिंतो उपितश्रो टेका ॥ ७ ॥ अचित प्रभू धुरि लिखित्रा हरि हरि श्रचित चरी हथि लेखु ॥ अचित मिलियो प्रभु ठाकुरु एकु॥ वित य्रचिता सगली गई॥ प्रभु नानक नानक नानक मई ॥ 🗷 ॥ ३ ॥ ६ ॥ भैरउ वाणी भगता की कवीर जीउ घरु १ मेर धनु इह १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ वाधउ वेचि न खाउ ॥ १ गांठि हरि को नाउ ॥ न मेरे खेती नाउ मेरे वारी ।। भगति करउ जनु सरिन तुम्हारी छोडि रै ॥ नाउ मेरे माइत्रा नाउ मेरे पूंजी ॥ तुमहि दुजी ।। २।। नाउ मेरे वंधिप नाउ मेरे भोई ।। नाउ मेरे संगि ऋंति होइ सखाई ।। ३ ।। माइस्रा महि जिसु रखे उदासु ।। कि कवीर हउ ता को दासु ॥ ४ ॥ १ ॥ नांगे आवनु नांगे जाना ॥ कोइ न रहिंहै राजा रामु राजा नउनिधि मेरें ॥ संपै हेत्

रै।। रहाउ ।। आवत मंग न जात संगाती ।। कहा भड़ओ दरि बंधि २ ॥ लंका गद्ध सोने का महत्रा॥ मृरख़ रावत किन्ना ले गहमा ।। ३ ।। कहि कबीर किछ गुन बीचारि ॥ चले जम्रारी दह इथ भारि ॥ २ ॥ मैला बहना मैला इंद्र ॥ रवि मैला मैला है ।। मैला मलता इंदु संमारु ।। इंदु इरि निरमल श्रतु न पारु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मैजे ब्रहमंडाइ के ईस ॥ मैले निसिवासर दिन मैला मोती मैला हीरु !! मैला पउत h ą Ħ श्रह नीरु ॥ ३ ॥ मैले सिव संकरा महेस ॥ मैले सिध मेख ॥ प्र ॥ मैले जोगी जंगम जटा सहेति मैली н ध्राक्ति कवीर ते जन परवोन शिश्यल करि पका किवला देही ॥ रापित जान ॥ ६ ॥ ३ ॥ मन बोलनहारु परम गुरु एही ॥ १ ॥ कह रे मुलां बांग निवाज मसीति दसै ।। रहाउ ।। मिसिनिलि तामस एक H 8 दरवाज कदगी ले पंचै होइ मरम माखि सबरी कह कर सेख हुग्क का साहिबुएक ।। कह करें मुलां 11 \$ 11 प्रसि मन्या कवीर इंड भइत्रा दिवाना ॥ मसि सहजि सलिता विगरी ॥ सो सलिता गंगा प्रमाप्त । संसाके संस निवरी ॥ १ ॥ विगरियो कवीरा सम दहाई । साच कतिह न जोई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चंदन के संगि तरवरु п निवरिद्यो चंदन होड 11 2 11 पारस के तांबा कंचन होड निवरिद्यो ॥ विराहिओ 3 रामे होइ निचरित्रों ॥ 🛭 🗎 मंशि कवीरा विगरिश्रो ॥ सो इबीरु हथि माला चानां ॥ लोगन जानां हेड बडरा तड राम वीस ॥ सोम वोरउ ন पाती पजउ भ ਗਜ਼ੋ रहाउ 11 सेगा निहफ्तन 11 ş ॥ सतिगर राम मगति ऐसी मेर दरगह सरा पारंड सदा करीर कड़े कत्रीरु बउसना ॥ का मस्य राव पहिचानां ॥ ४ ६ ॥ उल्रिट जाति कुल दोऊ निमारी ॥ मुन महत्र महि धनत भरगरा रहा न कोऊ॥ पंडित मुर्ला छाडे दोऊ ॥ १॥ रहाउ॥

श्रापु पहिरावउ ॥ नही आप तहो जह ग्राप छाडि मुलां जो लिखि दोग्रा ॥ पंडित होइ गावउ ॥ २ ॥ हम कछू न लीग्रा ॥ ३ ॥ रिदे इखलासु निरख ले मीरा ॥ आपु खोजि 11 8 11 9 11 निरधन कवीरा ब्रोहु चिति धरेड ॥ २ ॥ रहाउ॥ जतन करें न श्रागे वैठा पीठि फिरोइ क जाड ॥ युलाइ॥२॥ सरधनु निरधन के जाइ लीश्रा दीश्रा ग्रादरु 11 मेटी की दोनउ भाई॥ प्रभ कला न निरधन सरधन के हिरदे सोई ॥ नामु न किं कवीर निरधन है जा देही मानस कमाई ॥ इह तव ॥ गुर सेवा ते भगति। की सेव ॥ १ हरि देही भज़ सो इस देही कउ सिमरहि देव।। एही जनम भृत्ति मत जाहु ॥ मानस का कालि ग्रसी लग्र रोगु नहीं आइआ।। जग जरा भजि लेहि भई वानी॥ नही लगु विकल जग भाई मन सारिगपानी।।२।। अत्रव न भजसि भजसि कव करहि सोई अब सारु॥ जो किछ पछुताहु न पावदू पारु॥३॥ सो सेवकु जो लाइब्रा सेव॥ पाए निरंजन देव।। गुर मिलि ता के खुल्हे कपाट।। बहुरि न आवे जोनी तेरी वार ॥ घट इह **ग्रउसरु** इही तेरा कहत कवीरु जीति हारि कै 设备的现代的现代的 विचारि 11 पुकारि पुकारि ॥ ५ ॥ १ ॥ ६ ॥ सिव की पुरी वसे बुधि सारु॥ करहु विचारु॥ ईत ऊत की सोभी परें॥ के उपरि धित्रानु ॥ करम मेरा करि करि मरै ॥ १॥ निजपद ॥ १ ॥ रहाउ ब्रहम गित्रातु П मोरा ऊगर गहि राखित्रा चंदु ॥ रवि पसचम दुआरे की सिल सिर ऊपरि वसै 11 8 H अउर ॥ खिड्की ऊपरि खिड्की ऊपरि तिह मिल दुआरु॥ कहिकवीर ता का अंतु न पारु॥३॥२॥१०॥ जो मन सिउ लरें।। गुर उपदेसि काल सिउ जुरें।। काल पुरख मानु ॥ तिसु मुला कउ सदा सलोमु ॥ १॥ है इजूरि कत

(१९६०)

दिस्मित्र भ्रम्भित्मित्र भ्रम्भित्मित्र भ्रम्भित्मित्र भ्रम्भित्मित्र भ्रम्भित्मित्र भ्रम्भित्मित्र भ्रम्भित्मित्र पावह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काजी सो ज काइम्रा

काइत्रा की अमिन बहु परजारे ॥ सुपने बिंदु न ॥ सो 11 देई भराना ॥ तिस काजी कउ जरा न मरना 2 दड सर ताने ॥ बाहरि जाता भीतरि आने ॥ गगन महि लसकरु करें।। सो सुरतानु छत्र सिरि घरैं॥ ३ ॥ गोरख गोरख करें ॥ हिंदू राम नाम उचरें ॥ ग्रसलमान कवीर का सुआमी रहिआ समाई।। का एक खदाइ ॥ 11 ३।। ११ ।। महला ४ ।। जो पाथर कउ कहते देव ॥ ताकी बिरधा होवें सेत्र ॥ जो पायर की पांई पाइ ॥ तिस की घाल श्रजाहि जाह ।। १ ।। ठाक्रुरु हमरा सद बोलंता ।। सरव जीया H कउ प्रभ्र दानु देता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अंतरि देउ न जानै बंधु ॥ भ्रम का मोडिआ पार्व फंध ॥ न पायह बोलैना किछ देड ॥ फोकट करम निहफल है सेर ॥ २ ॥ जे मिरतक कड चंदनु चड़ावै ॥ उसते कहड़ फवन फल पावे ॥ जे निरतक कड विसटा माहि रुलाई ॥ तां विरतक का किया घटि आई ॥ ३ ॥ कहत कवीर इउ कहउ पुकारि ॥

समिक देख साकत गावार ॥ दुने माह बहुत घर गाले ॥ राम भगत है सदा सखाले ॥ ४ ॥ ४ ॥ १२ ॥ जल महि मीन माइआ के वेधे ॥ दीपक पतंग माहमा के छेदे ॥ काम माहम्रा कुंचर कड विद्याप ॥ भ्रद्रश्रंगम भृग माह्या महि खापे ॥ . . 11 माईश्रा ऐमी मोहनी भाई ॥ जेने जीय तेते **स्टब्साई** tt - 8 11 2813 11 मृत माइत्रा महि राते ॥ साकर माखी अधिक संतापे ॥ तरे माइया महि मेला ॥ विध चउरासी माध्या जती माइका के बंदा।। नवै नाथ खेला॥२ ॥ विश

चंतर चीते श्रक्त पिंघातो ॥ मांजार गांडर अरु ल्वरा ॥ चिरस्य भूल माइक्षा मिंड परा ॥ ४ ॥ माडका खंतरि भीने देव ॥ सोगर देंद्रा अरु घरतेन ॥ कहि कचीर जिसु उदरु तिसु माइका ॥ तय पे छूटे जब सापू पाइका ॥ ४ ॥ ४ ॥ १३ ॥ जब लगु मेरी मेरी वर्षे ॥ तम लगु कातु एकु नहीं सर्र ॥ जब मेरी मेरी निटिजाइ ॥

सरज करु चंदा ॥ तपे रखीसर माइका महि खना ॥ माइका महि

दना ॥ ३ ॥ सुधान सिधाल माइबा महि राता ॥

10

## 表表表 还表表表 表表表表表表表表 表表表 तव प्रभ काजु सवारिह ब्राइ ॥ १ ॥ ऐसा गित्रानु विचारु मना ॥ हरि की न सिमरह दुख भंजना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जब लग तव लगु वनु फुलै ही नाहि ॥ जव रहे वन माहि ही सिञ्जारु 11 मिंघ कउ खाइ ॥ फलि रही सगली बनराइ 11 3 11 हारो तिरें ॥ गुरं परसादी पोरि उतरें ॥ दासु कवीरु कहै समसाह ॥ केवल राम रहहु लिव लाइ ॥ ३ । ६ ॥ १४ ॥ सतरि सैइ सलार है पैकावर ता के ॥ सेख कही अहि कोटि জ लाख अठासी ।। छपन कोटि जा के खेल खासी ।। १ ।। मो गरीव की को गुजरावे ॥ मजलिस दृरि महलु को पावे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तेतीस करोडी है खेलखाना ॥ चउरासी लख फिरें दिवानां ॥ वावा किछु नदिर दिखाई ।। उनि भी भिसति घनेरी पाई ॥ २ ॥ दिल जा के जरदरू बोनी ॥ छोडि कतेव करे सैतानी ॥ दुनीत्रा दासु रोसु है लोई ॥ अपना की आ पाने सोई ॥ ३ ॥ होइ वजगारी दासु 11 भिखारी ॥ देउ जवाव पनह समानां ॥ भिसत् नजीकि राखु रहमाना ॥ ४ ॥ ७ सभु कोई चलन कहत है ऊहां ।। ना जानउ वैकुंड रहाउ ॥ त्राप त्राप का मरम् न जानां ॥ वातन ही वैकुंठ बखानां श्रास ।। तब लगु नाही चरन निवास ॥ १ ॥ जब लगमन बैकंठ की वैक्ठ जानउ ना परलपगारा 11 कोट न कहीऐ काहि ॥ साध संगति वैकुंठै ॥ किं कमीर अव 🗷 ॥ १६ ॥ किंड लीजें गढु वंका भाई ॥ दोवर कोट अरु तेवर ॥ पांच पचीस मोह मद मतसर आडी परवल ॥ रहाउ माइत्रा ।। जन गरीब को जोरु न पहुचै कहा करउ रघुराइत्रा कोम्र किवारी दुखु सुखु दरवानी पापु पुंचु दरवाजा ॥ क्रोधु प्रधानु महा वड दुंदर तह मनु मावासी राजा ॥ २ ॥ स्वाद सनाह टोप्र ममता को कुनुधि कमान चढाई ॥ तिसना तीर रहे घट भीतर इउ गढु लीत्रो न जाई ॥ ३ ॥ प्रेम पलीता सुरति हवाई गोला गित्रानु चलाइत्रा बहम अगिन सहजे परजाली एकिह चोट सिमाइआ ॥ ४॥ सतु संतोख़ लें लरने लागा तोरे दुइ दरेवाजा ॥ साध संगति श्ररु गुर की

पक्तरिथ्रो गढ को राजा ॥ ४ ॥ मगवत भीरि सकति सिमरन कटी काल में फासी ॥ दासु कमीरु चड़ियो गढ़ ऊपरि राजु लीयो श्रवनासी । ६ ॥ ६ ॥ १७ ॥ गंग गुसाइनि गहिर गंभीर ॥ जंजीर वांधि करि खरे कवीर ॥ १ ॥ मन न डिगै तन काहे कउ डराइ ॥ चरन कमल चितु रहियो समाइ ॥ रहाउ ॥ गंगा की लहरि मेरी दरी जंजीर ॥ मगळाला पर बैठे कबीर ॥ २ ॥ कहि कंबीर कीऊ संग न साथ ॥ जल यल राखन है रघुनोय ॥ ३ ॥ १०॥ १८ ॥. मैरड कवीर जीउ असटपदी घरु २ १ श्रों सतिगुर प्रसादि॥ ॥ श्रगम द्रुगम गहि रविश्रो बास ॥ जा महि जोति कर परगास ॥ विजुली चमकै होइ श्रमंद्र ॥ जिह पउद्वे प्रभ चाल गोविंद् ॥ १ ॥ इहु जीउ राम लागे ॥ जरा मरनु कुटै श्रम् भागे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रवरन बरन सिउ मन ही शीति ॥ हडमै गावनि गावहि गीत ॥ होत मुनकार ॥ जिह पउट्टे प्रम सी गोपाल 11 ą मंडा । त्रिष्ठ अस्थान तीनि त्रिष्ठ खंडा - 11 द्मगम द्मगोचरु रहिद्मा द्मम द्यंत ॥ पारु म पानै को घरनीधर महि मंत् ॥ ३ ॥ कदली पुहप धव परगाम u र्षंक ज ₹30 लीको निराम ॥ द्यादस दल बम श्रंतरि पउहे र्मत ॥ जह सी कमलाकृत ॥ ४ ॥ अरथ उरथ प्रुखि लागो काम ॥ सुन मंडल महि की पानाम ।। उहां युग्न नाही चंद ॥ व्यादि निरंबत्त फरैं बर्नंद ॥ ४ ॥ मो बहमंहि पिंदि सो जान ॥ मानसरोपरि करि इमनान ॥ मोई सो जा कउ है जाप ॥ जा कउ लिपत न होर पंत क्रक पाप ।। ६ ॥ अवस्त वस्त घाम नही छान ॥ पाईणे गुर की माम ॥ टारी न टरै मावै न जाइ ॥ सेन सहज महि रहियो समार ॥ ७ ॥ सन मधे जाने जे कोर ॥ जा पोले मा भाप हो। 1 जोति मंति मनि धमधिरु करें ॥ कहि करीर सो प्राप्ती गरें ॥ = ॥ १ ॥ योटि खर जा के परगाय ॥ कोटि महादेव श्रव करिलाय ॥ । दरमा कोटि जाके मरदत करें ॥ महमा कोटि वेद उन्हों ॥ १ ॥

जब बायब यब केरन गम ॥ भान देर निव नाही काम

**法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法** रहाउ ।। कोटि चंद्रमे करिह चराक ।। सुर तेतीसउ जेविह पाक 11 नव ग्रह कोटि ठाढे दरवार ॥ धरम कोटि जाक प्रतिहार ॥ २ ॥ पवन कोटि चउवारे फिरहि ॥ वासक कोटि सेज विसथरहि - 11 समंद कोटि जा के पानीहार ॥ रोमावलि कोटि अठारह भार 3 कोटिक लग्रमी करें सीगार कोटि कमेर भरहि भंडोर ॥ पाप पुंन बहु हिरहि ॥ इंद्र कोटि जा के सेवा करहि ॥ ४ ॥ छपन काटि जा के प्रतिहार ॥ नगरी नगरी खित्रत अपार ॥ लट छुटी वरते विकराल ॥ कोटि कला खेले गोपाल ॥ ५ ॥ कोटि जग दरवार ॥ गंध्रव कोटि करहि जैकार ॥ विदित्रा कोटि गुन कहै ॥ तऊ पारब्रहम को अंतु न लहै ॥ ६ ॥ वावन कोटि जह ते छली ।। सहस कोटि रोमावली ॥ रावन सैना कहत पुरान ॥ दुरजोधन का मथित्रा मानु ॥ ७॥ कंद्रप कोटि जाकै लवै धरिह ॥ अंतर अंतरि मनसा हरिह ॥ किह कवीर सुनि सारिगपान ॥ देहि अभै पदु मांगल दान ।। ८ ।। २ ।। १८ ।। २० ।। भैरउ वाणी नामदेउ जीउ की घरु १ ? त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ रे जिहवा करउ सत खंड ॥ जामि उचरिस स्त्री गोविंद ॥ १ ॥ रंगीले जिहवा हरि के नाइ सुरंग ॥ रहाउ ॥ मिथित्रा जिहवां रंगीले हिर हिर धित्राइ ॥ ₹ काम ॥ निरवासा पदु इकु हरि का नामु ॥ २ ॥ असंख कोटि अनप्रजा करी ॥ एक न पूजिस नामै हरी ॥ ३॥ प्रणवे नामदेउ इहु करणा

॥ १॥ परधन परदारा परहरी ॥ रूप तेरे नाराइगा ॥ ४ ता के निकटि बसे नरहरी ॥ १ ॥ जो न भजंते नाराइणा ॥ मैं न करउ दरसना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिन के भीतरि है अंतरा॥ ॥ प्रगावति नामदेउ नाकहि जैसे पसु तैसे स्रोइ नरा ॥ २ कटोरे गडवे पानी ॥ 11 3 11 द्ध वतीस लखना ॥ ३ ॥ १ ॥ दुधु पीउ गोविंदे श्रानी राइ ॥ दुहि कपल गाइ नोमे को नाही त घर वापु रिसाइ॥ मन पतीत्राइ ॥ दुध पीउ मेरी सुोइन कटोरी अंमृत भरी ॥ लै नामै हिर आगे धरी। रै।। रहाउ॥ वसै नामे देखि 11 मेरे हिरदे नराइनु भगत H एक

इसै ।। ३ ।। द्घु पीत्राइ मगत घरि गइत्रा ।। नामे हरि का दरसनु भहत्रा । १२ । ३ ॥ मै बउरी मेरा राष्ट्र भनारु ॥ रचि रचि ता वड करउ सिंगारु ॥ १ ॥ मले निंदुउ मले निंदुउ मले निंदुउ लोगु ॥ तन मन राम पित्रारे जोगु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बादु विवादु काहू जीत्र जानि सिउ न कीजै । रसना राम रसाइन पीजै ॥ २ ॥ श्रव ऐसी बनि बाई ॥ मिलंड गुपाल नीसात बजाई ॥ ३ ॥ उसति निंदा करें नरु कोई ॥ नामे स्त्रीरंग मेटल सोई ॥ ४ ॥ ४ ॥ कवह खीरि खाड घीउ न भावे ॥ कवह घर घर ट्रक मगाये॥ फबहू कुरनु चने बिनावे ॥ १ ॥ जिंड राग्नु राखे तिंड रहीएे रे माई ॥ हरि की महिमा किञ्च कयनु न जाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कयह तुरे तुरंग नचार्वे ॥ कबहू पाइ पनदीक्रो न पार्वे ॥ २ ॥ खादु सुपेदी सुवावे ॥ कवह भूमि पैत्रारु न पावे ॥ ३ ॥ भनति नामदेउ इक्क नाम्र निसतारै ॥ जिह गुरु मिलै तिह पारि उतारे ।। ४ ॥ ४ ॥ इसत खेलत तेरे देहरे ब्राइब्रा ॥ भगति करत नामा पकरि उठाइमा ॥ १ ॥ हीनही जात मेरी जादिम राहमा ॥ छीपे के जनमि काहे कउ बाहबा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ लै कमली चलियो पलटोइ ।। देहरे पाछ वैठा जाह ॥ २ ॥ जिउ जिउ नामा हरि गुण उचरै ॥ भगत जनां कउ देहरा फिरै ॥ ३ ॥ ६ ॥ मैरउ नामदेउ जीउ घरु २ १ श्रों सतिग्रह प्रसादि ॥ ॥ जैसी भूखे प्रीति अनाज ॥ क्रकारंत जल सेती काज । जैसी मृद कुटंच प्राह्ख ॥ ऐसी नामे त्रीति नराइण ॥ १ । नामे त्रीति नाराइण लागी ॥ सहज समाह भइको वैरागी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जैसी पर प्रस्तारत नारी ॥ लोमी नक धन का हितकारी ॥ कामी पुरस्त कामनी पिमारी ॥ ऐसी नामे शीति प्ररारी ॥ २ ॥ साई ग्रीति जि श्रापे लाए ॥ गुरपरसादी दुविधा जाए ॥ कवह न तरसि रिंद्या समाइ ॥ नामे चितु लाइथा सचि नाइ ॥ ३ ॥ जैसी प्रीति बारिक चारु माता ॥ ऐसा दरि सेती मनु राता ॥ प्रसारी नामदेउ लागी प्रीति ॥ गोविदु बसै हमारै भीति ॥ ४ ॥ १ ॥ 表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示。 घालै धंधा ॥ जैसे घर की नारि तिद्यार्गे श्रंघा ॥ परनारी सिउ H 长 ॥ अंत की मुत्रा लपटाना ॥ देखि वार सुआ विगसाना जलत रहै मिटवै कव नाहि १ ॥ पापी का घरु श्रमने माहि ॥ ॥ रहाउ ॥ इरि की भगति न देखें जाइ ॥ मारगु छोडि अमारगि श्रंमृत डारि लादि निख खाइ पाइ ॥ मृलहु भृला त्राचे जाइ ॥ परें श्रखारा ॥ कापरु पहिरि करहि शींगारा २ ॥ जिउ बेस्बा के है फास के गले जम का 3 पूरे तात्त निहाले सास ॥ वा करमा ॥ सो भजि परिहै ग्र की सरना ॥ जाके मसतिक लिखित्रो पारि ॥ विधि संतद्व उत्रह वीचारु ॥ इन कहत नामदेख इह पड़ें नहीं हम ही पचि हारे॥ मरका जाइ प्रकारे ॥ चटीत्रा सभै विगारे च जावें H 8 ॥ राम ताल नामा जिपयो करें।। हिरदें हिर जी को सिमरनु धरें।। ş ॥ रहाउ ॥ करें पटरानी राजे 11 विनती पूत् सभ कीनी चिस वसधा तउ ग्रउरे प्रहिलादु कहित्रा नही मानै तिनि ठानी 11 3 11 दुसट घनेरी П गिरि तर करसह ग्रउध सभा मंतर उपाइआ जल जुत्राला भैं रावित्रो राजा रामि मोइत्रा फेरी ॥ ३ ॥ काढि खड़गु कालु में कोपिश्रो मोहि वतावउ जु तुहि राखे ।। पीत पीतांवर भाखे हरनाखसु जिनि नखह 11 8 11 हरि त्रिभवण धगी थंस माहि सनाथा ॥ कहि नामदेउ हम नरहरि विदारिश्रो कीए नर पुञ्जै ॥ ५ ॥ ३ -11 सलतान धिश्रावहि राम्न श्रमे पद दाता सुनु वे नामा ॥ देखन राम तुम्हारे कामा ॥ १ ॥ नामा सुलताने वाधिला ॥ वीठुला ॥ १॥ रहाउ ॥ विसमिलि गऊ देह जीवाइ ॥ ऐसी किउ होइ वादिसाह 11 7 11 ठांइ नातरु गरदनि मारउ विसमिलि कीत्रा न जीवें कोइ ॥ ३ ॥ मेरा कीत्रा कछू न सोइ ॥ ४ ॥ बादिसाहु चहिश्रो ऋहंकारि ॥ करिहै के ॥ रुद्तु करें नामे की माइ ॥ चमकारि हसती दोनो П ¥ छोडि राम की न भजिह खुदाइ।। ६॥ न हउ तेरा पूंगड़ा न तू मेरी गुन गाइ॥७॥ करें गजिंदु सुंड की हरि माइ ॥ पिंड पड़ै तउ चोट ।। नामा उबरे हिर की श्रोट ॥ ८॥ काजी मुलां करहि सलाम्र ॥ इनि हिंदू मेरा मलित्रा मानु ॥ ६ ॥ वादिसाह बेनती, सुनेहु ॥ नामे 法法法法法法法法法

WALL BOARD OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE सर भरि सोना लेहुा। १० ॥ मालु लेउ तउ दोजिक परउ ॥ दीनु छोडि दुनीया कउ मरुउ ॥ ११ ॥ पान्हु वेड़ी हाथहु ताल । नामा गावै गुन गोपाल ॥ १२ ॥ गंग जम्रुन अउ उत्तरी गहै ॥ तउ नामा इरि करता रहै ।। १३ ।। सात घरी जब बीती सुर्यी ।। श्रजहुन श्राइश्रो त्रिभवन धर्मी ॥ १४ ॥ पास्तंतम् याज गरुड़ चड़े गोविंद आइला ॥ १४ ॥ अपने मगत परि प्रतिपाल ।। गरुड़ चड़े आए गोपाल ।। १६ ॥ कहहि त धरिण इकोडी करउ ॥ कहहित लेकिर ऊपरि घरउ ॥ १७ ॥ कहि जीव्याइ ॥ सभु कोई देखें पतीव्याइ ॥ १८ ॥ नामा गऊ देउ प्रयान सेलमसेल ।। गऊ दुहाई यह्नरा मेलि ॥ १६ ॥ दुघहि दुहि जब मदुकी भरी ॥ ले बादिसाह के आगे घरी ॥ २० ॥ बादिसाह मइल महि जाड़ ॥ श्राउघट की घट लागी आरह ॥ २१ ॥ काजी मुलां विनती फुरमाइ ॥ बखसी हिंदू मै तेरी गाइ ॥ २२ ॥ नामा कहै सुनहु पादिसाह ॥ इहु किछु पतीत्रा मुर्भे दिसाह॥ २३ ॥ इस पतीब्रा का इंद्रै परवातु ॥ साचि सीलि चालहु सुलितान ॥ २४ ॥ नामदेउ सम रहिक्रा समाइ ॥ मिलि हिंदू सम नामे पहि जाहि ॥ २४ ॥ जउ व्यव की बार न जीवे गाह॥ त नामदेव का पतीक्या जाइ ॥ २६ ॥ नामे की कीरति ग्ही संसारि ॥ जनां ले उधरिश्रा पारि ॥ २७ ॥ सगल कलेस निंदक भइश्रा खेदु ॥ नामे भाराइन नाही भेदु ॥ २० 11 2 11 20 घरु २ ॥ जउ गुरदेउ त मिली सुरारि ॥ जउ गुरदेउ त पारि ॥ जउ गुरदेउ त बैकुठ तरै ॥ जउ गुरदेउ त जीवत मरे ॥ १ ॥ सति सति सति सति सति ग्ररदेव ॥ अंड अंड अंड सेव ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जउ गुरदेउ त नामु हड़ावे ॥ जउ गुरदेउ न दहदिस धारी ॥ जउ गुरदेउ पंच ते द्रि ॥ जउ गुरदेउ न मरिबो कृरि ॥ २ ॥ जउ गुरदेउ त अंभृत बानी ॥ जउ गुरदेउ कहानी ॥ अउ गुरदेउ त अंमृत देह ॥ ञंड गुरदेउ ३ ॥ जउ गुरदेउ मवन त्रे स्फो ॥ जउ सेडि ॥

गुरदेउ ऊच पद बूमी ॥ जउ गुरदेउ त सीसु अकासि

गुरदेउ सदा सावासि ॥ ४ ॥ जउ गुरदेउ सदा वैरागी

॥ जड

**大五元 永远还还还还还还还还还还还还还还还还** गुरदेउ पर निंदा नित्रामी ॥ जउ गुरदेउ बुरा भलो एक - 11 जउ गुरदेउ लिलाटहि लेख ॥ ५ ॥ जउ गुरदेउ कंधु नही हिरै ॥ ज्उ गुरदेउ देहरा फिर्रे ॥ जउ गुरदेउ त छापरि छाई ॥ जउ गुरदेउ सिहज निकसाई ॥ ६ ॥ जउ गुरदेउ त अठसठि नाडश्रा जउ गुरदेउ तनि चक्र लगाइम्रा ॥ जउ गुरदेउ त दुआदस सेवा ॥ जड गुरदेड सभै विख़ मेवा ॥ ७ ॥ जड गुरदेड त संसा इटै जउ गुरदेउ त जम ते छुटें ॥ जउ गुरदेउ त भउजल तरें ॥ जउ गुरदेउ त जनि न मरें ॥ = ॥ जड गुरदेउ अठदस विउहार ॥ जउ गुरदेउ अठारह भार ॥ विनु गुरदेउ अवर नही जाई ॥ नामदेउ गुर की सरगाई ॥ ६ ॥ १ ॥ २ ॥ ११ ॥ मेंरउ वाणी रविदास जीउ की घर २ १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ विनु देखे उपजै नही श्रासा ॥ जो दीसे सो होइ विनासा ॥ वरन सहित जो जापै नाम्रु ॥ सो जोगी केवल निहकाम ॥ १ ॥ परचै रामु रवै जउ कोई॥ परसै पारस दुविधा न होई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सो मुनि मन की दुविधा खाइ थिनु दुआरे त्रें लोक समाइ ॥ मन का सुभाउ सम्र कोई करें करता होइ सु अनभी रहे ॥ २ ॥ फल कारन फूली वनराइ 11 फलु लागा तव फुलु विलाइ ॥ गित्राने कारन करम अभित्रासु मथै गित्रानु भइत्रा तह करमह नासु ॥ ३ ॥ घृत कारन दधि मुकत सदा निरवान ॥ कहि रविदास सङ्ग्रान ॥ जीवत परम वैराग ॥ रिदे रामु की न जपसि अभाग ॥ ४ ॥ १ ॥ नामदेव ॥ कलंदर केमवा ॥ करि श्रवदाली मेसवा ॥ रहाउ ॥ जिनि श्राकास कुलह सिरि कीनी कउसै सपत पयाला ॥ चमरपोस , का मंदरु तेरा इह विधि बने गुपाला ॥ १ ॥ छपन कोटि का पेहनु तेरा इजारा ॥ भार अठारह ग्रदगरु तेरा सहनक मभ सोलह सहस संसारा ॥ २ ॥ देही महजिदि मनु मउलाना सहज निवाज गुजारे ॥ बीबी कउला सउ काइनु तेरा निरंकार आकारे ॥ ३ ॥ भगति करत

张兴兴兴兴兴兴兴兴兴兴兴兴

"经济运动运动运动运动运动运动运动 मेरे काल छिनाए किह पहि करउ पुकारा ॥ नामे का श्रंतरजामी फिरे सगल बेदेसवा ॥ ४ ॥ १ ॥

रागु वसंत महला १ घर १ चउपदे दुत्के

भक्ताल मुस्ति अज्ञानी सम्भियुर प्रसादित। अक्ताल मुस्ति अज्ञानी सम्भियुर प्रसादित।

माह ग्रमारखी चढिन्ना सदा वसंत हउमें सुरति समालि सोइ सदा सदा गोविंद ॥ १ ॥ भोलिया विसारि॥ इउमै मारि भीचारि मन गुण विचि गुणु ल सारि ॥ १ ॥ पेडु साला इरी धरम् फुलु फलु गित्रानु ॥ पत परापति छाव घणी चुका मन अभिभातु ॥ २ ॥ अली कुद्रति बाणी मुखि आखणु सचु नामु ।। पति का धतु पूरा होआ सहिति विकातः ॥ ३ ॥ माहा स्वी कावणा वेखहु करम कवाह ॥ नानक हरे न स्कही जि गुरश्रुलि रहे समाह ॥ ४ । १ ॥ महला १ वसंतु ॥ रुति त्राईले सग्स बसंत माहि ॥ रंगि रावे खिह सि वेर चाह ॥ किसु पूज चहावउ लगउ पाइ।। १ ॥ तेरा दासनिदासा कहउ राह ॥ जुगति न मिलै काइ ॥१॥ रहाउ ॥ तेरी मुरवि एका बहुत रूप किस पूज चहानउ देउ धूप ॥ तेरा अंत न पाइआ कहा पाइ ॥ तेरा दासनिदासा कहउ राइ ॥ २ ॥ वेरे सिंठ संबत सभि परमेसरा ॥ तेरी गति अविगति नही नाम वखाखीऐ п नानक्र वेचारा 3 Ħ कदै।। सह लोकु सलाहे एकसं ॥ सिरु नानक लोका पाव है ॥ बलिहारी जाउ ,जेते तेरे नात है ॥ ४ ॥ २ ॥ बसंतु महला १

**表本述出來來 我我想,您我我我我我我我就** ॥ सुइने का चउका कंचन कुआर ॥ रुपे कीआ कारा वहुतु विसथारु ॥ गंगा का उदक करंते की आगि॥गरुड़ा खाणा दुध सिउ गाडि॥१॥ रेमन लेखें कबहू न पाइ ॥ जामि न भीजें साच नाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दसअठ लीखे होवहि पासि ॥ चारे वेद मुखागर पाठि ॥ पुरवी नावे वरनां को दाति ॥ वरत नेम करे दिन राति॥ २॥ काजी मुलां होवहि सेख॥ जोगी जंगम भगवे भेख।। को गिरही करमा की संधि।। सभ खड़ीश्रसि बंधि॥३॥ जेते जीत्र लिखी सिरिकार॥ करणी उपरि होविंग सार ॥ हुकमु करिं। मृरख गावार ॥ नानक साचे के सिफति भंडार ॥ ४ ॥ ३ ॥ वसंतु महला ३ तीजा ॥ वसत्र उतारि दिगंवरु होगु ॥ जटा धारि कित्रा कमार्वे जोगु ॥ मनु निरमलु नही दसवै दुत्रार अमि अमि त्रावें मृड़ा वारो वार ॥ १ ॥ एक धित्रावहु मूढ़ मना ॥ पारि उत्तरि जाहि इक खिनां ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सिमृति सासत्र करहि विषित्राण ॥ नादी वेदी पढ़िह पुराण ॥ पाखंड **इसिट** मनि कपट्ट जेको ऐसा संजमी कमाहि ॥ तिन कै रमईश्रा नेड़ि नाहि ॥ २ ॥ होइ ॥ क्रिश्रा विसेख पूजा करेइ ॥ त्र्यंतरि लोध मनु विखित्रा माहि ॥ त्रोइ निरंजनु केसे पाहि ॥ ३ ॥ कीता होत्रा करे कित्रा होइ॥ जिसनो त्रापि चलाए सोइ ।। नदिर करे तां भरमु चुकाए यू भै तां साचा पाए ॥ ४ ॥ जिस्र जीड अंतरु मैला हो ॥ तीरथ भवे दिसंतर लोइ ॥ नानक मिलीए सतिगुर संगि ॥ तउ भवजल १ ॥ सगल महला वसंतु 11 II 8 ¥ 11 अवरु न दीसै सरव तोह मै मोह ॥ तेरी माइऋ मिलै गुर हरिनामु चरन 11 देव देवा नाथा गहिर गंभीर गुरम्रीख लाल II मेरे सुंदर ? 11 राम नाम गुन गाए तू अपरंपरु सरव पाल ॥ १ ॥ रहाउ ॥ विजु साध न पाईऐ हरि का संगु ।। बिनु गुर मैल मलीन श्रंगु । बिनु हरि न सुधु होइ ॥ गुर सवदि सलाहे साचु सोइ ॥ २ 11 जा कउ तू राखिह रखनहार ॥ सतिगुरू मिलाविह करिह ॥ विखु हउमै सार ममता परहराइ ॥ सभि दूख बिनासे रामराइ ॥ ३ गति ऊतम मिति हरि गुन सरीर ॥ गुरमित प्रगटे राम नाम हीर ॥ लिव लागी द्ना भाउ ॥ जन नोनक हरि गुरु गुर मिलाउ नामि तजि ※ 本本本本本

( 2200 ) ।। ४ ॥ ४ ॥ वसत महला १ ॥ मेरी सखी सहेली सनद माइ ॥ विरु गुरि रीमालू सभि साइ ॥ ओहु अलुख़ न लखीएे कहुहु सगि दिखाइओ रामराइ ॥ १ ॥ मिल्र सखी सडेली हरि हरि प्रम मणि ग्वेजिह वर कामनि गुरुशनि खोजत घने मन II मनग्रखी दहागरिए नाहि मेउ ओह घटि lt शेर ॥ गुरम्भित थिरु चीन समि देर गुरि नोम n जपेउ। २ । बिलु गुर मगति न भाउ होइ बिन गुर n अधले घधु रोइ ॥ निन मनु गुरमुखि सग्र गुर **西班班西班西班班班** गुरि मल सबदि खोड н 3 IÌ मनु मारिद्या करि संजोग श्रिहिनिसि रावे मगति जोग n गर संत सभा जन नानक हरि वक सहज जोग ॥ ४ ॥ ६ ॥ वसत इररित करे साजि ॥ सञ्ज धापि निवेडे राज राजि विसरसि सिंग साथि ॥ हरि नाम् रमाहण्य सहित बाथि ॥ १ ॥ मत

धोलि п व्यवस्पर श्चगम ध्याचिर गरमखि ञापि तुलाए तोलि सरेवहि श्रतल п . II FEIG Ħ गर चरन सेंग तरे तिज्ञ मेर तीर अस सिख कार ॥ ग्रर ॥ नर

निंदक लोमी गर सेन न भाई सि चार चोर ॥ २ ॥ ग्रुक्त तटायखसे मगति भाउ ॥ गरि तठै पाईऐ हरि महलि ठाउ ।। ॥ इरि भगति सुदानी करिम माग जाग दाति ग्रर निख पिद्यार मेलि मिलावे करे Ħ दिनस राति तसि देइ ॥ कहु नानक पाचहि 3 342 बसत महला तका ॥ साहिव ॥ जीवत मर सिम द्वन उपरे॥ 8

छाडउ किथा को हमें ॥ साज नाम मेरी हिरदी वसे गलत रहे नेंसे माहि प्राची 11 मै रहे ।। H मुरख भुगघ ऊपरि करह दहन्ना॥ वड ३ ॥ कहतू नानकु संसार के निहफल कामा ।। पश्चा ॥ गुरप्रसादि की पार्वे कमृत नामा । ४॥ 🗷 ।

本志·本志志志志志志志志志志志志志

SALT DATE OF THE RESIDENCE OF THE SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SEC महला १ वसंत् हिंडोल घरु २ साल्याम विप पूजि मनावह १ ओं सतिग्र प्रसादि 11 माला ॥ राम नामु जिप बेड़ा बांधहु दङ्या तुलसी ।। काहे कलरा सिंचह जनमु गवावह 11 करह दहत्राला ॥ १ गचु लावहु ॥ १ ॥ रहाउ कर काची दहिंग दिवाल काहे 11 परोबहु तिसु भीतरि मनु जोवह श्रंमृत 11 हरिहट माल टिंड क्रोध सिंचह भरह किञ्चारे तउ माली के होवह ॥ २ П काम दुइ करहु वसोले गोडहु धरती भाई ।। जिउ गोडहु तिउ तुम्ह सुख पावहु किरतु न मेटिश्रा जाई ॥ ३ ॥ वगुले ते फ़िन हंस्रला दासनिदासा होवै जे तू करहि दङ्ग्राला ।। प्रण्वित नानकु करहु दइत्राला ॥ ४ ॥ १ ॥ ६ ॥ वसंतु महल १ हिंडोल ॥ साहुरड़ी वथु सभु किछु साभी पेवकड़े धन वखे ॥ त्रापि कुचजी दोसु न मेरे साहिवा हउ त्रापे भरमि भ्रुलाणी ॥ जाणा नाही रखे ॥ १ ॥ श्रखर लिखे सेई गावा श्रवर न जाणा वाणी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कांढ नारी ॥ जे घरु राखहि पहिरहि चोली तां तुम्ह जागहु कसीदा बुरा न चाखिह होवहि कंत पित्रारी ॥ २ ॥ जे तूं पिड़त्रा बीना दुइ श्रखर दुइ नावा ॥ प्रगावति नानकु एकु लंघाए सचि समावां ॥ ३ ॥ २ ॥ १० ॥ वसंतु हिंडोल महला १ ॥ राजा वालकु नगरी कांची दुसटा नालि पित्रारो ॥ माई दुइ पंडित करहु बीचारो ॥ १ ॥ सुत्रामी पंडिता पावउ प्रानपती ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भीतरि अगनि मती ॥ किन बिधि ही ॥ चंद्र स्रजु दुइ पंडै पाइग्रा वनासपति मउली सागरु भीतरि ऐसा गित्रानु न पाइत्रा ॥ २ ॥ राम रवंता जाणीऐ इक माई के लखग जागीत्रहि खिमा धतु संग्रहेइ।। ३।। ता खाइत्रा मानहि तिन्हा सेती ही कहित्रा सुगाहि न प्रगावित नानकु दासनिदासा खिनु तोला खिनु मासा ॥ ४ ॥३ ॥ ११ ॥ वसंतु हिंडोल महला ? ॥ साचा साहु गुरू सुखदाता हरि मेले भ्रख गवाए ।। करि कृपा हरि भगति इंड़ाए अनदितु हरिगुण गाए ॥ १ ॥ मत भूलिह रे मन चेति हरी।। विद्य गुर मुकित नाही त्रै लोई गुरमुखि पाईऐ **水水水水水水水水水水水水水水** 

राज्ञ राज्ञ राज्ञ राज्ञ राज्ञ राज्ञ राज्ञ राज्ञ राज्ञ राज्ञ राज्ञ राज्ञ राज्ञ राज्ञ राज्ञ राज्ञ राज्ञ राज्ञ राज्ञ ॥ रहाउ ॥ विनु भगती नहीं सतिगुरु नाम हरी -11 ş विञ्च भागा भागा सतसंग नही भगति हरी ॥ विनु न पाईऐ कर्राम मिलैं हरिनाम् हरी ॥ २ ॥ घटि घटि गुपतू उपाए वेखें परगह गुरमुखि संत जना ॥ हरि हरि करहि 🖪 हरि

रंगि भीने हरि जलु अंमृत नामु मना ॥ ३ ॥ जिन ंकउ मिलै यडिआई गुरमुखि से परघान कीए ॥ पारस भेटि भए पारस नानक हरि गुरि संगि थीए ॥ ४ ॥ ४ ॥ १२ ॥ बसंतु महला ३ घरु १ दुत्के ॥

१ श्रों सितगुर प्रसादि ।। माहा रुती महि सद वसंतु ॥ जितु इरिया सञ्च जीथ जंत् । किया इउ बाला किरम जंतु ॥ तेरा किनै न पाइआ आदि अंतु ॥ १ ॥ तै साहित की करहि सेव ॥ परमधुख पात्रहि श्रातमदेव ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करम् होवै तां सेवा करें ॥ गुरपरसादी जीवत मरे ॥ अनदिनु साचु नामु उचरे ॥ इन विधि प्रानी दुतरु तरै ॥ २ ॥ विखु श्रंमृत् करतारि उपाए ॥ संसार विरख कउ दुई फल लाए ॥ आपे करता करे कराए ॥ जो तिस मार्चे तिसे खवाए ॥ ३ ॥ नानक जिसनो नदरि करेह ॥ अंमृत देइ नाम ऋापे विखिन्ना की वासना मनहि करेह ॥ त्रावया माणा श्रावि करेड ॥ ४ || १ || वसंतु महला ३ || राते साचि हरि नामि निहाला || दइमा करह प्रभ दीन दहमाला ॥ तिस विज अवरु नही मैं कोई ॥ जिंड मार्च तिंड रार्ख सोइ ॥ १ ॥ ग्रुर गोपाल मेरै मनि भाष ॥

रहि न सकउ दरसन देखे बिनु सहित मिलउ गुरु मेलि मिलाए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ह्यू मनु लोभी लोमि लुमाना ॥ राम पिसारि बहुरि पहुताना ॥ विद्युरत मिलाइ गुर सेन गाँगे ॥ हरि नाम्र दीश्रो मसर्विक वडनामे ॥ २ ॥ पउलु पाली की इह देह सरीम ॥ हउमै रोग कठिन तनि पीरा । गुरस्रखि राम नाम दारू गुर्ख गाइत्रा ॥ करि किरपा गुरि शेगु गवाइत्रा । ३ ॥ चारि नदीया अगनी तनि चारे ॥ तुमना जलत जले अहंकारे ॥ गरि राखे वहमानी तारे ॥ जन नानक उरि हरि ग्रेमृत घारे । ४ ॥ २ यसंत महला ३ ॥ इरि सेने सो इरि का लीगु ॥ सान्र सहज् कदे न होते सोगु ॥ मनम्रुल मए नाही हरि मोहि

॥ प्ररि मंरि जंमहि भी मरि जाहि ॥ १ ॥ से जन जीवे जिन हरि मन माहि ॥ साचु सम्हालिह साचि समाहि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि न सेविह ते हिर ते दूरि ।। दिसंतरु भवहि सिरि पाविह धूरि ।। हरि त्रापे जन लीए लाइ ॥ तिन सदा सुखु है तिलु न तमाइ ॥ २ ॥ नदिर करे चूके अभिमानु ॥ साची दरगह पाउँ मानु ॥ हिर जीउ वेखेँ सद हजूरि ॥ गुर के सबदि रहिया भरपूरि ॥ ३ ॥ जीय जंत की करे प्रतिवाल । गुरपरसादी सद सम्हाल ॥ दरि साचै पति सिउ घरि जाइ ॥ नानक नामि वडाई पोइ ॥ ४ ॥ ३ ॥ वसंतु महलो ३ ॥ ॥ दुजै लोकी श्रंतिर पूजा मन ते होइ ॥ एको वेखेँ अउरु न कोइ बहुतु दुखु पाइञ्रा ॥ सतिगुरि मैनो एकु दिखाइत्रा ॥ १ ॥ मउलिश्रा सद वसंतु ॥ इहु मनु मउलिश्रा गाइ गोविंद ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुर पूळ्ड तुम्ह करहु वीचारु ॥ तां प्रभ साचे जगजीवत लगै पित्रारु ॥ त्रापु छोडि होहि दासत भाइ ॥ तउ वसे मिन त्राइ ।। २ ।। भगति करे सद वेखे हजूरि ।। मेरा प्रभु सद रहित्रा भरपूरि ॥ इसु भगती का कोई जागै भेउ ॥ सभु मेरा प्रभु त्रातम देउ ॥ ३ ॥ त्रापे सतिगुरु मेलि मिलाए॥ जगजीवन सिउ श्रापि चितु लाए ॥ मनु तनु हरिश्रा सहित सुभाए ॥ नानक नामि रहे लिव लाए ॥ ४ ॥ ४ ॥ वसंतु महला ३ ॥ भगति वछलु हरि वंसै किरपा ते सहज सुभाइ ।। भगति करे विचह त्र्यापु खोइ ॥ तदही साचि मिलावा होइ ॥ १ ॥ भगत सोहहि सदा हरि प्रभ दुत्रारि ॥ गुर के हेति साचै प्रेम पित्रारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भगति करे सो जनु निरमलु होइ ॥ गुर सबदी विचहु हउमै खोइ॥ वसै मनि श्राइ ॥ सदा सांति सुखि सहजि त्रापि समाइ ॥ २ ॥ साचि रते तिन सद वसंत ॥ मनु तनु हरिश्रा रवि संसारु ॥ अगनि वसना नावै सुका विन् गुण गुविंद वारोवार ।। ३ ।। सोई करे जिहिर जीउ भावे ।। सदा सेवे सहजि सुभाइ ॥ प्रभु सरीरि भागौ चित् लावै ॥ त्र्यपणा नानक नाम्रु वसे मिन त्राइ ॥ ४ ॥ ४ ॥ वसंतु महला जलाए ॥ मनु हरिआं सतिग्र तनु मोह सबदि भाए ॥ सफलित्र्यो विरखु हरि कै दुत्रारि ॥ साची वाणी नाम **宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏** 

वेलि रहिचा विसपादु ॥ सुरम्रस्ति पाईऐ नाम प्रसादु ॥ ३ ॥ आपे करता सिम रस भोग ॥ जो किल्लु करे सोई परु होग ॥ वडा दाता

न तमाइ ॥ नानक मिलीऐ सबदु कमाइ ॥ ४ ॥ ६ ॥ वर्सतु महत्ता ३ ॥ पूरे भागि सञ्च कार कमावै ॥ एको चेते फिरि जोनि न श्रावे ।। सफल जनम् इस जग महि श्राइत्रा ॥ साचि नामि सहजि समाइट्रा ॥ १ ॥ गुरम्रुखि कार करह लित्र लोइ ॥ इरिनाम् से उड्ड

॥ १ ॥ रहाउ ॥ तिस्र जन की है साची वाणी॥ विचह आपु गवाड गुर के सबदि जम मोहि समाणी ॥ चहु जुग पसरी साची सोइ ॥ नामि रता जनु परगद्ध होइ ॥ २ ॥ इकि साचै सबदि रहे लिय लाइ॥ से जन साचे साचे माइ ॥ साच धिम्नाइनि देखि हजरि जना की पग पंकज धरि।। ३ ॥ एको करता अवरु कोड ॥ स

गुर सबदी मेलावा होइ । जिनि सचु सेनिया विनि पाइआ ₹स ॥ नानक सहजे नामि समाइया ॥ ४ ॥ ७ ॥ वसंत महला 3 जन देखि इजरि ॥ संत जना की घरि ॥ हरि सेती सद रहिंड जिन लाई ॥ परे सतिगरि दीया प्रकार ।। १ ॥ दामा का दास निरला कोई होता उनम पार्वे सोड ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इकी सेवह अवह न कोइ ॥ जित सेनिए

सरा होड़ ।। ना ओह परें न भारे जाड़ ।। तिस

पित

किउ मार ॥ २ ॥ मे जन साचे जिनी साच पठालिमा ॥ अप्रक सेपी भाप मारि महत्ते नामि समाखिया ॥ गुरमस्ति नाम परापति होह ॥ मत निरमल निरमल सन् सोइ ॥ ३ ॥ जिनि विद्यात कीचा तिस हरि त जाण ॥ माच मबदि प्रश्न एक मिजाए ॥ हरि रम चाली तां सुधि होड़ ॥ नानक नामि रते मन मोड़ ॥ ४ ॥ = ॥ पर्गत महला ३ ॥ नामि रते कुर्जा का करिं उधार ।। माची बाली नाम पिथार ॥ मनपुर्व

बाहे आए। नामह भूले जनमु गताए ॥ १ ॥ जीवन मरे मरि

NATURE REFERENCE FOR THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY ॥ रहाउ ॥ गुरमुखि के सबदि साचु उरधारे ॥ १ मरणु सवारे ॥ गुर जंमें मरे भोजनु पवितु सरीरा ॥ मनु निरमलु सद गुणी गहीरा सेवह साच जाइ ॥ गुरपरसादी साचि समाइ ॥ २ ॥ साचा दिर साचै सोभा नीसार्गे ॥ सच के सबदि हरि दरि ग्रापि अभुल सचा पावै 11 3 11 सोइ घरि वासा दुज सेवह पति खोइ ॥ साचा भूलिह सभि होरि बसंत साचि समोगी नामे 11 11 8 नानक n मोहि भुलाई भरमि माइश्रा n सभ विन करमा महला पाई ॥ विसटा का कीड़ा ञ्रंधे ठउर न पाई ॥ मनमुख वहत गर सो परवाग्र मंने जन समाई ॥ १॥ हकपु धुरि रते ॥ साचि ॥ रहाउ नामि नीसाखु ॥ १ सतिगर मनि भाइश्रा 11 सदा हरि नाम्र पाइश्रा का सोइ П हाइ ॥ जोती जोति -मिलाए की बागी सदा सुख Ħ ॥ गुरपरसादी पित्रारु नाध तारे संवारु म्रुकति किन न पाई ॥ पूरे गुर ते नामु पलै पाई ॥ ३॥ सो बुभै सेवा नामु दृढ़ाए ॥ जिन इकु जाता श्रापि बुभाए ॥ सतिगुर ॥ ४॥१०॥ वसंतु महला नीमाणु । नानक नामि रते दरि वसै आपि मनि ॥ आपे ३ ॥ कृपा करे सतिगुरू मिलाए गावै गुणी गहीर हरिगुग -11 निहचल मित सदा मन धीर 在安安安安安安安安安 जनमु फिरि श्रावहि ॥ चृथा खाइ बिख भेख करहि मिन सांति न होइ बहु 11 सवदु पञ्जागित्रा ॥ ॥ से वडभागी जिन घर महि अपाश वसत् त्राणित्रा ॥ २ ॥ महि पाई नवनिधि वीचारा ॥ ं**ना**मु सबदि खो जहि रंगि राते सचि समाहि आपि 11 3 11 नेडै ते लए मिलाइ तिस ऋावे भावे 11 करणा न जाइ।। वसंत भरपूरि ा। ११ ॥ 11 8 नामि रहिश्रा द्रि रहै नाम राम ॥ राम चेति सुभाइ हरि 3 जीवत मरहि हरि जाहि H जलि के पाप जागौ ij ग्रर जीउ हिर की दाति हिर समाहि ॥ १ ॥

रहाउ ।। भगवे वेसि अमि मुकति न होइ ॥ बहु संजमि सांति न पावे ॥ गुरमति नाम्र परापति होह ॥ वडमागी हरि पानै सोह॥ २ ॥ कलि महि राम नामि विडिमाई ॥ गुर पूरे ते पाइमा जाई ॥ नामि रते सदा सुखु पाई ॥ वितु नामै हउमै जलि जाई ॥ ३ ॥

वडमागी हरि नामु बीचारा ॥ छुटै राम नामि दुख सारा ॥ हिरदै स बाहरि पासारा ॥ शानक जार्ये सम्र उपावसहारा ॥ ४॥

१२ ।। बसंतु महला ३ इक तुके ।। तेरा की आ किरम जंत ।। देहि त जापी आदि मंत ॥ १ ॥ गुगा आखि बीचारी मेरी माह ॥ इरि जपि हरि कै लगउ पाइ।। १ ।। रहाउ ।। गुरत्रसादि लागे नाम सुआदि ।। काहे

जनम् गयावह वैरि वादि ॥ २ ॥ गुरि किरण कीनी चुका अभिमातु ॥ सहज भार पारमा हरि नाम ।। ३ ।। उत्तम ऊचा सबद काम ।। नानक वखार्यं साञ्च नाम्न ॥ ४ ॥ १३ ॥ बसंतु महला ३ । बनसपति मउली चहित्रा

।। 🖪 मनु मनित्रमा सविगुरू संगि ॥ १ ॥ धिश्रावह प्रगध मना ॥ तां सुख पावह मेरे मना ॥ १ ॥ रहाउ । इत् मनि मउलिऐ महत्रा अनंद ॥ अंस्त फल पाइया नाम गोपिंद ॥ २ ॥ एको एक सम्र आवि वस्ताये॥ हक्तम युक्तै तां एको जाये॥

३ ॥ कहत नानक इउमें कहें न कोड़ ॥ ऋाखण वेखण सस साहिय ते होइ ॥ ४ ॥ १४ ॥ वसंतु महला ३ ॥ सभि जुगतेरे कीते होए ॥ सतिग्ररु मेटे मति बुधि होए॥ १ ॥ इरि जीउ आपे लैंह मिलाई गुर के सबदि सच नामि समाइ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनि वसंत

नामि लोइ फ़लीबहि राम स्रस गुर सबद बीचारे ॥ राम नाम्र शखेँ उरघारे ॥ बमंत तनु मनु इस्मि। होई ॥ नानक इह नाम् फल् पाए सोह। ४। १४। बमंत महला तिन पगंतु जो हरि गुख गाइ ॥ पूरै मामि हरि मगति की लगै मन कउ वर्मत

दोइ ॥ 8 И रहाउ ॥ माइमा मृठा सदा विललाइ कमाइ र्जा सविगुरु मेटै ॥ जम कि हि

**表本表表出现在迅速逐步逐步逐步逐渐逐渐** श्रावें न फेटें।। ३।। इहु मनु छटा गुरि लीया छडाई।। नानक माहत्रा मोदु सबदि जलाइ ॥ ४ ॥ १६ ॥ वसंतु महला ३ ॥ वसंतु चिड्रिश्रा फुली वनराइ ॥ एहि जीख जंत फुलिहि हरि चितु लाइ ॥ १ ॥ इन विधि इहु मनु हरिश्रा होड् ।। हरि हरि नामु जर्प दिनु राती गुरमुखि हउमें कहें घोड़।। सतिगुर १ ॥ रहाउ ॥ सतिपुर वाणी सबद सुणाए॥ इहु जगु हरिश्रा लग ॥ मृलि भाए॥ २॥ फल फल लागे जां आपे लाए सितगुरु पाए।। ३ ।। प्रापि वसंतु जगतु सभु वाड़ी ।। नानक पूरे भागि भगति निराली ॥ ४ ॥ १७ वसंतु हिंडोल महला ३ घर २ गुर की १ व्यों सतिगुर प्रसादि ॥ वाणी विटहु वारिस्रा भाई गुर सबद विटहु विल जाई ॥ गुरु सद अपणा भाई गुर चरणी चितु लाई ॥ 11 8 मन राम नामि चितु लाइ ॥ मनु तनु तेरा हरिस्रा होवै हरि इक नामा फन्तु पाइ ॥ १॥ रहाउ । गुरि राखे से उबरे हरि श्रंमृतु पीम्राइ ॥ विचतु हउमै दुखु भाई उठि गइआ युठा मनि स्राइ॥ २ ॥ धुरि स्रापे जिना नो यखसित्रोत सुख लक्ष्रमु मिलाइ ॥ धृड़ि तिना श्रघुनीऐ की ॥ त्रापि कराए करे ऋापि भाई मेलि मिलाइ ॥ ३ जिनि हरित्रा कीत्रा संभु कोइ ॥ नानक मिन तिन सुखु सद वसे सबदि मिलावा होइ॥४॥१॥१८॥१८॥१८॥३०॥ रागु वसंतु महला ४ घर १ इक तुके जिंड पसरी स्रज किरिए। प्रसादि ॥ १ ओं सतिगर 语语语语语语语语语语语 जोति ॥ तिउ घटि घटि रमईत्रा स्रोति पोति ॥ १ ऐको 11 रित्रत्रा स्त्र थाइ ॥ गुर सनदी मिलीए मेरी माइ ॥ १ 11 रहाउ ॥ अंतरि एको हरि सोइ ॥ गुरि मिलिए इकु प्रगृह २ ॥ एको एकु गृहित्र्या भरपूरि ॥ साकत नर लोभी जागाहि ॥ ऐको एकु वरते हिर लोइ ॥ नानक हिर एको करे सु होइ ॥ ।। वसंतु महला ४ ॥ रेगि दिन पु दुइ सदे पए ॥ सदा रखि लए ॥१॥ हरि हरि सदा हरि सिमरह अंति प्रभु • भंजि गुरमति पाइआ द्ख ञ्रालम् सभ्र 水 法法法法法 法法法法法

distribution and a state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the

गावह गुरा प्रम केरे ॥ १ ॥ ग्हाउ ॥ मनमुख फिरि फिरि हउमै मुए ॥ कालि देवि संघारे जमपूरि गए ॥ २ ॥ गुरमुखि इरि इरि हिर लागे ॥ जनम मरए दोऊ दुख मागे॥३॥ मगत जना कउ हरि किरपा

घारी ॥ गुरु नानक तुठा मिलिया बनवारी ॥ ४ ॥ २ ॥

वमंत हिंडोल महला ४ घर २ १ भी सतिगुर प्रमादि ॥ राम नाम रतन काठही गड

मंदरि एक ब्लुकानी ॥ सितुगुरु मिलै त खोजीए मिलि जोती जीति समानी ॥ १ ॥ माघो साथ जन देह मिलाइ ॥ देखत दरसु मिम नामहि पवित्र परमपद् पाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पंच

पाप चोर मिलि लागे नगरीया राम नाम धन् हिरिक्षा ॥ गुरमित परे तब पक्रते धन साबत रामि उपरिक्रा ॥ २ ॥ पाखंड मरम उपान करि थाके रिंद अंतरि माइआ माइआ !। साथ पुरस्त पुरस्तपति पाइमा भगिमान भंघेरु गुराहमा ॥ ३ ॥ जर्गनाथ जगदीम गुमाई करि किरपा साथ पिताने ॥ नानक सांवि होरे मन अंतरि निन हिस्दै हरि गुख गावै ॥ ४ ॥ १ ॥ ३ ॥ यसतु

सहला ४ हिंडोन ॥ तुम्ह वड प्रस्त वड अगम गुसाई हम कीरे क्रियम तमनछ ॥ इरि दीन दहमाल करह प्रभ किरपा गुर सविग्रर चरण इम बनछे ॥ १ ॥ गोविंद बीउ सनिसंगति मेलि करि कृपछे ॥ जनम जनम के किनशिल मलु मरिका मिलि संगति करि प्रम इनद्रे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुम्हरा जल जाति अविज्ञाना हरि जिपियो पतित पत्रीत्रे ॥ हरि कीधी मगन भरन ते ऊपरि हरि सोमा हरि

प्रम दिनन्त्रे ॥ २ ॥ जाति ऋजाति कोई प्रस धिकारी समि पूरे मानम निनर्छ ॥ में धनि वहें वह पूरे हरि जन जिन हरि धारियो । रि उग्छे ॥ ३ । इम डीडे डीम बहुत अति मारी इरि धारि कृपा प्रम मिल्दे ॥ जन नानक गुरु पाइमा इति तुठे इम कीए पतित प्रोहे ॥ ४ ॥ २ ए ४ ॥ वर्गत दिंदोन महला ४ ॥ मेग इक्र खिनु बनबा रहि न सबै नित इति इति नाम र्गन गीथे॥ जिउ पारिकु रमकि परियो यनि माता यनि

कार्द रिनन रिलीपे ॥ १ म गोविंद जीउ मेरे मन तन नाम इति बीधे ॥ वर्द

## सीधे सतिगुरु पाइश्रा विचि काइश्रा नगर हरि भागि गरु न्ने जेते हरि रहाउ ॥ जन के सास सास 11 11 भारी प्रीति ऋति कमल विरहि हरि बीधे ॥ जिउ जल त्रभ जन जिपश्रो नामु निरंजनु २ ॥ विन देखे सक्लीघे जल 11 हउमै हरि प्रीधे ॥ की जनम जनम नरहरि **उपदे**सि गुरू निकसी हिर अंमृति हिर जिल नीधे ॥ ३ ॥ हमरे करम न विचरह अपनीधे ॥ हरि भावे सुणि वेनती विनउ पंज रखह जन नानक सरिए पर्वीधे ।। ४ ॥ ३ ॥ ५ ॥ वसंत हिंडोल महला ४ ॥ धार्वे तिलु भरमि घरि नही वासा भरमि बह खिन खिन दारू सिरि धारिश्रो घरि मंदरि ग्ररि श्रंकस सबद श्राणि वसाईए ॥ १ ॥ गोविंद जीउ सतसंगति मेलि हरि धित्राईऐ॥ हरि सहजि समाधि लगाईऐ सुखु पाइश्रा रोग गहश्रा वहु मागाक लादे मनु अमित्रा लहि ॥ रहाउ ॥ घरि रतन लाल काढे सतिगुरि गुहज खिन तिउ निउ श्रोडा न सकाईऐ कृपू - 11 न पाइश्रा सतिगुरु साध्र ऐसा लहाईऐ जिन वसत H २ 11 जनमु पदोरथु पुंनि पाइआ फल्र जीवाईऐ ते धृगु П नर धृग् जाईऐ ॥ ३ ॥ मधुस्रदन हरि किरपा धारि प्रभ चदलै निरवाग मिलाईए जन नानक पदु 11 करि किरपा गुरू 11 8 ॥ वसंत पाइत्रा मिलि साधृ हरि गुण गाईऐ ॥ ४ 11 8 विखित्रा देह भइश्रा दुसु जाणु हिंडोल श्रावन 11 महला 8 मननुख सुंजी सुंज़् ॥ राम नामु खिनु पत्तु नहीं चेतिया जिम पकरे हउमै ममता मुंज ॥ कालि सलुंजू ॥ १ ॥ गोविंद जीउ विख सत हरि पित्रारी मिलि संगति हरि . रसु भंज संगति गुर की रहाउ ।। सतसंगति साध दइश्रा करि मेलहु सरनागति साध पंज काढि लेहु प्रभ तुम्ह दीनदइश्राल भंञ दुख इबदे पाथर हम ग्रंतरि सुग्रामी सतसंगति मिलि घारहु रिद २ ॥ हरि उसतति ॥ हरि नामै हम प्रीति लगानी हरि हम बुधि लंञ ॥ ३॥ जन के पूर मनोरथ हरि प्रभ हरि नामु देवहु हरि लंजु वंज् गुरि है मंत्र दीओ हरि भइश्रा तनि अनदु जन मनि ॥ त्रात्रा ४५॥ ४८॥ त्रा १८॥

वसंतु महला थ घरु १ दुतुके

१ श्रों सतिगुर प्रसादि॥ गुर सेवड करि नममकार॥ आउ

हमारें मंगलचार ॥ क्षाज़ हमारें महा अनंद ॥ चिंत लधी मेटें गोविंद ॥ १ ॥ आज़ हमारें गृहि बसंत ॥ गुन गाए प्रभ तुम्ह बेथंत ॥ १ ॥ रहाउ ॥ आज़ हमारें बने फ़ाग् ॥ प्रभ संगी मिलि

पंथत ॥ १ ॥ रहात ॥ आहु हसार वन फायू ॥ प्रम स्तार । ।। रतेलन लाग ॥ रहाले कीनी संत सेत्र ॥ रंगु लागा अति लाल देश १ ॥ मनु तनु मनलिको अति अनुष ॥ स्क्रै नाही छात्र पृप । सगरी इती हरिया होर ॥ सुद नसंत सुर क्रिके नेत्र ॥ तथा स्वरण समियो

रूनी हरिस्मा होड़ ॥ सद वसंत गुर मिले देव ॥ ३ ॥ विरासु जमिस्री है पारजात ॥ फुल लगे फल रान मंति ॥ वृद्धि क्रमाने हरि

ह पारतात ॥ फूल लग फल रतन माति ॥ त्यात अपान हार गुणह गाह ॥ जन नानक हरि हिर हिर घित्राह ॥४॥ १॥ यसंत महला ४ ॥ हटवाखी घन माल हाडु कीतु । ज्ञारी जूए माहि चीतु ॥ अमली जीवें अमलु स्वाह ॥ तिउ हिर जतु जीवें हिर घिष्ठाह ॥१॥ अपनें रंगि सहु को रचें ॥ जितु प्रभि लाह्या तितु तित लगें। १॥ गहाउ ॥ मेथ समै मोर निरतिकार ॥ चंद टेलि

वितु संग ।। १ ।। रहाउ ॥ मेथ समै मोर निरितकार ।। चंद देखि विगमिह कउलार ॥ माता बारिक देखि कन् ॥ तिउ हिर जन जीनिह जिप मोबिंद ॥ २ ॥ सिंघ रुचें सद मोजनु मास ॥ रणु देखि खेरे चित्र उलास ॥ किरमन कड खित धन पिमार ॥

हीं इति जन कउ हिर्द हीर व्यवाह ॥ ३ ॥ सत्व रंग इक रंग माहि भरव सुन्वा सुन्व हिर्द के नाइ ॥ तिमहि प्रापति विभागत ॥ नानक गुरु जिल्ला करें दातु ॥ ४ ॥ २ ॥ वर्मतु महला ४

विमु पसंतु त्रिमु प्रमु क्वालु ॥ तिमु पसंतु त्रिमु गुरु द्रश्यालु ॥ मंगलु तिम के त्रिमु एकु कामु ॥ तिमु सद वसंतु त्रिमु तिदे नामु ॥ १ ॥ शृदि ता के पसंतु गर्नी ॥ जा के कीस्तनु हरि धुनी ॥ १ ॥ १ ॥ शृदि ता के पसंतु गर्नी ॥ जा के कीस्तनु हरि धुनी ॥ १ ॥ १ ॥ शृदि ता के पसंतु गर्नी ॥ विमानु कमाईए पूछि जनी ॥ सो तपमी त्रिमु साथ संगु ॥ सद थिमानी जिलु गुरुहि रंगु ॥ २ ॥

में निरमउ जिन भउ पहुँचा ॥ सो सुप्तीया जिसु असु गहुँया । सो इंग्ली जिसु दिहा थाइ ॥ मोई निहचलु माच ठाइ ॥ ३ ॥ एका गोज एक प्रोति ॥ दरमन परमन दीन चीनि ॥ दिर रंग रंगा महजि -माणु ॥ नानक दान निसु जन दुग्वाणु ॥ ४ ॥ ३ ॥ वर्षतु महला ४

## ( > ₹ = ₹ ) ॥ जीत्र प्राण तुम्ह पिंड दीन ॥ मुगध सुंदर धारि जोति कीन ॥ समि जाचिक प्रभ तुम्ह दइआल ॥ नामु जपत हो रत निहाल ॥ १ ॥ मेरे प्रीतम कारण करण जोग ॥ हउ पावउ तम ते सगज्ञ थोक ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नाम्र जपत होवत उधार ॥ नामु जपन सुख सहज सार ॥ नामु जपत पति सोभा होइ ॥ नामु जपत निघनु नाही कोइ ॥ २ ॥ जा कारिए इह दुलभ देहि।। सो बोलु मेरे प्रभू देहि।। साध संगति महि इहु विस्नाष्ठु ।। सदा रिंदे जपी प्रभ तेरो नामु ॥ ३ ॥ तुभ तिनु दूजा कोइ नाहि ॥ तेरो खेलु तुभ महि समाहि ॥ जिउ भावै तिउ गलि ले ॥ सुखु नानक पूरा गुरु मिले ॥ ४ ॥ ४ ॥ वसंतु महला y - 11 प्रीतम मेरें संगि राइ ॥ जिसहि देखि हउ जीवा माइ ॥ जा सिमरिन दुखु न होइ ॥ करि दइआ मिलावहु तिसिह मोहि ॥ १॥ मेरे प्रीतम प्रान अधार मन ॥ जीउ प्रान समु तेरो धन ॥ रहाउ।। जा कउ खोजिह सुरि नर देव।। मुनि जन सेख न लहिह भेत्र ॥ जा की गति मिति कही न जाइ ॥ घटि घटि घटि रिहिश्रा समाइ ॥ २ ॥ जा के भगत त्र्यानंद मै ॥ जा के भगत कउ नाही खैं।। जा के भगत कउ नाही भै।। जा के भगत कउ सदा जै।। रे ।। कउन उपमा तेरी कही जाइ ।। सुम्बदाना प्रभु रहिस्रो समाइ।। नानकु जाचे एकु दानु ॥ करि किरेपा मोहि देहु नामु । ॥ साध संगति तिउ वसंतु महला ५ ॥ मिलि पाणी जिउ हरे चुट हउमें छूट ॥ जैमी दासे थींग मीर ॥ तैसे उधाग्न गुग्ह पीर ॥ १ ॥ प्रभ देनहार ॥ निमख निमख निसु नमसकार ॥ रहाउ । जिमहि पगपति साध संगु ।। तिसु जन लागा पारब्रहम ॥ भगत त्र्यराघहि जोग जगित मुकति बंधन ते भए ॥ २॥ नेत्र संगेखे दरसु पेखि ॥ रमना गाए गुण अनेक । तं बना **ब्राघाना हरि रस**हि सुत्रादि 11 3 11 बुसी गुर प्रमादि ॥ मनु त्रादि प्रस्व **अपरंपर** देव II सेवक लागो चरन सेव ॥ सगल उधारण तेरो नामु ॥ नानक पाइस्रो इहु निधानु 11 8 II

水水水水水水水水水水水水水水水水

<sup>रहे</sup> ॥ दीने सगले भोजन खान ॥ मोहि निरगुन इक गुनु न जान ॥ जानउ तेरी सार ॥

जो प्र

त्

प्राण

करि

महि

रवि

मेरी

वसंतु महला ५ ॥ तुम वड दाने दे रहे ॥

प्रभ दइत्रार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जाप न ताप न करम कीति ॥ अधि नाही रीति ॥ मन महि राखउ आस एक ॥ नाम तेरे की न पायहि तरउ टेक ॥ २ ॥ सरव कला प्रभ तम्ह प्रवीन ॥ अंत जलहि मीन।। अगम अगम ऊचह ते ऊच ।। हम थोरे तुम बहुत मुच ॥३ ॥ जिन तु धित्राइत्रा से गनी ॥ जिन तु पाइत्रासे घनी ॥ जिनि तु सेविका सुर्खी से ॥ संत सरिए नानक परे ॥ ४ ॥ ७॥ वसंतु महला ४॥ तिसु तु सेवि जिनि त कीत्रा ॥ तिस अराधि जिनि जीउ दीआ ॥ तिस का चाकर होहि फिरि डाउ न लार्ग ।। तिस की करि पोतदारी फिरि दुलु न लागे ।। १ ।। एयड भाग होहि जिसु प्राची ॥ सो पाए इहु पर् निरवाखी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दुजी सेवा जीवतु विरथा ॥ कछ न होईहै पूरन अरथा ॥ सेवा खरी दुहेली।। साथ की सेवा सदा सुहेली ।। २ ।। जे लोइहि सदा सुखु माई ॥ साधू संगति गुरहि बताई ॥ ऊहा जवीये ।। साधु संगति पारगराम ।। ३ ।। सगल तत महि वर्ष धित्रान महि एक धिश्रानु ॥ इरि कीरतन महि ऊतम धना ॥ नानक ग्रुर मिलि गाडु गुना ॥ वसंद 181 = महला ५ ।। जिसु बोलत मुखु पवितु होइ ॥ जिसु सिमरत निरमल है सोहा। जिस अराधे जम्र किछ न कहै। जिस की सेवा सम्र किछ लहै।। १।। राम राम गोलि राम राम।। तित्रागहु मन के सगल काम।। १ ॥ रहाउ ॥ जिस के धारे धरिय अकास ॥ घटि घटि जिस का है श्रगास ।। जिस सिमरत पतित प्रनीत होह ।। श्रंतकाल फिरि फिरि न रोइ ।। २ ।। सगल धरम महि ऊतम धरम ।। करम करत्ति कै करम ॥ जिस कउ चाहिह सुरि नर देव ॥ संत सभा की 3 11 आदि प्रस्व जिस की ग्रा दानु इरि निघात ॥ तिस की मिति मिनिया गति वन हरि हरि घिद्याइ п 8 प्र II मन तन मीतरि लागी पित्रास II गुरि दश्त्रालि किलविख काटे 11 साघ संगि नाम रंगि 11 8 11 गुरपरसादि वसंत घरन कमल हिरदै उरिघारे सदा सदा हरि जसु सुना॥ १ ॥ रहाउ॥

**水本本本本本本本本本本本本本本本本本本本** 

**张东东东东东东东东东东东东东东东东东东**东东东 तेरी ॥ मोहि ग्रनाथ प्रभ सुऋामी कारण क्रगा समरथ करि तेरे ग्राधारि 11 जीश्र जंत सरग 11 देव दखनास 11 भवखंडन प्रभ लेहि निसतारि ॥ २ म्रनि ताकी 11 सरि जन नर 11 सभि दीश्रा तेरा माहि - 11 की धरशा कला आकास जा त्रप्राची दाम कउ दइग्राल - 11 ॥ श्रंतरजामी प्रभ खाहि ॥ 3 देहु दानु ॥ जिप जीवै नानक मोहि किरपा करि निहालि ।। नदरि ॥ ४ ॥ १०॥ वसंतु महला ४ ॥ राम रंगि सभ गए पाप॥ तेरो अधेर ॥ गोविंद जपत सभ मिटे नही संताप -11 राम कछु नाहि फेर ॥ १ ॥ वसंतु हमारे राम रंग्र संत हरि सिमरत ॥ संत जनी कीत्रा उपदेस ॥ जह १॥ रहाउ सिउ सदा संग॥ उदिश्रान ॥ हरि भगति हीन भगतु सो धंनि देस कीरतन रस भोग रंगु ॥ हरि गुरप्रसादि घटि घटि पछानु ॥ २ ॥ तू सदा संगु ।। निकटि पेखु प्रभु करग्रहार।। ईत ऊत प्रभ कारज सार ॥ ३॥ चरन कमल सिउ लगो धित्रानु ॥ करि कीनो दानु ।। तेरिस्रा संत जना की वाछउ धृरि।। जि नानक सुत्रामी सद हजूरि॥ ४ ॥ ११॥ वसंतु महला ५ ॥ सचु परमेसरु नवा ॥ गुर किरपा ते नितचवा ॥ प्रभ रखवाले माई बाप॥ जाकै सिमरिण नहीं संताप।। १ ॥ खसमु धित्राई इक मिन इक भाइ।। गुर पूरे की सरणाई साच साहित्रि रहित्रा कंठि लाइ।। १ ।। रहाउ ।। श्रपणे जन नही ॥ विद्यु गुर साचे त्रापि रखे। दुसट दूत सभि भ्रमि थके दुखु देस देसंतरि रहे धाइ ॥ २ ॥ किरतु श्रोन्हा का मिटसि श्रोइ ग्रपणा बीजित्रा ग्रापि खाहि ॥ रखवाला जन पहुचि न सकिस कोइ॥३॥प्रभ दास खे कउ जन गोबिंदः पूरन जाको गुगा प्रतापु 11 ग्रखंड करि जतन आपि ॥ हिर जीवै धिऋाइ चरण 8 张张张 नानक नित П गाइ रसन सरेवतः चरग गुर 11 ¥ महला वसंत १२ II प्रभि करी मङ्ग्रा॥ मंनोरथ सरेव पारब्रहमि दुख् गइत्रा पूरन काम ॥ जिप जीवे नानकु राम नाम ॥ १ ॥ सा रुति सुहावी ।। बिनु सतिगुर दीसै विललांती साकतु हरि चिति आवे

K

H

10

3

कोध गुर सबदि नासि॥ भै विनर्से निरभै पद पाइत्रा ॥ गुर मिलि नानिक लसप्र घित्राह्या ॥ २ ॥ साध संगति प्रभि कीओ निरास ॥ हरि जपि जपि होई पूरन श्रास ॥ जलि थलि महीश्रलि रिन रहिश्रा ॥ गुर विलि नानिक हरि हरि कहिया ॥ ३ ॥ असट मिधि नवनिधि एह ॥ करिन परापति जिसु नामु देह ॥ प्रम जपि जपि जीवहि तेरे दास ॥ गुर मिलि नानक कमल प्रवास ॥ ४ ॥१३ ॥

षसंतु भइला ध घरु १ इक तुके १ ओं सतिगर प्रसादि ॥ सगल इछा जपि पत्रीश्रा ॥ प्रभि मेले चिरी विश्वनिद्या ॥१॥ तम स्वद्व गोविंदै स्वया जोग

जित रनिए

सुख सहज भोग ।। १ ।। रहाउ ।। करि किरपा नदरि निहालिका ।। अपया दास आपि सम्हालिया॥२॥ सेज सहावी रसि यनी॥ आइ मिले प्रभ सुख धनी !। ३ ॥ मेरा मुख अधगख न बीचारिआ ॥ प्रम नानक चरण पुजारिक्या ॥ ४ ॥ १ ॥ १४ ॥ वसंतु महत्ता ४ ॥ किलविख विनसे गाइ गुना ॥ अनदिन उपजी सहज धुना ॥ १ ॥ मनु मउलिओ हरि चरन संगि ॥ करि किरपा साधू जन भेटे निव सवी हरि नाम रंगि॥ १ ॥ रहाउ ॥

करि किरपा प्रगटे गोपाल ॥ लिंह लाह उधारे दीन दहश्राल ॥ २॥ इह मन होमा साथ परि ॥ नित देखें सम्मानी हजरि ॥ क्रोघ तसना गई।। नानक शम किरपा भई।। ।। २ ।। १४।। बसत् महला ५ ॥ रोग मिटाए प्रभू आपि ॥ बालक राखे अपने कर थापि ॥ १ ॥ ॥ सांति सहज गृह सद वसंत ॥ गुर पुरे की सरगी आए कलिआए। रूप जपि हरि हरि मंत्र ॥ १ ॥ रहाउ Iŧ सोग संताप प्रभि भाषि ॥ गुर अपुने कउ नित नित जापि ॥ २॥ जो जुन तेरा जपे नाउ ॥ समि फल पाए निहचल गुन गाउ ॥ ३

भगता मली रीति

महला ५ ॥ दुकमु करि कीने निहाल सेनक कउ महमा दहशालु ॥ १ ॥ शुरि परे सम TIP रिंद महि दीया ll . ξ

॥ सुखुदाता जपदे नीत

नीति

**高班 班拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉克克克克** धरमु मेरा कछु न बीचारित्रो ॥ बाह पकरि भवजलु निसतीरित्रो ॥ २ ॥ प्रभि काटि में लु निरमल करे ।। गुर पूरे की सरगी परे ।। ३ ।। आपि करिह त्रापि करगौ हारे ॥ करि किरपा नानक उधारे॥ ४॥ ४॥ १७॥ वसंतु महला ५ १ ओं सितगुर प्रसादि ॥ ।। देखु फूल फूल फूले ।। अहं तिआगि सभागे ॥ हरि चेति तित्रागे ॥ चरन कमल पागे ॥ तुम मिलहु प्रभ मन मेरे ।। रहाउ ॥ सघन वासु कूले ॥ इकि गृहे सुकि आइओ रे ॥ वसंत रुति त्राई ।। परफूलता रहे ॥ १ ॥ अव कलू इकु नामु योवहु योवहु ।। अन रूति नाही नाहो ।। मतु भरमि भूलहु भूलहु ।। गुर मिले हरि पाए ।। जिसु मसतिक है लेखा ।। नाम रे ॥ गुन कहे नानक हिर हरे हिर करे॥ २॥१८॥ वसंतु महला ५ घरु २ हिंडोल १ त्रों सतिगुर प्रसादि ।। ।। होइ इकत्र मिलहु मेरे भोई दुविधा करहु लिव लाइ।। हरि नामै के होबहु जोड़ी गुरमुखि वैसहु सफा विछाइ ॥ १ ॥ इन विधि पासा ढालहु वीर ॥ गुरमुखि नामु जपहु दिनु राती त्र्यंति कालि नह लागै पीर ।। १ ।। रहाउ ।। करम धरम तुम्ह चउपड़ि साजहु सतु करहु तुम्<sub>य</sub> सारी ।। काग्रु क्रोधु लोग्रु इसनानु - करह खेल हरि पित्रारी ॥ २ ॥ उठि मोइ जीतह ऐसी लंघावै मेरा सतिगुरु सोए हरि त्राराधे ॥ विखड़े दाउ घरि जाते ॥ ३ ॥ हरि आपे खेलें आपे देखें सेती जो नरु खेलै सो गुग्गुखि नानक H जन हरि आपे रचन रचाइआ जिणि वाजी घरि आइआ। १ ॥ १ ॥ १६ ॥ वसंत हिंडोल ।। तेरी कुद्रति त्र्है जाग्रहि अउरु न द्जा जार्ग ।। जिस नो पछागौ ॥ १ ॥ तेरित्रा भगता कुपा करहि मेरे पित्रारे सोई तुभी कउ चिलहारा ॥ थानु सुहावा सदा प्रभ तेरा रंग तेरे आपारा रहाउ । तेरी सेवा तुभ ते होवे अउरु न दूजा करता। भगतु तेरा सोई तुपु भावे जिसनो तूरंगु धरता ॥ २ ॥ तू वड दोता तू वड दाना

' १ क्रों सिनेगुर प्रमादि ॥ रागु बनंतु हिंडोल महलो ६ ॥ साथो इह तनु मिथिबा जानउ ॥ या भीतिर जो राष्ट्र बसतु है साचो ताहि पद्धानो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इह जगु है संपित सुपने की देखि कहा पेडानो ॥ मीग तिहारों कडू न चालै ताहि कहा लपटानो ॥ १ ॥ उसति निंदा दोऊ परहर हरि कीरित उर आनो ॥ जन नानक सम ही म पून एक पुरस्त अगवानो ॥ २ ॥ १ ॥ पर्गतु महलो ६ ॥ पापी हीए मैं काढु वगाह ॥ मनु चंचलु या ने गिहिमो न जाड ॥ १ ॥ राइ सम्हारी ॥ सम ही परि हारि हर फास ॥ २ ॥ वाड ॥ राह सम्हारी ॥

नाष्ट्र रहे गुन गाँउ ॥ २ ॥ २ ॥ वर्मतु महला ६ ॥ माई मैं घनु पाइश्रो हिस्ताहु ॥ मनु मेरी घावन ते खुटिको किर बैठी विस्तराष्टु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ माईका ममता तन ते भागी उपित्रको निरमल गिश्रानु ॥ लोम मेरह एह परिन न सार्के गही भगति भगवान ॥ १ ॥ जनम जनम का मंसा चूका रतनु नाष्ट्र जब पाइका ॥ त्या एमना सकल विनामी मन ते निज सुख माहि समाईका ॥ २ ॥ जा कउ होने दृद्धानु किरपानिपि मो गोविंद् गुन गावै ॥ कहु नानक रह विधि पो तर्ष वोऊ गुरहालि पाँव ॥ ३ ॥ ३ ॥ वसंतु महला ६ ॥ मन कहा विमारिको राम नाष्टु ॥ ननु चिनमैं जम निज पर कासू ॥ १ ॥ रहा हा मन

ते भवसागर उतरे पारि॥ २ ॥ जन नानक हरि की सरनाइ ॥ दीजे

पहार ॥ तै साचा मानिश्रा किह विचारि धृए का कछु संगि न चालै समभ 很 ग्रेह ॥ संपति दारा ॥ १ ॥ धन 母母 भगति नाराइन होइ संगि ॥ कहु नानक भज़ इक ॥ २॥ एक रंगि । ३ ॥ ४ ॥ वसंतु महला ६ ॥ कहा भृलिश्रो लाग । कछु विगरित्रो नाहिन अजह जाग 11 विनसै 11 क जानु सुपने जग्र इह सम 11 नीत तेरे ॥ संगि हरि चसत δ П की होइ सहाइ - 11 कह ग्रंत भज्र ताहि मीत वार 1 8 11 设设设设设设设设设设 ॥ ३ ॥ ४ गुन ता के गाइ वसंतु महला १ असटपपीत्रा घरु १ दुतुकीत्रा नही चीति ॥ नाम्र १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ जगु कऊत्रा नामु विसारि गिरे देखु भीति ॥ मन्त्र्या डोलै चीति त्रनीति ॥ जग सिउ त्ट़ी भूठ परीति ।। १ ।। काम्रु क्रोधु विखु वजरु भारु ।। नाम विना र्केंसे गुन चारु ।। १ ॥ रहाउ ॥ घरु वालू का घूमनघेरि ॥ वरस्वसि वूंद ते धारे चक्क फेरि ॥ जोति सरब वाणी बुदबुदा हेरि ॥ मात्र नामै की चेरि ॥ २ ॥ सरव उपाइ गुरू सिरि मोरु ॥ भगति तोर ॥ नामि रतो चाहउ तुभ श्रोरु ॥ नामु सो चोरु ।। ३ ।। पति खोई बिखु श्रंचिल पाइ ।। साच ॥ भै पित सिउ घरि जाइ ॥ जो किञ्च कीन सि प्रभु रजाइ निरमउ मेरी माइ ॥ ४ ॥ कामनि चाहै सुंदरि भोगु ॥ पान फूल मीठे रस रोग ।। खीलै विगसै तेतो सोग ।। प्रभ सरगागित कीन्हसि होग ।। ५ ॥ कापड़ पहिरसि अधिकु सीगारु ॥ माटी फूली रूपु विकारु ॥ आसा मनसा वांघो बारु ॥ नाम विना सूना घरु बारु ॥ ६ ॥ गाछहु पुत्री सवारि ॥ भंगहु सचु दोतु प्रिउ राजकुत्रारि ॥ नाम प्रेम अधारि ॥ गुर सबदी बिखु तित्रास निवारि ॥ ७ ॥ मोहनि मोहि गुरके सबदि पछाना तोहि॥ नार्नक ठाढे चाहहि मन मोहि 11 नामि संतोखे किरपा धारि = 11 ॥ तेरे अति भूलंड भरमसि जाइ 11 ऋाइ महला १॥ मनु **ग्रस**थिरु दीसै जिउ भाइ एक नह माइ ॥ लुभानउ विखम समभसि भूलउ मनु 7 11 पाइ कंठि मीन कंडलीत्रा

साच नाइ।। गुर सबदु बीचारे सहज भाइ।। १।। रहाउ।। मनु भूलउ भरमसि भारतार ॥ विल बिरथे चाहै वह विकार ॥ मैगल जिउ फासिन कामहारा । किंह वधनि वाधियो सीस मार ॥ २ ॥ मनु भगति हीन ॥ दरि असट सगपी नाम बीतु ॥ ता कै जाति न पाती नाम लीन ॥ मिम दुख सखाई गुराह बीन ॥ ३ ॥ मन चलें न जाई ठाकि राखु ॥ बिज़ हरि रस राते पति न साखु ॥ सुग्ता श्रापि राख़ ॥ घरि घारख देखें जार्खे श्रापि ४ ॥ ऋ।पि भ्रुलाए किसु हिउ जाइ ॥ गुरु मेले विश्वा कहुउ माइ श्रागण छोडा गुरा कमाइ ॥ गुर सबदी राता सचि मिलिए मति होइ मन **ऊतम** n सकै कोड़ ॥ कहै धोइ ॥ सदा मुक्त विष सदा नाम्र ন

श्र3रु न कोड़ ॥ ६ ॥ मनु इरि कै मार्थे आवै जाड़ ॥ सम महिएको किछु कहणु न जाइ ॥ सम्र हुकमो वर्ग्ते हुकमि समाइ ॥ द्ख सम तिस रजाइ । ७ ॥ त अधुद्ध न भूली कदे नाहि ॥ गुर सबद

श्रमाहि 11 त मोदउ ठाकुर सबद माहि नानक मानिष्या सञ्च सलाहि ॥ = ॥ २ ॥ वसत महला १ दरसन की पित्रास जिल्ला नर होड़ ॥ एकत राचे परहरि दोड़ ॥ दरि दरद मधि अमृत लाइ ॥ सुग्सुलि स्की एक समाइ ॥ तेरे दरसन कउ केती बिललाइ ॥ निरला को चीनमि गुर मिलाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बेद वस्त्रीख कहिह इक कही ऐ

वेत्रत श्रत किनि लहीए ॥ एका करता जिनि अग्र की बा ॥ गगन धरीया ॥ २ ॥ एको गिम्रान धिम्रान ॥ एक निरालम् अकथ बहासी ॥ एको सबद सचा नीसाग्र ॥ पूरे गुर ते आर्थं जागु ॥ ३ ॥ एको घरमु हह सजु काई ॥ गुरमति परा ज़िंग ज़िंग सोई ।। अनहिंदि गता एक लिवनार ॥ ओह गुरुहिंग पार्ने अलख श्रपार ॥ ४ ॥ एको तखतु एको पाविमाह वे परवाह ॥ तिस का की आ जिमारण सारु ॥ ऋोह

अग्रम ऋगोचरु प्र ।। एका मृग्ति साचा नाउ ॥ तिर्थ साची करणी पति परवाणु ॥ साची दरगह पावे माणु

६ ॥ एका भगति एको है भाउ ॥ बिनु मैं भगती व्यावउ जाउ ॥

(328) 去去去去去去去去,还去去去了。 法无法无法 गुर ते समिक रहे मिहमाण ॥ हरि रसि राता जनु परवाण ॥ ७॥ देख सहजे रावउ ।। तुम विन्नु ठाकुर किसै भावउ न हउमै सतिग्ररि नानक सबदि 11 जलाइग्रा साचा चंचलु चीतु न पावै दिखाइत्रा ॥ = ॥ ३ ॥ वसंतु महला 11 8 ॥ दुखु घगो मरीऐ ॥ त्रावत जात न लागे बारा करतारा त्राखउ हीना ॥ ऊतम किसु विनु प्रीतम को करें न सारा ॥१॥ सम रहोउ ॥ अउखध हरि भगती सचि नामि पतीना 11 8 II विनु गुर मेरे ॥ विनु चुकै हरि भगती थाकी बहुतेरे ॥ किउ दुखु ॥ रोग मेरे ॥ २ ॥ दुख सुख दाने ठाकुर रोगु बुक्ते सो काटै पीरा मै अवगण मन माहि -11 धीरा ॥ सरीरा ।। इंडत खोजत गुरि मेले बीरा ॥ ३ ॥ गुर का सबदु हरि नाउ ॥ जिउ तू राखिह तिवै रहाउ ॥ जगु रोगी कह देखि दिखाउ ॥ हरि निरमाइलु ॥ ४॥ घर महि घरु निरमलु न उ वु नाव महि जो देखि दिखावे ॥ गुर महली सो महलि II के लोग अतीता ॥ ॥ हरस महि चीता ॥ ऐसे हरि हरि नामि चाखि ॥ अंमृत निरासा पछाणि रहे लिव लागा ।। जनमु जीति गुरमित दख भागा॥ ॥ सहजि मरंउ पीवउ दीय्रा सच अंमृ**त्** 

भावै ॥ तुमरो होइ स गुर करि राखड श्रपशो रोग विश्रापे ॥ घटि घटि रवि ॥ ७ ॥ भोगी कउ दुखू रहिआ प्रभु जापे ।। सुख द्ख ही ते गुर सबदि त्रातीता 11 रवें हित चीता ॥ = ॥ ४ ॥ वसंतु महल इकत्कीत्रा ॥ मत ? भसम श्रंधृले गरवि जाहि॥ इनि विधि नागे जोगु नाहि नाम ॥ अंत कालि तेरै अविकाम ॥ १ ॥ तै राम विसारित्रो

पूछि तुम करहु बीचारु ॥ जह देखउ तह सारिगपाणि ॥

२॥ किञ्चा हउ आ़खा जां कळू नाहि ॥ जाति पति सम तेरें नाइ ॥
३ ॥ काहे मालु दग्बु देखि गरिब जाहि ॥ चलती बार तेरो कळू नाहि ॥
४ ॥ पंच मारि चितु रखहु थाइ ॥ जोग जुगित की इहै पांइ ॥ ४ ॥
हउमै पैखड़ु तेरे मनै माहि॥ हिर न चेतिह मूड़े मुकति जाहि ॥
६ ॥ मत हिर विसरिए जम विस पाहि ॥ अंत कालि मूड़े चोट खाहि

। ७ ॥ गुर सबदु विचारहि आपु जाइ ॥ साच जोगु मनि वसै आइ ॥ ८॥ जिनि जीउ पिंडु दिता तिसु चेतहि नाहि ॥ मड़ी

मसायी मुद्दे जोगु नाहि ॥ ६ ॥ गुख नानकृ बोलै भली बाखि॥ तुम होदु सुजाले लेदु पछाणि ॥ १० ॥ ४ ॥ वसंतु महला १ ॥ दुविधा दुरमति अधुली कार ॥ मनग्रुवि मरमै मिक गुवार ॥ १ ॥ मनु अंधुला अंधुली मति लागै।। गुर करणी वित्र भरम्र न भागै।। १।। रहाउ।। मनपुलि अंधुले गुरवति न माई ॥ पद्ध मए अमियान न जाई ॥ २॥ लख चउरासीह जंत उपाए ॥ मेरे ठाकर माणे सिरजि समाए ।। ३ ।। सगली भूलै नही सबदु अचारु ।। सो समर्फे जिसु गुरु करतारु ॥ ४ ॥ गुरु के चाकर ठाकुर मार्खे ॥ बलिस लीए नाही जम काणे ॥ ॥ जिन कै हिस्दैं एको माहळा ॥ आपे मेले भरमु चुकाइत्रा ।। ६ ॥ वे मुहताजु वेत्रंतु अपारा ॥ सचि पतीजे करणैहारा ॥ ७ ॥ नानक भूले गुरु समक्षावै ॥ एक दिखावै साचि टिकावे ॥ = ॥ ६ ॥ वसंत महला १ ॥ आपे भवग फल येलि ॥ व्यापे सगति मीत मेलि ॥ १ ॥ ऐसी भगरा बास ले॥ तरवर फुले यन हरे ।) १ ॥ रहाउ ॥ व्यापे कवला कंत आपि ॥ आपे रावे सबदि थापि ॥ २ ॥ आपे वद्यरू गुऊ खीरु ॥ आपे मंदरु धंम्ह सरीरु ॥ ३ ॥ आपे करखी करखहारु ॥ आपे गुरम्रखि करि बीचारु ॥ ४ ॥ तु करि करि देखहि करखहारु ।। जीति जीब असंख देई अधारु ।। प्रसुक्त सामक गुग्ग गदीक।। तु अकुल निरंजनु परम दीका। ६ ॥ तृ श्रापे करता करण जोगु ॥ निश्केरलु राजन सुली लोगु ॥ ७ ॥ नानक श्रापे हरि नाम शुक्रादि ।। विनु हरि गुर प्रीतम जनम् यादि ॥ = ॥ ७ ॥ वसंत हिंडोलु महला १ घरु २ र व्यो सतिगर प्रमादि ॥ तीनि चारि करि महलति चारि बहाली ॥ चारे दीने चढ डिथ दीए एका एकी वारी।। १ ।। मिहरवान मधुखदून माधी ऐसी सकति तम्हारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ धरि घरि लसकरु पानक तेस धाम करे सिकदारी ॥ धरती देग मिलै इक वेरा मागु वैरा भंडारी ॥ २ ॥

张志:法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法

**,苏水还还还还还还还还还还还** होवे फिरि मंगै नारदु करे खुआरी । लबु अधेरा वंदीखाना अउग्गा पैरि लुहारी ॥ ३ ॥ पूंजी मार पर्वे नित मुदगर पाषु करे कोटवारी । भावे चंगा भावे मंदा जैसी नदिर तुम्हारी ।। ८ ॥ त्रादि पुरख कउ त्रलहु कहीऐ सेखां आई वारी ॥ देवल देवितत्रा करु लागा ऐसी कीरित चाली ।। ५ ।। कूजा वांग निवाज जीयां बोली मुसला नील रूप चनवारी ॥ घरि घरि मीत्रा सभनां अवर तुमारी ।। ६ ।। जे तू मीर महीपति साहिबु क़दरित कउरा चारे कुंट सलामु करहिंगे घरि घरि सिफति तुम्हारी॥ ७ ॥ तीरथ सिंमृति पुंन दान किछु लाहा मिलै दिहाड़ी ॥ नानक नामु मिले विडिम्राई मेका घड़ी सम्हाली ॥ ८ ॥ १ ॥ वसंत हंडोलु घरु २ महला ४ वालकु वसित्रा सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ कांइत्रा नगरि इक् खितु पत्तु थिरु न रहाई ।। अनिक उपाव जतन करि थाके वारंवार सतिगुरु घरि आगु ॥ भरमाई ॥ १ ॥ मेरे ठाकुर वालकु इकतु मिलै त पूरा पाईऐ भन्न राम नामु नीसाणु॥ १ ॥ रहाउ मिरतकु मड़ा सरीरु है सधु जगु जित् राम नामु नहो वसिश्रा उद्कु चुत्राइत्रा फिरिं हरिग्रा होग्रा रसिम्रा ।। २ ।। राम नाम्र गुरि सरीरु समु खोजिया इकु गुरम्रखि निरखत दिखाइत्रा ।। बाहरु खोजि ग्रुए सभि साकत हरि गुरमती घरि पाइत्रो ॥ रे ॥ दोना दीन दहस्राल भए है जिउ कृसनु विदर घरि आह्या ॥ सभु किछ आगै भंजि दालद सुदामा भावनी धारि समाइआ।। ४ । राम नाम की पैज वडेरी मेरें ठाकुरि आपि रखाई।। जे सिम साकन करिह बखीली इक रती तिलुन घटाई ॥ ५॥ राम नामा दहदिसि सोमा पाई ॥ निंदक सोकतु खिन न सके तिलु अपर्यो घरि लूकी लोई ।। ६ ।। जन कउ जनु मिलि सोभा पार्वे गुण महि गुण परगासा । मेरे ठाकूर के जन प्रीतम पित्रारे जो होवहि दासनिदासा ॥ ७ ॥ आपे जलु अपरंपरु करता आपे मेलि मिलावै॥ नानक गुरमुखि सहजि मिलाए जिंख जलु जलहि समोवै।। 🖂 ।। १।। ६।।

वसंतु महला ५ घरु १ दत्तकीया १ औं सतिगर प्रसादि ॥ सुरिष साखी मन जपि पित्रार ॥ श्रजामल उधिका कहि एक बार ॥ बालमीकै होया साध संग ॥ ध कउ मिलिया हरि निसंग ॥ १ ॥ वेरिया संवा जाचउ चरन रेन ॥ ले मसतकि लावउ करिकृपा देन ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गनिका उघरी हरि गज्ञहंद्र घित्राहको हरि कीत्रो मोख ॥ वित्र सुदामे दालदु भंज ॥ रे मन तु भी मञ्जू गोविंद् ॥ र॥ वधिक उधारिक्री लिम प्रहार ।। कुविजा उघरी अंगुसट घार ।। बिदरु उधारित्रो दासत माइ ॥ रे मन तु मी हरि धिक्राइ ॥ ३ ॥ शहलाद रखी हरि पैज स्नाप ॥ बसत्र छीनत द्रोपती रखी लाज ॥ जिनि जिनि सेविद्या श्रंत रे मन सेवि त परि पर ॥ ४ ॥ धर्न सेवित्रा बालप्रधि॥ त्रिलोचन

गरि मिलि भई पिथि ॥ देखी कड गरि कीओ प्रगास ॥ रे मन तू भी होहि दास ॥ ५ ॥ जैदेव विद्यागिको ऋहंमेव ॥ नाई

सैन सेर ॥ मन डीमि न डोलै कह बाड ॥ मन त भी तरसिंद सरिए से हैं पाइ || ६ || जिह अनुब्रह ठाकुरि कीओ आपि ॥ भगत राखि ॥ तिन का गुणु अवगुणु न बीचारित्रो कोइ \$6 विधि देखि मनु लगा सेव ॥ ७ ॥ कवीरि धिश्राइको रंग एक नामदेव हरि जीउ बसहि संगि ॥ रविदास विश्राए प्रभ गुर नानक देव गोरिंद रूप ॥ = ॥ १ ॥ वसंत महलो ५ ॥ व्यतिक जोनि माहि ॥ हरि सिमरन वित नरिक

भगति बिहना खंड खंड ॥ बिन बभी जम्र देत डंड ॥ १ ॥ गोविंद

मजह मेरे सदा मीत ।। साच सबद करि सदा प्रीति ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वह काज ॥ धम बादर समि माध्या साज ॥ पाप करती नह संगाह ॥ विख् का माता व्यावे बाद ॥ २ ॥ हउ विकार ॥ मोड लोग इर्ज संसार ॥ कानि क्रोधि मन वसि कीशा ॥ सपनै नाम न हरि लीशा ॥ ३ ॥ कव ही राजा का मंगनहारु ॥ दग्व सूख बाघौ संसार ॥ मन उधरण का साज नाहि ॥ पाप बंधन नित पउत आहि ॥ ४ ॥ ईठ मीत कोऊ सखा नाहि ॥ भावि बीजि आपे ही खांहि ॥ जो के कीने होत विकार ॥

सोहि वह

से छोडि पत्तिया खिन महि गनार ॥ ४ ॥ माइया

भरमित्रा ॥ किरत रेख करि करमित्रा ॥ करणैहोरु अलिपतु आपि ॥ नहीं लेप प्रभ पुन पापि ॥ ६ ॥ राखि लेह गोबिंद दहुत्राल ॥ तेरी सरिए पूरन कुपाल ॥ तुभ्र विन दजा नहीं ठाउ ॥ करि किरपा प्रभ देह नाउ ॥ ७ ॥ तू करता तू करणहारु ।। तू ऊचा तू बहु अपारु ।। करि किरपा लडि लें हु लाइ ।। नानक दास प्रभ की सरनाइ ।। ८ ।। २ ।।

वसंत की वार महला ५ हरि का नाम्र धित्राई के होह रै श्रों सतिगर प्रसादि॥

हरित्रा भाई ॥ करमि लिखंते पाईऐ इह रुति सुहाई ॥ वरा तरा त्रिभवणा मउलिक्रा ग्रंमन फल पाई ।। मिलि साधु सुख ऊपजै लथी सम छाई ॥ नानक सिमरे एक नामु फिरि वहुड़ि न धाई ॥१॥ पंजे बधे महावली करि सचा दोश्रा ॥ श्रापणे चरण जपाइश्रम ॥

विचि दय खडोत्रा ॥ रोग सोग सभि मिटि गए नित नवा निरोत्रा ॥ दिनु रैिण नाम्र धित्राइदा फिरि पाइन मोत्रा ।। जिस ते नानका सोई फिरि होश्रा । २ । किथह उपजै कह रहै कह माहि समावै।।

जीय जंत सभि खसम के कउग्र कीमति पार्वे॥ कहिनि धित्राइनि सुग्रनि नित से भगत सुहावै।। अगम् अगोचरु साहिवो दूसरु लवै न लावै।। सच्च पूरे गुरि उपदेसित्रा नानक सुगावै ॥ ३ ॥ १ ॥

. वसंतु वागी भगतां की ॥ कवीर जी ॥ घर १

१ त्रों सितगुर प्रसादि।। ।। मउली धरती मउलिया स्रकास ।। घटि घटि मउलिश्रा श्रातम प्रगासु ॥ १ ॥ राजा रासु मउलिञ्चा रहित्रा समाइ ॥ १ ॥ रहाउ भाइ ॥ जह देखड तह मउली सिउ कतेव मउले चारि बेद ॥ सिंमृति मउलिय्रो जोग धित्रान।। कवीर को सुत्रामी सम समान पंडित जन माते पढ़ि पुरान ॥ जोगी माते जोग धित्रान माते ऋहंमेव ॥ तपसी माते तप कै भेव ॥ १ ॥ सभ मद्वाते कोऊ न

जागे सकदेउ

जाग ॥ संग ही चोर घरु मुसन लाग ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अरु अकूरु ॥ हण्यवंतु जागै धरि लंकूरु ॥ संकरु जागे चरन सेव ॥ कलि जागे नामा जैदेव ॥ २ ॥ जागत सोवत बहु प्रकार ॥ गुरमुखि

मोर्वे ॥ विन बामन खीरु विलोवे

है

खिर खिर हामता

11

खमम

सुति मुकलाई व्यपनी माउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥

जागै सोई सारु ॥ इस देही के अधिक काम ॥ वह

खेलोड्या ॥ विन्नु स्नव्या खीरु पिलाइया । १

माग्ता ॥ बदनै विज

राम नाम ॥३॥२॥

- 11

जोइ

कवीर भजि

जाइग्रा ॥ पूर्ति वाप्र

।। देखहु लोगा कलि

॥ पैंडे बिनु बाट घनेरी श्रसथन गऊ लवेगी ॥ बिन्नु सतिगुर चाट कह कवीर समऋहि ।। ३ ॥ ą ॥ प्रहलाद संगि मला बहु लीए वाल ॥ मोकउ कहा पहानिस - 11 श्राल जान ॥ मेरी पटोश्रा जिल्लि देह स्त्री ग्रीपाल ॥ : ॥ नही छोडउ रे बाबा राम नाम ॥ मेरो अउर पढ़न सिंउ नहीं काम्र ॥१॥ रहाउ ॥ संडी मरकी किंदियो जाइ ॥ प्रहलाद जुलाए बेगि घाइ ॥ तू. राम कहन की छोड़ बानि । तुस्क तुग्तु छडाऊ मेगे कहियो मानि ॥२॥ मोकउ कहा सताबहु बार बार ॥ प्रिम जल थल शिर कीए पहार ॥ sक राम न छोडउ गुर्रोह गारि ॥ मोहउ घालि जोरि भावे मारि डारि ॥ ३ ॥ कांडि लक्ष्यु कोषियो रिसाइ ॥ त्रक राखनहारी मोहि यताइ ॥ प्रभ यंग ते निकसे के विसथार ॥ इरिनाखसु छेदिय्रो नख विदार ॥ ४ ॥ स्रोइ परम पुरस्त देशिध देव ॥ भगति हेत नरसिंघ भेर ॥ कडि कवीर को लर्ख न पार॥ पहलाद उद्यारे अपनिक बार ॥ ४ । ४ ॥ इस तन मन मधे मदन चीर ॥ जिनि गिम्रान रतन हिरि लीन मोर॥ मैं अनाथु प्रभ कहउ काहि ॥ को को न विगृतों में को आहि ॥ १ । माधउ दाहन दुखु सहियो न जाइ ॥ मेरी चपल चुधि सिउ कहा पसाइ॥१॥ ॥ रहाउ ॥ सनक सनंदन सिव सुकादि ॥ नाभि कमल जाने प्रहमादि ॥ कवि अन जोगी जटाघारि॥सभ आपन अउसर चले सारि॥ २ ॥ तू अधाह मोहि बाह नाहि ॥ प्रम दीनानाथ दुर्यु कहुउ काहि ॥ मो रे जनम मरन दुरु आधि घीर ॥ मुखयागर गुन रउ कवीर ॥३॥४॥ नाइक एक वनजारे पाच ॥ बरध पचीलक संग्र काच॥ नउ बहीर्या गोनि भाहि ॥ कमनि बहतरि लागी ताहि ॥ १ ॥ मोडि ऐमे पनज मित्र नही न बाजु ॥ जिह घटे मृलु मित वह विद्यानु ॥ रहाउ ॥

ELEKT TERREFERENCE TERREFERENCE सात स्त मिलि वनजु कीन ॥ करम भावनी संग लीन ॥ तीनि जगोती करेत रारि ॥ चलो बनजारा होथ भारि ॥ २॥ पूंजी हिरानी वनजु टूट ।। दहदिस टांडो गइत्रो फटि ।। कहि कवीर मन सरसी काज ॥ सहज समानो त भरम भाज ॥ ३ ॥ ६ ॥

वसंतु हिंडोलु घर २

१ श्रों सित्युर प्रसादि ॥ ॥ माता जूठी पिता भी जूठा जूठे ही फल लागे ।। आवहि जुठे जाहि भी जुठे जुठे मरहि अभागे ॥ १॥ कहु पंडित स्चा कवनु ठाउ ॥ जहां वैसि हउ भोजनु खाउ ॥ ॥ रहाउ ॥ जिहवा जुठी वोलत जुठा करन नेत्र सभि जुठे ॥ इंद्री की जुठि उतरिस नाही ब्रहम अगिन के लुठे।। २।। भी जूठी पानी जठा जुठी वैसि पकाइत्रा ॥ जूठी करछी परोसन लागा जूठे ही वैठि खाइत्रा ॥ ३ ॥ गोवरु जूठा चउका जूठा ज्ठी दीनी कारा ।। किह कबीर तेई नर सचे साची परी विचारा ।। 811811911

रामनंद जी ॥ घर १ १ ओं सितगुर प्रसादि॥ कत जाईए रे घर लागो रंगु ॥ मेरा

चितु न चलै मनु भक्ष्मो पंगु ।। १ ।। रहाउ ।। एक दिवस मन भई उमंग ।। घित चंदन चोत्रा बहु सुगंध ॥ पूजन चाली ब्रहम ठाइ ॥ सो ब्रहसु वताइस्रो गुर मन ही माहि ॥ १ ॥ जहा जाईऐ तह जल पखान ॥ तू पूरि रहिओ है सभ समान ॥ वेद पुरान सभ देखे जोइ ॥ ऊहां

तउ जाईऐ जउ ईहां न होइ ॥ २ ॥ सितगुर मै बिलहारी तोर ॥ जिनि सकल विकल भ्रम कोटे मोर ॥ रामानंद सुत्रामी रमत ब्रहम ॥

गुर का सबदु काटे कोटि करम ॥ ३ ॥ १ ॥ वसंतु वाणी नामदेउ जी की

॥ साहित्र संकटवै १ ओं सतिग्र प्रसादि सेनकु भजे ॥ चिरंकाल न जीवे दोऊ कुल लजे ॥१॥ तेरी मगति न छोडउ भावें लोगु हसै ॥ चरन कमल मेरे ही अरे वसें ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जैसे अपने धनिह प्रानी मरनु मांडै ॥ तैसे संत जनां राम नामु न छाडें॥ २॥ गंगा गइत्रा गोदावरी संसार के कामा ॥ नाराइग्र

本来还还还还还还不不是一个

(११६४)

किल जागे नामा जैदेव ॥ २ ॥ जागत सोवत वहु प्रकार ॥ गुरमृति

जागे सोई सारु ॥ इसु देही के अधिक काम ॥ वहि कवीर मिन

गम नाम ॥ ३ ॥ २ ॥ जोइ स्वयमु है जाहमा ॥ पृति वापु

सेलोहमा ॥ विज्ञ सम्या स्वीरु पिलाहमा । १ ॥ देखह लोगा किल

को भाउ ॥ मुति मुकलाई अपनी माउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पगा

विज्ञ वर्ष में मोवे ॥ विज्ञ वामन स्वीरु पिलाह । निद्रा

असथम गऊ लवेगे ॥ पैडे विज्ञ वाट घनेगे ॥ विज्ञ सिगुर वाट

न पाई ॥ कहु कवीर समस्ताई ॥ ३ ॥ ३ ॥ प्रहलाद पठाए

पड़नसाल ॥ संगि मखा वहु लीए वाल ॥ मोकड कहा पदाविस

काल जान ॥ मेरी पटोबा जिल्ल देहु सी ग्रोपाल ॥ : ॥ नही छोडउ रे बाबा राम नाम ॥ मेरो अउर पहन सिउ नहीं काछु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संडै मरकै किंडिओ जाइ ॥ प्रहलाद बुलाए बेगि घाइ ॥ तू राम कहन की छोड बानि । तुस्तु तुग्तु छडाऊ मेरो किंडिओ मानि ॥ २ ॥ मोकउ कहा मतागडु बार बार ॥ प्रमि जल यन गिरि कीए पढार ॥ इकु राष्ट्र न छोडउ गुर्रोह गारि ॥ मोइउ घालि जोरि भावै मारि डारि ॥ ३ ॥ कांडि खडगु कोषियो रिमाइ ॥ तुम्क राखनहारो मोहि

पताइ ॥ त्रम यंग ते निक्रमे के विसयार ॥ हिनालायु छेदिओ नल पिदार ॥ ४ ॥ ओह परम पुरस्त देवाधि देव ॥ सगति हेत तरसिंव मेत ॥ किह कवीर को लखें न पार ॥ त्रहलाद उधारे अनिक बार ॥ ४ ॥ ४ ॥ इसु तन मन मधे मदन चोर ॥ जिनि गिश्चान रत्ततु हिरि लीन मोर ॥ मैं अनायु त्रम कहउ काहि ॥ को को न विग्रो में को आहि ॥ र ॥ माधउ दारन दुर्स सिंहमो न जाह ॥ मेरो चपल युधि सिंउ कहा यसाइ ॥ र ॥ ॥ रहाउ ॥ सनक सनंदन सिंव सुकादि ॥ नामि कमल जाने नहमादि ॥

करि जन जोगी जटाधारि॥ मम आपन अउत्तर चले सारि॥ २॥ त.
भयादु मोहि थाह नाहि॥ प्रम दीनानाथ दुरु कहउ कहि॥ मोो
जनम मरन दुरु आथि थीर॥ गुलमागर गुन रउ करीर॥ ३॥ ४॥
नारक एक बनजारे पाच॥ चरष पचीसक संगु काच॥ नउ पही आं
दुर गोनि आहि॥ कनि बहतरि लागी ताहि॥ १॥ मोहि

(日) ऐमे पनज मिउ नहीं न कालु॥जिह पर्ट मूलु नित पर्द विद्यालु॥रहात्र॥ (日) (公司本本本法法/法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法 राग सारग चउपदे महला १ घरु १

अपुने ठाकुर की हउ चेरी ॥ चरन गहे जगजीवन प्रभ के मारि निवेरी ॥ १ ॥ जोति परमेमर शीतम शान रहाउ पूरन परम मोहन समभसि वीचारे मेरा मोहि लीग्रा मनु सबदु

化化

भूठी मनि तनि पीर सरीरे १ ॥ मनमुख हीन मति होछी रंगीलै २ ॥ हउमै छोडि धीरे ॥ राती मन राम जपत निरं जन मनु समानी ऋकुत्त साची सुरति 11 तन मानित्रा विसरी ३ ॥ भूर मनिख नाही तुम लुकानी लाज П नामि रती सोहागनि नानक हरि राम 11 श्रधारा भतारा ॥ ४ रहीए हरि विनु किउ - 11 ? ॥ सारग महना 7 फीकी रस विनु विनु प्रभ कानु संतापे विश्राप जिहवा न सादु १ ॥ रहाउ ॥ जब लगु द्रमु न परसे प्रीतमतव लगु भूख ही मनु मानित्रा जल रिस कमल विगासी ॥ १ ॥ ऊनवि दरसनु देखत घनहरू बैरागै मोर विहंग कोकिल 11 विरख वरसै तरवर भुइञ्जंगम कुरूपि ॥ कुचिल सोहार्ग क्रनारि घरि २ पिरु П धन कुलखनी पिर हरि रस रंगि जानिश्रा Ħ रसन नही सहजु न का न जावै ना दुखु ॥ ऋोइ पार्व

नानक

सुहेली

प्रभ

सहज

समानिया ॥ ३

दुरमति

ना

द्ख

द्रदु

सरीरे

पुरतंन होइ व सेवक नामा ॥ ३ ॥ १ ॥ लोम लहि स्रिति नीका नाजी काइस्रा इवें केसवा ॥ १ ॥ संसारु समुद्दे तारि ग्रीविंदे ॥ तारि ले वाप पीठला ॥ १ ॥ सहाउ ॥ स्रित्व बेड़ा हउ स्रिति न साकउ ॥ वेता पारु न पाइस्रा बीठला ॥ २ ॥ होहु दहस्रालु स्रितगुरु मेलि त. मोकउ ॥ पारि उतारे केपवा ॥ ३ ॥ नामा कहै हउ ति भी न जानउ ॥ मोकउ वाह देहि बाह देहि बीठला ॥ १ ॥ २ ॥ सहस्र स्रवित पुरि

मोकउ याह देहि बाह देहि बीउजा।। छ।। २.। सहज अविल पुष्टिं मयो गाडी चालती।। पीछै तिनका लैं किर हाँकती।। १॥ जैसे पनकत ध्रुहिटि डाँकती।। सिर घोवन चाली लाइती।। १॥ रहाउ॥ घोषी घोनै विरह पिराता।। हरि चरन मेरा सजु राता।। २॥ अयाति नामदेउ

> पसंतु बोखी रविदास जी की १ क्यों सतिग्रर प्रसादि ॥ तकहि शुक्तंत्रा कज्ज नाहि ॥ पहिराजा

रिम रहिआ । अपने भगत पर करि दहआ ॥ ३ ॥ ३ ॥

देखे ऊमि जाहि || गरचनती का नाही ठाउ ।| तेरी गरदिनें ऊपरि लवैं काउ ।। १ |। तु कांइ गरविंह बाउली | जैसे मादउ खूंब राजु दी निन्ते खरी उतावली ।। १ ।। रहाउ ।। जेसे कुरंक नही माइकी भेड़ा। तिन सुगंध इटें प्रदेसु ।। व्यवतन का जो करे बीचारु ।। तिसु नहीं जर्म

तान कुन के इन्हें हैं। जनकि का निर्माण का ना कर पार्थ है। है। है कुन है के कि मनन कर स्वाप्त है। राष्ट्र के लेखां मनन है। फेड़े का दख़ सहै जीउ ।। पाछे किसहि पुक्तरि पीठ पीउ । है। मापू को जो लेड़ि कोट ।। तेरे मिटहि पाप सम काटि कोटि । किह किटहि पूर्व सम काटि कोटि ।। किह किटहि पूर्व सम काटि कोटि ।। किह किटहि को जो निष्का है।। है।।

बसंतु कवीर जीउ

र क्यों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ सुरह की जैसी तेरी चाल ॥ तेरी
पंजट उपर कमक बाल ॥ १ ॥ इस घर मह है सु तू हुं हि खाहि ॥
व्यउर क्रिसड़ी के तु मित ही जाहि ॥ १ ॥ रहांउ ॥ प्याकी चाटि ।
वृतु खाहि ॥ चाको का चीचरा कहां ले जाहि ॥ २ ॥ क्रिके पर तेरी पहुतु स्रंटि ॥ मतु लकरी साटा तेरी पर पीटि ॥ ३ ॥ कहि कवीर

मोग मले कीन ॥ मति कोऊ गारै ई'ट देम ॥ ४ ॥ १ ॥ स्टिंग्स अस्त्राह्म अस्त्राह्म अस्त्राह्म अस्त्राह्म अस्त्राह्म अस्त्राह्म अस्त्राह्म अस्त्राह्म अस्त्राह्म अस् BREET BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEFFER BEF गाविह गुरि किंचत किरवा धारी ॥ नानक नदरि जिन कउ हरि हरि तिन की पंज सवारी ॥ ४ ॥ २ ॥ सारग महला 8 11 गुरमुखि मन मानिया तिन श्रंमृत नामु देह पिश्रारे ॥ जिन ऊपरि ॥ रहाउ ॥ जो जन दीन भए गर ग्रागे तिन के काज सवारे।। 2 अनदिनु भगति करिह गुर आगे ग्र के सबदि के दख निवारे ॥ वीचारे सवारे ॥ १ ॥ हिरदें नामु अंमृत रसु रसना रसु गावहि रसु दश्रारे पात्रहि मोख 11 चीनिग्रा ग्राह गुरपरसादि श्रंमत रस २ ॥ सितगुरु पुरखु अचलु अचला मित जिसु दहता नामु अधारे अपूना हउ सतिगुर 东 चलिहारे तिसु देवउ H जीउ दुज भाइ लागे श्रंतरि श्रगिश्रान गुनारे भ्रमि ॥ मनग्रख पारे उग्वारि Ħ सतिगुरु आर्च न दाता नदरि न ना दासनि सरवे घटि घटि रवित्रा सुत्रामी सरव कला कल धारे ॥ नानकु दासु कहत है करि किरवा लेह उबारे ॥ ५ ॥ ३ ॥ सारग महला करे सु सति ग।विद की ऐसी कार कमाइ ॥ जो किन्छ कार मानह गोविद ॥ १ ॥ रहाउ गुरम्खि नामि रहह लिव लाह् H श्रनदिन रहस भःश्रा लगी श्रति मीठी श्रवर विसरि सभ जाइ ॥ तव ही गाह 11 2 11 गुगा मनु मानिया जाती जोति मिलाइ जब तुपते मांति वसे मिन त्राइ॥ गुर किरपाल भए त्रव पाइश्रा मन हरि भहे धिश्राहस्रा प्रगास हरि चरगी चित्र लाइ ॥ २ ॥ मति तित लिवलाइ ॥ श्रंतीर जीति प्रगरी मनु मानिश्रा गित्रानि ॥ हिग्दं कपडु कमाचहि नित कपडु सहजि समाधि लगाइ ॥ 3 तृह श्वास लोध महा श्रंतर मुखह हरि सुणाइ 11 भए प्रभ मेरे गुरमुख परचा लाइ।। दुख खाइ ॥ ४ ॥ जन सुप्रसंन निरंजनु पाइश्रा नामु जपत सुखु ų पाइ सारग महला ४ ॥ मेरा मनु राम नामि मनु मानी  $\Pi$ सितगुरि त्रीति लगाई मिन हरि हरि कथा मुखानी ॥ 11 ₹ ... रहाउ जन ऊपरि जन देवह अकथ कहानी दीन दहस्राल संत होवह इरि मनि तनि मीठ लगानी ॥ 11 जना मिलि हरि रसु पाइत्रा वरागी जिन गुग्मति नामु पछानी पुरखे हरि रंगि रते प्रस्तु सभ मिलिया पाइश्रा सुख

CIPER DESERVATE DESERVATE DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DEL COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION

देखत ही मनु धीरे ॥ ४ ॥ २ ॥ सारग महला १ ॥ दरि नाही मेरो प्रश्च षित्रारा ।। सर्विगुर बचनि मेरो मनु मानिश्रा हरि पाए प्रान श्रधारा ॥ १ ॥ रहाउ।। ३न विधि हरि मिलीए वर कामनि धन सोहागु पित्रारी ॥ जाति वरन इल सहसा चुका गुरमति सबदि वीचारी ॥ १ ॥ जिसु मनु मानै अभिमानु न ताकउ हिंसा लोशु विसारे ॥ सहजि रवै वरु कामणि पिर की गुरम्भित्व रंगि सवारे ॥ २ ॥ जारह ऐसी प्रीति कुटंग सनवंधी माहश्चा मोह पसोरी ॥ जिसु अंतरि प्रीति राम रसु नाही दुविधा करम विकारी ॥ ३ ॥ अंतरि रतन पदारय हित की दुरैन लाल विद्यारी ॥ नानक गुरम्राख नाम अमोलक जुनि जुनि अंतरि धारी ॥ ४ म ३ ॥ सारंग महला ४ घर १ १ औं सित्गुर प्रसादि ।। इरि के संत जना की इम पृरि ।। मिलि सतसंगति परमपद पाइचा चातम राम्रु रहिन्ना भरपूरि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतिगुरु संतु मिलें सांति पाईपे किल्विस दुख काटे समि दरि ॥ त्रातम जोति भई परफुलित प्रस्त निरंजनु देखिश्रा हजरि ॥ १ । बढे भोगि सतसंगति पाई हरि हरि नाम् रहिआ भरपूरि ॥ श्रठसिंठ तीरथ मजनु की ह्या सतसंगति पग नाए पृरि ॥ लागा मोह २ ॥ दुरमति विकार मलीन मति होछी हिरदा क्रमध कुरु ।। यितु करमा किउ संगति पाईपे इउमे विद्यापि रहिन्रा भूति ॥ ३ होह दइआल कुपा करि हरि जी मागउ सतसंगति पग धरि।। नानक संतु मिले इरि पाईएे जनु हरि भेटिका रामु हजूरि ।! ४ ॥ १ ॥ सारंग महला ४ ॥ गोविंद चरनन कड बलिहारी ॥ मवजलु जगत न जाई तरणा जिप हरि हरि पारि उतारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हिरदें प्रतीति बनी प्रभ केरी सेवा सुरति बीचारी । अनदिनु शम नाम्र जि हरदे सरव कला गुणकारी ॥ १ ॥ प्रश्च अगम अगोचरु

रवित्रा सब ठाई मनि तनि कलल अपारी ॥ गुर किरपाल
मए तब पाइमा हिरदे कललु लखारी ॥ २ ॥ अंतरि हरि नाह
सरप परणीघर साकत कठ दूरि महम्रा कहंकारी ॥ तसना जलत न
कवह पुक्ति जूपे पाजी हारी ॥ ३ ॥ कठत वैठत हरि गुन

१ २०१

表表表表表表表表表表表表表表表表表表 安安 मिले रलि के हरि सिउ हरि भगात ते हरि जन 11 जेसे सलले सलल मिलाति ॥ 8 11 H जन नानक 2 H हरि सुश्रामी नरहरे नरहर सारंग महला ४ । जपि मन देवा स्त्री राम राम नामा हरि प्रीतम् मोरा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जित् गुन गावते हरि के गुन गावते राम गावते गृहि गुन गृहि मथोरा ॥ तिन जन के सभि गए वाजै पंच सबद वडभाग गए सिम रोग गए कामु क्रोधु लोभु मोहु अभिमानु गए जन के हिर मारि कढे पंच चोरा ॥ १ ॥ हिर राम बोलहु हिर साधू हरि के जन साधृ जगदीसु जपहु मिन वचिन करिम हरि हरि आराधू जन साधृ ॥ हरि राम बोलि हरि राम बोलि सभि पाप गवाध्य ॥ नित . नित जागरणु करहु सदा सदा श्रानंदु जिप जगदीस्रोरा मन फत्त पावहु सभै फल पावहु धरमु अरथु काम मोखु नानक मिले हरि भगत तोरा॥ २ ॥ २ ॥ ६ ॥ सारग महला ४ ॥ सति परमेसरो परमेसरा हरि स्त्रीरंगो जिप मन माधो मधुसद्दनो हरि को दाता सभ स्खन प्रभु अंतरजामी ॥ सम द्खन को हंता घटि घटे घटि हरि गुन गात्रो ॥ १॥ रहाउ ॥ हरि वसता में हरि देखन को थानंतरि थले हरि चसता हरि थान मेरा श्रीतम चाउो।। कोई ब्रावें संतो हरि का जनु संतो मोहि मारगु दिखलावे ॥ तिसु जन के हउ मिल मिल धोवा पात्रुो मिलिश्रा गुरम्सि हरि सरधा ते मिलिश्रा १॥ हरिजन हरि कउ हरि मिलिञ्चा।। मेरे मिन तिन ज्ञानंद भए मैं देखिज्ञा हरि रात्र्यो।। जन नानक कउ किरपा मई हिर की किरपा भई जगदीसुर किरपा भई ॥ में अनिदनो सद सद सदा हिर जिपित्रा हिर नात्रों ॥ २ ॥ ३ सति सति सदा सति सारग महला ४ ॥ जिप मन निरभउ ॥ अनदिन्रो मेरं संभउ ॥ मृन् निरवैरु ग्राजूनी त्रकाल मुरति 11 धित्राइ निरंकारु निराहारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ होरे दरसन कउ हरि दरसन सिध जती जोगी तट तीरथ परभवन करत कड कोटि कोटि तेतीस पई जिन थाइ कउ सेवा की रहत निराहारी तिन जन 11 भले हो संत के हरि 8 होवत 11 चनवारी ॥ मुरारी हरि राम भले जो भावत **उ**.तम भगत 

जानी ॥ २ ॥ नैकी विरह देखा प्रम सुत्रामी रसना नामु बखानी ॥ सवसी कीरतनु सुनउ दिनु राती हिरदै हरि हरि मानी ।। ३ ॥ पंच जना गुरि वसगति त्राखे तउ उनमनि नामि लगानी ॥ जन नानक हरि किरपा धारी हरि राम नामि समानी।। ४ ॥ ४ ॥ साग्य महला ४ ॥ जपि मन राम नाम पढ सारु ॥ राम नाम बिन्त थिरु नहीं कोई होरु निहफल सञ्च निसथारु ।। १ ॥ रहाउ ॥ किआ लीजैं किया तजीए वउरे जो दीसैं सो छारु ॥ जिस विखिया कउ तम्ह अपूनी करि जानह सा छाडि जाह सिरि भारु ॥ १ ॥ तिल्र तिल्र पल्र पल्र अउध फ्रिन घाटै बुक्ति न सर्के गवारु ॥ सो किछ करें जि साथि न चालें इह साकत का व्याचारु ॥ २ ॥ संत जना के संगि वडरे तड पावहि मोख दुआरु ॥ बिन सतसँग सुखु म पाइत्रा जाइ पूछहुबेद बीचारु ॥ ३ ॥ राखा राउ समै कोऊ किनै छोडि जाइ पासारु ॥ नानक संत सदा थिरु निइचलु चालै जिन राम नामु आधारु ॥ ४ ॥ ६ ॥ सारग महला ४ घरु ३ दपदा १ झों सतिगर प्रसादि ॥ काहे पत भत्तगरत हउ संगि वाप जिन के जरों बढ़ीरे तुम हड़ तिन सिंड ऋगरत पाप ॥ '१ ॥ रहाउ ॥ जिस धन का तुम गरमु करत हउ सो धनु किसहि न आप ।। खिन महि छोडि जाह बिखिया रस तउ लागै पछ्ताय ॥ १ ॥ जो तमरे प्रम होते सुधामी हरि तिन के जापहु जाप ॥ उपदेस करत मानक जन कउ जउ सुनह वड जाइ संवाप ॥ २ ॥ १ ॥ ७ ॥ सारग महला ४ घरु ५ दुवदे पढताल १ औं सर्तिगर प्रसादि ॥ जपि मन जगंनाथ जगदीसरी जग जीवनो मन मोहन बिउ शीति लागी मैं हरि हरि हरि टेक सम

दिनसु सम राति ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इरि की उपमा श्रनिक अनिक श्रनिक गुन गोवत सुक नारद ब्रह्मादिक तब गुन सुश्रामी गनिन हरि वेश्रंत बेद्यंत ज्ञाति ॥ त् हरि हरि सुद्यामी त ਰ ही जानहि व्यापनी मांति ॥ १ ॥ हरि निकटि निकटि ĸft निकट ही बसते ते हरि साध

(१२०३)

我不成我我我感感感感 被被被被被被被被称称 निंदा करते इबे सभ अगित्रान ॥ १ ॥ करिह सोमपाकु हिरिह परदरवा अंतरि भूठ गुमान ॥ सासत्र वेद की विधि नही जागाहि विश्रापे मन के मान वरता जिउ सफरी दंफान ॥ २ ॥ संधित्रा काल करिं समि ऊमाड़ि पाए निहफल समि करमान ॥ ३ ॥ सो गित्रानी सो उनि सतिगरु वैसनो 11 कृपा भगवान जिस करी पहिद्रा ४॥ किश्रा कथहि हम् परमपदु पाइत्रा उधरित्रा सगल विस्वान - 11 प्रभ भावे तिवै चोलान ॥ साध किछ कथि नही जागाह मांगउ जन नानक पङ्त्रो सरान ॥ ५ ॥ २ ॥ ॥ सारग महला पाइश्रो सतिग्रर सहजे ५ ॥ त्रव मोरो नाचनो रहो ।। लालु रगीला संगि सहेरी वचिन लहो ।। १ ॥ रहाउ ॥ कुत्रार कंनित्रा जैसे श्राइश्रो तब भीतरि गृह सुरिजनु वचन उपहास कहो H जड काजि लजो ॥ १ ॥ जिउ कनिको कोठारी चड़िस्रो कवरो होत फिरो ॥ दिन जब ते सुध भए है बारिह तब ते थान थिरो ॥ २ जउ H জঠি बजावनहारो मुरत धरी पलो ॥ वजिश्रो लउ ॥ ३ ॥ जैसे परि कुंभ सिधारित्रो तब फिरि बाजु न भइश्रो त्रानित्रो तव उहु भिंन इसटो ॥ कहु नानक कुंग्र जलै महि पुछे किश्रा श्रंभै श्रंभ मिलो ॥ ४ ॥ ३ ॥ सारग महला ५ ॥ अब विख़ सिउ गहि रहा वावर ॥ लैना नाम्र अंमृत रस्र नीको ।। दुलभ जनमु चिरंकाल पाइश्रो जातउ कउडी बदलहा ॥ त्राइत्रो लादित्रों कालर विरख जिवहा काथरी गाहक ताई मोहिन ठागउरी सिउ उत्तिक पहा लाभन कै ऋाइस्रो कदि लहा ॥ **अउसरु** इह लाल खोई के फिरि वादरै दासि छोडह भजह नाही ठाकुरु सगल पराध गुणु एक दरि सांन्हिहा तसकरु निऋाई की जिउ न कोऊ स्रभे हरि दासा सरगी परि रहा ॥ कहु नानक **अउगन** मेटि धरह छुटीऐ जउ सगले बहुतु प्रिश्र रही माई धीरि सारग П सिउ रुचै न लागित्रो तिन्ह रे अनिक भांति आनुप रंग मुखि प्रिश्र प्रिश्र टेरउ निमि वासुर 11 रहाउ II जागिओ हार कजर नींद 11 नही पलक

( १२०२ ) जिन का अंगु करें मेरा सुआमी विन की नानक हरि पैंज सवारी ॥ २ ॥ ४ ॥ ११ ॥ सारग महला ४ पहताल । जपि मन गीविंदु हरि गीविंदु गुणी निधानु सम सुसटि का प्रमो मेरे मन इरि बील हरि पुरखु अपिनासी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि का नाम्र अंमृत हरि हरि हरे मो पीए जिसु राम्र पित्रासी ॥ इरि द्यापि दहत्रालु दहत्रा मेलें जिसु सतिगुरू सो जनु हरि हरि श्रंमृत नामु चरवासी ।। जो जन सेवहि सद सदा मेरा हरि हरे तिन का सम् दख तां जीवें जासी জিব н जनु नानकु नामु लए चातुक जलि पीए तुवतासी ॥ २ ॥ ४ ॥ १२ ॥ सारग महला ४ ॥ जिप मन सिरी राम्रु ॥ राम रमत राम्रु ॥ सित सित राम्रु ॥ षोलहु भईका सद राम राम्रु राम्रु रवि रहिका सरवरो ॥१॥रहाउ॥ ब्रापे अपि छापे सम्रु करवा रामु आपे आपि आपि समतु जमें ।। जिस क्यापि कपा करें मेरा राम राम शामशह सी जन नाम लिय लागे ॥ १ ॥ राम नाम की उपमा देखह हरि संतह जो भगत

जनां की पति राखे विचि कलिजुग अगे ॥ जन नानक का अंगु कीमा मेरे रामराइ दुसमन दूख गए साम भगे ॥ २ ॥ ६ ॥ १३ ॥ सारंग महला ५ चउपदे यह १ १ त्रों सविगुर प्रसादि ॥ सविगुर मृग्वि कउ दलि जाउ ॥ द्यति विद्यास चात्रिक जिउ जल की सफल दरसनु कदि पाँउ II र ॥ रहाउ ॥ अनाथा को नाथु सरम प्रतिपालक मगति वसलु हरि नाउ ।। जा कउ की६ न गर्ले प्राणी तिस तु देहि असराउ ॥ १ ॥ नियरिका धर निगतिका गति नियानिका त थाउ ॥ दहदिस

कांउ तहां त समे देशे कीरति करम कमाउ ॥ २ ॥ एकस ते लाख

लाख ते एका तेरी गति मिति कहि न सकाउ II. त् येथंत देशी निति नहीं पाईएं सब तेरी रोल दिखाउ ॥ ३ ॥ साधन का संगु साध निउ गासड़ि हरि साधन सिउ लिय लाउ ॥ जन नानक पाइमा है गुरमति हरि देह दरस मिन चाउ भ ८ भ र ॥ सास्म महला ४ ॥ इरि जीउ अंतरजामी जान ॥ करत बुराई मानुख ते ष्ट्रपाई साखी भून पतान ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वैसर्नी मंतरि लीम वसमा जृद्यान n संत समा

芯芯芯芯芯芯 医芯芯芯木芯溢

निंदा करते इने सभ अगिआन॥ १॥ करिह सोमपाक हिरिह परदरवा अंतिर भूठ गुमान ।। सासत्र वेद की विधि नही जागाहि विश्रापे मन के मान २ ॥ संधित्रा काल करिं सिम वरता जिउ सफरी दंफान सो गिश्रानी ऊमाड़ि पाए निहफल सभि करमान ॥ ३ ॥ उनि कृपा भगवान सतिगरु Ш बेसनो पहिश्रा जिस करी ॥ ४ ॥ कित्रा विस्वान परमपद पाइऋा उधरिस्रा सगल भावें तिवें बोलान संगति ॥ साध किछ कथि नहीं जागह प्रभ धूरि इक मांगउ जन नानक पङ्त्रो सरान ॥ ५ ॥ २ ॥ ॥ सारग महला पाइच्रो सतिगर सहजे रगीला ५ ॥ अब मोरो नाचनो रहो । लालु संगि सहेरी वचिन लहो ।। १ ॥ रहाउ ॥ कुत्रार कंनित्रा जैसे जउ सुरिजनु गृह भीतिर श्राइश्रो तव प्रख वचन उपहास कहो ॥ काजि लजो ॥ १ ॥ जिउ किनको कोठारी चड़िस्रो कवरो होत फिरो ॥ जब ते सुध भए है बारिह तब ते थान थिरो ॥ २ ॥ जड पलो ॥ बजावनहारो ऊठि धरी र्रनि मृरत वजिश्रो ॥ ३ ॥ जैसे परि कंभ सिधारित्रो तब फिरि बाज़ न भइश्रो त्रानित्रो तव उद्घ मिन इसटो ।। कद्दु नानक कुंभु जलै महि ॥ सारग महला ५ ॥ अंभै अंभ मिलो ॥ ४ ॥ ३ सिउ गहि रहा ॥ लैना नाम्र अंमृत रस्र नीको वावर विखु ।। दुलभ जनमु चिरंकाल पाइश्रो जातउ कउडी बदलहा ॥ बिरख जिवहा ऋाइस्रो लादिस्रो कालर काथुरी को गाहक लाभन के ताई मोहिन ठागउरी सिउ उलिक पहा लालु खोई है फिरि कदि इह **अउसरु** दासि भजह छोडह नाही ठाकुरु सगल पंराध गुगु दरि सांन्हिहा निश्राई जिउ 3 तसकरु की न कोऊ स्रभै हिर दासा सरगी परि रहा ॥ कहु नानक छुटीऐ जउ सगले अउगन मेटि धरह 11 8 तव ही प्रिश्र माई रही विरागित्रो धीरि बहुत् II . सारग तिन्ह सिउ रुचे न भांति त्रानूप रंग रे लागित्रो अनिक निमि प्रिश्च वासुर प्रिश्र म्रखि टेरउ II II जागिश्रो Ħ नही हार नींद कजर पलक

यसत्र व्यनिक सीगार रे बिन पिर सभै बिख लागिश्रो ॥ १ ॥ पूछउ पूछउ दीन मांति करि कोऊ कहै बिश्र देसांगियो ॥ हींउ देंउ सुध मन तन ग्राप्त सीस चरन परि राविश्रो ॥ २ ॥ चरण वंदना त्रमोल दासरो देंउ साथ संगति अरदागिओ ॥ करह कुपा मोहि प्रभू मिलावह निमल दरस पेलागियो दमिट 11 3 П मेरा मन अनदिन सीतलागिओ ॥ कह नानक भीतरि खाइखो रिम मंगल गाए सवदु अनाहद बाजिओ ॥ ४ ॥ ४ ॥ सारग महला प्र II माई मति सति सति हरि सति सति सति साधा II वचनु गुरू रहाउ ॥ निसिवासर जो पर किहिथो मैं छीकि गांठरी बाघा ॥ १ ॥ निवश्य विनासी रवि ससीग्रर वेनाचा ॥ गिरि वश्रवा जारगो इकि साथ यचन ऋटलाघा ॥ १ ॥ अंड विनासी जेर विनासी उत्प्रज सेत विनाधा ॥ चारि विनासी खटहि विनासी इकि साध यचन निर्चलाधा ॥ २ ॥ राज विनासी तोम विनासी सावकु भी येनाघा।। इन्हिमान है सगल बिनासी इकि साध बचन आगाधा ॥ ३ ॥ आपे आरि आप ही आपे सब्द आपन खेल दिखाधा ॥ पाइओ न जाई कही भांति रे प्रभ्र नानक ग्रुर निलि लाघा ॥ ४ सारग महला ५ ॥ मेरी मनि बासियो ग्रर गोविंद भक्ष्यों है ठाउर वहीं नगर सुख आनंद ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जहाँ बीनरें ठाउँ विमारो तहां दूल सम आपद गन गाइ जह ĘĮ द्यनंद मंगल रूप तहां सदा मुख संपद ॥ १ ॥ जहां स्वयन हरि क्या न सुनीए तह महा महमान उदियानद ॥ जहां कीरतत साध संगति रस तह सथन बाम फलांबद ॥ २ ॥ **बिनु** सिमरन कोटि वरम अर्थि समली व्यउप पृवानद् ॥ एक निमल गोर्निर मजत करि तउ महा सदा जीगनद ॥ ३॥ सरनि सरिन सरिन माध संगति किरपानद रहिश्रो n नानक परि माव में मगल गुणानिधि जॉनद ॥ ४ ॥ ७ ॥ सारग महला भव मीहि राम मरोगउ पाए ॥ जो जो सरिक्ष परिद्यो करुणानिधि वे वे भवि वराए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुवि सोइयो मर्माध्यो महमा गुर्गह गराए ॥ जो चाहत सोई इरि कीको पन पाँदन फल पाए ॥ १ ॥ हिरदे अपउ नेत्र धिमान लाग्ड स्पानी

€H

ð

**省市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** कथा सुनाए ॥ चरणी चलउ मारगि ठाकुर के रसना हरि गुण गाए॥२॥ देखियो इसिट सरव मंगल रूप उल्टी संत कराए।। पाइय्रो श्रमोलु नामु हरि छोडि न कतह जोए ॥ ३॥ कवन उपमा गुन कहउ रीकाए ॥ होत दीन दङ्या कृपाल जन नानक दास दसाए ॥ ४ ॥ 🗢 ॥ सारग महला ५ ॥ डोइ सुख का सिउ चरनि सुनावत ॥ अनद विनोद पैखि प्रभ दरसन मंगल गुन गावत ॥ १ ॥ रहाउ ॥ विमम भई पेखि विसमादी पूरि चाबि गंगा जिउ अमोलक पीत्रो श्रंमत नाम 11 格格格格格格 राखिय्रो वुभ न त्रावत ॥ १॥ जैमे वंध करि पवन उन्रा की कही न ावा ॥ जा कंउ रिटे प्रगास भइत्रो हरि कहावत ॥ २ ॥ त्रान उपाव जेते किञ्ज कही त्रहि तेते सीखे जैसे परखावत श्रचित लालु गृह भीतरि प्रगटिश्रो श्रगम निरगुण निरंकार अविनासी अतुलो तुलिओ न जावत ॥ कह. श्रजरु जिनि जरिश्रा तिस ही कउ विन श्रावत । १ ।। ॥ सारग 3 路路路路 भजै रैंनि इवही गुदारै । गोविंदु विखई दिन श्रहंबुधि माता जनमु जूऐ जिउ हारै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नामु सवारे त्रण वांधि प्रोति न तिस सिउ परनिंदा हितकारे छापरु 11 को दुआरे पावकु जारे ॥ १ ॥ कालर पोट उठावे मृंडहि अंमृतु \* ते डारे ।। त्रोढे वपत्र काजर महि पारित्रा बहुरि बहुरि फिरि कारे 的路路 गिरिय्रो २ ।। काटे पेडु डाल परि ठाढी खाइ खाइ ग्रुसकारे ।। ॥ निरवैरै रसातिल परित्रो छिटी छिटी सिर भारे ॥ 3 H रचाए पहुचि न सकै गवारै ॥ कहु नानक संतन का राखा पारब्रहमु 1 निरंकारे ॥ ४ ॥ १० ॥ सारग महला ५ ॥ अवरि सभि भूले भ्रमत 3 कै हिरदे वसिश्रा तिनि जा सुधाखरु एक पछानित्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ परविरति मारग वेदहि तत् लउ रिदे नही किछु होईएं तेता लोग पचारा ॥ जउ परगासा साधै बिधि बिनु जैसे घरती बदु ग्रंधारा ।। १ ॥ तउ लउ श्रंध होई है तुटै नाही मुकति न बीजै नही जांमै ॥ राम नाम विनु त्रभिमाने ॥ २ ॥ नीरु विलोवे त्रति स्रष्ट पांचे नैनू केंसे रीसै न काहू मिलत नही जगदीसै ॥ 3 मुकति विनु गुर भेटे **淡水水水水水水水水水水水水水水水水水水** 

खोजत खोजत इहै बीचारिओ सरव सुखा दिर नामा ॥ कह नानक तिमु भइको परापति जा कै लेख मथामा ॥ 🖫 ।) 11 88 सारग महला ४ ॥ श्रनदिनु राम के गुर्ण कहीए ॥ सगल पदारथ सरव द्वा सिधि मन बांछन कल लहीए ॥ ? 71 रहाउ ॥ त्रावहु संत प्रान सुखदाते सिमरह प्रश्न श्रविनासी ॥ श्रनाथह नाथु दीन दुख मंत्रन पूरि रहिन्नो घट वासी॥ १ ॥ गायत सुनत कलेस मिटे सुनावत सरधा हरि रस पी बडमागे ।। कलि तन ते राम नाम लिए जाने॥ २ ॥ काम्र क्रोध भूठ तजि निंदा हरि मिमरनि बंधन तुटे ॥ मोह मगन ऋहं अंघ ममता गुर किरपा ते खूटे ॥ ३ ॥ तु समरयु पारेबहम सुआमी करि किरपा अंतु तेरा॥ पूरि रिंदेको सरव महि ठाकुरु नानकसो प्रभु नेरा ॥ ४ ॥ १२ ॥ सारग महला थ ॥ चलिहारी गुर देव चरन ॥ जा के संगि पारमहम् धिमारेए

उपरेख हमारी गति करन ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दूख रोग भै सगल विनासे जो आवे हरि संत सरन ॥ आपि जपै अपरह नामु जपाये वड समस्थ तारन तरन।। १ ॥ जा को मेत्र उतारै सहसा ऊखे कउ सुमर मरन।। हरि दासन की व्यागिया मानत ते नाही फ़िन गरम परन ॥ २ ॥ भगतन की टहल कमाउत गायत दुख काटे ता के जनम मरन ॥

जा कउ भहमी कृपाल बीटुला तिनि हरि हरि खजर जरन ॥३॥ हरि रसिंद अधाने सदज समाने मुख ते नादी . जात बरन ॥ गुरमसादि नानक संदोखे नाम प्रभ जिप जिप उपरन ॥ ४ ॥ १३ ॥ सारग महला 🛭 ॥ गाहको री मैं गुर्वानिधि यंगल गाहको ॥ भले संज्ञोग मले दिन अअमर जड गोपाल रीभाइओ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संतह घरन मोरलो माणा ॥ हमरे ममतकि संत घरे हाथा॥ १ ॥ साधह मंत्र मोरलो मनव्या ॥ ताने गत होए त्रै गुनीव्या ॥ २ ॥ मगतह दरमु देखि नैन रंगा ॥ लोग मोह तटे अन संगा ॥ ३ ॥ कह नानक मुख सहज धनंदा ॥ खोल्डि भीति मिले परमानंदा ॥ ४ ॥ १४ ॥ भारम महला ४ घठ १ मों मतिगर प्रसादि मोहि

प्रिश्च जीम घेदनाई दामन विद्याम प्रीति मनोहर 

200

份正的

**表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** 铁铁 मनु न रहें बहु विधि उमकाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चितवनि चितवउ हरि दरसाई प्रिश्च प्रीति वरागी कदि पावउ 11 जतन ह नही धीरे कोऊ संतु मिलाई रे मन -11 11 जप तप संजम पुंन सभि होमउ तिसु श्ररपं सभि सुख 的部份 एक निमख ष्रिश्च दग्सु दिग्वाचे तिसु संतन के चिल जांई॥२॥ कग्ड निहोरा बद्दुत चेनती सेवउ दिन रैनाई ॥ मानु अभिमानु हउ सगल तिम्रागउ जो प्रिम्र वात सुनाई ॥ ३ ॥ देखि चरित्र वियमिन गुरि सतिगुरि पुरिख मिलाई ॥ प्रभ रंग वुभाई तपति जन नानक दहश्राल मोहि गृह महि पाइश्रा मूढ़े तू किउ सिमरत १५ ॥ सारग महला ५ ॥ रे 8 11 8 Ħ अब नाही ॥ नरक घोर महि उरध तपु करता निमख निमख गुण अमतौ ही ऋाइऋो गांही ॥ १ **अ**निक जनम ॥ रहाउ ॥ दुलभाई ॥ गरम जोनि छोडि निकसिओ जउ मानस जनम् लोगो अन ठांही ॥ १ ॥ करिह बुरोई ठगाई दिनु रैनि निहफल लागे धाइ गाहण तह धाइ नाही ॥ क्य करम कमाही पांही ॥ २ ॥ निथिय्रा संगि क्रुड़ि लपटाइश्रो उरिक दुख परिश्रो कुममांही । धरमराइ जब पकरिस बबरे तउ काल मुखा उठि जाही ॥ ३ ॥ सो मिलिया जो प्रभू मिलाइत्रा जिसु मसतिक लेखु लिखांही ॥ कहु नानक तिन्ह जन वलिहारी जो अलिप रहे मांही ॥ ४ ॥ २ ॥ १६ ॥ सारग महला ५ ॥ किउ जीवनु प्रीतम विनु जोके बिछुरत होत मिरतका गृह महि रहनु न पाई।। १ ॥ माई ॥ रहाउ ।। जीख्र हीं अप्रान को दाता जाके संगि सुहाई ।। करहु कुपा संतहु मोहि अपुनी प्रभ मंगल गुगा गाई ॥ १॥ चरन संतन के माथे मेरे ऊपरि नैनहु धूरि बांछाई ।। जिह प्रसादि मिलीएे प्रभ नानक ताकै हउ जाई ॥२॥३॥१७॥सारग महला ४। उत्रा वलि बलि हउ वलि जाई ।। त्र्राठ पहर त्रपना प्रभु सिमरन वडभागी हरि पाई।। १ ॥ रहाउ ॥ भलो कबीरु दासु दासन को ऊनम्र सैंनु जनु नाई॥ ऊच ते ऊच नामदेउ समदरसी रविदास विश्वित्राई ॥ १॥ जीउ पिंडु तनु धनु साधन कौ इहु मनु ठाक्रर संत रेनाई ।। संत प्रतापि भरम सभि नासे नानक मिले गुसाई **张宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏表示** 

। २ ॥ ४ ॥ १८ ॥ सारग महला ५ ॥ मुनोरथ पूरे सतिगुर स्नापि॥

सगल पदारथ सिमरनि जा कै आठ पहर मेरे मन जापि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अंग्रुत नाम्नु सुआमी तेरा जो पीनै तिसही तृपतास ॥ जनम

जनम के किनारित नामहि आगै दरगह होड़ खलास ॥ १ ॥ सरनि

तुमारी व्याद्रक्यो करते पारब्रहम पूरन ऋषिनास ॥ करि किरपा तेरे चरन घिक्राउउ नानक मनि तनि दरस विक्रास ॥ २ ॥ ४ ॥ १६ ॥ े

्र साग्या ग्रहला ४ घरु ३ १ ओं सितिगुर ग्रसादि ॥ यन कहा

र का सातगुर प्रसाद ।। सन कहा सुमार्टिए काम कउ ।। ईत उन्न प्रभु सदा सहाई जीय संगि तेरे काम कउ ॥ र ॥ रहा डा। क्रंधन नाग्न प्रिक्ष प्रीति मनोहर हुई स्वपारन पान कउ ।। क्रास्त मृग्ति है साथ संतन की ठाहर नीक्षी विकास क्य ॥ र ॥ वासी संत्र महा पुग्लन की मनहि उतारन मान क्य ॥

क्उ ॥ १ ॥ वार्षा मंत्रु महा पुरस्त की मनहि उतारन भीन कुउ ॥
कोजि लहिस्रो नानक मुख बानां हरि नामा बिस्लाम कुउ ॥ २ ॥ १ ॥
२० ॥ मारग महला ४ ॥ मन मदा मंगल गोदिंद गाह ॥ रोग सीग

नातक को मुख्याता हरि शान माह ॥ २ ॥ १ ॥ १ ॥ साम्य महला ४ ॥ हि जन सगल उपारे संग के ॥ माए पुनीत पनित्र मन जनम के दूग्व हरे ॥ १ ॥ सहाउ ॥ सामय चले तिस्दी मुसु पाडमा जिन्ह कि गोमिट से तरे ॥ युहन पीर खंघ तूप महि से तरे ॥ युहन पीर खंघ तूप महि ते साम पटे है माहि दिन्ह

मापु मंति मृत्व जुरे ॥ तिन्ह की पूरि बांद्वे निन जानकु प्रभु मेग किरवा करें ॥ २ ॥ २ ॥ २० ॥ सारव बहना ४ ॥ हिर जन राम राम राम पिषांत ॥ एक पनरु सुरु साथ समापम पोटि पैश्टर पीत ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दूलम देह जपि होत पुनीता जम की दान निसर्र ॥ महा पनित के पानिक उत्तरहर

हरि नामा उरिधारे ॥ १ ॥ जो जो सुने राम जसु निरमल ता का जनम मरण दुखु नामा ॥ कहु नानक पाईऐ वडमानीं मन तन होह विगासा ॥ २ ॥ ४ ॥ २३ ॥

सारग महला ५ द्रपदे घरु ४ १ श्रों सतिगर प्रसादि ॥ मोहन घरि श्रावह ॥ मानु करउ श्रभिमाने बोलउ भूल जोदरीश्रा प्रिश्र चुक चिरीय्रा ॥ रहाउ ॥ निकटि सुनंड अरु पेखउ नाही 8 11 गुर लाहि पारदो मिलउ लाल भरमि दख भरीत्रा होड कृपाल -11 विसरे सम्रामी जानउ कोटि मन हरीआ ॥ जे निमख ۶ ॥ एक भीर जड पाई की दिनस लख बरीआ। साध संगति हरि संगि मिरीत्रा 28 П सारग महला ५ ॥ अब 3 11.8 H -11 सोई सोच विसारी 11 करणा सा देहि नाउ विलहारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चहु दिस फूलि रही राखिओ विखु करि मृति गरुड़ारी ॥ देइ हाथ गुरमंत्र हउ नाही **কিন্তু** जिउ H कमला अलिपारी ॥ 8 जल भागि परिश्रो हरि नानक तुमही कलधारी ॥ होसा सभ राखु संत सदकारी । २॥२॥२४॥ सारग महला ४॥ श्रव मोहि सुआमी हरि करणकारण समरथ विरकाते ॥ सरव उपाव एकसु ते मेरी गाते ॥ १ ॥ रहाउ ॥ देखे नाना रूप बहुरंगा श्रन जीअ प्रान सुख कंड ठाकुर नाही तम भांते ॥ देंहि अधारु सरव ॥ अमतौ अमतौ हारि जड परित्रो तड गुर मिलि चरन पराते ॥ कहु नानक मैं सरव सुखु पाइत्रा इह स्रुखि बिहानी राते॥ २ || ३ || २६ || सारग महला ५ || अत्र मोहि लबिध आरे है हरि टेका।| गुर दइत्राल भए सुखदाई अंधुलै माणिकु देखा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काटे श्रगित्रान तिमर निरमलीत्रा वृधि विगास विवेका।। जिउ जल तरंग फेनु होई है सेवक ठाकुर भए एका ॥ १ ॥ जह ते उठियो तह ही आइयो

水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水

सभ ही एके एका ॥ नानक इसिट आइओ स्नव ठाई प्राग्णपती हिर समका॥ २ ॥ ४ ॥ २७ ॥ सारग महला ५ ॥ मेरा मनु एके ही प्रिस्र मांगी। पेखि आहुओ सरव थान देस प्रिज्ञ रोम न समसि लागे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मैं नीरे अनिक मोजन वहु विज्ञ तिन सिउ दसिट न करें रुपांगे ॥ हिर रसु पांहे प्रिज्ञ प्रिज्ञ प्रिज्ञ प्रिज्ञ प्रतिक मोजन वहु विज्ञ तिन सिउ दसिट न करें रुपांगे ॥ हिर रसु पांहे प्रिज्ञ प्रिज्ञ प्रतिक मोजन वहु विज्ञ विज्ञ अलि कमला लोगांगे ॥ १ ॥ गुण निधान मन मोहन लालन सुखदाई सरवांगे ॥ गुरि नानक प्रम पाहि पठाइओ मिलहु सखा गलि लागे ॥ २ ॥ ४ ॥ २ ८ ॥ सारग महला ४ ॥ अब मोरो ठाइर सिउ मनु मानां ॥ साथ रुपाल दहज्ञाल भए है हु छेदिओ दुसदु विगाना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुमही सुंदर तुमहि सिज्ञाने तुम ही सुपर सुजाना ॥ सगल जोग ज्ञरू गिज्ञान विज्ञान

इक निमल न कीमति जाना ॥ १ ॥ तुमही नाहक तुमहि छत्रपति तुम पूरि रहे भगवाना ॥ पानउ दानु संत सेवा हरि नानक सद इरवाना ॥ २ ॥ ६ ॥ २६ ॥ सारग महला ४ ॥ भेरे मिन चीति ब्याप प्रिम रंगा ॥ विसरिओ धंधु यंधु माहबा को रजनि सवाई जंगा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि सेवउ हरि रिदे बसावउ हरि पाइबा सतसंगा ॥ ऐसो मिलिओ मनोहरु प्रीतम्न धुख पाप मुख मंगा ॥ १ ॥ प्रिउ

देसो मिलिओ मनोहरु प्रीतम्र ग्रुख पाए मुख संगा ॥ १ ॥ प्रिज अपना गुरि विस करि दीना भोगउ भोग निसंगा ॥ निरमं मए नानक भंज मिटिआ हरि पाइओ पाठंगा ॥ २ ॥ ७॥ ३० ॥ सारग महला भ ॥ हरि जीउ के दरसन कंज करवानी ॥ वचन नाद मेरे सवनह पूरे देहा विश्व अंकि समानी ॥ १ ॥ रहाज ॥ छूटरि वे गुरि कीई लोहागनि हरि पाइओ सुपढ़ सुजानी ॥ मिह पर मिहि वैसन्न नहीं पाउन के विस ।

संगि मनु मानिक्या सम पूकी काणि लीकानी ॥ २ ॥ ८ ॥ ३१ ॥
सारग महला ४ ॥ अब मेरी पंचा ते संगु तदा ॥ दरसनु देखि मए
मनि क्यानद गुर किरपा ते छूटा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दिखम यान
पद्म पद्म परीक्षा अनिक राख यरूटा ॥ दिखम गाई कर पद्भेषे
नाही मंत मानय भए लूटा ॥ १ ॥ यहुत खजाने मेरै पालें परिक्या
अमील लाल क्यान्युटा ॥ जन नानक प्रमिक्तिया घारी तउमन महि हिर
गुपुटा ॥ २॥ ६॥ ३२॥ मारग महला ४॥ अब मेरी टाइर निउमनु

श्राहको मगति बळल जिनि राखी स्थान संवानी ॥ कह नानक हरि

## 表表表表表示 医表表系表表表表表表表表表表 पूरे दीया गुरि उरभाइश्रो \* जिउ जल लीना प्रान दानु लोभ क्रोध मतसर इह मद काम मीना 11 11 रहाउ दीओ गुरि हरि ग्रउखध मंत्र दसाह कीना - 11 श्ररपि सगल दान तेरा तू ठाकुरु मेरा गुरि गृह मिलियो सगल प्रचीना ॥ 8 11 में सहज घरु पाइत्रा हरि भगति ॥ कहु नानक हउ खोई प्रभ दीना ॥ ३३ ॥ सारग महला ४ ॥ मोहन सभि 20 2 11 जीय तेरे तू तारिह ॥ छुटिह संघार निमख किरपा ते कोटि अरदासि वेनंती निमख बहुत करहि II ॥ रहाउ देइ भंजन दीन दुख होह कृपाल साम्हारहि H किन्रा ए भूपति वपुरे कहीत्रहि कह निसतारहि δ H राखु सुखदाते सभु नानक जगतु तुम्हारहि॥ २॥ राख़ ॥ सारग महला ४ ॥ अब मोहि धनु पाइश्रो हरि नामा॥ सभ चुभी है इहु लिखित्रो लेख मथामा ॥ 11 **ਰसन** खोजत खोजत भइस्रो वैरागी फिरि आइस्रो देह गिरामा ॥ इहु जोरिओ हथि चरिश्रो लालु श्रगामा गुरि संखदा गोविंद II तेते दुख सहामा जो करीश्रहि श्रान वापार वनज के निरभे वापारी हरि राप्ति नानक राम नामा ॥ २ ॥ १२ ॥ ३४ ॥ सारग मनि मिसट लगे प्रिश्र बोला गुरि 11 सेर हरि ढोला ॥ ॥ रहाउ ş 11 प्रभ त् सेवा लाए सद दइत्रालु कलत्र सहित सभि गोला मोहि प्रतिपालक ठाकुह है तू है इक नामु तेरा मैं स्रोल्हा जे तखति 8 TI वैसालिह तउ दास तुम्हारे घासु वढाविह केतक वोला 11 2 11 2 3 11 3 5 11 त्रातोला श्रगह के प्रभ पुरख विधाते मेरे ठाकुर प्र ॥ रसना राम कहत गुरा सोहं ॥ एक निमख श्रोपाइ समावे देखि चरित मन मोहं ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिसु सुगिए मनि होइ पाइश्रा द्रि सुखु दुख् जोहं गहस अति रिटे मान दख II निरमल किलविख मन П विशिद्याई 2 तोहं प्रभ सो द्रोहं H नानक कह होई काढे माइग्रा गुरि समरथोहं ॥२॥ १४ ॥ ३७ -11 सारग प्रभु पाइत्रा करणकोरण देखिश्रो चलतु नेनहु तमासा सभह महला II **亚亚**亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚

व्यवस्थात्रकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकार

दरि समह ते नेरै अगम अगम घट वासा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भूलै लिखियो न चलावै मता न करै पचासा ।। खिन सवारि विनाहै भगति वछल गणतासा श्रंघ कर महि दीपक चलियो गुरि रिंदै कीथो परगासा नानक दरस पेलि सुल पाइया सम पूरन होई आसा ॥ २ ॥ १४ ॥ ३ = ॥ सारग महला ४ ॥ चरनह गोविंद मारग सहावा ॥ श्रान मारग जेता किन्न घाईए तेतो ही दुखु हाना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नेत्र प्रनीत भए दरस् पेले इसत प्रनीत टइलावा ॥ रिटा प्रनीत रिदे हरि संव पुरावा ॥ १ ॥ सरव निघान नामि हरि हरि जिस करिय लिखिया विनि पाता ॥ जन नानक

भेटिक्रो सुलि सहजे व्यनद विहासा ॥ २ ॥ १६ ॥ ३६ ॥ सारग

महला ४ ॥ धिमाइम्रो अंति बार नामु सखा ॥ पिता जह स्रत मार्ड न पहुचै तहा तहात् रखा॥१॥ रहाउ॥ अंघ ऋप गृहि महि तिनि सिमरिक्रो जिस् समतिक लेख लिखा ਹੰ ਬਜ 11 मकति गरि कीनी सम तहै तही दिखा॥ १॥ श्रंमत नाम्र पीत्रा मन तपतिया यापाए रसन चला ॥ कह सहज्ञ लाही सगल विखा ॥ १ ॥ १७ ॥ ४० ॥ सारग ५ ॥ गर मिलि ऐसे प्रभ धिषाइषा ॥ महस्रो दश्याल दुख मंत्रतु लगे न ताती बाइमा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जेवे सास सास हम लेवे वेते ही गुण गाहमा ॥ निमल न विद्वरी घरी

লব जाहमा ॥ \$ 11 वलि चलि 23 यलि **463** विल शर दरसाइमा कह अउ सुल सागर मै पाइमा ॥ २ नानक काह पावाहा 11 = 5 11 ¥ II मेर मनि मगद गर महमो करम परगासा धरि घटि १ ॥ रहाउ ॥ पारबद्दम माजोनी संमउ योटा ॥ मध्यो परापति थेमून नामा यत्ति पति अभ चरगीटा १ ।। मन मंगति की रेगु सुन्वि लागी कीए सगल तीस्य मजनीटा ।। कटुनानक रंगि चल्न सए है इरि गंगुन सई मजीटा ॥ २ ॥ ॥ ४२ ॥ माग्य महला ४ ॥ इति इति नामु दीयो गुरि साथे॥

## प्रभ हीऋरें वसिस्रो सगल भृख मेरी लाथे निमख वचन ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कृपा निधान गुगा नाइक ठाकुर सुख समृह सभ ॥ एक श्रास मोहि तेरी सुत्रामी अउर दुतीत्रा श्रास नाधे नैंगा तृपतासे देखि दरसावा गुरि कर धारे विराधे 11 8 11 नानक में अतुल सुखु पाइत्रा मेरे माथे ॥ कहु जनम मरगा ॥ २ ॥ २० ॥ ४३ ॥ सारग महला ४ ॥ ₹ लाधे अंमृतु है रे भूलि काहे कत जाई ॥ संगि मनोहरु विखु खाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ प्रम सुंदर चतुर त्रम् विधाते तिस भूठि मोहिश्रो सिउ रुच नही राई ॥ मोहनि सिउ वावर मनु संतन दुख हरता ठगउरी पाई ॥ १ ॥ भइत्रो दइत्रालु कृपालु महि वनित्राईं।। सगल निधान घरें कह नानक पाए सिउ जोति समाई ॥ २ ॥ २१ ॥ ४४ ॥ सारग महला भ ॥ श्रोश्रं प्रित्र प्रीति चीति पहिल्रीत्रा ।। जो तउ वचनु दीत्रो मेरे सतिगुर साज सीगरीत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हम भूलहि सदा तुम हम नीच विरख उधरीय्रा ॥ अभृला हम पतित तम पतित तुम मैलागर लाज संगि संगि वसरीत्रा ॥ १ ॥ गंभीर तुम जंतरीस्रा ॥ गुर कुपाल नानक चपुरे हम किश्रा उपकारी हरि मेलिश्रो तउ मेरी स्र्वि सेजरीश्रा ॥ २ ॥ २२ ॥ ४५ ॥ सारग त्रोइ दिनम धंनि परवानां ॥ सफल ते घरी महला ५ ॥ मन धंनि संजोग सुहावे सतिगुर संगि गित्रानां ॥ १ रहोउ ॥ 11 जिनि मानां तनु धंनि 11 इह देत सोहागा सभाग धंनि तुमरा हींउ कीत्रो कुरवानां ॥ कोटि 8 तुम्हरा गृह धनु लाख राज सुख पाए इक निमख पेखि दसटाना ॥ जउ कहहु सेवक इह वैसीऐ सुख नानक ऋंतु न जानां ॥ २ ॥ २३ ॥ ४६ ॥ सारग महला ५ ॥ अब मोरो सहसा दुखु गइआ ॥ अउर उपाउ सगल तिआगि छोडे सतिगुर सरिण पङ्त्रा ॥ १ । रहाउ ॥ सरव सिधि कारज सभि सवरे ब्रहंरोग सगल ही खड्ब्रा ॥ कोटि पराघ खिन महि है गुर मिलि हरि हरि कहिया ॥ १ ॥ पंच दास गुरि वसगित कीने मन निहचल निरमइत्रा ॥ त्राइ न जावै न कतही डोलै थिरु नानक राजइत्रा ॥२॥ २४ ॥ ४७॥ सारग महला ४ ॥ प्रभु मेरो इत उत् सदा सहाई॥ **西**塞塞塞塞塞塞塞塞塞塞塞

मन माहनु मेरे जीय को पित्रारो करन कहा गुन गाई।। १॥ रहाउ॥ स्रेति खिलाह लाड लाडावें सदा सदा अनदाई॥

र ।। रहाउ ।। खाल सललाइ लाड लाडाव सदा सदा अनदाइ ।। प्रतिपाले चारिक की निआई जैसे मात पिताई ।। १ ।। तिस्र विद्यु निमल नही रहि सकीऐ निति न कवह लाई ।। कहु नानक मिलि संत संगति ते सग्न भए लिए लाई ।। २ ।। २४ ।। १८ ।। सारग महला

निमलं नहाँ रोह सकोए ानतार न केयह बाह ॥ कहु नानक ।माल संत संगति ते यगन भए लिन लाई ॥ २ ॥ २ ४ ॥ ४ ८ ॥ सारग महला ४ ॥ अपना मीतु सुआमी गाईए ॥ आस न अगर काह की कीज सुलदाता प्रभु धिआईए ॥ १ ॥ ग्हाउ ॥ सुल संगल कलिआण

५ !! व्यपना मीतु सुआमी गाईए ।। आस न त्रार काहू की कीर्जे सुखदाता प्रश्न विद्याईए ।। १ ।। रहाउ ॥ द्यल मंगल कलित्राण जिसहि परि तिसही सरखी पाईए ।। तिसहि विद्यागि मानुतु जे सेरहु तउ लाज लोनु होइ जाईए ।। १ ।। एक औट पकरी ठाइर की

सैरहु तउ लाज लोजु होइ जाईए ॥ १ ॥ एक ओट पकरी ठाइर की गुर मिलि मति चुधि पाईए ॥ गुण निधान नानक प्रश्न मिलिया सगल चुकी मुहताईए ॥ २ ॥ २६ ॥ ४६ ॥ सारग महला ४ ॥ ओट सतायी प्रभ जीठ मेरे ॥ इसटि न लिखाउठ कार काहू कठ माणि सहित एक केटे ॥ १ ॥ १ सुर ॥ सुरक्तिक कीटियो पुष्टि सुपने काटि

सतायों प्रभ जीउ मेरें ॥ दसटि न लिखाउँ अगर काहू के माणि महित प्रभ तेरें ॥ १॥ रहाउ ॥ अगीकार कीओ प्रभि अपुने काढि लीझा निर्पु चेरें ॥ अमृत नाष्ट्र अञ्चलपु प्रस्ति दीनो जाह पश्चम पुर पेरें ॥ १ ॥ कन्न चपना कहउ एक प्रस्त निरमुख के दाँवेरें ॥

काटि सिलक जउ ज्युना कीनो नामक खल वनेरें ॥ २ ॥ २७ ॥
५० ॥ सारग महला ॥ ॥ प्रम सिमरत दूल बिनासी ॥ महमो
कुपाञ्च भीम सुक्ताता होई सगल खलासी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अनर
न कोऊ स्फ्रीं प्रम बिजु कहु को कितु पहि जासी ॥ जिज जाणहु विउ
सारवह ठाइर सस्च किछु तुमही पासी ॥ १ ॥ हाथ देह साले प्रमि मधुने

सद जीयन अविनामी ॥ कह नानक मनि अनद काटी जमकी फामी ॥ २ ॥ २ = ॥ ४१ ॥ सारग महलो मेत तुमाहि सम्हारी ॥ इम बारिक प्रभ मन वित्र पारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भूखी मेरे जब तथ नपार मांग मुख श्रपाप -11 तव अरोग तम होइ स्वार्र 11 5 11 बसेरो हरका दास

दासन परे यापित्र यापनहार ॥ नामु न पिसरैं वर जीउतु पाईप पिनती नानक इह मारै ॥ २ ॥ २६ ॥ ४२ ॥ माग्य महला ४ ॥ मन ते मैं भेड दूरि पराक्ष्मो । लाल दहशाल गुलाल लादिले महति सहति गुन याहमो ॥ १ ॥ ग्रहाउ ॥ गुर पननाति **医法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法** कमात कृपा ते बहुरि न कतह धाइत्रो ॥ रहत उपाधि समाधि सुख आसन भगति वछलु गृहि पाइत्रो ॥ १ ॥ नाद विनोद कोड समाइश्रो ॥ करना श्रापि ऋापे सहजि करावन सहजे श्रापि त्रापाइग्रो ॥ २ ॥ सारग ¥3 -11 30 श्रंमृत नामु मनहि श्राधारो ॥ जिनि दीश्रा तिस कै 11 क्ररवाने गुर पूरे नमसकारो । १ ॥ रहाउ ॥ व्यक्ती त्सना सुहेला कामु क्रोधु विखु जारो ॥ त्राइ न जाइ वसे इह ठाहर जह श्रासनु निरंकारो ॥ १ । एकै परगडु एकै गुपता एकै धुंधूकारा ॥ नानक साच वीचारो ॥ २ ॥ अंति प्रभ सोई कह ५४ ॥ सारग महला ५ ॥ त्रिनु प्रभ रहनु न जाइ घरी॥ सरव स्रख ताहू के पूरन जा के सुखु है हरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मंगल प्रान जीवन धन सिमरत अनद घना ॥ वड समरथु रुप संगे गुन रसना कवन भना ॥ १॥ थान पवित्रा मान पवित्रा पवित्र ते भवन पवित्रा जा सुनन कहनहारे ॥ कहु नानक तुम्हारे ॥ २ ॥ ३२ ॥ ५५ ॥ सारग महला ५ ॥ रसना जपती तृही तृही ॥ मात गरभ तुमही प्रतिपालक मृत मंडल इक तुही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुमहि पिता तुम ही फुनि माता तुमहि मीत हित आता त्रम तुमहि जीय प्रानदोता ॥ त्रमहि 8 11 श्राधारा तमहि तुमही माणिक लाला ।। तुमहि पारजात गुर जरीना खजीना तमहि ते पाए तउ नानक भए निहाला ॥ २ ॥ ३३ ॥ ५६ ॥ सारग महला प्र II जाहू काहू अपूर्नो ही चिति आर्वे II जो काह को चेरो जावै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अपने पहि दूख अपने पहि स्ला अपुने ही पहि विरथा ॥ अपुने पहि मानु अपुने पहि ही पहि ऋरथा ॥ १ ॥ किन ही राज जोबनु धन मिलखा किन वाप महतारी ।। सरव थोक नानक गुर पाए पूरन श्रास हमारी २ ॥ ३४ ॥ ५७ ॥ सारग महला ५ ॥ भूठो माइत्रा को मद मानु घोह मोह दूरि करि वपुरे संगि गोपालहि जानु 11 8 मिथित्रा राज जोवन ऋरु उमरे मीर मलक अरु खान मिथिश्रा कापर सुगंध चतुराई मिथित्रा भोजन पान ॥ १ ॥ दीनवंधरो दास दासरो संतह की सारान ॥ मांगनि मांगउ होइ अचिंता मिलु नानक

काज

नाही जह भागी।। विन सिउ राचि माचि हित लाइब्रो जो कामि

के इरि प्रान ॥२॥३५॥५८॥ भारग महला श्रनिक

जंजारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दीउस चारि

थ ॥ अपूनी इतनी

संगी

अनिक घावरता उरिक्षेत्रो आन

दीसहि

के

इउ नाही नाही किन्नु मेग ना हमरो बसु चारी॥

करन करावन नानक के प्रम संतन संगि उधारी ॥२॥३६॥४६॥ सारग महला प्र ॥ मोहनी मोहत रहै न होरी ॥ साधिक सगल की पिश्रारी तुटै न काह तोरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ खद सामग्र उचरत रसनागर तीरथ गवन न थोरी॥ पूजा बरत नेम चक्र तपीत्रा उद्धा गैलि न छोरी ॥१॥ अंध ऋष महि पतित होत मोरी ॥ साघ संगति परमगति कुरह मोरी ॥२ ॥३७ ॥६० ॥ सारम महला ४ ॥ पेखत दरसञ् कहा करहि रे खाटि खादली ॥ पवनि श्रफार तोर चामरी अति जजरी वेरी रे माइली।। १ ।। रहाउ ।। ऊढी ते हरियो ऊहा ले घरियो मास देत भाइली ॥ देवनहारु विसारियो अंधुले जिउ सफरी उदरु मरे बहि हादली ॥ १ ॥ साद विकार विकार भूठ रस भीर बाइली । कहु नानक समभू रे इझाने कालि ख़रूहै तेरी गांठुली ॥ २ ॥ ३≈ ॥ ६१ ॥ सारग महला ४ ॥ गुर जीड संगि तहारी जानिको ॥ कोटि लोध उन्ना की मानिश्रो ॥ १ दरगह भी हाइर ॥ h कहीऐ कवन रूप्र इसटानिश्रो ।। जोति मादी संगि दलभ देह बखानिक्रो ॥ १ ॥ तमते सेव तमते जप तम वे तत पछानिओ ॥ ৰ ক मसतकि नानक दास दसानिओ ॥ २ ॥ ३६ ॥ ६२ ॥ सारग महला ४ ॥ हरि हरि दीओ सेवक कड नाम ॥ मानसु काको वपुरो माई रहाउ ॥ अवि महा जन् आपे सेवक के काम ॥ आपे सगले दूत विदारे ठाकुर अंतरजास ॥ श्रापे पित राखी सेवक की श्रापि कीओ बंघान ॥ आदि खुगादि सेनक की राखें नानक को प्रभु जान ॥ २ ॥ ४०॥ ६३ ॥ सारग महला थ ।। त् मेरे मीत सखा इरि प्रान ।। मनु घनु जीउ पिंड सञ्च तुमरा इह

NAME OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PR दीए अनिकं तमही तनु सीतो तमरे धान ॥ १ ॥ रहाउ 11 तुमही पति राखह अंतरजामी प्रकारा तुमही दीए मान ॥ सदा सदा जान ॥ १ ॥ जिन संतन जानित्रा तु ठाकुर ते आए परवान ॥ जन का संगु पाईए वडभागी नानक संतन के कुरवान ॥ २ ॥ 88 करह गति दइत्राल संतह मोरी ॥ तुम ६४ ॥ सारग महला ५ ॥ समरथ कारन करना तूटी तुमही जोरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जनम जनम के विखई तुम तारे सुमित संगि तुमारे पाई ॥ अनिक जोनि प्रभ विसरत सासि सासि हरि गाई ॥ १ ॥ जो जो संगि मिले साधू नानक जा के वडभागा के तेते पतित प्रनीता ॥ कह पदारथु जीता ॥ २ ॥ ४२ ॥ ६५ ॥ सारग महला ५ ॥ ठाकुर विनती करन जनु आइस्रो ॥ सरव सूख आनंद सहज रस सुनत तुहारो नाइस्रो ॥१॥ रहाउ ॥ कृपानिधान सूख के सागर जसु सम महि जा को छाइत्र्रो ॥ रंग तुम कीए त्रपना त्रापु इसटाइत्रो 11 8 11 संगि संगि संतन की सेवा चरन कारी केसाइत्रो ॥ पहर ऋाठ संतन का सुखु नानक इहु पाइत्रो ॥ २ ॥ ४३ ॥ ६६ ॥ सारग महला सहेला सहजे -५।। जा की राम नाम लिव लागी ।। सजनु सु रिदा कहीऐ बडभागी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रहित विकार अलप माइआ ते त्रहंबुधि विखु तित्रागी ।। दरस पित्राह त्रास एकहि की टेक हीएँ प्रिम्न पागी ।। १ ।। ऋचिंत सोइ जागनु उठि वैसनु म्रचिंत हसत कहु नानक जिनि जगतु ठगाना सु माइत्रा हिर वैरागी ॥ अब जन ऊपरि को ठागी ॥ २ ॥ ४४ ॥ ६७ ॥ सारग महला ४ ॥ पूकारन कउ जो उदम्र करता परमेसरु ता गुरु १ ।। रहाउ ॥ निरवैरै संगि वै। रचावै हरि दरगह मारी प्रम की वडित्राई जन जुगादि श्रोह हारे ॥ श्रादि सगल भउ मिटिया चरन कमल ॥ निरभउ भए श्राधारे ॥ गुर के बचिन जिपश्रो नाउ नानक प्रगट भइश्रो ॥ ४५ ॥ ६८ ॥ सारग मपला ५ ॥ हरि जन छोडित्रा सगला पेखि त्रापु ।। जिउ जानहु तिउ रखहु गुसाई जीवां परताप्र ॥ १ ॥ रहांउ ॥ गुर उपदेसि साध की संगति विनसित्रो सगल **水**深还还处。

रर१८) समत् वीचारियो सगल संगालन मित्र सत्र पेखि जाप तपति ग्रभी सीवल अधाने सुनि अनहद विसम विसमाद भए मनि पुरन पूरे नाद 11 नोनक साचा मेरे गुरि मोरी પ્રદાા કેટાા सारग महला у 11 सहसा क जाईऐ बलिहारी तिस गर सदा ॥ रहाउ ॥ गुर का नामु जिपनो दिनुसती गुर के चरन की धृरि करउ नित मञ्जु किलनिख गुर पूरे की करउ नित सेवा उतारिश्रा ş ग्रर गरु नमनकारिया ॥ सरव फला दीन्हे गुरि पूरी नानक गुरि निसतारिया ॥ २ ॥ ४७ ॥ ७० ॥ सारग महला ४ ॥ सिमरत नाम्र प्रान गति पावै ॥ मिटहि कलेस श्रास सम नासै साथ संगि हितु लावै ॥ १ ॥ रहाउ हरि मनि श्राराधे रसना हरि जस गावै क्रोध्र निंदा बासुदेव रंगु लावें ॥ १ - 11 दश्याल आराधह गोविंद करत स्रोहावै ॥ कह नानक सम की होह रेना इरि इरि दरसि समावै ॥ २ ॥ ४= ॥ ७१ ॥ सारग महला ४ पूरे बलिहारै ॥ प्रगट प्रतापु कीन्रो नाम को कीए राखनहारै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ निरमउ सेवक व्यान उपाव विश्वागि n कमल रिद घोर ।। १ ।। प्रान अधार मीत साजन प्रम एक एकंकारी।। सम ते ऊच ठाकुरु नानक का बार वार नमसकार ॥ १ ॥ ४६ ॥ ७२ ॥ सारग महला थ ।। बिनु हरि है को कहा बताबहु ॥ सुख फरुणामै करता तिस्र प्रभ सदा घित्राव<u>ह</u> ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा कें स्रति परोए जंता विश्व प्रभ का जस गावह ॥ सिमरि

सञ्च किछ दीना धान कहा पहि जावहु ॥ १ ॥ सफल सेवा सुधामी मेरे की मन बांछत फल पानडु ॥ कहु नानक लाग्र लाहा ले चालह प्राव सेती घरि जावह ॥ २ ॥ ४० ॥ ७३ ॥ सारग ठोक्कर तम्ह सरखाई माहमा ॥ उत्तरि गइयो मेरे अनबोलत मेरी दरसञ् पाइआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ विरथा नाम् जपाइया नाठे सहजि 12 दख सख समाए अनद अनद गुरा गाइआ ।। १ ॥ बाह पकरि कदि लीने

**远远远远远远远远远远远远远远远远远远远** त्रंध कूप त माइ**ञ्रा ।। कहु नानक गुरि वंधन काटे वि**छुरत ऋानि मिलाइस्रा ॥२॥ ५१॥ ७४ ॥ सारग महला ५ ॥ हरि के नाम की गति ठांढी ॥ वेद पुरान सिंमृति साधू जन खोजत खोजत काढी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सिव विरंच अरु हिंद्र लोक ता महि जलतौ फिरिआ ॥ सुत्रामी भए सीतल दृखु दरदु भ्रमु हिरित्रा सिमरि सिमरि १ ॥ जो जो तरिश्रो पुरातनु नवतनु भगति भाइ हरि देवा ॥ नानक की बेनंती प्रभ जीउ मिलें संत जन सेवा ॥ २ ॥ ४२ ॥ ७५ । सारग महला ५ ॥ जिहवे ऋंमृति गुगा हरि गांउ ॥ हरि हरि बोलि कथा सुनि हरि की उचरह प्रभ को नाउ ॥ १॥ रहाउ ॥ राम नाम्र रतन मिथिश्रा धनु संचहु मनि तनि लावहु भाउ ॥ आन विभूत मानहु साचा इहै सुआउ ॥ १ ॥ जीअ प्रान सुकति को दाता एकस सिउ लिव लाउ ।। कहु नानक ता की सरगाई देत सगल अपिआउ ॥ २ ।। ५३ ।। ७६ ।। सारग महला ५ ।। होतो नही कवन कछु करगी ।। इहै त्र्रोट पाई मिलि संतह गोपाल एक की सरगी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इत्रा तन महि विखे वित्राधि की करणी।। श्रास जात बलु जरगी ॥ १ ॥ त्रनाथह अपार दिनस गणि राखे ग्रसत सरव दोख में हरणी सागर सख जीवा प्रम चरणी २ दास पेखि ।। फीके हरि के नाम विनु साद ।। अंमृत ७७ ॥ सारग महला ४ हरि गाईऐ अहिनिसि पूरन नाद ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सिमरत सगल विखाद हरि पाईऐ मिटि जाहि सुख लादि ले आवह पाईऐ घरि संगि लाभ वरनि न साकड नानक नही मरजाद 11 श्रं<u>त</u> ऊचो ऊच ऊच ते २ ॥ ४४ ॥ ७८ ॥ सारग 11 महिमा पेखि विसमाद त्राइत्रो सुनन पड़न कउ वागी ।। नामु विसारि लगहि श्रनलालिच विरथा जनमु पराग्री॥ १॥ रहाउ॥ समभु अचेत चेति मन मेरे रिदे अराधह संतन अकथ कहाणी ॥ लाग्रु लैंहु हरि ॥ उदमु सकति सिम्राण्य तुम्हरी देहि त नामु वखाणी ॥ सेई भगत भगति से लागे नानक जो प्रभ भागीं ॥२॥ ५६॥ ७६॥ सारग

धनवंत नाम के वराजारे ॥

नाम धनु खाटहु गुर का सबदु बीचारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ छोडहु कपडु होड निरवैरा सो प्रश्न संगि निहारे । सचु घतु वणजह सचु घतु संचद्व कवहू न आवद्व हारे ॥ १ ॥ खात खरचत किछु नाही द्यगनत भरे भंडारे ॥ कहु नानक सोमा

सांभी करह

संगि जावह

II .

महला

पारब्रहम के दुक्रारे ॥ २ ॥ ५७ ॥ ८० ॥ सारग महला ५ ॥ प्रभ जी मोहि कानु अनाधु विचारा ॥ कवन भूल ते मानुखु करिश्रा इह परतापु तुहारो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जीव्य प्राय सरव के दाते गुण कहे न जाहि अपास ॥ सम के श्रीतम सब श्रीतपालक सरब घटां आधारा ॥ 📍 ॥ कोह न जार्शे तुमरी गति मिति आपहि एक पसारा । साघ नांव वैठानह नानक भवसागरु पारि उतारा ॥ २ ॥ ४८ ॥ ८१ ॥ सारग महला ४ ॥ आर्थ राम सरिए वडमागी ॥ एकस वितु किछु होह न जार्गे अवरि उपाव तिम्रागी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मन वच कम आराधै हरि साध सिंग सुखु पाइआ ॥ अनद विनोद अकथ कथा रसु साचै सहजि समाह्या ॥ १ ॥ करि किरपा जो अपूना कीनो ता की ऊतम बाखी ॥ साघ संगि नानक निसवरीएँ जो रावे प्रम निरबाखी ॥ २ ॥ ४६ ॥ ⊏२ ॥ सारग भइला ५ ॥ जाते साथ सरखि गही ॥ सांति सहज मनि महमो प्रगासा विरथा कछ न रही ॥ १ ॥ रहाउ ।। होह कपाल नाम देह अपना विनती एड कही ।। आन पिसरे प्रभ सिमरत पाइमी लाग्न सही ॥ १ ॥ जह वे तही समानो साई बसतु श्रही ॥ कडु नानक भरमु गुरि स्वाडका जोती जोति समही ॥ २ ॥ ६० ॥ =३ ॥ सारग महला ४ ॥ रसना राम को जञ्ज गाउ ॥ भान सुमाद शिसारि संगले भलो नाम सुमाउ !। १ ।। रहाउ ।। चरन कमल बसाइ हिरदै एक सिउ लिय साउ ॥ साथ संगति होहि निरमल बहुहि जोनि न आउ ॥ १ प्रान अधारु तेरा त निधाने थाउ ॥ सासि सासि इरि इरि नानक सद गलि जाउ ॥ २ ॥ ६१ ॥ = ४ ॥ महला ४ ॥ वैगुठ गोविंद चरन नित धिमाउ ॥ अकति परदारथ माथ मैगति अंमृत इरि का नाउ ॥ १ ॥ रहाउ कथा गुर्वार्त सार्वी महमा करह मनवान ॥ भावत दोऊ पख **芯芯芯芯芯芯芯芯芯芯芯芯芯** 

表表表表表表表表表表表表表表 表表 表表表表表 सुख विस्नाम ॥ १ ॥ सोधत सोधत ततु वीचारित्रो परन पाईऐ भगति सरेसट पूरी ॥ कद्व नानक इक राम नाम विनु अवर सगल विधि ऊरी ।। २ ।। ६२ ।। ⊏४ ।। सारग महला ४ ।। साचे सतिगुरू 4444444444 दातारा ।। दरसनु देखि सगल दुख नासहि चरन कमल विलिहारा ।। निहचलु हरि का सति साध परमेसरु जन सति १ ॥ रहाउ ॥ नाउ ।। भगति भावनी पारब्रहम की अबिनासी गुण गाउ ॥ सगल घटा नही पाईऐ श्राधारु  $\Pi$ अगोचरु मिति वाहु वाहु कहु ताकउ जाका अंतु न पारु॥२॥६३॥ ८६॥ सारग महला ५ ॥ गुर के चरन बसे मन मेरे ॥ पृरि रहिओ ठाकुरु सभ थाई निकटि वसे सम नेरें ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वंधन तोरि राम संगि वनित्राई ॥ जनमु पदारथुं भइत्रो पुनीता डछा लाई संत मेरे सो हरि का सगल पुजाई ॥ १ ॥ जा कउ कृपा करहु प्रभ जस गावै ॥ त्राठ पहर गोविंद गुन गावै जनु नानकु सद बलि जावै ॥ २ ॥ ६४ ॥ ८७ ॥ सारग महला ५ ॥ जीवनु तउ गनीऐ हरि पेला ॥ करहु कुपा प्रीतम मन मोहन फोरि भरम की रेखा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सांति न उपजत विनु विसास किश्रा कहत सुनत किछ ताकै लागै म्रुखि तित्रागि त्रान जो चाहत सेखां ॥ प्रभ के रासि सरव सुख सुऋामी कालेखा ॥ १ जा 11 मोहिश्रो मनु पूरन श्रु श मगन दरस नानक मानत ॥ सिमरन विसेखा ॥२॥६४॥८८॥ सारग महला 텇 कोटि दान इसनान ॥ **ग्रं**तरि इकु नाम ।। कलमल दगध होहि खिन वित हरि फोकट घालत जंजार वृथा स्रमु - 11 आन गित्रान ॥ जनम मरन संकट ते छूटै जगदीस भजन सुख धित्रान॥ देवह सुखसागर किर किरपा तेरी सरनि पूरन विनसि अभिमान जीवै जाइ 11 प्रभ. सिमरि नानक सिमरि धुरत सोई जि धुर कउ महला H R ॥ ६६ ॥ ⊏६ ॥ सारग पागै प्रेम हरि एक रस वसंधरु सोई लागै धरंधर करें न जाने लामें सो धुरत नही मुढ़ा १ ॥ रहाउ ॥ बलबंच सिमरे ग्रसार्थि रचित्रो नह प्रभ रुडो सुत्रारथु तित्रागि पंडितु सो सो दानां ॥ साध संगि सुरा १ ॥ सोई चतुरु सित्र्याणा **亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚** 

जिनि हरि हरि जिपश्चो नानक सो परवाना ॥ २ ॥ ६७ ॥ ६०

सारग महला थ ॥ हरि हरि संत जना की जीवनि ।। विले रस मोग श्रंमृत सुख सागर राम नाम रस पीवनि ॥ 8 संचिन राम नाम धन रतना मन तन भीतरि सीवनि ॥ रंग रांग मए यन लाला राम नाम रस खीवनि ॥१॥ जिउ मीना लीवनि उरभानो राम नाम संगि 11 नानक चातुक की निव्याई हरि बंद पान सुख थीवनि ॥ २ ॥ ६८ ॥ ६१ ॥ सारग महला था। हरि के नाम हीन बेताल ॥ जेता करन करावन तेता सिम वंधन जंजाल ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वित प्रम सेव अनसेवा पिरथा काटै काल ॥ जब जम्र आह संवार प्रानी तब तुमरी कउनु हवाल ॥ १ ॥ राखि लेहु दास अपने कउ सदा सदा सुख निधान नानक प्रश्न मेरा साध किरपाल माल ॥२॥६६ ॥६२॥ सारग महला ४ ॥ मनि तनि राम को विउद्दारु ॥ प्रेम मगति गुन गावन गीधे पोहत नह संसारु रहाउ ॥ स्नरणी कीरतन्त्र सिमरन् सुधामी इह साथ को आचारु ॥ चरन कमल श्रमधिति रिंढ श्रंतरि पूजा प्रान को ब्राधात ॥ १ प्रम दीन दहकात सुनहु पेनंती किरपा अपनी धारु ।। नाम् उचरउ नित रसना नानक सद बलिहारु ॥ २ ॥ ७० 83 नाहि सारग महला ५ ॥ हिंग के नाम हीन मति थोरी ॥ सिमरत

विद्य भान न होरी ॥ २ ॥ ७१ ॥ ६४ ॥ सारम महला ४ ॥ चिववव या भाउमर मन माहि ॥ होइ १कत्र मिलहु संग साजन शुण गोविंद निन गादि॥ १ ॥ रहाउ ॥ तिनु हिर मजन जेते काम करी महि तेते विश्व जोदि ॥ पूरन परमानेद मनि मीठो निम्न बिन्नु दूसर नाहि ॥ १ ॥ जव वव मंत्रण करम शुप्त माधन सुनि न करूपे लाहि ॥ परन क्यन नानक मन्नु वेधिमा परनिह संगि मनाहि ॥ २ ॥ छ। ७२ ॥ ६४ ॥ मारग महना ४ ॥ मेरा प्रद्व संगे भ्रतरज्ञानी ॥

दीजै मन खचित प्रेम रस खोरी ॥ नानक दास तेरी सरणाई प्रभ

जिंड गागरि जल फोरी ॥ १॥ करि किरवा भगति 🕊

के नाम

॥ हरि

सिरीधर ठाउँर मिलत यंघ दुख घोरी ॥ १ ॥ रहाउ

ता

मिउ प्रीदि न लागी अनिक भेख वह जोरी ॥ तटत वार

**被布本市市本市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** त्रागै कुसल पाछै खेम स्खा सिमरत नामु सुत्रामी ॥ १ ॥ रहाउ 11 सखा हरि मेरे गुन गोपाल हरि राइत्रा विसरि 11 साजन मीत ते पूरे गुरू मिलाइआ।। १।। करि किरपा राखे दास निमख हिरदे पूरन परमेसुर भउ नही जीय जंत वसि जा के ।। एका लिव नानक ता कै।। २ ॥ ७३ ॥ ६६ ॥ सारग महला ४ ॥ जाकै राम को न विश्रापे कोइ॥ के द्खु ताह मनोरथ पूरन होइ ॥ सगल का सुशि जीवां १ ॥ रहाउ ॥ जो जनु भगतु दासु निज्ञ प्रम होइ सोइ ॥ उद्धु करउ दरसनु पेखन को करिम परापति 8 देहि कोइ दानु गुरपरसादी इसटि निहारउ दूसर नाही П कउ चरन जीवां संत धोइ ॥ २ ॥ ७४ ॥ ६७ ॥ सारग महला जीवतु राम के गुण गाइ ॥ करहु कृषा गोपाल वीठुले विसरि तुमरा सुत्रामी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनु तनु धनु सभ कवही जाइ तिव ही राखहि रहगा जिउ तू दुजी H जाइ ।। साध संगति के बलि बलि जाई बहुड़िन जनमा 8 तिवै चलाइ सरगाई जिउ भावे तेरी ॥ नानक दास को सुख सार ॥ रे नाम मन y 11 ६८॥ सारग महला 66 दीसहि छार ॥ 11 रहाउ 8 11 सगल श्रान काम विकार माइश्रा जोनी अनिक गुवार 11 घोर पतित प्राणी नरक भगति पतित 8 11 वारं H बार भ्रमत भ्रमर्त जोडि ं कर नानक्र 11 धार बछल किरपा ॥ ६६ ॥ सारग महला ५ ॥ विराजित संगि उधार ॥ २॥ ७६ उपाधि विश्राधि सभ ऋाधि राम 11 बुक्ती तृयना पूरन सभ तीनै ताप ॥ १॥ रहाउ ॥ ग्रविनासी मन तन ग्रातम संताप । गुगा गावत अचुत कै संगि मनसर साधू खाप मद लोभ । २॥७७॥ १००॥ सारग काटनहारे नानक के माई वाप संसार ॥ तृपति न होवत क्रुकरी आसा नाम विनु महला ५ आतरु पाइ ठगउरी आपि रहाउ li II 8 लागो विखिआ 11 छार इत् हरि सिमरनु निमख न का वारोबार भुलाइस्रो जनमत होह कपाल दीन ij खुऋार 11 जमकंकर करत सिमरिश्रो 邓本本本本本本本本本本本本本

दुख भंजन तेरिया संवह की रावार ॥ नानक दासु दरसु प्रभ जार्चे मन वन को आधार ॥ २ ॥ ७८ ॥ १०१ ॥ सारग महला ४ ॥ मैला हरि के नाम बिनु जीउ ॥ तिनि प्रभि सार्च ऋापि अलाइया विखे ठगडरी पीड ॥ १ ॥ रहाड ॥ कोटि जनम अमती वह भांती थिति नहीं कतह पाई ॥ पूरा सर्विगुरु सहित्र न भेटिया भावे जाई ॥ १ ॥ राखि लेहु प्रम संधिथ दाते तुम प्रम श्रगम श्रपार ॥ नानक दास वेरी सरणाई मवजलु उत्तरिश्रो पार ॥ २ ॥ ७६ ॥ १०२ ॥ सारम महला ५ ॥ रमण कउ राम के गुण बाद॥ धिआईऐ परमेसरु श्रंमृत जा के सुझाद् ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सिमरत एक अञ्चत व्यविनासी विनसे माहबा माद ॥ सहज अनद अनहद धुनि बाखी बहुरि न भए बिखाद ॥ १ ॥ सनकादिक ब्रह्मादिक प्रहिलाद गायत गायत सुक श्रमिउ मनोहर हरि रस जिप नानक हरि विसमाद ॥ २ ॥ ८० ॥ १०१॥ सारग महला ५ ॥ कीने पाप के वहु कोट ॥ दिनसु रैनी धकत नाही फतहि नाही छोट ।। १ ॥ रहाउ ॥ महा बजर विख विश्वाधी सिर उठाई पोट ॥ उधरि गईम्रां खिनडि भीवरि जमहि मोट ॥ १ ॥ पस परेत उमट गरघभ्र श्रनिक जोनी लेट ॥ मज साध संगि गोविंद नानक कछ न लागै फेट ॥ २॥ =१ ॥ १०४ ॥ सारग महला ४ ॥ श्रंघे लाबहि बिख् के गटाक ॥ - नैन स्नरन सरीह सस हुटिश्रो सामु गइश्रो तत घाट ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रनाथ रजायि उदरु ले पोलिंह माहबा गईबा हाटि ॥ किल्बिल करत पहुताबहि कबहु न साकहि छांटि ॥ १ ॥ निंदकु जमद्ती आह संधारिको देवहि मंड उपरि मटाक ॥ नानक आपन द्यापम कउ लाई मनु अपना कीनो फाट ॥ २ ॥ =२ ॥ १०४ ॥ सारग महला थ ॥ हुटी निंद्र की अधवीच ॥ जन का राखा आपि समोपी बेहरू केउ बाह पहची मीच ॥ १ ॥ रहाउ ॥ उस का कहिया कोड न मुखर्ड कही न बैमख पार्र ॥ ईहां दस धारी नाइ मंच वह जोनी भरमात्र ॥ १ ॥ प्रगद्ध महश्रा खंडी बह्मंडी जीता अपणा पाइआ ॥ नानक सरिए निरमंत्र करते की संगल मुख माहका ॥ २ ॥ =३ ॥ १०६ ॥ सारग

杰|法法|法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法

<u>地地地地地越越越越</u>越越越越越越 चलत परकारि 11 पूरन होत न कतह वातहि वह उपजै ॥ रहाउ ॥ सांति स्रख इहै परती हारि सहज्र इसु 11 8 न जाने काम क्रोधहि जारि॥१॥ आप परका कछ न विद्यापिद्यो लेवह तारि॥ दखि दास वलिहारि ॥२॥ =४॥ १०७॥ सारग सरणाइ नानक सदा सद रे पापी ते कवन की मित लीन ॥ निमख घरी न सिमिर ॥ १॥ रहाउ॥ खात पीवत सवंत सुत्रामी जीउ विंड जिनि दीन गरभ उदर विललाट करता सिमरत खीन॥ विकार वाधा अनिक जोनि अमीन॥ माइ महा 11 8 11 चीन्ह ॥ हरि पद दुख गनीत्रहि नानक सुख कत्रन चरनह ओट गही॥ माई री २॥ ⊏५॥ १० ⊏॥ सारग महला ५॥ बही ।। १ ।। मोहिश्रो दुरमति जात मेरा दरसन मन श्रविनासी कीमति जात न कही॥ श्रगाधि रहाउ ॥ ऊच अगह विगसिय्रो पूरि रहिस्रो स्रव मही॥ जलि थलि पेखि पेखि मनु कीनो सही।। मिलि मोहन साधह दीनदहस्राल 11 8 प्रीतम मन भीर न फही।। २।। की सिमरि सिमरि जम जीवत हरि नानक मतवारो ॥ माई री मेरो मन H ८६॥ १०६॥ सारग महला y रसि रिषया खुमारो ॥ १ ॥ पेखि हरि पूर्न दइश्राल सुख ग्रनद न होत्रत कारो ।। गावत वहुरि रहाउ ॥ जस भए ऊजल निरमल डोरी राची भेटिय्रो पुरखु य्रपारो ॥१॥ चरन कमल सिउ उजारो ।। भइओ दीने लीने दीपक सरवस समृहां तारो ॥२॥८७॥ 22011 रसिक वैरागी कुलह माई री आन सिमरि मरि जांहि ॥ महला को दाता माइत्रां संगि लपटाहि ।। १॥ रहाउ॥ नाम्र विसारि जीश्रन महि पाहि **अनिक** घोर चलहि **अनुमारिंग** नरक 11 8 11 से धनवंते भ्रमाहि गरभि गरभे ऋावै गगात गुरप्रसोदि सरिंग. समाहि ॥ जग से पतिवंते हरि की जांहि 11 588 11 22 11 त्र्यावहि 11 २ बहुरि जीतिय्रो न क्रठारि ॥ काटी कुटिलता अम ्हरि महला ५ ॥ सारग ॥१॥ रहाउ ॥ परहारि नाम काम क्रोध भए खिन भीतरि राम 本本本本本本本本

पदारथ गुरम्रुखि

पुनह

हारि ॥ १ ॥ त्राठ पहर प्रभ के गुरा गायह

नानक दासनि दासु जनु तेरा

निंदा परहरीत्रा काडे साथ के संगि मारि ॥ जनम्

जुऐ

- 11

जीतिक्रा बहुरि न । परन सबदि बीचारि

प्रनह नमसकारि ॥ 11 11 33 222 ॥ सोरग महला गोविंद ॥ साघ संगि गावहि परमेसर का थान गुगु म्रनि पूरन बहम गित्रानु ॥ १ ॥ रहाउ । साधिक सिध सगल लोचिह बिरले लागे घित्रानु ।। जिसहि कृपालु होह मेरा सुत्रामी पूरन ताको कासु॥ १ ॥ जाकै रिटेवसै भै मंत्रनुतिसुजानै सगल जहातु ।। वितु पलु विसरु नहीं मेरे करते इह नानक मांगै दातु ।। सारग महला ४ ॥ वृठा सरव थाई र ॥ ६० ॥ ११३ ॥ मेह्र 🛭 अनद मंगल गाउ हरि जस परन प्रगटियो नेह н 8 जल निधि ऊन थाउ चारि फंट दहदिसि न गोविंद पूरन जीव्र दानु सम देहु ॥ १ ॥ सति हरि सुमामी सित साथ संगेहू ।। सित ते जन जिन परतीति उपजी नानक गोविद नह भरमेहु॥ २ ॥ ६१ ॥ ११४ ॥ सारग महला ५ प्रान क्राघार ।। साजन मीत सहाई तमही त मेरो परवार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करु मसतकि धारिओ मेरै माथै साध संगि तुमरी कवा ते पाए रसिक सम फल घराई संविगरि श्रविचल नीव 11 8 11 <u>स</u>खानिधि भए दश्यारा सरव ६२॥११४॥ सारगमहला ४॥ निवही नाम की सञ्च लाभ हरि गुरा गाइ निधि घन भिर्त्वे माहि अलेप रहाउ ।। जीश्र जंत सगज्ञ संतोले कापना प्रश्न धिश्राह ॥ रतन जनम् श्रपार जीतिश्रो बहुड़ि जोनि न पाइ ॥ १ ॥ भए ऋपाल दश्याल गोविद महत्रा साधू संगु ॥ इरि चरन राशि नानक पाई लगा तिउ रेग ॥ २ ॥ ६३ ॥ ११६ ॥ सारम महला ५ ॥ माई ही पेखि रही विसमाद ॥ अनहद धनी मेरा मोहिद्यो तारे स्राद् ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मात विता वंधव है सोई मनि महिलाइ ॥ साघ संगि गाए गुन गाविंड विनमिश्रो सम परमाद ॥ रै।। डोरी लपटि रही चरनह संगि अम में समले खाद

(本) 表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示 अधारु नानक जन कीत्रा बहुरि न जोनि अमाद ॥ २ ॥ ६४ ॥ ११७॥ सारग महला ५ ॥ माई री माती चरण समृह ॥ एकसु विन हउ जानउ दतीत्रा भाउ सभ लह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ . श्रान न जो करणा ते विखित्रा के खुह ॥ तिश्रागि गोपाल ग्रवर पित्रास मेरा मनु मोहित्रो काढी नरक ते ॥१॥ संत प्रसादि धह मिलियो सुखदाता विनसी हउमै हृह ॥ राम रंगि राते दास नानक मउलियो मनु तनु जूह ॥२॥६५॥११८॥ सारग महला प्र ।। विनसे काच के विउहार।। राम भजु मिलि साध संगति इंहै महि सार ।। १ ।। रहाउ ।। ईत ऊत न डोलि कतहू नामु हिरदे धारि ।। ॥१॥ जलि उत्तरिश्रो संसार गुरं चरन बोहिय मिलिस्रो भागी थिल महीग्रलि पूरि रहिन्रो सरव नाथ अपार ॥ हरि नाम अंमृत समि खार ॥२॥६६॥११६॥ सारग ₹स श्रान महा विकार मोह मातौ महला ५ ॥ ता ते करणपलाह करे ॥ सिमरत नाहि हरे । १ ॥ रहाउ ॥ साध संगि जपने नारोइगा तिन के दोख जरे। सफल देह धंनि स्रोइ जनमे प्रभ के संगि रले॥ १॥ सभ ऊपरि साध भले -11 **असटदसासिधि** वांछै उधरहि लागि पले ॥ २ ॥ ६७ ॥ १२० ॥ के जन कांखी ॥ मनि तनि वचनि सारग महला ५ ॥ हरि के नाम एही सुखु चाहत प्रभ दरसु देखहि कर श्राखी ॥१॥ रहाउ ॥ त वेश्रंतु पारब्रहम सुत्रामी गति तेरी न लाखी ॥ जाइ चरन कमल प्रीति मनु वेधित्रा करि सरव सु अंतरि राखी ॥ १॥ वेद प्ररान वाणी रसना भाखी॥ जपि राम नाम् सिमृति साधू जन इह निसतरीऐ होरु दुतीत्रा विरथी साखी ॥२॥६८॥१२१॥ सारग की तू माखी।। जह दुरगंध तहा तू वैसिह महला ४ ॥ माखी राम महा विखित्रा मद चाखी ॥१॥ रहाउ॥ कितहि **असथानि** न पावहि इह विधि देखी त्राखी ॥ संता विनु तै कोइ न छाडिश्रा संत परे गोविद की पाखी॥१॥ जीअ जंत सगले तै माहे विनु संता किने न लाखी।। नानक दासु हरि कीरतिन सबदु सुरति सचु राता साखी॥२॥६६॥१२२॥ सारग महला ५॥ माई री काटी जम हरि जपत वीचे ग्रसत सरव े सुख पाए की फास ॥ हरि 

उदास ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करि किरपा लीने करि अपने उपजो दरस विश्रास ॥ संत संगि मिलि हरि गुख गाए बिनसी दुतीत्रा त्रास ॥ १ ॥ महा उदियान ग्रदवी ते काढे मारग संत कहिओ।। देखत समि नासे हरि रततु लहियो ॥२॥१००॥१२३॥ नानक री अरिग्रो प्रेम की खोहि॥ दरमन रुचित पित्रास मनि संदर सकत न कोई तोरि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्रान मान पति पित सुत बंधप हरि सरबसु धन मोर ॥ धृगु सरीह असत वियटा कुम वित हरि ॥ भइत्रो कृपाल दीन दुख भंजनु परापूरवला जोर ॥ सरिश कुपानिषि सागर विनसित्रो त्रान निहीर॥ २ ॥ १०१ ॥ १२४ ॥ सारग महला ४ ॥ नीकी राम की धुनि सोह ॥ होड ॥ १॥ रहाउ॥ समामी जपत साध मरन विकार. चितवता गोपाल दरसन कलमला कद्ध घोड ॥ जनम श्रंकुर हरि काटि छाडे खोह ॥ १॥ परा प्रवि जिसहि लिखिया विरत्ता पाए कोह II स्वय गुण गोपाल करते नानका सचु जोह II र ॥ १०२ ॥ १२४ ॥ हरि के नाम की मति सारग महला 11 ¥ हरि विसारि ज राचहि सम विसथार ॥ ऋत मिघन संगमि मजु होवन खार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साध सम्रामी पाप यसाइ हिरदे बहुरि जनम न मार 11 8 11 करि श्रतग्रह राखि लीने एक नाम रैनि सिमरत सदा अधार ।। दिन मुख ऊजल दरवार ॥ २ ॥ १०३ ॥ १२६ ॥ सारग महला था। मानी त' राम कै दरि मानी । साथ संगि मिलि हरि गुन गाए बिनसी सम अमिमानी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ धारि अनुग्रह श्रप्रती करि लीनी गुरम्सित पर गित्रानी ॥ सुख आनंह सरव धनेरे ठाकुर दरस धिब्रानी ॥ १ ॥ निकटि वस्तनि सा सदा सुह।गनि दहदिस साई जानी ॥ प्रिम रंग रंगि रती नागहन नानक तिसु कुरवानी ॥ २ ॥ १०४ ॥ १२७ ॥ सारग महलो ५ ॥ व्यासरो ईस ॥ तमहि पछान् तमहि संगि साक तुमै जगदीम ॥ रहाउ ॥ तुमरे हमरो त् उत तमही राखे ॥ तु वेश्चंतु व्यवरंपर गुत्रामी कडीचे कोई लाखै ।। १ गुर वित्रं वक्तने दित 11 कहन

कहावन अंतरजामी जाने॥ जा कउ मेलि लए प्रभु नानकु से जन दरगह माने॥ २॥ १०५॥ १२८॥

सारंग महला ५ चउपदे घरु ५
१ त्रों सितगुर प्रसादि॥ हिर भिज आन करम निकार ॥
मान मोहु न उभत तृमना काल ग्रस संसार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ खात पीवत हसत सोवत अउध विती असार ॥ नरक उदर अमंत जलतो जमिह कीनी सार ॥ १॥ परद्रोह करत विकार निंदा पाप रत कर भार॥ विना सितगुर वृक्त नाही तम माह महां अंधार॥ २॥ विखु ठगउरी खाइ मुठो चिति न सिरजनहार ॥ गोविंद गुपत होइ रहिओ निआरो मातंग मित अहंकार ॥ ३॥ किर कृपा प्रम

सारग महला ५ घरु ६ पड़ताल

संत राखे चरन कमल छाधार ॥ कर जोरि नानक सरनि आइओ

गुोपाल पुरख ऋपार ॥ ४ ॥ १ ॥ १२६ ॥

१ श्रों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ सुभ बचन बोलि गुन श्रमोल ॥ किंकरी विकार ।। देखु री वीचार ।। गुर सबदु धिआइ करती महा केल ॥१॥ रहाउ॥ सुपन री पाइ।। हरि संगि रंग काइ मोहि ली मोहि संसारु ।। मिथनी विसथारु ।। सखी री प्रीति पित्रारु ॥ प्रभु मेल ॥१॥ सरव सदा श्रान श्रान रुचीए।। हरि संगि खचीएे ॥ संगि दइत्रारु॥ कांएं जउ साध संग पाए ।। कहु नानक हरि घित्राए॥ अब रहे जमहि मेल ॥ २ ॥ १ ॥ १३० ॥ सारग महला ४ ॥ कंचना वहु दत करा ॥ अरपि धरा ॥ मन अनिक सोच पवित्र करत ॥ नाही रे नाम तुलि मन चरन कमल लागे।। १।। रहाउ।। चारि चेद नही तुलि सुने ॥ श्रसट खसट स्रवन धुने।। मन चरन कमल लागे ।।१॥ बरत संधि सोच चार॥ क्रिश्रा निराहार ।। अपरसः करत पाकसार ।। निवली विसथार ।। धूप दीप करते हरिनाम तुलि न लागे ।। राम दइत्रार नैन पेखउ दरसु जन नानक सुनि दीन चेनती।। देह

मिसटि लागे।। २॥ २॥ १३१॥ सारग महला ५ ॥ राम राम राम

जापि रमत राम सहाई ॥ १ ॥ रेहाउ ॥ संतन के चरन लागे

नोध लोम तिआमे ॥ गुर गोपाल भए कुपाल लबधि श्रपनी पाई ॥ १ ॥ विनसे अम मोह अंध ट्रटे माइआ के वंध पूरन सरवत्र ठाइर नह कोऊ वैराई ॥ सुआमी सुत्रसंन मए जनम मरन दोल गए संतन कै चरन लागि नानक ग्रन गाई ॥ २ ॥ ३ ॥ १ १ १ १ १

काम

।। हरि हरे हरि मुखह बोलि अनिक पातिक ।। रहाउ ॥ स्रान सनन मगति करन हरि परन साथ आन वानि विसारे प्रीति नीत नीति पावना महि महा पुनीत ॥ सेवक दोल जारे ॥ कहत प्रकत सुनत प्रकत रहत जनम रहते ॥ राम राम सारभूत नानक ततु बीचारे ॥ २ ॥ ४ ॥ १३३ ॥ महला ४ ॥ नाम मगति मागु संत तित्रामि मगल कामी ॥ ।। रहाउ ।। त्रीति लाड हरि घित्राइ गुन ग्रोविद सदा गाइ ।। हारे जन की रेन बांछु दैनहार सुव्यामी ॥ १ ॥ सरब कुमल सुख विस्नाम भानदा श्रानंद नाम जम की वच्च नाहि त्रास सिमरि अंतरजामी ॥ एक सरन गोनिंद चरन संमार सगल ताप हरन ॥ नाप रूप साध संग नानक पारगरामी ॥ २ ॥ ४ ॥ १३४ ॥ सारग महला ४ ॥ गुन लाल गान्ड गुर देले ॥ पंचा ते एक छटा जड साथ संगि पगरउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इमटउ कछु संगि न जाह मानु तिम्रागि मोहा ॥ पर्ने इरि प्रीति लाइ मिलि साथ संगि सोहा 11 ? सगल आस परी मनि श्चनंद ।। नानक गुरि निखम गाई वोरी 🛭 २ 🛭 ६ 🛭 १३४ ॥ सारग महला ४ ॥ मनि विरागैंगी ॥ खोजवी दरसार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साधू संतन सेवि हीश्ररै धियाइयो ॥ बानंद रूपी पेखि की सम विद्यागि के इउ सर्श्य परउगी ॥ पात्रदमी ॥ १ ॥ कामकरी नानक सुभामी गुरि मिले हउ गुर मनाउउमी ॥ २ ॥ ७ ॥ १३६ ॥ ऐसी होड ıı. परी ॥ जानते पितर विद्यागि Ħ मातर ब्रल खोईऐ हउ अनम गानउ इरि इरी १ ॥ लोक कुटंब ते ट्रटीए प्रम किरित किरित करी ॥ गुरि मोक्ड

अपने स्था नानक सेवि एक हरी ॥ २॥ ८ ॥ १३७ ॥ सारग

महल ५ ॥ लाल लाल मोहन गोपाल तू ॥ कीट हसित पालाण जंत सरव में प्रतिपाल तू ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नह दूरि पूरि हजूरि संगे ॥ सुंदर रसाल तू ॥ १ ॥ नह वरन वरन नह इलह इल ॥ नानक प्रभ किरपाल तू ॥ २ ॥ ६ ॥ १३ ८ ॥ सारग म० ५ ॥ करत

केल विखे मेल चंद्र सर्माहे ॥ उपजता विकार दुंदर नउपरी सुनंतकार सुंदर अनिग भाउ करत फिरत विद्य गोपाल धोहे ॥ रहाउ ॥ तीनि भउने लपटाइ रही काच करिम न जात सही

उनमत अंध धंध रिटंत जैंसे महा सागर होहे ॥ १ ॥ उधारे हिर संत दास काटि दीनी जम की फास पितत पावन नाम्रु जा को सिमिर नानक ओहे ॥ २ ॥ १० ॥ १३६ ॥ ३ ॥ १३ ॥ १४४ ॥

## र ओं सतिग्रर प्रसादि॥

रागु सारंग महला ६ ॥ हरि विज् तेरो को न सहाई ॥ कां की मात पिता सुत बनिता को काह को भाई ।। १ ।। रहाउ ।। धनु धरनी अरु संपति सगरी जो मानिश्रो अपनाई ॥ तन छूटै कछु संगि न चालै कहा ताहि लपटाई ॥ १ ॥ दीन दहत्राल सदा दुख भंजन ता सिउ जगत सभ मिथित्रा जिंउ सुपना रुच न वढाई ॥ कहत नानक कहा मन चिखित्रा रैनाई सारंग महला 3 11 11 11 8 पावै जग मै कोऊ रहन्र न लपटाही 11 या इक जाही ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कां को तन्रु धनु संपति कां की का सिउ नेहु लगाही ॥ जो दीसे सो सगल विनासे ॥ जिउ बोदर की १ ॥ तजि अभिमात सरिण संतन गहु मुकति होहि छिन जन नानक भगर्वत भजन बिन्तु सुखु सुपन भी नाही -11 सारंग महला ६ ॥ कहा नर अपनो जनम्र गवावै ॥ माइआ मदि विखित्रा रंसि रचित्रो राम सरिन नही त्रावै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इहु संसार सगल

पावै ॥ १ ॥ मिथित्रा तनु साचो करि मानित्रो इह विधि त्रापु वंधावै ॥ जन नानक सोऊ जग मुकता राम भजन चितु लावे ॥ २ ॥ ३ ॥ सारंग महला ६ ॥ मन कर कवहू न हरि गुन गाइत्रो ॥ विखित्रा सकति रहित्रो निस

**水水水水水水水水水水水水** 

है सुपनो देखि कहा लोमानै।। जो उपजैसो सगल विनासै रहनु न कोऊ

**亚亚亚亚亚 亚亚亚亚亚亚亚 中央中央中央中央中央** वासुर कीनो अपनो माइयो ॥१ ॥ रहाउ ॥ गुर उपदेसु सुनियो नहि काननि परदारा लपटाइओ ॥ परनिदा कारनि वह धावत मर्मामन्त्रो नह सममाह्यो ॥ १ ॥ कहा कहउ मै अपनी करनी जिह विधि जनमु गवाहुओ ॥ कहि नानक सम अउगन मो मैं राखि लेह सरनादश्रो । २ ॥ ४ ॥ ३ ॥ १३ ॥ १३६ ॥ ४ ॥ १४६ ॥ राग सारग असदपदीत्रा महला १ घर १ १ व्यों मतिगुर प्रसादि ॥ ॥ इरि चिन्न किंउ जीवा मेरी माई ॥ जे जगदीम तेरा जमु जाचउ मै हरि विज रहनुन जाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि का पिद्यास पित्र्यामी कामनि देखाउ रैनि सवाई ॥ स्रीधर नाथ मेरा मन्त लीना प्रमुजानै पीर पराई ॥ १ ॥ गणत सरीरि पीर है हिर विद्यु गुर सबदी इरि पार्ट ॥ होह दहआल कृपा किर हिरि जीउ हरि मिउ रहां समाई ॥ २ ॥ ऐसी रवत राहु मन मेरे हरि चरखी चित्र लाई ॥ विसम भए गुण गाड मनोहर निरभड सहजि समाई ॥ ३ ॥ हिरदै नाम्र सदा धनि निहचल घटैं न कीमति पाई ॥ नित्र नार्व सम्र कोई निरधन सविग्रिर वृक्त सुकाई ॥ ४ ॥ प्रीतम प्रान मए सुनि सजनी इत भूए विख् खाई !! जब की उपजी तह की तैमी रंगल मई मनि भाई ॥ ५ ॥ सहज समाधि सदा लिव इरि मिउ जीवां इरि गुन गाई ॥ गुर कै सनदि रता बैरागी निवधिर ताड़ी लाई ॥ ६ ॥ सुष रस नाम महारस मीठा निजयरि वत् गुनाई ॥ वह ही मन बह ही वै राखिमा ऐसी गुरमति पाई ॥ ७॥ सनक सनादि बहमादि ईट्रादिक मगति रते पनिधाई ॥ नातक इरि तितु घरी न औशं हरि का नाम वटाई ॥ = ॥ १ ॥ सारम महला 11 8 हरि दिन फिउ घोरैं मनु मेरा ॥ कोटि कलप के दस पिनासन माञ्च दहाइ निवेस ॥ १ ॥ रहाउ ॥ क्रोञ्च निगरि जले त्रेष्ठ सदा नउरंगी ॥ अनमुउ निसरि गए जाचित्रमा हरि निरमाहलु संगी ॥ १ ॥ चंचल मति विमागि पाइमा एक सर्गद तित्र लागी п दरि स पालि तुला निवारी इरि मेलि लए बढमांगी ॥ २ ॥ अभरत मिंचि भए मुमर मर गुरमित मानु निहाला ॥ मन रति नामि

医西西西西 医西西西西西西西西西西

**表表表表 逐步逐步 医医影影影響 医多种原物 医** रते निहकेवल त्र्यादि जुगादि दइत्र्याला ॥ ३ ॥ मोहनि मोहि लीत्रा मन् मोरा वडै भाग लिव लागी।। साचु वीचारि किलविख दुख काटे निरमलु अनरागी ॥ ४ ॥ गहिर गंभीर सागर रतनागर अवर नही अन पूजा ॥ सयदु वीचारि भरम भउ भंजनु अवरु न जानिआ द्जा॥ ५ ॥ मन्त्रा मारि निरमल पर् चीनिया हरि रस रते अधिकाई ॥ एकस विनु अगोचरु मैं अवरु न जानां सितगुरि वृक्त चुकाई ॥ ६ ॥ अगम अनाथु अजोनी गुरमति एको जानिया ॥ सुभर भरे नाही चित् डोलें मन ही ते मनु मानित्रा ॥ ७ ॥ गुरपरसादी अकथउ कथीऐ कहावें सोई ॥ नानक दीन दहश्राल हमारे अवरु जानित्रा कोई ॥ = ॥ २ ॥ मागर महला ३ श्रसटपदीश्रा धरु १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ मन मेरे हिर के नामि वडाई ॥ हरि विनु अवरु न जोगा कोई हरि कै नामि मुकति गति गाई।। १।। रहाउ।। सबदि भउ भंजनु जम काल निखंजनु हरि सेती लिव लाई।। हरि सुखदाता गुरमुखि जाता सहजे रहिश्रा समाई ॥ १॥ भगतां हरिनाम निरंजनु पैन्हणु भगति वडाई ॥ निजघरि वासा सदा हरि सेविन हरि दरि सोभा पाई ॥ २ ॥ मनग्रख काची मन्त्रा डोलै अकथु न कथै कहानी ॥ गुरमति निहचलु हिर मिन वसित्रा अंमृत साची वानी ॥ ३ ॥ मन के तरंग सवदि निवारे रसना सहजि सुभाई ॥ सतिगुर मिलि रहीऐ सद **अ**पुने जिनि सेती लिव लाई ॥ ४ ॥ मनु सबदि मरे ता मुकतो होवे हरि चितु लाई।। हरि सरु सागरु सदा जलु निरमलु नावै सहिज सुभाई।। प्र ॥ सबदु वीचारि सदा रंगि राते इउमें तृसना मारी ॥ **अंतरि** निहकेवलु हरि रवित्रा समु त्रातम रामु मुरारी ॥ ६ ॥ सेवक रहे सचि राते जो तेरे मिन भागों ॥ दुविधा महलु न पावे जिंग भूठी गुण अवगण न पछाणे।। ७ ॥ आपे मेलि लए अकथु कथोऐ सबदु सचु बागी ।। नानक साचे सचि समागे हरि का नामु बखागी।। ८ ॥ १॥ सारम महला ३ ॥ मन मेरे हरि अति मीठा का नाग्र

१२३४ nan anananan ana जनम जनम के क्लिनिस मउ मजन गुरमुखि एको डीठा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कोटि कोटतर के पाप विनामन हरि साचा मिन भाइमा ॥ इरि नितु अपकृत सुक्तै दृना सतिगुरि एक बुक्ताइशा प्रेम पदारथु जिन घटि वसित्रा सहजे रहे समाई ॥ सबदि रवे से रिंग चल्ने राते सहिज सुमाई ॥ २ ॥ रसना सबदु बीचारि रिस राती साल मई रगु लाई ॥ राम नामु निहर्नेत्रलु जाणिमा हपतिया सांति आई ॥ ३ ॥ पडित परि परि मोनी समि धार्क भ्रमि मेल थके मेलधारी ॥ गुर परसादि निरजनु पाइमा साधि सर्वाद वीचारी ॥ ४ ॥ आपागउल निवारि सचि राते साच सबदु मनि भाइत्रा ।। सतिगुरु सेंदि सदा सुखु पाईए जिनि कापु गनाइका ॥ ४ ॥ साचै सर्वाद सहज धुनि उपजै मनि लित लाई ॥ भ्रमम भ्रमोचरु नामु निरंतलु गुरम्रुखि मनि वसाई ॥ ६ ॥ एकम महि सभु जगतो वरते विरला एक पछार्थ मरैं ता सञ्च किल्ल स्रके अनदितु एको जाये।।। ।।। जिसनो नदि करे सोई जतु युक्तै होरु कहणा क्थतु न जोई ॥ नानक नामि रते सदा रेरागी एक समिद लिय लाई ॥ = ॥ २ ॥ सोरग महला ३ ॥ मन मेरे इरि की अकय चहाणी ॥ इरि नदरि करे सोई गुरमुखि विरलै जाणी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इरि गहिर गमीर गुणी गडीरु गुर के सबदि पछानिया ॥ बहु विधि करम करहि भाइ दुजै वित सनदै वउरानिका ॥ १ ॥ इरि नामि नावै सोई जनु निरमन्तु

फिरि मैला मृलि न होई ॥ नाम विना सग्रु जगु हे मैला दुनै भरमि पति सोई ॥ २ ॥ किया द्दा किया सम्रहि तिकोगी मैता वृक्त न पाई ।। हाहि दक्ष्मालु कृपा करि हरि जीउ नामो होह सखाई ॥ ३ ॥ सचा सच दाता करम विघाता दिसु भावे तिस नाइ लाए गुरू दुआरे सोई बुक्ट जिसनो आपि बुक्ताए ॥ ४ ॥ देखि विसमादु 💶 मनु नहीं चेते आवागउणु ससारा ॥ स्रतिगरु

वुक्तै पाए मोख दुआरा ॥ ४॥ जिन दरु सुक्तै से कदे न विगाडिंह सतिगुरि वृक्त चुकाई ॥ सचु सजमु करखी किरति कमावहि जाण रहाई ॥ ६ ॥ से दरि साचै साचु कमानहि जिन गुरमुखि साञ्ज अधारा ॥ मनमुख द्वै भरमि भुलाए ना बुमाहि वीचारा

आपे गुरमुखि आपे देवे आपे करि करि वेखें।। नानक है जिन की पति पाने लेखें ॥ = ॥ ३ सारग प्रहला ५ असटपदीत्रा घरु गुसाई परतापु तुहारो डीठा ॥ करन सतिगुर प्रसादि -11 बीठा ॥ छत्रपति १ ॥ रहाउ ॥ करावन सगल उपाइ समावन राणा राउ राज भए रंका उनि भूठे कहणु कहाइत्रो ॥ हमरा राजन को सगल घटा जसु गाइत्रो ॥ १ उपमा सदा सलामति ता वेसुमार जेत पाहचा ॥ वड साह की संतह राजन कहत सुनह ॥ २ ॥ पवनि परोइस्रो सगल ही ते ऊचा ।। नीरु धरिए करि राखे एकत कोइ न किसही संगे संगे ।। ३ ।। घटि घटि कथा राजन की चालै घरि घरि तुमःहि उमाहा ।। जीत्र जंत सभि पाछै करित्रा प्रथमे रिजकु समाहा ॥ ४ lt. करणो हु आपे करणा मसलति काहू दीन्ही ॥ **अ**निक करि जतन करह दिखाए साची साखी चीन्ही ॥ ५ ॥ हरि भगतो करि राखे अपने दीनी नामु वडाई ॥ जिनि जिनि करी अविगत्रा जन की ते तैं दीए रुढ़ाई ।। ६ ।। मुकति भए साध संगति करि तिन के अवगन देखि भए किरपाला तिन भवसागरु सभि परहरिश्चा ॥ तिन कड तुम्हे कुदरति साहिब तरित्रा ॥ २ ॥ हम नान्हे नीच वड देखे गुर दरस नानक नाम्र बीचारा ॥ सीतल्ल तनु मनु अधारा ॥ = 8 -11 सारग महला ५, असटपदी घरु अगम अगाधि सुनह जन ओं सतिगुर प्रसादि 11 11 त्रचरज सभा ॥ **१** ॥ - 11 रहाउ सदा पारब्रहम की गुन गाइ अपार ॥ मन भीतिर ॥ गुर किरपा ते नमसकार हावै परगासु ॥ गित्रान ग्रंजनु त्रगित्रान विनासु ॥ १ मिति नाही H जा का विसथारु ।। सोभा ता की ऋपर ऋपार ।। ऋनिक रंग जा के गने न जाहि ॥ सोग हरख दुहहू महि नाहि ॥ २ ॥ अनिक ब्रहमे जाके वेद धुनि करिह । अनिक महेस वैसि धिआनु घरिह ॥ अनिक पुरख अंसा ऊमे दरवार ॥ ३ **अनिक** II इंद्र अवतोर ॥ अनिक

रतन सागर

ऋनिक

द्धि

खीर

n

अभिक सर

सोहन

निवश्राति ॥ देवी देवा बहु मांति अनिक # अनिक बसुधा अनिक कामधेन ॥ अनिक पारजात अनिक मुखि मुखी जपोए वेन ॥ अनिक अकास अनिक पाताल ॥ अनिक पुरान ॥ श्रनिक गोपाल ॥ ॥ अनिक सासत्र सिमृति जीश्र होत्रत बलियान ॥ अनिक सरोते सनहि निधान 11 पूरन भगवान ॥ ६ ॥ अनिक धरम अनिक क्रमेर ॥ अनिक वरन अनिक कनिक समेर ॥ अनिक सेख नवतन नाम लेहि॥ पारब्रहम काश्रंत न तेहि॥ ७॥ अनिक पुरीया अनिक खंड तह रूप रंग बहमंड ॥ अनिक बना अनिक फल मृल ॥ आपहि स्रवम न्नापहि श्रस्थल ॥ = ॥ त्रनिक जुगादि दिनस त्ररु राति ॥ श्रनिक गृह माहि ॥ रमत परलउ श्रनिक उपाति ॥ श्रनिक जीश्र जाके राम पूरन स्रव ठाँइ।। ६।। श्रनिक माध्या जाकी लखीन जाइ। श्रनिक कला खेलें हरि राइ ॥ अनिक धुनित ललित संगीत ॥ अनिक गुपत प्रगटे तह चीत ॥ १० ॥ सम ते ऊच मगत जा कै संगि ॥ गुन गाविह रंगि॥ अनिक अनाहद आनंद अनुकार उम्रारस का कछ अंत न पार।। ११ ॥ सित प्रस्तु मित असथातु ॥ ऊच ते ऊच निरमल निरमात ॥ अपना कीया जानहि व्यापि ॥ व्यापे घटि घटि रहिश्रो विश्रापि ॥ कृपा निधान नानक दहस्राल ॥ जिनि जिपिश्रा नानक ते भए निहाल ॥ १२ ॥ १ ॥ २ ॥ सारग छंत महला प्र ॥ सभ देखीए अनमी सतिगर शसादि ॥ परि घटि पूरन ई भ्रलिपाता п घटि घटि करि विसयीरन जल वरंग जिउ रचन कीमा ॥ हिंम भोग घटाएँ आन न बीआ को बीमा ॥ इरि रंगी इक रंगी ठाइरु संत संगि प्रम् जाना ॥ नानक दरिंग लीना जिउ जल मीना

देखीए अन में का दाता ॥ १ ॥ कउन उपमा देउ कवन बहाई प्रन परि रहिको सब ठाई ॥ पूरन मन मोइन घट घट

सिंच तब हाई ॥ किउ न अराधह मिलि करि साधह घरी प्रहतक वेला

**表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表** किछु दीसे सभु जो संगि न 11 क्छह अरथ दरव हरि त्राराधहु कवन उपमा देउ कवन वडाई ॥ २ हरि 11 कैसा हींउ अरापउं देह सदेसा Н मेरो ठाक्ररु 11 पुछुउ मोहन परवेसा श्रंग 11 ग्रंग कसा कह जीउ घटि घटि जुगता पूरन ब्रहमाई थान थानंतर देमा ॥ वंधन ते ग्रकता न सकउ हरि जैसा ॥ देखि चरित नानक मञ् मोहिश्रो अपूने पहि मेरो ठाकुरु कैसा ॥ ३ ॥ करि किरपा ग्राइग्रा जिह चरन वसाइत्रा । चरन वसाइत्रा संत संगाइश्रा त्रगित्रान संधेरु गवाह्त्रा ॥ भइत्रा प्रगासु रिदै उलासु लोडीदा प्रभ अनंद सहजाइका महि वुठा महा पाइत्रा ॥ दुखु नाठा सुखु घर मै पूरा पाइत्रा करि किरपा अपुने पहि आइआ।। ४।। १॥ सारंग की वार महला ४ शइ महमे हसने की धुनि १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ सलोक महला २ II गुरु मनु कोठा तनु छति ॥ नानक गुर विनु मन का ताकुन उपड़ै कुंजी हथि ।। १ ॥ महला १॥ न भीजै रागी नादी वेदि न भीजै सोगी कीते रोजि।। सुरती गित्रानी जोगि ॥ भीजै भविए तीरथि नंगि रंगि न मालीं 11 ॥ न भीजें वाहरि वैठिश्रा संनि पंनि दातीं स्र ॥ न भीजै केते होत्रहि धुड -11 भिड़ि मरहि लिखीऐ मन के भाइ ॥ नानकं भीजे साचे नाइ ॥ २ ॥ महल करे बीचारु ।। निसि दिन उचरे भार अठार ॥ खट नव का पाइत्रा तोहि ॥ नाम बिहूरा मुकति किउ न जागिश्रा गुरम्रखि 11 नानक नाम त्रहमै श्रंत न आपे त्रापि तिरंजना जिनि श्राप्र ॥ पउड़ी - 11 पछागित्रा ॥ ३ त्रैगुग रचाइत्रोतु सभु जगत सवाइत्रा ञ्चापे खेल वधाइत्रा गुरपरसादी 11 उचरे मोह माइग्रा ऋापि सिरजिश्रन जिन भागां भाइत्रा ॥ नानक सचु वस्तदा सभ सचि समाइश्रा आपे रखें **ज्रापि** उपाए नानका H १॥ सलोक महल

मंदा किसना श्राखीएँ जां समना साहिबु एकु ॥ सभना साहिबु एक है वेले घंघे लाह।। किसे थोड़ा किसे श्रयला खाली कोई नाहि॥

श्राविं नंगे जाहि नंगे विचे करहि विचार ॥ नानक

जार्योपे अमें काई कार ॥ १ ॥ महत्त १ ॥ जिनसि थापि जीयां कउ भेजे जिनसि यापि लै जावै ।। अपपे थापि उथापे आपे एते

करावे ॥ जेते जीव्र फिरहि अउधूती आपे मिखित्रा पार्वे ॥ बोलए लेरी चलल काइत कीचहि दावे ॥ मूल मति परवाणा एही नानकु श्रास्ति सुखाए ।। करखी ऊपरि होइ तपावस जे को कहैं

कहाए । २ ॥ पउड़ी ।। गुरमुखि चलत् रचाइश्रोतु गुरा परगटी श्राइश्रा । गुरवाणी सद उचरै हरि मंनि वसाइश्रा ॥ सकति गई असु कटिया सिन जोति जगांडचा ॥ जिन के पोते प्र'त है गुरु पुरस्

मिलाइया ।। नानक सहजे मिलि रहे हरि नामि समाइया ॥ 2 सलोक महल २ ॥ साह चले वर्णजारिका लिखिया देवे नालि ॥ लिखे उपरि हुकम होइ लईंग्डे बसत्त सम्हालि ॥ वसत् लई वर्णजारहें

केई लाहा लैं चले इकि चले मृह्य गवाइ ॥ मंगिओ किस कहीएे सावासि ॥ नदरि तिना कउ नानका जिसावत लाए रामि ॥ १ ॥ महला १ ॥ जुड़ि जुड़ि

विश्व हे निश्व हि जुड़े ॥ जीवि जीवि मुए मूए जीवे ॥ केतिया के बाप केविका के बेटे केते गुर चेले हुए ।। आगे पार्छ गरात न आये किया जाती किया दृशि हुए ॥ सभु करणा किरत करि लिखीए

करि करि करता करे करे ॥ मनश्रुखि मरीएे गुरग्रुखि तरीएे नानक नदरी नदिर करे।। २ ॥ पउडी ॥ मनश्रील दुजा भरष्ठ है दर्ज लोभाइया ॥ कृड कपटु कमारदे कुहो बालाइया ॥

कतत्र मोड हेतु है सम्र दुर्ग सुबाहका ॥ जम दरि पधे भरमाइत्रा । मनमस्वि २ ॥ जिन वडिश्राई नानक हरि माइग्रा ॥ ३ ॥ सलोक महल तेरे नाम की ते रते मन माहि ॥ नानक श्रंमृत एक है दुजा नानक श्रंमृतु मने माहि पाईऐ गुरपरसादि ॥ र्थमृत नाहि ॥ रंग सिउ जिन कउ तिखिया थादि

महत्ता २ ॥ कीता किया सालाइप्रि करे सोह सालाहि ॥ नानक एकी NATE TERESTER TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE TERESTER TO THE

**《表表表表表》表表表表表表表表表表表表表表表表表** जिनि करता सो सालाहीए नाहि दजो दाता 11 वाहरा त्राकारु ॥ दाता सो सालाहीऐ जि सभसे दे त्राधारु - 11 नानक वडा करि सालाहीऐ अंत सदीव है पूरा जिस भंडारु ॥ हरि का नामु निधानु है सेविए सुलु पाई वारु ॥ २ ॥ पउडी 11 नामु निरंजनु उचरां पति सिउ घरि जांई ॥ गुरमुखि बागी नामु वसाई ॥ मति पंखेरू वसि होइ सतिगुरू श्रापि दइश्रालु होइ नामे लिव लाई ॥ ४॥ सलोक महल २॥ बोलगा जि श्रापे जागे जागा ॥ चीरी जा की ना तिसु कैसा चीरी जिस की चलगा मीर 11 साहिव सो परवाग्र भाव नानका साई भली कार ॥ जिना चीरी ॥ जो तिस तिना किञ्च नाहि ॥ साहिब का फुरमाणु होइ उठी चलगा हथि चीरी लिखिया तेहा हुकमु कमाहि ॥ यले आवहि पाहि ॥ जेहा सदे उठी जाहि ॥ १॥ महला २ ॥ सिफति जिना कउ बखसीऐ पोतेदार ॥ कुंजी जिन कउ दितीत्रा तिन्हा मिले भंडार जह ते कीञ्रहि परवाणु ॥ नदरि भंडारी हू गुगा निकलहि नीसाणु । २ ॥ पउड़ी ॥ नामु निरंजनु निरमला नाम जिना सुणि सुणि मंनि वसाईऐ वू भे जनु कोई होई 11 साचा सचु सोई ॥ भगता कउ विसरी उठदिश्रा न नानक मनि तनि रवि रहिआ गुरमुखि होई ॥ अधारु है नामे सुख ।। नानक तुलीत्र्यहि तोल ? ॥ ५ ॥ सलोक महला पूरा करि मिलै।। पाईऐ ॥ इकसु न पुजिह बोल जे पूरे श्राखणु भारा तोलु ॥ होर इउली मती हउले धरती बोल II वडा सुनित्रारु तोला किउ कंडे तोले 11 मासा पागी П म्रख पुजाइ देइ पुछित्रा नानक रतक पाइ  $\Pi$ कहि कहि कहणु कहाइनि आपु॥ ॥ महला धात 11 जापी आखि इकि ऋाखि न ग्रउखा श्राखिंग श्रउखा सुनिश त्राखि त्राखिह सबदु भाखिह त्रारघ उरघ दिनु राति ॥ त किहु दिसै जापै रूपु न जाति ॥ समि कारण करता करे घट अउघट घट थापि ॥ त्राखिण त्राउखा नानका त्राखि न जापै ऋाखि सुशिएं मनु रहसीएं सांति नामे

सुखिऐ मनु हपतीऐ मम टुख गर्नाई ॥ नाइ सुधिऐ नाउ ऊपजे नामे बढिआई ॥ नामे ही सम जाति पति नामे गति पाई ॥ गुरपृष्टि नामु घित्राईऐ नानक लिय लाई ॥ ६॥ सलोक महला १॥ ज्ििन सर्गी बुठिन वेहीं॥ जुिठन चंद सरज की भेदी॥ जुिठ न अंनी जिंठ न नाई ॥ जिंठ न मीड वरिए सम थाई ॥ जुठिन धरती जृठिन पासी ॥ जठिन पउसै माहिसमासी ॥ नानक निगुरिया मुखु नाही कोइ ॥ मुहि फेरिऐ मुहु जठा होइ ॥ १ ॥ महला ? ।। नानक चुलीबा सुचीबा से मरि जाएँ कोइ चुली गिआन की जोगी का जतु होइ ॥ ब्रह्मण चुली संतील की गिरही का सतु दानु॥ राजे चुली निमाव की पढ़ियासचु धिम्रानु॥ पाणी चितु न घोपई मुखि पीर्वे निख जाइ ।। पाणी पिता जगत का किरि पार्खी सञ्च खाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ नाइ सुखिए सम निधि रिधि पिछ्नै आवै ॥ नाइ सुरिएए नाउनिधि मिलै मन पार्वे ॥ नाइ सुणिए संतोलु हो ६ कवला चरन धिन्नावै द्धांपिए सहज्ञ ऊपजे सहन्रे सुत्तु पात्रे ॥ गुरमती नाउ पाईऐ नानक गुण गावें । ७ ॥ मलाक महला १ ॥ दुल विचि अंमणु दुलि मरणु दुखि वरतणु संसारि ॥ दुखु दुखु श्रमे श्राखीऐ पढि पुकार ॥ दुख कीश्रा पंडा सुन्हीश्रा सुल् न निकलियो दुग्व निचि जीउ जलाइमा दुलीमा चलिमा रोड ॥ नानक सिफती रतिया मनु तनु हरिया होह ॥ दुख कीया श्रमी मारीश्रहि दुरर दारू होइ ॥ १ ॥ महला १ ॥ नानक दुनीव्या मसु रंगु मध् ह मनु लेह।। मनो मनुकमारणी भी मनुमरीएँ देह।। जाजीउ विचद्द क्षदीएँ भग्न मित्रज्ञा जाइ ॥ ऋगै लेखें मंगिए हार दक्षणी पाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ नाइ सुणिए मुचि संबमो लागु नेहि न आर्वै॥ घटि चानसा बान्हेरु गराव ॥ नाड सशिए आप प्रभीए लाहा माउ पारे ॥ मुखिए नाइ पाप कटी बहि निरमल सन पाउँ ॥ नानक मुग्रिए नाइ मुख उजले नाउ षिमार्व ॥ = ॥ सलोक महल १ ॥ घरि नाराहणु समा नालि ॥ पूज करे रखे नामलि ॥ कुंगू चंनणु फुल चढ़ाए ॥ पैरी पै पै बहुतु मनाए ॥ मारणुमा मंगि मंगि पैन्दै खाइ ॥ अंघी कंमी अंघ सजाइ ॥

१२४०

数表表表表表表表表表表表表表表表 表表表 表表表 भुिखत्रा देइ न मरदित्रा रखें ॥ त्रंधा भागड़ा श्रंधी सथे ॥ 8 ।। समे सुरंती जोग समि समे बेद पुराण ॥ सभे सभि सभि तप सभि सभे गीत गित्रान ॥ सभे बुधी सुधि सभि ।। सभि पोतिसाहीत्रा अमर सभि ॥ सभे माग्रस देव समि सभे जोग धिश्रान ॥ सभे सभि सभे जीत्र जहान ॥ हुकिम चलाए त्रापर्ण करमी वहै कलाम ।। नानक सचा सचि नाइ सचु सभा दीबानु ।। २ ॥ पउड़ी ।। नाइ मंनिए सुखु ऊपजै नामे गति होई ॥ नाइ मंनिए पति हिरदे हिर सोई ॥ नाइ मंनिए भवजलु लंघीए फिरि विघनु न होई ॥ नाइ मंनिएे पंथु परगटा नामे सभ लोई । नानक सतिगुरि जिन देवे सोई ॥ ६ ॥ सलोक म० १ ॥ प्रशिश्रा नाउ मंनीऐ खंडा सिरि करे इक पैरि घित्राए ॥ पउगा मारि मनि जप तले देह ॥ किसु उपरि त्रोह टिक टिक किसनो जोरु किसनो कहीऐ नानका किसनो करता देड -11 करेइ रहाए आपर्णे मूरखु आपु गणेइ ॥ १॥ म० १॥ है है आख़ां कोटि कोटि कोटी हू कोटि कोटि ॥ त्राखं त्राखां सदा सदा कहिंगा न आवे हउ थकां न ठाकीत्रा एवड रखिह जोति ॥ नानक ा। नो विंद उपरि त्राखणु दोसु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ नाइ चुख नाइ मंनिए संगति कुलु उधरे सम्र कुटंचु सवाइत्रो ॥ मंनिऐ उधरे जिन रिदे वसाइत्रा ॥ नाइ मंनिऐ सुणि उधरे जिन रमन नोइ मंनिऐ दुख भुख गई जिन नामि चितु लाइश्रा नामु तिनी सालाहित्रा जिन गुरू मिलाइत्रा 11 सभि थिती सभि वार ॥ ? ॥ समे राती समि दिह भार ॥ सभे सभे रुती माह सभि सभि धरतीं सभि पागी सभि अगनी पाताल ।। सभे पुरीआ खंड समि सभि लोअ त्राकार ।। हुकमु न जापी केतड़ा किं न सकीजें कार ।। त्राखिह थकिह त्राखि त्राखि किर सिफतीं वीचार ॥ तृषु न पाइस्रो नानकु कहै गवार ॥ १ ॥ म० १ ॥ त्रखीं परणै जे फिरां देखां सम्र त्राकारु ॥ पुछा गित्रानी पंडितां पुछां वेद वीचार ॥ पुछा देवां करिं अवतार ॥ सिध समाधी सभि संगी जाइ माग्रसां जोध

देखां दरवारु ॥ अगै मचा सचि नाइ निरमउ मै विख्यु सारु

मती कच पित्र श्रंधिया अँउ बीचारु ॥ नानक करमी धंदगी

॥ होर

नदरि लेघाए पारि ॥ २ ॥ पउदी ॥ नाइ मंतिए दरमति परगटी ब्राइब्रा ॥ नाउ मंनिए इउमें गई सभि रोग गवाइआ ॥ नाइ मंनिए नाम्र ऊपर्जं सहजे सुरा पाइत्रा ॥ नाइ मंनिए सांति रतंत्र गरप्रसि मंनि वसाइआ !! नानक नाम्र हरि धिश्राइया ॥ ११ ॥ सलोक म० १ ॥ होरु सरीक्र होवे तेरा तिम्र अर्गे तुपु आलां ॥ तुपु अर्गे तुप मालाही मै अंघे नाउ मजाला ॥ जेता आल्ख्य माही सपदी मालिया माह नातक पहुता एही आलाखु सम तेरी विडियाई ॥ १ ॥ म० १ ॥ जो नसिक्रा किन्रा चाकरी जो जेमे किन्राकार । समि कारण करता करे देखें वारो वार ॥ जे खपे जे मंगिए दाति करे दातार ॥ क दावा समि भंगते फिरि देखडि व्याकारु ॥ नानक एवे ऊपजै ओवे देवराहारु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ नाइ मंनिए सुरति मति होई ॥ नाइ मंनिए गुख उचर नामे सुखि नाइ मंनिए अप कटीए फिरि दुख न दोई ॥ नाइ मंनिए सालाहीए पापां मित धोई ।। नानक पूरे गुर ते नाउ मंनीए जिल देवें सोई।। १२ ॥ सलोक म० १ ॥ सामन बेद प्रराख पहुंता ॥ प्रकारंता श्रजार्थता । जां प्रकेतां सके मोई ॥ नानक आर्खक क न होई ॥ १ ॥ म॰ १ ॥ जांहउ तेग वांसछ किछ मेग इउ नाही तुहोपहि॥ व्यापे सकता व्यापे मुग्वा गरुनी जगह परोबहि ॥ व्यापे सेजे व्यापे मदे रचना रचि रचि वेलें ॥ नानक मचा मची नाई मचु पर्वे धुरि लेखें ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ नामु निरंजन यलात् है किउ लखिया जाई॥ नाम निरंजन नालि है किंउ पाईए माई ॥ नाग्र निरंजन यरतदा रिक्मा सम टोई ॥ गुर पूरे ते पाईए दिख्दै देश दिखाई ॥ नानक मिलीए भाई ॥ १३ ॥ होड गर सलोक म॰ कति होई पुने हही मानु होया सुरदारु u षोति पोनि ॥ जिन जीपंदिया भउक्तमा चुका धरम् बीचार पनि नही सुद्रमा मेदी मोह ॥ निग्विमा होवै नानसा करता करे स होइ म॰ १ ॥ रंना होईमा योपीमा पुरन होए सईयाद - 11

( १२४३ )

सुच भंनी खागा खाजु श्रहाजु ॥ सरमु गइस्रा घरि श्रापगे पति चली नालि ॥ नानक सचा एक है अउरु न सचा भालि॥२॥ पउड़ी ।। वाहरि भसम लेपन करे श्रंतरि गुवारी खिथा भोली H ऊचरै अहंकारी ॥ साहिब सबद न करे दरमति है भरमें गावारी।। भरम् पसारी ग्रंतरि लालच  $\Pi$ १४ ॥ सलोक म० नानक नामु न चेतई जूऐ वाजी हारी ॥ खुसी आ कि आ लख सिउ प्रीति होवे लख जीवणु कित्रा चाउ जे सउ घडी महि विछोड़ा एक जाइ विस्र होइ भी फिरि कउड़ा खाइ ॥ मिठा खांघा चिति वर्हित्रा मिठा खाजै दोवै रोग ॥ नानक त्रावे कउड़त्ता धाइ जाइ ॥ मिठा कउड़ा भारिव **भारिव** विगुते मोग ॥ भत्वि भत्वि भत्वगा क्षगड़ा भाख 11 जाहि भरतंहि तिन्ह पासि ॥ १ ॥ म० १॥ कापडु काठु रंगाईआ रांगि॥ खेलाइत्रा॥ ते सह घर गच कीते वागे वाग ।। साद सहज करि मनु कहाइश्रा ।। मिठा करि के कउड़ा खाइश्रा -11 पासह जमाइन्रा ॥ जे फिरि मिठा पेडें पाइ ॥ तउ चूकसि माइ ॥ नानक गुरसुखि पार्वे सोइ 11 प्रापित लिखित्रा होइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जिन के हिरदे मैलु कपट्ट है वाहरु घोवाइत्रा ।। कुडु कपटु कमावदे कुडु परगठी आइत्रा - 11 कुड़े लालिच लगिया फिरि छपाइश्रा ॥ नह छपे जूनी पाइत्रा ॥ नानक जो वीजै सो खावणा करते लिखि ॥ सलोक म० २ ॥ कथा कहाणी वेदीं त्राणी पापु पुंनु वीचारु ॥ लैंगा लें लें देगा नरिक सुर्गि अवतार ॥ उत्तम मधिम जातीं जिनसी भरमि भवै संसारु ॥ श्रंमृत वाणी ततु वखागाी गिश्रान गुरमुखि श्राखी जाती स्रतीं गुरमुखि ऋाई 11 करमि घित्राई ॥ हुकमु साजि हुकमै विचि रखे हुकमै अंदरि नानक अगहु हउमै तुटै तां को लिखीए लेखैं।। १।। म०१।। बेदु पुकारे पुंतु पापु सुरग नरक का वीछ।। जो बीजै सो उगवै खांदा जार्यो जीछ। गित्रानु सलाहे वडा करि सची सचा नाउ ॥ सचु वीजै सचु दरगह पाईऐ थाउ ।। चेदु वपारी गित्रानु रासि करमी पलें होइ नानक रासी वाहरा लदि न चिलत्रा कोइ ॥ २ ॥ पडड़ी ॥ निम्नु विरखु · 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示: | 表示:

दध पीआह्या

संचीएे श्रंमृत रसु पाइश्रा ॥ विसीश्रह

।। मनग्रस्त श्रमित्

नात्राहमा ।। त्रिलु महि श्रंमृतु सिंचीऐ बिखु का फलु पाइमा ।। नानक संगति मेलि इरि सम बिख़ लहि जाइश्रा ॥ १६ ॥ सलोक

म० १ ॥ मरिण न मुस्त पुछित्रा पुछी थिति न वारु ।। इकनी लदिया इकि लदि चले इकनी वधे मार ।। इकना होई साखती होई सार ॥ लसकर सर्खे दमामिका छटे र्वक दश्रार नानक देरी छारु की भी फिरि होई छार ।। १ । म० १ ॥ नानक देरी द्रिह पर्र मिटी संदा काइ।। भीतरि चोरु वहालिया खोड वे जीव्या खोड़ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जिन अंदरि निंदा दसड़ है नक बढ़े नक वढाइमा ॥ महा करूप द्खीए सदा काले मुद्द माइबा ॥ भलके उठि नित पर दरमु हिरहि हरि नामु चुराइया ॥ हरि जीउ तिन की संगति मत करह रखि लेड हरि राहका ॥ नानक पहेए किरति कमायदे मनमुख्ति दुख् पाइत्रा ।। १७ ॥ सलोक म० सम कोई है खसम का खसमह समु को होइ।। हुकम्म पछाणी खसम का ता सच पार्वे कोइ ॥ गुरमुखि आपु पछार्याएं द्वरा न दीसे कोइ ॥ नानक गरम्बि नाम् धिकाईऐ सहिला बाहबा सोह। १ ॥ म० ४ ॥ समना दाता आपि है आपे मेलखहारु ॥ नानक सवदि मिले न निष्ठहिह जिना सेनिया हिर दातारु ॥ २ ॥ पउडी ॥ गुरम्रखि हिरदे सांति है नाउ उगिव बाइमा। जप तप तीरय संजम करे प्रम माहना ॥ हिरदा सुधू हरि सेवदे सोहहि गुण गाइन्ना॥ जीउ एवे मानदा ग्रस्मिल तराहश्रा । नानक हरि दरि सोहाहमा ॥ १= ॥ सलोक म० १ ॥ धनर्गता इनहीं कहें अपरी धन कउ जाउ ॥ नानकु निरधनु तित दिनि जित दिनि विसरें नाउ ॥ १ ॥ म० १ ॥ खरज चड़े निजीमि समसे घटे भारता ।। तन मनु स्ता मोगि कोई हारे को जिथे ।। सन्न फ़्रिक श्राखिए कहिए न धंम्हीऐ ॥ नानक वेर्ल द्यापि फ्रक कडाए दहि पर्ने ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सवसंगति नाम्र निधान है जियह गुरपरसादी घटि चानणा मान्देरु गताइश्रा हरि पाइमा ॥ ॥ लोहा

मेटीए कंचनु होइ माइमा ॥ नातक

पारित

विसाहीऐ

मंत्रि भिजई पथरु

सविगुरि

विजिए

न

KATATATA TATATATA पाईऐ मिलि नामु धिम्राइम्रा ।। जिन्ह के पोते 30 पंतु तिन्ही तिनां धुग 39 -11 सलोक HО 8 II का दरसन पाइश्रा 11 की उजडे खेती जिन वेचहि n जीवित्रा जि लिखि लिखि नाउ खलवाड़े कित्रा थाउ ॥ सचै सरमै वाहरे त्रगै लहिं द।दि न गवाईऐ वादि अकली साहिच П अकलि अकलि एह न आखीएे कीचै मानु ॥ त्रकली पढ़ि कै वुभीएे अकली पाईऐ दानु । नानकु आखै राहु एहु होरि गलां सैतानु ॥ 2 11 वनी जरूरति ॥ होवहि लिंङ जैसा करें कहावें तैसा ऐसी जो श्रोस इछे सो पाए तां फल ऐसी कहीएे सुरति ॥ नानक कहीऐ मूरित ।। २ ॥ पउ ड़ी ॥ सतिगुरु अंमृत विरखु फलिअ।। जिसु परापति सो लहै गुरसवदी मिलिआ सतिगुर 11 सकई चलै हिर सेती रिल्या ॥ जमकालु जोहि न गरभि फिरि मिलाइअनु बखसि नानक विल्या 11 संतोख्न तीरथ गित्रानु गलित्रा।। २० ॥ सलोक म० १ ॥ सचु वस्तु जपमाली ते खिमा दङ्ख्या देवता धिऋोतु - 11 जुगति घोती सुरति चउका तिलकु करणी होइ भाउ П नेमु भोजनु नानका विरला त कोई कोइ ॥ १ ॥ महला 3 П सचु जे करें ।। काम क्रोधु तृसना उचरें ॥ दसमी जे दसे दुआर ॥ दुत्रादसी पंच वसगति करि जांगे ठाकै करि एकादसी एक वरतु रहीजै होर पाडे ऐसा मानै II राखै मनु तंउ भृपति राजे रंग सिख किश्रा दीजै ॥ २॥ पउदी ॥ राइ बहुत् हेतु वधाइदे परदरचु चुराइआ।। विखु माइश्रा ॥ करि करि ही H वेखदिश्रा प्रीति लगाइश्रा प्रत्र वह विसहिं न वधे मारीऋहि पछुतिह पछुताइत्रा ॥ जम दरि गित्रान विह्या २१ ॥ सलोक ? म० भाइश्रा ॥ होइक मसीति मखट् 11 घरे भुखे मुलां गावै पीरु ।। फकर करे होरु जातु गवाए ॥ गुरु सदाए मंगण लगीए पाइ ॥ घालि खाइ किछ हथह न जाइ ॥ मृलि म० १ ॥ मनह ॥ नानक राहु पछाणहि सेइ॥ १॥ देइ विरदु न जागानी ॥ मनि अंधे ऊंथे कवलि दिसनि कहित्रा **张宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏** 

खरे करूप ॥ इकि कहि जासहि कहित्रा सुमाहि ते नर सरूप।। इकना नाद न बेद न गीअरस रस कस न जार्शत ।। इकना मुधि न युधि न अकलि सर अस्तर का भेउ न लहंति ॥ नानक से नर असलि खर जि बिज गुरा गरव करंति ॥२॥ पउँही ॥ पवित है घन संपै माहत्रा ॥ हरि अरथि जो खरचदे देंदे सुख़ पाइत्रा ॥ जो हरिनामु घित्राहदे तिन तोटि ন স্বাঃখা गुरमुखां नदरी आनदा माह्या सुटि पाइया ॥ नानक चिति न श्रायई हरि नामि समाद्रश्रा ॥ २२ ॥ सलोक सविग्रह सेवनि से वडमागी ॥ सचै सबदि जिन्हा एक लिवलागी ॥ गिरह इटंप महि सहिज समाधी ॥ नानक नामि रवे चैरागी ॥ १ ॥ म० ४ ॥ गखतै सेव न होर्र्डकीता थाइ न पाइ ॥ सपदै साद न श्राहत्रो सचि न लगो भाउ ॥ सतिगुरु पित्रारा न लगई मन इठि श्रावे जाइ ।। जे इक विख श्रागाहा भरे वांदस विकां पिछाहा जाह ॥ सतिगुर की सेवा चाकरी जे चलहि सर्विगुर भाइ ।। आप गराह सर्विगुरू नो मिलै सहजे रहे समाह ।। नानक तिन्हा नाम्र न वीसरै सचे मेलि मिलाइ ॥ २ ॥ पउड़ी मलुक कहाइदे को रहुला न पाई ॥ गढ़ मंदर गचगीरीया किञ्च सोइन साखित पडण वेग धूग धूग चतुराई ॥ н छतीह श्रंमृत परकार करहि बहु मैलू वधाई ॥ नानक तिसिंद न जायानी मनप्रुलि दुखु पाई ॥ २३ ॥ सलोक म० ३ पहि पहि पंडित होनी थके देसंतर भवि थके भेखधारी !! भाइ नाउ कदे न पाइनि दख लागा व्यवि भारी ॥ ने गण सेवहि माहना के विद्धारी ॥ श्रंदरि कपद कै ताई पाठ पढ़िह गातारी ॥ सित्युरु सेवे सो सुख पाए जिन हउमें निचह मारी ॥ नानक पहणा गुनला इक नाउ है बीचारी ॥ १ ॥ म० ३ ॥ नांगे आप्रणा नांगे आया इति इक्ष पाइआ किया कीर्ज ॥ जिस की वसत सोई लैं जाइगा रोस किसे सिउ कीजे ॥ गुरप्रस्ति दोवे सु माया मेने सहजे हरि रसु पीजे ॥ नानक सुखदाता सदा सलाहिह रसना राम्र रवीजै II R सीमार बहु मांति बयाई ॥ रंग

**紧东东东东东东东东东东东东东东东东东东东**苏东 वणाई ॥ सुपेद दुलीचित्रा वहु सभा पहिरहि धरमाई लाल 11 दुखु खाणा दुखु भोगणा गरवे गरवाई ॥ चेतिश्रो न नानक नाम सहजे सुवि सबदि सुती श्रंति लए छंडाई ॥ २४ ॥ सलोक म० ३ ॥ सहजि चूकी मेलि लई गलि लाइ ॥ दुविधा आपे प्रभि समाइ॥ ग्राइ॥ से कंठि लाए जि भंनि मनि वसित्रा नाम **ऋंतरि** जो धुरि मिले से द्वािग आगि मिलाइ ॥१॥ म० 3 11 होरि विसटा जापहि 11 विस)रिश्रा किश्रा जप्र जिनी धंधे चोरि॥ नानक नामु न वीसरे भूरहे लालच कीट से ग्रुठे नामु मंनि असथिर जिंग नामु सलाहनि पउडी ॥ -11 हरि चितवै दृजा नहीं कोई ॥ रोमि रोमि हरि हरि गुरंधुखि सकारथा निरमल जनम्र हरि सोई ॥ खिन खिन धित्राइत्रा अमरापद पुरखु जीवदा मल खोई।। नानक नाग्रु विसारित्रा वहु करम कमावहि ३ ॥ जिनी २५॥ सलोक Ho जम पुरि चघे मारीग्रहि जिउ संन्ही उपरि चोर ॥ नानक सुहावड़ी त्र्राकासु जपंदिश्रा सुहंदा धरति १॥ म०५॥ विहूगिद्या तिन खानहि काउ॥२॥ तन नाउ॥ नाम नानक करि महली वासा ॥ निज पउड़ी ॥ नाम्र सलाहनि भाउ फिरि हाहि सेती न विनासा।। हरि श्रावनी जोनि वाहडि न हरि कदे उतरै रंग न का गिरासा ॥ रंगि रवि रहे सभ सास किरेपा करि के मेलिअनु नानक हरि ओइ परगासा H ३॥ जिचर इंहु मनु लहरी विचि सलोक स० पासा ॥ २६ ॥ हउमै बहुतु त्रहंकारु॥ सबदै सादु न त्रावई नामि न लगै पित्रारु॥ खुआर ॥ नानक होइ खपि खपि सेवा थाइ न पवई तिस की |本本本本本本本本本 सतिगुर उतारि का सेवकु सोई त्राखीएे जो सिरु धरे 11 उरधारि ॥ १ ॥ म०३॥ सो जपु तपु सेवा रखे वखसे मेलि लए आपत् भावै॥ आपे खसमै मिलिया कदे न वीछुड़े जोती जोति मिलावे ॥ नानक सो बुम्मसी जिसु त्रापि बुमावै॥२॥ पउड़ी॥ समु को लेखे विचि मनमुखु त्रहंकारी।। हरिनामु कदे न चेतई जमकालु सिरि पाप विकार मनूर सिम लदे बहु भारी।। मारगु बिखमु डरावणा किउ **法法法法法法法法法法法法法** 

तरींगे तारी ॥ नानक गुरि राखे से उबरे इरि नामि उधारी ॥ २७॥ सलोक म० ३ ॥ तिथा सविगुर मेते सुख नही मरि जमहि नार ॥ मोह ठगउली पाईअनु बहु दुनै भाइ विकार इकि गुरपरसादी उबरे तिस जन कउ करहि समि नमसकार श्रनदित नाम्न धिश्राह त् श्रंतरि जित् पानहि मोख दुआर ॥ म॰ ३ ॥ माइआ मोहि निसारिका सन्त मरखा हरिनाम् ॥ करतिया जनम् गह्या अंदरि हुतु सहाम्रु ॥ नानक सतिगुरु येति सुखु पाइत्रा जिन्ह पूरवि लिखिया कराम् ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ लेखा पड़ीएं इरिनाम् फिरि लेख न होई ॥ प्रक्रिन सकै हरि दरि सद ढोई ॥ जमकान्त्र मिलै दे मेट सेनक नित होई ॥ पूरे गुर दरि ते महलु पाइत्रा पति परगडु लोई ॥ नानक अनहद वजदे मिलिया हरि सोई ॥ २⊏ ॥ सलोक स० ग्रर का मड कटीऐ कहिबाजेकरे धुलीह सुखुसारु ॥ गुर की करणी नानक पायहि पारु ।। १ ।। म० ३ ।। सञ्ज प्रराखा ना थीएँ नाम्र न मैला होइ ॥ गुर कै भागी जे चली बहुद्दि न बावछ होइ ॥ नोनक नामि तिसारिषे त्रापण जाणा दोह ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ मगत जार्चे दानु हरि टेहु सुभाइ ॥ हरि दरसन की पिद्यास है दरसनि त्वताइ ॥ खिन्न पन्न घड़ी न जीवउ बिन्न देखे मरां माह ॥ सतिगुरि नालि दिखालिमा रिने रहिमा सम थाई ॥ सुविद्या देह नानक लिए लाह ॥ २६ ॥ सलोक म० ३ ॥ मनप्रल योलि न व्यदरि काम जोत बहकारु॥ धाउ जायान्ही सदा चित्रविह विकार ॥ दरगह लेखा मगीए प्रशिमार ॥ भाषे सुसटि उपाइमनु श्रापि करे रिम नी ब्रालीए सम् बरत बावि सचिद्यारु 11 \$ गरमन्द्रि विनी भराधिया निन करिम परापति चलिहारी तिन जिन **45.3** हरि ਸ਼ਹਿ मोइ ॥ २ ॥ पउदी ॥ भास करे सम्र लोड यह जीवण जागिया ॥ निव जीवण एउ जिल्लागढ मंडप संगरिया यःरि उपार माहभा हिरि भागिशा ॥ जमकाल निहासे घट मास पेनालिमा ॥ नानक गुर सरधाई उपरे इरि गुर रखनालिमा €.  वखागादे माइश्रा पड़ि पड़ि पंडित वादु 3 H नोमु विसारिश्रा मुरख दुजै मन भाइ रिजक्र П सेवनी देदा समाइ कीते तिसै न सजाइ ॥ जिनि फिरि फिरि आवहि जाइ ॥ जिन कटीऐ न गलह फोहा सतिगुरु मिलिया तिन ऋाइ H लिखिआ समाइ ॥१॥ म०३॥ सचु वराजहि धित्राइदे नानक सचि भागी कै पैरी पाहि ॥ नानक गुर सचु सेवदे जि गुरमुखि श्रति विचि ॥ २॥ पउड़ी श्रासा - 11 सहजे सचि समाहि ं गुरम्रुखि निरास परम भए चितु लाइश्रा - 11 घणा, मनम्राख ॥ विचे गिरह उदास अलिपत लिव लाइआ ऋोना सुख भागा भाइत्रा ॥ नानक सेती हरि सोगु विजोगु न विश्रापई हिर ससोक 3 11 11 म० 11 3? धुरि लए मिलाइत्रो गुर होइ П का सबद त्रमाण किउ रखीएे दिती ही सुखु घरि वसि माणकु पइआ ग्रंन्हे थै टिकै होरथै परगडु न होइ । ॥ स्रोना परख न स्रावई श्रह जे न पले पाइ वेचग जाइ परखाइ थावह लइउ श्रापि परत्व न श्रावई तां पारत्वीत्रा नालि चितु लाए तां वथु लहै नउनिधि पले पाइ ॥ भुंखा मुत्रा बिनु सतिगुर सोभी न होइ ॥ सबदु मिन तिन वसै तिथै सोगु विजोगु न कोइ ॥ वसत वुको किने न श्रापु गगाए ॥ नानक विनु मुख् फिरि फिरि आवे जाए ॥ १॥ म०३॥ मनि अनदु भइआ हरि प्रीतम्र सरसे सजग संत पित्रारे ॥ जो धुरि मिले न मेले करतारे ॥ अंतरि सबदु रविश्रा गुरु कबहू जि श्रापि मुखदाता सदा सलाही अंतरि रखां हरि सगले दुख निवारे H तिन की वखीली कि करे जि सचै सबदि सवारे।। उरधारे ॥ मनम्रख दी त्रापि पति रखसी मेरा वित्रारो सरगागति पए गुरदुत्रारे॥ सुहेले भए मुख ऊजल दरवारे ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ नानक गुरम्रुखि से प्रीति मिलि मोह वधाइआ ।। पुत्रु कलत्रु नित वेखे विगसे देसि परदेसि धनु चोराइ श्राणि महि पाइआ - 11 माइश्रा को सकै न छडाइश्रा विशु П नानक **चिरोध** ग्रंति होवे वैर

中国的政策的政策的政策的政策的政策 नार्वे घृगु मोहु जितु लगि दुसु पाइत्र्या ॥ ३२ ॥ सलोक म० ३ गुरमुखि श्रंमृतु नामु है जितु खाघै सम भ्रुख जाइ ॥ तृसना न होवई नाम्रु वसे मनि आइ ॥ वितु नावै जि होरु लागा तित रोगु लगै तनि घाइ ॥ नानक रस कस सबद सलाहणा आपे लए मिलाइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ जीया अंदरि जीउ सबद् है जितु सह मेलावा होइ ॥ विसु सबदै अगि व्यान्हेरु है सबदे परगढ़ होइ ॥ पंडित मोनी पड़ि पड़ि थके मेल थके तत्तु घोड़ ॥ बिनु सबदै किने न पाइओं दुखीए चले रोह ॥ नानक नदरी पाईएँ करमि परापति होइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ इसत्री पुरली अति नेह वहि मंद्र पकाइआ॥ दिसदा सञ्च किन्छ चलसी मेरे प्रम माह्या ॥ किउ रहीएे थिरु जिंग को कडहु उपाइमा ॥ गुर पूरे की चाकरी थिरु कंधु सगाइमा ॥ नानक यखिस मिलाइयनु हरि नामि समाइया ॥ 33 ३ ॥ माइझा मोहि विसारिझा गुर का भउ हेतु श्चपारु ॥ लोभि लहिर सुधि मति गई सचि न लगै पिझारु ॥ गुरम्रुखि जिना सबदु मनि वसै दरगह मोख दुव्चारु ॥ नानक द्यापे मेलि रूप आपे बस्तसखहारु ॥ १ ॥ म० ४ ॥ नानक जिस नितु पड़ी न जीपणा निसरे सर्वे न बिंदु ॥ विसु मिउ किउ मन रुसीऐ जिमहि इमारी चिंदु ॥ २॥ म० ४ ॥ सारख बोहबा सिम मिमा हरि शुरप्रस्थि नाम् धियाइ - 11 देख अल काडा चुकाइसी मीदु चुठा छहवर लाइ ॥ सम घरति मई हरीमाउली चत् जीनमा पोहल लाह ।। हरि अचित पुलावे कुपा करि हरि भाषे पार्व थाइ ॥ इरि तिमहि घिमानहु संत जनहु जु अंते लए छडाइ ।। इरि कीरति मगति अनंदु ई सदा सुरा यसै मनि माइ ॥ त्रिन्हा गुरम्भव नामु असिधमा विना दुरस म्हस्त लहि जाह ॥ धन नानकु दर्श गाइ गुण इति दरसनु देदु सुमाइ ॥ ३ ॥ पउड़ी ॥ गुर पूरं की दाति नित देवे चहें सर्वाईमा ॥ समि देवै भाषि दश्माल न धर्व छपाईमा ॥ हिरई करल प्रगास उनमनि लिय माईमा॥ डे को करें उस दी रीम सिरि द<del>ाई</del> पाईमा नानक अपिंद्रकोह न मर्ब्य पूरे मतिगुर की बंदिमाईमा ॥ ३४ ॥ मनोक म॰ ३ ॥ अमरु वे परवादु दै तियु नाति निमाराप

रागु सारंग वाणी भगतां की कवीर जी

१ त्रों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ कहा नर गरविस थोरी वात ॥ मन
दस नाज टका चारि गांठी ऐंडो टेहो जातु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बहुतु
प्रतापु गांउ सउ पाए दुइ लख टका वरात ॥ दिवस चारि की करहु
प्रतापु गांउ सउ पाए दुइ लख टका वरात ॥ दिवस चारि की करहु
प्रतापु गांउ से वनहर पात ॥ १ ॥ ना कोऊ ले ब्राह्त्रो इहु धनु ना कोऊ
साहिबी जैसे बनहर पात ॥ १ ॥ ना कोऊ ले ब्राह्त्रो इहु धनु ना कोऊ
साहिबी जैसे बनहर पात ॥ १ ॥ ना कोऊ ले ब्राह्त्रो इहु धनु ना कोऊ
साहिबी जैसे बनहर पात ॥ १ ॥ ना कोऊ ले ब्राह्त्रो इहु धनु ना कोऊ
साहिबी जैसे वनहर पात ॥ १ ॥ ना कोऊ ले ब्राह्म्या इहु धनु ना कोऊ
साहिबी जैसे वनहर पात ॥ १ ॥ ना कोऊ ले ब्राह्म्य इहु धनु ना कोऊ
साहिबी जैसे वनहर पात ॥ १ ॥ ना कोऊ ले ब्राह्म्य इहु धनु ना कोऊ
साहिबी कैसे वनहर पात ॥ १ ॥ ना कोऊ ले ब्राह्म्य इहु धनु ना कोऊ
साहिबी कैसे वनहर पात ॥ १ ॥ ना कोऊ ले ब्राह्म्य इहु धनु ना कोऊ
साहिबी कैसे वनहर पात ॥ १ ॥ ना कोऊ ले ब्राह्म्य इहु धनु ना कोऊ

( १२५२ ) कृपा करत है गोबिद ते सतमंगि मिलात । 3 II मात विता वनिता सत संपति श्रांति न चलत संगात ॥ कहत कवीर राम भज् बडरे जनम् अकारय जात् ॥ ४ ॥ १ ॥ राजासम मिति नही जानी तेरी ॥ तेरे संतन की इंड चेरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इसतो जाइ रोबत यार्व रोबत जाइ स इसै ॥ बसवो होइ होइ स्रो ऊजरु ऊजरु होह सु पसे ।। १ ।। जल ते थल किर थल ते कथा कप ते मेरु कराव ।। घरती ते आकास चढावे चडे अकास गिरावें ॥ २ ॥ मेखारी ते राज करावें राजा ते मेखारी ॥ खल मृरख ते पंडित करियो पंडित ते मगधारी ॥ ३ ॥ नारी ते जो पुरख़ कराव पुरखन ते जो नारी ॥ कड़ करीर साथ को प्रांतम् तिस मुरति बलिहारी ॥ ४ ॥ २ ॥ सारंग वाणी नामदेउ जी की १ औं सतिगर प्रमादि ॥ काएं रे मन विखिद्या वन जाड ॥ भूलों रे ठग मूरी लाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जैसे मीतु पानी महि रहै काल जाल की सुधि नहीं लहैं ॥ जिहवा सुभादी लीलित ऐसे कनिक कामनी बाधिको मोह ॥ १ ॥ जिउ मधु माखी संचै अपार ॥ मधु लीनो मुलि दीनी छारु ॥ गऊ बाछ कउ संचै खीरु ॥ गला गांधि दहि लेह श्रदीरु ॥ २ ॥ माहमा कारन सम् अति करें ॥ सो माहआ ले गाउँ घर ॥ अति संचै समफ्री नही मृद ॥ घनु घरती तन होड़ गहको धृढ़ि ।। ३ ।। काम कोघ तसना व्यति झरै ॥ साध मंगति कवह नहीं करें ॥ कहत नामदेउ ताची आणि ॥ निरमें भक्तीए मगरोन ॥ ४ ॥ १ ॥ यद्ह की न होड माध्य मी नित्र ॥ ठाइर ते जनु जन ने ठाइरु लेनु परियो है तो मित्र ॥ १ ॥ रहात्र ॥ आपन देउ देहरा आपन आप लगारे पूजा ॥ जल ते तरंग तरंग ते है जल कहन सुनन कउ दुजा ॥१॥ व्यापहि गावै बापहि नाचै बाप यजार्वे तुरा ॥ कहत नाम देउ तु मेरो ठाइरु जनु ऊरा तु पूरा॥ २॥ र 11 दास भनिन मेरी निज रूप 11 दरसन निमल साप हुई मोचन परमत मुकति करत गृह कृष ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मेरी बांधी भगत छडाउँ बांधे मगत न छुटै मोहि ॥ एक समै मोक्ड गहि बांधे तुउ फ़िन मोपे

## 

जवायु न होइ ॥ १ ॥ मैं गुन बंध सगल की जीवनि मेरी जीवनि मेरे दास ॥ नामदेव जाके जीव्य ऐसी तैसो ताक प्रेम प्रगास ॥

.

211311

सारंग

१ औं सितगुर प्रसादि॥ तें नर किश्रा पुरानु सुनि कीना॥

अन पावनी भगति नही उपजी भूखेँ दानु न दीना ॥ १ ॥ रहाउ॥

कामु न विसरिय्रो क्रोधु न विसरिय्रो लोभ न छूटित्रो देवा ॥

परिनंदा भुख ते नहीं छूटी निफल भई सभ सेवा । १ ॥ बाट पारि घरु मूसि विरानो पेटु भरें अप्राधी । जिहि परलोक जाइ

अपकीरित सोई अविदिआ साधी ॥ २॥ हिंसा तउ मन ते नही छूटी जीअ दहआ नही पाली ॥ परमानंद साध संगति मिलि कथा पुनीत

न चाली ॥३॥१॥

छाडि मन हरि विमुखन का संगु॥

सारंग महला ५ स्रदास

रै श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ हिर के संगि वसे हिर लोक ॥ मनु श्ररिप सरवसु सभु श्ररिपश्रो श्रनद सहज धुनि भोक ॥

१ ॥ रहाउ । दरसनु पेखि भए निरविखई पाए है सगले थोक ॥

श्रान वसतु सिउ काजु न कळूए सुंदर वदन अलोक ॥ १ ॥ सिश्राम

सुंदर तिज आन जु चाहत जिउ क्रुसटी तिन जोंक ॥ सर दास मनु प्रिम हथि लीनो दीनो इहु परलोक ॥ २ ॥ १ ॥

गा राय लाना दाना इंड्रु परलाक ।। र ।। र ।।

१ ओं सितगुर प्रसादि ।। । हिर बिनु कउनु सहाई मन का ।। मात पिता भाई सुत बनिता हितु लागो सभ फन का ।। १ ।। रहाउ ।। आगे कउ किञ्ज तुलहा बांधहु किआ भरवासा धन

सारंग कवीर जीउ

रहाउ ॥ त्रागे कउ किञ्च तुलहा बाघहु कित्रा भरवासा धन का ॥ कहा विसासा इस भांडे का इतनकु लागे ठनका ॥ १ ॥ सगल घरम पुन फल पावहु धूरि बांछहु सभ जन का ॥ कहै कवीरु

सुनहुरे संतहु इहु मनु उडन पंखेरू बन का ॥२॥१॥

रागु मलार चउपदे महला १ घरु १

२ओं सतिनामुकस्ता पुरस्तु निस्म्ड निरनेस अंकांल यूरांत अजूनी सैम्यं गुरुश्रसादि॥

आदाल सूर्रात अञ्चली सेन्द्र गुरुग्नरहादि॥

सावा पीवा हतवा सरवा वितर गृहका है मरवा ॥ सर

सेती घरि नामु धिश्रावह ॥ श्रपनी पति त्यनो सेवहि तक किया देवहि मांगडि लेवडि जींचा समना का जीवा श्रंदरि जीउ तही ॥ २ श्रंमृत् पावहि सेई सचे होही ॥ अहिनिसि नाम् रे प्राणी मैले हले होही ॥ ३ ॥ जेही रुति काइया जेही देही ॥ नानक रुति सहाबी साई विन नावै रुति केही ॥ गर अपने जीतम हरि वरु ।। मलार महला १।। करत विनत स्राणि घनघोर सीतल मन मोरा लाल

श्रंमृत

हीं और गुरि मोही मनु हरि रिस लीना ।। १ ।। रहाउ ।। सहिन सुली वर कामिण पित्रारी निम्नु गुरवचनी मनु मोनिक्या ।। इरि वरि नोरि मई सोहामिण मनि तनि प्रेष्ठ सुखालिक्या ।। २ ॥ अनगण तिक्राग भई वैरागनि असपिरु वरु सोहागु हरी ।। सोगु विजोगु तिसु करेन विकाय हरि प्रमि अपणी किरमा करी ॥ ३ ॥

।। बरस्र घना मेरा मन्न मीना ॥

यानय जागु नहीं मनु निह्नलु पूरे गुर की ओट गहीं ॥ नानक राम नामु जपि गुम्हिलि धनु सोहागयि सनु सही ॥ ४ 永武洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪

## **家市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** मलार महला र ॥ साची सुरति नामि नही तृपते हउमै खाई ॥ परधन पर नारी रतु निंदा निख् करत गवाइआ पाइत्रा ॥ सबदु चीनि मैं कपट न छूटे मनिमुखि माइत्रा माइत्रा ॥ जनमे गवाङ्श्रा ॥ भारी मरि जनमु श्रजगरि भारि लदे श्यनि ॥ भ्रमि भ्रमि भेख जोनि रै ॥ मनि भावें सुहाइआ सबद ॥ तीरथि तेजु सचु पाइत्रा ॥१॥ रहाउ पदारथ रतन न्हाते हरि का नाम न भाइश्रा - 11 भए उत ा विसटा कीट ही आङ्आ तिआगिआ जत को तत ही ते उतही माहि समाइत्रा ॥ अधिक सुत्राद राग पाइत्रा ॥ २ ॥ सेवा सुरति रहिस विनु गुग न सहज गावा गुरमुखि गित्रातु वीचारा ॥ खोजी उपजें वादी विनसै गुर करतारा ॥ हम नीच होते ही ए मित भूठे तू सबदि सवारग्रहारा ॥ आतम चीनि तहा तू तारग सचु तारे तारग्रहारा ॥ गुग तेरे किन्रा किन्रा कथउ अपारा कहां स्रथानि अगमु अजोनी तूं नाथां नाथणहारा ॥ किसु पहि न लखीए कैसा सिम जाचक तू दातारा ॥ भगति दिर देखहु इक्क नामु मिलै उरिधारा ॥ ४ ॥ ३ ॥ मलार महला 8 वद्न कुमलानी।। जिनि धन पिर का सादु न जानिया सा विलख की फासी त्रिनु गुर भरमि भ्रुलाानी ॥ १ H करम घरि ग्राइग्रा ॥ बलि जावां गुर पिरु मेरा १ ॥ रहाउ ॥ नउतन हरि प्रभ आणि मिलाइआ ॥ भगति सुहावी श्रनदिनु - 11 प्रीति सिउ सदा ठाकुर भए गुरि दरसु दिखाइत्रा जुगि जुगि भगति सुभावी H २ ॥ हम जगु तुमरा तू मेरा हउ तेरा ॥ सतिगुरि थारे त्रिभवगा श्रपुने पिर हरि निरंजनु पाइत्रा वहुरि न भवजलि फेरा ॥ ३ 11 तउ धन साचु सीगारो ॥ अकुल निरंजन सिउ देखि विगासी । मुकति नामु अधारो !। बंधन 8 सचि साची गुरमति गुरि खोल्हे सबदि सुरति पति पाई ॥ नानक राम श्रंतरि गुरमुखि मेलि मिलाई ॥ ४ ॥ ४ ॥ महला १ मलार ॥ परदारा परधनु विकार ॥ दुसट माउ तजि निंद विखै परलोभा हउमे

महुरा मारण हरि रामु ॥ सिला संतोख पीप्तणु हथि दानु ॥ नित नित लेहु न छीजे देह।। अंत कालि जम्रु मारे ठेह ।। १ ।। ऐसा दारू खाहि गवार ॥ जितु खाधे तेरे जाहि विकार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ राजु माजु जोवनु सभु छांव ॥ रथि फिरंदै दीसिह थाव ॥ देह न नाउ न होवै जाति ॥ त्रोधै दिद्व ऐथै सभ राति ॥ २ ॥ साद करि समधां तसना धिउ तेलु ।। कामु क्रोधु त्रगनी सिउ मेलु ।। होम जग त्ररु प्रराण ।। जो तिसु भावे सो परवाण ।। ३ ।। तपु कागदु नीसानु ॥ जिन कउ लिखिया एडु निघानु ॥ से धनवंत दिसहि घरि जाइ ॥ नानक जननी धंनी माइ ॥ ४ ॥ ३ ॥ = ॥ मलार महला १॥ वागे कापड़ वोले वैरा ।। लंमा नक काले तेरे नैरा ।। कवहं साहिबु देखित्रा भैगा ॥ १ ॥ ऊर्डा ऊडि चड़ां त्रसमानि ॥ साहिव संभ्रिथ तेर तािण ।। जिल थिल ड्रंगरि देखां तीर ।। थान थनंतरि साहिचु वीर ॥ २ ॥ जिनि तनु साजि दीए नालि खंभ ॥ अति तसना उडगौ की डंम ।। नदिर करे तां बंधां धीर ।। जिउ बेखाले तिउ बेखां बीर ।। ३ ॥ न इह तनु जाइगा न जाहिंगे खंभ ॥ पउसौ पासी अगनी का सनवंध ।। नानक करम्र होवै जपीएे करि गुरु पीरु ।। सचि समावै एड सरीरु ॥ ४ ॥ ४ ॥ ६ ॥ मलार मलार ३ चउपदे घरु १ १ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ निरंकारु आकारु है आपे आपे

भरिम भुलाए ।। किर किर करता आपे वेखें जितु भावें तितु लाए ।। सेवक कड एहा विडिआई जा कड हुकमु मनाए ।। १ ।। आपणा भाणा आपे जाणे गुर किरपा ते लहीएे ।। एहा सकित सिवें घरि आवें जीविदआ मिर रहीएे ।। १ ।। रहाउ ।। वेद पड़ें पड़ि वादु विखाणें ब्रहमा विसनु महेसा ।। एह त्रिगुण माइआं जिनि जगतु

श्रुलाइश्रा जनम मरण का सहसा ।। गुर परसादी एको जाणे चूकै मनहु अंदेसा ॥ २ ॥ हम दीन मूरख अवीचारी तुम चिंता करहु हमारी ॥ होहु दइश्राल करि दासु दासा का सेवा करी तुम्हारी ॥

एकु निधानु देहि तू अपगा अहिनिसि नामु वखागा।। ३ ।। कहत नानकु गुर परसादी बुक्तहु कोई ऐसा करे वीचारा ।। जिउ जल

The state of the state of the state of a state of a state of a

समार्गा चुकि गङ्ग्रा पामारा ॥ ४ ॥

जिनी हुक्सु पञ्चाखित्रा से मेले हउमै सबदि जलाह ॥ सची भगति करिंह दिनु राती सचि रहे लिव लाह ॥ सहा सज्ज हरि वेखदे गुर कैं सबदि सुमाह ॥ १ ॥ मन रे हुक्क्षु मेंनि सुखु होह॥ प्रभ माणा धपला मानदा जिसु बखसे तिसु बिचजु न कोह ॥ १ ॥ रहाड ॥

\$

होया विसहि

3

॥ मलार महला

क सवाद शुभाइ ॥ १ ॥ धन र हुक्कष्ठ भान श्रुख हाह ॥ अभ नाया ध्रमण्या मानदा जिल्ल बबसे तिल्ल बिचल न कोइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रेष्ठाया समा घात है ना हिर भगति न आइ ॥ गति सुकति कदे न हो गई हउमें करम कमाहि ॥ साहिब मानै सो घीए पहंए किरति किराहि ॥ २ ॥ सतिग्र भेटिए मन्द्र मिर रहै हिर नाम्न बसें

होनह हउम करम कमाहि ।। साहिष भाव सा थाए पहए किरात फिराहि ।। २ ।। सतिगुर भेटिए मनु मरि रहै हरि नाष्ट्र वसे मनि आइ ।। तिल की कीमति ना पत्नै कहणा किलू न जाह ।। चउपै पदि वासा होइमा सन्तै रहै सनाह ।। ३।। मेरा हरि मस्

चउपै पदि वासा होइका सचै रहे सनाइ ॥ ३ ॥ मेरा हरि प्रस्त अगामु क्रयोचक है कीमित कहन्तु न जोइ ॥ गुर परसादी जुकीपे सबदे कार कनाइ ॥ नानक नामु सलाहि तु हरि हरि दिर सोमा पाइ ॥ ४ ॥ २ ॥ मजार महला ३ ॥ गुग्झिल कोई विरला कुकी तिस नो नदिर कोई ॥ गुर बिन्नु दाता कोई नाही बलसे नदिर

गुरमवि सत संगति विद्यष्टि अनदित जमकालि tl न नाम् सम्हालि॥ २ ॥ त् नित देखहि समना करता एक यीचारि ॥ इकि गुरम्रुखि आपि मिलाइमा बखसे भगति भंडार П हरि त आपे सम्र किछ जागदा किस आगे करी पकार 0.3.0 हरि है नदरी पाइआ जाइ ॥ अनदिन नाम् अंमृत सहजि ॥ नोनक नाम्न निधान है नामे सुमाइ ही चित्र लाइ ॥ ४ ॥ ३ ॥ मलार महला ३ ॥ गुरु सालाही

भुलदाता प्रश्च नाराहणु सोई ॥ गुर परसादि परमपद पाइमा यही बढिमाई होई ॥ अनदितु गुर्ख गावै नित साचे सचि समावे सोई ॥ १ ॥ मन रे गुग्मुलि दिदै बीचारि ॥ तकि कुडू कुटंचु हवमें विद्यु त्युना चलणु दिदें सम्दालि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सविगुरु

( SARE) दाता राम नाम का होरु दाता कोई नाही ॥ जीश्रदानु देइ तपतासे सचै नामि समाही ॥ अनदिनु हरि रवित्रा रिद अंतरि सहजि समाधि लगाही ॥ २ ॥ सतिगुर सनदी इहु मनु भेदित्रा हिरदे साची वाणी ।। मेरा प्रभु श्रलखु न जाई लखिश्रा गुरमुखि श्रकथ कहाणी ॥ त्रापे दइत्रा करे सुखदाता जपीए सारिंग पाणी ॥ ३ ॥ श्रावण जाणा बहुद्दि न होवै गुरमुखि सहजि धित्राइत्रा ॥ मन ही ते मनु मिलिया सुत्रामी मन ही मंनु समाइया ॥ साचे ही सचु साचि पतीजै विचहु श्रापु गवाइत्रा ॥ ४ ॥ एको एकु वसै मनि सुत्रामी द्जा श्रवरु न कोई ॥ एको नास है **अंमृ**त् मीठा जिंग निरमल सचु सोई ॥ नानक नामु प्रभू ते पाईएे जिन धुरि लिखित्रा होई ॥ ४ ॥ ४ ॥ मलार महला ३ ॥ गण गंधरव नामे सभि उधरे गुर का सबदु वीचारि ॥ इउमै मारि सद मंनि वसाइत्रा हरि राखित्रा उरिधारि ॥ जिसहि चुक्ताए सोई चुक्ते जिस नो आपे लए मिलाइ ।। अनदिनु वाणी सबदे गांवे साचि रहै लिव लाइ ॥ १ ॥ मन मेरे खिनु खिनु नामु सम्हालि ॥ गुर की दाति सबद सुखु श्रंतरि सदा निवहै तेरैं नालि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनग्रख पालंडु कदे न चूके दूजे भाइ दुखु पाए ॥ नाम्र विसारि विखित्रा फिरि हथि वेला न मनि राते विरथा जनमु गवाए ॥ इह श्रनित्तु सदा पञ्चताए ।। मिर मिर जनमै कदे न वूमे विसटा माहि समाए ॥ २ ॥ गुरम्रुखि नामि रते से उधरे गुर का सबदु वीचारि हरि राखित्रा उरिधारि ॥ मुकति हरि नामु धित्राइत्रा वाणी होई ॥ एको मनु तनु निरमलु निरमल मति ऊतम ऊतम दूजा अवरु न कोई ॥ ३॥ आपे करे जाता पुरखु एकु प्रभ मनु तनु राता गुर की वाणी कराए प्रभु आपे आपे नदिर करेह ॥ अभेवा गुरमुखि **अल**ख होइ सेवा सुरति समेइ ॥ श्रंतरि वसिश्रा भावै तिवै देवै ललाइ ॥ नानक जिसु भावे तिसु आपे दुतुके।। सतिगुर ते पावे घरु दरु महलु ८ ॥ ॥ ५॥ मलार महला ३ सुथानु ॥ गुर सबदी चूकै अभिमानु ॥ १ ॥ जिन कउ लिलाटि लिखित्रा धुरि नाम्रु ॥ अनदिनु नाम्रु सदो सदा धित्रावहि साची दरगह पावहि मानु॥१॥ रहाउ ॥ मनकी विधि सतिगुर ते जार्गे 张志志志 | 张志志志 水水水水 水水水水水

## 

र्रिगमी हिंदिस्पह साची पानिह मानु ॥ २ ॥ इहु मनु खेलै हुकम का बाधा इक खिन महि दहदिस फिरि आवे ॥ आं आपे नदिर करे हिर प्रश्नु साचा तां इहु मनु शुरस्रुखि ततकाल विस आर्ने ॥ ३ ॥ इसु मन की निधि मन हु जाखे बकी समिट वीचारि ॥ नानक नाम्न

चिआइ सदा तू अवभागरु जितु थानहि पारि ॥ ४ ॥ ६ ॥ मलार महला ३ ॥ जीउ पिंडु प्राण् सिन तिस के घटि घटि रहिमा समाई ॥ एकसु चितु म अनरु न जाखा सितगुरि दीमा बुम्माई ॥ १ ॥ मन मेरे नामि रहउ निव लाई ॥ अदिसदु खगोचरु अपरपर

करता गुर के समिद हिरे चित्राई ॥१॥ रहाउ ॥ यनु तनु भीनं एक लिन कागे सहने रहे ममाई ॥ गुर परतादी अधु भउ भागे एक नामि लिव लाई ॥ २ ॥ गुरचचनो सनु कार कमावै गति मति तमही पाई ॥ कोटि मधे किपहि जुकाए तिनि साथ नामि लिन

लाई।। २।। जह जह देखा तह एको सोई इह गुरमति बुधि पाई।। मञ्ज उञ्ज आन पर्ति तिस्तु आगै नानक आपु गराई ।। ४ ॥ ७॥ मलार महला २ ॥ मेरा श्रम्ब साचा दुल नितारण सबदे पाइआ जाई॥ मगती राते सद वैरागो दरि साचे पति पाई ॥ १॥

पाइमा जाई ॥ मगवी राते मद गैरागो दिर साचै पति पाई ॥१॥ मन रे मन सिउ रहउ समाई ॥ गुरमुखि राम नामि मनु मीजै हिर सेनी लिन लाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मेरा प्रभु व्यति क्रमम क्रगोचर गुग्मित देह चुफाई ॥ सन्तु मनष्ठ करणी हिर कीरति हिर सेती लिन लाई ॥ २ ॥ क्रापे सबदु सन्तु साली क्रापे जिन जोती जोति मिलाई ॥ देही काची पउछा नजाए गुरमुखि क्रमृत

पाई ॥ ३ ॥ श्रापे साजे सम कारै लाए सो सच्च रहित्रा समाई ॥

नानक नाम निना कोई किछु नाही नामे देह वडाई ॥ ॥ ॥

= ॥ मलार महला ३ ॥ इउमें विद्यु मुख मोहिआ लहिआ
अनगर मारी ॥ गरुहु सबदु ग्रुखि पाइआ इउमे विद्यु हिर मारी ॥

१ ॥ मन रे इउमें मोहु दुखु मारी ॥ इहु मनजलु जगतु न

जाई तरखा गुरसुखि तरु हिर तारी ॥ १ ॥ रहोड ॥ में गुण
माहुआ मोहु पसारा सम वरते आकारी ॥ तुरीआ गुणु सतसगित

मि पहिए नदरी पारि उतारी ॥ २ ॥ चंदन गंध सुगंध है बहु बासना

表表表| 表表表表表表表表表表表表表表表 वहकारि ॥ हरि जन करणी ऊतम है हरि कीरति जिंग विस्थारि ॥ ३ ॥ कृपा कृपा किर ठाकुर मेरे हिर हिर हिर उरधारि॥ नानक सितगुरु प्रा पाइत्रा मनि जिपत्रा नामु मुरारि ॥ ४ ॥ ६ ॥ मलार महला ३ घरु १ ओं सतिगुर प्रसादि॥ इहु मनु गिरही कि इहु मनु उंदासी॥ कि इहु मनु अवरनु सदा अविनासी ॥ १ ॥ कि इहु मनु चंचलु कि मनु वैरोगी ॥ इसु मन कउ ममता किथहु लागी ॥ १ ॥ पंडित वहुता पड़िह उठाविह भारु॥ इसु मन का करहु वीचारु ॥ अवरु कि एहु दुकमु करि १ ॥ रहाउ ॥ माइत्रा ममता करते लाई 11 भाई ॥ सदा रहहु हरि की सरणाई ॥ उपाई ॥ गुर परसादी चुक्कहु २ ॥ सो पंडितु जो तिहां गुणा की पंड उतारै ॥ अनदिनु एको नामु वखार्गे ॥ सतिगुर की ब्रोह दीखित्रा लेइ ॥ सतिग्रर त्रागै सो पंडितु दरगह परवाखा ।। धरेइ ॥ सदा अलग्र रहे निरवाणु ॥ ३।। सभनां महि एको एक वखार्णे।। जां एको वेखेँ तां एको जार्णे।। जाकउ चलसे मेले सोइ ॥ ऐथै त्रोथै सदा सुखु होइ ॥ ४ ॥ कहत कवन विधि करे किस्रा कोइ ॥ सोई मुकति जाकउ होइ ।। अनिदनु हरि गुण गावै सोइ ।। सासत्र वेद की फिरि क्रक महला ३ ॥ अमि अमि जोनि होइ॥ ५॥ १॥ १०॥ मलार भरमाई ॥ जमकालु मारे नित पति गवाई ॥ सतिगुर सेवा जम की कािण चुकाई ।। हरि प्रभु मिलित्रा महलु घरु पाई ।। 11 5 प्राणी नामु धित्राइ ॥ जनमु पदारथु दुनिधा खाइश्रा कउडी गुरम्रखि रहाउ ॥ करि किरपा गुरम्खि लगे पित्रारु जाइ ॥ १ ॥ वदलं भवजलु सबदि लंघावरा उरिधारु ॥ हरि ॥ श्रंतरि भगति हरि हारु॥ दरि साचै दिसै सचित्रारु।। २ ॥ बहु करम करे सितगुरु नही भरमि भूले बहु माइत्रा ॥ हउम ममता गुर् बिन दुर्जं भाइ मनमुखि दुखु पाइत्रा ॥ ३ ऋापे बहु मोह वधाइत्रा ॥ गुर सबदी जंभीएं सच्च लाहा हाजरु ' करता अगम अथाहा H नानक गुरम्रुखि नामि समाहा हजूरि हरि वेपरवाहा 11 本志 法法法 本本本本本本本本本本本本本 क्षेत्रके के का का का का का का का का का का का का का २ ॥ ११ ॥ मलार महला ३ ॥ जीनत प्रकत गुरमती लागे ॥ हरि की भगति अनदिन सद जागे ॥ सतिगुरु सेवहि आप गनाह ॥ हरि के हउ तिन जन के सद लागउ पाइ ॥ १ ॥ हउ जीवां सदा गुण गाई ॥ गुर का सबद महा रसु मीठा हरि कै नामि गति पाई ॥ १॥ रहाउ ॥ माइत्रा मोहु ऋगित्रानु गुवारु ॥ मनग्रुख ॥ मरि मरि मोहे मुगघ गंजार ॥ अनदिनु घंघा करत निहाइ अंगद्दि मिलै सजाइ ॥ २ ॥ ग्रस्प्रिल राम नामि लित्र लाई ॥ सालिय ना लपटाई ॥ जो किन्न होने सहिन सुमाइ ॥ इरि पीनै रसन रसाइ।। ३।। कोटि मधे किसहि चुकाई ।। आपे देवडिक्याई ॥ जो धुरि मिलिका सः विश्वद्वि न आई ॥ नानक इरि हरिनामि समाई ॥ ४ ॥ ३ ॥ १२ ॥ मलार महला ३ ॥ रसना नाम्र सभ्र कोई कहै ॥ सविगुरु सेत्रे ता नाग्न लहै ॥ वधन तोड़े मुकवि रहै ॥ गुर सनदी असथिर वरि वहै ॥ १ ॥ मेरे मन काहे रोसु फरीजे ।। लाहा कलजुगि राम नामु है गुरमित अनदिनु रनीजै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बाबीहा खिनु खिनु बिललाइ ॥ बिनु पिर देले नींद न पाइ ॥ इडु वेछोड़ा सहिद्या न जाइ ॥ सतिगुरु मिलै तां मिले सुमाइ ॥ २ ॥ नामहीखु विनसे दुख् पाइ ॥ वसना जलिया भारत न जाड । त्रिष्ण भागा नाम न पाडमा जाड ।। यह विधि थाका करम कमाइ ॥ ३ ॥ त्रै गुरा बार्गी बेद बीचारु ॥ विलिन्ना मेंछ बिलिका वापारु ॥ मरि जनमहि फिरि होहि खुबारु ॥ गुरप्रुलि तुरीत्रा गुणु उरिधारु ॥ ४ ॥ गुरु मानै माने सञ्च कोइ ॥ गुर बचनी मल सीवल होह ॥ चहु जुगि सोमा निरमल जन सोह गरमखि विरला कोड़ा। था। था। १३ ॥ ६॥ १३ ॥ २२ ॥ रागु मलार महला ४ घर १ चउपदे

१ को सिनियुर प्रमादि ॥॥ वनित्त इरि इरि विवाहको हिर्दे मिन पुरामित दूस विश्वारो ॥ सम भासा मनसा वधन सूटे हिरि हरि प्रमि किरपा पारी ॥ १ ॥ नैनी हरि हरि लागी वारी ॥ सिन्युरु देखि किरोहित के किरोहित के किरोहित के किरोहित के कि

**鉴本东东东东东东东东**东东东。 表表表表表表表 मनु विगसित्रो जनु हरि भेटित्रो बनवारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिनि ऐसा नामु विसारित्रा मेरा हरि हरि तिस क कुलि लागी के कुलि परस्ति न करी ऋहु तिसु विधवा करि गारी ॥ हरि तिस महतारी ॥२॥ हरि हरि श्रोनि मिलावहु गुरु साधू जिसु अहिनिसि का सिखु विगसै जिउ वारिक हरि उरिधारी ॥ गुरि डीठै गुर देखि महतारी ॥ ३ ॥ धन पिर का इक ही संगि वासा विचि हउमैं हउमें भीति तोरी जन नानक मिले गुरि पूरे करारी ॥ ॥ १ ॥ मलारु महला ४ ॥ गंगा जमुना गोदावरी वनवारी ॥ 8 सरसुती ते करिंह उदमु धूरि साधू की ताई ।। किलविख मैलु परे हमरे विचि हमरी मैलु साधू की धृरि गवाई ॥ ॥ तीरथि ? **अठसिंठ मजनु नाई ।। सत संगति की धृरि परी** उडि नेत्री गवाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जा हरनवी तपै भागीरथि दुरमति केदारु थापित्रो महसाई ॥ कांसी कृसतु चरावत गाऊ मिलि श्रागी हरि जन सोभा पाई ॥ २ ॥ जितने तीरथ देवी थापे सभि तितने लोचिह धूरि साधू की ताई ।। हरि का संतु मिलै गुर साधू की धूरि मुखि लाई ।। ३ ।। जितनी सुसिट तुमरी मेरे सुत्रामी लिलाटि साधू की ताई 1। नानक होवै जिस्र तितनी लोचे धृरि दे हरि पारि लंघाई ॥ ४ 11 धूरि साधू हरि मीठ लगाना जिस हरि मलार महला ४॥ तिसु जन कउ उतरे दृख जो सभि हरि गुग छपा करै।। तिस की भूख हरि निसतरे।। गुर के बचन हरि उचरे ॥ १ ॥ जिप मन हरि हरि परे ॥ ? पारि 11 11 सुनि धित्रावै सागरु भव हरि हरि कृपा करे 11 हाटि बिहा से जिसु तिसु हम दुरमति मेलु हरें ॥ २ हरि जन कउ मिलित्रां सुखु पाईए सभ इरि जन कउ हरि भृुख लगानी जनु तृपते जा हरि गुन विचरें फ़ूटि हरि का जनु हरि जल का मीना हरि विसरत मरे जिनि एइ प्रोति लाई सा जाने के जाने जिसु मनि धरे ॥ जनु नोनकु हरि देखि सुखु पानै सम तन की भूख टरै।। ४।। ३।। मलार महला ४ ॥ जितने जी अ जंत प्रभि कीने तितने सिरि कार लिखाने हरि जन कउ हरि दीन्हं वडाई हरि जनु हरि कारें लावै॥ १॥ सांतगुरु 张宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏

हरि भउजलु लगत तरावै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जो गुर कउ जनु पूजे सेंदे सी जनु मेरे इरि प्रम मार्व ॥ हरि की सेवा सतिग्रह पूजह करि किरपा आपि तरावै ॥ २ ॥ मरिम भूले आगिआनी अंधुले अमि तोरात्रे ॥ निरजीउ पूजहि महा सरेवहि घाल गवार्चे ।। ३ ।। बहुसू चिंदे सो सविगुरु कहीएे हरि हरि कथा सुणार्ये ।। तिसु गुर कउ छादन भोजन पाट पटंपर बहु विधि सर्ति करि मुखि संचहु विसु पुन की फिरि वोटि न आवे ॥ ४ ॥ सर्विगुरु देउ परतिल हारे भूरिंध जो श्रंमृत बचन छुणाव ॥ नानक मले तिसु जन के जो इंरि चरखी चितु लावै॥ ध महला ४ ॥ जिन्ह के हीऔर बसियो मेरा सतिग्रह ते संत भले मल भांति ॥ तिन देखे मेरा मज़ बिगसें हुउ तिन कें सद बलि जांत ॥ १ ॥ गित्र्यानी हरि घोलहु दिनु राति ॥ विन की तृसना भूख सभ उत्तरी जो गुरमति संग रस खांति ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि के दास साघ सखा जन जिन मिलिया लाई जाइ मराति ॥ जिउ जल दथ मिन मिन कादै चुणि इंसुला तिउ देही वे चुणि कादै साधू इउमें वाति ॥ जिन के प्रीति नाही हरि हिरदें ते कपटी नर नित कपड़ कर्मांति II तिन कउ किथा कोई देह खवालें ओई आपि बीजि स्वांति ॥ ३ ॥ हरि का चिहल सोई हरि जन का हरि आपे जनमहि चापु रखांति ॥ धनु समदरसी जिनि धंद गरू नानक त्तरांति 11 8 11 ¥ ॥ मलार महला उत्तम् इरि किरपा à हरि जपि साघ पाई वहमानी संगि माधू पारि पश्चा ॥ १ ॥ यनद भइया ॥ गुरपरसादि नाम हरि जिपिशा का अमु भउ गहमा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिन इरि जिपमा निन मंगति हरि मेलह करि महमा हउम रोग देखि गुरू पाइमा दुस गर्या नास धिमारहि जनम भीर भाषि वरे मुमटि सम तारी सम्र इन्तु भी पारि पश्चा ॥ तुपु भावे भावि उपाइमा सम् जगु तुपु भावे विन करि लक्ष्मा

नाम्र दहावै ॥ इरि बोल्ड ग्रर के सिख

<u>的中央企业还不必必必必必须表现的</u> ।। जन नानक कउ प्रभि किरपा घारी विखु डुवदा काढि लङ्ग्रा ।। ४ ॥ ६ ॥ मलार महला ४ ॥ गुर परसादी श्रंमृतु नही पीत्रा त्यना भूख न जाई ॥ मनमुख मृढ़ जलत ऋहंकारी हउमै विचि जनमु गवाङ्त्रा दुखि लागै विरथा दुखु पाई ॥ जात श्रावत पछुताई ।। जिस ते उपजे तिसिह न चेतिह धृगु जीवणु धृगु खाई ।। १ ॥ प्राणी गुरमुखि नामु धित्राई ॥ हरि हरि कृपा करे गुरु मेले हरि हरि नामि समाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनमुख जनमु भइत्रा श्रावत जात लजाई ॥ कामि क्रोधि इवे श्रमिमानी हउमै सिधि न बुधि भई मति मधिम लोभ विचि जलि जाई ॥ तिन पकरे जम लहिर दुखु पाई ॥ गुर बिहून महा दुखु पाइश्रा विललाई ॥ २ ॥ हरि का नामु अगोचरु पाइआ गुरमुखि सहजि सुभाई ॥ नामु निधानु वसित्रा घट अंतरि रसना हरि गुण गाई ॥ सदा अनंदि रहे दिनु राती एक सबदि लिव लाई ॥ नामु पदारथु सितगुर की विङिश्राई ॥ ३ ॥ सितगुर ते हरि सहजे पाइत्रा इह इरि मनि वसित्रा सतिगुर कउ सद वलि जाई ।। मनु तनु ऋरपि रखंड सभु आगैं गुर चरणी चितु लाई ॥ अपणी कृपा करह गुर पूरे आपे लैंहु मिलाई ।। हम लोह गुर नाव वोहिथा नानक पारि लंघाई ॥ ४ ॥ ७ ॥ मलार महला ४ पड़ताल घर ३ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ हरि जन वोलत स्त्री राम नामा मिलि साध संगति हरि तोर ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि धनु वनजहु हरि धन संचहु जिसु लागत है नही चोर ॥१॥ चातृक मोर बोलत दिनु राती सुनि घनिहर की घोर ॥ २ ॥ जो बोलत है मृग मीन पंखेर स विनु हरि जापत है नही होर।। ३।। नानक जन हरि कीरित गाई छूटि गङ्ग्रो जम का सभ सोर ॥ ४ ॥ १ ॥ ८ ॥ मलार महला राम राम बोलि वोलि खोजते बडमागी ॥ हरि कोऊ का पंथ्र के पाइ लॉगी ॥ १ रहाउ हरि हमारो 11 П ता 水水水水水水水水水水水水水水

( १२६६ ) मीत सरवाई इम हरि सिंउ श्रीति लागी ॥ हरि हम गानहि हरि हम बोलहि अवरु दुतीया प्रीति इम तित्रामी ॥ १ ॥ मनमोहन मोरो शीतम राष्ट्र हरि परमानंद्र वैरागी ॥ हरि देखे जीवत है नानक इक निमख पत्नो प्रस्ति लागी ॥ २ ॥ २ ॥ ६ ॥ ६ ॥ १३ ॥ ६ ॥ ३१ ॥ रागु मलार महला ५ चउपदे घरु १ १ व्यों सतिगुर प्रसादि ॥ किया तू सोचहि किया तू चितवहि किया तुं करहि उपाए ॥ ताकउ कहहु परवाह काहू की जिह गोपाल सहाए ।। १ ।। चरसै मेख सखी चरि पाइन आए ।। मोहि दीन कृपा निधि ठाकर नव निधि नामि समाए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रमिक प्रकार भोजन बहु कीए बहु बिजन मिसटाए ॥ करी पाकसाल पवित्रा हुखि लावहु भोगु हरि राए ॥ २ ॥ दुसट विदारे साजन रहसे १हि मंदिर घर अपनाए ॥ जउ गृह लालु रंगीओ आहमा तंड में सभि सुरत पाए ॥ ३ ॥ संत समा ओट शुर पूरे धारि मसतकि लेखु लिखाए ॥ जन नानक कंतु रंगीला पाइमा फिरि द्खु न लागे काए ॥ ४ ॥ १ ॥ मलार महला ४ ॥ स्वीर व्यथारि बारिक जब होता बिनु स्वीरे रहन न जाहे ॥ सारि सम्हालि माता प्रस्ति नीरी **चपति अधार्ड ॥ १ ॥ हम बारिक पिता प्रश्च दाता ॥** द्यतिक बरीझा अन ठउर नाही त्तख जाता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चंचल मति बारिक बपुरे की सरप अगनि कर मेर्ल ।। माता पिता कठि लाइ शाले अनद सहित वब खेरी।। २॥ जिस का पिता तु है मेरे सुव्यामी तिसु बारिक भूख कैसी॥ नव

**本本本本本本本表表表表示。** सवारे सुहलावी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनुत्रा लाइ प्छउ संता जाए ॥ खोजत खोजत मैं पाइन मिलिस्रो भगति करउ वसे गृहि श्रासनि तव हम मंगलु निवि पाए ॥ २ ॥ जत्र प्रित्र स्त्राइ पूरा गुरू मिलाइआ ॥ मेरे भए सुहेले गाङ्त्रा ॥ मीत साजन प्रभु कारज हमरे पूरे ॥ गुरि ३ ॥ सखी सहेली भए श्रनंदो कह दरे 11 3 11 जाई 11 8 वरु मिलिया सुखदाता छोडि न ५ ।। राज ते कीट कीट ते सुरपित किर दोख जठर कड भरते ।। कुपा निधि छोडि त्रान कउ पूजिह त्रातम घाती हरते ॥ 8 11 मरते ॥ अनिक बार भ्रमहि बहु जोनी टेक दुखि न काहू धरते ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तित्रागि सुत्रामी श्रान कउ चितवत मूड ग्रगध खल खरते ॥ कागर नाव लंघिह कत सागरु वृथा कथत विरंचि श्रमुर सुर जेते काल इम तरते ॥ २ ॥ सिव जरते ॥ नानक सरिन चरन कमलन की तुम्ह न डारहु प्रभ करते ॥ 3 11811 रागु मलार महला ५ दुपदे घर १ ? ओं सतिगुर प्रसादि ॥ प्रभ मेरे ओइ वैरागी तिश्रागी हउ इक्क खिनु तिसु विनु रहि न सकउ प्रीति हमारी लागी ॥ चिति आवे संत प्रसादि प्रभ जन के संगि मोहि निरमल गुन गाए रंगि रांगी मन भए जागी उपदेसु कृपाल भए बडभागीं ॥ महा मीता संत मनु देइ कीए सुखु पाइत्रा बरनि न साकउ रेन्जु नानक जन पागी ॥२॥१॥४॥ मिलाई ।। सगल सहेली देह **त्रीत**मु ॥ माई मोहि ¥ बसाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मोहि लाख घरि सती जिह निरगुनि किया चतुराई मोहि दइआ्राला सदा इह हउमें ढीठाई ॥ की रातीं संगि करउ बराबरि जो प्रिश्र सतिगुर पुरख ताकी गुर सुखदाई सरनि इक भई निमाग्गी कारिश्रा दुखु नानक स्रखि सभु मेरा महि एक निमख II Ę H मलार महला 2 रैनि 11 विहाई

THE THE THE THE THE THE THE THE THE ॥ बरसु मेघ जी तिज्ञ बिलम् न लाउ ॥ बरस्र विश्वारे मनिह सधारे होइ ब्रनटु सदा मनि चाउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इम तेरी घर

मुत्रामीत्रा मेरे तू किउ मनहु विसारे॥ इसत्री रूप चेरी की निचाई मोभ नही विज भरतारे ॥ १ ॥ विनड सुनियो जब ठाइर

मेरे बेगि आइको किरपा घारे ॥ कह नानक मेरो बनिक्रो सहागो पति सोभा भले अचारे ॥ २ ॥ ३ ॥ ७ ॥ मलार महला ४ ॥ प्रीतम साचा नाम विकार ॥ दख दरद विनसै भगसागरु गुर की भूरति रिदे बसाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दुसमन इते दोखी सभि विधापे हरि

सरगाई भारत्रा ॥ राखन हारै हाय दे राखियो नाम् पदारध पाइद्या ।। १ ॥ करि किरपा किल विख समि काटे नाम् निरमल मनि दीका ॥ गुण निधानु नानक मनि वसिका बाह्रहि द्ख

न थीत्रा ।। २ ॥ ४ ॥ = ॥ मलार महला ४ ॥ प्रभ मेरे प्रीतम प्रान पित्रारे ॥ प्रेम मगति अपनो नामु दीजी दहजाल अनुप्रह धारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ निमरु चरन तहारे त्रीतम रिर्दे तहारी कासा ॥ संत जना पहि करउ येनती यनि दरसन की पित्रासा ॥ १ ॥

विद्यात मरन जीवन हरि मिलते जन कउ दरसन दीजै ॥ नाम अधारु जीवन धन नानक त्रम मेरे किरपा की जें।।२।। ४।। हा। मलार महला थ ।। अन अपने डीतम सिउ विनिधाई ।। राजा राष्ट्र रमत सुखु पाइबो बरसु मेप सुखदाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ te पल विसरत नहीं सुख सागरु नाम नवे निधि पाई

॥ सब

सगल विनासे पारमहम लिव लाई ॥ वरिश्रो भै सागरु इरि नानक चरन धिम्राई ॥ २ ॥ ६ 11 १० ॥ मलार महला ५ ॥ धनिहर बरसि समल जगु छाहमा R मण कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे भनद मंगल सुख पाइमा 11 1 Ħ रहाउ । भिटे क्लेस तुमन सम पुम्ही पारबहस मनि घिद्याद्रश्रा ।) साध मिंग अनम मरन निशरे बहुरि न कर्नाह धाइमा ॥ १

उदात मध्यो पूरन मारी को मेटे संत सहाई ॥ १

मन वनु नामि निरंजनि शतउ घरन कपल लिय लाइमा भगीशारु की भी अभि अपने नानक दास सरखाइमा ॥ २ ॥ ७॥ ११ ॥ मलार महला ४ ॥ विद्वारत किउ जीने क्यांह जीवन ॥ चित्रहि

紧表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表 श्रास मिलवे की चरन कमल रस पीवन ॥ १॥ रहाउ ॥ उलास जिन पित्रास तुमारी प्रीतम तिन कउ श्रंतरु नाही ॥ विसरें मेरो रामु विश्रारं। से मूए मरि जांही ॥ १॥ मनि जगदोसुर पेखत सदा हजूरे ॥ नानक रिव रहिश्रो तनि रवि रहिआ महला प्र॥ श्रंतरि सरव रहित्रा भरपूरे ॥ २॥ = ॥ १२॥ मलार भजनि कउन कउन न तारे ॥ खग मीन तन तन हरि तन साधू संगि उधारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ देव कुल मृग चराह जख्य किंनर नर सागर उतरे पारे ॥ जो जो भजनु विदारे ॥१॥ काम करोध महाविखित्रा रस साधृ संगि ता के द्ख करुणामै नानक सद दीन दङ्त्राल जपहि - 11 मै विलिहारे ॥ २॥ ६॥ १३॥ मलार महला ५ ॥ ऋाजु हरि हाट ।। नामु रासि साभी करि जन सिउ जांउ न जम कै घाट।। धारि श्रनुग्रदु पारब्रहमि राखे अम के खुल्हे कपाट।। १॥ रहाउ॥ प्रमु पाइत्रा लाहा चरन निधि खाट ॥ १ ॥ सरिन वेसुमार साह श्रविनासी किलविख कोढे है छांटि ॥ कलि कलेस गही बहुरि न जोनी मोट ॥२॥१०॥१४॥ मलार नानक विधि माइत्रा मोह हिरानो ॥ कोटि - 11 बहु विरला सेवकु पूरन भगतु चिरानो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इत उत डालि पाइत्रो तनु धनु होत विरानो ॥ लोग दुगइ संगि न जानो ॥१॥ मृग पंखी मीन दीन नीच ठिगित्राई हो ती प्रभ साध नानक पाहन इंह संकट फिरि यानो ॥ कह संगति सुख माना ॥२॥ ११ ॥१४॥ मलार महला ४॥ दुसट तिन ही रखि लीने मेरे प्रभ विखु खाई री माई ॥ जिस के जीअ सभ महि वरते तां **ग्रांतरजामी** कड किरपा त्र्याई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संगि सहाई छोडिन जाई प्रभु मज कैसा माई ॥ भंजन आपि लीए लिड **अनाथा नाथु दीन** दुख ठाई. अोट जीवहि दास तेरे नानक प्रभ सरगाई।। लाई ॥ की मन मेरे हरि के चरन मलार महला ५॥ र ॥ १२ ॥ १६ ॥ मोहिश्रो हरि पित्रास मेरा मनु पंख लगाइ खोजत खोजत पाइश्रो मारगु मिलीजै ॥ १ ॥ रहाउ ॥

करीजे ।। धारि श्रनुब्रह सुआमी मेरे नाम्र महारस पीजे ॥ १ ॥ त्राहि

के के के के के के के के के के के के

त्राहि किर सरनी आए जलता किरण की जै ।। कह गहि लेहु दास
अपुने यउ नानक अपुना की जै ।। २ ।। १३ ॥ १७ ॥ मलार म० ४ ।।
प्रम को मगित बज्ज विरदाइओ ।। निंदक मारि चरन तल दीने
अपुनो जसु वरताइओ ।। १ ।। रहाउ ।। जै जैकारु की नो सम जग
महि दहआ जी अन महि पाइओ ।। किंठि लाह अपुनो दासु राखिओ
तासी याउ न लाइओ ।। १ ॥ अंगीकारु की ओ मेरे सुआमी असु मठ
मेटि सुखाइओ ।। महा अनंद करहु दास हिर के नानक विस्तासु मिन
आइओ ।। २ ।। १४ ।। १८ ॥

रागु मलार महला ४ चउपदे घरु २
१ ओ सितगुर प्रसादि ।।

प्रसुखि दी तै महम
पतारु ।। गुरसुखि दी तै महम
पतारु ।। गुरसुखि नाद वेद
पीचारु ।। रिजु गुर पूरे थोर अंथारु ।। १ ।। मेरे मन गुरु गुरु करत

िरासि अपया खसम्र धिमाईपे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुर के चरण विटहु पिल जाउ ॥ गुर के गुण अनिहेतु नित गाउ ॥ गुर की पृष्टि कर उ हसनानु ॥ साची दरगद पाईपे मानु ॥ २ ॥ गुरु में मोदिपु भरजल वारनहारु ॥ गुरि मेटिपे न होइ जोनि अउवारु ॥ गुरु की सेना सो जबु पाप ॥ जाकड करिम लिलिका पुरि आप ॥ गुरु की सेना सो जबु पाप ॥ जाकड करिम लिलिका पुरि आप ॥ गुरु की रातायि गुरु परवारु ॥ गुरु मेरी वरतिय गुरु परवारु ॥ गुरु मेरी वरतिय गुरु परवारु ॥ गुरु मेरी परवारु सत्वापु ॥ शा १ ॥ गुरु मेरा स्वता प्र ॥ गुरु मेरा स्वता प्र ॥ गुरु से चरन हिरदी वसाए ॥ करि किरपा प्रमा महता प्र ॥ गुरु से चरन हिरदी वसाए ॥ करि किरपा प्रा गुरु मेरा सेना ॥ गुरु मेरा सेना हिर्म सेना पर्य गुलदाते ॥ गुरु मेरा सेना हो मानित कही न जाह ॥ १ ॥ करि किरपा प्रमा गुलदाते ॥ गुरु मेरा सेना गुरु मेरा सेना गुरु मेरा सेना गुरु मेरा सेना गुरु मेरा सेना गुरु मेरा सेना गुरु मेरा सेना गुरु मेरा सेना गुरु मेरा सेना गुरु मेरा सेना गुरु मेरा सेना गुरु मेरा सेना गुरु मेरा सेना गुरु मेरा सेना गुरु मेरा सेना गुरु मेरा सेना गुरु मेरा सेना गुरु मेरा सेना गुरु मेरा सेना गुरु मेरा सेना गुरु मेरा सेना गुरु मेरा सेना गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुरु मेरा गुर

गर उपदेसि हरि

II.

हिरदे वसिन्नो सासि

१२७१ अभिक्षा अभिक्ष अपने हुकमु रजाइ॥ भाग वलस भाग देइ सजाइ दुहां सिरिश्रा का करता त्र्यापि ॥ कुरवाणु जांई तेरे परताप TI श्रापि वखाग्रहि त्रै जाएि ।। तु आपे च्मिहि सुणि सेई भगत जो तुधु भागो ॥ नानक तिनकै सद कुरवागो ॥ ४॥२॥ दइश्रालु ॥ मेघ ॥ परमेमरु होआ ॥ मलार महला ५ आए पूरे रासे कारज श्रंमृतघार ॥ सगले जीत्र जंत तृपनासे ॥ पूरे की सेवा पाइत्रा सदा मन नामु सम्हालि ॥ गुर भंना भे भंजनहार ॥ ॥ रहाउ ॥ दुख् नालि 8 11 ।। राखनहार सदा मिहरवान कीती सार जीया की श्रापि गवाइश्रा कालु कुरवान ॥ २ ॥ सदा सदा जाइएे राखे सभि 11 घारि जापि ॥ इसटि मन तिसनो गावह नित नित भगवंत॥ ३॥ एको करता हरि के भगत जागाहि परताप ॥ नावै की पैज रखदा वोले तिस दा वोलाइआ ॥ ४॥ ३॥ २१ ॥ मलार महला ५॥ ॥ साची दरगहि पाईऐ मानु निधान सगल हरिगुण गाइ ॥ १ ॥ सद संगि साध सभु जोइ॥ नामु निधानु जपहु दिनु राती सालाहि 1 ॥ सतिगुर जेवडु अवरु न कोइ ॥ पाइ ॥ १ ॥ रहांउ दूख ते राखे ।। माइत्रा विखु पारत्रहम्रु परमेसरु सोइ ॥ जनम मरग फिरि बहुड़ि न चाखे ॥ २ ॥ गुर की महिमा कथनु न जाइ ॥ संजमु करगी समु साची । सो ॥ सचु परमेसरु साचै नाइ निरमलु जो गुर संगि राची ॥ ३ ॥ गुरु पूरा पाईऐ वडभागि ॥ काम्र मन ते तित्रागि ।। करि किरपा गुर चरण निवासि ।। क्रोध लोभु नानक की प्रम सचु ऋरदासि ॥ ४ ॥ ४ ॥ २२ ॥ रागु मलार महला ५ पड़ताल घरु ३ गुर मनारि १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ रंगु कीत्रा ॥ कीनो री सगल सिउ प्रिश्र दइग्रार

10 K

**2** 18

(१२७२) 中华中华中华中华中华中华中华中华中华 ।। तिजियो री सगल विकार ।। धावतो असधिरु थीआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऐसे रेमन पाइ के ब्राप्ट गवाइ के किर साधन सिउ संगु॥ बाजे 🛚 वजिह मृदंग श्रनाहद कोकिल री राम नाम्र बोली मधुर वैन श्रित सुदीया। १ ॥ ऐसी तेरे दरसन की सोम अति अपार श्रिय अमोध तैसे ही संगि संव यने ॥ मत्र उवार नाम भने ॥ रम राम राम নানক গ্রিত माल ॥ मनि फरेते डारे संगि संगीया ॥ जन प्रीतम् थीत्रा ॥ २ ॥ १ ॥ २३ ॥ मलार महला ४ ॥ मनु घनै अमै मने ॥ उमकित रसि चालै ॥ प्रम मिलवे की चाह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ त्री गुन माई मोहि आई कहंउ थेदन काहि ॥ १ ॥ आन उपाव कीए नहि दख साकहि लाहि ॥ मजु सरनि साध नानका मिलु गुन गोबिंदहि गाहि ॥ २ ॥ २ ॥ २४ ॥ मलार महला ५ ॥ प्रित्र की सोभ सुदाननी नीकी ॥ हाहा हुटू गंधव अपसरा अनंद मंगल रस गावनी नीकी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ धुनित ललित गुनज श्रानिक मांति बहु विधि रूप दिखावनी नीकी ॥ १ ॥ गिरि तर थल जल मदन भरपुरि घटि घटि लालन छाननी नीकी ॥ साध संगि रामईथा रस पाइयो नानक जा के मावनी नीकी ॥ २ ॥ ॥ २४ । मलार महला ४ ॥ गुर प्रीति पिमारे चरन कमल रिंद श्रंतरि घारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दरस सफलिओ दरस पेविद्यो गए किल्रविख गए ॥ मन निरमत उजीव्यारे ॥ विसम 9 a. विसमे विसम मई ॥ अध कोटि इस्ते नाम लई ॥ गुर चरन ममतक डारि पही ॥ प्रम एक तंही एक तही ॥ भगत टेक तहारे ॥ जन नामक सरिन दबारे ॥ २ ॥ ४ ॥ २६ ॥ मलार महला ४ ॥ धरम सरम आगिओ ॥ होदि आनेद सगल गाग ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मंत संगे मन परफर्ड मिलि मेघ घर सुहाग ॥ १ ॥ घन घोर प्रीति मोर ॥ चितु चातुक वृंद कोर ॥ ऐसो इरि संगे मन मोह ॥ विभाषि माहका घोड़ ॥ पिलि संव नानक जापिका ॥ २ ॥ ४ ॥ २७ ॥ मलार महला ४ ॥ गुन ग्रोपाल गाउ नीन ॥ राम नाम घारि भीति ॥ १ ॥ रहाउ ॥ छोडि पानु तनि गुपानु मिलि साध्या

पारमहम भए दश्याल ॥ विनमि गए विर्ल जीजाल ॥ साथ जनाँकी **公市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** 

के मंगि ।। इरि निमरि एक रंगि मिटि जोहि दोग्व मीत ॥

(-1303)चरन लागि ॥ नानक गार्चे गोविंद नीत ॥ २ ॥ ६ ॥ २८ 11 ॥ घनु गरजत गोविंदरे रूप ॥ गुन गावत सुख मलार महलो ४ ॥ रहाउ ॥ इरि चरन सरन तरन सागर धुनि श्रनहता जलु लैन रस वैन ॥ १ ॥ पथिक पित्रास चित सरोवर आतम हरि दरस प्रेम जन नानक करि किरण प्रभ दैन ॥ २ ॥७॥२६॥ हे गोबिंद हे गोपाल हे दहआ़ल लाल 11 मलार महला ५ ॥ रहाउ।। प्रान नाथ अनाथ सखे दीन दरद निवार ॥ -11 8 श्रगम पूरन मोहि मङ्ब्या धारि॥ २॥ कूप महा ग्रंध - 11 नानक पारि उतार ॥ ३ ॥ = ३० मलार महला १ श्रसटपदीश्रा घरु श्रों सितगुर प्रसादि ॥ ॥ चकवी नैन नींद निह विनु पिर नींद न पाई ।! खरु चहें प्रिउ देखें नैनी निवि निवि लागे पाई ॥ १ ॥ पिर भावे प्रेमु सम्वाई ॥ तिसु विनु घड़ी नही जिंग जीवा ऐसी पित्रास तिसाई ॥ १ ॥ रहोउ ॥ सरवरि श्राकासी विगसै सहजि सुभाई ॥ प्रीति प्रीतम वनी किरशा श्रमि ऐसी जोती जोति मिलाई ॥ २ ॥ चातृकु जल विनु पिउ प्रिड वरसै विललोई ॥ घनहर घोर दसी दिसि करें जल पिश्रास न जाई ॥ ३ ॥ मीन निवास उपजे जल हो सुख दुख पुरिव कमाई ।। खिनु तिलु रहि न सकै पलु जल मरत

जीवनु तिसु तांई ॥ ४ ॥ धन वांढी पिरु देस निवासी सचे गुर रिदै संग्रहि निवासी प्रभु ॥ गुग सवदु पठांई रती हरखाई ॥ ५ ॥ प्रिड प्रिड करें समें है जेती भावै गुर पाईं। प्रिउ नाले सद ही सचि संगे नदरी मेलि मिलाई ६ ॥ सभ महि जीउ जीउ है सोई घटि घटि रहित्रा समाई सहजे सहजि समाई 11 9 गुर परसादि घर ही परगासित्रा काजु सवारहु आपे सुखदाते गोसांई Ħ गुरपरसादि अपना ही पिरु पाइत्रा तउ नानक तपति बुभाई 11 = 11

विनु हरि

मलार महला १ ॥ जागतु जागि रहै गुर सेवा

**逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐** 

THE THEFT PRESENTATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

नाही।। अनिक जतन करि रह्या न पावे आज काच टरि पांही।। १।। इस तन धन का कहह गरत कैसा ॥ विनसत बार न लागै बबरे हउमै गरिव खर्प जगु ऐसा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जै जगदीम प्रभू रखवारे गर्व परस्व सोई ॥ जेती है तेती तक ही ते तम्ह सरि अवरु कोई ॥ २ ॥ जीव उपाइ जुगति वसि कीनी आपे गुरम्रस्वि धंजन ॥ द्ममरु अनाथ सरव सिरिमोरा काल विकास भरम भै खंडन ॥३॥ कागद कोट इह जगु है बपुरो रंगनि चिहन चतुराई ॥ नानी सी बंद पयन पति स्रोवे जनिम मरे खिल ताई ॥ ४ ॥ नदी उपकंठि जैसे घरु परवरु सरपनि घरु घर माही ॥ उसटी नदी कहां घरु तरवरु सरपनि डसै द्ञा मन मांही ॥ ॥ ॥ गारङ् गर पचनी विखिष्ठा गरमति जारी ॥ सन सच पाइत्रा हरि की मगति निरारी ॥ ६ ॥ जेती है तेती तथ जार्च तुम्हरी सरिए परे पति राखह जीर्था दहस्राला ।। मिले गोपाला । ७ ॥ बाधी धंधि अंघ नही स्रक्ते बधिक सविगर मिले समसि यमसि सच ব मनि समावै ॥ 🖒 ॥ निरगुण देह साच विज्ञ काची मै पळउ गरु अपना ।। दिखार्व विदु साचे जगु सुपना ॥ ६॥२॥ महला १ ॥ चार्क मीन जल ही ते सख पायहि सारिंग संबदि सहाई ॥ १ ॥ रैनि ववीहा बोलिको मेरी माई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ प्रिय सिउ प्रीति न उलटै कपह जो से मार्च साई ॥ २ ॥ नीद गई इउमै तनि थाकी सच मति रिदै समाई ॥ ३ ॥ रूखीं बिरखीं उ.डउ समाई ॥ ४ ॥ लोचन तार ललता विललाती पीया नाम दरसन पिश्रास रजाई ॥ ४ ॥ प्रिय बिन्न सीगारु करी वेठा तन ताप कापरु श्रंगि न सुदाई ॥ ६ ॥ श्रपने पिशारे वितु ॥ प्रास्तित रहि न मकउं पिन मिले नींद ना पाई ॥ ७ ॥ पिरु नजीकि न पुर्क बपुड़ी

हुँ | तमना सपित पुस्ति ।। ह ।। कहु नानक तुम्न वे सत्र सानिध्या कीमति | | कहु न जाई ।। १० ।। ३ ।। । कहतु न जाई ।। १० ।। ३ ।। । हो । । हो ।

सितगुरि दीमा दिखाई ॥ = ॥ सहित मिलिया तव ही सार पाइमा

१२७४ 5.苏苏苏苏东西东西南京苏苏苏苏 मलार महला १ असटपदी आ घरु २ १ श्रों सितगुर प्रसादि ॥ अखली ऊंडी जलु भर नालि सबद बीचारि गुर इगरु ऊचउ गडु पातालि ॥ सागरु सीतलु मारगु मुकता इंडमें मारि ॥ १ ॥ मै अंधुले नावै की जोति ॥ नोम अधारि चला गुर के भें भेति ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतिगुर सवदी पाधरु जोिंग ॥ गुर के तकीऐ साचै तािंग ॥ नामु सम्हालिस रूड़ी वािंग लहिस पिराणि॥२॥ ऊडां वैसा एक लिवतार थैं भावें दरु धार ॥ निज घरि न ऊची सनदि नाम त्राधोर ॥ ना जलु डूंगरु चालगहार ॥ ३ ॥ जितु घरि वसहि न्हे न मग जापै ॥ सतिगुर वाकह समक न होती न महल् करें विललातउ विन ग्रर सभु जगु दिवत्रा छापै।। करगा पलाव नामु न जापे ।। पल पंकज महि नामु छडाए जे गुर सबदु सिञापे इकि सतिगुर क भे नाम. ४ ॥ इकि मृरख अंधे मुगध गवार ॥ जिनि पीती श्रंमृत धार H ॥ साची वाणी मीठी मोखदुत्रार ॥ प्र ॥ नामु भै भाइ रिंदे वसोही गुर करणी सचु वाणी॥ सुहावी घटि घटि जोति समाणी ॥ कालरि वीजिस इंद वरसे घरति की नीसाणी ॥ सतिगुर वाभःहु घोर अंधारा निगरे ह्वि मुए वितु पाणी ॥ ६ ॥ जो किछु कीनो सु प्रभूरजाइ ॥ जो धुरि लिखित्रा सु मेटगा न जाइ ॥ हुकमे वाधा कार कमाइ ॥ एक सबदि राचे सचि समाइ ॥ ७ ॥ चहु दिसि हुक्सु वरते प्रभ तेरा चहु दिसि नाम पतालं ।। सभ महि सबदु वरतै प्रभ साचा करमि मिलै वैत्रालं ।। दीसे सिरि ऊमी खुधित्रा निद्रा कालं ।। नानक नामु जांमणु मरणा मिलै मिन भावे साची नदिर रसालं ॥ ८ ॥ १॥ ४॥ मलार महला मुकति गति सार न जानै ॥ कंठे बैठी गुर सबदि पछाने || १ ।। तू कैसे आड़ि फाथी जालि ।। अलखु न जाचिह रिदे मरण कै जीआ जीग्र सम्हालि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ एक जीग्र कीए सरव माही ॥२॥ जल बुडी तरती जव पकड़ी तब ही पछुतानी ॥ ३ ॥ जब गलि फास पड़ी अति भारी ॥ ऊडि न साकै पंख पसारी ॥ ४ ॥ रसि चुगहि मनमुखि 

गावारि ॥ फाथी छूटहि गुख गिश्रान बीचारि ॥ ४ ॥ सतिगुरु सेवि त्र्टै जमकालु ॥ हिरदें साचा सबदु सम्हःलु ॥ ६॥ गुरमति साची सबदु है

सारु ॥ इरि का नामु रखेँ उरिघारि ॥ ७ ॥ से दुख श्रागै जि मोग विलासे ॥ नानक प्रकृति नहीं बिनु नावें साचे ॥ = ॥ २ ॥ ४ ॥

मलार महला ३ असटपदीया घर १

१ औं सविधुर प्रमादि 🎼 🔃 कम्ब्र होने वा सविधुरु पाईऐ विश्र

करमै पाइया न जाइ ॥ सतिगुरु मिलिएं कंचनु होईएं जां दरि की

होइ रजाइ ॥ १ ॥ मन मेरे हिर हिर नामि चित्र लाइ ॥

ते हरि पाईऐ साचा हरि सिंउ रहे समाह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतिगुर वे गिमानु ऊपने तां इह संसा जाह ॥ सतिगुर ते हरि बुस्तीये गरम जोनी नह पाइ ॥ २ ॥ गुरपरसादी जीवत मरे मरि

कमाइ ॥ प्रकृति दुआरा सोई पाए जि विचहु आपु गवाइ ॥ गुर परसादी सिव घरि जंबे विचंद्व सकति गवाइ ॥ अवरु चरं

विवेक बुधि पाए प्रस्ते पुरस्त मिलाइ ॥ ४ ॥ घातर बाजी संसार धनेत है चले मृलु गवाइ ॥ लाहा हरि सत संगवि पाईएे करमी पलै पाइ ।। ४ ॥ सतिगुर विखु किनै न पाइआ मनि बेलह रिर्दे

नामां इरिटेक ई इरि इरि नाम्नु अधारु ॥ कृपा करह मेलह हरि जीउ पावड मोखदबारु ॥ ७ ॥ मसत्रक लिखिया धरि ठाइरि मेटला न जाइ ॥ नानक से जन पूरन होए जिन हरि माणा भाई ॥ = ॥ १ ॥ मलार महला जगु बरतदा प्रीमुख करे बीचारु ।। चिनु नावै जम डंड सहै मरि

बीचारि ॥ बढमागी गुरु पाइमा भवजन उतरे पारि॥ ६॥ हरि

जनमै वारोतार ।। सविपुर मेटे मुक्ति होइ पाए मोल दुशारु मन रे सनिगुरु सेन समाइ ॥ वडै मागि गुरु इरि इरि नामु घिमाइ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि आपर्श भागी उपाई हरि भापे देह अधारु हरि II यापर्य निरमल कीमा इरि मिउ लागा पिमान ॥ इरि

**张东东东东东东东东**东东东。 表表表表 表表表表表 भेटित्रा सभु जनमु सवारणहोरु ॥ २ ॥ वाहु वाहु वाणी सित है गुरमुखि वृभ्ते कोइ ।। वाहु वाहु करि प्रमु सालाहीए तिसु जेवडु अवरु न कोइ।। आपे बखसे मेलि लए करिम परापति होइ।। ३।। साचा साहिचु माहरो सतिगुरि दीत्रा दिखाइ **अंमृतु** 11 मनु संतोखीऐ सचि रहै लिय लाइ ।। हिर के नाइ सदा हरीत्र्यावली फिरि सुके ना कुमलाइ ॥ ४ ॥ बिनु सतिगुर किनै न पाइश्रो मनि वेखहु को पतीत्राइ ॥ हरि किरपा ते सतिगुरु पाईऐ भेटें हरि धनु सहजि सुभाइ ॥ मनमुख भरमि भुलाइत्रा विनु भागा न पाइ ॥ ५ ॥ त्रै गुण सभा धातु है पड़ि पड़ि करहि वीचारु ॥ होवई नहु पाइनि मोखदुत्र्यारु ॥ विनु सतिगुर मुकति कदे न वंधन न तुटही नामि न लगे पित्रारु ॥ ६ ॥ पड़ि पड़ि पंडित मोनी थके वेदां का अभित्रासु ॥ हरि नामु चिति न त्रावई नह निज घरि होवें वासु ।। जमकालु सिरहु न उतर अंतरि कपट विगासु -11 ७ ॥ हरि नावें नो समको परतापदा विखु भागां पाइत्रा न जाइ ॥ नदरि करे गुरु भेटीए हरिनामु वसै मनि आइ॥ नानक नामे ही पति ऊपजे हरि सिउ रहां समाइ॥ = ॥ २॥ मलार महला ३ श्रमटपदी घरु २ १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ हिर हिर कृपा करे गुर की कार लाए ।। दुखु पल्हरि हरि नाम्रु वसाए ।। साची गति साचै चितु लाए ।। गुर की वाणी सवदि सुगाए ॥ १ ॥ मन मेरे हरि हरि सेवि निधानु ।। गुर किरपा ते हरि धनु पाईऐ अनदिनु लागै सहजि धित्रातु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बितु पिर कामिण करे सींगारु ॥ दुहचारणी होइ खुत्रारु ॥ मनसुख का इहु बादि श्राचारु॥ कहीएे नित ॥ गुरम्रुखि कामणि वहु करम दृड़ाविह नामु विसारि ॥ २ ।। सबदे पिरु राखित्रा उरघारि ॥ एक् बिगित्रा 💮 सीगारु पञ्जाण हउमें मारि ॥ सोभावंती कहीऐ नारि ॥ ३ गुर दाते किनै न पाइत्रा ।। मनम्रुख लोभि दूजै लोभाइत्रा ।। बूभाहु कोइ ॥ बिनु गुर भेटे मुकति न होइ ऐसे गित्रानी मृए भगति न ८ ॥ कहि कहि कह्यु कहै सभु कोइ ॥ विनु मन होइ ।। गित्रान मती कमल परगासु ।। तितु घटि नामै नामि 亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚

निवासु ॥ ४ ॥ इउमै मगति करे सम्रुकोइ ॥ नामनुमीजै नासुसु होइ॥ कहि कहि कहणु आपु जागाए॥ विरथी मगति सभु जनमु गवाए ॥ ६ ॥ से भगत सतिगुर मिन माए ॥ अनिदनु नामि रहे लिव लाए ॥ सदही नाम्र वेखिह हजरि ॥ गुर के सबदि रहिका मरपूरि ॥ ७ ॥ आपे बखसे देह पित्रारु ।। इउमै रोग्र वडा संसारि ।। ग्रर किरपा ते एह रोग्र जाइ ॥ नानक साचे साचि समाइ ॥ = ॥ १ ॥ ३ ॥ रागु मलार छंत महला ५ १ क्यो सविज्ञर प्रसादि।। ।। प्रीतम प्रेम भगवि के दाते।। अपने जन संगि राते ॥ जन संगि राते दिनसुराते इक निमल मनहु न वीसरे । गोपाल ग्रम निधि सदा संगे सरव ग्रम जगदीसरे ॥ मनु मोहि लीना चरन संगे नाम रसि जनमाते ॥ नानक शीतम कृपाल सदहं कि.नै कोटि मधे जाते ॥ १ ॥ प्रीतम हेरी चति ध्यमम ध्यपरे ॥ महा पतित तम्ह तारे ॥ पतित पावन भगति बछल सुत्रामीत्रा ॥ संत संगे मज़ निसंगे रंड सदा इंतरजावीत्रा ॥ कोटि जनम अमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे ॥ नानक दरस पित्रास हरि जीउ आपि लेह सम्हारे॥२॥ हरि चरन कमल प्रभ जल जन वेरे मीना ।। जल मीन प्रभ जीउ एक ताहै मिन श्रान न जानीए।। गढि भ्रजा लेवह नाम देवह तउ प्रसादी मानीए।। मज साघ संगे एक रंगे कपाल गोबिद दीना ॥ अनाथ नीच सरखाइ नानक करि महत्र्या अपना कीना॥३॥ ज्ञापस कउ आपु मिलाहमा॥ भंजन हरि राइया ॥ याचरज सुमामी अंतरजामी मिले गुणनिधि पिश्रारिया ॥ महा मंगल द्वल उपजे गोविंद गुण नित सारिया ॥ मिलि संगि! सोहे देखि मोहे प्रिय लिखिया पाइया ॥ पिनवंति नानक सरिन तिन की जिन्ही हरि हरि धिन्नाहमा ॥ 811 811 वार मलार की महला १ 🔪 राखे कैलास तथा मालदे की धुनि १ मो इतिगर प्रसादि ॥ सलोक महला ३ ॥ गुरि मिलिए मन रहसीएँ जिउ बुठैं घरणि मीगारु ॥

रचै हरीत्र्यावली सर भरे सुभर ताल ॥ अंदर् दिसै रंगि जिउ मजीठें लालु ॥ कमलु विगसे सचु मनि गुर सच के सबदि निहालु ॥ मनग्रुख दूजी तरफ है बेखहु नदरि निहालि॥ फाथे मिरग जिउ सिरि दिसे जमकालु ॥ खुधित्रा त्सना क्रोधु विकरालु ॥ एनी अखी नदिर न आवई निंदा बुरी कामु चूके सवदि न करें वीचारु ॥ तुधु भावें संतोखीत्रां श्राल जंजालु ।। मूलु रहे गुरु सेविएे गुर पउड़ी बोहिथु ।। नानक लगी ततु लें तूं सचा मिन सचु ॥ १॥ महल १ ॥ हेको पाधरु हेकु दरु गुर पउड़ी निज थानु ॥ रूड़उ ठाकुरु नानका सभि सुख साचड नामु ॥ २॥ पउड़ी ॥ त्रापीन्है स्रापु साजि त्र्रापु पछाणित्रा ॥ श्रंवरु धरति विछोड़ि चंदोत्रा तागित्रा ॥ विशु थंम्हा रहाइ गगनु सबदु नीसाणित्रा ।। द्वरजु चंदु उपाइ जोति समाणित्रा कीए [] राति दिनंतु चोज विडाणित्रा ॥ तीरथ धरम वीचार नावगा ॥ तुधु सरि अवरु न कोइ कि आखि वसाणिआ -11 पुरवाणित्रा सचै तखित निवासु होर त्रावण जाणा।। १ ॥ सलाक 8 म० 11 नानक साविण जे वसे चहु श्रोमाहा होइ ॥ नागां मिरगां मछीश्रां रसीत्रां घरि घनु होइ ॥ १ ॥ म० १ ॥ नानक सात्रणि जे वसे वेछोड़ा होइ ॥ गाई पुता निरधना पंथी चाकरु होइ॥ २॥ पउड़ी ॥ तू सचा सचित्रारु जिनि सचु वरताइत्रा ॥ वैठा ताड़ी कवल लाइ छपाइत्रा ॥ ब्रहमै वडा कहाइ श्रंतु न पाइत्रा ॥ न तिसु वापु न माइ किनि तू जाइत्रा ॥ ना तिसु रूपु न रेख वरन सवाइत्रा ॥ ना तिस्र भुख पित्रमास रजा धोइत्रा ॥ गुर महि त्रापु समोइ सबदु वरताइत्रा॥ सचे ही पनीआइ सचि समाइआ ॥ २॥ सत्तोक म० १ ॥ बैद् वुलाइत्रा चैदगी पकड़ि ढंढोले बांह ॥ भोला चैंदु न जागाई करक कलेजे माहि ॥ १॥ म० २॥ वैदा वैदु सु वैदु तू पहिलां रोगु पछाणु ॥ ऐसा दारू लोड़ि लहु जितु वंजै रोगा घाणि॥ जितु दारू रोग उठअहि तिन सुखु वसे त्राह ॥ रोगु गवाइहि त्रापणा त नानक वदु सदाइ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ ब्रहमा बिसनु महेसु देव उपाइत्रा ॥ ब्रहमे दिते वेद पूजा लाइत्रा ॥ दस अवतारी राम्रु राजा आइत्रा दैंता - 11 मारे घाइ ्हुकमि सवाइत्रा ॥ ईस महेसुरु सेव तिन्ही श्रंत् न **然本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本** 

( १२७८ निवासु ॥ ४ ॥ इउमै मगति करे सम्र कोइ ॥ ना मनु मीजै ना सुखु होइ।। कहि कहि कहिए। आप जायाए।। विरथी मगति सभु जनमु गवाए || ६ || से भगत सतिगुर मनि माए || अनदिनु नामि रहे लिव लाए || सदही नाम वेखहि हजारे ॥ गुर के सबदि रहिया मरपूरि ॥ ७ ॥ श्रापे बरवसे देड पित्रारु ॥ इउमै रोग वडा संसारि ॥ गुर किरपा ते एह रोग्र जाइ ।। नानक साचे साचि समाइ ।। ८ ॥ १ ॥ ३ ॥ राग मलार छंत महला ध १ श्रो सतिगुर त्रसादि।। ।। त्रीतम त्रेम भगति के दाते।। अपने जन संगि राते ।। जन संगि राते दिनसराते इक निमख मनह न वीसरै ॥ गोपाल गुरू निधि सदा संगे सरव गुरू जगदीसरै॥ मह मोहि लीना चरन संगे नाम रसि जनमाते ।। नानक श्रीतम कृपाल सदह किनै कोटि मधे जाते ॥ १ ॥ शीतम तेरी गति व्यगम श्रपारे ॥ महा पतित तुम्ह तारे ॥ पतित पावन भगति बळल कृपा सिंधु सुआमीआ ।। संत संगे भन्न निसंगे रंउ सदा अंतरजामीया ।। कोटि जनम अमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे ॥ नानक दरस पित्रास हरि जीउ आपि लेहु सम्हारे॥२॥ हरि चरन कमल मतु लीना॥ प्रभ जल जन तेरे मीना ॥ जल मीन प्रम जीउ एक तृ है भिन प्रान न जानीए ॥ गहि भ्रजा लेवहु नामु देवहु तउ प्रसादी मानीए ॥ मजु साध संगे एक रंगे क्रपाल गोविद दीना ॥ अनाथ नीच सरणाइ नानक करि महत्रा अपुना कीना || ३ || आपस कउ आपु मिलाइया || हरि राहत्रा ॥ व्याचरज सुम्रामी स्रंतरज्ञामी भ्रम भंजन गुणनिधि पित्रारित्रा ॥ महा मंगल स्टब उपजे गोबिद गुण नित सारिश्रा ॥ मिलि संगि! सोहे देखि मोहे प्रावि लिखिश्रा पाइश्रा ॥ विनर्नति नानक सरनि तिन की जिन्ही हरि हरि धिन्नाहमा ॥ 811811 वार मलार की महला १ राखे कैलास तथा मालदे की धुनि १ व्यो इतिगर प्रसादि ॥ सलोक महला ३ ॥ रहसीएँ जिउ चुठें घरणि सीगारु ॥ गरि मिलिए मन

करे वीचार ॥ मनमुख अमै लेखा मंगीए बहुती होवै कुदरति गुरमुखि पति सिउ लेखा निवड़े वखसे सिफति भंडार ॥ क्रुक न सुगीऐ पुकार ॥ श्रोथै सतिगुरु वेली श्रोथे हथु न अपड़े होवें कढि लए अंती वार ॥ एना जंता नो होर सेवा नही सितगुरु सिरि करतार ॥ ६ ॥ सलाक म० ३ ॥ वावीहा जिसनो तू पूकारदा तिस अपगी किरपा करि के वससी वण्र नो लोचे सभ्र कोइ ॥ होइ ॥ गुरपरसादी पाईऐ विरला व्सी कोइ ॥ वहदिश्रा होइ ॥ नानक **अंमृत्** उठदित्रा नित धित्राईऐ सदा सुखु सदा सद ही वरसदा गुरमुखि देवे हिर सोइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ कलमलि होई मेदनी अरदासि करे लिव लाइ ॥ सचै सुशास्त्रा कंतु दे धीरक देवे सहजि सुभाइ ॥ इंद्रे नो फुरमाइत्रा बुठा छहवर लाइ ॥ अनु धनु उपजे बहु घणा कीमति कहणु न जाइ ।। नानक नामु सलाहि त् सभना जीत्रा देदा रिजकु संवाहि ॥ जितु खाधै सुखु फिरि दृ्खु न लागें आइ ।। २ ।। पउड़ी ।। हरि जीउ सचा सञ्च तू सचे लैहि मिलाइ ॥ दुजै दुजी तरफ है कूड़ि मिलै न मिलिश्रा ।। त्रापे जोड़ि विछोड़िए त्रापे कुद्रित देइ दिखाइ ॥ मोहु इउ बलिहारी तिन सोगु विजोगु है पूरवि लिखित्रा कमोइ 1] महि कमलु जिउ जल H जो हरि चरणो रहे जित्र लाइ सोह गो जिन्ह अलिपतु है ऐसी वरात बशाइ।। से सुखीए सदा विचहु त्रापु गवाइ ॥ तिन्ह सोगु विजोगु कदे नही जो हरि के समाइ ॥ ७ ॥ सलोक म० ३ ॥ नानक सो सालाहीएे जिसु वसि सभु किछु हाइ ।। तिसै सरेविहु प्राणीहो तिसु विनु अवरु न कोइ ॥ होइ 11 सद् सुख् गुरमुखि हरि प्रमु मिन वसै तां सदा मूलि ना होवई सभ चिंता विचहु जाइ ॥ जो किछु होइ सु सहजे होइ कहणा किञ्जू न जाइ ii सचा साहिद्य मिन वसे तां मिन चिंदित्रा तिन का आ़िख्या आपि सुगो जि लह्अनु पंने पाइ ॥ नानक म० ३ ॥ श्रंमृतु सदो वरसदा चूकानि वुभागहार - 11 पाइ H बुभित्रा हरि श्रंमृतु रखित्रा उरि धारि हरि गुरम्रखि जिनी सदा रंगि राते इउमें तृसना मारि ॥ श्रंमृतु हरि का अंमृत पीवहि नामु है वरसै किरपा धारि ॥ नानक गुरमुखि नदरी श्राइश्रा हरि 

पाइत्रा ।। सची कीमति पाइ तखतु रचाइत्रा ॥ दुनीत्रा धंघै लाइ श्रापु छपाइत्रा ॥ घरमु कराए करम धुरहु फुरमाइत्रा ॥ ३ ॥ सलोक म॰ २ ॥ सावणु ब्राह्बा हे सखी कंते चिति।करेंद्र ॥ नानक भूति मरहि दोहागणी जिन्ह अवरी लागा नेहु ॥ १ ॥ म०२॥ सावण्य आह्या हे सखी जलहरू बरसनहारु 11 नानक सवनु सोहागणी जिन्ह सह नालि पित्रारु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ श्रापे महथु पाइ गुरमुखि छिंभ पराइ मलाखाड़ा रचित्रा ॥ लये मचित्रा ।। मनग्रुख मारे पद्यादि भूरख कचित्रा ॥ ऋापि भिङ्गै मारे आपि आपि कारजु रचिका ॥ समना खसम् एक है गुरम्रुति जाणीपे ॥ हुकमी लिखें सिरि लेख विख कलम मसवाणीपे ॥ सतसंगति मेलापु जिथे हरि गुख सदा बखाणीए ॥ नानक सचा सबदु सलाहि सचु पछागीए ॥ ४॥ सलोक म० ३॥ ऊंनवि ऊंनवि आइआ अवरि करेंदा वंन ॥ किया जाया तिसु सोह सिउ केव रहसी रंगु ॥ रंगु रहित्रा तिन्ह कामखी जिन्ह मनि भउ माउ होह ॥ नानक में माइ बाहरी तिन तिन सुखुन होइ ।। १ ।। म० २ ॥ ऊंनिव ऊंनिव ब्राइश्रा बरसै नीरु निपंगु ॥ नानक दुखु लागा तिन्ह कामणी जिन्ह कंते सिउ मिन भंगु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ दोवे तरफा बरतिया ॥ वेद बागी बरताइ श्रंदरि बाद घतिश्रा दोवै विचि घरम्र फिरें रैबारिश्रा परविरति निरविरति हाठा मनमुख कचे कृढ़िआर तिन्ही निहचउ दरगह हारिश्रा ॥ ग्रुरमती सर है काम क्रोध जिन्ही शारिका ॥ सचे अंदरि महलि संबद सवारित्रा से भगत तथु माबदे सचै नाइ विश्वाविद्या ॥ 11 सविगुरु सेवनि आपणा निन्हा विटहु इउ वारिका ॥ प्र ॥ सलोक म॰ ३ ॥ ऊंनवि ऊंनवि बाइबा बरसे लाइ मही ॥ नानक मार्च पर्ले कंत के 🛚 मार्ग सदा रली ॥ १ ॥ म० ३ ॥ किया उठि उठि देखउ पप्रदें इस मेथें हथि किछ नाहि ॥ जिनि एह मेघ पठाइमा विस मांहि ॥ तिस नो मंनि वसाइसी जाकउ नदरि करेड ॥ नानक नदरी बोहरी सम करण पलाह करेड पउड़ी ॥ सो दरि सदा सरेवीए जिल्ल करत न लागै वार ॥ भाडाएँ भाकास करि लिन महि ढाहि उसारगहार ॥ भाषे जगत उपाइ के 

एक वरतदा सिरि सिरि करे बीचारु ।। गुरमुखि ऋापु वीचारीएं लगे सचि पित्रारु ॥ नानक किसनो त्राखीएं ऋापे देवगाहारु ।। १० ।। सलोक म० ३ ।। वाबीहा एड्र जगतु है मत को भुलाइ ॥ इहु वावींहा पद्ध है इस नो बुक्तणु नाहि ॥ हरि. का नामु है जितु पीतै तिख जाइ ।। नानक गुरमुखि जिन पीत्रा तिन्ह बहुड़ि न लागी त्राइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ मलारु सीतल रागु है हिर धित्राइऐ सांति होइ ॥ हिर जीउ त्रापणी कृपा करे तां वरते सम लोइ ॥ बुठै जीत्रा जुगति होइ धरणी नो सीगारु होइ ॥ नानक इहु जगतु सभु जलु है जल ही ते सम कोइ ॥ गुरपरसादी को विरला वू भै सो जनु मुकतु सदा होइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सचा वेपरवाहु इको तू धर्गी ।। तू सभु किञ्च त्रापे त्रापि द्र्जे किसु गर्गी ।। माण्स कूड़ा गरवु सची तुधु मणी ॥ त्रावागउणु रेवाइ उपाई मेदनी ॥ सितगुरु सेवे आपणा आइआ तिसु गणी ॥ जे हउमै विचहु जाइ त केही गणत गणी ।। मनशुख मोहि गुवारि जिउ भुला मंभि वर्गा ॥ कटे पाप असंख नावे इक कगी ॥ ११ ॥ सलोक म०३ । वावीह। खसमै का महलु न जागहो महलु देखि अरदासि पाइ ॥ त्रापणै मोणै वहुता बोलिह बोलित्रा थाइ न पाइ ॥ लसमु वडा दांतारु है जो इछे सो फल पाइ ।। वाबीहा किआ बपुड़ा जगते की तिख जाइ।। १।। म० ३।। बाबीहा मिनी रेशि वोलिया सहजे सचि सुभाइ ॥ इहु जलु मेरा जीउ है जल विज रहणु न जाइ ॥ गुर सबदी जलु पाईऐ विचहु आपु गवाड ॥ नानक न जीवदी सा सतिगुरि दीत्रा मिलाइ ॥ २ ॥ जिसु बिनु चसा पउड़ी ।। खंड पताल असंख मैं गणत न होई ।। तू करता गोविंदु तुधु सिरजी तुधै गोई।। लख चउरासीह मेदनी तुम ही ते राजे खान मलूक कहिंह कहाविह कोई ॥ इकि सीह सदाविह संचि धनु दूजे पति खोई ॥ इकि दाते इक मंगते समना होई ॥ ।। विग्रु नार्वे वाजारीत्रा मीहावलि कुइ निखुटे नानका सचुकरे सु. होई ॥ १२ ॥ सलोक म० ३॥ वाबीहा गुण्वंती महलु पाइत्रा अउगणवंती दृरि ॥ अंतरि तेरी हरि वसे गुरमुखि सदा हजूरि॥ कूक पुकार न होवई नदरी नदरि **我我来来来来来来来来来来来来来来来** 

मुरारि॥ २ ॥ पउड़ी ॥ श्रतुल किउ तोलीए विश्व तोले पाइत्रा न जाह ।। गुर के सबदि वीचारीएे गुरू महि रहै समाह।। तोलमी आपे मिलै मिलाइ ग्रापि तिस की अपगा कीमति ना पने कहता किछ न जाड ॥ इउ बलिहारी जिनि सची युभ दिती बुमाइ ॥ जगत मसै श्रंमृत **लटी**ऐ युभ्त न पाइ ॥ निग्रा नावे नालि न चलसी जासी जनम गवाइ किछ गुरमती जागे विनी रस्विद्या दुता का घरु न वसाइ 3 n बाबीहा ना विललाइ ना तरसाइ एइ मंनि संतीपे ॥ नानक हकिप तिख इक्स महि तेरा ३ ॥ बाबीहा जल चवगलि वंत ॥१॥म० फिराहि ॥ जल की सार न जाखही तांत कृक्य पाहि।। जल थल चह दिसि वरसदा खाली को थाउ नाहि।। एते तिन्हा के नाडि ॥ नानक गुरम्रखि जलि प्रसदै तिख मरहि भाग तिन सोभी पई जिन वसिद्या मन माहि ॥ २ ॥ पउडी जती मिध पीर किसी गरम्ब नाम धिश्राह श्रंत न पाइया ॥ गुवारु तिस ही भाइत्रा समाहका ॥ जुग छतीह ॥ जला ॥ नील अनील विंबु असराल तिनै वरताइत्रा श्रगनि उपाई विदाइमा सवाहभा । वाद भ्रस्व Ħ सिरि कालु द्जा भाइष्रा ॥ रखी रखग्रहारु जिनि सबद बुभाइमा E II सलोक म॰ ३ II इह जल समतै वरसदा वरसै भाइ सुमाइ II हरीबाउले जो गुरम्रखि रहे समाइ नदरी Ħ ॥ मिनी रैंखि एना जंता का दख जाह ॥ १ ॥ म० 3 बुठा छहरर लाइ ॥ जितु बुठें धनु श्रनु बहुत् जितु खाघै मन रजाड ।। **चपती**ऐ जीयां जुगति इह धन करते का खेल है कदे आवे कदे जाड़ ॥ गियानी धन नाम है सदही रहे समाइ ।। नानक जिन पाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ आपि कराए करे आपि ताइट घन परी कें सिउ करी पुकार ।। आपे लेखा मंगसी आपि कराए कार ।। इउ तिस मार्ने सो थीए हुक्स करे गानारु ॥ आपि छंडाए थापे पलसणहारु ॥ आपे वेली मुखे आपि समसे दे अधारु ॥

本本本本本本本本本本本本表表表表。 本本本本本本本本本本本表 महि वरतदा सिरि सिरि करे वीचारु ॥ गुरमुखि एक ऋापु वीचारीए लगें सचि पित्रारु ॥ किसनो **ऋाखी**ऐ श्रापे नानक देवग्रहारु ।। १० ।। सलोक म० ३ ।। वाबीहा एहु जगतु है मत को भुलाइ ॥ इहु वार्वीहा पद्म है इस नो वृक्तणु नाहि॥ श्रंमृत् हरि का नामु है जितु पीतै तिख जाइ ॥ नानक गुरमुखि जिन पीत्रा तिन्ह बहुड़ि न लागी ब्राइ ॥ १ ॥ म० ३ ॥ मलारु सीतल करे तां वरते हरि धिद्याइऐ सांति होह ॥ हरि जीउ त्रापणी कृपा बुठें जीत्रा जुगति होइ धरणी नो सीगारु होइ इहु जगतु सभु जलु है जल ही ते सम कोइ।। गुरपरसादी सदा होइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ को विरला वृभी सो जनु मुकतु वेपरवाहु इको तू धर्गी ॥ तू सभु किछु आपे आपि द्जे किसु गर्गी॥ माण्स कूड़ा गर्चु सची तुधु मणी ॥ आवागउणु उपाई रंचाइ ॥ जे हउमै तिसु गणी मेदनी ॥ सतिगुरु सेवे श्रापगा श्राइत्रा गण्त गणी ॥ मनमुख मोहि गुवारि जिउ केही भुला मंक्ति वर्गी ॥ कटे पाप असंख नावे इक कर्गी ॥ ११ ॥ सलोक खसमै का महलु न जागाही महलु देखि अरदासि म० ३ ।। वाबीहा वोलिंह वोलिया थाइ न भागी बहुता पाइ ऋापगौ सो फल पाइ ॥ बाबीहा किआ खसमु वडा दांतारु है जो इस्रे १॥ म० ३॥ वावीहा मिनी रेखि चपुड़ा जगते की तिख जाइ।।। मेरा जीउ है विन वोलित्रा सहजे सचि सुभाइ ॥ इहु जन्न जल आपु गवाइ ॥ नानक पाईऐ विचहु ॥ गुर सबदी जलु जीवदी सा सतिगुरि दीत्रा मिलाइ जिसु विनु न होई ॥ तू करता गोतिंदु पउड़ी ।। खंड पताल असंख मै गणत न तुधै गोई।। लख चउरासीह मेदनी तुभ ही ते तुध्र सिरजी राजे खान मल्क कहिह कहाविह कोई ॥ इकि साह सदावहि खोई इकि दाते इक मंगते समना दुजै II संचि धनु पति वाजारीत्रा होई भीहावलि नावै 11 सिरि सोई 11 विग्र सचुकरे सु. होई ॥ १२ ॥ सलोक म० 3 11 निखटे नानका पाइस्रा अउगणवंती दृरि **अंतरि** 11 वाबीहा गुगावंती महलु हरि वसै गुरम्रुखि सदा हजूरि॥ क्व पुकार न होवई नदरी नदरि

医中央性性性性性性性性性性性性性性性性性性 निहाल ॥ नानक नामि रवे सहजे मिले सबदि गुरू के घाल ॥ १ ॥ म॰ ३ ॥ बाबीहा बेनवी करे करि किरपा देह जीख दान ॥ जल वित्र पिद्यास न उत्तरै छुटिक जांहि मेरे प्रान ॥ वैद्यंत है गुरा दाता नेषातु ॥ नानक गुरमुखि वखिस लए र्घात वेली होह भगवानु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ व्यापे जगत उपाह श्रउगरा करे बीचारु ॥ त्रै गुरा सरव जंत्रालु है नामि पिआरु।। गुरा छोडि अवगरा कमावदे दरगह होहि खत्रारु जनम् तिनी हारिया किंद्र व्याए संसारि ॥ सचै सबदि मत मारित्रा श्रदिनिसि नामि पित्रारि ॥ जिनी पुरली उरिघारिक्रो सचा श्रलल श्रपारु ॥ तू गुणदाता नियान इहि श्रसी श्रवगणिश्रार ॥ जिलु बखसे सो पाइसी गुरसवदी वीचारु !! १३ ॥ सलोक म० ४ ॥ न निहाबी साकतां जिना विसरे नाउ ॥ राती दिनस सुदेलीया नानक इरिगुस गांउ ।। १ ॥ म० ४ ॥ रतन माएका हमे मखी मधंनि ॥ नानक जो प्रमि माखिद्या सर्चै दरि

सोइंनि ॥ २ ॥ पउडी ॥ सचा सविग्रुरु सेवि सच्च सम्हालिया ॥ श्रंति खलोत्रा आइ जि सतिगुर अगै घालिश्रा ॥ पोहि न सकै जमकाल सचा रखवालिया ॥ ग्रर साखी जोति जगाइ दीवा वालिका ॥ मनमुख विशु नावै कृदिकार फिरहि वैतालिका ॥ पद्र माणम चंमि पलेटे अंदरहु कालिया ॥ समी वरते सच सचै सबदि निहालिया । नानक नामु निधानु है पूरै गुरि देखालिया ।! १४ !! सलोक म॰ ३ ॥ बाबीहै हुकपु पञ्जाणिया गुर के सहजि सुमार ॥ मेपु वरसी दश्या करि गृही ,छहवर लाह ॥ वाबीहे कुक पुकार रहि यसिया मनि बाह ॥ नानक सो सालाहीए जि देंदा समनां बीध्या रिबक्क समाद ॥ १ ॥ म० ३ ॥ चात्क तू न जाणही किया तुपु विचि तिला है किंदु पीते तिल जाह ॥ इजें साह

रहिमा समाह ॥ २ ॥ पउदी ॥ इकि वणसंडि सैसिट सर न देवही ॥ इकि पाला ककरु मैनि सीवल जल हेंचही ॥ इकि मसम चदावहि अंगि मैलु न घोतही ॥ इकि जटा विकट

मर्राममा भंगत जलु पलें न पाह ॥ नदिर करे जे मापणी तां सविगुरु मिलें सुमाइ ॥ नानक सविगुर वे अंमृत बलु पाइमा सहबे १२८५

**紧本本本本本本本本本本本本本本本表表表表表表表表表表表** विकराल कूलु घरु खोबही॥ इकि नगन फिरहि दिन राति नींद न नावै सोवही ।। इकि अगनि जलावहि अंगु आपु विगोवही ।। विश्र तनु छारु किश्रा कहि रोवही ॥ सोहनि खसम दुश्रारि जि सतिगुरु सेवही १५ ।। सलोक म० ३ ॥ वाबीहा श्रंमृत वेले बोलिश्रा तां दरि सुगी पुकार ॥ मेघे नो फ़रमानु होत्रा वरसहु किरपा धारि ॥ हउ तिन के विलहारणे जिनी सचु रिलिश्रा उरधारि ॥ नामे सभ हरीश्रावली गुर कै सबदि वीचारि ॥ १ ॥ म० 3 11 यांत्रीहा इव तेरी तिखा न उत्तरें जे सउ करहि पुकार ॥ नदरी पाईऐ नदरी उपजे पित्रारु ॥ नानक साहिबु मनि वसे विचहु जाहि विकार ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ इकि जैनी उभाड़ पाइ धुरहु खुत्राइत्रा ।। तिन मुखि नाही नामु न तीरथि न्हाइत्रा सिर खोहाइ न भर कराइया ॥ कुचिल रहिह दिन राति सबदु न न पति न करमु जनमु गवाइत्रा ॥ मनि भाइश्रा ॥ तिन जाति जूठै वेजाति जूठा खाइग्रा ।। विनु सगदै श्राचारु न किन ही पाइत्रा ॥ गुरमुखि श्रोश्रंकारि सचि समाइश्रा ॥ १६ ॥ सलोक म० ३ ॥ साविण सरसी कामणी गुर सवदी वीचारि ॥ नानक सदा सुहागणी गुर के हेति अपारि ॥१॥ म० ३॥ सावणि दर्भे गुण वाहरी जिसु दुजै भाइ पित्रारु ॥ नानक पिर की सार न जागाई सभु सीगारु खुत्रारु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सचा ब्रलख ब्रभेउ हिंठ न पतीजई ।। इकि गावहि राग परीत्रा रागि न भीजई ॥ इकि नचि पूरिह ताल भगति न कीजई ।। इकि अंतु न खाहि मूरख किया कीजई ॥ तसना होई बहुतु किवै न धीजई ॥ करम वधिह कै खिप मरीजई ॥ लाहा नामु संसारि अंमृतु पीजई ॥ हरि भगती श्रसनेहि गुरम्रुखि घीजई ॥ १७ ॥ सलोक म० ३ ॥ गुरम्रखि मलार रागु जो करहि तिनु मनु तनु सीतलु होइ ॥ गुर सबदी पछाणित्रा एको सचा सोइ ॥ मनु तनु सचा सचु मनि सचे सची सोइ ॥ अंदरि सची मगित है सहजे ही पित होइ ॥ कलिजुग महि घोर श्रंधारु है मनमुख राहु न कोइ ॥ से वडभागी नानका जिन इंदु वरसे 3 11 करि दइश्रा गुरमुखि परगटु होइ ॥ १ ॥ म॰ लोकां मनि उपजे चाउ ।। जिस के दुकमि इंदु वरसदा तिस 然本本 本本本本本本本本本本本本本本本本

सद बिहिंद्दरें जांज !! गुरम्नुबि सबदु सम्द्रालीऐ सचे के गुख गांज !! जानक नामि रते जन निरमले सहजे सिंच समाउ !! र ।! पउड़ी!! पूरा सितगुरु सेवि पूरा पाइआ !! पूरे करमि धिमाद पूरा सबदु मेनि नसाइआ !! पूरे गिमानि धिम्रानि मेलु चुकाइआ !! हिर सिर तीरिथ जािख मनुम्रा नाहुआ !! सबदि मरी मनु मािर

हरि सरि तीरथि जाथि भन्द्या नाइया ॥ सबदि मरे मनु मारि धंनु ज्येदी माइया ॥ दिर सचै सचिवारु सचा घाइया॥ पुछि न सकें कोइ बां खसमै भाइया॥ नानक सनु सलाहि लिखिया पाइया ॥१८॥ सलोक म०१॥ कुलाई देंदे बावले लेंदे वडे निल्जा॥ पुडा खड न मार्व्स तिकलि वंग्डे छत्र॥ देन्हि

लैंदे यहे निल्जा। चूहा खड न मावई तिकिल वंन्हें छत्र ॥ देन्हि दुम्राई से मरहि जिन कउ देनि सि जाहि ॥ नानक हुकछ न जार्य किये जाह समाहि ॥ फमलि अहादी एक नाम्र सावणी से सचु नाउ।। मैं महदूद लिलाइम्रा खसमें के दरि जाह ॥ हुनीम्रा के दर केतदे केते आवहि जांहि॥ केते मंगर समा हम्मी किया हुन साम्

त कर खुदाइ खुदाइ ॥ सकता साहु मार स । मारका सम । पथ पै लाइ॥ होइ सताया चुर न मार्च साहि मइए पछुताइ॥ अंघा किम नो चुकि सुधार्च ॥ खसमै मुलिन मार्च भो क्षेत्र सेठ भीत करे करे चुदाइ खुदाइ ॥ नानक दुनीमा चारि दिहाई सुलि कीर्न दुरा होई ॥ मला वाले दैनि पनेरे छटि न सकै कोई॥ मुली मिठे मरखा॥ जिन स् स्वित नि नेहि न मार्च विन भठ सागठ सरखा॥ २॥ पुउदी। माम्

भगोचरु त् धणी सचा अलाल अपारु ॥ त् दाता सिव संगते इसे देवणहारु ॥ जिनी सेविया तिनी सुत्रु पाइया गुरमती वीचारु ॥ इकना नो तुषु एवे मानदा माहमा नालि विद्यारु ॥ गुरफै सपदि मलाहीए अंतरि प्रेम पियारु ॥ नित्यु पीती अपाति न होन्हें नित्यु सिनगुर म लगे पियारु ॥ त् प्रसु सिम तुषु सेनदे इक ढाढी करे पुरुष ॥ देहि दानु मेतीसियासचा नासु मिले आधारु॥ १६ ॥

## ( 23=10 ) र।। राती कोलु घटै दिनि कालु।। छिजै काइत्रा होइ जंजालु ॥ भुलित्रा चुिक गइत्रा परालु ॥ वरतिश वश्तित्रा सरव तपतालु ॥ श्रंधा भत्वि भत्वि पइत्रा भेरि ॥ पिछै रोविह लिश्रावहि वृभे किछ सभै नाही।। मोइश्रा रोहि रोंदे मरि जांही ॥ श्रावै ॥ १ चिति नानक खसमै एवै भावै॥ सेई मुए जिन न पित्रारु प्रीति मुई मुत्रा वैरु वादी ॥ वंत गइश्रा मुश्रा किथहु ऋाइऋा कह गइश्रा स्प्र विग्रिसिया दुखी देह रुली ॥ सी।। मनिमुखि गला गोईत्रा किहु न सीत्रो किहु कीता चाउ रली ।। नानक सचे नाम विनु सिर खुर पति पाटी ।। २ ।। पउड़ी ।। त्रंते होइ सखाई ॥ वासु श्रंमृत नाम् सदा सुखदाता जिन्ह वउराना नावै सार न पाई।। सतिगुरु सेविह से परवाख सो सेवक तेहा जिसु भागा मंनि जोति मिलाई साहिचु सो 11 सुखु पाइत्रा अंधा अंधु कमाई।। वसाई।। श्रापणे भागे कहु किनि कदे ही रजे नाही मृरखं भुख न जाई ॥ दुजे सभु को लगि

सतिगुरु सेवे सो सुखु पाए पाई ॥ विगुता बिनु सतिगुर **बु**भ न जिस नो किरपा करे रजाई ॥ २० ॥ सलोक म० १॥ सरमु धनु मित्र कांढीऐ जित् न सो जे धन पलै पाइ -11 धनु वसे तिन को नाउ फकीर ॥ सिरि चोटां खाइ ॥ जिन के पले

म०

8

जिन्ह के हिरदे तू वसहि ते नर गुर्गा गहीर ॥ १ ॥

साथ ॥

सचे नाम बितु किसे न सहेड़ीऐ जाइ त लगिह दुख । नानक लथी भुख ॥ रूपी भुख न उतरे जां देखांतां भुख ॥ जेते रस सरीर के तेते लगहि दुख ॥ २॥ म० १॥ ग्रंधी कंमी अंधु मनु जां तुरै पथर श्रंधु ।। चिकड़ि लाइऐ किश्रा थीऐ तन् बेड़ी नहीं ना तुलहा ना हाथ ॥ नोनक सचे नाम त्रिणु केते इवे ३ ॥ म० १ ॥ लख मण सुइना लख मण रुपा लख

।। लख लसकर लख वाजे नेजे लखी घोडी पातिसाह जिथे साइरु लंघगा अगिन पागी असगाह ॥ कंघी दिसि भाही पर्वे कहाह ॥ नानक त्र्रोथे जागीत्रहिंुसाह केई पातिसाह ॥-जंजीर बंदि रवासीऐ

इकन्हा गलीं 8 पउड़ी 11 सचु पछागीएं ॥ लिखित्रा पलै पाइ सा सच **苏**杰本本本本本本本本本本本本本本本本本本

के कि को के कि की की को को को कि को को को को को को की जागीऐ II हुकमी होइ निवे<u>ह</u> ग**इमा जागीऐ II भ**उजल हारु सपदि पछासीए ॥ चोर जार जुत्रार पीड़े घासीए ॥ हदवासीपे ॥ लाइतचार विले गुरम्रखि सचि समाइ जागीए ॥ २१ ॥ सलोक म० २ ॥ नाउ फकीरै

पातिसाह पंडितु नाउ ॥ अधे का नाउ पारख् एवै करे गुआउ ॥ इलति

नाउ चउधरी कुड़ी पूरे थाउ ॥ नानक गुरग्रुखि जागीए किल ।। म० १ ।। हरणां बाजां ते सिकदारां \$ परिश्रा नाउ ॥ फांघी लगी जाति फहाइनि अमें नाही थाउ ॥

सो पंडित बीना जिनी कमाणा नाउ ॥ जंग ता उपरि होने छाउ ॥ राजे सीह ग्रुकदम जगाइन पैठे सुते ॥ चाकर नहदा पाइन्हि घाउ ॥ रतु पितु

क्रतिहो चटि जोड ।। जिथे जीश्रा होमी सार ।। नकी वढीं लाइतवार मेदनी आपे करदा ॥ श्रापि उपाए सार ॥ भै वित्र भरष्ट न फटीए नामि न लगै पिद्यारु ॥ सतिग्रर मज ऊपजे पाईऐ मोख दुमार ॥ मे ते सहज पाईऐ मिलि

जोति धपार ॥ भी ते भैजल संधीएे ग्रमती बीचारु ॥ भी ते निरमउ पाईऐ जिसदा श्रंतु न पाराबारु ॥ मनप्रुख मै की नानक नार्वे ही ते सख जायान्ही तसना जलते करहि प्रकार 11 ॥ सलोक म०१॥ पाइम्रा गुरमती उरिधार ॥ २२

दोसती भावें साटे गंद्र ॥ सबै मासी प्रलि मिलि मिचलि ऊपै सउद्दि पर्लघु॥ मंड के कीपू खुबारु दीर फकड़ पिटे अंधु॥ चंगा नानका विद्य नार्वे मुहि गंधु ॥१॥ म० १॥ राजु मालु रूप जादि जोशन पंजे ठग।। एनी ठगीं जग्र ठगिश्रा किनै न लजा। एना उगन्दि ठग से जि गुर की पैरी पाहि।। नानक करमा

केत मुठे जाहि 11 8 11 पउड़ी ॥ पहिथा लेखेशर नावै विश्व न दियोर तंगीए ॥ श्रउघट **घ**उखा रुधे राह गलीयां रोकीयां ॥ सचा वेपरराह सबदि संतोखीयां ॥ गहिर गभीर व्यथाह हाय न लगई॥ सुदे मुहि चोटा खादु विशु हरमी पति सेनी घरि जाहु नामु बखाछीऐ॥ - 11

देंदा आयीए गिगह इक्सी II 33 n सलोक 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 ॥ पउर्णे पाणी अगनी जीउ तिन किया खुसीया किया पीड़ ॥ इकि दरि रहिन वजीर ॥ इकना वडी धरती पोताली आकासी त्रारजा इकि मरि होहि जहीर ॥ इकि दे खाहि निखुटै नाही सदा फिरहि फकीर ॥ हुकमी साजे हुकमी ढाहे एक चसे को नथे नथिया बखसे तोड़े नथ ॥ वरना चिहना लख ॥ सभ्र वाहरा लेखे वासु , त्रलखु ।। किउ कथीऐ किउ त्राखीऐ जापै सची सचुः।। करना कथना कार सभ नानक त्रापि त्रकथु ।। त्रकथ सुगोइ ॥ रिधि बुधि सिधि नित्रानु सदी सुखु होइ ॥ १ ॥ म० १।। अजरु जरे त नउ कुल वंधु ।। पूजै प्राण होवै थिरु कंधु ।। कहां ते त्राइत्रा कहां एहु जाणु ॥ जीवत मरत रहै परवाणु ॥ हुकमै व् भे ततु पछाणे ।। इहु परसादु गुरू ते जाणे ।। होंदा फड़ीश्रगु नानक जाणु ।। ना हुउ ना मैं जूनी पाणु ।। २ ।। पउड़ी ।। पढ़ीऐ नामु सोलाह होरि बुधीं मिथित्रा ॥ विनु सचे वापार जनमु विरथित्रा गरवि श्रंतु न पारावारु न किनही पाइश्रा ॥ सभ जगु तिन सचु न भाइत्रा ॥ चले नामु विसारि ताविण ततित्रा श्रंदरि तेलु दुविधा घतिश्रा ॥ श्राइश्रा उठी खेलु फिरे उवितित्रा ।। नानक सचै मेलु सचै रितत्रा ।। २४ ।। सलोक म० वासु ॥ जीउ पहिंलां मासहु निमित्रा मासै श्रंदरि वाहरि पाइ मासु भुहि मिलित्रा हडु चंगु तनु मासु ॥ मासह मंमा मासु गिरासु ॥ ग्रहु मासै का जीभ मासै की मासै श्रंदरि सासु ।। वडा होत्रा वीत्राहित्रा घरि ले श्राइत्रा मासु मासहु ही मासु ऊपजै मासहु सभो साक्कु ॥ सतिगुरि मिलिए बुभीऐ तांको त्रावे रासि ॥ त्रापि छुटे नह छुटीऐ नानक यचिन विणासु ॥ १॥ म० १॥ मासु मासु करि मूरखु कगड़े गित्रानु नहीं जागौं।। कउणु मासु कउणु सागु कहावै. किसु महि पाप समाणे।। गैंडा मारि होम जग कीए देवतित्रा की वाणे ।। मासु छोडि वैसि नकु पकड़िह राती माणस खाणे ॥ फड़ु करि लोकां नो दिखलाविह गिश्रानु धिश्रानु नहीं स्भै ॥ नानक अंधे सिंउ किश्रा कहीए कहै न कहित्रा बुक्ते।। श्रंघा सोइ जि श्रंधु कमावै तिसु रिदे सि लोचन नाही।। मात पिता की रकतु निपंने मछी मासु न खांही ॥ इसत्री पुरखे जां

क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क निसि मेला ओथै मंघ कमाही ॥ मासह निमे मासह मामें के मांडे ॥ गित्रान धिशान कछ सके नाही चतरु पाँडे ॥ बाहर का मास मंदा सम्रामी घर का मास चंगेरा जंत सभि मासह होए जीड लड़आ वासेरा ॥ श्रमख भखड़ि भख तिज छोडिह श्रंपु गुरू जिन केरा ।। मासह निमे मासह जंमे हम ॥ गियात धियात कछ सभै नाही चतरु कहावे मास प्राणी मास कतेरी चह जाग मास कमाणा ।। काजि नीव्याहि सहार्वे कोथें मास समाला ॥ इसत्री पुरस निपजहि

मासह पातिसाह सलतानां ॥ जे श्रोह दिसहि नरिक जांदे तां उन का दाल न लेगा।। देंदा नरिक सुरिग लैंदे देखह एह धिडागा।। व्यापि न पुर्भे लोक शुभाए पांडे खरा सिव्याखा । पांडे त जायाँ नाही कियह मास उपना ॥ तोइबहु अंतु कमाद कपाहाँ

तिमनण गंना ॥ तोमा आलै इउ बहु विधि इछा तोऐ बहुत विकास ॥ एते रस छोडि होर्ने संनिमामी नानक कहै। विचारा ॥ २ ।। इंड किया याला इक जीम तेरा श्रंत न किनही पाइआ ॥ सचा सबद पीचारि से तक ही माहि समाद्रशा ॥ इकि भगता वेस करि मरमदे निष्य सविधुर किनै न पाइचा ॥ देन दिसतर भनि त्यु चंदरि आपु लकाइमा ॥ गुर का सबद रतंत है करि चानग्र दिखाइद्या ॥ भाषणा भाष पद्धाविद्या समाद्रमा ।। आवागउण वजारीया बाजारु जिनी रचाइमा सालाहणा जिन मनि सची माहमा ॥ २५

माह्या करम विरास फल अमृत फल निस्त ॥ सम म॰ १ ॥ नातक कारण करता करे जिस खताले तिस ॥ १ ॥ म० २॥ नानक दुनीया कीभां विडिमार्डमां भ्रमी सेती जालि ॥ एनी जलीर्ड नाम विसारिया इक न चलीक्या नालि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ सिरि मिरि होई निषेड़ ॥ वेर हिथ निवेडु तूहै मनि माइमा पताए पंन्दि कोई न रखसी ॥ जरु जरवाया कंन्द्रि चहिया मनिग्रह बोहिय वेड मचा रखमी ॥ धगनि भनदिनु मम्बमी ॥ फाया चुगै चीम इकमी ह्यसी करता

करे यु क्षेतु कृष् निसुटमी ॥ २६ ॥ सलोक म० घर 省为本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 महि घरु दिखाइ देइ सो सितगुरु पुरखु सुजाणु ।। पंच सबद धुनिकार धुनि तह वार्जे सबदु नीसाणु ।। दीप लोग्र पाताल तह खंड मंडल हैरानु ।। तार मुखमन के घरि राग्र घोर वाजित्र तह साचि तखति सुलतानु ॥ ॥ अकथ कथा वीचारीऐ मनसा लाइ मंडलि लिव मनु कतह न भरिश्रा इह समाइ ॥ उलिट कमलु **ฆंमृति** सभि श्रजपा जापु न वीसरे श्रादि जुगादि समाइ -11 11 खोजि इह सखीत्रा पंचे मिले गुरमुखि निज घरि वासु ॥ सबदु लंहै नानकु ता का दासु॥ १॥ म०१॥ चिलिमिलि विसीआर मन कमीन दुनीत्रा फानी ।। कालूवि श्रकल मन गोर न मानी ।। कमतरीन तू दरीय्राउ खुदाइत्रा।। एक चीज मुभै देहि श्रवर जहर चीज न भाइत्रा ॥ पूराव खाम कुजै हिकमित खुदाइत्रा 11 मन तुत्राना तू कुद्रती श्राइत्रा ॥ सग नानक दीवान मसताना नित दुनीय्रो खुनक नामु खुदाइया ॥ श्रातस सवाइत्रा ।। सभो वरते चलतु चलतु वलाणिश्रा पउड़ी नवी म० ५ परमेसरु गुरमुखि जाणिश्रा ॥ लथे सभि विकार सवदि नीसाणित्रा॥ सभि ' दातारु सिमरि साधृ संगि उधारु भए निकाणिया ॥ सिमरि मिहर छावाणिश्रा ॥ श्रापे संसारि रंग माणित्रा ॥ परगटु भइत्रा खसमै लए मिलाइ कुरवाणिश्रा ॥ नानक सद चखिस मिलाए धंनु सु कागदु कलम धंनु धनु भागित्र्या ।। २७ ।। सलोक म० १ ।। मसु ॥ धनु लेखारी नानका जिनि नाम्र लिखाइश्रा १ ॥ त्रापे पटी कलम त्रापि उपरि लेखु भि तूं॥ सचु॥ १॥ म० एको कहीए नानका दूजा काहे कू ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तू आपे आपि वगाई ॥ तुधु वितु दृजा को नही तू रहिश्रा वरतदा आपि वरात समाई।। तेरी गति मिति तू है जागादा तुधु कीमति पाई ।। त् श्रगोचरु त्रगप्त है गुरमति दिखाई ॥ अंतरि अगित्रानु है गुर गित्रानि गवाई ॥ जिसु कृषा करिह तिसु मेलि लैहि सो नामु धियाई ॥ तू करता पुरखु अगंग्रु है रवित्रा सभ ठाई ॥ जितु तू लाइहि सचित्रा तितु को लगे नानक गुगा गाई ॥ २८॥ १ सुधु 

रागु मलार बाखी मगत नामदेव जीउ की

घरि दिगदिसे सराइचा गैकुंठ भवन चित्रसाला सपत

काल पपुड़ा ।। कोटबाल सुकरासि री ॥ सु ऐसा राजा सूरी नरहरी ॥ १ ॥ जांचे घरि कुलाल ब्रहमा चतुरक्षल खंवड़ा जिनि विस्व संसार राचीले ॥ जांके घरि ईसरु पायला जयत शुरू तत सारखा गित्रालु

परीयने ॥ जांचे घरि सक्षिमी क्रुयारी

१ कों सतिगुर प्रसादि।।। सेवीले गोपाल राइ ब्रकुल निरंजन ॥ भगति दानु दीजें जाचिह संत जन ॥ १॥ रहाउ॥ जांचें

चंद सरज

नेजै सिध

।। सगल भगत

सरव विद्यापिक

लोक सामानि

**फं**उतक

भारतीले ॥ पापु पुंजु जांचे डांगीका दश्यारे चित्र गुपह लेखीका ॥ धरमराइ परुली प्रतिहार । द्वो ऐसा गजा सी योपालु ॥ २ ॥ जांचे घरि गण गंधरप रिली बपुड़े ढाढीका गांवंत बाले ॥ सरप सासन बहु रूपीका अनगरूका आखाड़ा मंडलीक बोल योलहि काले ॥ चंदर हुल जांचे है पत्रणु ॥ चंदर सकति जीतिले मवणु ॥ वंड हूर जांचे है पत्रणु ॥ चंदर सकति जीतिले मवणु ॥ वंड हूर जांचे पसमती॥ द्वो ऐसा राजा त्रिममण पती ॥ ३ ॥ जांचे परि कूरमा पालु सहस्र फनो पासकु सेज वाल्युमा ॥ अठारह भार पारासपति मालणी छिनने करोड़ी मेप माला पाणी हारीका ॥ नल प्रति जीव जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर जांचे पर

बरती ऋरजनु ध् प्रहलादु अंबरीकु नारद

श्रंतर हरी ।। प्रण्ये नामदेउ तांची आणि

शंधरप मानवे हैला ॥ एते जीम जांने हिंह घरी ॥

दर्भातु क्यातु कहीमतु हैं भति श्रुव महम्रो भयारता ॥ फेरि दीमा देतुरा नामे कउ पंडीक्षन कउ पिछमरता ॥ ३ ॥ २ ॥ इस्ट्रोडी स्ट्रिक्ट क्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट

नीसाखि ॥ भ ॥ १ ॥ मलार ॥ मो कउत् न विसारि सून विसारि ॥ तून विसोरे रामई मा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ व्यालारंती इहु आहु जो है हुक उत्तर सम फोपिला ॥ यहु यहु करि मारि उठाइको कहा करउ माप पीठुला ॥ १ ॥ मूण इष जउ सकति देहुगे सकति न जाने कोइला॥ ए पंडीभा मो कउ ढेढ कहत वेरी पैजपिशंउडी होइला॥ २ ॥ तुन् **表本本本本本本本本本本表表表表表表表表表表表表** मलार वागी भगत रविदास जी की त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ नागर जनां मेरी जाति विखिद्यात चंमारं ॥ रिदें राम गोविंद गुन सारं ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुरसरी सलल कृत चारुनी रे संत जन करत नही पानं।। सुरा अपित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत निह होइ आनं।। १।। तर तारि अपित्र करि मानीए रे जैसे कागरा करत वीचारं ॥ भगति भागउतु लिखीए तिह ऊपरे पूजीए करि नमसकारं।। २ ॥ मेरी जाति कुटबांढला श्रव विप्र परधान नितिह यानारसी आस पासा - 11 ढोर ढोवंता तिहि करहि डंडउति तेरे नाम सरगाइ रविदासु दासा ॥ ३ 8 समत्रलि मलार ।। हरि जपत तेऊ जनां पदम कवलास पति तास नही त्रान कोऊ।। एक ही एक त्रानेक होइ विसथरित्रों त्रान नही पेखीए भरपूरि सोऊ ॥ रहाउ ॥ जा कै भागवतु लेखीऐ श्रवरु तास की जाति श्राछोप छीपा ॥ विश्रास महि लेखीऐ सनक महि पेखीए नाम की नामना सपत दीपा ॥१॥ जा के ईिंद चकरीिंद कुल गऊ रे बधु करहि मानीश्रहि सेख सहीद पीरा ॥ जा कै वाप वैसी करी पूत ऐसी सरी तिहू रे लोक परिसध कवीरा।। २।। जा के कुटंब के ढेढ सभ ढोर ढोवंत फिरहि श्रजहु वंनारसी श्रास पोसा ॥ श्राचार सहित विप्र करहि डंडउति तिन तनै रविदास दासान दासा - 11 31211 मलार ॥ मिलत पित्रारो प्रान त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ नाथु कवन भगति ते ॥ साध संगति पाई परम गते रहाउ ॥

नाथु कवन भगति ते ॥ साध सगात पाइ परण पर । प्राप्त में से कहा लगु सोवड ॥ १ ॥ मैं ले कपरे कहा लड धोवड ॥ अविंगी नीद कहा लगु सोवड ॥ १ ॥ जोई जोई जोरिस्रो सोई सोई फाटिस्रो ॥ ऋठै बनजि उठि ही गई हाटिस्रो ॥ २ ॥ कहु रविदास भइस्रो जब लेखो ॥ जोई जोई कीनो सोई सोई देखिस्रो ॥ ३ ॥ १ ॥ ३ ॥

水本||本本本本本本本本本本本本本本本

राष्ट्र कानहा चउपदे महला ४ घरु १

जनां पिलि इरिधा ॥ हउ बलि बलि मिलि संगति पारि उत्तरिद्या अनां

हरि प्रभ अपनी जिन हरि घन साध जानिया मिलि धन् त्रस साध् पवित उधरित्रा ॥१॥ मनुद्या चलै विधि बहु u

करिमा

वसगति

मिलि

वधिक ग्रसि मीना वसगति खरिया H ર 11 हरि के मंत संव मल नीके मिलि संत जना मलु लहीया हउमै दुरतु गहमा सम् H नीकरि सापनि यरिया॥ ३ कापरु ॥ मसविकि पुरि टाइरि सतिगुर गुर उरघरिया ॥ चरन

तिउं

जलतंतु

पसारिक्रो

र्म ज प्रस मभ पाइया अन नामि नानक कानदा 8 н महला ४ मेरा पनु संत जना इरि इरि सुनी मिलि क्या भंगति कोरा हरि इम अचित अचेत रंगि मेन ॥ १ ॥ रहाउ ॥ न जानहि गति मिति गुरि सचित चित्रेन н प्रभि दीन दश्याति rfe इंगि क्रीमी भंगीरत मनि नाप्त

बपेन ॥१॥ इरि के संव

沿海 मिलिह मन प्रीतम कटि देवउ ही अरा तेन ॥ हिर के संत मिले हिर ऊतम जिंग मिलिस्रा हम कीए पतित पत्रेन ॥ २ ॥ हरि के जन कही ग्रहि जिन मिलिश्रा पाथर सेन ।। जन की महिमा वरिन न साकउ त्रोइ ऊतम हिर हिर केन ॥ ३ ॥ तुभ्ह हिर साह वडे प्रभ सुत्रामी प्रभ धारह ॥ जन नानक कउ दङ्ग्रा हम वणजारे रासि देन ॥ २ ॥ कानड़ा महला ४ ॥ जिप मन वाखरु हरि हरि लेन ॥ ४ के संत मिलि प्रीति लगानी विचे गिरह हरि परगास 11 जिपश्रो हिरदे १ ॥ रहाउ ॥ हम हरि उदास विगसित्रा मन भइश्रा श्रनदु श्रनदिनु प्रभि कृपा करी किरपास ॥ मिलन की आस ॥ १ ॥ हम हिर सुआमी प्रीति लगाई उदम भए खिन ॥ कित्तविख दहन भए ग्रस लीए हम जितने किरम हम फास ॥ २ ॥ किश्रा के माईश्रां **अंतरि** तृटि गए मुगध रखे प्रभ तास ॥ अवगनीआरे मृरख करम कमावांहे किश्रो जेती सुसिट II 3 - 11 तरे तरास सतसंगति मिलि भारे नीच विखित्रास H . हम **জ**च ते सभि जगदीसरि करी मेलि लीए प्रभ पास जन नानक मेटे अवगुन संगि गुर मेरे मिन राम नामु जिपश्रो गुरविक - [] ३ ॥ कानडा मध्ला ४ गइस्रो दुरमति दुजा भाउ जगदीसरि करी हरि हरि क्रपा ॥ नाना रूप रंग । हरि रहाउ H II १ सभ भाक मिले हरि संत के हरि II गपलाक रविश्रो की ॥ संत बहुतु जना 2 उघरि गए विखित्रा के ताक 11 सोमा जिन उरिधारित्रो हिर रिसक रसाक।। हिर के संत मिले हिर मिलित्रा जैसे गऊ देखि बळराक ।। २ ।। हिर के संत जना मिह हिर हिर ते जन ऊतम जनक अनाक ।। तिन हरि हिरदै वासु बसानी छूटि गई मुसकी म्रुसकाक ॥ ३ ॥ तुम्हरे जन तुम्ह ही प्रभ कीए हिर राखि लेहु आपन अपनाक ॥ जन नानक के सखा हरि भाई मात पिता वंधप हरि साक ॥ ॥ ४॥ कानड़ा महला ४॥ मेरे मन हरि हरि राम नाम्र जपि चीति ॥ हरि हरि वसतु माइआ गढ़ि वेढ़ी गुर के सबदि लीओ गड़् जीति १ ॥ रहाउ ॥ मिथिश्रा भरमि भरमि बहु अमित्रा लुबधो पुत्र कलत्र मोह प्रीति ॥ जैसे तरवर की तुछ छाइत्रा खिन महि विनिस जाइ **张本本本本本本本本本本本本本本本本** 

कतम जिन मिलिया

देह भीति ॥ १ ॥ हमरे प्रान प्रीतम जन

प्रतीति ॥ परचै राम्र रविम्रा अस्थिरु घट श्रंतरि राष्ट्र रवित्रा रंगि शीति ॥ २ ॥ इरि के संत संत जन नीके जिन मिलियां मन रंगि रंगीति ॥ हरि रंगु लहै न उतरें कबह हरि हरि जाइ मिलै हरि श्रीति ॥ ३ ॥ हम बहु पाप कीए अपराधी गुरि काटे कटित कटीवि ॥ हरि हरि नाम दीश्रो मुखि श्रउखध् जन नानक पतित प्रनीति ॥ ४ ॥ ४ ॥ कानडा महला 🖁 ॥ विख विखिआ जपि मन राम नाम जर्मनाथ ॥ घुमन घेर परे सित्तर काढि लीए दे हाथ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सम्रामी अभै निरंजन नरहरि तम्ह रोखि लेह हम पापी पाथ ।। काम क्रोध विखित्रा लोभि ज्रभते कासट लोह तरे संगि साथ ॥ १ ॥ तुम्ह वड पुरल बड अगम अगोचर हम इंडि रहे पाई नही हाथ ॥ तु परै परै अपरंपरु सुआभी त आपन जानहि आपि अगंनाय !! २ ॥ श्चरसङ अगोचर नाम घिद्याए सतसंगति मिलि साप पाप ॥ हरि हरि कथा सुनी मिलि संगति हरि हरि जपित्रो अकय कथ ३ ॥ हमरे प्रभ जगदीस गुसाई हम राखि लेडु जगंनाथ ॥ जन नानक दास दास दासन की प्रभ करह कपा राखह जन साथ ॥ 8 11 8 11 कानड़ा महला ४ पड़ताल धरु प १ औं सतिगुर प्रसादि ॥ मन जापहु राम गुपाल ॥ हरि रतन जयेहर लाल ॥ हरि गुरम्रुखि घड़ि टकसाल ॥ हरि हो हो किरपाल ।। १ ।। रहाउ ।। तुमरे गुन अगम अगोचर एक जीइ किया क्ये विचारी राम राम राम राम लाल ।। तुमरी जी अकथ कथा त त त ही जानहि इउ इरि जिप मई निहाल निहाल निहाल ॥ १॥ हमरे हरि प्रान सखा सुआमी हरि मीता मेरे मनि तनि जीह हरि हरे हरे राम नाम धनु माल ॥ आ को मागु तिनि लीक्रो री सहाग हरि हरि हरे हुरे गुन गानै गुरमित हउ बलि बले इउ बलि जन नानक हिर जिप मई निहाल निहाल निहाल ॥ २ ॥ १॥ ७ ॥ कानडा महला थे।। इरि गुन गावह जगदीस ॥ एका जीह कीचे लख बीस ॥ जपि हरि हरि सबदि जपीस ॥ हरि हो हो किरपीस

॥ १ ॥ रहाउ ॥ इरि किरपा करि सुआमी हम लाइ हरि तुमरे हरि जपि जपे हरि जपि जपे जपु जापउ जगदीस ॥ जन राम्रु जपिंह ते ऊतम तिन कउ हउ घुमि घुमे घुमि घुमि जीस ॥ १॥ वडे वडे वड ऊचे सो करिह जि तुधु भावीस धनु धंनु धंनु गुरू धंनु जन नानक ऋंमृतु पीत्रा गुरमती धनु साबीस ।। २ ।। २ ।। ८ ।। कानड़ा महला ४ ॥ भजु रामो मनि राम ।। जिसु रूप न रेख वडाम ॥ सत संगति मिलु भजु ॥ बड राम हो हो भाग मथाम ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जितु गृहि मंदरि हंरि हातु जासु राम 11 राम तितु घरि श्रानदो श्रानंदु भजु राम राम हरि होत् गावहु हरि प्रीतम उपदेसि गुरू गुर सतिगुरी सुखु हरि हरे हरे भज्ज राम राम राम ॥ १॥ सभ सिसटि घार हरि किरपाल करता सभु तू तू तू राम राम राम 11 जन 11 सरगागती देहु गुरमती भज्ञ राम राम राम ॥ २ 3 Н जित चार 11 पग कानड़ा महला ४ ।। सतिगुर चाटउ हरि -11 मिलि हरि पाधर बाट ॥ भज्ञ हरि रसु रस हरि गाट हो हो लिखे लिलाट ।। १ ।। रहाउ ।। खट करम किरिश्रा करि जाट ।। वहु विसथार सिध साधिक जोगीत्रा करि जट जटा जर करि भेख न पाईऐ हरि ब्रहम जोगु हरि पाईऐ सतसंगती उपदेसि गुरू गुर संत जना खोलि खोलि कपाट ॥ १ ॥ तू अपरंपरु सुआमी इको इक एक त्रित त्रगाहु तू भरपूरि रहित्रा जल थले हरि इकु थाट ।। तू जाग्रहि सभ विधि बुक्तिह आपे जन नानक के घटि घटे घटि घटे घटि हिर घाट ॥ २ ॥ ४ ॥ १० ॥ कानड़ा महला ४ ॥ जिप मन गोविद माधो ॥ हरि हरि अगम अगाधो 11 गुरमित हरि प्रभु लाघो ॥ धुरि हो हो लिखे लिलाघो ॥ १॥ रहाउ ॥ विखु माइत्रा संचि वहु चिते विकार सुखु पाईऐ हरि भजु साधो ॥ जिउ छुहि पारस मन्र भए संत संगती मिलि सतिगुरू गुरु कंचन तिउ पतित जन मिलि संगती सुध होवत गुरमती सुध १ ॥ जिंड कासट संगि लोहा वहु तरता तिंड पापी संगि तरे साध साध संगती गुर सतिगुरू गुर साधो ॥ चारि वरन चारि आस्नस है कोई मिलै गुरू गुर नानक सो आपि तरै कुल सगल तराघो ॥ २॥ ४॥ ११ ॥ **邓宏宏宏宏宏宏宏宏宏** 

११€≈ ) TATAL TATAL TO THE TATAL TO THE TATAL TO THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE TATAL THE T कानड़ा महला ४ ॥ हरि जसु गावहु भगवान 11 जस गारत पाप लहान ।। मति गुरमति सुनि जसु कान ॥ इरि हो हो किरपान 11 रै ॥ रहाउ ॥ तेरे जन धिआवहि इकमिन इक चित ते सोध सुख पावहि जपि हिर हिर नाम्न निधान ॥ उसतित करहि प्रम तेरीमा मिलि साधु साध जना गुर सतिगुरू भगवान ॥ १ ॥ जिन के हिरदे तु सुआमी ते सुखफल पावहि वे तरे भन सिंधु ते भगत इरि जान ॥ तिन सेवा इम लाइ हरे हम लाइ इरे जन नानक के इरित्तृत् तृतृत्मगवान ॥ २ ॥ ६ ॥ १२ ॥ कानड़ा महला ५ घर २ मो सतिग्र त्रसादि ॥ ॥ गाईरे गुख गोपाल कुपानिधि ॥ दुख बिदारन सुखदाते सतिगुर जाकउ

भेटत होइ सगल सिधि ॥ १ ॥ रहाउ

। सिमरत नाष्ट ॥ कोटि पराधी खिन महि तारी !! जारुउ चीति आवै गुरु अपना ॥ ताकुउ दुखु नही तिल्लु सुपना २ ॥ जाकउ सतिगुरु व्यपना राखेँ ॥ सो जनु इरि स्म रसना चार्वै॥ २ ॥ कहु नानक गुरि कीनी महमा ॥ इलति पलति भ्रुल ऊजल भइत्रा ।। ४ ।। ९ ।। कानड़ा महला ४ ।। आराघउ तुस्रहि सुझामी

भ्रपने ॥ ऊठत बैठत सोगत जागत सासि सासि सासि हरि जपने ॥ र ॥ रहाउ ॥ ताकै हिस्दै पसियो नाष्ट्र ॥ जाकउ सुद्र्यामी कीनो . दानु॥ १॥ ताके हिरदे माई सांति ॥ ठाकुर मेटे गुर क्वनांति॥ २ ॥ सरव कला सोई परबीन ॥ नाम मंत्र जाकउ गुरि दीन ॥ ३॥

कह नानक ताकै बलि जाउ ॥ कलितुग महि पाइमा जिनि नाउ॥ ४ ॥ २ ॥ कानड़ा महला ४ ॥ कीरति प्रम की गाउ मेरी रसनां ॥ अनिक बार करि बंदन संतन ऊर्डा चरन गोविंद जी के वसना ॥ १ ॥ रक्षाउ ॥ अमनिक मांति करि दुआरु न पावउ ॥ होह कुपाल त इरि इरि धिमावउ ॥ १ ॥ कोटि करम करि देह न मोघा ॥ साध संगति महि मनु परवोधा ॥ २ ॥ तसन न यह रंग माहमा ॥ नाम् लेव सरव सुम्ब पाहमा ॥ ३ ॥ पारमहम

जय मए दश्माल ॥ कहु नोनक तउ छूटे जंजाल ॥ ४ ॥ 3 11 कानदा महला थ ॥ ऐसी माँगु गोविद ते ॥ टहल संतन की संग्र

पूजा 11 रहाउ जपि परमगते ॥ १ 11 हरि नामां जीउ करना कुसलु जु प्रभ सरना ॥ सोई सफल होत इह दुरंलभ देही ॥ जाकउ सतिगुरु मङ्त्रा करेही भरमु विनसे दुख हेरा ॥ जाके हुदे वसहि गुर पैरा साध संगि रंगि प्रभु घित्राइत्रा ॥ कहु नानक तिनि पूरा पाइत्रा वनि ॥ कानड़ा महला ५ ॥ भगति मगतन मिलाई 11 ञ्रापन लीए - 11 ठाकुर सिउ तन मन गलत भए वसे जिह उधरे ते रहाउ ॥ गावनहारी गावै 11 गीत त्रपतारै जिह भोजनु कीनो ते ॥ पेखे विजन परोसनहार ॥ तैसो स्यांग काछे भेखधारी ॥ जैसो सा ॥ कहन कहावन सगल जंजार ॥ नानक दास सचु करणी सार हरि जस तेरो जन ॥ कानड़ा महला ५ ॥ उमाहित्रो ।। १ ।। रहाउ ।। मनहि प्रगासु पेखि प्रम की सोभा पेखउ ब्राहिक्रो ॥ १॥ सम ते परे परे ते उचा गहिर श्रोति पोति मिलिश्रो भगतन कउ २ 11 प्रसादि गावै गुण नानक सहज समाधि परदा लाहिओ ॥ ३ ॥ गुर ।। कानड़ा महला ५ ॥ संतन पहि ६ 8 11 पुनीता हरि होत दरसन भेटत १ ॥ रहाउ ॥ उधारन ऋाइऋो ॥ काटे रोग भए मन निरमल हरि हरि 11 हरि मंत्र दढ़ाइश्रो ॥ 8 असथित भए वसे सुख थाना 11 **अउखधु खाइ** रा। २ धाइत्रो ॥ ३ ॥ संत प्रसादि तरे कुल लोगा नानक लिपत न गई सभ ताति महला ५ ॥ विसरि ॥ कानड़ा माइत्रो ॥ ४॥ ७ जब ते साधसंगति मोहि पाई ॥ १॥ रहाउ ॥ ना को बैरी नही विगाना सगल संगि हम कउ विन आई ॥१॥ जो प्रभ कीनो सो भल मानित्रो एह सुमित साधू ते पाई ॥ २॥ सभ महि रिव रहिश्रा प्रभु एकै पेखि पेखि नानक विगसाई ८ ॥ कानडा ३ ॥ 11 ॥ मानु महतु ऊपर ।। ठाकुर जीउ तुहारो परना तुम्हरी तुम्हरी ख्रोट तुम्हारी सरना ॥१॥ रहाउ - 11 आस तुम्हरा तुमरा नामु रिदं ले घरना ॥ तुमरो बलु तुम संगि सुहेले जो सोई सोई करना ॥ १ ॥ तुमरी दहन्रा महन्रा सुखु पावउ 6水水水水水水

हैं। इसाल त सउजलु तरना ॥ अमें दालु नामु हरि पाइओ तिरु दारिओ नानक संत चरना ॥ र ॥ र ॥ कानहा महला ४ ॥ साध सरिन चरन चितु लाइआ ॥ ग्रुपन की बात सुनी पेखी सुपना नाम मंत्रु सित्पुरू हट्डाइआ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नह हपतानो राज जोविन धिन वहिर किरि धोइआ ॥ ग्रुख पाइआ तसना सम जुमीह सांति पाई ग्रुन साहआ ॥ साध संधि जम जेवरी काटी नानक सहिंग माहआ ॥ साध संधि जम जेवरी काटी नानक सहिंग ममाहमा ॥ २ ॥ १० ॥ कानहा महला ४ ॥ हिर के चरन हिरदे गाह ॥ सीलला सुल सांति पृथ्ति सिमिर सिमिर निव धिशाह ॥ १ ॥ पून हाउ ॥ सगल आस होत प्रान्त किरिया साध् संधि समाइ ॥ ताप संताप मिटे नानक सहिंग वाहि काल न खाह ॥ २॥ ११ ॥

कानहा महला ५ धरु ३

कानड़ा महला ४ घर ३

प्रनीत होहि लिन मीतरि पारबहम के रंगि ॥ १ ॥ जो जो क्ये

१ व्यों सतिगुर प्रसादि ॥ कचीऐ संत संगि प्रम निद्यातु ॥ पूरन परम जीति परमेसुर सिमरत पाईऐ मानु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ व्यानत जात रहे सम नासे सिमरत साथू संगि ॥ पतित

मुनै हरि कीरतजु ताकी दुरमित नातः॥ सगल मनोरय पानै नानक पूरन होर्ने कास ॥ २ ॥ १ ॥ १ २ ॥ कानड़ा महला ४ ॥ साथ संगिति सिधि हरि को नाम ॥ सिम सहाई बीक्ष कै काम ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मंत रेतु निति मजजु करें ॥ जनम जनम के किल्लिल हरें ॥ १ ॥ मंत जना की ऊवी बानी ॥ निमरि सिमरि तरे नानक प्रानी ॥ २ ॥ २ ॥ १३ ॥ कानड़ा महला ४ ॥ साथ् हरि हरे गुन गाह ॥ मान

र । र र ।। कालका नक्षा व ।। सार्व कर हर धुन बाह ।। मान ततु घतु प्रान प्रभ के निमस्त दुखु जाह ।। १ ॥ रहा छा कु कल पदा सुत्ताराहि एक मिउ मत्त लाह ।। १ ॥ महा परित्र संत घ्यासतु मिल मींग गोबिंदू पिष्माह ।। २ ॥ तमल निष्माणि सरनि झाहमो नानक सेंद्र मिलाइ ॥ ३ ॥ ३ ॥ १४ ॥ कालका महला ॥ ।। पेति पेखि विगसाउ साजन ॥ प्रभु त्र्यापना इकांत ॥ १ रहाउ ॥ 11 तिसु ग्रान नाही भांति ॥ १ ॥ सिमरत मृरति श्रानदा सुख सहज इक बार हिर हिर मिटि कोटि कसमल जांति ॥ २॥ गुगा रमंत दृख नासिह रिद भइअंत सांति ॥ ३ ॥ अंमृता रसु पीउ रसना नानक हरि रंगि रात ॥ ४ ॥ ४ ॥ १५ ॥ कानड़ा महला ५ ॥ साजना संत ।। त्रानदा गुन गाइ मंगल कसमला रहाउ ग्राउ 11 चरन धरउ माथै चांदना गृहि परेर संत 11 मिटि H ~ प्रसादि कमलु विगसै गोविंद भजउ पेखि होइ अधेरै ॥ २ ॥ संत ते संत पाए वारि वारि नानक उह वेरैं ३ ॥ प्रभ कृपा गोपाल सरन चरन १६ ॥ कानड़ा महला Ш ų 11 धोह भरम राखि लीजै वेगी काटि मान रहाउ।। बूडत संसार सागर।। उधरे हरि सिमरि रतनागर तेरा ॥ पूरनो ठाकुर प्रभु मेरा ॥२॥ दीन दरद सीतला हरि नामु निवारि तारन।। हरि कुपा निधि पतित उधारन ।। ३।। कोटि द्ख करि पाइत्रा । सुखी नानक गुरि नामु दृङाइत्रो ।। ४ ।। ६ ।। १७ ।। कानड़ा महला ५ ।। धनि उह प्रीति चरन संगि लागी।। कोटि भागी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मोहि मिले पूरन वड त्राइ ताप सुख पाए तिश्रागी ॥ त्रोट सगली मोहि अनाथु दासु जनु तेरा अवर सिमरत गित्रान श्रंजन मिलि सोवत जागी ॥ १ ॥ प्रभ सुत्रामी कृपा सिंधु पूरन रतनागी।। नानकु वडो तू अथाह ऋति धरिओ मांगै मसतकु त्रानि प्रभ जाचकु हरि हरि नामु कठोर कपट २ ॥ ७ ॥ १⊏ ॥ कानड़ा महला ५ ॥ कुचिल जिंउ जानहि तिउ तारि सुत्रामी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तू समरथ जोगु तू राखिह अपनी कल धारि।। १।। जाप ताप नेम सुचि संजम ते नाही इन विधे छुटकार ॥ गरत घोर ग्रंघ काढह प्रभ नानक नदिर निहारि॥२॥८॥१६॥ कानड़ा महला ५ घरु ४॥ १ श्रों सतिगुर प्रसादि॥ नाराइन नरपति नमसकार ॥ ऐसे गुर जाईऐ वलि वलि कउ

本志一志本

रसु मार्रिहे जिउ चालि गुंगा मुनकारै ॥२॥१॥२०॥कानडा महला जानी संतन प्रम बिनु ज्ञान ॥ ऊच नीच सम पेलि समाना मुखि पकनो मनि मान ॥ १ ॥ रहाउ ॥ घटि घटि पूरि रहे सुख सागर मैं प्रान ॥ मनहि प्रगास महश्रो ब्रम् नासिश्रो मंत्र करुणामें अंतरजामी कान । रे ॥ करत रहे क्रतम पहर नानक अस गाउँ मांगन कउ हरि दान कर्ड कहावन कउ Ħ फहन है सेनकु जो तत जोग कड वेते ॥ १ ॥ रहाउ नाही रे एक एकी नेते ॥ बुरा नहीं सम् म १ ॥ सोग नाही सदा हरखी है कडू नोनक जनु इरि इरि इरि है कन आवै ॥ कानड़ा महला ४ ॥ हीए को प्रीवस्त्र विसरि गलत भए विह संगे माइनी मोहि रही मोरी रहाउ ॥ वं वं पहि कहउ पृथा हउ चपुनी तेऊ वेऊ धनिक मांति की एक जाली ताकी घटकार ॥ छोगा पितन भाइमो फिरत नानक दाम संतन भविभान कानदा विनोद नामो गारत नाम धिमानन प्रान नामो गिमानु इरि 11 नाम मगरी हरिनामो पडाई ₽Ĥ तार साल चरनार मात्रन मीन समामी काल बंगे कर परेंगे ॥ १ नहीं नाही कह

भाषि प्रकृत मोहि तारै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कवन कवन कवन गुन कहीएँ भंतु नहीं कहु पारै ॥ लाख लाख लाख कई कोर को है ऐसी बीचारै ॥ १ ॥ विसम विमम विसम ही मईहै लाल गुलोल रंगारै ॥ कहु नानक संवन **紧本表示表示表示表示表示表示。**表表表,表表表表表 अंधेरो ॥ १ ॥ अटिक ओ सुत श्रावत सभ परगट ईहा मोहिश्रो भरम विसेरो नानक वनिता 11 कह दातारु देवनहारु माइग्रा एके मेरो II २ H Ę H भारोसउ **चंधन** काटनहारु गुरु तुम्हर् संतनि विखै दल्ल 11 ¥ कानडा महला त्राहिश्रो सरनि तुम्हारी गाहिश्रो ॥ तुमरी टेक भरोसा ठाकुर के पराछत दरसनु महा जनम  $\Pi$ रहाउ जनम H श्रनद उजीश्रारा सहजि भइञ्रो भेट प्रगास मिटाहिओ 11 ते कछु नाही तुम समरथ कहै तुम समाधि समाहिस्रो ॥ १ ॥ कउनु अथाहिओ।। कृपा निधान रंग रूप रस नामु नानक लै लाहिओ।। 2 ७ ।। २६ ।। कानड़ा महला ५ ॥ बूडत प्रानी हरि जपि धीरै ।। बिनसै मोहु दुखु पीरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सिमरउ दिनु रैनि गुर के चरना ॥ जत तुमरी सरना॥ १॥ संत प्रसादि हरि के गुन गाइत्रा॥ गुर ॥ सिमरत भेटत नानक सुखु पाइत्रा ॥ २ ॥ = ॥ २७ ॥ कानड़ा महला ५ नाम्र मनंदि सुखु पाईऐ ॥ साध जना मिलि हरि जसु गाईऐ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करि किरपा प्रभ रिदे बसेरो ।। चरन संतन के माथा मेरो ।। १ ।। पारब्रहम कउ मनां।। गुरम्रुखि नानक हिर जसु सुनां।। २।। ६ H २⊏ परसन प्रीति चरन प्रभ 11 मेरे मन कानड़ा 11 महला ५ संतोख कउ प्रभ भोजनि तृपतानी त्र्राचीत्र्रान रसना ॥ रहाउ ॥ करनिन पूरि रहियो प्रीतम कलमल जस दोख सगल मल हरसन ।। पावन धावन सुद्र्यामी श्रंग पंथा सुख ॥ १ ॥ सरनि श्रविनासी गही पूरन संग काइत्रा सरसन संत करु गहि लीए नानक नही करसन ॥ उपाव थकित श्रान 11 11 38 11 H २ 20 मरसन श्रंध घोर सागर नही कपट खपट गरजत मरजत खल कुहकत H महला ¥ ऋहंमत क्रमित रहाउ 11 श्रन रत 11 मीच अनिक बरीआ। १ 11 8 11 श्रनित विउहार गरीआ लाख हित प्रीतम पेखत भ्रमत मात कोप जरीश्रा ॥ करुग मद मम अचार हीनत बिधि परीआ सरनि 11 उधरु २ 11 नानक गोपाल दीनवंध जीय प्रान मान प्र ॥ महला कानड़ा 23 ॥ गोविंद रहाउ हानि 8 11 11 ही हरि विसरते 水水水水水水水水水水水水水水水水水水水

統統統

K

公免院院院院院

जनम ही की खानि ॥ पतित पावन सर्नि आइम्रो उधर नानक

जानि ॥ २ ॥ १२ ॥ ३१ ॥ कानहा महला ५ ॥ श्रविलोकउ राम को

मुखारविंद् ॥ खोजत खोजत रतनु पाइत्रो विसरी सम चिंद् ॥ र ॥

रहोउ ॥ चरन कमल रिर्दे धारि ॥ उत्तरित्रा दुखु मंद ॥ १ ॥ राज धनु परवारु मेरे सरवसो गोविंद ॥ साच संग्रमि लाभ्र पाइश्रो नानक फिरिन मर्दा रा १३ ॥ ३२ ॥

कानड़ा महला ४ घर ४ १ श्रों सतिग्रर प्रसादि ॥ ॥ प्रम पुत्रहो नाम्न अराघि ॥ गुर

सतिपुर चरनी लागि ॥ इरि पायह मन अगाधि ॥ जगु जीनो हो हो ग़ुर किरपाघि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रानिके पूजा मै बहुविधि खोजी सा पूजा जि इरि मानासि ॥ माटी की इह प्रतरी जोशी किन्ना एड करम कमासि ॥ प्रम बाह पकरि जिख्न मार्गि पावह सा तुपु जैव

मिलाति ॥ १ ॥ अवर ओट मैं कोई न स्फी इक इरि की ओट में भाम ॥ किमा दील करे अरदामि ॥ जउ सम पटि प्रभू निवास ॥ प्रम चरनन की मनि पिमाम ॥ जन नानक दासु कही ब्रह है तुम्हरी

इउ पलि यलि सद विल जास ॥ २ ॥ १ ॥ ३३ ॥ कानदा पहला भ घठ ह

१ क्रों सनिगुर प्रसादि॥ जगत उधारन नाम विक्र तेर्र॥ नत्र निधि नाम्न निषानु इरि केरें ॥ इरि रंग रंग रंग अनुपेरें ॥ काहे रे मन माहि मगनेर ॥ नैनद् देखु साथ दरमेरी॥ सो पार्व जिम लिखत तिलेरे ॥ १ ॥ ग्हाउ ॥ सेउउ माथ संत घरनेरे ॥ बांद्रउ परि पनित्र कोरी ॥ अटबटि मजनु मैल कटेर ॥ मानि मानि पिकारह सुरा नहीं मोरें ॥ किन्तु मेनि न चार्न लाख करोरें ॥

प्रम की को नामु अति पुक्ति ।। १ ।। मनमा मानि एक निरकेर ॥ मगन निभागद्र माउ द्वेर ॥ कान कहां हुउ गुन

医苏苏苏苏苏苏苏苏苏苏苏蒙蒙 蒙蒙蒙蒙蒙蒙蒙 प्रित्र तेरे ।। **बरनि न साकउ एक** डुलेरे ।। दरसन पित्रास बहुतु मिन मेरे ॥ मिलु नानकदेव जगत गुर केर ॥ २॥ १॥ ३४॥ कानड़ा ऐसी कउन विधे दरसन परसना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रास महला ५ ॥ उमिंग हीउ तरसना ॥ १॥ दीन लीन पित्रास सफल मुरति पित्रास मीन संतना हिर संतना ॥ हिर संतना की रेन H त्र्यरि देन ।। प्रभ भए है किरपेन ।। मानु मोहु तित्रागि तउ नानक हिर जीउ भेटना।। २ ।। २ ।। ३५ ।। कानड़ा महला ५ ।। रंगा रंग रंगन के रंगा ।। कीटा हसत पूरन सभ संगा ।। १ ।। रहाउ ।। वरत नेम तीरथ सहित गंगा ॥ जलु हेवत भूख अरु नंगा ॥ पूजाचार करत मेलंगा ।। चक्र करम तिलक खाटंगा ।। दरसनु भेटे बिन् सतसंगा ॥ १ ॥ हिंठ निग्रहि अति रहत बिटंगा ॥ हउ रोगु विआपे चुकै न भंगा ।। काम क्रोध अति तृसन जरंगा ।। सो मुकतु नानक चंगा ॥२॥३॥३६॥ जिसु सतिगुरु कानड़ा महला ५ घरु तिख बुिक गई गई मिलि श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ जना ॥ पंच भागे चोर सहजे सुखैनो हरे गुन गावती गावती साध गावती दरस पित्रारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जैसी करी प्रभ मो सिउ सिउ ऐसी हउ कैसे करउ ॥ हीउ तुम्हारे विल वले विल वले विल गई ॥ १॥ पहिले पै संत पाइ धित्राइ धित्राइ प्रीति लाइ तेरो केहरो।। जितु जंत न करि वीचारु।। अनिक दास करहि तुहारी।। सोई मिलित्रो जो भावतो जन नानक रहिओ समाइ एक तृही तृही तृही ॥ २ ॥ १ ॥ ३७ ॥ कानड़ा महला ५ घरु ८ तित्रागीऐ मानु गुमान श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ पेखता दइत्राल लाल हां हां मन चरन रेन ॥ १ ॥ ।। हरि रहाउ गुपाल गित्रान धित्रान ॥ १ ॥ हिरदे गोनिंद गाइ कृपांल दइआ दीन दइग्राल मोहना ॥ चरन कमल प्रीति लाइ नानकु मागे मोह ॥ तजि दानु नामु धारि 11 मङ्या

भरम् सगल अभिमानु ॥ २ ॥ १ ॥ ३ = ॥ कानड्रा महला ४ ॥ प्रम कहन मलन दहन लहन गुर मिले श्रोन नही उपाउ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तरन खटन जटन होमन नाही ढंड घार सुत्राउ ॥ १ ॥ जतन भांतन तपन भ्रमन श्रनिक कथन कथते नहीं याह पाई ठाउ ।। सोधि सगर सोधना सुख नानका भञ्जनाउ !! २ || २ || ३६ || कानड़ा महला ५ घरु ६ १ श्रों सित्गुर प्रसादि॥ पतित पावनु भगति वहालु भै इरन तारन तरन ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नैन तिपते दरम् पेखि जसु तोखि सुनत करन ।। १ ॥ प्रान नाथ अनाथ दाते दीन गोविद सरन ।। श्रास पुरन दख बिनासन गडी ओट नानक हरि चरन ॥ २ ॥ १ ॥ ४० ॥ कानहा महला । ।। चरन सरन दहन्राल ठाकुर व्यान नाही पितत पावन बिरद सुक्रामी उधरते हरि धिक्रांड 11 3 11 .सैसार गोर विकार सागर पठित मोह मान श्रंघ ॥ विकल माइआ संगि भंघ।। करु गहे प्रम आपि कोडहु राखि लेहु गोविंद राइ।। १।। ब्रनाय नाय सनाय संतन कोटि पाप विनास ॥ मनि दरसने गुनवास ।। कुपाल दश्याल गुपाल नानक श्रम पूरन हरि रसना गुन गाइ ॥२॥ २ ॥ ४१ ॥ कानहा महला ४ वारउ अनिक डारउ ॥ मुर्तु प्रिम मुहाग पलक रात ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कनिक मंदर पाट सेज सखी मोहि नाहि इन सिउ तात प्रकत लाल अनिक मोग वितु नाम नानक हात ॥ रुखो भिम सैन सली प्रित्र संगि खलि विहात ॥ २ ॥ ३ ॥ ४२ ॥ कानहा महला प्र ॥ महं तोरी हुतु जोरी ॥ गुरु गुरु करत मनु लोरी ॥ प्रिय व्रीति पिमारो मोरो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सृद्धि सेज सुद्धारी आगति चैना तीरा री तीरी पंच दूतन मिंउ संगु तीरी ॥१॥ आह न जाह निज माननि ऊँघ कमल विगसोरी ॥ छुटकी इउनै सोरी ॥ गाइमो मुनी गहेरो ॥ २ ॥ ४ ॥ ४३ ॥ री- गाइमो प्रम नानक

कानड़ा म० ५ घरु ६॥ तां ते जापि मना हिर जापि ॥ जो संत वेद कहत पंथु गाखरो मोह मगन श्रहंताप ॥ रहाउ ॥ जो राते माते संगि वपुरी माइश्रा मोह संताप ॥ १ ॥ नामु जपत सोऊ जनु उधरै जिसहि उघारहु श्राप ।। विनसि जाइ मोह से भरमा नानक संत प्रताप ॥ २ ॥ ५ ॥ ४४ ॥ कानइ। महला ५ घर १० १ श्रों सितगुर प्रसादि ॥ ऐसी दानु देहु जी संतहु जात जीउ मोही पंच दोही उरिक निकटि वसित्रो ताकी ॥ मान सरिन साध्र्य्रा दृत संगु निवारि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कोटि जनम जोनि भ्रमित्रो हारि परित्रो दुत्रारि ॥ १ ॥ किरपा गोविंद भई मिलित्रो नामु अधारु ॥ दुलभ जनमु सफलु नानक भव उतारि पारि ॥ र ॥ १ ॥ ४५ ॥ कानड़ा महला ५ घरु ११ ॥ सहज सुभाए त्रापन त्राए ॥ १ श्रों सतिगर प्रसादि ॥ कळू न जानौ कळू दिखाए ॥ प्रभु मिलिओ सुख बाले भोले ॥ १ ॥ रहाउ ।। संजोगि मिलाए साध संगाए ।। कतहू न जाए घरहि वसाए ।। गुन निधानु प्रगटित्रो इह चोलै ।। १ ।। चरन लुभाए तजाए ।। थान थनाए सरद समाए ।। रसकि रसकि नानक्र बोलै ॥ २ ॥ १ ॥ ४६ ॥ कानड़ा महला गोविंद 11 ¥ रहिश्रो अगंम अगोचर परमिति रूपु ठाकुर मिलन दुराई ॥ समाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कहनि भवनि नाही पाइत्रो पाइत्रो त्रनिक उकति<sup>ं</sup> चतुरोई ।। १ ।। जतन जतन श्रनिक उपाय रे तउ मिलिय्रो जउ किरपाई ॥ प्रभू दङ्ग्रार कृपार कृपानिधि जन नानक संत रेनाई ॥ २ ॥ २ ॥ ४७ ॥ कानड़ा महला li k राम राम राम ॥ प्रभ विनो नाही होरु -11 माई सिमरत सासन निसि भोर ॥ 8 11 रहाउ ॥ लाइ चितवउ चरनारविंद प्रीति कीन त्र्यापन तूटत नही जोरु ॥ प्रान मनु धन सरवस्रो हरि गुननिधे सुख मोर ॥ १ ॥ ईत ऊत राम पूरनु निरखत रिद खोरि ॥ संत सरन तरन नानक विनसित्रो दुखु घोर ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ८ ॥ 家。 家家家家家家。 家庭家庭

(원이트 )

कानड़ा महला ५ ॥ जन का प्रष्टु संगे असनेड़ ॥ साजनो त् मीत मेरा गृहि तेरे सञ्च केंद्र ॥ १ ।। रहाउ ।। मानु तानु मांगउ धनु लखमी सुत देह ॥ १॥ मुकति जुगति भुगति पूरन परमानंद परम निधान ॥ मै भाइ मगति निहाल नानक सदा सदा करवान ॥ २ ॥ ४ ॥ ४६ ॥ कानडा महला ४ ॥ करत करत चरच परच चरचरी ॥ जोग धिद्यान भेख गिद्यान फिरत फिरत घरत घरचरी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अहं अहं अहं अवर मृद्र मृद्र मृद्र धवर्रह ॥ जित जार जात जात सदा सदा सदा सदा काल हई !! १ ॥ मानु मानु मानु तिद्यागि मिरतु मिरतु निकटि निकटि सदा हई ॥ हरि हरे हरे माजु कहत नानक सुनह रे मुद बिन मजन मजन मजन श्रहिला जनम गई।।२।। ।।। ५०।। कानहा असटपदीश्रा महला ४ घर १ १ औं सविग्रर प्रसादि ॥ जपि मन राम नामु सुखु पार्वेगो ।। जिंड जिंड जपै विवै सुखु पार्वे सविगुरु सेवि समावेगो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भगत जनां की खिनु खिनु लोचा नामु जपत सुखु श्चनरस साद गए सम नीकरि बिल नावै संखोवेंगो ।। १ ।। गुरमित हरि हरि मीठा लागा गुरु मीठे बचन कढावैगी ।। सितगुर बाखी पुरखु पुरखोतम बाखी सिउ चित लावैगी ।। २ ॥ गुरवाकी सुनत मेरा मनु द्रविद्या मनु भीना निज घरि श्रावैगो ॥ तह अनहत धुनी बाजिह नित बाजे नीम्हर धार चुआवेगी ॥ ३ ॥ राम नाम्र इक तिल विल गावै मनु शुरमित नामि समावैगो ॥ नाम्र सर्धे नामो मनि माने नामे ही उपतावैगो ॥ 🖫 ॥ ऋनिक कनिक पहिरे कंगना कापरु मीति बनावैंगो॥ नाम विना सभि फीक फिकाने जनमि मरे फिरि आवेंगो।। ४।। माइआ पटल पटल है मारी घरु घुमनि घेरि धलावेंगो॥ पाप विकार मनूर सभि भारे विखु दुतरु तरियो न जावेंगो॥ ॥ मउ बैरागु महत्रा है बोहिशु गुरु खेवडु सबदि तरावैमो ॥ राम नाम् इंदि मेटीऐ इरि रामें नामि समावगो । ७ । अविद्यानि

मिलि संगति मलु लहि जावैगो।। जिउ लोहा तरिश्रो संगि कासट लिंग सबदि गुरू हिर पावैंगो ॥ २॥ संगति संत मिलहु सत संगति मिलि संगति हरि रसु आवैगो ॥ वितु संगति करम करे अभिमानी कढि पाणी चीकड़ु पावैगो ।। ३ ।। भगत जना के हरि रखवारे जन हरि रसु मीठ लगावैगो ।। खिनु खिनु नामु देइ वडिश्राई

निवि सतिगुर उपदेसि समावैगो ॥ ४ ॥ भगत जना कउ गुन पावैगा जो - 11 निंदा जन निवहि ता फल पचि जावैगो ५ ॥ ब्रहम - 11 भगता की हरनाखस जिउ कमल पुतु मीन वित्रासा तपु तापन पूज करावेगो ॥ जो जो भगतु होइ सो पूजहु भरमन भरमु चुकावैगो ॥ ६ ॥ जात नजाति देखि

जूठनजूठि पई

11 3

भरमहु सुक जनक पर्गी लगि धित्रावैगो ॥ मत ऊपरि खिनु मन्त्र्या तिल्ल न डुलोवैगो 11 9 11 सिर बैठे सिंघासनि नउ मुनी धूरि लै लावैगो ॥ नानक कुपा जनक ठाकुर मै दासनि दास करावैगो ॥ = ॥ २ ॥ कानड़ा कृपा ॥ मनु गुरमति रसि गुन गावैगो ॥ जिहवा एक कोटी कोटि घित्रावैगो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ लख कोटी लख फनी जिपत्रो सेख नागै हरि जपितत्रा श्रंतु न पावैगो ।। तू अथाहु

जिन तू जिपत्रो तेई जन नीके हरि जपतित्रहु कउ सुखु पानैगो।। विदर दासी सुत छोक छोहरा कुसनु श्रंकि गलि लावेगो ॥ २ ॥ श्रोपति मई है कासट कासट श्रंगि तरावेंगो।। राम जना हरि श्रापि सवारे श्रपना बिरदु रखावेगो ॥ ३ ॥ हम पाथर लोह

本宏宏宏宏志 张承承本本本本 张表表表表表表表

अगमु है

ऋति

मति गुरमति मनु ठहरावैगो

लोह वड पाथर गुर संगित नाव तरावैगो ॥ जिउ सत संगित तिथ्यो जुलाहो संतजना मिन मावैगो ॥ ४ ॥ स्वरे खरोए वैटत ऊटत मारिग पृथि घित्रावेगो ॥ सितगुर चचन वचन है सितगुर पाथर ग्रुक्त जनावैगो ॥ ४ ॥ सितगुर चचन वचन है सितगुर पाथर ग्रुक्त जनावैगो ॥ ४ ॥ सासिन सासि सासि बहु पाईहै निहसासिन नाग्रु घित्रावैगो ॥ ग्रुप्परसादी हटमै वृक्तै तो ग्रुप्पति नािम समावैगो ॥ ६ ॥ सितगुर दाता जीक्र जीक्षन को भागहीन नहीं भावेगो ॥ किरि यह वेला हािथ न ब्यावै परतापै पह्यतावैगो ॥ ७ ॥ जे को भला लोहै मल व्यपना ग्रुर ब्यागै दहि दहि पावैगो ॥ नानक दह्या दश्या करि ठाकुर मैं सितगुर यसम लगावैगो ॥ = ॥ ३ ॥ कानकृ महला ४ ॥ मनु हरि रंगि राता गावैगो ॥ मैं मैं मास

३ ।। कानड़ा महला ४ ॥ मतु हरि रेशि राता यावंगी !! में में प्रीस्त भए है निरमल गुरस्वित लागि लगावेगी !! १ ॥ रहाउ ॥ हिर रंगि राता सद बेराणी हिर निकटि तिना चिर आवैगो ॥ तिन की पक मिले वां जीवा करि किरमा आपि दिवावेगी ॥ १ ॥ दुविया लोगि लगे है प्राणी मिन कोरी रंगु न आवेगो ॥ किरि उलटिश्री जनम्म होवे गुरस्वनी गुरुपुरस्तु लिले रंगु लावेगो ॥ २ ॥ इंदी दसे दसे दुले कुली वावत श्रीगुणीश्र्या स्थित न टिकावेगो ॥ स्तितगुर परचे वसगति आवें भोल मकति सो पावेगो ॥ ३ ॥ अंग्रेकारि एको रिंग वसगति आवें भोल मकति सो पावेगो ॥ ३ ॥ अंग्रेकारि एको रिंग वसगति आवें भोल मकति सो पावेगो ॥ ३ ॥ अंग्रेकारि एको रिंग वसगति आवें भोल मकति सो पावेगो ॥ ३ ॥ अंग्रेकारि एको रिंग वसगति आवें भोल मकति सो पावेगो ॥ ३ ॥ अंग्रेकारि एको रिंग वसगति आवें भोल मकति सो पावेगो ॥ ३ ॥ अंग्रेकारि एको रिंग वसगति आवें भोल मकति सो पावेगो ॥ ३ ॥ अंग्रेकारि एको रिंग वसगति आवें भोल मकति स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्

रहिआ सब एकस माहि समावैंगो ॥ एको रूप एको बहुरंगी सब् एकतु बचनि चलावैगो ॥ ४ ॥ गुरमुखि एको एक पछोता गुरमुखि ग्रस्मिख जाइ मिली निज महली अनहद ॥ जीव जैत सम सिसटि उपाई गुरम्रस्व ग्रर भेटे को महलु न पाने आह जाह दुखु पानेगो ॥ विछड़े मेरे त्रीतम करि सतिगर मिलत महा सति सस पाइद्या हरि हरि ऋपा जगजीवन करह सरघा नामि लगावैगो ॥ नानक गुरू गुरू है सतिगुरु सरनि मिलावैगो ॥ ८ ॥ 11 कानहा

पने दा दहिति गुरु सबै दिर निम्न सावैगो ॥ सविगुरु सबदु (本本本)本本本本本本本本本本本本本本本本本本

जिउ मैगल

।। रहाउ

चलै

11

जलावैगो

अक्यु सबदु दहावैगो ॥ १

表表表表表表表表表表表表表 表表表 表表表表表表 देइ रिद अंतरि मुखि अंमृत नामु चुत्रावैगो ॥ १ ॥ विसीत्रर विस् भरे हैं पूरन गुरु गरुड़ सबदु मुखि पावैगो ॥ माइश्रा भुइत्रंग तिसु नेड़िन त्रावे विखु कारि कारि लिव लावेगो ॥ २ ॥ सुत्रानु लोभु नगर महि सवला गुरु खिन महि मारि कढावैगो ॥ सतु संतोखु धरमु त्रानि राखे हरि नगरी हरि गुन गावैंगो ॥ ३॥ पंकज माह निघरतु है प्रानी गुरु निघरत कोढि कढावेगो ।। त्राहि जन आए गुर हाथी दे निकलावैगो ॥ ४ ॥ सुपनंतरु संसोरु सभु वाजी सभु बाजी खेलु खिलावैगो ॥ लाहा नाम्र गुरमित लैं चालहु हरि दरगह पैधा जावैगो ॥ ४ ॥ हउमै करैं करावै हउमै पाप कोइले म्रानि जमावैगो ॥ त्राह्मा कालु दुखदाई होए जो बीजे सो खबलावगी ॥ ६ ॥ संतहु राम नामु धनु संचहु ले खरचु चले पति पावैगो ॥ खाइ खरचि देवहि बहुतेरा हरि देदे तोटि न त्रावैगो ॥ ७ ॥ राम नाम धनु है रिद अंतरि धनु गुर सरणाई पावेगो ।। नानक दइश्रा दइश्रा करि दीनी दुखु दालदु भंजि समावैगो ॥ ८॥ ५॥ कानड़ा महत्ता ४॥ मनु सतिगुर सरनि धित्रावैगो ।। लोहा हिरनु होवै संगि पारस गुनु पारस को होइ त्रावैगो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सतिगुरु महापुरखु है पारसु जो लागे सो फलु पार्वेगो ।। जिउ गुर उपदेसि तरे प्रहिलादा गुरु सेवक पैज रखावैगो ।।१ ।। सतिगुर बचनु बचनु है नीको गुरवचनी श्रंमृतु पावैगो ।। जिउ श्रंबरीकि श्रमरापद पाए सतिगुर मुख वचन धित्रावैगो।। २ ।। सतिगुर सरिन सरिन मिन भाई सुधा सुधा करि धित्रावैगो ।। दइत्राल दीन भए है सतिगुर हरि मारगु पंथु दिखावैगो॥ ३॥ सरिन पए से थापे तिन राखन कउ प्रभु आवैंगो।। सरु संघै जन ऊपरि फिरि उलटो तिसे लगावैगो ॥ हरि हरि हरि सरु सेवहि तिन दरगह मानु

।। गुरमति गुरमति गुरमति धित्र्यावहि हरि गलि मेलि मिलावैगो ॥ ४॥ गुरम्रुखि नादु चेदु है गुरमुखि गुर परचै नामु धित्राचैगो ॥ हरि हरि रूपु हरि रूपो होवै हरि जन कड पूज करावैगो।। ६ ।। साकत नर सितगुरु नही कीत्रा ते बेमुख हरि भरमावेगो ॥ लोभ लहरि सुआन की संगति विख

माइत्रा करंगि लगावैगो॥७ ॥ राम नाम्र सम जग का तारक्र लगि संगति नाष्ट्र धित्रापैगो ।। नानक राख राख प्रम मेरे सत संगति राखि समावैगो ॥ = ॥ ६ ॥ छका १

श्रों सतिगर प्रसादि ॥ ॥ से उधरे जिन राम धिश्राए॥

समि

एक सिउ

कानसा छंत महला ५

धित घंनि ते बडभागी आ । सत्तसंगि जागे नामि लागे लिप लागीया ।। तिज मान मोह विकार साथ लिंग तरउ तिन पाएँ ।। त्रिनवंति नानक - सरिए सुत्रामी बढमागि दरसन् पाएँ ॥ १ ॥ मिलि साधू नित मञ्जह नाराइण ॥ रसकि रसकि सुआमी गुर्ण गाइण ।) गुरू गाइ जीवड हरि अभिउ पीवड जनम मरस्या भागए॥

जतन माइत्रा के कामि न आए ॥ राम धित्राए

सत्तर्सीग पाईऐ हरि धिव्याईऐ षष्ट्रिंड दुख न लागए ॥ करि दश्या दाते प्रस्त विधाते संत सेन कमाइया ॥ विनवंति नानक जन धूरि दरिस सहिज समाहरा ॥ २ ॥ सगले जीत मजह गोपालै।। जप तप संजम पूरेन घालै।। नित मजह श्रंतरजामी सफल जनम् सनाइत्रा ॥ गोविट गाईऐ नित घित्राईऐ परवाण सोई आइआ ॥ जप ताप संजम हरि हरि निरंजन ।। विनवंति नानक करि दहवा दीजे

बाधउः पालै ॥ ३ ॥ मंगलचार चीज आनंदा ॥ करि किरमा परमानंदा ॥ प्रभ मिले सुद्यामी सुलहगामी हळ मन की पुनीका ।। यजी वधाई सहजे समाई बहुड़ि दुखि न रु'नीआ ॥ ले कंटि लाए सख दिखाए विकार विनसे मंदा ॥ विनवंति नानक मिले सुधामी परस्व परमानंदा ॥ ४ ॥ १ ॥

कानड़े की बार महला ४ मृसे की बार की धुनी १ औं सतिगुर प्रसादि॥ ॥ सलोक म० ४॥ नाम रामु निधानु इरि गुरमति रसु उरधारि ॥ दासन दासा होइ गहु हउमै विखिञा मारि ॥ जनम् जीतिया कदे न आर्ने हारि 🛭 धन धन

१३१३ स०

**花花蓝 还在在这里在**表表表 医医表表表表表 गुरमति हरि रसु सारि ॥ १ ॥ नानका जिन ४।। गोविंदु गोविदु गोविदु हरि गोविदु गुर्गा निधानु गोविद् 11 गुरमति धित्राईऐ तां दरगह पाईऐ मानु गोविद 11 गोविद् मुखु ऊजला परधातु ॥ नानक गुरु जपि गोविद् पाइत्रा नामु 11 11 २ हरि जितु मिलि हरि गोविंदु जोगीत्रा पउड़ी।। तूं त्र्रापे ही सिध साधिको तू आपे ही जुग 11 ऋापे तू त्रापे ही रस रसीग्रड़ा तू त्रापे ही भोग भोगीत्रा ॥ तू त्रापि वरतदा तू त्रापे करहि सु होगीत्रा ॥ सतसंगति सतिगुर धंन धंन धनो जितु मिलि हरि बुलग बुलोगीश्रा॥सिम धंनु धंनुो मुखदु हरि हरि हरे हरि हरि हरे हरि बोलत सभि पाप हरि हरि हरि हरि नामु है ।। सलोक म० ४ ।। लहागोत्रा ॥ १ दुरमति कढे धोइ -11 गुरमुखि पार्वे कोइ ।। हउमै ममता नोसु होइ नानक त्रनदितु गुगा उचरै जिन कउ धुरि लिखित्रा होइ ॥ H म० ४॥ हरि आपे आपि दइआलु हरि आपे करे सु हरि होइ ॥ त्रापे त्रापि वस्तदो हरि जेवडु त्रवरु न कोइ ॥ जो हरि प्रभ सो श्रीए जो हरि प्रभु करे सु होइ ।। कीमति किनै न पाईश्रा वेश्रंतु तनु मनु प्रभू हरि सोइ ॥ नानक गुरमुखि हरि सालाहित्रा तेरी जगजीवना तू घि २ 1। पउड़ी ॥ सम जोति धित्रावहि तुधु मेरे प्रीतमा समि रंग रंगना ॥ 'घटि हरि जगत दाता सभ्र पुरख निरंजना ॥ इकु सति तू सति सेवक ठाकुरु मंगना 11 मंग जाचिह सभ हरि भिखारीत्र्या सभि कहह चंगना ॥ चंग हरि है गुरमती सभुतु हैतू मुखहु रिखीकेसु हरे रिखीकेसु हरे जितु पावहि सभ फल फलना।। २ ॥ सलोक म० ४ ॥ हरि हरि नामु धित्राइ मन हरि दरगह पावहि मानु ॥ जो इछहि सो फलु पाहसी गुर संवदी लगे धित्रातु ॥ किलविख पाप सभि कटी अहि हउमै चुकै गुमानु ॥ गुरमुखि कमलु ब्रह्मु पछानु ॥ हरि हरि किरपा धारि प्रभ जन नानक जिप हिर नामु ॥ १ ॥ म० ४ ॥ हिर हिर नामु पितृ है नामु जपत दुखु जाइ ।। जिन कउ पूर्वि लिखिया तिन मनि वसिया ।। सतिगुर के भागों जो चलै तिन दालदु दुखु लहि जाइ।। त्रापणे

**东东东市(水水水水水) (水水水水水水水水水水** भागें किने न पाइक्रो जन वेखदु मनि पतीचाइ ॥ जनु नानकु दासन दासु है जो सतिगुर लागे पाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ तूंथान थनंतरि भरपुरु हहि करते सम तेरी बखत बखावसी ॥ रंग परंग सिसाटि सम साजी बहु बहु विधि भांति उपावणी ॥ सम तेरी जोति जोती निचि बरतिह गुरमती तथै लानगी ॥ जिन होहि सतिगुरु मेलहि श्रुखि गुरम्रुखि हरि समकावणी सिम बोलड़ राम रमो स्त्री राम रमो जितु दालदु दुख भ्रस्त सम लहि जावणी ।। ३ ।। सलोक म० ४ ।। हरि हरि अंमृत नामरध्र हरि श्रमतु हरि उरघारि ॥ विचि संगवि हरि प्रमु वरतदा बुकहु सबद वीचारि ॥ मनि हरि हरि नाम् घित्राहमा विख् हउमै कडी मारि॥ जिन हरि हरि नाम न चेतिओ तिन जुएे जनम सभ हारि॥ गुरि तुर्दे हरि चेताइश्रा हरिनामा हरि उत्थारि ॥ जन नामक ते प्रुख उजले तित सचै दरवारि ॥ १ ॥ म० ४ ॥ हरि कीरति उत्रष्ठ नाम्र है विचि कलिजुन करखी साठ ॥ मति ग्रस्मति हरि नामा हरि उरिहारु ॥ वडभागी जिन हरि धिद्याहमा सउपित्रा हरि मंडारु ॥ बिन्तु नार्वे जि करम कमावर्षे नित इउमै जलि इसदी मलि नावालीए सिरि भी फिरि पावै इरि मेलड सर्विग्ररु दश्या करि मनि वसै एकंकार ॥ जिन गुरम्रस्वि श्रीण इरि मंनिया जन नानक दिन जैकारु ॥ २ ॥ पउड़ी !। राम नाम्च वस्तरु है ऊतम्च हरि नाइक प्रस्तु हमारा इरि खेल की आ हरि आपे वस्ती सञ्च जगतु कीचा वर्णभारा ॥ सम जोवि वेरी जोवी विचि करवे सम्र सच्च वेरा पासारा ॥ समि घित्रावहि तुधु सफल से गावहि गुरमती हरि निरंकारा ॥

जगंनायु जगंनायु जगजीवना जित् भवजल उतारा ॥ प्र ॥ सलोक म० ४ ॥ इमरी जिहना एक त्रम इरि के गुण ।। इम किउ करि जपह इत्राखित्रा हरि भगम भगाइ ॥ इरि देडु प्रभू मति उत्तमा गुर सविग्रर पाह ॥ सतसंगति हरि मेलि प्रम हम पापी संगि तराह नानक कउ हरि बखसि लैंदू हरि तुउँ मेलि मिलाह ॥ हरि किरपा करि मुख्यि बेनती इम पापी किरम तरोह ॥ १ ॥ म० ४ ॥ इरि

的表示的政府不可能不可能不够不够不够不够不够 कृपा जगजीवना गुरु सतिगुरु मेलि दङ्त्रालु ॥ गुर सेवा भाई्या हरि होत्रा हरि किरपालु ॥ सभ श्रासा मनसा विसरी मिन चूका आल जंजालु ॥ गुरि तुठै नामु दङ़ाइआ हम कीए पाइत्रा हरिनामा जन नानिक श्रतुहु धनु निहाल ॥ हरिधनु मालु ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि तुम्ह वड वडे वडे वड ऊचे सभ हरि हरि जो धियावहि हरि अपरंपरु हरि वडोना ॥ सुश्रामी तिन धित्राइ हरे ते होना ॥ जो गाविह सुणहि तेरा जसु पुरख जाने मति गुरमति मुखि काटे पाप कटोना ॥ तुम जैसे हरि यादि सते जुगादि सते वड भाग वडोना ॥ सभि धिस्रावहु परतिख सते सदा सदा सते जनु नानक दासु दसोना ॥ ५ ॥ सलोक म० ४ ॥ हमरे हरि जगजीवना हरि जिपद्या हरि गुर मंत ॥ हरि हरि हरि मिलिया ब्राइ अचित ॥ हरि श्रापे श्रगोचरु श्रगम घटि घटि वरतदा हरि ग्रापे श्रापि विश्रंत ॥ हरि श्रापे सभ रस ॥ हरि त्रापे भिखित्रा सभ पाइदो भोगदा हरि श्रापे कवलाकंत हरि उपाई जीव्र जंत ॥ हिर देवहु दानु दह्त्राल मांगहि हरि जन संत ।। जन नानक के प्रभ त्राइ मिलु हम गावह इरि गुण छंत ।। १ ॥ म० ४ ॥ हरि प्रभु सज्जणु नामु हरि मैं मनि गुरमुखि पूरीत्रा जन नोनक सभि श्रासा सरीरि ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हिर ऊतमु हिरया नामु है हिर सुणि हरि धीरे ॥ पुरखु निरंजनु मउला ॥ जो जपदे हरि हरि दिनसु राति तिन सेवे चरन नित कउला ॥ नित सारि सम्हाले सभ जीत्र जंत हरि व्मे जिसु श्रोपि वुभाइसी जिस सो H निकटि सभ जउला सउला ॥ सभि गावहु गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समउला ॥ ६ ॥ सलोक म० ४ ॥ त्रभ हरि सहजि समाधि समाइ ॥ मनि चेति जन नानक हरि हरि चाउ मिन गुरु तुठा मेले माइ॥१॥ म० ४॥ प्रभ सुतिआ हरि इक्सु सेती पिरहड़ी हरि इको मेरे चिति ॥ जन नानक इकु अधारु इरि प्रभ इकस ते गति पति॥ २॥ पउड़ी ॥ पंचे सबद वजे मति गुरमति वडभागी श्रनहदु विज्ञा ॥ श्रानद मृत्तु राग्नु समु देखिश्रा गुर सबदी गोविदु गजित्रा ॥ त्रादि जुगादि वेदु हरि एको मति गुरमति हरि **还还还还还还还还还** 

प्रश्रु भिजया ॥ हरि देवह दानु दहत्राल प्रभ राखह जन लजिया ॥ सभि घंच कहह गुरु सविगुरू गुरु सतिग्र≅ जित मिलि हरि पहदा कजिया ॥ ७ ॥ सलोक्र म = ४ ॥ उछलै सुमर भरे वहाँनि ॥ जिना सतिग्रह ॥ हरि हरि मंनिया जन नानक यडभाग लहंनि ॥ १ ॥ म० 8 नाम असंख हरि हरि के गुन कथन न जाहि इरि हरि व्यग्धे н श्रगाधि हरि जन कित विधि मिलाहि मिलाहि ॥ हरि जस हरि जपत जयंत जन इक तिल्ल नहीं कीमति पाइ ॥ जन नानक श्रगम प्रभ हरि मेलि लैंड लिंड लाइ ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ हरि श्रगम् हरि किउ करि हरि दरसन पिला ।। फिक्क बखरु अगोचर आग -होइ स वस्तीये विस रूप न रिला ॥ जिस सुमाए आपि सुमाई देह सोई जन दिखा ॥ सतसंगति सतिग्रर चटसाल है जितु हरिग्रण सिखा ।। धन्न धन्न स्त्र रसना धन्न कर धन्न स पाघा सतिगुरू ॥ हरि जित मिलि हरि लेखा लिखा ॥ 🖘 11 सलोक Ho S हरिनाम् श्रंमृत् है हरि जवीएे सविगुर माह ॥ हरि हरि नाम् पवितु है हरि जपत सुनत दुखु जाई।। हरिनामु तिनी आराधिया जिन मसतकि लिखिया घरि पाइ ॥ इरि दरगइ जन पैनाईश्रान जिन हरि मनि वसिधा धाइ ॥ जन नानक ते मुख उजले जिन हरि सुणिब्रा मनि भाइ ॥ १ ॥ म० ४ ॥ इरि इरि नाम्र निधात है पाइया जाइ ॥ जिन धरि मसत्रिक लिखिश्रा तिन सविग्ररु मिलिया बाह ॥ तनु मनु सीवल होहबा सांवि वसी मनि बाह ॥ नानक हरि हरि चउदिया सञ्च दालदु दुखु लहि जाइ ॥ २॥ पउडी ॥ इउ वारिश्रा तिन कउ सदा सदा जिना सतिगृह मेरा देखिया ॥ तिन कउ मिलिया मेरा सविग्रह जिन धरि मसत्रकि लेखिया ॥ इरि थामु घित्राइत्रा गुरमती तिस रूप्र नही प्रश्न रेखिया ॥ गुरचचनि धियाइया जिना अगम हरि वे ठाउर सेनक रलि एकिया ॥ यभि कहडू झुलडू नर नर हरे नर नरहरे ना नरहरे हरि लाहा हरि भगति निसेखिमा 3 11 सलोक 11 म॰ ४ ॥ गम नामु रस रिंग रहे रस रामो रामु रसीति ॥ घटि भातम राष्ट्र है प्रमि खेलु कीमो रींग रीति ॥ इरि निरुद्धि वर्म जग

हरि सुत्रामी हरि तिन प्रभु कीओ गुरमीति ॥ परगासु धुरि हरि ग्रीति ॥ जन नानक धिग्राइग्रा नाम मिले जिन लिखिया हरि प्रभु सज्य ॥ म ० ४ II गुरवचनि जिपश्रो मिन चीति ॥ १ पूरे देखालिया नानक मागि वसै वडमागि ॥ गुरि घनु घनु सुहावी सफर्न घडी जित् लागि ॥ २ ॥ पउड़ी - 11 सुगावहु मेरे गुरसिखह ii हरि कथा मनि भाणी मेरा हरिप्रभु किउ देखीए पाईऐ श्रकथ कहाणी ॥ किउ हरि गुरवचनी नामि ऋापि मेलि दिखाए हरि सुजाणी सुघड् निरवांगी ॥ हिर जपदे वारिश्रा जो ॥ तिन विटहु नानकु रते लोइगा गित्रानं त्रंजनु हरिप्रभ 8 11 ॥ सलोक म० सहजि मिलेइ नानक प्रभु सज्ञणु पाइत्रा जन देइ नामि समाइ ॥ मनि तनि ्४।। गुरमुखि ग्रंतरि सांति है पदारथु पाईऐ चिंता चितवें नामो पड़े नामि रहै लिय लाइ ॥ नामु भुख सभ ऊपजै तृसना सतिगुरि पिलिऐ नामु 11 पउडी H जाइ ॥ नानक नामे रति आ नामो पलै पाइ २ 11 11 इकि II वसगति कीता श्चापे तुधु क उपाइ हरि आपे जगत जीता 11 तिना गुरू हाराइत्र्रजु इकना मेलि करि मनमुख गुरवचिन सभागे लीता दुख् दालदु П है हरिप्रभ नामु सभो लहि गइत्रा जां नाउ मुरू हिर दीता ॥ सभि कीता सभो वसि उपाइ जगतु जिनि जगमोहनो मनमोहनो भूले ११॥ सलोक म० ४॥ मन अंतरि हउमैं रोगु है अमि रोगु वजाइ मिलि सतिगुर साधू सजना । १ नानक ॥ मनु तनु तामिस गारवा जां देखा हिर नैंगो ॥ नानक प्रभु मैं मिलै हउ जीवा सदु सुणे ॥ २ ॥ पउड़ी ॥ जगंनाथ जगदीसर ।। हरिनामु धिम्रावहु त्रतोलु करते श्रपरंपर पुरख हिरदे दिनसु जिन धिश्रोइश्रा त्रमोत्र II हरि ऊतमु हरिनामु राति ते मिले नही हरि रोलु ॥ वडभागी संगति मिले गुर सतिगुर जितु चूका नरनारहिंगो धिश्रावहु सभि ॥ सलोक म० छ ॥ पूरा बोल ॥ हरि हरि हरिजन भगडु भगोलु ॥ १२ उबरे हरि लिव हरिजन ।। नानक चउदिया सरु संघित्रा गावार

जिन संधित्रा विद्यु फिरि मार ॥ १ ॥ म० ४ ॥ अखी प्रेमि कसाईत्रा हरि हरि नाम पिखंन्हि ॥ जे करि दजा देखदे जन नानक किं दिचंन्हि ॥ २॥ पउड़ी ॥ जलि थलि महिश्रलि पूरनो श्रपरंपर सोई॥ जीव्य जंत प्रतिपालदा जो करे सु होई ॥ मात पिता सुत श्रात मीत तिसु वितु नहीं कोई ॥ घटि घटि श्रंतरि रनि रहित्रा जपित्रहु कोई।। सगल जपहु गोपाल गुन परगदु सम लोई ॥ १३ ॥ सलोक म॰ ४ ॥ शुरमित मिले से सजना इरि प्रभ पाइत्रा रंगु ॥ जन नानक नामु सलाहि तू लुडि लुडि दरगहि वंजु ॥ १ ॥ म० ४ ॥ हरि त्है दाता समम दा मिंग जीज तुम्हारे ॥ सिम तृषे नो जाराधदे दास देहि पिश्रारे ॥ हरि दातै दातारि हथ कदिश्रा मीह ससारे ।। अंज जंमिया खेती माउ करि हरि नाम सम्हारे ॥ जड नानकु संगै दालु प्रभ द्वरि नाम अधारे ॥ २ ॥ पउदी ॥ इछा मन की पूरीये जपीएे सुखसागरु ॥ इरि के चरन अराधीश्रहि गर सबदि रतनागर ।। मिलि साध संगि उधारु होइ फाटै जमकागर ॥ जनम पदारय जीतीए जपि हरि बैरागरु ॥ सभि पबहु सरिन सनिगुरू की विनसे दल दागर ॥ १४ ॥ सलाक म॰ ४ ॥ इउ सज्जा मैडे नालि ॥ जन नानक अल्या न लखीए टिखालि ॥ १ ॥ म० ४ ॥ नानक प्रीति लाई तिनि सचै तिस्र पिछ रहण न जाई ॥ सतिगुरु मिली त पूरा पाईऐ हरि रसि रसन रसाई॥ २ ॥ पउड़ी ॥ कोई गात्रे को सुखै को उचिर सुनावे ॥ जनम जनम की मल उत्तरें मन विदिया पार्र ॥ भावणु जाला मेटीए इति के गुण गार्र ।। आपि तगहि संगी तराहि सम इदंबु तरावे ॥ जनु नानकु तिम बलिहार्स्य जो मेरे इरि प्रम माने ॥ १४ ॥ १ ॥ सूध राग कानड़ा वाणी नामदेव जीउकी ॥ ऐसी रामराह श्रीतरजामी॥ १ को सनिगुर त्रमादि ॥ जैसे दरपन माहि बदन परतानी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बसै घटा घट लीप न हीएँ॥ बंधन मुक्ता जातु न दीमै ॥ १ ॥ पानी मादि देस मस जैसा। नामे को समामी पीठलु ऐसा ॥२॥ १॥

张宏志市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市

**亚西西 远水水水水水水水水水水水水水水水水水** 



रामा रम रामे श्रंतु न पाइत्रा ॥ हम वारिक प्रतिपारे तुमरे तू वड मेरा माइत्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हिर के नाम असंख श्रगम पिता पुरख् कीनी गिश्रानी सुरति गुणी बह हि अगम अगम हिर राइआ।। गुग् गोविद गावहि इक्क तिलु नहीं कीमति पाया ॥ १ ॥ गोविद सद सुआमी गुण गोविद अंतु न पाइत्रा ॥ तू अमिति श्रतोलु **अपरंपर** करहि तुमरी जन माघौ उसतति बहु जपीऐ थाह न पाइश्रा 11211 जलनिधि हम मीने तुमरे तेरा अंत गुन गावहि हरि राइआ।। तुभ्ह करहु मधस्रदन हरि देवह कड कृपा जन पाइत्रा न कतह 11311 श्रंधुले नामु टेक के जन नानक गुरमुखि मै मूरख नामु जपाइत्रा ।। हरि जनु गुन गावत 8 11 कलियानु महला पाइत्रा ॥ ४ ॥ १ ॥

[中国的一种,中国的一种,中国的一种,中国的一种中国的一种中国的一种,中国的一种中国的一种,中国的一种中国的一种,中国的一种,中国的一种中国的一种,中国的一种中国的一种,

हरि हरि बसित्रा।। हरि हरि हरि कीरति जिंग सारी घसि चंदनु जसु हरि लिव लाई सिभ हरि हरिजन हरि साकत घसित्रा 11 8 चलिश्रो संजोगि निंदकु नर किरत जिउ खोजि पहुत्रा ॥ के तुम्ह हरि राखे सुआमी जन 11211 पगु नागनि छुहि जलिश्रा देंति भइत्रा कहा करी रखिआ 11 जुगि जन तुम्ह जुगि 本法法法法 法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法

मति

वनी

गुर

भगति

॥ १ ॥ रहाउ ॥

हसित्रा॥ हरि हरि

लिखिआ

गुरमति धुरि

के पग सिमरउ दिनु राती मनि हरि

मसतिक

प्रभि

समि गायहि गुन कहि न सकहि प्रम तुमनथे॥१॥ दिखनधे ॥ इम बहु प्रीति लगी प्रम सुद्यामी इम लोचिहि प्रभ तम यड दाते जीय जीव्यन के तुम जानह हम विश्ये ॥ २ ॥ मारग पंथ बताबै प्रम का कह तिन कड किश्रादिनधे॥ सभु तनु मनु ध्ररपउ श्ररपि अरापउ कोई मेलै प्रभ मिलथे ॥३॥ हरि के गुन बहुत बहुत बहु सोमा हम तुछ करि करि बरनथे।। वमगति प्रभ तमरे जन नानक के प्रम समस्ये ॥४॥३॥ कलियान महला 🛭 ॥ मेरे मन जपि हरि गुन अकथ सुनर्था ॥ घरम अरथ सम्र काम मोख है जन पीछै लगि फिरवई ॥१॥ रहाउ ॥ सो हरि हरि नाम धिश्राव हरिजन जिस्र पड भाग मर्था। जह दरगहि प्रश्न लेखा मार्ग तह छट नाम घित्राह धर्र ।। र ।। दरत इउमें मेल लगधई।। यह जनम जनम के गर्था ॥ २ ॥ ग़रि घारि कृपा हरि जलि नाबाए सम किलविख पाप जन की रिंद अंतरि सुमामी हरि इति नाम भन्नथई॥ प्रम जन जह भंती भउमरु आई बनत है तह सखै गावहि इरि हरि श्रम हरि जिपश्री जगंनधर्र।! जन नानक के प्रम राजे सुधावी इव पाधा रहा पुरुषई ॥४॥४॥ महला n हमरी चित्रमी हरि हरिजन की त्रस वासा यःहिष्या १क् ॥ १ ॥ रहाउ ॥ भाउर **विद्या**गि सम संग त सम <u>ডেন্</u> भग गने ॥ टाइरु परै सार्क चरनी धाइ हरि जाने ॥१॥ जा कउ राखि लेह मेरा सुभामी वाकउ समित देश नास्य पोर्ट व्यवित साठी जाकी मगति मेग श्रस हरि के बीज विदान देख जन जो मोटा गरा पदाने ॥ ता ते जन कड सनदू भहमा है हिंद ग्रघ

वसीली सम किर किर फिरि परिया ॥३॥ जेते जीख जंत प्रभि कीए सिम कार्ज मुखि ग्रिमिया ॥ हरिजन हरि हरि हरि प्रभि सखे जन नानक सरिन पड्डमा ॥॥॥२॥ किलयान महला ४ ॥ मेने मन जपु जिप जांनाये ॥ गुर उपदेसि हरिनामु चित्राद्वयो मामि किलिनिख दुख लाये ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ससर्ता एक जस बाह न साकै यह कीजै यहर सुन्ये ।॥ वार बार पद्धतानं ॥ ३॥ तुम हरि दाते समरथ सुत्रामी इक्त मागड तुक पासह हरि दानं॥ जन नानक कउ हरि कृपा करि दीजें सद चसिह रिदें मोहि हरि चरानं॥ ४॥ ५॥ किल्आन महला ४॥ प्रभ कीजें

नित श्रास कुपा निधान हम हरिगुन गावहगे ॥ हउ तुमरी करउ कच गल लावहिगे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हम वारिक मुगध प्रभ मोहि इ्यान पिता समभाविहगे ॥ सुतु खिनु खिनु भृलि विगारि सोई देह हम पित भावहिंगे ॥१॥ जो हरि सुत्रामी तुम पायहगे।। मोहि दूजी नाही ठउर जिसु पहि हम जावहगे।। २ ॥ जोति भावहि भगति तिना हरि भावहिगे ॥ जोती मिलाइ जोति रिल जावहरो ॥ ३ ॥ हरि आपे होइ कृपालु लिय लावहिंगे ॥ जनु नानकु सरिन दुआरि हरि लाज रखावहिंगे ॥ ४॥६॥ छका रै कलिश्रानु भोपाली महला ४ १ श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ पारब्रहसु परमेसुरु ।। सगल भगत जाचिह सुख सागर भव दृख निवारणु नाराइणे निधि तरग हरि चिंतामणे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ दीन दइस्राल जगदीस सीरामु धित्राइत्रा दमोदर हरि श्रंतरजामी गोविंदे ॥ ते निरमंउ जिन गुरमित मुरारि हरि मुकंदे ॥ १॥ जगदीसुर चरन सरन जो श्राए ते जन

गुरमित मुरारि हरि मुकंदे ॥ १॥ जगदाखर जरा स्तर स्वाप्त हरि भवनिधि पारि परे॥ भगत जना की पैज हरि राखै जन नानक आपि हरि कृपा करे॥ २॥१॥७॥

रागु किल्झानु महला ५ घर १ १ श्रों सितगुर प्रसादि ॥ इमारे एह किरपा कीजे ॥ श्राल मकरंद चरन कमल सिउ मनु फेरि फेरि रीभे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रान जला सिउ काजु न कळूऐ हिर वूंद चातृक कउ दीजे ॥ १ ॥ विनु मिलवे

नाही संतोखा पेखि दरसनु नानक जीजे ॥ २ ॥ १ ॥ कल्यान महला ४ ॥ जाचिक नामु जाचे जाचे ॥ सरव धार सरव के नाइक सुख समृह के दाते ॥

१ ॥ रहाउ ॥ केती केती मांगनि मागै भावनीत्रा सो पोईऐ॥१॥ सफल

सफल सफल दरस रे परिस परिस गुन गाईए ॥ नानक तत तत ति ति निलीए होर हो हि विवाईए ॥ २ ॥ २ ॥ किल्यान महला ४ ॥ मेरे लालन की सोमा ॥ सद नवतन मनरंगी सोमा। १ ॥ रहाउ ॥ ब्रहम महस तिम स्नुन इंद्रा भगित दानु जसु मंगी ॥ १ ॥ जोग मित्रान थियान सेवना में सगल जपिह तरंगी ॥ कहु नानक संतन बलिहारे जा प्रभ के सद संगी ॥ २ ॥ १ ॥ किल्यान महला ४ पर १ व्यों सतिगुर प्रसादि ॥ तरे मानि हिर हिर मानि ॥ नैन वैन सवन सुनीए अंग अंगे सुख प्रानि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इत उत दहिसि रिवधो मेर तिनहि समानि ॥ १ ॥ जत कना तत पेतीए हिर पुरख पित परधान ॥ साथ संगि अप मैं मिटे कथे नानक वहस मिक्षान ॥ २ ॥ १ ॥ किल्यान महला ४ ॥ गुन

स्वत सुनाए अर्थ अर्थ सुन प्रान ।। १ ।। रहाउ ।। इव उठ स्वत सुनाए अर्थ अर्थ स्वत स्वान ।। १ ।। जत करा तत पेलीए हिर पुरस पित परधान ॥ साघ सींग अप में मिटे क्ये नानक नहस गिझान ॥ २ ।। १ ।। किलझान महला ४ ।। गुन नाद पुनि अनंद वेद ।। कथत मुनत हिन्जना मिलि संत मंहली ॥१॥रहाउ ॥ गिझान धिझान मान दान मन रिस स्तन साम ज्ञास जयत तह पाप खंडली ॥१॥ ओय जुगति गिझान सुगति सुरात सबद तत येते जपु तपु अर्थंडली ॥ शांति पोति मिला कार्य सुरात सबद तत येते जपु तपु अर्थंडली ॥ शांति पोति मिला कार्य मिला कार्य ।। १ ॥ अतिश्वात सिमा कार्य ।। साम कार्य पाति पोति मिला कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ कार्य ।। स्वान महला ४ ॥ स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वा

गहउ ।। २ ।। ३ ।। ६ ।। किल्ल्यान महला ४ ।। प्रानपति दश्यांल प्रत्य प्रम सत्वे ।। गरम जोनि किल्काल जाल इस विनासतु इसि रत्वे ।। १ ।। रहाउ ।। नामपारी सरिन तेरी ।। प्रम दश्याल टेक मेरी ।। १ ।। अनाय दीन आसर्वे ।। नाम्र सुआसी ,मनिह मंत ।। १ ।। तुम विना प्रम किल्लू न जानू ॥ सर्व जुग महि तुम पञ्जानू ।। ३ ।। इसि मनि वसे निसि वासरो ।। गोविंद नानक आसरो ।। ४ ।। ४ ।। ७ ।। किल्ल्यान महला ४ ।। मनि तिन जापीए मगान ॥ मुर पुरे सुप्रसेन मण् सदा सत्व-किल्ल्यान् ॥ १ ।। रहाउ ॥

१३२३ **有市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市** सरव कारज सिधि भए गाइ गुन गुपाल।। मिलि साध संगति प्रभृ सिमरे नाठित्रा दुख काल ॥१॥ करि कृपा प्रभ मेरित्रा करउ दिनु रेनि सेव ॥ नानक दास सरगागती हरि पुरख पूरन देव ॥ २॥४॥ = ॥ कलिञ्चानु महला ४॥ प्रमु मेरा , अंतरजामी जाणु॥ करि किरपा पूरन परमसर निहचलु सचु सबदु नीसाणु 11 8 11 रहाउ।। हरि विनु धान न कोई समस्यु तेरी आस तेरा मिन ताणु।। सरवं घटा के दाते सुआमी देहि सु पहिरणु खाणु ।। १।। सुरति मित चतुराई सोभा रूपु रंगु धनु माणु ॥ सरव सूखं आनंद नानक जपि राम नामु कलिञ्राणु ॥२॥६॥६॥- कलिञ्राणु महला ५॥ हरि चरन सरन कलियान करन ॥ प्रभ नामु पतित पावनो ॥१॥ रहाउ ॥ साधसंग जिप निसंग जमकालु तिसु न ख़ावनो ॥ १ ॥ मुकति जुगति अनिक सूख हरि भगति लवै न लादनो॥ प्रभ दरस लुवध दास नानक वहुड़ि जोनि न धावनो ॥ २ ॥ ७ ॥ १० ॥ ं कलिञ्चान महला ४ श्रसटपदीश्रा १ औं सतिगुर प्रसादि ।। रामा रम रामो सुनि मनु भीजै-।। हरि हरि नामु अंमृतु रसु मीठा गुरमति सहजे पीजै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कासट महि जिउ है वैसंतरु मथि संजिम काहि कहीजै।। राम नामु है जोति सवाई ततु गुरमित काढि लईजै ॥ १॥ नउ दरवाजे नवे दर फीके रसु श्रंमृतु दसवे चुईजै॥ कृपा कृपा किरपा नगर ुहै पित्रारे गुरसवदी हरिरसु पीजै- ॥ २॥ काइत्रा नगरु नीकों विचि सउदों हरिरसु कीजै। रतन लाल अमोल अमोलक सितगुर सेवा लीजे ॥३॥ सितगुरु अगमु अगमु है ठोकुरु सागर भगति करीजे ॥ कृपा कृपा करि दीन हम बूंद नाम्न मुखि दीजे ॥४॥ लालनु लालु लालु है रंगनु मनु गुर दीजै ॥ राम राम ऱाम रंगि, राते गटक नित पीजे ॥ ५ ॥ बसुधा सपत दीप है साग्र कढि कंचनु काढि घरीजे ॥ मेरे ठाकुर के जन इनहु न बाछिह हरि मागिह हरि रसु दीजे ॥ ६ ॥ साकत नर प्रानी सद भूखे नित भूखन भूख करीजे॥

पावतु पाइ धाविह प्रीति माइया लख कोसन कउ विधि दीजै॥७॥ हिर हिर हिर जन ऊतम किया उपमा तिन्द दीजै॥४॥ हिर हिर हिर जन उतम किया उपमा तिन्द दीजै॥४॥ हिर हिर हिर जन उतम किया उपमा तिन्द दीजै॥४॥ हिर हिर हिर जन उतम किया उपमा तिन्द दीजै॥४॥ हिर हिर हिर जन उपमा जन नानक रूपा करीजै॥ हम निर्धुःगी मन् श्रवि पति याता प्रात्म तिन्द साम प्रात्म प्रात्म प्रात्म करीजै॥ हम निर्धुःगी मन् श्रवि पीजे मिल सितपुर पारधु कीजै॥१॥ हा सहाउ॥ सुरा प्रकृति वैकुंठ समि बांजुहि निनि याता बास करीजै॥ हिर दस्तन के जन मुक्ति न मांगहि मिल दरसन उपित मुख्यो भीजै॥१॥ माइया मोह चनल है मारी मोह कालुख दाग लगीजै॥१॥ मोर ठाइर के जन व्यत्मित्व है मुक्ते जित्र मुरार्ग पंक्ष न भीजै॥१॥ चंदन बासु मुहुर्थाम वेही किय मिलीए चंदउ

ilin :

in

1177

7 16 11

ने। ख

THE R

竹前

ने ग्ला

1 17

IR IR

केंग्र हेंग्र

in at

12 5

相

計值

in fi

tri or

日何

व क

智斯斯

1 19 919

市市

村村町

| FE 8/10 |

الجالي

精.

p til

1 A A

14

लगोजं ।। मेरे ठाकुर के जन व्यक्तिपत है हुकते जिंठ हुरगाई पक्क न भीजे ।। २ !। चंदन बासु श्वहयंगम वेड़ी कित्र निलीऐ चंदतु लीजे ।। कादि खड़गु गुर गिथानु करारा विखु छेदि छेदि रसु पीजे ।। ३ ।। श्वानि व्यानि समघा बहु कोनी पत्तु वैसंतर भसम करीजे ।। महा उग्न पाप साकत नर कीने मिलि साथु लुकी दीजे ।। ४ ॥ साथु

महा उग्न पाप साकत नर कीने मिलि साथू लुकी दीजै।। ४॥ साथू साथ साथ जन नीके जिन अंतरि नाम्न धरीजै॥ परसनि परस् मए साथू जन जनु हिर भगवानु दिखी ॥ ४॥ साकत दुत बहु

गुरमी भेरिया किउ करि तानु तनीजै ॥ तंतु बहु किछ निकसै नाही साकत संगु न कीजै ॥ ६ ॥ सिविगुर साथ संगति है नीकी मिलि संगति राम्च रवीजै ॥ अंतरि रतन जवेहर मायाङ्ग गुर किरवा ते लीजै ॥ ७ ॥ मेरा ठाङ्क वटा वटा है सुधामी हम

किंड किर मिलह मिलीजै ॥ नानक मेलि मिलाए गुरु पूरा जन कंड पूरन दीजै ॥ = ॥ २ ॥ किलिब्रानु महला ४ ॥ रामा रम रामो राष्ट्र रवीजै ॥ साथ साथ साथ जन नीके मिलि साथू हरि रंगु कीजै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जीव्य जंत सह जगु है जेता मन होलत होल करीजै ॥ कथा कपा करि साथ मिलानह जग

संमन कड यंद्व दीजें ॥ १ ॥ बसुषा वलै वलै सम ऊपरि मिलि साप् परन रुलीजें ॥ अवि ऊतम अवि ऊतम होगड़ सम सिसटि चरन तल दीजें ॥ २ ॥ गुग्धुलि जोवि मली सिन नीकी व्याने पानी सक्ति मरीजें ॥ मैनदंव निकमे गुर बचनी सारु चिंब चिंब हरि रक्त पीजें ॥ ३ ॥ राम नाम अनुष्ठ चड्ड कीमा गुर साप प्रस्त

 从古太太太太太太太家珍恋恋恋恋欢欢欢欢欢欢欢欢 जसु दीजें ॥ ४ ॥ साधू साघ साघ सिन प्रीतम विनु देखे रहि सकीजें ॥ जिउ जल मीन जलं जल प्रीति है खिनु जल बिहु फ्टि मरीजे ॥ ५ ॥ महा अभोग अभोग है जिन के तिन साधू धृरि पीजे ।। तिना तिसना जलत जलत नही बुस्पिह डंड धरमराइ का दीजें ।। ६ ।। सिम तीरथ दरत जज्ञ पुंन कीए हिवें गालि गालि वनु छीजे ।। अतुला तोलु रामनामु है गुरमित को पुजै न तोल तुलीजे ॥ ७ ॥ तव गुन ब्रहम ब्रहम तू जानिह जन नानक सरिन परीजे ॥ तू जलनिधि मीन हम तेरे करि किरपा संगि रखीजे ॥ = ॥ ३ ॥ कलित्रान महला ४ ॥ रामा रम रामो पूज करीजै ॥ मनु तनु अरपि धरउ सभु श्रागे रसु गुरमति गित्रानु दृड़ीजे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ करीजै ब्रहम नाम गुरा साख तरोवर नित चुनि चुनि पूज त्रातम देउ देउ है त्रातमु रसि लागै पूज करीजै ॥ १ ॥ पीजै ॥ विचरि विचरि रसु महि निरमल गुर परसादि पदारथु पाइत्रा सतिगुर कउ इहु मनु दीजै।। २ निरमोलकु त्रति हीरो नीको हीरे हीरु विधीजे ॥ मनु मोती साल्र संगति संत संगि 11 है गुरसबदी जितु हीरा परित लईजे ॥ ३ लिंग ऊचे जिंड पीप पलास खाइ लीजें ॥ सम नर जनमु होवै रामृनामै वासु वसीजै ॥ ४ ॥ निरमल निरमल बहु कीने नित साखा हरी जड़ीजें ॥ धरमु फुलु फलु गुरि गित्रानु ह्डाइत्रा बहकार बासु जिंग दीजे ।। ५ ॥ एक जोति एको मनि ञ्चातमरामु सभ विसित्रा सभ ब्रहम इसिट इक्क कीजें ॥ पसरे सभ चरन तले सिरु दीजे ॥ ६॥ नाम बिना नकटे नर देखह श्रहंकारी कहीत्रहि तिन घसि घसि नाक वढीजै ॥ साकत नर श्चंतरि वितु नावै शृगु जीवीजै ॥ ७ ॥ जब लग सासु सासु वतु वेगल सरिन परीजै ॥ नानक कृपा कृपा करि धारह में साध् चरन पखीजे ॥ ⊏ ॥ ४ ॥ कलिश्रान महला ४ ॥ रामा झंतरि मेरे चरन धुवीजे ॥ किलबिख दहन होहि खिन किरपा कीजे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मंगत जन दीन खरे दिर ठाडे अति तरसन त्राहि सरनि प्रभ स्त्राए मोकउ काम करोधु नगर महि सवला नित उठि कउ दानु दीजै ॥ त्राहि नामु हड़ीजै ॥ १ 11 

《西西西西西西西中西中西中西中西西西西西西西西西西西

i

उठि जुक्क करीजे ॥ अंगीकारु करहु रखि लेपहु गुर पूरा काढि

फटीजै ॥ २ ॥ अंतरि अगनि सबल अति बिविका हिए सीतल सनद गुर दीजे ॥ तनि मनि सांति होड अधिकाई रोग काटै स्रवि सरीजे ॥ ३ ॥ जिउ सरजु किरिया रिजा सरव ठाई सम

घटि घटि राम्र रवीजै॥ साथ साथ मिले रस पार्वे तत निज घरि

मैंडिया पीजे ॥ ४ ॥ जन कड प्रीति लगी गुर सेवी जिउ चकती देखि स्रीजे ।। निरखत निरखत रैनि सम निरखी मुखु काढे श्रंमृतु

पीजे ॥ ५ ॥ साकत समान कही बहि वह लोमी वह दरमति

मैलु भरीजे ॥ आपन सुबाह करहि वहु वाता तिना का निसाह किया कीजै ॥ ६ ॥ साथ साथ सरनि निलि संगति जित हरिरस

काढि कढीजै ।। परउपकार योलहि यहगुखीबा मुखि संत मगत हरिं दीजे ।। ७ ॥ त अगम दड्याल दड्यापति दार्ता सम दइया

धारि रखि लीजै ॥ सरव जीझ जगजीवन एको नानक प्रतिपाल फरीजै ॥ = ॥ ४ ॥ कलिआजु महला ४ ॥ रामा हम दासन दास

करीजै ।। जब लगि सासु होइ मन श्रंतरि साधू धूरि पिवीजै ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संकरु नारदु सेखनाग मुनि धृरि साधू की लोचीजै ॥ भनन भवन पवितु होहि सभि जह साधु चरन धरीजै॥ १ ॥ तजि लाज

काईकारु सम्र तजीएँ मिलि साथ संगि रहीजे ॥ घरमराइ की कानि चकार विख दवदा काहि कहीजै ॥ २ ॥ भरमि सके वह उमि सक कही श्रद्धि मिलि साथू सगि हरीजै ॥ वावे विलस पन्न दिल न कीजे जाइ साधू घरनि लगीजे ॥ ३ ॥ राम नाम कीरतन रतन वथ हरि साप पासि रखीजै ॥ जो वचतु गुर सति नति करि मानै

तिस आगै कांदि घरीजै ॥ ४ ॥ संतद् सुनदु सुनदु जन भाई गुरि काढी बाह क्रकीजें ॥ जे आतम कउ सुख सुख नित लोइह तां सतिगर सरनि पदीजै ॥ ४ ॥ जे वडमाग्र होइ ऋति नीका तां गरमति नाम दहीजै ॥ सम्र माइया मोह बिखग्र जग्र तरीए सहजे हरिरस्

पीजी ॥ ६ ॥ माइमा माइमा के जो अधिकाई निचि माइमा पची पचीजे ॥ अगित्रानु अंधेरु महा पंधु विखड़ा अहकारि भारि लदि लोजी ॥ ७ ॥ नानक राम रम रम रम राम ते गति कीजी ॥ सतिगृह मिले ता नाम्र दड़ाए राम नाम रखें मिलीजै ॥ ⊏॥ ६ ॥ छका

रागु परभाती विभास महला १ चउपदे घरु पति पूज ।। नाउ तेरा गहणा मित मकस इ नाउ मंने सभ कोइ ॥ विखु नावै पति कबहु न होइ ॥ ॥ अवर 8 सित्राग्य सगली पाछ ।। जै चलसे तै पूरा काछ ।। १ ।। ग्हाउ ।। नाउ तेरा ताणु नाउ दीवाणु ।। नाउ तेरा लसकरु नाउ सुलतानु नाइ तेरे मानु महत परवाणु ॥ तेरी नदरी करिम पर्वे नीसाणु २ ॥ नाइ तेरे सहजु नाइ सालाह ॥ नाउ श्रंमृतु त्रिखु उठि तेरा जाइ।। नाइ ग्राइ ॥ विनु तेरे सिम सुख वसहि मनि बाधी जमपुरि ज़ाइ ॥ ३ ॥ नारी वेरी घर दर देस ॥ मन कीत्रा खुसीत्रा की चहि वेस ॥ जां सदे तां ढिल न पाइ ॥ कुड़ी होइ जाइ ॥ ४ ॥ १ ॥ प्रभाती महला १ ॥ तेरा नाम्र रतनु करमु चानसा सुरति वापरे लोइ ॥ ग्रंधेरु ग्रंधी तिथै लीजें खोइ ॥ १ तेरा नाम्र संसार सगल विकार 11 11 इह अवरु नासित करगाहारु अपारु ॥ ॥ रहाउ ॥ पाताल **松亚还来来来来** 

( १३२≈ ) होबहि लाख करोड़ि॥ तेरे लाल कीमति ता पवै जो सिरे होबहि होरि स्वी ॥ २ ॥ दला ते स्रख ऊपजहि होवहि दख ॥ जित म्रस्ति त सालाही श्रहि मुखि वित् केंसी भूख ॥ ३ ॥ नानक मुरख एक तू अवरु भलो सैसारु ।। जित तिन नामु न ऊपजै से तन होहि खुआर ॥ 11 प्रभाती महला १ ॥ जै कारिंख वेद अहमै उचरे संकरि छोडी माइया ।। जै कारिए सिष भए उदासी देवी मरम्र न पाइश्रा बाबा मनि साचा मुखि साचा कडीए तरीए साचा होई ॥ इसमत

की बाखी तीनि नाम के दासा॥ ते तसकर जो नाम न लेवडि वासडि कोट पंचासा ॥ २ ॥ जेको एक करैं चंगि आई मनि चिति बहुत बफावै ॥ एते गुरा एतीमा चंगियाईमा देइ न पह्रोतावै ॥ ३ ॥ सालाहिन तिन धनु पलै नानक का धनु सोई ॥ जे को जीउ कहै

मोना कउ जम की तलब न होई ॥ ४ ॥ ३ ॥ प्रमाती महला १ ॥ जाकै रूप नाही जावि नाही नाही प्रख मासा ॥ सविग्रहि निरंजन पाइषा तेरै नामि है निवासा ॥ १

बीचारि !! जाते फिरिन अगवह सैंसारि !! १ !! रहाउ !! जाकै कर**स** नाही घरम्र नाही नाही सुचि माला ॥ सिव जोति कंनह सुधि पाई सतिग्रह्म रखवाला ॥ २ ॥ जाकै वरत

१ ॥ किथा कहीएे सरवे रहिया समाह ॥ जो किछ वरते सम ॥ रहाउ ॥ प्रगटी जोति चुका अभिमान् ॥ सतिगुरि रजाइ ॥ १ दीश्रा अंग्रुत नाम ॥ २ ॥ कलि महि आह्या साची दरगइ पार्वे माख ॥ ३॥ कहवा सनवा कयनी बदनी नानक जलि जाइ ॥ ४ ॥ ४ ॥ प्रभावी महला श्रंमृत नीरु गिम्रानि मन मजनु अठसठि वीरय संगि गहे ॥ गुर उपदेसि जवाहर माखक सेने सिखु स्त्रो खोजि लहै।। १।।

द्खुन आवे नेहें इरि मित पाने कोई ॥ १॥ रहाउ ॥ अगनि विंग पवधी

मिले ॥ अउधू सहजे तह नाही नेस नाही बक्बाई ।। गति अवगति की चिंत नाही सतिगुरू फ्रामाई जाके आस नाही निरास नाही चिति सरित समकाई ॥ परमर्ततः मिलिज्ञा नानका बुधि पाई ॥ ४ ॥ ४ ॥ प्रभाती महला १ ॥

> सो समानि **亚**亚 本 本 本 本 法 法

**5**本本本本本本本本

ताका कहिआ दरि परवाशु ॥ विख् अंमृत दृह समकरि

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX होइ ॥ १ il য়্চ ॥ सरु संतोखु तासु कोइ तीरथ दुरमति जल् निरमलु मिलिया दरीत्र्याउ सदा ॥ सतिगुरि पाईऐ पूर नावणु पस्र परेतहु देव करें॥ गुरु 11 रता सचि नामि तलही अलु सो गुरु परमलु कहीऐ ॥ जाकी वास गुरमुखि जीअ 11 3 11 वनासपित सउरे तासु चरण लिव रहीऐ गुरग्रुखि नानक जाईऐ - 11 उपजिह गुरमुखि सिव घरि सचि समाईऐ गुरमुखि निज पदु पाईऐ॥ ४॥ ६॥ प्रभाती गुरपरसादी विदित्रा वीचारै पढ़ि पड़ि पावै मानु H 11 महला 'रै नाम् ।। श्रंमृत परगासिया पाइत्रा मधे आपु पहि श्रापा इक दिलगा हउ तू मेरा जजमानु॥ 11 8 तसकर करता पंच ॥ रहाउ ॥ नामु ॥ 8 दुरमति देहि श्रापणा विकारी मागउ ॥ दिसटि श्रमिमानु जतु सतु चावल दैश्रा कण्क मनि चुका राखे धावत भागी ऐसा ब्रहम गित्रातु ॥ २ ॥ प्रापित पाती धानु ॥ दूधु करमु संतालु धीन करि ऐसा मांगन दानु ॥ ३॥ खिमा धीरजु करि गऊ लवेरी सहजे पीए ॥ सिफति सरम का कपड़ा मांगउ हरिगुण नानक रवतु रहै ॥ ४ ॥ ७॥ प्रभाती महला १ ॥ त्रावतु किनै न राखित्रा जावतु किउ राखित्रा जाइ ॥ जिस ते होत्रा सोई परु जार्ग जां उस ही ।। जो किछु करहि समाइ ॥ १ ॥ तृहै है वाहु तेरी रजाइ जैसे हरहट की माला हो६वा अवरु न करणा जाइ ॥ १॥ रहाउ॥ है इक सखनी होर फेर भरीअत है ॥ तैसो ही इह खेलु खसम का जिंउ उस की विडिम्राई ॥ २ ॥ सुरती के मारगि चिल के उल्टी नदरि प्रगासी ।। मनि वीचारि देखु ब्रह्मगित्रानी कउनु उदासी ॥ ३ ॥ जिस की श्रासा तिसही सउपि निरवाणु।। जिस ते होत्रा सोई करि गिरही उदासी सो परवाणु ॥ ४ ॥ ८ ॥ प्रभाती महला १ ॥ दिसटि विकारी बंधनि बांधे हउ तिस के बलि जाई ॥ पाप पुन की सार न जायों भूला फिरें अजाई ॥ १॥ बोलहु सचु नामु करतार ॥ फुनि त्रावरण वारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ऊचा ते फुनि नीचु करतु है नीच कर सुलतानु।। जिनी जागु सु जागित्रा जिंग ते

THE PROPERTY OF THE ॥ र ॥ ताकउ समसावण वाहिए वे को भूला होई ॥ आपे खेल करे सम करता ऐमा वृक्षे कोई ॥ ३ ॥ नोउ प्रमार्त सबदि घिन्नाईऐ छोडहु दुनी परीता ॥ प्रस्तवित नानक दासनिदासा जिंग हारिश्रा तिनि जीता । ४ ॥ ६ ॥ प्रमावी महला १ ॥ मनु माइया धाइमा मनु पंस्ती ब्याकानि ॥ तसकर सबदि निवारिमा बुठा सावामि ॥ जा त् राखिइ साखि लीहि सावतु होवै रासि ॥ १ ॥ ऐमा नामु रतनु निधि मेरे ॥ गुरमति देहि लगउ पगि तेरे ॥ १ । रहाउ ।। मनु जोगी मनु मोगीश्रा मनु मृरसु गावारु दाता मन मंगता मन मिरि गुरु करतारु ॥ पंच मारि सुंहु पाइत्रा ऐसा बहसु वीचारु ॥ २॥ यटि यटि एकु बलारीऐ कहुउ न देलिया आह ।। खोटो पूठो रालीए विजु नावै ।पति आह ॥ आ तू मेलहिता मिति रहां त्वां वेरी होइ रबाइ ॥ ३ ॥ जाति जनसुनह पूळीऐ सच लेह बताइ 11 सा जाति सा पति जनम मरन काटीएे दुख् नानक नाइ ॥ ४ ॥ १० ॥ त्रमाती महला १ ॥ जागत विगसै श्रंघा ॥ गलि फाही मिरि मारे धंघा ग भासा ।। उरम्ही वासी किन्नुन यसाइ ॥ १ ॥ श्रावे मनमा आह जागति जीवच जागणहारा ॥ सुख सागर धंमृत भंडारा ॥ १ रहाउ॥ कहिओ त वृक्षे अंधुन स्की ओंडी कार कमाई ॥ आपे प्रीति प्रेम परमेशुरु करमी मिली वडाई ॥ २ ॥ दिनु दिनु आवी तिल क्षीजे माहमा मोह घटाई॥ विनु गुर बृढो ठउर न पावे जब लग द्वी सई ॥ ३ ॥ महिनिसि जीमा देखि सम्हाली सुख प्राचि कमाई ॥ करमहीणु सचु भीतिबा मांगै नानक मिलै वडाई ॥ ४ ॥ ११ ॥ प्रभावी महला १ ॥ मसटि करउ मृरुत अगि कहीओ ग्रधिक दक्त वेरी लित रहीया ॥ भूल चुक वेरे दरवारि !! नाम बिना केमे आचार ॥ १ ॥ ऐसे फाठि मठे संसारा ॥ निंदक निर्दे मर्फे पिकारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिसु निरहि सोई विधि गर के सबदे दरि नीमार्थ ।। कारण नाम श्रंतरिगति जिसनो नदिर करे सोई विधि जारी ॥ २ ॥ मैं मैली ऊजलु सजु उत्तर प्राप्ति न ऊचा होर ॥ मनद्वसु खुन्हि महा विसु खाइ॥ गुरप्रस्ति 

kara arrestration between होइ सु राचे नाइ ॥ ३ ॥ ग्रंथी बोली मुगधु गवारु 11 हीणों नीचु बुरों बुरिञ्रारु ॥ नीधन को धनु नामु पित्रारु ॥ इहु धरु सारु होरु विखित्रा छारु ॥ ४॥ उसतित निंदा सबदु वीचारु ॥ जो देवै तिस कउ जैकारु ॥ तू वखसिंह जाति पति होइ । नानकु कहैं कहावें सोइ॥ ४॥ १२॥, प्रभाती महला १॥ खाइआ मैलु वधाइत्रा पैघे घर की हािगा।। विक विकवादु चलाइत्रा विनु नावै विखु जािण ॥ १ ॥ वावा ऐसा विखम जािल मनु वासित्रा ॥ विवत्तु भागि : सहजि . परगासित्रा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ विखु खाणा विखु वोलिया विखु की कार कपाइ ॥ जमदिर वाघे मारीश्रहि छुटसि साचै नाइ ॥ २ ॥ जिब आंइआ तिव जाइसी की आं लिखि लैं जाइ ॥ मनमुखि मुलु ग्वाइश्चा दंरगह ं मिलैं सजाइ ॥ ३॥ जगु खोटौ सचु निरमलौ गुरसवदीं वीचारि ।। ते नर विरले जाणीश्रंहि जिन श्रंतरि गित्रानुं मुरारि । ४ ॥ अ अरु जरै नीभरु भरे अमर अनंद सरूपा। नानकु जल को मीतु सै थे आवै राखहु प्रीति॥५॥१३॥ हरख चतुराई ॥ रहस ंग प्रभाती . महला १ ॥ गीत नाद फ़रमाइसि काई ॥ पैन्हणु खाणा चीति न पाई ॥ सांचु सहज सुखु नामि वसाई।।१।। किन्रा जानां किन्रा करें करावें. ॥ नाम तिन किछू न सुखावै॥ १ रहाउ ॥ जोग विनोद स्वाद श्रानंदा ॥ मति सत माइ भगति गोविंदा ॥ कीरति करम कार निज संदा ॥ श्रंतरि रवतौ राज रवंदा ॥ २ ॥ प्रिड विड प्रीति प्रेमि उरधारी ॥ दीनानाथु पीउ वनवारी ॥ अनदिनु नामु दानु व्रतकारी ॥ तृपति मै जोरु ॥ तरंग ततु वीचारी ॥ ३, ॥ त्रकथौ कथउ कित्रा भगति करी कराइहि मोर ॥ अंतरि वसै चुकै मै मोर ॥ किसु सेवी दुजा नहीं होरु ॥ ४ ॥ गुर का सबदु महा रसु मीठा ॥ ऐसा अंमृतु डीठ। ।। जिनि चाखित्रा पूरा पदु होइ ।। नानक घापित्रो त्रनि सुखु होइ ॥ ५ ॥ १४ ॥ प्रभाती महला १ ॥ अंतरि देखि सवदि अवरु न रांगनहारा ॥ अहिनिसि जीया देखि मनु मानिश्रा समाले तिस ही की सरकारा ॥ १ ॥ मेरा प्रमु रांगि घणौ ऋति रूड़ो ॥ दीन दइत्रालु प्रीतम मनमोहनु अति रस लाल

१ ॥ रहाउ ॥ ऊपरि ऋषु गगन पनिहारी

**अंमृतु** 

**逐速逐速逐速** 

सगूड़ी

पीनग्रहारा ।। जिस की रचना सी विधि जोग गुरप्रुखि गिम्रानु वीचारा ।। २ ।। पसरी किरणि रसि कमल निगासे सिंस घरि छुठ समाइया मनसा मनि मारी गुरप्रसादि प्रश्न पाइथो ॥ राती दुआ रंग न कोई ॥ नानक प्रभ्र सोई 8 ा १५ ॥ प्रमाती बारह महि रावल खपि जावहि चह महि छित्र संनिश्रासी ।। जोगी कापड़ीश्रा सिर खथे विञ् सबदै गलि फासी॥ १ अउहिं महि भीखित्रा जाची एक इसत ॥ १॥ , रहाउ ॥ नहम्य बाद पहडि करगी करम कराए । विदु वृमें किञ्च स्फै नाही मनमुख दख पाए ॥ २ ॥ सपदि मिले से स्रचाचारी साची दरगह नामि रतनि लिय लागे जुगि जुगि साचि समाने ॥ सगले करम धरम सचि संजन्न जप तप तीरथ सबदि वसे नसे मिले मिलाइम्रा दख पराखत काल प्रमाती महला १ ॥ संता की रेख साध जन संगति हरि तारी ।। कहा करें बपुरा जम्र खरपे गुरम्रुखि रिदे मुरारी ॥ १

जाउ जीवन नाम बिना ॥ हरि अपि जापु जपउ साद मना ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ग्रर उपदेस उपमा कही ऐ विस ॥ लाल जनेहर २ ॥ चीनै गिद्यान लहीए ॥ धिश्रान एक संपदि लिय जाये ॥ निरालंब निरहारु निद्वकेवला निरमञ साइर सपत भरे जल निरमलि उलटी बाहरि जाती ठाकि रहावै गुरम्रस्वि सहिज समावै ॥ ४ ॥ सो गिरही सो शुरमुखि आपु पछानिया ॥ नानकु कहै अवर नही दास उदासी जिनि

शग्र प्रमाती महला ३ चउपदे

प्रसादि

दजा साच सबदि मन मानिया ॥ ४ ॥ १७ ॥

कोई बुक्तें सबदें रहित्रा समाई ॥ नामि रते सदा सुख

विरला

※坐表表表表表表表表 「表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表 पावे साचि रहे लिव लाई ॥ १ ॥ हरि हरि नाम्र जपह हरि होये अनदित ॥ गुरप्रसादि मन् असथिरु अनदिनु भगति रसि रहिन्रा श्रघाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ क्ररह लाहा भाई ॥ सदा जन दिन राती जुग का इस् चितु लाई ॥ २ ॥ निरमल मैलु न लागे सचि नामि सुख् सीगारु सतिगुरू दिखाइत्रा नामि वडी वडिग्राई ॥ त्रखुट भंडार ॥ आपे करता भरे कदे तोटि न अवि सदा हरि सेवडु आई ॥ ३ नानक नामु धित्राइ सदा तू नो देवे तिसु वसे मनि त्राई।। सितगुरि दीत्रा दिखाई ॥ ४ ॥ १ ॥ प्रभाती महला ३ ॥ निरगुणीत्रारे कउ वखिस लै सुत्रामी आपे लैंहु मिलाई ॥ तू विश्रंत तेरा अंतु न पाइत्रा सबदे देहु बुक्ताई।। १।। हरि जीउ तुधु विटहु बलि जाई ॥ ततु मतु अरपी तुधु आगै रोखंड सदा रहां सरणाई ॥ १॥ रहाउ॥ त्रापणे भाणे विचि सदा रखु सुत्रामी हरिनामो देहि वडित्राई पूरे गुर ते भागा जापै अनदिनु सहजि समाई ॥ २ ॥ तेरै जे तुधु भावें श्रापे बख़िस मिलाई ॥ तेरें भागें सदा सुख् तृसना श्रगनि बुक्ताई ॥ ३ ॥ जो तु करहि सु होवै पाइत्रा गुरि करते अवरु न करगा जाई ॥ नानक नावै जेवडु अवरु न दाता पूरे गुर ते पाई ॥ ४॥ २॥ प्रभावी महला ३॥ गुरमुखि हरि भरम् विचह सलाहि हरि जाता 11 सालाहिआ जिंना तिन गुर के सबदि पछाता ॥ १ ॥ हरि जीउ त् गहत्रा है द्जा इक सोई ॥ तुधु जपी तुधै सालाही गति मति तुभ ते होई ॥१॥ सालाहिन से सादु पाइनि मीठा अंसृतु सारु गुरम्रखि गुरसवदी वीचारु ॥ २ ॥ जिनि मीठा ⁻फीका सदा मीठा कदे न लाइत्रा सोई जागै तिस विटहु बलि जाई ॥ सबदि सलाही सुखदाता विचहु आपु गवाई ॥ ३ ॥ सतिगुरु मेरा सदा है दाता जो इछै सो फलु पाए ॥ नानक नामु मिलै वडिआई गुरसबदी सचु पाए महला ३ ॥ जो तेरी सरगाई हरि जीउ तिन ॥ ४॥ ३॥ प्रभाती तू राखन जोगु ॥ तुधु जेवडु मैं अवरु न स्केना को हो आ न होगु ॥ जीउ सदा तेरी सरगाई ॥ जिउ भावे तिउ राखहु मरे सुत्रामी एह तेरी विडिम्राई ॥ १ ॥ रहाउ जो तेरी सरगाई Ш

the tight after the rate and rate after the late after after the late after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after after af हरि जीउ तिन की करहि प्रतिपाल ।। ऋापि कृपा करि राखहु हरि जीउ पोहि न सकै जमकालु ॥ २ ॥ तेरी सरगाई सची हरि जीउ ना क्योह घटें न जाइ ॥ जो हरि छोडि दुजै न्माइ लागे श्रोहु जैम ते मिर जाइ ॥ ३ ॥ जो वेरी सरगाई हिर जीउ तिना दूख भूल किन्नु नाहि ॥ नानक नामु सलाहि सदा तु सचै सरदि समाहि ॥४॥ ४॥ प्रमाती महला ३ ॥ गुरमुखि हरि जीउ सदा घित्रानहु जब लगु जीव्य परान ॥ गुरसबदी मनु निरमलु होत्रा चुका मनि श्रभिमान ॥ सफन्न जनम् तिसु प्रानी केरा हरि कै नामि समान ॥ १ ॥ मेरे मन ग्रेर की सिख सुर्णीज ।। हरि का नाम सदा सुखदाता महजे हरि रसु पीजें ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मृलु पहाखनि तिन निज घरि वामा सहजे ही सुख़ होई ॥ गुर कै सनदि कंपल परगामिश्रा इउमै दुरमति खोई ॥ समना महि एको सचु वस्तै विस्ला युमी कोई ॥ २ ॥ गुरमती मनु निरमलु होचा यंद्यतु तत् रम्बानै ॥ हरि का नाम्र सदा मनि वसिष्ठा निचि वनही मनु माने ॥ सद वलिहारी

गुर अपने निटह जिल बातम साम्र पछाने ॥ ३ ॥ मानस जनमि सतिग्रहः न सेविद्या निर्द्या जनम् गनाइत्रा ॥ नदरि करे वां सविगर मेले सहजे सहजि-समाहत्या ॥ नानक नाम मिले। विडियाई पूरे मागि विवादमा ॥ ४ ॥ ४ ॥ प्रमादी महला र्श्ना श्रापे मांति वर्णाए उहरंगी सिमटि उपाइ प्रमि खेलु की हा ॥ करि करि न्येखें करे कराए सरन चीका नो रिजंक दीआ। १ ॥ क्लीकाल। महि रिक्या राम् ॥ यटि घटि पूरि रहिका प्रश्न एको गुरम्नीव परगडु इरि इरि नामु ॥ १ ॥ रहाउ॥ ग्रुपता नाम वस्तै निचि कलजुगि घटि घटि हरि मरपूरि रहिया ॥ नामु रतंतु तिना हिरदे प्रगटिका जो गुर सरखाई मिज पहका ॥ २॥ इंद्री पच पचे विस आणे लिमा सर्वोख गुरमित पान ॥ सो वन धन हरिअन

कोई गुर का र्राह्म न चिति घरें ॥ करि आचार बहु मंपउ,सचै जो किछ करें गुनरिक:परे ॥ ४ ॥ एको सग्दु एको प्रमु चरते सम एक गु ते उतपति चलें ॥ नानक गुरम्रुलि मेलि मिलाए गुरम्रुलि हरि हरि जाह रहीं ॥ ४ ॥ ६ ॥ प्रभावी महला ३ ॥ मेरे मन गुरु अपचा

ग्रह फेरे जे

वढ परा जो दैरागि हरिगुख गावै ॥३॥ गुर ते

(१३३५) 市本东东 东东东东东东东东东东东 सालाहि ॥ पूरा भागु होते मुखि मसतिक सदी हरि के गुगी गाहि ॥ १ ॥ रहाउ ।। श्रंमृत नामु भोजनु हिर देइ ।। कोटि मधे कोई विस्ला लेइन। जिस नो अपगी नदिर करेइ॥ १॥ गुर के चरण मन माहि चसाइन। दुखु ग्रेन्हेरा ग्रंदरहु जाइ ॥ ग्रापे साचा लए मिलाइ ॥ २ ॥ गुर की बागी सिउं लाइ पित्रारु ॥ ऐथै - ग्रोथै - एहु - अधारु ॥ आपे देवै सिरजनहारु ॥ ३ ॥ सचा मनाए अपगा भागा ॥ सोई भगतु सुघडु सोजागा ॥ नानकु तिस कै सद कुरवाणा ॥ ४ ॥ ७ ॥ १७ ॥ ७ ॥ २० ॥ २४ ॥ प्रभाती महला ४ विभास रसिक गुन गावह गुरमित लिब उनमिन नामि लगान ।। श्रमृतु रसु पीत्रा गुर सबदी हम नाम विटहु - क्रुरबान ॥- १ ॥ जगजीवन हरि प्रान ॥ हरि ऊतमु रिद न्यंतरि भाइओ गुरिमंतु दीश्रो हिर कान ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रावहु संत मिलहु मेरे माई मिलि हरि हरि नामु बखान ॥ कितु विधि किउ पाईऐ प्रभुं त्रियुना नोकउ करहु उपदेमु हिर दीन ॥ २ ॥ सतसंगति महि हरि हरि वसित्रां मिलि संगति हरिं गुन जान ॥ वडें भाभि सतसंगति पाई गुरु सतिगुरु प्रसि भगवान ॥ ३॥ गुन गांवह प्रम अगम ठाकुर के गुन गाइ रहे हैरीन ।। जन नानक कउ गुरि किरपा धारी हरि नाम्र दीत्र्यो खिन दान ॥ ४ ॥ १॥ प्रभाती महला ४॥ उगर्वे सुरु गुरमुखि हरि बोर्लिह सम रैनि सम्हालिह हरि गाल ॥ हमरे प्रभि हम लीच लगाई हम करह प्रभू हरि भाल ।। १ ॥ मेरा मनु सार्थ् धूरि स्वाल ॥ हिर हिर नामु दङ्गिङ्यो गुरि मीठा गुर पग कारह हम बाल ॥ १ ॥ रहाउँ ॥ साकत कउ दिनु रैनि श्रंधारी मोहि फाथे माइश्रा जाल ॥ खिनु पलु हरि प्रभु रिदेन वसित्रो रिनि वाघे बहु विधि वाल ॥ २ ॥ सतसंगति मिलि बुधिः पाई हर्ज छूटे ममता जाल ॥ हिरनामा हिर मीठ लगाना कीए सबदि निहाल ॥ ३ ॥ हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर प्रतिपाल ॥ विखु भउजल इवदे काढि लेंह गुर नानक वाल गुपाल ॥ ४॥ २॥ प्रभाती महला ४॥ इक .किरपाः 淡水水水; 末末水水水水

खितु इरि प्रमि किरणा धारी ग्रन गाए रसक रसीक ॥ गावत सुनत दोऊ मए प्रकते जिना गुरप्रसि खिन्न हरि पीक n ? इरि इरि राम नाम्नु रसु टीक ॥ गुरम्नुखि नाम्नु सीवल हरि हरि नामु पीत्रा रसु भीक ॥१॥ रहाउ ॥ जिन हरि हिर्दे प्रीति लगानी तिना मसतकि ऊजल टीक ॥ हरिजन सोभा जग ऊपरि जिंद निचि उडवा ससि कीक ॥ २ ॥ हिरदै जिन जैसे नाम न वसियो तिन समि कारज फीक ॥ सीगारु देह मानुख नाम चिना नक्टेनक कीक ॥३॥ घटि घटि रामराइ सम वस्ते सम महि ईक। जन नानक धारी गुर क्चन विश्राहको घरी मीक ॥ ४॥ ३॥ प्रभाती महला ४ ॥ अगम दहञाल कपा प्रमि धारी मुलि इरि हरि नाम विश्राहमो हरिनाम समि **किल** चिख १ ॥ जपि मन राम नाम्न रवि रहे 11 दीन दहश्चाल नाम पदारभु लहे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ काइआ नगरि वसिच्यो मति गुरमित हरि हरि सहे ॥ सरीरि सरोवरि प्रगटिको परि मंदरि हरि प्रभु लहे ॥ २ ते मरमि उदिञ्चाने साकत fl बसना भ्रमि भ्रमिको स्तार गहे ॥ Ħ मति देवह हरि प्रभ लहे गरि हाथ सिरि घरिओ हरि राम नामि रवि रहे ॥ इ. ॥ इ. ॥ प्रभावी मनि लागी प्रीति राम नाम हरि सतिगर बचन सलाने हीयरै हरि धारी हरि मेरे मन भज्ञ राम नाम हरि निमखफा गुरि पुरे हरिनामा मनि त्रनि नगरि वसिस्रो घरि मंदरि इलति पलति जन मए २ ॥ श्रनमउ हरि हरि

निमखफा ॥ कोटि कोटि के दोख इक पलफा ॥३॥ तुमरे जन तुम ही ते जाने मुखफा ॥ हरि हरि अपु धरिओ हरिजन महि जन

हरि

(१३३७ 医板板板板 板板板板板板板板板 被被被被被 नानकु हरि प्रभु इकफा ॥ ४ ॥ ५ ॥ प्रभाती महला ४ ॥ गुर सितगुरि नामु दङ्गङ्यो हरि हरि हम मुए जीवे हरि जिपभा ॥ गुरू गुरु सतिगुरु पूरा विखु इवदे वाह देइ किंदमा ॥१॥ जिप मन राम नामु अरघांमा ॥ उपजंपि उपाइ रसाइणु पूरे हरि प्रभु लाभा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ राम नामु रसु राम रसु पीत्रा गुरमित रसभा ॥ लोह मन्र कंचनु मिलि संगित हरि उरघारित्रो गुरि हरिभा ॥ २ ॥ इउमै विखित्रा नित मोहि लुभिभा ॥ तिन पग संत न सेवे कवहू ते मनमुख भूंभर भरभा ॥ ३ ॥ तुमरे गुन तुमही प्रभ जानहु हम परे पुत कलत तुम सरनभा ।। जिउ जानहु तिउ राखहु सुत्रामी जन नानक दासु तुमनभा ॥ ४ ॥ ६ ॥ छका प्रभाती विभास पड़ताल महला ४ १ ओं सितगुर प्रसादि ॥ जिप मन हिर हिर नामु निधान ॥ हिर दरगह पावहि मान ॥ जिनि जिपश्रा ते पोरि परान ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सुनि मन इरि हरि नामु करि धित्रानु ।। सुनि मन हरि कीरति मजानु ॥ सुनि मन गुरमुखि पाविह मानु ॥ १ ॥ जिप मन परमेसुरु परधातु ॥ खितु खोवे पाप कोटान ॥ मिलु नानक हरि 11 11 8 H 11 विभास प्रभाती महला ५ ॥ मनु हरि कीत्रा तनु सभ्र त्र्यों सतिगुर प्रसापि ॥ धरति सिहजा साजित्रा ॥ पंच तत रचि जोति निवाजित्रा ॥ वरतन कड पानी ॥ निमख न विसारहु सेवहु सारिगपानी ॥ मन सतिगुरु सेवि होइ परमगते ।। हरख सोग ते रहहि निरारा तां तू पावहि प्रानपते ॥ १ ॥ रहाउ ॥ कापड़ भोग रस अनिक भुंचोए ॥ मात पिता कुटंब सगल बनाए ।। रिजकु समाहे जलि सो हिर सेवहु नीता नीत । २ ॥ तहा सखाई जह कोइ न होवे कोटि अप्राध इक खिन महि घोवे ॥ दाति करें नहीं पञ्छोतावे ॥ एका चखस फिरि वहुरि न बुलावै। ३ ।। किरत संजोगी पाइत्रा भालि ।। साध संगति 

engrapasis atrapatents atrapaten महि बसे गुपाल !। गुर मिलि श्राए तुमरे दुआर ॥ जन नानक दरसनु देह ग्रुतारि ॥ ४ ॥ १ ॥ प्रमाती महला ४ ॥ प्रम की सेवा की सोमा ॥ काम क्रोध मिटे विस लोगा ।। नाम वेरा जन भंडारि ॥ गुन गानहि प्रम दरम पित्रारि ॥ १ ॥ तमरी भगति प्रम तुमिं जनाई ।। काटि जेगरी जन लीए छडाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जो जल राता प्रम कै रंगि ॥ तिन सुख पाइमा प्रम के संगि ॥ जिल्लारसः व्याह्या सोई जाने।। पेलि पेलि मन महि हैराने।। २।। सो शुलीआ सम ते ऊतम्रु सोइ ॥ जा के हरे विश्व प्रमु सोइ ॥ सोई निहचल व्याचे न जाड़।। अनदिन त्रम के हरि गुख गाड़।) रे ।।

सगल नमसकारु ॥ जाकै मनि पूरत निरंकारु ॥ करि किरपा मोहि ठाकुर देवा ॥ नोनक उधरै अन की सेवा २ ॥ प्रमाती महला ५ ॥ गुन गारत मनि हाह अनंद पहर सिमरत भगवंत ।। जा के सिमरनि कलमल जाहि ॥ विस्र ग्रर की हम चरनी पाहि ॥ १ ॥ सुमित देवह संत पिश्रारे ॥ सिमरउ निसतारे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिनि ग्रारे कहिआ

तिश्रागि नामि हरि गीधा ॥ विस गर गुर वे पाईपे जाईऐ ।। हरि सिमरत जिस गुरि तराइत्रा ॥ जिसु प्रसादि मोहै जिनि गुरहि सवारिश्रा पलत 11 ऊपरि सदा हुउ वारिधा ॥ ३ ॥ महा ध्रुगध ते कीचा गिम्नानी ॥ पुरे की अफय किहानी ॥ पारब्हम नानक गुरदेन ॥ वह भागि सेन ॥ ४ ॥ ३ ॥ प्रमावी महला ४ ॥ सगले व्यपना नाम्न जपादया n करि दुरत मिटाइमा ॥ १ ॥ इम वारिक सरनि प्रभ

दरभाल ॥ भवगण काटि कीए प्रभि अपूर्ने राखि लीए मेरे गर गोपालि ॥ १ ॥ रहाउ ॥ ताप पाप बिनमे खिन क्रवाल मुमाई ॥ साम साम पारमहसु अराधी अपने सनिगर के आई ॥ २ ॥ भगग भगोचरु विश्रंत सुमामी ताका ॥ लाहा ग्वाटि होईएे धनर्रता अपुना प्रभू धिआईएे ॥ ३ ॥ बाठ पहर 法法法法法法法 不不不不不不不不不不不不不不

3555 南海东东东东东东东东东东东东东东东东东 मेरे कहु नानक गाङ्या 11 गुन सदा पारत्रहमु धित्र्याई सदा प्रभाती महला 11 8 11 8 -11 पाइश्रा सिमरत नामु किलविख सभ नासे ॥ सचु नामु गुरि दीनी रासे ॥ मनोरथ पारब्रहम् 进来来来来被说话的话的话的话的话的话。 की दरगह सोभावंते ॥ सेवक सेवि सदा सोहंते॥ १ ॥ हरि हरि भाई ।। सगले रोग दोख सभि विनसिंह अगित्रानु अंधेरा मन रहाउ ॥ जनम मरन गुरि राखे मीत ॥ हरि के जनम के गए कलेस ॥ जो तिसु भावे भल होस ॥ २ ॥ तिसु गुर कड हड सद वल जाई ॥ जिसु प्रसादि सिउ लागी प्रीति ॥ पाईऐ वडभागी ॥ गुरु ॥ ऐसा धिश्राई सुत्रामी हरि नाम् पारब्रहम किर्पा करि 11 3 11 11 लागी पहर अपुनी लिव लिव ऋाठ **ऋंतरजामी** -11 ॥ प्रभाती महला के H घटा सगल 11 8 11 8 सरनाइ 11 की कउ जपन प्रभ नानक का नामु जन कीए ॥ हरि उतरी सभ चिंद ॥ किरपा अपूने प्रभि II भै विनसे 11 पहर गुन गाइ गुनिंद सोई भल कहै गुरु जो चरनी लागि 11 हरि तनि वसित्रा सतिग्र मनि -11 ॥ रहाउ 8 - 11 प्रभ मति तिआगि सदा होई 11 कलेस किछु त्रिघनु न सिउ कमल २॥ चरन संगि ॥ उतरी मैं जुनाम के रंगि ॥ ॥ कलि मिलन का प्रभ **अहं** कार 11 कोध काम ॥ विनसे 3 11 मानां ॥ विश्रारु मनु हरि सिउ भगति अतोले भाइ मारगु जानां सजन संत मीत सुहेले ॥ नामु रतनु हरि - 11 ग्रगह कहु नानक वडभागी पाईऐ 118 ॥ हरि की द्रगह प्रभु गुण निधि गाईऐ ॥ साहा धनवंत सेई सचु हरि हरि नामु जपहु मन मीत ॥ गुरु से प्रभाती महला ५ 11 रहाउ ॥ पोइत्रा 11 पूरन, रीति ॥ ? ॥ 11 3 नाम्र विसाहा ॥ २ ॥ सफल निरमल ।। संत प्रसादि हिर के गुन गाई पाईऐ वडभागी जीवन परवाणु ॥ गुर परसादी हरि रंगु माणु ॥ ३ ॥ विनसे काम क्रोध अहंकार वजी वाधाई ॥ नानक गुरमुखि उतरहि पारि ॥ ४॥ ७ ॥ प्रभाती महला ५ ॥ का सबदु सदा सद अटला।। गुर की वाणी पूरा पूरी ताकी कला।। गुर 

जिसु मनि वसे ॥ दुखु दरद समु ताका नसे ॥ १ ॥ हरि रंगि राता मतु राम गुन गावै ॥ मुकतो साघ घरी नावै ॥१॥ रहाउ ॥ गुर परसादी उत्तरे पारि ॥ भउ मरम्र विनसे विकार ॥ भन तन अंतरि बसे गर चरना ॥ निरमें साध परे हरि सरना ॥ २ ॥ अनद सहज रस छाव घनेरे ॥ दुसमञ्ज दुख् न आर्व नेरे ॥ गुरि पूरे अपूने करि राखे ॥ किलबिख समि लाथे ॥ ३ ॥ संव साजन सिख भए सुद्देले ॥ गुरि पुरे प्रभ सिउ लै मेले ॥ जनम मरन दुख फादा काटिया ॥ कडु नानक गरि पहटा ढाकिया ॥ ४॥ = ॥ प्रभाती महला ५ ॥ सतिगृरि परे नाम दीया ॥ अनद मंगल कलियाण सख कारज समला रासि थीआ ॥ १ रहाउ ॥ चरन कमल गुर के मनि चूठे ॥ दुख दरद अम विनसे भूठे ॥१॥ नित की बाखी ।। आठ पहर हरि सिमरह प्राणी ॥ २ ॥ घरि बाहरि प्रश्न समनी थाई ॥ संगि सहाई जह हउ जाई ॥ ३।। दह कर जोड करी अरदासि ॥ सदा जपे नानक गुणवासु ॥ ४ ॥ ६ ॥ त्रभाती महला ॥ ॥ पारब्रहस प्रभ सच्छ सजाय ॥ जाईऐ वडमागी दरसन कउ ।। रहाउ ।। किलबिख मेटे संबंधि संतोख होत्रा जोग्र ॥ साधसंगि होश्रा परगास ॥ माहि निवासु॥ १ ॥ जिनि कीम्रा विनि लीमा राखि ॥ प्रश्च प्ररा श्रनाथ का नाथु ।। जिसहि निवाजे किरपा धारि ॥ पूरन ताके आचार ॥ २ ॥ गुरा गावै नित नित नित नवे ॥ सख

चउरासीह जोनि न मने ।। ईहां ऊहां चरण पूजारे ।। मुखु ऊजल साचे दरबारे ।। ३ ॥ जिल्ला मसतकि ग्ररि धरिया हाल ॥ कोटि मधे को निरला दास ।। जलि थलि महीग्रलि पेर्स भरपूरि ॥ नानक उधरिस विद्या जन की धृरि॥ ४ ॥ १० ॥ प्रमाती महला ४॥ करवाऱ्य जाई ग्रर पूरे अपने ॥ जिस्र प्रसादि हरि हरि जप जपने ॥ १ ॥ रहाउ ॥ अंमृत बाखी श्रुणत निहाल विनसि गए लागी प्रीति ॥ 11 साच सबद सिउ विविद्या जंजाल ॥ 8

成还还还还还还还还还还还没 出出 जपत नाम श्राइश्रा चीति ॥ २ ॥ हरि श्रपुना प्रभ समस्थ गुर 11 कीना रिदे निवासु 3 11 **设设设设设设设设设设** परगासु ॥ गुर सबदे 11 8 नानक भए निहाल जपि ञपि दइश्राल ॥ हरि ॥ गुरु गुरु करत सदा सुखु पाइत्रा ॥ सदा ॥ प्रभाती महला ¥ श्रापि जपाइआ ॥ १ अपगा नामु किरपाला दोन दहस्राल भए ॥ हरि हरि जपत पूरन रहाउ । संत संगति मिलि भइत्रा प्रगास मई श्रास ॥ १ ॥ सरव कलिश्राण सूख मिन वृठे ॥ हरिगुण गुर नानक तूठे ॥ २॥ १२॥ प्रभाती महला ५ घरु २ विभास प्रसादि ॥ अवरु न द्जा ठाउ ॥ नाही बिनु कलिश्रान ॥ पूरन होहि सगल काम ॥ १ श्रों सतिग्रर सिधि १ ॥ इरि को नामु जपीए नीत ॥ काम क्रोध अहंकारु विनसे लगे लागे दृलु भागे सरनि पालन एके प्रीति ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नामि धुरि होवे संजोगु ॥ २ ॥ न तेटै जिसु भरम ॥ साध संगति जोगु ॥ सतिगुरु भेटे जम के मन रेनि दिनसु धित्राइ हरि हरि तजहु हरि मिलें जिसहि पूरन करम ॥ ३ ॥ जनम जनम विखाद विनसे भाई जन नानक हरि हरि मीत राखि लीने आपि ॥ ॥ मात पिता जापि ॥ ४ ॥ १ ॥ १३ ॥ प्रभाती महला ५ विभास पड़ताल श्रों सितगुर प्रसादि ॥ रम राम राम राम जाप ॥ किल कलेस लोभ जाइ श्रहंताप ॥ १ ॥ रहाउ ॥ श्रापु तिश्रागि संत चरन लागि मनु पवितु जाहि पाप ॥ १॥ नानकु राखन कउ प्रभु माई बाप ॥ २ ॥ १ ॥ १४ ॥ प्रभाती महला ५॥ चरन कमल सरिन टेक ॥ ऊच मूच बेत्रांतु ठाकुरु सरव ऊपरि तुही एक ॥ १ ॥ रहाउ ॥ प्रानश्रधार दुख विदार दैनहार बुधि विवेक ॥ नमसकार रखनहार मनि अराधि प्रभू मेक ॥ संत रेनु करउ मजनु नानक पार्वे सुख अनेक ॥२॥२॥१५॥ **淡水水水水水水水水水水水水水水水水水水** 

各名

1

🕥 प्रमाती ऋसटपदीया महला विभास रै <del>व्यों सितगुर प्रसादि ॥ ं दुविधा व</del>उरी मनु वउराइग्रा ॥ भुटे लालचि जनष्रु गवाहत्रा ॥ लपटि रही फ़ुनि वंधु न पाइत्रा ॥ सर्तिगुरि राखे नामु दड़ाइबा ॥ १ ॥ ना मनु मरै न माइब्रा मरै॥ जिनि किछु कीत्रा सोई जायौ सबदु वीचारि मउमागरु तरै ॥१॥ रहाउ ॥ माइत्रा संचि राजे ऋहंकारी ॥ माइत्रा साथि न चलै पिआरी ।। माइत्रा ममता है यह रंगी ॥ तितु नानै को साथि न संगी ।। २ ।। जिउ मनु देखहि परमनु तैसा ।। जैसी मनसा तैसी दसा ।। जैसा करमु तैसी लिय लावै॥ सविगुरु पूछि सहज घरु पायै॥३॥ रागि नादि मनु दुजै माइ॥ अंतरि कपटु महा दुखु पाइ॥ सर्तिगुरु भेटै सोम्ही पाइ।। सचै नामि रहै लिव लाइ।। ४।। सचै सबदि सर्ख श्रमरपदु कमावै ।। सची बोखी हरिग्रण गावै ।। निजयरि वास पावै।। ता दरि साचै सोमा पावै।। ४।। गुर सेगा वितु भगति न होई।। श्रमेक जतन करें जे कोई।। इउमै मेरा सबदे खोई।। निरमल नामु बसै मनि सोई ॥६॥ इसु जग महि सबदु करणी है सारु॥ बिनु सबदै होरु मोडु गुवारु॥ सबदे नाम् रखें उरिधारि॥ सबदे गृति मति मोलदुश्रारु ॥ ७॥ अग्रुरु नाही करि देखग्रहारो॥ साचा आपि अनुषु अपारो ॥ राम नाम ऊतम गति हाई॥ नानक खोजि लंहै जनु कोई ॥ = ॥ १॥ प्रभाती महला १॥ माइआ मोहि सगल जगु छाइमा ॥ कामिण देखि कामि लोभाइमा ॥ सुत कंचन सिउ हेतु वधाइत्रा।। सञ्च किन्नु अपना इकु राष्ट्र पराइत्रा ।।१।। ऐसा जापु जपउ जपमाली ॥ दुःख सुःख 'परहरि भगति निराली ॥ र ॥ रहाउ ॥ गुरा निधान तेरा अंत न पाइआ ॥ साच सबदि समाह्या ॥ श्रावागउश्र तुषु आपि रचाइआ।। सेंड्रे मगत जिन सचि चित्र लाइआ १/२॥ गिआनु धिश्रान तरहरि निरबाणी ॥ बिन्नु सतिग्रुर मेटे काइ न जाणी ॥ सगल विदद्व कुरवाखी सरोवर जोति समाणी ।। श्रानद रूप ॥ ३ ॥ माउ भगति गुरमती पाए ॥ हउमै **बिचंद्र** सबदि मनि जलाए II घावत राखे ठाकि रहाए ॥ सचा नाम्र ॥ विसम निनोद रहे परमादी ।। गुरमति

本。本本本本本本本本本本本本本本本

## मानिम्रा एक लिव लागी ॥ देखि निवारिम्रा जल महि स्रागी ॥ सो वूर्फे होवें वडमागी ॥ ४ ॥ सतिगुरु सेवे भरमु चुकाए ॥ अनदिनु जागै सचि लाए॥ एको जार्ण अवरु न कोइ॥ सुखदाता सेवे निरमल होइ॥ ६॥ सुरति सवदि बीचारि ॥ जपु तपु संजमु हउमै मारि П जीवन मुकतु जा सबदु मुगाए॥ सची रहत सचा मुखु पाए॥७॥ खुलदाता दुखु मेटगाहारा ॥ श्रवरु न स्माति वीजीकारा ॥ तनु मनु धरु हरि आगें राखिआ ॥ नानकु कहें महा रसु चाखिआ 11 = 11 र ॥ प्रभाती महला १ ॥ निवली करम भुझंगम भाठी रेचक पूरक कुंभ करें॥ बिनु सतिगुर किछु सोभी नाही भरमे भूला चूडि सर भिर भिर धोर्वे अंतर की मलु कदे न लई ॥ श्रंधा भरित्र्या नाम विना फोकट सभि करमा जिंड वाजीगरु भरिम ग्रुलै ॥ १ ॥ खट्ट करम नामु निरंजनु सोई ॥ त् गुण सागरु अवगुण मोही ।।। 8 माइत्रा धंधा धावणी दुरमति कार विकार ॥ रहाउ गणाइदा चूिक न सर्क कार ॥ मनसा माइत्रा मोहणी मनग्रुख आपु वोल खुत्रार ॥ मजनु भूठा चंडाल का फोकट चार सींगार भूठी मन की मित है करणी वादि विवादु ॥ भूठे विचि श्रहंकरणु है खसम न पावें सादु ॥ विनु नावें होरु कमावणा फिका सादु ॥ दुसटी सभा विगुचीएं विखु वाती जीवण वादि॥३॥ए अमि भूले मरहु न कोई ॥ सतिगुरु सेवि सदा सुखु होई ॥ विन्नु सतिगुर हुकति किनै न पाई ॥ स्राविह जांहि मरिह मरि जाई ॥ ४ - 11 एह सरीरु है त्रें गुरा धातु ॥ इस नो वित्रापे सोग संतापु ॥ सो सेवहु जिसु माई न बापु ॥ विचहु चूके तिसना अरु आपु ॥ ५ ॥ जह जह देखा तह तह सोई ॥ विनु सतिगुर भेटे मुकति न होई । हिरदे सचु एह करगी सारु ॥ होरु सभु पाखंडु पूज खुत्रारु ॥ ६ ॥ दुविधा चूकै तां घरि वाहरि एको करि जाणु ॥ एहा मित सबदु है सबद् पछारा ॥ करणी कीरति माथै पर्व छारु 11 9 11 सारु ॥ विचि दुविधा बीचारु गित्रातु 11 मनु गुग् संत सभा गुरमति 11 मारे जीवत मिर जाया ॥ नानक नदरी नदिर पछाणा ॥ = ॥ ३॥ तपा त्रहलित्रा गोतम् द्ख्यी ॥ प्रभाती \* महला सरीर इंद्र लुमाइश्रा चिहन सहस 11 इसत्री देखि तिस्र **紧求浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓**

भग हुए ता मनि पछोताइआ।। १।। कोई जािण न भृती भाई।। सो भृती त्रापि भ्रुलाए चुम्फ्रै जिसै बुम्फ्राई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तिनि हरीचंदि पृथमी पति राजैकागदिकीम न पाई॥ अवगर्ख जांखैत पुंन करेकिउ किउ नेखासि विकाई॥२ ॥ करउ श्रद्धाई घरती मांगी बावन रूपि यहानै ॥ किउ पहत्रालि जाइ किउ छलीऐ जे बलि रुपु पक्षानै॥ ३॥ राजा जनमेजा देमतीं बरजि विश्वासि पढ़ाइश्वा ॥ तिन्हि अठारह घाए किरत न चलै चलाइआ ॥ ४ ॥ गणत पछासा बोली माइ सुभाई ॥ जो किछ वरते तुधै सलाहीं तेरी विडिआई।। धा। गुरमुलि अलिपतु लेपुकदेन लागैसदा रहे सरगाई ।। मनप्रसु प्रमधु आगै चेतै नाही पछुताई ॥ ६ ॥ श्रापे करे कराए करता जिनि एह रचना रचीऐ॥ हरि न जाई जीऋडु श्रमिमाने पै पचीऐ भ्रतमा विचि कीत्रमा सञ्च कोई करता आपि न भ्रुलै II नानक सचि नामि निसतारा को गुर परसादि अधुलै॥ =॥ S महला १ ॥ आलगा सुनमा नामु अधारु ॥ धंधा छुटकि वेकारु ॥ जिउ मनमुख्ति दुजै पति खोई ॥ बिनु नावै मै कोई ।। ? ।। सुखि मन अरंधे मृरख गवार ।। आवत जात लाज नही वितु गुर पूर्व बारो बार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ इसु मन माइआ मोहि विनासु ।। धुरि ह्कम्र लिखिआ र्ताकहीऐ कासु ।। गुरकुलि विरला कोई ॥ नाम बिह्ना मुकति न होई ॥ २ ॥ अमि अमि डोलै वितु गुर वृक्ते जम की फासी खिनु खिनु ऊभि पङ्**ञालि ॥ गुर**म्रुखि छुटै नाम्न सम्हालि ॥ सदे दिल न होइ ॥ सबदि मरे सहिला जीवें सोह ग़र सोभी किसै न होइ ॥ आपे करें करावें सोइ॥ ४ ग्रंथा गावै ॥ पूरा सतिगुरु सहजि समावे तउ ठहरावे ॥ सचु करणी करि कार कमावे जूठा किउ सुचि होह ॥ सबदी धोर्थ विरला गुरम्रुखि कमावै श्रावस्य ठाकि रहावै ॥ भउ खाखा पीखा सुख सारु हरि जन संगति पार्वे पारु ।। सचु बालै बोलावै पित्रारु गर

करणी ई सारु ॥ ७ ॥ हरि जसु करमु धरमु पति पूजा ॥ काम क्रोध अगनी महि चाखित्रा तउ मनु भीजा।। हरि मंजा 11 रसु प्रगवित नानकु 11 प्रभाती महला अवरु न दृजा ॥ 11 ¥ = सबदु बीचारि १ ॥ राम नामु जिप स्रंतरि पूजा ॥ गुर ठाई ॥ अवरु रवि रहिस्रा ॥ एको न सभ ₹ किसु पूज चड़ाई ॥ तन II मनु रहाउ 8 11 रखहु ऋरदासि ॥ २ जीम्रड़ा तुम पासि ॥ जिउ भावै तिउ -11 छूटसि प्रभ सरणाई सचु जिह्वा हरि रसन रसाई ॥ गुरमति रे ॥ करम घरम प्रभि मेरें कीए ॥ नाम्नु वडाई सिरि करमां कीए कें विस चारि पदारथ ॥ तीनि समाए एक कृतारथ ॥ चीन्हि मुकति धिस्रानां ॥ हरि पद ४ ॥ सतिगुरि दीए बुभाई ॥ निवाजे प्रभ परधाना ॥ ६ ॥ मनु तनु सीतनु गुरि च्भ ॥ कहु नानक गुरि वृक्त चुकाई किनि कीमति पाई ॥ ७ विना गति किनें न पाई ॥ = ॥ ६ ॥ प्रभाती महला इकि धुरि बखसि लए गुरि पूरें सची बखत बखाई ॥ हरि रंग राते सदा रंगु साचा दुख विसरे पति पाई ॥ १ ॥ सूठी चतुराई ॥ विनसत वार न लागै काई ॥ १॥ रहाउ ॥ मनकुल कउ मनमुखि दुखु न जाई ॥ सुख दुखं दुखु दरदु विश्रापित गुरमुखि जाता मेलि लए सरणाई ॥ २ ॥ मनमुख ते अभ न होवसि इउमें पचिहि दिवाने ॥ इद्व मन्त्रा खिनु ऊभि पहत्राली जाने ॥ ३ ॥ भूख पिश्रासा जगु जब लिंग सबद न सहजु मिलै तिपति नही विनु सतिगुर पाए।। सहजै जाए ॥ ४ ॥ दरगह दाना बीना इकु आपे निरमल गुर की वाणी।। श्रापे सुरता सचु वीचारिस श्रापे वृक्ते पदु निरवागी॥ ५ ॥ जलु तरंग अगनी पवनै फ़ुनि त्रै मिलि जगतु उपाइआ वलु छलु तिन कउ दीत्रा हुकमी ठाकि रहाइत्रा ॥ ऐसे जन ह 11 विरले जग ऋंदरि परिव खजाने पाइस्रा ॥ जाति वरन ते ममता लोग्र चुकाइत्रा ॥ ७ ॥ नामि रते तीरथ से मैलु चुकाइश्रा॥ नानकु तिन के चरन पखाले जिना साचा भाइत्रा।। = 110॥ 水水水水水水

**对对不不不**不不 प्रभाती महला ३ विसास १ मों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ गुर परसादी वैदा तू हरि मंदरु हरि मंदरु सबदे खोजीऐ हरि नामा लेहु सम्हालि॥ १।। मन मेरे सबदि रपे रगु होइ ॥ सची भगति सचा हिर मंदरु प्रगटी साची सोह ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि मंदरु एड्ड सरीरु है गित्रानि रतिन परगडु होइ ॥ मनशुख मृजु न जाखनी मायसि हरि मदरु न होइ ।। २ ।। हरि मदरु हरि जीउ साजिया रिलमा हुकमि सवारि ।। धरि लेख लिखिया सु कमान्या कोइ न मेटखडारु ॥ ३ ॥ सबद ग्रख पाइबा सचै नाह पिश्रार ॥ हरिमंदरु सपदे सोहणा कचनु कोड घपार ॥ ४ ॥ इरिमंदरु एह जगतु है गुर घोरंघार ॥ दजा भाउ कार पूजदे मनमुख अंघ गवार ॥ लेखा मंगीए तिथे देह जाति न जाइ ॥ साचि रते से उबरे दुखीए दजै भाइ ।) ६ ।। हरि मंदर महि नाम्र निधाल है ना युक्तहि सुगध गनार ॥ गुरपरसादी चीनिब्रा हरि राखिश्रा उरिघारि ॥ ७ ॥ गुर की याणी ग्रुर ते जाती जिसबदि रते रगु लाइ ॥ पविद्व पावन से जन निरमल हरि कै नामि समाइ ॥ = ॥ हरि मंदर हरि का हाड है रखिश्रा सबदि सवारि ॥ तिश्व विचि सउदा एड्ड गुरम्भवि लैनि सनारि ॥ ६ ॥ इरि मंदर महि मोहिश्रा दुजै पारसि भेटिऐ भाइ कचनु भइश्रा -11 कही न जाह ।। १० ।। हरि मदर महि हार वसी सरब निरतरि सोइ ॥ नानक गुरम्रखि वयाजीये सचा सउदा होड ३ ॥ भी माह जागे से जन जाग्रण करहि **ह**उमै मल्ल उतारि ॥ सदा जागहि १२ अपगा राखहि पच तसकर ॥ मन मेरे गुरम्रस्व कादहि मारि ॥ १ नाम धिआह भारिंग हरि पाईए मन सेई करम कमोद ॥ १ ॥ रहाउ ॥ सहज धुनि ऊपजें दुख हुउमें विचह जाइ ॥ डरिनामा हरि मनि वसे सहजे हरिग्रण गाइ ॥ २ ॥ ग्ररमती अख सोहणे इरि राखिश्रा उरि धारि ॥ ऐथै ओथै सुख धणा जिप हरि हरि उतरे पारि॥ ३ ॥ हउमें विचि जाग्रसु न होवई हरि भगवि न पवई थाइ ॥ मनप्रस्व

( १३४७ ) **风切叹水应应**或变变逐渐变变 दिर ढोई ना लहिह भाइ दुनें करम कमाइ ॥ ४ ॥ घृगु खागा घृगु भाइ पित्रारु ॥ विसटा मेटिया पैन्हगा जिन्हा दुर्जे सतिगुरु क्रड जिन खुत्रारों ॥ ५ ॥ सचे सचि ।। तिनकी संगति मिलि रहां मरि जंमित होहि भागि गुरु पाईए उपाइ किते न पाइग्रा जाइ + चलि हरि सरगाई ऊपजै हउमें सबदि जलाइ ॥ ७ ॥ समाउ ॥ ६ ॥ पूरे भजु मन मेरे सभ किछु करणें जोगु ॥ नानक नामु न वीसरें सतिगुर ते सहजु करें सु होगु॥ = ॥ २॥ ७॥ २॥ ६॥ विभास प्रभाती महला ५ असटपदीआ सतिगुर प्रसादि ॥ मात पिता भाई सुतु वनिता उर्भि 11 जुगता हमारा १॥ एक सिउ श्रनंद 11 स्रधारा चूगहि सिरि साहा वडपुरखु प्रान मेरे गाहक एकसु की ॥ गुन ।। छल नागनि सिउ मेरी ट्रटनि होई।। गुरि म्रोहारा मै टिक श्रंतरज्ञामी ॥ धर एका कउराइ ॥ अंमृत नामि रहाउ मुखि मीठी खाई मुत्रामी ॥ १ ॥ मोह सिउ गई विखोटि ॥ कहित्रा इह सूठी घोही।। घर गाले॥ हम मनु रहित्रग अघाइ ॥ २ ॥ लोभ ठगवारी बहुत मोहि कीनी छोटि ॥ इह न ठाडु काम क्रोध सिउ कुपालि 11 3 11 तह महा गुरि राखि लीए किरपाले मुनिग्रा ॥ जह देखउ चंडाल ॥ राखि लीए अपुनै गुरि गोपाल ॥ ४ ॥ दस नारी मै करी-दुहागनि विनिश्रा ॥ गुर उपदेसु मोहि कानी ॥ गुरि कहित्रा एह रसिंह विखागिन ॥ इन सनवंधी रसातिल जाइ हम गुरि राखे हरि लिव लाइ ॥ प्र ॥ अहंमेव सिउ मसलित छोडी ॥ मूरखु होडी ॥ इहु नीघरु घरु कही न पाए ॥ हम इह 11 8 गुरि लीए लिव लाए खटांई ॥ प्रभ ग्राए गुरि राखि न महि दुइ हम तपावसु प्रभ सरवागि 11 11 9 गृह एक वैराई II भए करहु लाए ॥ मेरी सेवा लागि 11 द्त श्रंचरि सगल कीए निर्ञाएं ॥ कीआ गुरि ।। कहु नानक हिस बोले तेरा प्र ॥ मन महि क्रोधु महा सभु गृह इह महला ঠাকুচ प्रभाती करि इसनातु 11 8 11 विसथारा निवेरा ॥ ८॥ बहुतु करहि पूजा 医苯苯苯苯 浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓浓

१३४८ **达达在中华市市市市市市市市市市市市** तिन चक्र बर्गाए ॥ अंतर की मलु कबही न जाए ॥ १ ॥ संजमि प्रभ्र किनही न पाइश्रा । मगउती मद्रा मनु मोहिया माइया । १ ॥ रहाउ ॥ वाप करहि वंचा के बसि रे तीरिथ नाइ कहिंह सिम उत्तरे ॥ बहुरि कमाविह होह निसंक ॥ बांधि खरे कालंक जमपुरि ॥ २ ॥ घघर बाधि बजावहि ताला ॥ अंतरि कपट फिरहि बेताला ॥ वरमी मारी साप न मुआ ।। प्रश्च सम किछ जानै जिनि त्कीआ ॥ ३ ॥ पुंबर ताप गेरी के बसत्रा ॥ अपदाका मारिआ गृह ते नसता॥ देस छोडि परदेसिंह धाइआ ॥ पंच चंडाल नाले ले आह्या ॥ ४ ॥ कान फराइ हिराए द्रका ॥ घरि घरि मांगे अपतावन ते चका ॥ बनिता छोडि यद नदिर परनारी ॥ वेसि न पाईऐ महा दुखिआरी ॥ ४ ॥ बोलै नाही होड़ बैठा मोनी ॥ अंतरि कलप भवाईऐ जोनी ॥ श्रंन ते रहता दुख 'देही सहता ॥ हुकम्र न वृक्त विभापित्रा ममता ॥ ६ ॥ बिन सतिगर किनै न पाई परमगते ॥ पछह सगल वेद सिंगते ।। मनग्रुख करम करें अजाई ॥ जिंड बाल घर ठंडर न ठाई ।। ७ ।। जिसनो भए गोबिंद दहशाला।। गुर का वचन विनि याधिक्रो पाला ॥ कोटि मधे कोई संतु दिखाइका !! नानक तिनकै संगि तराइमा ॥ = ॥ जे होनै मागु ता दरसनु पाईएे ॥ मापि तरं सञ्च इटंचु तराईऐ ॥१॥ रहाउ द्ञा ॥२॥ प्रभाती महला प्र ।। सिमरत नाम्र किलिमिल सिम काटे ॥ धरमराइ के कागर ।। साधसंगति मिलि हरि रस वाहमा ॥ वारमहस रिद माहि समादश्रा ॥ १ ॥ राम रमत हरि हरि सख पाइश्रा ॥ तेरे दास धरन सरनाइचा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ चुका गउछ मिटिश्रा श्रंपित्राह ॥ गुरि दिखलाइश्रा शुक्रति दुवाह ॥ हरि श्रेम मगति मनु तनु सद् राता ॥ प्रभृ जनाङ्क्या तत्र ही जाता ॥ २ ॥ घटि घटि श्रंतरि रविक्रा सोह ॥ तिस्र बिनु बोजो नाही कोह ॥ बैर बिरोध छेदे भी भरमा ॥ प्रमि पुनि आतमै कीने धरमा ॥ ३ ॥ महा तरंग ते कांद्र लागो ॥ जनम जनम का इटा गाँदा ॥ जप तप संजग्न नाम् सम्हालिया ॥ अपूर्ने ठाइरि नदरि निहालिया ॥ ४ ॥ मंगल पर क लिखान विधाई ॥ जह सेवक गोपाल गुसाई ॥ प्रभ सुप्रसंन मए

गोपाल ॥ जनम जनम के मिटे बिताल ॥ ५॥ होम जग उर्घ तप ॥ चरन कमल इसनानु करीजा 出出并并并并并并不不不在的政治的政治的 ६॥ ऊचे ते ऊचा तीरथ सभि कारज सारे 11 वांछउ जपत की दासन दास लावहि सहजि घित्रानु 11 प्रीतम् थानु ॥ हरिजन हिर विता मात 11 प्रीतम भरपूरि ॥ 9 करु गहि लीने अपुने दास धूरि ॥ सरब कला 11 तेरा ॥ मीत साजन भरवासा 11 जिप जीवे नानकु गुण्तास ॥ ८ ॥ विभास प्रभात वाणी भगत कवीर जी की श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ मरन जीवन की संका नासी ॥ श्रापन परगासी ॥ १ ॥ प्रगटी जोति मिटिश्रा दुखु पाइत्रा करत बीचारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ जह जो कछ 11 दूरि पइत्राना ॥ मनु मानकु लिव ततु लुकाना २ सु सहजि समाणा 11 वूभे कहतु कबीरु किलबिख गए खीगा।। मनु भइत्रा जगजीयन लीगा।। होत्रा सु तेरा भागा ।। जो इव ८ ॥ १ ॥ प्रभाती ॥ त्रलहु एकु मसीति वसतु है अवरु मुलखु किसु केरा ॥ हिंदू मूरित नाम निवासी दुह मिह ततु न हेरा ॥ १ ॥ रहाउ राम जीवड तेरे नाई ॥ तू किर मिहरामित साई ॥ दिल मुकामा बासा पछिमि बहमन गिश्रास दिलि खोजहु एही ठउर मुकामा ॥ २॥ दखन देस राखे करिह चउवीसां काजी मह रमजाना ॥ गित्रारह मास पास क खोजि दिलै किश्रा एके माहि निधाना ॥ ३ ॥ कहा उडीसे मृजनु की आ ।। दिल महि कपटु निवाज गुजारे किस्रा हज कावे जाएं।। पंगरा एते अउरत मरदा साजे ए सम रूप तुम्हारे कवीरु का सभ गुर पीर हमारे ॥ ४ ॥ कहतु नखे परहु एक की सरना ।। केवल नाम जपहु हे प्रानी तव ही निहचे ६ ॥ २ ॥ प्रभाती ॥ अविल अलह एक नूर ते समु जगु उपजित्रा भले कउन ॥ खालिक खलक भाई 11 भूलहु न भरमि लोगा 水淋淋淋淋淋淋淋淋水水水水水水水水水 11

खलक महि खालिक पूरि रहिओ सब ठाई ॥ १ रहाउ ॥ माटी एक अनेक मांति करि साजी साजनहारै ॥ ना कछ पोच माटी के मांडे ना कछु पोच कुमारै ॥ २ ॥ सम महि सचा एको सोई तिस का की श्रा सम्र कछ होई।। हुकम्र पछानै सु एको जानै बंदा नहीए सोई।। ३।। अलहु अलखु न जाई लिखआ गुरि गुड़ दीना मीठा ॥ कहि कवीर मेरी संका नासी सरव निरंबचु डीठा॥ ४ ॥ ३ ॥ प्रमाती ॥ वेद कतेव कहडु मत भूठे भूठा जो न विचारे ॥ जउ सम महि एक ख़दाइ कहत हउ तउ किउ प्रस्मी मारे ॥ १ ॥ प्रलां कहह निश्राउ खदाई ॥ वेरे मन का भरम न जाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पक्रिर जीउ श्रानिश्रा देह विनासी माटी कउ विसमिलि कीआ ॥ जोति सरूप अनाहत लागी कहु हलालु किया कीया ॥ २ ॥ किया उज् पाकु कीया प्रदु घोहमा किंत्रा मसीति सिरु लाइचा।। जउ दिल महि कपटु निवाज गुजारहु किया हज कार्ये जाइया।। ३ ॥ वं नापाक पाक नही सिभिया तिस का मरम् न जानिया ।। कहि कवीर मिसति ते चुका दोजक मिउ मतु मानिक्या ॥ ४ ॥ ४ ॥ त्रभाती ॥ सुन संधिक्या तेरी देव देवा कर अधपति आदि समार्र ॥ सिध समाधि अंत नही पाइआ लागि रहे सरनाई ॥ १ ॥ लेडु आरती हो पुरत निरंजनु सविगुर पूजहु मोई ॥ ठाडा ब्रहमा निगम बीचारै अल्प्यु न लखिआ जाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तत् तेलु नाम्र कीत्रा वाती दांपक देह उज्यारा ॥ जोति लाह जगदीस जगाइम्रा युक्ते युक्तनहारा ॥ २ ॥ पंचे सबद अनाहद याजे संगे सारिंगपानी ॥ कपीर दास वेरी श्रारती कीनी निरंकार निरवानी ॥ ३ ॥ ४ ॥ 🖊 प्रमावी बाखी भगत नामदेत जी की १ औं सर्विगुर प्रसादि ॥ मन की विरथा मन ही जाने के पृक्तल द्यागै कहीए ॥ श्रांतरआमी राष्ट्र स्वार्ट मैं डरु कैमे 'पहीए ॥ १ ॥ बोधीयले बोपाल गुोलाई ॥ मेरा श्रम्न रिज्ञा सरवे ठाई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हाद माने पाइ माने है पासारी ॥ माने पास मानै भेटी मरमत है संमारी 11 गर सबदि गृह 11 3 समी मन रावा द्विधा सहजि समाची 11 हरम दै भाषे निरमउ समतु बीचारी ॥

**表表表表表表表表。**表表表表 जगजीवनु जानि भजिह पुरखोतमु ताची अविगतु वाणी ॥ नामा कहै हिरदे अलख विडोगी ॥४॥१॥ प्रभाती ॥ आदि जुगादि जुगो जुगु ताका श्रंतु न जानिश्रा।। सरव निरंतरि रामु रहिश्रा रवि ऐसा रूपु वस्वानिया ॥ १॥ गोविदु गाजै सवदु वाजै ॥ य्रानद रूपी मेरो रामईया ॥ १ ॥ रहाउ ॥ वावन बीख् वानै बीखे वासु ते प्रमलादि कासट चंदनु भेइला।।२॥ तुम्ह चे पारसु हम चे लोहा संगे कंचनु भैंइला॥ तू दहश्रालु रतनु सुख लागिला।। सरवे त्रादि लालु नामा साचि समाइला । ३॥२॥ प्रभाती ॥ अकुल पुरख इकुं घटि घटि अंतिर ब्रह्म लुकाइत्रा ॥१॥ जीत्र की जोति न जाने कोई।। ते मैं की आ सु मालूमु होई।। १।। रहाउ।। चिलतु उपाइस्रा ॥ जिउ प्रगासित्रा माटी कुंभेउ।। आप ही करता वीटुलु देउ ॥२॥ करमु विद्यापे।। जो किछु की ग्रा सु त्रापे त्रापे।। ३।। प्रण्यति नामदेउ इहु जीउ चितर्वे सु लहै ॥ श्रमरु होइ सद श्राकुल रहै ॥४॥३॥ प्रभाती भगत वेगी जी की ।। तनि चंद्नु मसतकि पाती ॥ रिद श्रंतिर कर तल कोती ।। ठग दिसिट बगा लिव लागा ।। वैसनो प्रानमुख भागा ॥ १॥ कलि भगवत वंद चिरांमं॥ कर् रता निसि वादं ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नित प्रति इसनानु सरीरं ॥ दुइ घोती करम मुखि खीरं॥ रिदे छुरी संधि त्रानी ॥ परदरवु हिरन बानी ।। २ ।। सिल पूजिस चक्र गणेसं ॥ निसि जागिस भगित प्रवेसं ॥ पग नाचिस चितु अकरमं॥ ए लंपट नाच अधरमं॥ ३॥ मृग श्रोसणु तुलसी माला॥ कर ऊजल तिलकु कपाला॥ रिदे कूडु कंठि रुद्राखं॥ रे लंपट कुसनु अभाखं ॥ १ ॥ जिनि आतम तत् न चीनिआ ॥ फोकट धरम अवीनिस्रा ॥ कहु वेगी गुरमुखि धिस्रावे॥ विनु सतिगुर वाट न पार्वे ॥ ५ ॥ १ ॥ 一些证实还是 [宋宋宋]

## **%मा सतिहास करता प्रस्वति**

राग जजावंती महला ६ ॥

सिमर तियागि प्रम जू की सरनि लाग।। अगत सुख मानु सम साज है।। १।। रहाउ।। सपने जिउ धन

करत मान ॥ बारू की मीत जैसे बसुधा को राजु है

राम सिमर राम

इहै तेरे काजि है ॥ माहबा को संग्र

पछान् ॥

जन कहत बात बिनसि जै है तेरो गात ॥ छिन्न छिन् जातु आजु है।।२।।१।। जैजावंती महला ६।। जनमु सिरातु है।। कहउ कहा बार बार सममत नह किउ विनसत नहलगै बार श्रोरे सम गात Ħ को नामु लेह।। अंति बार सगल मरम डाहि देह गोबिंद जात है।। १।। विखिद्या विख जिंड विसारि प्रभ कहि प्रकार अउसर विहात है।। २।। २।। जैजावंती महला हु ॥ रे मन कउन गति होह है तेरी ॥ विखित्रन नही सनिश्रो ॥ मानस को जनमुलीन लुमानि प्रति फेरी नाहिन ॥१॥ रहाउ सिमरत नह निमख कीन ॥ दारा सुख भइत्रो दीन पगह

प्रकारि

चीत जैहै

माइश्रा

ਹੀਰ

किंउ प्रसारि

जैजावंदी महलाह ॥

जिउ सुपने जाकी चेरी

जैहे

॥ निस दिन सुनि के पुरान ॥ समभत नह रे अजोन ॥ काल तउ पहूचिओ श्रांनि कहा जैहै भाजि रे ॥१॥ रहाउ ॥ श्रसथिरु जो मानिश्रो देह सो तउ तेरउ होइ है खेह ॥ किउ न हिर को नाम्र लेह मूरख निलाज रे ।। १ ।। राम भगति हीए त्रानि छाडि दे ते मन को मानु ॥ नानक जन इह वखान जग मैं विराजु रे ॥ २ ॥ ४ ॥ १ त्रों सतिनामु करता पुरखु निरभउ निरवैरु अकाल मूरति अजूनी सैभं गुर प्रसादि॥ सलोक सहसकृती महला १ ॥ पढ़ि पुस्तक संधित्रा वादं ॥ सिल प्जसि वगुल समाधं ॥ मुखि भूछ विभुखन सारं ॥ त्रै पाल तिहाल विचारं ॥ गलि माला लिलाटं ।। दोइ धोती बसत्र कपाटं ।। जो जानिस ब्रहमं करमं ॥ सभ फोकट निसचै करमं ॥ कहु नानक निसचौ ध्यावै ॥ वितु सतिगुर बाट न पावै।। १ ।। निहफलं तस्य जनमस्य जावदं ब्रहम न विंदते ॥ सागरं संसारस्य गुरवरसादी तरिह के ॥ करणकारण समरथु है कहु नानक बीचारि ॥ कारणु करते वसि है जिनि कल रखी धारि ॥ २ ॥ जोग सबदं गित्रान सबदं बेद सबदं त त्राहमणह ॥ सबदं सद्र सबदं पराकृतह ॥ सरव संबदंत एक ख्यत्री सबदं सूर सनदं जेको जानसि भेउ ॥ नानक ताको दासु है सोई निरंजन ॥ ३ ॥ एक कुरनं त सरबदेवा देव देवा त आतमहं॥ आतमं स्री बास्त्र देवस्य जे कोई जानिस भेत्र ॥ नानक ताको दासु है सोई निरंजन देव ॥ ४ ॥ सलोक सहसकृती महला ५ १ त्र्यों सतिनामु करता पुरखु निरभउ सिरवरु श्रकाल मृरति अजूनी सैभं गुरप्रसादि ॥ च पिता वनिता कतं कतं च माता मीत हित बंधव कतं च मोह कुटंव्यते सुतह ॥ कतं च भात

( १२४४ ) १ देश में प्रेट में श्रेट 
नानक लवष्यं अचुत तनह॥ १॥धृगंत मात पिता सनेहं पृग सनेहं भ्रात वांधवह॥ धृग स्नेहं वृनिता विलास सतहा। धृग स्नेहं गृहारथकह ॥ साध संग स्नेह सत्यं॥

सखरं बसंति नानकह ॥ २ ॥ मिथ्यंत देहं खीर्णत बलनं ॥ बरधंति जरूबा हित्यंत माइबा |। अत्यंत ब्रासा ब्राधित्य मवनं ।। गनंत स्वासा भैयान धरमं ॥ पतंति मोह कृप दुरलम्य देहं तत आस्रयं नानक ॥ गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा ॥ ३ कोट ! काच रचंति रकत चरमणह ।। नवंत दुआरं भीत रहितं बोड रूपं असुधंभनह ।। मिमरंति त्रगित्रानी जानंति गोबिंद नाम नह श्रमधिरं साध सरण नानक ।। इरि इरि इरि इरि इरि इरे जपंति त्रयं पूरनं बदलो अनुत गुनइं कुपाला मृतिश्रा प्रिश्नं विद्याम चरगं

नाथे नानक सरखं ॥ ४॥ मृगो पेखंत बधिक प्रहारेख लख्य श्रहो जस्य रखेश गोपालह नानक रोम न छेशते ॥ ६ ॥ बहु जतन करता बलवंतकारी सेवंत खग चत्र दिसह ।। विखम थान बसंत ऊचह नह सिमरंत कडांचह डावंति आगिआ n पुरखह अकरखते सास सवदं हितं कली मइञा मिटंति करम कृतधा भरम

ञ्रमोघ रमर्ग सरब त्र धान्यं हरि रमना रवि ਬਟੰਨ Ħ 11 सिखंडं ससीधर ਬਟੰਨ सरानं घरंत माइश्रा गोपाल घरंत

॥ नह विलंब धरमं सरशि जिह मिरत रचंति बनितो विनोड 11 बध्यं औवन मंदिर बहिक्रम कनिक कंडलह सोमंति इस्यंत ब्यापितं श्रन्त माइश्रा

१७ ॥ घोर दुख्यं अनिक नानक हरिनाम 11 स्यजनह सगल सिमरंत प्रकासं सिमरत मिटंत ग्रंधकार विख्यादं 11 2= 11 करम पावक कासट भसमं करोति द्तह ॥ रिद बसंति भै भीत त्रघ खंडनह समृह सुख स्रोता रहंत गुगा रमंत मरग जनम भगवान सो करत महा निरमलह ॥ नानक • प्रिश्र खेमं करोति ॥ १६ ॥ पाछं करोति अग्रगीवह निरासं आस पूरनह ॥ निरधन भयं सरिण जोगं संत श्रमोघ दरसनह ॥ धनवंतह रोगी अं रोग खंडनह ॥ भगत्यं भगति दानं राम नाम गुण कीरतनह ॥ पारब्रहम पुरख दातारह।। नानक गुर सेवा कि न लभ्यते।। २०॥ अधरं घरं धारगह निरधनं धन नाम नरहरह ॥ अनाथ नाथ गोविंदह बलहीगा वल केसवह॥ 在共产生实现和我们在我还是这个

प्रश्निक प्रदेश हैं। प्रदेश देश हैं प्रदेश हैं। प्रदेश हैं प्रदेश हैं। प्रदेश हैं प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश हैं। प्रदेश

भगति पुरख करुणामयह पूरन भगवानह बळल ं बसंत बासुदेवह पारब्रहम ॥ जाचंति घटि घटि परमेसुरह नह बिसरंति नह विसरं ति नाराइयह ॥ त्रसादं नह समस्थं सेवकं नह प्रीति नह परम

।। सरबञ्च

शव प्रसादि सिमरते नामं नानक कृपाल इिर हिर पुरं
 श २२ ॥ भरख पोलख करंत जीव्या विश्वाम छादन देवंत
 दानं ॥ सृजैत रतन जनम चतुर चेतनह ॥ दरतंति सुल ब्रानंद
 प्रसादद्द ॥ सिमरत नानक हिर हिर हे ॥ अनित्य रचना

निरमोहते ॥ २३ ॥ दानं परा पूरवेश भवंते महीपते विपरीत मारत लोकड नामक चिरंकाल दख मोगते॥ २४ ॥ बृथा जस्य सिमरण रिदंतरह अनुग्रहं गोविंदह h आरोग्यं महारोग्यं 11 २४ ॥ रमणं केवर्ल कीरतनं सधरमं करुशामयह व्यमत नाम

देह धारणेह ।। अमृत नामु नारहण नामक पीपते संत न सुष्यते ।। २६ ॥ सहस्य सील संत सम मित्रस्य दुरजनह ॥ नामक भोजन अनिक प्रकारेख निंदक श्राप्य होइ उपतिसटते ॥ २७ ॥ तिरसकार नह अवंति नह मवंत मान भंगनह ॥ सोभा

हीन नह भनंति नह पोहंति संतार दुखनह ।। गोविंद नाम जर्पति मिलि साथ संगह नानक से प्राची सुख वासनह ॥ २८ ॥ सैना साथ समृह दर श्रजित संगाई तिन निम्नताह।। श्रावधह गुण गाविंद समूख औट गुर सनद कर चरमणह ॥ श्राकहते

बस्य रय नागह जुकते प्रभ बारगह ॥ विचरते निरमपं सनु सैना धार्पते छोपाल कीरतनह ॥ जितते विस्व संसारह नानक पस्पं करोति पंच तसकरह ॥ २६ ॥ श्वग तसना गंघरप नगरं हुम छाया रचि दुरमतिह ॥ ततह इटंच मोह मिथ्या सिमरति नानक राम राम नामह ॥ ३० ॥ नच विदिमा निधान निगमं न च गुणश नाम

रिव दुरमिविह ॥ तवह कुटंब मोह मिध्या सिमरीत नानक राम राम नामह ॥ ३० ॥ नच विदिश्रा निधान निगमं न च गुण्यन्न नाम कीरतनह ॥ नच राग रतन कंटं नह चंचल पहुर चाहुरह ॥ भाग उदिम लबच्यं माहश्रा नानक साथ संगि खल पंडिवह ॥ ३१ ॥ कंट रमणीय राम राम मालां हसत ऊच प्रेम धारणी ॥ जीह मिखनो उत्तम सलोक उधरणं नैन नंदनी ॥ ३२ ॥ गुरमंत्र हीणस्य जो प्राणी ध्यंत जनम

६३५७ 水水水水水水水水水水水 旅歌歌歌歌歌歌歌歌 असरगह ॥ क्करह स्करह गर्धमह काकह सरपन तुलि खलह ॥ ३३ ॥ चरणार विंद भजनं रिदयं नाम धारणह ॥ कीरतनं साध संगेण नानक नह इसटंदि जमदूतनह ॥ ३४ ॥ नच दुरलभं धनं रूपं नच दुरलभं स्वरग राजनह ॥ नच दुरलमं भोजनं विजनं नच दुलरमं स्वछ ग्रंवरह ॥ नच दुरलमं सुत मित्र भ्रात बांधव नच दुरलमं वनिता विलासह।। नच दुरलमं 共共出场的场份 विदित्रा प्रवीगां नच दुरलभं चतुर चंचलह ॥ दुरलभं एक भगवान साध संगि कृपा प्रभं सरवत्र नामह नानक लवध्य स्वरग मरत पयाल लोकह 11 विखया रमणं गोबिंदह नानक लेप छेप न लिप्यते ॥ ३६ 1 कतह दुखं भयंति सुख्यं भयंति श्रंमृतं द्रुसटां सखा स्वजनह ॥ नानक भीतं त निरभयह ॥ थान विहून विस्नाम नांमं ३७ ॥ सरव सील ममं ममं - 11 करतव इरि गुरह सरव हरि पांवनह ॥ कुपाल लेप छेप न लिप्यते ॥ ३८ ॥ नह सीतलं पांवन सरव सीलं सीवलं सीव नह सीतलं बांबन चंदनह ॥ नह नानक करता राम मंत्रं 11 11 38 सीतलं साथ स्वजनह सुखं सम दुख ज्ञानं नानक रुतेग नामं ध्यानं सरवत्र पूरनह ॥ दोख पंच जीश्रा जुगति निरमल निरवैरणह ॥ दयालं सरवत्र राम कमल जल भल्प माया ।। भोजनं गोपाल कीरतनं रहतह ॥ उपदेसं सम मित्र सत्रह भगवंत भगति भावनी पर 11 विवरजितह निंदा नह स्रोति स्रवणं आपु त्यागि सगल रेणुकह ॥ खट ल्ख्यग भोगंत ग्रजा पूरनं पुरखह नानक नाम साध स्वजनह ॥ ४० ॥ तत्र गते संसारह नानक समीपि केहरह कोटि विघनं ग्रपराधं सोग हरखं वित्रापते ॥ ४१ ॥ छन्नं छिद्रं किलविख मलं ॥ भरम मोहं मान अपमानं मदं माया विश्रापितं ॥ कंद सिध्यते ॥ निरमलं साध संगह जपंति नानक गोपाल नामं ॥ रमंति गुण गोविंद नितप्रतह ॥ मृत्यु जनम भ्रमंति नरकह ४२ ॥ तरण सरण सुत्रामी रमण सील परमेसुरह ॥ करण कारण समरथह दानु देत प्रभु पूरनह ॥ निरास आस करणं सगल अरथ आलयह ॥ सिमरंति नानक सगल जाचंत जाचिकह ॥ ४३ ॥ 表来来来来来逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐

**崇东东 东东本市市市市市市市市市市市市市市市市**全部

H

दुरगमस्थान सुगमं महा द्रुल सरव झलाणह ॥ दुरवचन भेद भरमं दुरामस्यान सुगम भहा कृष घरन ब्राह्मण । साकत पिसनं त सुराजनह ॥ अस्यितं सोग इरखं में खीर्यं त निरमवह ॥ में X

राम राम रमणं ॥ सरिश नानक इरि इरि दयाल चरणं ॥ ४४ ॥ है अजित सर संग्रामं अति बलना बहु मरदनह ॥ गख गंधरब देव मानुख्ये

पसु पंखी विमोहनह ॥ हरि करणहारं नमसकारं सरिण नानक जगदीस्वरह

पत्तु पंत्री विमोहनह ॥ हरि करखहार नमसकार सरिथि नानक जगदीस्वरह ॥ १४ ॥ हे कामं नरक विस्तामं बहु जोनी अमावयह ॥ वित हरएं वे हैं लोक गम्यं जप तप सील विदारयह ॥ कलप सुख कवित चेवल एक नीच समावयह ॥ तव में विमुंचित साथ संगम कोट नानक ।। तद में विमुंचित साथ संगम कोट नानक ।। तद में विमुंचित साथ संगम ते प्राप्त ।। उद में विमुंचित साथ संगम कोट नानक ।। तद में विमुंचित साथ संगम कोट नानक ।। तद में विमुंचित साथ संगम कोट नानक ।। तह में विमुंचित साथ संगम कोट नानक ।। ।। अह ।। हे कलि मुल कोधं कर्दंच करुयां न उपराजते ॥

कमल सिमरंति राम दामोदर माधवह ॥ ५० ॥ चरण नानक संगेख गोपाल साध रमर्ख कीरतनइ 13 मैं दुत्तरह ॥ ४१ ॥ **त**रएं महा सागर नानक पारब्रहर्म इस्त काया रख्या सिर मस्तक रख्या परमेस्वरह ।। भातम रख्या गोपाल सुमामी धन चरण

जगदीस्तरह ॥ सरव रख्या गुर दयालह भी दुख 

विनासनद ॥ भगति बछल ध्रनाथ नाथे सरिण नानक पुर्ख ॥ जेन कला धारिश्रो आकासं वसंतरं अनुतह ॥ ५२ वेसटं ॥ जेन कला ससि सर नख्यत्र जोत्यं सासं सरीर धारणं॥ जेन कला मात गरभ प्रतिपालं नह छेदंत जठर रोगग्रह 11 नानक नह छिजंति तरंग तोयग्रह ॥ ५३ ॥ कला असर्थभं सरोवरं गुसाई गरिस्ट रूपेण सिमरगां सरवत्र जीवगाह ॥ लवध्य संत संगेण नानक मारग हरि भगतणह ॥ ५४॥ मसकं भगनंत सैंलं करदमं तरंत ।। सागरं लंघंति पिंगं तम परगास श्रंधकह ।। साध संगेशि सिमरंत हरे ॥ ५५ हरि हरि 11 नानक सरिण गोविंद - 11 तिलक हीगां जथा राजनह जथा वित्रा ॥ अमर हीसां वेसनवह श्रावध हीगां जथा सुरा ॥ नानक धरम हीगां तथा -11 न संखं न चक्रं न गदा न सिश्रामं ॥ श्रस्चरज ¥ <del>६</del> रहंत जनम ॥ नेत नेत कथंति वेदा ॥ ऊच मुच अपार ॥ बुभंति साध रिदयं श्रचुत गोविंदह नानक वसंति - 11 वसनं संसारं सनवंधी वडभागीत्रह ॥ ५७ ॥ उदित्रान मदिरं महां खरह ॥ विखम स्थान मन मोह सिश्राल ॥ हीत मोह भे भरम श्रमणं फांस पंच तसकरह तीरुपण कठिनह ॥ पावक तोस्र स्रसाध घोरं स्रगम तीर नह चरण संगि गुोपाल नानक हरि सरग लंघनह ॥ भजु साध ॥ ४८ ॥ कृपा करंत गोविंद गोपालह सगल्यं रोग संगेणि गुण रमत नानक सरिण पूरन परमेसुरह ॥ खंडग्रह ॥ साध ४६ ॥ सित्रामलं मधुर मानुरूयं रिदयं भूमि वैरणह ॥ निवंति अचेत 11 संत स्वजनह ॥ \$ o होवंति चेतनं मिथिञ्रा घटंत सासा नितप्रते ॥ छिजंत महा सुंदरी कांइआ कंनिया ग्रासते ॥ रचंति प्ररखह कुटंव लीला अनित आसा विवित्रा विनोद ॥ अमंति भ्रमंति वहु जनम हारिय्रो सरिए नानक करुणामयह ॥ ६१ ॥ हे जिह्ने हे रसगे मधुर प्रित्र तुयं॥ सत हतं परम नादं अवरत एथह सुध अछरगाह।। गोविंद दामोदर माधवे।। ६२।। गरवंति नारी मदोन मतं ॥ वलवंत वलातकारग्रह ॥ चरन कमल नह भजंत वृशा समानि धिगु जनमनह ॥ हे पपीलका ग्रसटे गोविंद सिमरण तुयं धने ॥ नानक 张本本本本本本本本本本 表本本本本

श्रनिक बार नमो नमह ॥ ६३ ॥ तृश्वंत मेरं सहकंत हरीश्रं ॥ पृडंत तरीयं उत्पंत मरीयं॥ यंघकार कोटि सर उजारं॥ विनयंत नानक हरि गर दयारं ॥ ६४ ॥ ब्रह्मणह संगि उधरणं ब्रह्म करम जि पूरणह ॥ श्रातम रतं संसार ॥ गहंते नर नानक निहफलह ॥ ६४ ॥ परदरव हिरणं वहु विधन करेगां उचरणं सरव जीश्र कहा। लेउ लई तसना श्रतिपति मन माए करम करत स खकरह ॥ ६६ ॥ मतेसमेव चरणं उधरणं मैं दतरह ॥ अनेक पातिक हरणं नानक साघसंगम न संसयह ॥ ६७ ॥ महला ५ गाथा १ क्रों सतिग्रर प्रसादि ॥ करपूर प्रहप सुगंधा परस मानुख्य देहं मलीएं।। मजा रुधिर दुगंधा नानक अथि गरवेख अज्ञानको ॥ १ ॥ परमायो परजंत आकासह दीप लोग सिखंडयह ॥ गछेय नैय नानक विना साधू न सिध्यते ॥ २ ॥ जाखो सिंव होबंतो मरखो इसटेख मिथिश्रा ।। कीरति साथि चलंथो मर्खति नानक साथ संगेख ॥३॥ माया चित भरमेख इसट मित्रेखु बांधवह ॥ लवध्यं साध नानक सुख असथानं गोपाल भजवां ॥ ४ ॥ मैलागर संगेव निष्ट बिरखिस चंदनह ॥ निकटि वसंतो बांसो नानक अहंब्रधि न बोहते ॥ ४ ॥ गाथा गुफ गोपाल कथं॥ मधं मान मरदनह ॥ इतं पंच सत्रेया ॥ नानक हरि वाणे प्रहारखह ॥ ६ ॥ बचन साथ सुख पंथा लहंबा वड करमण्ड ॥ रहंता जनम मरणेन रमणं नानक हरि कीरतनह ॥ अरिजेगा महोयं नह जहीयं वेड विद्या विखमता नानक वहंति जोनि बासरोरेखी ॥ = ॥ भावनी साध संगेख लगंत बडभागगह Н हरिनाम गुण सागर नह विमापण्ड 3 11 ॥ संसार काम वजर्ष ॥ नानक साध बचना कोटि दोख संगमह सुमंत्र N. 20 Ħ विनासनह।। इरि चरण कमल ज्यानं नानक कुल समूह उधारयह।। ११।। हरि र्सेषह जेख मध्य सदर H रमण गोविंदह ।। नानक लबच्यं बर्ड हरि

本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本**法** 

( १३६१ लबधो मित्र सुमितो । बिदारण कदे न चितो ॥ जा का अस्थलु तोलु अमितो ।। सुोई नानक सखा जीय संगि कितो ।। १३ ।। अपजसं मिटंत सत पुत्रह ।। सिमरतव्य रिट्ंं गुरमंत्रग्रह ।। प्रीतम भगवान त्राचुत ।। नानक संसार सागर तारणह ॥ १४ ॥ मरणं विसरणं गोविदह ॥ जीवणं हरिनाम ध्यावणह ॥ लभणं साध संगेण ॥ नोनक हरि पूर्वि लिखग्रह ॥ १५ ॥ दसन विहून भुयंगं मंत्रं गारुड़ी निवारं ॥ व्याधि उपाड़ग संतं ॥ नानक लबघ करमगह ॥ १६॥ जथ कथ रमगं सरगं सरवत्र जीअगह ।। तथ लगणं प्रेम नानक ॥ परसादं गुर दरसनहः १७॥ चरणारविंद मन विध्यं ॥ सिध्यं सरव कुसलणह ॥ गाथा गावंति नानक भव्यं परा पूरवणह ॥ १८॥ सुभ वचन स्वर्णं गवणं साध संगेण उधरण ॥ संसार सागरं नानक पुनरिप जनम न लभ्यते॥१६॥ वेद पुराण सासत्र वीचारं ॥ एकंकार नाम उरधारं ॥ कुलह समूह सगल उधारं ॥ वडमागी नानक को तारं ॥ २०॥ सिमरणं गोविंद नामं कुल समृहणह ।। लबधिश्रं साध संगेण नानक वडमागी ॥ २१॥ सरव दोख परंतित्र्यागी सरव उधरगां मसतकि लिख्यणः॥ भेटंति द्रसनह दृइंतगः ॥ लवधेगि साध संगेगि नानक सतम जाणो २२ ॥ होयो है होवंतो हरण भरण संपूरण:॥ साधू नानक प्रीति कारगां॥२३॥ सुखेण वैण रतनं रंचनं कसु'भ रंगणः॥ रोग सोग विश्रागं नानक सुखु न सुपनह ॥ २४ ॥ ।। हाथि कलंम त्र्रगंम मसतकि फुनहे महला ५ लेखावती।। उरिमा रहिओ सम संगि अनुप रूपावती।। उसत्ति मुखहु तुहारीया ॥ बिलहारीत्रा ॥ १ ॥ संत सभा मिह बैस कि कीरित में कहां ॥ कहनु न जाइ त्ररपी समु सीगारु एडु जीउ समु दिवा ॥ त्रास पित्रासी पाईपे ॥ हरिहां मसतिक होवें किछु साजिया ॥ सोलइ विछाईऐ २ ॥ सखी काजल हार तंबोल सभी Ħ कीए सीगार कि अंजनु पाजिआ ॥ जे घरि आवे कंत त सभु विरथा हरिहां कंते पाईऐ ॥ किछ सभ्र 

**非批准和批准**本 जाईऐ ॥३॥ जिसु घरि विस्त्रा कंतु सा वडमागर्णे ॥ तिसु विश्वरा हम्र सीगारु साई सोहागर्णे ॥ हउ सती होह श्रनित मनि आस प्रराईचा ॥ हरिहां जा घरि आइचा कंतु त सम किछु पाईचा ॥ ४॥ श्रासा इती श्रास कि बास प्रराईए ॥ सतिगर भए दहस्राल त पूरा पाईऐ ॥ मै तनि अवगण बहुत कि अवगण छाइया ॥ हरिहां सतिगुर मए दहग्राल त मन ठहराइया ॥ ५ ॥ कह नानक सतिग्रह बेद्धंत घित्राइद्या ॥ दतरु इह संसारु मिटिञा धावागरणु जां हरिहां तराइश्रा ॥ परा पाइया lt सित्युर ते पाइत्रा ॥ ६ ॥ मेरे हाथि पदम्र श्रंमृत हरि का नाम् श्रागनि सुल पासना ॥ सली मोरै कंठि रतंत्र पेखि दुख नासना ॥ गपाल सगल सख रासि हरि ॥ इरिहां रिधि सिधि करि ॥ ७ ॥ परत्रिद्य राविष नवनिधि बसहि जिस सदा कत ढाकी थहि ॥ ।। नितप्रति हिरहि परदरम् छिद्र ।। इरिहां सुनते भए प्रनीत पवित्र सगल इल तारई पारब्रह्म बीचारई ॥ 🖂 ॥ ऊपरि बनै व्यकास तलै घर सोहती ॥ मुख कउ जोइसी ॥ खोजत फिरउ विदेसि घीजुलि होवे भाग त दरसि पाईऐ ॥ हरिहां जे भसत्रकि समाईपे ।। ६ ।। डिठे सभे थाव नही तपु जेहिया । बधोह पुरस्वि विधाते तां त सोहिया ॥ बसदी सघन अपार अनुप पुर ॥ हरिहां नानक कसमल जाहि नाइएे रामदास सर ॥ १० ॥ चात्रिक चित सुचित सु साजनु चाहीए ॥ जिसु संगि लागे प्राय तिसे कउ श्राहीए ॥ बत बत फिरत उदास बुंद नानक बलिहारखे हरिजन मांगै नम मित का चितु श्रनुपू मर्गम् न जानीऐ ॥ गाहक गुनी श्रपार पछानीऐ ॥ चित्रहि चितु समाह त होने रंगु धना ॥ हरिर्हा चंचल चोरिह मारि त पावहि सचु धना ॥ १२ ॥ ग्रुपर्ने ऊमी भई गहिओ पुरुख बिराजित पेखि मन मंचला ॥ संदर कहा कत पाईए ।। इरिडां सोई जतंत्र बताह चस्य सखी त्रिउ पाईए ॥ १३ ॥ नैस न देखिह साध सि नैस विहालिया ॥ करन न सुनही नादु करन मुंदि घालिया ॥ रसना जर्पे न नाम्र

( १३६३ तिलु तिलु करि कटीए ॥ हरिहां जब त्रिसरें गोविद राइ दिनो दिनु घटीऐ ॥ १४ ॥ पंकज फाथे पंक महा मद कोऊ ऐसा मीतु श्रंग संग उरमाइ विसरते सुंफिश्रा ॥ है टूटे लेइ सांठि ॥ तोर त्रिखम गांठि ॥ नानक इक्क स्त्रीधर नाथु जि १५ ॥ धायउ द्सा अनेक प्रेम प्रभ कारणे ॥ पंच सताविह दूत कवन विधि मारणे ॥ तीखण वाण चलोइ नामु प्रभ ध्याईऐ ॥ हरिहां ॥ १६ ॥ सतिगुर विखादी घात पूरन गुरु पाईऐ कीनी दाति मृलि न निखुटई ॥ खावहु भुंचहु सभि गुरस्रुखि छुटई ॥ अंमृतु नाम्रु निधानु दिता तुसि हिर ॥ नानक सदा अराधि कदे न जांहि मरि ॥ १७ ॥ जिथे जाए भगतु सु थातु सुहावणा ॥ सगले होए सुख हरिनामु धिश्रावणा ॥ जीश्र करिन जैकारु निंदक मुए पचि ॥ साजन मनि त्रानंदु नानक नाम्रु जिप ॥ १८ ॥ पावन पतित पुनीत कतह नहीं सेवीए ॥ सूठै रंगि खुआरु कहां हरिहां खेबीए ।। हरि चंदउरी पेखि काहे सुखु मानिश्रा चिलहारी तिन जि दरगिह जानिआ ॥ १६ ॥ कीने करम गवार विकार घन ॥ महा द्रुगंधत वासु सठ का छारु तन ॥ फिरतड गरव गुवारि मरणु नह जानई ॥ हरिहां हरि चंदउरी पेखि काहे सचु मानई ॥ २० ॥ जिस की पूजे अउध तिसै कउणु राखई ॥ बैदक ग्रनिक उपाव कहां लउ भाखई ॥ एको चेति गवार काजि छारु वृथा सभु जावई ॥ २१ ॥ श्रावह ॥ हरिहां वितु नावे ततु ग्रउखधु नामु त्रपारु त्रमोलकु पीजई ॥ मिलि मिलि खावहि सगल कउ दीजई ॥ जिसे परापित होइ तिसे ही पानगो ॥ इरिहां इउ विलहारी तिन जि हरिरंगु रावणे ॥ २२ ॥ वैदा संदा संगु इकठा होइत्रा ॥ अउखद आए रासि विचि आपि खलोइआ।। जो जो ओना करम सु करम होइ पसिस्त्रा ॥ इरिहां दृख रोग सिम पाप तन ते खिसरित्रा ॥ २३ ॥ चउवोले महला ५ ॥ संमन जउ इस की प्रेम प्रसादि दम क्यिहु होती साट ॥ रावन हुते सु रंक नहि दीने जिनि सिर १ ॥ प्रीति प्रेम तनु खिच रहिआ वीचु राई  होत ॥ चरन कमल मूल बेधियां बुक्त सुरति संजोग सागर मेर उदिश्रान वन नवखंड वसघा मरम п मुसन पिरंम के रानउ एक करि करम ॥ ३ ॥ चेम मुसन बीघे बांघे कमल रहे की रही ज अंबरु छाइ ॥ महि लपटाइ ॥ ४॥ जप तप संज्ञम इरख सुख मान महत अरु श्रेम परि वारि वारि देंउ सरव ॥ ध ॥ मसन न जानई मरत हिरत संसार ॥ प्रेम पिरंम न बेघित्रो उरिकत्रो मिय विउहार ॥ ६ ॥ घबु दबु जब जारीऐ विद्धारत प्रेम मिहाल ॥ मृसन तब ही मृसीए विसरत प्ररख दहआल ॥ ७ ॥ जा को प्रेम सुमाउ है चरन चितव मन माहि ॥ नानक विरही ब्रहम के भाग न कतह जाहि ॥ = ॥ लख घाटीं ऊंची घनो चंचल चीठ विहाल ॥ नीच कीच निमृत घनी करनी कमल जमाल॥६॥ कमल नैन अंजन सित्राम चंद्रवद्न चित चार ॥ मृसन मगन मरंग सिउ खंड खंड करि हार ॥ १० ॥ मगन महत्रो प्रिथ प्रेम सिउ सम न सिनरत श्रंग ।। प्रगटि भड़बो सभ लोख महि नानक अधम पर्वग ।। ११ ॥ सलोक मगत कवीर जीउ के ॥ १ भ्रों सतिगर प्रसादि ॥ कवीर मेरी सिमरनी रसना ऊपरि राष्ट्र ॥ द्यादि जुगादी सगल मगत ताको सुन्त विस्ताष्ट्र ॥ १ ॥ कवीर मेरी जाति कड सम्र को इसनेहारू ॥ बलिहारी इस जाति कड जिह जिपमा सिरजनहारु ॥ २ ॥ कवीर दगमग किमा करहि कडा इलावहि जीउ ॥ सरव द्वाल को नाइको राम नाम रस भीउ ॥ ३॥ कबीर संचन के कुंडल बने ऊपरि लाल जुडाउ ॥ दीसहि दाधे कान जिउ जिन मनि नाही नाउ ॥ ४ ॥ कबीर ऐसा एक आधु जो जीवत मिरतक होह ।। निरमें होह के गुन रवे जत पेखउ वस सोह ।। प्र ।। क्बीर जा दिन इउ मुखा पार्छ भइत्रा धनंदु ॥ मोहि मिलिक्रो प्रस भाषना संगी मजहि गोविंद ॥ ६ ॥ कवीर सम ते इम चुरे इम तिज मलो सम्र कोइ ॥ जिनि ऐसा करि वृक्तिया मीत हमारा सोह ॥ ७ ॥ कवीर आई मुर्साह पहि अनिक करे करि मेस ॥ इम राखे ग्रर श्रापने उनि कीनो आदेस ॥ = ॥ कवीर सोई मारीए जिह मूरे सस होइ॥ मलो मलो सम्रुको कहै बुरो न मानैकोइ॥ ह॥

1 1364 कवीर राती होवहि कारी आ कारे ऊमे जंत ॥ लै फाहे उठि धावते सि जानि मारे भगवंत ॥ १० ॥ कवीर चंदन का विखा भला बेढ़िओ ढाक पलास ॥ श्रोइ भी चंदनु होइ रहे वसे जु चंदन पासि ॥ ११॥ कै निकटे कवीर यांसु यडाई वृडिश्रा इउ मत ह्वहु कोह ॥ चंदन दुनी गवाइआ ॥ कवीर १२ गोफलि न होइ ॥ कुहाड़ा मारिश्रा वसे बांसु सुगंधु पाइ साथि ठाञ्रो - 11 हउ फिरिश्रो कउतक चाली सिउ दुनी जह जह कबीर त्रपुने हाथ ।। १३ ।। कवीर 11 58 11 ठाइ ॥ इक राम सनेही वाहरा ऊजरु मेरे मांइ तिह श्रागि लगउ संतन की मुंगीत्रा भली भठि कुसती गाउ - 11 किश्रा मए धउलहर जिह नाही हिर को नाउ ॥ १५ ॥ कवीर संत रोईऐ जो अपुने गृहि जाइ।। रोवहु साकत वापुरे जुहाटै हाट विकाइ।। की खानि ॥ कोने १६ ॥ कबीर साकत ऐसा है जैसी डोलनी माइश्रा कवीर खाईऐ परगट होइ निदान ॥ १७ ॥ पीएं संसार ॥ छाछि ॥ संतहु माखनु खाइश्रा ॥ कवीर माइत्रा डोलनी पवनु वहै हिवधार ॥ जिनि विलोइत्रा पवनु अकोलनहारु तिनि खाइत्रा श्रवर विलोवनहार ॥ १६ ॥ कवीर माइत्रा चोरटी मुसि मुसि लावे हाटि ।। एक कवीरा ना मुसे जिनि बाट ॥ २०॥ कबीर सूखु त एंह जुग करिह जु बहुते मीत ॥ ॥ कवीर एक सिंउ ते सुखु पाईऐ ॥ मरने ही चितु राखहि जिसु मरने ते जगु डरें मेरे मन श्चानंदु पूरेनु परमानंदु ॥ २२ ॥ राम पदार्थु पाइके कबीरा गांठि ॥ नही पटणु नही पारख् नही गाहकु नही मोलु ॥ २३॥ कबीर तासिउ प्रीति करि जाको ठाकुरु राम्र ।। कबीर प्रीति इक सिउ कीए आन कउने काम ॥ २४ मुखाइ ॥ २५ -11 घररि दुविधा जाइ ॥ भावें लांबे केस करु भावें कवीर जगु काजल की कोठरी श्रंघ परे तिस माहि ।। व लिहारी हउ तनु इह कवीर नांगे पावहु ते गए जिन के लाख नीकसि जु पैसि करोरि ॥ २७ ॥ कबीर इहु तनु जाइगा कवने मारगि लाइ । के संगति कवीर मरता गुन गाइ॥ २८ करि साध की कै हरि के 

मरता जगु मूत्र्या मिर्नि में न जानित्र्या कोई ॥ ऐसे घरने जो मर्रे बहुरि न मरना होड़ ॥ २६ ॥ कबीर मानस जनमु दुलंसु है होइन गरेगर॥ जिउ यन फल पाके सुइ मिर्तिह बहुरि न लागहि हार ॥ ३० ॥ कबीरा तही कबीठ न नेसे नाम कबीठ ॥ सम्य स्वत्य तम् प्रस्ति

कवीरा तुही कवीरु तू तेरो नाउ कबीरु ॥ राम रतजु तब पाईए जउ पहिले तजहि सरीरु ॥ ३१ ॥ कबीर मंतु न भांतीए तुमरी कहियो न होइ ॥ करम करीम जु किर रहे मेटि न साकै कोह ॥

फहियो न होड़ ॥ करम करीम छ "कारि रहे मेटि न साकै कोइ ॥ ३२ ॥ कवीर कसउटी राम की ऋठा टिक न कोइ ॥ राम कसउटी सो सहै जो मिर जीवा होइ ॥ ३३ ॥ कवीर ऊजल पहिरिह कापरे पान सुपारी खाहि ॥ एकस हिर के नाम वित्रु वाघे अमुप्तर जाहि॥

३४ ॥ कबीर बेड़ा जरजरा फुटे र्लेक हजार ॥ इरूप हरूप तिरि गए इये जिन सिर भार ॥ ३४॥ कबीर हाड जरे जिज लाकरी केस जरे जिज पासु ॥ इहु जगु जरता देखि के मश्यो कबीरु उदासु ॥ ३६॥ कवीर गरबु न कीजीऐ चाम लपेटे हाड ॥ हैवर ऊपर छन्न तर ते

कतीर गरसु न कीजीऐ चाम लपेटे हाड ॥ हैवर ऊपर छन्न तर ते फुनि घरनी गाड ॥ ३७ ॥ कवीर गरसु न कीजीऐ ऊचा देखि अवासु ॥ आजु काल्हि छुह लेटखा ऊपारे जामे चासु ॥ ३८ ॥ ॥ कवीर गरसु न कीजिए रंकु न हसीऐ कोह ॥ अजहु छु नाउ सहृद्र महि किथा जानउ किया होह ॥ ३६ ॥ कवीर गरसु न कीजीऐ

महि किथा जानउ किथा होह ॥ ३६ ॥ कवीर गरपुन कीजीपे देही देखि क्षरंग ॥ आज काल्हि तक्षि जाहुगे जिउ कांजुरी सुर्यंग ॥ ४० ॥ कवीर लूटना है त लूटि लै राम नाम है लूटि ॥ फिरि पार्जे पछुताहुगे प्रान जाहिंगे छूटि ॥ ४१ ॥ कवीर ऐसा कोई न जनमिश्रो अपने पर लावे आगि ॥ पांचउ लरिका जारि के रहे राम लिव

१३५७ 阿森森森森家族高森族族教教教教 कोइला भई खापरु फूट मफूट ॥ जोगी वपुड़ा खेलिय्रो त्राप्तिन रही विभूति॥ <sup>8⊏</sup> ॥ कत्रीर थोरें जिल मांछुली भीवर मेलिश्रो जालु ॥ इंह टोघने न छूटसिंह फिरि करि समुंदु सम्हालि ॥ ४६ ॥ कवीर समुंदु छोडीऐ जउ श्रिति खारो होइ।। पोखिर पोखिर हुढते भलो न किहि है कोइ ॥ ५० ॥ कवीर निगुसांएं वहि गए थां वी नाही कोइ ॥ दीन गरीबी त्रापुनी करते होइ सु होइ ॥ ५१ ॥ कबीर बैसनउ की क्रकरि भली साकत की चुरी माइ ॥ त्रोंडु नित सुनै हरिनाम जसु उह पाप विसाहन जाइ ॥ ५२ ॥ कबीर हरना द्वला इहु हरीश्रारा तालु ॥ लाख अहेरी एक जीउ केता वंचउ कालु॥ ५३॥ कवीर गंगा तीर जु घरु करहि पीवहि निरमल नीरु।। बिनु हरि भगति न मुकति होइ इंड किह रमें कवीर ॥ ५४ ॥ ॥ कवीर मनु निरमन्न भइत्रा जैसा गंगा नीरु ॥ पाछै लागो हिर फिरे कहत कवीर कवीर ।। ५५ ।। कवीर हरदी पीश्ररी चूंनां ऊजल भाइ ।। राम सनेही तउ मिलै दोनउ बरन गवाइ ॥ ५६ ॥ कवीर हरदी पीरतनु हरे ुचून चिहनु न रहाइ ॥ बलिहारी इह प्रीति कउ जिह जाति वरनु कुलु जाइ।। ५०।। कवीर मुकति दुआरा संजुरा राई दसएं भाइ॥ मनु तउ मैगलु होइ रहिय्रो निकसो कै जाइ।। ५८।। कबीर ऐसा सतिगुरु जे मिलै तुठा करे पसाउ । जाउ ॥ ५६ ॥ मुकति दुञ्चारा मोकला सहजे त्रावउ ना म्रोहि छानि न छापरी ना म्रोहि घरु नही गाउ ॥ मत हरि प्छै कउनु है मेरे जाति न नाउ ॥ ६० ॥ कवीर मुहि मरने को चाउ है मरउ त हरि के दुआर ॥ मत हरि पूछे कउनु है परा हमारे वार ॥ ६१ ॥ कवीरा ना हम कीत्रा न करहिंगे ना करि सके सरीरु ॥ जानउ किञ्ज हरि कीत्रा महत्रो कवीरु कवीरु ॥ ६२॥ कवीर सुपनै हू वरड़ाइके जिह मुख निकसै रामु ॥ ताके पग की पानही मेरे तन को चामु॥ ६३॥ कबीर माटी के हम पूतरे मानसु नाउ ॥ चारि दिवस के पाहुने बढ बड रू'धिह ठाउ ॥ ६४॥ कवीर महिदी करि घालिया आपु पीसाइ पीसाइ ॥ तै सह चात न पूळीऐ कबहु न लाई पाइ ॥ ६५ ॥ कवीर जिह दर आवत जातित्रहु हटके नाही कोइ ॥ सो दरु केंसे छोडीऐ द्रु **基本本本本本本本本本本本本本本本本本本本** 

textextextextextextextext ऐसा होड़ ।। ६६ ।। कबीर हुवा थापै उबरिक्रो गुन की लहिर अप्विक्ता। लय देखिओ बेड़ा जरजरा तब उत्तरि परिश्रो हुउ फरिक कवीर पापी भगति न भावई हरि पूजा न सुहाइ ॥ माखी चंदत परहरें जह त्रिगंध तह बाइ ॥ ६८ ॥ कवीर चैदु मुत्रा रोगी मुत्रा मुत्रा समु संसारु ।। एक कवीरा ना मुत्रा जिह नाही रोजनहारु ॥ राम न धिब्राइको मोटी लागी खोरि ॥ हांडी काठ की ना ओहु चहें बहोरि ॥ ७० ॥ कवीर ऐसी होइ परी कीनु ॥ मरने ते किया उरएना जब हाथि सिधउरा लीन ॥ ७१ ॥ कवीर रस को गांडो चूसीए गुन कउ मरीए रोइ॥ अवगुनीआरे मानसे भलो न किहह कोह ॥ ७२ ॥ कदीर गागरि जल भरी श्राज़ काल्डि जैंडै फटि गुरुजुन चेतहि н श्रधमाभ्य लीजडिंगे लटि ॥ ७३ ॥ कवीर क्रकर राम को प्रतीया मेरो नाउ ॥ गले हमारे जेवरी जह खिंचै तह जाउ ॥ ७४ ॥ कबीर जपनी काठ की किश्रा दिखलायहि लोह ॥ हिरदै राष्ट्र हद जपनी किया होइ ॥ ७४ ॥ विरह भुयंगमु यसै मंत न मानै कोड ॥ राम विश्रोगी ना जीएे जीएे व बउरा होइ ॥ ७६॥ कवीर पारस चंदनै तिन है एक सर्वाध ॥ तिह मिलि तेऊ जतम मए लोह काठ निरगंघ ॥ ७७ ॥ कवीर जम का ठेंगा पुरा है

चोदु नहीं सहित्रा जाड़ ॥ एकु जु साधु शोहि मिलिओ तिन्ह लीमा अंचिल लाइ ॥ ७= ॥ कवीर वेंद्र कहे इउ ही मला दारू मेरें विस् ॥ इद तुउ वसत् गुपाल की जब मावै लेह खिस ॥ ७६ ॥ कवीर श्रापनी दिन दस लेह बजाइ ॥ नदी नाम संजोग बहुरि न मिलिहै आई ॥ ८० ॥ कबीर सात समंदहि मस ॥ बसुघा कागद्व खउ चनराइ लिखनुन जाइ॥ =१॥ कवीर जाति जुलाहा किथा

नहीं मंदर देह जराइ ≃२॥ कवीर ऐमा ॥ कवीर ऐसा को **≂**₹ राम लिउ लाइ ॥ न जानई रहियो कवीरा क्रिक ॥ 💶 नन देवें फ़िक ॥ श्रंघा लाग्र चिइ युनुहो क्योर सती प्रकारी चडी

गुपाल ॥ कवीर स्मईन्मा कंठ

मिल चुकहि सरव

॥ पांचउ

( १३६६ ) मसान ॥ लोगु सवाइत्रा चिल गइत्रो हम तुम कामु निदान ॥ ८५॥ क्वीर मनु पंस्ती भइत्रो उडि उडि दहिंदस जाइ ॥ जो जैसी संगति मिलें सो तैसो फलु खाइ । ८६ ॥ कबीर जाकउ खोजते पाइओ सोई ठउर ।। सोई फिरि के तू भइत्रा जाकउ कहता अउरु ८७ ॥ कबीर मारी मरउ कुसंग की केले निकटि जु वेरि ॥ उह भूले उह चीरीए साकत संगु न हेरि ॥ ८८ ॥ कबीर सार पराई सिर चरै चिलिय्रो चाहै बाट ॥ श्रपने भारहि ना डरे श्रागे श्रउघट घाट ।। ⊏ ।। कबीर बन की दाधी लाकरी ठाढी करें पुकार ।। मित बसि परं लुहार के जारे दूजी बार ॥ ६० ॥ कबीर एक मरंते दुइ मूए दोइ मरंतह चारि ॥ चारि मरंतह छह सूए चारि पुरख दुइ नारि ॥ ६१ ॥ कबीर देखि देखि जगु ढूंढिश्रा कहूं न पाइत्रा ठौरु ।। जिनि हरि का नाग्रु न चेतित्रो कहा भुलाने अउर ६२ ॥ कत्रीर संगति करीए साध की अंति करें निरवाहु ॥ साकत संगु न की जीए जा ते होइ बिनाहु ॥ ६३॥ कबीर जग महि चेतिस्रो जानि के जग महि रहिस्रो समाइ।। जिन हरि का चेतित्रो बादिह जनमें आइ ॥ ६४ ॥ कबीर आसा करीए राम की श्रवरे श्रास निरास ॥ नरिक परिह ते मानई जो हरिनाम उदास ॥ ६५ ॥ कबीर सिख साखा बहुते कीए केसो कीत्रों न मीतु । चाले थे हरि मिलन कउ बीचे अटिकिओ चीतु ॥ ६६॥ कबीर कारतु बपुरा किया करें जड रामु न करें सहाह ॥ जिह जिह डाली पगु धरु सोई मुरि मुरि जाइ ॥ ६७ ॥ कबीर अवरह कउ उपदेसते मुख मै परिहै रेतु ॥ राप्ति विरानी राखते खायां घर का खेतु ॥ कबीर साधू की संगति रहउ जउ की भूसी खाउ ॥ होनहारु सो होइंहै साकत संगि न जाउ ॥ ६६ ॥ कबीर संगति साध की दिन दिन दूना हेतु ।। साकत कारी कांबरी घोए होइ न सेतु ॥ १०० ॥ कबीर मनु मूंडिय्रा नहीं केस मुंडोए कांइ ॥ जो किछु की आ सु मन की आ मूंडा मूंड अजांइ ॥ १०१ ॥ कतीर रामु न छोडीऐ तनु घनु जाइ त जाउ ।। चरन कमल चितु वेधिश्रा रामहि नामि समाउ ॥ १०२ ॥ कवीर जो हम जंतु वजावते दृटि गई सभ तार ॥ जंतु विचारा किन्रा करें चले वजावनहार ॥ १०३॥ कवीर माइ 

तिह गुरू की जा ते भरम्र न जाइ ॥ अग्प हुवे महि चेले दीए बहाइ ॥ १०४ ॥ कबीर जेते पाप कीए राखे दुराइ ।। परगट भए निदान सम जब पूछे घरमराइ ॥ १०५ कवीर हरि का सिमरन छाडि के पालिओ बहत करता रहि गइया माई रहिया न बंधु ॥ १०६ ॥ हरि कवीर सिमरन छोडि के राति जगावन जाइ ॥ सरपनि हाड जाए अपने खाड ।। १०७ ॥ कबीर हरि का सिमरन अहोई राखें नारि ॥ गदही होड के अउतरे भारु सहै १०८ ॥ कवीर चतराई अति घनी हरि जपि हिरदै **उ.परि खेलना गिरें त ठाइर ना**हि ॥ 305 ॥ कवीर धंनि है जा मुख कडीएे राम ॥ देही किस की वापरी पवित्र होइगो ग्राप्त ।। ११० ।। कवीर सोई कल भली जा कल हरि जिह कल दास न ऊपने सो कल हाक पलास н है गड चाहन सधन घन लाख धता फहराहि भिख्या भनी जउ हरि सिमरत दिन जाहि ॥ ११२ जग हउ फिरिओ मांदल कंघ चढाड ॥ कोई काह देखी ठोकि वजार ॥ ११३ ॥ मारगि मीती बीयरे श्राह ॥ जोति विना जगदीन की जगत उलंबे जाह ॥ वंद्य कमीर का उपजिल्लो पूत कमाला ॥ इरि का सिमरन घरि ले व्याया मालु ॥ ११४॥ कशीर साधु कउ मिलने जाईऐ साथि न लीजें को हा। पाछ पाउन दो जीएे आर्थे हो हुस हो हा। ११६ कपीर जग बाधियो जिंह जेवरी तिह मत बंधह कवीर ॥ जैहिंह थाटा लोन जिउ सोन समानि सरीह ॥ ११७ ॥ कवीर हंस उडियो तन गाडियो सोमाई सैनाह ॥ धनह जीउ छोउई रकाई नैनाह॥ १४=॥ कवीर नैन निहारउ हुम्ह नाउ ॥ वैन उचरउ तथ नाम जी चरन कमल रिंद ठाउ कवीर सरम नरक ते ដាំ रहिझो सतिगर कमल की मद्रज महि रहत श्रंति अरु आदि ॥ १२० ॥ करीर चरन कमल की मत्रज को कहि कैसे उनमान ॥ कहिने कत्र सोमा नही देखा ॥ कबीर देखि के किह कहउ कहे

पतीत्राइ ॥ हरि जैसा तैसा उही रहउ हरिब गुन गाइ ॥ चुगि चुगि चितारे ॥ जैसे १२२ ॥ कत्रीर चुगै चितारे भी चुगै वचरिह कूंज मन माइग्रा ममता रे ॥ १२३ ॥ कवीर अंवर घनहरु वरित भरे सरताल ॥ चात्रक जिउ तरसत रहै ॥ १२४ ॥ कवीर चकई जिउ निसि बीछुरै मिलें परभाति । जो नर विछुरे राम सिउ ना दिन मिले न राति ॥ कउन हवाल १२५ ॥ कवीर रैनाइर विछोरिस्रा रहु रे संख मसूरि धाहड़ी देसिह उगवत सुर ॥ १२६ ॥ कवीर सुता किश्रा करिह जागु रोइ भे दुख ॥ जा का वासा गोर मिह सो किउ सोवे देवल ॥ १२७ ॥ कशीर स्ता किया करहि उठि कि न होइगो लांबे गोड पसारि ॥ १२८ ॥ कवीर सता कित्रा करिह बैठा रहु अरु जागु ॥ जाके संग ते बीछुरा मुरारि ॥ इक दिन सोवनु ताही के संग लागु ॥ १२६ ॥ कवीर संत की गैल न छोडीऐ मारगि लागा जाउ ॥ पेखत ही पुंनीत होइ भेटत जपीए नाउ ॥ १३० ॥ न कीजीए दूरिह जाईएे भागि ॥ वासनु कारो लागै दागु ॥ १३१ ॥ कत्रीरा रामु न चेतित्री संगु कवीर साकत ।। लागी संदिर दुआर परसीऐ तउ कछु भइस्रो जो काढित्रा जाइ ॥ १३२ ॥ कत्रीर कारनु सो करतार ॥ तिस त्रिनु दूसर को नहीं एकै सिरजनहारु ॥ १३३ ॥ जाइ पहुचहि फलनि पाकन जउ बीचि न खाही कांत्र ॥ १३४ ॥ कत्रीर ठाकुरु फल लागे कवीर देखा देखी स्त्रांगु धरि जाहि ॥ खाहि ।। १३५ ।। कत्रीर पाहन परमेसुरु की आ पूजे कउ खमुम पूजिह मोलि ले मन हठ तीरथ संसारु ॥ इस भरवासे जो रहे बूडे काली धार ॥ १३६ की त्रोबरी मसु के करम कपाट ।। पाहन बाट ॥ १३७ ॥ कवीर कालि करंता अवहि कागद करु अब करता सुइताल ॥ पाछै कड्यू न होइगा जउ सिर पिरथमी पंडित कालु ॥१३८॥ कबीर ऐसा जंतु इकु देखिया जैसी धोई लाख ॥ दीसे चंचलु वहु गुना मतिहीना नापाक ॥१३६॥ कवीर मेरी बुधि कउ जम्रुन करें तिसकार ॥ जिनि इहु जमूत्रा सिरजिया सु जिपश्चा परिवदगार ॥ १४०॥ कवीरु कसत्री **水水水水水水水水** 

ALUTA ALUTA ALUTA ALUTA ALUTA ALUTA ALUTA ALUTA ALUTA ALUTA ALUTA ALUTA ALUTA ALUTA ALUTA ALUTA ALUTA ALUTA AL

राम्र ॥ आइ परे घरमराइ के बीचिह धूमा धाम ॥ १४२ ॥ कबीर साकत ते सकर भला राखें आछा गाउँ॥ उहु साकत वपुरा मरि गइया कोड न लैंडै नाउ ॥ १४३ ॥ कवीर कउडी कउडी जोरि कें जोरे लाख करोरि ॥ चलती बार न कह्न मिलियो लई लंगोटी तोरि ॥ १४४ ॥ कवीर वैसनो हवा त किया महस्रा माला मेलीं चारि ॥ बाहरि कंचन बारहा भीतरि भरी संगार ॥ १८५ ॥ कवीर रोड़ो होइ रह बाट का तिज मन का अभिमान ॥ ऐसा दासु ताहि मिले मगवानु ॥ १४६ ॥ कवीर रोडा हुआ त किआ महत्रा पंथी कउ इस देह ॥ ऐसा तेरा दास है जिउ घरनी महि खेंद्र ।। १४७ ।। कवीर खेद हुई तठ किया महमा जी उडि लागे यंग ।। इरिजन ऐसा चाहीएे जिउ पानी सरबंग ॥ १४८ ॥ कबीर पानी ऐमा चाहीएँ हुमा त किया महुआ सीरा ताता होह ॥ हरिजन जैसा हरि ही होड़ ॥ १४६ ॥ अत्र भवन कनकामनी सिखरि धजा फडराइ ॥ ता ते मली मधकरी संत संग गुन गाड ॥ १५० ॥ कवीर पाटन ते ऊजरु मला राम भगत जिह ठाइ ॥ राम सनेही बाहरा जम पुरु मेरे माँह ॥ १५१ ॥ कबीर गंग के घाट ॥ तहा कत्रीरै मुद्र की आ खोजत प्रति जन १४२ ॥ कबीर जैसी उपजी पंड ते जउ तैसी नियहै भोड़ि।। हीरा किस का गापुरा प्रजिद्द न रतन करोडि ।। १४३ ।। कपीरा एक अर्चमउ दैखियो हीरा हाट विकाह वाहरा कउडी बदलै जाइ ॥ १५४ ॥ कवीरा जहा मियानु तह धरष्ट ॥ जहां लोश तह काल है जहां लिमा तह है जहां भुद्ध तह पाप आपि । १४४॥ कवीरा माहस्रा तजी त किस्रा महस्रा तिजिह्या नही जाइ ।। मान मुनी मुनियर गले मानु समें कउ खाइ ।। १४६ ॥ कवीर साचा सतिगृरु मैं मिलिशा सबद् ज बाहिया एक ॥ मिलि गृहया परिश्रा कलेजे छेक सइ कवीर साचा सतिगुरू किथा करें जउ सिखा महि एक न लागई जिउ बांस बजाईए फुक ॥ १४८ ॥

भइष्या भवर सप सम दोस ॥ जिउ जिउ मगति कवीर की तिउ तिउ राम निवास ॥ १४१ ॥ कवीर गहगचि परित्रो कटंब के कांटे रहि गहश्रो

<u>१३७३</u> **法本技术技术表表表表表表表表表表表表表表表表表** हरि पुजै वाहन सघन घन छत्रपती की नारि ।। तासु पटंतर ना 1 नृव नारी किउ निंदीऐ किउ जन की पनिहारि ॥ १५६ ॥ कवीर सिमरे को मानु ॥ त्र्रोहु मांग सवारे विखे कड स्रोहु वंधी सतिगुर थिति भई ।। कबीर थूनी पाई हरि कगीर १६० तीर ॥ १६१ 11 धीर ।। कवीर हीरा वनजित्रा मान सरोवर पाईग्रहि पारखू जलहरी ले के मांडे हाट ।। जब ही तव हीरन की साट ॥ १६२ ॥ कवीर काम परे हरि सिमरीए ऐसा वासा करहु कउ दुइ भले एक संतु इकु रामु॥ रामु जु ॥ अमरापुर सिमरहु नित नामु ॥ १६४ ॥ कत्रीर जिह मारगि सेवा कवीर १६३ गए पाछै परी बहीर ।। इक अवघट घाटी राम की तिह चड़ि संतु जपावै मुकति को ।। १६५ ।। कबीर दुनीया के दोखे मूत्रा चालत कुल पंडित की कानि ।। तब कुलु किस का लाजसी जब ले धरहि मसानि 11 रहिय्रो कवीर १६६ ।। कबीर डूबहिगो रे बापुरे बहु लागन की कानि ॥ पारोसी के १६७ ॥ कवीर मली मधूकरी नाना विधि को नाजु॥ दावा काहू को नहीं बडा देसु बड राजु ॥ १६८॥ क्वीर दावे दामनु होतु है निरदावे रहे निसंक सरवरु पालि सो रंक ॥ १६६ ॥ कबीर समुहा भरा पी न सक कोई नीरु ॥ भाग वडे तै पाइत्रो तूं भरि भरि पीउ रहे सो गने इंद्र सरीरु ॥ ए दुइ अखर ना खिसहि सो गहि रहिओ कवीरु॥ १७१॥ कवीर ॥ १७० ॥ कवीर दहिंसि दूरि कवीर कोठी काठ की १७२ ॥ कवीर संसा जलि मूए मूरख उबरे भागि ॥ च्रनी चितु सोधि क हरि देह विहाइ ॥ वावन अखर न छाडे संतई जउ कोटिक मिलहि कागद लाइ ॥ १७३ ॥ कवीर संतु सीतलता वेढिय्रो त भुयंगम त्रहम भइत्रा पाइत्रा मलिश्रागरु सीतलु गित्रानु ॥ जिनि जुत्राला जगु जारित्रा सु जन के उदक समानि ॥ १७५॥ ग्रसंत कबीर सारी सिरजनहार की जाने नाही कोइ॥ के जाने आपन धनी के दासु दीवानी होइ॥ १७६॥ कवीर भली भई जो भउ परिश्रा दिसा 本本本本本 本本本本本本本本本本

淡亚环环球球 水本水水 电电影 医水水水 化水水水水水 गईं सम भृत्ति ॥ श्रोरा गरि पानी महत्रा जाह मिलिश्रो ढिलि कूलि ॥ १७७ ॥ कनीरा धृरि सकेलि के प्ररीक्षा बांधी देह ॥ दिवस चारि को पेखना श्रांति खेह की खेह ॥ १७⊏॥ कवीर सूरज चांद के उदै मई सम देह ॥ गुर गोविद के बितु मिले पलटि मई सम खेह ॥ १७६ ॥ जह श्रनभउ तह भै नहीं जह मंउ तह हरि नाहि ॥ कहिंत्रों कवीर विचारि कैं सैत सुनदु मन माहि ॥ १८० ॥ कवीर जिनदु किल्लू जानिमानही तिन सुख नीद विहाइ ॥ इमहु जु बृक्तो बृक्तना पूरी परी बलाइ ॥ १=१ ॥ कपीर मारे बहुतु पुकारिका पीर पुकारे अउर ॥ लागी चोट मिरंम की रहिक्रो कवीरा ठउर ॥ १८२ ॥ कवीर घोट सुहेली सेल की लागत लेइ उसास ॥ चोट सहारै सबद की तासु गुरू मै दास ॥ १८३॥ कवीर मुलां मुनारे किन्ना चढहि सांई न बहरा द्दोइ ।। जाकारनि तृबांग देहि दिल ही मीतरि जोह।१८८४ ।। सपुरी बाहरा किया हज कामे जाह ॥ कवीर जा की दिल सावित नहीं ताकउ कहां खुदाइ ॥ १८४ ॥ कथीर अलह की करि बंदगी जिह सिमरत दुःखु जाह ।। दिल महि सांई परगटै युक्ती यलंती नांइ ।। १⊏६ ।। कबीर जोरी कीए जुलसु है कहता नाउ दफतरि लेखा मांगीए तब होहगो कउनु हवालु ।! ॥ कपीर ख्वु खाना स्वीचरी बामहि श्रंमृतु लोनु ॥ हेरा रोटी कारने गला कटावै कउन्न ॥ १८८ ॥ कपीर गुरु लागा तब जानीऐ मिटै मोहु तन ताप ॥ इरख सोग दासी नही तच हरि ऋ।पहि ऋ।प ।। १८६ ।। कबीर राम कहन महि भेटु है तामहि एकु विचारु ॥ सोई राष्ट्र समें कहिंद सोई कउतकहार ॥ १६० ॥ कवीर रामें राम कड़ कहिये माहि विवेक ॥ एक अनेकि मिलि गइआ एक समाना एक ॥ १६१ ॥ कवीर जा घर साथ न सेरीब्रहि हरि की सेवा नाहि ॥ वे घर मरहट सारखे भृत वर्साह तिन माहि ॥ १६२ ॥ कवीर गृगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान ।। पावहु ते पिंगुल महत्रा मारिका सतिगुर बान ।। १६३ ॥ कवीर सर्तिगुर स्रमे बाहिशा बानु ज एक ॥ लागत ही भुड़ गिरि परिद्या परा करेजे छेकु ॥ १६४ ॥

**东东东东东**家家或家家或,家族被家 अकास की परि गई भूमि विकार ॥ बिनु संगति इउ मांनई होइ गई भठ छार ॥ १६५ ॥ कवीर निरमल बूंद अकास की लीनी भूमि मिलाइ ॥ अनिक सिआने पचि गए न निरवारी जाइ ॥ १६६॥ कवीर हज काचे हउ जाइ था आगै मिलिआ खुदोइ॥ सांई मुक्त सिंउ लिर परित्रा तुक्तै किनि फ़ुरमाई गाइ ॥ १६७॥ कवीर हज कार्वे होइ होइ गइत्रा केती बार कवीर ॥ मुभ महि कित्रा खता मुखहु न बोलें पीर ॥१६८॥ कबीर जीत्र जु दई जर मारिह जोरु करि कहते हिंह जु इलाजु ॥ दफतरु काढिहै होइगा कउनु हवालु ॥ १६६ ॥ कवीर जोरु कीत्रा सो जुलमु है लेइ जवाबु खुदाइ ॥ दफतर लेखा नीकसै मार मुहै मुहि खाइ।। २००।। कवीर लेखा देना सुहेला जउ<sup>्</sup>दिल सूची होइ ।। उसु साचे दीवान महि पला न पकरें कोइ ॥ २०१ ॥ कवीर घरती अरु त्राकास महि दोइ तूंवरी अवध ॥ खट दरसन संसे परे चउरासीह सिध ॥ २०२ ॥ कवीर मेरा ग्रुभ्फ महि किञ्ज नहीं जो किञ्ज है सो तेरा ॥ वेरा तुभ्क कउ सउपते कित्रा लागे मेरा ॥ २०३ ॥ कवीर तूं तूं करता तु हूआ मुभ महि रहा न हूं।। जब आपा पर का मिटि गइत्रा जत तेखउ तत तू ॥ २०४ ॥ कवीर विकारह चितवते भूठे करते त्र्यास ॥ मनोरथु कोइ न पूरिश्रो चाले ऊठि निरास ॥ २०५॥ कवीर हरि का सिमरनु जो करें सो सुखीआ संसारि ॥ इत उत कतहि न डोलई जिस राखै सिरजनहार ॥ २०६ ॥ कवीर घाणी पीड़ते सतिगुर लीए छडाइ ॥ परा पूरवली भावनी परगढु होई त्राइ ॥ २०७ ॥ कवीर टालै टोलै दिनु गइत्रा वहंतउ जाइ ॥ ना हरि भजिय्रो न खतु फटिश्रो कालु पहुंचो ब्राइ ॥ २०८ ॥ महला ५ ॥ कबीर क्रुकरु भउकना करंग पिछै उठि घाइ ॥ करमी सतिगुरु पाइत्रा जिनि लीश्रा हउ छडाइ ॥ २०६ ॥ महला ५ ॥ कबीर धरती साध की तसकर वैसिह गोहि ॥ धरती मारि न वित्रापई उन कउ लाहु लाहि ॥ २१० ॥ थ ।। कत्रीर चावल कारने तुख कउ मुहली लाइ ॥ महला पूर्ञै धरमराइ ॥ २११ ॥ नामा कुसंगी वैसते तब संगि मोहिया कहै तिलोचनु मीत ।। काहे छीपहु छाइले राम न माइत्रा 然本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

१३७६ लावह चीतु ॥ २१२ ॥ नामा कहै तिलोचनो मुख ते राष्ट्र संम्हालि ॥ हाथ पाउ करि काम्रु समु चीतु निरंजन नालि ॥ २१३ ॥ महला प्र ।। कवीरा इमराको नही इम किसह के नाहि ॥ जिनि हुइ रचतु रचाइश्रा तिस ही माहि समाहि ॥ २१४ ॥ कवीर कीचिंह आटा गिरि परित्रा किन्नु न त्राइओं हाथ ॥ पीसत पीसत चावित्रा सोई निवहित्रा साथ ॥ २१४ ॥ कवीर मनु जानै सम बात जानत ही अउगलु करें ॥ कोहे की इसलात हाथ दीपू कूए परें ॥ २१६ ॥ कदीर लागी प्रीति सुजान सिउ वरजै लोगु अजासु ॥ ता सिउ ट्रटी किउ बनै जा के जीझ परान ॥ २१७ ॥ कबीर कोठे मंडप हेतु करि काहे मरहु सवारि ॥ कारखु साहे वीनि हथ घनी त पउने चारि ॥ २१ = ॥ कवीर जो मैं चितवउ ना करें किया मेरे चितवे होइ ॥ अपनाचितविक्रा हरि करें जो मेरे चित न होहा। २१६ ॥ म०३॥ चिंता मि आपि कराइसी अचिंतु मि आपे देह ॥ नानक सो सालाहीए जि समना सार करेह ॥ २२० ॥ म० ४ ॥ करीर राम्र न मरि गुडमा अउध चेतिओ फिरिझा लालच माहि ॥ पाप करंता पुनी खिन माहि ॥ २२१ ॥ कवीर काइमा काची कारवी केवल काची घातु ॥ सावतु रखहि व राम मजु नाहि 🐧 विनठी बाव ॥ २२२ ॥ कथीर केसो केसो क्कीएे न सोईएे असार ॥ राति दिवस के काइमा कजली कुकने कबह के सुनै पुकार ॥ २२३ ॥ कवीर पतु भह्या मनु कुंचरु मयमंतु ॥ श्रंकतु झानु रततु है खेबई पिरला संतु ॥ २२४ ॥ कबीर राम रतन प्रस्त कोधरी पारल श्रागे खोलि ॥ कोई आइ मिलैगो गाहकी लेगो महगे मोलि ॥ २२४ ॥ कवीर राम नाम जानियो नही पालियो कटकु इटंपु ॥ घंप ही महि मरि गइथो बाहरि मई न बंब ॥ २२६ ॥ कबीर भारती करें मादके पछ पछ गई विहाइ ॥ मनु जेजाल न छोडई जम दीका दमामा ब्याह ॥ २२७ ॥ कबीर तरवर रूपी राष्ट्र है साध्र है त्रिन रूपी त्रजिमा ।। छाप्रमा करीर ऐसा बीज बोइ बारह मास ‼ २२⊏ ॥ फलंव ।। मीतल छाइमा गहिर फल पंखी फेल करंब 37E J दया पत्तु उपकारी जीवंत

परापती दिसावरी विरखा सुफल फलंत ॥ २३० ॥ कवीर साधू संगु लिखित्रा होइ लिलाट ॥ मुकति पदारथु पाईऐ ठाक न अवघट घाट ॥२३१ ॥ कवीर एक घड़ी आधी घरी आधी हूं ते आध ॥ भगतन सेती गोसटे जो कीने सो लाभ ॥ २३२॥ कवीर मांग माञ्जुली सुरापानि जो जो प्रानी खांहि ॥ तीरथ वरत नेम कीए ते सभै रसातल जांहि ॥ २३३ ॥ नीचे लोइन करि रहउ ले साजन घट माहि ॥ सभ रस खेलउ पीत्र सउ किसी लखावउ नाहि ॥ २३४॥ चउसिंठ घरी तुत्र निरखत रहै जीउ ॥ नीचे लोइन श्राठ किउ करउ सम घट देखउ पीउ ॥ २३५ ॥ सुनु सखी पीत्र जीउ वसै जीय महि वसै कि पीउ ॥ जीउ पीउ व्भाउ नही घट महि जीउ कि पीउ।। २३६ ।। कबीर बामनु गुरू है जगत का भगतन का गुरु नाहि ॥ अरेभि उरिभ के पिच मूत्रा चारउ बेदहु माहि ॥ २३७॥ हिर है खांडु रेतु मिह विखरी हाथी चुनी न जाइ ॥ किह कवीर गुरि मली बुक्ताई कीटी होइ के खाइ।। २३८ ॥ कवीर तुहि साध पिरंम की सीसु काटि करि गोइ ॥ खेलत हाल करि जो किञ्च होइ त होइ ॥ २३६ ॥ कनीर जउ तुहि साध की पाके सेती खेला। काची सरसउं पेलि के ना खिल मई न तेला। २४० ।। ढूंढत डोलिह अंघ गित अरु चीनत नाही संत ।। किह नामा किउ पाईऐ विनु भगतहु भगवंतु ॥ २४१ ॥ हरि सा छाडि कै करिह त्रान की त्रास ।। ते नर दोजक जोहिंगे सित रविदास ॥ २४२॥ कबीर जउ गृहु करिह त धरम्रु करु नाही बैरागु ॥ बैरागी बंधनु करै ताको वडो अभागु ॥ २४३॥ सलोक सेख फरीद के जितु दिहाइ धनवरी साहे लए १ त्रों सतिगुर प्रसादि॥ लिखाइ।। मलकु जि कंनी सुगीदा मुहु देखाले आइ।। जिंदु निमागी कढीऐ हडा कू कड़काइ ॥ साहे लिखे न चलनी जिंदू कूं समसाइ॥ जिंदु वहुटी मरणु वरु ले जासी परणाइ ॥ त्रापण हथी जोलि के के गलि लगे थाइ।। वालहु निकी पुरसलात कंनी न सुग्णीत्राइ।। फरीदा किड़ी पवंदीई खड़ा न आपु मुहाइ ॥ १॥ फरीदा दर दरवेसी गाखड़ी चलां दुनीआं भति ॥ · 宋末末末末本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

₹30= व दिर दिर दिर दिर दिर दिर बंन्हि उटाई पोटली किथै बंबा चिंत ॥ २ ॥ कि कुन बुक्तै कि कुन 🎼 सुर्फ दुनीत्रा गुक्की भाहि ।। साई मेरे चंगा कीता नाही त हंमी दक्षां श्राहि।। ३।। फरीदा जे जांगां तिल थोडडे संमलि बुकु मरी ।। जे जागा सह नंदड़ा वां थोड़ा माणु करी।। ४ ॥ जे जाए। लड़ छिजणा पीडी पाई गंढि ॥ ते जेवडु मै नाहि को सम्र जग्र हिटा हंढि ।। ५ ॥ फरीदा जे तू श्रकलि सतीपुर काले लिख न लेख ॥ आपनदे गिरीवान महि सिरु नींवां करि देख़ ॥६॥फरीदा जो तै मारनि प्रकीयां तिना न मारे घुंमि ॥ ब्रापनड़ें घरि जाईऐ पैर तिना दे चुंति॥ ७॥ फरीदा जां तउ खटण वेत तां तूरता दुनी सिछ ॥ मरग सवाई नीहि जां भरिश्रा तां लिदिशा ॥ = ।। देख फरीदा जु थीओ दाड़ी होई भूर ।। ऋगहु नेड़ा आइआ पिछा रहिया द्रि ॥ १ ॥ देखु फरोदा जि थीत्रा सकर होई विसु ॥ सार्द वाऋहु आपसे बेदस कहीएे किस ॥ १०॥ फरीदा असी देखि पतीगिश्रां सुखि सुखि रीये कंन ॥ साख पकंदी बाईबा होर करेंदी वंन ॥ ११ ॥ फरीदा कालीं जिनी न राविश्रा धउली रावें कोइ ॥ करि साई सिंउ पिरहड़ी र्गु नवेला होड़ ॥ १२ ॥ म० ३ ॥ फरीदा काली भउली साहित सदा है जे की चिति करे।। आपणा लाइआ पिरम्र न लगई जे लोचै सम्र कोइ ॥ एड पिरम् पित्राला खसम का जैभावे तै देह ॥ १३ ॥ फरीदा जिन लोइस जगु मोहिमा से लोइस सह बहिड़ा। १४॥ मैडिइ।। कजल रेख न सहदिया से पंखी जो सैतानि फरीदा फ़केदिया चांगेदिया मती देदिया नित ॥ वंजाइश्रा से कित फेरहि चित ॥१४॥ फरीदा बीउ पवाही दस ॥ जे सांई लोड़हि सम्र॥ ३३ छित्रहि विद्या लताई।सहि॥ तां साई दै दरि वाड़ीग्रहि ॥ १६ ॥ फरीदा खाक न निंदीऐ लाक् जेड़ न कोइ॥ जीवदिश्रा पैरा तलै मुझ्या उपरि होइ ॥१७॥ फरीदा मति स्वाईऐ जालबुत नेदु किश्रा लबुत कुड़ा नेदु॥ किचरु छपरि तुर्टं मेहु ॥ १८॥ फरीदा जंगलु जंगलु किथा मबहि विश कंडा हिम्रालीएँ जंगलु किया हदेहि मोड़ेंदि ॥ वसी रव फरीदा इनी निकी जंबीए थल डूंगर मविश्रोग्डि॥ अञु फरीदै कृजड़ा से कोहां थोबोपि ॥ २० ॥ फरीदा राती वडीकां पुलि पुलि

**表表表表表表表表表表表表表表表** विडागी धिगु तिना दा जीवित्र्या जिना श्रास ॥ २१ ॥ फरीदा जे मैं होदा वारिश्रा मिता श्राइड़िश्रां ॥ हेड़ा उठिन पास ॥ ॥ २२ ॥ फरीदा लोड़े दाख विजउरीत्रां किकरि वीजै जहु ।। हंहैं उंन कताइदा पैधा लोड़े पहु॥ जिउ उपरि श्रंगारा 计计计计计划设备设备 २३ ॥ फरीदा गलीए चिकडु दूरि घरु नालि पित्रारे नेहु ॥ चला त भिजै कंवली रहां त तुटै नेहु । २४ ॥ भिजउ सिजउ कंवली अलह वरसंउ मेहु ॥ जाइ मिला तिना संजगा तुटंड नाही नेहु ॥ २५ फरीदा मैं भोलावा पग दा मतु मैली होइ जाइ ।। गहिला रूहु न जागाई सिरु भी मिटी खाइ ॥ २६॥ फरीदा सकर गुड़ु माखिउ मांका दुधु ॥ समे वसतू मिठीत्र्यां रव न पुजनि तुधु ॥२७॥ फरीदा रोटी मेरी काठ की लावणु मेरी भुख ॥ जिना खाधी चोपड़ी घगो सहनिगे दुख ॥ २८ ॥ रुखी सुखी खाइ के ठंडा पागी पीउ ॥ फरीदा देखि पराई चोपड़ी ना तरसाए जीउ ॥ २६ ॥ अजु न सुती सिउ अंगु मुद्रे मुद्रि जाइ ।। जाइ पुछ्हु डोहागणी रैणि विहाइ ॥ ३०॥ साहुरै ढोई न लहे पेईऐ नाही वातड़ी न पुछई धन सोहागिया नाउ ॥ ३१ साहुरै पेईऐ कंत की कंतु अगंग्र अथाहु ॥ नानक सो सोहागणी जु वे परवाह ॥ ३२ ॥ नाती धोती संबही सुती आइ न चिंदु ॥ फरीदा रही सु वेड़ी हिंडु दी गई कथूरी गंधु ॥ ३३ ॥ जोवन जांदे वितु न डरां जे सह प्रीति न अजाइ सुकि गए कुमलाइ ॥ ३४ ॥ फरीदा चिंत खटोला वासु विरह विछावण लेफु ॥ एहु हमारा जीवणा तू साहिव सचे वेखु ॥ । विरहा विरहा आखीऐ विरहा तू मुलतानु ।। फरीदा जितु तन विरहु न ऊपजै सो तनु जागु मसानु ॥ ३६ ॥ फरीदा गंदला धरीत्रां खंडु लिवाड़ि ॥ इकि राहेदे रहि गए इकि राधी गए उजाड़ि ॥ ३७ ॥ फरीदा चारि गवाइआ हंिह कै तू आहो कहें कंमि॥ चारि गवाइत्रा संमि ॥ लेखा रवु मंगेसीत्रा फरीदा दरि द्रवाजै जाइ के किउ डिठो घड़ीत्रालु 11 एहु निदोसां मारीए हम दोसां दा कित्रा हालु ॥ ३६ ॥ घड़ीए ॥ सो घड़ोए मारीऐ पहरी लंहें सजाइ **水水水水水水水水水水水水水水水** 

चारि पराइएं बैसणां साई हुक्तें न देहि ॥ जे तू एवं रखसी जीउ सरीरहु लेहि ॥ ४२ ॥ कॅषि कहाड़ा सिरि घड़ा विश के सरु लोहार ॥ फरीदा हउ लोड़ी सहु आपना तू लोड़हि झंगिआर ॥ ४३ ॥ फरीदा इकना आटा अगलो इकना नाही लोख ॥ अमै गए

सिंत्रापसिन चोटां खासी कउछा ॥ ४४ ॥ पासि दमामे छतु सिरि भेरी सहो रह ॥ बाह सुते जीराख महि चीए ऋतीमा गड ॥ ४४ ॥ फरीदा कोठे मंडप माड़ीबा उसारेंद्रे भी गए ॥ कूंड़ा सउदा करि गए गोरी ब्याइ पए ॥ ४६ ॥ फरीदा खियाड़ मेखा ब्यालीबा जिंदु

न काई मेख ॥ वारी आपणे आपणी चले मसाइक सेख ॥ ४७ ॥ फरीदा दुइ दीवी वलंदिआ मलकु बहिठा आह ॥ वहु लीता यु लुटिआ दीवड़े गहुआ बुकाइ ॥ ४८ ॥ फरीदा वेसु कपाहै अ थीआ जि सिरी थीआ तिलाह ॥ कमादै कर कागदै कुने कोईलिआह ॥ मेदे अमल करेदिआ एह सजाह तिनाह ॥ ४८ ॥ फरीदा कंनि ससला खुफ गाजि दिन्नि कारी गहु गाजि ॥ महिरी दिन्ने

किन प्रसक्ता खफु गिल दिलि काती गुडु वाति ॥ बाहिर दिसे चानणा दिलि अधिआरी राति ॥ ४० ॥ फरीदा रती रतु न निकर्ले जे ततु चीरे कोइ ॥ जो तन रते रव सिउ तिन तिन रतु न होइ ॥ ४१ ॥ म० ३ ॥ ॥ ततु समी रतु है रतु बितु तंतु न होइ ॥ जो सह रते आपणे तितु तिन लोध रतु न होइ ॥ मैं पहणे ततु खीछ होइ लोध रतु विवह बाइ ॥ बिउ वैसंतरि घातु सुधु होइ तिउ

होइ लोख रह विवह जाइ ॥ जिउ वैसेतरि चातु सुपु होइ तिउ हिर का भउ दुस्मित मैं चु गवाइ ॥ नोनक ते जन सोइये जि रते हिर रंगु लाइ ॥ भर ॥ फरीदा सोई सरवरु इंदि लहु जियहु लभी येषु ॥ छपिड इंदे किया होवे चिकड़ि इवे हेयु ॥ भर ॥ फरीदा नंदी कंतु न राविष्मो वढी थी छुईसासु ॥ धन कुकेंदी गोर में ते सह ना मिलीक्मासु ॥ भर ॥ फरीदा सिरु पलिक्मा दाड़ी पली हुछां भी पलीकां ॥ रे मन महिले चावले मायहि किया रलीकां ॥ भप ॥ फरीदा कोठे युक्छ केनदा पर नोदड़ी निवारि ॥ जो दिह लये गायवं गए विलाड़ि रिलाड़ि ॥ भर ॥ फरीदा कोठे मंडर माड़ीका एतु न लाए चितु ॥ मिटी पई क्रवोलवी कोइन होसी मितु ॥ भर ॥

法存在存在存在存在表表表表 表表表表现 फरीदा मंडप मालु न लाइ मरग सतागी चिति धरि ॥ सम्होलि जिथै ही तउ वंजगा ॥ ५⊏ ॥ फरीदा जिनी कंमी नाहि गुग ते कंमड़े विसारि ॥ मतु सरमिंदा थीवही सांई दे दरवारि ४६ ॥ फरीदा साहिव दी करि चाकरी दिल दी लाहि भगंदि ॥ दखेशां नो लोड़ीएं रुखां दी जीरांदि ॥ ६० ॥ फरीदा काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेसु ॥ गुनही भरित्रा मैं फिरा लोक दरवेसु ।। ६१ ।। तती तोइ न पलवे जे जिल दुवी देह ॥ फरीदा जो डोहागिंगि रव दी भूरेदी भूरेइ ॥ ६२ ॥ जां कुत्रारी ता चाउ वीवाही तां मामले ॥ फरीदा एहो पछोताउ वति कुत्रारी न थीए ॥ ६३॥ कलर केरी छपड़ी ब्राइ उलथे हंम ॥ चिंजू बोड़िन पीवहि न उडरा संदी डंम । ६४ ॥ हंसु उडिर कोधै पइत्रा लोकु विडारिण जाइ ।। गहला लोकु न जागादा हंसु न को घा खाइ ।। ६४ 11 चिल गईत्रां पंखीत्रा जिनी वसाए तल ॥ फरीदा सरु भरित्रा भी चलसी थके कवल इकल।। ६६ ॥ फरीदा इट सिराणे भ्रुइ सवणु कीड़ा लिंडुओ मासि ॥ केतिड़िश्रा जुग वापरे इकतु पइश्रा पासि ६७ ॥ फरीदा भंनी घड़ी सर्वनवी दुटी नागर लजु ॥ अजराईलु फरेसता कें घरि नाठी अजु ॥ ६= ॥ फरीदा मंनी घड़ी सवंनवी दुटी नागर लजु ।। जो सजग भुइ भारु थे से किउ आवहि अजु ।। फरीदा चेनिवाजा कृतिया एह न भली रीति ॥ कवही चिल त्राइत्र्या पंजे वखत मसीति ॥ ७⊏ ॥ उठु फरीदा उज् साजि निवाज गुजारि ॥ जो सिरु सांई ना निवे सो सिरु कि ७१ ॥ जो सिरु साई ना निवै सो सिरु कीज कांइ॥ कंने हेडि जलाईऐ बालग संदै थाइ ।। ७२ ।। फरीदा किथै तैडे मापित्रा जिन्ही त् जिर्णिओहि ॥ तै पासहु ओइ लिद गए तू अजै न पतीगोहि ॥ ७३ ॥ फरीदा मनु मैदानु करि टोए टिवे लाहि ॥ अगै मुलि न आवसी दोजक संदी भाहि॥ ७४॥ महला ५ । फरीदा खालक खलक महि खलक रव माहि॥ मंदा किस नो आखीऐ जां तिसु विनु कोई नाहि फ़ीदा जि दिहि नाला किपत्रा जे गलु कपहि चुखा। पवनि न मामले सहां न इती दुखा। ७६॥ चवण चलण रतंन से सुत्रीत्रर वहि गए ॥ हेड़े मुती घाह से जानी चिल गए ॥ ७७ ॥ फरीदा चुरे दा भला 

पाइ ॥ ७= ॥ फरोदा पंख पराहुकी दुनी सुहावा बाग्र ॥ नउबति वजी सुबह सिउ चलमा का करि साज ॥ ७६ ॥ फरीदा राति क्यमी वंडीऐ सुतित्रा मिलै न भाउ ॥ जिन्हा नैस नींद्रावले र्तिन्हा मिल्ला क्रुगाउ ॥ ८० ॥ फरीदा मै जानिमा दख सभ क् दुख सबाइऐ अगि ॥ ऊचे चिंह के देखिया तां घरि घरि एहा श्रमि ॥ ⊏१ ॥ महला ५ ॥ फरीदा भृमि रंगावली मंक्षि विस्ला थाग !! जो जन पीरि निवाजिक्या तिन्हा अंच न लाग !। ¤२ ! महला ५ ॥ फरीदा उमर सुहावड़ी संगि सुवंनड़ी देह ॥ विरले केई पाईग्रीन जिन्हा पित्रारे नेहु ॥ ८३ ॥ कंघी वहस्य न ढाहि तउ भी लेखा देवणा ।। जिथरि स्व रजाइ वहणु तिदाऊ गाँउ करे।। =१ II फरीदा इखा सेती दिहु गइआ दलां सेती राति ॥ खड़ा पुकारे पाठियी पेड़ा कपर वाति ॥ ८४ ॥ लंगी लंगी नदी वहै कंघी केरे हेति ॥ येडे नो कपरु किन्ना करे जे पातल रहै सुचेति॥ ८६॥ फरीदा गर्ली सु सज्ञण बीह इकु ट्रदेदी न लहां ॥ धुरलां जिउ मांलीह कारिंग तिन्हा मापिरी ॥ =७ ॥ फरीदा इहु तनु मडकणा नित नित दुखीए कउणु ॥ कंनी बुजे दे रहां किती वर्गे पउणु ॥ ८८ ॥ फरीदा रव खजूरी पक्तीयां माखिय नई वहानि ॥ जो जो वंत्रे डीहड़ा सो उमर हथ पर्वनि ॥ ८६ ॥ फरीदा ततु सुका विजरु धीमा तलोभां खंडहि काग।। अजै सु खुन बाहुहियो देखु बंदे के भाग।। ६० ॥ कागा करंग ढडोलिया सगला खाइया मास ॥ ए दह नैना मिन हुइउ पिर देखन की आस ॥ ६१ ॥ कामा चंडि न पिंजरा वसै त उडिर जाहि ॥ जितु विजरै मेरा सह वसै मासुन तिर् लाहि॥ ६२ ॥ फरीदा मोर निमाखी सड करे निघरिक्षा घरि व्याउ ॥ सरपर

िर्मेट प्रतिकार प्रतिकार प्रतिकार प्रतिकार प्रतिकार प्रतिकार प्रतिकार प्रतिकार प्रतिकार प्रतिकार प्रतिकार प्रत

करि गुसा मनि न इडाइ ॥ देही रोगुन लगई पले सभु किछु

केंद्री चिल गई ॥ फरीदा लोकां आपी आपणी में आपणी पई ॥ हुए ॥ आपु सतारिक में मिलकि में मिलिशा सुनु होह ॥ फरीदा जे त् मेरा होद रहित सुनु तरा होद ॥ हुए ॥ केंद्री उन रुलहा किचगढ़ मंने घीठ ॥ फरीदा कने मार्ड रखीय किचठ नाई नीठ ॥ हुइ ॥ फरीदा महल निसलण रहि गए बासा आदशा तिल ॥

मैधे श्रावरणा मरखद् ना डरिबाहु ॥ ६३ ॥ एनी लो(खी देखदिशा

गोगं से निमाणीत्रा वहसनि रहां मलि ॥ श्राखीं सेखां वंदगी चलणु श्रजु कि किल ।। ६७ ।। फरीदा मउते दा वंना एवे दिसे जिउ दरीत्रावें ढाहा ॥ अर्गे दोजक तिपत्रा गुणीएं हुल पवें काहाहा ॥ इफना नो सम सोक्ती ब्राई इकि फिग्दे वेपरवाहा ॥ श्रमल जि कीतिया दुनी विचि से दरगह छोगाहा ।। ६८ ॥ फरीदा दरीयावै कंन्हें वगुला चैठा केल करे।। केल करेदे हंभनो अचिते वाज पए।। याज पए तिसु रव दे केलां विसरीयां ॥ जो मनि चिति न चेते सिन सो गाली रव कीर्छा ॥ ६६ ॥ साढे हैं मण देहुरी चलै पाणी श्रंनि ॥ श्राइश्रो बंदा दुनी विचि वति श्रास्त्णी वंनि ॥ मलकल मउत जां त्रावसी सम दरवाजे भंनि ॥ तिन्हा पित्रारित्रा भाईत्रां श्रगे दिता वंनि ॥ वेखहु वंदा चलिश्रा चहु जिएश्रा दे कंन्हि फरीदा अमल जि कीते दुनी विचि दरगह आए कंमि ॥ १००॥ फरीदा हउ विलहारी तिन्ह पंखी ्रा जंगिल जिन्हा वासु ॥ ककरु चुगनि थलि वसनि रव न छोडनि पासु ॥ १०१॥ फरीदा रुति फिरी वणु कंविया पत भड़े भड़ि पाहि ॥ चारे कुंडा हृटीयां रहणु किथाऊ नाहि ॥ १०२ ॥ फरीदा पाड़ि पटोला धजकरी कंवलड़ी पहिरेउ ॥ जिनी वेसी सहु मिलै सेई वेस करेउ ॥ १०३ ॥ म० ३ ॥ काइ पटोला पाड़ती कंवलड़ी पहिरेइ ॥ नानक घर ही वैठिस्रा सहु मिलै जे नीत्रिति रासि करेइ ॥ १०४ ॥ म० ५ ॥ फरीदा गरबु जिन्हा विडिग्राईत्रा धनि जोवनि त्रागोह ॥ खाली चले धर्गी सिउ टिचे जिउ मीहाहु ।। १०५ ।। फरीदा तिना मुख डरावर्खे जिना विसारित्रोनु नाउ ॥ ऐयै दुख घणेरित्रा अगै ठउर न ठाउ ॥ १०६ ॥ फरीदा पिछल राति न जागित्रोहि जीवदड़ो मुझ्त्रोहि ॥ जे ते रबु विसारित्रा तरिव न विसरित्रोहि ॥ १०७॥ म० ५ ॥ फरीदा कंतु रंगावला वडा वेमुहताजु ॥ अलह सेती रतिया एहु सचावां साजु ॥ १०⊏ ॥ म०५ ॥ फरीदा दुखु सुखु इकु करि दिल ते लाहि विकारु ॥ अलह भावे सो भला तां लभी दरबारु ॥ १०६ ॥ म०५ ॥ फरीदा दुनी वजाई वजदी तूं भी वजिह नालि ॥ सोई जीउ जिसु अलहु करदा सार ॥ ११०॥ म०५॥ फरीदा दिलु रता इसु दुनी सिउ दुनी न कितै कंमि ॥ मिसल फकीरां गाखड़ी 

पाईऐ पूर करंमि ॥ १११ ॥ पहिले पहिरे फलहा फल भी पछा राति ॥ जो जागंन्हि लहंनि से साई कंनो दाति ॥ ११२ ॥ दाती साहिय संदीत्रा कित्रा चलैं तिस्र नालि ॥ इकि जागंदे ना लहिन्ह इकन्हा सुतिया देह उठालि ॥ ११३ ॥ हुहेदीए सहाग कू वउ तिन काई कोर ॥ जिन्हा नाउ सुहागणी तिन्हां भाक न होर ॥ ११४ ।। सबर में क कमार्ग ए सबर का नीहरणो ।। सबर संदा पाणु खालकु खता न करी ॥ ११४ ॥ सबर अंदरि सावरी तनु एवं जालेन्हि ॥ होनि नजीकि ख़दाइ दें मेत न किसै देनि ॥११६॥ सगर एहु सुम्राउ जे तृं वंदा दिङ करहि ॥ वधि थीवहि दरीमाउ दुटि न थीवहि वाहरा ॥ ११७ ॥ फरीदा दरवेसी गाखरी चोपड़ी परीति ॥ इकनि किनै चालीऐ दरवेसावी रीति ॥ ११८ ॥ तद्घ तपै तन्र जिउ दालखु इड बर्लन्डि 🛭 पैरी धर्का सिरि जुलां जे मृं पिरी मिलंन्डि ॥ ११६ ॥ तन न तपाइ तन्र जिउ बाल्य इंड न बालि ।। सिरि पैरी किन्ना फेडिया अंदरि पिरी निहालि ।। १२० ।। हउ इंढेरी सजर्मा सजरा मैंडे नालि ॥ नानक श्रलख न लखीऐ गुरपृत्वि देह दिखालि ॥ १२१ ॥ इंसा तरंदिश्रा बगा देखि ष्याह्या चाउ ॥ डवि प्रुए वग वपूड़े सिरु तिल उपरि पाउ ।। १२२ ।। मै जिसाबा वडहेता है तां मैं कीता संग्र जाया बसु बधुहा जनमिन भेही ऋंगु॥ १२३ ॥ किया हैंस किया बगुला जो कड नदिर धरे ॥ जे तिमु भावे नानका कागहु हंस करे ॥ १२४ ॥ सरवर पंखी हेकहो फाहीवाल तनु लहरी गड्ड विद्या सचे तेरी जास ॥ १२४ ॥ कवणु सु अलह काय गुणु काणु सु मणीया मंत् ॥ काणु सु वेसो इउ करी जितु यसि आपै कंत ॥ १२६ ॥ निवण स अस्वरु खवणु गुणु जिह्ना मणीया मंतु॥ ए त्रै मैसी वेम करि तांविस व्यापी कंतु॥ १२७॥ मिन होदी होह इम्रामा ॥ ताम होदे होह निवामा आप्र वंडाए ॥ की ऐसा मगत सदाए ॥ १२年 川 頸 गालाइ समना मै सचा घर्खी ॥ हिब्बाउ न केंही ठाहि मासक थमोलरे । १२६ ॥ समना मन माश्विक ठाइणु मृति मर्चागरा ॥ जै तउ पिरीचा दी सिक हिचाउ न ठाहे कहीदा ॥

亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚亚



सवये स्त्री मुख वाक्य महला ४

श्रादि पुरख करतार करण कारण सभ श्रापे ॥ सरव रहिश्रो भरपूरि सगल घट च्यापतु देखीऐ जगित जानै कउनु तेरी गित सरव रहिञ्रो विद्यापे ॥ श्रविनासी श्रविगत आपे हरि आपे आंपि पति 11 एक तृही एक अन नाही तुम भति ॥ हरि नाही बीचारु जगत पिता है सब प्रान को अधारु॥ है करें समसरि जीह तुलि व्रहम एक किश्रा दरि जनु नोनकु भगतु वलिहारि वलि बलि बलि वलि सद चखानै कि परे भरि ही ते भंडार श्रंमृत प्रवाह अपर सरि अतुल मंत्रि करि न दूसरो परि ऋापनो अपार भावनु श्रोपति II घरि आन नाही परली एकै 11 समसरि निमखतु लीए हरि हरि कोटि पराछत जाहि नाम जनु नानकु जीह किया बखान एक भगतु दरि तुलि ब्रहम

वित्त यक्ति वित्त सद बिलहारि ॥ २ ॥ सगल मवन घारे एक थें कीए विस्थारे पूरि रहियो सब महि आपि है निरारे॥ हरिगुन नाही ब्रांत पारे जीय जंत सभि थारे सगल को दाता एके अलख प्ररारे॥ आप ही घारन धारे इदरति है देखारे बरनु चिहनु नाही हुल न मसोरे नानकु मगतु दरि तुलि ब्रहम समसरि एक जीह किश्रा बलाने ॥ हां कि बलि बलि बलि बलि सद बलिहारि ॥ ३ ॥ सरव गुण निधानं कीमति न झानं च्यानं ऊचे ते ऊची जानीजै प्रम तेरी थानं ॥ घन तेरी प्रानं एके स्ति है जहानं ॥ करन उपमा देउ वहे ते बडानं॥ जान फउनु तेरो मेड अलख अपार देउ अकलकला है प्रम सरप धानं ।। जनु नानक मगत दरि तुलि बहम समसरि एक जीह बखाने ॥ हां कि बलि बलि बलि बलि सद बलिहारि पूरन अविनासी ॥ हरखबंत यानंत गावहि बेश्रंत र्यतु १क तिल नही पासी होंहि कृपाल सु जनु प्रम तुमहि मिलासी - 11 घंनि घेनि जन जिह कृपाल हरि हरि भयउ ॥ हरि गरु नानक जनम मरन दह थे रहिओ।। ४ ॥ सति सति सि सति सति सते सति भणीए ॥ दमरि ब्रान न अवरु पुरान प्रकारता सुर्याप ॥ अमृत हरि को नाम्न लैंत मनि सभ सख पाए ॥ रसन चार्तिको तेह जन स्पति क्रघाए ॥ जिह ठाकुरु सतमंगति तिइ पिश्रारु ॥ हरि गुरु नानकु जिन्ह परसियो तिश्ह सम कल कीको उधार ॥ ६ ॥ सच सभा दीयाख करियो सचै तखति निवाम सत्र तपा रस संसारु आपि अभुल न п श्रपारु मलउ रतन गोविंद श्रमलंड ॥ जिह कृपाल होयउ मुख गरु नानक जिन्द परसिद्यों ते ा हरि बहुद्धि फिरि जोनिन श्राए॥ ७ ॥ कान जोग ज्ञान क्यन कोरि करीए 11 मिध साधिक तेतीय तिरु महमादिक सनकादि मेख जाइ पूरि सव रहिको समाए पाए ॥ अगहु गहिओ नही मिलक दयाल प्रभि मेह जन लगे भगते

१३८७ नानक जिन्ह परिस्थों ते इन उत सदा मुकते॥ = ॥ प्रभ दातउ दातार पर्यिउ जाचकु इकु सरना॥ मिलें दानु संत रेन जेह लगि भउ दलु तरना ॥ विनित करंड खरदासि सुनदु ने ठाकुर भावें ॥ देहु दरसु मिन चाउ मगित इंहु मनु ठइरावें।। चलिओ चरागु श्रंध्यार महि सभ कलि उधरी इक नाम घरम ॥ प्रगद्ध सगल हिर भवन महि जनु नानकु गुरु पारवहम ॥ ६ ॥ 🦳 सबये स्त्री मुख बाक्य महला ५ श्रों सतिगुर प्रयादि ॥ काची देह मोह फ़िन गांधी सठ कठोर कुचील कुगित्रानी ॥ धायन अमत रहनु नही पायन पारत्रहम की गति नहीं जानी।। जोवन रूप माङ्क्रा मद माता विचरत विकल वडी श्रभिमानी ॥ परधन पर श्रपवाद नारि निंदा यह मीठी जीश्र माहि हितानी।। यल बंच छपि करत उपावा पेखत सुनत प्रभ **ऋंतर** जामी।। सील धरम दया सुच नास्ति आङ्ओ सरिन जील के दानी कारण करण समरथ सिरीधर राखि लेंहु नानक के सुत्रामी ॥  $\Pi'$ कीरति करन सरन मन मोहन जोहन पाप विदारन कउ ॥ हरि तारन तरन समथ सभै विधि कुत्तह समूह उधारन सउ चित, 11 चेति अचेत जानि सति संगत भरम अंधेर मोहियो कत धंउ 11. चसा पलु सिमरन राम नाम रसना संग लउ II कोटि जनंम कहा दुख काजु अलप सुख वंधन 💮

सिख्या संत नामु भज्ञ नानक राम रंगि त्रातम सिउ रंउ 11 211 रंचक रेत खेत तिन निरमित दुरलभ देह संवारि धरी।। खान संघि सुख भुंचत संकट काटि विपति हरी ॥ मात पिता अरु वंधप वृक्तन की सभ स्क परी ॥ वरधमान होवत दिनप्रत नित रे गुन हीन दीन माइआ श्रावत निकटि विखंम जरी ॥ सिमरि सुत्रामी एक घरी ॥ करु गहि लेहु कृपोल कृपानिधि नानक काटि भरंम भरी ॥ ३ ॥ रे मन मूस विला महि गरवत करतव करत महां मुघनां ॥ संपत दोल भोल संग भूलत माइत्रा मगन भ्रमत घुधनां ॥ सुत वनिता साजन सुख बंधप तासिउ मोहु चढिश्रो सु घना ॥ बोइश्रो वीज श्रहं मम अंकरु बीततं अउध 张宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏宏 करत अधनां ॥ मिरतु मंजार पसारि मुखु निरस्वत भं चत भुगति भृख भुखना ॥ निमरि गुपाल दहत्राल सतसंगति नानक जगु जानत सुपना ॥ ४ ॥ देह न गेह न नेह न नीतामाइश्रामत गारह ॥ छत्र न पत्र न चउर न चावर वहती जात रिंदे न विचारहा। रथ न अस्र न गज मिधासन छिन महि तियागत नांग सिधारह ॥ सर न बीर न मीर न खानम संगि इसटि निहारहु ।। कोट न ब्रोट न कोस न छोटा करत विकार दोऊ कर भारहु।। मित्र न पुत्र कलत्र साजन सख उलटत जात विरख की छांरह ॥ दोन दयाल पुरस्व प्रभ पुरन छिन छिन सिमरह अगम श्रपारह ।। स्त्री पति नाथ सरिख नानक जन हे भगवंत कृपा करि तारहु।। ५ ॥ त्रान मानदानमग ओहन हीतु चीतु दे ले ले पारी।। साजन सैन मीत श्रुत भाई ताहू वे ले रखी निरारी ॥ धायन पायन इह विधि करत श्र3ध तन जारी 11 संजम सुच नेमा चंचल संगि सगल बिधि हारी ॥ यस पंखी बिरख श्रसथावर वह विधि जोनि अमिओ ऋति मारी ॥ खिनु पत्तु चसा नाम् नही सिमरिश्रो दीनानाथ प्रान पति सारी ॥ खान पान मीठ रस भोजन ग्रंत की बार होत कत खारी ॥ नानक संत चरन संगि उधरे होरि माइश्रा मगन चले सभि डारी ॥ ६ ॥ ब्रहमादिक सिव

छंद मुनीसुर रसिक रसिक ठाकुर गुन गायत ॥ इंद्र रिनेंद्र खोजने गोरख घरिया गगन आवत फुनि घायत ॥ सिध मञुष्य देव करु दानव इकु निल्ल ताको मरम्र न पायत ॥ प्रिक्र प्रम प्रीति प्रेम रस मगती हिर जन ता के दरिम समायत ॥ तिमिह तिमागि आन कउ जाचिह मुख दंत रसन सगल विसे जारत ॥ रे मन मृड् सिमिर मुखदाता नानक दास तुम्मिह समम्मावत ॥ ७ ॥ माइको रंग विरंग करत अम मोह के कृषि गुवारि परिक्रो है ॥ एता गञ्ज अकासि न मायत विसटा अस्त कृषि उदरु मरिक्रो है ॥ दहिदस घाइ महा विसिक्रा कउ परधन स्त्रीनि अगिज्ञान हरिक्रो है ॥ जोवन वीति जरा रोगि प्रसिक्रो जमद्दन इंद्य मिरस् गरिक्रो है ॥ अनिक जीनि संकट नरक मुचत सासन दुख गरित गरिक्रो है ॥ प्रेम मगति

उपरि से मानक करि किरणा संतु व्यापि करियो है॥ = ॥ गुण समास्राह्मसाराज्यसमासाराज्यसमाराज्यसमा सागर दुरत निवारण सबद सरे ॥ गावहि गंभीर धीर मति सागर जोगी जंगम धित्रानु धरे ॥ गाविह इंद्राद ग्रर जागित्रो ॥ कवि कल सुजसु गावउ जोगु जिनि माणित्रो ॥ २॥ गाविह जनकादि जुगित त्र्यातम रसु जिनि जोगेसुर हरि रस पूरन सरव कला ॥ गावहि सनकादि गावै गुरा धोष्ठ मुनि जन गाविह त्र्रछल ग्रटल मंडलवै भगति भाइ रसु जागित्रो ॥ कवि कल सुजसु सिधादिक गावउ गुर नानक राजु जोगु जिनि माणित्र्रो ॥ ३॥ गावहि जोगेसुर अपरंपर अवतार गावै वरो - 11 जमदगनि परसरामेसुर कर कुठारु रघु तेजु हरिस्रो ॥ उघी अक्रूरु कपिलादि

To the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfe

बिदरु गुरा गाउँ सम्बातम् जिनि खाणिको ॥ किन कल सुबसु गावउ गुर नानक राज जोगु जिनि माणिको ॥ ४ ॥ बरन चारि खट दरमन बहमादिक मिमरंथि गावहि गुरा गुना ॥ योवै गुण सेसु सहस जिहवा रस आदि अंति हिव लागि धुना ॥ गावै गुरा महादेउ वैरागी जिनि धिमान निरंतरि जाणियो ॥ कवि कल मुजमु गावउ पुर नामक राजु जोपु तिन माणिक्रो ॥ ४ ॥ राजु जोगु माणिको बनिक्रो निरवैरु रिदंतरि ॥ सुसिट मगल उपरी नामि ले वरित्रो निरंवरि ॥ गुरा गावि सनकादि आदि जनकादि जुगह लगि ॥ घॅनि घॅनि गुरु वनम्र सक्यपु भली विमि ॥ पाताल पुरी वैकार पुनि क्ल वलाणियो ॥ हरि नाम रसिक नानक गुर राजु जोगु तै मायिको ॥ ६ ॥ सतजुति तै माणिको छलिको पत्ति पादन भाइक्रो ॥ त्रेते तै माधिक्रो राम्च रघुवंसु कहाइक्रो ॥ दुआपुरि कृपन मुगरि कंसु किरतान्यु की बो ॥ उग्रसैण कउ शञ्च अमै मगतह जन दीको ॥ कलिजुगि प्रमाणु नानक गुरु अंगद अपरु कहाइको ॥ सी गुरू राजु अविचलु अटलु आदि पुरति पुरमाइको ॥ ७ ॥ गुरा गार्च स्विदासु मगतु जैदेव त्रिलोचन ॥ नामा भगतु कवीरु सदा गावहि सम लोचन ॥ भगतु वेधि गया स्वै सहित्र भातम रगु मारौ ॥ जोग विभानि गुर गिभानि दिना प्रभ अवरु न बारों ॥ सुखदेउ परीख्यतु गुरा रवे गोतम रिखि बसु गाइओ ॥ कवि कल मुजमु नानक गुर नित नवतनु जिंग छाइओ।। = ॥ गुण गावहि पायालि मगत नागादि भ्रुपंगम ॥ महादेउ गुण खे सदा बोगी बति बंगम ॥ गुण गाउँ मुनि ब्यासु जिनि बेद ब्याकरण बीचारिक्र ॥ ब्रह्मा गुए उचरै जिनि हुकिम सम सुसटि सवारीक्र ॥ ब्रहमंड खड पूरन बहुन गुरा निरगुण सम बाणियो॥ बपु कल सुबसु नानक गुर सहजु जोगु जिनि माधिको ॥ ६ ॥ गुण गावहि नव नाय धंनि गुरु साचि समाइको ॥ मांधाता गुरा खै जेन चक्रवे कहाइक्षो ॥ गुए गाउँ बिल राउ सपत पातालि बसंती ॥ भरधरि गुण उचर मदा गुर संगि रहतो ॥ इरवा परुख अंगर गुर नानक जसु गाइको ॥

> क्षि कन सुजसु नानक गुर षटि षटि सहवि समाहको ॥ १० ॥ र महास्त्राहरू स्थानकार स्थानकार स्थानकार स्थानकार स्थानकार स्थानकार स्थानकार स्थानकार स्थानकार स्थानकार स्थान

资本市市市市市市市市市 市市市市市市市市市市市市 सवईए महले दुजे के २ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ सोई पुरखु धंनु करता कारण करतारु करण समरथो ।। सतिगुरू धंनु नानकु मसतिक तुम धरित्रो जिनि हथो।। त धरित्रो मसतिक हथु सहिज ।। ऋमिउ वुठउ छजि गरजि सुरि नर गण मुनि वोहिय अगाजि ॥ मारिओ कंटकु कालु धावतु लीओ वरिज पंच भृत एक घरि राखि ले समिज जगु - 11 उनमनि राखि लिव जीतउ गुरदुत्रारि खेलिहि समत सारि रथ कहु कीरति कल सहार सपत दीप मकार लहगा गुरु परिस मुरारि ।। १ ।। जाकी दृसटि ऋंमृतधार कालुख खनि उतार तिमर अज्ञान जाहि दरस दुआर ।। श्रोइ जु सेवहि सबदु सारु गाखड़ी विखम कार ते नर भव उतारि कीए निरभार॥ सतसंगति सहज सारि जागीले गुर वीचारि ॥ निमरीभूत सदीव परम पित्रारि ।। कहु कीरति कल सहार सपत दीप मकार लहणा जगत्र गुरु परसि मुरारि ॥ २ ॥ तै तउ दृड़िक्रो नामु ऋपारु ॥ विमल जासु विथारु साधिक सिध सुजन जीत्रा को अधारु।। तूता जनिक राजा अउतारु सबदु संसारि सारु रहिह जगत्र जल पदम बीचार ॥ कलिप तरु रोग विदारु संसार ताप निवारु आतमा त्रिविधि तेरे एक लिवतार ॥ कल सहार सपत दीप मभार लहगा जगत्र गुरु कहु कीरति परिस ग्रुरारि ॥ ३॥ तै ता हदरथि पाइओ मार्च सेवित्रा गुरु परवानु साधि अजगरु जिनि कीत्रा उनमानु हरि हरि दरस 11 समान त्रातमा वंत गित्रान जाणीत्र त्रकलगति गुर परवान ॥ जाकी इसटि अचल ठाण विमल बुधि सुथान पहिरि सील सनाहु ।। कहु कीरति कल सहार सपत दीप मभार सकति बिदारि गुरु परसि मुरारि ॥ ४ ॥ **इसिट** लहगा जगत्र धरत तम हरन दहन ऋघ पाप प्रनासन ॥ चलवंत सबद सूर काम जाचिक लोभ मोह विस करण सरग क्रोध विनासन ॥ प्रतिपालगा ॥ आतम कहरा अंमृत कल : ढालग रत संग्रहण ।। सतिगुरू कल सतिगुर तिलकु सति लागै सो पै तरै 11 गुरु जगत फिरण सीह अंगरउ राज जोगु लहणा करें।। प्रना सदा · 本本本本本本本本本本本本本本本本本本

अकल लिव रहें करन सिउ इला चारह ॥ द्रुम सपूर जिउ निर्मे खर्व कसु विमल वीचारह ॥ इहै ततु जायिओ सरवगित अलख विडायी ॥ सहज भाइ संविओ किरिय अंमृत कल वायी ॥ गुर गिम प्रमाणु ते पाइओ सतु संतोलु प्राहिज लयो ॥ हिर परिष्मो कलु समुलवे जन दरसनु लहणे भयी ॥ ६ ॥ मिन विसासु पाइओ गहिर गहु हररिय दीओ ॥ गरल नासु तिन नठयो अभिउ अंतरगित पीओ ॥ रिदि विगासु जागिओ अललि कल घरी जुर्गतिर ॥ सित्युरु सहज समाधि रिवेओ सामानि निरंतिर ॥ उदारउ चित दारिद हरन पिलंतिह कलमल जसन ॥ सद रिम सहिज कलु उचर जम्रु जंपउ लहणे रसन ॥ ७ ॥ नासु अवस्त्रु नामु आधारु अरु नामु समाधि स्रुख सदा नाम नीमाखु सोहै ॥ रिप रती नाम सिउ कल नामु सुरि नाह थोहै ॥ नाम परसु जिनि पाइओ सतु प्रगटिओ रि लोह ॥ दरसिन परिसप्रे गुरू के अठमि मजु होरू ॥ = ॥ सन्न सीत्रु सबु सदा सन्न मालतु सोह ॥ समु सामाधि सन्न प्रमान अरु सदा सनु मालतु सोह ॥ समु पाइओ गुरू समुद सनु नामु संगती बोहै ॥ जिस सन्न

सोहै ॥ सञ्ज पहल्यो गुर समिद सञ्ज नाम्न संगती थोहै ॥ सिम्न सञ्ज संद्रम् वरत् सञ्ज कि जन कल चलाण ॥ दरसिन परिसिए गुरू कै सञ्ज जनम् परवाण ॥ १ ॥ श्रामिश्च दसिट सुम वर्रे हरे अप पाप सकल मल ॥ काम कोम कर लोम मोह विस करें समें वल ॥ सदा मुखु मिन वसे दुखु संसारह खोने ॥ गुरू नव निधि दरीआउ जनम् हम कालल थोवे ॥ सु कहु टल गुरू सेवीए आहिनिस सहिज मुभार ॥ दरसिन परिसिए गुरू के जनम् मरण् दुखु बाद ॥ १०॥

सवर्षए महले तीजे के २
१ को सनिगुर प्रसादि ॥ ॥ सोई पुरसु सिवरि साचा

सवर्षए महले तीजे के २
१ व्यों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ सोई पुरस्तु सिवरि साचा
जा का इक नामु श्रव्यलु संसारे ॥ जिनि मगत मवजल तारे
भिमरद्दु सोई नामु पर्धातु ॥ तितु नामि रसिक् नानक लहणा पिषमो
जेन सब भिषी ॥ कवि जन कल्प सुपूर्यों कीरति जन श्रमरदास विस्तरीया ॥
कीरति रिन किरणि प्रगटि संमारह सास्त तरोवर मवलसरा ॥ उतिरि दिखरादि प्रिच श्रक प्रस्थाप जै जेकारू जर्थाण नरा ॥ हिर नामु रसिन

 गुरमुखि चरदायउ उलटि गंग पम्चिम धरीआ।। सोई नामु अछलु भगतह भव तारणु श्रमरदास गुर कड फुरिश्रा ॥ १ ॥ सिमरिह सोई नामु जख्य श्ररु किंनर साधिक सिध समाधि हरा॥ सिमरिह नख्यत्र श्रवर श्रू मंडल नारदादि प्रह्लादि वरा ॥ ससीत्ररु त्ररु सुरु नामु उलासहि सैल लोग्र जिनि उधरिया ॥ सोई नाम्र यद्यलु भगतह भव तारनु श्रमरदास गुर कउ फुरिश्रा ॥ २ ॥ सोई नामु सिवरि नवनाथ निरंजनु सिव सनकादि समुधरित्रा ॥ चवरासीह सिघ बुध जितु राते श्रंबरीक भवजलु तरिश्रा ॥ उधउ श्रक्र्र तिलोचनु नामा कलि कवीर किलविख हरिस्रा ॥ सोई नामु अछलु भगतह भवतारणु अमरदास गुर कउ फुरिश्रो ।। ३ ।। तितु नामि लागि तेतीस धिश्रावहि जती तपी सुर मिन वसित्रा ॥ सोई नाम्रु सिमरि गंगेव पितामह चरन चित अंमृत रसिआ ॥ तितु नामि गुरू गंभीर गरूअ करि संगति उधरीत्रा ॥ सोई नामु त्रछलु भगतह भवतारखु श्रमरदास गुर कउ फुरिश्रा ॥ ४ ॥ नाम किति संसारि किरिण रिव सुर तर साखह ॥ उतिर दिखिणि पुवि देसि पस्चिमि जसु भाखह ॥ जनमु त इहु सकयथु जितु नामु हरि रिदे निवासे ॥ सुरि नर गण गंधरव छित्र दरसन त्रासासे ॥ भलउ प्रसिधु तेजो तनौ कल्य जोड़ि कर ध्याइअउ ॥ सोई नामु भगत भवजल हरखु अमरदास ते पाइओ॥ ४॥ नामु धिआवहि देव तेतीस अरु साधिक सिंध नर नामि खंड ब्रहमंड धारे।। जह नामु सामाधित्रो हरखु सोग सम करि सहारे ॥ नामु सिरोमणि सरव मै भगत रहे लिव धारि॥ सोई नाम पदारथु अमरगुर तुसि दीओ करतारि ॥ ६ ॥ सित सूरउ सीलि वलवंतु सत भाइ संगति सघन गरूत्र मति निर्वेरि लीगा ॥ जिसु धीरजु धुरि घवलु धुजा सेति वैकुंठ बीगा ॥ परसहि संत जिह करतारह संजोगु ॥ सतिगुरू सेवि सुखु पाइत्रो अमरि गुरि कीतउ जोगु ॥ ७ ॥ नामु नावणु नाम् रस खाणु अरु भोजनु नाम रसु सदा चाय मुखि मिस्ट बाणी ।। धनि सतिगुरु सेवित्रो जिसु पसाइ गति श्रगम जागी ॥ कुल समुधरे संबूह पार्यंड नाम निवासु ी। सकयथु जनमु कल्युचरै गुर परस्यउ 

कहती सुणी रहत को ख़ुसी न आपउ ॥ हिलामु छोडि दुनें लगे तिन्ह के गुण हउ किआ कहउ ॥ गुरु दिप मिलापउ मिलिया जित्र तुरस्तिह तित्र रहउ ॥ २ ॥ २० ॥ पिहिरि समाधि सनाहु गिआनि है आसणि चहिष्ठित्र ॥ धम घनसु कर गहिया

निगत्या जित्र तु रखोई जिन रहुउ ॥ २ ॥ २० ॥ पहिर समाधि सनाहु गिश्चानि है आसिण चड़िकाउ ॥ धम घनखु कर गहिका भगत सीलह सिर लिटिकाउ ॥ भै निरमंत्र हरि कारलु मिन सर्वाद गुर नेजा गटिको ॥ काम कोघ लोम मोह अपतु पंच दूत विखिडको ॥ भलउ भ्रहालु तेजो तना नृपति नाथु नामक यरि ॥ गुर अमरदास सल्च भल्य मेण तैं दलु जित्तर इन लुखु करि ॥ १ ॥ २१ ॥ घनहर वृद्द नुसुझ रोमान्नलि कुपम यसत गनत न आवै ॥ रवि सिस किरिण उद्दरु सागर को गग तरंग अतु को पानै ॥ रह धिमान गिमान

सवईए महले चउथे के ४

॥ इक मनि पुरख

सितगुर के किन जन मन्य उनह जो गावै।। मले अमग्दास गुरा तेरे तेरी

१ श्रों सतिगुर प्रसादि॥

उपना तोहि वनि अपवे ॥ १ ॥ २२ ॥ ६ ॥ ≀६ ॥ ६० ॥

निरजनु घित्रान्त ॥ गुरं प्रसादि हरि गुख मद गान्त ॥ गुन गान्त मनि होइ विगासा ॥ सतिगुर पूरि जनह की श्रासा ॥ सतिगुरु सेवि परम पदु पायत्र ॥ श्रविनासी श्रविगतु घित्रायत ॥ विद्यु मेटे दारिद्र न चपै ॥ कम्यसहारू तासु गुख जपै॥ जपत

गण विमल सुजन जन करे ॥ अमित्र नामु जोकउ फुरिया ॥ इनि

सितगुर सेवि सबद मा पाया नाष्ट्र निरजन उरिधरिक्षा ॥ हरिनाम रिक्षेक्ष गीविंद गुण गाहकु चाहकु तत समत सरे ॥ किंव कल्य ठडुर हरदास तने गुर रामदास सर अभर भरे ॥ १ ॥ छुटत परवाह अमित्र अमगपद असृत सरोगर सद भरिक्षा ॥ ते पीविंद सत करिंद मनि मजनु पुच जिनहु सेवा करीका ॥ तिन भन्न निगरि अन मैं पहुं दीना सबद मात्र ते उधर घरे ॥ कविं कल्य उडुर हरदास तने गुर रामदास सर अमर भरे ॥ २ ॥ सतगुर मित

 苏本东东本本本本本本本本主主主主 表表表表 सहिज परकास्या अभे निरंजनु घरिह लहा ॥ सतगुरि दयालि हरि नामु टढ़ाया तिसु प्रसादि वसि पंच करे ।। कवि कल्य ठकुर हरदास तने गुर रामदास सर अभर भरे ॥ अनभउ 3 1 उनमानि अकल लिय लागी पारसु भेटिआ सहज घरे ॥ सतिगुर मेटिश्रा परसादि परम पदु पाया भगति भाइ भंडार भरे ॥ ॥ कवि जनमांतु मरण भउ भागा चितु लागा संतोख सरे 8 11 कल्य ठकुर हरदास तने गुर रामदास सर अभर भरे ॥ दुख श्रभर भरे पायउ श्रपारु रिंद श्रंतरि धारिश्रो ॥ भंजनु प्रयोधु मनि ततु वीचारित्रो ॥ सदा चाइ हरि भाइ रसु आपे जागाइ ।। सतगुर कै परसादि सहज सेती रंगु मागाइ ।। श्रंगदं सुमित गुरि श्रमरि श्रमरु वरताइश्रो ॥ प्रसादि ५ ॥ संतोख गुर रामदास कल्युचरे ते अटल अमर पदु पाइओ।। अमिश्र रसु रसन प्रकासै।। मिलत सांति उपजै हरि मगि न दुरतु दूरंतरि नासै ।। सुख सागरु पाइत्रउ दिंतु हुटै ।। संजप्त सत्ता संतोख सील संनाहु मफुटै ।। सतिगुरु प्रमाणु गुर रामदास जस तूरु वजाइत्रय ॥ नै सिरिंड जगि कल्युचरे ते अभे अमर पदु पाइअउ ॥ ६ ॥ जगु जितउ सतिगुर मिन . एकु धित्रायउ ॥ धिन धिन सतिगुर श्रमरदासु प्रमाणि जिनि नामु दृड़ायउ ॥ नयनिधि नामु निर्धातु रिधि सिधि ता की अविनासी ॥ सहज सरोवरु मिलिश्रो पुरखु भेटिश्रो दासी ॥ ले भगत जितु लगि तरे सो गुरि नामु हड़ाइअउ П गुर रामदास चल्युचर त हरि प्रेम पदारथु पाइत्रउ ॥ ७ ॥ प्रेम भगति श्रादि परवाह प्रीति पुवली न हुटइ ॥ सतिगुर सबदु अथाहु अमिश्र धारा रसु गुटइ ॥ मित माता संतोखु पिता सरि सहज समायउ ॥ श्राजोनी संभविश्रउ जगतु गुर बचनि तरायउ **अभिगत** П गुर सबदु वसाइत्रउ ॥ रामदास गुर त्रगोचर त्रपर परु मनि उधारणु पाइश्रउ ।। ८ ।। जगत उधारणु नव कल्युचरे ते जगतु विखे निधानु भगतह भवतारणु॥ अमृत वृंद हरिनामु निसु की निवारणु ॥ सहज तरोवर फलिय्रो गित्रान अंमृत फल लागे ॥ गुर प्रसादि पाईऋहि धंनि ते जन बडमागे ॥ ते मुकते भए सतिगृर सबदि 张志宗张张张张张张张张张张张张张 张张张张

क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्ष कहती सुर्गी रहत को ख़ुसी न श्रायउ ॥ इरिनामु छोडि दुर्जे लगे तिन्ह के गुए इउ किया कहुउ ।। गुरु द्यि मिलायउ भिश्विद्या जिन तु रखिंह तिन रहउ ॥ २ ॥ २० ॥ पहिरि समाधि सनाह गिश्रानि है त्रासणि चड़िश्रड ॥ धंम घनखु कर गहिश्रो भगत सीलह सरि लंडिकाउ॥ मैं निरमंउ हरि ब्रटल मनि संबंदि गर नेजा गडिश्रो ॥ काम क्रोध लोग मोह अपतु पंच दत विखंडिश्रो॥ भलंड भूहालु तेजो तना नृपति नाथु नानक परि ॥ गर अमरदास सच्च सल्य भाषा ते दल जिता इव जान करि ॥ १ ॥ २१ ॥ घनहर ब्द बसुत्र रोमावलि कुसम बसंत गनंत न आवे ॥ रवि ससि किरणि उदरु सागर को गंग तरंग अंतु को पार्वै॥ रुद्र घित्रान गित्रान सतिगुर के कवि जन भल्य उनइ जो गावै॥ भन्ने अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो दियनि आयो ॥ १ ॥ २२ ॥ ६ ॥ १६ ॥ ६० ॥ समर्हे ए महले चउथे के ४ १ औं सतिगर त्रसादि ॥ ॥ इक मनि पुरखु

सितंगुरु सेवि परम पहु पायउ ॥ अविनासी अविगत विज्ञायउ ॥
तिसु भेटे दारिहु न चंपै ॥ इन्यसहारु तासु गुण जंपै ॥ जंपउ
गुण विमल सुजन जन केरे ॥ अभिश्र नाम्र जांकउ फुरिका ॥ इनि
सितंगुरु सेवि सबद रखु पाया नाम्र निरंबन उरिधरिका ॥ हरिनाम
रसिङ्ग गोविंद गुण गाहङ चाहङ् तत समत सरे ॥ कवि कल्य
ठङ्कर हरदास तने गुर रामदास सर अभर मरे ॥ है पीचिंह
परवाह अभिज्ञ अमगपद अभुत सरोवर सद मरिका ॥ ते पीचिंह

निरंजनु धिश्रावर ॥ गुर प्रसादि हरि गुण सद गावर ॥ गुन गावत मनि होड बिगासा ॥ सतिगर पूरि जनड की श्रासा ॥

हकुर हरदास तने गुर तानदास सर व्यवस भरे ॥ २ ॥ सतगुर मित गृह विमन सतसंगति व्यातम् रीम चल्लु भया ॥ जाग्या मनु कनल् सम्मानसम्बद्धाः

संत करिंह मिन भजनु पुत्र जिनहु सेवा करीया ॥ तिन भउ निवारि श्रन में पदु दीना सबद मात्र ते उघर घरे ॥ करिंव कल्प संहजि परकास्या अभे निरंजनु घरिह लहा ॥ सतगुरि दयालि तिस प्रसादि वसि पंच करे ॥ किव . हहाया कल्य ठकुर हरदास तने गुर रामदास सर अभर मरे - 11 3 1 अनभउ उनमानि अकल लिव लागी पारसु मेटिआ सहज घरे ॥ सतिगुर परसादि परम पदु पाया भगति भाइ भंडार भरे मेटिश्रा 11 ।। कवि मरण भउ भागा चितु लागा संतोख सरे भरे ॥ तने गुर रामदास सर श्रभर 8 11 कल्य ठक्र हरदास त्रपारु रिद अंतरि धारियो ॥ दुख भंजन भरे पायउ प्रवोधु मनि ततु वीचारित्रो ॥ सदा चाइ हरि भाइ प्रेम रसु त्रापे जागाइ ॥ सतगुर कै परसादि सहज सेती रंगु मागाइ ॥ श्रंगद सुमति गुरि श्रमरि वरताइस्रो ॥ अमरु प्रसादि गुर रामदास कल्युचरे तें अटल अमर पदु पाइओ ॥ A . 11 संतोख सरोवरि वसे अमिश्र रसु रसन प्रकासै।। मिलत सांति उपजे हरि मगि न द्रंतरि नासै ॥ सुख सागरु पाइत्रउ दिंतु हुटै ।। संजम्र सतु संतोखु सील संनाहु मफुटै ।। सतिगुरु प्रमाणु सिरिउ जिंग जस तूरु वजाइश्रउ ॥ गुर रामदास कल्युचरे ते अभे अमर पदु पाइअउ ॥ ६ ॥ जगु जितउ सतिगुर प्रमाणि मनि . एकु घित्रायउ ॥ धनि धनि सतिगुर अमरदासु जिनि नामु हड़ायउ ॥ नत्रनिधि नामु निधांनु रिधि सिधि ता की सरोवरु मिलिय्रो पुरखु भेटित्रो अविनासी ॥ सहज जितु लिंग तरे सो गुरि नामु हड़ाइअउ ॥ गुर ले भगत हरि प्रेम पदारथु पाइत्रउ ॥ ७ ॥ प्रम भगति रामदास चल्युचर त परवाह प्रीति पुवली न हुटइ ॥ सतिगुर सबदु अथाहुं अमित्र धारा संतोखु पिता सरि सहज समायउ ॥ मति माता ऋिगत गुर वचिन तरायउ 11 जगतु श्राजोनी संभविश्रउ गुर सबदु वसाइश्रउ П गुर रामदास मनि अगोचरु अपर परु उधारणु पाइग्रउ ॥ ८ ॥ जगत उधारग्र नव निधानु भगतह भवतारणु॥ अमृत वृंद हरिनामु विखे की विसु निवारसा ॥ सहज तरोवर फलिय्रो गित्रान अंमृत फल लागे॥ गुर प्रसादि पाईत्र्राहि धंनि ते जन वडमागे ॥ ते मुकते भए सतिगृर and on the offer of the offer of the offer of the offer of the

मनि गुर परचा पाइअउ ॥ गुर रामदास कल्युचरें ते सबद नीसानु पजाइश्रउ ॥ ६ ॥ सेज सधा सहजु छावाणु संतोख सराइचउ सदा सील संनाहु सोंहै ॥ गुर सबदि समाचित्र्यो टेक संगादि बोहै ॥ श्राजोनीउ मन्य सतिगुर संगि निवासु ॥ गुरु रामदास कल्युचरै तुझ सहज इरि रिदे सरोपरि बासु ॥ १० ॥ गुरु जिन कउ स प्रसंतु नासु निनासे ॥ ज्ञिन कड गुरु सु प्रसंतु दुन्तु दुनंतरि नासे ॥ गुरु विन्ह कउ 🏿 प्रसंदु मानु अभिमानु निवारे 🛭 जिन कउ गुरु सु सबदि लिंग भगवलु तारै ॥ परचंड प्रमाखु गुर पाइबंड तिन सक्तयथंड जनमु जिंग ॥ सी गुरू सरिय मंजु कल्य किर धुगति मुरुति सभ गुरू लगि॥ ११॥ सतिगुरि खेमा ताखिया जुग ज्य समायो॥ अनमउ नेजा नामु टेक जितु मगत अवायो ॥ गुरु नानकु श्रंगदु श्रमरु अगत हरि संगि समाखे ॥ इहु राज जोग गुर रामदान तुम हूरसु जाएँ ॥ १२ ॥ जनकु संदि जिनि जाखिका उनमनि रधु घरित्रा ॥ सत् संतोख समाचरे द्रभरा सरु मरिका ॥ श्चनथ कथा अमरा पुरी जिसु देह सु पाये ॥ इह जनक रासु ग्रुर रामदास तुभ्कही विशिवारि ॥ १३ ॥ सतिगुर नामु एक लिर मनि अपे हुदु तिन्ह जन दुख पापु कहु कत होते जोउ ॥ तारख तरख खिन मात्र जारु दस्टि धारै सबदु रिंद बीचार कास्नु क्रोधु खोबे जीउ ॥ जीश्रन समन दाता अगम ज्ञान विज्याता अहि .निसि ध्यान धार्वे पलक न सोवे जीउ ॥ आकड देखत दरिह आवे नामु सो निषातु पार्वे गुरमुखि ज्ञानि दुरमति मैलु घोवे जीउ ॥ सतिगुर नास्र एक लिए मिन जपे हड़ तिन जन दुख पाप कहु कत होने जीउ ॥१॥ धान करम पूरे सिनगुरु पाई है ॥ जाकी सेवा सिघ माथ इनि जन सुरि नर जाचिह सबद सारु एक लिप्र लाई है।। फुनि जाने को तेरा अपारु निरमंड निरंकारु अकथ कथनहारु तुम्हिं चुमाई है।। भरम भूले मंसार खुटहु जुनी संवार जम को न डंड काल गुरमति घ्पाईई ॥ मन प्राणी ग्रुगध बीबारु ऋहिनिमि जपु धरम करम पूर्व सतिगुरु पाईई ॥ २ ॥ इउ बलि बलि जाउ सतिगुर साचे नाम पर ॥ कान उपना देउ कान सेता सरेउ एक कुछ रसना

5.不不不不不不不不不不不不不不不

STAN SE VESTE SE SE SE SE SE SE जोरि कर ॥ फ़नि मन बच क्रम जानु अनत द्जा न मानु नामु सो त्र्यपारु सारु दीनो गुरि रिंद धर ।। नल्य कवि पारस कच कंचना हुइ चंदना सुग्रासु जासु सिमरत अनतर ॥ जा के दुआरे काम क्रोध ही निवारे जी हउ बलि बलि जाउ सतिग्रर पर । ३ ॥ राजु जोगु तखतु दीत्रानु गुर रामदास ॥ प्रथमे नानक चंदु जगत भयो श्रानंदु ताग्नि मनुख्य जन कीश्रउ प्रगास ॥ गुर स्रंगद दीस्रउ निधानु स्रकथ कथा गिस्रानु पंच भृत वसि न त्रास ॥ गुर अमरु गुरू स्री सति कलिजुग राखी पति श्रघन देखत गतु चरन कवल जास ॥ सभ विधि मन्यिउ मनु तत्र ही भयउ प्रसंतु राजु जोगु तखतु दीत्रमु गुर रामदास ॥ ४॥ रड ।। जिसहि धार्यं उ धरति अरु विउमु अरु पत्रणु ते नीर सर अनल अनादि कीअउ ॥ ससि रिखि निसि सर दिनि सैल तरूत्र फल फुल दीअउ।। सुरि नर सपत समुद्र किञ्च धारिश्रो त्रिभवण जासु ।। सोई एक नामु हरिनामु सित पाइत्रो गुर प्रगासु ॥ १ ॥ ५ ॥ कचहु कंचनु भइश्रउ सबदु गुर स्नवगहि सुगित्रो ॥ विखु ते श्रंमृतु हुयउ नामु सतिगुर मुखि भिणिश्रउ।। लोहउ होयउ लालु नदिर सतिगुरु जिद धारे ।। पाहण माणक करें गित्रानु गुर कहित्रउ बीचारै ।। काठहु सीखंड सतिगुरि दुख दिरद्र तिन के गइश्र ॥ सितगुरू चरन जिन्ह परसिश्रा से पसु सुरि नर भइत्र ॥ २ ॥ ६ ॥ जामि गुरु होइ वलि धनहि कित्रा गारवु दिजइ ॥ जामि गुरू होइ विल लख वाहे कित्रा किजइ जामि गुरू होइ वलि गित्रान त्रक धित्रान त्रनन परि ॥ होइ विल सबदु साखी सु सचह घरि ॥ जो गुरू गुरू अहिनिसि जपै दासु भट्ठ बेनित कहै।। जो गुरू नामु रिद महि धरें सो जनम मरण दुह थे रहै॥ ३॥ ७ ॥ गुरु वितु घोरु श्रंधारु गुरू वितु समभ न त्रावै॥ बिनु सुरित न सिधि गुरू विनु मुकति न पार्वे ॥ गुरु करु गर वीचारु गुरू करु रे मन मेरे ॥ गुरु करु सबद सपुंन सम तेरे ॥ गुरु नयिण वयिण गुरु गुरु करह अघन कटहि कहि ॥ जिनि गुरू न देखिउ कवि नल सति कीअउ ते अकयथ संसार प्रहि ॥ ४ ॥ ८ ॥ ५ गुरू गुरू गुरू 

तारण तरण समयु कञ्जूमि सुनत समाधि केरे ॥ फुनि दुखनि नासु सुखदायकु सरउ घरत धित्रानु वसत तिह नेरे ॥ पूरत प्रस्तु रिर्दे हरि सिमरत मुख् देखत अय जाहि परेरे ॥ जउ हरि बुधि रिधि सिधि चाहत गुरू गुरू गुरु करु मन मेरे ॥ ४॥६ ॥ गुरू मृतु देखि गरु मुखु पायी ॥ पिऊप पित्रंन की बंछत सिधि पिद्यास मिलायउ ॥ पूरन भो मन ठउर चनो रस बासन सिउ घायउ ।। गोविंद्वालु गाविंद पुरी सम जन्यन तीरि विपास बनायउ ॥ ॥ गयउ दुखु दृरि वरत्वन को सु गुरू मुखु देखि गरू मुखु पायउ ॥ ६ ॥ १० ॥ समस्य गुरू मिरि इयु घरिश्चउ ॥ गुरि कीनी कृषा इरि नामु दीअउ जिसु देखि चरंन अधंन हर्यंड ॥ निसि धित्रान सु नाम सुने सुतु भान डर्यंत ॥ मनि दास 🛚 स्रास समान जगत्र गुरू की पारस मेटि परस कर्यंत्र ।। रामदास कीयउ समरथ गुरू सिरि हथु धर्येउ ॥ ७ ॥ ११ ॥ अब राखहु दास माट की लाज ॥ जैमी राखी लाज मगत प्रहिलाद छीनत फारे कर आज ॥ फ़नि द्रोपती लाज रखी हरि बमत्र दीन बहु साज ॥ सोदामा अपदा ते राखित्रा गनिका पूरे तिह काज ॥ स्त्री सविगुर सुप्रसंग कलजुग माट की लाज ॥ = ॥ १२ ॥ महेलना ॥ गुरू गुरू गुरू गुरू गुरू ॥ सगदु हरि हरि जपै नानिधि श्रपै रसनि नाम्र वाईऐ श्रहिनिसि रसै सित फ़िन ग्रेम करि जानीब्रह 11 घिश्राईऐ श्चानीऋहु ॥ श्चंन हरि गुरम्रखहि मारव तजह भजह रिदि धरह पंच भ बसि बनम उधरह करह द्वारि हरि मानीश्रह ॥ जउ त सम सुख इत उत तुम वंद्यगह गुरु गुरू गुरु गुरू जपु प्रानीबहु ॥ १ ॥ १३ ॥ गुरू गुरु गुरु गुरु गुरु जपि सति करि ॥ अगम गुन जानु निघानु इरि मनि घ्यानु श्राहिनिसि करहु बचन गुर रिदे धरि ॥ फुनि गुरू जल विमल श्रयाह मजनु करहु संत गुरमिल तरहु नाम सच रंग सरि ॥ सदा निरवेर निरंकारु निरमंत्र अपै प्रेम शुर सबद रसि करत इड् मगति हरि ॥ मुगध मन अमु तजहु नामु गुरमुखि मजहु

紧张本本本本本本本本 表表表 表表表表 表表表表表 गुरु गुरू जपु सति करि॥ २ ॥ १४ ॥गुरू गुरु गुरु करहु गुरू हरि पाईऐ ।। उदिध गुरु गहिर गंभीर वेश्रंतु हरिनाम नग हीर मिण कंचन परस गुरू परमल सरस करत फ़ुनि मिलत लिय लाईऐ ॥ परवाह छुटकंत मैलु दुरमति हिरत सबदि गुरु ध्याईऐ।। अमृत सद द्वोरि जिसु ज्ञान गुर विमल सर संत सिख नाईऐ ॥ नाम्र निरवाणु निधानु हरि उरि धरहु गुरू गुरु गुरु करहु पाईऐ ॥ ३ ॥ १५ ॥ गुरू गुरु गुरू गुरू जुरू जपु मंन रे॥ जाकी सेव असुर गण तरिह तेतीस गुर वचन सुणि साधिक सुर ते संत हित भगत गुरु गुरु करहि तरिश्रो कंन रे ॥ फ़ुनि तरहि प्रहलादु गुर मिलत मुनि जंन रे ।। तरिह नारदादि सनकादि हरि ग्रंन रे ॥ दासु वेनति गुरमुखिं तरिह इक नाम लगि तजहु रस गुरू जपु मंन रे॥४॥ कहै नोमु गुरमुखि लहै गुरू गुरु गुरू गुरु ।। २६ ।। सिरी गुरू साहिबु सभ ऊपरि करी सतज्जुगि कृपा प्रहलाद भगत उधरीत्रं -हस्त कमल स्री जिनि भ्रपरि ॥ ।। अलुख रूप जीअ लुख्या न जाई ॥ साधिक सिध पर धरीऋं के बचन सित जीश्र धारहु ॥ माणस सगल सरगाई ॥ गुर जहाजु खेबटु गुरू गुर विनु तरिश्रा देह निस्ताग्ह ॥ गुरु गुरप्रसादि प्रभु पाईऐ गुर विनु मुकति न होइ - 11 गुरु वनवारी ॥ तिनि लहगा थापि जोति वसै निकटि पंथु धरम का की आ।। अमरदाम भले कउ दीआ।। धारी ॥ लहर्षे ऋखै हरि का नामु तिनि सी रामदासु सोढी थिरु थप्यउ ॥ सेवा करि जुगि गुर **अप्यउ ॥ अप्यउ हरि नाम्र** अस्त्रे निधि चह सरिंग सुखु पात्रहि परमानंद चरण फल्जु लहीत्रं ।। वंदहि जो ॥ परतित्व देह पारब्रह्म सुज्ञामी ऋादि कहीश्रं सी गति जाकी सेवि त्रलख सतिगुरु गुरु भरगां ॥ वासी वचन तारण तरणं ॥ १ ॥ जिह **अंमृत** त्रानंदु नितु मंगलु रामदास गुर दरसन् जन जपहि करि बिचिति चात्रो ॥ दरसनु परसन परम गुर गंगा सफलु संसारि ॥ संसारि सफलु ।। जीतिह जम लोकु पितत जे प्राणी हरिजन सिव गुर ज्ञानि रते ॥ रघुवंसि तिलकु सुदरु दसरथ घरि मुनि वंछहि जाकी सरगां ॥ 

सितिगुरु गुरु सेवि अलख गति जा की सी रामदासु तारख सितगुरु गुरु सेवि अलख गति जा की सी रामदासु तारख सितगुरु गुरु सेवि अलख गति जा की सी रामदासु तारख सितगुरु गुरु सुवि सुवार्ष ॥ २ ॥ संसारु अगम सागरु तुलहा हरिनासु गुरु सुवि सुवार्ष ॥ अगि जनम मरख भगाइह आई होएे परतीति ॥ परतीति

तर्था । र ।। ससारु अवम सागरु तुलहा हारनाहु गुरू हाख पाया ।। जिंग जनम मरखु भगाइह आई हीऐ परतीति ।। परतीति हीऐ श्राई जिन जन कै तिन कउ पदनी उच भई ॥ तिज माहश्रा

हीए श्राई जिन जन के तिन कउ पदवी उच शहे ॥ तीजे माइआ मोहु लोशु झरु लालचु काम क्रोघ की छ्या गई ॥ श्रवलोक्या महस्र मरस्र सञ्च छुटक्या दिख्य दस्टि कारण करणे ॥ तीतगुरु

प्रदेह मरह सह छुट्टिया दिन्य दास्ट कारण करण !! सातगुरु गुरु सेवि अलल गति जाकी स्त्री रामदास्त्र तारण तरण !! ३ !! परतापु सदा गुरु का घटि घटि परगासु मया जसु जन के !! ३कि पदृद्धि मुख्दि गावहि परमातिहि करहि इस्तासु !! इस्तासु

कर्राह परमाति द्धाप मनि गुर पूजा विधि सहित करें !! फैचनु चनु होइ परित पारस कड ंजोति सरूपी ध्यानु घरं ॥ जगमीननु जगनापु जल थल महि रहिस्सा पूरि यह विधि वरने !! सितिगुरु

गुरु सेनि भलल गति जा की ही रामदाछ तारण तरणे ॥ ४ ।
जिनद्द पात निस्चल धूम जानी तेई जीव काल ते बचा ॥ तिन्द तरिमो सद्धदु रुदु लिन इक महि बलहर हिंब जुगति जगु रचा॥ फुंडलनी गुरफी सतसंगति परमानंद गुरू हृति मचा ॥ सिरी गुरु साहिषु सम ऊपरि मन बच अंभ मेवीपे सचा ॥ सा

पाहिगुरू पाहिगुरू वाहिगुरू वाहि बीउ ॥ कवल नैन मथुर पैन कोटि सन संग सोम कहत मा असोद जिसहि दही भातु खाहि बीउ ॥ देखि रूपु ज्ञान ज्ञन्यु मोह महा मग भई रिकनी सपद भनतकार खेलु पाहि बीउ ॥ काल कलम हुकसु हाथि कहहु कउनु मेटि सर्के ईसु बंग्हु ज्ञानु प्यानु धरत होएँ चाहि बीउ ॥ सिन सामु सी निमासु क्यादि पुरस्तु सदा तही वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू

जीउ॥ १ ॥ ६ ॥ राम नाम परम धाम मुघ धुघ निरीकार चेमुमार सरवर
फड फाहि जीउ ॥ सुगर चित्र मगत हित मेसु घरियो हरनात्वमु
हरियो नस्त विदारि जीउ ॥ संस चक्र गदा पदम थापि थापु कीयो
छदम मपर्रपर पारमहम लखं कउन्न ताहि जीउ ॥ सित सानु
सी निरामु थादि पुरसु मदा तही बाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू
पादि जीउ॥ २ ॥ ७ ॥ पीतवसन बुंद दसन विद्या सहित कंठ माल

पुष्टद्व सीमि मोर वंख चाहि बीउ ॥ ये बजीर वडे घीर घरम यंग मलल

१४०३ 紧东东 苏环春东 表表表表表表表示 法东东东东东东 त्रगम खेलु कीत्रा त्रापणै उछाहि जीउ ।। त्रकथ<sup>ं</sup> कथा कथी न जाइ तीनि लोक रहिया समाइ सुतह सिध रूपु धरिय्रो साहन के साहि जीउ ॥ सित साचु स्रो निवासु त्रादि पुरखु सदा तुही वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू वाहि जीउ ॥ ३ = 11 11 सतिगुरू सतिगुरू सतिगुरु गुनिंद जीउ ॥ बलिहि छलन सबल मलन भग्ति फलन कान्ह कुअर निहकलंक वजी डंक चहू दल जीउ ।। राम रवण दुरत दवण सकल भवण करग कुसल भृत त्रापि ही देवाधि देव सहस मुख फनिंद जीउ ॥ जरम करम मछ कछ हुन्र बराह जमुना के कूलि खेलु खेलिस्रो जिनि गिंद जींउ ।। नामु सारु हीए धारु तज्ज विकारु मन गयंद सतिगुरू सतिगुरू सतिगुर गुविंद जीउ ॥ ४ ॥ ६ ॥ सिरी गुरू सिरी गुरू सिरी गुरू सित जीउ ॥ गुर किहिया मानु निज निधानु सचु मंत्रु इहै निसि बासुर हाइ कल्यानु लहहि परमगति जीउ ॥ काम क्रोधु लोस्र मोहु जगा जगा सिउ छाडु धोहु हउमै का फंध काटु साधसंगि रति जीउ ॥ देह गेहु त्रिश्र सनेहु चित विलासु जगत चरन कमल सदा सेउ इड़ता करु मित जीउ ॥ नामु सारु हीए धारु तज्ज विकारु मन गयंद सिरी गुरू सिरी गुरू सिरी गुरू सित जीउ ।। ५ ॥ १० ॥ सेवक कै भरपूर जुगु जुगु वाहगुरू तेरा सभु सदका ।। निरंकारु प्रभु सदा सलामित कहि न सकै कोऊ तू कदका।। ब्रहमा विसनु सिरे ते अगनत तिन कउ मोहु भया मन जोनि उपाई रिजकु दीत्रा सभह फउ मदका ॥ चवरासीह लख तदका ॥ सेवक के भरपूर जुगु जुगु वाहगुरू तेरा सभु सदका -11 १ ॥ ११ ॥ वाहु वाहु का वडा तमासा ॥ त्र्रापे हसै छापि ही चितवे त्रापे चंदु सुरु परगासा ।। त्रापे जलु त्रापे थलु थंम्हनु त्रापे कीत्रा घटि घटि बासा ॥ आपे नरु आपे फुनि नारी आपे सारि आप ही पासा ॥ गुरमुखि संगति सभै विचारहु वाहु वाहु का वडा तमासा ॥ २॥१२॥कीत्रा खेलु वड मेलु तमासा वाहिगुरू तेरी सभ रचना॥ तू जिल थिल गगिन पयालि पूरि रह्या अंमृत ते मीठे जा के वचना ।। मानिह ब्रहमादिक रुद्रादिक काल का कालु निरंजन जचना ॥ गुरप्रसादि पाईऐ परमारथु सत संगति सेती मनु खचना॥ 

angan ana angang anganga कीत्रा खेलु बडमेलु तमासा वाहिगुरू तेरी सम रचना 11 ३ ॥ १३ ॥ ४२ ॥ अगम्र अर्नतु अनादि आदि जिसु न जार्ये । सिन निरंचि धरि ध्यानु नितहि जिस बेद बखार्ये ॥ निरंकारु निरवेरु अवरु नहीं दसर कोई ॥ अंजन गृदश समथु तरस तारस प्रभु सोई॥ नाना प्रकार जिनि जगु कीओ जन मथुरा रसना रसे ॥ सी सविनाम् करवा प्ररख् ग्रर रामदास चितह वसे ॥ १ ॥ गुरू समरथु गहि करीआ ध्रव द्रधि सुमति सम्हारन कउ ॥ फुनि धंम धुजा फहरंति सदा अय पंज तरंग निवारन कड ।। मथुरा जन जानि कही जीघ्र साचु सुझउर कड्ड न विचारन कउ ।। हरिनामु बोहियु पडी कलि मै भवसागर पारि उतारन कड ॥ २ ॥ संतत ही सत संगति संग सरंग रते

पारि उतारन कउ ॥ २ ॥ संतत ही सत संगति संग सुरंग रते जसु गावत है ॥ ध्रम पंथु घरिओ घरनीघर आपि रहे लिव धारि न घावत है ॥ मधुरा मिन माग मले उन्ह के मन इंछत ही फल पावत है ॥ रिव के सुन को तिन्ह त्रासु कहा जु चर्रन गुरू चित्त सावत है ॥ ३॥ निरमल नाम्न सुधा परपूरन सबद तरंग प्रगटित दिन आगर ॥ महिर गंगीर अथाह अति यह सुमरु सदा सम

मिटिश्रा दुख कागरु ।। कल्लुग दुस्त दुरि करबे कउ द्रसलु गुरू सगल सुख सागरु ।। ४ ।। जा कउ ग्रीन ध्यानु धर फिरत सगल लुग कबड़ क कोऊ पानै ध्यातम प्रमास कठ ।। वेद बाणी सहित पिरंचि असु गानै जाको सिन ग्रीन गहि न तजात कविलास कंड ।। जाकौ जोगी जती सिश्र साधिक धनेक तप जटा जट मेख कीय फिरत उदास कठ ॥ हा तिनि सतिगुरि सुखि भाइ छवा धारी जीम नाम की यटाई दई गुर रामदास कठ ।। ४ ॥ नाम्र निपालु धिमान ध्यंतर गति तेज पुज तिहु लोग प्रमासे ॥ देखत दरख

भटिक श्रष्ट मजत दुख परहरि सुख सहज विगासे ।। सेवक सिख सदा श्रति लुभित श्रति समृह जिउ कुसम सुरासे ।। विद्यमान गुरि श्रापि थपण्ड यिरु साचउ तखतु गुरू रामदासे ।। ६ ।। तार्येउ संसारु माया भद मोहित श्रमृत नाष्ट्र दीश्रउ समरथु ॥ फुनि कीरितर्यंत सदा सुख संपति रिधि शरु सिधि न श्लोडह सपू॥ दानि पडाँ श्रति

**※东东东东东东东东东东东东东东东东东东**港 वंतु महां विल सेविक दासि कहिओ इहु तथु ॥ ताहि कहा परवाह काहु की जा के बसीसि धरिख्रो गुरि ह्य ॥ 11 0 ॥ तीनि भवन भरपूरि रहिश्रो सोई श्रपन सरसु कीश्रउ 38 जगत कोई ॥ आपुन आपु आप ही उपायउ॥ सुरि नर असुर अंतु गंध्रव खोजंत नही पायउ ॥ पायउ नही श्रंतु मुरे श्रप्तुरह नर गण परे फिरे ॥ श्रविनासी श्रचलु श्रजोनी संभउ पुरखोतम् श्रपोर ॥ सी करण कारण समरथु सदा सोई सरव जीव्र मनि ध्याइयज गुर रामदास जया जय जग महि ते हरि परम पदु पाइयड ॥ \* - 11 सतिगुरि नानकि भगति करी इक मनि तनु मनु धनु गोविंद दीअउ ॥ ग्रंगदि ग्रनंत मृरति निज धारी श्रगम ज्ञानि रसि रसयउ ही थ्रंड ॥ गुरि स्रमरदासि करतारु की स्रंड वसि वाहु वाहु करि ध्याइयउ ॥ सी गुर रामदास जयो जय जग महि तै हरि परम पदु पाइयउ ॥ २ ॥ नारदु भ्रू प्रहलादु सुदामा पुच भगत हरि के जु गणं ॥ ग्रंबरीकु जयदेव त्रिलोचनु नामा श्रवरु कवीरु त्रवतारु भयउ कलि भिंतरि जसु जगत्र परि भगं।। तिन की सूरी गुर रामदास जयो जय जग महि तें हरि परम पद पाइयड ॥ ३ ॥ मनसा करि सिमरंत तुर्के नर काम्र क्रोधु मिटिश्रउ जु तिएं।। याचा करि सिमरंति तुभी तिन्ह दुखु दरिद्र मिटियउ जु खिएां।। करम करि तुत्र दरस परस पारस सर वल्य भट्ड जसु गाइयउ ॥ स्री गुर रामदास जयो जय जग महि तै हरि परमपद पाइयउ ॥ ४॥ जिह सतिगुर सिमरंत नयन के तिमर मिटहि खिनु ॥ जिह सतिगुर सिमरंथि रिदें हरि नामु दिनो दिनु ॥ जिह सतिगुर सिमरंथि जीअ की तपति मिटाव ॥ जिह सतिगुर सिमरंथि रिधि सिधि नव निधि पार्वे ॥ सोई रामदासु गुरु वल्य भणि मिलि संगति धंनि धंनि करहु ॥ जिह सतिगुर लगि प्रभु पाईऐ सो ॥ जिनि सबद् ा व ॥ वह कमाइ सतिगुरु सिमरह नरह परम पदु पाइत्रो सेवा करत न छोडित्रो पायु ॥ ताते गउहरु ज्ञान प्रगट्ड उजीआरउ दुख दरिंद्र श्रंघ्यार को नासु ॥ कवि कीरत जो संत चरन मुड़ि लागहि तिन काम क्रोध जम को नही त्रासु।। जिव श्रंगदु श्रंगि संगि नानक गुरु तिव गुर श्रमरदास के गुरु रामदासु ॥ १ ॥ 

जिनि सर्विगुरु सेनि पदारधु पायउ निसि बोसुर हरि चरन निवास ॥ वाते संगति सपन भाइ मउ मानहि तुम मलीव्यागर प्रगट शुवासु ॥ भू प्रहलाद कत्रीर विलोचन नाष्ट्र लैंव उपज्यो जु प्रगासु ॥ जिह पिखत श्रति होइ रहसु मनि सोई संत सद्दारु गुरू रामदासु ॥ २ ॥ नानकि नामु निगंबन जान्यो कीनी भगति प्रेम लिव लाई ॥ ताते अंगदु अंग संगि भयो साइरु विनि सगद सुरति कीनी वरखाई॥ गुर अमरदास की अकय कथा है इक जीह कहु कही न जाई ॥ सोढी सुस्टि सकल तारण कड़ अब गुर रामदास कउ मिली चडाई ॥ ३ ॥ इम अवगुखि मरे एकु गुरा नाही ॥ श्रंमृतु छाडि विस्ते विखु साई ॥ माया मोह मरम पै भूले द्वत दारा सिउ श्रीति लगाई ।। इक उतम पंथु सुनिश्रो गुर संगति तिह मिलंत जम त्रास मिटाई ॥ इक अरदासि भाट कीरति की गुर रामदास राखहु सरणाई ॥ ४ ॥ ४= ॥ मोहु मलि विवसि कीअउ काम् गहि केस पछाड़ियउ ॥ कोषु खंडि परचंडि लोमु अपमान सिउ भाइयउ। जनम् कालु कर जोडि हुकमु जो होइ सुमनै ॥ भव सागरु वंधिश्रव सिख तारे सु प्रसंने ॥ सिर श्रातपत सची तलतु जोग संज्ञतु यश्चि ॥ गुर रामदास सञ्च सल्य मध्य तु श्रदछ राजि श्रमगुद्रिः।। १।। तु सितगुरु चहु जुगी श्रापि श्रापे परमेसरु ।। द्वर्गि नर साधिक सिध सिख सेवंत धुरह धुरु ।। आदि जुगादि धनादि कला घारी त्रिहु लोबह ॥ श्रगम निगम उधरण जरा जंनिहि बारोबह ॥ गुर बमरदासि थिरु धपित्रउ परगामी तारण तरण ॥ श्रय अंतक बदै न सन्य कवि ग्रर रामदास तेरी सरण ॥ २॥६०॥ सवर्डए महले पंजवे के ध यों सर्विगर प्रसादि॥ ॥ सिमरं सोई प्ररार अच्छ भविनामी ॥ जिमु सिमरत द्रमिव मलु नामी ॥ सविगुर घरण काल रिदि पारं ॥ गुर थरजुन गुण महजि विचारं ॥ गुर रामदाम परि

कीअउ प्रगासा ॥ सगल मनोरथ पूरी ग्रासा ॥ तै जनमत गुरमित ब्रह्मु पछाणित्रो ।। कल्य जोड़ि कर सुजसु वखाणित्रो ।। भगति जोग को जैतवारु हरि जनकु उपायउ ॥ सबदु गुरू परकासिओ हरि रसन वसाय**उ ।। गुर नानक श्रंगद**ं श्रमर लागि उतम पदु पायउ ॥ गुरु त्रारजुतु घरि गुर रामदास भगउ उत्तरि त्र्यायउ ॥ १ ॥ वडगागी उन मानित्रव रिदि सवदु वसायउ ॥ मनु माण्कु संतोखिश्रउ गुरि नाम्रु दृडायउ ॥ श्रगम श्रगोचरु पार्व्रहमु सतिगुरि दरसायउ ॥ गुरु **अर्जुनु** घरि गुर रामदास अनभउ ठहरायउ ॥ २ ॥ जनक राज बरताइआ सतजुगु त्रालीगा ॥ गुर सबदे मनु मानित्रा त्रपतीजु पतीगा॥ गुरु नानकु सचुंनीय साजि सतिगुर संगि लीगा ॥ गुरु अरजुनु घरि गुर रामदास अपरंपरु वीगा ॥ ३ ॥ खेलु गूड़उ कीअउ हरि राइ संतोखि समाचय<sup>९</sup>त्रो विमल वुधि सतिगुरि समागाउ ॥ त्राजोनी संभवित्रउ सुजसु कल्य कवीत्र्याण वखाणित्रउ 11 गुरि नानिक श्रंगदु वय उ गुरि श्रंगदि श्रमर निधानु ॥ गुरि रामदास ऋरजुनु वय उ पारसु परसु प्रमाणु ॥ ४ ॥ सद जीवणु श्ररजुनु श्रमोत्तु श्राजोनी संभउ ॥ भय भंजनु परदुख निवारु गहणु भ्रमु भ्रांति दहणु सीतल्ल त्रपारु त्रनंभउ ॥ त्रगह सुखदातउ ॥ त्रासंभउ उदिवत्रउ पुरखु पूरन विघोतउ ॥ नानक त्रादि त्रंगद त्रमर सतिगुर सत्रदि समाइत्रउ ॥ धनु धंतु गुरू रामदास गुरु जिनि पारसु परिस मिलाइअउ ॥ y II जै जै कारु जासु जग श्रंदरि मंदरि भागु जुगति सिव रहता।। गुरु पूरा पायउ बडमागी लिवलागी मेदनि भरु सहता ॥ भय भंजनु पर पीर निवारनु कल्यसहारु तोहि जसु वकता ॥ कुलि सोढी गुर रामदास तनु धरम धुजा अरजुनु हरि भगता ॥ ६ ॥ ध्रंम धीरु गुरमति गभीरु पर दुख विसारणु ॥ सबद सारु हरि सम उदारु श्रहंमेव निवारणु ॥ महा दानि सतिगुर गित्रानि मनि चाउ न हुटै ॥ सतिवंतु हरि नामु मंत्रु नवनिधि न निखुटै ॥ गुर रामदास तनु सरव मैं सहिज चंदोत्र्या ताणिश्रउ ॥ गुर श्ररजुन कल्युचरे ते राज जोग रसु जाणिश्रउ ॥ ७ ॥ भै निरमंड माणिश्रउ लाख महि **表来来来来来还还还还还还还不不不不不** 

्रिश्चिट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रे श्रे श्रेत श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रे श्रेत श्रेत श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट श्रेट

परचायत ॥ गुर परचै परवाणु राज महि जोग्र कमायत ॥ धनि धनि गुरु धनि श्रमर सर सुमर मरायत ॥ गुर गम प्रमाणि श्रमर जरिश्रो सरि संतोख समाइयत ॥ गुर श्रस्जुन कन्युचरै तै सहजि जोग्र निर्जु पाइयत ॥ ८ ॥ श्रमित रसना बदनि

अज्ञर जारका सार सर्वास्त समाइयउ ॥ गुर अरसुन कन्द्रपर त सहजि जोगु निर्श्व पाइयउ ॥ = ॥ स्त्रमिउ रसना बदनि घरदाति ब्रत्सल क्षपार गुर स्वर सबदि हउमै निजार्यउ ॥ पंचाहरु निद्दलिक्षउ सुन सहजि निज्ञ घरि सहार्येउ ॥ हरिनामि लागि

जग उधर्यंड सतिगुरु रिंदै वसाइश्रंड ॥ ग्रुर ऋरजुन कन्युचरें तै जन कह कलमु दीपाइश्रंड ॥ ६ ॥ सोरंड ॥ ग्रुरु अरजुनु प्ररुद्ध श्रमालु वारचंड चालें नही ॥ नेजा नाम नीमाणु

सितेगुर सबिद सबारिका ॥ १ ॥ मबजल साइरु सेतु नाष्ट्र हरी का बोहिया ॥ तुत्र सतिगुर संदेत नामि लागि जगु उपर्यंउ ॥ २ ॥ जगत उघारस नामु सतिगुर तुठै पाइम्रउ ॥ अब नाहि क्षबर सिर काम्रु चारंतिर पूरी पड़ी ॥ ३ ॥ १२ ॥ जीत

स्पि हरि आपि गुरू नानकु कहायउ ॥ ताले अंगदु मयउ वव स्पि वतु मिलायउ ॥ अंगदि किरपा धारि अमरु सितगुरु पिरु कीश्रउ ॥ अमरदासि अमरुतु छुतु गुर रामहि दीश्रउ ॥ गुर रामदास दरसजु परिस कहि मथुरा अंग्रुत ययय ॥ भूरित पंच प्रमाय पुरुतु गुरु अरुजुतु पिलंडु नयया ॥ १ ॥ सित

हुप सिवनाम् सत् संतोष्ठ धरियो उरि ॥ आदि पुरस्वि परस्वि लिल्पउ अवहरु मसतिक धुरि ॥ शगट आति जगमगै वेज भूभ मंडलि खापउ ॥ पारम्र परसि परसु परिस गुरि गुरू कहापउ ॥ मिन मधुग मूरति सदा थिरु लाई चितु सनमुख रहडू ॥ कलजुगि जहाजु अराजु गुरू समल मुस्टि लगि विताहु॥ २॥ विह जन आचहु जगम पर जानीयतु बासुर रयनि बासु जाको हितु नाम सिउ ॥ परम अतीतु परमेशुर के रंगि रंग्यो बासना वे बाहरि पै देखीयत् धाम

हैं। सिछ ॥ अपर परंपर पूरल सिउ प्रेष्ठ लाग्यों निज्ञ मनवंत ॥
हों नाही अउरे काम सिउ ॥ मधुरा को प्रश्च स्व मय अरखन गुरु
हों मनति के हेति पाह - रहियों मिलि राम सिउ ॥ ३ ॥ इंतु न
सिव देव सबै श्वनि इंद्र महासिव जोग करी ॥ फुनि बेद विरंचि

विचारि रहिस्रो हरि जापु न छाड्यउ एक घरी।। मथुरा जन को प्रभु स्टिंट निहालु करी ॥ रामदासि गुरू जग संगति दीन दयालु तारन कउ गुर जोति अरजुन माहि धरी ॥ ४ ॥ जग अउरु न याहि महा तम मैं अवतारु उजागरु आनि की अउ।। तिन के गए मथुरा जिन्ह श्रंमृत नामु पीश्रउ ॥ इह पधित ते मत चूकिह जान बीग्रउ ॥ परतिह रिदै गुर श्ररजुन रे मन भेद विभेद न लिलार नही भाग व्रहमि निवास लीअउ ॥ ५ ॥ जन लउ मै बुडत उदै तव लंड भ्रमते फिरते वहु धायउ ॥ किल घोर समुद्र मिटिहै नही रे पछुतायउ ॥ ततु विचारु यहै मथुरा **अवतारु वनायउ ॥ जप्यउ जिन्ह अरजुन देव** जोनि गरभ न आयउ ॥ ६ ॥ किल समुद्र भए रूप प्रगटि हरि रिदे दुख दारिद्र निवारत ॥ नाम उधारनु ॥ वसहि संत जिसु निरमल भेख अपार तासु विनु अवरु न काई ॥ जिनि वच मन महि जािण्ऋउ भयउ तिह समसरि सोई ॥ धरनि खंड गगन नव भेद गुरु स्वरूपी रहिद्यो भरि ॥ भनि मथुरा कछ श्ररजुनु परतच्य हरि ॥ ७॥ १६॥ अजै गंग जलु अटलु सिख संगति त्रहमा मुखि गावै सभ नावै ।। नित पुराण वाचीत्र्रहि बेद सिरि ऋरजुन ন্তর चवरु सिरि दुलै नामु श्रंमृतु मुखि लीश्रउ 11 गुर ग्रमर गुर गुरु श्रंगद श्रापि परमेसरि दीश्रउ ॥ मिलि नानक जसु संचर्यउ रामदासु हरि पहि गयउ ॥ हरि वंस जगति सु कवणु ञ्चापि परमेस्वरं कहै स्री गुरु मुयउ ॥ १॥ देव पुरी महि गयउ बैठायउ 11 भायउ ॥ इरि सिंघासणु दीश्रउ सिरी तह गुरु कीग्रंउ सुर देव तोहि जसु जय जय जंपहि ॥ श्रसुर गए पाप तिन्ह भीतरि कंपहि ॥ काटे सु पाप तिन्ह नरहु के गुरु रामदासु सिंघासनु विरयमी गुर कउ ऋरजुन जिन्ह पाइयउ ॥ छत्रु अग्रह्अउ ॥ २ ॥ २१ ॥ ६॥ ११॥ १०॥ १०॥ २२॥ ६०॥ १२२॥

## ्रभी सिनामु करता पुरस्तु निरमक निरवेर भक्तल मुरति अन्तु नी सेम्भगुर प्रसादि ॥

॥ उतंगी

8

पैक्षोहरी गहिरी

सलाक बारां ते वधीक ॥ महला

गंमीरी ॥ ससुद्धि सुद्दीश्रा किय करी निवणु न जाइ थणी से भी ढहदे डिठु में सुध लगा गिडवरी सलीए घउलहरी ॥ गरवु थली ॥ १ ॥ सुलि मुधे इरखाखीए गृहा वैलु अपारु ॥ पहिला यसतु सिञ। खि कै तां कीचे वापारु ॥ दोही दिचें मुंघे बीचारु ॥ जैकारु ।। जितु सज्ज्ञ भिलनि लह तिस सिउ नेहु न की चई जि दीजै सज्ञणा ऐना इसण् सारु 11 करि युक्तिया तिन्हा विटहु कुरवाणु ॥ चलग्रहारु ।) नानक जिन्ही इव कल ।। साह खरे सुजाग्र वंजा तिइंन्ह ब्रोहाड 光星 अखड दुविण नाहि सतिगर सिउ आलाइ वेंडे भउ॥ ४॥ नानक कैंसी होई ।। सालक मित्र न रहिओ कोई ।। माई बंधी हेत चुकाइया à 숥 दनीक्रा कारशि दील गवाइत्रा ॥ ४ गला पिटनि सिरु खोहेनि Ħ नाउ लैनि श्रर ŧ नानक तिन चलिहारै जाड़ ।। ६ डीगि п मन बाघ डरावणो ग्रागै अगनि जीअरा परि रहियो माकउ अवरु न हंगु ।। नानक गुरप्रस्ति छुटीए प्रीतम सिउ संग्रु ॥७॥ बाघु मरै मनु मारीएँ जिसु सतिग्र दीखिश्रा

## होइ ।। आपु पछार्गे हरि मिले बहुड़ि न मरणा होइ ।। कीचड़ हाथु न वूर्डई एका नदिर निहालि ॥ नानक गुरमुखि उबरे गुरु सरवरु सची पालि ॥ ८ ॥ अगिन मरै जलु लोड़ि लहु विखु गुरनिधि जलु नाहि ॥ जनिम मरे भरमाईऐ जे लख करम कमाहि ।। जम्र जागाति न लगई जे चलै सतिगुर भाइ ॥ नानक निरमलु अमर पदु गुरु हरि मेलै मेलाइ ॥ ६ ॥ कलर केरी छपड़ी कऊत्रा मिल मिल नाइ ।। मनु तनु मैला त्रवगुशी चिंजु भरी गंधी ब्राइ ।। सरवरु हंसि न जागिब्रा काग कुपंखी संगि ।। साकत सिंड ऐसी प्रीति है बुभहु गित्रानी रंगि ।। सभा जैकारु करि गुरम्रुखि करम कमाउ ॥ निरमलु नावणु नानको गुरु तीरथु दरीत्राउ ।। १० ।। जनमे का फलु किन्रा गणी जां हरि भगति न भाउ ॥ पैधा खाधा वादि है जां मनि द्जा भाउ ॥ वेखणु सुनणा भूठु है मुखि भूठा त्रालाउ ॥ नानक नामु सलाहि तू होरु हउमै ब्रावउ जाउ ।। ११ ।। हैनि विरले नाही घणे फैल फकड़ू संसारु ॥ १२ ॥ नानक लगी तुरि मरै जीवण नाही ताणु ॥ चोटै सेती जो मरें लगी सा परवाणु ॥ जिस नो लाए तिसु लगें लगी ता परवाणु ॥ पिरम पैकामु न निकलै लाइत्रा तिनि सुजाणि ॥ १३।। भाडा धोर्वे कउणु जि कचा साजित्रा ॥ धातू पंजि रलाइ क्रड़ा पाजित्रा ॥ भांडा त्राग्ग् रासि जां तिष्ठ भावसी ॥ परम जोति जागाइ वाजा वावसी ॥ १४ ॥ मनहु जि अंधे घूप कहिआ विरदु न जागानी ।। मनि श्रंधे ऊंधे कवल दिसनि खरे करूप ।। इक कहि जागानि कहित्रा बुक्तनि ते नर सुघड़ सरूप ॥ इकना नादु न चेदु न गीत्र रसु रसु कसु न जार्णति ।। इकना सिधि न वुधि न अकलि सर ऋखर का भेउ न लहंति ॥ नानक ते नर ऋसलि खर जि विनु गुण गरवु करंत ॥ १४ ॥ सो ब्रहमणु जो विंदै ब्रहमु ॥ जपु तपु संजमु कमावे करमु ।! सील संतोख का रखें धरमु ॥ वंधन तोड़ें होवें मुकतु ।। सोई ब्रहमणु पूजण जुगतु ।। १६ ॥ खत्री सो जु करमा का सुरु ॥ पुंन दान का करें सरीरु ॥ खेतु पछागौ बीजें दानु ॥ सो खत्री दरगह परवासा ॥ लबु लोभु जे क्डु कमार्वे॥ अपसा कीता आपे पार्वे॥ १७॥ तनु न तपाइ तन्र जिंउ बालणु हड न वालि ॥ सिरि पैरी किश्रा फेड़िश्रा

و الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الما

श्रंदरि पिरी सम्हालि ॥ १≈ ॥ सभनी घटी सह वसै सह विन् घट्ट न कोइ ॥ नानक ते सोहागर्खी जिन्हा गुरमुखि परगटु होइ ॥ १६ ॥ जउ तउ प्रेम खेलग का चाउ ।। सिरु घरि तली गली मेरी आउ !। हत मारगि पैरु धरीजे ॥ सिरु दीजे कािख न कीजे ॥ २० ॥ नािल किराड़ा दोसती कुड़ी पोइ ॥ मरणु न जापै मृलिया आवै कितै २१ ॥ गियान हीएं अगियान पूजा ॥ श्रंघ वस्तावा भाउ २२।) गुर विजु गित्रानु घरम विजु घित्रानु ॥ सम विन मुलो न बाकी ॥२३ ॥ मारणु घलै उठी चलै ॥ साद नाही इवेही गलै।। २४ ॥ राम्रु भुरै दल मेलवै इतंतरि बलु अधिकार ॥ धंतरकी सैना सेवीए मनि तनि जुक्क अवारु ॥ सीता लै गहत्रा दहसिरी लञ्जमणु मुद्रो सरापि ॥ नानक करता करणहारु करि महि भूते रामचंद्र सीता लक्षमण उथापि ॥ २५ ॥ मन हंपर्वतरु त्राराधित्रा त्राइत्रा करि संजोग् ॥ भूला देतु तिनि प्रम कीए काम ।। नानक वेपरवाहु सो किरतु न मिटई राम ॥ २६ ॥ लाडीर सहरु जहरु कहरु सना पहरु ॥ २७ ॥ महला ३ ॥ लाहीर सहरु श्रंमृतसरु सिफती दा घरु ॥ २८ ॥ महला, १ साहै कित्रा नीसानी तोटि न साबै अनी ॥ उदोसीस घरे ही बुठी कुढ़िई' रंनी धंमी।। सती रंनी घरे सिकापा रोवनि कूड़ी कंमी।। जी लेव सो देवे नाही खटे दंग सहंगी॥ २६ ॥ पबर तुंहरीब्रावला वंनि ॥ कै दोखड़ै सहिद्योहि काली होईआ देहुरी नानक मैं विन मेंगु ॥ जाखा पाखी ना लहां जै सेवी मेरा संग्र ॥ जितु डिठै तनु परफुई चड़े चवगणि बंतु ॥ ३० ॥ रिज न कोई जीवित्रा पहुचि न चलिया कोह ॥ गित्रानी जीवे सदा सदा सुरती ही पति होइ ॥ सरफी सरफी सदा सदा एवे गई विहाइ ॥ नानक किस नो श्राखीएँ विषु पुछित्रा ही लै जाह ॥ ३१ ॥ दोसु न देशह राइ नो मित चले जां युढा होते ॥ गलां करे घणेरीचा तां घंन्हे पवणा खाती टीये ॥ ३२ ॥ पूरे का कीजा सम किछ पूरा घटि विध किछ नाही ॥ नानक गुरद्वालि ऐसा जायी पूरे मांहि समाही ॥ ३३ ॥

本本本本 本本本本本本本本本本

## १४१३ **表述表表表表表表表表表表表表表表** सलोक महला प्रसादि ॥ अभित्रागत एह न त्राखीत्रहि र्थ्यो सतिगर महि भरमु ॥ तिन के दिते नानका तेही जेहा धरमु ॥ १ ॥ अभै होइ ॥ तिस का भोजन निरंजन परम पदु ताका भीखकु कोइ।। २।। होवा पंडितु जोतकी वेद पड़ा मुखि चारि।। नवा वीचार ॥ ३ ॥ ब्रहमण कैली धात खंडा विचि जाणीत्रा त्रपने चज कोडु कञका त्र्याचोरी का धोतु ।। फिटक फिटका बदीश्रा एते जाहि वीसरि नानका इकु नामु ॥ सभ बुधी पाहि गित्रानु ॥ ४ ॥ माथै जो धुरि लिखित्रा रहै ततु इक् कोइ ॥ नानक जो लिखित्रा सो वरतदा सो बू भी कूड़े लालचि ॥ ५ ॥ जिनी नामु विसारित्रा जिन्हा वेलि ऋगि H **ऋं**तरि तिसना मोहणी ।। मनिमुख वंनि चलाईश्रहि मिलही न ठिग ठगे त्वड़ी माइश्रा ऋापे मेलि मिलाइ ॥ नानक भुलीऐ त्रापि भुलाए सालाही सालाहणा भाइ ॥ ६ - 11 चलै सतिगुर गुरम्रखि छुटीऐ जे परहरि बीभा दरु एकु भी सचा सालाहि ॥ नानक सचा तह तह साचा सोइ जह मै फिरड जह ७ ॥ नानक जह विसारग्र होइ ॥ = ॥ द्ख परगडु गुरमुखि गुर किरपा ते मनि वसै करम कोइ - 11 होइ ॥ ६ ॥ नानक हउ हउ करते खिप मुए ख़्हिंगि ऋसंख लख H १० साचै सबदि **ऋ**लंख उबरे लागउ पाइ H जन तिन सेविश्रा मनि जाइ ॥ से जन निरमल ऊजले भुख की हरि मनि वसै माइश्रा नानक होरि पतिसाहीत्र्या कूड़ीश्रा - 11 गुरमुखि समाइ नामि पुरखें घरि भगती नारि जिउ 2 ? रते 1 11 लोचे भगती भाइ ॥ बहु रस सालगो सवारदी खट रस मीठे हरिनामै चितु लाइ ॥ मनु तनु धनु भगत सलाहदे तिउ आगै जाइ ॥ भै भगती भगउ वह त्रागे राखित्रा सिरु वेचित्रा गुर हरि प्रभु वे परवाहु है कितु खार्घ तिपताइ॥ लोचदे प्रभ लोचा पूरि मिलाइ॥ 张宋宋宋宋张张张张 张张张张宋宋宋张

सितगुर के भार्य जो चले तिपतासे हरिगुरा गाइ !! धनु धनु कलजुगि नानका जि चले सतिगर माइ ॥ १२ ॥ सतिगरू न सेनियो सबदु न रखियो उरधारि ॥ धिग तिना ना जीनिया कितु याए संसारि ॥ गुरमती भड़ मनि पवै तां हरि रसि लगै पित्रारि ॥ नाउ मिलै धुरि लिखित्रा जन नानक पारि उतारि ॥ १३ ॥ माइबा मोहि जग मरमित्रा घरु हसै लगरि न होड़ ॥ काम क्रोधि मन हिरि लड़का मनप्रल श्रंधा लोइ ॥ गिश्रान खड़ग पंच द्त समारे गुरमति जागै सोइ ॥ नाम रतनु परगासिधा मनु तनु निरमलु होई ॥ नाम हीन नकटे फिरहि विजुनावै वहि रोह ॥ नानक जो धुरि करतै लिखिया सु मेटि न सकै कोइ ॥ १४ ॥ गुरमुखा इरि धनु खटिया गुर के सबदि बीचारि॥ नामु पदारथु पाइत्रा श्रतुट मरे मंडार ॥ हरि गण गाणी उचरहि द्यंतु न पारतोरु ॥ नानक सम कारख करता करे वेखें सिरजनहारु ॥ १४॥ गुरमुखि श्रंतरि सहजु है मनु चिहुआ दमनै आकामि ॥ तिथै ऊंघ न अग्व है हरि अंशत नामु सुल वासु ॥ नानक दुखु छुन्दु निश्रापत नहीं जिथे श्रातमराम प्रमासु ॥ १६ ॥ काम क्रोप का चोलडा सम गलि आए पाइ ॥ इकि उपजि इकि विनित लाहि हुकमे आर्ने जाइ ॥ जंमणु मग्णु न चुरई रंगु लगा द्जै भाइ ॥ वंधनि बंधि सनाईब्रतु करका कडून जाइ॥ १७॥ जिन कउ किरपा घारीश्रनु तिना सतिगुरु मिलिश्रा आइ ॥ सतिगुरि मिले उलटी मई मरिजीनिका सहिज सुभाई ॥ नानक भगती रतिक्रा हरि ¶रि नामि समाइ ॥ १८ ॥ मनमुख चंचल मति है श्रंतरि बहुतु चतुराई ॥ कीता करतिया विरथा गहया 🗓 तिलु थाइ न पाई ॥ पुन दानु जो बीजदे सम घरमराइ कै जाई ॥ विनु सितमुरू जमकालु न छोडई द्जै भाइ सुद्राई ॥ जोरानु जांदा नदिर न अगाई जरु पहुचै मरि जाई ॥ प्रत कलतु मोहु देतु है अंति वेली को न सलाई ॥ सतिमुरु सेरे सो सुखु पाए नाउ वसे मिन ऋहि।। नानक से वडे वडमागी जि गुरमुखि नामि समाई॥ १६ ॥ मनमुख नामु न चेतनी बिनु नावे दुख रोइ॥ आतमारामु न पूजनी

नानक विनु नावै मैलिया ग्रुए जनमु पदारथु खोइ॥ २०॥ मनमुख वोले श्रंधुले तिसु महि श्रगनी का वासु ।। वाणी सुरति न बुक्तनी सवदि न श्रापनी श्रंदरि सुध नही गुरवचिन न श्रोना करिं प्रगास ॥ विसासु ॥ गित्र्यानीत्रा अंदरि गुरसबदु है नित हरि लिव सदा विगासु ॥ वलिहारी तासु 11 रखदा हउ सद हरि गित्रानीत्रा की माइश्रा २१ दासु ॥ 11 ता का सेवदे जन नानक्र मारणु हरिनामु भुइत्रंगमु सरपु है जगु घेरित्रा विखु माइ ॥ विखु का जिन कउ पूरवि लिखिश्रा तिन है गुर गरुड़ सबदु मुखि पाइ ॥ सतिगुर निरमलु होइश्रा विख सतिगुरु मिलिया त्राइ । मिलि दरगह उजले हरि मुख हउमै गङ्त्रा विलाइ ॥ गुरमुखा के नानकु सदा कुरवागु तिन जो चालहि सोभा पाइ जन H सतिगुर पुरखु निरवैरु है नित हिरदे भाइ ॥ २२ ॥ रचाइदा अपर्गे घरि लूकी 11 वैरु निरवरे नालि अनदिनु जले सदा दुखु पाइ ॥ कूड़् वोलि श्रंतरि क्रोधु श्रहंकारु है बिखु खाधे दुजै भाइ ॥ बिखु माइत्रा कारिए भउकदे पति गवाइ ॥ बेसुआ केरे पूत जिंड पिता घरि घरि नामु न चेतनी करते त्रापि खुत्राइ॥ हरि हरि जाइ ॥ ऋापि मिलाइ विछडे जन धारीत्रनु गुरम्रखि किरपा जो सतिगुर लागे पाइ वलिहारणै तिस जन जमपुरि जांहि ॥ नानक विनु नामि लंगे से ऊवरे बिन्र नावै नही त्राइ गए पछुताहि ॥ २४ ॥ चिंता धावत रहि तां सुख भइत्रा त्रनंदु ॥ गुरप्रसादी वुभीऐ साधन सुती निचिंद मनि नानक गोविंद 11 भेटिया गुर कउ पूरवि लिखित्रा तिन्हा जिन सेवनि ॥ २५ ॥ सतिगुरु परमानंदु सहजे मिलि रहे हरि पाइत्रा मंनि लैनि भागा सतिग्रर का सबदी वीचारि - 11 त्रापगा हरिनामि मंनीश्रनि ऋोथै ऐथै उरधारि - 11 रखहि हरिनाम्र तितु साचै द्रवारि सिञापदे - 11 सवदि गुरमुखि लगे 11 विद्यारु जमकालु पिरम्र ग्रंतरि सउदा स्वरचु सचु सचा रते नानक नाम करतारि II बखसे त्रापि ऋावई नेडि की २६ ।। जन П संसारु होरु निरधनु हैनि से धनवंत ※这本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

Entrant and the strategies of the strategies of the strategies.

टेक इरिनामु इरि बिजु नार्ने ठनर न ठाउ ॥ रेगुरमती नाउ मनि वर्मे सहजे सहिज समाउ॥ वडमागी नामु धिम्राह्मा ऋहिनिसि लागा भाउ॥ जन नानकु मंगे धृष्टि तिन इउ सद कुरवाणे जाउ ॥ २७॥ लख चउरामीह मेदनी तिमना जलती करे प्रकार ।। इह मोह माहब्रा सभ

पमरिया नालि चलें न अंतीवार ॥ नितु हरि सांति न स्नार्यह किसु श्रागे करी प्रकार ।। यहमागी सतिगुरु पाइत्रा वृक्तित्रा

निचारु।। तियना अगनि सम युक्ति गई जन नानक हरि उग्धिरि।। २= ।। अमी खते बहुतु कमाबदे अंतु न पाराजारु ॥ इरि किरपा

करि के बखिम लेंद्र हउ पापी वड गुनहगारु ॥ हरि जीउ लेखें वार न बार्रह तु बलाम मिलायखहारु ॥ गुरु तुठै हरिप्रम मेलिबा सम किल्पिल कटि निकार ॥ जिना हरि हरि नाम धिआइआ जन

नानक तिन्ह जैकारु ॥ २६ ॥ निञ्जूड़ि निञ्जूडि जो पिले सतिगुर के मैं भाइ॥ जनम मरण निहचलु भए गुरमुखि नामु धित्राइ॥ गुर साध मंगति मिनै हीरे रतन लमंनि॥ नानक लाल अमोनका गुरपुष्ति खोजि लहंनि ॥ ३०॥ मनपुख नामु न चेतियो घिगु जीनसु

धिग वास ॥ जिस दा दिता खाणा पैनला सो मनि न प्रिमे गरातास ॥ इह मन सबदि न भेदियो किउ होते घरतास ॥ मनप्रवीधा दोहागणी आपण जाणि मुईआस ॥ गुरमुखि नाम सहागु है मसर्विक

मणी तिलिश्राम् ॥ इरि इरि नाम्र उरिधारित्रा इरि हिरदे कमल प्रगास ॥ सतिगुरु से नि श्रापणा हुउ सद बलिहारी वासु तिन प्रख उजले जिन श्रंतरि नाम्र प्रमासु ॥ ३१ ॥ सबदि मरी सोई जनु मिकी निनु मनदी मुकति न होई ॥ मेख करहि बहु करम

निगुते माड दुनै परज निगोई ॥ नानक वित्र सतिगर नाउ न लोचे कोई ॥ ३२॥ इरिका नाउ पाईए जे सउ होई ।। अपिं सर्द्ध ऊचा ऊचीह ক্তৰা कोइ न लोचे कोई ॥ मुखि संजम हळा न होर्र्ड करि मेख मर्ने सम कोई ॥ गुर की पउड़ी जाइ चड़ें करमि परापति वीचार कोइ गुर सनद n नानक सरदि

मर मन मानीए माचे माची सोड़।। ३३ ॥ माइया मोह दख सागरु दै निरुद्ध दुतरु सरियान बाइ ॥ मेरा मेरा कन्दे

(1880) 表表表表示表表表表表表表表表表表表表表表表表表 हउमें करत विहाइ ॥ मनमुखा उरवारु न पारु है **সুঘ** विचि रहे लपटाइ ा। जो धुरि लिखित्रा सु कमात्रणा करणा कछू न जाइ।। गुरमती गित्रानु रतनु मनि वसै सभ देखिआ त्रहस् नानक सतिगुरि चोहिथै वडमागी चड़ै ते भउजलि सुभाइ 11 को नही पारि लंघाइ ॥ ३४॥ विनु सतिगुर दाता जो हरिनाम् श्राधारु ॥ गुर किरपा ते नाउ मनि वसै चुभौ तिपति होइ हरि क नाइ पिआरि॥ उरिधारि ॥ तिसना नानक गुरमुखि पाईए हरि अपनी किरपा धारि ॥ ३५ ॥ त्रिनु कछृ न जाइ ॥ हरि रखे से उबरे सवदि जगत यरलिश्रा कहरणा लाइ ॥ नानक करता सभ **কি**ন্ত जागदा जिनि वरात वराइ ॥ ३६ ॥ हाम जग समि तीरथा पहि पंडित हउमै आवशु पुराग ।। विखु माइत्रा मोहु न मिटई विचि सतिगुर मिलिएं मल्ल उतरी हरि जपित्रा पुरख सुजाणु 11 हरि हरि प्रभु सेवित्रा जन नानकु सद कुरवाणु ॥ 39 11 मोहु वहु चितवदे वहु आसा लोभु विकार ॥ मनमुखि असथिरु ना होबै खिन वार ॥ वडमागु थीए मरि विनसि जाइ मिलै हउमै तजै विकार ॥ हरिनामा जपि सुखु पाइत्रा जन नानक सवदु वीचार ॥ ३⊏ ॥ विद्य सतिगुर भगति न होवई नामि न लगै पित्रारु ॥ जन नानक नामु अराधिआ गुर के हेति पित्रारि ॥ ३६ ॥ लोभी का वेसाहु न कीजै जेका पारि वसाइ ॥ त्रंतिकालि तिथै धुहै जिथे हथु न पाइ ॥ मनमुख सेती संगु करे मुहि कालख लगाइ।। मुह काले तिन्ह लोभीत्रां जासनि जनमु गवाइ।। सतसंगति हरि मेलि प्रभ हरि नाम्रु वसै मनि त्राइ ॥ जनम मरन की मलु उतरै जन नानक हरिगुन गाइ ॥ ४० ॥ धुरि हरि प्रभु करते लिखित्रा सु मेटणा न जाइ ॥ जीउ पिंडु सभु तिसदा प्रतिपालि करे हरि राइ ॥ चुगल निंदक भुखें रुलि मुए एना हथु न किथाऊ पाइ ॥ बाहरि पाखंड सभ करम करहि मनि हिरदे कपटु कमाइ खेति 11 जो की प्रभ बेनती हरि श्राइ ॥ नानक खलोत्रा ग्रंति वीजीऐ सो भावे बखसि मिलाइ ॥ ४१ ॥ मन त्रावण जाणु न दरवारु ।। माइस्रा मोहि पलेटिस्रा स्रंतिर स्रिगिस्रानु गुवारु ।। तब नरु सुता

१४१८ ) <u>企业企业企业企业企业企业企业市</u>市本工作工 जागित्रा सिरि डंड उपरि लगा बहु भारु ॥ गुरमुखां करां चेतिया से पाइनि मोख दुआरु ॥ श्चापि हरि नानक श्रोहि उधरे सभ कुटंब तरे परवार ॥ ४२ ॥ सबदि मरे सो मुद्या जापै ॥ गुरपरसादी इरि रसि धापै ॥ इरि दरगहि गुर सबदि सिजापै। बिज सबदै ग्रमा है सम्र कोड ॥ मनम्रख मुखा धपुना जनमु खोइ ।। हरिनामु न चेतिह श्रंति दुल् रोइ ॥ करता करे सु होइ ॥ ४३ ॥ गुरमुखि बुढे कदे जिन्हा अंतरि सुरति गिद्यालु ॥ सदा सदा हरिगुण स्वहि अंतरि सहज घित्रानु ।। ब्रोइ सदा अनंदि विवेक रहिंदि वि

समानि ॥ विना नदरी इको आइया समु आतम राम ४४ ।। मनमुख् वालकु विरधि समानि है जिना अंतरि हरि

नाही ।। पिचि हउमै करम कमावदे सम धरमराइ कै जांही गुरम्रस्वि इछे निरमले गुर के सबदि मुभाइ ॥ श्रोना मैलु पतंगु न लगई जि चलनि सतिगुर भाइ ॥ मनमुख जृठि न उतर धोरण पाइ ॥ नानक गुरमुख मेलियन गुर के श्रंकि समाइ ॥ ४५ ॥

बुरा करें सु केहा सिक्तें ॥ आपर्यों रोहि आपे ही दक्ते ॥ मनप्रुखि कमला रगड़े छुक्ते।। गुरम्रवि होइ तिस सम किछु सुक्ते।। नानक गुरम्रस्ति मन सिउ लुभै ॥ ४६ ॥ जिना सतिगुरु पुरखु न सेवित्रा सबदि न कीतो वीचारु ॥ स्रोह मानस जुनि न आखीश्रनि पद्ध दोर गावार ॥ श्रोना अंतरि गिश्रानु न थियानु है हरि सउ शीति न विद्यार ॥ मनमुख प्रए विकार महि मरि श्रीमहि बारोबार ॥ जीवदिया मिलै 🖪 जीबदे हरि जगजीवन उरधारि ॥ नानक गुरस्रवि सोहर्णे तितु सचै दरवारि ॥ ४७ ॥ हरि मंदरु हरि साजिया िमु नालि ॥ गुरमती इरि पाइया माइया मोह परजालि ॥ हरि

मंदरि वसतु अनेक है नव निधि नाम्र भगवंती समालि п नानका जिना गुरमुखि लघा इरि मालि ॥ वडमागी खोजिया हरि हिर्दे पाइया नालि ॥ ४= ॥ मनमल दहदिति फिरि रहे व्यति तिसना लोम निकार ॥ माइया मोद्र न चुकई मरि जंगहि वारोगार ॥ सविगुर सेवि मुखु पोह्या व्यवि विसना विज निकार ॥ जनम मरन का दुस् बहुआ जन नानक सबदु बीचारि ॥ ४६ ॥ इरि इरि नाम

**淡本市本市市市市市市市 电影影影影影影歌歌歌歌歌歌歌歌** धित्राइ मन हरि दरगह पावहि मानु ॥ किलविख पाप सभि कटोश्रहि इउमै चुकै गुमानु ॥ गुरमुखि कमलु विगसित्रा सभु त्रातम ब्रह्मु पछान् ॥ हरि हरि किरपा धारि प्रभ जन नानक जिप हरि नामु ॥ ५०॥ धनासरी धनवंती जागीऐ भाई जां सितगुर की कार कमाइ ॥ तनु मनु सउपे जीअ सउ भाई लए हुकमि फिराउ ॥ जह चैसाविह वैसह भाई जह भेजिह तह जाउ ।। एवडु धनु होरु को नही भाई जेवडु सचा नाउ ॥ सदा सचे के गुगा गावां भाई सदा सचे के संगि रहाउ ॥ पैनेणु गुण चंगित्राईत्रा भाई त्रापणी पति के साद त्रापे खाइ॥ तिस का किन्रा सालाहीए भाई दरसन कउ विल जाइ ॥ सतिगुर विचि वडीआ वडिआईआ भाई करेमि मिलें ता पाइ 11 हुफमु मंनि न जाणनी भाई दुजे भाइ फिराइ ।। संगति ढोई ना मिलै भाई वैसिशा मिलै न थाउ ॥ नानक हुकमु तिना मनाइसी माई जिना धुरे कमाइत्रा नाउ ॥ तिन्ह विटहु हउ वारित्रा भाई तिन कउ सद वितहोरें जाउ ॥ ५१ ॥ से दाड़ीआं सचीत्रा जि चरनी लगंन्हि ।। अनदिनु सेवनि गुरु आपणा अनदिनु अनदि रहंन्हि ॥ नानक से मुह सोहगो सचै दरि दिसंन्हि ॥ ५२ ॥ मुख सचे सचु दाङ़ीत्रा सचु बोलिह सचु कमाहि ॥ सचा सबदु मनि वसित्रा सतिगुर मांहि समांहि ॥ सची रासी सचु धनु उतम पदवी पांहि ॥ सचु सुग्रहि सचु मंनि लैनि सची कार कमाहि ॥ सची दरगह वैसणा सचे माहि समाहि ॥ नानक विशु सतिगुर सचु न पाईऐ मनमुख भूले जांहि ॥ ५३ ॥ वाबीहा प्रिष्ठ प्रिष्ठ करे जल निधि प्रेम पित्रारि ॥ गुर मिले सीतल जलु पाइत्रा सभि निवारगहारु ।। तिस चुकै सहजु ऊपजै चुकै क्रक पुकार ।। नानक गुरमुखि सांति होइ नामु रखहु उरिधारि॥ ५४ ॥ वाबीहा तूं सचु चउ सचे सउ लिव लाइ ॥ बोलिश्रा तेरा थाइ पवै गुरमुखि होइ अलाइ।। सबदु चीनि तिख उतरें मंनि लें रजाइ।। चारे कुंडा भोकि वरसदा वृंद पर्वे सहिज सुभाइ ॥ जल ही ते सम ऊपजे विनु जल. पित्रास न जाइ ॥ नानक हिर जलु जिनि पीत्रा तिसु भूल न लागे आइ॥ ५५॥ बाबीहा तूं सहिज बोलि सचै सबदि सुभाइ॥ सभ किछु 

and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

रहहु लिपलाइ ॥ नानक नामो मनि वसै हरि दरगह लए ५७ ।। बाबीहा सगली घरती जे फिरहि ऊडि चडहि आकासि ॥ सतिगरि मिलिए जल जाईएे चुकै भुल पिश्रास ॥ जीउ पिंड तिस का सम्र किछ तिस कै पासि ॥ विद्य बोलिया सम्र किछ जागुदा किस बागै कीचे बरदासि॥ नानक घटि घटि एको नरतदा सबदि करे परगास ॥ ४= ॥ नानक विसे बसंतु है जि सविग्ररु सेनि ममाइ ॥ इरि बुठा मनु तनु ससु परफर्ड सम्रु जगु इरीमावलु होह ॥ ४६ ॥ सबदे सदा चसंतु है जितु तनु मनु हरिया होइ ॥ नानक नाम न वीसरे जिनि निरिया सम्र कोइ ॥ ६० ॥ नानक तिना वसंत है जिना गुरमुखि वसिश्रा मनि सोइ ॥ हरि बुठै मनु तन परफड़े सम्र जगु इरिया होइ ॥ ६१ ॥ वडड़े मालि नावड़ा लईऐ किसु ॥ नाउ लहऐ परमेसरै र्मनख घड्ण समरथु ॥ ६२ ॥ इरहट भी तुं तुं करिह बोलिह भली बाया ॥ साहिबु सदा हदरि है किया उंची करहि पुकार ॥ जिनि जगतु हरि रंगु की आ तिसै निटह कुरवाण ।। आपु छोडिह ਗੰ सचा एइ वीचारु ॥ इउमै फिका बोलणा चुम्कि न सका कार । वणु त्यु त्रिमवयु तुमी धित्राहदा अनदिनु सदा विहास ॥ विनु सतिग्रर किने न पाइमा करि करि थके बीचार ॥ नदिर करिह जे आपणी तां ऋषे लैंहि सवारि ॥ नानक गुरम्रुखि जिन्ही घिश्राहमा श्राए से परवाणु ॥ ६३ ॥ जोगि न मगबी कपड़ी जोगु न मैले वेसि ॥ नानक

होह जा तत बंद मृहि पाई ॥ अनु घनु बहुता उपजै घरती सोमा पाइ ॥ अनदिनु लोकु भगति करे गुर के सबदि समाइ ॥ श्रापे सचा बखिस लए करि किरपा करें रजाइ ॥ हरि गुण गावड कामणी सचै सर्वाद समाइ ॥ मै का सहजु सीगारु करिह सचि

समाइ ॥ ५६ ॥ धुरहु खसि मेजिया सचै हुकिम इंदु चरसे दहन्ना करि गृही छहवर लाइ ॥ बाबीहे तिन मनि

है सतिग्ररि दीया दिखाइ ॥ पञ्जाग्रहि नालि श्रापु मिलें चुठा छहवर लाइ ॥ भिक्षमि भिन श्रंमृत विसना भुल सम जाइ П ক্তৰ प्रकार न जोति मिलाइ ॥ नानक सुखि सवन्दि सोहागणी सचै नामि जोती

**《东**东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东 घरि वैठित्रा जोगु पाईऐ सतिगुर कै उपदेसि ॥ ६४ ॥ चारे कुंडा जे भवहि वेद पड़िह जुग चारि॥ नानक साचा भेटै हिर मिन वसे पाविह मोखदुआर ॥ ६४ ॥ नानक हुकमु वस्तै खसम का मित भनी फिरहि चलचित ॥ मनमुख सउ करि दोसती सुख कि पुछहि मित ॥ गुरमुख सउ करि दोसती सतिगुर संउ लाइ चितु ॥ जंमण मरण का मूल कटीऐ तां सुख होवी मित ॥ ६६ ॥ भुलियां श्रापि समभाइसी जा कउ नदिर करे ॥ नानक नदरी बाहरी करगापलाह करे ॥ ६७ ॥

सलोक महला ४ १ त्रों सतिगुर प्रसादि ॥ वडभागीत्रा सोहागणी जिन्हा गुरम्रुखि मिलिञ्रा हरिराइ ॥ श्रंतरि जोति परगासीत्रा नानक नामि समाइ ॥ १ ॥ वाहु वाहु सतिगुरु पुरखु है जिनि सचु जाता सोइ ।। जितु मिलिए तिख उतरे तनु मनु सीतलु होइ ।। वाहु वाहु सतिगुरु सतिपुरखु है जिस नो समतु सम कोइ ॥ वाहु वाह सितगुरु निरवैरु है जिसु निंदा उसतित तुलि होइ ॥ वाहु वाहु सतिगुरु सुजाणु है जिसु श्रंतरि ब्रह्मु वीचारु ।। वाहु वाहु सतिगुरु निरंकारु है जिसु अंतु न पारावारु ॥ वाहु वाहु सतिगुरू है जि सचु दड़ाए सोइ ॥ नानक सतिगुर वाहु वाहु जिस ते नामु परापति होइ ॥ २ ॥ हरिप्रभ सचा सोहिला गुरमुखि नामु गोविंदु ॥ अनिद्तु नामु सलाहणा हरि जपित्रा मनि त्रानंदु ॥ वडभागी हरि पाइत्रा पूरन परमानंदु ॥ जन नानक नामु सलाहिश्रा बहुड़ि न मनि तनि मंगु ॥ ३ ॥ मूं पिरीया सउ नेहु किउ सजर्ण मिलहि पित्रारिया ॥ हउ दृडेदी तिन सजग सचि सवारिश्रा ॥ सतिगुरु मुँडा मितु है जे मिल त इहु मनु वारित्रा ॥ देंदा मूं पिरु दिस हिर सज्जु सिरजग्रहारित्रा ॥ नानक हउ पिरु भाली त्रापणा सतिगुर नालि

दिखालिया ॥ ४ ॥ हउ खड़ी निहाली पंघु मतु मूं सज्जु यावए॥ को आणि मिलावे अजु मै पिरु मेलि मिलावए ॥ हउ जीउ तिस विटउ चउलंनीएं जो मैं पिरी दिखावए।। नानक हरि होइ दइआलु तां गुरु पूरा मेलावए॥ ५॥ अंतरि जोरु हउमै तिन माइत्रा कूड़ी आवे

१४२२ ) रक कर्क कर्क कर्क कर्क कर कर कर जाइ ॥ सतिगुर का फ़ुरमाइश्रा मंनि न सकी दुतरु तरिश्रा न जाइ ॥ नदरि करे जिसु त्रापणी सो चलै सविगुर माइ ॥ सविगुर का दरसनु सफलु है जो इछै सो फलु पाइ ।। जिनी सविगुरु मंनियां हउ तिन के लागउ पाइ।। नानकुताका दासुई जि अनदिनु रहै लिय लाइ !। ६ !। जिना पिरी पियारु बिनु दरसन किंउ वृपवीएे ॥ नानक मिले सुभाइ गुरमुखि इटु मन् रहसीऐ ॥ ७ ॥ जिना पिरी पिश्रारु किउ जीवनि पिर बाहरे ॥ जा सह देखनि आपसा नानक थीत्रनि मी हरे ॥ = ॥ जिना गुरमुखि अंदरि नेहु तै प्रीतम सचै लाइस्रा ॥ राती ऋते डेहु नानक प्रेमि समाहबा ॥ ६ ॥ गुरम्रुखि सची श्रासकी जितु प्रीतम्रु सचा पाईऐ ॥ अनदिनु रहिंह अनंदि नानक सहिज समाईऐ ।। १० ।। सचा प्रेम पिछारु गुर पूरे ते पाईऐ ।। कबहून होते मंगु नानक इरिगुण गाईऐ ॥ ११ ॥ जिन्हा अंदरि नेह जीतन्हि पिरी तिहृश्वित्रा ॥ गुरमुखि मेले आपि नानक चिरी निखुनिक्या ॥ १२ ॥ जिन कउ प्रेम पिद्यारु श्रापे लाइमा करमु करि ॥ नानक लेहु मिलाइ मैं जाचक दीजै नामु हरि ॥ १३ ॥ गुरम्रुलि हसै गुरम्रुलि रोनै ॥ जि गुरम्रुलि करे साई भगति होवै ॥ गुरम्रुखि होवैं सुकरे वीचारु ॥ गुरम्रुखि नानक पार्वे पारु ॥ १४ ॥ जिना श्रंदरि नामु निधानु है गुरवाणी वीचारि ॥ विन के मुल सद उजले तितु सचै दरबारि ॥ तिनि - बहदिबा उठदिबा कदे न विसरे जि आपि बलसे करवारि ॥ नानक गुरम्रुखि निछुड़िह जि मेले सिरजणहार ॥ १४ ॥ गुर पीरां की चाकरी महां करड़ी सुख सारु ॥ नदरि करे जिसु व्यापणी तिसु लाए हेत पिद्यारु ॥ सर्विगुर की सेवै लगिया भउबलु वर्रे संसारु ॥ मन चिदिया फ्लु पाइसी अंतरि विवेक बीचारु ॥ नानक सर्तिगुर मिलिए सम्र दुख निवारणहारु ॥ १६ ॥ मनमुख सेवा जो दुनै भाइ चितु लाइ ।। पुतु कलतु कुटंचु है माइआ मोहु नधाइ ।। दरगहि लेखा मंगीए कोई श्रंति न सकी छडाइ 11 चिन ş दुखदाई मोह माह - 11 नान्क गुरम्वति नदरी **मार्**मा गाइमा विछाड़ि मोह सभ बार् ॥ गुर∄खि दक्रम मने सह केरा हुकमे ही सुरत्

हुकमो सेवे हुकमु अराधे हुकमे समें समाए॥ हुकमु वस्तु नेमु सुच संजमु मन चिंदिश्रा फलु पाए।। सदा सुहागिण जि हुकमै बुभौ सतिगुरु सेवै लिव लाए ॥ नानक कृपा करे जिन ऊपरि तिना हुकमे लए मिलाए ॥ १८॥ मनमुखि हुकमु न चुक्ते वपुड़ी नित हउमै करम कमाइ।। वरत नेम्र सुच संजमु पूजा पालंडि भरमु न जाइ ॥ श्रंतरहु कुसुधु माइश्रा मोहि वेधे जिउ हसती छारु उडाए ।। जिनि उपाए तिसै न चेतिह विनु पूरवि किउ सुखु पाए ॥ नानक परपंचु कीत्रा धुरि करते भई लिखित्रा कमाए ॥ १६ ॥ गुरमुखि परतीति मनु मानिश्रा श्रनिदनु सेवा करत समाइ ॥ श्रंतिर सितगुरु गुरू सभ पूजे सितगुर का दरसु देखें सभ ब्राइ ॥ मंनीए सितगुर वीचारी परम मिलिऐ तिसना भुख सभ जाइ।। हउ सदा सदा विलहारी अपुने जो प्रमु सचा देइ मिलोइ।। नानक करमु पाइआ गुर तिन सचा जो गुर चरणी लगे आइ॥२०॥ जिन पिरीआ सउ नेहु से सज्ज्या में नालि ॥ अंतरि चाहरि हउ फिरां भी हिरदे रखा जिना इक मिन इक चिति धित्राइत्रा २१ ॥ समालि हउमै वडा रोग्र सउ चितु लाइ ॥ तिन की दुख भुख गइत्रा निरदोख भए लिवलाइ ॥ गुगा गाविह गुगा उचरिह गुगा सर्वे समाइ ॥ नानक गुर पूरे ते पाइत्रा सहजि मिलित्रा प्रभु त्राह ॥ २२ ॥ मनमुखि माह्त्र्यां मोहु है नामि लगै न पित्रारु ॥ कूड़ु कमावै कूड़ु संघरे कूड़ि करे विख त्राहारु 11 माइत्रा धनु संचि मरिह श्रंति होइ सम्रु छारु ॥ करम धरम सुचि संजम्रु करिह अंतरि लोभ्रु विकार ।। नानक मनमुखि कमावे जि स्र थाइ न पर्वे दरगह होइ खुत्रारु ॥ २३ ॥ समना रागां विचि सो ब्राइ ॥ रागु नादु सम्रु सचु भला भाई जितु वसिग्रा मनि कीमित कही न जाइ ॥ रागै नादै बाहरा इनी हुकमु न वृक्तित्रा ।। नानक हुकमें बूमी तिना रासि होइ सतिगुर ते सोभी जोइ पाइ ॥ सभ किञ्ज तिस ते होइत्रा जिउ तिसे दी रजाइ II २४ 11 है अंमृतु कहै कहाइ गुरमती П सतिगुर विचि श्रंमृत नामु वागी धिश्राइ 11 **ऋंमृत** निरमलुो निरमल नामु नामु हिरदें 11 मनि ऋाइ वसै है गुरमुखि ततु **淡水水水水水水水水水水水水水水水水水水水** 

१४२४ कमलु परपासित्रा जोती जोति मिलाइ ॥ नानक सतिग्रुरु तिन कउ मेलियोतु जिन धुरि मसतकि भागु लिखाइ।। २४ ।। अंदरि विसना अगि है मनप्रुल भुख न जाइ ॥ मोह कुटंबु सम्रु कुड़ है कुड़ि रहिया लपटाइ॥ अनदिनु चिंता चिंतवै चिंता वधा आह ॥ जंमन मरखु न चुकई इउमें करम केमाइ ॥ गुर सरखाई उपरे नानक लए ॥ २६ ॥ सतिगुर पुरस्त हरि धित्राइदा सवसंगति सतिग्रर भाइ ॥ सत संगति सतिगुर सेगदे हरि मेले गुरु मेलाइ ॥ एड् भउजलु जगतु संसारु है गुरु बोहियु नामि तराइ ॥ गुरसिली भाषा मंनिका गुरु पूरा पारि लंबाइ ॥ गुरसिखां की हरि धृद्धि देहि हम पापी भी गति पाँहि ॥ धुरि मसतकि हरि प्रभ लिखिआ गुर नानक मिलिया ब्याइ ।। जम कंकर मारि विदारिश्रत हरि दरगह लए छडाइ।। गुर सिखा नो साबासि है हरि तुठा मेलि मिलाइ।। २७॥ गुरि पूरे हरिनाम दिखाइश्चा जिनि विचहु भरम चुकाइत्रा ॥ राम नामु हरि कीरति गाइ करि चानखु मगु देखाइका ॥ इउमें मारि एक लिय लागी अंतरि नाम बसाइया ॥ गुरमती जमु जोहि न सकै सचै नोइ समाइक्रा ।। सञ्च क्रापे क्रापि वस्तै करता जो भावै सो नाइ लाइआ ॥ जन नानक नाउ लए तां जीवे बिन्तु नावे खिन्तु मरि जाइथा ।। २८ ।। मन अंतरि हउमै रोगु भ्रम भूले हउमै साकत दुरजना ॥ नानक रोगु गवाइ' मिलि सतिगुर साथ सजया ॥ २६ ॥ गुरमती हरि हरि बोले ॥ हरि श्रेमि कसाई दिनस रावि हरि रती हरि रंगि चोले ॥ हरि जैसा पुरुख न लगई समु देखिया अगतु मै टोले ।। गुर सतिश्री नाम्र दिहाइया मन् अनत न काह डोले ॥ जन नानकु हरि का दासु है ग्रुर सतिगुर के ग्रुल गोले।। ३०॥ सलोक महला ५ १ व्यों सतिगुर प्रसादि ॥ ॥ स्तें सेई जि जिन्ही सिञाता साई ॥ महि मोइंन्हि न मुख विरही जिन्हा कारि न आई ॥ पनदे कचे 11 5 घणी िहुणा पाट पटंबर माही सेती जाले ॥ धृड़ी विचि लुडंदड़ी 本本本、本本本本本本本本本本本本本本本本本本

१४२५ 从本本本本本本本本本本本本本本主義主義主義 साहां नानक ते सह नाले ॥ २ ॥ गुर के सबदि अराधीए नामि जीते पंच वैराईआ नानक सफल इंह रंगि वैरागु ॥ पिनगो दरि त लख तउ जिती जा मूं इक् रागु ॥ ३ ॥ कितके ॥ नामणु निरथा गङ्त्रो जनंगु जिनि कीतो सो ॥ सोरिठ सो रसु पीजीऐ कबहू न फीका होइ गुन गाईश्रहि दरगह निरमल विसरे ॥ ४ सोइ ॥ नानक राम नाम ॥ ॥ जो प्रभि रखे आपि तिन कोइ न मारई॥ **अंदरि** नाम्र निधानु सदा गुण सारई ॥ एका टेक अगंम मनि तनि प्रभु धारई ॥ लगा रंगु अपारु को न उतारई ॥ गुरमुखि हरिगुण गाइ सहजि सुख़ सारई ॥ नानक नामु निघानु रिदै उरिहारई ॥ ६ ॥ मु चंगा मानि दुयी गणत लाहि ॥ अपणी नदिर निहालि आपे लैंडु लाइ ॥ जन देंडु मती उपदेसु विचहु भरमु जाइ ॥ धुरि लिखित्रा लेखु सोई सभ कमाइ ॥ सभ कछु तिसदै विस द्जी नाहि जाइ।। नानक सुख अनद भए प्रभ की मनि रजाइ।। ७॥ गुरु पूरा जिनि सिमरिश्रा सेई भए निहाल ॥ नानक अराधणा कारजु आवै रासि ॥ ८ ॥ पापी करम कमावदे करदे हाए हाइ ॥ नानक जिउ मथनि माधाणीत्रा तिउ मथे धूमराइ ॥ नामु घित्राइनि साजना जनम पदारथु जीति ॥ नानक घरम ऐसे चविह कीतो भवनु पुनीत ।। १० ।। खुभड़ी कुथाइ मिठी गलिए नानक सेई उबरे जिना भागु मथाहि सुत हे सुखी सर्वन्हि जो रते सह त्रापणी ॥ प्रेम विछोहा धर्गा सउ श्रठे पहर लवंन्हि ॥ १२ ॥ सुतड़े असंख माइस्रा भूठी कारणे ॥ जागन्हि जि रसना नामु उचारणे ॥ १३ ॥ मृग तिसना पेखि भुलणे बुठे नगर गंधन ॥ जिनी सचु ऋराधिश्रा नानक तिन फन ॥ -१४ ॥ पतित उधारण पारत्रहमु संम्रथ पुरखु अपारु ॥ जिसहि उधारे नानका सो सिमरे सिरजणहारु ॥ १४ ॥ दुजी छोडि कुवाटड़ी इकस सउ चितु लाइ ॥ द्जे भावीं नानका जाइ ॥ १६ ॥ तिहटड़े बाजार सउदा करणि वणजारिश्रा ॥ सचु वखरु जिनी लदिश्रा से सचड़े पासार ॥१७॥ पंथा प्रेम न जागई भूली हिफरे गवारि ॥ नानक हरि विसराइ के 淡水水水水水水水水水水

```
१४२६ )
```

न आवर्र नानक नहीं करिंग ॥ १६॥ तिचरु मृत्ति न युर्डीदो जिचरु आपि कुपालु ॥ सबदु अखुडु बाबा नानका खाहि खरीच धातु मालु॥ २०॥ व्हार निर्मादने जे तहाँ विचा सानी नोलि॥ वृति जहाँ

२० ॥ खंम रिकांदर्ड जे लहां धिना साबी तोलि ॥ तंनि जड़ाई आपणे लहां सु सज्ञ टोलि ॥ २१ ॥ सज्ज सचा पातिसाह सिरि सांहां दै साहु ॥ जिस्रु पानि बहिठिया सोहीऐ समना दा वैसाहु ॥ २२ ॥

१ श्रों सतिगुर प्रपादि ॥ सलोक महला ६ ॥ ग्रुन गोविंद गाइओ नही जनशु श्रकारण कीन ॥ कहु नानक हरि श्रेष्ठ मना

जिहि बिधि जल की मीन !! १ ॥ विखियन सिउ कोहे रिचमो तिमख न होहि उदास ॥ कहु नानक मजु हरि मना पर न जम की फास !! २ ॥ तरनायो इंड ही यहको लोबो जरा तजु जीति ॥ कहु नानक मज हरि मना अउध जात है बीति ॥ ३ ॥ बिरम महम्रा द्वस्तै नही काजु पहुंचिको कान ॥ कहु नानक नर वावरे किंउ न मजै मगान ॥ ४ ॥ घनु दारा संयदि संयल जिनि क्युनी

करि सानि ॥ इन स कहु संतो नदो नानक साची जानि ॥ इन म कहु संतो नदो नानक साची जानि ॥ इन म कहु संतो नदो नानक साची जानि ॥ इन नानक ति । प्राप्त उधारन में हरन हरि अनाथ के नाथ ॥ कहु नानक ति । जानिए सदा यसतु तुम साथ ॥ ६ ॥ तहु घतु जिह तो कउ दीमो तो सिउ नेहु न कीन ॥ कहु नानक नर यावरे अब किउ डोलत दीना। ७॥ ततु घतु संये सुख दोधो अठ जिह नीके घाम ॥ कहुनानक सुन दे मना सिस सुख दाता राष्ट्र है दमर नाहिन कोड़ ॥ कहु नानक सुनि रे मना तिह सिमरत गति

नानक सुन रे मना अउघ घटत है नीत ॥ १० ॥ पांच तत को तसु रिचओ जानहु चतुर सुजान ॥ जिह ते उपिजओ नानका लीन ताहि मैं मान ॥ ११ ॥ घटि घटि मैं हरि जू बसै संतन कहिया पुकारि॥ कहु नानक तिह असु मना अउ निधि उत्तरिह पारि॥ १२ ॥ सुसु दुस्त जिह परसे नहीं लोग मोह अभिग्रस्त ॥ कहु नानक सुन रे

होड़ ॥ ह ॥ जिह सिमरत गति पाईए तिहि मजु रे ते मीत ॥ कहु

NAME OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY मना सो मृरत भगवान ॥ १३॥ उसतित निंदित्रा नाहि जिहि कंचन लोह समानि ॥कहु नानक सुनि रे मना मुकति ताहि त जानि ॥ १४ ॥ हरख सोग जा के नही चैरी मीत समानि ॥ कहु नानक सुनि रे मना मुकति ताहि तै जान ॥ १५॥ भै काहू कउ देत निह निह भै मानत त्रानि ॥ कहु नानक स्रनि रे मना गित्रानी ताहि बखानि ॥ १६॥ जिहि विखित्रा सगली तजी लीत्रो भेख वैराग ॥ कहु नानक सुन रे मना तिह नर माथै भाग ॥ १७ ॥ जिहि माइत्रा ममता तजी सभ ते भइत्रो उदास ।। कहु नानक सुन रे मना जिह त्रहम निवास ।। १८।। जिहि प्रानी हउमै तजी करता राम पछान।। कह नानक वहु मुकति नरु इह मन साची मान।। १६।। भै नासन दुरमति हरन किल में हरि को नाम।। निस दिनि जो नानक भजें सफल २०॥ जिह्ना गुन गोविंद भजहु करन सुनहु हरि नाम ॥ परिह न जम के धाम जो प्रानी 11 38 11 सुनरे मना नानक आपन तरे अउरन लोभ मोह ऋहंकार ॥ कह जिउ सुपना अरु पेखना ऐसे जग कड उधार ॥ २२ ॥ नानक त्रिनु भगवान ॥ २३ ॥ निसि दिनि इन मैं कछ साची नही माइत्रा कारने प्रानी डोलत नीत ॥ कोटन मैं नानक कोऊ नाराइन जिह उपजै नीत विनसें जैसे जल ते बुदबुदा चीति मीत ॥ २५ ॥ प्रानी तैसे रची कहु नानक सुन जग विनु कै अंध कह नानक माइश्रा 11 चेतई मद कछु 11 २६ सुख फंघ तोहि जम 11 हरि परत भजन रे लेह ॥ कह नानक स्रन की सरनि राम सदा कउ धावही कारानि माइश्रा देह २७ II 11 दुरलभ मानुखं मना भजनि हरि विरथा विन नानक श्रजान ॥ कहु लोग मुरख प्रानी निसि दिनि भजे रूप जो सिरान ॥ २८ H जनम् नही साची नानक हरि श्रंतरु जानु ॥ हरि जन गोविंद माइत्रा मै रहिस्रो विसरिश्रो फिध 38 11 मनु मान कउने जीवन हरि भजन नानक बिनु के चेतई मदि माङ्श्रा न राम ॥ ३० ॥ प्रानी जम फंघ ॥ ताहि 3 ? ॥ सुख परत बिनु भजन कहु नानक हरि में बहु संगी भए दुख में संगि न कोइ हरि ॥ कह नानक भज़ 派本本本本本本本本本

मना अंति सहाई होड ॥३३॥ जनम जनम भरमत फिरिओ मिटिओ न जम को त्रास ।। कह नानक हरि भज़ मना निरमै पात्रहि बास ॥ ३३ ॥ जतन बहुत मैं करि रहिओ मिटिक्रो न मन को मात्र ॥ इन्मति सिउ नानक फिछ्छो राखि नेह भगवानि ॥ ३४ ॥ बाल जुगानी अरु विरघ फ्रान तीनि श्रवसथा जानि ।। कह नानक हरि भजन विन विस्था मभ ही मान ।। ३५ ।। करेगो हती स ना कीओ पश्चिमे लोग के फंच ॥ नानक समियो राम गइयो स्वय किउ रोधत श्रेष ॥ ३६ ॥ बनु बाहमा में रिव रहिया निकसत नाहिनि मीत ।। नानक मुर्गत चित्र क्षिउ छाडित नाइनि भीत ।। ३७ ।। नर चाहत कञ्च अउर अउर की अटर मई।। चिनान रहियो ठगउर नानक फामी गलि परी ।। ३८८ ।। जतन बहुत सुख के की रुद्ख का की यो न काइ ॥ कहुनानक सन रेमना हरि मार्थे मा हाइ ॥ ३० ॥ बगः निखास फिरत है सम को दाता राम ॥ कह नानक मन सिमरु तिह पूरन डायडि काम ॥ ४०॥ भर्देमान कहाकरे जग सपने जिउ जान ॥ ३न में कछ तेगे नहीं नानक कडिश्रो चलान।। ४१ ॥ गरत करत है देह की विनसें छिन मैं मीति।। जिहि प्रानी हरि जस कहियो नानक तिहि जग्र जीति।। ४२ ॥ जिह घटि सिमस्त राम को सो नरु ग्रकता जान ॥ तिहि नर श्रंदरु नहीं सानक साची मान ॥ ४३ ॥ एक मगति भगवान प्रानी के नाहि मन ॥ जैमे सरक सम्रान नानक मानो ताहि तन समानी की गृह सदा सुत्रान तजत नही नित जिउ हरि भजउ हुइ इकि निधि मन 歪 चक दान करि मन में धरे तीरथ बरन तिहि जिउ कचर इसनानु निहफल नानक जात हरामग्री नैन जोति वस विधि मई तऊ न हरि रस लीन ॥ ४७ ॥ कह 38 करि देखियो जगत में को कोह को नाहि तिह राखो मन माहि ॥ ८८ ॥ जग है जानि लेह रे मीत ॥ कहि नानक धिरु जिंड याल ॥ राम गइयो रावन् । गइयो भोत 38 11 ॥ कहु नानक थिरु कछ नहीं सपने 'जिउ परचार संमारि चिंता ताकी की जीएे जो खनहोती

**水水水水 水水水水水水水 水水水水** 

होइ ।। इह मारगु संसार को नानक थिरु नहीं कोइ ।। ५१ ।। जो उपिनुत्रों से नितिस है परो त्राजु के काल ।। नानक हिर गुन गोइ ले छाडि सगल जंजाल ।। ५२ ।। दोहरा ।। वलु छुटिक यो वंधन परे कड़ न होत उपाइ ।। कहु नानक अब ओट हिर गिन जिउ होह महाइ ।। ५३ ॥ वलु होत्रा वंधन छुटे सम किछु होत उपाइ ।। नानक मम किछु तुमरे हाथ मैं तुम ही होत सहाइ ।। ५४ ।। संग सखा सम तिज गए कोऊ न निविह यो साथ ।। कहु नानक इह विपत मैं टेक एक रघनाथ ॥ ५५ ॥ नामु रिह यो साथ रहियो गुर गोविंद ।। कहु नानक इह जगत मैं किन जिपयो गुरमंतु ।। ५६ ।। राम नामु उरि मैं गिहियो जाक सम नहीं कोइ ॥ जिह सिमरत संकट मिट दरसु तुहारो होइ ।। ५७ ॥ १ ॥

मुंदावणी महला ५

॥ थाल विचि तिंनि वसत् पईश्रो मतु संतोखु टीचारो ॥ श्रंमृत नामु ठाकुर का पइश्रो जिस का सभमु अधारो ॥ जे को खाँचे जे को भुँचे तिस का होइ उधारो ॥ एह वमतु तजी नह जाई नित नित रखु उरिधारो ॥ तम संसारु चरन लिंग तरीए सभु नानक न्नहम पसारो॥ १ ॥ सलोक महला ४ ॥ तेरा कीता जातो नाही मैंनो जोगु कीतोई ॥ मैं निरगुणित्रारे को गुणु नाही श्रापे तरसु पइश्रोई ॥ तरसु पइश्रा महरामित होई सितगुरु सजणु मिलिश्रा ॥ नानक नामु मिलै तां जीवां तमु थीवे हिरिश्रा ॥ १ ॥

१ त्रों सितगुर प्रसादि॥ राग माला ॥ राग एक संगि पंच वरंगन ॥ संगि अलापिह आठउ नंदन ॥ प्रथम राग मेरउ वै करही ॥ पंच रागनी संगि उचरही ॥ प्रथम भैरवी मिरउ वै करही ॥ पंच रागनी संगि उचरही ॥ प्रथम भैरवी विलावली ॥ पुनिआकी गाविह वंगली ॥ पुनि असलेखी की भई वारी ॥ ए भैरउ की पाचउ नारी ॥ पंचम हरस्व दिसास्व की भई वारी ॥ ए भैरउ की पाचउ नारी ॥ पंचम हरस्व दिसास्व

were the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the transfer to the trans सुनावहि ॥ वंगालम मधु माध्य मावहि ॥ १ ॥ ललत विलावल गारही अपूर्नी अपूर्नी मांति ॥ असट पत्र भैरव के गानहि गाइन पात्र ॥ १ ॥ दुतीया मोलकउसक व्यालापहि ॥ संगि रागनी पाचउ थापहि ॥ गोडकरी ऋरु देव गंधारी ॥ गंधारी सी हवी उचारी ॥ धंनासरी ए पाचउ गाई ॥ माल राग कउसक संग लाई ॥ मारू मसतवंग मेवारा ॥ चंड कउसक उमाग ॥ खउ खट घउ मउरानद गाए ।। असट माल कउसक संग लाए ।। १ ।। पुनि आहमउ हिंडोज़ पंच नारि संगि असट सत ॥ उठहि तान कलोल गाइन तार मिलावही ॥ १ ॥ तेलंगी देवकरी आई ॥ वसंती संदर सुहाई ॥ सरस ब्रहीरी ले भारजा ॥ संगं लाई पांचउ भारता ॥ सुरमानंद भासकर आए ॥ चंद्र विंव मंगलन सहाए ।। सरसवान श्रव श्राहि विनोदा ॥ गावहि सरस बसंत कमोदा ॥ असट प्रत्र में कहे सवारी ॥ प्रनि

आई दीपक की बारी ॥ १ ॥ कछेली पट मंजरी टोडी कही ब्रालापि ।। कानोदी अउ गुद्धरी संग दीपक के থাণি ॥ १ ॥ कालंका कतल श्रउ रामा ॥ कमल चंपक कसम के नामा ॥ गउरा अउ कानरा कल्याना।। असट प्रत्न दीपक के जाना ॥ १ ॥ सम मिलि सिरी राग वै गावहि ॥ पांचउ संग वरंगन लावहि ॥ वैशारी करनाटी धरी ॥ गर्भा गावहि विह पाळे सिंघनी श्रक्षापी ।। सिरी पांचड थापी ॥ १ ॥ साल सारग

ब्रउर गोड गंमीर ॥ ब्रसट पुत्र स्त्री राग के गुंड कुम हमीर ॥ १ ॥ खसटम मेप शग वे गावहि ॥ पांचउ संगि बरंगन लावहि ॥ सोरठि गोड मलारी धुनी ॥ पुनि गावहि

आसा गुन गुनी ॥ ऊर्च ग्रांस सहड इनि कीनी ॥ मेघ राग सिंड पाचड चीनी॥१॥ वैराघर गजघर केदारा ॥ जबली घर नट आउ जलपारा॥ दुनि गावदि संकर अउ सिआमा ॥ मेघ राग दुनि गुत्रन के नामा ॥ १ ॥ सतट राग उनि गाए संगि रागनी वीस आ ॥ समै दुत्र रागंन के अठारह दम बीस ॥ १ ॥ १ ॥ दिन्ने